## श्रगस्त् १६५१

सुरद्वारा ब्रिटिंग भेस (समसर रोड), य रुवस र

|                                                                                                                                                                                                                       | <b>एं</b> ना |                                             | पंना             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| त्रापणा भउ तिन                                                                                                                                                                                                        | ३५           | मनु तनु धनु जिनि प्रम                       | 80               |
| विनु गुर रोगु न तुटई                                                                                                                                                                                                  | ३६           | मेरा तनु अर धनु मेरा                        | 80               |
| तिना श्रनंदु सदा सुखु                                                                                                                                                                                                 | ३६           | सरिंग पए प्रभु त्रापि                       | ४८               |
| गुणवंती सचु पाइत्रा                                                                                                                                                                                                   | ३६           | उद्मु करि हरि जाप                           | 8=               |
| त्रापे कारण करता                                                                                                                                                                                                      | ३७           | सोई सासतु सउग्र                             | 8=               |
| सुणि सुणि काम गहे                                                                                                                                                                                                     | ३७           | रसना सचा सिमरीऐ                             | 38               |
| इकि पिरु रावहि                                                                                                                                                                                                        | ३⊏           | संत जनहु मिलि माई                           | 38               |
| हरि जी सचा सचु तू                                                                                                                                                                                                     | ३⊏           | मिठा करि क खाइश्रा                          | Яo               |
| जिंग हउमैं मैं जु दुखु                                                                                                                                                                                                | 38           | गोइलि आइआ                                   | y o              |
| (महला ४)                                                                                                                                                                                                              | •            | तिचरु वसिंह सुहेल                           | . ¥0             |
| मैं मनि तिन विरहु<br>नामु मिलैं मनु तृपती                                                                                                                                                                             | 38           | करण कारण एक                                 | <b>4</b> \$      |
| ्रामु । भल मनु ६५त।<br>गुरा गावा गुरा विथरा                                                                                                                                                                           | 80           | संच हरि धनु पूजि सत                         | પ્ર?             |
| इंड पंथु दसाई नित                                                                                                                                                                                                     | ४१<br>४०     | दुकृत सुकृत मंधे<br>तेरे भरोसे पित्रारे में | ¥ \$             |
| रसु अंमृतु नामु रसु                                                                                                                                                                                                   | 88           | तर भरास ।पश्चार म<br>संत जना मिलि भाई       | ५१               |
| दिनसु चड़े फिरि आथ                                                                                                                                                                                                    | 88           | गुरु परमेसरु पूजीए                          | ધર<br>ધર         |
| (महला ५)                                                                                                                                                                                                              | • •          | गुरु परमत्तर रूजाय<br>संत जनद्र सुणि भाई    | ४२<br>५२         |
| किया तू रता देखि के                                                                                                                                                                                                   | ४२           | म०१ असटपदीश्रा                              | * 1              |
| मनि विलासु बहु रंगु                                                                                                                                                                                                   | ४२           | <b>आ़ि आ़ि मनु</b> वाव                      | ५३               |
| भलके उठि पर्वालीए                                                                                                                                                                                                     | ४३           | सभे कंत महेलीत्रा                           | A8               |
| घड़ी मुहत को पाइगा                                                                                                                                                                                                    | ४३           | त्रापे गुण त्रापे कथै                       | ४४               |
| सभे गला विसरनु                                                                                                                                                                                                        | ४३           | मञ्जूली जालु न जाणि                         | <i>A8</i>        |
| सभे थोक परापते जे                                                                                                                                                                                                     | 88           | मनि जुठै तनि जुठि है                        | ५ ५              |
| सोई धित्राईऐ जीत्र                                                                                                                                                                                                    | 88           | जपु तपु संजमु साधीऐ                         | ५६               |
| नामु वित्राए सो सुखी                                                                                                                                                                                                  | 88           | गुर ते निरमलु                               | ५७               |
| इकु पछ।ग्रु जीत्र का                                                                                                                                                                                                  | 84           | सुणि मन भूले बावरे                          | યુહ              |
| घड़ी मुहत को पाइगा<br>समे गला विसरनु<br>समे थोक परापते जे<br>सोई धिश्राईऐ जीश्र<br>नामु धिश्राए सो मुखी<br>इक्क पछाग्र जीश्र का<br>जिना सतिगुर सिउ<br>मिलि सतिगुर समु<br>पूरा सतिगुरु जे मिले<br>प्रीति लगी तिसु सञ्च | 8 A          | विनु पिर धन सीगार                           | भ्रद             |
| पूरा सतिगुरु जे मिलै                                                                                                                                                                                                  | ४६<br>४६     | सतिगुरु पूरा जे मिलैं<br>रे मन ऐसी हरि सिउ  | ५६               |
| प्रीति लगी तिसु सचु                                                                                                                                                                                                   | ४५<br>४६     | र नन एता हार ।सउ<br>मनमुखि अलै अलाई         | <i>મુદ</i><br>૬૦ |

| 主派                                          | <b>水本水水水水水水</b>                       | 建建               | 本本本本本本本本                | 非非正                 | X.  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----|
| <b>W</b>                                    | $\sim$                                | 1                |                         | पंना                | 17. |
| 7                                           | १ यों सतिगुर प्रसादि ॥                | 1                | त्रमलु करि घरती         | २३                  | 1   |
|                                             | _                                     | पंना             | सोई मउला जिनि           | ₹8                  | 183 |
|                                             | सिरीराग                               | 1                | .एकु सुझानु दुइ सुझा    | २६                  | **  |
|                                             | (महला १)                              |                  | एका सुरति जेते है जी    | રક                  | *   |
|                                             | मोती व मंदर ऊसरहि                     | ₹8               | त दरीश्राउ दाना बीना    | રય                  | K   |
|                                             | कोटि कोटी मेरी आरजा                   | १४               | कीता कहा करे मनि        | 24                  | K   |
|                                             | लेखें बोलणु बोलणा                     | १५               | श्रद्धल छलोई नह         | રપ                  | 抵   |
|                                             | लबु कुता कुड़ चृहहा                   | १५               | (महला ३)                | ``                  | 15  |
|                                             | श्रमलु गलोला कुड़ का                  | १५               | इंड सतिगुर सेनी         | २६                  |     |
|                                             | जालि मोह घसि मसु                      | १६               | बहु भेख करि भरमा        | २६                  |     |
| <u>                                    </u> | सभि रस मिठे मैनिए                     | १६               | जिस ही की सिर कार है    | २७                  | 1   |
| 44                                          | कुंगू की कांध्या स्त                  | १७               | जिनी सुणि के मंनिका     | २७                  | į.  |
| 3                                           | गुणवंती गुण वीथरे                     | १७               | जिनी इक मनि नासु        | २⊏                  | ij  |
| <b>(分</b> )                                 | व्यावद्व भैगो गलि मिल                 | १७               | हरि भगता हरि धनु        | २⊏                  | H   |
|                                             | भली सरी जिंउ बरी                      | ₹≂               | सुख सागर हिर नामु है    | २६                  | H   |
| (数)                                         | <b>धातु मिलै फुनि धातु</b>            | १⊏               | मनभुवि मोडु विश्रापि    | २६                  | H   |
|                                             | पृगु जीवसु दोहामसी                    | ₹ ==             | घर ही सउदा पाई          | <b>२</b> ६          | H   |
|                                             | सुजी देह उरावणी जा                    | ११               | मचा साहिय से गेए        | 3.                  | 1   |
|                                             | वनु जलि बलि माटी                      | 3 \$             | त्रे गुरा माइझा मोदु है | ३०                  |     |
|                                             | नानक वेड़ी सचकी                       | २०               | अंमृतु छोडि बिखिया      | ३१                  |     |
| 俗                                           | सुधि मनि मित्र विश्रा                 | २०               | मनमुख करम कमाव          | ३१                  | ı,  |
| 燈                                           | मरग्री की चिंता नहीं                  | २०               | जापिह जार्यी ध्राया     | 38                  | į   |
| 微                                           | इड मनु मृग्सु लोभी<br>इड तिलु विद्याग | २१               | 1                       | ३२                  |     |
|                                             | ्रा २७ विस् विद्यारा<br>इति इति जवह   | <b>२</b> १       |                         | <b>३</b> २          | H   |
|                                             | भामे भादि न जिस्हाँ जे                | २२<br>२२         |                         | <b>३</b> २          | 1   |
|                                             | वण्य करह वणजारि                       | २२<br><b>२</b> २ |                         | ३३<br><b>३</b> ३    |     |
|                                             | भनु जोबनु सर फुनहा                    | ۲۳<br>۲۹         |                         | <b>३</b> २<br>३४    | 1   |
|                                             | मारे रहीयां आपि                       | र द<br>इ:        |                         | ર૪<br>રૂપ્ટ         | į   |
|                                             | रह तनु घाती बीज                       | ٠<br>٦           |                         | ર <b>ક</b><br>ર પ્ર |     |
|                                             | 本本本本本本本本 <sup>X</sup>                 | 和本               | *********               | 5本本                 | į.  |

. - ¥. - - ) -

| (महला ५) मेरा मन्न लोचे गुर सा रुति सुहावी जितु अनहदु वाजे सहजि जितु घरि पिरि सोहा खोजत खोजत दरसन पारत्रहमु अपरंपर किहिआ करणा दिता दुखु तदे जा विसरि लाल गुपाल दहआ धंनु सु वेला जितु में सगल संतन पहि | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | जिथे नामु जपीए  चरण ठाकुर के रिटें  मीहु पइश्रा परमेसिर  मनु तनु तेरा धनु भी  पारत्रहम प्रभि मेष्ठ  समे सुख भए प्रभ तुठे कीनी दइश्रा गोपाल सो सन्च मंदरु जितु सन्च  रेणि सुहावड़ी दिनसु  एथे तं है श्राग श्राप | पना<br>१०००००००००००००००००००००००००००००००००००० |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| सा रुति सुहावी जितु  श्रनहदु वाजे सहजि  जितु धरि पिरि सोहा  खोजत खोजत दरसन  पारत्रहमु श्रपरंपर  किहश्रा करणा दिता  हुखु तदे जा विसरि  लाल गुपाल दहश्रा  धंनु सु वेला जितु मै  सगल संतन पहि            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | चरण ठाकुर के रिटें<br>मीहु पड्झा परमेसरि<br>मनु तनु तेरा धनु भी<br>पारत्रहम प्रभि मेघु<br>सभे सुख भए प्रभ तुठे<br>कीनी दइझा गोपाल<br>सो सचु मंदरु जितु संचु<br>रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है आगै आपे       |                                              |
| अनहरु वाजें सहिज<br>जितु धरि पिरि सोहा<br>खोजत खोजत दरसन<br>पारत्रहमु अपरंपर<br>किह्आ करणा दिता<br>दुखु तदे जा विसरि<br>लाल गुपाल दह्आ<br>धंनु सु वेला जितु में<br>समल संतन पहि                       | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | मीहु पड्झा परमेसिर<br>मनु तनु तेरा धनु भी<br>पारत्रहम प्रभि मेघु<br>सभे सुख भए प्रभ तुठे<br>कीनी दड्झा गोपाल<br>सो सचु मंदरु जितु सचु<br>रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है आगै आपे                             |                                              |
| जितु घरि पिरि सोहा खोजत खोजत दरसन पारत्रहमु अपरंपर किह्आ करणा दिता हुखु तदे जा विसरि लाल गुपाल दहआ धंनु सु वेला जितु मै समल संतन पहि                                                                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | मनु तनु तेरा धनु भी<br>पारत्रहम प्रभि मेघु<br>सभे सुख भए प्रभ तुठे<br>कीनी दह्या गोपाल<br>सो सचु मंदरु जितु सचु<br>रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है यागै आपे                                                  | *                                            |
| खोजत खोजत दरसन पारत्रहमु अपरंपर किह्आ करणा दिता हुखु तदे जा विसरि लाल गुपाल दहआ धंनु सु वेला जितु मै समल संतन पहि                                                                                     | מ מ מ מ מ מ<br>מ מ מ מ מ מ            | पारव्रहम प्रभि मेघु समे सुख भए प्रभ तुठे कीनी दइआ गोपाल सो सचु मंदरु जितु संचु रैणि सुहावड़ी दिनसु ऐथे तूं है आगै आपे                                                                                          | १ ० ६<br>१ ० ७<br>१ ० ७<br>१ ० ७             |
| पारत्रहमु अपरंपर<br>किह्आ करणा दिता<br>दुखु तदे जा विसरि<br>लाल गुपाल दहआ<br>धंनु सु वेला जितु मैं<br>समल संतन पहि                                                                                    | <i>a a a a a a a a a a</i>            | समे सुख भए प्रभ तुठे<br>कीनी दइझा गोवाल<br>सो सचु मंदरु जितु संचु<br>रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है आगै आपे                                                                                                 | १०६<br>१०७<br>१०७<br>१०७                     |
| किह्या करणा दिता दुखु तदे जा विसरि लाल गुपाल दइत्रा धंनु सु वेला जितु मैं सगल संतन पहि                                                                                                                | 0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0                | कीनी दइम्रा गोपाल<br>सो सचु मंदरु जितु सचु<br>रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है म्रागै ऋापे                                                                                                                    | <b>१</b> ०७<br><b>१</b> ०७<br>१०७            |
| दुखु तदे जा विसरि<br>लाल गुपाल दइश्रा<br>धंनु सु वेला जितु में<br>सगल संतन पहि                                                                                                                        | 0 0 0 0<br>0 0 0                      | सो सचु मंदरु जितु सचु<br>रेशि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है आगे आपे                                                                                                                                             | <i>१०७</i><br>१०७                            |
| लाल गुपाल दहन्रा<br>धंतु सु वेला जितु में<br>सगल संतन पहि                                                                                                                                             | 33                                    | रैणि सुहावड़ी दिनसु<br>ऐथे तूं है आगै आपे                                                                                                                                                                      | १०७                                          |
| धंतु सु वेला जितु में<br>सगल संतन पहि                                                                                                                                                                 | 33                                    | ऐथें तूं है आगे आपे                                                                                                                                                                                            | ` []                                         |
| सगल संतन पहि                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| •                                                                                                                                                                                                     |                                       | मनु तनु रता राम                                                                                                                                                                                                | १०८                                          |
| विसर साही एवल                                                                                                                                                                                         | 33                                    | सिमरत नामु रिदे सुख                                                                                                                                                                                            | १०८                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | १००                                   | सोई करणा जि श्रापि                                                                                                                                                                                             | १०=                                          |
| • • •                                                                                                                                                                                                 | १००                                   | भूंठा मंगणु जे कोई                                                                                                                                                                                             | 305                                          |
| तूं जलनिधि हम मीन                                                                                                                                                                                     | १००                                   | म० १ असटपदीश्रा                                                                                                                                                                                                |                                              |
| श्रंमृत नामु सदा निर                                                                                                                                                                                  | १००                                   | सवदि रंगाए हुकमि                                                                                                                                                                                               | १०६                                          |
| निधि सिधि रिधि इरि                                                                                                                                                                                    | १०१                                   | म०३ असटपदीआ                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| प्रभ किरपा ते हिर हिर                                                                                                                                                                                 | १०१                                   | करमु होवैं सतिगुरू                                                                                                                                                                                             | 309                                          |
| श्रोति पोति सेवक संगि                                                                                                                                                                                 | १०१                                   | मेग प्रभु निरमञ्ज                                                                                                                                                                                              | ११०                                          |
| सभ किछु घर महि                                                                                                                                                                                        | १०२                                   | इको आपि फिरें                                                                                                                                                                                                  | १११                                          |
| तिसु कुरवाणी जिनि                                                                                                                                                                                     | १०२                                   | सबदि मर्रे सु मुख्रा                                                                                                                                                                                           | 188                                          |
| तू पेड़ साख तेरी फ़ुली                                                                                                                                                                                | १०२                                   | अंदरि हीरा लालु                                                                                                                                                                                                | ११२                                          |
| सफल सु बाणी जितु                                                                                                                                                                                      | १०३                                   |                                                                                                                                                                                                                | ११३                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | १०३                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                        | ११३                                          |
| 6                                                                                                                                                                                                     | १०३                                   | त्रापे रंगे सहज सुभा                                                                                                                                                                                           | ११४                                          |
| जीत्र प्रान प्रभ मनहि                                                                                                                                                                                 | १०३                                   | सतिगुरु सेविए वडी                                                                                                                                                                                              | ११४                                          |
| सुणि सुणि जीवा सोइ                                                                                                                                                                                    | { 0 8                                 | त्रापु वजाए ता सभ                                                                                                                                                                                              | <b>११</b> ५                                  |
|                                                                                                                                                                                                       | 803                                   | तेरीत्रा खाणी तेरीत्रा                                                                                                                                                                                         | ११६                                          |
| त्राउ साजन संत भीत<br>भए कृपाल गोविंद                                                                                                                                                                 | <b>१</b> ०४<br>१०४                    | ऐथै साचे सु त्रागै साचे<br>उतपति परलउ                                                                                                                                                                          | ११६<br>११७                                   |

|                                                      |                            | <u>( 8</u>       |                      |            |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------|----------|
| <b>W</b> 4                                           | <b>动态表表表表表</b>             | P P              | <b>法法证未被证证</b>       | <b>***</b> | 深        |
| <b>₩</b> 1                                           |                            | 1                |                      |            | 10       |
| 6                                                    |                            | पंना             |                      | पंता 🖁     | #        |
| G                                                    | तृमना माइया मोइ            | ६१               | ू(महला ५ छंत)        | 11         | 10       |
|                                                      | राम नामि मनु नेधिया        | ξο               | मन पिद्यारिया जीउ    | 9=         | 10       |
| 8                                                    | चिते दिमहि घउल             | ξο               | हरु मकाह मा पिरी     | =0         | 10       |
| <u> Randaningananananananananananananananananana</u> | डगर देखि दरायणो            | <b>£3</b>        | (महला ४ वणजारा)      | 11         | 10       |
| Si.                                                  | "धुकासुकरियरिनेम           | ξÿ               | इरि इरि उनम् नामु    | =?         | 13       |
| 西西西西西山                                               | म०३ अमटपदीया               | 17               | (मिरी राग की बार म०  | ٤)*        | 15       |
| 왜                                                    | रामानि क्या को             | દ્દપ્ર           | सलोक महला ३          | II.        | 100      |
| 촃                                                    | इउमे करम समापदे            | Ęy               | रागा विचि मी रागु है | ۶3         | 112      |
|                                                      | पन्नी निग्सु सुद्दारहा     | 43<br><b>5</b> 5 | (क्यीर जीउ)          |            | Ě        |
| <b>超超超级超级加速超级超级超级超级</b>                              | गुरम्बि नाम् विश्रो        | 55               | जननी जानत मृतु       | ٤٤         | íõ       |
|                                                      | माइया मोह मेरे प्रमि       | ξ <sub>0</sub>   | (तिलोचन)             | ll.        | 10       |
| 8                                                    | सहजें नी सम लोचदी          | ε=               | माइथा मोहु मनि       | દર         | 接        |
|                                                      | सविगुरि मिलिए फेरु         | 68               | (मगत क्यीर जीउ)      |            | 100      |
|                                                      | मविगुरि सैनिए मनु          | 53               | श्रवरज एक सुनहु रे   | દર 📗       | IE.      |
|                                                      | म०५                        |                  | (मगत वेखी जीउ)       | il.        | 143      |
| ii <del>či</del> i                                   | जाकर सुमक्लु श्रनि         | ७०               | रे नर गरम कुंडल      | €3         | 15       |
|                                                      | जानउ नहीं मार्वे उत्तन     | ७१               | (गॅबिदास जीउ)        |            | *        |
|                                                      | (महला १)                   |                  | वोही मोही मोही वोही  | €3         | *        |
|                                                      | जोगी अंदरि जागीया          | ৩१               |                      | -          | 12       |
|                                                      | (महला ५)<br>पंपाड मनाई साइ |                  | राग माभ              |            | 遊        |
| ě                                                    | (भहला १)                   | ७३               |                      |            | 16       |
| 10                                                   | पहिले पहरें रेशि क         | હર               | (महला ४)             |            | 接        |
| ng.                                                  | पहिलें पहरे रेशि के        | ७५               | हरि हरि नामु में     | 83         | *        |
| ijģ                                                  | (पहला ४)                   | `                | मधुष्दन मेरे मन तन   | 83         | 换        |
|                                                      | पहिलं पहर रेगि के          | ७इ               | हरि गुण पहीएे हि     | ٤3         | *        |
|                                                      | प्रहली पहुँग रेखा के       |                  | हरि जन संत मिलहू     | દ્ય        | 18       |
| n é                                                  | (महला ४ ज्य)               | હ્ય              | 110 617              | € Å        | 10       |
| H.E                                                  | मुघ इशागी पेईग्रहे         | <b>16</b> –      | हउ गुन गोविंद हरि    | £ Å        | 投        |
| ₩£                                                   |                            | :e               | त्रानहु भैंगे तुमी   | દક્        | 搬        |
|                                                      | 《市市市市市市市》                  | 市法               | *****                | 15 215 21  | 光光       |
| 42                                                   |                            | ===              |                      |            | <u> </u> |

हरि आपे मेले सेव उल्रिटिओ कमल ब्रह १२६ १५३ ऊनम जनम सुधानि है सतिगुर मिलैं सु मर १२७ १५३ मनमुख पहिंह पडित १२७ किरतु पइद्या नह १५३ निरगुणु सरगुणु जिनि अक्थुकहाइ १२८ 848 माइत्रा मोहु जगतु जनमि मरे त्र गुरा 359 म० ४ असटपदीश्रा अंमृतु काइआ रहे **运动运动运动运动运动** श्रादि पुरखु श्रपरंपरु अप्रिएंच इम एक १२६ म० ५ असटपदीश्रा मुद्रा ते घट भीतरि मु श्रंतरि श्रलखु न जाई श्रउखध मंत्र मृलु मन **१३**0 कउणु सु भुकता कउ कत की माई बापु कत १३१ १५६

नित नित देशु समाली दरणी होवा वनि वसा **१**३२ १५७ हरि जपु जपे मनु धीरे जै घरि कीरति आखी १३२ १५७ (बोरहमाहा मानः म० ५) (महला ३) किरति करम के वीछ गुरि मिलिए हरि १३३

**\$**38

रैणि गवाई सोह कैं

本本本本本本本本本本本本

प्रभु अविनासी ता

| 5.故志志志志志。                                    | 法法法                         | <b>表表表表表表表</b>                         | ある。        |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
| • •                                          | पंना                        |                                        | पंना       |
| गुर ते गिश्रानु पाए                          | १५=                         | जिउ जननी सुत जिए                       | १६⊏        |
| सु थाउ सचु मनु                               | 84=                         | जिसु मिलिए मिन हो                      | १६≂        |
| इकि गावत रहे मनि                             | १५⊏                         | हरि दह्यालि                            | १६⊏        |
| मनु मारे घातु मरि                            | १५६                         | जगजीवन अपरंपर                          | ? 48       |
| हउमें विचि सभु जगु                           | १५६                         | करहु किरपा जगजीव                       | १६६        |
| सो किउ विसरे जिसके                           | ३४१                         | तुम दह्त्र्याल सरव                     | १६६        |
| त्ं त्रकथु किउ कथित्रा                       | १६०                         | मेरे मन सो प्रभु सदा                   | १७०        |
| एकस ते सिम रूप दिह                           | १६०                         | इमरे प्रान वसगति                       | १७०        |
| मनमुखि स्ता माइत्रा                          | १६०                         | इहु मन्त्रा खिनु न                     | १७०        |
| सचा श्रमरु सचा पोति                          | १६१                         | कामि करोधि नगर                         | १७१        |
| जिना गुरमुखि धिश्रा                          | १६१                         | इसु गड़ महि हरि                        | १७१        |
| गुर सेवा जुग चारे हो                         | १६१                         | हरि हरि ऋरथ सरी                        | १७१        |
| सतिगुर मिलें वड                              | १६२                         | हम श्रहंकारी श्रहंका                   | १७२        |
| जैसी धरती ऊपरु                               | १६२                         | गुरमति वाजै सवदु                       | १७२        |
| सभु जगु कालें वसि है                         | १६२                         | गुग्मुखि जिंद् जिप                     | १७२        |
| पईश्रद्धे दिन चारि                           | १६२                         | त्राउ सर्वी गुंग काम                   | १७३        |
| सतिगुर ते गित्रानु<br>(महला ४)               | १६३                         | मन माही मन माही                        | १७३        |
|                                              | 0.53                        | चोजी मेरे गोविंदा चोजी                 | १७४        |
| पंडितु सासत सिमृत                            | १६३                         | में हरिनामें हरि                       | १७५        |
| निरगुण कथा कथा है                            | १६४                         | मेरा विरही नाम्र                       | १७५        |
| माता प्रीति करे पुतु<br>भीखक प्रीति भीख प्रम | १६४                         | (महला ५)                               | -          |
| माखक शात माख प्रम<br>सतिगुर सेवा सफल         | १६४<br>१६५                  | किन विधि कुसलु होतु                    | १७५        |
| हरि त्रापे जोगी डंडा                         |                             | किउ अमीऐ अमु किस                       | १७६        |
| साहु हमारा तु धर्गी                          | १६५<br>१६५                  | कई जनम भए कीट                          | १७६        |
| साह्य हमारा तू वया<br>जिउ जननी गरभ्र         | <i>६</i> ५ ५<br><b>१</b> ६५ | करम भूमि महि बोञ्रहु                   | १७६        |
| किरसागी किरसाग्र                             | १५३<br>१६६                  | गुर का वचनु सदा<br>जिनि कीता माटी ते   | १७७        |
| नित दिनसु राति                               | १६६                         | ाजान काता माटा त<br>तिसकी सरिंग नाही   | १७७<br>१७७ |
| हमरे मिन चिति हरि                            | १ <i>६७</i>                 | ातसका सराया नाहा<br>सुग्रि हरि कथा उता | 18 9       |
| कंचन नारी महि जीउ                            | १ <i>६७</i>                 | अग्वे सुए सि पार्छे                    |            |
|                                              | • \                         | ७ चाल                                  | १७=        |

|                                           |                                   | L            | <u> </u>                       |                              |       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| 1                                         | PREPREPER                         | EPP.         | RRRRRR R                       | RRRS                         | · W   |
| 15                                        |                                   | पंना         |                                | <u>'</u>                     |       |
| \$1                                       | श्रनिक जतन नहीं होत               | १७≂          | रेमन मेरे तू ताकउ              | १≂७                          | 虚     |
| ž!                                        | बहुत दरब करि मन                   | 301          | मीतु करें सोई इम               | १=७                          | É     |
| 3. I                                      | वहुरंग माइष्टा वहु                | ₹७६          | जाकंउ तुम भए सम                | १टट                          | ě     |
| 21                                        | प्राची जाणे इह ततु                | ₹=0          | दुत्तम देह पाई वड              | १८८                          | 18    |
| 8                                         | तंड कृपा ते मारगु                 | १≂०          | काकी माई काको वाप              | १८८                          | 10    |
|                                           | त्रान रसा जेते ते चाखे            | <b>१</b> ≂∘  | वडे वडे जो दीसह                | १⊏⊏                          | 150   |
|                                           | मनु मंदर तन साजी                  | १८०          | पूरा मारगु पूरा इस             | १८८                          | 100   |
| <b>采用市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场</b> | रैंगि दिनसुरहै इक                 | १=१          | सिंत की धूरि मिटे अध           | १==                          | 15    |
|                                           | तूमेरा सखातृ ही मेरा              | ₹=9          | हरि गुगा जपत कमलु              | १≂६                          | 漫     |
|                                           | विश्रापत इरख सोग                  | १≂१          | एकसु सिउ जाका मनु              | १≂६                          | 濫     |
| ăil                                       | नेनहु नीद पर इस                   | १⊏२          | नाम्च मगत के प्रान             | १≂६                          | 12    |
| 8                                         | जारी विस खान सुल                  | १⊏२          | संत प्रसादि हरि नाम्र          | १≂६                          | i i   |
| 01                                        | सविगुर दरसनि                      | <b>१</b> ⊏३  | कर कार टहल रसना                | 3=\$                         | I     |
| 3                                         | साघ सगि जिपिक्रो                  | ≀⊏३          | जाकउ अपनी किरपा                | १६०                          | 袋     |
| 3                                         | यधन ताड़ि बोलावै                  | १⊏३          | छाडि सिद्यानप बहु              | 980                          | 18    |
| 3                                         | जिसु मिन वसै तरे                  | <b>\$</b> ⊏8 | राखि लीबा गुरि पूरे            | १६०                          | 16    |
| OI.                                       | जीय जुगति जाकै                    | <b>१</b> ⊏४  | श्रनिक रसा खाए जैसे            | १६०                          | 擾     |
| ă                                         | गुरपरसादि नामि<br>इसत प्रनीत होहि | १=४          | कांल कलेस गुर<br>साघ संगि ताकी | १ <b>६</b> १<br>१ <b>६</b> १ | 證     |
| 0                                         | (महला ४)                          | <b>१</b> ⊏५  | सके हरे कीए खिन                | 288                          | iš    |
| Ol                                        | जा पराइयो सोई                     | १⊏પ્ર        | ताप गए पाई प्रभि               | 838                          | liğ i |
|                                           | कलजुग महि मिलि                    | <br>१≂५      | ्रमले दिनस मले                 | १६१                          | 10    |
|                                           | इम घनतंत भागठ                     | १⊏५          | िगुर का सबदु                   | १६२                          |       |
|                                           | डिर डिर मरते जब                   | १=६          | जिसु सिमरत दूरा सभ             | १६२                          | 1     |
| ion                                       | जा का मीत साजनु है                | १⊏६          | _मै महि रचिक्रो सम्            | १६२                          |       |
| n t                                       | 111 . 40.40                       | १=६          | तुमरी कृषा ते जपीए             | १६२                          |       |
| 10                                        |                                   | १=६<br>०-•   | कण विना जैसे थोयर              | १६२                          | ië    |
| TA                                        | कापन सन चरी                       | १=६          | त् समरशुत् है मेरा             | १€३                          | 18    |

साम रूप तेता १८६ त् समाधुत् हमते १६३ सि मापन वहा नही १८७ वासा दाहा पहिए १६३ सि समाय करी १८० हिंदी समाय करी १६३ सि समाय करी १६

| 表3           | 5.我我我我我                         | <b>動</b> 藏   | 法法法法法法律                                                  | 被被逐        |                |
|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|
|              |                                 | पंनो         |                                                          | · पंना     | 2              |
| हि           | रदें चरन कमल                    | १६३          | महजरु भूठा कीतोनु                                        | 338        | 2              |
| गुः          | र जी के दरसन                    | १६३          | जन की धृरि मनि मीठ                                       | 288        | į.             |
| क            | र दुहकरम दिखावें                | १६४          | जीवन पदवी हिर के                                         | २००        | 1              |
| रा           | म रंगु कदे उतरि                 | १६४          | साति मई गुर गोविद                                        | २००        | 2              |
| स्           | ामरति सुत्रामी                  | १६४          | नेत्र परगासु कीत्रा                                      | ₹00        | 1              |
| ह            | रे चरनी जा का मनु               | १६४          | धनु बोहु मसतक घनु                                        | २००        |                |
| ह            | रि सिमरत सभि                    | १६४          | तूंहे मसलित तूंहे                                        | २००        | 1              |
| fi           | तस का दीआ पैने                  | १६५          | सतिगुरु पूरा भइत्रा                                      | २००        | 2              |
| i            | भ के चरन मन माहि                | <b>88</b> 4  | घोती खोल विछाए हेठि                                      | २०१        | 3              |
| 1            | गदा पैनदा मुकरि                 | १६५          | थिरु घरि वैसहु हरि                                       | २ १        | 1              |
| 1            | रपने लोभ कउ कीनो                | १८५          | हरि संगि राते भाहि                                       | २०१        | 1              |
| 1            | तेटि विधन हिरे खिन              | १६५          | उद्मु करत सीतल                                           | २०१        | 77             |
|              | हरि किरपा भेटे गुर              | १६६          | कोटि मजन कीनो                                            | २०२        | 1              |
|              | वेखें राज ते श्रंधुला           | १६६          | सिमरि सिमरि                                              | २०२        | 2              |
| i i          | शाठ पहर संगी                    | . १६६        | अपने सेवक को                                             | २०२        | \$1<br>9:      |
| 11           | याती पाई हरि को                 | १६६          | राम को वल पूरन                                           | २०२        | H              |
| 11           | निल थिल महीत्रमिल               | १६६          | भुज वल बीर ब्रहम                                         | २०३        | 3              |
| <b>6</b> i   | हिर हिर नामु मजन                | १६७          | द्य गुसाई मीतुला                                         | २०३        | 3              |
| R I          | <b>पंड सरणाई जिनि</b>           | १६७          | है कोई राम पित्रारो                                      | २०३        | 15             |
| <b>1</b>     | बाहरि राखित्रो रिदे             | १६७          | कवन गुन प्रानपति                                         | २०४        | 200            |
|              | धंनु इहु थानु गाविंद            | १६७          | प्रम मिलवे कउ                                            | २०४        | 50<br>50<br>50 |
| S i          | जो प्रानी गोविंद                | १६७          | निकसु रे पंखी सिमरि<br>हरि पेखन कड                       | २०४        | お記             |
| <b>2</b> 1   | हर्र के दास सिउ                 | 38€          | कार पर्यन कड<br>किन विधि मिर्ली                          | २०४        | 10             |
|              | सा मत निरमल कही                 | 385          | ऐसो परचड पाइश्रो                                         | २०४        | 15             |
| 19 !         | ऐसी प्रीति गोविंद               | 239          | अउधु घर दिनसु                                            | २०५        | ic.            |
| I R I        | राम रसाइण जो जन                 | 285          | अ०९ पट विनसु<br>राखु पिता प्रभ मेरे                      | २०५        | 10             |
| * <b>8</b> i | नित प्रति नावणु राम             | 238          | श्रीहु श्रविनासी राह                                     | २०५        |                |
|              | सो किछु करि जितु मलु            | 338          | आहु आपनाता राह्<br>छोडि छोडि रे विखित्रा <sub>ं</sub> के | २०६        |                |
|              | जीवत छाडि जाहि<br>गरीवा उपरि जि | 33\$<br>33\$ | तुम बिन्न कवन हमारा                                      | २०६<br>२०६ | 101            |

| ~~~~   |                       | ( ?         | ( )                       | ·       | _  |
|--------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|----|
| the or | का के के के के क      | and the     | के के के के के के के      | 444     | Á  |
| neif   |                       | 12012010    |                           |         | È  |
|        | _                     | पंना        | _                         | पंना 📗  | E  |
| 181    | तुभः विनु कवनु        | २०७         | पोइश्रो बालबुधि           | २१४     | Ŕ  |
| 18     | मिलहु पित्रारे जी     | २०७         | भावनु तित्र्यागित्र्यो री | २१४ 📑   | ē  |
| 份      | हउ ताकै बलिहारी       | २०७         | पाइत्रा लाल रतनु          | २१५     | Ü  |
| 圈      | जोग जुगति सुनि        | २०८         | उपरत राजा राम             | २१५ 📑   | Đ  |
|        | अन्प पदारशु नामु      | २०⊏         | मो कउ इह विधि को          | २१५     | Ē  |
|        | दइया महत्रा करि       | २०⊏         | हरि विनु अवर कुआ          | २१६     | 턏  |
|        | तुम इरि सेवी रावे     | २०६         | माघउ हरि हरि हरि          | २१६     | ğ  |
|        | सहजि समाइच्छो         | ३०६         | दीन दइत्र्याल दमो         | २१६ }ैं | 2  |
| (A)    | पारब्रहम पूरन         | २०६         | श्राउ हमारे राम           | २१७     | ž  |
|        | हरि हरि कबहु न मन     | २१०         | सुणि सुणि साजन मन         | २१७     | ž  |
|        | सुखु नाही रे हरि      | २१०         | तूं मेरा बहु माण करते     | २१७     | ĕ  |
|        | मन भर तरवे हरि        | २१०         | दुख भंजनु तेरा नामु       | २१= ₽   | ê  |
|        | दीवानु हमारी तही      | २१०         | इरिराम राम राम            | ₹१=     | Ð  |
|        | जीयरे स्रोल्हा नाम का | २११         | मीठे हरि गुण गाउ          | ર१=   ₩ | Ď  |
|        | बारने बलिहारने        | २११         | · (महला ६)                | 11 11   | ē  |
|        | इरि इरि इरि श्राराधी  | २११         | साधो मन का मान            | २१६     | ē  |
|        | मन राम नाम गुन        | २११         | साधा रचना राम             | २१६     | Ř  |
|        | रसना अपीए एक          | २११         | प्रानी कउ हरि जसु         | २१६     | Ď. |
| 10     | जा कउ विसर्रे राम     | २१२         | साधो इडु मनु गहित्रो      | २१६     | 2  |
| 19     | गरबु बडो मृलु इतनो    | <b>२</b> १२ | साघो गोविंद के गुन        | २१६     |    |

२१२

२१२

२१२

२१३

२१३

२१३

२१३

२१४

**२**१४

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मोहि दासरो ठाकुर को

चिंतामणि करुणामए

मेरे मन सरिए प्रभू

मेरे मन गुरु गुरु इसना विरले ही की

समह को रस हिर हो

मातो हरि रंगि मोतो

इरि नाम लेडु मीता

गुन कीरति निधि

है कोई ऐसा इउमै

२२०

२२०

२२०

२२०

२२०

२२१

२२२

२२२

२२३

काऊ माई भृतिया मनु

मन रे कहा भइओ तै

नरु श्रचेत पाप ते डरु

म०१ असटपदीश्रा

निधि सिधि निरमञ्ज

मनु कुंचरु काइआ

इउमें करतिश्रा नह

द्जी माह्या जगत

ना मनु मरै न कारज

साधो राम सरनि

| y a            | · 政政 · 政政 · 政政 · 文 · 文 · 文 · 文 · 文 · 文 ·      | THE REPORT OF | THE PERSON                                  | <b>東東東</b> | 溪  |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----|
| <b>安安安安安</b>   |                                               | पना           |                                             | पंना ।     | 地  |
| Ø              | (थिती गउड़ी म०५)                              |               | विखित्रा वित्रापित्रा                       | ३२⊏        | 热  |
| 셄              | जलि थलि महीस्रलि                              | २६६           | जिह कुलि प्तु न                             | ३२⊏        | 豐  |
|                | ( गुउड़ी वार म० ४ )                           |               | जो जन लेहि खसम का                           | ३२≂        |    |
| ভা             | सतिगुरु पुरखु                                 | ३००           | गगन रसाल चुऐ                                | ३२⊏        |    |
| (8)<br>(3)     | (गउड़ी बार म०५)                               |               | मन का सुभाउ मनहि                            | ३२६        | 蓝  |
| 64             | हरि हरि नामु जो जनु                           | ३१=           | त्रोइ जो दीसहि श्रंवरि                      | ३२६        | 10 |
| 24             | (कवीर जीउ)                                    | 1             | वेद की पुतरी                                | 378        |    |
| 31             | अब मोहि जलत राम                               | ३२३           | देइ मुहार लगामु                             | 308        |    |
| 倒              | माध्य जल की                                   | ३२३           | पर छुवार शासाछ<br>जिहि मुख पांचउ            | 37E        | i  |
| (8)            | जब इम एको एकु करि                             | ३५४           | श्रापे पावकुश्रापे                          | 348        | 13 |
| 149            | नगन फिरत जी                                   | ३२४           | ना मै जोग धिग्रान चित                       | 3 7 8      | 10 |
| 9              | संधिश्रा प्रातु इम                            | ३२४           | ना न जाग ।यश्रान ।यह<br>जिहि सिर्रि रचि रचि | 330        | 10 |
|                | किय्रा जपु किया तपु                           | ३२४           | । सुसु मागत दुखु आगे                        | 330        | 12 |
| Nicot<br>Nicot | गरमगास सहि कुल                                | ३२४           | श्रुषु नागप दुखु आग<br>श्रुहिनिसि एक नाम जो | 330        | 10 |
|                | त्रवकार सुखि                                  | ३२५           | रे जोश्र निलंज लाज                          | 330        | 湿  |
| M              | जोति की जाति जाति                             | ३२५           | कउनुको पूतु पिताको                          | ३३१        |    |
| iei            | जो जनु परमिति पर                              | ३२५           | श्रव मोक्ड भए रोजा                          | ३३१        | iš |
| B              | उपने निपन्नं निपन्नि                          | ३२५           | जिल है सुतक थलि है                          | 338        | 10 |
|                | अप्रत मृए किया सोग                            | ३२५           | भागरा एक निवेरह                             | ३३१        | 10 |
|                | असथावर जंगम                                   | ३५५           | देखउ माई ज्ञान की                           | ३३१        | 10 |
|                | एसो अचरज देखिया                               | ३२६           | इरि जस सुनहि                                | ३३२        | 捌  |
| la.            | जिउ जलि छोडि बाहरि                            | ३२६           | जीवत वितर न माने                            | 332        | 盟  |
| le             | घोश्रा चंदन मस्दन                             | ३२६           | जीवत मरें मरें फुनि                         | ३३२        |    |
| eij            | जम ते उल्लंडि मए है                           | ३२६           | उत्तटत पवन चक्र                             | ३३३        | iš |
| ijĐ            | ्री पिंड मूर्ए जीउ किह<br>दें   कंचन सिउ पाईऐ | ३२७           | 1                                           | ३३३        | 10 |
| 10             | क्षिपन सिउ पहिए<br>जिह मरने मधु जगतु          | ३२७<br>३२७    |                                             | ३३३        | 10 |
| 115            | सा विश्व निर्म नहीं अगतु<br>सन नहीं उउठ मृलु  | २२७<br>३२७    |                                             | ३३३        | 10 |
| 11:            | जारे हरि सा ठाइक                              | २२७<br>३२=    |                                             | ३३४<br>३३४ | H  |
| 1              | विशु सत मती क्षेत्र                           | ₹ २=          |                                             | 338        |    |
| (li            | H                                             |               |                                             | . (        |    |
| P              | 招祖 招码母母司                                      | 本本:           | 西西西西西西西                                     | 5553       |    |
| •              |                                               |               | RESERVED IN                                 |            | ~  |

NAME OF THE PROPERTY OF THE PR पंना पंता कूपु भरित्रो जैंसे दादरा 388 ३३५ गज नव गज दस गज सतज्ञिंग सत् त्रेता एक जोत एका मिली 334 ३४६ 334 जेते जतन करत ते कालंबुत की हसतनी ३३५ रागु ग्रासा अगनि न दहै पवन ३३६ जिउ कपि के कर ३३६ (महला १) पानी मैला माटी गोरी ३३६ सोदरु तेरा केहा सो घरु 986 राम जपउ जीश्र ऐसे 330 (महला ४) जोनि छाडि जउ जग 330 सो पुरखु निरंजनु हरि ३४८ सुरग बासु न बाछीऐ **३३७** (महला १) रे मन तेरो कोइ नही ३३७ सुणि वडा ऋषिं सम ३४८ पंथु निधारे कामनी 330 श्राखा जीवा विसरे मिर 388 ३३⊏ त्रास पास घनु तुरसी जो दरि मांगतु कूक 388 बिपल बसत्र केते है 33⊏ ताल मदीरे घटके 388 मन रे छाडहु भरमु 33⊏ जेता सबद सुरति 3 y o फ़ुरमानु तेरा सिरै 33⊏ वाजा मति पखावज्र 340 लख चउरासीह जीअ 33€ पउणु उपाइ धरी निंदउ निंदउ मोकउ ३३६ करम करत्रति येलि 348 राजा राम तु ऐसा 3 + 8 मै गुण गला के सिरि 348 खट नेम कर कोठडी ३६६ करि किरपा अपने माई मोहि अवरु ३३६ गृहु वनु समसिरं ३५१ बावन अछर लोक त्रैं 380 एको सरवरु कमल पंद्रह थितीं सात वार ३५२ ३४३ गुरमति साची हुजति वार बार हरि के गुन 388 ३५२ जो तिनि कीत्रा सो सचु (नामदेउ जीउ) ३५२ देवा पाहन तारी ऋले इकि आवहि इकि ३४५ ३५३. निवि निवि पाइ (रविदास जीउ) **३** × ३ किस कड कहि मेरी संगति पोच सोच ३४५ ३५३ कोई भीखकु भीखिआ ३४५ वेगमपुरा सहर को ३५४ दुध विनु धेनु पंख विनु ३४५ घट अवघट हूगर 来来来来来来。 第15年来来来来来来来来来来来。

| d     |                            |                 | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >>==== | -      |
|-------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| # S   | BEREREE BERE               |                 | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | 999    | 装      |
| 1691  |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 110    |
| 8     |                            | र्पना           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पंना   | 换      |
| (ē)   | कारमा बहमा मनु है          | ३५५             | गुरु साइरु सविगुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६३    | 110    |
| (ei   | मेनक दासु मगतु जनु         | ३५५             | सबदि मरे तिस सदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६४    | 换      |
| 18    | काची गांगरि देह            | ३५५             | निरति करे वहु वाजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६४    | 10     |
|       | मोदु इटंब मोदु सम          | ३५६             | हरि के भागें सविगुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६५    | 12     |
| G     | श्रापि करे सचु श्रलख       | ३५६             | (महला ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j      | 腰      |
|       | विदिश्रा बीचारी त <b>ं</b> | ३५६             | त् करता सचित्रार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | રદ્ય   |        |
| 原則    | एक न मरीया गुग             | ३५६             | किसही घड़ा कीत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६६    |        |
|       | पेनकड़े धनखरी              | ३५७             | हिरदे सुणि सुणि मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६६    |        |
|       | न किमका पृतुन किम          | ३५७             | मेरे मिन तिन प्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६६    | iš     |
| î êi  | तितु सरवड़ मईले            | ३५७             | गुस गावा गुरा बोली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६७    | i      |
| HE    | छित्र घर छित्र गुर         | ३ ४७            | नाम सुर्यो नामो मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६७    | 10     |
| HOT   | लग्व लमकर लख               | ३४⊏             | गुरप्रीख इरि इरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६७    | 3      |
| 1100  | दीवा मेरा एक नामु          | ३५≿             | इरि इरि नाम की मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६७    |        |
|       | देवतिश्रा दरसन के          | ₹₽₽             | इधि करि ततु वजावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६⊏    | 選      |
| 西西西西  | भीतिर पंच गुपत             | 348             | कब को माले धुधह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६⊏    | 100    |
|       | मतु मोवी जे गहसा           | 348             | सतसंगति मिलीए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६⊏    | 10     |
| 8855  | कीता होते करे कराइ         | 348             | आहमा मरणु धुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६६    | 16     |
| . 0   | गुर का सबदू मने महि        | 348             | जनमु पदारधु पाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386    | 10     |
| 10    | गुदु करि गिद्यानु          | ३६०             | हउ अनदिनु इरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६६    | 12     |
| 0     | सुरामान सममाना<br>(महता ३) | ३६०             | माई मेरो शीवष्ठ राष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६६    | 操      |
| 12    | दरिदामन पाने वड            | ३६०             | (महला ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]      | 盟      |
| li di | मरदि समा विषद्             | 342             | जिनि लाई शीव सोई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७०    | 歪用     |
| i e   | मनिगुर शिच वडी             | 3 ६ १           | मय् ते पिरि कीनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७०    |        |
| ijĐ   |                            | ३६१             | नित्र मगती सीलांती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७०    | 强))    |
| 10    | दुन मार मगे दुह्य          | ३५२             | मता करत मी पक्षनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७१    | 番      |
| 110   |                            | <del>१</del> ६२ | प्रथमे मना जि पत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७१    |        |
| 70    | मनद्दास भूटो भूट           | 3               | परदेश भागि महरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | કુંબર  | 壁      |
| F     | मगति रता अनु               | ३६३<br>३६३      | गुन भगगन मेरी कहु<br>दानु देर करि प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७२    | 捌      |
| 3 6   | 1                          | 111             | 1.2 44 216 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७२    | 삤      |
| ( )   | 10000000                   | 南南              | 50000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***    |        |
|       |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | rut (I |

|                                              | * ***       |                                       | <sup>।</sup> यद यद |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                              | पंना        |                                       | पंना               |
| दूख रोग भए गतु तन                            | ३७३         | अमु महि सोई सगल                       | ३८०                |
| अरड़ावें विललावें                            | ३७३         | जो तुघु भावे सो परवाना                | ३८०                |
| जउमै कीश्रो सगल                              | ३७३         | जनम जनम की मलु                        | 320                |
| प्रथमे तेरी नोकी जाति                        | ४७४         | बाहरु घोइ अंतरु मनु                   | ३८१                |
| जीवत दीसै तिसु सर                            | ३७४         | उदमु करत होवै मनु                     | ₹≂₹                |
| पुतरी तेरी विधि करि                          | ३७४         | अधम चंडाली भई                         | ३⊏१                |
| इक घड़ी दिनसु सो                             | ३७४         | वंधन काटि विसारे                      | ३⊏२                |
| हरि सेवा महि परम                             | ३७५         | जातूं साहिबु ताभउ                     | ३⊏२                |
| प्रभु होड कृपालु त                           | ३७५         | श्रंमृतु नाम्रु तुम्हारा              | ३⊏२                |
| करि किरपा हरि                                | ३७५         | त्रागे ही ते सभ्र किछु                | ३⊏३                |
| जैसे किरसाणु वोवे                            | ३७५         | तूं विसरिह तां सभ्र को                | ३⊏३                |
| नउनिधि तेरै सगल                              | ३७६         | करि किरपा प्रभु                       | ३⊏३                |
| निकटि जीश्र के सद                            | ३७६         | मोह मलन नीद ते                        | ३⊏३                |
| हरिरसु छोडि होछै रसि                         | ३७६         | लालु चोलना ते तनि                     | ३८४                |
| जीय प्रान धनु हरि की                         | ३७६         | दुखु धनो जब होते दुरि                 | ३८४                |
| त्र्यनद विनोद भरे पुरि                       | ३७६         | साचि नामि मेरा मनु                    | ३८४                |
| गुर के सबदि                                  | ७७६         | पावतु रलीत्रा जोवनि                   | ३≂५                |
| बुधि प्रगास भई मति                           | ०७६         | एक वगीचा पेड घन                       | ३८४                |
| हरि रसु पीवत सदही                            | <i>७७</i> इ | राज लीला तेरे नामि                    | ३८५                |
| काम कोधु लोग्न मोह                           | ७७ इ        | तीरथि जाउ त हउ                        | ३⊏५                |
| भई प्रापति मानुख                             | ३७≂         | घरि महि सुख बाहरि                     | ३≂५                |
| तुभा बिनु अवरु नाही                          | ३७≂         | जहा पठावहु तह तह                      | ३⊏६                |
| हरिजन लीने प्रभू                             | ३७⊏         | ऊठत बेंठत सोवत                        | ३८६                |
| <b>अउ</b> खधु खाइम्रो हरि                    | ३७≂         | जाकै सिमरनि सुख                       | ३⊏६                |
| बांछत नाही सु वेला                           | ३७≂         | जिसु नीच कउ कोई                       | ३⊏६                |
| सदा सदा त्रातम                               | ३७⊏         | एको एकी नैन निहार                     | ३८६                |
| जाका हरि सुत्रामी                            | ३७≂         | कोटि जनम के रहे<br>मिटी तिञ्चास ञ्रगि | ३८७                |
| काम क्रोध माइत्रा मद<br>तू विश्रंतु श्रविगतु | 30E<br>30E  | सितगुरु अपना सद                       | ३≂७                |
| त्रामञ्जु आवगतु<br>राज मिलक जोवन             | ३७६         | श्रापे पेडु विसथारी                   | ३८७                |
| रागामलक्षणमण                                 | २७८         | चाप पश्च ।वस्तयारा                    | ३८७                |

| •                                       | पंना        |                                         | पंना                |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|
| अपने सेवक की आपे                        | ४०३         | हिर हिर हिर गुनी हां                    | ४०४                 |
| नट्टग्रा भेख दिखावे वहु                 | ४०३         | एका श्रोट गहु हां                       | . ४१०               |
| गुरपरसादि मेर                           | ४०४         | मिलि हरि जसु                            | ४१०                 |
| चारि वरन चउहा के                        | ४०४         | कारन करन तूं हां                        | ४१०                 |
| नीकी जीख्र की हरि                       | ४०४         | श्रोइ परदेसीत्रा हो                     | ४११                 |
| हमारी विश्वारी                          | ४०४         | (महला ६)                                | • •                 |
| नीकी साध संगानी                         | ४०४         | विरथा कहुउ कउन                          | ४११                 |
| तित्रागि सगल                            | 8° प्र      | म० १ असटपंदीआ                           | ~ / /               |
| जीउ मनु तनु प्राण                       | ८०४         | उत्तरि अवघटि                            | ४११                 |
| डोलि डोलि महां दुखु                     | ४० <b>५</b> | सभि जप सभि तप                           | ४१२                 |
| उदमु करहु करावहु                        | ४० <b>५</b> | लेख ऋसंख लिखि                           | <b>४</b> १२         |
| त्रगम त्रगोचरु दग्सु                    | ४०६         | एकु मरें पंचे मिलि                      | ४१३                 |
| सतिगुर वचन तुमारे                       | ४०६         | त्रापु वीचारै सु परखे                   | ४१३                 |
| वावर सोइ रहे                            | ४०६         | गुरमुखि गित्र्योनु                      | ४१४                 |
| श्रोहा प्रेम पिरी                       | ४०६         | गावहि गीते चीति                         | 8,8                 |
| गुरहि दिखाइत्रो                         | ७०४         | मनु मैगलु साकतु                         | 8 <b>\$</b> 4       |
| हरि हरि नामु अमोला                      | ४०७         | तनु विनसे धनु काको                      | ४१६                 |
| अपुनी भगति निवा                         | ७०४         | गुरु सेवे सो ठाकुरु जाने                | ४१६                 |
| ठाकुर चरन सुहावे                        | ७०४         | जिनि सिरि सोहनि                         | ४१७                 |
| एक सिमरि मन माही                        | ४०७         | कहा सुखेल तवेला                         | 810                 |
| हरि विसरित सो मूत्रा                    | ४०७         | जैसे गोइल गोइली                         | 8{⊏                 |
| ञ्रोहु नेहु नवेला                       | ४०७         | चारे कुंडा दुंढीत्रा                    | 8\$⊏                |
| मिलु राम पित्रारे तुम                   | ४०८         | मनसा मनिह समाइ                          | 318                 |
| विकार माइत्रा मादि                      | ४०८         | चले चलगहार वाट                          | ४१६                 |
| बापारि गोविंद नाए                       | ४०८         | कित्रा जंगल दूंदी जो                    | , ४२०               |
| कोऊ विखम गार तारैं                      | 805         | जिनी नामु विसारि                        | े ४२०               |
| कामुक्रोधु लोग्नु तित्रागु              | Soc         | रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी                 | ४२१                 |
| हरत सोग वैराग                           | 308         | 1                                       | ४२ <b>१</b>         |
| गाविंद गोविंद करिहां<br>मनसा एक मानिहां | 3°8         | मनु रातउ हरि नाइ<br>त्रावण जाणा किउ रहे | ४२२<br>४ <b>२</b> २ |

|                           | पंना |                           | पंना         |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------|
| श्रपने सेवक की आपे        | ४०३  | हरि हरि हरि गुनी हां      | ४०६          |
| नट्टग्रा भेख दिखावें वहू  | ४०३  | एका ख्रोट गहु हां         | ४१०          |
| गुरपरसादि मेर             | ४०४  | मिलि हरि जसु              | ४१०          |
| चारि वरन चउहा के          | ४०४  | कारन करन तं हां           | ४१०          |
| नीकी जीस्र की हरि         | 808  | श्रोइ परदेसीत्रा हो       | ४११          |
| हमारी विश्रारी            | ४०४  | <b>(</b> महला ६)          | •            |
| नीकी साघ संगानी           | ४०४  | विरथा कहुउ कउन            | ४११          |
| तिश्रागि सगल              | 801  | म० १ असटपदीत्रा           |              |
| जीउ मनु तनु प्राण         | ८०४  | उतिर अवघटि                | ४११          |
| डोलि डोलि महां दुखु       | ४०४  | सभि जप सभि तप             | . १<br>१     |
| उदमु करहू करावहु          | ८०४  | लेख ग्रसंख लिखि           | ४१ <b>२</b>  |
| त्रगम त्रगोचरु दग्सु      | ४०६  | एकु मरें पंचे मिलि        | ४१३          |
| सतिगुर वचन तुमारे         | ४०६  | आपु वीचारे सु परखे        | ४१३          |
| वावर सोइ रहे              | ४०६  | गुरमुखि गित्रानु          | ४१४          |
| श्रोहा प्रेम पिरी         | ४०६  | गावहि गीते चीति           | 8,8          |
| गुरिह दिखाइत्रो           | ४०७  | मनु मैगलु साकतु           | 8 <b>१</b> ४ |
| हरि हरि नामु अमोला        | ४०७  | तनु विनसे धनु काको        | ४१६          |
| ऋपुनी भगति निवा           | ७०४  | गुरु सेवे सो ठाकुरु जानें | ४१६          |
| ठाकुर चरन सुहावे          | ७०४  | जिनि सिरि सोहिन           | ४१७          |
| एक सिमरि मन माही          | ७०४  | कहा सुखेल तवेला           | ८१७          |
| हिर विसरित सो मूआ         | ७०४  | जैसे गोइल गोइली           | 8₹≂          |
| त्र्योहु नेहु नवेला .     | ४०७  | चारे कुंडा ढुंढीआ         | ४१=          |
| मिलु राम पित्रारे तुम     | ४०⊏  | मनसा मनिह समाइ            | ३१४          |
| विकार माइत्रा मादि        | ४०=  | चले चलगहार वाट            | ४१६          |
| वापारि गोविंद नाए         | ४०८  | कित्रा जंगल दृंदी जो      | ४२०          |
| कोऊ विखम गार तारै         | S∘⊏  | जिनी नाम्र विसारि         | ४२०          |
| कामु क्रोधु लोभु तित्रागु | j    | रूड़ो ठाक्कर माहरी रूड़ी  | ४२१          |
|                           | i    | केता त्राखणु त्राखीऐ      | ४२ <b>१</b>  |
| गाबिंद गोविंद करिहां      | ૩૦૪  | मनु रातउ हरि नाइ          | ४२२          |
| मनसा एक मानिहां           | ३०४  | श्रावण जाणा किउ रहै       | ४२२          |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | पैना   |                                       | पंना       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|
| म० ३ श्रसटपदीया सासतु पेटू सिंमृति सतिगुर इमरा भरमु द्यापा श्रास करे समु को गुर ते सांति उपजै सुखा मन अंनि वसाइ घर अंदरि समु वयु है श्राम आपा पहाणि मा दोडामणी महज्ज सवे रते से नित्मले सम नावे नो लोचदी सचि रतीया सोडामण् अंमृतु जिन्हा चलाइ सतिगुर ते गुख | 1      | मेरा मनु मेरा मनु                     | ४३७        |
| सासतु चेदु सिमृति                                                                                                                                                                                                                                           | ४२२    | त्ं समनी थाई जिथ                      | ४३⊏        |
| सतिगुर हमरा भरम्                                                                                                                                                                                                                                            | ४२३    | तृं सुणि हरगा कालि                    | ४३⊏        |
| ब्रामा श्रास करेस सुको                                                                                                                                                                                                                                      | ४२३    | (महला ३)                              |            |
| गुर ते सांति ऊपर्जें                                                                                                                                                                                                                                        | ४२४    | इम घरे साचा सोहिला                    | 358        |
| सुश्चिमन मंनि वसाइ                                                                                                                                                                                                                                          | ४२५    | साजन मेरे प्रीतमहु                    | 880        |
| घरे अंदरिसमुबयु है                                                                                                                                                                                                                                          | ५२४    | (महला ४)                              |            |
| श्चापै श्चापु पछाणिश्चा                                                                                                                                                                                                                                     | ४.६    | जीवनो मैं जी उनु                      | ४४२        |
| दोडागणी महलु                                                                                                                                                                                                                                                | ४२६    | िक्ष किमे किमि किमि                   | ४४२        |
| सचे रते से निरमले                                                                                                                                                                                                                                           | ४२६    | हरि हरि करता द्ख                      | 888        |
| सभ नावें नो लोचदी                                                                                                                                                                                                                                           | ४२७    | सतजुगि सभु संतोख                      | 884        |
| सचि रतीया सोडागर्स                                                                                                                                                                                                                                          |        | हरि कीरति मनि                         | ४४६        |
| श्रमृत जिन्हा चखाइ                                                                                                                                                                                                                                          | 82≂    | मनि नाम्च जपाना हरि                   | ४४७        |
| सतिग्रर वे ग्रख                                                                                                                                                                                                                                             | ४२⊏    | वडा मेरा गोविंदु                      | 88⊏        |
| सबदौ ही भगत जापदे                                                                                                                                                                                                                                           |        | हरि श्रंमृत भिने                      | 88≃        |
| सबदौ ही भगत जापदे<br>अनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                         | 830    | गुरमुखि हुढि                          | 388        |
| म० ५ असटपदीआ                                                                                                                                                                                                                                                | •      | इरि ग्रंमृत मगति                      | 388        |
| पच मनाए पंच रुमाए                                                                                                                                                                                                                                           | . ४३०  | जिन मसतिक धुरि<br>जिन श्रंतरि हरि हरि | ८५०<br>८५० |
| पच मनाए पंच रुमाए<br>मेरे मन हरि सिउ                                                                                                                                                                                                                        | 831    | जिन्हा मेटिया मेरा                    | 846        |
| (महला ४ विरहरू)                                                                                                                                                                                                                                             | * . ,  | मेरे मन परदेनी वे                     | 846        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 838    | (महला ४)                              | 04(        |
| जनम मरख द्वस्त कर्ट                                                                                                                                                                                                                                         |        | अनदो अनद घणा मै सो                    | ४५२        |
| सभ विध तुमही जान<br>(महला )                                                                                                                                                                                                                                 | ४३२    | अक्ष्या हरि अकथ                       | 843        |
| पारबहसु प्रसु<br>जनम मरख दुख कर्ट<br>सभ विध तुमही जान<br>(महत्ता )<br>ससै सोइ सुसटि                                                                                                                                                                         | ४३२    | हरि चरन कमल मनु                       | 843        |
| (महला३)                                                                                                                                                                                                                                                     | - , ,  | जाकउ भए कृपाल                         | 848        |
| अयो अंड सम्र जगु                                                                                                                                                                                                                                            | કરેં   |                                       | 848        |
| 🔐 (महला १)                                                                                                                                                                                                                                                  |        | जाकउ खोजहि श्रसंख                     | 844        |
| 🚰 📗 मुध्य जावान बालझ                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | ४४६        |
| कि कनहदो अनहदु वाई                                                                                                                                                                                                                                          | ते ४३६ | थिरु संतन सोहागु मरै                  | ४५७        |

|                                                                                                                       | पंना        |                         | पंना          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| मिलउ संतन के संगि                                                                                                     | ८४७         | लंका सा कोट समुंद सी    | ४८१           |
| पुरख पते भगवान                                                                                                        | ८४⊏         | पहिला पूतु पिछै री      | ४⊏१           |
| भिनी रैनड़ीऐ                                                                                                          | ८४६         | विंदु ते जिनि विंडु     | ४≂१           |
| उठि वंजु वटाऊङ्ग्रा                                                                                                   | ८४६         | तनु रैनी मनु पुनरपि     | ४⊏२           |
| वंजु मेरे आलसा हरि                                                                                                    | ४६०         | सासु की दुखी ससुर की    | ४≂२           |
| दिनु राति कमाइड़ो                                                                                                     | ४६१         | हम घरि सुतु तनहि        | ४८२           |
| कमला भ्रम भीति                                                                                                        | . ४६१       | जग जीवनु ऐसा            | ४⊏२           |
| (त्र्यासा की वार म०१                                                                                                  | )           | जउ में रूप कीए बहु      | ४⊏२           |
| त्रापीनै त्रापु साजित्रो                                                                                              | ४६३         | रोजा घरै मनावे अलह      | ४⊏३           |
| (कवीर जीउ)                                                                                                            |             | कीओ सिंगारु मिलन        | ४८३           |
| गुरचरन लागि हम                                                                                                        | ४७५         | हीरें हीर वेधि पवन      | ४⊏३           |
| गज साहे ते ते घोतीत्रा                                                                                                | ४७४         | पहिली कुरूपि            | ४⊏३           |
| बापि दिलासा मेरो                                                                                                      | ४७६         | मेरी बहुरीश्रा को       | 8=8           |
| इकतु पतरि भरि                                                                                                         | ४७६         | रहु रहु री बहुरी आ      | 828           |
| जोगी जती तपी                                                                                                          | ४७६         | करवतु भला न करवट        | 8 <b>≃</b> 8. |
| फीलु रवाबी वलदु                                                                                                       | ४७७         | कोरी को काहू मरमु न     | 8=8           |
| बट्ट्रश्रा एकु बहतरि                                                                                                  | <i>७७</i> ४ | ग्रंतरि मैलु जे तीरथ    | 8=8           |
| हिंद् तुरक कहा ते                                                                                                     | <i>७७</i> ४ | (स्री नाम देव जीउ)      |               |
| जब लगु तेलु दीवे                                                                                                      | 8७७         | एक अनेक विश्रापक        | ८⊏४           |
| सनक सनंद अंतु नही                                                                                                     | 80=         | त्रानीले कुंभ भगई       | - 8⊏४         |
| बाती सुकी तेलु नि                                                                                                     | ४७८         | मन मेरो गज जिहवा        | ८८४           |
| सुतु अपराध करत है                                                                                                     | 80≈         | सापु कुंच छोडे बिखु नही | ४≂४           |
| बाती स्की तेलु नि सुतु अपराध करत है हज हमारी गोमती पाती तोरे मालिनी बारह बरस बालपन काहू दीने पाट पटंबर हम मसकीन खुदाई | 208         | पारब्रहम जि चीन्हसी     | ४⊏६           |
| पाती तोरै मालिनी                                                                                                      | <i>308</i>  | (स्री रविदास जीउ)       |               |
| वारह बरस बालपन                                                                                                        | <i>૩</i> ૭૪ | मृग मीन भृंग पतंग       | ४⊏६           |
| काहू दीने पाट पटंबर                                                                                                   | _           | संतु तुभी तनु संगति     | ४≂६           |
|                                                                                                                       | 8≃°<br>8≃°  | तुम चंदन हम इरंड        | ४≂६           |
| गगनि नगरि इकि<br>सरपनी ते ऊपरि                                                                                        |             | कहा मङ्ग्रा जउ तनु      | ४⊏६           |
| ) <b>1</b> !                                                                                                          | <br>8⊏°     | हरि हरि हरि हरि         | ४८७           |
| कहा सुत्रान कउ सिंमृ                                                                                                  | 8=0         | माटी को पुतरा कैसे      | ८≂७           |

चार पाव दुइ सिंग ४२४ हरि प्रान प्रभू सुखदाते ४२६ मुसि मुसि रोवें कबीर प्र२४ सा प्रभ जत कत पेखिओ ५३० (स्रा नावदेव जी हरि राम नाम जिप ५३० जड राज़ देहि त कवन प्ररूप मन कह ऋहंकारि ५३० मलै न लाछ पारमलो प्रप् सो प्रम नेरें हू ते नेरें ५३० ृ (स्री रविदास जी) मन गुर मिलि नामु ५३० द्धु त बछरे थन्ह माई जो प्रभ के गुन भ्रभ ५३१ (स्री त्रिलोचन जी) चंचल सपने ही ५३१ अंतरु मलि निरमल् प्रय सरव सुखा गुर चरना ५३१

| <b>西西西西西西西</b>                     | <b>法</b> 班茲        | 运法运运运运运                                  | 来来               |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                    | पंना               |                                          | पंना             |
| श्रपुने हरि पहि                    | पु <b>र</b>        | (महला ६)                                 | •                |
| गुर के चरन रिंदै                   | प्र <b>३१</b>      | हरि की गति नहि कोऊ                       | ५३७              |
| माई प्रभ के चरन                    | य <b>३१</b>        | (महला ४)                                 | .,,              |
| प्रभ जीउपेखड दरस                   | प्र <del>व</del> ् | हिर हिर नाम्                             | પ્રફેષ્ટ         |
| तेरा जनु राम रसाइ                  | ४२२<br>५३२         | श्रंमृतु इरि इरि नामु                    | श्रुत्त<br>धु३्ट |
| माई गुर बिनु                       | ४२२<br>४३२         | अनृतु हार हार नाम्र<br>जगि सुकृत कीरति   |                  |
| ठाकुर होइ ऋषि                      | ४३२                |                                          | ४३६              |
| श्रपुने सतिगुर पहि                 | ४२२<br>५३३         | इउ बलिहारी तिन                           | ४३६              |
| श्रमाथ नाय प्रम हमा                | 444<br>¥33         | जिन हरि हरि नाम्र                        | å₿°०             |
| प्रभ इहै मनोरथु मेरा               |                    | सभि जीब्र तेरे त्                        | 486              |
| भग रह नगरयु मरा<br>मीता ऐसे हरि जी | ४३३<br>४३३         | (महला५)                                  |                  |
|                                    |                    | इरिकाएकु श्रचंभउ                         | 48 <b>\$</b>     |
| दरसन नाम कउ मनु                    | ४३३                | अति प्रीतम मनु                           | ५४२              |
| श्रंमृता प्रिय वचन                 | ४३४                | करि किरण गुर पार                         | ४४३              |
| इरि जपि से बकु पारि                | ४३४                | वधु सुख रैंनड़ीए प्रिश्च                 | <b>488</b>       |
| करत फिरे बन भेख                    | 438                | हरि चरन सरोवर तह                         | ४८४              |
| मै पेखियो री ऊचा                   | ४३४                | खोजत संत फिरहि प्रम                      | 48 A             |
| म बहु विधि पेलिक्रो                | ४३५                | श्रनकाए रातद्दिश                         | भुशुह            |
| एके रे इरि एके जान                 | प्रदेत             | सुनहु वेनंतीआ                            | 480              |
| जानी न जाई ताकी                    | ४३४                | वोत्ति सुधरमीदिका                        | म ४७७            |
| घिमाए गोए कार्ने                   | ५३५                | विद्दागड़े की वार म० ४                   |                  |
| उत्तरी रे मन उत्तरी                | ४३४                | सम वेरी तृ समस दा                        | 48⊏              |
| सम दिन के ममरय                     | प्रइह              |                                          |                  |
| (महला ६)                           |                    | रागु वडहंस                               |                  |
| यह मनुनेंकुन कहिब्रो               | ४३६                | 1                                        |                  |
| सम फिछु जीवत को                    | प्रइह              | (महला १)                                 |                  |
| जगत में भूठी देखी                  | ४३६                | ममली ममलुन                               | थ प्रष           |
| राग विद्यागड़                      | τ                  | गुणवंती सह रातिश्रा                      | - פאא            |
| (महला ५)                           | -                  | मोरी स्याभुख                             | <i>9</i> ¥ ¥     |
| द्वन मंगरोधा                       | [४३७               | (महला ३)                                 |                  |
|                                    |                    | मनि मेले सम् किछ<br>के के के के के के के | 445              |

६०१

६०१

६०२

Ęゥマ

६०३

६०३

**₹**∘₹

803

ξog

करि इसनातु सिमरि

एक पिता एकस के

जिना बात की बहत

चरन कमल सिउ

राजन महि राजा

मात शरम महि

इम संतन की रेन

जेवी समग्री देखहु रे

मिग्तक कउ पाइझो

**苏布布布布布布布布布布布布布** 

कोटि ब्रह्मंड को ठाकुर

इम मेले तुम ऊजल करते

६११

६११

६१२

६१२

६१२

६१३

६१३

६१३

६१४

६१४

६१४

हरि जीउ तुषु नो सदा

सो सिखु सखा बंधपु है

सची मगति सतिगुर

तिही गुणी त्रिमवरा

सविगुरु सुख सागरु

सविगुर सेवे वा सहजि

मापे भाषि वरतदा

(महला ४)

बिसु सतिगुरु सेवे

सविगुर मिलीए

99999

गुरप्रील मगति कर

| रतनु छाडि कउडी गुग गावहु पूरन करण करावणहार प्रभ की सरिण सगल माइत्रा मोह मगनु पात्रहमु होत्रा सहा विनसे मोहु मेरा श्रक सगल वनसपित जाकै सिमरिण होइ काम क्रोध लोभ भूठि जाकै सिमरिण समु | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   | हिरदे नामु वसाइहु गुरि पूरे किरपाधारी साहिव गुनी गहेरा स्व सहज आनंदा टांढि पाई करतारे विचि करता पुरखु पारबहमि निवाही गुरि पूरे चरनी | <ul><li>4 </li><li>4 </li><li>5 </li><li>6 </li><li>7 </li><li>8 </li><li>8 </li><li>9 &lt;</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करण करावणहार<br>प्रभ की सरिण सगल<br>माइश्रा मोह मगनु<br>पात्रहमु होत्रा सहा<br>विनसे मोहु मेरा ग्ररु<br>सगल वनसपित<br>जाके सिमरिण होइ<br>काम क्रोध लोभ भूठि                         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   | साहिव गुनी गहेरा<br>स्रव सहज त्रानंदा<br>ठांढि पाई करतारे<br>विचि करता पुरखु<br>पारब्रहमि निवाही<br>गुरि पूरे चरनी                  | 822<br>422<br>422<br>423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रभ की सरिण सगल<br>माइत्रा मोह मगनु<br>पात्रहमु होत्रा सहा<br>विनसे मोहु मेरा ग्ररु<br>सगल वनसपित<br>जाके सिमरिण होइ<br>काम क्रोध लोम फूठि                                         | € ₹ € € ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ | स्रव सहज आनंदा टांडि पाई करतारे विचि करता पुरखु पारब्रहमि निवाही गुरि पूरे चरनी                                                     | ६२२<br>६२२<br>६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माइत्रा मोह मगनु<br>पात्रहमु होत्रा सहा<br>विनसे मोहु मेरा ग्ररु<br>सगल वनसपति<br>जाके सिमरणि होइ<br>काम क्रोध लोम फूठि                                                             | € ₹ €<br>€ ? €<br>€ ? ©<br>€ ? °        | टांढि पाई करतारे<br>विचि करता पुरखु<br>पारब्रहमि निवाही<br>गुरि पूरे चरनी                                                           | ६२२<br>६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पात्रहमु होत्रा सहा<br>विनसे मोहु मेरा ग्ररु<br>सगल बनसपति<br>जाके सिमरणि होइ<br>काम क्रोध लोम फूठि                                                                                 | ६१६<br>६१६<br>६१७<br>६१७                | विचि करता पुरखु<br>पारब्रहमि निवाही<br>गुरि पूरे चरनी                                                                               | ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विनसे मोहु मेरा ग्रारु<br>सगल बनसपति<br>जाके सिमरणि होइ<br>काम क्रोध लोभ फूठि                                                                                                       | ६१६<br>६१७<br>६१७                       | पारब्रहमि निवाही<br>गुरि पूरे चरनी                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सगल वनसपति<br>जाकै सिमरिंग होइ<br>काम क्रोध लोम फूठि                                                                                                                                | ६१७<br>६१७                              | गुरि पूरै चरनी                                                                                                                      | ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सगल वनसपति<br>जाकै सिमरिंग होइ<br>काम क्रोध लोम फूठि                                                                                                                                | ६१७                                     | 1 —                                                                                                                                 | ·-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| काम कोध लोभ भूठि                                                                                                                                                                    |                                         | 1 —                                                                                                                                 | ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                                   |                                         | गुरि पूरे कीती पूरी                                                                                                                 | ६२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                                   | ६१७                                     | दहिदिसि छत्र मेघ घटा                                                                                                                | ६२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     | ६१७                                     | गई वहोड़ू वंदी छोड़्                                                                                                                | ६२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रविनासी जीत्रन को                                                                                                                                                                 | ६१७                                     | सिमरि सिमरि प्रभ                                                                                                                    | ६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जनम जनम के दूख                                                                                                                                                                      | ६५८                                     | गुरु पूरा नमसकारे                                                                                                                   | ६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अंतरि की गति तुमही                                                                                                                                                                  | ६१८                                     | राम दास सरोवरि                                                                                                                      | ६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भए कृपाल गुरू                                                                                                                                                                       | ६१८                                     | जितु पारेब्रहमु चिति                                                                                                                | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गुरु के चरन बसे रिद                                                                                                                                                                 | ६१⊏                                     | श्रागै सुखु गुरि दीश्रा                                                                                                             | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संचिन् करउ नामु                                                                                                                                                                     | ६१⊏                                     | गुर का सबदु रखवारे                                                                                                                  | <b>६२६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुर पूरे अपनी कल                                                                                                                                                                    | ६१८                                     | गुर अपने चलिहारी                                                                                                                    | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्ख मंगल कलिश्राण                                                                                                                                                                   | ६१६                                     | तापु गवाइत्रा गुरि                                                                                                                  | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| साधु संगि मइत्रा                                                                                                                                                                    | ६१६                                     | सोई कराइ जो तुधु                                                                                                                    | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     | . ६१६                                   | हरिनामु रिदे परोइ                                                                                                                   | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सिमरि सिमरि गुरु                                                                                                                                                                    | ६१६                                     | गुर मिलि प्रभू चिता                                                                                                                 | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हमरी गणत न गणी                                                                                                                                                                      | ६१६                                     | पारत्रहमि साजि                                                                                                                      | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दुरतु गवाइत्रा हरि                                                                                                                                                                  | ६२०                                     | सदा सदा हरि जापे                                                                                                                    | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चस्त्रसिद्धा पारब्रहम                                                                                                                                                               | ६२०                                     | त्रपना गुरू धित्राए                                                                                                                 | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भए कृपाल सुत्रामी                                                                                                                                                                   | ६२०                                     | परमेसर दितो वंना                                                                                                                    | ६२⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संतहु हरि हरि नामु                                                                                                                                                                  | ६२०                                     | ्ऐथे ओथे रखवाला<br>प्रतिसर परे अभूकर                                                                                                | ६२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मेरा सतिगुरु रख                                                                                                                                                                     | ६२०                                     | सितगुर पूरे भोगा<br>गरीवी गदा हमारी                                                                                                 | ६२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जीत्र्य जंत्र सभि तिस के<br>मिलि पंचहु नही                                                                                                                                          | <b>६२</b> १<br>६२१                      | गरावा गदा हमारा<br>गुरि पूरे पूरी कीनी                                                                                              | <b>६२</b> ८<br>६२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | <u> </u>   | 2                                   | ,<br>22==              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| X 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berberan                                   | <b>建建</b>  | REPERE                              | 表演品                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | पंना       |                                     | पंना                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुर पूरा आरोधे                             | ६२६        | तू गुण दातौ निरमलो                  | ६३६                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भुखे खावत लाज न                            | ६२६        | म०३ श्रसटपदीश्रा                    |                        |
| اند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुख सांदि घरि भ्राइ                        | ६२६        | मगता दी सदा तू                      | ६३७                    |
| ěi l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रभु अपूना रिदे                           | ६२६        | निगुखिद्या नो श्रापे                | ६३≂                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हरि मन तनि वसित्रा                         | ६२६        | हरि जीउ सबदे जाप                    | ६३६                    |
| 양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | थारी सुख मेरे मीना                         | ६३०        | म० ५ अगटपदीया                       |                        |
| 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नालि नगइणु मेरे                            | ६३०        | सम्रुजगु जिनहि                      | ६३६                    |
| 됐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सरव सुखां का दाना                          | ६३०        | मात गरभ दुख सागरो                   | ६४०                    |
| 微                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करन करावन हरि                              | ६३०        | पाठ पहित्रों बरु वेंद्              | ६४१                    |
| 꾋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महत्रो कृपालु                              | ६३०        | (मोरिंठ की वार म०                   | 8)                     |
| 삤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिमरउ अपना सांई                            | ६३१        | त् त्रापे सुसिंट करता               | ६४२                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुनहु विनंती ठाकुर                         | ६३१        | (स्त्री कबीर जीउ)                   |                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जीग्र जंत सिम वसि                          | ६३१        | मुति पूजि पूजि हिंदू                | ६४४                    |
| <b>(1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (पहला ६)                                   |            | जब जरीएे तब जोइ                     | ६५४                    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रे मन राम सिंउ करि                         | ६३१        | चेद पुरान समै मत                    | ६५४                    |
| 西西西西                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मन की मन ही माहि                           | ६३१        | दुइ दुइ लोचन पेखा                   | <b>ቒ</b> ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मन रे कउन कुमति तै                         | ६३२        | जाके निगम द्ध के                    | ६४५                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मन रे प्रभ की सरनि                         | ६३२        | जिह बाभ्रान जीव्या                  | ६५५                    |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रानी कउनु उपाउ                           | ६३२        | किआ पड़ीऐ किआ<br>                   | ६५५                    |
| 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | माई मैं फिंह विधि                          | ६३२        | हरें कपट मुख                        | ६४६                    |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | माई मनु मेरो वसि<br>रे नर इह सोची जीव्य    | ६३२        | बहु परपंच करि<br>मंतहु मन पवने सुसू | ६४६                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ नर इह साचा जाश्र<br>इह जीग मीतु न देखियो | ६३३<br>६३३ | भूखे मगति न कीजै                    | ६५६                    |
| ě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मन रे गहित्रो न गुर                        | ६२३        | (स्री नाम देव जी                    | ह ५६<br>इ.)            |
| NO BERTHAND | जो नरु दुख में दुखु नही                    | <b>433</b> | जब देखा तब गावा                     | र)<br>६५६              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रीतम जानि लेहु मन                        | 438        | पाड पड़ोसिंग पूछले                  | ६४७                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म०१ असटपदीका                               |            | अस महित्रा मदलु                     | ६५७                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दुविधा न पड़उ हरि                          | ६३४        | (स्री रिदास जीव                     |                        |
| Ě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | ६३४        | अब हम होते तब तू                    | ६५७                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जिनी सतिगुर सेवि                           | ६३६        | जड हम बांधे मोह फास                 | ६्रंट                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 未来表表表表更                                    | 洪洪洪        | *****                               |                        |

|   |                                            | पंना                       |                                      | पंना                       |
|---|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|   | दुलभु जनमु पुंन फल                         | ६५८                        | हम भीखक भेखारी तेरे                  | <b>६</b> ६६                |
|   | मुख सागरु सुर-तर                           | ६५८                        | (महला ४)                             |                            |
|   | जंड तुम गिरिवर तंड                         | ६५८                        | जो हरि सेवहि संत                     | ६६६                        |
|   | जल की भीति पवन का                          | ६५६                        | हरि के संत जना हरि                   | ६६७                        |
|   | चंगरटा गांठि                               | ६५६                        | हरि का संतु सतगुरु                   | ६६७                        |
|   | (स्री भीखन जीउ)                            | •                          | हम श्रंघले श्रंघ विखे                | ६६७                        |
|   | नैनहु नीर बहै तनु                          | <b>इ</b> ४ ह               | हरि हरि चूंद भए                      | ६६८                        |
|   | ऐसा नाम् रतनु                              | ६५६                        | कलिजुगका धरमु                        | ६६८                        |
|   | रागु धनासरी                                |                            | उर घारि वाचारि                       | ६६⊏                        |
|   | •                                          |                            | गुन कहु हरि लहु करि                  | ६६६                        |
|   | (महला १)<br>जीउ डरतु है आपणा               | ६६०                        | हरि पद्ध हरि लिख                     | ६६६                        |
|   |                                            | ५५०<br>६६•                 | चउरासीह सिध                          | ६६६                        |
|   | हम त्रादमी हां इक<br>किउ सिमरी सिमरि       | दद <b>•</b><br><b>६</b> ६१ | सेवक सिख पूजण समि                    | ६६६                        |
|   | कि सिमरा सिमार<br>नदिर करे तां सिमरि       | ५५९<br>६६१                 | इल्रा पूरक सरव सुख                   | ६६६                        |
|   | नदार कर ता ।समार<br>जीउ तपतु है वारो       | ·                          | मेरे साहा मै हरि दरस                 | ६७०                        |
|   | जाउ तपतु ह बारा<br>चोरु सलाहे चीतु न भीजें | <b>६६१</b><br>553          | (महला ५)                             |                            |
|   | 1                                          | ६६२<br>६६२                 | भव खंडन दुख भंजन                     | ६७०                        |
|   | काइत्रा कागदु मनु<br>काल नहीं जोगु नाही    | ६६२<br>६६२                 | विनु जल प्रान तजे है                 | ६७०                        |
|   | भारत नहां जांधु नाहा<br>(म०१ आरती)         |                            | करि किरपा दीत्रो सो                  | ६७१                        |
|   | ्म १५० १ आरसा)<br>गगन मैं थालु रवि         | ६६३                        | जब ते दरसन भेटे                      | ६७१                        |
|   | गगन म याखु राप<br>(महला ५)                 | 744                        | जिस का तनु मनु धनु                   | ६७ <b>१</b><br>ऽ::-ऽ       |
|   |                                            | '६६३                       | बडे वडे राजनु अर<br>लवे न लागन कड है | ६७२                        |
|   | इंडु धनु श्रखुदु न<br>हरि नाम्रु धनु निरम  | <b>५५५</b><br><b>६</b> ६४  | बारि जाउ गुर ऋपुने                   | ६७२                        |
|   | सदा धनु श्रंतरि                            | २२०<br><b>६६</b> ४         | जिह करगी होत्रहि                     | <i>६७२</i><br><i>६</i> ७३  |
|   | जगु मैला मैलो होइ                          | 448<br>448                 | पानी पखा पीसंड संत                   | <b>६</b> ७३<br><b>६</b> ७३ |
|   | जो हिर सेविह तिन                           | ६४५                        | जिनि कीने वसि अपने                   | ५७२<br><b>६</b> ७३         |
|   | मनु मरै धातु मरि                           | ६६५                        | •                                    | ५७२<br>६७४                 |
|   | काचा धन संचिह मूरख                         | ६६५                        | 1                                    | ६७४<br>६७४                 |
| ŀ | नावें की कीमत मिति                         | ६६६                        |                                      | ६७४                        |

चतुर दिसा कीनो पलु

श्चउखी घड़ी न देखण जिस कउ विसर प्रान

पना

६७४

६७४

६७४

हरि हरि लीने सत

श्रव हरि राखनहारु

मेरा लागो राम सिउ

पना

६⊏१

६=२

| 34 II                                 | ब्राउखधु तेरो नामु          | ६७५                | जन ऋपूरन हाए काम          | ६⊏२           | IJ  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病 | हा हा प्रभ राख लेहु         | ६७५                | मांगउ राम ते इक           | ६⊭२           | H   |
| Ä                                     | दीन दरद नियारि              | ६७५                | मांगड राम ते समि          | ६⊏२           | 1   |
| 7                                     | फिरत फिरत भेटे              | ६७६                | त्यना युभी हरिकी          | ६⊏२           | ļ,  |
| <b>3</b>                              | छोडि जाहि से करहि           | ६७६                | जन की कीनी पार            | ६⊏३           | Į   |
| Ħ                                     | मोहि मसकीन प्रभु            | ६७६                | इरि चरन सरन               | ६⊏३           | Ħ   |
| #                                     | सो कत डरे जि खसम्           | ६७७                | <b>इलति सुखु प</b> लति    | ६=३           | H   |
| Ž                                     | घरि बाहरि तेरा              | ६७७                | बदना हरि बदना             | ६⊏३           | H   |
|                                       | सगल मनोरथ प्रम ते           | ६७७                | त्पति भई सचु              | ६८४           | H   |
| 100 P                                 | जह जह पेखउ तह               | ξυ <b>0</b>        | गुर के चरन जीश्र का       | ३⊏४           | lä  |
| ži l                                  | जिनि तुम भेजे तिनहि         | ६७=                | क्तिं प्रकारि न त्र्उ     | ६≂४           | ĺ   |
|                                       | सुनहु सत पिश्रारे           | ६७=                | (महला ६)                  |               | ١ï  |
|                                       | मेरे लाल भलो रे भलो         | ६७≂                | कोहेरे बन खोजन            | ६=४           | Ü   |
| GH                                    | हरि एकु सिमरि एकु           | ३७३                | साधो इहु जगु भरमु         | ६⊏४           | H   |
|                                       | सिमरउ सिमरि सिमरि           | 3013               | विद्व जोगी कउ जुगति       | ६⊏५           | H   |
|                                       | भए ऋषाल दह्या               | ३७३                | अब में कउनु उपाउ          | ६⊏५           | H   |
| 赋                                     | दरगवतु दरगु देखि            | <b>३७</b> ३        | म०१ असटपदीश्रा            | l             | Į į |
| S.                                    | जाकउ हुरि रगु लागे          | ६⊏०                | गुरु सागरु रतनी           | ६≂५           | \\  |
| 쐶                                     | जतन करें मानुग्व            | ६⊏०                | सहजि मिलैं मिलिया         | ६⊏६           |     |
|                                       | नामु गुरि दीओ है            | ६८०                | म० ५ असटपदी               |               | 13  |
| 91                                    | नेत्र पुनीत मए दरस          | ६⊏०                | जो जो जूनी ग्राइग्रो तिह  | ६⊏६           | 1   |
| 8                                     | अपनी उकति खलाउँ             | ६८०                | (महला १)<br>तीरथ नावण जाउ | ł             | 14  |
| 8                                     | सत कृपाल दइ<br>छडाइ लीओ महो | ξ≂0<br>5- <b>0</b> | जीवा तेरे नाइ मनि         | ६≈७           | lii |
| 9                                     | परहरना लोभ्र भृत            | ६⊏१<br>६⊏१         |                           | <b>€</b> ⊏⊏   | 4   |
| 1                                     | सिमरि सिमरि                 | ५⊏१<br>६⊏१         | पिर समि मृठडीए            | ६≍६           | ¥   |
| (ē                                    | द्त दुसमन सभि तुभ           | प⊏१<br>६⊏ <b>१</b> | (महला ४)                  |               | 摇   |
| I                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         | ५८१                | हिर जीउ कृपा करे तां      | ६६०           | K   |
| B                                     | <b>表表形形形形形形</b>             | 技术都                | 法未来来来来                    | == <u>-</u> [ | H   |
| 42.                                   |                             |                    |                           |               | 2   |

|                         | पंना |                                               | पंन          |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|
| (महला ५)                |      | हीरा लालु अमोलकु                              | ६८१          |
| सतिगुर दीन दइआ          | १३३  | हम बोरिक कछूत्र न                             | . 881        |
| · (भगत कवीर जीउ)        |      | सतिगुरु साजनु पुरखु                           | ६८७          |
| सनक सनंद महेस           | ६८१  | जिन हरि हिरदे नामु                            | . ६६७        |
| दिन ते पहर पहर ते       | ६६१  | सत संगति साध पाई                              | ६८ट          |
| जो जनु माउ भगति         | ६६२  | हरि हरि सिमरहु                                | इहट          |
| इंद्र लोक सिव लोकहि     | ६६२  | हरि हरि हरि हरि                               | ६६८          |
| राम सिमरि राम           | ६६२  | रसि रसि राम्र रसाल                            | इ.इ.इ        |
| (भगत नामदेव जी)         |      | ग्रापे जोगी जुगति                             | <i>६</i> ८८  |
| गहरी करि कें नीव        | ६६२  | मिलि सत संगति संगि                            | 333          |
| दस वैरागिन मोहि         | ६६३  | (महला ५)                                      |              |
| मारवाङ्गि जैसे नीरु     | ६८३  | कोई जानै कवनु ईहा                             | 900          |
| पहिल पुरीए पुंडर        | ६६३  | देहु संदेसरो कही अउ                           | 900          |
| पतित पावन माधड          | ६६४  | धीरउ सुनि धीरउ                                | <b>9</b> 00  |
| (भगत रविदास जी)         | ,    | लोड़ीदड़ा साजनु मेरा                          | 900          |
| हम सरि दीनु दइत्रा      | ६६४  | <b>अव में सुख पाइ</b> त्रो                    | ७०१          |
| चित सिमरनु करन          | ६६४  | मन महि सतिगुर                                 | ७०१          |
| नाम तेरो आरती           | ६६४  | जा कउ भए गोविंद                               | ७०१          |
| ्र (स्री त्रिलोचन जीउ)  | • -  | गोविंद जीवन प्रान                             | ७०१          |
| नाराइग् निंदसि          | ६६५  | कोई जनु हरि सिउ                               | ७०१          |
| (स्री सैंगु)            |      | चातृक चितवत                                   | ७०२          |
| धूपदीप घृत              | ६६५  | मनि तनि वसि रहे                               | ७०२          |
| ( पीपा जी )             |      | त्राए अनिक जनम                                | ७०२          |
| कायउ देवा काइग्रउ       | ६६५  | हरि जन सिमरहु                                 | ७०२          |
| (भगत धंना)              |      | ्र (महला ६)<br>भूलियो मनु माइत्रा             | In           |
| गोपाल तेरा आरता         | ६८५  | स्रोलका मन्नु माइक्रा<br>हरि जू राखि लेहु पति | ७०२          |
| रागु जैतसरी             |      | मन रे साचा गहो                                | \$0 <i>0</i> |
| (महला ४)                |      | (महला ५)                                      | ७०३          |
| मेरें ही अरे रतनु नाष्ट | ६६६  | सुशि यार हमारे                                | ७०३          |

|                                          |                                                 | <u>~(</u>    |                          |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1                                        | 数数数数数数                                          | BB:          | <b>多年中央中央中央</b>          | 东部语         |
|                                          |                                                 | पंना         |                          | पंना        |
| ۱۱:                                      | <b></b>                                         |              |                          | ७१ ५        |
|                                          | जेउ जानहु तिउ राखु                              | 800          | रूड़ो मनु हरि रंगो लोड़े | . 1         |
| `                                        | राधारम् संसारु गारवि                            | ४०७          | गरवि गहिलड़ो             | ৬ १ ४       |
|                                          | (बार जैतसरी की म० ४                             | . 1          | ऐसो गुन मेरो प्रम जी     | ७१६         |
| 1                                        | हरि एकु निरंजनु                                 | ७०६          | माई मेरे मन की प्रीति    | ७१६         |
|                                          | (भगत रविदास जी)                                 | ļ            | प्रम जी मिलु मेरे प्रान  | ७१६         |
| 11                                       | नाथ फछूछ न जोनउ                                 | ७१०          | प्रम तेरे पग की धृरि     | ७१६         |
|                                          |                                                 |              | माई मेरे मन की           | ७१६         |
|                                          |                                                 |              | इरि इरि पवित पाव         | ৩१७         |
|                                          | राग टोडी                                        |              | माई मोइमा छलु            | ७१७         |
|                                          | (महला ४)                                        |              | मोई चरन गुरि मीठे        | <b>৩</b> १७ |
| 1                                        | इरि बिसु रहि न सकै                              | ७११          | साथ संगि हरि हरि         | ७१७         |
| ST S | (महला ध)                                        | •//          | माई मेरे मन को सुखु      | ৩१७         |
|                                          | संतन अवर न काह्                                 | ७११          | इरि इरि चरन रिदे         | ৩१⊏         |
| X                                        | हरि विसरत सदा                                   | ७११          | (महत्ता ६)               | Ţ           |
|                                          | भाइश्रो रे मन दह                                | ७१२          | कहउ कहा भपनी             | ७१≂         |
| i I                                      | मानुख विनु युभी                                 | ७१२          | (स्त्री नामदेव जी)       | 1           |
| all                                      | कृपानिधि बसहु रिदें                             | ७१२          | कोई बोलै निखा            | ⊍ ₹ ⊏       |
| ¥۱                                       | मागउ दानु ठाकुर                                 | ७१३          | कउनु को कलंड             | ७१⊏         |
| X                                        | प्रभ जी को नामु मनहि                            | ৬१३          | तीन छंदे खेलु बाह्रे     | ७१≂         |
| X                                        | नीके गुण गाउ मिट                                | ७१३          | रागु वैराड़ी             | }           |
| X                                        | सविगुर ब्राह्ब्रो                               | ७१३          | (महला ४)                 | İ           |
|                                          | रसना गुर्थ गोपाल                                | ७१३          | सुनि मन अकथ कथा          | ક\$્        |
|                                          | निंदकु गुर किरपा ते                             | ७१४          | मनि मिलि संत जना         | 380         |
| 部                                        | किरपन तन मन                                     | ७१४          | हरि जनु राम नाम          | ७१६         |
|                                          | इरि के चरन कमल                                  | ७ <b>१</b> ४ | जपि मन राम नामु          | ७२०         |
| (4)                                      | इरि इरि नाम्र सदा                               | ७१४          | जपि मन हरि निरं          | ७२०         |
| H                                        | स्वाभी सरनि परिद्यो                             | ७१४          | जिप मन इरि हरि           | ७२०         |
| 3                                        | हाँ हाँ लपटिश्रो रे मुद्दे<br>हमारे एके हरी हरी | ७१५          | । (भटलाप)                | - 1         |
| A                                        | हमार एक इस इस                                   | ,७१४         | संव जना मिलि हरि         | ७२०         |
| 1                                        | *****                                           | ate steet    | 5. 市场市场市场市场              |             |

| भउ तेरा भांग खलड़ी ७२१  इ.स. ततु माइआ ७२१  इ.स. ततु माइआ ७२२  जैसी मै माने खसम की ७२२  (महला ४)  सिम आए हुकिमि ७२३  तित निहफल करम ७२३  तुष्ठु बिजु दूजा नाही का ७२३  मिहरवाजु साहिष्ठु ७२४  करते कुदरती ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  हिर कीम्रा कथा (महला ६)  चेतना है तज चेत ले ७२६  जीम लेहु रे मना थर (भगत कन्नीर जी)  बेद कतेव इफतरा ७२७  (स्री नामदेव जीउ)  स्रित वस ने वाहिर ७२१  जिल्ल केस वाहिष्ठ जिल केस मार्च छा केस हिर स्रा मार्च छा केस मार्च छा  |                        | पंना  |                         | पंना |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------|------|
| पक झरल गुफतम ७२१ मांडा घोह वैसि ध्रृपु ७२० इतिरा त्रांग खलड़ी ७२१ इसि स्वा नाहरि ७२० इसि मांडा खाह वेह चिलकणा ७२० इसानड़ीए मानड़ा ७२२ जिसी में झावे खसम की ७२२ (महला ४) सिम झाए हुकिम ७२३ जोगी होवे जोगवे भोगी ७३० (महला ४) काउणु तराजी कवणु ७३० काउणु तराजी कवणु जाउणु विश्व | राग तिलंग              |       | राग़ सूही               |      |
| भउ तेरा भांग खलड़ी ७२१  इष्ट्र तनु माइश्रा ७२१ इश्रानड़ीए मानड़ा ७२२ जैसी मैं भावे खसम की ७२२ (महला ४) सिम आए हुकिम ७२३ नित निहफल करम ७२३ तिम तिहफल करम ७२३ तुष्ठ बिन्न दुजा नाही का ७२३ मिहरवानु साहिष्ठ ७२४ करते छदरती ७२४ मीरां दानां दिल साच ७२४ मीरां दानां दिल साच ७२४ हिर की आ कथा (महला ६) चेतना है तन्न चेत लें ७२६ जोग लेंद्र रे मना गाइ ७२७ (मगत कनीर जी) बेद कतेव इफतरा ७२७ (स्री नामदेव जीन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (महला १)               |       | (महला १)                |      |
| इष्ठ तत्तु माइश्रा ७२१ तज्ज केंद्रा चिलकणा ७२६ त्यान होए मान हा ७२२ जी सी मैं श्रावे खसम की ७२२ जिन कउ मंडि भाउ ७२६ त्या हुकिम ७२३ जोगी होवे जोगवे भोगी ७३० त्या त्या केंद्र केंद्र वा नाही का ७२३ सिहला ४) मिहरवाचु साहिष्ठ ७२४ तुष्ठ बिद्य हुना नाही का ७२३ मिहरवाचु साहिष्ठ ७२४ सिग साम हिष्ठ ७२४ सिग साम हिष्ठ ७२४ सिग साम हिष्ठ ७२४ हिर हिर नाम मिलश्रो ७३१ हिर हिर करहि नित ७३२ हिर केरिका कथा ७२४ (महला ६) चेतना है तउ चेत ले ७२६ जोग लेहु रे मना ७२६ हिर जम्र मेन जाति हिर जम् ७३३ तिनी श्रावर हिर जम् गाइ ७२६ तिनी श्रावर हिर हार साम हिर ए३३ हिर जम् केर मिन ७३२ तिनी श्रावर हिर आराभी ए ७३३ हिर जम् केर मेन ७३२ तिनी श्रावर हिर स्वर स्वर ७३३ हिर जम् केर मान गाइ ७२७ तिनी श्रावर हिर सुपसंनु ७३४ तेर कवन कवन गुण ७३४ तेर कवन कवन गुण ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यक भरज गुफतम           | ७२१   | र्भांडा घोइ वैसि ध्रुपु | ७२८  |
| इत्रानड़ीए मानड़ा ७२२ जपु तपु का वंघु वेड़ ७२६ जैसी में आवे खसम की ७२२ (महला ४) सिम आए हुकिम ७२३ तोगी होंवे जोगवे भोगी ७३० (महला ४) कागु न खिथा जोगु न खिथा जोगु न कउणु तराजी कवणु ७३० (महला ४) कागु न खिथा जोगु न कउणु तराजी कवणु ७३० (महला ४) कागु न खिथा जोगु न खिथा जोगु न कउणु तराजी कवणु ७३० (महला ४) किरत कुदरती ७२४ हिर हिर नाम मिजियो ७३१ हिर हिर नाम मिजियो ७३१ हिर हिर करि हि नत ७३१ हिर केरि हि नत ७३२ गुरमत नगरी खोजि ७३२ हिर केरिया करे मिन ७३२ तिनी आति हिर जेप ७३२ तिनी आति हिर जेप ७३३ तिनी आति हिर आप ७३३ तेर कवन कवन गुण ७३४ तेर कवन कवन गुण ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भउ तेरा भांग खलड़ी     | ७२१   | श्रंतिर वसे न वाहरि     | ७२८  |
| जैसी मैं आवे खसम की ७२२ (महला ४) सिम आए हुकिम ७२३ नित निहफल करम ७२३ लिन केड मांडे मांड ७२६ नित निहफल करम ७२३ तुष्ठु विज्ञ दूजा नाही का ७२३ सिहरवाजु साहिष्ठु ७२४ करते कुदरती ७२४ मीरां दानां दिल साच ७२४ हिर कीआ तिन ७२४ हिर कीआ कथा ७२५ जीम लेहु रे मना ७२६ हिर जसु रे मना गाह ७२६ तुर्थ त्या की केड भांडे मांड ७२६ केतन है तड चेत ले ७२६ हिर जसु रे मना गाह ७२६ तिनी अंतरि हिर आराधीऐ ७३२ तिस ने हिर सुप्रसंजु ७३४ तेरे कवन कवन गुगा ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इहु तनु माइआ           | ७२१   | उजलु कैंहा चिलकणा       | ७२६  |
| (महला ४) सभि आए हुकिम ७२३ नित निहफल करम ७२३ लित निहफल करम ७२३ त्याक न्र करदं ७२३ त्याक न्र करदे व्याक न्र व्याक ७३३ त्याक न्र करदे व्याक न्र व्याक ७३४ त्याक न्र करदे व्याक न्र व्याक ७३४ त्याक कर्वार जी) वेद कतेव इफतरा ७२७ त्याक न्र करदे जीव जीव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | ७२२   | जपु तपु का वंधु वेड़    | ७२६  |
| सिम आए हुकिम ७२३ जोगी होने जोगने भोगी ७३० जोगी होने जोगने भोगी ७३० जोगु न खिथा जोगु न जोगु न खिया | जैसी मै आवै खसम की     | ७२२   | जिन कउ भांडे भाउ        | ७२६  |
| तित निहफल करम  (महला प्र)  खाक न्र करदं ७२३  तुधु विज्ञ द्जा नाही का ७२३  मिहरवाजु साहिष्ठु ७२४  करते छुदरती ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  हिर हिर करहि नित ७३२  हिर कीश्रा तिनि ७२४  हिर कीश्रा कर्या ७२४  (महला १)  जिन कीश्रा तिनि ७२४  हिर करिया करे मनि ७३२  (महला १)  चेतना है तउ चेत ले ७२६  जोग लेहु रे मना ७२६  हिर जमु रे मना गाइ ७२७  (मगत कन्नीर जी)  वेद कतेव इफतरा ७२७  (मी नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (महला ४)               |       | मांडा हल्ला सोइ जो      | ७२६  |
| (महला प्र)  त्वाक न्र करदं ७२३  तुष्ठु विज्ञ दूजा नाही का ७२३  मिहरवाजु साहिष्ठु ७२४  करते कुदरती ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  तमहला १)  जिनि कीस्रा तिनि ७२४  हिर किरपा करे मनि ७३२  (महला ६)  चेतना है तउ चेत ले ७२६  जागि लेहु रे मना गाइ ७२७  (मगत कन्नीर जी)  वेद कतेव इफतरा ७२७  (स्री नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सभि आए हुकमि           | ७२३   | जोगी होवे जोगवे भोगी    | ७३ ं |
| (महला प्र)  स्वाक न्र करदं ७२३  तुधु नितु दूजा नाही का ७२३  मिहरवानु साहियु ७२४  करते कुदरती ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  सिहला १)  जिनि कीश्रा तिनि ७२४  हिर किरपा करे मनि ७३२  (महला ६)  चेतना है तड चेत ले ७२६  जोगि लेहु रे मना गाइ ७२७  (मगत कत्रीर जी)  वेद कतेव इफतरा ७२७  (स्री नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नित निहफल करम          | ७२३   | जोग्र न खिंथा जोग्र न   | ७३०  |
| खाक न्र करदं ७२३ (महला ४)  तुष्ठु विद्यु दूजा नाही का ७२३  मिहरवाद्यु ७२४  करते कुदरती ७२४  मीरां दानां दिल साच ७२४  हिर हिर करहि नित ७३२  (महला १)  जिनि कीआ तिनि ७२४  हिर कीआ कथा ७२५  पहला ६)  चेतना है तउ चेत ले ७२६  जिम जाति हिर जप ७३३  हिर जमु रे मना गाइ ७२७  (मगत कत्रीर जी)  चेद कतेच इफतरा ७२७  (स्री नामदेच जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (महला ५)               |       | 1                       | ७३०  |
| मिहरवानु साहिषु ७२४ हिर हिर नाम भिजिश्रो ७३१ करते छुदरती ७२४ हिर नामा हिर रंखु है ७३१ मीरां दानां दिल साच ७२४ हिर हिर करहि नित ७३२ हिर कीश्रा तिन ७२४ हिर किरपा करे मिन ७३२ हिर कीश्रा कथा ७२५ जिहवा हिर रिस रही ७३३ जीग लेहु रे मना ७२६ तिनी श्रांतरि हिर ७३३ तिनी श्रांतरि हिर ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ तिनी श्रांतरि हिर श्राराधीए ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ तिनी श्रांतरि हिर श्राराधीए ७३३ तिन कवीर जी) वेद कतेब इफतरा ७२७ तिरे कवन कवन गुगा ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | खाक नूर करदं           | ७२३   | (महला ४)                | ·    |
| मिहरवानु साहिषु ७२४ हिर हिर नाम भिजिश्रो ७३१ करते छुदरती ७२४ हिर नामा हिर रंखु है ७३१ मीरां दानां दिल साच ७२४ हिर हिर करहि नित ७३२ (महला १) जिन कीश्रा तिनि ७२४ हिर किरपा करे मिन ७३२ (महला ६) जिहवा हिर रिस रही ७३३ जीग लेहु रे मना ७२६ तिनी झंतिर हिर ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ तिनी झंतिर हिर ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ तिनी झंतिर हिर ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ तिनी झंतिर हिर ७३३ विन केवन कवन गुगा ७३४ तेरे कवन कवन गुगा ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तुधु विनु द्जा नाही का | ७२३   | मनि राम नाम्न           | ७३१  |
| करते छुदरती  भीरां दानां दिल साच  (महला १)  जिनि कीश्रा तिनि  हिर कीश्रा कथा  (महला ६)  चेतना है तउ चेत लें ७२६  जागि लेहु रे मना  हिर जसु रे मना गाइ  (मगत कबीर जी)  बेद कतेब इफतरा  (स्री नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मिहरवानु साहिसु        | ७२४   | हरि हरि नाम भजिश्रो     |      |
| मीरां दानां दिल साच ७२४ हिर हिर करहि नित ७३२ जिन की आ तिन ७२४ हिर की आ कथा ७२५ जिह्ना हिर रिस रही ७३३ जिन है तउ चेत लें ७२६ नीच जाति हिर जप ७३३ जोग लेंहु रे मना ७२६ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ जिथे हिर आराधीए ७३३ जिस नो हिर सुप्रसंनु ७३४ तेरे कवन कवन गुगा ७३४ तेरे कवन कवन गुगा ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | करते कुद्रती           | ७२४   |                         | • •  |
| (महला १) जिनि कीश्रा तिनि ७२४ हरि कीश्रा कथा ७२५ (महला ६) चेतना है तउ चेत लें ७२६ जोगि लेहु रे मना ७२६ हरि जसु रे मना गाइ ७२७ (मगत कत्रीर जी) चेद कतेच इफतरा ७२७ (स्री नामदेच जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मीरां दानां दिल साच    | ७२४   |                         | Ť    |
| जिनि कीश्रा तिनि ७२४ हिर किरपा करे मिन ७३२ (महला ६) जिह्नवा हिर रिस रही ७३३ जेतना है तउ चेत ले ७२६ नीच जाति हिर जप ७३३ जोगि लेहु रे मना ७२६ तिनी झंतिर हिर ७३३ हिर जसु रे मना गाइ ७२७ जिथे हिर आराधीए ७३३ (मगत कन्नीर जी) वेद कतेब इफतरा ७२७ (स्री नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |                         |      |
| हार काम्रा कथा (महला ६)  चेतना है तउ चेत लें ७२६ जाग लेहु रे मना ७२६ हार जसु रे मना गाइ ७२७ (मगत कबीर जी) चेद कतेब इफतरा (स्री नामदेव जीउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |                         |      |
| चेतना है तड चेत लें ७२६ नीच जाति हिर जप ७३३ जागि लेहु रे मना ७२६ तिनी झंतिर हिर ७३३ हिर जाराधी ए ७३३ (भगत कन्नीर जी) वेद कतेब इफतरा ७२७ (स्री नामदेव जीड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | ७२५   |                         | •    |
| (सूर नामदव जाउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                     | 3 601 |                         |      |
| (सूर नामदव जाउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | -     |                         |      |
| (सूर नामदव जाउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>               |       |                         | • •  |
| (सूर नामदव जाउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | •     |                         |      |
| (सूर नामदव जाउ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                      | ७२७   |                         | -    |
| · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | I     |                         | ७३४  |
| मै अंधुले की टेक तेरा ७२७ त् करता सभु किछु ७३५<br>हले यारां हले यारां ७२७ जिन के अंतरि वसित्रा ७३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | में अंधुले की टेक तेरा | ७२७   | त्ं करता सभ्र किछु      | ७३५  |

| कीता करणा सरव (महला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला करें का सार्व का सहित वार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का सार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का का का महला (भारत करें का सार्व का का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का सार्व का सार्व का का सार् | **            | ****                                      | TO TO   | a da | To the        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|
| कीता करणा सरव (महला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला ४) याजीपारि जैसे बांजी (भहला करें का सार्व का सहित वार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का सार्व करें का का का महला करें का सार्व करें का का का महला (भारत करें का सार्व का का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का का महला (भारत करें का सार्व का महला (भारत करें का सार्व का सार्व का सार्व का का सार् | वंना          | d                                         | ri zr   |                                          |               |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | ७४२           |                                           |         | ीता कामा गाउ                             | <sub>=f</sub> |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् | 683           |                                           |         |                                          | "             |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् |               |                                           |         | , ,                                      | 1             |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् |               | • •                                       |         |                                          | 1 -           |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् | -             |                                           |         |                                          | 4             |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् |               |                                           |         | • •                                      | ١             |
| पुर के बचनि दिर्दै ७४० तेरा भाषा तृहै १५१ तेरा भोहि मगन ७४१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त व्यक्ति कर्म मन् पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति कर्म प्रमा पासंड १५१ त्रिक्त त्रिक्त व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषयक् | ७४४           |                                           |         | ••                                       | 1             |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते |               |                                           | . 1     |                                          | ill s         |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | ७४४           | · · · •                                   | 1       | ~ '                                      | ill i         |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | , જજ          | -                                         |         |                                          | ill i         |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | ७४४           | गोविंदा गुर्ण गाउ ७४                      | ७३≂     | बुरे काम कउ ऊठि                          | illi          |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | ७४४           |                                           | ७३⊏ ॑   |                                          | #1            |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १५ ते | ७४४           | दरसन कउ लोचै सम्र ७४                      | 3€0     | लालनु राविद्रा                           | 4             |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | <i>७</i> ८म   |                                           | 9₹€     |                                          | *             |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | प्रप्रथ ह     | इरि का संतु परान धन ७४                    | 350     | द्वत महत्त जाके ऊच                       | ğΝ            |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | <b>१</b> ४७ इ |                                           | 3,€0    |                                          | 뛺             |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | ७४६           | प्रीति प्रीति गुरीश्रा ७४                 | 350     | रहणु न पात्रहि                           | 31            |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | ७४६           | रासि मंडलु कीनो ७६                        | ৩৪০     | घट घट अंतरि तुमहि                        | 31            |
| पुर के बचनि दिरें ७४० तेरा भाषा तृहै ९५ तेरा भे भाषा तृहै ९५ तेरा भाषा तृहै १५ तेरा १ | ७४६           | तउ म ब्राइब्रा सरनी ७१                    | ৬৪०     | कवन काज माइग्रा                          | <u> </u>      |
| 🚰 गुण गोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🚰 वैकुट नगरु जर्दासत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४६           | सतिगुर पासि बेनंती ७६                     | ७४०     | सिमरि सिमरि                              | 톘             |
| 🚰 गुण गोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🚰 वैकुट नगरु जर्दासत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४७           | तेग माणा त्है ७१                          | ७४०     | गुर के बचनि रिदे                         | 湖             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४७           | विसरहि नाही जित्तु ७।                     |         | लोम मोहि मगन                             | 盟             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>७४७</i>    | 1                                         |         | पेखत चाखत कही श्रत                       | 빏             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म ७४⊏         |                                           |         | जीवत मरे बुभी प्रम                       | 8             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>७</i> ೪⊏   |                                           |         | गुरु परमेसरु करखें                       | 9             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৰ ৩৪=         | ા મારમજી યાલાઓ હવા છે:                    |         | गुर अपुने ऊपरि                           | 9             |
| 🚰 गुर्चगोपाल प्रम के ७४२ 'तथुचिति त्र्याए महा ७४<br>🎒 मैकुट नगरु जहांसत ७४२ जिस के सिर ऊपरि तृ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩৪=           |                                           | -       | दरसनु देखि जीवा                          | 3             |
| वैकुठ नगरु जहां सत ७४२ जिस के सिर ऊपरि वृ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380           | 1 11.16.1 11.10.1                         |         | 📗 मातु साजनु सुत                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380           | तुषु चिति आए महा ७                        |         |                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৰু ৩৪৪        |                                           |         |                                          |               |
| প্রা অনিক বাণি दास के ७४२ समल तिआगि ৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७५०           | । सगल तिश्रागि ७!                         | ৬৪২     | या आनेक बाग दास क                        | Z/            |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本本本本          | is all all all all all all all all all al | SH SH S | KKKKKKK                                  |               |

|   | (म० १ श्रसटपदीआ)                         | पंना         | /mear 3/               | पंन         |
|---|------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|
|   |                                          | inii a       | (महला ३)               | in Cin      |
|   | सभि श्रवगण में गुणु                      | ONO          | सुख सोहिसड़ा हरि       | ७६७         |
|   | कचा रंगु कसुंभ को                        | ७५१          | भगत जना की हरि         | ७६ट         |
|   | मानस जनमु दुलंभु                         | ७५१          | सबदि सचै सचु           | ७६६         |
|   | जिंउ श्रारणि लोहा                        | ७५२          | जुग चारे घनु जे भने    | ७६६         |
|   | मनहु न नामु विसारि                       | ७५२          | इरि हरे हरि गुण        | ७७०         |
|   | (म॰ ३ ऋसटपदीग्रा)                        | _            | जे लोड़िह वरु वालड़ी   | १७७         |
|   | नामें ही ते सभु किछु                     | ७५३          | सोहिलङा हरि राम        | ७७३         |
|   | काइम्रो कामिश श्रति                      | ७४४          | (महला ४)               |             |
|   | द्नीत्रा न सालाहि जो                     | ७५५          | सतिगुरु पुरखु          | ७७३         |
|   | हरि जी स्वमु अगमु                        | ७५६          | हरि पहिलड़ी लाव        | ७७३         |
|   | /                                        |              | गुरमुखि हरि गुण        | ४७७         |
|   | (म० ४ ञ्रसटपदीत्रा)                      |              | श्रावहो संत जनहु गुण   | ७७५         |
|   | कोई आणि मिलावे                           | ७५७          | गुर संत जना पित्रारा   | ३७७         |
|   | श्रंदरि सचा नेहु                         | ७४⊏          | मारेहि सु वे जन हउमै   | ७७६         |
|   | (म० ५ असटपदीआ)                           |              | (महला ५)               |             |
|   | उरिक्त रहिश्रो विखिश्रा                  | ७५६          | सुणि वावरे तू काए      | <i>୧୧୧</i>  |
|   | मिथन मोह अगनि                            | ७६०          | हरि चरण कमल की         | <i> </i>    |
|   | जिन डिठिया मनु<br>जि भ्रुली जे चुकी सांई | ७६०<br>७६१   | गोबिंद गुगा गावगा      | <i>७७</i> ≂ |
|   | ज भुला ज चुका साइ<br>सिमरति चेंदु पुरागा | ७५१<br>७६१   | तू ठोक्तरो वैरागरो में | 3e0         |
|   | · -                                      | ७५९          | साजनु पुरखु सतिगुरु    | '৩≂০        |
|   | (महला १)<br>मञ् कुचजी श्रंमाविण          | ७६२          | करि किरपा मेरे         | 920         |
|   | जा तूता मैं सभ्र को                      | ७५२<br>७६२   | हरि जपे हरि मंदरु      | ७=१         |
|   | जो दीसे गुर सिखड़ा                       | ७६३          | भैं सागरो भै सागरु     | ७्टर        |
|   | भरि जोवनि मैं मत                         | ८५५<br>ट६३   | श्रविचलु नगरु          | ७≂३         |
|   | हम घरि साजन श्राए                        | ज्यस्<br>७६४ | संतां के कारजि आपि     | ७⊏३         |
| - | श्रावहु सजगा हउ                          | ७६४<br>७६४   | मिठ बोल्र जी हरि       | ७८४         |
|   | जिनि कीश्रा तिनि                         | ७६५<br>७६५   | (वार सुही को म०३)      |             |
| ļ | मेरा मनु राता गुर्ण रवे                  | ७६६          | त्रापे तखत रचाइत्रोन   | ७≂५         |

हरि के नाम विना दख **=**3∘ श्रञ्जत पूजा जोग こうと जामै भजन राम को **⊏३**२ सिमरति नाम् कोटि =38 म०१ ऋसटपदीका सलही वे नाराइया ⊏२४ निकटि वसै देखें सम **=3**₹ पूरे गुर की पूरी सेव ⊏५५ मन का कहिआ वनसा **⊏**¥₹ ताप पाप ते राखे व्याप ⊏२५ म०३ इपसटपदीआ जिस ते उपजित्रातिस ⊏२४ जगु कऊया मुख चच 432 दोवे थाव रखे गुर परे ⊐રય म० ४ मसटपदीमा दरसन देखत दोख ⊏२६ अपि आपु लाइ इउ तन घण ओबन चलत =33 ⊏२६ हरि हरि नाम्न सीवन भपना प्रभू पाइमा ⊏२६ = ३३ गोविंद्र सिमरि होमा गुरम्रुखि अगम ⊏२६ **⊏**₹8

⊏२६

⊏२७

सविगुरु परचै मनि

अंतरि विभासि दही

⊏३४

पारबहुम श्रम मधे

मु लालन विउ प्रीति

र्पंना पंना में मनि तनिप्रेम दरमांदे ठाढे **⊏3**€ ≂ ५६ डंडा मुद्रा विथा म० ५ असटपदीश्रा = y & उपमा जात न कही इन माइत्रा जग **≈**30 er 410 सरीर सरोवर भीतरे प्रभ जनम मरन **290** ZYO जनम मरन को भ्रम एकम एकंकारु ದಕ್ಕಿ = yo (महला ३) चरन कमल जा कै z¥0 आदित वार ओढि (स्री नामदेव जीउ) ≈8**8** आदि पुरख आपे सफलु जनमु मोकउ =४२ ZYG (महला १) (स्री रविदास जीउ) दारिद देखि सभ को मंघ नवेल डी आ ニガニ **८**8३ मैं मन चाउ घगा जिह कुल साध वैसनो **⊏83** ニリニ (स्री सदना जीउ) (महला ४) नृप कंनिया के कारने मेरा हरि प्रभू सेजे ¤ አአ ~ Y ~ मेरा हरि प्रभु 드유유 राग गौंड (महला ५) (महला ४) मंगल साजु भइश्रा ≂८४४ जे मनि चिति आस भागि सुलखणा हरि Z # 8 ≂੪੬ ऐसा हरि सेवीऐ नित सखी आउ सखी वस ದಕ್ಕ **≂**80 हरि सिमरत सदा सुख सागर प्रभु **≂**ξο **⊏8**⊏ जिसने साह पोतिसाइ हरि खोजहु वडमागी द्ध ~8~ हरि श्रंतरजामी सभ बिलावल की वार द्ध्ध्य हरि दरसन कड मेरा महला ४ द६१ त् हरि प्रभ आपि **≈88** (महला ५) (स्री कबीर जीउ) सभु करता सभु भुगता ⊏६२ ऐसी इद्व संसारु फाकित्रो मीन कपिक  $\simeq$   $\lambda$   $\lambda$ ८६२ विदिश्रा न परउ बाद जीश्र प्रान कीए जिन ~4¥ = ६२ गृहु तजि बन खंड नाम संग कीनो とおお द्र¥ नित उठि कोरी निमाने कउ जो देतो द्र¥६ द६३ कोऊ हरि समानि नही जाक संगि इहु मनु द्रपृ६ =६३ राखि लेह हमते गुर की मूरति मन महि ८५६ ⊏६४

⊏७२

೯೮೨

हरि के सखा साथ जन

घंतु गुपाल घंतु गुरु

550

पंना पंना जे वडभाग होवहि वड 222 बीजमंत्र हरि कीर \$33 संत के संगि राम रंग सतिगुरु दइआ ದದನ \$33 गहु करि पकरी न \$32 सतगुरु दाता वडा ದದನ श्रातम राम सरव ±8२ (महला ४) दीनो नाग्र कीओ पवित किरपा करहु दीन **⊏**8२ 222 कउडी वदलै पवहु चरणा तलि **53** こころ रैशि दिनसु जपउ श्रावत हरख न जावत こにる **E83** त्रे गुगा रहत रहे निरा तेरी सरिण पूरे गुर 二六号 £33 श्रंगीकारु की आ प्रभि रतन जवेहर नाम **⊏**83  $\mathbb{Z}\mathbb{Z}$ त् दाना त् अविचल महिमा न जानहि वेद 283 228 किछ्ड काज न कीओ ≈88 कर करिताल पखा राखनद्वार दइत्राल **≈**88 श्रोत्रंकारि एक धुनि アロガ सगल सिञ्चानप छाडि =8¥ कोई बोलें राम राम 227 होवें सोई भल मान पवने महि पवनु **⊏**€ ₹ スニソ दलम देह सवारि जपि गोविंदु गोपाल ¥3≈ アロガ जिस की तिस की करि चारि प्रकारिह ना तू =8**Ę ದದ**ಕ್ಕ तागा करि के लाई मन माहि जापि **=8**€ ದದಕ್ करन करावन सोई बिरथा भरवासा ニニモ **=8**€ सेवकु लाइओ अपनी कारन करन करीम ここら **≖&**€ तन ते छटकी अपनी कोटि जनम के बिनसे にこり ७३≍ भुख ते पड़ता टीका दरसन कउ जाईऐ ピュコ ७३≈ किस् भरवास बिच कोटि विघन नही **ಜ**8ಜ इह लोके सुखु पाइत्रा दोसु न दीजै काहू लोग エニニ ニタコ पंच सबद तह पूरन गऊ कड चारे सार **エ** ニタコ पंच सिंघ राखे प्रभि भेटत संगि पारब्रह्म 32Z 333 ना तनु तेरा ना मनु तेरे काजि न गृह 22Z 33⊐ G राजा राम की सर सिंचिह द्रबु देहि 322 33⊐ 9 ई धन ते वैसंतर भागे करि संजोगु बनाई 032 003 जा तिसु भावें सो थीत्रा जो किन्छ कर सोई सुख 032 003 कोंटि जाप ताप बिस्नाम ऐसा पूरा गुरदेउ 58° 003

|                                        | AN AN A     |                      |          |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                        |             | tastastastastastasta |          |
| CH .                                   | पेना        | 20-0-3-0             | ं पंना   |
| तूं मेरो मेरु परवतु                    | 333         | कोई आनि सुनावे हरि   | १ ७७३    |
| संता मानउ द्ता                         | 883         | (महला ५)             | 1        |
| जिह मुख बेंदु गाइत्री                  | ०७३         | राम हउ किया जाना     | 203      |
| तरवरु एकु अनंत                         | ०७३         | उलाहनो मैं काहून     | £9= #    |
| मुंद्रा मोनि दइत्रा                    | ०७३         | जाकउभई तुमारी        | =03      |
| कवन काज सिरजे                          | ०७३         | श्रपना जनु श्रापहि   | 303      |
| जिंह सिमरिन होइ                        | १७३         | हरि हरि मन महि       | 303      |
| वंधिच वंधनु पाइत्रा                    | १७३         | चरन कमल संगि         | 303      |
| चंदु सरजु दोइ जोति                     | ६७३         | मेरे मन जपु जिप      | 303      |
| दुनीमा दुसीत्रार                       | ६७२         | मेरे सरवसु नामु      | 303      |
| (स्ती नाम देव जीउ)                     |             | हउ वारि वारि जाउ     | 023      |
| अानीले कागदु                           | १७३         | कोऊ है मेरो साजन मीत | 023      |
| बेद पुरान सासत्र                       | <i>६७३</i>  | म० ४ असटपदीत्रा      | 13       |
| माइ न हाती वाप न                       | ६७३         | राम मेरे मनि तनि     | و23      |
| वानारसी तपु करें                       | ६७३         | राम हम पाथर निर      | 8=8      |
| (सारायपास जाउ)                         | )           | राम हरि श्रंमृत सरि  | 8=3      |
| पड़ीए गुनीए नाम्र                      | ६७३         | राम गुर सरनि प्रभू   | ६⊏२      |
| स्त्री वेणी जीउ)                       |             | राम करि किरपा लेहु   | हटर      |
| इंडा विगुला अउर                        | ४७३         | मेरे मन भज्ञ ठाकुर   | ६⊏३ }    |
| नट नाराइग्र                            |             | माली गउड़ा           | 器        |
| (महला ४)                               |             | (महला ४)             | i i      |
| मेरे मन जिप                            | ४७३         | अनिक जतन करि         | 823      |
| राम जिप जिन रामे                       | ६७५         | जिप मनु राम नाम      | 8=3      |
| मेरे मन जिप हरि                        | ६७६         | सिम सिध साधिक मुनि   | 82 A 3   |
| मेरे मन जिप हरि                        | <b>३७</b> ३ | मेरा मन राम नाम      | 82 A 18  |
| मेरे मन जिप हरि                        | १७इ         | मेरे मन भज्ज इरि हर  | F = A 14 |
| मेरे मन कलि कीरति                      | ३७३         | मेरे मन इरि मज्ज सम  | ८⊏६ 🕌    |
| मेरे मन सेव सफल                        | <i>७७३</i>  | (महला ५)             | 14       |
| मन मिलु संत संगति                      | ୧७७         | रे मन टहल हिर सुख    | 8 द द    |
| ※法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 | 法法法         | <b>水水水水水水水</b>       | 表表表表     |

|                    |                                           | ( 8        | ۲)                                    |              |     |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|
| 學                  | 2. 中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央 | 20         | ***                                   | PPP          | 2%  |
| 8                  |                                           |            |                                       |              | 110 |
| 3                  |                                           | पंना       |                                       | पंना         | 10  |
|                    | राम नाम कउ नमस                            | ६⊏६        | सचि रते से टोलि लड्ड                  | 833          | 10  |
| <b>G</b>           | ऐसो सहाई हरि को                           | ६⊏६        | मारू ते सीतलुकरे                      | 833          | 18  |
| <b>B</b>           | इही हमारे मफल                             | ८=७        | . <b>(</b> महत्ता ४)                  | •            | 授   |
| (a)                | सम के संगी नाही दृरि                      | 033        | जपित्र्यो नामु सुक जन                 | ¥33          | 1   |
|                    | हरि समस्य की                              | 033        | सिष समाधि जपिश्रो                     | ४३३          | 機器  |
| 技                  | प्रम समस्य देव                            | 822        | इरि इरि नाम्रु निधा                   | े हृह्       | 透り  |
|                    | मनि तनि वसि रहे                           | 523        | हउ पूंजी नामु दसाइ                    | ३३३          | 摆   |
| <b>毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒</b> | (भगत नामदेव जी)                           |            | हरि हरि कथा सुसाइ                     | 333          | 12  |
| î                  | धंनि धंनि भो राम बेनु                     | 822        | हरि भाउ लगा                           | 033          |     |
| 18                 | मेरो बापु माधउ                            | 522        | हरि हरि भगति भरे                      | ७३ इ         |     |
| 0                  | सभै घट राष्ट्र वोर्ल                      | 333        | इरि इरि नामु जपह                      | =33          | 10  |
| 13                 |                                           |            | (महला ५)                              | - 1          | 报   |
|                    | राग मारू                                  |            | डरपे घरति आकासु                       | ≥ <b>8</b> 3 | 换   |
| 15                 | (महला१)                                   |            | पांच बरख को अनाथु                     | 333          |     |
| 200                | साजन तेरे चरन                             | 3⊐3        | विव नमित अमिस्रो                      | 333          | 撒   |
| 131                | मिलि माव पिता पिंड                        | 3⊐3        | कवन थान धीरिओ है                      | 333          | 地   |
| lai                | करणी कागदु मनु                            | 033        | मान मोइ ऋह लोम                        | १०००         | 濫   |
| (iai               | विमल मक्तारि बससि                         | 033        | ख़ुलिया करम् कृपा                     | १०००         | 器》  |
| i                  | सस्ती सहेली गर्राव                        | •33        | जो समरथु सरव गुरा                     | १०००         | 10  |
| 101                | मुल खरीदी लाला                            | \$33       | श्रवरजामी सम विधि                     | १०००         | i   |
|                    | काई आर्ले भूतना को                        | 833        | चरन कमल प्रम राखे                     | १००१         |     |
| 10                 | <b>१६ घनु सरव</b>                         | \$33       | प्रान सुखदातो जीम                     | १००१         | 10  |
| ((0)               |                                           | 833        | गुपत करता संगि सो                     | १००१         | 1   |
|                    | माइमा ग्रुई न मनु                         | १३३        | बाहरि द्दन ते छूटि                    | १००२         | 10  |
| 14                 | जोगी जुगति नामु<br>भिदिनिस जागै नी        | £83        | जिसहि साजि निवाजि                     | १००२         | 極   |
| 100                | भारानसंज्ञाना भा (महला ३)                 | <b>₹33</b> | पृटो बांडा मरम का<br>बेद पुकार मुख ते | १००२         | 接片  |
| iii                | जह बसालिह तह                              | £33        |                                       | १००३         | 瑷   |
| iiê                | भावण जाया ना गीय                          | £33        | कोटि लाख सरेब को<br>भोधंकारि उतपाती   | १००३         | 挖   |
| 9                  | विद्यले गुनइ पखमा                         | 833        | मोहनी मोहि लीए व                      | १००३         | 遥   |
| 110                | <u> </u>                                  |            |                                       | १००४         | 道》  |
| 1,5                |                                           | の中央        | 西西西西西 西西                              | 西南部          | 活   |

|                          | पंनो         |                       | पंना   |
|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| सिमरहु एकु निरंजन        | १००४         | ना जाणां मूरखु है कोई | १०१४   |
| कत कर डहकावर             | १००५         | म० ३ ऋसटपदीत्रा       |        |
| मेरो ठाकुरु त्र्रति भारा | १००५         | जिस नो प्रेष्ठ मंनि   | १०१६   |
| पतित उधारन               | ४००५         | म० ५ असटपदीत्रा       |        |
| तृपति त्राघाए संता       | १००६         | लख चउरासाह भ्रमते     | १०१७   |
| छोडि सगल सित्राग         | १००६         | करि श्रनुग्रहु राखि   | १०१७   |
| जिनी नामु विसारि         | १००६         | ससत्रि तीखिण काटिं    | १०१७   |
| पुरलु पूरन सुखह          | १००६         | चांदना चादनु श्रांगु  | १०१=   |
| चलत वैसत सोवत            | १००६         | आउ जी तू आउ हमा       | १०१८   |
| तिज आपु विनसी            | १००७         | जीवना सफल जीवन        | १०१८   |
| प्रतिपाल माता            | १००७         | ( म० ५ श्रंजुलीश्र    | τ)     |
| पतित पावन नामु जा        | १००७         | जिस गृहि बहुतु तिसै   | ३९०१   |
| संजोगु विजोगु धुरहु      | १००७         | बिरखें हेठि सभि जंत   | ३०१६   |
| वैंदो न वाई भैगो न       | १००८         | (महला १)              |        |
| (महला ६)                 | •            | साचा सचु सोई ऋवरु     | १०२०   |
| हरि को नाम्रु सदा सुखु   | १००८         | .श्रापे घरती धउल      | १०२१   |
| श्रव मैं कहा करत री      | १००८         | दूजी दुरमति अंनी      | १०२२   |
| माई मैं मन को मानु न     | ₹00=         | ञ्चादि जुगादी त्रपर   | १०२३ - |
| .म० १ असटपदीत्रा         |              | साचे मेले सबदि        | १०२४   |
| वेद पुरागा कथे सुगो      | १००८         | त्रापे करता पुरखु     | १०२५   |
| विखुं बोहिथा लादिश्रा    | 3008         | केते जुग वस्ते गुवारे | १०२६   |
| सबदि मरे ता मारि         | १०१०         | हरि सा मीतु नाही मै   | १०२७   |
| साची कारि कमावणी         | १०१०         | श्रमुर संघारण राम्र   | १०२⊏   |
| लाले गारबु छोडिया        | १०११         | घरि रहु रे मन् मुगध   | १०३०   |
| दुकमु भइत्रा रहणा        | ४०१२         | सरिण परे गुरदेव       | १०३१   |
| मनमुखु लहरि घरु          | १०१२         | साचे साहिव सिरजणु     | १०३२   |
| मात विता संजोग           | <b>१</b> ०१३ | काइस्रा नगरु नगर      | १०३३   |
| (म०१ काफी)               |              | दरसन पाना जे तुधु     | १०३४   |
| त्रावउ वंञउ डुंमगी       | <b>१०१</b> ४ | त्रापे सम्बद्धं धुंधू | १०३५ - |
| ना भैणा भरजाई आं         | १०१५         | श्रापे आप उपाइ        | १०३६   |

|                                                         | पंना         |                                         | पंना          |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| सुंन फला अपरंपरि                                        | I            | नदरी मगता लेंडु                         | १०६⊏          |
| जह देखा तह दीन                                          | १०३८         | (महला ४)                                |               |
| इति घनु संचहु रे जन                                     | १०३६         | साचा श्रापि सवारण                       | १०६६          |
| मचु कहदू सर्चे घरि                                      | 8080         | हरिश्रगम श्रगीचरु                       | ०७० १         |
| काम क्रोध परहरू पर                                      | १०४१         | (महला ५)                                |               |
| कुद्रति करनैहार                                         | १०४२         | कला उपाइ घरी                            | १०७१          |
| ( महला ३ )                                              | ļ            | संगी जोगी नारि                          | १०७३          |
| इकमी महजे सुमिट                                         | १०४३         | करें अनंद अनंदी                         | १०७३          |
| एको एकु वस्ते सभ                                        | 8088         | गुरु गोपालु गुरु                        | १०७४          |
| जगुजीवनु साचा एको                                       | १०४४         | श्रादि निवंजनु प्रश्रु                  | १०७५          |
| जो बाहबा सा सभ को                                       | 0809         | जो दीसे सो एको तू है                    | १०७६          |
| सचु सालाही गहिर                                         | १०४=         | द्वगति देखि न भूजु                      | 0009          |
| एको मेवी सदा थिरु                                       | १०४६         | सिमरे धाती अरु                          | 3009          |
| सचै सची तखतु रचाइ                                       | १०५०         | प्रभ समस्थ सरव सुख                      | १०⊏०          |
| श्रापे श्रापु उपाइ                                      | १०५१         | तू साहिबु हउ सेवकु                      | १०⊏१          |
| व्यापे करता सञ्च जिस                                    | १०५२         | श्रचुत पारब्रहम                         | १०⊏२          |
| सो सचु सेनिद्व सिरजण                                    | १०५३         | त्रलह अगम खुदाई                         | १०=३          |
| सतिगुर सेवन से वड                                       | १०४४         | पारब्रहम सभ ऊच                          | १०८४          |
| इरि जीउ सेविहु                                          | १०५५         | चरन कमल हिरदे                           | <b>१०</b> ⊏⊏४ |
| मेरे प्रभि साचे इक्                                     | १०५६         | (मारू की बार म०                         | (٠            |
| निहचलु एकु सदा                                          | \$ 0 N P     | गुर ते गिश्रानु                         | १०८७          |
| गुरमुखि नाद वेद<br>आपे सुसिट हुकमि                      | १०५८         | (मारुकी बार म                           |               |
| भाषे सुसटि हुकमि<br>भादि जुगादि दरमा                    | 3408         | त् सचा साहितु सचु                       | १०६४          |
| आद जुनाद दह्या<br>जुन छुतीह की श्रो                     | १०६०<br>१०६१ | 1 1                                     | •             |
| आदि जुगादि दर्मा<br>जुग छतीह कीम्रो<br>हिर जीउ दाता भगम | १०५१<br>१०६२ | 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | ११०२          |
| जो तुध करणा सो करि                                      | १०६३         |                                         | ११०३          |
| काइथा कंचनु सबद                                         | १०६४         |                                         | ११०३<br>११०३  |
| निरंकारि आकारु                                          | १०६५         |                                         | ११०२<br>११०४  |
| श्चे∏ श्चमम स्रमोचरु                                    | १०६७         | जिनि गड़ कोटि कीए                       | ११०४          |
| #11 <u>"</u>                                            | *****        |                                         |               |

| देही गावा जीउ घर                      | पंना<br>१९००     |                            | पंसा  |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| अनम्ड किनै न देखि                     | ११०४<br>११०४     |                            | •     |
| राजन कडन तुमारे                       | ११०५             | राग केदारा                 |       |
| गगन दमोमा बाजिस्रो                    | ११०५             | (महला ४)                   | •     |
| (स्री नामदेव जी                       | • •              | मेरे मन राम नाम            | १११८  |
| ्ला नान्द्र जा<br>चारि मुकति चार सिधि | <i>१</i> १०५     | मेरे मन हरि हरि गुन        | १११८  |
| दीत विसारिश्रोर                       | , ,              | (महला ५)                   |       |
|                                       | ११०५ ।           | माई संत संगि जागी          | 3111  |
| (स्री जै देव जी                       | •                | दीन विनउ सुनु              | ३११६  |
| चंदुसत भेदित्रो ना                    | ११०६             | सरनी श्राइश्रो नाथ         | ३११६  |
| रामु सिमरु पञ्च                       | <b>१</b> १०६<br> | हरि के दरसन को मनि         | 3888  |
| (स्त्री रविदास जी                     | ,                | व्रित्र की प्रीति पिश्रारी | ११२०  |
| ऐसी लाल तुभ विनु                      | ११०६             | हरि हरि हरि गुन            | ११२०  |
| सुख सागर सुरि तरु                     | ११०६             | हरि विन जनम                | ११२०  |
|                                       |                  | हरि बिन कोइ न              | ११२०  |
| राग तुखार्र                           | ì                | विसरत नाहि मन ते           | ११२१  |
| (महला १)                              | •                | प्रीतम बसत रिद महि         | ११२१  |
| तू सुणि किरत करंमा                    | ११०७             | रसना राम राम               | ११२१  |
| पहिली पहरे रेगा                       | १११०             | हरि के नाम को अधारु        | ११२१  |
| तारा चड़ित्रा लंगा                    | १११०             | हरि के नाम विनु धृगु       | ११२१  |
| भोलावडु भुली भुलि                     | ११११             | संतह धृरि ले मृखि          | ११२१  |
| मेरे लाल रंगीले हम                    | १११२             | हरि के नाम की मन           | १ २२  |
| ए मन मेरिश्रा तू समे                  | १११२             | मिल्रु मेरे प्रीतम         | ११२२  |
| (महला ४)                              |                  | (स्री कवीर जी)             |       |
| श्रंतर पिरी पित्रार                   | १११३             | उसतति निंदो दोऊ            | ११२३  |
| हरि हरि अगम                           | १११४             | किनही वनजिश्रा             | ११२३  |
| तू जगजीवनु जग                         | १११५             | री कलवारि गवारि            | ११२३  |
| नावणु पुरवु अभीचु                     | १११६             | काम्र क्रोध तसना के        | .११२४ |
| (महला ४)                              |                  | टेढी पाग टेढे चले          | ११२४  |
| घोलि घुनाई लालना                      | १११७             | चारि दिन श्रपनी            | ११२४  |

|        |                                                          | <b>**</b> |                              | 999    |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| 1      | bostata                                                  |           |                              | · [    |
| [[-    |                                                          | पंना      | _                            | पेना   |
|        | (स्री रविदास जीउ)                                        | 1         | मनसा मनहि समाइ               | ११३२   |
| : H    | बद्ध करम्र कुल संजु                                      | ११२४      | बोमु गुरू जगतु               | ′११३२  |
| ₹\\`   |                                                          | 1         | हउमै माइश्रा मोहि            | ११३२   |
|        | रागु भैरउ                                                | ļ         | मेरी पटीचा लिखह              | ११३३   |
|        | (पहला १)                                                 |           | आपे देत लाइ दिते             | ११३३   |
| :    ž | तुभः ते बाहरिकछ्न                                        | ११२४      | (महस्रा ४)                   | ļ      |
| ži I   | गुर कें सबदि तरे                                         | ११२४      | हरिजन संत                    | ११३४   |
|        | नैनी इसिंट नहीं                                          | ११२४      | बोलि हरिनामु सफल             | ११३४   |
| X      | भूंडी चाल चरण कर                                         | ११२६      | सुकृतु करखी सारु             | ११३४   |
| 1      | संगती रें एि सोवत                                        | ११२६      | सिम घटि तेरे तू              | ११३४   |
|        | गुर कै संगिरहै                                           | ११२६      | इरिको संतु इरिकी             | ११३५   |
| 版      | हिरदे नामु सरव धनु                                       | ११२७      | ते साध् इरि मेलडु            | ११३५   |
| 뗈      | जगन होम पुंन तप                                          | ११२७      | संत संगति साई हरि            | ११३५   |
|        | (महला ३)                                                 |           | (महला ५)                     |        |
| 西西西西   | जाति का गरबु न करी                                       | ११२⊏      |                              | ११३६   |
| 0      | जोगी गही पंडित                                           | ११२=      |                              | ११३६   |
| en.    | जा कड राखें अपग्री                                       | ११२व      | 460 4 160 4 16               | ११३६   |
| 3      | मै कामणि मेरा कंतु                                       | ११२ट      | विश्व । वर्षा अवन            | ११३६   |
|        | सो धुनि जिमन की                                          | ११२ः      | M 40 611 1 611 1             | ११३६   |
|        | रोम नामु जगत                                             | ११२       | वाठ माच कान                  | ११३७   |
|        | नामे उधरे सभि जित                                        | ११२       | A 43 1101 1111               | ११३७   |
| 8      | गोबिंद प्रीति सन                                         | ११२       | <sup>६</sup> कोटि मनोरथ आवहि | ११३७   |
| ìě     | कलजुगि महि राम                                           | ११२       | 1 60 11 11 111 111           | ११३७   |
| ii e   | कलजुग मोइ बहु                                            | ११३       |                              | ११३⊏   |
| 116    | ्रुविधा मनद्गल रोगि                                      | ११३       |                              | ११३⊏   |
|        | मनमुखि दुविधा सदा                                        | 2.5       |                              | ११३=   |
| N.     | द्वील विचि जैमें दुलि                                    | 15        | 1 '                          | ११३=   |
| - 11   | वार मान जन कुल<br>संबद्ध बीचारे सो जनु<br>मनसूख बासा नही | 99        |                              | ११३व   |
| S      | पनमुख यासा नही                                           | ११        | ३१ वन महि पेखिको स्था        | : ११३६ |

फलि महि प्रेति जि

११३६

निकटि युक्ते सो पुरा

|                         | पंना         |                       | पंना         |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| जिसु तू गंखिह तिसु      | ११३६         | करण कारण समाथु        | ११४६         |
| तउ कड़ीए जे होवें       | <b>१</b> १४० | मनु तनु राता राम      | ११५०         |
| विनु वाजे कैंसो निरत    | ११४०         | नामु लैत किछु विघनु   | ् ११५०       |
| इउमै रोगु मानुख कउ      | <b>१</b> १४० | आपे सोसतु आपे वेदु    | ११५०         |
| चीति श्रावें तां महा    | ११४१         | भगता मनि आनंदु        | ११५१         |
| बापू हमारा सद           | ११४१         | -भै कड भउ पड़ित्रा    | ११प१         |
| निरवें रु पुरख सति      | ११४१         | पंच मजमी जो पंचन      | ११५१         |
| सतिगुरु मेरा वे मुह     | ११४२         | निंद्क कउ फिटके       | <b>१</b> १५१ |
| नामु लैत मनु परगडु      | ११४२         | दुइ करि जोरि करउ      | ११५२         |
| नमसकार तो कउ            | ११४२         | सतिगुर अपने सुनी      | ११५२         |
| मोहि दुहागनि आहि        | ११४३         | परतिपोल प्रभ          | ११५३         |
| चितवत पाप न आ           | ११४३         | म० १ असटपदीत्रा       |              |
| अपगी दह्आ करे सो        | ११४३         | श्रातम महि राम्र राम  | ११५३         |
| नाम हमारै अंतर          | ११४४         | (महला ३)              |              |
| तू मेरा पिता तू है मेरा | ११४४         | तिनि करते इक्क        | ११५४         |
| सभ ते ऊचा जा का दर      | <b>११</b> ४४ | गुर सेवा ते श्रंमृत   | ११५५         |
| रोवनहारी रोज़ वना       | <b>११</b> ८म | म० ५ श्रसटपदीत्रा     |              |
| संत की निंदा जोनी       | <b>६६</b> ८४ | जिसु नामु रिदे सोई    | ११५५         |
| नाम्रु हमारै वेद अरु    | <b>१</b> १८४ | कोटि विसन कीने अभ     | ११५६         |
| निरधन कउ तुम            | ११४६         | सतिगुरि मोकड कीनो     | ११५७         |
| संत मंडल महि हरि        | ११४६         | (स्री कवीर जी)        |              |
| रोगु कवन जा राखे        | ११४६         | इहु धनु मेरे हिर के   | ११५७         |
| तेरी टेक रहा कलि        | <b>१</b> १४७ | नांगे आवनु नांगे      | ११५७         |
| प्रथमे छोडी पराई        | ११४७         | मैला त्रहमा मैला इंदु | ११ ४=        |
| सुखु नाही बहुते धनि     | ११४७         | मनु करि मका किवला     | <b>११</b> ५⊏ |
| गुर मिलि तित्रागित्रो   | ११8⊏         | गंगा के संग सलिता     | ११५⊏         |
| सभ ते ऊचा जा का नाउ     | ११४८         | माथे तिलकु हथि        | ११५८         |
| जिसु सिमरत मनि          | ११४⊏         | उलटि जाति कुल         | ११५८         |
| लाज मरें जो नामु        | ११४६         | निरधन आदरु कोई        | 8848         |
| गुर सुप्रसंन होइ भउ     | ११४६         | गुर सेवा ते भगति      | ११५६         |

27 E 0 (महला ३) ११६० वसन्न उतारि दिशं ११६१ (महला १) सगल भवन तेरी ११६१ 2252

मित्र की परी वर्ग विध

मो मलां जा मन मिड

जो पायर कउ कहते

जब लग मेरी मेरी

मतरि सेंद्र मलार है

मन कोई चलन कहत

किउ लीजैगढ वंका

गंग गुमाइनि गृहि

धगम द्रगम गहि

(म्री नापदेव जीत)

कोटि यर जाके

रे जिद्दश करत

जन महि भीत

मेरी सखी सहेली ११६२ आपे कदरति करे ११६२ (महला ३) ११६२ साधि भावें सेवक

११६३ सालग्रोम विष पुजि ११६३

(महला १) माहरही वधु गप्त किछ राजा पालक नगरी माचा साह गुरु मुख माहा स्त्री महि सद

1203 ??03 ११७४ 2208 330¥

2338

3399

०ए१९

9.00

११७०

राते साचि हरि नामि इति मेरे मी इति का र्चतरि पत्रा मन ते मगति यदाल हरि माह्या मोद्र गपदि पर मागि मणु कार मगति कर्गह जन नाम रते इन्हें का बिन बामा गम 2 204 वृषा करे मनिएक ? ? **.**0 y ग्रा गयरी दति चेति

परधन परदारा पर द्रध क्टोर गडवे पानी ११६३ में बउरी मेरा राम ११६४ स्वर मीरि मांड घीउ 1748 (महला ३) इमन ग्रेनन तेरे देह ११६४ जैसी भये प्रीति भनाज 2258 पर की नारि विद्यारी ११६४ , , ६ ५ र्गदा मग्दा जाइ सुन्तान बुद्धै सुन बे 27 E ¥ अउ ग्रदेउ न विने ,, , , (मी मंदिराय जीउ) दिन देग्दे उपने नही 23 \$ \$ (मी नामदेव श्रीउ) मात्र क्ष्मंदर केंगरा 7780 राग वर्मत ( 5 1532 )

| 2                                           | पंना                 | •                                        | पंना             |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------|
| तेरा कीत्रा किरम जंत                        | ११७६                 | रोग मिटाए प्रभू                          | ११ <b>८</b> ४    |
| चनसपति मउली                                 | ११७६                 | हुकम्र करि कीने                          | ११ <b>=</b> ४    |
| सिम जुग तेरे कीते                           | ११७६                 | देख्र फ़ल फ़ल फ़ले                       | ११≂५             |
| तिन वसंतु जो हरि                            | ११७६                 |                                          | ११८५             |
| वसंतु चिह्न्या फूली                         | ११७७                 | तेरी कुदरति तू हैं                       | ,                |
| गुर की बागी विटहु                           | ००११                 | मूख न दूभी आपु न स्भी                    | ११८६<br>         |
| (महला ४)                                    |                      | (महला ६)                                 | 1100             |
| जिउ पसरी सरज                                | 900                  | साधो इहु तनु मिथित्रा                    | ११८६             |
| रें णि दिनसु दुइ सदे                        | ११७७                 | पापी हीए भैं काम्र                       | ११=६             |
| राम नोम्र रतन कोठड़ी                        | ११७=                 | माई मै धनु पाइत्रो                       | ११= <b>६</b>     |
| तुम वडपुरख वड                               | ११७≂                 | मन कहा विसारित्रो                        | ११= <b>६</b>     |
| मेरा इकु खिनु                               | ११७=                 | कहा भू लिंख्रो रे भूठे                   | ११ <i>८७</i>     |
| मनु खिनु खिनु भरमि                          | ३७११                 | 4                                        | 1120             |
| त्रावण जाणु भइत्रा                          | . ११७६               | म० १ असटपदीत्रां                         | ,                |
| (महला ५)                                    | ,                    | जगु कऊत्रा नोग् नही                      | १०८७             |
| गुर सेवड करि नमस                            | <b>१</b> १८०         | मनु भूलउ भरमसि                           | ११८७             |
| हटवाणी धन माल                               | ११८०                 | दरसन की पित्रास                          | ११८८             |
| तिसु वसंतु जिसु प्रभ                        | ११८०                 | चंचलु चीतु न पावै                        | 3289             |
| जीय प्राण तुम पिंड                          | ११८१                 | मत भसम ऋंधृले                            | 3=55             |
| प्रभ प्रतिम मेरे संगि<br>मिलि पाणी जिंड हरे | ११८१                 | दुविधा दुरमति श्रंधु                     | ११६०             |
| तुम बडदाते दे गहे                           | ??≂?                 | त्रापे भवरा फुल बेलि                     | ११६०             |
| तुम पड्नात ५ ग्ह<br>तिसु तू सेवि जिनि तू    | ११ <b>≂</b> १        | (महला १)                                 |                  |
| जिसु बोलत मुखु                              | ११८२                 | नउ सत चउदह तीसि                          | 2180             |
| मन तन भीतरि लागी                            | <b>१</b> १⊏२<br>११⊏२ | (महला ४)                                 |                  |
| राम रंगि सम गए                              | ११ <b>८३</b>         | काइश्रा नगिर इकु                         | ११६१             |
| सचु परमेसरु नित                             | ११ <b>८३</b>         | (महला ५)                                 | 19               |
| गुर चरण सरेवत                               | ११=३                 | सुणि साखी मन जपि                         | ११६२             |
| उर पर्य सरम्प<br>सगल इछा जपि पुनी           | ११=४                 | अनिक जनम अमे                             | ११६२             |
| किलविख विनसे                                |                      | वसंत की वार म० ५<br>हरि का नोम्र धित्राइ | ११६३<br><b>१</b> |

| 祭傘                 | <b>改步改步改步</b>                         | <b>本志</b> | <b>表表表表表。由表</b>       | 金宝玉    |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| <b>企业的企业企业企业企业</b> |                                       | पंना      |                       | पंना स |
| 2                  | (स्त्री कवीर जीउ)                     |           | काहे पूत भगरत         | १२००   |
| <b>21</b>          | मउली घरवी मउलि                        | ११६३      | जपि मन जगंनाथ         | १२००   |
|                    | पंडित जन माते पह                      | 8388      | जपि मन नरहरे नर       | १२०१   |
| (A)                | जोइ खसमु है जाइया                     | 8388      | जपि मन माघो मधस्रद    | १२०१ 🖁 |
| <b>8</b>           | प्रहलाद पठाए                          | 8355      | जपि मन निरमउ          | १२०१ 🖁 |
|                    | इसु तनु मन मधे                        | ११६४      | जपि मन गोबिंदू हरि    | १२०२   |
| <b>a</b>           | नाइकु एकु बनजारे                      | 833\$     | जपि मन सिरी राम       | १२०२   |
| <b>EXI</b>         | माता जूठी पिता भी                     | ११६५      | (महला ५)              | 1      |
| 海南海南海南南南南南南南南南海南   | (स्री रामानंद जीउ)                    | )         | सतिगुर मूरति कउ       | १२०२   |
|                    | कत जाईऐ रे घरि                        | ११६५      | हरि जीउ अंतरजोमी      | १२०२   |
| 劉                  | (स्री नामदेव जीउ)                     |           | श्चव मोरो नाचनो रहो   | १२०३   |
| 観り                 | साहियु संकटवें सेवकु                  | ११६४      | धव पूछे किया कहा      | र्२०३  |
| <b>张</b>           | लोभ लहरि ऋति                          | ११६६      | माई घीरि रही          | १२०३   |
| 額                  | सहज धवलि धृष्टि                       | ११६६      | माई सवि सवि सवि       | १२०४   |
| 多级                 | (सीरविदास जीउ)                        | )         | मेरें मन वासिबो गुर   | १२०४   |
| ěi<br>M            | तुभाहि सुभंता कछू                     | ११६६      | अब मोहि राम मरोसउ     | १२०४   |
| (A)                | (स्री कवीर जीउ)                       |           | श्रोइ सुख का सिउ      | १२०५   |
| ě.                 | ग्राह की जैसी तेरी                    | ११६६      | विखई दिनु रैनि इव     | १२०५   |
|                    | राग्र सारग                            |           | श्रवार समि भूले अमत   | १२०५   |
| 0                  | (महला १)                              |           | श्रनदिन राम के गुगा   | १२०६   |
|                    | अपुने ठाकुर की देउ                    | ७३१\$     | बलिहारी गुर देव       | १२०६   |
|                    | इरि विन किउ रहीऐ                      | ११६७      | गाइओ री मैं गुरा      | १२०६   |
| E.                 | दृरि नाही मेरो प्रभ्र                 | ११६७      | कैसे कहउ मोहि जीम     | १२०६   |
| i di               | (महला ४)                              |           | रे मुड़े तू किउ सिमरत | १२०७   |
| HÕ                 | हरिके संत जनाकी                       | ११६⊏      | किउ जीवनु प्रीतम      | १२०७   |
| 9                  | गोविंद चरनन कउ                        | _ ११६=    |                       | १२०७ 🎚 |
| (19)               | इति इति श्रमृत नामु                   | 3388      | मनोरथ पूरे सविगुर     | १२०⊏   |
| 1                  | गोरिंद की ऐसी कार                     | 3388      | मन कहा लुमाईऐ         | १२०=   |
|                    | मेरा मनु राम नामि<br>जपि मन राम नाम्न | 3311      | मन सदा मंगल           | ₹२०=   |
| Ně                 |                                       | १२००      | इरि जन सगल            | १२०⊏   |

| 2127 114 mm                               | पंना<br><sup>९२</sup> ० न |                                       | पंना         |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| हरजन राम राम                              | १२०८                      | मन ते भै भउ दृहि                      | १२१४         |
| मोहन घरि आवहु                             | १२०६                      | अंमृत नामु मनहि                       | <b>१२</b> १५ |
| श्रव कित्रा सोचउ सोच                      | 3058                      | बिनु प्रम रहनु न                      | <b>१</b> २१५ |
| अब मोहि सरव                               | १२०६                      | रसना जपती तृही                        | १२१५         |
| श्रव मोहि लवधिश्रो है                     | १२०६                      | जाहू काहू ऋपुनो ही                    | <b>१</b> २१५ |
| मेरा मनु एकै ही प्रित्र                   | १२०६                      | भूठो माइत्रा को मद                    | १२१५         |
| अब मेरो ठाकुर सिउ                         | १२१०                      | अपुनी इतनी कछू                        | - १२१६       |
| मेरे मिन चीति स्राए                       | १२१०                      | मोहना मोहत रहे                        | १२१६         |
| हरि जीउ के दरसन                           | १२१०                      | कहां करिह रे खाटि                     | १२१६         |
| अब मेरो पंचा ते संगु                      | १२१०                      | गुर जीस्रो संगि                       | १२१६         |
| त्रव मेरो ठाकुर सिउ                       | १२१०                      | हरि हरि दीओ सेवक                      | १२१६         |
| मोहन सभि जीग्र तेरे                       | १५११                      | त् मेरे मीत सखा हरि                   | १५१६         |
| अब मोह धनु पाइओ                           | १२११                      | करहु गति दइश्राल                      | १२१७         |
| मेरे मित मिसट लगे                         | १२११                      | ठाकुर विनती करन                       | १२१७         |
| रसना राम कहत गुगा                         | १२११                      | जाकी राम नाम लिव                      | १२१७         |
| नैनहु देखित्रो चलतु                       | १२११                      | अब जन ऊपरि को                         | १२१७         |
| चरनह गोबिंद मारग                          | १२१२                      | हरि जन छोडिश्रा                       | . १२१७       |
| धिआइओ अंति वार                            | १२१२                      | मेरे गुरि मोरो सहसा                   | १२१⊏         |
| गुरि मिलि ऐसे प्रभू                       | १२१२                      | सिमरत नाम्र प्रान                     | १२१≂         |
| मरे मान सबदु लगा                          | १२१२                      | अधुने गुर पुरे                        | ₹२१=         |
| इरि इरि नाम्नु दीस्रो                     | १२,२                      | बिनु हरि हे को कहा                    | १२१⊏         |
| रे मुड़े आन काह कति                       | १२१३                      | ठाकुर तुम सरगाई                       | १२१⊏         |
| आश्रं प्रिश्र शीति चीति                   | १२१३                      | हरि के नाम की गति                     | १२१६         |
| मन त्रांइ दिनस धंनि                       | १२१२                      | जिहवे ऋंमृत गुगा                      | १२१६         |
| अब मेरा सहसा दृखु<br>प्रश्च मेरो इत उत    | १२१३                      | होती नहीं कवन कछ                      | १२१६         |
|                                           | १२१३                      | फीके हरि के नाम विजु                  | १२१६         |
| श्रपना मीतु सुत्रामी<br>कोड सुवाकी एक जीव | १२:४                      | त्राइत्रो सुनन पड़न<br>धन वंत नाम के  | १२१६         |
| श्रोट सतागी प्रम जीउ<br>प्रम सिमरत द्ख    | १२१४<br>१३१४              |                                       | १२२०         |
| मेरो मनु जत कत                            | १२१४                      | प्रभ जी मोहि कवनु<br>अ।वै राम सरिण वथ | १२२०<br>१२२० |

**高级市场市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** पंता पना १२२६ पोधी परमेसर का जाते साधु मरण गही १२२० वृठा सरव थाई मेह रमनाराम को जस्र २२२६ १२२० गोविंद जीउ तु मेरे १२२६ वैकठ गोविंद चरन 1220 निवही नाम की सञ्च १२२६ साचे सतिगुरु दावारा १२२१ गुर के चरन वमे मन माई री पेखि रही १३२६ १२२१ माई री माती चरण जीवतु तउ गनीऐ १२२७ १२२१ विनसे काच के विउ १२२७ मिमरन राम को इक्क १२२१ वाते करण पलाह करे १२२७ धूरत सोई जि धुर कउ १२२१ हरि के नाम के जन १२२७ हरि हरि मंत जना की १२२२ माखी राम की तुमाखी १२२७ इरि के नाम हीन १२२२ माई री काटी जम की १२२७ 的话话话话话话 मनि तनि राम को विड १२२२ माई री ऋरियो प्रेम १२२= इरि के नाम हीन मति १२२२ नीकी राम की धुनि चितवउ वा श्रउसर १२२= १२२२ हरि के नाम कीमति ११२= मेग प्रभु सगे ऋंतरि १२२२ मानी तुराम के दरि १२२⊏

बा के सम को बल १२२३ तुत्र चरन श्रासरोई जीवत राम के गुण १२२३ मन रेबाम का सख हरि मजि आन करम १२२३ सुम बचन बोलि गुन विराजत राम को पर १२२३ १२२३ कंचना बहु दत करा मात्रुरु नाम्न विद्य मेला इरि के नाम वित राम राम राम जापि १२२४ रमण कउ शम के १२२४ इरि इरे इरि असह कीने पाप के वह कोट १२२४ नाम भगति मागु संत

१२२६ १२२६ १२३० १२३० श्रंधे खावहि विश्व के १२२४ गुन लाल गावउ गुर १२३० ट्रही निंदक की अध **१**२२४ मनि विसरीती १२३० व्यना जलत बहु ११२४ ऐसी होइ परी १२३० रेपापी ई कवन १२२५ लाल लाल मोहन १२३१ ₹१३१

\* **२**२=

१२२६

१२२६

१२३१ e

१२३१

ø

माई री चरनइ भोट १२२५ करत केल विखे मेल

माई री मत मेंग

११२५

(महला ६)

माई री भान विमरि १२२४ इरि वितु तेरे की न

इरि काटी कृटिसता १२२५

बहा मन विखित्रो

|                                      | पंना    |                       | पंना         |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| कहा नर अपनो जनमु                     | १२३१    | ्राग मलार             |              |
| मन कर कवहू न हरि                     | १२३१    | (महला १)              |              |
| म० १ असटपदीत्रा<br>हरि विनु किउ जीवा | १२३२    | लागा पीगा हसगा        | १२५४         |
| हरि विद्य किउ घीरैं                  | १२३२    | करउ विनउ गुर          | १२७४         |
| म० ३ असटपदीश्रा                      | ( 7 4 7 | साची सुरति नामि न     | १२५५         |
| मन मेरे हिर के नामि                  | १२३३    | जिनि धन पिर का        | १२५५         |
| मन मेरे हरि का नामु                  | १२३३    | परदारा परधनु पर       | १२५५         |
| मन मेरे हिर की अकथ                   | १२३४    | पवर्गें पागी जागै     | १२५६         |
| म० ५ श्रसटपदीत्रा                    | 1110    | दुखु वेछाड़ा इकु दुखु | १२५६         |
| गुसांई परतापु                        | १२३५    | दुखु महुरामारण हरि    | . १२५६       |
| त्रगम त्रगाधि सुनहु                  | १२३५    | बागे कापड़ बोलै बैगा  | १२५७         |
| ( महला ५ )                           | , , , , | (महला ३)              |              |
| सभ देखीए अनभे का                     | १२३६    | निरंकार अकारु है      | १२५७         |
| सारंग की वार                         | • • • • | जिनी हुकम पछाशा       | १२५≈         |
| (महत्ता ४)                           |         | गुरमुखि कोई विरले     | १२५⊏         |
| श्रापे श्रापि निरंजना                | १२३७    | गुरु सालाही सदा सुख   | १२५८         |
| (स्री कवीर जीउ)                      |         | गरा गंधरव नामे        | १२५६         |
| कहा नर गरविस                         | १२४१    | सतिगुर ते पानै घरु    | १२५६         |
| राजास्त्रम मिति नही                  | १२५२    | जीउ पिंडु प्राग्। सभि | १२६०         |
| (स्त्री नामदेव जीउ)                  |         | मेरा प्रभु साचा दुख   | १२६०         |
| R I                                  | १२५२    | हउमै बिखु मनु मोहि    | ११६०         |
| वदल की न होल माधर                    | -       | इंदु मनु गिरही कि     | ४१६१         |
| दास ऋनिंन मेरो निज                   |         | अमि अमि जोनि मन       | १२६१         |
| तै नर किश्रा पुरान                   |         | जीवत मुकत गुरमती      | 11           |
| छाडि मनु हरि त्रिमुख                 | १२५३    | रसना नाम्र सभु कोई    | <b>१</b> २६२ |
| (स्री सरदास जो)                      |         | (महला ४)              |              |
| \$ i                                 | १२५३    | त्रमदिनु हरि हरि      | १२६२         |
| (स्री कबीर जीउ)                      | _       | गंगो जमना गोदावरी     | १२६३         |
| हरि विनु कउनु सहा                    | १२५३    | किसु जन कउ हरि        | १२६३         |

| <u> </u>                                 | 7                    | <u> </u>               |              |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|                                          | पंना                 |                        | पंना         |
| जितने जीश्र जंत प्रमि                    | १२६३                 | मतु घने अमे बने        | १२७२         |
| जिन के ही यरें विमियो                    | १२६४                 | प्रिश्न की सोम सुहावनी | १२७२         |
| व्यगमु व्यगोत्रह नामु                    | १२६४                 | गुर प्रीवि पिश्चारे    | १२७२         |
| गुर परसादी अंमृत                         | १२६५                 | बरसु सरसु श्रागिमा     | १२७२         |
| हरि जन बोत्तन स्री                       | १२६५                 | गुन गुोपाल गाउ ना      | १२७२         |
| राम राम चीलि बोलि                        | १२६५                 | घतु गरजत गोबिंद        | १ २७३        |
| (मइला ५)                                 | ļ                    | हे गोबिंद हे गापाल है  | १२७३         |
| किया तु सोचिह किया                       | १२६६                 | म०१ श्रमटपदीश्रा       |              |
| खीरि अघारि वारिकु                        | १२६६                 | चकवी नैन नीद नहि       | १ २७३        |
| सगल विघी जुनि                            | १२६६                 | जागतु जागि रहै गुर     | <b>१</b> २७३ |
| राज ते कीट कीट ते                        | १२६७                 | चातुक मीन जल ही ते     | १२७४         |
| प्रम मेरे ओइ वैरागी                      | , २६७                | श्रवली ऊंडी जलु भर     | ં १૨७૫       |
| माई मोहि प्रीतम्न देहु                   | १२६७                 | मरस मुकति गति          | १२७४         |
| बरसु मेघ जी तिलु                         | १२६⊏                 |                        |              |
| श्रीतम सोचा नामु                         | १२६⊏                 | करम होवें ता सतिगुरु   | १२७६         |
| श्रम मेरे श्रीतम प्रान                   | १२६⊏                 | चेदु बाखी जगु वस्त     | १२७६         |
| श्रद अपने श्रीतम                         | १२६⊏                 | इरि इरि कृपा करे       | १२७७         |
| घनिहर वरसि सगल                           | १२६⊏                 | (महला ५)               | -            |
| विद्युरत किउ जीवे                        | १२६⊏                 | प्रीतम प्रेम मगति के   | १२७≂         |
| हरि के मजनि कउन                          | १२६६                 | मलार की बार म० १       |              |
| आतु में वैसिओ दरि                        | १२६६                 |                        | १२७६         |
| बहु निधि माइद्र्या मोह                   | १२६६                 | (स्री नामदेव जी        | ૩)           |
| दुमट ग्रुए विखु स्वोई                    | १२६६                 |                        | १२६२         |
| मन मेरैं इति के चरन                      |                      |                        | १२६२         |
| प्रभ को भगति वछलु                        | १२६६                 |                        |              |
| गुग्द्वस दीसे ब्रहम<br>गुर के चरन हिरदे  | १२७०                 | •                      | १२६३         |
| र्गा गुर के चरन हरद<br>परमेसरु हो बादहबा | १२७०                 |                        | १२६३         |
| परमसरु दाओ दह्मा<br>गुर सरणाई सगल        |                      | 1                      | १२६३         |
| गुर बत्बाद सम्ब                          | १ <i>२७१</i><br>१२७१ | ·                      |              |

| 市市市市市市市市                             | 家家                    | <b>表本本本本本表</b>         | <b>被被</b>            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|                                      | पंना                  |                        | पंना                 |
| राग कानड़ा                           |                       | साजना संत आउ मेरे      | १३८१                 |
| (महला ४)                             |                       | चरन सरन गोपाल          | १३०१                 |
| मेरा मनु साध जनां                    | १२६४                  | धनि उह प्रीति चरन      | ं १३०१               |
| मेरा मनु संत जना                     | १२६४                  | कुचिल कठोर कपट         | १३०१                 |
| जिप मन राम नामु                      | १२६५                  | नाराइन नरपति           | १३०१                 |
| मेरे मिन राम नामु                    | १२६५                  | न जानी संतन प्रभ       | १३०२                 |
| मेरे मन हरि हरि                      | <b>१</b> २६४          | कहन कहावन कउ           | १३०२                 |
| जिप मन राम                           | १२६६                  | हीए को प्रतीमु विसरि   | १३०२                 |
| मन जापहु राम गुपाल                   | १२६६                  | त्रानद रंग विनोद       | १३०२                 |
| हरि गुन गावहु जग                     | १२६६                  | साजन मीत सुत्रामी      | १३०२                 |
| भज्ञ रामो मनि राम                    | १२६७                  | विखे दलु संतनि तुम     | १३०३                 |
| सतिगुर चाटउ पग                       | १२६७                  | वूडत प्रानी हरि जपि    | १३०३                 |
| जिप मन गोविंद माघा                   | १२६७                  | सिमरत नाम मनहि         | १३०३                 |
| हरि जस गावहु                         | १२६=                  | मेरे मन प्रीति चरण     | १३०३                 |
| (महला ५)                             |                       | कुइकत कपट खपट          | १३०३                 |
| गाईऐ गुरा गोपाल                      | १२६८                  | जीत्र प्रान मान दाता-  | ं१३०३                |
| त्राराघउ तुसहि                       | १२६⊏                  | अविलोक <b>उ राम</b> को | १३०४                 |
| कीरति प्रम की गाउ                    | १२६=                  | प्रभ पूज़हो नाम        | १३०४                 |
| ऐसी मांगु गोविंद ते                  | १२६⊏                  | जगत उधारन नाम          | १३०४                 |
| भगति भगतन हूं                        | १२६६                  | ऐसी कउन विधे दर        | १३०५                 |
| तेरो जनु हरिजसु सुन                  | १२६६                  | रंगा रंग रंगन के       | १३०५                 |
| संतन पहि आपि उधा                     |                       | तिख चुिभ गई            | १३०५                 |
| विसरि गई सभ                          | 8388                  | तित्रागीएे गुमान       | १३०५                 |
| ठाकुरु जीउ तुहारो                    | 8388                  |                        | १३०६                 |
| साध सरिन चरिन                        | १३००                  |                        | १३०६                 |
| हरि के चरन हिरदे                     | <b>१३००</b>           |                        | . <b>१</b> ३०६       |
| कथीऐ संत संगि प्रभ                   |                       | l .                    | १३०६                 |
| साध संगति निधि हरि                   | १३००<br>१ <u>३</u> ०० | 1                      | १३०६                 |
| साधू हरि हरे गुन<br>पेखि पेखि बिगसाउ | <i>१</i> ३००          |                        | <b>१३</b> ०७<br>१३०७ |

| × **              | <b>西西西西西西</b> 斯                           | 建筑          | <b>多志·志志志志</b>                    | <b>法法法</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 数<br>33           |                                           | पंना        |                                   | पंना       |
| - 11              | सहज सुभाए त्रापन                          | ₹३०७        | जाचिक नामु जाचै जा                | १३.१       |
| 676               | गोविंद ठाकुर मिलन                         | 23.0        | मेरे लालन की सोमा                 | १३२२       |
| er 2 1            | माई सिमरत राम                             | १३०७        | तेरै मानि इरि इरि                 | १३२२       |
| 2                 | जनको प्रभुसंगे                            | १३०८        | गुन नाद धुनि अनंद                 | १३२२       |
| 94                | करत करत चरच                               | १३०=        | कउनु विधि ताकी                    | १३२२       |
| 20.1              | म० ४ असटपदीआ                              | .,          | प्रान पति दङ्गाल                  | १३२२       |
| EH                | जपि मन रोम नामु                           | १३०⊏        | मनि तनि जापी                      | १३२२       |
| <b>M</b>          | जपि मन हरि हरि                            | 308         | त्रभु मेरा श्रंतरज्ञामी           | १३२३       |
| 数                 | मनु गुरमति रसि                            | 308         | हरि चरन सरन                       | १३२३       |
| 101<br>102<br>103 | मनु हरि रंगि रोता                         | १३१०        | म० ४ असटपदीच्या                   | ]].        |
|                   | मनु गुरमति चाल                            | १३१०        | रामा रम रामो सुनि                 | १३२३       |
| Si                | मनु सतिगुर सरनि                           | १३११        | राम गुरु वारसु परसु               | १३२४       |
| 81                | (महला ५)                                  |             | रामा रम रामो रोम्र                | १३२४       |
| 3                 | से उधरे जिन राम 🕝                         | १६१२        | रामा रम रामो पूज                  | १३२४       |
|                   | कानड़े की बार म० ४                        |             | रामा में साध् चरन                 | १३२५       |
|                   | त्झापे ही विघ साधि                        | १३१३        | रामा हम दोसन दास                  | १३२६       |
| 闖                 | (स्री नामदेव जीव                          | 5)          | राग प्रभाती                       | 1          |
| (ei               | ऐसो राम राइ श्रंतर                        | १३१=        | - (महला १)                        | ļį         |
| (6)               | रागु कितज्ञान                             |             | नाइ तरें तरेणा                    | १३२७       |
| 澄                 | (मइला ४)                                  |             | हेरा नाम्च स्तन                   | १३२७       |
|                   | रामा रम रामे बंह                          | ३१६१        | जै कारिया बेद ब्रहमें             | १३२⊏       |
| NAT<br>NATI       | इरि जनु गुन गावत                          | १३१६        | जाकें रूप नाही जाति               | १३२⊏       |
|                   | मेरे मन अधु जपि                           | १३२०        |                                   | १३२⊏       |
| (a)               | मेरे मन जवि हरि                           | १३२०        | श्रंमृतु नीरु गित्रानि            | १३२⊏       |
|                   | इमरी चिववनी हरि                           |             | गुर परसादी विदि                   | १३२६       |
|                   | प्रभ कीजै कपा निघान<br>पार महारू परमेसुरु | <b>१३२१</b> | 1                                 | १३२६       |
|                   | पार भद्दश्च परमञ्जूरु<br>(मद्दला ४)       | १३२१        | ş                                 | १३२६       |
| 5                 | स्मारे एड किरपा                           | १३२१        | मन माइआ मनु<br>जागतु विगर्से मुठो | १३३०       |
| 15                |                                           | . 411       |                                   | १३३०       |

| 米米                             | <b>宋</b> 宋宋末:                                                                                                 | <b>在新新</b>    | <b>本本本本本本</b>          | <b>标款等</b>           |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--|
| yb a mada-Raban yby f welyf df | والمرافقة | पंना          |                        | पंना                 |  |
| मसिट व                         | त्रं मूरखु                                                                                                    | १३३०          | गुर पूरा पूरी ता की    | १३३६                 |  |
| खाइश्रा                        | मैलु वघाइ                                                                                                     | १३३१          | सतिगुरि पूरे नामु 🗕    | <b>\$</b> 380        |  |
| गीत ना                         | द हरख चतु                                                                                                     | १३३१          | पारनहमु प्रभ सुघड़     | १३४०                 |  |
| श्रंतरि दे                     | रिव सबदि                                                                                                      | १३३१          | कुरवोणु जाई गुर        | <b>१</b> ३४०         |  |
| बारह म                         | हि रावल                                                                                                       | १३३२          | गुरु गुर करत सदा       | १३४१                 |  |
| संता की                        | रिणु साधु जन                                                                                                  | १३३२ .        | श्रवरु न द्जा ठाउ      | <b>१</b> ३४१         |  |
|                                | (महला ३)                                                                                                      |               | रम राम राम राम जा      | <b>१</b> ३४ <b>१</b> |  |
| गुरमुखि                        | । विरला कोई                                                                                                   | १३३२          | चरन कमल सरनि           | १३४१                 |  |
| निरगुर                         | वित्रारे कड                                                                                                   | १३३३          | (म० १ असटपदीआ)         |                      |  |
| गुरमुखि                        | व हिर सालाहि                                                                                                  | १३३३          | दुविधा बउरी मनु        | १३४२                 |  |
| जो तेरी                        | । सरगाई हरि                                                                                                   | १३३३          | माइश्रा मोहि सगल       | १३४२                 |  |
| गुरम्रस्टि                     | व हरि जीउ                                                                                                     | १३३४          | निवली करम भुत्रंग      | १३४३                 |  |
| आपे भ                          | शंति वणाए वहु                                                                                                 | १३३४          | गोत्रमु तपा अहिलिआ     | <b>?</b> ३४३         |  |
| मेरे मन                        | । गुरु अपगा                                                                                                   | १३३४          | श्राखण सुनणा नामु      | <b>₹</b> ₹88         |  |
|                                | (महला ४)                                                                                                      |               | राम नाम्रु जिप श्रंतरि | १३४४                 |  |
| रसिक                           | रसकि गुन गा                                                                                                   | १३३५          | इकि धुरि चखसि लए       | १३४५                 |  |
| उगवै                           | स्रु गुरमुखि                                                                                                  | १३३५          | (म० ३ असटपदीआ)         |                      |  |
| इकु रि                         | वतु हरि प्रभि                                                                                                 | १३३५          | गुरप्रसादी वेख तू      | १३४६                 |  |
| 1                              | दहश्राल                                                                                                       | <b>१</b> ३३६  | भै भाइ जागे से जन      | १६४६                 |  |
| 11                             | तागी प्रीति राव                                                                                               | १३३६          | (म० ५ असटपदीआ)         |                      |  |
|                                | तिगुरि नामु                                                                                                   | १३३७          | मात विता भाई सुत       | १३४७                 |  |
| जिपि ।                         | मन हरि हरि                                                                                                    | १३३७          | मन महि क्रोधु महा      | १३४७                 |  |
| na s                           | (महला ४)<br>हि की द्या तनु                                                                                    | १३३७          | सिमरत नामु किल         | १३४⊏                 |  |
| • •                            | तर काश्रा तांच<br>ही सेवा जन की                                                                               | १३३ <b>≈</b>  | (स्री कबीर जी          | ਤ) ·                 |  |
| <b>3</b> )                     | ण रामा जम मा<br>गावत मनि होइ                                                                                  | १३ <b>३</b> ⊏ | मरन जीवन की संका       | १३४६                 |  |
|                                | गानल नाग हार<br>। द्ख मिटे सुख                                                                                | <b>१३३</b> ⊏  | अलडु एकु मसीति         | ?38E                 |  |
|                                | त्य । मट छुल<br>ति नाम्रु किल                                                                                 | १२२ <u>८</u>  | अवलि अलह नूरु          | 3888                 |  |
| <b>P</b> 1                     | त्त नाह्य कल<br>किरपा त्र्यपुने                                                                               | १३३६          | चेद कतेच कहहु मत       | १३५०                 |  |
| <b>E</b> (                     | नवंत सेई सच <u>्च</u>                                                                                         | <b>१३३</b> ६  | सुन संधित्रा तेरी देव  | ३१५०                 |  |

(चउवाल महला ४) गन गोबिंद गाइआ १४२६ र्मावन अउ इस प्रेम १३६३

(मलोक भी कवीर जी के)

(महोक्र मेम्ब फरीद)

तित दिहा है **पन वरी** १३७० ।

१३६४

क्षीर मेरी निमानी

(मुदावणी महला ४)

(राग माला)

358\$

१४२६

याल विचि निनि यस

शग एक संगि पंच

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

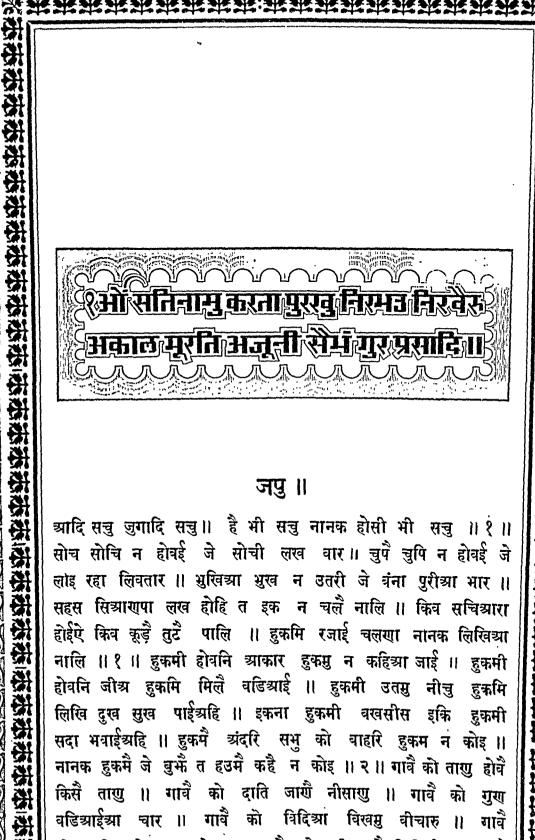

## जपु॥

सचु नानक

होसी

भी

सचु

11

**东张宏宏张·张宏宏张** 

है भी

त्रादि सचु जुगादि सचु॥

IN THE SECTION OF THE PROPERTY 
होवई चुपै होवई चुपि सोच सोचि न सोची वार ॥ जे न लख भुखित्रा जे लिवतार ॥ उतरी त्रंना लोइ रहा भुख न पुरीत्रा भार 11 चलै होहि सहस सित्राग्पा लख त इक न नालि ॥ किव सचित्रारा कुड़े तुरै रजाई होईऐ किव पालि 11 हुकमि चलगा नानक लिखिया ॥ हुकमी होवनि कहिआ जाई न 118 आकार हुकमु 11 हुकमी वडिश्राई मिलै हुकमी जीश्र हुकामि नीचु II उत्रम् हुक्रमि वखसीस पाईग्रहि लिखि सुख 11 इकना हुकमी दुख इकि हुकमी ॥ हुकमै सदा भवाईग्रहि **अंद**रि कोइ को सभु वाहरि हुकम न 11 **बु**भै हउमे कहै हुकमै जे ॥ २ ॥ गावै को ताणु न कोइ होवै नानक गावै লাথী को नीसाखु किसै 11 दाति गावै ताखु 11 गुगा गावै को गावै वडिञ्राईञ्रा विदिश्रा विखमु वीचारु 11 चार 11 गावै गांवै जीग्र लै को फिरि को साजि खेह 11 तनु

## Manar anadanakanakanaka

को जापे दिसे दृरि ॥ गार्वे को देखे हादरा हदृरि ॥ कथना कोटि ॥

कथीन द्यांचे तोटि॥ कथि कथि कथी कोटी कोटि देदा दे लैंदे थिक पाहि ॥ जुगा जुगंतरि खाही खाहि ॥ हुकमी

हुकमु चलाए राहु ॥ नानक विगर्स वेपरवाहु ॥ ३ ॥ साचा

नाड् भाखिया भाउ अपारु ॥ त्राखिंद मंगिंद देहि देहि दाति करे दातारु ॥ फेरि कि अमैं रखीऐ

西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西 जित् जित सुणि धरे मही कि बोलए बोलीए दिसै 11 दरवारु

पित्रारु ॥ ग्रंमृत वेला सचु नाउ वडिग्राई वीचारु ॥ करमी ग्रावै

कपड़ा नदरी मोख दुव्रारु ॥ नानक एवै जागीऐ सभु ऋापे ।। ४ । थापित्रा न जाइ कीता न होइ ॥ श्रापे श्रापि

निरंजन सोइ ॥ जिनि सेवित्रा विनि पाईत्रा मानु ॥ नानक गावीए रखीए गुर्खी निघात ॥ गावीए स्रणीएं मनि भाउ п

दुखु गुरमृखि परहरि सुख घरि लैं जाइ॥ गुरम्रुखि नादं गुरम्रुखि वेदं

रहित्रा समाई ॥ गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारवती माई जे हउ जाणा श्राला नाही कहणा कथनु न जाई ॥ गुरा इक देहि

बुर्फाई ॥ समणा जीश्राका इकु दाता सी मैं विसरि न जाई ॥ ४॥ तीरिथ नावा जे तिसु भावा विशु भागो कि नाइ करी ॥ जेती सिरिंठ उपाई वेखा विशु करमा कि मिलै लई ॥ मित विचि रतन

जबाहर माणिक जे इक ग्रुर की सिख सुणी।। ग्रुरा इक देहि बुक्ताई।। समना जीया का इक दाता सो मै निसरि न जाई।। ६ ॥ जे जुग

चारे त्रारजा होर दस्णी होइ ॥ नवा खंडा विचि जाणीए नालि चलें समुकोइ ॥ चंगा नाउ रखाइ के जसुकीरति जगि लेह ॥ जे तिसु नदिर न व्योवई त बात न पुछै के ॥ कीटा श्रंदरि कीटु करि

दोमी दोसु घरे ॥ नानक निरमुणि गुसु करे गुस्तवंतिया -11 सुमई जितिसु गुसू कोइ करे।। ७ ॥ सुधिए सिघ पीर सुरिनाय ॥ सुखिएं घरवि धवल त्राकास ॥ सुखिएं दीप लोग्र पाताल ॥ सुणिए पोदि न सकै कालु ॥ नानक मगता सदा

विगास ॥ सुणिए द्ख पाप का नासु ॥ = H स्रशिए ईसरु मुणिए इति सालाहण मंदु ॥ मुखिए जोग जगित सुशिए सासत सिमृति н नानक ਮਹਨਾ

本本本本 本本本本本本本本

दूख सुगिऐ पाप विगास -11 ।। ६ ॥ स्रशिएं का नासु सदा सुगिए **अठसिठ** सुगिए गिश्रान संतोख H का इसनानु लागै सुशिए सहजि पडि पावहि मानु 11 11 सदा विगासु स्रिशिए 11 द्ख पाप का नास 11 सुगिएे ॥ संशिएे के गाह संख पीर पातिसाह सरा गुणा 11 सुशिऐ पावहि राह 11 हाथ 11 सदा विगासु ॥ सुणिए दूख पाप का नास्र। मंने की गति कही न जाइ।। जे को कहै पिछे पछुताइ।। कागदि कलम न लिखणहारु ।। मंने का वहि करनि वीचारु ॥ ऐसा जे को मंनि जाएँ मनि कोइ ॥ १२ ॥ मंने सुरात होवे मनि मंने मुहि की सुधि ॥ सगल भवन चोटा कै साथि न जाइ ॥ ऐसा नामु निरंजनु होई जारों मिन कोइ ॥ १३॥ मंने मारगि ठाक न पाइं ॥ मंने पति मंनै चलै पंथु मंनै न सेती - 11 मग् 11 होइ जे को नाम्र निरंजनु मंनि 11 ॥ ऐसा १४॥ मंने पावहि माल दुआरु ॥ मंने परवारे साधारु ॥ मंनै नानक भवहि न भिख तरे तारे गुरु सिख 11 ऐसा नाम को मंनि जार्गौ मनि कोइ ॥ १५ ॥ पंच परवागा निरंजनु होइ ॥ जे पंच परधान ॥ पंचे पांवहि दरगहि मानु ॥ पंचे सोहहि दरि रोजान ॥ पंचा का गुरु एक धित्रानु ॥ जे को कहै करै वीचारु ॥ करते के करणे ॥ घौलु घरमु दइत्रा का पूतु ॥ संतोखु थापि रखिआ वु भौ होवै जिनि स्ति ॥ जे को सचित्रारु धवलै उपरि 11 भारु ॥ धरती होरु परे होरु होरु ॥ तिस ते भारु तले कव्यु जीअ जाति रंगा के नाव ॥ सभना लिखिया बुड़ी कलाम लेखा लिखि जार्गे कोइ।। लेखा लिखिया केता होइ 11 सुत्रालिह रूप ।। केती दाति जाणै कौणु कीता कृत् 11 कवाउ । तिस ते होए लख दरीत्राउ ।। कुदरति कवगा कहा वारित्रा न जावा एक वार ॥ जो तुधु भावे साई भली कार सलामति निरंकार ॥ १६ ॥ असंख असंख जप ताउ ॥ असंख गरंथ मुखि वेद पोठ ॥

रहिंह उदान ॥ श्रसंख भगत गुण गित्रान बीचार ॥ श्रसंख सती प्रमंख दातार ॥ श्रमंख सूर ग्रुह भख मार ॥ श्रमंख मोनि लिप लाइ तार । बदुरति कवण कहा वीचारु ॥ वारिश्रा न तुष मार्ने साई मली कार ॥ तु सदा मलामति निरंकार ॥ १७ ॥ श्रसंख मृरख श्रंघ घोर ॥ श्रसंख चोर हरामखोर ॥ ध्यमर करि जाडि जोर )) श्रमंख गलगढ श्रमंख पापी पाप्र करि जाहि ॥ श्रसंख कृहिश्रार फिराहि ।। त्रासंख मलेज मलु मखि खाहि ।। त्रासंख निंदक मिरि करहि मारु ।। नानकु नीचु कहै बीचारु ।। बारिश्रा न जाता एक वार ॥ जो तथ मार्ने साई मनी कार ॥ तू सदा सलामित निरंकार ॥ १८ ॥ श्रमंत्र नार श्रमंत्र थार ॥ श्रमंत्र श्रमंत्र लोख । ध्रमंत्र कहि सिरि भारु होइ ॥ ग्रखरी मालाइ ॥ श्रयरी गित्रानु गीत गुण गाह ॥ श्रयरी लिखणु बोलणु वाणि ॥ श्रम्परा मिरि संजोग बदाणि ॥ जिनि एहि लिपे तिसु मिरि नाहि ॥ जिन फ़रमाए तित्र तित्र पाहि ॥ जेता कीता वेता नाउ ॥ रिण नार्ने नाही को थाउ ॥ बुदरति कारण कहा बीचारु ॥ यान्त्रिया न जामा एक वार ॥ जो त्रथ भार्य साई मली कार ॥ व 181 मदा मनामित निरंकार ॥ १६ ॥ मरीपे हुए पैक तुनु देह ॥ पाछी घोते उत्तरस 000 ग्वेह ॥ मृत पत्तीवी ऋषडु होइ ॥ दे सात्र्णु नईंग् श्रीह घोइ ॥ मरीए मित पापा कै मंगि ॥ श्रोद घोष नार्व के रंगि ॥ पुनी पापी श्रारतण नाढि ॥ विर करि धरमा निया ने जाहु । आपे बीजि आपे ही खाडु ॥ नानक हुरमी आवह जारू ॥ २० ॥ वीरणु तपु दृश्या दृतु दातु ॥ जे को पार्न तिल का मातु ॥ गुलिया मंतिया मिन भीता भाउ ॥ यंतरगति तीरिय मिल नाउ ॥ समि गुग वेरे में नाही कोड ॥ निगु गुग कीवे मगति न होड़॥ सुझसित माथि पार्या वरमाउ ॥ मति गुहाणु मदा मनि चाउ॥ करणु मु वैना पगत पगल काम थिति काल बाह ॥ उत्तरि सि रती माह

> मावे भारे वार्ग गोरे ॥ स्विती भागा कि मानाही स्विधनी दिव অভ্যক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্তক্ত

विति बार ना बोगी बारी रति माहु ना बोई ॥ बा बरना विस्टी कड

होर्न लेख

10

ij,

परणु जितु होमा यारार ॥ वेन न पाईमा पंटती जि

पुराणु ॥ यग्वतु न पाइमा कादीमा नि निगनि लेख

जागा ।। नानक त्राखिंग सम्र को त्राखें इकद् इकु सित्रागा 11 साहिबु वडी नाई कीता जा का होवै 11 नानक जे को त्रापौ जागौ त्रगौ गइत्रा न सोहै ॥ २१ ॥ पाताला पाताल त्रागासा त्रागास ॥ लख **ञ्रो**ड़क श्रोड्क भालि थके वेद कहिन इक सहस त्रठारह कहनि कतेवा त्रमुल् इक्र धातु बात ॥ 11 लिखीऐ लेखें होइ विगामु ॥ नानक वडा त्राखीए त्रापे जागै त्रापु ॥ २२ ॥ सालाही सालाहि एती सुरति न पाईत्रा ॥ **अ**ते वाह पवहि समुंदि न जागीत्रह 11 समुंद सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥ कीड़ी तुलि न होवनी साह मनहु न वीसरिह ।। २३ ।। अंतु न सिफती कहिंगा न अंतु ।। अंतु न करणे देिण न अंतु ॥ अंतु न वेलिण सुणिण न अंतु ॥ अंतु न जापै किश्रा मिन मंतु ॥ श्रंतु न जापै कीता श्राकारु ॥ श्रंत जापै त्रंत कारिंग केते विललाहि ॥ ता के श्रंत न पाए जाहि॥ एहु श्रंतु न जार्ये कोइ ।। वहुता कहीऐ वहुता होइ ।। वडा साहिबु ऊचा थाउ ।। ऊचे उपरि ऊचा नाउ ।। एवडु ऊचा होवे कोइ ।। ऊचे कउ जार्गे सोइ ॥ जेवडु त्र्यापि जार्गे आपि आपि ॥ नानक नदरी करमी दाति ॥ २४ ॥ वहुता करम्र लिखित्रा ना जाइ ॥ वडा दाता तिल्लु न तमाइ ॥ केते मंगहि जोध अपार ॥ केतिया गगत नहीं वीचारु ॥ केते खिप तुटिह वेकार ॥ केते लैं लैं मुकर पाहि केते मुरख खाही खाहि ॥ केतित्रा दूख भूख सद मार ॥ एहि भि दातार ॥ बंदिखलासी भागौ होइ ॥ होरु त्राखि न सकें कोइ ॥ जे को खाइकु त्राखिण पाइ ॥ त्रोहु जाण जेतीत्रा मुहि खाइ ॥ त्रापे जार्गे त्रापे देइ॥ त्राखिह सि भि केई केइ ॥ जिसनो वखसे सिफति सालाह ।। नानक पातिसाही पातिसाहु ॥ २५ अमुल गुरा अमुल वापार ॥ अमुल वापारीए अमुल भंडार ॥ अमुल त्राविह त्रमुल लै जाहि ॥ त्रमुल भाइ त्रमुला समाहि ॥ त्रमुलु धरमु अमुलु दीवागु ॥ अमुलु तुलु अमुलु परवाणु ॥ अमुलु वलसीस अमुलु नीसाणु ॥ अधुलु करमु अमुलु फुरमाणु ॥ अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ ॥ त्रांखि त्रांखि रहे लिव लाइ ॥ त्रांखिह वेद पाठ पुराग ॥ त्राखिह पड़े करिह विखित्राण ॥ त्राखिह वरमे त्राखिह इंद ॥ त्राखिह गोपी तै

**张**志志志志志志志志志志志

WARDARD BORDER B ॥ श्राखहि गोदि ॥ श्राखिह ईसर श्राखिह सिध कीते बुध ॥ श्रालहि दाना श्रालहि देव ॥ श्रालहि सुरि नर मुनि कहि उठि उठि जन सेन।। केते त्राखिह श्राखिए पाहि।। केते कहि ॥ एते कीते होरि करेहि ॥ ता श्राखि न सकहि केई केइ ॥ केनद भाने तेनद होड़ ॥ नानक जाखे साचा सोड़ ॥ जे को आखे बोलुनिगाड़ ॥ ता लिखीएँ सिरि गोवारा गावारु ॥ २६ ॥ सो दरु केहा सो घरु केंद्रा जित वहि सर्ग समाले ॥ वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ केते राग परी सिउ कहीश्रनि केते गानणहारे॥ तहनी पउळ पाणी वैसंतरु गावी राजा धरमुदुत्र्यारे ॥ गापहि चित्र गपत लिखि जागाहि लिखि लिखि घरम वीचारे ॥ बरमा देवी सोहनि सदा सवारे ॥ गानिह ईसरु दरि नाले ॥ गावहि सिघ समाधी श्रंदरि इदासिण वेठे देवतिया गावनि साथ विचारे ॥ गावनि ,जती सती संतोखी गावहि वीर करारे ॥ गार्जन पंडित पढ़िन रखीसर जुग जुग बेदा नाले गापहि मोहणीया मनु मोहनि शुरगा मछ पहत्राले ॥ गाउनि रतनि श्वरमिंठ तीरथ नाले ॥ गानिह जोध महानल स्रा गावहि चारे ॥ गानहि खंड मडल वरमंडा करि करि रखे चारे ॥ सेई गाविह जो तथ भाविन रवे तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते से मैं चिति न श्रादनि नानकु किया वीचारे ॥ सोई साहिय साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भावी करिकरि जिनसी माइश्रा जिनि क्ति कित वेर्ल कीता आपणा जित्र विस दी विद्याई ॥ जो विस् करसी हुत्रमुन करणा आई ॥ सो पाविसाह साहा 9 पातिसादियु नानक रहण रकाई ॥ २७ ॥ मुदा संवोद्ध सरम्र पत् मोनी पिमान की काहि विभृति ॥ लिया कालु 9 उभारी कारमा जुगति दंडा परवीवि ॥ भाई पंथी मगल जमावी मनि जीत ॥ यादेश विमें मादेश ॥ मादि मनील मनादि भनाइवि जुगु लग एको येगु॥ २= ॥ सुगति गिभानु दहमा मंडारिए पटि बाजहि नाद । यापि नाषु नाषी सम जा की रिधि मिधि मजीगु विशेष 11 38 चलार्याह पार

西南南南南南南南南南南南南南南南

**表表表表表表表表表表表。表表表表表表表** भाग ॥ त्रादेसु तिसँ लेखे श्रावहि **आदे**स ग्रादि 11 **अना**हति अनादि एको वेस अनील जुगु जुगु 11 ॥ एका माईं जुगति त्रित्राई तिनि चेले 38 परवाख भंडारी इक्क संसारी लाए दीवाख्य।। तिस 11 इक् इक् जिय होवे फ़रमाणु ॥ त्र्रोहु चलावे जिव वेखे ग्रोना नदरि न बहुता एहु बिडाणु ॥ त्रादेसु तिसै त्रादेसु 11 आदि श्रनाहति जुपु एको वेसु ॥ ३० जुग ॥ त्रासर्ण लोइ लाइ जो किछु पाइत्रा सु एका बार ॥ करि करि वेखें भंडार 11 सिरजगहारु॥ नानक सचे की साची कार ॥ **यादेस** तिसै **ऋादे**सु अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥ ३१ 11 होवहि लख वीस ॥ लखु लखु गेड़ा त्राखीत्रहि जीमो लख होहि लख जगदीस ॥ एतु राहि पति पवड़ीत्रा चड़ीए होइ इकीस एक नाम्र कीटा आई रीस ।। नानक नदरी पाईऐ कूड़ी सुणि गला श्राकास की ३२ ॥ त्राखिण जोरु चुपै नह जोरु ॥ जोरु न मंगिण देिण जोरु न जीविण मरिण नह जोरु ॥ जोरु न राजि मालि मनि सीरु॥ जोरु न सुरती गित्रानि वीचारि जोरु 11 जुगती न जिसु हथि जोरु करि वेखे सोइ ॥ नानक उत्रम कोइ ॥ ३३ ॥ राती रुती थिती वार ॥ पत्रण पाणी अगनी विचि धरती थापि पाताल ॥ तिस्र रखी घरमसाल ॥ तिस्र विचि जीअ जुगति के रंग।। तिन के नाम अनेक श्रनंत ॥ करमी होइ वीचारु।। सचा ऋाषि सचा दरवारु।। तिथै सोहनि पंच परवाणा ॥ नदरी करिम पवै नीसाणु ॥ कच पकाई त्रोथै पाइ 11 नानक गइश्रा जापे जाइ।। ३४॥ धरम खंड का एहो धरम् ॥ भित्रान खंड का ।। केते पवर्ण पार्गी वैसंतर त्राखहु करम् केते कान घडीग्रहि रूप रंग के वेस ॥ केतीत्रा घाडति भमी करम केते इंद चंद केते उपदेस ॥ स्र केते मंडल ब्रध नाथ केते केते देवी वेस ॥ केते देव मुनि दानव केतीत्रा खाग्गी केतीत्रा केते रतन समुद् ॥ बागा केते केतीत्रा सुरती सेवक केते पात नरिंद 11 नानक गिश्रान खंड महि गित्रानु ३५ ॥ श्रंत ॥ - 11 **法法法法法法法法** 

तिथे नाद निनोद कोड अनंदु ॥ सरम संड की वाखी रुपु ॥ तिथे घाइति घड़ीएँ वहुत अनुपु ॥ ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ॥ जे को कहे पिछे पहुताइ ॥ तिथे घड़िएँ सुरति मित मित वृधि ॥ तिथे घड़ीएँ सुरति सिधा की सुधि ॥ ३६ ॥ करम संड की वाखी जोठ ॥ तिथे होरु न कोई होरु ॥ तिथे जोघ महा वल सर ॥ तिन मिह राम्र रिष्टा भरपूर ॥ तिथे सोतो सीता मिहमा माहि ॥ ताके रुप न कथने जाहि ॥ न अोहि मरिह न ठागे जाहि ॥ जिन कै राम्र वसी मन माहि ॥ तिथे मगत वसिह के

लोश ॥ करिह अनंदु सचा मिन सोइ ॥ सच खंडि वसै निरंकार ॥
किर किर वेखे नदिर निहाल ॥ तिथे खंड मंडल वरमंड ॥ जे को
किथे त अंत न अंत ॥ तिथे लोश आकार ॥ जिव जिव हुक्छ तिवे तिव कार ॥ वेखे विगसे किर बीचार ॥ नानक कथना करड़ा सारु ॥ २७ ॥ जतु पाहारा धीरज सुनियार ॥ श्रहरिण मित वेढु हपीश्रारु ॥ भठ खला अगिन तपताउ ॥ मांडा भाउ अंग्रत तिव दांलि ॥ घड़ीएं सबदु सची टकसाल ॥ जिन कठ नदिर कर्स तिन कार ॥ नानक नदरी नदिर निहाल ॥ २० ॥ सलोकु ॥ प्रस्थ गुरू पाणी विता माता घरित महत् ॥ दिवस रावि दह दाई दाइश खेंले

सगल जगतु ॥ चंगिकाईका चुरिकाईका वाचै घरमु इद्रि ॥ करमी आपा आपणी के नेड़े के द्रि ॥ जिनी नामु धिकाइआ गए मसकति पालि ॥ नानक ते मुख उजले केतो छुटी नालि ॥ १ ॥ स्रो दरु रागु आसा महत्ता १

१ व्यो सितिगुर प्रसादि॥॥॥ सा दरु तेरा केहा सो परु केहा जितु बिंद सरम समाले ॥वाजे तेरे नाद व्यनेक व्यसंखा केते तेरे याज्यहारे ॥ केते तेरे राग परी सिठ कहीब्यहि केते तेरे गाज्यहारे ॥ गावनि तुपनो पराष्ट्र पाणी वैसंतरु गाँव राजा घरस दुझारे॥ गावनि तुपनो चितु गुपत लिखि जायनि

लिखि लिखि घरमु बीचारे ॥ गावनि तुधनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि

談政西班班班班班班班班班班班班班班

जती सती संतोखी गाविन तुधनो वीर करारे ॥ गाविन तुधनो पंडित पड़िन रखीसुर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ गावनि मछ पद्द्र्याले ॥ गावनि त्रधनो मोहगाित्रा मनु मोहनि सुरगु रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ।। गावनि तुधनो जोध महावल ॥ गावनि स्रा गावनि तुधनो खाणी चारे तुधनो खंड ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते तुधनो गावनि से में चिति न श्राविन नानकु किश्रा वीचारे ।। सोई सोई सदा सचु साहित्र साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना रचाई जिनि रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइत्रा जिनि उपाई ॥ करि देखें कीता त्रापणा जिउ तिस दी विद्याई ॥ जो तिसु जाई ।। सो पातिसाह साहा पतिसाहिन् करसी फिरि हुकम्रु न करणा नानक रहणु रजांई ॥ १ II श्रासा महला १॥

सुखि वडा त्राखें सम्र कोइ ॥ केवड वडा डीठा होइ ॥ कीमति पाइ न कहित्रा जाइ ॥ कहर्णै वाले तेरे रहे समाइ ॥ १॥ वडे मेरे साहिया गहिर गंभीरा गुणी गहीरा ॥ कोइ न जाणें तेरा चीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभि सुरती मिलि सुरति कमाई॥ सभ कीमति मिलि कीमति पाई ॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई 11 विद्याई ॥ २ ॥ सभि सत तेरी तिल्ल सभि सभि चंगित्राईत्रा ॥ सिघा पुरखा कीत्रा विद्याईत्रा ॥ तुयु सिधी किनै न पाईआ ॥ करमि मिलै नाही ठाकि रहाईआ ॥ ३ ॥ आखग वाला कित्रा वेचारा ॥ सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ जिसु तू देहि तिसै किञ्रा चारा ॥ नानक सचु सवारणहारा ॥ ४॥२ ॥ त्रासा महला त्राखा जीवा विसरै मरि जाउ ॥ त्राखिण अउखा साचा साचे नाम की लागें भूख।। उतु भूखें लाइ चलीग्रहि द्खा। १।। सो किउ विसरे मेरी माइ।। साचा साहिष्ठ साचे नाइ।। १।। रहाउ ।। साचे नाम की तिलु विज्ञाई।। आखि थके कीमित नहीं पाई।। जे सिम मिलि त्राखण पाहि ॥ वडा न होवें घाटिन जाइ ॥ २॥ ना स्रोहु मरें न होवें सोगु ॥ देदा रहै न चूकै भोगु ॥ गुखु एहो होरु नाही कोह॥ ना को होत्रा ना को होइ।। ३॥ जेब़ड़ त्रापि तेवड तेरी दाति ॥ जिनि दिनु

तिर्थ नाद निनोद कोड व्यनंद ॥ सरम खंड की बाखी रूप्र ॥ तिर्थं घाइति घड़ीएं यहुतु श्रमृषु ॥ ता कीया गला कथीश्रा ना जाहि ॥ जे को कहे पिछे पछुताइ ॥ तिये घड़ीएे सुरति मति मनि त्रिध ॥ तिथे घड़ीएे सरा सिधा की सुधि ॥ ३६ ॥ करम खंड की बाखी जोरु ॥ तिथं द्दोरु न कोई तिर्थं जीघ महा वल खर ।। तिन महि राम्र रहिन्ना भरपूर ॥ तिथै सीतो सीता महिमा माहि ॥ ताके रूप न कथने जाहि ॥ ना खोहि मरहि न ठागे जाहि ॥ जिन कै रामु वसैं मन मोहि ॥ तिथै भगत वसहि के लोग्र ॥ करिंद श्रनंद सचा मिन सोइ ॥ सच खंडि वसे निरंकारु॥ फरि फरि वेखें नदिर निहात ।। तिथें खंड मंडल वरभंड ॥ जेको क्यें त श्रंत न श्रंत ।। तिथे लोश लोश व्यक्तर ।। जिय जिय दुक्स तिर्व तित्र कार ॥ वेखें विगसें करि वीचारु ॥ नानक ॥ जत पाहारा धीरज सुनियारु ॥ श्रहरिया मति वेद भउ खला धगनि तपताउ ॥ भांडा भाउ धंमृत वित्र ढोलि ॥ पदीएे सबद सची टकसाल ॥ जिन कउ नदिर कार ॥ नानक नदरी नदरि निहाल ॥ ३= ॥ सलोक ॥ पवणु गुरू पाणी विता माता धरति महत् ॥ दिवस राति दह दाई दाइया खेलें सगल जगतु ॥ चंगियाईया पुरिवाईया वाचै धरमु हदरि थ्यापा भाषणी के नेहैं के दरि ॥ जिनी नाम धिमाइया गए मसकति घालि॥ नानक ते मुख उजले केती छटी नालि ॥ १ ॥ सो दरु रागु ज्यासा महला १ १ श्रों सविगर प्रसादि ॥ सा दरु तैरा केहा सो घरु केहा जित पहि सरव समाले ॥ वाजे वेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे पावणहारे ॥ केते तेरे राग परी सिउ षदीयहि फेते तेरे गावणहारे ॥ गावनि तुधनो पवणु पाणी पैसंतरु राजा धरम् दश्चारे ॥ गावनि तथनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे ॥ गायनि तुधनो ईसरु महमा देवी वेरे सदा सनारे ॥ गाननि तथनी इंद्र इंडासिंख चेठे देवतिया दरि नाले ॥ गार्रान तुपनो सिघ समाधी अंदरि गायनि तुधनो साध बीचारे ॥

**西西西部市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे।। गावनि तुधनो पंडित पड़नि रखीसुर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ गावनि तुधनो मोहणीत्रा मनु मोहनि सुरगु मछ पद्दशाले ॥ गावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ।। गावनि तुधनो जोध महावल स्रा गावनि तथनो खाणी चारे ॥ गावनि तथनो खंड ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रसाले ।। होरि केते तुधनो गावनि से मैं चिति न रते तेरे भगत त्राविन नानकु कित्रा वीचारे ।। सोई सोई सदा सचु साहिबु साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइत्रा जिनि उपाई ॥ करि करि देखें कीता त्रापणा जिंउ तिस दी विडिमाई ॥ जो तिसु भावे करसी फिरि हुकमु न करणा जाई ॥ सो पातिसाहु साहा पतिसाहिच्च नानक रहणु रजाई ॥ १ ॥ त्रासा महला १॥ सुित वडा त्राखें समु कोइ ॥ केवडु वडा डीठा होइ ॥ कीमति पाइ न किह्या जाइ ॥ कहर्यों वाले तेरे रहे समाइ ॥ १॥ वर्ड मेरे साहिया गहिर गंभीरा गुणी गहीरा ।। कोइ न जाणे तेरा चीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभि सुरती मिलि सुरति कमाई॥ सभ कीमति मिलि कीमति पाई ॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई ॥ तेरी तिलु विज्ञाई ॥ २ ॥ सभि सत सभि तप चंगित्राईत्रा ॥ सिधा पुरखा कीत्रा विड्याईत्रा ॥ तुधु विशु किनै न पाईश्रा ।। करमि मिलै नाही ठाकि रहाईश्रा ।। ३ ।। श्राखग वाला किया वेचारा ॥ सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ जिसु तू देहि तिसै चारा ॥ नानक सचु सवारगहारा ॥ ४ ॥ २ ॥ श्रासा महला त्राखा जीवा विसरे मरि जाउ ॥ श्राखिश ग्रउखा साचा साचे नाम की लागे भूख।। उतु भूखे खाइ चलीत्रहि द्ख ॥ १ ।। सो किउ विसरे मेरी माइ।। साचा साहित्र साचै नाइ।। १।। रहाउ ।। की तिलु विजयाई।। आखि थके कीमित नहीं पाई।। जे सिम मिलि कें त्र्याखण पाहि ॥ वडा न होवें घाटिन जाइ ॥ २ ॥ ना त्र्योह मरें न होवें सोग़ ॥ देदा रहै न चुकै भोग ॥ गुख एहो होरु नाही कोइ॥ ना को होत्रा ना को होइ।।३।। जेब़ड़ त्रापि तेवड तेरी दाति ।। जिनि दिनु

BEFRERRERRERRERRERRER & P. कै कीती राति ॥ खसम्र विसारहि ते कमजाति ॥ नानक नार्वे बास्कु सनाति ॥ ४ ॥ ३ ॥ रागु गूजरी महला ४ ॥ हरि सविगुर सवपुरत्वा निनउ करउ गुर पासि ॥ इम कीरे किरम सतिगुर सरणाई करि दक्ष्या नाम्र परनासि ॥ १ ॥ मेरे मीत गुरदेव मोकउ राम नाम्र परगासि ॥ १ ॥ गुरमति नाम्र मेरा प्रान सलाई हरि कीरति इमरी रहरासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरिजन के भाग वहेरे जिन हरि हरि सरधा हरि पिश्रास ॥ हरि हरि नपतासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥ २ ॥ जिन हरि हरि हरिस्मु नामु न पाइत्रा ते भागहीख जम पासि ॥ जो **运运运运运运运运运运运运运运运运运** संविध्र सरिए संगति नहीं ब्राए धुगु जीवे धुगु जीवासि ॥ ३ ॥ जिन हरिजन सतिगर संगति पाई तिन धरि मसविक लिखिआ लिखासि ॥ धनु धंनु सतसंगति जितु हरिरसु पाइत्रा मिलि जन नानक नामु परगासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु गूजरी महला ४ ॥ काहे रे 🖁 मन चितर्राह उदम्र जा आहरि हरि जीउ परिश्रा ॥ सैंल पथर उपाए ता का रिजक्क त्रागी करि घरित्रा ॥ १ - 11 मेरे माधउ जी सतसंगति मिले सु तरित्रा ॥ गुर परसादि परमण्डु पाइया सके कासट हरिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननि पिता लोक सत बनिवा कोड़ न किस की धरित्रा ॥ निरि सिरि रिजक संबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिया ॥ २ ॥ ऊडे ऊडि आवे 🔢 सै कोसा जिसु पार्छ बचरे छरित्रा ॥ तिन कवणु खलावे कवणु शुगावै मन महि सिमरतु करिश्रा ॥ ३ ॥ सभि निभान दसश्रसट मिधान ठाकुर करतल धरिया ।। जन नानक बलि बलि सद बलि जाईऐ तेरा श्रंत न पारापरिश्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥

राम ब्यासा महला ४ सो प्रस्य १ श्री सविगुर प्रसादि ॥ ॥ सो प्रस्यु निरंजनु हरि पुरखु निरंजनु थ्यमम श्रपारा ॥ समि घिथावहि समि घिथावि सिरजणहारा ॥ समि जीअ तुमार जी त् त्रध जी हरि सचे जीव्या का दातारा 11 हरि धिश्रापदु संतह जी समि द्ख हरि आपे ठावृरु विमार**णहारा** 11 इरि व्यापे सेवक जी 

**办的西班班拉拉西班班拉拉西西班班拉斯** जंत विचारा ॥ १ ॥ तू घट किश्रा नानक घट अंतरि सरव हरि एको पुरखु समाणा ॥ इकि दाते इकि भेखारी तेरे चोज विडाणा ॥ तूं श्रापे दाता श्रापे जी भ्रगता अवरु न जागा ॥ तूं बेश्रंत वितु पारत्रहम्र हउ जी तेरे किया गुग य्राखि वखागा ॥ जो सेवहि सेवहि जो तुध्र तिन जी हरि धित्रावहि हरि नानक कुरवाणा ॥ २ 11 जी से जन जुग महि सुखवासी ।। से मुक्त धित्रावहि तुधु हरि धित्राइत्रा जी तिन तूटी जम की फासी ।। जिन जिन हरि निरभउ जी धित्राइत्रा तिन का सभ्र गवासी ।। जिन सेवित्रा। जिन सेवित्रा मेरा ते हरि जी रूपि समासी ।। से धंतु से धंतु जिन हरि धित्राइत्रा जी जन विल जासी ॥ ३ ॥ तेरी भगति तरी भगति भंडार जी भरे विश्रंत वेश्रंता ॥ तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि जी हरि अनिक अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी अनिक पूजा जी तपु तापहि जपहि वेश्रंता ॥ तेरे अनेक तेरे अनेक जी करि किरिश्रा खटु सासत करम करंता मेरे हरि भगवंता भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि ॥ ४ ॥ तुं आदि पुरखु अपरंपरु करता जी तुधु जेवडु अवरु न कोई॥ तुं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तू निहचलु करता सोई॥ त्र्धु आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करहि सु होई ।। तुध्र ससिट सभ उपाई जी तुधु त्रापे सिरजि सभ गोई ॥ जनु नानकु पुण गार्वे करते के जी जो सभसे का जार्योई ।। ४ ।। १ ।। त्रासा महला ४।। तूं करता सचित्रारु मैंडा सांई ।। जो तउ भावें सोई थीसी सोई हउ पाई ॥ १ रहाउ ॥ सभ तेरी धित्राइत्रा ॥ जिस नो करहि तिनि कुपा नाम रतनु गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइत्रा॥ तुधु आपि विछोड़िया आपि मिलाइत्रा॥ ॥ १॥ तं दरीत्राउ सम तुभ ही माहि ॥ तुभ विनु द्जा कोई नाहि ॥ जीत्र जंत सिम तेरा खेला ।। विजोगि मिलि विछुड़िश्रा सजोगी मेला ।। २ ।। जिस नो तुं जागाइहि सोई जनु जागाँ ॥ हिरगुगा सद ही आखि वखागाँ॥ जिनि हरि सेवित्रा तिनि सुख पाइत्रा ॥ सहजे ही हरिनामि समाइत्रा

(१२)

(१२)

(१२)

(१२)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

(१४)

मन एकुन चेतिस मृड् मना।। हिर विसरत तेरे गुण गलिआ ।। १ ॥
रहाउ ।। ना हउ जती सती नही पड़िआ मृरस्त सुगधा जनसु भह्आ ।।
प्रणयति नानक तिन की सरखा जिन तुं नाही वीसरिया ।। २ ॥ ३ ॥
यसा महला ४ ॥ मई परापति मानुस्त देहुरीआ ॥ गोविंद मिल्ल्ण
की इह तेरी वरीआ ॥ अवरि काज तेरे कितै न काम ।। मिलु साध

संगित भञ्ज केवल नाम ॥ १ ॥ सरंजामि लागु भवजल तरन के ॥ जनमु मृथा जात रंगि माइत्रा के ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपु तपु संजमु धरमु न कमाइत्रा ॥ सेवा साथ न जानित्रा हरि राइत्रा॥ कहु नानक हम नीच करंमा ॥ सरित्त परे की राखहु सरमो ॥ २॥ ४॥

सोहिला रागु गउड़ी दीपकी महला १

र व्यों सितगुर प्रसादि॥ ॥ जै यरि कीरति आसीपे करते का

होइ बीचारो ॥ वितु घरि गोनहु सोहिला सिवरिहु निरज्ज्यहारो ॥ १ ॥ तुम गानहु मेरे निरमउ का सोहिला ॥ हउ वारी जितु सोहिलें सदा सुद्ध होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित जीव्रहे समालीव्यनि देखेंगा देवलहाह ॥ नेरे दानै कीमति ना पर्व तिस

एहा पाइचा सदडे नित पर्वनि 11 सदखहारा सिमरीए नानक में दिह थानेनि॥ ४॥१॥ रागु श्रासा महला १ ॥ द्विय घर द्विय गुर द्विय उपदेम ॥ गुरु गुरु एको वेस अनेक परि करते कीरति होइ ॥ सो घरु रासु वडाई तोइ निमुए चिमश्रा घडीया यिती पहरा वारी एको रुति धनेक होमा 11 नानक

सज्ञ असीमढीया जिउ हाँवै साहिव सिउ

दाते करणु सुमारु ॥ २ ॥ संत्रति साहा लिखित्रा मिलि

तेल ॥ देह

淡本故故故故故或: 故述| 故哉哉: 就故故故或故故故 गगनम ॥ रागु धनासरी महला १ ॥ 11 वेस 11 २ २ जनक मोती दीपक वने तारिका मंडल चंद् मलञ्चानलो चवरो करे पवशा सगल वनराइ ध्रुपु कैसी आरती होइ ॥ भवखंडना आरती तेरी 8 11 11 नैन वाजंत भेरी । १ ॥ रहाउ ॥ सहस तव अनहता सबद नन मूरित नना एक तोही 11 पद कउ सहस विमल नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही।। २।। दे है सोइ चानिश जोति जोति तिस सभ महि 11 जोति परगडु चानणु होइ ॥ गुरसाखी होइ जो तिस्र 11 मनो 11 हरि चरग मकरंद लोभित 3 ऋारती - 11 कवल देहि त्राही पित्रासा ॥ कृपा नानक सारिंग मोहि जलु जा ते तेरे नाइ वासा ॥ ४ ॥ ३ ॥ राग्र गउडी पूरवी करोधि नगरु भरिश्रा मिलि कामि बहु 11 लिखे गुरु पाइत्रा मिन हरि पूरवि लिखत लिव मंडा है ॥ १ ॥ करि साधृ अंजुली पुनु वडा है ॥ करि ॥ रहाउ ॥ साकत हरिरस सादु न जागिश्रा तिन 8 श्रंतिर हउमै कंडा हे ॥ जिउ जिउ चलिह चुभै दुखु पाविह जमकालु हरिजन हरि हरि 11 7 11 नामि हे दुखु जनम मरगा भव खंडा हे ।। अविनासी पुरखु पाइश्रा परमेसरु वह सोभ खंड ब्रहमंडा हे ॥ ३॥ हम गरीव मसकीन प्रभ तेरे हिर राखु राखु वडा हे ॥ जन नानक नामु श्रधारु टेक है हरिनामे ही सुख ८ ॥ ८ ॥ रागु गउड़ी पूरवी महला ५ ॥ करउ वेनंती मेरे मीता संत टहल की वेला ॥ ईहा खाटि चलह हरिलाहा त्रागे वसनु सुहेला ॥ १ ॥ अउध घटै दिनसु रैगा रे ॥ मन गुर मिलि सवारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु संसारु विकारु संसे महि तरित्रो गित्रानी ।। जिसहि जगाइ पीत्रावे इहु रसु अकथ जा कउ त्राए सोई विहासहु हरि गुर ते मनहि २ ॥ सहजे बहुरि ॥ निजघरि पावहु सुख महल्र न फेरा ॥ ३ ॥ अंतरजामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे ॥ नानक दासु इहै सुखु मागे मो कउ किर संतन की धूरे ।। ४ ॥ ४ ॥



## रागु सिरीरागु महला पहिला १ घर ર

लीपि

यावै

नाउ 11 ٤ 11 देखि

ऊमरहि

चंदनि আই

चिति ন

कसतृरि

भूला वीसरे

जलि मे पुछि देखिया गुरु श्चापमा धरती हीरे जहती पलिय नाही ? ।। रहाउ ॥ त लाल सोहै करे रंगि पसाउ ।। मोहणी ग्रुखि मणी वीसरे तेरा चिति न आवे नाउ ॥ २ ॥ सिधु होरा सिधि रिधि व्याखा बाउ ॥ गुपतु परगडु होई वैसा लोकु राखे भाउ॥ श्रावै तेस चिति नाउ न संखा पाउ 11 हक्स हासल् देस

देखि ॥ मतु

१ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ कोटि कोटी मेरी आरजा पबखु चंदु सरजु दुइ भी तेरी कीमति ना पर्वे केवड हउ निरंकारु कटीश्रा वार रहाउ ॥ क्रसा पाइ गलि जालीश्रा केनड श्राखा नाउ -11 २ ॥ किसै नदरी

**表表表表示| 表表表表表表表表表表表表表表表表** किञ्ज पीत्रा न खाउ ।। भी तेरी कीमति ना पवे केवड हउ त्र्याखा पड़ि कीचे भाउ मणा पड़ि नाउ ।। ३ ।। नानक कागद लख तेरी कीमति ना पवै पउणु चलाउ ॥ भी तोटि न आवर्ड लेखिए हउ केवड आखा नाउ।। ४।। २ । सिरीराग्र 8 11 मंहला वोलणु वोलणा लेखें खाणा खाउ ।। लेखें वाट चलाईत्रा लेखें साह लवाईऋहि पड़े कि पुछ्रग जाउ -11 **अंधे** विसारित्रा धोह 11 नाम्र ना त्रोह ।। १ ।। रहाउ ।। जीवरा मरणा जाइ के एथे खाजै कोलि।। जिथे वहि समभाईए तिथै कोइ न चलित्रो नालि ॥ रोवणवाले जेतड़े पंड परालि ।। २ ।। सभु को त्राखेँ बहुतु बहुतु घटि न त्राखेँ <sup>ं</sup>कीमति किनै न पाईत्रा कह**िण न व**डा होइ तू होरि जीया केने लोग्र ॥ ३॥ नीचा जाति नीची हू अति नीचु ॥ नानकु तिन कै संगि साथि जिथे नीच तिथै समालीअनि तेरी 11 बखसीस ॥ ४ ॥ ३ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ कूड़ लव कुता चूहडा पर निंदा पर मलु सुधी ठिंग खाधा मुरदारु H मुख मेरे चंडालु।। रस कस आपु सलाहणा ए करम बाबा बोलीए पति होइ ॥ ऊतम से दरि ऊनम कही ऋहि वहि रोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रसु सुइना रसु कामिण रसु रुपा रस सेजा मंदर की वासु ॥ रसु घोडे रसु मीठा रसु घटि नाम निवासु ॥ २ ॥ जितु बोलिऐ पति पाईऐ सो रस सरीर के के वोलिया परवासु ।। फिका बोलि विगुचसा सुसि मूरख मन भावहि से भले होरि कि कहरा वखागा 11 3 पलै जिन हिरदे रहि आ मति तिन पति तिन धनु समाइ अवर सुत्रालिउ तिन का किया सालाहणा काइ।। नानक ४ ॥ सिरि वाहरे राचिह दानि न नाइ ॥ ४ ॥ राग्र महला कड़ का दिता देवगाहारि अमल गलोला मती 11 मर्ग्र ा सञ्ज मिलिया तिन सोफीया खसी कीती दिन चारि राखगा दरवारु ।। १ ।। नानक साचे कउ सचु ॥ जितु जाग् सेविए सुख पाईऐ तेरी दरगह चलै माणु ॥१॥ रहाउ 1] सचु गुड़ वाहरा

चलिहारै जिस विचि सचा नाउ ॥ समहि वस्तामहि जेतडे हउ तिन जाउ ॥ ता मनु सीरा जाणीए जा महत्ती पाए थाउ ॥ २ ॥ नाउ हाउँ सजला नीरु चंगित्राईत्रा सत परमल तनि वास ॥ ता मख स्रव जिसे ही लख दानी इक दानि ॥ दस्त निमें पहि आसीग्रहि

¥

H

#

Ħ

पानि ॥ ३ ॥ सो किउ मनह जिमारीए जा के जीव पराण ॥ तिस ग्रलां सभि

सम् अपनित है जेता पहिनण खाण ॥ होरि कडीया तप भावे परवाण ॥ १ ॥ १ ॥ मिरीराग महल १

जानि घसि मस करि मति कागद करि सारु 11 कलम गर पछि लिख बीचार ॥ लिख नाग्र सालाह Ol

निख लिख खंत न पारामरू ॥ १ ॥ बारा एह लेखा लिखि जीए ।। जिथे लेखा मंगीए तिथे होड सचा नीमाण ॥ १ ॥ रहाउ

जिये मिलहि बडिब्राईब्रा सद ख़मीत्रा मद चाउ ॥ तिन मस्वि टिके निकनिह जिन मनि सचा नाउ पाईऐ ।। वरमि मिलै ता

इकि आयहि इक्रि जाहि दश्राउ ॥ २ 11 ।। इकि उपाए बडे साव सलार मंगते इक्तना दरमार ॥ अमै गडबा जाखीए निख नावै वेकार ॥ ३ ॥ भै तेरे डरु श्रमला खपि खपि छित्रै देह ॥ नाम जिना सत्तवान खान होदे डिठे

खेद॥ नानक उठी चलिया सभि कड़े तटे नेड ॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरीराग ।। समि रम मिरे मंनिए सणिए सालोगो खट तुरमी मृत्वि बोल्खा मारण नाद कीए ॥ छतीह थंमत माउ एक. जा कउ नदिर करेड ॥ १ ॥ बाना होरु खाणा सुसी खुआरु ॥ जित

लार्घ वतु पीडीए मन महि चनहि निकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रता पनिण मनु रता मुपेरी मतु दानु ।। नीली मिश्राही कदा करणी पहिरणु पैर घिमानु ॥ कमरबंद संतोख का घनु जोरन तेरा नामु ॥ २ ॥ बाबा होरु पैनलु सुसी सुद्यारु ॥ जितु पैथे तनु पीडीए मन महि चलुहि विशार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घोडे पालर सुहने साखित वृभग वेरी

॥ वरकम तीर कमाख सांग वेगांद गुण धात वाजा नेजा पति सिउ परगदु करमु तेरा मेरी जाति ĮI Ę ।। याचा होरु पहना सुमी सुधार ॥ जितु चड़िए तनु पीड़ीए मन महि चनहि निकार ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ घर मद्द रामी नाम की नद्दि तेरी

सोई तुन् भावसी होरु आखणु बहुतु अपारु ॥ नानक सचा पानिसाह पूछि न करे वीचारु ॥ ४ ॥ बाबा होरु खुसी सउगा खुआरु ॥ जितु सुनै तनु पीड़ीएं मन महि चलहि विकार रहाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ सिरीरागु ॥ महला १ ॥ कुंगू की कांइश्रा रतना की वासु तिन सासु ॥ अठसठि तीरथ का ञ्रोतु मती सालाहणा तित् घटि मति त्रिगास ॥ सचु नाम्र ॥ बाबा होर मित होर होर ॥ जे सउ वेर . कमाईऐ कूड़ा जोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूज लगै पीरु आखीऐ सभु मिलै संसारु ॥ सदाए आपणा होवै सिधु पति लेखें सुमारु ॥ जा खुत्रारु ॥ २ ॥ जिन कउ सतिगुरि थापिश्रा तिन मेटि पूज निधानु है श्रोना **अंद्**रि नामो नामु परगट्ट संनीऐ अखंडु सरा सचु सोइ ॥३॥ खेह खेह नाउ केहा है।इ 11 जलीश्रा सभि जीउ सिआ्राग्पा नामि विसारिए दरि नानक 11 गइत्रा किञ्रा गुगा वीथरे ॥ सिरीरागु महला १ 11 गुग्यवंती 8 11 = अउग्रणवंती भूरि जे लोड़िह वरु<u></u> कामगी नह 11 मिलीऐ पिर कूरि ॥ ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाईऐ पिरु दूरि ॥ १ पूरे तखित ब्रडोलु ॥ गुरमुखि पूरा जे करे पाईऐ साचु ब्रतानु ॥ १॥ हरिमंदरु सोहणा तिसु महि माण्क लाल 11 हीरा निरम जा कंचन कोट रीसाल विनु पउड़ी 11 गडि बेड़ी गुर हरि धिश्रान निहाल ॥ २ ॥ गुरु पउड़ी गुरू गुरु तुलहा सरु सागरु बोहिथो गुरु तीरथ दरीब्राउ ॥ गुरु सतसरि जाउ ॥ ॥ पूरो नावशु पूरो भावें ऊजली ३ तखित निवास ॥ पूरे थानि सुहावर्णे पूरे त्रास निरास -11 ॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरीरागु महला १॥ मिले किउ घारे गुणतास मिलह ग्रंकि भेगो गलि सहेलड़ीआह मिलि 11 कीत्राह ॥ साचे साहिव संम्रथ कंत सभि गुरा सिम असाह ॥ १ ॥ करता सभु को तेरे जोरि ॥ एक सबदु बीचारीए जा तू ता किश्रा होरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाइ पुछहु सोहागणी तुसी राशिया किनी गुणी।। सहिज संतीखि सीगारीया मिठा बोलगी ॥ पिरु

<u>"在在存在存在</u>本本本本本本本本本本

कदरती केनड तेरी दाति ॥ केने तेरे जीय जंत सिफति करहि रिज

जा गुर का सबदु सुणी ॥ २ ॥ केतीया तेरीया

राति ॥ केंते तेरे रूप रंग केंने जाति अजाति ॥ ३ ॥ सन्त मिलै सन्त समाइ ॥ सुरति होरै पति ऊगर्वे गुरवचनी ऊपजै सच महि साचि भउ खाइ ॥ नानक सचा पातिसाह त्रापे लए मिलाइ ॥ ४ ॥ १०॥ सिरीरासु महला १ ॥ भन्नी सरी जि उबरी हउमै मुई घराहू ॥ दून लगे फिरि चाकरी सर्तिगुर का वेमाहु ॥ क्लप तिआगी बादि है १ ॥ मन रे सचुमित्तै भउ जाइ ॥ सचा वेपरवाह ॥ निरभउ किउ थीए गुरुकृति संबदि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ श्चावण आखीएँ श्चाविण तीटि न होड़ ॥ मंगरा वाले केनडे दाता एको सोइ ॥ जिसके जीय पराण हिंह मिन वसिए सुख़ होइ ॥ २ ॥ जग सपना बाजी बनी खिन महि खेटा खेलाइ ॥ संजोगी मिलि एक से निजोगी उठि जाइ ॥ जो तिस भाषा सो थीए अगरु न करणा जाइ ॥ ३ ॥ गुरमृत्वि वसत् वैसाहीऐ सच वत्वरु सच रासि ॥ वर्णनिया गर पूरे साबासि ॥ नानक जिस्र पासि ॥ ४ ॥ ११ ॥ सिरीराच महत्त्व १ ॥ धात कउ सिफती सिफति समाइ H सचा रंगु चड़ाउ ॥ सचु मिलै संतोखीश्रा हरि भाड़ ।। १ ।। माई रे संत जना की रेखु ।। संत सभा गुरु पाईएे मुकति पदारय घेण ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊचउ थानु सुहायणा प्रसारि ॥ सच करणी दे पाईएे दरु घरु महलू पित्रारि मनु समभाईऐ श्रातमराष्ट्र वीचारि ॥ २ ॥ त्रिवधि करम कमाईश्रह Ħ िक्र गुर विन त्रिकटी ।। निजघरि महलु पछाग्गीऐ ॥ ३ ॥ वित ग्रर मेल न उत्तर वितु हरि किउ घर वास ॥ ऐको वीचारीए यार तियामें यास ॥ नानक देखि दिखाईऐ हउ वित्तहारै आसु ॥ ४ ॥ १२ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ दुजै भाइ ॥ कत्तर केरी कंघ जिउ मुख थीऐ ना पिर पिर

KATATATATA लहै दरगह भूद खुत्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापि ना सुजाणु न भुजई सचा वड किरसाणु ॥ पहिला भरती साधि के सच नामु दे दाणु ॥ नउ निधि उपजे नामु एक करिम पर्वे नीसाणु ॥२॥ जागई किया तिमु चजु यवार ॥ यंधुलै गर कउ जाणि न चुकई विसारिया मनप्रीव यंधु गुवारु ॥ স্থাব্য जाग्र न जनमें होह खुआरु ॥ ३ ॥ चंदनु मोति अणाइआ कुंगू मांग संधूरु चोत्रा चंदनु वहु घणा पाना नानि कपूरु ॥ जे धन कंति न भावई त सिभ छाडंबर कूड़ु ॥ ४ ॥ सिभ रस भोगण वादि हिह सिभ सीगार भेदीऐ किउ साह विकार ॥ जवलग्र सबदि न गुरदुआरि सिंह नालि पित्रारु ॥ ५ ॥ १३ ॥ जिन सिरीराग्र महला १ ॥ संजी देह उरावणी जा जोउ विचह जाइ ॥ भाहि वलंदी न निकसिउ काइ ॥ पंचे रुंने दुखि भरे विनसे भाइ ।। १ ।। मृडे राम्र जपहु गुण सारि ।। हउमै ममता मोहणी सभ मुठी श्रहंकारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी नामु विसारिश्रा दजी कारे लिगि ॥ इविधा लागे पचि मुए श्रंतरि तृसना श्रगि ॥ गुरि राखे से होरि मुठी धंधे ठिंग ॥ २ ॥ मुई परीति पित्रारु गइत्रा विरोधु ॥ धंधा थका हउ मुई ममता माइत्रा क्रोधु ॥ पाईऐ गुरमृखि सदा निरोधु ॥ ३ ॥ सची कारै सो नरु जंमै ना मरै ना गरमति पले पाइ 11 यावै ना पैधा सो दरगहि परधानु जाइ 11 8 11 जित विले माटी सिरीरागु महला १ ॥ तन् भइय्रा मोहि मनूरु ॥ अउगण फिरि लागू भए कूरि वजावे तूरु ॥ विनु सवदे भरमाईऐ दुविधा डोवे पूरु।। १ ।। मन रे सबदि तरह चित्र जिनि गुरमुखि नामु न चूिकत्रा मरि जनमै आर्थे जाइ ॥ रहाउ ।। तनु सूचा सो त्राखीए जिसु महि साचा नाउ ।। भै सचि देहरी जिहवा सच्च सुत्राउ ॥ सची नदिर निहाजीए न पाव ताउ ॥ २ ॥ साचे ते पवना भइत्रा पवने ते जलु होइ ॥ जल ते त्रिभवणु साजित्रा घटि घटि जोति समोइ।। निरमलु मैला ना थीऐ सबदि रते पति हो ।। ३।। इह मनु साचि संतोखिश्रा नदिर करे तिसु माहि ।। पंच भूत 来还还还 还还还还还还还还还还还还还

本本本本 本本本本本本本本 表本本本本本本本本 माहि रते जोति सची मन मचि n गरि गरें पनि ताहि П 8 १४

गुर वीचारि ॥

मिरीरागु महला १ ॥ नानक बेडी सच की तरीए

र्दाक आवहि इकि जानही पूरि भरे अहंकारि ॥ मनहठि मती चडीऐ मुहरूचि मचु सु तारि ॥१॥ मुर नितु किंड तरीएे सुरु होइ ॥ जिउ भार्ने तिउ राखु तू मैं अपरुन द्वा कोड़ ॥ १॥ रहाउ ॥ अपरै देखउ डउ जर्ल पाछै हरिय्रो यंगुरु ॥ जिस ने उपजे तिस ते विनसे घटि घटि सच भरपरि ॥ व्यापे मेलि मिलानही साचै महलि हद्रि ॥२॥ माहि साहि तुम्कु संमला कदे न रिमारेउ ॥ जिउ जिउ साहियु मनि वमै गुम्हिन्व अमृतु पेउ ॥ मनु तनु तेरा तु धर्मी गरङ् समेउ ॥ ३ ॥ जिनि एहु जगतु उपाइया त्रिभरणु करि याकारु ॥ गुरकुषि चानशु जाणीए मनपुलि ग्रुगरु गुत्रारु ॥ घटि घटि जोति निरंतरी वृक्त गरमति मारु ॥ ४॥ गरमुखि जिन्ही जाशिया तिन कीचै सामासि ॥ सर्वे मेती रिज्ञ मिले सर्वे गुण परगासि ॥ मानक नामि मंतोरिंग्या जीउ पिरु प्रम पासि ॥ ४ ॥ १६ ॥ मिरीरागु महत्ता १॥ सुणि मन मित्र पित्रारित्रा मिलु वैला है एह ॥ जब लगुँ जीवनि सासु है तबलगु इहु ततु देह ॥ नितु गण कामि न आर्वे टहि देरी ततु रोद ॥ १ ॥ मेरे मन लैं लाहा घरिँ जाहि ॥ गुरमुरित नामु सलाहीऐ इउमं नितरी भादि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुर्खि मुखि गंद्रखु लिखि पड़ि बुभाहि भारु ॥ तुमना यहिनिसि व्यगली हउमै रोगु निकार ॥ श्रोहु वेपरनाहु श्रतोनमा गुरमति कीमति सारु ॥ २ ॥ लग मित्राणप जे करी लख मिउ प्रीति मिलापु ॥ नितु संगति माध न धापीया नितु नार्न दूरा मताषु ॥ हरि छुटीएँ गुरमुखि चीने थापु॥ ३॥ तनु मनु गुर पहि वैचिया मनु दीया मिरु नाति ॥ त्रिभरणु खोजि दंदाजिया गुरस्ति खोजि निहानि ॥ मतगुरि मेल मिलाइया नानक सो प्रश्न नालि ॥ ४ ॥ १७॥ मिरीराग महला १ मरर्ग की चिता

मातु॥ भंति लागी जनि पुभी पार्या गुग्मृत्वि गियानु ॥१॥ ग्हाउ ॥

की नहीं भाग ॥त् मन्व जीया प्रतिपालही लेखें साम गिराम ॥ श्रंतरि गुम्हाचि त्यमहि जिउ भार्य तिउ निरज्ञामि ॥१॥ जीयरे राम जपत मनु

नही

जाणीएे गुर मिजीएे संक 11 गति उतारि मुइआ मारि जाईऐ तित् जीवदिश्रा मुरु ॥ अनहर सुहात्रगो सवद पाईऐ वागी हउमै वीचारि ॥ २ ॥ अनहद तह कुरवार्ग सेवे त्र्यापगा सतगरु हउ सद तास 11 पैनाईऐ मुखि हरिनाम निवास ॥ 3 11 देखा जह तह रहे सिर सकती का मेलु ।। त्रिहु गुण वंधी देहुरी जो आइया ।। विजीगी दुलि विछुड़े मनशुखि लहहि न मेलु वसे भै राता घरि होइ सच H गि प्रान भोगवे बाहुड़ि भूख होइ न ॥ नानक इहु मनु मारि पिल्ल भी न होड़ ॥ सिरीरागु महला प्र ॥ १८ 11 8 ॥ एह लोभे लगा लोभानु ॥ सबदि भीजै साकता न <del>शिलें</del> दुरमति आतनु जानु ॥ साव सतगुरु जे पाईऐ ता हउमें छोडि गुमानु रे १ ॥ मन 11 हरिगुरु सेवि त् पावहि दरगह मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रामनाम्र हरि धनु दिनस राति गुरम्खि जानु ॥ सभि हरि गित्रानुः पिति संत सभा निति अहिनिसि 11 हरि प्रभ सेशिया दोश्रा सतग्ररि नामु ॥ २ ॥ क्रकर गरनिंदा पचे पचानु भरमे 11 भूला दुखु घगा जमु खुलहानु ॥ मनमुखि सुखु न पाईऐ गुरमुखि सुखु 3 सुभान 11 11 ऐथै धंत्र पिटाईऐ सचु जिखतु परवानु 11 हरि सज्र गुर परधानु ॥ वीसरै नानक नामु न करिम सचै नीसाख सिरीरागु 11 38 १ ॥ इंकु तिलु पित्रारा बोसरे महला वडा मन माहि ॥ किउ दरगह पति पाईऐ जा हरि न वसे मन सुखु पाईएे अगनि माहि ॥ गुरि मिजिए मरे माहि गुरा मन रे अहिनिसि हिश्गिण सारि ॥ जिन खिनु पलु नाम्र ते जन शिरले संसारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोती जोति मिलाईऐ सुरति संजोगु।। हिंसा हउमै गतु गए नाही सहसा सोगु जिसु हिर मिन वसे तिसु मेले गुरु संजोगु ॥ २ ॥ काइत्रा कामिण जे करी भोगणहारु ।। तिसु सिउ नेहु न की जई जो दीसे चलणहारु ।। गुरमुिल सोहागणी सो प्रभु सेज भतारा। ३ ॥ चारे अगृनि निवारि मरु गुरमुखि हरि जलु

TATA TATA TATA TATA पाडु ॥ ग्रंतरि कमजु प्रगासिम्रा ग्रंमृतु भरिश्रा श्रधाइ ॥ नानक मतगुरु मीतु करि पावहि दरगह जाइ ॥ ४ ॥ २०॥ सिरीरागु महत्ता १ ॥ हरि हरि जपहु विद्यारिया गुरमति ले हरि बोलि ॥ मतु मन कमनटी लाईऐ तुत्तीऐ पूरै तीति ॥ कीमति किनै न पाईऐ रिद् माराक में। हि श्रमोलि ॥ १ ॥ भाई रे हिर हीरा गुर माहि ॥ मनमंगति मतगुरु पाईए ब्राइनिमि सबिद सजाहि॥ १ रहाउ ॥ मचु बलरु धर्ने राप्ति लै पाईऐ गुर परगामि ॥ जिउ अगनि मरैं जील पाइए निउ तुमना दासनिदासि ॥ जम अंदारु न लगई इउ भउजलु तर्र तरामि ॥ २ ॥ गुरमुखि कूडू न भावई सचि रते सच भाड ॥ माकत सचु न माबई कुई कुड़ी पांइ ॥ सचि रते गुरि मेजिए सचे मिन समाइ ॥ ३॥ मन महि माएक लालु नामु रतनु पदारथु हीरु ॥ मनु बखर धनु नामु है घटि घटि गहिर गंभीरु ॥ नानक गुरमुखि पाईए दइया करे हिर ही हा। ४ ॥ २१ ॥ सिरीरामु महला १ ॥ मर्गे भाहि न विभाव जे भव दिसंतर देसु ॥ श्रंतरि मैलु उनर्र धिमु जीवलु धुमु बेसु॥ होरू किर्त भगति न होबई बिन्तु सितगुर के उपदेम ॥ १ ॥ मन रे गुर्खिल अगनि निवारि ॥ गुर का रुदिया मनि वर्षे हउमें तुमना मारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु माखकु निग्मोल है राजनामि पति पाइ ॥ मिलि सतसंगति हरि पाईऐ गम्भुति हरि तिर लाइ ॥ आत्र गइया सुखु पाइत्रा मिलि सलले

मृत्युत्य हार विज लोह ॥ आहु गहमा सुन्तु पाहमा मिल सलल मनन समाह ॥ २॥ जिन हेरि हिर नासुन देतिको सुक्षजपुषि व्याव जाह ॥ जिन सनगुरु पुरस्तु ने मेटिको सु भउजित पर्य पचाह ॥ इहु मागह जोउ निग्मेलु है इउ केउडी बदले जाह ॥ ३॥ जिना सनगुरु गिन मिन मे परे पुरस्त सुज्ञाण ॥ गुरु मिलि भउजिल लंपीप दरगह पित परमणु ॥ नानरु ने मुख्य उजले पुनि उपर्व सनद नोमाणु ॥ ४॥ ॥ २२ ॥ मिर्गिगमु महला १ ॥ बख्य करह बण्जारिहो बखरु लेहु ममानि ॥ नैमी पमलु समाहिए जैमी निवह नाजि ॥ अर्थ साहु मुज्ञाणु है नैमी पमलु समानि॥ १॥ भार रे मामु करह चितु लाह ॥

गमि न

तिना

सुखु होइ ।। खोटैं वर्णान वर्णांजिए मनु तनु खोटा होइ।। फाही फाथे द्खु घणो नित रोइ ॥ २ ॥ खोटे पोतै न पत्रहि तिन हरिगुर दरसु न होइ।। खोटे जाति न पति है खोटि न सीभसि कोइ।। खोटे खोडु कमावणा त्राइ गइत्रा पति खोइ ॥ ३ ॥ नानक मन कै सवदि सालाह।। रामनाम रंगि रतिश्रा भारु न ।। हरि जपि लाहा अगला निरभउ हरि मन माह।। ४।। २३।। सिरीराग महला १ घरु २।। धनु जीवनु अरु फुलड़ा ॥ पत्रिण केरे पत जिउ ढिल द्धनि जंमणहार ॥१॥ मागि ले जोवनु नउहुला ॥ दिन पित्रारित्रा जा थके भइत्रा पुराणा चोला ॥१॥ रहाउ॥ सजग मेरे रंगुले जाइ सुते जीराणि ॥ हंभी वंजा इंमणी रोवा भीणी वाणि ॥ २ ॥ की न श्रापरा कंनी सोइ।। लगी श्रावहि स्रगोही गोरीए साहरे नित न ॥ ३॥ नानक सुती पेईए जाणु विरती संनि ॥ गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली वंनि ॥ ४॥ २४॥ सिरीरागु महला १ घरु श्रावे रसीश्रा श्रापि रसु श्रावे रावणहारु ॥ श्रावे होवे चोत्तड़ा त्राने सेज भतारु ॥ १॥ रंगि रता मेरा साहिबु रवि रहिया भरपूरि॥ १।। रहाउ ॥ श्रापे माछी मछुली त्र्रापे पाणी जालु ॥ त्रापे जाल त्रापे ग्रंदरि लालु ॥२॥ त्रापे बहुविधि रंगुला सखीए मेरा लालु ॥ नित रवे सोहागणी देखु हमारा हालु ॥ ३॥ प्रण्णे नानकु वेनती तू सरवरु तू हंसु ।। कउलु तू है कवीत्रा तू है सिरीरागु महला १ घरु विगस्य ॥ ४॥ २५॥ 3 तनु करो धरती सलिल करमा सारिंगपाणी श्रापाउ मनु किरसाखु हरि रिदे जंमाइ लै इउ पावसि निरवागी॥ पदु 8 11 काहे गरवसि मूड्रे माइत्रा ॥ पित सुतो सगल तेरो कालत्र श्रंति सखाइश्रा ॥ रहाउ॥ विस्वै विकार दुसट किरखा त्रातमे होइ धियाई ॥ जपु तपु संजमु कमलु विगसै मधु त्रास्त्रमाई ॥ २ ॥ वीस सपताहरो सारे ॥ दस संग्रहै तीनि खोडा नित मै कान्तु **अठार** अपरंपरो तारै चीनै कहै इत्र एकु नानक 11 3 11 २६ सिरीरागु ३ घरु महला श्रमलु 11 धरती

**表示表示表示表示** बीज सबदे। करि सच की श्राप्त नित देहि पाणी।। होड किरसाणु इमानु जंगाउ ले भिमतु दोजकु मृद्दे एउ जाणी ॥१॥ मतु जाणमहिगली पाइथा ॥ माल के मार्थ रूप की मोभा इत विधी जनमु गनाइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐर तिन चिकड़ो इहु मनु मीडको कमल की मार नहीं मृलि पार्ड ॥ भउम उमताद नित भाखिया बोले किउ वृक्तं जा नद वृक्ताई ॥ २ ॥ श्राह्मणु मुनला पउल की बाली हरू रता मारश्रा ॥ खसम की नदरि दिलहि पर्निदे ण्यु धिश्राद्वश्रा ॥ ३ ॥ तीह करि रखे पंत्रि करि माथी नाउ सैतानु मत कटि जाई ॥ नामकु आर्ख राहि पै चलणा मालु धनु किनकृ मंजिन्नाही ॥ ४ ॥ २७ ॥ मिरीरागु महला १ घरु ४ ॥ सोई मउला जिनि जग मउनिया हरिया कीया संनारो ॥ यान घंन निरजगहारो ॥ १ ॥ मरणा मला मरणा करनारह टररा। । १ ॥ रहाउ ॥ ता तृ मुला ता तृ काजी जाएहि नाम सुदाई ॥ जे बहुतेन पहित्रा होतह को रहे न भरीए ॥२॥ मोई काजी जिनि खापु तजिया इक नामु कीया श्राधारो॥

वरतार ट्रिस्ता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ता तू मुला ता तू वाज जाणाह नामु सुदाई ॥ जे बहुतेन पिड़ बा होर्राह को रहे न भरीए पाई ॥ १ ॥ मोई काजी जिनि ब्यापु तिज्ञ आहु नामु की ब्या आपारो ॥ है मी होमी जाइ न जामी सचा मिरजणहारो ॥ ३ ॥ पंजि बस्त निराज सुजारि पहुंदि करेन इसला ॥ नान आहे गोर सदेई महियो पीला खाला ॥ ॥ ॥ १ ॥ मिरीसमु महला १ परु ४ ॥ एकु माणु मुखातु रृह सुधानी नानि ॥ मलके भउरहि मदा बहुआलि ॥ हु सुरा मृदा मृद्दा ॥ धालक रूपि रहा करनार ॥ १ ॥ मैं पति पी पंदि न वस्मी ही वसरा ॥ हुउ विगई रूपि रहा विकास ॥ तेन एह नामु नारे मैंनार ॥ मैं एहा सम एही खाथा ॥ १ ॥ मेराउ ॥ मिराउ ॥ मिर

ारण निमाण बहुता मारु ॥ भागारु रुषि रहा बरतार ॥ ३॥ मैं बीता न जाना हरामसीरु ॥ हउ किमा मृदु देसा दूसदु भीरु ॥ नानह भीष वर्ष बीतारु ॥ धागुरु रुषि रहा बरतार ॥ ४॥ २६॥ विक्रिया मध्या १ घर ४ ॥ एका सुगी जेर्न दे जीम ॥ गुर्गा विद्या कोम न बीम ॥ जेरी मुग्नि नेहा निम

षम्तामा २॥ पादी सुपति मलुरी वेसु॥ हउ उत्तराहा उत्ती देसु॥

CATALAN REPARENTAL राहु ॥ लेखा इको त्रावहु जाहु ॥ १ ॥ काहे जीत्र करहि चतुराई न पाई ।। १ ।। रहाऊ ।। तेर जीय जीश्रा जे तू साहिव आवहि कित कउ साहिब आवहि रोहि ॥ ॥ त श्रसी बोलविगाड तेरे ग्रोहि ॥ २ ॥ विगाडह बोल n **ऋं**दरि तोल तोलहि ॥ जह करगी तह पुरी कैसा घटे घटि ।। ३ ।। प्रगावति नानक गित्रानी वभौ सोइ 11 गर परसादि करें बीचारु ा। सो 11 30 11 सिरीराग्र महला दरगह परवाण्य ॥ ४ ۶ घरु Ø त मछली कैसे अंतु लहा ॥ जह वीना मै तह तह त है तुभ ते निकसी फूटि मरा ॥ १॥ न जागा जाली ।। जा दुख लागै ता तुभै समाली ।। δ 11 रहाऊ 11 मैं दुरि ॥ जो तेरे जानिश्रा कछ करी स तेरे कंमि न तेरे म्रकरि पाउ 11 हउ नाइ तेता ।। विश्रा के हउ खाउ दरु नाही एक कहै अरदासि।। जीउ पिंडु सभु तेरे पासि 3 П त्रापे मंभि मित्रानो ॥ नेडे दरि आपे ही आपे वेखे संगौ भावै जो - 11 तिस्र सोई परवानो हुक्स नानका सिरीरागु महला १ घरु ४ ॥ कीता कहा 38 करे मनि ॥ देवराहारे के हथि 11 भावे देह दानु न देई सोइ के कहिए कित्रा होइ -11 8 ॥ ऋषे सचु भावै तिसु कचा कचनिकच ।। जा के रुख विरख ॥ १॥ रहाऊ श्राराउ लिखिय्री ॥ फ़ब्र भाउ फल पाइ खाइ॥ ॥ कची कंध २ कचा विचि आवे रासि अलगी फिका साद ऋागो नानक  $\Pi$ 11 ॥ सिरीराग्र महला 32 १ घरु ५ ॥ अळल 3 छले नह घाउ कटारा करि सके ॥ जिउ साहिबु राखें तिउ इस लोभी का जीउ टलपले ॥ १ ॥ विनु तेल दीवा किउ रहाउ ॥ पोथी पुराण कमाईए ॥ भउ वटी इतु तनि पाईऐ ॥ तेल दीवा इउ जज्ञै॥ जलाईऐ ॥ २ ॥ इह करि चानग्र ॥ रहाउ ॥ इतु तनि लागै वासािश्रा

क्षा के कमार्गीया ॥ सभ दुनीया त्रारण जीगीया ॥ ३॥ विचि दुनीया सेन कमाईऐ ॥ ता दरगह चैंसख़ पाईऐ ॥ कह नानक गह लडाईऐ ॥ ४ ॥ ३३ ॥ सिरीराग महला ३ घरु १ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ हउ सतिगुरु सेवी श्रापणा इकमनि सतिगुरु मनकामना तीरध है जिम नो देह u मुभार ॥ मनविंदिया वरु पावणा जो रखे सो फल पार ॥ धिद्याईऐ नाउ मंगीऐ नामें सहिज समाइ ॥ १ ॥ मन मेरे हरिन्स चाव तिख जाड़ ।। जिनी ग्रासिख चाखिया सहजे रहे समाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी संविग्रह सेविया विनी पाइया नाम्र ।। श्रंतरि हरिरसु रति रहिया 'चका मनि श्रमिमान हितदै कमल प्रगासिया लागा सहित धित्रातु ॥ मनु निरमल हरि रिन रहिया पाइया दरगहि मानु ॥ २ ॥ सनिगुरु सेवनि व्यापणा ते विरले संसारि ॥ हउमै ममता मारि कै हरि राखिया उरधारि ॥ हउ तिन कै बलिहारसे जिना नामे लगा पियारु ॥ सेई सुखीए चह जुगी जिना नाम् श्रदाह श्रपारु ॥ ३ ॥ गुर मिलिएे नामु पाईऐ चुकै मोह पियास ॥

इरि सेती मनु रिव रहिया घर ही माहि उदासु ॥ जिना हरि का साद ब्याहब्या हुउ विन बल्हिं।रे जास ॥ नानरु नदरी पाईए सच नाम गरातास ।। ४ ॥ १ ॥ ३४ ॥ मिरीराग महला ३ ॥ यह भेख करि भरमाईए मनि हिस्दे फपड़ कमाइ ॥ हिर का महलू न पाउई सरि विसटा माहि समाइ ॥ १ ॥ मन रे गृह ही माहि उदास ॥ सच संजमुकरणी सो करे गरमुखि होइ परगासु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्र के सबदि मनु जीतिया गति सुरति घरें महि पाइ ॥ इरि का नाम्र सतिसंगति मेसि मित्ताइ ॥ २॥ जे लख इसतरीया मांग फरहि नःखंड राजु कमाहि ॥ विनु सनगुर सुरा न पावही फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ ३ ॥ हिर हारु कंठि जिनी पहिरिश्रा गर घरणी दितु लाइ ॥ तिना पिळे रिधि सिधि फिरै

医球型冠毛球球球球球球球球球球球球球球 न तमाइ ॥ ४ ॥ जो प्रभ भावें सो थीएं अवरु न करणा जाइ ॥ जनु नानकु जीवे नामु ले हरि देवहु सहजि सुभाइ ॥ ५ ॥ २ ॥ ३५ ॥ सिरीराग महला ३ घरु १ ॥ जिस ही की सिरकार है तिस ही कोइ ॥ ग्रसिख कार कमावणी सच्च घटि परगद्ध श्रंतरि जिस के सचु वसे सचे सची सोइ ॥ सचि मिले से विछुड़िह तिन निजघरि वासा होइ ॥ १ ॥ मेरे राम मैं हरि प्रभु निरमला सबदि सतगुरु सच 11 होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदि मिलें सो मिलि रहें जिस नउ लए मिलाइ ।। दर्जे भाइ को ना मिले फिरि फिरि ग्रावे महि इक्क वरतदा एको रहिया समाइ ॥ जिस नउ दह्त्र्यालु होइ सो गुरम्हाच नामि समाइ ॥ २ ॥ पाइ पाइ जोतकी वाद करहि वीचारु ॥ मित ग्रुधि भवी न बुभही लोभ विकारु ।। लख चउरासीह भरमदे भ्रमि भ्रमि होइ खुआरु ॥ लिखिया कमावणा कोइ न मेटणुहारु ॥ ३ ॥ सतग्रर सेवा गाखड़ी सिरु दीजें छापु गवाइ ।। सबदि मिलहि हरि पर्वे सभ थाइ ॥ पारसि परसिऐ मिले सेवा पारस जोति समाइ ॥ जिन कउ पूरवि लिखिञ्जा तिन सतगुरु मिलिञ्चा च्राइ।। ४ ।। मन भुरवा भुरवा मत करिह मत तू करिह पूकार।। लख सभसे सिरी देइ जिनि अधारु निरभउ 11 सदा सभना करदा सार ॥ नानक गुरम् खि व्रभीऐ मोखदुआरु ।। ५ ।। ३ ।। ३६ ।। सिरीरागु , महला ३ ।। जिनी सुगि मंनिया तिना निजवरि वासु ॥ गुरमती सालाहि गुणतासु ।। सबदि रते से निरमले हउ सद बलिहारे जासु जिन के हिर वसे तितु घटि है परगासु ॥ १ ॥ मन मेरे हिर हरि निरमल्ल धरि मसतकि जिन कउ लिखिश्रा से गुरुमुख रहे लाइ ।। १ ।। रहाउ ।। हरि संतहु देखहु नद्दरि करि निकटि वसे भरपूरि ॥ गुरमति जिनी पञ्जािण्या से देखिह सदा हद्रि ॥ जिन ग्रा सद मनि वसै अउगुग्वंतिया दृरि ॥ मनमुख गुगा तै वाहरे नावै मरदे भूरि ॥ २ ॥ जिन सचिद गुरू सुणि मंनिया तिन धियाध्या हरि सोइ ॥ अनदिनु भगती

२= ) र कर कर कर के कर 
तन निरमल होड ॥ कड़ा रंगु कसुंभ का विनित्त जाड़ दख़ रोड ॥ जिसु ग्रंदरि नाम प्रगास है ओह सदा सदा थिरु होई ॥ ३ ॥ इह जनम् पदारथ पाइ के हरिनाम् न चेते जिय लाइ ॥ पगि खिसिएे रहणा नहीं आगे ठउठ न पाड़ ॥ त्रोह वेला हथि न त्रावई गटमा पछताइ ॥ जिसु नद्रि करे सो उपरे हिर सेती लिय ४ ॥ देखा देखी सभ करे मनकृष्टि वृक्त न पाइ ॥ जिन गुरकृष्टि

हिस्दा सूच है सेव पई तिन थाड़ ॥ हिस्मूण गाविह हिर नित पहिह हरिगुरा गाइ समाइ ॥ नानक तिन की बार्गी सदा सच्च है जि नामि रहे लिय लाह ॥ ४ ॥ ४ ॥ ३७ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जिनी

इकमिन नाम धित्राहमा गरमती बीचारि ॥ तिन के मुख सद उजले सचै नामि नित सर्चे दरवारि ॥ श्रोड श्रमृत पीविं सदा सदा पियारि ॥ १ ॥ भाई रे गुरमुखि सदा पति होइ ॥ हरि हरि सदा थियाईएै मल हउमै कटै घोड़ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनद्रख नाम्र न

जाएनी निग्र नार्वे पति जाइ ॥ सबदै साद न आक्स्रो लागे भाइ ॥ विसटा के की है पवहि विचि विसटा से विसटा माहि समाइ ॥ २ ॥ तिन का जनमु सफलु है जो चलहि सतगुर भाइ ॥ कुलु उधारहि भाषणा धंतु जर्णेदी माइ ॥ हिर हिर नामु धियाईए जिस नउ किरपा करे रजाइ ॥ ३ ॥ जिनी गुरहुखि नाम्न धिश्राइत्रा गवाइ ॥ योह थंदरहु वाहरउ निरमले सचे सचि समाइ ॥ नानक ग्रमती भाए से परवाण हहि जिन हरि धियाह

३= 11 मिरीरागु महला ३ 11 हरि भगता हरिधन रासि है करहि वापारु ॥ हरिनामु सलाहनि सदा ॥ गरि पूर्व हरिनाम **रड़ा**धा 11 8 ॥ भाई रे इसु मन कंड समभाइ करहि गरहाल नामु धिमाइ ॥ १ 11 इरिमगति इरि का पिमारु है जे गुरहाति करे बीचारु ॥ पासंडि भगति न होत्रई दुनिधा बोलु सुद्यारु ॥ सो जनु रलाध्या न अंतरि विषेक पीचारु ॥ २ ॥ सो सेवक हरि थाखीए हरि गर्य उरि धारि॥ मन तनु सउरे यार्ग धरे विचह गुरम्ध्य सो

परवाणु

ŧ

STATE STATE STATE STATE STATES ।। ३ ।। करमि मिलै ता पाईऐ विखु करमै पाइत्रा न जाइ।। लख चउरासीह तरसदे जिसु मेले सो मिले हरि ब्राइ ॥ नानक गुरमुखि हरि पाइत्रा सदा हरिनामि समाइ ॥ ४॥ ६॥ ३६॥ सिरीरागु है गुरम्रुखि पाइत्रा हरिनामु जाइ 11 रचै हरि सहजे नामि **ऋंदरु** समाइ 11 सच ।। १ ।। भाई रे जगु दुःखीत्रा दुःजै भाइ ।। गुर अनदिन नाम्र धित्राइ ॥ १॥ रहाउ ॥ साचे निरमलु हरि धिश्राइ ॥ गुरमुखि सबदु पञ्चागीऐ प्रचंडु गुर गित्रानु समाइ 11 वलाङ्या मैले मलु भरे हउमै तृसना विकारु ॥ मनमुख जाइ॥ २ उतरे मिर जंमिह होइ खुत्रारु रहे ना उरवारु गुरमुखि न पारु -11 3 11 धियाईऐ एकु के नामि पिश्रारु ॥ गुरभुखि सदा नाम् नानक नाम धित्राईऐ सभना जीत्रा का अधारु ॥ ४ ॥ ७ ॥ मोहि विद्यापित्रा 11 मनमुखु महला न होइ ।। सत्रदु न चीनै सदा दुखु हरि दरगहि पति खोइ ।। गरमुखि खोईऐ नामि रते सुखु होइ ॥ १॥ मेरे मन अहिनिसि रही नित त्रासा ॥ सतगुरु सेवि मोहु परजलै घर ही माहि उदासा॥ ।। रहाउ ।। गुरम्रुखि करम कमावै विगसै हरि वैरागु श्रहिनिसि भगति करे दिनु राती हउमै मारि निचंदु वडें सतिसंगति पाई हरि पाइत्रा सहिज श्रनंदु सो -11 11 २ श्रंतरि लागि न तामसु नाम्र वसाए ॥ मूले विचह गवाए ॥ नामु निधानु सतगुरू दिखालिया हरिरसु पीया यघाए ॥ ३ ॥ जिनि किनै पाइत्रा साधसंगती पूरै भागि वैरागि ॥ हउमै **ऋंदरि** लागि नानक हरिनामि रंगाए विनु भे केही लागि ॥ ४ ॥ = ॥ ४१ महला ३ ॥ घर ही सउदा पाईऐ अंतरि सभ वथु होइ ॥ खिनु गुरमुखि पावै कोइ निधानु नाम्र अखुटु होइ परापति मेरे वडभागि 11 11 मनि तजि

निंदा हउमें श्रहंकारा। हरि जीउ सदा घित्राइ तू गुरमुखि एकंकारु ॥१॥रहाउ॥ उजले गुरसबदी बीचारि ॥ हस्रति मुरारि ही विचि घर २ ॥ सतगुर ते जो फेरहि मथे तिन काले ॥ मुह गुरसंबदी बीचारि ॥ ॥ सुपर्ने सुख दुख कमादि नित जोहे जमजाले ॥३ ॥ सभना का दाता एक कहणा किञ्च न जावई जिस्र भावे विसु देइ अपवे जार्गे सोइ ॥ ४ 3 11 ÌÌ ॥ सचा साहियु सेत्रीए ,सचु विड्याई देइ करेड ॥ इह मनु धावतु गुरमुखि भाई रे हरिनाम् महली पार्वे थाउ ॥१॥ रहाउ नड ठउर न ठाउ ।। बह जोनी गुरमती चिट খানতা ॥ त्रै गुण विखित्रा श्रंधु है माइया मोह गुवार सेवदे पड़ि वेदा करहि प्रकार विखित्रा แรม माइया मोहि विसारिआ . हे बाभह गुरू थचेत सभ उबरे सचा नामु समालि ॥ ß n 80 ॥ त्रै गुरा माइत्रा मोहु है मुस्ट्रिल चउथा ą किरपा मेलाइश्रनु हरिनाम् पोर्ते जिन के प्रंत्र है तिन सत्संगति मेलाइ ॥ १ साचि रहाउ ॥ साची साचु कमावणा साचै सबदि मिलाउ ॥ १ ॥रहाउ॥ जिनी नामु पद्धाणिया तिन निटहु चलि जाउ।। धापु छोडि चरणी लगा चला विन के भाइ ॥ लाहा हरि हरि नाम्र मिलै सहजै नामि समाइ महतु न पाईऐ नाम्र न परापति होइ जिद् पाईऐं सचु सोइ ॥ श्रमुर संघारै तिसु मार्व सु होइ ॥ ३ ॥ जेहा सतिसुरु करि जाणिया ॥ गृहु महमा मृले नाही भाउ लाए जुन सबदि मिलाबा होड़ ॥ ४ ॥ ११

%本本表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表。 सिरीरागु महिला ३ ॥ श्रंमृतु छोडि विखित्रा लोभागे सेवा विडाणी ।। त्रापणा घरम गवाबहि बुभहि नाही अनदिन दुखि विहासी ।। मनमस् अंध न चेतही हृवि सुए विन्त पासी ।। १ ।। मन रे सदा भजह हरि सरणाई ॥ गुर का सबद अंतरि वसै हरि निसरि न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु सरीरु माइश्रा का प्रतला विचि हउमै दसटी पाई ॥ त्रावस जागा जंमस मरणा मनग्रख गर्वाई ।। सतगुरु सेवि सदा सुख़ पाइत्रा जोती जोति मिलाई ॥ २ ॥ सतगर की सेवा अति सुखाली जो इंछे सो फलुं पाए ॥ जत सत तपु पतित सरीरा हरि हरि मंनि वसाए ॥ सदा अनंदि रहे राती मिल्लि श्रीतम सुख पाए ॥३॥ जो सतगुर की सरगागती विल जाउ ॥ दरि सचै सची विडियाई सहजे सिच समाउ ॥ नानक नदरी पाईएे गुरमुखि मेलि मिलाउ ४ ॥ १२ ॥ 11 ४५ ॥ सिरीराग् महला ३ ॥ मनमुख करम कमावरों जिउ दोहागरिए तिन सीगारु ।। सेजें कंत न आर्राई नित नित होइ खुआरु ॥ का महत्त न पावई ना दीसे घरु वारु ॥ १॥ भाई रे इक्मिन नाम धित्राइ ॥ संता संगति मिलि रहे जपि रामनामु सुख पाइ ।। १ ॥ गुरम़िख सदा सोहागणी पिरु राखित्रा उरधारि बोलहि निवि चलहि सेजै रवे भतारु ।। सोभावंती सोहागणी जिन गुर का हेतु अपारु ॥ २ ॥ पूरे भागि सतगुरु मिलै जा भागै उदउ होइ ॥ श्रंतरह दुखु अमु कटीऐ मुखु परापति होइ ॥ गुर चलै दुखु न पावै कोइ ॥ ३ ॥ गुर के भागो विचि अमृतु सहजे पावे कोइ।। जिना परापित तिन पीत्रा हउमै विचहु खोड नानक गुरम् खि नाम धित्राईऐ सचि मिलावा होइ ॥ ४ ॥ १३ जागौ पिरु आपगा सिरीराग महला ३ 11 जा तन् धरेइ ॥ सोहागणी करम कमात्रदीत्रा सेई करम करेइ ॥ सहजे साच मिलावड़ा साचु वडाई दें ।। १ ।। भाई रे गुर विनु भगति न होइ।। भगति न पाईरे जे लोचे सम्र कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख चउरासीह फेरु पइत्रा कामिण द्जें भाइ ॥ विनु गुर नीद न ब्रावई दुखी रेंगा विहाइ ॥ विनु सबदें पिरु न पाईऐ विरथा

गाइ ॥२॥ हउ हउ रुरती जगु फिरी न धनु राण नालि ॥ श्रधी नामु न चेतई सम नाधी जमकानि ॥ सतगुरि मिलिए धनु पाइमा हरिनामा रिदे समानि ॥ ३ ॥ नामि रते से निरमले गुर के सहजि

हरिनामा रिदै समानि ॥ ३ ॥ नामि रते से निरमले गुर के सहींज सुभाइ ॥ मनु तनु राता र ग सिउ रसना रसन रसाइ ॥ नानक रगु न उतरें जो हरि धुरि छोडित्रा लाइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ १४ ॥ स्वर्णात न

रगुन उतरें जो हरि धुरि छोडिब्या लाइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ ४७ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ गुरम्रुलि कृपा करे भगति कीजै नितु गुर भगति न होई ॥ ब्यापै ब्रापु मिलाए वृक्तै ता निरमलु होर्ने सोई ॥ हरि जीउ साचा साची वाली सनदि मिलाग होई ॥ १ ॥ माई रे भगतिदीलु

काहे जिम आइथा ॥ पूरे गुर की सेंग्र न कीनी निरया जनसु गनाइथा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे जगजीनजु सुखदाता आपे यस्तरि मिनाए ॥ जीअ जंत ए किआ वेचारे किआ को आखि सुणाए ॥

मिनाए ॥ जीय जंत ए किया वेचारे किया को याखि सुणाए ॥ पुरम्राखि यापे देइ वडाई त्यापे सेर कराए ॥ २ ॥ देखि कुटचु मोहि लोमाणा चलदिया नानि न जाई ॥ सतगुरु सेनि गुणनिषातु पाइया तिस दी कीम न पाई॥ हरिश्रम सखा मीतु श्रमु मेरा श्रते

लोभाणा चलदिया नानि न जाई ॥ सतगुरु सीने गुर्णानेधातु । पाइमा तिस दो कीम न पाई॥ हरिप्रम् सखा मीतु प्रभु मेरा श्रवे होइ सखाई॥ ३॥ त्रापणै मिन चिति कहै कहाए वित्र गुर प्रापु न जाई॥ हरि जीउ दाता भगतितछलु है करि किरपा मिन

वसहि ॥ नानक सोमा सुरित देह प्रमु आपे गुरसुति वसहि ॥ नानक सोमा सुरित देह प्रमु आपे गुरसुति दे विड्याई ॥ ४ ॥ १४ ॥ ४८ ॥ मिरीरागु महला २ ॥ धनु जननी निन जाह्या घनु पिता परघानु ॥ सतमुरु सेरि सुलु पाह्या विच्हु गह्या गुमानु ॥ दरि सेनि सतजन सब्हे पाहिन गणी निघानु ॥ १ ॥ मेरे मन गुरसुति पियाइ हरि सोह ॥ गर का सबद

मिन वसै मनु तनु निरमलु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा घरि

ग्राह्म आरो मिलिया आह ॥ गुर सबदी सालाहीए रगे सहिज

सुभाइ ॥ सचै सिच समाइआ मिलि रहै न निक्कृडि जाइ ॥ २ ॥

जो किन्छु वररणा सु करि रहिया अबरु न करणा जाइ ॥ 'चिरी

क्षित्र ने मेलियनु सतगुर पनै पाइ ॥ यापे कार कराइसी अबरु न

करणा पाइ ॥ ३ ॥ मन तन रता रंग सिउ हउमै तजि विकार ॥

करता त्राहा। ३ ॥ मनु तनु स्तारंग सिउ हउमै तन्नि निकार ॥ ग्राहिनिसि हिरदे राग्नि रहे निरभउ नाम्च निरकार ॥ नानक व्यापि मिनाइञ्जु पूरे सर्वाद ज्ञपार॥४॥१६॥ ४६॥ सिरीरामु महला ३॥ गोरिदु गुर्खी निषातु है यतु न पाइया जाइ॥ कथनी

पाईऐ हउमै विचहु जाइ ॥ सतगुरि मिलिए मनि त्राइ॥१॥भाईरे गुरमुखि वृभे कोइ विनु कमावर्णे. जनम्र पदारथु खोइ ॥ १॥ रहाउ वुभो 11 पाइत्रा विनु चाखे सादु साचा नाम्र है कहगा कञ्च न जाइ॥ पीवत सवदि समाइ ॥ २ ॥ त्रापे परवाणु भइत्रा पूरे देइ त किञ्ज न जाइ॥ देवरणवाले कें हथि है दाति गुरू जेहे पाइ ॥ जेहा कीतोनु तेहा होग्रा करम कमाइ ॥ ३॥ जत नामु है त्रिणु नावै निरमलु न होइ॥ पूरे भागि मनि वसे सबदि मिलावा होइ ॥ नानक सहजे ही रंगि पार्वे सोइ ॥ ४ ॥ १७ ॥ ५० ॥ सिरीरागु महला 311 साधै उरध तपु करें विचहु हउमै न जाइ **अधि**आतम - 11 कवही कै करम जे करे नाग्र न पाइ ॥ गुर सबदि जीवत मेरे भज्ज हरिनामु वसे मनि त्राइ ॥ १॥ सुणि मनु सतगुर छुटीऐ विखु भगजलु सवदि गुर तरणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पड़र गुगा सभा धातु है दृजा भाउ विकारु ॥ पंडितु वं धन वृभौ विखिया पित्रारि ॥ सतगुरि मिलिए त्रिक्टी दुञ्रारु ॥२॥ गुर ते मारगु चउथै पदि मुकति पाईऐ चुकै मरे ता उधरे ।। सवदि पाए मोखदुश्रारु 11 करतारु ॥ ३ ॥ इहु मन्त्रा रहे सचु नामु श्रति सवल छडे उपाइ ॥ दुजै ंदुखु न भाइ लाइदा नामि लगे से हउमै सबदि उबरे गवाइ ।। सिरीराग्र महला ३ ।। किरपा करे गुरु पाईऐ किनै ग्रर न पाइत्रो विरथा जनग्र कमावर्णे दरगह मिलें सजाइ 11 ξ 11 मन वसै गुर सेवा तेरे ंहरि चुकाइ।। अंतरि सुख् पाइ ॥ रहाउ ॥ वाणी सचु सवदु है जा सचि धरे पिश्रारु ॥ हरि मनि मनि निरमल वसै हउमै क्रोध निवारि ॥ धिआईऐ नाम्र पाए मोखदुत्रारु ॥ २ ॥ हउमै विचि जगु विनसदा मरि जंमै जाइ - 11 मनमुख सबद न जाग्नी जासनि पति गवाइ ॥ गुर सेवा पाईऐ नाउ

इसः संदेशक संदेशक संदेशक स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन सचे <sup>नि</sup>रहै समाइ ॥ ३ ॥ सबदि मंतिए ग्ररु पाईए निच<u>ह</u> ब्राप्ट गवाड ॥ श्रमदिन भगति करे सदा साचे की लिंग लाइ ॥ नामु पदारथ मनि बसिया नानक सहिज समाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ ५२ ॥ सेविद्यो 'से ।। जिनी पुरखी सतगुरु न सिरीराग महला ३ दुखीए जुग चारि ॥ घरि होदा पुरख़ न पछाखित्रा अभिमानि मुठे ब्रहंकारि॥ सतगुरू किया फिटकिया मंगि थके संसारि॥ सचा स्वद्र न सेविस्रो सिम काज सवारणहारु ॥१॥ मन मेरे सदा हरि वेखु हर्द्रि ॥ जनम मरन दुखु परहरें सबदि रहिआ भरपूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सच सजाहिन से सचे सचा नाम अधार ।) सची कार कमावशी मचे नाजि पियार ।। सचा साह वरतदा कोइ न मेटरगुहारु ॥ मनमुख महलू न पाइनी कडियार ॥ २ ॥ हउमै करता जग सया गर विन धीर श्रंधारु ॥ माइया मोहि विसारिया सुखदाता दातारु ॥ सतगुरु उबरिह सच्च रखिंह उरधारि ॥ किरपा ते हरि पाईऐ सचि सबि वीचारि ॥ ३ ॥ सतग्ररु सेवि मन निरमला हउमै तजि विकार ॥ याप छोडि जीवत मरें गर के सर्वाद बीचार II धंधा धावत रहि गए लागा साचि पित्रारु ॥ सचि रते ग्रुख उजले ॥ ४ ॥ मतगुरु पुरख न मंनिओ सबदि न लगो पियारु ॥ इसनानु दानु जेता करहि दर्जे भाइ खुत्रारु ॥ हरि जीउ त्रापणी कृपा करे ता लागे नाम पित्रारु ॥ नानक नामु समाति तू गुर ॥ ५ ॥ २० ॥ ५३ ॥ मिरीराग महक्ता ३ हउ सेवी कित्रा जपु करी सतगुर पूछउ जाह ।। सतगुर का भागा मंनि लई निचह आपु गवाड ॥ एहा सेना चाकरी नाम्र श्राइ ।। नामें ही ते सूख पाईएे सचै सबदि सुहाइ ॥ १ ॥ मन मेरे अनिदेश जाग हरि देति ॥ आपणी खेती राखि लें क्र'ज पडेंगी ।। रहाउ ॥ मन कीमा इछा प्रीया सवदि रहिआ भरपूरि ॥ भ भाइ भगति करेहि दिनु राती हरि जीउ वेखें सदा हदिर ॥ सचै समिर सदा मनु राता अमु गइया सरीरह दूरि ॥ निरमलु साहित्र पाइया माचा गुणीगहीरु ॥ २ ॥ जो जागे से उपरे खते गए महाइ ॥ सचा मनदु न पद्माणियो सुपना गईश्रा विहाई ॥ सुजे घर का पाटुणा जिउ

तिउ मनमुख जनमु विरथा श्राइश्रा जाइ 11 गङ्या किश्रा मुहु देसी जाइ ॥ ३ ॥ सभ किछु त्र्यावे त्र्यापि है हउमे विचि न जाइ ॥ गुर के सबदि पछाणीए दुख़ हउमे विचहु गवाइ ॥ श्रापणा हुउ तिन के लागउ पाइ संवति 11 नानक दिश सचित्रार हिह हउ तिन विलहारे जाउ ॥ ४॥ २१॥ ४४॥ सिरीरागः वेला वखतु वीचारीए ता कितु वेला भगति होइ ॥ जे अनदिनु नामे रतिया सचे सची सोइ ॥ इकु तिलु पिश्रारा भगित किनेही होइ ॥ मनु तनु सीतलु सिउ साच सासु कोइ।। १।। मेरे मन हरि का नामु थित्राइ।। साची वसै मनि त्राइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे खेती राहीए सच नामु बीज़ पाइ॥ खेती जंमी अगली मनूया रजा सहजि सुभाइ॥ श्रंमृतु है जितु पीते तिख जाइ ॥ इंह्र मन् सचे रहिश्रा समाइ ॥ २ ॥ श्राखणु वेखणु वोल्ल्णा सबदे रहिया समाइ ॥ वाणी वजी चहु जुगी सची सचु सुणाइ ॥ हउमै गइत्रा सचै लइत्रा मिलाइ ।। तिन कउ महलु जो सचि रहे तिव लाइ ॥ ३॥ नदरी नामु धित्राईए विश्र पाइया न जाइ ॥ पूरें भागि सतसंगति लहै सतगुरु भेटैं जिसु ब्राइ॥ यनदिनु नामे रिनया द्खु विखिया विचहु जाइ ॥ मिल्लाब्ड़ा नामे नामि समाइ ॥ ४॥ २२ ॥ ४४॥ सिरीरागु महला ३ त्रापणा भउ तिन पाइत्रोनु जिन गुर सबदु का बीचारि ॥ रहे सचे के सतसंगती सदा मिलि गुग सारि ॥ दुविधा मेंलु चुकाईअनु हरि राखिया उरधारि ॥ सची वागी सचु नात्ति पित्रारु ॥ १ ॥ मन मेरे हउमै मैलु भर नात्ति ॥ हरि निरमलु सदा सोहणा सबदि सवारणहारु ॥ १॥ रहाउ ॥ सचै मन अनदिनु मोहिया प्रभि यापे लए मिलाइ ॥ नामे रतिआ जापदा विनु सतगुर जोति समाइ ॥ जोती हू प्रभु बूभ न पाइ॥ जिन कउ पूरवि लिखिया सतगुरु भेटिया तिन आइ 11 २ রিখ্য दुजै ड्रमग्री भाइ खुग्राइ ॥ तिसु विनु रेशि विहाइ ॥ भरमि जीवदी श्र धुला भुलागा फिरि करे फिरि 11 नदरि प्रभु आपगी

स्मिन्द्र स्टब्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्

जाह। पापो पापु कमावदे पापे पचहि पचाह ॥ सो प्रभु नद्गि न जाह। पापो पापु कमावदे पापे पचहि पचाह ॥ सो प्रभु नद्गि न श्रावर्द मनष्ट्रित वृक्तिन पाइ ॥ जिसु वेसाले सोई वेस नानक सुरुष्ट्रित पाइ ॥ १३ ॥ १६ ॥ सीरासु महल ३ ॥ बिसु सुर रोगु न तुर्द्द हुउँमें पोड़ न जाइ ॥ गुरु स्वादी मनि वस नामे रहे

रोगु न तुर्व्ह हुउमें पोड़ न जाइ ॥ गुर परतादी मनि बसै नामे रहें ममाइ ॥ गुरमवदी हरि पाईऐ विज्ञ सबदें मरिम भुलाइ ॥ १ ॥ मन रे निजयिर वासा होद ॥ रामनाष्ठ सालाहि तु फिरि व्यावस्पास्य न होद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर इको दाता वस्तदा दूजा व्यवरु न होद ॥ सबदि सालाही मनि वर्षे सदले ही सख्य होड ॥ सम

न होह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर्र इको दाता चरतदा दूजा व्यवर न कोइ ॥ सबिद सालाही मिन वर्स सहजे ही सुखु होह ॥ सम नदरी श्रंदरि वेखदो जै भावे तै देह ॥ २ ॥ हउमें सभा गयत है गयतै नउ सुखु नाहि ॥ विस्तु की कार कमावर्यी विखु ही माहि समाहि ॥ विद्यु नावें ठउरु न पाइनी जमपुरि दूख सहाहि ॥ ३ ॥ जीउ पिंह सस्रु तिस दा तिसै दा व्याघारु ॥ गुर परसादी बुक्सीऐ

जीउ पिंड सम्रु तिस दा तिसे दा आधारु ॥ गुर परसादी सुकीपे ता पाए मोखदुआरु ॥ नानक नाम्र सलाहि त्रं अंतु न पाराधारु ॥ ॥ १४ ॥ १४० ॥ सिरीसागु महला ३ ॥ तिना अनंदु सदा सुखु है जिना सचुनामु आधारु ॥ गुरसबदी सचु पाइआ द्रख निवारणहारु ॥ सदा सदा साचे गुण गाविह साचे नाह पिआरु ॥ किरपा किर के आपणी दितोनु मगिन भेडारु ॥ १ ॥ मन रे सदा अनंदु गुण गाइ ॥ सची बाखी हिर पाईंग्रे हिर सित्र गई समाइ ॥ १ ॥

गुरा गाइ ॥ सची वासी हरि पाईए हरि सिउ रहे समाइ मनु लालु थीत्रा रता सहजि सची मगती गुरसबदी मून मोहित्रा कहणा कह न जाड़ ।। जिहवा रती सर्चे श्रंमृत पीर्वे रिम गुण गाइ ॥ गुरकृति एह रंगु पाईए किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ मंमा इह संसारु है सुतिया रैंखि इकि व्यापर्ण भार्ण किंदि लहब्रमु व्यापे लहुब्रोनु मिलाइ ॥ वसिया माइया मोहु चुकाइ ॥ श्रापि दितीयन् गुम्भुलि देह ग्रमाह ॥ ३ ॥ समनाका दाता एक है भ्रलिया सममाइ ॥ इकि आपे आपि खुआइयनु दुजै **छ**डियन गुरमती हरि पाईऐ जोती जोति मिलाइ ॥ श्रनदिनु रतिया नानक नामि समाइ॥ ४ ॥ २४ ॥ ४८ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ गुरावंती सञ्ज पाइया तमना तिज निकार ॥ गुरसवदी मनु

本本本本本本本本本本本本本本本本

**获获获获获获获获获** ।। विनु सतिगुर किनै न पाइत्रो करि वेखहु मनमुख मैलु न उतरै जिचरु गुरसर्वादे न करे पित्रारु॥ कै भागौ चलु ॥ निजघरि वसहि मेरे सतिगुर सुख लहिह महलु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अउगुणवंती गुणु नही वहिंग न मिले हदूरि ॥ मनमुखि सबदु न जागई अवगिंग दूरि ॥ जिनी सचु पछाणिया सचु रते भरपूरि ॥ गुरसवदी मनु वेधिया प्रभु मिलिया यापि हद्रि ॥ २ ॥ यापे रंगणि सवदे लइश्रोतु मिलाइ ॥ सचा रंगु न उतरै जो सचि ।। चारे कुंडा भि थके मनमुख बूक्त न पाइ ।। जिसु मेले सो मिले सचै सबदि समाइ ॥३॥ मित्र घणेरे करि थकी ्दुखु काटै कोइ ॥ मिल्रि प्रीतम दुखु कटित्र्या सवदि मिलावा होइ।। सचु खटणा सचु रासि है सचे सची सोइ।। सचि मिले न विछुड़िह नानक गुरम्रुखि होइ ॥ ४॥ २६ ॥ ५६ ॥ सिरीराग्र महला ३॥ त्रापे कारणु करता करे सृसिट देखे त्रापि उपाइ ॥ सभ दरतदा अलखु न लिख्या जाइ ॥ आपे प्रभू दइश्रालु त्रापे देइ बुभाइ ।। गुरमती सद मनि वसित्रा सचि रहे लिव १ ।। मन मेरे गुर की मंनि लैं रजाइ ।। मनु तनु सीतलु नामु वसै मनि श्राइ।। १ ।। रहाउ ।। जिनि करि कारण धारिश्रा सोई सार करेइ।। गुर के सवदि पछाग्रीऐ जा आपे नदरि से जन सबदे सोहणे तितु सचै दरवारि ॥ गुरम्रुखि सचै श्रापि मेले करतारि ॥ २ ॥ गुरमती सचु सलाहणा जिस दा श्रंतु घटि श्रापे हुनमि वसै पाराबारु ॥ घटि हुकमे करे वीचारु ॥ खोइ ॥ साधन नावै बाहरी हउमै विचहु सालाहीऐ त्रवगणवंती रोइ ॥३॥ सच्च सलाही सचि लगा सचै नाइ कढा धोइ ॥ आपे मेलि वीचारी गुरा संग्रहा अवगुरा मिलाइदाः फिरि वेछोड़ा न होइ ॥ नानक गुरु सालाही आपगा सोइ ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६० ॥ सिरीराग्र प्रभ काम गहेलीए किश्रा ३ ।। स्रिण स्रिण चलहि वाह लुडाइ॥ पछागाही किआ मुहु देसहि न जाइ 11 पछाणिश्रा तिन हउ

रहा सतसंगति मेलि मिलाइ॥१॥ मुधे कूड़ि थी साचा सोहणा पाईएे गुर बीचारि॥१॥ मठी कडियारि ॥ पिरु प्रेस पछागाई तिन किउ रेगि। विहाइ ॥ गरवि मनधुखि कंतुन पावहि दुजै भाइ ॥ सबदि ञज्ञहि दुख तिन भिचहु हउमै जाइ ॥ सदा पिरु रावहि म्रतीया सखे मिल विहाइ ॥ २ 11 गिञ्चान विहसी पिर जाइ॥ त्रगियान मती श्रंधेरु है बिनु पिर सहेलीहो मै पिरु देह जाइ ।। स्रापदु मिलहु मिलाइ ॥ पूरे भागि सतिगरु मिलं पिरु पाइया सचि समाइ ॥ ३ नदरि करेड ॥ खसम्र पञ्जागहि आपणा पाइया आपणा हउमै मन प्रागे देह ॥ घरि वरु नानक सोमावंतीया सोहागणी यनदिनु भगति करेइ ॥ ४ ॥ २ ॥ ६१ ॥ सिरीरागु महला ३॥ इकि पिरु रावहि आपणा हउ कैंदिर पछउ जाइ ॥ सतिगुरु सेनी भाउ किर मैं पिरु देह मिलाइ॥ सञ्च उपार श्रापे वेखें किसु नेड़ किसु द्रि ।। जिनि पिरु संगे जाणिया पिरु सारे मदा इद्रि ॥ १ ॥ मुंधे तू चलु गुर के भाइ ॥ श्रमदिनु रा १६ पिरु श्रापणा सहजे सचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदि सर्चे रतीया मोहागणी सबदि सीगारि 11 हरिवरु घरि गुर के हेनि पिस्रारि॥ सेज सहावी हरि रंगि रवे भगति भरे भंडार ॥ मो प्रभु प्रीतमु मनि वर्सै जि सभर्स देड व्यधारु ॥ २ ॥ पिरु साज्ञाहनि श्रापणा निन के हउ सद वलिहार जाउ॥ मनु तनु देई तिनकें लागा पाइ ॥ जिनी इकु पछाणिया दुजा भाउ चुकाइ॥ गुरम्रस्य नाम पछाणीऐ नानक सचि २६ ॥ ६२ ॥ मिरीरागु महला ३ ॥ हरि जी सचा सच त सभ किछ र्वर पीर ॥ लख पउगसीह तरसदे फिरे नित्र ग्रह भेटे पीर्रे ॥ हरि जीउ चलमे चलमि लए सूल सदा सरीर ॥ गुर परसादी सेत मन गहिर गंमीर ॥ १ ॥ मन मेरे नामि रते सुरा (होइ ॥ नाम मलाहीएँ दुजा थार न कोइ॥१॥ रहाउ ॥ धरमु बीचारि II . दुन भाइ दसद यातमा यधियातमी हरि गुएतामु

**淡本东东东东东东东东东东东东东东东**。 एकु मुरारि ॥ तिनकी सेवा 'धरमराइ करें धंनु सवारगहारु ॥२॥ मन के विकार मनहि तजै मनि ंचुकै मोहु श्रभिमानु ॥ श्रातमरामु पञ्जाणिश्रा समानु ॥ विनु सतिगुर हुकति न पाईऐ सहजे न चीने कथनी बदनी करे विखित्रा दिवान ॥ सबद समात ॥ ३ ॥ सभ्र किछ त्रापे त्रापि है दजा त्रवरु न कोइ ॥ जिउ बोलाए तिउ बोलीऐ जा त्रापि बुलाए सोइ॥ गुरम्रखि वाग्गी मिलावा होइ ॥ नानक नाम्र समालि तू जित सेविए होइ ॥ ४॥ ३०॥ ६३॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जिम इउमे मैं तुख पाइत्रा मलु लागी दुजे भाइ॥ मलु हउमें घोती किवे न उतरे जे सउ तीरथ नाइ ॥ बहुविधि करम कमावदे द्गी मलु लागी श्राइ॥ पड़िएे मेंलु न उतरे पूछ्ह गित्रानीत्रा जाइ ॥१॥ मन मेरे त्रावे ता निरमल होइ ॥ मन्द्रख हरि हरि थके मैल न सकी धोइ ॥१॥ रहाउ ॥ मनि मेलै भगति न न पाइत्रा जाइ ॥ मनमुख मैले मैले धुए जासनि पति गवाइ॥ गुर मलु हउमै जाइ समाइ।। जिउ वसै मनि **अंधेरे** वालीऐ तिउ गुरगित्रानि त्रागित्रानु 11 7 11 तजाइ कीश्रा हम हम करहगे हम मुरख गावार ॥ करणैवाला विसरिश्रा ।। माइश्रा जेवडु दुखु नहीं सभि भावि थके संसारु ॥ पाईऐ सचु नामु उरधारि ॥ ३॥ जिस मेले मिलै हउ तिसु बलिहारै जाउ ॥ ए मन भगती रतिश्रा मनि रते जिहवा रती हिरिगुग सचे गाउ माहि समाउ ॥ ४ ॥ ३३ ॥ ३१ ॥ ६४ ॥ सिरीरागु नाम्र न वीसरे सचे १ ॥ मैं मिन तिन विरह ऋति अगला त्रीतम मिलै घरि आइ॥ जा देखा प्रभ्र प्रभि देखिए त्रापशा जाइ॥ कितु प्रभु विधि मिलै जाइ सजगा मिलाइ ॥ १ ॥ कोइ विनु **अवरु** न तुभ 11 हम किरपा मेले हरि सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलावे ऋापि सोइ।। प्रभ्र का सतिग्ररि कोइ जेवड वुभित्रा अवरु न हउ गुरसरणाई ढिह सोइ मेले प्रभु दइग्रा मनहिं 11711

पाइद्या करि उपार धरे समु कोइ ॥ सहस मित्राखप करि रहे मिन कोरें रगु न होइ॥ कृडि कपटि किनै न पाइश्रो जो बीजै खार्व मोइ ॥ ३ ॥ सभना तेरी ब्रास प्रभ सभ जीव्र तेरे तू रासि ॥ प्रम तुषदु खाली को नहीं दरि गुरम्रुखा नो सामासि भउजल इनदेक्टिलै जन नानक की श्रारदासि ॥४॥१॥६४॥ तुपतीऐ 8 1 मिलै मनु नाम मिलै में गुरम्रखि जे कोई सज्र गुणतासु ॥ हउ तिसु निटह् चउलमीऐ मै नाम करे परगास्त्र।।१॥ मेरे प्रीतमा हउ जीया नामु घित्राइ ।। यितु नावे जीयणु न थीऐ नामु द्र**डाइ ॥१॥ रहाउ ॥ नामु** श्रमोलक पासि ॥ सतिगुर सेनै लगित्रा देवै कढि रतन सतिगर

परगामि ॥ धनु वडभागी वडभागीत्रा जो स्राह मिले ग्रर पासि मेटियो से भागहीस ॥२॥ जिना सतिगरु पुरस्य न श्रोड फिरि फिरि जोनि भगाईग्रहि विचि निसटा करि निकराल ॥ श्रोना पासि दुश्रासि न भिटीए जिन चंद्राल् ॥३॥ सतिगरु पुरस् श्रमृतसरु वडभागी नापहि उन जनम जनम की मैज़ उतरै निरमल नाम्र इडाइ॥ जन नानक उतमपद पाइश्रा मतिगुर की लिन लाइ॥ ४ ॥ २ ॥ ६६ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ गण

गाता गुरा विथरा गुरा बोली मेरी माइ ॥ गुरमुखि सन्ता गुराकारीबा मिल सनस हरिग्रस गाइ।। हीरै हीरु मिलि नेधिया रगि चलले नाइ॥१॥मेरे गोनिंदा गुण गाना व्यति मनि होई ॥ श्रवरि पिश्रास हरिनाम की गुरु तुसि ॥१॥ रहाउ ॥ मन रगह वडभागीहो मरे पमाउ ॥ गुरु नामु दहाए रग सिउ हउ सतिगर सनिगर हरिनाम ন लभई लख क्माउ॥२॥ बिनुमागा मतिगुरु ना मिल घरि गेटिया

नित पामि ॥ अतिर अगियान दुर्र भरत है विचि पर्देश्यामि ॥ तितु मनिगुर मेटे बचतु ना धीए मनहुरु लोह वृडा बेढी पानि ॥३॥ मतिगुरु बोहिस हरिनार है दित् विधि नाइ ॥ मनिगुर ŧ मार्ण जो नर्ल तिचि बोहिथ वैटा

र्थतु भेतु पदमागी नानका निना मितगुरु लण मिलाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६७ ॥

## पंथु दसाई निन खड़ी कोई 8 11 ह्उ मेरा पिश्रारा जिनी राविया तिन पीछै लागि फिराउ॥ प्रभु मिल्गी से करि जोदडी का चाउ॥१॥ मेलि मिलाइ हरि प्रभ ॥ हउ सतिगर प्रभु दीया दिखाइ ॥ १ ॥ रहाउ हरि 11 होड़ निमागी निमाशिया पासि दहि पूरे सिनगर 11 गुरु न रजऊ मैं मेले हिर प्रभ्र सावासि 11 हउ गुरु सालाहि नो को लोचदा जेता सितगुर सभ्र जगत् ना थीऐ भागहीरा रोइ जो वहि 11 हरि प्रभ मेटै थीया धुरि लिखिया न कोइ 11 3 11 ऋापे ग्रारे मेलि मिलाइ आपि 11 करि दइग्रा मेलसी जगजीवनु जिग यापि सभ्र पाइ 11 जन ।। ६⊏ ।। सिरीरागु -11 8118 महला ४॥ मिनै अति भत्ता कित् विधि रसु खाइ पुछह मिलिश्रा किउकरि प्रभु ग्राइ 11 तिन धोवा मलि मलि पाइ 11 भाई δ सारि सतिगुरु सज्य 11 पुरख् हउमें गुरमुखीत्रां सोहागगी रहाउ 11 तिन दइऋा पई रतंन् है जो वचनु मंने सु जिन हरिरसु जागोश्रहि खाधा गुरभाइ २ इह है विशा तिशा सभत भागहीरा नही विनु खाइ 11 श्रोइ सतिगुर रहे विललाइ 11 आगै मनमुख कोध 113 ॥ हरि हरि वलाइ हरि रस आपि आपि देवसी दङৠ करि गुरमुखि **अंमृत्** मन हरिया होइया हरि वसित्रा मनि नानक सोइ चडे ॥ ५ ॥ ६६ ॥ सिरीराग्र सहला ४ ॥ दिनसु फिरि ऋाथवै **ब्र**भौ निति नरु न मुसा लाजु गुड़ु मिठा माइत्रा पसरित्रा मनमुखु लगि माखी पचै पचाइ।। १।। रहाउ।। प्रभु सोइ है ग्रंति पुत् मोह सखा - 11 कलत विखु कोइ होइ ξ न 11 रहाउ गुरमति

THE REPORT OF THE PROPERTY OF त्तिर उनरे श्रतिपतु रहे सरगाइ ॥ श्रोनी चल्णा सदा निहात्तिश्रा हरि रारचु लीग्रा पनि पाइ ॥ गुरमुखि दरगह मनीग्रहि हरि श्रापि लए गलि लाइ।। २ ॥ गुरम्रुखा नो पंथु परगटा दिर ठाफ न कोई हरिनाम सलाहिन नाम मनि नामि रहनि लिय श्चनहृद धुनी दरि बजदे दरि सचै सोभा पाइ ॥ ३ ॥ जिनी गुरस्रुखि नाम्र सलाहिया विना सभ को कहै सामामि ॥ विन की संगति देहि मैं जाचिक की श्ररदासि ॥ नानक भाग वडे निना Ę मिरो राग जिन ध्यनरि नाम्र परगासि 11 8 H 11 90 महला ५ परु १ ॥ किया हुस्ता देखि के पुत्र कलत्र सीमार ॥ रस संसीया करहि माग्रहि रंग अपार होइ श्रफार । करता चिति न श्रापर्ह मेरे मन सुखराता हरि सोइ गुरपरमारी IJ पाईंग्रे करमि परापति होह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कपडि भीगि लपटाइया मुद्दना रुपा खाकु । हैनर गैंबर बहुतमे कीए रथ अथाक । किस ही चिनि न पाउँही जिमरिश्रा सभ साम ॥ सिरजगुहारि निशु नार्वे नापाक ॥ २ ॥ लैंदा चदुत्रग्राइ तूं माहया करहि इकत ॥ जिसनो तूं पतीयाइदा सो सण्च तुम्हे अनित श्रहंकारु करहि 11 शियापिया मन की मित 11 ਰਿਜ਼ਿ प्रभि भुलाइचा ना तिसु जाति न पति ॥ ३॥ सतिगुरि प्राप्ति मिलाइचा इको सञ्जु सोइ ॥ हरिजन का राखा एकु है किया मार्यम हउमें रोइ ॥ जो इरिजन भारे सो करे दरि फेरु न पाने कोड़ ॥ जग महि चानणु होइ म १० म १ म ७१ म विलामु ॥ मनि वह भत्रधार बाहिमाहीया दिचि सहसे ॥ निविधा लेख रे साप्त साधमाग पाइया दृगु महमा मिटि गइया ॥ १॥ रहाउ ॥ जेते थान थनतरा ।। धनपानी वडभूमीया मेरी मेरी ॥२॥ दुरमु चनार निर्मगु होई वर्रत सफरिया

षगगति परि लक्ष्योनु विनु नार्व खाहु रनिया ॥ ३ ॥ योटि नेतीय

दरि श्वरिया

।। सिरंबारी

विघ

माधिक

k 承求表 表示表表表表表: 本本表表表表: 本本表表 सुपनु घीत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥ ७२ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ सभ्र नानक पर्यात्तीऐ त्रिणु दुभे धुगध अजाणि ॥ सो प्रभु चिति उठि न त्राइत्रो छुटैगी- वेवाणि ॥ सतिगुर सेती चितु लाइ सदा रंगु माणि ।। १ ।। प्राणी तूं आइआ लाहा लेंगि कुफकड़े सभ मुकदी चली रैंगि।। १।। रहाउ।। कुदमु करे पसु पंखीया नाही कालु ॥ त्र्रोतै साथि मनुखु है फाथा माइत्रा भालीग्रहि जि नाम्र समाज्ञि ॥ सचा २ छ डि गवावणा सो लगा मन माहि ॥ जिथै जाइ त्रः वरतगा तिस की चिंता नाहि ॥ फाथे सेई निकले जि गुर की पैरी पाहि ॥ ३ ॥ कोई रिव न सकई दूजा को न दिखाइ ॥ चारे कुंडा भालि सरगाइ ॥ नानक सचै पातिसाहि पइत्रा डुवदा कडाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ७३ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ घड़ी मुहत पाहुणा काज सवारणहारु ।। माइत्रा कामि वित्रापित्रा समभै नाही गावारु ॥ उठि चित्तिया पछुताइया परिया वसि अंदार ॥ १ ॥ यंधे जे होवी पूरिव लिखिया ता गुर का बचनु तुं बैठा कंधी पाहि ॥ कमाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरी नाही नह डडुरी पकी वढगाहार लै दात पहुतिया लावे करि तई यारु ॥ जा किरसाण दा ता लुणि मिणित्रा खेतारु।। २ ।। पहिला पहरु भरि सोइत्रा ॥ तीजै सांख भाखाइत्रा चउपै गइश्रा मझ्या ।। कद ही चिति न ग्राइत्रो जिनि जीउ पिंडु दीत्रा 3.11 संगति कउ वारित्रा जीउ कीत्रा कुरवाणु ॥ जिस साध पई मिलित्रा प्रखु सुजाणु ॥ नानक डिठा सदा हरि त्रंतरजामी जाग्रु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७४ ॥ सिरीरागु महला ५ सभे गला विसरन इको विसरि न जाउ ॥ धंधा सभु जलाइ के गुरि नामु दीत्रा सच सुआउ ।। आसा सभे लाहि कै इका आस कमांउ।। जिनी सतिगुरु सेविआ तिन अगै भिलिया थाउ॥ १ ॥ मन मेरे करते नो सालाहि ॥ सभे छिड सियागुपा गुर की पैरी पाहि ॥१॥ रहाउ॥ दुख भुख न त्रित्रापई जे सुखदाता मनि होइ॥ कित ही कंमि न छिजीए जा हिरदे सचा सोइ ।। जिसु त् रखिह इथ दे ।। सुखराता गुरु सेवीऐ सभि श्रवगण कहै तिसु मारि न सकै कोइ सेवा मंगै सेवको धोइ त्ताई आं  $\Pi$ श्रपनी

表达法法法 不不不不不不不不不

साथ संग मसकते तहैं पाता देव ।। सभ किछ वसगति साहिबै आपे करेर ॥ सतिगर के बलिहारर्ण मनसा सभ प्रदेत ॥ ३ ॥ इको सज्जा इको भाई मीत ॥ इकन दी सामगरी इकसे दी है इक्स सिउ मन मानिया ता होया निहचल चीत ॥ सच खासा सच पैनसा टेक नानक सच कीत ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७५ ॥ सिरीराग महला प ॥ समे थोऊ परापते जे आर्थे इक हथि ॥ जनम सफल है जे मचा सबट कथि ॥ गर ते महल परापते जिस लिखिया δ ॥ मेरे मन एकम सिउ चित लाइ ॥ एकस विन सभ धंध है सभ मिथित्रा मोह माइ ॥१॥ रहाउ ॥ लख रासीया पातिसाहीद्या जे सतिगरु नदरि करेड ।। निमख एक हरिनाम देड मेरा सीतल होइ ॥ जिस कउ परिन निखिया तिनि तन सतिगर चरन गहे || २ || सफल मस्त सफला घडी जित सचे नालि संताप न लगई जिस हरि का नाम अधार ॥ बाह पर्मांड गरि काढिया सोई उत्तरिया पारि ॥३॥ थान है जिये सत सभा ॥ ढोई तिस ही नो मिलैं जिनि परा ग्ररू लभा ॥ नानक वधा परु तहां जिथे मिरत न जनम जस ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७६ सोई धियाईए п जीयडे सिरि साहां पातिसाह ।) करियास मन जिस का सभम वेसाह ॥ सभि मित्रागुपा छुडि के गुर की चरणी पाहु ॥ १ ॥ मन मेरे सुख सहज सेती जपि. नाउ ॥ आठ पहर प्रश्च धियाइ तुं गुरा गोइद नित गाउ की सरनी पर मना जिस जेनड अवरु न कोड़ ॥ मुले होइ जिस सिमरत सुख होड घणा दख दख स П सदा प्रभ साहित सचा सोइ॥ साध संगति होड ર 11 जमकी फास ॥ अखदाता भैभंजनी तिस प्रार्ग करि व्यरदामि ॥ मिहर करे जिस्र मिहरदात तां कारज यार्न शसि ॥ बहुतो बहुत बखाणीएँ ऊचो ऊचा थाउ ॥ वरमा बाहरा कीर्मात कहि न सकाउ ॥ नानक कउ प्रभ मध्या देवह अप्रणा नाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥७७॥ सीराग महला ४ ॥ नाम धियार सो

गुरुषी तिग्रु हृद्यु ऊजलु होइ ॥ पूरे ग्रुर वे पाईऐ परगडु सभनी लोद ॥ माधमंगित के घरि वर्स एको सचा सोद ॥ १ ॥ मेरे मनि हरि हरि

医我就就我就就就我就就就我我我我 नामु घित्राइ ।। नामु सहाई सदा संगि त्रागे लए छडाइ ।। १ ॥ रहाउ ॥ दुनीत्रा कीत्रा विष्याईत्रा कवने यावहि कामि जातो विनसि निदानि ॥ फिका जा पुरा परधानु ॥ २ ॥ साधृ की होह रेखका अपगा ॥ उपात्र सित्राणप सगत्त छडि गर की चरगी होइ जिसु मसतिक होवें भागु ॥ ३ ॥ तिसें परापति रतन्र देवे प्रभु त्रापि ॥ सतिगुर भाईहो जिस की सेवा करे जिस्र विनसे हडमें ताप ।। नानक कड गुरु भेटिश्रा सगल संताप ॥ ४ ॥ = ॥ ७= ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ इकु पछाणु जीत्र रखगहारु।। इकस का मनि त्रासरा इको प्राग तिस सरणाई सदा सुखु पारत्रहमु करतारु ॥ १ ॥ मन मेरे सगल उपाव तिश्राम् ॥ गुरु पूरा श्राराधि नित इक्स की लिव लागु इको भाई मितु इकु इको मात पिता ॥ इकस की हे जिनि जीउ पिंडू दिता ॥ सा प्रभु मनहु न बिसरे सभ्र किछ वसि कीता ॥ २ ॥ घरि इको वाहरि इको थान थनंतरि ग्रापि ॥ जीग्र जंत सभि जिनि कीए ग्राठ पहर इक्सु सेती रनिया न होवी सोग संतापु ॥ 3 ॥ पारत्रहम् है दूजा नाही कोइ ।। जीउ पिंहु सभ्र तिस का जो तिसु भावे स होइ ॥ गुरि पूरे पूरा भइत्रा जिप नानक सचा सोइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७६ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ जिना सतिगुर सिउ चितु से पूरे परधान ।। जिन कउ आपि दहआलु होइ तिन उपजै तिन गित्रान् ॥ जिनकड मसतकि लिखित्रा पाइश्रा मेरे एको नाम्र धिश्राइ ॥ सरव सुखा सुख जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनम पेंघा मरण का भउ गइश्रा संगति निरमञ्जा भगति गोपान 11 साध्र की कटीऐ मरग मलु गुरदरसनु थनंतरि रिव रहिश्रा पारब्रहमु ॥ थान त्रभ्र नाही कोइ ॥ तिस्र सरगाई छुटीऐ कीता समना दाता एक है द्जा लोड़े सु होइ ॥ ३ ॥ जिन मनि वसित्रा पारब्रहस्र से पूरे तिन की सोभा निरमली परगढु भई जहान ॥ जिनी मेरा प्रभु धिश्राइश्रा

गइत्रा हरिसुख़ वसित्रा

॥ श्रंतरजामी सदा संवि करणेहारु पछानु

॥ गण गोविंद

गुरसबदी

एकसु निउ जिन्न लाइ ॥ मिज्ञि साधू मुख्

नित

इसनान

संख होइ ॥

मनि थाइ ॥

गावर्णे

इद्यां पूरीया

॥ काम्र होध्

नानक तिन कुरवान ॥ ४ ॥ १० ॥ =० ॥ सिरीराणु महता ४ ॥

मिलि

सतिगुर

पाइया नाम्र निधान

सभ्र दुख

ज्ञिखिया पाइ

मन

चाकरी विरथा जाइ न कोइ॥१॥ रहाउ॥ मनकीया

ऊजला जिप नामु दानु

॥१॥ मेरे

जोति प्रगामीया

लोस विनसिया तजिया सम्र यभिमान ॥ २ ॥ पाइया नाम परन होए काम ।। करि किरपा प्रभि मेजिया दीया रहि गइत्रा यापि होत्रा मिहरवात जागा ॥ सञ्च महलु घर पाइया गुर का सबदु पछानु ॥ ३ ॥ भगन राखदा यापणी किरपा धारि ॥ हलति पलति मुख ऊजले साचे के गुण सारि ॥ आठ पहर गुण सारदे रते रंगि अपार ॥ पारब्रहस स्रख सागरो नानक सद बजिहार ।। ४ ।। ११ ।। =१ ॥ सिरीराग महला ५ ॥ पूरा सतिगुरु जे मित्तै पाईऐ सबद निधान करि किरपा प्रभ न्यापसी उपीरे श्रेमत नाम्र ॥ लागे सहजि धियानु ॥ १ ॥ मेरे मन प्रभ सरणाई पाइ ॥ हिर विनु दज्ञा को नही एको नीम्र घित्राइ ॥१॥ रहाउ ॥ कीमति कहणु न जाईए सागरु गुणी यथाहु ॥ वडमानी मिलु संगती करि सेवा ्रसुखमागरे सिरि साहा श्रांतरा दुजा नाही ठाउ।। मैं धर तेरी ॥२॥ चरण कमल का रहाउ ॥ निमाणिया प्रभ माण्र गोबिंद ३ ॥ इसि जपीऐ श्राराधीए आठ पहर रखे करि किरपा राग्वी जिंदु ॥ पारबहम बखसिंद्र ॥ ४ ॥ १२ ॥ लगी तिस्र सच सिउ मरै प्रीति ना वेछोडिया વિજ્ઞકૈ महि रहिया समाइ ॥ दुख रुप्र सतभाइ थचरज निरं जनो Ħ II १ ॥ भाई ैं करह

TRANSPORT REPORTER माइत्रा मोह परीति धृगु सुखो न दीसै कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दाना दाता सीलवंतु निरमलु रूपु त्रपारु ॥ सखा सहाई त्राति वडा ऊचा वडा श्रपारु ॥ वालकु विरधि न जाणीऐ निहचलु तिसु द्रवारु ॥ जो मंगीऐ सोई पाईऐ निधारा आधारु ॥ २ ॥ जिसु पेखत किलविख मनि तनि होते सांति ॥ इकमनि एकु धित्राईऐ लाहि मन की ।। गुण निघानु नवतनु सदा पूरन जा की दाति - 11 सदा सदा त्राराधीए दिनु विसरह नहीं राति ॥ ३ ॥ जिन कउ पूरवि तिन का सखा गोबिंदू ॥ तनु मनु अरपी सभो धनु सगल वारीए इह जिंदु ॥ देखें सुर्णे हद्रि सद् घटि घटि ब्रह्म अकिरतघणा नो पात्तदा प्रभ नानक सद वखसिंदु -11 १३ ॥ ८३ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ मनु तनु धनु जिनि प्रभि दीत्रा सहजि सशारि कज्ञा करि थापिग्रा 11 सरव जोति श्रेपार ।। सदा सदा प्रभु सिमरीए श्रंतरि रख्नु उरधारि ॥ १ अवरु न कोइ ॥ प्रभ सरणाई सदा मेरे मा हरि विन १ ॥ रहाउ ॥ रतन पदारथ मार्गका सुइना रुपा 11 खाक ॥ मात पिता सुत वंधपा कुड़े सभे साक जिनि कीता जागाई न मनमुख पस्र नापाक ॥ 11 २ जार्गी दूरि रिश रहिआ तिस नो ॥ तृसना लागी हउमै रहिश्रा **ग्रंतरि** कूरि ॥ भगती नाम वंञहि विह्रिण्या आवहि पूर राखि लेहु 11 जीय जंत करि प्रभ कोइ न रखनहारु दइश्रा ॥ विनु महा विकट जम भइत्रा ॥ नानक नाम्र न वीसरउ करि अपूनी हरि महत्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ८४ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ मेरा तनु ऋरु धनु मेरा राज रूप मैं देसु ॥ सुत दारा वनिता अनेक वहुतु रंग अरु वेस ॥ हरिनाम रिदे न वसई कारजि किते न लेखि ॥ १ ॥ मेरे मन हरि हरि नाम्र धित्राइ।। करि संगति नित साध की गुरचरणी नामु निधानु धित्राईऐ मसतिक चित् लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भागं।। कारज समि सवारी श्रिह गुर की चरणी लागु ॥ हउमै रोगु अप्र कटीएे ना आवे ना जागु ॥ २ ॥ करि संगति तू साध की अठसठि तीरथ नाउ ।। जीउ प्राण मनु तनु हरे साचा एहु सुग्राउ ।। ऐथे मिलडि

रक्षक करका करका करका करका वडाईमा दरगहि पावहि थाउ॥३॥ करे कराए आपि प्रमु समु किछु तिम ही हाथि।। मारि यापे जीवालदा श्रंतरि वाहरि साथि।। नानक प्रभ सरखागती सरव घटा के नाथ ॥ ४ ॥ १४ ॥ ≈४ ॥ मिरीरागु ॥ सरिए पए प्रभ ज्ञापणे गुरु होज्ञा किरपाले ॥ कै उपदेसिए जिनसे सरव जंजाल ॥ यंदरु लगा रामनामि थंमृत नदरि निहालु ॥ १ ॥ मन मेरे मतिगुर सेवा सारु ॥ वरे दहश्रा त्र्यापणी इक निमख न मनहु निमारु ॥ रहाउ ॥ गुण गोविंद गानीयहि त्रवगुरा कटराहार ॥ नितु हरिनाम न सख डिठे विसथार ॥ सहजे मिफनी रतिया भगजल उतरे पारि ॥ २ ॥ तीरथ वरन लख संजमा पाईएे साधु धरि ॥ लुकि कमावै किम ते जा वेखें सदा हद्दि ॥ थान थनंतरि रिन रहिया प्रभु मेरा भरप्रि ॥ ॥ सची कुदरति ३ ॥ सच पातिमाही ग्रमरु सच सचे सचा थान धारीत्रमु सचि मिरजियोनु जहानु ॥ नानक जपीए सच सदा करवानु ॥ ४ ॥ १६ ॥ =६ ॥ मिरीराग् महला ५ ॥ उद्गु जापणा वडभागी धन खाटि ॥ संत संगि हरि मिमरणा मन जनम जनम की कोटि॥१॥मन मेरे रामनाम्र जपि जाप्र॥ मन इछे फल भुंचि तू सभु चुकै सोगु संतापु ॥ रहाउ ॥ जिसु कारणि तन धारिया सो प्रश्व डिठा नालि ॥ जलि थलि महीश्रलि परित्रा प्रभ आपणी नदरि निहालि ॥ २ ॥ मनु तनु निरमनु होइआ लागी साच परीति ॥ चरण भजे पारब्रहम के सभि जप तप तिन ही कीति ।। ३ ॥ रतन जरेहर माणिका अंभृत हरि का नाउ ॥ सख सहज ग्रानंद रस जन नानक हरिगुण गाउ॥ ४॥ १७॥ =७॥ मिरीरागु महला ५ ॥ सोइ सासत् सउला सोइ जित्र जपीएँ हरिनाउ ॥ चरणकमल गरि धन दीया पिलिया निधाने थाउ ॥ साची प'जी सचु संजमो ब्याठ पहर गुण गाउ ॥ करि किरपा प्रश्च मेटिबा मरण न श्रापण जाउ ॥ १ ॥ मेरे मन हरि भज सदा इक्टींग ॥ श्रंतरि रित रहिया मटा सहाई संगि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुखा किया गणी जा मिमरी गोनिंदु॥ जिन चालिया से तपनामिया उह

**表表表表: 表表表表表表表表** संगति मनि वसै जागौ ॥ संता श्रीतम् वखसिंद जिंद त्रभ सोई नरिंद ग्रउसरि प्रभ ग्रापगा राज 11 ą 11 कोटि रम् जित् मजन इसनान 11 रसना पुजै धारि मनि **इस**िट तनि दानु -11 पुरख मिहरवान ॥ जीउ पिंड तिस धन दा हर सदा विछुड़े जो कदे मेलिया 3 न करतारि 11 साचै सिरजगहारि मारगि पाइश्रोत - 11 भूला वंधन कटिया गुरा बीचारि तिस सर्गागती 11 नानक जि ॥ १८॥ ८८॥ सिरीरागु महला y 11 रसना निरमल होइ पिता तन् 11 मात श्रगले साक मिहर करे जे आपगी चसा न विसरे सोइ कोइ 11 सेवि जिचरु सासि विन 11 साचा मेरा विनास ॥ १॥ रहाउ 11 साहिच्च निरमला तिसु मेरे मनि तनि भुख अति अगली कोई जाइ चारे क़ ंडा भालीआ विनु अवरु न जाइ॥ २॥ सह आगै अरदासि करि मेले जो सतिगुरु करतारु -11 भंडारु सालाहीऐ ॥ सदा सदा श्रंतु न सालाहीऐ जिस दे **अनेक** चलत सदा सदा मति विसेख मनि तनि 11 तिसु मिठा जिसु लेख 113113811811 सिरीरागु महला 11 भाईहो समालि तोसा मिलि सचा नामु 11 श्रोथे नात्ति ॥ गुर पूरे ते पाईऐ अपगी नदरि निहालि होबै जिस नो ड़ोइ तिस दइश्रालु 11 8 को सभौ कोइ दुजा थाउ -11 न न तिसु मिले पदारथ ॥ सगल लगा से वडभागी जिन मनु माइ गुरु दाता रहिश्रा समाइ॥ ग्ररु महि परमेसरु गुरु मुखि गुरु सालाहीए करणकारण ॥२॥ कितु लए तराइ निहचल रहे जिन गुरि मथे धारिश्रा अंमृतनामु पीत्रालिया जनम मरन का पथु॥ गुरु परमेसरु सेविया भै भंजन

द स्व ।। सरिग्रुरु गहिर गभीरु है 3 श्रवसंड ।। जिनि गरु सेविश्रा श्रापसा जमदत न लागे हंद्र ॥ शर खोजि डिठा ब्रहमंद् ॥ निधान सतिगरि लगई नाम ॥ २०॥ ६०॥ सिरीराग मन महि मेर 11 2 के खारत्रा कउडा उपजिल्ला साद ॥ मिठा करि मीत सुरिंद कीए विखित्रा रचित्रा याद ॥ जांदे विलम १ ॥ मेरे मन मतगर शी 11 जो दीमें सो गिणसणा मन की मति तियाग जिउ कुकरु हरकाडमा घाउँ दहदिस जाई ॥ लोभी मभ खाइ ॥ काम क्रोघ मदि विद्यापिया ॥ २ ॥ माइया जाल पमारिया भीतरि त्मना पंत्री फासिया निकस न पाए माइ ।। जिनि कीता न जाराई फिरि फिरि श्रावै जाइ ॥ ३ ॥ श्रनिक प्रकारी बहु विधि इह संसारु ॥ जिमनो रखें सो रहे संम्रिय प्ररख हरिजन हरि लिय उघरे नानक सद बलिहारु 11 8 11

२ ॥ गोडलि खाड्या गोडली महलति प्र'नी चल्ला ਜ਼' सतिगरु सेवि पिद्यारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे रैंशि पराहरों उठि चलसहि किया तुं रता गिरसत मिउ सभ फला की बागाति मेरी किया करहि जिनि दीया सो यस लोडि ॥ सरपर उठी चलगा जामी लख करोड़ि ॥ ३ ॥ लख चउरासीह भ्रमतिया दुलम ॥ नानक नाम समालि त' सो दिन नेडा बाडब्रोड । ६२ ॥ सिरीराग महला ५ ॥ तिचरु वसहि जिचरु साथी नालि।। जा साथी उठी चलित्रा ता घन खाकू रालि भइग्रा दरसन देखणै का चाउ ॥ धंन स तेरा

कहानि॥ जा उठी चलसी संतड़ा ता कोई न पुत्रै तेरी बात ॥ २ ॥ पेईअप्ट्रैं सह सेर तूं साहरुई मुलि वम्रु॥ गुर्तमिलि चन्छ आचारु सिखु तुपु कदे न लगे दुखु॥३॥समना साहरै वंत्रणा समि मुकलारणहार॥

॥ रहाउ ॥ जिचरु वसिम्रा कंत घरि जीउ जीउ

森森:森森森森 基本森森森森森森森森 जिन नानक धंतु सोहागणी सह नालि पित्रारु ॥ ४ ॥ २३ ॥ ६३ ॥ श्रोही सिरीराग्र महला घरु ६ 11 करगकारग एकु ¥ श्राकारु ।। तिसहि धित्रावह मनं मेरे सरव को आधार ॥१॥गुर के महि धित्राइ 11 छोडि सगल सित्रागपा साचि कलेस ॥ रहाउ 11 दुख् न भउ गुर विनु तरिश्रो न कोइ ॥ २ ॥ ॥ कोटि करि रहे जतना साधारै सगले पाप जाहि हउ मन वलिहारणे जि गुर की पैरी पाहि ॥३॥ साध संगति मनि हरि का नाउ ॥ से वडभागी नानका जिना मनि इह भाउ सिरीरागु महला ५ ॥ संचि हरिधनु पूजि सतिगुरु विकार ॥ जिनि तं साजि सवारिश्रा हरि  $\Pi$ जपि मन नामु एक अपारु ॥ प्रान तन जिनहि मनु दीया रिदे का आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामि क्रोधि संत सरगी पउ लाग्र - 11 कमावै एह श्रंधारु ॥ २ ॥ सत् संतोख दइश्रा देइ रेगा जिसु निरंकारु॥ ३॥ जो प्रभु नानक गुरि पसरित्रा कहु पासारु 11 सगल ब्रहम बीचारु ॥ ४ ॥ २४ ॥ ६४ ॥ सिरीराग्र महला सगलाणा ॥ दुहहूं ते रहत भगत सरवे समाणा किश्रा 11 ॥ ठाक्ररु कहउ स्रगाउ स्थामी वडपुरखु सुजारा।। १ ॥ रहाउ ॥ मान अभिमान संतह कोई कोटि मंधाही समदरसी कहन कथन कहन ते करला 11 मुकता अवगति कछु नदरि न आइआ॥ संतन की दान पाइत्रा ॥४॥ २६॥ ६६॥ सिरीरागु महला Ä भूलहि पिश्रारे लाड लडाइग्रा 11 II ξ सहेला हरि पिता माइश्रा II कहावन 11 १ तेरा 11 भावन 11 रहाउ 11 हउ माग्र तेरा हउ जानउ - श्रापा ताग्र n ही मधि सभिह वेमुहताज पिता वापा 11 11 जानउ

नाही तेरी कवन खगता बंधन मुकतु संतहु मेरी राखें ममता ॥३॥ भए किरपाल ठाकुर रहियो यावण जाणा ॥ गुर मिलि नानक पारब्रहसु पळाणा ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६७ ॥ सिरीराग्र महला ५ घरु १ ॥ संत मिलि भाईया कटियडा जमकालु ॥ सचा साहित्र मनि वठा दृह्यालु ॥ पूरा सतिगुरु मेटिया विनसिया सम् जंजाल ॥ १ ॥ सविगुरा हउ तुवु बिटहु कुरवाणु ॥ तेरे दरसन कड वलिहारणे तुमि दिता श्रमृतनामु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन तं सेतिया भाउ सुजान ॥ तिना पिछ छटीए त्रिन ग्रंदरि निधानु ॥ गुर जेवह दाता को नहीं जिनि दिता आतम दानु ॥ २ ॥ श्राए से परवाण हहि जिन गुरु मिलिया सुभाइ ॥ सचे रनिया दरगह वैसणु जाइ ॥ करते हथि वडिग्राईया पूरवि लिखिया पाइ।। ३।। सच करता सच करणहारु सच साहित सच टेक ॥ सची सञ्ज बलार्गाएँ मची बुधि विवेक ॥ सरव निरंतरि रि रहिया जपि नानक जीवें एक॥४॥२=॥ ६=॥ मिरीराग् महला ४ ॥ परमेमुरु पूजीए मनि तनि लाइ पित्रारु ॥ सतिगुरु दाता जीय का सभसे देइ अधारु॥ सतिगुरु वचन कमावर्णे सचा एहु बीचारु॥ नितु साधू संगति रतिया माइया मोहु सभू छारु ॥ १ ॥ मेरे साजन हरि समालि ॥ साध संगति मनि वसै परन होवें गुरु समस्थ अपारु वडभागी घाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरु ॥ गुरु अगोचरु निरमला गुरु जेनडु अनरु न कोइ॥ गुरु करता करणहारु गुरमुखि सची सोइ ॥ गुर ते बाहरि निछ नहीं गुर कीवा लोड़े सु होइ ॥ २ ॥ गुरु तीरख शुरु पारजात देइ हरिनामु गरु दाना मभ ममग्यु गुरु निरंकारु गुरु ऊचा ध्रमम अपारु ॥ गुरु की महिमा ध्रमम किया कर्य कथनहारु ॥ ३॥ जितदे फल मनि वाछीश्रहि पानि ॥ परित लिखे पात्रखे साच नाम दे रासि ॥ सनिगुर मरणी बाहबां बाहुड़ि नही निनासु ।। हरि नानक जीउ पिद्र तेग मास् 11 8 II २६ मिरीगग मुगि महला Ħ माईहो मार्च नाइ 11 सुर सरेपण

**水水水水水水水水水水水水水水水** तीरथ हरि का नाउ ॥ त्रागै दरगहि मंनीत्रहि मिलै निथावे थाउ ॥१॥ भाई रे साची सतिग्रर सेव ।। सतिग्रर तुठै पाईऐ पूरन त्रलख त्रभेव ।।१।। रहाउ ।। सतिगर विटह वारिश्रा जिनि दिता सचु नाउ ॥ श्रनदिनु सलाहणा सचे के गुण गाउ ॥ सचु वाणा सचु पैन्हणा सचे सचा नाउ ॥ २ ॥ सासि गिरासि न बिसरै सफनु मूरति गुरु आपि ॥ गुर जेवड अवरु न दिसई आठ पहर तिस जापि ॥ नदरि करे नाम्र गुणतासि ।। ३ ।। गुरु परमेसरु एक है सभ महि रहित्रा समाइ।। जिन कउ पूरवि लिखिया सेई नामु धियाइ ॥ नानक गुर सरणागती मरै न आवै जाइ ॥ ४ ॥ ३० ॥ १०० ॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सिरीरागु 8 महला त्रसटपदीत्रा ।। त्राखि त्राखि मनु वावणा जिउ जिउ जिस नो वाइ सुणाईएे सो केवडु कितु थाइ ॥ त्राखण वाले जेतडे सभि त्राखि रहे लिय लाइ ॥ १॥ वाबा त्रलहु अगम अपारु ॥ सचा परविद्गारु ॥ १॥ रहाउ ॥ तेरा नाई पाक थाइ जापी केतड़ा लिखि न जार्गे कोइ॥ जे सउ साइर मेलीत्र्यहि तिल् न प्रजावहि रोइ ।। कीमति किनै न पाईश्रा सभि सुगि पैकामर **ञ्चाखिह सोइ ॥ २ ॥ पीर** सालक सादक सहीद ॥ सेख मसाइक काजी दरि दरवेस रसीद ॥ वरकति मुला पडदे रहनि दरूद ।। ३ ।। पृछि न साजे पृछि त्रमली पुछि न देवे लेइ।। श्रापणी कुदरति श्रापे जागौ ।। सभना वेखे नदिर करि जै भावे ते देइ ।। ४ ।। थावा नाव न जागीग्रहि नावा केवड नाउ ।। जिथै वसै मेरा पातिसाह सो केवड थाउ ।। त्रंबड़ि कोइ न सकई हउ किस नो पुछिणि जाउ ।। ५ ।। वरना वरन न भावनी जे किसे वडा करेइ ॥ वडे हथि वडियाईया हुकमि सवारे श्रापर्गे चसा देइ भावै ढिल 11 न सभु को त्रालै बहुतु बहुतु लेंगे कै केरइ ॥ ६ ॥ वीचारि 11 कै दे **आखीऐ** केवडु रहिया समारि दाता 11 न ञ्चावई तेरे जुगह जुगह भंडार ॥

(88)

॥ ७ ॥ १ ॥ महला १ ॥ सभे कंत सहेलीत्रा सगलीत्रा करहि सीगारु ॥ गयत गसावसि ऋदिया सहा वेस विकार ॥ पाखंडि ब्रेम् न पाईऐ खोटा पाज ख़ुयार १ ॥ हरि जीउ इंड पिरु रावै नारि ॥ तुत्र भावनि सोहागर्णी श्रपणी किरपा लैहि सवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरसवदी सीगारीया तनु मनु पिर के पासि ॥ दुइ कर जोड़ि खड़ी तके सच्च कहे अरदासि ॥ लालि रती सच भै वसी भाइ रती रंगि रासि ॥ २ ॥ प्रित्र की चेरी कांढीएे लाली माने नाउ ॥ साची श्रीति न तुर्द्ध साचे मेलि मिलाउ॥सबदि रती मनु वेधित्रा हउ सद वलिहारै जाउ ॥३ ॥ साधन रंड न वैसई सितगुर माहि समाइ।। पिरु रीसालु नउतनी साचउ मरे न नित रवे सोहागणी साची नदिर रजाइ॥४॥साच धडी धन माडीऐ कापड़ प्रेम सीगारु ॥ चंद्रनु चीति वसाइत्रा मंदरु दसवा दञारु ॥ दीपकु सबदि दिगासित्रा रामनाम् उर हारु ग्रंटरि सोहणी मसतकि मणी पित्रारु ।। सोभा सरति साचे प्रोमे अपार ॥ वितु पिर पुरखु न जाग्रई साचे गुर के हेति ॥ निसि श्रंधियारी सुतीए किउ पिर विन रेंखि पिञ्जारि विहाइ ॥ यंक्र जलउ तनु जालीश्रउ मनु धनु जलिवलि धन कंति न राबीया ता विरथा जीवनु जाइ॥७॥ सेजैं कंत सती युभः न पाइ ॥ इउ सुती पिरु जागणा किस कउ पूछउ जाइ॥ सतिगरि मेली में वसी नानक प्रेम्न सखाइ ॥ = ॥ २ ॥ सिरीराग महला १ ॥ आपे गुरा आपे कर्य आपे सुरा बीचारु ॥ आपे रतनु परिव तुं श्रापे मोलु श्रपारु ॥ साचउ मानु महतु तुं श्रापे देवणहारु ॥ १ ॥ जीउ तुं करता करतारु ॥ जिउ भावें तिउ राखु तुं हरिनाम मिलै श्राचारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे हीरा निरमला आपे रंगु मजीठ ॥ श्चापे मोती ऊजलो श्रापे भगत बसीडु ॥ २ ॥ शुर के सबदि सलाहणा थडीउ ।। २ ॥ व्यापे सागरु बोहिया व्यावे पारु साची बाट सजाण तं सबदि लघावणहारु ॥ निडिरिक्षा ाणीपै पामु गुरू गुवार ॥ ३ ॥ व्यसथिर करवा देखीपे होर लाइ ।। स्नापे निरमलु एकु ਰ` गुरि ਜ਼ਿਤ

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

表表:表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 हरि जीउ सबदि पछाग्गीऐ साचि 11 8 11 लिव लाइ मैलु न लगई सच घरि जिसु तनि वाकि तित 11 करे सचु पाईऐ विनु नावे किया साक् नदरि हउमै जिनी सच पछाणिया से सुखोए जुग चारि H तसना मारि के सचु रिल्या उरधारि ॥ जगु महि लाहा एक नामु पाईऐ वखरु लादीएं लाभु सदा सचु रासि ॥ गुर वीचारि ॥ ६ ॥ साचउ वैसई भगति अरदासि सची पति सिउ 11 परगासि ॥ ७॥ नाम् ऊचा ऊचउ आखीऐ कहउ देखा तह एक तूं सित्तगर दीया जाइ ॥ जह जाणीएं नानक सहजि सुभाइ ॥ = ॥ ३ ॥ सिरीरागु जोति निरंतरि महला १ ॥ मछुली जालु जागिश्रा न सरु खारा त्र्रति सित्राणी सोहणी किउ कीतो वेसाह H कोते कारिए पाकडी कालु न टलै सिराहु ॥ १ ॥ भाई रे इउ सिरि जागह मागासा पर्वे अचिंता जिंउ मछी तिउ ॥ १॥ रहाउ ॥ सभु जालु काल को बिनु गुर कालु अफारु ॥ सचि रते से उबरे दुविधा छोडि विकार ॥ इउ तिन के विज्ञहारणे दिर सचै सचित्रार॥ M DINGERIA २ ॥ सीचाने जिउ पंखीत्रा जाली विधक हाथि ॥ गुरि राखे से उबरे होरि फाथे चोगै साथि ।। बिन्त नावै चुिण सुटी ऋहि कोइ न संगी साथि ।। ३ ॥ सचो सचा त्राखीए सचे सचा थानु ॥ जिनी सचा मंनित्रा तिन मनि सचु घित्रानु ॥ मनि मुखि सूचे जागीत्रहि गुरमुखि जिना गित्रानु ॥ ४ ॥ सितगुरि त्रमें त्ररदासि करि साजनु देइ मिलाइ ॥ साजनि मिलिएे सुख पाइत्रा जमद्त मुए विखु खाइ ॥ नावे श्रंदिर हउ वसां नाउ वसे मनि श्राइ।। ५ ॥ वामु गुरू गुवारु है विनु सबदै वृक्त न पाइ ॥ गुरमती परगासु होइ सचि रहे लिंव लाइ॥ तिथे कालु न संचरे जोती जोति समाइ॥ ६॥ तूं है साजनु तूं सुजाणु तूं आपे मेलणहारु ॥ गुर सबदी सालाहीएे पाराबारु ॥ तिथै कालु न श्रपडे जिथे श्रंत का समे अपारु ॥ ७ ॥ हकमी ऊपजहि हुकमी कार हकमी कालै वसि है हुकमी साचि समाहि - 11 नानक जंता वसि किछ नाहि इना 11 जूठै मनि सिरीराग्र **जू**ठि 11 महला जिहवा 法法法法 法法法法法

जठी होड़ ।। मुखि भुट भेरठ बोज़ला किउकरि सचा होड़ ।। बिन अभ सबद न मांजीए माचे ते सच होड़ ॥ १ ॥ मधे गुरुहीसी सख केहि ॥ पिरु रलीया रसि माससी साचि सबदि सरा नेहि ॥ ।। रहाउ ।। 9 पिरु परदेसी जे थीए धन वांदी भरेड।। जिउ जलि थोडैं करण पलाव करेड़ ॥ पिर भावें सख पाईएे जा आपे नदिर करेड ॥ र ॥ पिरु सालाही आपसा सरवी महेली नालि।। तनि सोहै मन मोहिआ रती रंगि निहालि ॥ सबदि सबारी सोहसी पिरु रावे गुरा ॥३॥ कामणि कामि न आवर्ड खोटी अवगणिआरि ॥ ना सुरा पेईऐ साहरें ऋठि जली वेकारि ॥ त्रापण वंजण डाखड़ो छोडी कंति विसारि ॥ ४ ॥ पिर की नारि सहावस्थी मती सो कित सादि 11 पिर कें कामि न आपर्ड बोले फादिल बादि॥ दरि घरि ढोई ना लहें छटी दर्जे सादि॥ ४॥ पंडित वाचिह पोथीया ना वसहि वीचारु॥ श्रम कर मती दे चलहि माइआ का वापार ॥ कथनी कठी रहणी सबद स सारु ॥ ६ ॥ केते पंडित जोतकी बेदा करहि वादि विरोधि सलाहणे वादे श्रावण जाण ॥ विन गर करम न छटसी बरनाखु ॥ ७ ॥ समि गणवंती याचीयहि यारिव कोड हरि नारि महावसी H बरू ॥ नानक सपदि मिलावडा ना वेछोडा होड 11 = 11 ¥ जपु तपु संजमु साधीएँ तीरिय कीचें वास ॥ 11 8 दान चंगियाईया नितु साचे किया तामु ॥ जेहा राधे तेहा लुर्ण दिलु गुण जनमु दिखाला। १ ॥ मुधे गुण दासी सुख होह ॥ ॥ रहाउ ॥ निरा श्चरमण तियोगि समाईए गरमति परा सोड ॥ १ धुर्के आपणा वसत रही रासी वापारीया तके कुंडा चारि ॥ मृतु न घरवारि ॥ निष्णु बस्तर दुरम् व्यगला कृडि मुठी क्रहियारि लाहा थादिनिसि नउतना परखे वीचारि ॥ वसत रतन पर्ल कारज सारि ॥ वर्णजारिया सिउ वर्णज करि पाईए जे मेले ३ ॥ संतां संगति मेलगहारु मिलिया होइ न निखुई जिसु यंतरि जीति थपार ॥ सर्च थासणि ग्रेम पियार ॥ ४ जिनी पद्याणिया याप महि सचे मद्दु गुधाइ Ħ सेनी रनिया सचो

।। त्रिभवर्णि सो प्रभु जागीऐ साची साचै नाइ।। ५।। पिरु जाता संगि ॥ सहाश्गी जिनि महली पिरु रावे रंगि।। सचि सुहागिण सा भली पिरि संगि ॥ ६॥ भूली भूली थिल चड़ा थिल चडि जे फिरा हिनु गुर वुभ न पाउ फिरि ग्रावड ॥ पुछह जाउ 11 जाइ पधाऊत्र्या 9 होइ ॥ राजनु जागाहि त्र्यापगा दरि घरि ठाक न होइ ॥ नानक कोइ ॥ = ॥ ६ ॥ सिरीरागु महला रहिया दजा अवरु न जाणीए निरमल देह सरीरु ॥ निरमल साची ते निरमल ग्र 8 11 सो जाएँ अभ पीर ॥ सहजें ते सुख अगलो ना लागै ।। १ ।। भाई रे में छ नाही निरमल जलि नाइ ॥ निरमल त होरु मैल भरी सभ जाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ कीश्रा करणेहारि 11 रवि ससि दीप त्रिभवशि जोति अपार ॥ हाट पटण गड़ कोठड़ी सच्च सउदा वांपार ॥ श्रंजन भैभंजना देखु निरंजन भाइ गुपतु प्रगट्ट 11 जाणीएं जे मन राखें ठाइ ॥ ऐसा सतिग्ररु जे मिलै ता सहजे ॥ ३॥ कसि कसवटी लाईऐ परखे हित्र चित् पाइनी खरे खजाने पाइ ॥ **ऋंदेसा** ग्रास दरि जाइ समाइ॥ ४॥ सुख कउ मागै सभु को त्रगला मनमुखि वुभ दुख् न होइ ॥ जागाीत्रहि सवदि भेदि सुखुं होइ 11 4 11 ॥ मुनिजन सेवक विश्रासु व्रहम साधिका ।। सचि रते से जिग्णि गए हउ सद विलहारै भरे जिन मुखि नामु न होइ ॥ चह ज़िंग मैले मल भगती विह्रिण्या मुह काला पति खोइ ॥ जिनी नामु विसारिया खोजत खोजत पाइत्रा डरु करि मिलै त्रापु पछाग्रे घरि वसै हउमै तृसना जाइ ॥ नानक निरमल जो राते हरिनाइ।।⊏।।७।। सिरीरागु महलां १।। सुणि मन भूले की चरणी लागु।। हरि जिप नामु धित्राइ तू जमु डरपे दुख द्खु घणो दोहागणी किउ थिरु रहै सुहागु ॥ १॥ भाई रे अवरु नाही

धनु नामु निधानुहै गुरि दीया बलि 11 तिस गुरमति पति सावासि 11 8 11 रहाउ II. जाउ मिलाउ ॥ तिसु विज घड़ी न जीवऊ विन्तु नावे मरि संगि जाउ.॥ मैं अंधुले नामु न वीसरैं टेक टिकी घरि जाउ ॥ २ ॥ गरू जिना का श्रंधुला चेले नाही ठाउ ॥ विनु सर्तिगुर नाउ न पाईऐ ॥ ब्राइ गइब्रा पछतावसा जिउ संजै घरि विन नार्वे किया सम्राउ

जिना का श्रेपुला 'चल नाही ठाउ ॥ । घनु सार्वगुर नाउ न पाहप विनु नार्ने किया सुप्राउ ॥ श्राह गहश्या पछुताश्या जिउ सुःजै घरि काउ ॥ ३ ॥ विनु नार्ने दुखु देहुरी जिउ कलर की भीति ॥ तत्रलगु महलु न पाईपे जरलगु साचु न चीति ॥ सबदि रपे घरु पाईपे निरवाणी पदु नीति ॥ ४ ॥ हउ गुर दुख्उ श्रापये गुर पुछि कार

निरवाणी पदु नीर्ति ॥ ४ ॥ इउ गुर पूछड व्यापण गुर पुछ कार कमाउ ॥ सबदि सलाही मिन वसे हउमे दुखु जिल जाउ ॥ सहजे होइ मिलाग्रङा साचे साचि मिजाउ ॥ ४ ॥ सबदि रते से निरमले तिज काम कोषु व्यहंकारु ॥ नाष्टु सलाहीन सद सदा हिर राखिह उरधारि ॥ सो किंड मनहु क्षितारीए सम जीव्या का व्याधारु ॥ ६ ॥ सबदि मरे सो मिर रहै किरि मरे न दजी बार ॥ सबदे ही ते

पाईए हरिनामे लगे पियार ॥ विज्ञ सबरे जगु भूला फिरे मिर जनमे बारो वार ॥७॥ सम सालाई थाप कउ वडह बडेरी होइ॥ गुर विज्ञ थापु न चीनीए कहे सुखे किया होइ॥ नानक सबदि पद्धाणीए हजमें करें न कोइ॥ =॥ =॥ सिरीरागु महला १॥ विज्ञ पिर धन सीगारीए जोगज वादि पुत्रारु ॥ ना माखे सुलि सेजड़ी विज्ञ पिर बादि सीगार ॥ द्रु पखो दोहागखी ना घरि सेज मतारु॥१॥

सुपु होहे ।। बिन्नु गुर प्रेष्ठ न पाईऐ मिले रंगु होइ ॥ १ ॥ रहाउँ ॥ ग्रर सेवा पाईएे हरि वरु सुस् सचि माणे पिर सेजड़ी गूड़ा 11 गुरम्राख जाणि मित्राणीएँ गुरि मेली गुण चारु ॥ २ ॥ सचि मिलह मोही रंग लाह ॥ मनु तनु साचि निगसिया न जाइ ॥ हरि घरि सोहागणी निरमल साचै वरु नार ।। ३ ॥ मन महि मनुत्रा जे मरे ता पिरु राप्तेनारि ॥ इकत का हारु ॥ संतसभा तागै रिल मिलै गिल मोनीयन सरा उत्पर्न खपे ॥ खिन महि उपजे खिनि नाम यधारु ॥ ४ पडाएँ सी रहे जाइ - 11 संदर् तिम

MANAGE REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE P संताइ ।। साहिचु त्र्यतुलु न तोलीएं कथनि न पाइत्रा जाइ।। ५।। वापारी वर्णजारिया याए वजहु लिखाइ ॥ कार कमावहि सच ॥ प्रंजी साची गुरु मिलें ना तिसु तिलु न तोलि तोलाइसी सच तराजी तोल 11 श्रासा तुलाए तोलसी पूरे बोल्र ॥ त्रापि 11 न छुटीऐ ना पड़ि पुसतक भार -11 काइश्रा पिश्रार ॥ नानक हरि भगति नाम्र सिरीरागु H II 3 11 महला करतार こ 11 मिलै जे पाईऐ वीचारु रतन् मनु पाईऐ पिश्रारु ॥ मुकति पाईऐ सरव पदारथ अवगण. ॥ भाई रे गुर विनु गित्रानु न होइ 11 पूछह धुनि कोइ १ ॥ रहाउ गित्रानु 11 11 कहावै सोइ ॥ सफलिश्रो विरखु हरोश्रावला भंडारे जवेहर माणकी ग्रर लाल ॥ ग्रर पाईऐ निरमल नाम पित्रारु ॥ साची वखरु संचीएं पूरें करिम मेटणो सतिगुरु दुख सुखदाता असुरु संघारु 3 विखम्र डराग्णो ना कंधी ना पारु ॥ वेड़ी ना सतिगुरु भै वोहिथा नदरी मलारु ॥ का पित्रारा विसरे लागै उतारु ॥ ४ ॥ इक तिल्र दुखु जपै जलावणी नामु न रसाइ जिहवा H घडु पकड़े पछुताइ ॥ ५ ॥ मेरी मेरी करि गए तनु धनु कलतु वितु नावै धनु वादि भूलो है मारगि आथि ऋावै अकथो काथि गरेम्रखि 11 દ્ 11 पूरवि लिखिश्रा मेटीऐ किउ कमाइ मिलै मिलाइ छुटीऐ गुरमति हरिनाम न जीउ परानु हउमै का जिस 11 ममता श्रभिमानु बलउ 11 नानक वीचारीऐ जलउ सबद ॥ सिरीरागु गुणी निधानु . १० महला 11 H Z, जैसी ऐसी करि हरि सिउ प्रीति जल कमलेहि 11 विगसै पछाड़ीऐ भी श्रसनेहि नालि महि 11 जल

プラウクウクウクウクウウウウウウウ**ウ** 

जीय उपार के नितु जल मरणु निनेहि ॥ १ ॥ मन रे किउ छूटहि वितु पियार ॥ गुरमुन्वि र्यनिर रिवे रहिया चलमे भगिनि भंटार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रे मन ऐसी हिर मिउ प्रीति करि जैसी महुनी नोर ॥ जिउ यधिकउ तिउ मुखु घृषो मनि निन सांति

महुलो नोर ॥ जिउ प्रधिक्ष तिउ सुखु घुणो मिन तिन साँति सरीर ॥ पितु जल घडी न जीवर्ड प्रसु जाणे प्रम पीर ॥ २ ॥ रे मन ऐसी हिर्ग मिउ प्रीति करि जैसी चात्रिक मेहु ॥ सर मिर थल हरीयावले इक युंट न पबर केहु ॥ करिन मिले सो पाईऐ किरत

हरीयावले इक ब्रंड न पबरे केह ॥ करिन मिलें मो पाईए किरतु पट्या मिरि देह ॥ ३ ॥ रे मन ऐसी हिर मिउ प्रीति करि जैमी जल हुध होट ॥ याबटलु आपे खर्च दुध कड खपिल न देह ॥ यापे मेलि विद्युनिया मचि वटिआई देह ॥ ४ ॥ रे मन ऐसी हिर मिउ प्रीति रिंग जैसी चक्की सूर ॥ विद्यु पत्रु नीद न मोतई जाले दूरि हुजरि ॥ मनस्थि सोसी ना पूर्व गुरुस्थित सद्या हुजरि ॥ ४ ॥

मनमृत्य गण्त गण्यायपो करता करे सु होइ॥ ता की कीमित ना पर्य वे लोच मसु कोड ॥ गुरमित होड त पाईपे मिच मिल सुल होड ॥ ६ ॥ मचा नेष्ट न तुर्व्य वे सितगुरु मेट्टै मोइ ॥ गिम्मान पदारपु पाईपे त्रिभरण मोभी होड ॥ निरमल नासु न बीमर वे गुण रा गाहद होट ॥ ७ ॥ सेति गर मे पत्तरण् वो लुगदे मर निल ॥ घडी कि सुहति कि चलणा खेलणु अनु कि विल ॥ किसु तुं मेचिह मो मिल जाड मचा पिंहु मिल ॥ इनाधिस गुर प्रीति न सप्त हर्डम मेंलु न जाड ॥ मोहं आपु पद्याणीपे स्वादि मेदि

पर्तायाइ ॥ गुरमुन्ति त्याप पठाणीएँ यार कि वरे कराइ ॥ ६ ॥ मिलिया का किया मेजीए समित (मिले पनीयाइ ॥ मनशुखि ŧ बोछिडि चोटा खाइ ॥ नानक दरु घरु एक १॥ मनमुखि अलै भलाईऐ जाइ ॥ १० ॥ ११ ॥ मिरीराग महला को न दिखाउई अधी आर्य जाई॥ गर दिन भनी ठउर न काइ॥ गियान पडारव खोड्या रुगिया मुरा बाइ ॥१॥ मरिम सुनाइ।। मरिम सुनी डोहागरी ना पिर व्यक्ति समाइ ॥१॥ रहाउ ॥ भूनी फिर्र दिमनरी भूली गृहु तजि जाइ ॥ भूली इ'गरि थलि पड़ भरम मनु दोनाइ॥ घरड़ दिहु नी किउ मिलै गर्गन प्रठी निल्लाइ॥२॥ भिन्द्रदिमा गुरु मैनमी हरि रिम नाम पिम्रारि ॥ माचि सहित्र सोमा घणी

**京东东东东东东东水水水水水水水** H भावै रखु तूं **अधारि** ॥ जिउ तिउ नाम हरिग्ग विनु कवनु भतारु ॥ ३॥ अखर पड़ि पड़ि भुलीए भेखी वहुतु अभिमानु ॥ तीरथ नाता किया करे मन महि मैलु गुमानु ॥ गुर विनु किनि समक्ताईऐ मन राजा सुलतानु ॥ ४ ॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुरम्रुखि ततु वीचारु ॥ साधन त्रापु गवाइत्रा गुर के सबदि सीगारु ॥ घर ही सो पिरु पाइत्रा गुर के हेति त्रपारु ॥ ५ ॥ गुर की सेवा चाकरी मनु निरमलु सुखु होइ ॥ गुर मनि वसित्रा हउमै विचहु खोइ ॥ नाम्रु पदारथु लाभ्र सदा मनि होइ ॥ ६ ॥ करमि मिलै ता पाईऐ आपि जाइ॥ गुर की चरणी लिंग रहु विचहु आपु गवाइ॥ सचे सेती रतिआ सचो पलै पाइ॥७॥ भुलग अंदरि सभु को अभुलु गुरू करतारु॥ गुरमति मनु समभाइत्रा लागा तिसै पित्रारु ।। नानक साचु न वीसरै मेले सवद ॥ १२ ॥ सिरीराग महला ξ 11 तुसना माइत्रा जोवनि नारि ॥ धनि जग्र ठगिश्रा चंधप घर मुई ।। मोह ठगउली हउ वरते लोभि **अहंकारि** सा संसारि प्रीतमा मै वितु कोइ मे तुभ अशरु न वित अवरु न भावई तूं होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु भावहि सुखु सालाही रंग सिउ गुर के सबदि संतोख जो दीसै 11 सो वेखु वाट वटाऊ 11 ऋाइऋा नित न चलदा देख् ॥२॥ त्राखिण त्राखि केतड़े गुर विनु वृक्त न होड़ । नाम्र जो तुधु वडाई जे मिलै सचि रपै पति होइ 11 भावहि से कोइ ॥ ३ ॥ गुर सरणाई छुटीऐ न मनग्रख खोटी धात पातिसाह की घड़ीएे सर्वदि विगासि पवै खजाने रासि तेरी 11 811 कीमति ना कहराँ हाथ ठोकि वजाइ H न लभई सचि ग्रमति त्रं होरु सालाहणा कीमति पाइ न भावई तितु ति नामु न हउमे वादु॥ जाइ ॥ ५ ॥ जित् तिन गुर विनु गित्रानु न पाईऐ विखित्रा दुजा सादु विनु 11 कामि माइत्रा फीका सादु ॥ ६ ॥ त्रासा **ऋंदरि** जंमिश्रा श्रासा वंधि चलाईऐ त्रासा म्रहे रस कस खाइ चोटा 1 महि अवगणि वधा मारीएे छूटै गुरमति नाइ ॥ ७ ॥ सरवे

जिउ भार्ने तिङ सासु ॥ गुरमति साचा मनि वसै नामु भलो पति साथ ॥ हउसै रोग गुगईए सबदि सचै सच मास श्राकामी पातालि तूं त्रिमत्रणि रहिश्रा समाइ ॥ श्रापे मगती भाउ तुं आपे मिलहि मिलाइ॥नानक नामु न वीसरै जिउ मार्ने तिर्ने रजाइ॥ ६ ॥ १३ ॥ मिरीरागु महला १ ॥ राम नामि मनु वेथिया कि वरी बीचारु || सपद सुरित सुखु ऊपजै प्रम रातउ सुख सारु || जिउ मार्न तिउ राख तुं मैं हरिनामु श्रघारु ॥ १ ॥ मन रे साची खमम रजाइ ॥ जिनि तनु मनु माजि मीगारित्रा तिम लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तनु बैमंतरि होमोऐ इक रती तोलि कटाइ ॥ हरिनामे तनु मनु समघा जे करी अनदिनु अगनि जलाइ Ħ जे लख कोटी करम कमाइ ॥२॥ अरघ सरीरु कटाईऐ मिरि करातु घराड ॥ ततु हैमंचलि गालीए भी मन ते रोग्र जाइ ॥ इन्निमें तृत्ति न प्रजर्ड सम डिठी दोकि यजाड ॥ ३ ॥ के रोट दत करी वह हैनर गैनर टानु॥ मिम टानु गऊया घणी मी श्रंति गरा गुमान ॥ रामनामि मन बेधिया गरि दातु ॥ ४॥ मन हरु बुधी केनीया केने बेद बीचार ॥ केने बंधन जीय के गुरम्रुखि मोग्वदयार ॥ सचह श्रोरें सभ्र को उपरि सच श्राचारु ॥ ४ ॥ मञ्जू को ऊचा आखीए नीच न दीमै कोड ॥ इस्नै मांडे साजिए चानणु तिहु लोइ ॥ उरमि मिलै सच्च पाईएै धुरि मेर्ट रोड ॥ ६ ॥ माधु मिनै माधु जनै मतोग्रु वसै ग़र भाइ ॥ श्रम्थ क्था वीचारीएँ जे मतिगुर माहि ममाइ ॥ पी श्रंमृतु मंतीखिश्रा दरगदि पैघा जाइ ॥७॥ घटि घटि वार्ज रिंगुरी अनदिनु समाइ ॥ तिरले वज मोभी पई गुरुवि मन यमभाइ नामु न बीमर्र छुटै सपदु कमाइ ॥ = ॥१४॥ मिरीरागु महला १॥ चितं दिसदि घउनहर वसे वंक द्यार ॥ प्रति मन सुसी उसारिया दुनै हैनि पियारि॥ यहरू खानी प्रेम नितु टहि हैरी तुत छारु ॥ १ ॥ माई रे तनु घनु माथि न होड़ ॥ रामनामु घनु नित्मलो गुरु दाति परे असु मोड़ ॥१॥ रहाउ ॥ रामनामु धनु निरमनो जे देर्न टेन्ससुहारु ॥ धार्म पुछ न हो रई जिसु वेकी सुरु वस्तारु ॥ धापि छडाए छुटीए धापे वस्त्रमणुहारु

has as जागौ धीत्रा ।! नारी मनमुखु आपर्ग पूत संजोगु 11211 ॥ गुरमुखि सविद देखि **बिगासी** ऋहि नाले हरखु सोगु सु चलै वितु रंगायले श्रहिनिसि हरिरसु जावगो ॥३॥ चितु भोग हूं हि डोलाइ **त्रिगुचीऐ** महि वाहरि 11 घर पल हउभै करि मुसी गुरम्खि मनमुखि पाइ ॥ ß साकत निरगणिश्रारिश्रा श्रापणा मृलु पछाएए बिंदु ॥ रकत का त्रगनी पासि पिराणु ॥ पवर्ण के वसि देहुरी तनो मसत्रिक सच नीसाणु ॥ ५ ॥ बहुता जीवणु मंगीऐ मुत्रा न लोड़े कोइ॥ सुखजीवणु सोइ तिसु श्राखीएे जिसु गुरम्रखि वसित्रा विह्रग्रे 11 नाम होइ ॥६॥ जिंउ सपने निसि गर्गा जिस्र हरिगर दरस न सरपनि के वसि जीग्रडा श्रंतरि होइ ॥ निद्रा जबलगि इउ वीचारीऐ सुपना हउमै दोइ ॥ गुरमति होइ इंह लोइ जग्र 11011 पाईऐ जिंउ वारिक दृधे माइ ॥ विनु जल कमल हरिरसि सु ना थीए बिनु जल मीनु मराइ ॥ नानक गुरम्रखि हरिगुरा गाइ ॥ = ॥ १५ ॥ सिरीरागु महला δ डरावणो पेईऋड़े डरीआसु ॥ ऊचउ परवतु गाखडो गुरि मेली तित तास ॥ गुरमुखि अंतरि जाणित्रा तरीत्रासु भाई रे भवजन्त विख्य डरांउ ॥ सतिगुरु रसि मिलै गुरु पूरा जे करी जागा। १ ॥ रहाउ ॥ चला चला चलगहारु जो आइया सो चलसी यमरु सु गुरु करतारु ॥ भी सचा सालाह्या सोहरों पके सचे थानि पित्रारु ॥ २ ॥ दर घर महला कोट हजार॥ लसकर लख अपार ॥ किसही नांलि पाखरे न चिल्या म्रुए असार ॥ ३ ॥ सुइना रुपा संचीऐ मालु जंजालु ।। सभ जंग महि दोही फेरीऐ विनु नावे सिरि कालु ।। विंड पड़े जीउ खेलसी बदफैली किश्रा हालु ।। ४ ।। प्रता देखि विगसीएे नारी सेज भतार ॥ चोत्रा चंदनु लाईऐ कापड़ रूपु सीगारु ॥ खेहू खेह रलाईऐ छोडि चलै घर वारु ॥ ४ ॥ महर मलूक कहाईएे राजा राउ कि खानु ॥ चउधरी राउ सदाईऐ जलि वलीऐ अभिमान ॥ मनमुखि जिउ डवि नाम् विसारिश्रा दधा कानु 11 8 - 11 ऋग्रि ※本本本·农本本本本本本本本本本本本本本本 करि जाइमी जो ब्राइब्रा जग माहि ॥ सभु जगु काजल कोठड़ी मुत्राहि॥ गुरि राखे से निरमले सबदि निवारी भाहि ॥ ७ ॥ नानक तरीएे सचि नामि सिरि साहा पातिमाहु ॥ मै हरिनामु रतनु वैसाहु ॥ मनमुख भउजिल पचि मुए हरिनाम्र गुरमुखि तरे अथाहु ॥ = ॥ १६ ॥ सिरीरागु महला १ घर २ ॥ हुकामु करि घरि बैमणा नित चलगै की घोल ॥ हुकाटु ता पर जाणीऐ जा रहे निहचलु लोक ॥ १॥ दुनीत्रा कैंमि मुकामे ॥ करि सिदकु करणी खरचु वाधहु लागि रहु नामे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी त त्रासणु करि वहै मुला वहै मुकामि ॥ पंडिन वरनासहि पोथीत्रा सिध वहहि देवसथानि ॥ २ ॥ सुर सिध गण गंधरव मनिजन सेल पीर सलार ॥ दरि कच कचा करि गए अवरे मि चलगहार॥ ३ ॥ सुलतान स्वान मलूक उमरे गए करि करि कुल ॥ घडी मुहति कि चलाणा दिल समक्ष तं भि पहुचु ॥ ४॥ सनदाह माहि वलाखीऐ निरला त युक्ते कोइ ॥ नानकु वस्ताखे वेनती जलि थलि ॥ अलाह ञ्चलस्य यगंम कादरु दुनी अप्राप्त जावणी मुकामु रहीम्र एक मुकामु तिसनो ब्याखीए जिसु मिसि न होवी लेख श्रसमानु धरती चलसी मुकामु ब्रोही एक ॥ ७ ॥ दिन रवि चलै निसि ससि लख पलोइ ॥ मुकामु ओही एक है नानका सच बगोइ ॥ = ॥ १७ ॥ महले पहिले सत्तारह असटपदीया ॥

सिरीरागु महला ३ घरु १ श्रसटपदीश्रा

॥ गुरमुखि कृपा करे भगति कीजै १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ विनु गुर भगति न होइ II अपपै आपु मिलाए वृभ्के ता निरमल होवें कोड़ ।) हरि जीउ सचा सची वाणी सबदि मिलावा होड़ ॥ १ भगतिहीस काहे जिंग आइआ ॥ पूरे गुर गपाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ अर्थि हरि जनम जगजीरनु दाता श्रापे वलिस मिलाए ॥ जीय जंत ए किया वेचारे किया को व्यारि सुणाए ॥ गुरमुखि त्रापे दे विश्रमाई त्रापे मोहि देखि कुटंयु लोभाणा चलदिया

## 法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法 नालि न जाई ॥ सतिगुरु सेति गुरा निधानु पाइया तिस की कीम न पाई ।। प्रभु सरवा हरि जीउ मेरा श्रंते होइ सरवाई ।। ३ ॥ पेईअड़ै जगजीवनु दाता मनप्रुखि पति गवाई ॥ विनु सतिगुर को मगु न जार्गे श्रंधे ठउर न काई ।। हरिसुखदाता मनि नही गङ्त्रा पछुताई ॥ ४ ॥ पेईत्राङ् जगजीवन वसित्रा श्रंति मंनि वसाइत्रा ।। अनदिनु भगति करहि दिनु राती हउमै तैसो चुकाइत्रा ॥ जिसु सिउ राता समाइत्रा ॥ ५ ॥ त्रापे नदिर करे भाउ लाए गुरसबदी बीचारि॥ सतिगुरु सेनिए सहजु ऊपजै हउमै तुसना मारि ॥ हरि गुणदाता सच रखित्रा उरधारि ॥ ६ ॥ प्रभ वसै मेरा मनि निरमलि पाइत्रा जाइ ।। नामु निधानु हरि वसै हउमै दुख् सभु जाइ ।। सतिगुरि सबदु सुणाइत्रा हउ सद विलहारे जाउ ॥ ७ ॥ त्रापर्णे मिन चिति कहै कहाए विन् गुर त्रापु न जाई ।। हरि जीउ भगति वळ्ळ सुखदाता करि किरपा मंनि वसाई ।। नानक सोभा सुरति देइ प्रभु त्रापे गुरमुखि दे विडिजाई ॥ = ॥ १ ॥ १= ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ हउमै करम लगे तिन ग्राइ ।। जि सतिगुरु सेवनि से उवरे हरि सेती लिव लाइ ॥ १ ॥ मन रे गुरमुखि नामु धित्राइ ॥ धुरि प्रवि करते लिखित्रा तिना गुरमति नामि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ विशा सतिगर परतीति न त्रावई नामि न लागो भाउ 1] सुख न पावई दुख महि सवै समाइ ॥ २ ॥ जे कीचे हरि हरि किरत न मेटित्रा जाइ॥ हरि का भागा भगती दिड़ावै रंग सिउ मंनित्रा से भगत पए दरि थाइ ॥ ३ ॥ गुरू सवदु लइत्रा न जाइ ॥ जे सउ श्रंमृत नीरीऐ भी विख फल लागे धाइ ।। ४ ।। से जन सचे निरमले जिन सतिगर नालि पित्रारु॥ सतिगुर का भागा कमावदे विखु हउमै तिज विकारु ॥ ५ ॥ मनहिट किते उपाइ न छुटीए सिमृति सासत्र सोधहु जाइ।। मिलि संगति उचरे गुर का सबद कमाइ॥ ६॥ हरि का नामु निधान है जिस अंत न गरम् वि सेई सोहदे जिन किरपा करे करतारु है दूजा श्रउरु न कोइ एक गुरपरसादी - 11

क्रमी पगपित होट॥=॥२॥१६॥ मिरीरागु महला ३ ॥ पसी विगिव मुहाबडा मचु चुर्ग गुर भाउ ॥ हरिरमु पीर्व सहित रहे उँ न त्रावै जार ।। निजनरि नामा पारत्रा हरि हरि नामि समाइ ॥ १॥ मन रे गुर की कार कमाड़ ॥ गुर कै मार्थ जे चलहिता श्रनदिनु राचिह हिन्ताः॥ १ ॥ रहाउ॥ पत्नी विरख क्टिंडि चह दिनि जाहि ॥ जेता कडिंडि दुख घणे नित दामहि ते ।। वितु गुर महलु न जापर्ट ना अमृत फल पाहि।। २ ॥ माचे महति सुमाइ त्रहम् हरीत्रावला 11 माखा तीनि निवारीया एर सर्वाः निव लार ॥ अमृत फन्न हरि एड देह ग्वबाड ॥ ३ ॥ मनमूख ऊपे मुक्ति गए नाफलुर्तिना छाउ ॥ र्तिना पानि न रैसीए स्रोना घरु न गिराउ ॥ क्टीब्रहि जालीग्रहि श्रोन्हा सबदु न नाउ ॥ ४॥ हूरमे क्रम कमावर्णे पहऐ किग्ति फिराउ ॥ हुकमे दरमत देखणा जह मेजह तह बाउ ॥ हरमे हरि हरि मनि उमें हरमे मचि समाउ॥ ४॥ हरस

नित होहि खुद्यान ॥ अति मानि न आर्यं ना सचि लुगै पियान ॥ ६ ॥ गुरमुखीया मह मोहयो गुर के हेति पियारि ॥ सची मगती सचि रते दिन मचें सचिवार ॥ आए से परवाणु हिंह मम इन का उग्हें उचान ॥ ७॥ मम नदरी उग्म क्मावदे नदरी बाहरि न कोइ ॥ जंमो नदि रहे देखें मचा तैमा हो को होड ॥ नानक नामि वडाईआ क्योम परापित होड ॥ = ॥ ३॥ २०॥ मिरीरागु महला ३॥ गुरमुखि नामु थियादेए मनम्भि वृक्ष न पाइ ॥ गुरमुखि सदा मुख ऊनले हरि विम्ला मिनि थाइ ॥ महने ही मुख पाईए सहने गुर स्मान ॥ १॥ मार्ट दामा ॥ १॥ मार्ट दामा मार्ट प्रामा स्वा ॥ मुद्द सुना मुहागाणी के स्व हि दिस्ला पाए नोग ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ मदा मुहागु मुहागाणी के स्व हि दिस्ला पाए नोग ॥ १ ॥ गहाउ ॥ मदा मुहागु मुहागाणी के स्व हि सुना सुना सुना ॥ मदा प्रक निहचलु पाईए ना खोह मर्स

न जाराहि तपुढे भृले फिर्राह गवार ॥ मनहठि करम कमावदे नित

শ্বনি ভর্না

जाउ ॥ सपरि मिली ना बीहुडै पिर के अकि समाइ॥ २ ॥ हरि

नितु गुर पाइश्रा न बाइ ॥

## **表表表表表表表:表表表表表表:表表表表** सहजि सुभाइ ॥ विनु सवदै जगु दुखीत्रा फिरै मनमुखा सबदे नामु धियाईऐ सबदे सचि खाइ ॥ समाइ 11811 फिरहि समाधि न लगे सुभाइ तीने लोग्र भूले सिध 11 पाईऐ ना मुकति वित्रापत है अधिक रही लपटाइ ॥ विन्नु ग्रर न जाइ ॥ ५ ॥ माइत्रा किस नो श्राखीए कित्रा माइत्रा माइश्रा करम कमाइ ॥ दुखि सुखि एहु जीउ वधु है हउमै करम कमाइ ॥ चूकई ना विचहु हउमै जाइ ॥६॥ विनु प्रीती विन सबदै भरम न भगति न होवई विनु सवदे थाइ न पाइ॥ सबदे हउमै मारीए माइग्रा का अमु जाइ।। नामु पदारथु पाईऐ गुरमुखि सहजि सुभाइ।। ७॥ विनु गुरं गुरा न जापनी विनु गुरा भगति न होइ ॥ भगति वछलु हरि मनि सहजि मिलिया प्रश्न सोइ ॥ नानक सबदे हरि सालाहीऐ होइ॥ = ॥ ४॥ २१॥ सिरीरागु महला करमि परापति ३ ॥ माइआ मेरे प्रभि कीना आपे भरमि अलाए ।। मनमुखि करम नही वुभहि विरथा जनमु गवाए ।। गुरवाणी इसु जग महि चानग्र करमि वसै मनि आए॥ १॥ मन रे नामु जपहु सुखु होइ॥ गुरु सालाहीऐ सहजि मिलै प्रभु सोइ॥१॥ रहाउ॥ भरम् गइत्रा भउ भागित्रा हरि चरणी चितु लाइ।। गुरमुखि कमाईऐ सबदु हरि सचि ।। घरि महलि समाईऐ वसै मनि श्राइ जमकालु न खाइ।। २।। नामा छीवा कवीरु जोलाहा पूरे गुर ते गति पाई ॥ ब्रहम हउमै जाति पछागाहि गवाई 11 स्ररिनर मेटै भाई।। ३।। देत पुतु करम गावहि कोइ न धरम न पड़े द्जा भाउ न जार्ये॥ सतिगुरु भेटिएे निरमलु श्रनित्त नाम्च चखार्ये ॥ एको पड़े एको नाउ वृभ्ते दजा अवरु न जार्गे ।। ४ ।। खद्ध दरसन जोगी संनित्रासी वितु गुर भरमि अलाए ॥ गति मिति पावहि हरि जीउ सतिगुरु ता मंनि लागै चितु वागी सिउ सची श्रावणु जाग्र

पड़ि पड़ि रहाए ॥ ५ ॥ पंडित वादु वखागाहि विनु गुर फेरु सवदै चउरासीह भरमि ' पइत्रा 11 लख बिनु भुलाए चेंते जा सतिगुरु पाए ॥ जा नाउ गति मुकति ता न पाए मेलि मिलाए ॥ ६॥ सत संगति महि नामु हरि जा

सतिगुरु मिलै सुभाए ॥ मनु तनु ऋरपी यापु गर्वाई चला सतिगुर भाए ॥ सद विलहारी ग्रह श्रपुने विदृह जि हरि सेती चित्र लाए ॥ ७ ॥ ब्रहम जो विंदे हरि सेती रंगि राता ॥ प्रश्न निकटि विरलै श्रंतरि गुरम्रस्व जाता H मिले यडियाई गर के सबदि पछाता ॥ ८ ॥ ४ ॥ २२ ॥ महला ३ ॥ सहजै नो सभ लोचदी बिन गर पाइया पडि पडि पंडित जीतकी थके भेखी भरिन भुलाइ IE गुर भेटे पाइया यापणी फिरपा करे रजाइ ॥१॥ भाई रे गर ते सहज ऊपजै हो हरि पाइया सोइ || १ || रहाउ || सहजे गानित्रा थाइ परे विनु भगति ऊपजै सहजि पियारि वैरागि ॥ सहजै विन सहजै जीवण बादि ।। २ ।। सहजि होड सदा सहजि समाधि लगाइ ॥ सहजे ही गण ऊचरे भगति वरे लित्र लाइ ॥ सबदे ही हिर मिन वर्स रसना हरिरस खाइ विडारिया सरशाई काल मनि विस्था सची कार से कमाइ ॥ पाइत्रा सहजे रहे समाइ ॥ ४ li माइत्रा विचि करम कमावर्णे भाइ ॥ मनमख हउमै जंगण मरण न चक्के फिरि फिरि आवे जाइ ॥ ५ ॥ त्रिह गुण भरमि भ्रलाइ ॥ पड़ीएँ विचिसहजुन पाई ऐ त्रै कथीएँ जा मुंडह प्रथा जाड ॥ चटचे पद महि सहजु है गुरा खि पत्नी पाइ ॥६॥ निरग्रण नाम्र निधान है सहजे सोमी होड ॥ ग्रागंती सोइ n भ्रतिया सहजि श्रंधु सनदि मिलावा होड़ ॥ ७ ॥ विन्न सहजै सभ्र पई सचै सबदि सोभी करतारि गर 11 5 निरंकारु जीया 11 सभना जोती जोति मिलायणहारु ॥ पर सबदि सलाहीए जिसदा पारावारु॥ ६॥ गिद्यानीत्रा का धन नाम है सहजि करहि वापारु॥ थनदितु लाहा हरिनामु लैनि असुट भरे भंडार ॥ नानक तोटि न ब्यापई

**炎母市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** H H ॥ सिरीराग्र दीए देवग्रहारि ॥ १० **& 11** २३ Ę 11 महला 11 H पवे पूरै मिलिऐ फेरु जनम मरग दुख् जाइ 11 न H हरिनामें रहे मेरे δ होई समाइ 11 11 H H वसै नवतनो श्रापि सतिग्रर सिंड चित लोह ॥ निरमल् नामु सद सरगाई १ ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ राख<u>द</u> ऋपुनी जिउ मनि आइ ॥ Ē मरें गुरम्रखि जीवत के सबदि राखिं तिउ रह्या ॥ गुर भवजल सुहाई पाईऐ गुरमति सबदि भागि नाउ 11 २ ॥ वड सहजे रहिआ समाई ॥ वसिश्रा 3 करता आपे मित 11 प्रभ भावें वंधनि मनम्रखि वंधि सबद् भवाइया ॥ न लख आवै विरथो चउरासीह फिरि फिरि 11 8 जनम् गवाइआ -11 भगता है सचै सबदि रंगि राते ॥ अनदिनु गावहि गुणु नामि समाते गुरमुखि **अंमृ**त वाग्गी बोलहि ווצוו सेवनि पछाग्गी त्रराधह एका गुरमुखि 11 एक् सभ सचा साहिब सेवीऐ ग्रम्मखि वस श्रकथ कहाराी 11 Ę H मति H ॥ सदा रंगि राते सच सिउ अपूनी किरपां करे मिलाइ ।। 出 स्रतिश्रा देइ इकना श्रापे कराए जगाइ आपे मेलि 11 H सबदि समाइ नानक 11 = 11 0 11 सिरीराग्र २४ 11 出 सतिग्ररि सेविए निरमला महला ३ भए पवित् 11 सरीर मनु त्रानंदु भेटिश्रा मनि गहिर सदासुख पाइश्रा गंभीरु 11 सची रे वैसणा नामि मनुधीर सचि - 11 ? संगति 11 सतिगुरु मन निसंगु ।। सतिगुरु सेविएे हरि मनि वसैं लगै सेवि न मैलु पतंगु ऊपजै सचे सचै पति सवदि नाउ हउमें मारि पञ्जाशित्रा तिन बलिहाँरै हउ जाउ मनमुख जागानी तिन ठउर न कतहू थाउ ॥ २ ॥ सच न खाणा सच्च सच पैनगा सचे सालाहना सचै विचि वासु ॥ सदा सचा सबद्धि पञ्चािग्रज्ञा गुरमती निजघरि 11 सभ श्रोतमराग्र 11 सञ्ज बोलना मम्रु तनु सची होइ वेखग्र सची 3 सच 11 सोखी उपदेसु सचे सची सोह ॥ जिनी सञ्च विसारिश्रा 14 दुखीए चले रोइ ॥ ४ ॥ सतिगुरु जिनी न सेनिश्रो से कितु श्राए संसारि ॥ 8 दरि बधे मारीत्रहि क्रुक न सुर्णे पूकार ।। विरथा जनसु गवाइत्रा मिर जंमिह वारो # 

के मजि u एइ जग जलता देखि परा सविग्ररि सञ्च दिहाइआ सदो सरणा 11

रहणा ॥ सतिगर सचा है बोहिथा सबदे मनजल तरणा ॥ लख चउरासीह फिरदे रहे बिन सतिग्र प्रकृति न होई ।। पिह पिह

पंडित मोनी थके दजे माइ पति खोई ॥ सतिगुरि सबदु सुखाइत्रा

वितु सचे अवरुन कोई ॥ ७ ॥ जो सचै लाए से सचि लगे नित सची कार करंनि ॥ तिना निजयरि वासा पाइत्रा सचै महलि नानक भगत सुखीए सदा सचै नामि रचंनि ॥ ८॥१७॥ ८॥ २४॥ प्र ।। जा कउ ग्रसकल ऋति वर्षो दोई सिरीराग महला

देह ।। लागू होए दुसमना सारू मि भजि खले ।। समो भजे आसरा त्रके सम्र अनराउ ।। चिति आवै ओसु पारवहम् लगै न १ ॥ साहियु निर्वाणियाका ताखु।। याइ न जाई थिरु सदा ग्रर सबदी सचु जाणु ।। १ ॥ रहाउ ॥ जे को होवे दुवला नंग पीर । दसड़ा पर्ले ना पर्वे नाको देवे धीर ।। सुआरथु सुआउ न को

करे ना किछ होवे काज ॥ चिति आर्वे क्रोस पारब्रहम ता निहचल होते राज ।। २ ।। जा कउ चिंता बहत बहत देही विश्वापे रोग ।।

Œ,

गृमति कुटंबि पलेटिया कदे हरख कदे सोग ॥ गउछ को घडी न वैंसणु सोइ ॥ चिति ऋषि श्रोसु पक्षत्रहमु तनु बनुसीतलु होड़ ॥ ३ ॥ कामि करोधि मोडि वसि कीमा किरपन लोमि पित्रारु ॥

चारे किन्नविख उनि श्रव कीए होत्रा असर संघार ॥ पोथी गीत कनित किञ्च कदे न करनि घरित्रा ॥ चिति आर्वे तरिश्रा ॥ ४ ॥ सासव सिंमृति जोगीत्रा वीरथि गवनु करे ॥ खद ॥ तपे तपीसर 的形形

नरके जाइ ॥ ५ ॥ राज मिलक सिकदारीओ रस मोगन विसधार ॥ बाग सहीते सोहर्णे चले इक्स अकार ॥ रंग तमासे न चाइथो पारबहस्र चिति वा सरप घनाढि श्रचारवंत सोमा निरमल रीति ॥ बहुत् भाईया संगि मात साजन 11 जीउ चिति

करमा ते दुग्यो पूजा करता नाइ ॥ रंगु न लगी पारत्रहम ता सरपर

जीउ

सगली

चंद

ROBERTHER TO THE TOTAL SECTION OF THE SECTION OF TH न आइओ पारत्रहमु ता खिंद रसातिल दीत ॥ ७ ॥ काइआ रागु न आयी चिति तिस छिद्र किछु ना किछु काइा सोग्र ।। मिरतु न भोगै भोग किछु कीतोनु जीइ न आपणा सभ 11 ॥ चिति न आइओ पारबहमु जम कंकर वसि परिश्रा ॥ 🗆 ।। किरपा करें जिसु पारत्रहमु होव साधू संगु ।। जिंउ जिंउ छोडु वधाईऐ तिउ तिउ हरि सिउ रंगु ॥ दुहा सिरित्रा का खसंग्र आपि अवरु न दूजा थाउ ॥ सतिगुर तुठै पाइश्रा नानक सचा नाउ ॥ ६ ॥ ॥ १ ॥ २६ ॥ सिरीरागु महला ४ घरु ४ ॥ जानउ नही मावै कवन वाता ॥ मन खोजि मारगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धित्रानी धित्रांनु लावहि ॥ गित्रानी गित्रानु कपावहि ।। प्रभु किनही जाता ।। १ ।। भगउती रहत जुगता । जोगी कहत मुकता ।। तपसी तपहि रोता ।। २ ॥ मोनी मोनि धारी ॥ सनित्रासी त्रहमचारी ॥ उदासी उदासि रोता ॥ ३ ॥ भगति नवे परकारा ॥ पंडितु वेदु पुकारा ॥ गिरसती गिरसति बहुरूपि ॥ ४ ॥ इकसबदी अवधृता 11 कापद्धी कउते तीरथि नाता ॥ ५ ॥ निरहार इकि वरती श्रापरसा इकि लूकि न देविह दरसा ॥ इकि मन ही गित्राता ॥ ६ ॥ घाटि न किनही कहाइत्रा ॥ सभ कहते है पाइत्रा ॥ जिसु मेले सो भगता ॥ उकति उपावा 11 तिआगी सरनि पावा ॥ गुरचरिष पराता ॥ = ॥ २ ॥ २७ ॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सिरीरागु महला १ घरु ३ जोगीत्रा तुं भोगी श्रंदरि भोगीत्रा जीउ ॥ १ ॥ हउ पाइत्रा सुरगि मछि पइश्रालि वारी हउ कुरवाणु तेरे नाव नो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुधु संसारु उपाइत्रा ॥ सिरे ।। वेखहि कीता धंधे लाइआ त्रापगा सिरि करि क्रदरति पाहारै ढालि जीउ ॥ २ ॥ परगटि जापदा ।। नावें सभ्र नो सतिगुर वाभू न पाइत्रो मोही सभ माइञ्रा जालि वलि जाईऐ कउ ३ ॥ सतिग्रर ॥ जितु मिलिए परम गति

张宏宏宏宏宏宏·宏宏宏宏宏表示表示。 张表示表示表示

**电影图图图** 

18 部部

<del>ei</del>

e

e

自由的自由的

ī

Œ.

**经验证证券** 经基础存货 电电影 मनिजन लोचरे स्तिग्रि दीश्र। सरिनरि सो बुभाइ जिथें सतसंगति कैंसी जागीऐ " सतिगुरि दीश्रा वस्वासीऐ ॥ एको नाम इकम ŝ नानक ॥ इह जगत् भरमि भुलोइत्रा ॥ श्रापह तथु खुत्राइत्रा ॥ परताप लगा दोहागसी भाग जिना के नाहि जीउ ॥ ६ ॥ दोहागसी किया नीसागीया ॥ खसमह प्रधीया फिरहि निमागीया रैंगि दुखी विहाइ जोउ सोहागसी कामगो H v पूरवि लिखिया पाइद्या ॥ नदरि फल करम कमाइमा ॥ जीउ आपे लए पिलाइ 11 = 11 संबद् सहीया सोहामग्री ऋंतरि वसाइग्रा ॥ तिन जिन सह नालि पित्रारु जीउ ॥ ६ ॥ जिनो माणे का रस श्रोडश्रा चक्राइया ॥ नानक सतिगुरु ऐसा तिन विचह भरम समसै लए मिलाइ जीउ ॥ १० ॥ सतिग्ररि मिलिए फल विचह अहकरण चकाइया ॥ दरमति का दख कटिश्रा जिनि यैटा मसत्तिक आइ जीउ ॥ ११ ॥ श्रंमृत तेरी वाणीब्रा तेरिद्या सेबो ग्रंदरि रखिएे श्चापकी नदरि भगता रिदै समाखीमा ॥ सख करहि निसतारि १२ सतिग्ररु मिलिग्रा जागीऐ 11 ਚੀਤ 15 11 मिलिए वखाणीए सतिगर पाइश्रो जित त 11 सतिगर जीउ विटह सम करम कमाइ п 83 हर्ख घुमाइस्रो ॥ जिनि भ्रमि सला पाइत्रा ॥ नदरि करे जे आपणी मारशि चापे लए रलाइ जीउ ॥ १४ ॥ तं माहि समाहस्रा ॥ समना गुरमुखि लकाइत्रा 11 नोनक परगद्ध होइग्रा जोति घरी करतारि जीउ ॥ १४ ॥ आपे खसमि निराजिआ ਗੀਤ पैज सेवक साजिम्रा ॥ त्रापर्णे की कर मसुत्रकि घारि जीउ ॥ १६ ॥ सभि संजम रहे सित्राणपा ॥ मेरा प्रश सम्र किछ् जाखदा ॥ प्रगट प्रवाप वस्ताहमा सम्र लोक करें जैकारु जीव ॥ १७ ॥ मेरे गण अवगन न बीचारिया ॥ प्रमि अपणा विरद समारिया ॥ 01 कंठि लाइ के रिलक्षोत लगीन तती बाउ जीउ ॥ १० मे तिन प्रभृ धिमाहमा ॥ जीइ इब्रियमा फलु पाइमा ॥ साह सिरि खसम् त जपि नानक जीवे नाउ जीउ ॥ १६ ॥ तुपु आपे आपु

उपाइत्रा ॥ दृजा खेलु करि दिखलोइत्रा ॥ सम्र राचो सचु जिसु भावें तिसै बुभाइ जीउ ॥ २०॥ गुर परसादी पाइत्रा ॥ तिथै माइञ्चा मोहु चुकाइञ्चा ।। किरपा करि के ञ्चापगी ञ्चापे लए समाइ जीउ ॥ २१॥ गोपी नै गोत्रालीत्रा ॥ तुधु आपे गोइ उठालीत्रा ॥ हुकमी भांडे साजिया तूं यापे भंनि सवारि जीउ ॥ २२ ॥ जिन सितगुर सिउ चितु लाइग्रा।। तिनी दृजा भाउ चुकाइग्रा।। निरमल जोति तिन प्राणीत्रा स्रोइ चले जनमु सवारि जीउ ॥ २३ ॥ तेरीस्रा सदा सदा चंगित्राईश्रा ॥ मै राति दिहै विडिश्राईश्रां ॥ श्रणमंगित्रा दानु देवणा कहु नानक सचु समालि जीउ ॥ २४ ॥ १ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ पै पाइ मनाई सोइ जीउ ॥ सितगुर पूरिव मिलाइत्रा तिसु जेवडू अवरु न कोइ जोउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोसाई मिहंडा इठड़ा ॥ ग्रंम ग्रवे थावहु मिठड़ा ॥ भैण भाई सभि सजणा तुधु जेहा नाही कोइ जीउ ॥१॥ तेरे हुकमे सावगु आइआ॥ मै सत का हलु जोत्राइत्रा ॥ नाउ वीजग लगा त्रास करि हरि वोहल वखस जमाइ जीउ ।। २ ।। हउ गुर मिलि इकु पछाणदा ।। दुया कागलु चिति न जागादा ।। हरि इकते कारे लाइत्रोनु जिउ भावे निवाहि जीउ ॥ ३ ॥ तुसी भोगिहु भुंचहु भाईहो ॥ गुरि दीवाणि कवाइ पैनाई श्रो ॥ हउ हो श्रा माहरु पिंड दा वंनि श्रादे पंजि सरीक .जीउ II ४ II हउ **आइ्**या साम्हे तिहंडीया II पंजि किरसाण मुजेरे मिहडिया ।। कंनु कोई किं न हंघई नानक बुठा घुघि गिराउ जीउ ॥ ५ ॥ हंउ वारी घुंमा जाबदा ॥ इकसाहा तुधु धियाइदा ॥ उजड़् थेहु वसाइय्रो हउ तुध विटहु कुरवाणु जीउ ॥ ६ ॥ हरि इठे नित धिश्राइदा ॥ मनि चिंदी सो फलु पाइदा समे काज सवारित्रजु लाहीत्रजु मन की भुख जीउ ॥ ७ ॥ मै छडित्रा सभो धंधड़ा ॥ गोसाई सेवी सचड़ा ॥ नउ निधि नाम्र निधानु हरि मै पले वधा छिकि जीउ ॥ ८ ॥ मै सुखी हु सुखु पाइत्रा गुरि अंतरि सवदु वसाइत्रा ॥ सतिगुरि पुरिव विखालित्रा मसतिक धरि के हुथु जीउ ॥ ६ ॥ मै वधी सचु धरमसाल है ॥ गुरिसखा लहदा भालि कै ॥ पैर धोवा पखा फेरदा तिसु निवि निवि लगा पाइ जीउ ।। १०।। सुगि गला गुर पहि श्राइत्रा ।। नामु दानु 

इसनानु दिड़ाइत्रा ।। ससु प्रकत होत्रा सैसारड़ा नानक सची वेडी चाडि सम समादि सेवे दिनु राति जीउ ॥ दे कंत्र सुणह अरदासि जीउ ॥ ठोकि वजाइ सभ डिठीया तुसि श्चापे ॥ १२ ॥ हुणि हुकमु होत्रा मिहरवाण दा पे न किसै स्वागदा ॥ सम स्रवाजी बुठीया इह होत्रा हलेमी राज ।। किंति किंमि ग्रंमत वरसदा ॥ वोलाइश्रा बोली उपरे तं आपे पाइहि बह माण कीत्रा तथ धार तेरिश्रा सद तेरीया ॥ हरि लोवा पूरन जीउ ॥ १४ ॥ भगता भ्रख में गलि देह दरसु सुखदातिया विचिलैह त्य जेयद्व अपरुन भावित्रा ॥ तः रिं रहिया तं थानि थनंतरि नानक भगता सञ्ज ॥ हउ गोसाई दा पहिलवानडा अर्घारु जीउ ॥ १६ गुर ।। सभ होई छिंभ वेखे इकठीश्रा दय चैता लधे भेरीआ वजनि टंमक १७ ॥ बात n में ॥ निहते पंजि जुआन गर थापी दिती होड इकठे श्राइश्रा ॥ घरि जासनि बार सभ लै गए चले गरम्रखि लाहा मनप्रव गवाइ त वरना चिहना बाहरा ॥ दिसहि हरि हाजरु स्रणि स्रणि तभौ धियाइदे तेरे भगत गुणतासु में ज़िग जुगि दयै सेपडी ॥ ग्ररि मिहडी छिभा वाहडि ਜ नचऊ नानक **अउस**र កម្ប मालि जीउ॥ २१॥२॥२६॥ १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ सिरीराग्र पहरे महला १ घरु १ वराजारिया मित्रा हकमि पडआ गरभासि वराजारिया मित्रा खसम सेती व्यरदाप्ति वखारों उरघ धिद्यानि लिय लागा Ħ चाइचा कलि भीतरि बाहुड़ि जासी नागा ॥ जैसी कलम जीब्रहे पासि ॥ कहु नानक प्राणी पहिले पहरे हकमि

कै ।। १ ।। दूजे पहरे रेंगि वगाजारित्रा गरभासि पइग्रा हथि न वाईऐ धियानु ॥ हथो विसरि गइश्रा वर्णजारिश्रा घरि कानु ॥ हथो हथि नचाईऐ प्राग्गी मात मित्रा जिउ जसुदा कहै सत मेरा ॥ चेति अचेत मुङ् मरे श्रांति नहीं कछ तेरा ॥ मन जिनि रचि रचिया तिसहि न जाएँ मन भीतरि धरि गित्रानु ॥ कह नानक प्राणी दजे पहरे विसरि गइत्रा धित्रानु तीजै पहरे 11 2 11 रैंगि के वर्णजारित्रा मित्रा धन जोवन सिउ चितु हिं 11 न चेतही वणजारिया मित्रा वधा छुटहि जित्र ॥ हरि नाम न चेते प्राणी विकलु भइत्रा संगि माइत्रा ।। धन सिउ रता जोबनि मता त्र्रहिला जनमु गवाइत्र्या ॥ धरम सेती वापारु न कीतो न कीतो मितु ॥ कह नानक तीजै पहरे प्राणी धन जोवन सिउ चितु ।। ३।। चउथै पहरे रेंगि के वगाजारिया मित्रा लावी आइया खेतु।। जा जिम पकड़ि चलाइत्रा वग्रजारित्रा मित्रा किसे न किसे न मिलिय्रो जमि जा हरि भेत चेत चलाइञ्रा ॥ भूठा रुदनु होत्रा दुोत्रालै खिन महि भइत्रा पराइत्रा ॥ परापति होई जिसु सिउ हेत् ॥ कह लाइश्रा लुगिया खेतु ॥४॥१॥ लावी सिरीराग पहरे पहरें रेंगि के वणजारिया मित्रा वालक पहिले खेलाईऐ वणजारित्रा मित्रा पिता मात ॥ खीरु पीऐ मोहु सवाई संजोगी घनेरा माइत्रा ॥ मात पिता सुत नेहु कराई ॥ रामनाम त्रिनु त्राइत्रा किरत कमाइत्रा करगी कार न होई बुडी दुजै हेति ।। कहु नानक प्राणी पहलै पहरै छूटहिंगा हिर ।। १ ।। दृजै पहरे रेिण के वणजारित्रा मित्रा **ग्रहिनिसि कामि वि**त्रापित्रा वगाजारिश्रा मित्रा ग्रंतरि नाही होरि जार्गे नामु न चिति ॥ रामनामु घट गुगा संजमु नाही जनमि मरहुगे गित्रानु धित्रानु मीठे वरत सुचि संजम्रु नाही करम्र धरम् नही पुजा नानक भगति निसतारा दुविधा वित्रापे द्जा ॥ २ ॥ भाइ वणजारित्रा मित्रा सरि हंस उल्यड्रे त्राइ ॥ जोवनु रेंगि जरूत्रा जिगौ वगाजारिया मित्रा य्रांव घटै दिनु जाइ ॥

पद्यतासी ग्रंधले जा जमि पकड़ि चलाइश्रा ॥ सभ्र किछु अपुना खिन महि भइत्रा पराइत्रा ॥ बुधि विसरजी गवित्रा प्राणी तीजे मिश्रासप करि श्रागण पछताइ ॥ कहु नानक पहरें प्रभु चेतद्व लिय लाइ ॥ ३॥ चउथे पहरे रैंसि के वसजारिश्रा मित्रा तिरिध भड़ेग्रा तन स्तीरा ॥ ऋती ग्रंथ न दीसई वराजारिश्रा मित्रा कंनी सणे न वैसा॥ ऋली अंधु जीम रसु नाही रहे पराकड श्रंतरि नाही किउ सुख पार्वे मनशुख श्रावरणजाणा II भर्त विनसे ब्राइ चले कित्रा माग्रा। कह नानक पहरें गुरमुखि सबद पछाणा ॥ ४॥ ओडक आइआ तिन साहित्रा वर्णजारित्रा मित्रा जरु जरवासा कंनि॥ इक रती गण न समाणित्रा यणजारिया मित्रा त्रवगण खडसनि ु गुण मंत्रमि जारै चोट न खाबै ना तिमु जंमणु मरणा ॥ काल जाल जम्रु जोहिन सार्के भाइ भगति भै तरखा ॥ पति द्ख मिटावै ॥ कहु नानक प्राणी गुरम्रखि सहजि समावे सगले छटै साचे ते पति पार्वे ॥ ४ ॥ २ ॥ सिरीराग्र महला ४ पहर रेशि के वस्तारिया मित्रा हरि पाइया उदर मंभारि ॥ हरि धिमार्व हरि उचरें वस्त्रजारिया मित्रा हरि हरि नाम् समारि॥ हरि हरि नाम जर्भ प्राराधे निचि अगनी हरि जिप जीविद्या ॥ बाहरि जनम भइत्रा मुखि लागा सरसे पिता शीविद्या ॥ मात तिम चतह प्राणी करि हिरदे गुरक्षिव चीचारि ।। कह नानक प्राची पहिले पहरें हरि जपीए किरपा धारि पहरे रिण के वरणजारिया मित्रा मनु लागा दुई माह ॥ मेरा मेरा करि पालीए वराजारिया मित्रा ले मात पिता गलि लाइ मात पिता सदा गल सेती मिन जाएं राटि खनाए ॥ जो देवे तिसी ॥ कार गुरम्खि हार्च न जाएं मुद्रा दिते नो लपटाए यीचारु इरि धिम्रार मिन लिए लाइ ॥ कटु नानक दर्ज पहरे प्राची तिमुकालुन कपहुंस्वाइ ॥२॥ तीर्नपहर्ररिण के वसजारिया व्यक्ति अंजासि ॥ धनु चित्रवं लगा मित्रा इरिनामा इरि न समालि ॥ इरिनामा हरि इति घरे न ममान जि होर्च मीन सराहे

旅球球球 球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球 श्रंति छोडि चलिश्रा पञ्जताई ॥ जिसनो किरपा माइया भूठी तीजै पहरे गरु मेले सो हरि हरि नाम्र समालि ॥ कहु नानक हरि नालि ॥ ३ ॥ चउथै पहरै रैशि मिले जाइ वर्णजारित्रा मित्रा हरि चल्रण वेला त्रादी।। सेवह करि पूरा सतिगुरू वराजारिया मित्रा सभ चली रैगि विहादी ॥ हरि मृलि न करिंदू जितु असथिरु जुगु जुगु ढिल सद मागाहु रलीश्रा खोवहु मरगा दुख जनम 11 ग्र न जाराहु जितु मिलि हरि भगति सुखांदी ॥ सतिग्र सुत्रामी भेद्र कहु नानक प्राणी चडथै पहरै सफलियो रैणि भगता दी ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ पहिले पहरे रेंगि के वर्गाजारिया मित्रा पाइता उदरें माहि ।। दसी मासी मानसु कीत्रा वर्णजारित्रा महलति करम कमाहि ।। महलति करि दीनी करम कमाणे जैसा लिखत धुरि पाइत्रा ।। मात पिता भाई सुत वनिता तिन आपे करम् सुकरम कराए इसु जंते वसि नानक प्राणी पहिले पहरे धरि पाइता उदरे माहि॥१॥ के वराजारिया मित्रा भरि जुआनी पछागाई वगाजारिश्रा मित्रा मनु मता अहं मेह ॥ भला न पछार्णे प्राणी आगे पंथु करारा ।। पूरा सतिगुरु जंदारा ॥ धरमराइ जब पकरसि न सेवित्रा सिरि ठाढे जम ववरे तब किया जवाबु करेड़ ॥ कहु नानक दुजै पहरे त्रागी लहरी देइ ॥२॥ तीज पहरे रेंगि के वर्णजारिया मित्रा श्रंधु श्रगिश्रानु ॥ पुत्रि कत्तत्रि मोहि लपटिश्रा वराजारिया मित्रा श्रंतरि लहरि लोभानु ॥ श्रंतरि लहिर लोभान परानी सो प्रभ चिति न त्रावे ॥ साध संगति सिउ संगु न कीत्रा वहु जोनी दुखु सिरजनहारु विसारित्रा सुश्रामी निमख न लगो इक कहु नानक प्राणी तीजै पहरे विखु संचे अंधु अगियानु ॥ चउये पहरे रेशि के वणजारिया मित्रा दिनु नेडें आइआ ।। गुरमुखि नामु समालि तुं वणजारिया मित्रा तेरा सोड गुरमुखि नामु समालि परागी श्रंते वेली होइ 11 दरगह मोहु माइत्रा तेरै चालै संगि इहु होइ सरवाई 11 

सगली रेंगि गुदरी अधियारी सेनि सतिगरु मठी प्रीति लगाई ॥ चानग्रा होड़ ॥ कहु नानक प्राग्षी चउथै पहरै दिनु नेड़ै ब्राह्म्या सोइ॥ ८ ॥ जिस्त्रिया याद्या गोर्निंद का वर्णजारिया मित्रा उठि चले इक रती विलम न देवनी वराजारिया मित्रा कमाणा साथि ॥ ।। लिखित्रा श्राद्दश्रा पकडि चलाइत्रा योती तकडे पाए हाथ दहेले ।। जिनी पूरा सविग्रह सेवित्रा से दरगह सदा सुदेले ।। करम घरती सरीरु जुग अंतरि जो बोर्ग सो खाति।। कह नानक भगत सोहहि दरवारे मनप्रख सदा भवाति ॥ ५ ॥ १ सिरीराग महला ४ घर २ छत १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मुंध इत्राखी पेईअड़ें किउकरि हरि दरसन पिते ॥ हरि हरि अपनी किरपा करे गुरमुखि साहुरड़ें मिखें ॥ साहरडें कंम मिखें गुरश्चिल हरि हरि सदा धित्राए विचि फिरै सुहेली हरि दरगह बाह लुडाए ॥ लेखा घरमराइ की वाकी किरले ॥ मंघ इस्राणी पेईसडे जपि हरि हरि नाम गरमचि हरि दरसनु दिले ॥ १ ॥ वीत्राहु होत्रा मेरे बाबुला गुरमुखे हरि पाइत्रा ॥ अंधेरा कटिया गर गियान प्रचंड बलाइया चलिश्रा श्रंघेरा निनसिया हरि रतन पदारय लाधा गुरगियान रोगु गहमा दुसु लाया मापु श्रापे गुरमति खाधा ॥ अकाल मरति कदे मरै न जाइआ ॥ वीआहु वरु पाइया श्रविनासी ना पाइया । २ ॥ हरि गरमुखे हरि सति सते ।। पेवकडै महंदी हरि जपि सहेली साहरई खरी सोइंदी ॥ साहरडे निचि खरी सोहंदी जिनि पेक्कड नाम्र समालिया सभु सफलियो जनमु तिना दा गुरम्रखि जिना u ढालिया ॥ हरि संत जना मिलि कारज सोहिया पाइया पुरस्य थनंदी ॥ हरि सति मति मेरे वापोला हरिजन मिलि अंत्र सोहंदी ॥३॥ \_हरिप्रम मेरे वावला

经还还还 医医尿病 医医尿病 医医尿病 दानु मै दाजो ॥ हरि कपड़ो हरि मोभा देवह जितु ।। हरि हरि भगती काजु सतिग्ररि काजो स्रहेला ग्रारे होई रलै खंडि वरमंडि हरि सोभा दिगाइत्रा ॥ इह दानु न रलाइत्रा ॥ होरि मनग्रुख दाजु जि रखि दिखालहि सु कुड़ मै दाजो कच पाजो ॥ हरि प्रभ मेरे वाचुता हरि देवहु दानु 11 8 11 राम मेरे वाबोला पिर मिलि वधंदी हरि धन वेल -11 हरि जुगह जुगो जुग जुगह जुगो सद पीड़ी ज़ुगि गुरू चलंदी 11 सतिगुर की जिनी चनै गुरम्रुखि धित्राइत्रा नाम्र हरि पुरख़ न कब ही बिनसे जावे नित देवे चडै सवाइग्रा॥ नानक संत संत हरि एको जिप हरि हरि नाम्र सोहंदी। हरि राम राम मेरे बाबुला पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥ ५ ॥ १ ॥ सिरीराग्र महला ५ छंत श्रों सतिग्रर जीउ प्रसादि ॥ पित्रारित्रा H मन मित्रा गोविंद नाम्र समाले ।। मन पित्रारित्रा जी मित्रा हरि निवहै तेरै नाले।। सहाई हरिनामु धित्राई विरथा कोइ न जाए 11 चरण कमल चितु लाए ॥ जलि थलि पूरि रहिआ घटि नदरि निहाले ॥ नानक सिख देइ मन मन पित्रारित्रा जाले ॥१॥ जी मित्रा हरि जीउ मित्रा विखु मन पित्रारित्रा सागरु विश्रापे ॥ गुरु पूरा चरण कमल करि बोहिथु करते सहसा दुखु न जापै वसभागी प्रभु - 11 आदि जुगादी सेवक आर पहर सुत्रामी भगता नाम अधारे ॥ नानक्र सिख देइ मन श्रीतम पसारे ।। २ ।। मन पित्र्यारित्र्या जीउ मित्रा हरि लदे खेप सवली ।। मन पित्रारित्रा जीउ मित्रा हरि दरु निहच्छ हरि दरु सेवे अलख अभेवे निहचला आसग्र पाइश्रा ॥ नह न मरण न श्रावण जाणा संसा दुखु मिटाइश्रा ॥ चित्र चली।। नानक फारिश्रा जमदूता कञ्च न मन प्रीतम हरि लदे खेप सवली 11 3 11 पित्रारित्रा मन जीउ

**淡本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

मित्रा करि संता संगि निरामो ॥ मन पित्रारित्रा जीउ मित्रा हरिनामु जपत परगायो ॥ यिमरि सुत्रामी सुखह गामी इछ मगली पुंनीया ॥ पुरते कमाए श्री रंग पाए हरि मिले चिरी निद्धंनिया ॥ अंतरि बाहरि सरवति रविद्या मनि उपनित्रा विसुद्यामी ॥ नानक देह मन प्रीतम करि मता संगि निशमो ॥ ४ ॥ मन पित्रारिया जीउ मिता हरि प्रेम भगति मनु लीना॥ मन पिक्रारिया जीउ मित्रा जल मिलि जीने मीना ॥ हरि पी याधाने श्रंमृतनाने

सुन्ता मन वठे ॥ श्री घर पाए मगल गाए इछ पुंनी मतिगुर तुठे॥ लंडि लीने लाए नउ निधि पाए नाउ सरवसु ठावरि दीना ॥

नानक मिख संत समक्षाई हरि प्रेम भगति मनु लीना ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥

मिरीराग के छंत महला ५

१त्रों मतिगुर प्रमादि ॥ डखणा ॥ इठ मभाह मा पिरी पर्ने क्रिड दीदार ॥ मंत सरखाई लभखे नानक प्राण श्रधार छंत ॥ चरन कमल मिड प्रींति रीति संतन मिन ग्रानए जीड

दतीया भाउ निपरीति व्यर्नीति दामा नह भानए जीउ ।। दासा नह भारए निनु दरसारए इंकु खिनु घीरज किर करें ॥ नाम विहना तुन मृतु हीना जल बिनु महुली जिउ मरे ॥ मिलु मेरे पिश्रारे श्रान अधारे गुण साथ सुगि मिनि गाउए ॥ नानक

सुग्रामी घारि जनुजूह मिन तिन जंकि समाप् ॥ १ ॥ टखना ॥ मोहंदडो हम ठाइ कोइ न दिमें इजडो ॥ सन्हडे क्पाट नानक मतिगुर भेटते ॥ १ ॥ छतु ॥ तेरे बचन अनुप अपार संतन <u> वीचारीएँ जीउ ।।</u> मिमरत सास गिरास विसन्नाम किंउ मनह निसारीएँ जीउ ॥ किंउ मनह वेमारीऐ

निमख नही टारीए गुण्यत प्रान हमारे ॥ मन बांछत फल देत है सुत्रामी जीय की निरुधा सारे ॥ यनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुए जनमुन हारीएँ॥ नानक की पेनती प्रभ पहि मरजलु तारीए ॥२॥ टलएा ॥ धृडी मननु साथ से साई थीए

कृपाल ।। लघे हमें थोकडे नानक हरि धन माल li छंत शुंदर सुत्रामी घाम भगतह रिलाम त्रामा लगि जीउते जीउ ॥

## मनि तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हरि श्रंमृत पीवते जीउ हरि पीवते सदा थिरु थीवते विखे वतु फीका जानिया ॥ भए गोपाल प्रभ मेरे साधसंगति निधि मानिश्रा ॥ सरव सो स्रख घन पिश्रारे हरिरतन मन अंतरि सीवते ॥ इक तिल नही जीवते ॥ ३॥ डखणा॥ श्राधारा जपि जपि नानक जो श्रापरो तिना कं मिलिश्रोहि आपे ही श्रापि मोहिश्रोह 11 जस ॥ छंत ॥ प्रेम ठगउरी पाइ रीभाइ श्रापि सुणिश्रोहि ॥ १ गोविंद मन कें परसादि संतन श्रगाधि कंठे जीउ 11 लगि सोहिया दोख लगि सभि जोहिया कंठि करि वसि भए मनि सरव सुख बुठे गोविद 11 तरं सभि मिटि सखी मंगजो गए II गाइश्रा इछ पुजाइया होहिया कर गहि लीने माइश्रा पिश्रारे 11 नानक प्रभ सागरु नही पोहिश्रा साई 11 8 1 डखगा 11 नाम्र **अमो**ल जागादो ॥ जिना भागि मथाहि से हरिरंग नानक माणदो ।। १ ।। छंतु ।। कहते पवित्र सुराते सभि धंन जिखतीं कल तारित्रा जीउ ॥ जिन कउ साधू संगु नामहिर रंग तिनी बहम ॥ ब्रह्म बीचारित्रा वीचारिश्रा जीउ जनम् संशारिश्रा पूरन प्रभि करी ॥ करु गहि लीने हरिजसो दीने जोनि न धावै मरी ॥ भे रत सतिगुर किरपाल हरे क्रोध लोभ्र दइश्राल काम्र सदकै न जाइ अभ्य सुत्रामी कथनु नानक वारिश्रा ॥ ५ ॥ १ ॥ ३ ॥ महला ß वर्णजारा ।। हरि हरि उत्म नाम है सतिनाम्र गुरप्रसादि ॥ सभे प्रतिपालदा जीश्र कोइ जीउ ॥ हरि रमईत्रा सोइ ॥ सो हरि सदा धित्राईऐ तिसु विनु अवरु न कोइ ॥ माइत्रा चितु लाइदे से छोडि चले दुखु रोइ ॥ जन नानक नामु धित्राइत्रा हरि अंति सखाई होड़ ।।१।। मै हरि विनु अवरु न कोड़ ।। हरि गुरसरणाई पाईऐ वर्णजारिया मित्रा वडभागि परांपति होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत जना

ななのなのなのなのなのなのないののなののの

किनै न पाइश्रा ਹਿਚਿ भाईश्रा हरि नाउ n करम कमावदे जिउ बेसग्रा निनाउ पिता जाति पत 11 गरु तरा करे पसाउ ш वडभागी गरु

।। जन नानिक ब्रहम पद्धाणिश्रा श्चहितिमि २ ॥ मनि हरि हरि लगा चाउ ॥ गरि परे नाम विलिशा हरिप्रभ ş नाउ n 11 रहाउ **जब**लग

साम धियाह 11 चलदिश्रा नालि हरि तबलग हउ बलिहारी तिन कउ चलमी हरि झंते लए हरि छडाड 11 हरि हरि न चेतिओं से अंति गए मनि वठा आइ जिनी नाम 11

धि ममत्रिक हरिप्रभि लिखिश्रा प्रीति लगाइ ॥ हरि हरि वडभागी गरु पाइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि आपे च्याप तपाइटा लघोड हरि आपे देवें लेड ।। हरि आपे भरमि अलाइदा हरि आपे ही मित

देड ।। गरमखा मनि परगास है से विरले केई केड ॥ इउ बलिडारी जिन हरि पाइत्रा गुरमते नानकि 11 जन परगासित्रा मनि हरि हरि बुठहा है ॥ ४ ॥ मनि हरि हरि जपन सरणाई भाज पउ जिंद सभ किलानिख

॥ १ ॥ रहाउ ॥ घटि घटि रमईया मनि वसे किउ भति ॥ गरु पुरा सतिग्रह भेटीए हरि आइ वसै मनि चिति ॥ मै है हरिनामें ते गति मति å II ही जित पित ॥ जन नानक नाम

Š

रंगि रतहा हरि रंगि रति ॥ ५ ॥ हरि घिआवह जागिश्रा हरिप्रभ ते सम रहाउ ॥ जिन कड पूर्व लिखिया से आह मिले गुर पासि ॥ सेवक वराजारिया मित्रा गुरु हरि हरि नाम्र परगासि ॥ लदिखडा ञ्जिन वस्वरु हरि रासि मिले हरि पासि ॥ जन नानक স্মার

तठा गुणवासि ॥ ६ ॥ हरि धित्रावह सासि गिरामि ॥ मनि प्रीति लगी विना गुरस्रवा इरिनाम् जिना रहरासि ॥

र ॥ रहाउ ॥ र ॥

## ( 定記 ) **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** सतिगुर प्रसादि ।। सिरीराग की वोर महला नालि ।। सलोक ३ सीराग्र म० 11 रागा विचि वसै जे सचि धरे पित्रारु ॥ हरि मनि निहचल सदा सचु वीचारु ॥ जिहवा अमोलक रतन्र पाइश्रा गुर का सबद सरीर सची सचै अकारु नानक सचा 11 ? 11 म० 3 11 होरु विरहा सञ्ज वीपारु 11 है जवलग प्रीति न होइ साहिव ॥ इह मनु माइश्रा मोहिश्रा ऊपजै वेखण सुनणु न होइ ॥ देखे बिनु प्रीति न सह अंधा किश्रा जिनि ऋखी लीतीत्रा सोई सचा देइ ॥ २ नानक इको करता इकु इको दीवाख हरि ॥ हरि पउडी ॥ हरि कोई नाहि चिति धरि ॥ हरि तिसु विनु है अमर इको हरि भ्रम भउ दरि करि ।। हरि तिसै नो सालाहि जि तुध सो हरि घरि ॥ हरि जिस नो होइ दइऋालु जपि भउ तरि ॥ १ ॥ सलोक म० १ ॥ दाती साहिब संदीत्रा कित्रा चलै जागंदे लहंनि ना इक देइ इकना स्रतिश्रा δ सिदकु सवूरी [] सादिका सबरु तोसा १॥ म॰ पूरे पाइसा थाउ नाही खाइका ॥ २ मलाइकां ॥ दीदारु ॥ पउडी कै श्रापि कार तध उपाइ लाई त् आपे 11 विगसदा त्रापणी विडिम्राई ॥ हरि किछु तुधहु वाहरि त् ऋापे ऋापि वरतदा सभनी ही थाई हरि संत जनह जो लए छडाई ॥ २॥ सलोक जीश्रा जाती फकड़ नाउ 11 सभना इका 11

चलीए ॥ धृगु जीवसु संसारि ता के पाछ जीवसा ॥ २ ॥ पछड़ी ॥
तुधु त्रापे धरती साजीए चंदु सुरज दुइ दीवे ॥ दसचारि हट तुधु
साजित्रा वापारु करीवे ॥ इकना नो हिर लाभु देइ जो गुरम्रित
थीवे ॥ तिन जमकालु न वित्रापई जिन सचु अंमृतु पीवे ॥ श्रोइ श्रापि
छुटे परवार हिउ तिन पिछ सभु जगतु छुटीवे॥ ३ ॥ सलोक म० १

भला

॥ म०

कहाए

२॥ जिसु

11

नानक तोपरु

पिश्रारे

जापै

सिउ नेहु

जा

पति

तिसु आगे मरि

( E8 ) कुदरित करि के विसया सोइ ॥ वखतु वीचारे सु वदा होइ॥ कुदरित नहीं पाइ ॥ जा कीमति पाइत कही न जाइ॥ सरें सरीयित करहि बीचारु ॥ बिनु वृक्ते कैसे पावहि पारु ॥ सिद्कु करि सिजदा मनु वरि मलसूद ॥ जिहि धिरि देखा तिह धिरि मउजृहु ॥ १ ॥ म०३ ॥ गुरसमा एव न पाईऐ ना नेडै ना दृति 11 सितिगुरु ता मिलै जा मनु रहे हद्रि ॥२॥ पउडी ॥ सपत दीप सपन सागरा नत्र साड चारि वेद् दसग्रसट प्रराणा ॥ हरि निचि तुं वरतदा हरि समना भागा ॥ सभि तुम्है धियानहि जीय जंत हरि मारगपाणा ॥ जो गुरम्रखि हरि ग्राराधदे तिन हउ क़रनाणा ॥ त' ऋषे श्रापि नरतदा करि चोज विडाणा सलोक म०३॥ वलउ मसाजनी किया सदाईए ॥ हिरदे ही लिखि लेहु ॥ सदा साहित के रंगि रहे करह न तुटसि नेहु ॥ ममाजनी आइसी लिखिया भी नाले जाड ॥ नानक सह प्रीति न जाइसी जो धरि छोडी सचै पाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नदरी स्रान्दा नालि न चलई वेखह को विजयाइ ॥ सतिगृरि सच ब्लाइया सचि रहतु लिन लाइ ।। नानक सनदी सच्च है करमी पलै पाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि श्रंदरि बाहरि इक तूं तूं जाणहि भेत ॥ जो कीचै सो हरि जाएदा मेरे मन हरि चेत् ॥ सो डरें जि पाप कमानदा धरमी निगमेतु ॥ तूं सचा श्रापि नियाउ सचु ता डरीऐ केतु ॥ जिना नानक मञ्ज पत्राणिया से सचि रलेतु॥ ४ ॥ सलोक म० ३ ॥ यलम जलउ सणु ममतागीए कागद भी जिल जाउ ॥ लिखण वाला जलि वलउ जिनि लिखिया दुजा भाउ ॥ नानक पूर्वि लिखिया बमारणा थरत स करणा जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ होरु कृड पडणा बोलणा माह्या नानि पियारु ॥ नानरु निष्यु नार्वे को थिरु नहीं होड राधार ॥ २ ॥ पउढी ॥ हरि की वडियाई वडी हैरि योग्नन हरि का॥ हरि की यहियाई वही है जा निशास थम या ॥ इति की वडियाई वडी है जा फलु है जीय का ॥ इति पी वडियाई वटी है जान समर्ह कहिया रिकार दरी है अपुद्धिया टान देवमा ॥ मलोर म॰ ३॥ इउ इउ वरनी सभ मुई संपत्र दिन न नानि॥

**表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示** गुरमुखि जोही जमकोलि ॥ सभ नानक दुख् समालि ॥१॥म०१॥ गलीं असी चंगीआ आचारी साचा नाम्र वाहरि चिटवीत्राह ॥ कालीश्रा कुसुधा रीसा मनह करिंह तिनाड़ीत्रा जो सेवहि दरु खड़ीत्राह ॥ नालि खसमै रतीत्रा होदें तागि सुखि मागाहि रलीश्राह II नितागीत्रा जे तिन के संगि मिलाह निमानगीत्राह ।। नानक जनम्र सकारथा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूं आपे जलु मीना है आपे आपे ही आपि जालु ॥ तूं त्रापे जालु वताइदा त्रापे विचि सेवालु ॥ तू त्रापे कमलु अलिपतु है त्रिचि गुलालु ॥ तूं त्रापे मुकति कराइदा इक निमख घड़ी करि खित्राज्ज ॥ हरि बाहरि तुधहु किछ्र नही गुरसबदी जासै बहुता रोवै ॥ अंदरि निहाजु ॥ ७॥ सलोक म०३॥ हुकपु न धोखा नीद न सोवै।। जे धन खसमै चलै रजाई।। दरि घरि नानक करमी इह मति पाई ॥ गुर समाई ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनमुख नाम विहृशिया रंगु कसु भा न भुजु।। इस का रंगु दिन थोड़िया छोछा इस दा मुलु मुए मृरख अंध गंभार ।। विसटा अंदरि कीट से पइ पचहि ।। नानक नाम रते से रंगुले कै गुर सहजि रंग्र न उतर सहजे रहे समाई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिसटि उपाई सम तुधु त्रापे रिजकु संवाहित्रा ॥ इकि वलु छज़ कुसतु तिनी ढाहिआ ॥ तुधु आपे भावे सो करहि कुड़् त्रोइ लाइत्रा ॥ इकना सचु बुभाइत्रोनु तिना भंडार देवाइत्रा ॥ हरि चेति खाहि तिना सफज्ज तडाइत्रा ।। ⊏।। सलोक म०३।। पड़ि पड़ि पंडित बेद माइत्रा मोह सुत्राइ ॥ दुनै भाइ हरिनामु त्रिसारिश्रा जीउ पिंडु दिता तिसु काहूँ न चेते मिले सजाइ।। जिनि जम का फाहा गलहु न कटीए फिरि आव जाइ।। मनमुखि किछू न सभौ श्रंधुले पूरवि लिखित्रा पूरें वसै मनि भागि सतिगुरु मिलै सुख दाता नामु माणिह सुख पैनणा सुखे सुखि त्रिहाइ।। नानक सो नाउ सचै सोभा दरि विसारीऐ जित् पाइ '

म॰ ३ ॥ सतिगुरु सेवि मुखु पाइत्रा सञ्च नाम्च गुग्रतासु ॥ गुरमती त्रापु रामनाम परगासु ॥ सचो सच्च कमावणा विडिमाई वडे जीउ पिंडु सम्र तिस का सिफति त्रसदासि पामि करे सुखे सखि निशस तप्र 11 जप सालाहया गुरमती विन नावै जीवास नाउ माहि ध्रम 11 पाईए मनमुख मोहि विखासु ॥ जिउ मार्वे तिउ राख नानक्र तेरा दासु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सम्रुको तेरा तु समस्रुदा सभि तथे पासह मंगदे नित करि अरदासि देहि तिस सम किछ मिलै इकना दरि है पासि ॥ तुधु बागह थाउ को नाढ़ी जिस पासह मंगीए मनि वेखह को निरजासि ॥ सभि तुर्घे नो सालाइदे दरि गुरम्रखा नो परगासि॥ ६॥ सलोक म० ३॥ पढ़ि पढ़ि ऊचा कुकदा माइया मोहु पित्रारु ॥ ब्रह्मु न चीनई मनि मृरख़ु गावारु ॥ दजै भाइ अगत परबोधदा ना युर्फे बीचारु ॥ विरथा जनम् गवाद्या मरि जंमै वारो वार ॥ १ ॥ म० ३ ॥ जिनी सतिग्ररु सेविश्रा तिनी नाउ पाइश्रा युसहः करि बीचारु ॥ मदा सांति सुखु मनि वसे चुके कुक प्रकार ॥ आपे खाइ मृत्रु निरमृत्रु होत्रै गुरसवदी वीचारु सबदि रते से मुकत है हरि जीउ हैति पित्रारु ॥ २ ॥ पउदी ॥ इरि की मेरा सफल है गुरम्रवि पार्ने थाइ ॥ जिस इरि मार्ने तिस

की मेरा सो करे जिस लए इरि लाइ ॥ १० ॥ सलोक म०३ ॥ नानक मो स्रग वरीयाम् जिनि निचहु दुसदु बहुंकरणु मारिया ॥ सालाहि जनम् सवारिया आपि होआ 11 .निमतारिया सोइनि सचि <u> चल</u> 11 नाम मनम्रत मरहि भहंकारि मरण निगाहिका ॥ समी वस्तै हुकम् किया करहि विचारिया॥ यापह् दुवै लगि खमम् विसारिया॥ नानक विनु नार्व मस दश्र ग्रस्स निमारिमा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ ग्रस्सि पर्व इतिनाम दिदारमा निनि निचर भरत गुकाइमा ॥ रामनाह इरि õ गाई करि चानणु मगु दिलाइमा ॥ इउमै मारि लागी

गुरु मिल मो हरिनामु थिआइ ॥ गुरसबदी हरि पाईऐ

किनै न पाइयो पुछटु वेदा जाइ ॥

पारि

हरि

( *U*3...)

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表**。 श्रंतरि नामु वसाइश्रा।। गुरमती जमु जोहि न साकै साचै नामि समाइत्रा ।। सभु त्रापे त्रापि वरते करता भावै जो सो नाइ लाइत्रा ।। जन नानकु नामु लए ता जीवे विनु नावै खिनु मरि सो २ ॥ पडडी ॥ जो मिलिया हरि दीवारा सिउ दीवाणी मिलिया ।। जिथै त्रोह जाइ तिथै त्रोह सुरखरू त्रोस के मृहि डिठै सभ पापी तरिश्रा ॥ श्रोसु श्रंतरि नामु निधानु है नामो परवरित्रा ।। नाउ पूजीऐ नाउ मंनीऐ नाइ किलविख नामु धिश्राइश्रा इक मनि इक चिति ।। जिनी से हिरिश्रा श्रमिश्रं जिन रहित्रा ॥ ११॥ सलोक म० ३॥ श्रातमा देउ पूजीए सुभाइ ।। त्रातमे नो त्रातमे दी प्रतीति गर के सहजि होइ ता घर ही परचा पाइ ।। त्रातमा त्रडोलु न डोलई गुर के भाइ सुभाइ ।। त्रावई लोग्न मैलु न विचहु जाइ गुर विश्व सहजु न । खिन्र पत्त हरिनाम् मनि वसै सभ अठसठि तीरथ नाइ ॥ न लगई सचे मैलु मृलि न उतरे जे मल लागे दजे भाइ ॥ धोती अठसठि तीरथ नाइ ।। मनमुख करम करे श्रहंकारी सभ्र दुखो दुखु कमाइ ॥ नानक मैला ऊजल ता थीएे जा सतिग्रर माहि समाइ 11 8 ॥ म० ३॥ समभाईऐ कद्हु समभाइश्रा जाइ 11 मनमुख् रलै पइऐ किरति फिराइ ॥ लिव रलाइत्रा ना धात दुइ राह कंमाइ ॥ गुरम्रुखि श्रापणा हकमी मारित्रा सबदि कार मनु कसवटी लाइ ।। मन ही नालि भगड़ा मन ही नालि सथ मन ही समाइ ॥ मन जो इछे सो लहै सचै सबदि सुभाइ ॥ अंमृत नाम् मनै जि होरी नालि सद भंचीऐ गुरम्रुखि कार कमाइ ॥ विख्य जासी जनमु गवाइ ॥ मनमुखी मनहिं हारिश्रा कुसतु कमाइ ॥ गुर परसादी मनु जिसे हरि सेती लिव गुरम्रुखि सचु कमावै मनम्रुखि श्रावै जाइ ॥ २ 11 हरि के संत सुनह जन भाई हरि सतिगुर की इक साखी मुखि मसतिक तिनि जनि लै भागु होवै हिरदे राखी धुरि कथा सरेसट ऊतम गुरवचनी सहजे चाखी मिटिञ्रा 🕟 अंधिश्रारा भइत्रा जिउ प्रगासु स्रज किराखी ॥ अदिसङ अगोचरु अलखु निरंजनु सो देखिआ गुरम्रिख

( == )

<u>randananananananana</u> ा। १२ ।। सलोकु म० ३ ।। सतिगुरु सेवे व्यापर्णा सो सिरु लेखें लाइ ॥ निचह आप गनाइ के रहनि सचि लिव लाइ ॥ मतिगुरु जिनी न सेरियो तिना विरथा जनमु गराइ॥ नानक जी तिसु भावै सो करे कहणा किन्नुन जाइ ॥ १ ॥ म०३ ॥ मनु वैकारी वेडिया वेकारा करम कमाइ ॥ दजै भाइ अगियानी पूजदे दरगह मिलै सजाइ ॥ ब्रातम देउ पूजीए नितु सनिगुर बुक्त न पाइ॥ जपू तपू संजमु भाषा मतिगरू का करमी पलें पाइ ॥ नानक सेवा स्ररति जो हिर भावें सो थाइ पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हिर हिर नामु जपहु मन मेरे जित सदा मुख होवे दिनु राती ॥ हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सिमरत सभि किलिबिख पाप लहाती ॥ हरि हरि नाम्र जपह मन मेरे जित दालद दुख भुख सभ लहि जाती ॥ हरि हरि नामु मेरे मुखि गुरमुखि प्रीति लगाती ॥ जितु मुखि भागु लिखिया धुरि साचै हरि तितु इत्वि नामु जपाती ॥ १३॥ सलोक म०३॥ सतिगुरु जिनी न सेनियो सबदि न कीतो बीचारु ॥ यंतरि गित्रानु न श्राइयो मिरतकु है संसारि ॥ लख चउरासीह फेरु पड्या मरि जंमै होइ खुआरु ॥ सितगर की सेंग सो करे जिस ना आपि कराए सोड़ ॥ सितगर विचि नाम्र निधान है करिम परापति होड़ ॥ सचि रते ग्ररसवद सिउ तिन सची सदा लिप होइ ॥ नानक जिस नो मेलेन विल्लुड़े सहजि ॥१॥ म०३॥ सो भगउती जो भगवंतै जार्षे ॥ ग्रर परसादी आप पछाणै ॥ घारत राखे इकत घरि श्रासी॥ मरें हरिनाम्र बखार्ये ॥ ऐसा भगउनी उतम् होइ ॥ ।। २ ।। म० ३ ।। अंतरि कपद भगउती कहाए पारब्रह्म कदे न पाए ॥ पर निंदा करे श्रंतरि मृत्र लाए॥ मन की जुठि न जाए ॥ सत संगति सिउ बाद वाहरि मूल धोरे श्रनिद्रु दुखीया दुबै भाइ रचाए ॥ हरिनाम कमाए ॥ पूरव लिखिया सु मेटणा न विन सविगुरु सेवे मोह्य न पाए Ħ ३ ॥ पउही जिनी धियास्त्रा कडि सविगुरु संग्रही n धियाइया से त्पति अधाही सतिगुरु धियाइथा निन जम नाही जिन

40 )

कउ होत्रा कृपालु हरि से सतिपुर पैरी पाही ॥ तिन ऐथै त्रोथै उजले हरि दरगह पैधे जाही ॥ १४ ॥ सलोक म० २॥ जो सिरु सांई ना निवै सो सिरु दीजें डारि ॥ नानक जिसु पिंजर महि विरहा सो पिंजरु लै जारि ॥१॥ मुंदह भुली नानका म० ५ ॥ के भोलडै मुईश्रासु ॥ कसतूरी गंदे फिरि फिरि जनमि पईग्रासु ।। २ ।। पउड़ी ।। सो ऐसा हरिनामु धित्राईऐ मन मेरे जो सभना उपिर हुकमु चलाए ॥ सो ऐसा हरिनामु जपीऐ मन मेरे अउसरि लए छडाए ॥ सो ऐसा हरिनामु जपीऐ मेरे जु मन की तुसना सभ भुख गवाए ॥ सो गुरमुखि नामु जिपत्रा वडभागी तिन निंदक दुसट सिम पैरी पाए ॥ नानक नाम्र सभना ते वडा सभि नावे त्रगे त्राणि निवाए ॥ १५ ॥ सलोक म० ३।। वेस करे कुरूपि कुलुखणी मिन खोटै कुड़िश्रारि ।। पिर के भागे करे गावारि ॥ गुर के भागे जो चले लिखिया मेटि न सकीऐ धुरि जो निवारगहारि ॥ करतारि।। मनु तनु संखपे कंत कुछ सबदे धरे पित्रारु ।। बिनु नावै किनै रिदे वीचारि ॥ नानक सा सुत्रालियो सुलखणी जि देखह रावी सिरजनहारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ माइत्रा मोह गुवारु है तिस दा उरवारु न पारु ॥ **ऋगिश्रानी** मनमुख महा पाइदे दुख् डुवे हरिनाम्र विसारि।। भलके उठि वहु करम कमावहि पित्रारु ॥ सतिगुरु सेवहि त्र्यापणा भउजलु उनरे पारि ॥ नानक गुरम्रित सचि समावहि सचु नाम् उरधारि ॥ २ ॥ पउड़ी जिल थिल महीत्रिलि भरपूरि दुजा नाहिं कोइ ॥ हरि श्रापि करे नित्राउ कडित्रार सभ मारि कढोइ ॥ सचित्रारा देइ हरि धरम नियाउ कीय्रोइ ॥ सभ हरि की करह लीओइ॥ जैकारु कीओ धरमीत्रा राखि दीत्रोइ ॥ १६ ॥ सलोक म० ३ ॥ मनमुख मैली कामगी छोडिया घरि कुल्खणी कुनारि ।। पिरु श्रापणा पर पुरखे चुकई जलदी करे पित्रारु ॥ तृसना कदे न पूकार ।।। कुसोहणी विनु परहरि क़रूपि छोडी भतारि सवदि रती सोहागगी 11 सतिगुर

इंदर हो: कक्षाकक्षक है: देशक कक्षा कराई 8 भाइ पित्रारि ॥ सदा रावे पिरु आपणा सचै प्रेमि पिआरि संदरी सोभावंती नारि 11 नानक नामि सोहागगी मेली मेलएहारि ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि तेरी सभ करहि फाथे काढिया ।। हरि तथनो करहि जिनि सभ नमसकोरु निमाणिया तं राखिश्रा हरि हरि डाढीह - 11 माणु त हरि श्रहंकारी श्रा मारि निवाए मनमुख साधित्रा ॥ हरि भगता देह वडिश्राई गरीव अनाथित्रा ॥ १७ ॥ सतिगर के भारों जो चलें तिस वडियाई वडी 3 का नाम उत्तम्र मनि वसे मेटि न सकै कोइ ॥ किरपा तिस करमि परापति होड नानक करते वसि है गुरम्रस्ति वस्तै कोड़ ॥ १ ॥ म० 3 11 नानक हरिनाम जिनी आराधिआ अनदिन हरि लिवतार वंदी 11 माइत्रा खसम त्रगै कमाबैकोर ॥ पूरे करि लोडिग्रा हकमि प्ररा विभन्न गुर परसादी जिनि तिनि 11 मनमुख दुकम्र न जाणनी तिन मारे जम はははは त्रराधित्रा तिनी तरिद्या <u>ਤਿਜ਼ੀ</u> भउजल गुरु आपे गणी मिटाइ्या बखसणहारु ॥ परितीति हरि सभ किछ भगता हरि जेवडु नाही कोई जाण हरि धरम्र बीचारदा ॥ काडा श्रंदेसा किउ कीजै जा नाही अधरिम मारदा ॥ सचा साहिव सच पापी नरु हारदा ॥ सालाहिहु भगतह कर जोहि हरि तारदा ॥ १८ ॥ सलोक म० ३ ॥ त्रापर्शे प्रीतम मिलि रहा श्रंतरि रखा उरि धारि ।। सालाही सो प्रम सदा सदा गुर के हेति पित्रारि ॥ नानक जिस्र नदिर करे तिस मेलि लए साई सहागरिए नारि ॥ गर सेवा ते हरि पाईऐ जाकउ नदरि करेड ॥ माणस ते देवते भए धिम्राइम्रा नाम्र हरे ॥ हउमै मारि मिलाइग्रनु सबदि तरे।। नानक सहजि समाईश्रद हरि आपणी कृपा करे।। श्रापगी भगति वडिद्याई वेखालीश्रन ॥ कराइ श्रापणी श्रापि करे परवीति श्रापे सेव घोलीश्रनु ॥ इरि भगता नो देड घरी बहालिश्रम ॥ पापीत्रा नो न देई थिरु रहेिंग

紧密表表表表表表表 表表表表 表表表表表表表表表表 चुणि नरक घोरि चालित्रज्ञ ।। हरि भगता नो देइ त्रंगु निसतारित्रनु ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ कुनुधि हूमगी कुद्इत्रा कसाइग्पि पर निंदा घट चूहड़ी मुठी कोघि चंडालि ॥ कारी कढी कित्रा थीऐ जां चारे वैठीत्रा नालि ॥ सचु संजम्र करगी कारां त्रगै ऊतम मेई नावर्णु नाउंजपेही ॥ नानक जि पापां देही ।। १ ।। म० १ ।। कित्रा हंसु कित्रा वगुला जो कउ नदिर करेइ ।। जो तिस भावे नानका कागह हंस करें।। २ ॥ पउड़ी ॥ कीता लोड़ीए कंग्रु सु हरि पहि त्राखीए ।। कारजु देइ सवारि सतिगर सचु साखीएे ॥ संता संगि निधानु श्रंमृतु चाखीएे ॥ भै भंजन की राखीए ॥ नानक हरिगुण गाइ त्रलख दास प्रभ लाखीएं ॥ २० ॥ सलोक म० ३ ॥ जीउ पिंडु सभु तिस सभसै का देइ अधारु ॥ नानक गुरमुखि सेवीऐ सदा सदा दातारु ॥ हउ बलिहारी तिन कउ जिनि धित्राइत्रा हरि निरंकारु ॥ श्रोना के सद उजले श्रोना नो सभु जगतु करे नमसकारु ।। १ ॥ म 🐱 3 11 सतिग्रर मिलिएे उलटी भई नव निधि खरचिउ खाउ श्रठारह सिधी पिछै लगीत्रा फिरनि निजघरि वसै निजथाइ 11 अनहद धुनी सद वजदे उनमनि हरि लिव लाइ ।। नानक हरि भगति तिना 🕛 मनि वसे जिन मसतिक लिखित्रा धुरि पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी 11 हउ ढाढी हरिप्रभ खसम का हरि कै दरि आइआ ॥ हरि श्रंदरि सुगी पुकार ढाढी मुखि लाइत्रा ॥ हरि पुछित्रा ढाढी सदि के कितु अरथि त् त्राइत्रा ।। नित देवहु दानु दइत्राल प्रभ हरिनामु धित्राइत्रा ना हरि दाते हरिनामु जवाइत्रा नानकु पैनाइत्रा ॥ २१ ॥ १ ॥ सुधु ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सिरिरागु ाः कवीर जीउ एक सुत्रानु के घरि गावणा ॥ जननी जानत सुतु वड़ा होतु है इतनाकु न जाने जि दिन दिन अवध घटतु है।। मोर मोर करि अधिक

घरि पेखत ही जमराउ हमें ॥ १ ॥ ऐसा तें जगु भरिम लाइग्रा ॥ कैमे वुभी जर मोहिया है माइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहत करीर छोडि निखित्रा रस इत संगति निहचउ मरसा ॥ जपह प्राची अनत जीवण वासी इनि निधि भन्नमागरु तरसा ॥ २ ॥ जांतिसु भाने ता लागे भाउ ॥ भरम भ्रुलाना विचह उपजे सहजु गित्रान मति जागै॥ गुरप्रसादि श्रंतरि लिप लागे ॥ इतु संगति नाही मरणा ॥ हुकमु पछाणि ता खसमै मिलणा ॥ १ ॥ रहाउ दजा ॥ १ ॥ मिरीरागु त्रिलोचन का ॥ माइत्रा प्राणी जरा मरणु भउ विसरि गइश्रा ॥ कुटंबु देखि निगमहि कमला जिउ पर घरि आहिह कपट नरा п दडा ॥ तिन त्रागलड़े में रहणु न जाइ जमहि तणा कहैं।। मिल मेरे बीठला ले बाहडी बलाइ।। कोई साजख श्राइ मिल मेरे रमईश्रा मैं लेहि छडाइ।। १ ॥ रहाउ ॥ श्रनिक श्रनिक भोग राज निसरे प्राणी संसार सागर पे अमरु भट्ट्या ॥ मोड्या मुठा गवाइयो भाससीया विखम चेतास 11 11 **समग** 2 चालणा प्राणी रिंग मिस तह न प्रमेमं ।। माइआ तव निसरि गइत्रा जांतनीयले संमारं ॥ 3 श्राजु मेरे मनि पैत्वीयले धरमरायो ॥ तह करदल करनि महावली प्रगद्ध भइत्राहे तिन श्रागलहै मै रहणुन आई।। ।। जे को मृंउपदेसुकरत हैता विश तिश स्तडा नाराइया ॥ ऐजी तुं श्रापे सम किछ जागदा तिलोचन रामईया 11 प्रो।२ ॥ सीराग जीउ मगत एक सनह रेपंडीब्रा अब किछ वहन न जाई।। मुरिनर गण गंधव जिनि मोहे त्रिभवण मेहाली लाई ॥ १ ॥ राजा राम धनहद किंगरी वाजै ॥ जा की दिसटि नाद लिए विदिया भरु माठी गगन च डिग्रा कनक

महि धार च्रष श्रति निरमल पाइधा रस महि रसन चुभाइभा॥२॥ एक ন্ত वात अनुप वनी ş माजिथा ॥ तीनि मतन महि एको जोगी कहतु करनु है राजा ॥ प्रस्कोतम बहु वचीर रुगि राता ॥ ऋउर दुनी प्रगटिया भुनानी मन् रमाइन राम मावा ।।

## सिरीगग वाणी भगन वेणी जीउ की ॥ पहरित्रा के घरि गावणा ॥ १ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ।। रे नर गरभ कुंडल जब व्याखन लागा ।। मिरतक पिंडि पद मद ना टरध धियान लिव **अहिनिसि** त्रिगत्रानु सुनागा।। ते दिन संमलु कसट महा दुख ॥ गरभ छोडि मंडल ग्राइग्रा श्रधिक पमारिश्रा मृत तउ मनह विसारिया ॥ १ फिरि पद्धतावहिंगा मृड्या 11 जनु विचरे क्रमति भ्रमि लागा ॥ चेति रामु नाही जमपुरि जाहिगा श्रनराधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाल विनोद चिंद रस लागा खिनु खिनु मोहि निश्रापें ।। रसु मिसु मेधु श्रंमृतु निखु चाखी तउ पंच संनापें ॥ जपू तपू संजमु छोडि सुकृत मित रामनामु न अराधिआ ॥ उछलिया कामु काल मित लागी तउ य्रानि सकित गिल ॥ २ ॥ तरुण तेज परत्रिय मुख जोहिंह सरु अपसरु न पछाणिया ॥ विख भूलें पापु प्रंत पछानिश्रा महा न इहु मनु गरविद्या रामु रिंदे ॥ सुन संपति देखि ते खोडऋा 11 श्रवर मरत माइश्रा मनु तोले तउ भग मुखि जनमु विगोइश्रा ॥ ३ ॥ प्रंडर केस क़ुसम ते धडले सपत पाताल की वाणी ॥ लोचन स्नमहि व्रधि वल नाठी ता काम्र पविस माधाणी ॥ ता ते विखै भई मित पावसि काइत्रा कमलु कुमलाणा ॥ श्रवगति वाणि छोडि तउ पाछैं पछुतागा ॥ ४ ॥ निक्तटी देह देखि धुनि उपजै मान करत नहीं बुर्फ ।। लालचु करें जीवन पद कारन लोचन कछ न स्रुक्त ।। आंगनि उडिश्रा मनु पंखी घरि स्रवाई ॥ तेज न थाका वेगी कहैं सुनह़ रे भगतहु मरन मुकति किनि पाई ॥ तोही मोही मोही तोही श्रंतरु कैसा ॥ कनक जल तरंग जैसा ॥ १ ॥ जउपै हम न पाप करंता अहे अनंता ॥ पितत पायन नामु केसे हुंता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्ह जु नाइक आछहु श्रंतरजामी।। प्रभ ते जन जानीजै जन ते सुत्रामी।। २ ॥ सरीरु

. त्र्याराधे मोकउ बीचारु देहू ।। रविदास समदत्त समकावै कोऊ ।। ३ ।।

राग माभ्य चउपदे घरु १ महला ४ -

ं भी अतिनासुकरता पुरुषु निय्पत्र निष्य ह

हरि हिनामु म हिर मिन भाइत्रा ।' वहभागी हिनामु धित्र्याइत्रा ॥ गुरि प्रें हिनाम सिधि पाई को निरला गुरमिन चलै जीउ ॥ १ ॥ मैं हिर हिर खरचु लहत्रा बनि पलै॥ मेरा प्राण सखाई सदा नालि चलै॥ गुरि प्रेंहिर नामु दिखाइत्रा हिर निहचलु

त्तरपार सदा नाल चला। पुति पूर्वार नामु विकास करि त्या । कोई हिर घनु पले जीत ॥ २ ॥ हिर हिर सज्ज्ञ मेरा श्रीतमु राइया॥ कोई व्याचि मिलावे मेरे प्राच जीवाड्या ॥ इउ रहि न सका विनु देखे श्रीनमा मैं नीरु बहे बहि चले जीत ॥ ३ ॥ सतिगुरू मित्र मेरा

बाल सखाई ॥ इउ रहि न सका वित् देखें मेरी माई ॥ हरि जीउ कृपा घन पत्ते जीउ ॥ २ ॥ करह गुरु मेलह जन नानक हरि मेरे इउ इरि वित दुजा मन तन प्राना मिलै संत सजग्र खोजी मालि भालाई ।। जीउ ॥ १ ॥ इड मत् तत् माई मेरी मिलि सदसंगति खोज

हम वारिक दीन सतिगुरु पूरा मिलि ग्र जीउ देखे विन गुर त्तनि ग्र लगावे रहम मिलि गुर

वसे जीउ

本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本

हरि ॥ हरिगुरा पड़ीऐ हरिग्रण गुणीए II महला ४ नित सुगीए ॥ मिलि सतसंगति हरिगुग गाए जगु मेलु करेहा भउजल दुतरु तरीएे जीउ।। १ ॥ त्राउ सखी हरि मेरे प्रीतम का मै देइ सनेहा मेरा मित्र सखा त्रीतम् [] सो मै दसे हरि नरहरीएे जीउ वेदन 11 2 11 मेरी हरि गुरु पूरा जाएँ।। हउ रहि न सका विनु नाम वलाएँ।। मैं अउखधु मंत्र गुर पूरे में हरि हरि नामि उधरीएं जीउ ॥ ३ ॥ दीन हम सरगाई हरि पाई हरि -हरि 11 बंद म्रखि नाम्र 11 जलनिधि हम जल के मीने जन नानक जल विन्तु मरीए जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ मेरे भाई ॥ हरिजन संत मिलह ॥ मेरा हरिप्रभ्र 8 पूरि लगाई ॥ मेरी मे सरधो जगजीवन दाते भुख मिलि हरि दरसनि मन भीज जीउ ॥ १ ।। मिलि सतसंगि वोली कथा मेरे मिन भागी हरि वागो।। हरि हरि ॥ हरि भावे ॥ मिलि सतिगुर श्रंमृत पीजे जीउ ॥ २ ॥ वडभागी संगति पाविह ॥ भागहीन भ्रमि चोटा खाविह विनु लभै विन संगति मैल भरीजे जीउ 11 3 11 श्राइ हरि विश्रारे ॥ मिल्ह जगजीवन हरि नाम्र दइआ मनि 11 भीजै मनि भाइत्रा ग्रमति मीठा नामि जन नानक मन ।। माभ महला ४ ॥ हरि गुर गित्रानु हरिरसु हरि हरि रंगि राता हरिरसु पीत्राइत्रा हरि हरि ॥ मन 11 हरि हरि वोली मनु हरिरसि दुलि द्रलि पउदा १ ॥ त्रावहु संतम गिल मेलाईऐ ॥ मेरे म त्रीतम की कथा सुगाईए ।। हरि के संत मिलह मनु देवा जो गुरवागी स्रखि जीउ ।। २ ।। वडभागी हरि संतु मिलाइत्रा ।। गुरि पूरे भागहीन सतिगुरु नहीं, पाइऋा 11 पाइआ मनमुख् गरभ जूनी निति पउदा जीउ ॥ ३॥ त्रावि दइत्रालि दइत्रा धारी ॥ मलु हउमै विखित्रा सभ निवारी ॥ नानक हट पटण विचि कांइत्रा लैंदे गुरमुखि सउदा जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ माभः महला मिलि संगति मनि धित्राई ॥ हरिनामु नाम्र वसाई ॥ प्रभ अगम अगोचर सुत्रामी मिलि सतिगुर कीचै हररस्र

( 84 )

१ ।। धनु धनु हरिजन जिन हरि प्रभु जाता ।। जाइ पुछा जन हरि

की बाता।। पात्र मलोवा मलि मलि घोवा

arate: arate ate ate ate ate ate ate ate ate ate; ate ate ate

मिलि हरिजन

11

हरिरस पीचै जीउ ॥ २॥ सतिगर दातै नाम्र दिडाइया ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइत्रा ॥ श्रंमृत रसु सचु श्रंमृत बोली ॥ गुरि पूरे श्रंमृतु ।। ३ ।। हरि सतसंगति सतप्रस्त मिलाईऐ।। मिलि सविसंगति हरिनाम् धित्राईऐ ॥ नानक हरि कथा सुर्गी मुखि बोर्ली गुरमति हरिनामि परीचै जीउ ॥ ४॥ ६ । माभ महला ४॥ त्रावह भैंगे तुमी मिलहु पित्रारीया ॥ जो मेग प्रीतम् दसे तिम के इंड वारीया ॥ मित्रि सतसंगति लथा हरि हउ सतिगुर निटहु घुमाईया जीउ ॥ १ ॥ जह जह देखा तह तह सुयामी ॥ त घटि घटि रिया यंतरज्ञामी ॥ गुरि पूरे हरि नालि सतिगुर विटहु वारिया जीउ ॥ २ ॥ हउ सद एको पराष्ट्र माटी सभ एका सभ एका जोति सवाईया॥ सभ इका जोति वरते भिनि भिनि न रलई किसै दी रलाईया ॥ ग्रर इकु नदरी ब्याइम्रा हउ सतिगुर विटह वताइब्या जीउ ॥ ३ ॥ जनु नानकु वोले श्रंमृत वाणी ॥ गुरसिखां के मनि पियारी भाणी॥ उपदेस करे गुरु सतिगृह पूरा गुरु सतिगृह प्राउपकारीया जीउ ॥४॥७॥ सत चउपदे महले चउथे के॥ माभ्र महला ५ चउपदे घर १ ॥ मेरा मन लोचे गुर दरसन ताई ॥ बिलप करे चात्रिक न उत्तरे सांति न श्रार्व वित दरसन तखा घोली जीउ घोलि घुमाई संत पियारे जीउ 11 9 11 हउ दरमन मंत पियारे जीउ ।। १ ॥ रहाउ ॥ तेस स्स मुहारा जीउ सहज धुनि बाणी ॥ चिरु होत्रा देखे सारिंगपाणी॥ धंत स देस जहा त' विस्त्रा मेरे सजग मीन मुसरे जीउ ॥ २ ॥ हउ घोली हउ घोलि घुमाई गुर सजय मीत मुरारे जीउ॥१॥ रहाउ।। इक घडी न मिलते ता फलिजुग होता ॥ हाणि करि मिनीए प्रिय तुषु भगवंता ॥ मोहि रेणि न विहार्वे नीद न व्यार्व वित्त देखे गुर दग्यारे जीउ ॥ ३ ॥ इउ घोली जीउ घोलि प्रमाई तिसु मचे गुर  दरवारे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भागु होत्रा गुरि संतु मिलाइत्रा महि सेव करी पल्ल अविनासी पाइञ्रा 11 घर चसा न विछुड़ा जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ जीउ ४॥ हउ घोलि घुमाई जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ रहाउ ॥ १ ॥ = 11 राग माभ महला ५ ॥ सा रुति सुहात्री जितु तुधु समाली 11 सो कंग्र सुहेला जो तेरी घाली ।। सो रिदा सुहेला जितु रिदै तूं वुठा के दातारा जीउ ।। १ ।। तूं साम्हा साहिबु वापु हमारा ।। नउ निधि त्रवावै तेरे अखुट जिसु तुं देहि त्पति भंडारा ॥ स जीउ ॥ २ ॥ सभु को त्र्यासै तेरी बैठा ॥ भगत तुमारा घट घट सभे साभीवाल किसै बुठा -11 सदाइनि गुग्मुखि जीउ तूं 11 आपे मुकति दिसहि वाहरा 11 3 मनम्रुखि जनमि भवाइहि त्रं आपे 11 नानक दास सभु तेरा खेलु दसाहरा जीउ 11 ४॥२ 11 11 3 वाजै सहजि सहेला सन्नदि - 11 ५ ॥ अनहद् लाई गुका महि ताडी केचा सहज 11 जीउ ॥१ ॥ फिरि घिरि अपने गृह महि श्राइश्रा ॥ लोडीदा सोई पाइत्रा ।। तपति गुरि अघाइ रहिश्रा अनभउ पुरख दिखारित्रा जीउ ॥ २ ॥ त्रापे राजन त्रापे लोगा ॥ निरवासी आपे भोगा ॥ आपे तखति च है निऋाई सञ्च सभ चुकी पुकारित्रा जीउ ॥ ३ ॥ जेहा डिठा मै तेहो कहित्रा क्रक तिस त्राइत्रा जिनि भेंदु लहित्रा ।। जोती जोति मिली सुख पाइत्रो पसारित्रा जीउ ॥ ४ ॥३॥ १० ॥ माभ इक् महला ५ ॥ जित्र घरि पिरि सोहागु बणाइत्रा ॥ तितु घरि सखीए मंग्लु अनद विनोद तितै घरि सोहहि जो धन कंति ॥ १ ॥ सा गुणवंती सा वडभागणि - 11 पुत्रवंती सोहागिणा। रूपवंति सा सुघड़ि विचखिण जो धन कंत पिश्रारी जीउ ॥ २ ॥ त्र्यचारवंति साई परधाने ॥ सभ सिंगार तिसु कुलवंती सा सभराई जो पिरि कै सा रंगि सवारी महिमा तिसकी कह्या न जाए ॥ जीउ ॥ ३ ॥ जो मेलि थिरु सोहागु श्रंगि लई लाए  $\mathbf{II}$ वरु अग्रम अगोचरु :张宏宏:张宏宏宏:张宏宏宏:

ા છુા

11 88 11

ıı

दरसन चाहे

हरि हरि

सामत

भाति

मेरा

साधारी जीउ

। खोजत खोजत

जीउ श्राणि मिलावै जीउ ॥ १ ॥ खडु

अरगाहे II निरगु**णु सरगु**णु

ग्रेम

वन

महला

जन

माभ

निलकु तीरथ इसनाना गियाना ।। पूजा ॥ निवली इन महि सांति न स्रावें जीउ ॥ २ ॥ स्रानिक आमन चउरासीह धरती तापा । गवनु कीआ कीए जप भरमाता ॥ इकु खिनु हिरदे सांति न त्रावे जोगी बहुड़ि बहुड़ि उठि घावे जीउ ।। ३ ।। करि किरपा मोहि साधु मिलाइया ।। मनु तनु सीतलु धीरज पाइत्रा ॥ प्रभ श्रविनासी वसित्रा घट भीतरि नानक गार्वे जीउ ॥ ४ ॥ १२ ॥ मामः महला ४ ॥ पारवहम श्रपरंपर देवा ॥ श्रमम श्रमोचर श्रत्स श्रमेवा fl . दीन दहश्राल गोपाल गोविंदा हरि धिश्रावह गुरमुखि गानी जीउ ॥ १ ॥ गुरमुखि ॥ गुरम्रुखि मध्यदन निसतारे संगी कसन ग्रहारे ।। दइयाल दमोदरु गुरग्रुखि पाईएं होरतु किर्त न भाती जीउ ॥२॥ निरहारी केमव निरवैरा॥ कोटि जनाजाके पूजहि पैरा॥ गुराखि जा के हिर हिर सोई भगत इकानी जीउ ॥ ३ ॥ अमेध त्रपारा ॥ वड समरथु सदा दातारा ॥ गुरमुखि नाम्र जपीए तित तरीए गति नानक विरली जाती जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३ ॥ मार्फ महला ५ ॥ कहिया करणा दिता लेंगा ॥ गरीना अनाथा तेग माणा ॥ मभ किछु तूं है तु है मेरे पित्रारे तेरी कुदरति कउ पलि जीउ ।। १ ।। भार्ण उम्मद भार्ण राहा ।। भार्ण हरिग्रण गुरपुलि गाताहा ॥ मार्थं भरमि भर्ते वह जनी सम किछ रजाई जीउ ॥ २ ॥ नाको मुरुत ना को नियाणा ॥ वस्त सम तेरा भाणा ॥ श्रमम श्रमोचर वेश्रंत श्रथाहा तेरी कीमति कहण् न जाई जीउ ॥ ३ ॥ साकृ मंतन की देहु पित्रारे ॥ श्राह पृथ्या तेर दबार ॥ दरमञ्ज पेखन मन् व्याधारी नानक हरि सुमाई जीउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १४ ॥ माम्स महला ५ ॥ दस तदे जा रिमिर जार्ने ॥ भुरत निष्पाप बहु निधि धार्ने ॥ सिमस्त महेला जिमु देवे दीन जीउ दइश्राला

।। १ ।। सतिगुरु मेरा वड समरथा ।। जीइ समाली ता सभु दुखु लथा ।। चिंता रोगु गई हउ पीड़ा श्रापि करे प्रतिपाला जीउ रंगा ॥ पैरी देदे तोटि नाही प्रभ किछ मंगा ॥ गोपाला जीउ पे बहुत मनाई दीन ॥३॥ हउ दइश्राल वंधन काटे सगले मेरे जिनि पूरे नानक रंगि रसाला जीउ ॥ ४ ॥ = ॥ १४ ॥ माभ गोपाल दइत्राल रंगीले ॥ गहिर गंभीर बेन्नंत लाल ॥ ऊच अथाह वेत्रांत सुत्रामी सिमरि सिमरि हउ जीवां जीउ श्रमोले ॥ भंजन निधान निरभउ दुख अजूनी संभौ मन सिमरत ठंडा थीवां जीउ अतोले ॥ अकाल मूरति गोपाला ॥ ऊच नीच करे प्रतिपाला ॥२॥ सदा संगी हरि रंग मनु तृपताइणु गुरम्रस्वि पीवां जीउ ॥ ३ **ऋंमृ**तु दुखि सुखि पित्रारे तुधु धित्राई ॥ एह सुमति गुरू ते पाई ॥ नानक की धर तूं है ठाकुर हिर रंगि पारि परीवां जीउ 11811811811 मै माभ महला ५ ॥ धंनु सुवेला जितु सतिगुरु मिलिञ्चा नेत्र पेखत तरिद्या।। धंनु मूरत चसे पल घडीश्रा धंनि जीउ ।। १ ।। उदम्र करत मन निरमलु होश्रा॥ सगला खोइत्रा ॥ नामु मारगि • चलत भ्रम निधानु सतिगुरू सगले रोगा जीउ मिटि **ऋंतरि** गए H 11 २ वाहरि तेरी वाणी ।। तुधु स्त्रापि कथी तै श्रापि वखागाी कहित्रा समु एको एको श्रवरु न कोई होइगा जीउ 11 3 11 पीत्रा ॥ हरि पैनग्रु नामु भोजन थीया तमासे नाउ नानक कीने भोगा जीउ || ४ || १० || १७ || पहि वसतु संतन इक मांगउ माभ महला પ્ર 🛚 सगल वारि जाई वारि तिश्रागउ 11 विनंती मान लख दाते जीउ ॥ १॥ तुम तुम धूरा पुरख -11 सुखदाते को ॥ सभ तुम तुम सदा समरथ जीउ करह हमारा पूरा n २ **अउसरु** 11 ञ्रातम गडु विखमु तिना प्रनीता ॥ जीता हो त्म विधाते तुधु जेवडु पुरख अवरु जीउ स्ग

संतन की मेरे मृत्वि लागी ॥ दुरमति विनसी कुबुधि अभागी ॥ सच घरि वैसि रहे गुरा गाए नानक विनसे कुरा जीउ ।। ४१ ।।

१= ॥ माभः महला ४ ॥ विसरु नाही एवड दाते ॥ वरि

॥ दिनसु रैंगि जिउ तुधु धित्राई मोहि क्रम्णा जीउ ॥ १ ॥ माटी ग्रंधी सुरति समाई॥सभ रिछु

भगतन संगि राते

किरपा

जीउ ॥ २ ॥ तः

तम संगि गोपाला ॥

दीच्या भलीचा जाई।। ब्यनद विनोद चोज तमासे तुष् होए। जीउ ।। २ ।। जिसदा दिता सम्रु किछ् लैंगा ।। छतीह श्रंमृत भोजनु खासा ॥ सेज सुखाली सीतलु पत्रसा सहज केल रंग करणा जीउ ॥ ३ ॥ सा युधि दीजै जितु निसरिह नाही ॥ सा मनि दीजै जितु तुषु घित्राई ॥ सास सास तेरे गुरा गाना खोट नानक गुर चरणा जीउ ॥ ४ ॥ १२ ॥ १६ ॥ माभ्र महला ४ ॥ सिफति सालाहण देरा हम्म रजाई॥ सो गित्रान घियान जो त्रध जो प्रभ जीउ भारी भारती पूर गियाना जीउ ॥१॥ श्रमृतु नामु तेरा सोई गार्ने ॥ जो साहिय तेरे मनि

संतन का संत तुमारे संत साहिय मन माना

संतन की करहि प्रतिपाला ॥ संत खेलहि

संतन के मेरा मनु बुरवाने ॥ जिन तुं जाता जो तुपु मनि भाने ॥ तिन के संगि सदा सुखु पाइया हरिरस नानक तृपति जीउ ।। ४ ।। १३ ।। २० ।। माभः महला ४ ।। तुं जलनिधि हम मीन तुमारे ॥ तेरा नामु युंद हम चात्रिक तिखहारे ॥ तुमरी पित्रासा तुमरी तुम ही संगि मनु लीना जीउ ॥ १ ॥ जिउ बारिक पी सीरु श्रधार्ने ॥ जिउ निरधनु धनु देखि मुसु पार्वे ॥ तृखावंत जलु पीरत टंढा तिउ हरि संगि इहु मनु भीना जीउ॥ २॥ जिउ दीपकु परगासा ॥ भरता चित्रत्रत परन थासा जिउ होत अनंदा तिउ हरि रंगि मनु रंगीना मंनन मो कउ हरि मारगि पाइया ॥ साथ कृपालि हरि संगि गिभाइया।। इरि इमरा इम इरि के दामे नानक सनदु गुरू सचु दीना जीउ ॥ ४ ॥ १४ ॥ २१ ॥ माभः महला ४ ॥ श्रंमृत नामु सदा निरमलीशा ॥

गुग्पदाई दूग विद्यारनहरीया ॥ यत्री साद चित्र समले

श्रपुने संत तुधु स्वरे पिश्रारे तृ संतन के प्राना जीउ !! ३ !! उन

१०१ **表表表表表表表表表 表表表表表表表表** मीठा जीउ ॥ १ ॥ जो जो पीवै सो तृपतावै॥ ते सभ नामरसु पार्वे ॥ होवं निधान जो नाम तिसहि परापति मनि वुठा ं जीउ ।। २ ।। जिनि हरिरसु पाइत्रा जिस गुरू सबद श्रघाना ।। जिनि हरिसादु पाइश्रा सो नाहि सो तपति डलाना ॥ हरि हरि नामा जिसु मसतिक भागीठा जीउ॥३॥ तिसहि परापाति बहुतेरे ॥ वरसार्ग तिस लिग इक्स हथि खाइखा मुकत घणेरे ।। नामु निधाना गुरमुखि पाईऐ कहु नानक विरली डीठा जीउ।। ४ । १५ । २२ ।। माभ महला ५ ।। निधि सिधि रिधि हरि हरि मेरे ॥ जनमु पदारथ गहिर गंभीरे ॥ लाख कोट खुसीत्रा गर लागा पाई जीउ ॥१॥ दरसनु पेखत भए प्रनीता ॥ सगल उधारे भाई मीता ॥ त्रगम त्रगोचरु सुत्रामी त्रपुना गुर किरपा धित्राई जीउ ॥२॥ जा कउ खोजहि सरव उपाए ॥ वडभागी दरसन को विरला पाए ।। ऊच अपार अगोचर महलू गुरू देखाई जीउ गहिर गंभीर **अंमृत** 11 3 11 नाम मुकति भइत्रा जिस्र रिदे वसेरा ॥ गुरि वंधन तिन के सगले काटे जन नानक सहिज समाई जीउ॥४॥१६॥२३॥ माभ महला ५॥ धिश्रावउ ते मंगल गावउ ॥ हरि ॥ प्रभू दङ्या हरि धित्राईऐ सगज सोवत जागत श्रवरदा जीउ ॥ मो साध् दीश्रा १॥ नाम्र अउखध किलविख काटे कउ 11 थीआ निरमल H अनुदु भइश्रा निकसी पीरा सगल सभ ं जीउ जिसका श्रंग् 11 P 11 करे मेरा सो मुकता सागर संसारा ।। सति करे जिनि गुरू पछाता काहे कड डरदा जीउ ॥ ३ ॥ जब ते साधू संगतिः सो सासि हरि गावै नानक सतिगुर गई वलाए ॥ सासि पडदा जीउ ॥ ४ ॥ १७ ॥ २४ ॥ माभ महला लीञ्चा मेरा दाकि ॥ प्रभ द्रतिपाले सेवक ग्रोति संगि राता कै ठाक्रर ही का पीसउ सेवक आहरु जीउ

सेवा प्रभि लाइग्रा 11 हकम साहिच संवक ॥ सोई कमावै जो साहिब भावै सेवक वाहरि माहरु जीउ ॥२॥ तुं दाना ठाकुरु विधि सभ जानहि ॥ ठाक्रर

(१०२)

सेवक हरिरंग माणिह ॥ जो किछ ठाकुर का सां सेवक कि सेवक ठाकुर ही सींग जाहरु जीउ ॥ ३॥ अधुन ठाकुरि जो पहिराज्या ॥ वहुरि न लेखा पुछि चुलाइया ॥ तिसु सेवक के नानक कुरवाणी॥ सो महिर गमीरा गउहरु जीउ ॥ ४॥ १८॥ १८॥ २४॥ माम महला ४॥ सभ किछ घर महि वाहरि नाही॥ वाहरि गंदी ॥ गंदिर गमीरा गंदिर वाहरि नाही॥ वाहरि गंदी ॥ गंदिर ॥ भरिम फिला वरसे अंग्रत धारा॥ गंदिर वाहरि सुहेला जीउ ॥ १॥ भिनिम भिनिम वरसे अंग्रत धारा॥ मनु पीर्व सुनि सबदु वीचारा॥ अनद विनोद करे दिन राती॥ सदा सदा सदा हरि केला जीउ ॥ १॥ जनम जनम का विछुड़िया

सदा सदा हिंर केला जीउ ॥ २ ॥ जनम जनम का विछुड़िया मिलिया ॥ साथ कृपा ते ग्रका हरिया ॥ सुमित पाए नाम्रु धिखाए ग्रुरम्रुलि होए मेला जीउ ॥ ३ ॥ जलतरंगु जिउ जलहि समाह्या ॥ तिउ जोती संगि जोति मिलाइया ॥ कहु नानक अम कटे किवाड़ा ॥ बहुड़ि न होईए जउला जीउ ॥ ४ ॥ १६ ॥ २६ ॥ माफ महला ॥ ॥ तिम्रु छरबाणी जिनि तुं ग्रुष्टिया ॥ तिम्रु बलिहारी जिनि

महला ४ ॥ तिद्ध इत्याणी जिनि त् धुणिया॥ तिद्ध चिहहारी जिनि स्तना भणिया॥ वारि वारि जाई तिद्ध विटहु जो मिन तिन तु याराघे जोउ ॥ १ ॥ तिद्ध चरण पत्नाली जो तेरें मारागि चाले ॥ नेन निहाली तिद्ध पुरस्व दश्याले ॥ मनु देवा तिद्ध प्रपुने साजन जिनि गुर मिलि सो प्रभु लाघे जीउ ॥ २ ॥ से बड्भागी जिनि तुम जाणे ॥ सम के मधे खलिपन निरवाणे ॥ साघ के सीग उनि भउजल तिर्या सगल द्त उनि साघे जीउ ॥ ३ ॥ तिन की सरिण परिया मनु मरा॥ माणु तालु ताल मोहू खंघेरा ॥ नामु दानु दीज नानक कउ तिद्ध प्रभा यागा यागा जीउ ॥ ४ ॥ २०॥ २०॥ माम

महला ४ ॥ त् पेड साल तेरी श्रुली ॥ त् यस्तु हो या यसपुती ॥
त् जलनिषि त् फेनु पुरचुरा तुषु विनु यनक न भालीए जी उ ॥ १ ॥
त् यह मणीए भी त् ह ॥ त् गंटी मेरु सिरि त् ह ॥ यादि मिष्
यंति मध गोर्ध यनक न कोर दिखालीए जी उ ॥ २ ॥ त् तिरमुण
गगगुण गुगराना ॥ त् नित्ताण गगीया रिंग राता ॥ यपणे
कग्नव यारे जागिद याते तुरु समालीए जी उ ॥ ३ ॥ त् टाइक
गेराह इति याते ॥ त् गुणतु परमदु प्रम याते ॥ नातक दागु
गदा गुग गार्थ ॥ एक मोरी नदि निहालीए

१०३ 🗎

AND AND AND AND AND AND AND A जीउ || ४ || २१ || २८ || माभ महला ५ || सफलु सु वाणी जितु नाम्र वखाणी ॥ गुर परसादि किनै विरत्ते जाणी ॥ धंनु सु वेला जितु हरि गावत सुनणा।। त्राए ते परवाना जीउ ।। १ ।। से नेत्र परवाणु जिनी दरसनु पेखा ।। से कर भले जिनी हरि जधु लेखा ।। से चरण सुहावे जो चले हउ विल तिन संगि पछाणा जीउ ॥२॥ सुणि पिश्रारे ॥ मेरे मीन साधसंगि खिन माहि उधारे किलिबिख काटि होत्रा मनु निरमलु मिटि गए त्रावरण जारणा जीउ इकु विनउ करीजे ॥ करि किरपा जोडि कृपाला मनि भए प्रभ प्रभ नानक कउ जीउ ।। ४ ।। २२ ।। २६ ।। माभ महला ५ ।। श्रंमृत वाणी हरि होवै परमगति मेरी ॥ तेरी ।। सुणि सुणि जलिन वुभी सीतल्र मन्या सतिगुर का दरसनु पाए जीउ ॥ 8 11 भइञ्चा सुख दुख द्रि पराना ॥ संत रसन हरिनामु वखाना ॥ नीरि जल थन भरे सुभर विरथा कोइ न जाए जीउ ॥ २ ॥ दइया धारी तिनि सिरजनहारे ॥ जीय सगले प्रतिपारे मिहरवान जंत Ħ किरपाल त्रपति जीउ ॥ ३॥ वणु त्रिभवग्र अधाए त्यु हरिश्रा ॥ करगहारि खिन भीतरि करित्रा ॥ गुरमुखि नानक जीउं ॥ ४ ॥ की श्रास पुजार २३ 30 П प्र ॥ तूं मेरा पिता तूं है मेरा माता ॥ तुं तूं मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा तुमरी कृपा ते तुयु पछाणा ॥ तूं मेरी श्रोट न कोई सम्र तेरा **अ**१र माणा ॥ तुभ विनु दुजा खेलु ॥२॥ जीय जंत सभि तुयु उपाए ॥ जितु जितु भागा सम किछ कीता तेरा होवे नाही जीउ ॥ ३ ॥ नामु धित्राइ महा सुखु पाइत्रा ॥ हरिगुण गाइ मेरा मन पूरै वजी वाधाई सीतलाइश्रा गुरि जिता नानक जीउ ।। ४॥ २४ ।, ३१ ॥ माभ महला ५ ॥ जीय प्राग प्रभ मनहि जीवहि गुग गाइ अपारा ॥ गुणनिधान भगत **अंमृ**तु धिश्राइ हरिनामा हरि धिऋाइ सुख पाइग्रा जीउ 11 श्रावै ॥ ते घरि धारि । जो साधसंगि मनसा . जनम मरग्र **本本本本本本本本本本本本** 

मिटावे ॥ यास मनोरथ पूरनु होवे भेटत गुर दरसाइत्रा जीउ॥२॥ किछ मिति नही जानी ॥ साधिक मिघ घित्रापि रादी मिटी चुका भोलावा गुरि मन ही महि प्रगटाइश्रा ॥ अनद मंगल कलिश्रास निधाना ॥ सस्व सहज महि कपाल सुत्रामी अपना नाउ नानक सुणि ॥ ४ ॥ २४ ॥ ३२ ॥ माभः महला ५ ॥ स्रिण जीवा सोड तमारी ॥ तं त्रीतम्र ठाकरु यति भारी ॥ तमरे तम ही जागह तमरी ओट ग्रोपाला जीउ ॥ १ ॥ ग्रग गावत हरिया होते ॥ कथा सुणत मूल सगली खोवे ॥ भेटत संगि साध संतन के सदा जपउ दहत्राला जीउ ॥ २ ॥ प्रसु अपूना सासि सासि मति गुर प्रसादि मनि धारउ ॥ तमरी कृपा ते होइ प्रतिपाला जीउ ॥ ३ ॥ सित सित सित प्रभ मङ्ग्रा सोई ॥ सदा सदा सद यापे होई ॥ चलित तमारे

प्रनामा सरव महत्रा प्रतिपाला जीउ ॥ ३ ॥ सित सित प्रहे प्रमाम सरव महत्रा प्रतिपाला जीउ ॥ ३ ॥ सित सित सित प्रहे सिई ॥ सित सित प्रहे यापे देखि नामक भए निहाला जीउ ॥ ४ ॥ २६ ॥ ३३ ॥ माक महला ४ ॥ हुकमी वरसण लागे मेहा ॥ साजन सेत मिलि नाम्र जपेटा ॥ सीतल सीनि सहजसुलु पाइत्रा ठाढि पाई प्रमि व्यापे जीउ ॥ १ ॥ सम्र किछु बहुतो बहुतु उपाइव्या ॥ किर किरपा

सगल रजाइया ॥ दाति करह मेरे जीय दातारा सचा साहिब्र सची नाई ॥ गुर परसादि िस भ्रापे जीउ ॥ २ ॥ सदाधियाई ॥ जनम मरण में काटे मोहा बिनमे सोग संतावे सासि नानकु सालाहे ॥ सिमस्त सभि करी खिन भीतरि इरि हरि हरि जावे जीउ ॥ १८॥ २७ ॥ ३४ ॥ माभ्रः महला ४ ॥ थाउ साजन मंत वियारे ॥ मिलि गाउँ गुरा श्रमम श्रमारे ॥ गाउत सुनत समे ही

सो धियाईएँ जिनि हम कीए जीउ ।। १ ।। जनम जनम जारदि।। मनि चिटे सेई फल पारदि ।। सिमरि साहितु सो सञ्च सुव्यामी दीए जीउ Ħ n जपत **निनमें** हरि तुरा पाईऐ हरि भउ - 11 सो गिरामी पार कारज सराले जीउ ॥ ३ ॥ व्याइ पद्या वेरी सरणाई ॥ जिउ मार्च वित्र लंहि मिलाई ॥

本本本本本本本本本本本

ग्रंमृतु पीए करि किर्पा प्रभु भगती लावहु सचु नानक जीउ॥ ४ ॥ २= ॥ ३५ ॥ माम महला ५ ॥ भए कृपाल गोविंदं गुसाई ॥ मेप बरसे सभनी थाई ॥ दीन दइयाल किरपाला सदा ठाहि **अ**पुने करनारे जीउ ॥ १ ॥ जीय जंत प्रतिपारे 11 जिउ वारिक दुख भंजन सुख सागर सुस्रामी देत जित्त थित पूरि रहिया 11 5 11 मिहरवाना - 11 कुरवाना ॥ रेणि दिनमु वितहारि जाईऐ तिसु सदा धियाई जीउ सगल उधारे ॥३॥ राखि लीए सगते सोग संतापे ॥ उतरि सभ स्त् नाम् जपत तन् नद्रि निहारे जीउ हरीत्रावल प्रभ नानक 11 8 ॥ २६ ॥ ३६ ॥ जिये नाष्ट्र जपोए प्रभ वियारे ॥ से सोइन चडवारे ॥ जिथे नाम्र न जपीए मेरे गोइदा सेई नगर उजाड़ी रुखी रोटी खाइ समाले ॥ हरि **अंतरि** नद्रि निहाले ॥ खाइ खाइ करे बदर्फत्ती जाणु विस् की वाड़ी जीउ सेती रंगु न लाए ॥ साकत संगि विकरम कमाए ॥ ॥२॥ संता दुलभ देह खोई अगिआनी जड़ अपूर्णी श्रापि उपाडी जीउ मेरे दीन दृइत्राला ॥ सुख सागर मेरे गुर सरिए करि किरपा नानकु गुंग गार्वे ॥ राखहु सरम असाड़ी जीउ ॥ ४ ॥ ३० ॥ ३७॥ माभ महला ५॥ चरण ठाकुर के रिदे समार्ग ॥ कलि कलेस सम स्रव सहज धुनि उपजी साधू पइत्राणे ॥ सांति मूले ॥ जीउ ।। १ ।। लागी प्रीति न त्हैं हरि अंतरि भरपूरे ।। सिमरि सिमरि सिमरि गुग् गावा काटी जम वरखै वाणी ॥ जीउ॥२॥ यंमृत् **अनहद** मन तन समाणी ।। तृपति अधाइ रहे जन तेरे सतिगुरि की आ दिलासा ३ ॥ जिस का सा तिस ते फन्नु पाइत्रा ॥ करि किरपा प्रभ संगि मिलाइत्रा ॥ त्रावण जाग रहे वडभागी नानक पूरन श्रासा जीउ ॥ ४ ॥ ३१ ॥ ३८ ॥ माभ महला ५ ॥ मीहु पइआ परमेसरि पाइआ ॥ सभि सुखी वसाइआ ॥ गइश्रा कलेसु सुख हरि समाली जीउ 8 11 जिस नाम्र  $\Pi$ प्रतिपारे 11 तिन ही पारत्रहम प्रभ रखवारे सुगी

(१०५

**CONTRACTOR** होई घाली जीउ प्रन महीग्रल गर परसादी नदरि निहारा 11 थल मभि तप्तासे ॥ साध चरमा परवाली जीउ ॥ ३ मस पुजारगृहारा ॥ सदा सदा जाई वलिहारा ॥ नानक दानु कीत्रा दुख भंजनि ॥ ४ ॥ ३२ ॥ ३६ ॥ मान्त महला ४ ॥ मन्न तन रते रंगि रसाली जीउ तेरा धन भी तेरा ॥ त ठाकरु सुआमी प्रभु मेरा ॥ जीउ पिद्र सम्रु रासि तमारी तेरा जोरु गोपाला जीउ ॥ १ ॥ सदा सदा त है मुखदाई ॥ निति लागा तेरी पाई ॥ कार कमावा जे तथ भावा ॥ जा त दइग्राला जीउ ॥ २ ॥ प्रभ तम ते लहुसात मेरा गहुसा ॥ जो तु देहि सोई सुसु सहणा।। जिथे रखिंह बैकुंट तिथाई तू समना के प्रतिपाला जीउ ॥ ३॥ सिमरि निमरि नानक सुरा पाईत्रा ॥ आठ पहर तेरे गुण गाइआ ।। सगल मनोरथ पूरन होए कदे न होइ दुखाला जीउ ।। ४ ।। ३३ ॥ ४० ॥ माभ्र महला ५ ॥ पारब्रहमि प्रभि मेचु पठाइया ॥ जलि थलि महीयलि दहदिमि परमादया ॥ सांति भई वक्ती सभ उसना अनद करे ठाई जीउ॥१॥ सुखदाता दख भंजनहारा ॥ अपने कीते नों ग्रापि प्रतिपाले पड पड्या गति पाईऐ॥ सासि सासि मनाई जीउ ॥ २ ॥ जाकी सरिण वितु होरु हरिनाम धिश्राईएै ॥ तिस न दआ तेग 11 3 माण तास 11 त साहित गुणी गहेरा ॥ नानक कहै दास धिश्राई जीउ॥ 11 38 Ħ ४१ ॥ माभः ॥ गुरः पुरे के चरश मनि सोई जारो श्रंतरि सो थगोचरु साहिव मेरा॥ घट श्चंतरि वस्तै घट पछार्गे को विरला थापु नीसासी ॥ मनि इको संनोखि त्रपतामे मदा खसम मार्ग हथी दिती देवसहार 11 रोग मभि नियार मरग पीए प्रभि यपूने हरि कीरननि रंग मार्खे जीत

## ४२ ॥ माभ महला ५ ॥ कीनी दङ्या गोपाल गुसाई ॥ गुर वसे मन माही ।। श्रंगीकारु कीश्रा तिनि करते दुख का डेरा जीउ ।। १ ।। मिन तिन विसिया सचा सोई ।। विखड़ा थानु न दिसैं कोई ।। दत दुसमण सिम सजग होए एको सुत्रामी त्राहित्रा जीउ।। त्रावे त्रावे ॥ द्वधि सित्राग्व ॥ जो किछ करे स्र ञ्रापि सहाई संता नो श्रापणिश्रा प्रभि लाहिश्रा जीउ ॥ ३ ॥ चग्ग कमल जन का श्राधारो ॥ श्राठ पहर वापारो ॥ सहज अनंद गावहि गोतिंद गुरा सर्व समाहिया जीउ ॥ ४ ॥ ३६ ॥ ४३ ॥ माफ महला ५ ॥ सो जित् धियाईए सच्च सो रिदा - 11 सहेला जित हरिगुरा गाईऐ ॥ सा धरित सुहाती जितु वसिह हरिजन सचे नाम क़ुरवाणो जीउ ॥१॥ सचु वडाई कीम न पाई ॥ कुद्रति कहणा जाई ॥ घित्राइ घित्राइ जीवहि तेरे जन सबदु मनि माणो जीउ ॥ २ ॥ सचु सालाह्णु वडभागी परसादी हरिगुण गाईए ॥ रंगि रते तेरे त्रध नामु नीसाणो जीउ ॥ ३॥ सचे श्रंतु न जाणे कोई थानि थनंतरि Н सोई ॥ नानक धियाईऐ सचु ही सद **अंतरजामी** जीउ ॥ ४ ॥ ३७ ॥ ४४ ॥ माभः महला ५ ॥ रैं गि सुहागडी जिप ग्रंमृत नामु संत संगि मेला ।। घड़ी मूरत जीवणु सफल्ल तिथाई जीउ ॥१॥ सिमरत **ग्रंतरि** वाहरि हरिप्रभु सभि लाथे॥ साथे ॥ भै खोइया गुरि पूरे देखा सभनी जाई जीउ ॥ २ ॥ प्रभ निधि नामु भरे भंडारा।। त्रादि श्रंति 11 श्रपारा नउ मधि प्रभु सोई द्जा लवे न लाई जीउ।। ३।। करि किरपा मेरे दीन जाचै साध रवाला देहि जाचिक्र 11 दान मागै सदा सदा हरि धियाई जीउ || 8 || 3⊏ || 84 प्र ॥ ऐथै तुं है ग्रागै ॥ जीत्र जंत्र सभि तेरे थापे॥ आपे तुंधु विनु अवरु न कोई करते मै धर श्रोट तुमारी जीउ ॥१॥ रसना जीवै सुत्रामी ॥ पारब्रहम प्रभ श्रंतरजामी सेनिया तिन ही सुखु पाइया सो जनमु न जूऐ हारी जीउ ॥ २ ॥ नाम

and and a state of a s अवस्वयु जिनि जिन तेरै पाइत्रा ॥ जनम जनम का रोगु गराध्या॥ गानह दिन राती सफन एडा है कारी जीउ ॥३॥ इसटि धारि अपना दास संगरिया ॥ घट घट श्रंतरि पारत्रहम् मति नमसकारिया ॥ इकसु निख होह दजा नाही बाबा नानक इह 35 11 8 11 11 38 11 माभ महला तन दीजै यपना वारे ॥ पियारे पहर ।। सरबस श्रीर न कोई सासा जीउ गोर्निंड गुरा गाईएे निसरु 11 ۶ मीत पिद्यारा 11 रामनाम साध मंगि बीचारा 11 तरीजै सागरु कटीएे जम की साध फासा जीउ ॥ २ 11 चारि पटारथ हरि की सेता ॥ श्रभेवा जपि अलख पारजात कामु **किल**बिख गरि काटे परन होई आसा जीउ सारंगपाणी ।) संगि मिले प्रम भाग भए जिस्र प्राची ॥ साध जीउ नानफ नाम् वसिश्रा जिस्र श्रंतरि परवार्ग्य गितसत उदासा ।) सिमरत नाम रिदे ४० ॥ ४७ ।। माभः महला ४ सरा करि किरपा भगतीं ग्रगटाइत्रा संगि ॥ संत गृहि हरि हरि जपित्रा विनसे श्रालस रोगा जीउ 11 9 (1 লা भाई ॥ निसु जिस कमाई ॥ निधि हरि मिलिया प्रस्य गित्रान धित्रान पुरन प्रमेखर प्रभ सभना गला जोगा जीउ उथापनहारा ॥ आपि खिन महि थापि इकंती यापि लेपु नही जग जीयन दाते दरसन डिठे लहनि विजोगा जीउ ॥३ श्रंचिल लाइ सभ सिसाटे तराई ॥ त्रापका नाउ त्रापि जपाई ॥ गरु बोडिय पाइया किरपा ते नानक धरि संजीगा जीउ 11 8 ४= ।। माभ महला ५ ।। सोई करणा जिश्रापि कराए ।।

त्रियं राते सा मति नहला था। साई सियाणा सो पतिवंता हुक्छ लगे जिसु मीठा जीउ।। १॥ सम परोई इक्तु धार्म।। जिसु लाइ लगे जिसु मीठा जीउ।। १॥ सम परोई इक्तु धार्म।। जिसु लाइ लग् सो परायी लागे ॥ ऊंघ करलु जिसु होइ प्रगासा तिनि सरव निरंजनु डीठा जीउ॥ २ ॥ तेरी महिमा तृ है जायहि ॥ अपया आधु तूं आपि पळाखि ॥ इउ चिलहारी सेतन तेरे ॥ जिन कासु फ्रोधु लोख पीठा जीउ॥ २ ॥ तूं निरंबर संत तेरे निरमल ॥ जिन देखे मम उतादि कलमल ॥ नानक नामु पिआइ जीवे निनसिया **建筑市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** भ्रमु भउ घीठा जीउ॥ ४॥ ४२॥ ४६॥ मांभ महला ५॥ भूठा मंगणु जे कोई मार्ग ॥ तिस कउ मरते घड़ी न लागे ॥ पारब्रह्म जो सद ही सेवें सो गुर मिल्लि निहचलु कह्णा ॥ १ ॥ प्रेम भगति जिस के मिन लागी ॥ गुण गावे अनिदेतु निति जागी  $\Pi$ पकडि निस् सुत्रामी मेलें जिस के मसतिक लहगा।। २ ।। चरन कमल भगतां मनि चुठे ॥ त्रिणु परमेसर सगले मुठे ॥ संत नामु सचे का गहणा ।। ३ ।। ऊठत धृडि नित बांछिहि हरि गाईए ॥ जिस्र सिमरत यरु निहचन्त्र पाईऐ 11 नानक तेरा कीना सहणा 11 दइग्राना 8 11 83 11 रागु माभ असटपदीया महला १ घरु १ प्रसादि ॥ सबदि रंगाए हुकमि सतिगुर महिल बुलाए ॥ सचे दीन दङ्ग्राल मेरे साहिया सची दरगह मनु पनीयात्रिया ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी सवदि सुहाविण्या ॥ गुरमती मंनि वसाविण्या ॥ १ ॥ रहाउ श्रंमृत नामु सदा सुखदाता ना को मेरा हउ किसु केरा ॥ साचा ठाकुरु त्रिभगणि मेरा ॥ हउनै किर करि जाइ घर्णेरी ।। करि अवगण पछोताविणआ ।। २ ।। हुकमु पछार्णे के समदि सु हरिगुण वखाणै ॥ गुर नामि नीसागौ 11 का दरि लेखा सचै छूटिस नामि सुहाविशया ॥ ३ 11 भूला ठउरु न पाए ।। जम दरि वधा चोटा खाए ।। बिन्नु नावै को संगि मुकते नामु धित्राविश्वा ।। ४ ।। साकत कुडे भावे ॥ दुविधा वाधा त्रावे जावे ॥ लिखित्रा लेखु न गुरशुलि सुकति कराविशा ।। ५ ।। पेई अङ् पिरु जातो भूठि विछुंनी रोवे धाही।। अवगणि मुठी महलु न पाए।। बखसाविण्या ॥ ६ ॥ पेई अड़ै जिनि जाता वुकी ततु वीचारा ॥ श्रायणु जाणा ठाकि रहाए सचै नामि समाविण्या ॥ ७ ॥ गुरम्रुखि वूभौ अक्यु कहावै॥ सचे ठाकुर साचो भावें ॥ नानक सचु कहै वेनंती सचु मिलें गुरा गाविण्या ॥ = ॥ सतिगुरू १ 3 घरु माभ महला 11

示尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔 मिलाए ॥ सेना सुरति सनदि चित लाए ॥ हउमै मारि सदा सुखु पाइत्रा माइत्रा मोह चकाप्रशिया हउ वारी जीउ वारी मतिगर 11 8 11 गरमती होया जी ध्यनदिन परगास गामिख्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तनु मनु खोजे ता नाउ पाए ।) गाउँ रहाए ॥ गुर की बागी अनदिन इस काइया ग्रंदरि वसत ग्रमंखा ता बेखा ॥ नउ दरपाते दसर्वे मकता वजाविष्या ॥३॥ मचा माहिब सची नाई गुरपरसादी अनदित सदा रहे रंगि राता॥ दरि सचै सोभी पारणिया ॥ ४ ॥ पाप पुन की सार न जाखी ॥ दर्जे लागी भरमि भ्रलाखी ॥ अगियानी बंधा मगु न जाएँ फिरि फिरि ब्रायण जायिएया ग्रर सेग ते सदासल पोइया । हउमै मेरा राक्रि गुर साखी मिटिया अधियारा वजर कपाट स्रलारणिश्रा मनि वसाइत्रा ॥ गर चरसी सदा मनु तनु निरमलु निरमल नामु धियापशिया ताई ॥ जिसु वखमे निसु दे मरणा सभ तथे धिआइ सदा त जंमण मरण सनारशिया मेरा ॥ माभः महला ३ ॥ प्रभ निरमल अगम अपारा वृभै ॥ गुरमुखि होरी सोई वारी जीत वारी हरि सचि लागे से श्रनदिन दरि जागे ससी ते आपे वेखें ॥ रहाउ ॥ ऋापि लेखें ॥ त्रापे लाइ लए सो जिस आपि भुनाए मेटखा न मतिगुरु जाए ॥ जिन कर्गम मित्तात्रशिद्या ॥ 3 11

ाडमागी प्रै कर्गम मिलारिष्या ॥ ३ ॥ पेईबर्ड धन बनिंदु सुती ॥ यति निमारी ब्रागिष्य सुती ॥ ब्रनिंदु सदा फिरे निललादी निनु पिर नीद न पारिष्या ॥ ४ ॥ पेईबर्ड सुत्त दाता जाता ॥ इउमें मारि सुर सर्गद पद्याता ॥ सेज सुद्यानी सदा पिर राते सनु सीमार विषारिष्या ॥ ४ ॥ लल 表表表表:本表表表:家表表表表表表:表表表表 जीय उपाए।। जिस ना नदरि करे गुरु मिलाए॥ तिस्र सचै दरि नामि निरमल किलविख कारि सदा जन लेखा मागै ता किनि दीऐ सहाविशिश्रा ६ 11 सुखु 11 - 11 ऋापे वखसि फ़िन द्ऐ तीऐ 11 लए प्रभु साचा ऋावे तै वखिस मिनाविश्रा॥ ७ ॥ त्रापि करे श्रापि कराए 11 पूरे गुर के सबदि मिलाए।। नानक नाम्र मिलै वडियाई इको ॥ ⊏ ॥ २ ॥ ३ ॥ माभा महला ३ ॥ ऋापि गुरमुखि वेखा ता इहु मनु भिना ॥ त्रसना सहजसुखु पाइत्रा एको मंनि वसाविणत्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी सिउ चितु लाविणित्रा ।। गुरमती मनु इकतु घरि त्राइत्रा सचै रंगि रंगाविशाया ।। १ ।। रहाउ ।। इहु जगु भूला तें आपि दुजै भुलाइत्रा ॥ इक्र विसारि लोभाइश्रा ॥ श्रनदिनु सदा फिरे भ्रमि भूला विनु नावै दुखु पाविण्या ॥ २॥ रंगि जो विधाते ।। गुर सेवा ते जुग चारे जाते ।। जिसनो आपि देइ विज्याई हरि के नामि समाविश्या ॥ ३ ॥ मोहि हरि चेते नाही।। माइश्र( जमपुरि बधा दुख सहाही 11 अंना वोला <u> কিন্তু</u> नदरि न राते पचात्रिया ।। ४।। इकि रंगि जो आपि त्रध तेरे भाइ भगति मनि भाए । सतिगुरु सेवनि त्रापि प्रजाविषात्रा ॥ ५ ॥ हरि जीउ तेरी सदा सुखदाता सभ इछा सरणाई।। आपे वस्त्रसिंह दें चिडिआई।। जमका तु तिसु नेड़ि न आवै जो हरि हरि नामु धित्राविणत्रा ॥ ६ ॥ अनदिनु राते जो हरि भाए ॥ मेरे प्रभि मेले मेलि मिलाए।। सदा सदा सचे तेरी सरणाई ॥ तं ॥ ७ ॥ जिन से सच व्रकाविशाया सचि समार्गे ॥ सच जाता वखागो ॥ नामि रते वैरागी निजवरि हरिग्रण गात्रहि सच नानक ताडी लाशिएऋा = 11 3 11 8 11 11 माभ महला जापै ॥ कालु चापै मुत्रा न दुख संतापे ॥ न जोती मिलि जोति समागी स्रुगाि सचि मन समावशाद्या वारी जीउ वारी हरि हउ नाइ सतिगुरु सेवि सचि चित् पावशिश्रा लाइञ्रा गुरमती ॥ काइया कची कचा चीरु हंढाए ॥ समावशिश्रा ॥ रहाउ δ

THE PROPERTY OF STREET फिरे दिन राती पाए ॥ श्रनदित जलदी लागी महलू न ॥ देही जाति ਜ बिन पिर पाविश्वया ॥ २ वह दस तिथै हु रे लेखा मंगीए बमाए सञ्च ऐथे ग्रोथे नामि समावशिश्रा 11 3 11 सतिगरु सेवनि से धनवंते अनदिन सीगारु बणाए ॥ गुर परसादी महल घरु पाए ॥ मजीठै दिन राती रंग वसावशिश्रा 11 8 11 सभना नाले ॥ गुरपरसादी को निहाले नदरि प्रम श्रित ऊचो ऊचा श्रापि मिलावशिया करि किरपा माइत्रा मोहि इह जगु सुता।। नाम्र विसारि अंति भिगुता सुता सो जागाए।। गुरमति सोभी पात्रखिद्या ॥ ६ ॥ श्रपिउ पीऐ पांए ॥ मगती स्ता सो भरम गवाए ॥ गुर परसादि मुकति गति ម៉េដិ बैरागी आप मारि मिलावशिश्रा ॥ ७ ॥ श्रापि उपाए चउरासी रिजक आपि अपडाए ॥ नानक नाम धियाइ सचि राते जो तिस भावे स कार कराविश्व ॥ = ॥ माभ महला ३ ॥ अंदरि हीरा लालु बर्गाइया ॥ गुर के सबदि परिल परलाइया ॥ जिन सचु पलै सचु बखाग्यहि सच कसवटी लाविग्रिया ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारो गुर की वाणी मंनि वसाविण्या ॥ अंजन माहि निरंजनु पाइग्रा जोती जोति मिलारिएया ॥१॥ रहाउ ॥ इस काइया अंदरि

त्रापे बलसि मिलारिएजा ॥ २ ॥ मेरा ठाकुरु सचु दढ़ाए ॥ गुरपरसादी सचि चित्र लाए ।। सची सच वर्रते समनी थाई सचे सचि समावशिश्रा ॥ ३ ॥ वेपरवाह सच्च मेरा पिश्रारा ॥ किलविख श्रवगण काटणहारा ॥ प्रेम धियाईऐ भै माइ भगति दृढाविष्या ॥ ४॥ तेरी सची जे सचे भावे।। आपे देह न पछोतावे।। सभना एको दाता सबदे मारि जीवानिख्या ॥ ४ ॥ हरि तथ वामह मैं कोई नाही ॥ हरि तुर्थे सेश ते तुपु सालाही ॥ आपे मेलि

बहुतु पसारा ॥ नाम्रु निरंजनु ऋति ऋगम ऋपारा ॥ गुरम्रुखि होर्बे सोई पार

सहित कोई ॥ तुषु आपे सिरजी होरु तभ न 本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本

नदरी सीम्सि देहा ॥ अन्दिन

होरु न कोई

Ħ

सारि समालि

11

ममात्रशिद्धा

प्रभ साचे पूरै करमि तुं पाविषया ॥६॥ मै

गुरमुखि

तुष

हरि

राखि

ही घड़ि भंनि सत्रारहि नानक नामि सुहात्रिया आपे भोगणहारा ५ ॥ ६ ॥ माभ महत्ता ३ ॥ सभ घट अलख कै मेरा वरते अगम अपारा ॥ गुर सबदि हरि धियाईऐ प्रभ समात्रिश्रा - 11 δ वारी जीउ हउ वारी मंनि गुरसबद स्रभे लुभै ता सबदु सिउ 11 मन मारि समाविशिश्रा ॥१॥ रहाउ -11 पंच मुहिह संसारा द्त 11 होवै गुरमुखि सु न 1) श्रपणा घरु द्त सत्रदि पचावणित्रा ॥ २ ॥ इकि गुरम्रखि सदा सचै रंगि श्रनदितु माते ॥ मिलि प्रीतम सचे पाविशाया ॥ ३ ॥ एक एकम **ऋापु** उपाइत्रा ॥ त्रिविधि माइत्रा 11 चउथो दुजा पउड़ी गुरम्सि कमाविण्त्रा ॥ ४ ॥ सम्र है सचा जे सचे सहजि समावै सो गुरमुखि 11 सचे सेवहि साचे जाइ समाविश्या ॥ ५ ॥ वाभह को द्या ॥ द्जै लागि जगु खपि खपि मुश्रा गुरमुखि होवै 11 जार्गे एको सेवि सुखु पावणित्रा 11 & 11 जीश्र जंत तमारी ।। श्रापे धरि देखहि कची पकी सारी ।। श्रनदिन श्रापे मेलि मिलाविशाशा ॥ ७ ॥ तूं श्रापे मेलिह वेलिह हद्रि ॥ त्रापि रहित्रा भरपूरि ॥ नानक त्रापे त्रापि वस्तै गुरमुखि सोभी पाविशात्रा ॥ द। ६ ।। ७ ।। माभ्र महला ३ ।। अंमृत वाणी गुर की मीठी विरले किनै चित्व डीठी ॥ अंतरि परगासु महा रसु पीवै दिर वजाविण्या ।। १ ।। हउ वारी जीउ वारी गुर चरणी चितु लाविण्या।। सितिगुरु मन नावै मैलू चुकाविण्या साचा किनै श्रंत परसादि न पाइश्रा 11 गुर सालाहि सचे कवहं त्रध् न रजा ।।२।। एको वेखा वीश्रा अवरु न 11 कै तिखा सवदि निवारी पलरि समावशिश्रा -11 ३ पदारथु तिश्रागै रतनु मनमुखु वीजै श्रंधा दुजै भाइ लागे ॥ सोई जो फल्र पाए सुखु अपनी किरपा करे सोई जनु

वसाए ॥ श्रनदितु सदा रहे में श्रंदरि में मारि चुकारणिया ॥४॥ भरमु चुकाइया सदा सुख पाइत्रा ॥ गुर परसादि परम पदु पाइत्रा ।। श्रंतरु निरमलु निरमल वासी ॥ हरिग्रस गाविष्या ॥ ६ ॥ मिमृति सासत वेद वखार्ये ॥ भरमे भूला तत न जार्ये ॥ विनु सतिगुर सेने सुख न पाए ॥ दुखो दुखु कमाविश्रया ॥ ७ ॥ श्रापि करे किसु आरबै कोई ॥ आखणि जाईए जे भूला होई॥ नानक आपे करे कराए नामे नामि समाविश्रया ॥ = ॥ ७ ॥ = ॥ माभः महला ३ ॥ आपे रंगे सहिज सभाए ॥ गर के सबदि हरिरंग चडाए ।। मन तन् वारी जीउ रंगि चलली भै भाइ रंग चडाविश्रमा ।। १ ॥ हउ वसाविश्रया ॥ गुरिकरपा ते हरि निरभउ निरमंड मंनि विगव भउजन सबदि तराप्रशिश्रा 11 मनम्रख मगघ करहि चतुरांई ॥ नाता घोता थाइ श्राइश्रा तेहा पछोताउगिश्रा श्रवगरा

किछ न समे । मरण लिखाइ आए नही विन नावे जनम् गवावसिश्रा मनम्रख करम करे नही पाए पर गरि पाईऐ मोखदुआरु H सारु रंगि रंगावशिश्रा ध्रनदिन बागी सबदि संगाए सचि सने रसना हरि रसि राती रंगु लाए ॥ मनु तनु मोहित्रा सहित सुभाए ॥ पित्रारा पाइत्रा सहजे सहजि मिलारिएत्रा सोई ग्रस गाँवे ॥ ग्रर के सनदि समावै ॥ हउ बलिहारी सदा तिन निटह गुर सेना चित लावशिद्या सचा सचो सचि पतीजै ॥ गर परसादी अंदरु भीजे ॥

वैमि स्रथानि हरिगुख गावहि आपे करि सति

जिस ना नदिर करे सो पाए ॥ गुरपरसादी हउमै जाए

नामु वसै मन अंतरि दरि सचै सोभा पार्राण्या ॥ ८ ॥ ८ ॥ ८ ॥ माभः महला ३ ॥ सतिगुरु सेनिए वडी वडिब्राई ॥ हरि जी वसै हरि जीउ सफलियो बिरख़ है खंगत जिनि तिस निखा लहानिएया ॥ १ जीउ 11 हउ वारी मेलि सञ मंगति मिलार्याख्या हरि 11 संगति थापे मेलै गुरसप्रदी हरिग्रण गावशिश्रा 11 रहाउ

मनावशिद्धाः ॥ ७ ॥

सेवी सन्नदि जिनि हरि मंनि सुहाङ्त्रा ॥ का नामु हउमै मैलु हरि निरमञ्ज दरि वसाङ्या गवाए २ वितु गुर नोमु न पाइश्रा जाइ ।। सिध साधिक रहे गुर सेवे होत्री पूरे सुखु न विन भागि गुरु पावणित्रा ॥ इह मनु आरसी कोई गुरुपुखि वेखेँ ॥ मोरचा न लागे जा हउमें वाणी निरमल सबदु अनहत वजाए ग्रसवदी गुरि ॥ ४ ॥ वितु सतिगुर किह न देखिश्रा समावशिश्रा जाइ ॥ त्रापु दिता दिखाइ ॥ श्रापे श्रापि श्रापि मिलि रहिश्रा होवै गुरुमुखि समाविश्रा ॥ ५ ॥ स्र इक्स सिउ गुरसबदि जलाए ॥ दुजा भरम् **अंदरि** ॥ काइत्र्या वगाजु पाविशाञ्चा निधानु सचु ॥६॥ गुरमुखि नाम्र करगी सारु ॥ गुरमुखि पाए मोखदुत्रारु - }1 रंगि रता अनदिनु महत्ति गात्रै ॥ अंदरि **बुलोविए**श्रा 11 0 11 सतिगुरु दाता पूरे भागि मनि 11 सबदु वसाइग्रा 11 नानक विद्याई हरि सचे के गुग् गाविशाया -11 ३ ॥ श्रापु वजाए ता ॥ ६ ॥ १० ॥ माभ महला पाए सची लिव लाए ॥ सच्च वर्गांजहि सचु संघरिह सच हउ वारी जीउ करावशिश्रा १ 11 11 वारी हरिगुग ठाकुरु मेरा सबदि हउ तेरा तूं वडियाई देवशिया सभि सुहाइआ १ ॥ रहाउ ॥ वेला वखत जितु 11 सचा मेरे वडित्राई गुर भाइत्रा॥ सचे सेतिऐ सच किरपा ते सचु पावशिश्रा तुरै सतिग्ररि चूकै पाए ॥ अनरसु भोजन हरिरसु संतोख सहज सच सुख् वाग्गी 11 ३ ॥ सतिगुरु न सेवहि मूरख श्रंध गवारा॥ फिरि ओइ मरि मरि मोखदुञ्जारा ॥ जंमहि फिरि फिरि सबदै खाविण्या ॥ ४ ॥ सादु जागहि चोटा ता आपु वागाी सबदि वखागाहि ॥ सचे निरमल सेवि सदा सुखु पाइनि नउनिधि नामु मंनि वसाविणित्रा 11 सो प्र ॥ थानु मनि भाइश्रा संगति हरि 11 सुहाइश्रा सत हरिगुशा हरि सालाहहि अनदिन II गाइश्रा साचा निरमल

नादु वजा।िषत्रा ॥६॥ मनमुख खोटी रासि खोटा पासारा॥ कृड् वमानि दुखु लागे भारा ॥ भरमे भृते फिरनि दिन राती मिर \* जनमहि जनमु गरार्राणिश्रा॥७॥ सचा साहितु मै अति पित्रारा॥ पूरे गुर के सनदि अधारा॥ नानक नामि मिले विडिआई दुखु सुखु सम करि जानिख्या ॥ = ॥ १० ॥ ११ ॥ माभ महला ३ ॥ तेरीया खाणी तेरीत्रा वाणी ॥ वित्तु नावै सम भरिम भुलाणी॥ गुर सेवा ते हरिनामु पाइत्रा विनु सतिगुर फोइ न पात्रशिक्षा॥१॥हउ वारी जीउ वारी हरि सेती चितु लारिएत्रा।। हरि सचा गुर भगती पाईऐ सहजे मंनि बसारिएया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु सेवे ता सम किछु पाए ॥ जेही मनमा करि लागै तेहा फलु पाए ॥ सतिगुर दाता सभना वधू का पुरै भागि मिलायिया ॥२॥ इहु मनु मैला इकु न धित्राए ।। श्रंतरि मैलु लागी बहु इजै भाए ।। तटि तीरिथ दिमंतरि भने ब्रहंकारी होरु वधेरै हउमै मलु लानिएबा ॥३॥ सितगुरु सेने ता मलु जाए॥ जीवतु मरे हरि सिउ चितु लाए॥

\*

光光光光光

长长长长长

К

18

समाउहि

माइआ

11 2 11

पडिह सादु

वाभु गुरू है श्रंध गुवारा॥ श्रमिश्रानी श्रंघा श्रंधु श्रंघारा॥ विसटा के कीड़े विसटा चमापहि फिरि विसटा माहि पचापित्रा ॥ ५ ॥ मुक्ते सेने मुकता होते ॥ इउमै ममता सबदे खोने॥ अनदिनु हरि जीउ सचा सेरी पूरै भागि गुरु पार्राणिया ॥६॥ ब्रापे बखसे मेलि मिलाए।। पूरे गुर ते नामु निधि पाए ।। सचै नामि सदा मनु सचा सेवे दुखु गमार्गाधित्रा ॥७॥ सदा हज़रि दुरि न जागहु॥ गुरमनदी हरि अंतरि पछाण्हु ॥ नानक नामि मिलै वडिब्राई परे गुर ते पारिएया। = ।। ११ ॥ १२ ॥ माभः महला ३ ॥ ऐथै साचे सु श्रागें साचे ॥ मनु सचा सर्चे सप्रदि राचे ॥ सचा सेपहि सञ्च कमानिह सची सञ्च कमानिख्या ॥ १॥ इउ वारी जीउ वारी

हरि निरमलु सचु मैलु न लागै सचि लागै मैलु गवात्रशिश्रा॥४॥

मितगुरु मिले त ततु पाए ॥ हरि का नामु मंनि वसाए ॥ 本本本本本:本本本本本 本本本本本:本本本本

मया नामु मनि वसारिएया ॥ सचे सेनहि सच

न पात्रहि ।। दुनै भाइ माध्या मनु भरमा ३ हि ॥

मोहि मभ सुधि गर्राई ॥ वरि धरगण पछोतारिणया

सचे के गुण गात्रिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंडित

**紧**速速速速速速速速速速速速速速速速速速速速速速 सवदि मरे मनु मारे अपुना मुकती का दरु पाविश्वा ॥ 3 11 किलविख काटै कोधु निवारे ॥ गुर का सबदु रखे उरधारे ॥ सचि रते सदा वैरागी हउमै मारि मिलावणित्रा ॥ ४ ॥ **अंतरि** रतन् मिलै मिलाइया ॥ त्रिविधि मनसा त्रिविधि माइया ॥ पड़ि पडि पंडित मोनी थके चउथे पद की सार न पात्रिया ॥ ५ रंगे रंगु चड़ाए ॥ से जन राते गुर सवदि रंगाए ॥ हरि रंगु चड़िया अति अपारा हरि रसि रसि गुण गाविणआ ॥ ६ ॥ गुरमुखि रिधि सिधि सचु संजमु सोई ॥ गुरमुखि गित्रानु नामि मुकति कमाविह सचे सचि समाविश्रिया ॥ गरम्रखि कार सच गुरम्रुखि थापे थापि उथापे।। गुरम्रुखि जाति पति सभ्र नानक गुरमुखि नामु धिश्राए नामे नामि समाविश्रशा ॥ १२ ॥ १३ ॥ माभ्र महला ३ ॥ उतपति परलउ सबदे होवे संबदे ही फिरि श्रोपति होवे ।। गुरम्रुखि वरते आपे सचा सभ गुरभुंखि उपाइ समाविशाया ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी गुरु पूरा मंनि वसाविण्या ॥ गुरते साति भगति करे दिनु राती गुग गुणी समात्रणित्रा।। १ ॥ रहाउ॥ गुरमुखि भरती गुरमुखि पाणी गुरमुखि पवणु वैसंतरु खेलै विडाणी ॥ सो निगुरा जो मरि जंमै निगुरे त्रावण जावणित्रा॥ २॥ तिनि करते इक्क खेलु रचाइत्रा काइत्रा सरीरे विचि सभु किछु पाइत्रा ।। सबदि भेदि कोई पाए महले महलि बुलाविण्या ॥ ३ ॥ सचा साहु सचे वराजारे सचु वर्णजांह गुर हति ऋपारे ॥ सचु विहासिह सचु सचो सचु कमाविशिया।। ४ ।। विनु रासी का वधु किउ पाए मनमुख भूले लोक सवाए ॥ बिनु रासी सभ खाली चले जाइ दुखु पाविणिश्रा ।। ५ ।। इकि सचु वर्णजिहि गुरसविदि त्रापि तरिह सगले कुल तारे ॥ श्राए से परवाणु होए मिलि प्रीतम सुख़ पावणिया ॥ ६ ॥ यंतरि वसतु मुड़ा बाहरु भाले 11 मनग्रुख ग्रंघे फिरहि वेताले ॥ जिथै होवे तिथहु वधु कोइ न मनमुख भरमि भुलावणित्रा ॥ ७ ॥ ऋापे देव सवदि बुलाए ॥ महली महलि सहज सुखु पाए ॥ नानक नामि मिले विडियाई आपे सुणि सुणि धित्रावणित्रा ॥ ८ ॥१३॥ १४ ॥ माभ महला ३ ॥ सतिगुर साची  环环 环环状环亚环状状状球球状状 计扩张式示示器 मिल मुर्गाई ॥ हरि चेतह श्रंति होइ सखाई ॥ हरि श्रमप्र ग्रगोचक ग्रनाथु ग्रजोनी सतिगुर के भाइ पार्गिश्रा ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी खापु निवारणिया ॥ खापु गवाए ता हरि पाए हरि मिउ सहित समाप्रिया ॥१॥ रहाउ॥ पूरि लिखिया सु करमु कमाइत्रा ॥ सतिगुरु सेति सदा सुरा पाइत्रा ॥ तिनु भागा मिलानिख्या ॥ २ ॥ गुरमुखि स्रलिपतु पाईए नाही सबदे मेलि र्वं संसारे ॥ गुर के तकीएं नामि अधारे॥ गुरम्रुखि जीरु करें किया तिम नो आपे खिप दुखु पार्राणिआ ॥ ३ ॥ मनमुखि अंधे सुधि न काई । व्यातमधाती ई जगत कमाई ॥ निंदा करि करि बहु भारु मेरा उठार्ने निनु मज्री भारु पहुचानणित्रा॥ ४ ॥ इह जगु वाडी प्रभुमाली ॥ सदा समाले को नाही खाली ॥ जेही वासना तेही वरते वाद्य वासु जलानिखन्ना ॥५॥ मनम्रस् रोगी है संसारा ॥ दखीए निवि फिरहि निसरिया यगम अपारा संखदाता li . विल्लादे विजुगुर सांति न पानिसात्रा ॥ ६ ॥ जिनि कीते सोई निधि जार्ण ॥ स्रापि करे ता हुकमि पछार्णे ॥ जेहा श्रंदरि पाए तेहा वरते आपे बाहरि पाविषया॥७॥ तिसु वामह सचे मै होरु न कोई ॥ जिसु लाइ लए सो निरमलु होई ॥ नानक नामु वसे घट सो पानिस्त्रा ॥ = ॥ १४ ॥ १५ ॥ माभः महला 3 11 श्रमृतु नाधु मनि यसाए ॥ इउमें मेरा सधु दुरूत गुपाए ॥ श्रीमृत बाणा सदा सलाहे श्रमृति श्रंमृतु पात्रणिया । १ ॥ इउ वारी जीउ मनि वारी श्रमृत बाखी मनि वसार्वाण्या ॥ श्रमृत बाखी **मृ**खि थमृतु नामु धियानणिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंमृतु वेलि सदा र्दणा ॥ अमृत वेर्ध पर्स्व सदा नेची ॥ अमृत कथा कई सदा रंगि रवा दिनु राती व्यवस व्यक्ति सनाविष्या ॥ २ ॥ व्यन्त गेले रसना ॥ यंभृत गुरपरसादी पाए ॥ अमृत सो किञ्च दिनु रार्ता ॥ मनि तनि भ्रमृत पीमार्राणिमा ॥ ३ ॥ करें श चिति न होई ॥ तिस दा हुक्यु मेटि न सर्क कोई ॥ दुरम वर्त अमृत बादी दुरमे अमृत पीमारशिया ħ 11 केरे ॥ थात्रव पंग पर्तते हरि केरे ॥ इंदु मनु भूला जांदा

गिउ चितु लाए अमृत सर्वाद वजापिया

TO TO TO TO THE TO THE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTA

淡灰灰灰灰灰 还还还还还还还还还还还还还还 ॥ ५ ॥ खोटे खरे तुबु आपि उपाए ॥ तुबु आपे परले लोकसवाए ॥ खरे पालि खजाने पाइहि खोटे भामि भ्रजाविषया ॥ ६॥ किउकरि किउ सालाही ॥ गुर परसादी सबदि सलाही ॥ तेरे भार्णे अंमृत पीयाविषया ॥७॥ वसै श्रंमृत त्रं अंमृत हरि वाणी ॥ सतिगुरि सेथिए रिंदे समाणी।। नानक श्रंमृत नामु सदा सुखदाता पी श्रंमृत सभ भुख लहि जाशिशा ॥ = ॥ १५ ॥ १६ ॥ माभ महला ३ ॥ अंमृतु वरसै सहजि सुभाए ॥ गुरुमुखि विरला कोई जनु पाए॥ श्रंमृतु पी सदा त्पतासे करि तृसना बुकात्रणिया ॥ १ ॥ किरपा वारी जीउ हउ वारी गुरम़ुखि अंमृतु पीत्रात्रिया ॥ रसना रसु चाखि सदा रहै रंगि राती सहजे हरिगुण गाविणत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरपरसादी सहजु को पाए ।। दुनिधा मारे इक्स सिउ लिव लाए ॥ नदरि हरिगुरण गावै ॥ नदरी सचि समाविणया करे ता R 11 समना उपरि नदरि प्रभ तेरी ॥ किसै थोडी किसै हैं तुभ ते वाहरि किछु न होवे गुरमुखि सोभी पावणित्रा 11 3 11 गुरम़ुखि तत है वीचारा॥ अंमृति तेरे भरे भंडारा विनु 11 कोई न पानै गुर किरपा ते पानिएत्रा ॥ ४ सतिगुरु H सेवै सो जन सोहै॥ श्रंमृत नामि श्रंतरु मनु मोहै ॥ श्रंमृति मनु तन् वाणी रता ॥ श्रंमृतु सहिज सुणाविण्या ॥ ५ ॥ मनसुख दुजें भाइ खुत्राए ॥ नामु न लेवे मरे विखु खाए ॥ त्रनदिनु सदा विसटा महि वासा।। वितु सेवा जनमु गवाविश्रया।।६॥ श्रंमूत पीर्वे त्रापि पीत्राए ॥ गुरपरसादी सहजि लिव लाए ॥ पूरन पूरि रहिआ त्रापे गुरमति नदरी त्रावणित्रा ॥ ७ ॥ त्रापे सोई ।। जिनि सिरजी तिनि त्रापे गोई ।। नानक नामु समालि सदा सहजे सिच समाविणित्रा ॥ ८ ॥ १६ ॥ १७॥ माभ महला ३ ॥ सचि लागे जो तुब्र भाए।। सदा सच्च सेवहि सहज सचै सबदि सचा सालाही सचै मेलि मिलावणित्रा ।। १॥ हउ वारी सालाहिंगित्रा ॥ जीउ वारी सच्च धिश्राइनि सच सचि रांते ॥ सचे सचि समावणित्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 जह देखा सभनी थाई ॥ गुरपरसादी मंनि वसाई सच्च II तनु **张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

## (130) **以中央市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场**

रमना मचि राती सचु मुख्यि त्राखि वखानिख्या ॥ २ ॥ मनमा मारि मचि समाणी ॥ इनि मनि डीठी सभ श्राप्तण जाणी ॥

सितगुरु मेरे सदा मनु निहचलु निजवरि वासा पावशिया ॥ ३ ॥ गुर के सनदि रिट दिखाइया ॥ माइया मोह सर्वद जलाइमा ॥

सची सचा वेखि सालाही ॥ ग्रर सबदी सच पारणित्रा जो सचि रावे तिन सची लिन लागी ॥ हरिनामु समालहि से वडभागी॥ सर्चे सबदि खापि मिलाए॥ सतमंगति सञ्

गाप्तिया ॥ ५ ॥ लेखा पडीए जे लेखे पिचि होर्ने ॥ श्रोह श्रमस् अगोचरु सबदि सुधि होवै ॥ अनदिनु सच सबदि सालाही होरु काइ न कीमति पाविष्या ॥ ६ ॥ पिड पिड थाके सांति न आई ॥ वसना जाले सुधि न काई ॥ निसु विहामहि निखु मोह पित्रासे

क्ट्र बोलि विदा लानिएआ ॥ ७ ॥ गुर परसादी एको जारणा॥ मारि मन सचि समाया ॥ नानक एको नामु श्रंतरि गुर परसादी पानिएत्रा ॥ = ॥ १७ ॥ १= ॥ माभ महत्ता ३ ॥

बरन रूप बरतिह सभ तेरे ॥ मरि मरि जंमहि फोर पबहि घणेरे ॥ त् एको निहचलु अगम अवारा ॥ गुरमती बुक्त बुक्तावणित्रा ॥ जीउ वारी रामनाव मनि वसानिणित्रा ॥ तिस वारी रूप न रेखिया वरन नकोई गरमती आपि ब्रक्शनियया॥१॥

रहाउ ।। सम एका जोति जाएँ जे कोई ।। सतिगुरु सेनिएं परगड़ होई ॥ गुपत परगढ़ वस्तै सभ थाई जोती जोति मिलानिएआ ॥२॥ विसना अगनि जलै संसारा ॥ लोध अभिमान बहुत अहकारा ॥ मरि मरि जनमें पति गवाए यपणी विरथा जनम् गुनाविष्त्रम्।। ३॥

गुर का सबदु को बिरला बूर्मों । आप मारे ता त्रिभवण सर्में ॥ फिरि ब्रोह मरें न मरणा होर्न सहजे सचि समाविणव्या ॥ ४ ॥ माइया मदि फिरि चितु न लाए ॥ ग्रुर के सर्वाद सद रई समाए ॥ सचु सलाई सभ घट अंतरि सची सच सहाविण्या ॥ ४ ॥ सच सालाही सदा इजूरे ॥ गुर के सबदि रहिशा भरपूरे ॥ गुरपरसादी सञ्च नदरी आर्वे सचे ही सुरा पात्रणिया ॥ ६ ॥ सचु मन श्रंदरि रहिया समाइ ॥

सड़ा सचु निहचलु ब्यारें न जाइ ॥ सचे लागें सो मून निरमल ग्रामती सचि समात्रिया ॥७॥ सचु सालाही व्यारु न कोई ॥ जित सेतिए सदा सरा **本本本:本本本本本本本本本本本本本本**  **本东东东部:张东东东北: 本东东东东:张东东东**汉 होई ।। नानक नामि रते वीचारी सचो सचु कमाविण्या ।। = ।। १ = ।। १६ ॥ माभ महला ३ ॥ निरमल सबदु निरमल है बाणी ॥ निरमल जोति सभ माहि समाणी ॥ निरमल वाणी हरि सालाही जपि हरि निरमल मेलु गवाविण्या ॥१॥ हउ वारी जीउ वारी सुखदाता मंनि वसाविण्या ॥ सन्रदि सलाही सबदो सुशि ग्र तिसा मिटाविण्या ॥१॥ रहाउ॥ निरमल नामु वसिया मनि आए ॥ मन तनु निरमजु माइत्रा मोहु गवाए ॥ निरमल गुरा गावै नित साचे के निरमल नादु वजाविणिश्रा ॥ २ ॥ निरमल श्रंमृतु गुर ते पाइश्रा ॥ विचहु आपु मुआ तिये मोहु न माइआ ॥ निरमल गिआनु धिआनु त्र्यति निरमलु निरमल वाग्गी मंनि वसाविण्या ॥३॥ जो निरमलु सेवे सु निरमल होते ॥ हउमें मेलु गुर सबदे घोवे ॥ निरमल वाजे अनहद धुनि वाणी दरि सचै सोभा पार्वाण्या ॥ ४॥ निरमल ते सभ निरमल होतें ।। निरमलु मनूत्रा हरि सत्रदि परोतें ।। निरमल नामि लगे वडभागी जो सबदे निरमलु नामि सुहायिण्या ॥ ५ ॥ सो निरमलु. तन मोहै निरमल नामि ।। सचि नामि मल् कदें न लागे मनु सचु करावणित्रा ॥ ६ ॥ मनु मैला है दुजै मुख् **ऊ** जल भाइ - 11 मेलें मेला मेला थाइ 11 मेल चउका खाइ मेलु दुखु पाविंग्या ॥ मनग्रख 9 11 मेले से निरमन्त जो हरि साचे सभि हुकमि सवाए ॥ भाए ॥ नामु वसे मन अंतरि गुरमुखि मैलु चुकाविण्या ॥ ⊏ ॥ १६ ॥ माभ महला ३ ॥ गोविंदु ऊजल ऊजल हंसा ॥ मन वाणी निरमल सोहहि ॥ मनि ऊजल सदा मुख श्रति धित्राविण्या ॥१॥ हउ वारी जीउ वारी गोविंद गुग गाविण्या ॥ कहै दिन राती गोविद गुण सबदि सुणावशित्रा ॥ ।। १ ।। रहाउ ।। गोविद गाविह सहिज सुभाए।। गर कें भे सदा अनंदि रहहि जाए ॥ भगति करहि गुग् गावणित्रा ॥२॥ मनूत्रो नाचै स्रणि गोविंद भगति दडाए॥ मनै मिलाए ॥ सचा सन्नदि मनु गुर ताल माइआ निरति कराविश्वा सबदे चुकाए 11 ३  $\Pi$ क्रके मोहि जोहित्रा तनहि पछाडे माइत्रा 11 जमकाले II माइश्रा <u>本本本本本本本本本本本本本本</u> मोहु इसु मनहि नचाए अतरि कपद्व दुरा पात्रशिया ॥४॥ गुरप्रुखि भगति जा यापि कराए ॥ तज्ञ मृत्र राता सहजि सुभाए वर्जं सनदि वजाए॥ गुरम्नुखि भगति थाइ पानिण्या ।) प्र i) यह ताल पुरे वाजे वजाए ॥ ना को छुखे न मंनि वसाए ॥ माइत्रा कारिए पिड़ वंधि नाचै दुनै भाइ दुखु पार्शाण्या ॥ ६॥ जिसु स्रंतरि प्रीति लगै सो मुस्ता॥ इंद्री यमि सचि संजमि जुगता ॥ गुर के सबदि सदा धियाए ॥ एहा भगति हरि भारणिया ॥७॥ गुरम्रखि भगति जुग चारे होई ॥ होरतु भगति न पाए कोई ॥ नानक नाम्नु गुर भगती पाईऐ गुर चरणी चितु लायसिया ॥=॥२०॥२१॥ माभः महला२॥ सचा सेनी सच्च सालाही।। सचै नाइ दूरा कवही नाही ।। सुम्बदाता सेनिन सुख पाइनि गुरमति मनि वसाविष्या ॥१॥ हउ वारी जीउ वारी सुख सहजि लगार्नाण्या ॥ जो हरि सेनहि से सदा सोहहि सुरति सुहात्रिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सम्र को तेरा भगतु वहाए ॥ सेई भगत तेरें मिन भाए ॥ सच्च वाणी तथें सालाहिन रंगि भगति करात्रिया ॥ २॥ सम्रुको सचे हरि जीउ तेरा ॥ ग्रस्ट्रिल मिलें ता चूके फेरा ॥ जा तुधु भावै ता नाइ रचानहि तूं आपे नाउ जपाविष्या ॥ ३ ॥ गुरमती हरि मंनि वसाइत्रा गगइत्रा 11 इरुस सिउ लि। लागी सदही मनि वसाविषया ॥ ४ ॥ भगत रंगि राते सदा वेरें चाए ॥ नउ विसम्रा मनि माए ॥ पूरे भागि सतिग्रह सनदे मेलि मिलानिया ॥ ४॥ तुं दश्याल सदा सुखदाता ॥ तुं श्रापे मेलिहि गुरमुखि जाता ॥ तृ' त्रापे देवहि नाम वडाई नामि रते सुर् पारिण्या ॥६॥ सदा सदा साचे तुषु सालाही॥ गुरप्रुलि द्जा को नाही।। एकसु सिउ मनु रहिया समाए ॥ मनहि मिलानिण्या ॥ ७ ॥ गुरम्रस्वि होनै सो साचे ठाइर वेपरबाहे ॥ नानक नामु वसे मनि श्रंतरि हरि मेलाप्रणिया ।। 🗅 ।। २१ ।। २२ ॥ मामः महला ३ ॥ तेरे भगत दरगरे ॥ गुर के सबदि नामि दिल रावी गण वहि गुणी समावशिया चारी जीउ वारी सुरिष वसाविष्या ॥

हंरि जीउ सचा ऊचो ऊचा हउमै मारि मिलाविण्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ साचा साची नाई ॥ गुरपरसादी किसे मिलाई ॥ गुर सबदि मिलहि से विद्युड़िह नाही।। सहजे सचि समाविण्या।। २।। तुभते वाहरि कञ्च न होइ।। तं करि करि वेखिह जागाहि सोइ।। आपे करे कराए करता गुरमति त्रापि मिलाविण्या ॥ ३ ॥ कामिण गुणवंती हरि पाए ॥ भै सीगारु वर्णाए ।। सतिगुरु सेवि सदा सोहागिण सच उपदेसि समाविणित्रा ॥४॥ सबदु विसारनि तिना ठउरु न ठाउ।। भ्रमि भूले जिउ सुंञै घरि काउ।। हलतु पलतु तिनी दोवें गवाए दुखे दुखि विहात्रिणिया ॥ ५ ॥ लिखदिया लिखदिया कागद मसु खोई ॥ द्जै भाइ सुखु पाए न कोई ।। कुड़ लिखहि ते कुड़ कमावहि।। जलि जावहि कुड़ि चितु लाविण्या ॥ ६ ॥ गुरमुखि सचो सचु लिखहि वीचारु ॥ जन सचे पानिह मोखदुत्रारु ॥ से सच्च कलम मसवाणी सच्च लिखि सचि समावणिश्रा 11 Ø 11 मेरा प्रभु अंतरि वैठा वेखै ॥ गुर परसादी मि तै सोई जनु लेखै॥ नानक नामु मिलै विडियाई॥ पूरे गुर ते पाविण्या ॥ = ॥ २२ ॥ २३ ।। माभ महला ३ ।। त्रातमराम परगासु गुर ते होवै ।। हउमै मैलु लागी गुर सबदी खोत्रे ॥ मनु निरमलु अनदिनु भगती राता मगित करे हरि पाविण्या ।। १ ।। हउ वारी जीउ वारी भगति करनि अवरा भगति कराविश्वा ॥ तिना भगत जना कउ कीजै जो अनदिनु हरिगुण गाविण्या -11 8 11 रहाउ ॥ त्रापे करता कारणु कराए ॥ जितु भावे तितु कारे लाए ॥ होवे गुर सेवा सेश ते सुख पाविशिद्या ॥ २॥ मरि मरि जीवै ता किञ्ज पाए ॥ गुरपरसादी हरि वसाए ।। सदा मुकत हरि मंनि वसाए सहजे सहजि समाविश्या ॥ ३॥ बहु करम कमावै मुकति न पाए ॥ देसंतरु भवे भाइ विरथा जनमु गानाइत्रा कपटी बिन् सवदै 11 दुख् पात्रिया ॥ ४ ॥ धावत राखे ठाकि रहाए ॥ गुर परसादी परम सतिगुरु आपे मेलि पदु पाए ॥ मिलाए ॥ मिलि प्रीतम सुखु पाविणित्रा ॥ ५॥ इकि कूड़ि लागे कूड़े फल पाए ॥ दुजै भाइ ।। त्रापि इवे सगले कुल विरथा जनमु गवाए डोवे कुड़ 

देखें ॥ भाइ भगित जा हउमें सोखें ॥ क्षित्र साधिक मोनिधारी रहे जिन जाइ तिन भी तन महि मनु न दिखानिधाओं ॥ ७ ॥आपि कराए करता सोई ॥ होक कि करे कीतें किया होई ॥ नानक जिस्र नासु देवें सो लेनें नामा मिन वसानिधाओं ॥ ८ ॥ २३ ॥ २४ ॥ मार्क महता ३ ॥ दम गुरु ॥ मार्क महता ३ ॥ दम गुरु ॥ मार्क महता ३ ॥ दस विचि वसें हिरे

महला २ ॥ इसु गुफा महि श्रासुट भंडारा ॥ तिसु विचि वसें हरि श्रक्तल श्रपारा ॥ श्रापे गुपतु परगडु है श्रापे गुर सबदी श्रापु वजाप्रिश्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी श्रंमृत नासु मंनि वसाप्रिश्रा ॥ श्रंमृत नासु महारसु मोठा गुरमती श्रमृतु पीश्राप्रिश्रा ॥ १ ॥

सुल्हाइया ॥ नामु **अमोल**क रहाउ ॥ हउमै मारि बजर कपाट कोई सपदे नाम् न विनु गुर परमादी पाइग्रा H पाए ग्र मनि वसात्रिया ॥ २ ॥ ग्रर गित्र्यान श्रं जनु अगित्रानु अंधेरु गदाइत्रा नेत्री पाइया ॥ यंतरि चान्छ 11 मञ

सु नेत्री पाड्या ॥ अंतरि चानणु अगिश्रानु अंधेरु गदाइया ॥ जोती जेपि पिली मनु मानिश्रा हरि दरि सोमा पाविष्या ॥ ३ ॥ सरीरदु भालिष को बाहरि जाए ॥ नाष्ट्र न लहे बहुतु वेगारि दरा पाए ॥ मनवष्य अधे सक्षे नाही फिरि धिरि

त्रधे सभै पाए ॥ मनप्रख ॥ ४ ॥ भुर परसादी हिर गरमुखि वथ पात्रशिया सचा पाए ॥ मनि तनि वेखे इउमें मैलु जाए ॥ वैक्षि सुवानि सद हरि गुण ठाके मचै सर्गदि समात्रशिद्या ॥ ५ u दर धावत नउ ॥ दसवें निजयरि वासा पाए ॥ श्रोधै सवद वजहि ग्रनहद

सर्दे दिनु रावी गुरमवी सबदु सुणावणित्रा ॥ ६ ॥ निन्त श्चंतरि श्रानेरा ॥ न वसत लई न चक्र फेरा ॥ सविग्रर होरत हथि कजी दर राज्दै नाही गुरु पूरे भागि मिलायणिया ॥ ७॥ गुपतु गुरपरसादी मिजि सोभी पाई नानक नाम्र त् गुरुकृति मंनि वसारियाया ।। = ॥ २४ ॥ २५ ॥ मार्भ महला २ ॥ गुरमुखि मिर्ल मिलाए आपे ॥ काल न जोई दुस् न मंतापे ॥ इउमें मारि बंधन सम तेहिं गुरश्चलि सवदि ॥ १ ॥ इउ वारी जीउ वारी हरि हरि नामि सुदाविष्मा ॥ सुरह्रावि गार्न गुरप्रस्ति नार्च हरि रोती चितु लातिष्या 11 8 ॥ रहाउ॥ गुरम्स् जीवं मरे परवाणु ॥ व्यारञा न धीन मगद पदासु

१२५ :亚亚亚亚亚亚亚亚 亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 गुरमुखि मरे न कालू न खाए।। गुरमुखि सचि समावशिया सोभा पाए ॥ गुरमुखि दरि विचहु हरि ऋापू गुरमुखि सगले तारे कुल सवारशिश्रा जनम् लगै सरीरि हउमै चुकै पीर न ॥ ग्रम्मखि फिरि मैलु न लागे गुरम्रखि सहजि समाविण्या निरमलु मिलै ४ ॥ गुरमुखि वडिऋाई 11 गुरमुखि ग्रा सोभा पाई ।। सदा अनंदि रहे दिनु रानी गुरम्रुखि सबद् करावशिश्रा गुरम्रुखि सबदे अनदिन राता 11 गरमखि जग गावै गुरम्रखि गुगा निरमलु सदा सबदे भगति करोविणित्रा ॥ ६ ॥ वाभू गुरू है श्रंध श्रंधारा जमकालि गरते - 11 रोगी विसटा कीड्रे **अनदिन** के विसटा महि ७ ॥ गुरमुखि त्रापे करे कगए ॥ गुरमुखि नामि मिलै विङ्याई पूरे श्रापि श्राए ॥ नानक ग्र पावशिश्रा जोति जोति है सरीरा ३ ॥ एका ॥ ८ ॥ २५ ॥ २६ ॥ माभ महला सतिगुरु ऋापे फरकु कीतोनु दिखाए पूरा 11 त्रापे वरात वराविश्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी हरि सचे ॥ वास गुरू को सहजु न पाए तुं श्रापे जगु मोहहि ॥ १ ॥ रहाउ -11 ऋापे सोहहि तूं परोत्रहि - 11 ऋापे जगत दुखु सुख २ ॥ आपे देखावशित्रा ॥ करता करे उपजै सबदे **ऋंमृत** बागी गुरमुखि 11 वसाए ऋापे ऋापे करता भ्रगता ॥ बंधन तोडे सदा है ऋापे ऋापे सचा मुकत अलख लखोविशित्रा ऋापे छ।इश्रा ऋापे माइग्रा 11 गावै ऋापे ऋापे गुगा गुगदाता ऋाखि ं सुर्गावशिश्रा

त्रारे ॥ अपे श्रापे करे कराए थापि उथापे आपे कारै ऋावे लावशिश्रा 11 **६ 11** 

पाइत्रा गुरमुखि सहजि समाविण्या ॥ ७ ॥ त्रापे ऊचा जिसु त्रापि विखाले सु वेखें कोई ॥ नानक नामु वसे घट अंतरि आपे

मेलि

मिलाए

11

सुख

मेले

श्रापि जीवाए ॥ श्रावे

TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA वैस्ति विस्तालिख्या ॥ = ॥ २६ ॥ २७ ॥ माभः महला ३ ॥ मेग प्रभु भरपूरि रहिया सम थाई ॥ गुर परसादी घर ही महि पाई ॥ सदा सरेवी इक मनि घित्राई ॥ गुग्मुलि सचि समावणित्रा ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी जग जीवनु मंनि वसाविष्या ॥ हरि जगजीवनु निरभउ दाता गुरमति सहजि समावशिया **8** II रहाउ ।। घर महि धरती धउल्. पाताला ।। घर ही महि प्रीतम्र सुखदाता गुरमति सहजि सदा है वाला ॥ सदा श्रनंदि रहै समाविश्वा ॥ २ ॥ काइब्रा अंदरि हउमै मेरा ॥ जंमस मरस न चूकै फेरा ॥ गुरमुखि होनै सु हउमै मारे ॥ सचो सचु धिश्रानशिका ॥ ३ ॥ काइश्रा अंदरि पाप पुंतु दुइ माई ॥ दुही मिलि के स्रसटि उपाई ॥ दोवें मारि जाइ इकत घरि आवें गुरमित सहित समाविश्या ॥ ४ ॥ घर ही माहि दुजै भाइ अनेरा ॥ चानग्रु होवै छोर्ड हउमें मेरा॥ परगढ सबद है सुखदाता अनदिनु नामु धिआवणित्रा॥४॥ श्रंतरि जोति परगढ़ पासारा ॥ गुर साखी मिटिश्रा श्रंधिश्रारा ॥ जोती जोति मिलायणिश्रा त्रिगामि सदा सुख पाइआ ।। ६ ॥ श्रंदरि महल स्तनि भरे भंडारा ॥ गुरहुखि पाए नाम गुरमुखि वसाजे सदा वापारी नाम् लहा ॥ गुरम्रवि पानिशिद्या ॥ ७ ॥ त्रापे वधु राखे त्रापे देइ केंड्र 11 नानक जिस नदरि करे पाए मंनि यसावनिश्रा ॥ ⊏ ॥ २७॥ २⊏ ॥ माभ महला ३ ॥ हरि श्रापे मेले सेन कराए ॥ गुर के सचिद भाउ दुजा ॥ हरि निरमलु सदा गुणदाता हरिगुण महि श्रापि समाविणया ॥ १ हउ बारी जीउ बारी सचु सचा हिरदे वसाविणया ॥ सचा नाम् सदा है निरमलु गुरसबदी मंनि वसावशिश्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ त्रापे मुरुदाता करमि विधाता ॥ सेनक सेनहि मुरम्रुखि हरि जाता ।। श्रमृत नामि सदा जन सोहहि गुरमित हरिरस पात्रशिश्रा ॥२॥ इसु गुफा महि इक थानु सुहाइआ ॥ पूरै गुरि हुउमें भरसु चुकाइया ॥ श्रनदिनु नामु सलाइनि रंगि राते गुर किरपा ते पार्राण्या ॥ ३ ॥ गुर के सर्वाद इहु गुफा वीचारे ॥ नामु निरंजनु श्चंनरि वर्ष मुगरे ॥ इत्गिण गावे सबदि सुहाए मिलि त्रीतम

张本本本本本本本本本本本本本本本本本本

## ॥ ४ ॥ जम्र जागाती दृजै भाइ सुख पावशिश्रा करु लाए - }} नावह लेव रतीश्रह घडी का लेखा म्रहत - 11 मासा तोल कढाविण्या ॥ ५ ॥ पेईअडै ।। दुजै मुठी चेते नाही पिरु सपनै क्रुयालिय्रो कुरुपि कुलखरागी खरी पिरु मंनि वसाइआ पाविशा ॥ ६॥ पेईग्रडै पूरे - 11 दिखाइत्रा । कामिशा पिरु कंठि राखिश्रा लाइ ॥ सबदे सेज सुहाराणिया ॥ ७ ॥ त्रापे देवे सदि वुलाए ॥ नाउ श्रापशा नामु मिलै वडिग्राई वसाए ॥ नानक अनदिनु गुरा गाविशिया।। ८॥ २८ ॥ २६ ।। मास महला 3 ॥ ऊतम जनग्र स्थानि है वासा ॥ सतिगुरु सेवहि घर माहि उदासा हरि रंगि 11 रहहि सदा रंगि राते हरि रसि मनु त्रपताविशाञ्चा 11 जीउ वारी पड़ि बुिक मंनि गुरमृखि वसाविशा ॥ सचै सोमा पाविण्या दरि हरिनाम् सलाहहि 11 8 अमेउ हरि रहिञ्रा समाए - 11 उपाए जाए ॥ किरपा करे ता सतिगुरु भेटें नदरी मेलि मिलाविशाया ॥ २ ॥ व्भे नही ।। त्रिविधि कारिश माइत्रा त्रिविधि बंधन त्रुटिह गुर सबदी गुर सबदी मुकति करावणित्रा मनु चंचलु वसि न त्रावे ।। दुविधा लागे दहदिसि का कीडा विख महि राता बिखु ही माहि पचावशिस्रा ॥ ४॥ करें किछ ॥ बहु त्रापु जगाए कर्म थाइ न होवे वखसे सवदि কিন্তু सुहाविण्या न y **अनदिनु द्**जै उपजे पचै हरि बुभे नाही ॥ भाइ फिराही है विरथा **ऋं**ति गइऋा पञ्जताविशाया श्रंध्र ऐसे करम कमाए ।। हलति मनमुख वशाए 11 ढोई त्रिरथा जनमु गवाविण्या न किनै विरलै जाता ॥ पूरे गुर के सवदि पछाता सुख् पाःशिश्रा ही भगति करे दिनु राती सहजे ॥ ⊏ ॥ सभ वरते एको सोई ॥ गुरमुखि कोई तिरला वूभो 11 नानक आपि मिलाविशा ॥ ६ जन सोहहि करि किरपा 11 38 पंडित पड़िह ३॥ मनमुख कहावहि

दुखु पानहि ॥ विखित्रा माते किछु इस्फै नाही फिरि फिरि ज़नी क्षानिख्या ॥ १ ॥ हउ नारी जीउ नारी हउमै मारि मिलानिख्या ॥

गुर से गा ते हरि मिन वसिया हरि रसु सहित पीत्रात्रणिया॥ १॥ रहाउ ॥ बेदु पड़हि हरि रसु नही श्राइत्रा ॥ वादु वस्ताणहि मोहे माइत्रा॥ ग्रगित्रान मती सदा श्रंधित्रारा गुरमुखि वृक्षि हरि गावणित्रा ॥२॥ श्रकयो कयीऐ सबदि सुहावै ॥ गुरमती मनि सचो भावै॥ सचो सचु खहि दितु राती इहु मनु सचि रंगाविख्या ॥ ३ ॥ जो सचि रते तिन सचो भावे ॥ श्रापे देइ न पद्योतात्रे ॥ गुर के सबदि सदा सचु जाता मिलि सचे छुख पार्राणिया ॥ ४॥ कुड इसतु तिना मैलु न लागै॥ गुर परसादी जोति श्रनदिन जागै ॥ निरमज नाम वसै घट भीतरि मिलाविण्या ।। १ ।। त्रै गुरा पड़िह हरि ततु न जासहि ॥ मृलहु अले गुर सबदु न पछाण्हि ॥ मोह विश्रापे किछ सभी नाही॥ गुर प्रकारे त्रिविधि माइआ सबदी हरि पाशिखा ॥ ६ ॥ वेदु वुमहि दर्जे भाइत्रा ॥ त्रे गुण पड़हि हुखु पानिएक्रा ॥७॥ जा तिम्रुभावे ता जाणिह।। बिनु बुके त्रापि मिलाए॥ गुर मबदी सहसा दृ्ह्यु चुकाए॥ नानक नावै सची वडियाई मंनि पावशिया 11 - 11 नामो सुख त्र्यापे सोई ₹ 11 निस्मुख सरगुण तत् सगले कुल तारे हरिनाम् होई ॥ आपि तरे ॥ हउ वारी जीउ वारी हरिस्स चिव साद वसाविष्य ।। १ हरिरस्र चाखि से जन निरमल निरमल घित्राप्रणिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो निहकामी जो सबद बीचारे ॥ अंतरि तत् गित्रानि इउमै मारे ॥ नाम्र पदारश्च नउ निधि पाए त्रै गुण मेटि समार्राख्या ॥ २ ॥ इउमै करै निहकरमी न होवे ॥ गुर परसादी इउमे खोरों ॥ श्रंतरि निषेकु सदा त्रापु वीचारे॥ गुर संवदी गुस् गापणिया ॥ ३ ॥ हरि मह मागरु निरमल सोई ॥ संत लगहि नित मैल करहि सदा दिस राती इमनानु ॥ ४ ॥ निरमञ् हंमा प्रेम पियारि ॥ हरि सरि इउमें मारि ॥ श्रहिनिमि ब्रीति मददि सार्चे ॥ हरि सरि ॥ ४ ॥ मनमृत् मदा बगु मैला मल 本本本本本本本本本本本本本本本

**表示表示表示表示表示表示表示表示表示** लाई ।। इसनानु करें परु में जुन जाई ।। जीवतु मरें गुरसबदु वीचारें हउमें मैलु चुकाविषया ॥ ६॥ रतनु पदारथु घर ते पाइआ 11 प्रे सतिगुरि सबदु सुणाइश्रा ॥ गुरपरसादि मिटिश्रा अधिश्रारा ॥ घटि चानसु आपु पञ्जानसिआ ॥७॥ आपि उपाए तै त्रापे वेखे ॥ सेवै लेखें सो जनु 11 नामु वसै नानक श्रंतरि गुर किरपा ते पाविणिश्रा ॥ = ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ माक महला ३ ॥ माइश्रा मोहु जगतु सवाइया ॥ त्रै गुण दीसहि मोहे माइया 11 को विरला वृभौ चउथै पदि लिव लाविण्या ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ जलाविण्या वारी माइत्रा मोह संवदि मोहु 11 माङ्ग्रा सो हरि सिउ चितु लाए हरि दरि महली सोभा पाविण्या 11 8 11 ॥ देवी देवा मुख ीर माङ्ऋा 11 सिंमृति जिनि सासत क्रोधु पसरिश्रा कामु संसारे ॥ श्राइ जाड दुख् तिसु विचि गित्रान रतनु पात्रशियो ą  $\Pi$ इक् 11 गुर परसादी मंनि वसाइत्रा ॥ जतु सतु संजमु सचु कमावै गुरि नामु धित्राविणत्रा ॥ ३॥ पेईत्रड धन भरमि मुलागी ॥ दुजै लागी फिरि पछोतायी ॥ हलतु पलतु दोवै गाशए सुपनै पाविण्या ॥ ४ ॥ पेई अड़ै धन कंतु समाले ॥ गुर परसादी वेखें नाले।। पिरं के सहिज रहे रंगि राती सबदि सिंगारु वणाविण्या ॥ ४ ॥ सफलु जनमु जिना सतिगुरु पाइत्रा ॥ दूजा भाउ गुर सवदि जलाइया ।। एको रवि रहिया घट खंतरि मिलि सत संगति हरिगुग ॥ ६ ॥ सतिगुरु न सेवे सो काहे ऋइआ 11 जीवसु विरथा जनमु गवाइत्रा ॥ मनमुखि नाम्र चिति न पाविण्या ॥७॥ जिनि सिसटि साजी सोई नावे बहु दुखु सवदि पछागौ ॥ नानक नामु मिलिया तिन मसतिक लेखु लिखाविगित्रा ॥ ⊏ ॥ १ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ४ ॥ श्रादि पुरखु श्रपरंपरु आपे ॥ आपे थापे थापि वरते सोई सभ महि एको गुरमुखि सोभा पाविण्या ॥ वारी जीउ वारी निरंकारी नामु धित्राविश्वा ॥ न रेखिआ घटि घटि रूप्र देखित्रा गुरमुखि अलखु लखाविश्रञा १ 11 11 रहाउ 11 त्रं दइश्रालु किरपालु

अर्थ अर्थ के क्षेत्र के क्षेत्र के की ।। यह परसाद करे नाह

देवें नामे नामि समाविषया ॥ २॥ त्ं आपे सचा सिरजयहारा॥ भगती भरे तेरे भंडारा ॥ गुरहािल नामु मिलें मनु भीजें सहित समाधि लगाविष्यमा ॥ ३॥ अनिदेनु गुण गारा प्रभ तेरे ॥ तुपु सालाही प्रोतम मेरे ॥ तुपु विन्नु अपरु न कोई जाचा गुर परसादी त् पारिष्यमा ॥ ४॥ अगमु अगोचरु मिति नहीं पाई ॥ अपणी कृषा

करहित लैहि मिलाई ॥ पूरे गुर कै सबदि घित्राईऐ सबदु सेरि सुखु पाविश्रिया ॥ ५ ॥ रसना गुणवंती गुरा गावै ॥ नामु सलाहे सचे भावें ॥ गुरमुखि सदा रहै रंगि राती मिलि सचे सोमा पाविश्वया ॥ ६ ॥ मनमुखु करम करे ऋहंकारी ॥ जूएे जनमु सम बाजी हारी ॥ अंतरि लीभ्र महा गुवारा फिरि फिरि श्रावस जाविण्या ॥ ७ ॥ त्रापे करता दे विडियाई ॥ जिन कउ श्रापि लिखतु धरि पाई ॥ नानक नामु मिलै भउर्भजनु गुरसवदी सुख पाविष्या ॥ = ॥ १ ॥ ३४ ॥ माभः महत्ता ५ घरु १॥ द्यंतिर श्रलखुन जाई लखित्रा ॥ नामु स्तनु लै गुभा रखित्रा ॥ स्रगम् अगोचर सभ ते ऊचा गुर के सबदि लखाविण्या ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी कलि महि नामु सुर्णात्रिया ॥ संत पित्रारे सचै धारे वडभागी दरसनु पारिएका ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधिक सिध जिसै कउ फिरदे ॥ बहमे इंद्र धित्राइनि हिरदे ॥ कोटि तेतीसा खोजहि ता कउ गुर भित्ति हिरदें भाविणित्रा ॥ २ ॥ त्राठ पहर तुधु परना ॥ धरती सेवक पाइक चरना ॥ खासी बासी सरव निरासी समना के मिन भाविष्या ॥ ३ ॥ साचा साहिबु गुरमुखि जापे ॥ पूरे गुर के सिवदि सजापे॥ जिन पीआ सेई तुपतासे सचे सचि अधावणिआ॥ ४ ॥ तिसु घरि सहजा सोई सुहेला ॥ अनद विनोद करे सद केला ॥ सो धनांता सो वड साहा जो गुर चरखी मनु लानिखन्ना ॥४॥ पहिलो दे तें रिजकु समाहा ।। पिछो दे तें जंतु उपाहा ॥ तुत्रू जेवडु दाता अवरु न सुआमी लगें न कोई लाविण्या ॥ ६ ॥ जिसु तृ तुठा सो तुथु धियाए ॥ साध जना का मंत्र कमाए ॥ आपि तरे सगले कल दरगह ठाक न पात्रिया ॥ ७ ॥ तृं वडा तृं ऊचो ऊचा

वेश्रंतु यति मृचो मृचा ॥ इउ दुरवासी तेरै वंजा नानक दाम दसा

विशिया ।। = ।। १ ।।३४।। माभ महला ४ ।। कउणु सु मुकता कउणु सु जगता ।। कउणु सु गित्रानी कउणु सु वकता ।। कउणु सु गिरही कउणु उदासी कउ णु स की मिन पाए जीउ ॥ १॥ किनि विधि वाधा किनि विधि विधि त्रावणु जावणु तूरा ॥ कउण करम कउरा निहकरमा कउग्रु सु कहै कहाए जीउ ॥ २ ॥ कउग्रु सु सुखीआ दखीया ।। कउणु सु सनमुखु कउणु वेमुखीया ।। किनि विधि मिलीऐ किनि विधि विछुरै इह विधि कउणु प्रगटाए जीउ ॥ ३॥ श्रखरु जितु रहता ॥ कउणु धावतु उपदेसु सुचाल जितु पारब्रह्म कउग्र - 11 सहता धिआए किनि विधि कीरतनु गाए जीउ ॥ ४ ॥ गुरम्रुखि मुकता गुरम्रुखि जुगता ॥ वकता ॥ धंनु ग्रम्धि गित्रानी गुरमुखि गिरही गुरमुखि उदासी जीउ ॥ ५॥ हउमै गुरमुखि कोमति पाए वाधा गुरम्रखि छुटा ॥ जावणु तूटा ॥ गुरमुखि करम गुरमुखि निहकरमा गुरमुखि श्रावशु गुरम्रित करे सु सुभाए जीउ ॥ ६ ॥ गुरम्रित सुखीत्रा मनमुखि सनमुखु मनमुखि वे मुखीत्रा ॥ गुरमुखि दुखीत्रा ॥ गुरमुखि मन्मुखि विछुरै गुरमुखि विधि प्रगटाएँ जीउ 11 9 11 गुरमुखि उपदेसु अखरु जित् धावतु रहता 11 दुखु सम चात्त जितु पारब्रहमु धिश्राए सहता ॥ गुरमखि कीरतनु गुरमखि गाए जीउ ॥ = ॥ सगली वर्णत वणाई आपे आपे करे कराए 11 होइत्रो त्रनंता नानक एकसु माहि समाए जीउ ॥ माम महला ५ ॥ प्रभु ॥ ३६ अविनासी ता किआ काड़ा ।। हरि भगवंता ता जनु खरा मुखाला ॥ जीत्र प्रान मान सोई सुखदाता तुं करहि सुखु पात्रशिश्रा 11 8 11 हउ वारी तनि भावशिद्या ॥ तू मनि मेरा मेरा परवतु श्रोला तुम संगि लवे न लाविणश्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ तेरा कीता लागै मीठा ॥ घटि घटि पारब्रह्मु तिनि जनि डीठा ॥ थानि थनंतरि त् वरताविण्या ॥ २ ॥ सगल इको इक देवणहारा ॥ भगती भाइ भरे भंडारा ॥ दङ्ग्रा धारि तुध्र सेई करमि समाविण्या ॥३॥ य्रंध कूप ते कंढें करि नदरि किरपा निहाले दास 11 गुगा गावहि

व्यवस्थात्र व्यवस्थात्र व्यवस्थात्र व्यवस्थात्र व्यवस्थात्र पूरन श्रानिनासी रहि सुणि तोटि न श्राप्तिश्रा ॥ ४ ॥ ऐथै श्रीर्थ त् है रखगला ॥ मान गरभ महि तुम ही पाला ॥ माइत्रा श्रमनि न पोहै तिन कउ रिंग रते गुरू गानिख्या। ४ ॥ किया गुरू तेरे श्रांखि समाली॥ मन तन श्रंतरि तुधु नद्रि निहाली।। तृ मेरा मीतु साजनु मेरा सुत्रामी ॥ तुषु निनु श्रमरु न जानिस्त्रा॥ ६॥ जिस रउ तृ प्रभ भड़श्रा महाई ॥ तिसु तती बाउन लगे बाई ॥ त् साहिबु मरिण सुखदाता सतसगति जपि प्रगटारिण्या ॥ ७ ॥ त् ऊच अथाहु अपारु अमोला ॥ त् साचा साहिरु दासु तेरा गोचा ॥ तू मीरा साची ठकुराई॥ नानक विल विल जारिएया ॥ ⊏ ॥ ३ ॥ ३ ७ ॥ मामः महला ५ घरु २ ॥ नित नित देखु समालीए ॥ मूलि न मनद्र शिसारीए ॥ रहाउ ॥ सता सगित पाईऐ ॥ जितु जम कै पंथि न जाईऐ ॥ तोसा हरि का नामु लैं तेरे बुलहि न लागे गालि जीउ ॥ १ ॥ जो सिमरदे साईऐ ॥ नरिक न सेई पाईऐ ॥ तती बाउन लगई निन मनि बुठा आरड़ जीउ ॥ २ ॥ मेई सुदर सोहखे ॥ साध मिंग जिन बैहु ॥ हरिधन सिजेश्रा सेई गभीर श्रपार जीउ ॥ ३॥ हरि श्रमिउ रसाइणु पीनीएँ॥ मृहि डिठै जन कै जीबीएं जारज मिम सवारि लै नित पूजह गुर के पान जीउ ॥४ ॥ जो हिर कीता आपणा ॥ तिनहि गुमाई जापणा ॥ सो छुग परधानु सो ममत्रिक जिम दे भागु जीउ ॥ ४ ॥ मन मधे प्रभु अप्रगाहीत्रा ॥ एहि रस भोगण पातिसाहीत्रा न उपनिश्रो तरे मची कारै लागि जीउ॥६॥ करता मनि वसाइश्रा ॥ जनमें का फल पाइया ॥ मनि भाजदा कत हरि रेरा थिरु होत्रा सोहाग जीउ ॥ ७ ॥ अटल पदारथु पाड्या ॥ भै भजन सरणाइया ॥ लाइ अचलि नानक तारिश्रम् ।जता जनम् अपार जीउ॥ = ॥ ४ ॥ ३ = ॥

१ व्यों मतिशुर प्रसादि ॥ मास्स महला ५ घरु ३ ॥ इति अपि अपे मनु घीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिमिरि सिमरि 本状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状

में दूरे ॥ १ ॥ सरनि देख मिटि गए त्रावे पारब्रहम की ता फिरि काहे भरे ।। २ ।। चरन सेव संत के साध सगल मनोरथ पूरे ॥ ३ ॥ घटि घटि एक वरतदा जिल थिल महीऋलि पूरे ॥ ४ ॥ पाप विनासनु सेवित्रा पित्रत्र संतन की धूरे ॥ ४ ॥ सभ छडाई खसिम त्रापि हरि जिप भई ठरूरे ॥ ६ ॥ करते कीत्रा तपावसो दुसट ग्रुए होइ मुरे ॥ ७ ॥ नानक रता सचि नाइ हरि वेखे सदा हज्रे॥ = ॥ ५ ॥ ३६ ॥ १ ॥ ३२ ॥ १ ॥ ५ ॥ ३६ ॥

🔪 वारह माहा मांभ महला ५ घरु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किरति करम के वीछुडे करि किरपा मेलहु राम ।। चारि कुंट दह दिस भ्रमे थिक ब्राए प्रम की साम।। वाहरी कितें न आबें काम ॥ जल विन साख कुमलायती उपजिह नाही दाम ॥ हरि नाह मिलीए न कत पाईए विसराम ॥ जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई भारे नगर चत्र सीगार तंत्रोल रस सणु देही सभ खाम से ग्राम ॥ 11 प्रभ कंत विहूणीत्रा मीत सुश्रामी सजग सभि जाम ॥ नानक की करि किरपा दीजै नामु ॥ हरि मेज्ह स्रश्रामी संगि प्रभ जिस का निहचल धाम ॥ १ ॥ चेति गोविंदु अराधीऐ होवै त्र्रानंदु घगा ।। संत जना मिलि पाईऐ रसना नामु भगा जिनि 11 पाइऋा प्रभ त्राए तिसहि गगा आपणा खिन 11 इक् तिसु विन्तु जीवणा विरथा जनमु जणा ॥ जिल थलि महीत्र्यलि पूरित्रा रवित्रा विचि वणा ॥ सो प्रभु चिति आवर्ड कितड़ा न दुखु गणा ।। जिनी रावित्रा सो प्रभू तिंना भाग मणा ॥ लोचदा नानक पित्रास दरसन कंड मन् मना चेति मिलाए [] सो प्रभू तिस के पाइ लगा ।। २ ।। वैसाखि धीरनि किउ वाढीआ जिना प्रेम विछोहु ॥ हरि साजनु पूरखु विसारि कै लगी माइआ धोहु ॥ पुत्र कलत्र न संगि धना हरि अविनासी ओहु पलचि 11 पलिच सगली मुई भूँठे धंधे मोहु॥ इक्स हरि के नाम बिनु अगे लई अहि खोहि ॥ दयु विसारि विगुचणा

 चरणी जो लगे तिन की निरमल सोइ ॥ नानक की प्रभ नेनती प्रभ मिलहु परापति होइ ॥ वैसार्गु सुहाना ता लगे जा सह भेटें हिंदे सोड ॥ ३॥ हिंदे जेठि जुडदा लोडीपे जिसु व्यगै सिम निभनि॥

हिर सजय दार्गाण लिगया किसै न देई विन ॥ माणक मोती नामु प्रभ उन लगे नाही सिन ॥ रग समे नाराहर्णे जेते मिन मार्गन ॥ जो हिर लोडे सो करे सोई जीय करनि ॥ जो प्रभि कीते , यापणे सेई कडीब्रहि धिन ॥ ब्रापण लीब्रा ज निर्ले

कति , आपणं संहे कही अहि धनि ॥ त्र्यापणं लोद्या ज निर्व निष्ठुंडि किउ रोनि ॥ साधू सगु परापते नानक रंग माणिने ॥ हरि जड़ रंगीला तिसु घणी जिसु के मागु मधीन ॥४॥ त्रासाङ्क तपदा तिसु लगें हरि नाहु न जिंना पासि ॥ जग जीउन पुरसु तित्रामि के माणस सदी त्रास ॥ दुपै माह निर्मुलाए ॥

श्रासाङ्ग तपदा तिसु लगें हरि नाहु न जिना पासि ॥ जम जानन पुरासु तिश्रामि के माणस सदी श्रास ॥ दुयें माइ निगुचीपे गिल पर्देसु जम की फास ॥ ज़ेहा थीजें सा लुग्णें मधें जा लिखिश्रासु ॥ रैंग्णि निहाणी पहुताणी उठि चली गई निरास ॥ जिन को साधू भेटीपे सो दरगह होह खलासु ॥ करि किरपा प्रम श्रापणी तेरे दरसन होह पिश्रास ॥ प्रम तुधु चितु द्जा को नहीं नानक की श्रारसीस ॥

ाध्यात । अम त्राप्ट विद्यु द्वा का नहां नानक का अरदात ।। आसाद्ध द्वाहरा तिद्ध लगे जिसु मिन हिर चरण निवास ।। १ ।। सार्राण सरसी कामणी चरण कमल तिउ पिआर ।। मनु तत्रु रता सच रिग इका नाष्ट्र आधार ।। निवित्रा रग क्झावित्रा दिसनि समे छार ।। हिर अमृत चृद ग्रुहावणी मिलि साथू पीरणहार ।। वणु तिणु प्रम सिंग मर्जल्या सम्रथ पुरल अपार ।। हार मिलण में मनु लोचदा करिंग मिलारण हारु ।। जिनी सस्त्रीए प्रभु पाइया

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 तनि पिश्रास दरसन घर्गी हरि जाइ मनि कोई - 11 आशि मिलावे माइ ।। संत सहाई प्रेम के हउ तिन के लागा पाइ ।। विशु सुखु पाईऐ दूजी नाही जाइ ॥ जिन्ही चाखित्रा से तृपति रहे आवाइ ॥ आपु तिआगि विनती करहि लेहु जो हरि कंति मिलाईग्रा सि विछुड़ि कतहि न जाइ विशु द्जा को नही नानक हरिसरणाइ ॥ त्रस्र सुखी वसंदीत्रा जिना मइत्रा हरि राइ॥ = ॥ कतिक दोसु कमावर्गो करम जोगु ॥ परमेसर ते भ्रुलियां विद्यापनि समे रोग - 11 होए राम ते लगनि जनम विजोग ॥ खिन महि कउडे कोई करि जितडे माइस्रा भोग ॥ विच्र न सकै किस रोज ॥ कीता किञ्च न होवई लिखित्रा धुरि संजोग ॥ वडभागी मेरा ि मिलै तां उतरहि सिम वित्रोग ।। नोनक कउ प्रभ राखि मेरे मोच ।। कतिक होवे साधसंगु वंदी विनसहि समे सोच ॥ ६ ॥ मंबिरि माहि सोहंदीत्रा हरि पिर संगि बैठडीश्राह तिन की सोभा कित्रा गणी जि साहिवि मेलड़ीत्राह ॥ मउलिश्रा राम सिउ संगि साध सहेलडीत्राह ॥ साध जना ते बाहरी से रहिन इकेलड़ी आह ॥ तिन दुखु न कबहू उतरे जम पड़ीश्राह ॥ जिनी रातिश्रा प्रभु श्रापणा से नित खड़ीत्राह ।। रतन जबेहर लाल हरि कंठि तिना जड़ीश्राह ॥ वांछे धृड़ि तिन प्रभ सरगी दरि पड़ीयाह 11 त्राराधणा बहुड़ि न जनमड़ीब्राह ॥ १० ॥ पोखि तुखारु न विश्रापई कंठि मिलिया हरि नाहु ॥ मनु बेधित्रा चरणार विंद दरसनि गोविंद गोपाल राइ ऋोट सेश सुत्रामी लाहु ॥ विखित्रा पाहि न सकई मिलि साधृ गुग् गाहु ॥ जह ते तह मिली सची प्रीति समाह ॥ करु गहि लीनी पारब्रहमि न विछुड़िश्राहु ॥ वारि जाउ लख् वेरीश्रा हरि सजग्रु श्रगम श्रगाहु ॥ सरम पई नाराइग्रे नानक दरि पईत्राहु ॥ पोखु सुहंदा सरव सुख जिस वखसे वेपरवाह ॥११ ॥ माघि मजनु संगि साधुत्रा इसनानु ॥ हरि का नामु धित्राइ सुणि सभना नो करि करम मलु उतर मन ते जाइ गुमानु । कामि करोधि न मोहीए विनसी 悉悉悉悉悉悉逐次

लोशु सुयानु ॥ सचै मारगि चलदित्रा उसतित करे जहानु ॥ अठनिंठ तीरथ सगल पुन जीअ दहश्रा परनातु ॥ जिस नो देवे दक्ष्या करि सोई पुरस्र सुजात ॥ जिना मिलिया प्रसु त्रापणा नानक निन बरमान ॥ माधि सचे से कांढीश्रहि जिन पूरा गुरु मिहरतानु ॥ १२ ॥ फनगुणि अनंद उपारजना हरि सजण प्रगटे याइ।। सत सहाई राम के करि किरपा दीया मिलाइ।। सेज मुहानी सरन मुख हुणि दुखा नाही जाइ ॥ इछ पुनी गडभागणी वरु पाइया हरि राइ ॥ मिति सहीत्रा मगलु गानही गीत गोनिंद यलाउ ।। हरि जेहा स्रारु न दिसई कोई दजा लवे न लाइ ।। हलतु पलतु संगरियोनु निहचलु दितीयनु जाइ ॥ ससार सागर ते रिस्यत् बहुडि न जनमै धाइ॥ जिहुम एक श्रनेक गुण तरे नानक चरणी पाइ।। फलगुणि नित सलाहीए जिसनो तिल न तमाइ ।। १३।। जिनि जिनि नाम धियाइया तिन के काज सरे ॥ हरिगुरु पूरा श्राराधिया दरगढ सचि खरे ॥ सरव सखा निधि चरण भउजल दिलम तरे ॥ श्रेम भगति तिन पाईश्रा विवित्रा नाहि जरे ॥ कुड़ गए दुनिधा नसी पूरन सचि भरे ॥ पारब्रहमु प्रभु सेनदे मन श्रद्धि एक धरे ॥ माह दिनम मुस्त भले जिन कउ नदिर करे ॥ नानर मंगे दरस दान किरण करह हरे ॥ १४ ॥ १ ॥ माभः महला ५ ॥ दिन रेंशि १ यों मतिगुर प्रमादि ॥ ॥ सेनी सतिगुरु आपणा हरि सिमरी दिन सभि रंग ॥ श्राप्र तिद्यागि सरगी पर्रा इति बोली र्वेख ॥ जनम जनम का बिहुडिया हरि मेलहु सजुण संख ॥ जो जीय हरि ते शिक्ष हे से सुखि न यसनि भँग ॥ हरि पिर नितु चैतु

माभ महला ४ ॥ दिन रैं थि
१ थों मितगुर प्रमादि ॥ ॥ सेनी सितगुर आपथा हिर सिमरी
दिन सिम रेंथ ॥ आपु तिआि सर्या प्रा हित पोली मिठड़े
वंय ॥ जनम जनम पा निरुद्दिया हिर मेलहु सजणु सँख ॥ जो
जोम हिर ते शिहुड़े से मुखि न वसिन भेंथ ॥ हिर पिर नितु चंतु
न पार्रेप सोजि हिठ सिम गेंथ ॥ आप प्रमार्थ निरुद्धी दोग्रु न
पार्रेप ॥ परि निरपा प्रम राखि लेह होन नाही परत्य चरेख ॥
हिर तुप शि स्ताह स्ला चहींपे निर्म वंथ ॥ नानक की
पंनीआहि गुग्जु देसा नैछ ॥ १॥ जीम की पिरथा सो
गुग हरि मित्रिय पुग्जु अपार ॥ मारि जीनिय आराभपा
गमगा पा आपार ॥ मगुर पुरंद निगु एंन की वहा जिग्रु

परवारु ।। ऊचा अगम अगाधि बोध किछु अंतु न पारावारु ।। सेवा सा की होइ छारु ॥ दीनानाथ दैश्राल तिसु भावसी संता उधारणहारु ॥ त्रादि जुगादी रखदा सचु नामु करतारु ॥ कीमति कोइ न जागाई को नाही तोजगाहारु।। मन तन त्रांतरि वसि रहे नानक नही कै सद बलिहार ॥२॥ सुमारु ।। दिनु रैंगि जि प्रभ कंउ सेवदे तिन . संत ऋराधनि सद सदा सभना का वखिसंदु ।। जीउ पिंडु जिनि साजित्रा किरपा दितीत जिंदु ॥ गुरसवदी आराधीऐ जपीऐ जाईऐ परमेसुरु मंत् ॥ कीमति कहरा वेश्रंत ॥ जिसु मनि वसे न नराइणो सो कहीए भगवंतु ।। जीव्र की लोचा पूरीऐ मिलै कंत ।। नानक जीवे जिप हरी दोख समें ही हंतु ।। दिनु रैणि जिसु न होवै सो हरिया जंतु ॥३॥ सरव कला प्रभ निमाणी थाउ ।। हिए त्रोटि गही मन त्रंतरे जिप जिप जीवां नाउ किर किरपा प्रभ त्रापणी जन धूड़ी संगि समाउ ॥ जिउ तूं राखिह तिउ रहा तेरा दिता पैना खाउ सोई ।। उदम् कराइ मिलि साधू गुरा गाउ।। दूजी जाइ न सुमई किथै क्रकरा जाउ ॥ विनासन तम हरण ऊचे अगम अमाउ ॥ मनु विछुडिआ हिए मेलीए तितु सुत्राउ ॥ सरव कलित्राणा दिनि एह हरि नानक ग्रर के पाउ ।। ४ ।। १ ।।

वार माभ की तथा सलोक महला १

मलक मुरीद नथा चंद्रहड़ा सोहीत्रा की धुनी गावणी
१ त्रों सित नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ सलोक् म०१॥ गुरु दाता

गुरु हिवै घरु गुरु दीपकु तिह लोइ।। श्रमर पदारथु नानका मनि मानिऐ सुख होइ ॥१॥ म० १ ॥ पहिलै पित्रारि लगा थर्ण दुधि॥ दुजै माइ वाप की मुधि ।। तीजै भया भाभी वेव ।। चउथै पिश्रारि उपंनी खेड ॥ पंजवै खार्ण पीत्रग्ण की धातु ।। छिवै काम्रु न प्रछै जाति ।। सतवै संजि कीत्रा घर वासु ॥ अठवै क्रोध होत्रा तन नासु॥ नावै धउले दसवै होत्रा दधा सुऋाह सिगीत उमे II गए उडिश्रा हंसु दसोए राह प्रकारी धाह 11 आइऋा

गइया मुख्या नाउ ॥ पिउँ पतलि सदिद् कार ॥ नानक यंध् पियार ॥ बाफ़ गुरू इस संसार ॥ १ ॥ दम बाज्ञनिष बीम राणि तीमा म० का मुदरु कहार्र ॥ चालीमी पूरु होइ पचासी पगु सिर्म सठी बोडेपा आर्ब ॥ मतरि का मतिहीणु असीहां का विउहारु न पार्वे ॥ नर्वं का निहलासणी मृत्ति न लार्णे अपब्रलु ॥ ढंढोलिमु ट्टिंमु डिटु में नानक जगु धृए का धनलहरू ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ त् करता पुरस् अनंम ई आपि समिट उपाती ॥ रंग परंग उपारजना वहु वहु निधि मार्ता ॥ तृ जाणहि जिनि उपाईऐ सभु खेलु तुमाती ॥ इकि आपहि इकि जाहि उठि नितुनार्वे मिर जाती ॥ गुरमुखि रंगि चललिया रिंग हरिरंगि राती ॥ से। सेगह मिंग निरंजनी हरि पुरस्तु निधार्ता ॥ तू त्रापे श्रापि मुजाणु है वड पुरस्तु वडानी ॥ जो मिन चिति तुप धिम्राइदे मेरे सचिम्रा बलि बलि हउ तिन जाती॥ १॥ मजोक म० १॥ जीउ पाइ तनु माजिया रिवया वरात वसाइ ॥ यसी देखें जिहना बोर्ल कंनी सुरित समाइ ॥ पेरी चर्न इयी करणा दिता पैने खाइ ॥ जिनि रचि रचित्रा तिसहि न जार्ये श्रंघा अंधु कमाइ ॥ जा भर्ज ता ठीकर होर्न घाडत घड़ी न जाइ॥ नानक गुर पितु नाहि पति पति पितु पारिन पाइ ॥१॥ म० २ ॥ देंदे थाउट्ट दिता चंगा मनभित ऐमा जाणीऐ ॥ सुरी मित चतुराई ता की किया करि याति वसासीरे ॥ यंतर वहि कै करम कमानै सो चहु कुडी जाणीए।। जो घरमुकमानै तिसु घरमुनाउ होनै पापि रुमार्थे पापी जाराष्टि । तु आर्थे खेल करहि समि करते किया दुजा ब्राखि बसागीएं ॥ जिचरु तेरी जोति तिचरु जोती तिचि तु बोलहि तिखु जोती कोई किछु करिटु दिसा मित्राणीए ॥ इको नदरी ग्राइम्रा हरि सुघड सुजाणीए पउडी ॥ तुधु यापे जगत उपाइ त्रध्र यापे धर्म लाइया । मोह ठगउली पाइ कै तुष्ट्र आपहु जगत् गुश्राइत्रा ॥ तिसना श्रंदरि अगनि ह तिपतै नह सहमा इहु संसार है मरि तिहाइया जंमै आइया Ħ जाइया ॥ नितु सतिगुर मोहु न तुर्ट्ह समि थके फरम कमाध्या

।। गुरमती नामु धित्राईऐ सुखि रजा जा तुधु भाइत्रा त्रापणा धंतु जर्णेदी माइत्रा सुरति उधारे ।। सोभा सुहावर्णी जिनि हरि सेती चितु लाइत्रा ॥ २ ॥ सलोकु म० २ ॥ वेखणा बिखु कंना सुनणा पेरा 11 वाभह चलगा जांभें वोलगा 11 वासह इउ जीवत करणा मरणा ।। नानक हुकमु पछािण के तउ खसमे मिलणा ।। १ ।। म० २ ।। दिसें मुखीएं जाखीएं साउ न पाइश्रा जाइ ॥ रुहला दुंडा श्रंथुला किउ गिल लगे धाइ ।। भे के चरण कर भाव के लोइण सुरित करेइ ।। नानक कहै सित्राणीए इव कंत मिलावा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सदा हउमें सदा तूं एक है तुधु दृजा खेलु रचाइया ॥ गरब उपाइ क लोग्र अंतरि जंता पाइत्रा ।। जिउ भावें तिउ रखु तू सभ तुधै लाइया ॥ कराइत्रा ।। इकना वखसिंह मेलि लैहि गुरमती इकि खड़े करिह तेरी चाकरी विखु नावें होरु न भाइत्रा ॥ होरु कार वेकार है इकि सची कारें लाइश्रा ।। पुतु कलतु कुटंचु हे इकि श्रलिपतु रहे जो तुधु भाइत्रा ॥ त्रोहि श्रंदरह बाहरह निरमले समाइत्रा ॥ ३ ॥ सलोकु म० १ ॥ सुइने के परवांत नाइ गुफा करी के पाणी पइत्रालि ॥ के विचि धरती के श्राकासी उरिं रहा सिरि भारि ॥ पुरु करि काइआ कपड़ पहिरा धोवा सदा कारि ॥ वगा रता पीत्रला काला वेदा करी पुकार ॥ होइ कुचीलु मित विकार ॥ ना हउ ना मैं ना हउ होवा रहा मल धारी दुरमति नानक सबदु बीचारि ॥१॥ म० १ ॥ वसत्र पखालि पखाले काइआ आपे संजिम होवे ।। अंतरि मैलु लगी नही जाएँ वाहरहु मिल मिल जाले ॥ वसतु पराई पइत्रा जम श्रंधा भूल करि जाने हउमें विचि दुखु घाले ॥ नानक गुरमुखि हउमें तुरे ता हरि हरि नामु धियावै ॥ नामु जपे नामो स्राराधे समावे ॥ २ ॥ पवड़ी ॥ काइत्रा हंसि संजोगु मेलि मिलाइआ ॥ तिन ही कीञ्चा विजोग जिनि उपाइत्रा ।। मुरखु भोगे भोगु दुख सवाइत्रा ।। सुखहु उठे रोग पाप कमाइत्रा ।। हरखहु विजोगु सोग्र उपाइ खपाइत्रा ॥ मृरख गणत गणाइ भगड़ा पाइश्रा ॥ सतिगुर चुकाइश्रा 11 करता करे हथि **भग**ड़ होगु

₹₹⊏ ) गइत्रा मुइत्रा नाउ ॥ पिछे पतील सदिह कात्र ॥ नानक मनमुखि यंधु पियारु ॥ बाक्कु गुरू हुना ससारु ॥ म॰ १ ॥ दस वाज्ञतिश वीस रािख का सुदरु कहार्ने ॥ चालीमी पूरु होइ पचासी पगु खिसे सठी के बोढेपा यार्ने ॥ मतिर का मतिहीशु स्रसीहां का निउहारु न पारें ॥ नरें का सिहजासणी मृलि न जासे अपब्लु ॥ ढंढोिलिमु हृद्धिम् डिठु मै नानक जगु भृए का धारतहरू ॥ ३ ॥ पउडी ॥ तू करता पुरसु अगम है आपि ससिट उपाती ॥ रंग परंग उपारजना बहु बहु निधि भाती ॥ तृजासहि जिनि उपाईऐ मस खेलु तुमाती ॥ इकि आपहि इकि जाहि उठि पितु नार्ने मिर जाती ॥ गुरमुखि रिंग चलुलिया रिंग हिररिंग राती ॥ सो सैरह सिंत निरंजनो हरि पुरस्तु निधाती ॥ तू त्रापे त्रापि सुजाणु है वड पुरखु वडाती ॥ जो मनि चिति तथ धिम्राइदे मेरे सचिम्रा बलि बलि हउ तिन जाती ॥ १ ॥ सज्ञोक म० १ ॥ जीउ पाइ तनु साजिया रिवया वस्पत बणाइ ॥ त्रखी देखें जिहना बोलें कनी मुरति समाइ ॥ पैरी चलें इथी करणा दिता पेनैं स्वाइ ॥ जिनि रचि रचित्रा तिसहि न जार्णे अर्घा अंधु कमाइ ॥ जा भजे ता ठीकर होवै घाडत घडी न जाइ॥ नानक गर बिज नाहि पति पति निष्ण पारिन पाइ ॥ १॥ म० २ ॥ देंदे थाउह दिवा चगा मनभूवि ऐसा जाणीऐ ॥ सुरिन मति चतुराई ता की किया परि आलि वस्तासीए ॥ अतर वहि के करम कमात्रे सो चहु कुडी जाखीए।। जो घरम कमात्रे तिसु घरमुनाउ होत्रे पापि कमार्गे पापी जासीए । तु आपे खेल करहि सभि करते किया द्जा आखि बखाणीएं ॥ जिचह तेरी जोति तिचह जोती निचित् बोलहि निषु जोती सोई किंडु करिंह दिखा सिम्राणीएँ॥ इको सुघड सुजाणीए नानक गुरमुखि नदरी याइया हरि पउडी ॥ तुधु ऋषे जगत् 11 उपाइ त्रध धर्षे लाइश्रा ॥ मोह ठगउली पाइ कै त्रध श्चापहु

नानक गुरमुखि नदरी आह्या हरि इक्को सुवह सुआसीए ।। २ ।। पउडी ।। तुत्रु आपे जगत उपाह के तुपु आपे धपे लाह्या ।। मोह ठगउली पाह के तुपु आपढ़ जगतु पुआह्या ।। तिसना अदिर आगीन है नह तिपते सुखा तिहाहया ।। सहसा हह संसार है मिर कमे आह्या जाह्या ।। वित्त सतिगुर मोह न तुर्वह सिम थके करम कमाह्या 表表表表:本表表表表表表表表表表表表表表表 भावसी नानक रखें लाज ॥१॥ म०१॥ इकु पराइत्रा नानका उसु य्यर उसु गाइ ॥ गुरु पीरु हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ ॥ गली भिसनि न जाईऐ छुटे सचु कमाइ 11 मारण पाहि मिह होइ हलालु न जाइ ॥ नानक गली कुड़ोई कुड़ो पले पाइ ॥ २ ॥ म०१॥ पंजि नियोजा यखन पंजि पंजा पंजे नाउ ॥ पहिला सच हलाल दुइ तीजा खँर खुदाइ ॥ चडथी नीच्रति रासि मनु पंजवी सिफिति सनाइ ॥ करणी कलमा त्राखि के ता मुसलमाण सदाइ ॥ नानक जेने कुड़ियार कुड़ें कुड़ी पाइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ इकि रतन पदारथ वणजदे इकि कचें दे वापारा ॥ सतिगुरि तुरें ग्रंट्रि रतन भंडारा ॥ विशा गुर किने न लिधिया ग्रंधे भडिक कृड़िब्रारा ॥ मनमुख द्वां पित मुए न वृक्ति वीचारा ॥ इकसु वाभह द्जा को नहीं किसु अर्ग करहि पुकारा ॥ इकि निरधन सदा भउकदे इकना भरे तुजारा ।। विखु नावें होरु धनु नाही होरु ॥ नानक स्रापि कराए करे ग्रापि छारा सवारणहारा ॥ ७ ॥ सत्तोकु म०१॥ मुसलमाणु कहावणु जा होइ ता मुसलमाणु कहावैं।। अवलि **ग्र**उलि दीतु करि मसकलमाना मालु मुसार्वे ॥ होइ मुसलिम्र दीन मुहार्गे जीवरण का भरमु चुकावें ।। रव की रजाइ मंने सिर उपरि मंने आपु गवावे ॥ जीया तउ नानक सर्व मिहरंमति हाइ त मुसलमाणु कहार्वे ॥ १ ॥ महला ४ ॥ परहरि काम क्रोधु भूठु निंदा तिज माइत्रा त्रहंकारु चुकावे ॥ तिज काम्र कामिनी मोहु श्रंजन माहि निरंजनु पाये ॥ तिज मानु श्रिममानु प्रीति सुत तिज पित्रास त्रास राम जिव लावै।। नानक साचा मनि सवदि हरिनामि समावै ॥२॥ पउड़ी ॥ राजे रयति हट पटण वाजार हुकमी ढहसीत्रो ॥ पके वंक कोइ न रहसीय्रो ॥ दुत्रार मुरख़ जाएँ त्रापरो ।। दरवि भरे भंडार रीते इकि खरो ॥ ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे ॥ नाग मिलख घर नार सि त्र्यापणे ॥ तंबू पत्तंघ निवार सराइचे लालती ॥ नानक सच दातारु सिनाखतु कुद्ररती ।। ⊏।। सलोकु म० १ ॥ नदीञ्चा होवहि घेणवा सुंम होवहि दुधु घीउ ॥ सगली सकर

( { 8° }

kakakak akakakakakakak akak चर्ल चलाहमा ॥ ४ ॥ सलोकु म० १ ॥ कृहु बोलि मुखारु खाइ॥ अप्रती नो ममभाप्रशि जाउ ॥ मुठा आपि मुहाए साथै ॥ नानक ऐसा ब्राग्रार्प॥ १ ॥ महला ४ ॥ जिस दें ब्रदरि सर्चुई सो सचा मुखि मचु अनाए ॥ ओहु हरि मारिंग आपि चलदा होरना नो हरि मारगि पाए ॥ जे ऋगै तीरथु होइ ता मतु लई छपडि नार्वे सगरी मनु लाए ॥ तीरथु पूरा सनिगुरू जो अनदिनु हरि हरि नामु धिश्राए ॥ त्रोहु त्रापि छुटा कुटन सिउ दे हरि हरि नामु सम ग्रमटि छडाए ॥ अन नानक तिसु निन्हारणे जो श्रापि जपे श्रापा नामु जपाए ॥ २ ॥ पउडी ॥ इकि उद्द मृतु चुिण खाहि नण स्रिड बासा ॥ इकि भगवा बेसु करि फिरहि जोगी सनिव्यासा ॥ अदरि इसना बहुत छादन भोजन की आसा ॥ निरथा जनमु गिरही न उदाया ॥ जम कालु सिरहु न उत्तरें त्रिनिधि मनसा ॥ गुरमती काल न आरे नेहैं जा होरें दासनिदासा ॥ सचा सनद सचु मनि घर ही माहि उदामा ॥ नानम सतगुरु सेप्रनि श्रापणा से ब्रामा ते निरामा ॥ ४ ॥ सलोहु म०१॥ जे स्तु लर्गे क्पडेजामा होइ पलीत ॥ जो रत पीनिह माणसा तिन क्वि निरमल चीतु ॥ नानक नाउ ख़दाइ का दिलि हछ प्रुखि लेहु ॥ अपरि दिवाजे के भूठे अमल क्रहु॥ १॥ म० १॥ जा इउ नाही ता कि आ आसा किंदु नाही किया हारा ॥ कीता करणा कहिया कथना भरिश्रा मिर भरि घोता ॥ आपि न बुक्त लोक बुक्तई ऐसा आपू

नानक नाउ खुदाइ का दिलि हक्ष मुखि लेहु ॥ अप्रिर दिवाजे दुनी
के मूठे अमल क्रम्ह ॥ १ ॥ म० १ ॥ जा इउ नाही ता किआ आसा
किंदु नाही किआ हाग ॥ कीता करणा किह्या कथना भरिया
भरि मिर घोग ॥ आपि न उस्ता लोक उस्ताई ऐसा आग्
होग ॥ नानक अधा होइ कं दसे राहि समग्र मुहाए सार्थ ॥ अर्ग
गह्या मुह मुहि पाहि सु एसा आग् जाप ॥ २ ॥ पउडी ॥ माहा स्ती
सभ त् घडी मूरत वीचारा ॥ त् गखर्त किनै न पाइओ सचे बलस
अपारा ॥ पाडआ मूरतु आसीए जिम्र लग्न लोग्न आहमरा। नाउ
पदार ॥ पाडआ मूरतु आसीए जिम्र लग्न लोग्न माम्र धनु लटिआ

भगती भरे भडारा ॥ निरमलु नामु मनिया दरि सचै सचिकारा ॥ ।जमदा जीउ पराग्र ई यविरि जोति व्यपारा ॥ सचा साहु इंड त् हारु जगतु वयानारा ॥ ६ ॥ सलोडु म॰ १ ॥ मिहर मसीति।सदड मुमला हेंड हलानु इराष्ट्र ॥ सरम सुनित सीलु राना होहु हुसलमाखु॥

अ वस्त्री कारा सन्नु पीरु क्लमा क्स्म निराज ॥ तस्त्री सा विद्य अ { **8 8 9** 

表表表表: 承求表表表表表表 表表表表表表表表表表 भावसी नानक रखें लाज ॥ १॥ मं० १॥ हकु पराइत्रा नानका उसु स्थर उसु गाइ ॥ गुरु पीरु हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ।। गली भिसति न जाईऐ छुटै सचु कमाइ मारण पाहि 11 महि होइ हलालु न जाइ ॥ नानक गली कूड़ोई कुड़ो पले पाइ ॥ २ ॥ म०१॥ पंजि नित्रोजा चलत पंजि पंजा पंजे नाउ॥ पहिला सच हलाल दुइ तीजा खेर खुदाइ ।। चउथी नीत्राति रासि मनु सिफति सनाइ ॥ करणी कलमा त्राखि के ता मुसलमाणु सदाइ॥ नानक जेते कुड़ियार कुड़ै कुड़ी पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इकि रतन पदारथ वराजदे इकि कचें दे वापारा ॥ सतिगुरि तुरुँ श्रंदरि रतन भंडारा ॥ विशु गुर किनै न लिधिश्रा श्रंधे भउकि दुजै पचि मुए न व्भिहि वीचारा ॥ इकसु कृडिश्रारा ॥ मनग्रुख वाभह दूजा को नही किसु अर्ग करहि 'पुकारा ।। इकि सदा भउकदे इकना भरे तुजारा।। विशु नावें होरु धनु नाही होरु छारा ॥ नानक ग्रापि कराए करे श्रापि सवारणहारा ॥ ७ ॥ सत्तोकु म०१॥ मुसलेमाणु कहावणु मुसकल जा होइ ता मुसलमाणु कहावै।। अविल अउलि दीनु करि मिठा मसकलमाना मालु मुसावे ।। होइ मुसलिम दीन मुहार्गे जीवण का भरमु चुकावें ॥ रव की रजाइ मंने सिर उपरि मंने आपु गवावै ॥ तउ नानक जीय्रा सरव मिहरंमति हाइ म्रुसलमाणु कहार्वे ॥ १ ॥ महला ४ ॥ परहरि कान क्रोधु तिज माइत्रा त्रहंकारु चुकावे ॥ तिज काम्र कामिनी मोह श्रंजन माहि निरंजनु पाये ॥ तिज मानु श्रमिमानु प्रीति सुत तिज पित्रास त्रास राम लिव लावै।। नानक साचा मनि समावै ाशा पउड़ी । राजे रयति सवदि हरिनामि कोइ न रहसीय्रो ॥ हट पटण वाजार हुकमी ढहसीत्रो ॥ पके बंक दुञ्चार मूरखु जाणै ञ्चापणे ॥ दरिव भरे भंडार रीते इकि खरो।। हाथी पाखरे ॥ वाग मिलख घर बार तुखार सि त्रापणे ।। तंबू पलंघ निवार सराइचे लालती ।। नानक सच कुद्रती ॥ = ॥ सलोकु सिनाखतु म॰ १॥ नदीय्रा होवहि धेगावा सुंम होवहि दुधु घीउ ॥ सगली धरती सकर

होत्रै सुसी क्रेस निन जीउ ॥ परततु सुझ्ना रषा होत्रै हीरे लाल जडाउ ॥ भी तृहै मालाहणी त्राख्य लहै न चाउ ॥१॥ म० थठारह मेरा होर्रे गरडा होड सुत्राउ ॥ चंद पिरदे रसीम्रहि निहचलु होने थाउ ॥ भी तृ श्राखण लहे ŧ सालाहणा न चाउ ॥ २ ॥ म० १ ॥ जे देहे दुस्त लाईऐ पाप गरह दुइ राहु ॥ रतु पीरो राजे सिरै उपरि रखीद्यहि एवे जापे भाउ ॥ भी मालाहरमा प्रावक्त लहे न चाउ ॥ ३॥म० १॥ श्रमी पाला स्प् खाणा होते वाउ ॥ सन्ते दीया मोहणीया इसनरीया नानक सभी जाउ ॥ भी वं है सालाहरू। श्राखरा ॥ १ ॥ पाडी ॥ पदफैनी गैपाना खमस न जागई ॥ दैगना त्रापुन पन्त्रामाई ॥ कनहि बुरी संमारि वादे खपीएँ ॥ विश वैकारि भरमे पचीए ॥ सह दोने इक जाएँ सोई सिभःमी॥

इफरासे परधा दससी ॥ सभ दनीया सिर्भे दरि दी गनि आप गर्बाईऐ सलोकु ॥ मो जीविद्या निम मनि विसया सोइ ॥ नानक श्रवर जीर मोड ॥ जे जीर पिन लथी जाड ॥ सभु हरामु क्छि खाइ ॥ सनि रंग् मानि रंग् रगि स्ता नचै नग्र - 11 मुठा जाड ॥ तिण नात्रै पनि गङ्या गताइ ॥ १ ॥ म० खार्थे क्रिया पैधे होड ॥ जा मनि नाही सचा मेराकियाधिउ गृड मिठा क्रिया मैदा क्रिया कपड किया सेज सखाली कीजिश भोग निलास । किञ्चा क्षित्रा नेत स्वतासी आर्थ महसी वास ॥ सानक सचे नाम विशु सभे टोल बिगास ॥ २ ॥ पत्रडी ॥ जाती दे **किश्रा** सच परखोएे ॥ महुरा होने हथि मरीणे चखीएे ॥ सचे की सिरकार छुग छुगु जाखीए ॥ इसम्र मने मिरदार दरि दीवाखीए ॥ फुरमानी है उत्तर खसमि पठाइत्रा ॥ तत्रलताज वीचार सबदि सुणाइत्रा ॥ इकि होए असमार इकना साखती॥ इकनी बधे भार इकना ताखती ।। १० ।। सलोकु म०१॥ जापराताकटिया रही सु पलरि याडि ॥ सणु कीसारा

विधिया क्षु लहमा तनु भाडि॥ दुहपुड चकी बोडि के पीसण् याह बहिडु ॥ जो दिर रहे सु उसे नानक यात्र डिडु ॥ १॥ म० १॥ बेसु स्टिक्ट के के किया के 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 जि मिठा कटिया कटि कुटि वधा पाइ ॥ खुंढा यंदरि रख़ि टटरि पाईऐ देनि कसू मल सजाइ ॥ रसु सु विललोइ ।। भी सो फोगु समालीएँ दिचै श्रिग जालाइ ।। नानक पतरीए वेखह लोका श्राइ ॥ २ ॥ पत्रडी ॥ इकना मरसु किसँ घगोरिया ॥ मरि मरि जंमहि नित श्रास ।। त्र्यापनर्डे मनि चिति कहनि चंगेरित्रा ॥ जम नित मनमुख हेरिया ॥ मनमुखु लूग हाराम किया न जागिया ॥ वधे करनि सलाम खसम न भागित्रा ॥ सचु मिलें मुखि साहिव भावसी ॥ करसिन तखित सलामु लिखित्रा पावसी ॥ ११ ॥ म० १ सलोकु ।। मछी तारू किया करे पंखी किया 'त्राकासु ॥ पथर पाला किया करे खुसरे किया घर वासु ॥ कुते चंदन लाईऐ भी सो कुती धातु ।। बोला जे समकाईए पड़ी त्रहि सिमृति पाठ।। चानिण रखीएं दीवे वलहि पचास ॥ चउगो सहना चुिण चुिण खार्वे घासु ॥ लोहा मारिण पाईऐ ढहै न होइ कपास ॥ नानक मृरख एहि गुण बोले सदा त्रिणासु ॥ १ ॥ म० १ ॥ कैहा कंचनु तुटें सारु ॥ अगनी गंढु पाए लोहारु ॥ गोरी सेती तुटें भतारु ॥ पुतीं गंढु पत्रे संसारि ॥ राजा मंगे दितै गंद्ध भुखित्रा गंद्ध पर्वे जा खाइ ।। काल्हा गंद्ध नदीत्रा मीह भोल ।। गंद्ध परीती मिठे बोल ।। बेदा गंद्ध बोले सच्च कोइ ।। सङ्क्रा गंद्ध नेकी गंड पर्वे मुहि मार ॥ होइ ।। एतु गंढि वरते संसारु ।। मृरख नानकु त्राखे एहु वीचारु ।। सिफती गंढु पर्वे दरवारि ।। २ ।। पउड़ी ।। श्रापे कदरित साजि के श्रापे करे वीचारु।। इकि खोटे इकि खरे श्रापे परखणहारु ।। खरे खजाने पाईऋहि खोटे सटीऋहि बाहरवारि ॥ सची दरगह सुटीग्रहि किसु त्रागे करहि पुकार ॥ सतिग्रर पिछै भजि पत्रहि एहा करगी सारु ॥ सतिगुरु खोटिश्रहु खरे के सवदि सवारणहारु ॥ सची दरगह मंनीत्रनि गुर प्रेम पित्रारि गगत तिना दी को किया करे जो यापि वखसे करतारि ॥ १२ ॥ सलोकु म० १॥ हम जेर जिमी दुनीत्रा पीरा मसाइका राइत्रा ॥ में रविद वादिसाहा अफज् खुदाइ ॥ एक तूही एक तुही ॥ १।। न देव दानवा नरा।। न सिध साधिका धरा

parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and parameter and pa होत्रै सुसी करे नित जीउ ॥ परतत् सुटना रुपा होत्रै हीरे लाल जडाउ ॥ भी त है सालाहणो आखण लहे न चाउ ॥ १ ।। म० श्रठारह मेता होते गुरुडा होड समाउ ॥ चढ धरख श्रावर लहे रखीग्रहि निहचल होते थाउ है सालाहणा 11 भीत न चाउ ॥ २ ॥ म० १ ॥ जे देहै दुख़ लाईऐ पाप गरह रतु पीणे राने सिरै उपरि रखीग्रहि एवे जापे १ ॥ श्रमी पाला सालाहणा आखण सहै न चाउ ॥ ३॥ म० वाउ ॥ सरगै दीत्रा होरी खासा होरी मोहगीग्रा नानक सभी जाउ ।। भी न है सालाहणा श्राखरा जागई ॥ ४ ॥ पत्रही ॥ तदफैनी गैराना त स्वसम खपीएें ॥ देनाना त्रापुन पन्त्रागुई ॥ कनहि बुरी ससारि वादे विश्र नार्ने बेक्निर भरमे पचीएे ॥ सह दोने इक जाएँ दनीय्रा गोग्र क्फरारों परधा दक्तमी 11 सभ दरि दीतानि आपु गराईऐ मिभी सलोकु ॥ सो जीवित्रा निम् मनि वसित्रा सोड ॥ जीरे कोड़ ॥ जे जीरे पनि लयी जाड ।। सम्र हराम खाइ॥ राति रगुमानि रगुरगि रता नचै नगु मुठा जाड ।। तिल नार्ने पति गहत्रा गराह ।। १ ।। म० लाधे किया पैधे होड मनि नाही क्रिया जा मेना किया विउगाड मैश क्रिया मिठा रिया क्रिग्रा क्पड किया सेन सखाली कीजिंडि मोग **जिलास** 

खबासी आर्रे महली वास नानक विशास ॥ २ ॥ पत्रडी । जाती है परखीए ॥ महरा होते हथि मरीए चलीए ॥ मचे की मिरकार जग जुर जार्योऐ ॥ हुरमु मने मिरदार दरि दीतार्योऐ ॥ फ़रमानी है कार खसमि पठाइत्रा ॥ तत्रलतान बीचार सबदि मुणाइया ॥ इकि इम्ना साखती॥ इम्नी वधे भार इम्ना ताखती 🕧 १० 📙 म०१॥ जापराता कटिया रही सु पलरि वाडि ।। सग्र कीसारा विधिया क्या लह्या तनु माडि॥ दुइ पुड चकी जोडि कै

विहेटु ॥ जो दिन रह सु उनरे नानक अजु डिटु ॥ १ ॥ म० १ ॥

॥ जा तुधु भावहि ता करहि विभूता सिङी नादु वजावहि ॥ जा तुध् भावे ता पड़िह कतेवा मुला सेख कहावहि ॥ जा तुधु भावे ता होवहि राजे रस भावे तेग वगा शह कस बहुतु कमावहि ।। जा तुधु ।। जा तुधु भावै जाहि दिसंतरि किट जावहि तुधु भावे नाइ रचावहि तुधु श्रावहि ॥ जा भाविह ।। नानकु एक कहै वेनंती होरि सगले कूड़ु कमावहि म० १ ॥ जातूं वडा सभि वडियांईया चंगे चंगा सचा ता सभु को सचा कूड़ा कोइ न कोई ।। आख़ग्रु वेख़ग्रु चलग्रु जीवग्रु मरगा धातु ॥ हुकमु साजि हुकमै विचि रखें नानक सचा त्र्रापि ॥२॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु सेवि निसंगु चुकाईऐ भरम् सतिगुरु त्राखै कार सु कार कमाईऐ । सतिगुरु होइ दइश्रालु त नाम्र धित्राईऐ ॥ लाहा भगति सु सारु गुरमुखि पाईऐ ॥ मनमुखि कूड़ गुवारु कुड़ कमाईए ।। सचे दै दरि जाइ सचु चवाईऐ ॥ सचै श्रंदरि महिल सचि बुलाईऐ ॥ नानक सचु सदा सचित्रारु सचि समाईऐ ॥ १५ ॥ सलोकु म० १ ॥ कलि काती राजे कासाई धरमु पंख करि अमावस सचु चंद्रमा दीसै नाही हउ भालि त्रिकुंनी होई॥ त्राधेरे राहु न कोई ॥ विचि हउमै करि दुखु रोई ॥ कहु नानक किनि विधि गति होई ॥ १ किल कीरति परगढु चानसु संसारि ॥ गुरमुखि कोई उतरे पारि॥ तिसु देवै जिसनो करे 11 नानक गुरम्रखि रतन सो लेवै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तै भगता सैसारीआ कदे न आइआ ॥ त्रापि त्रभुलु है न करता भ्रलै आपे मेलिअनु जिनी सचो सचु कमाइआ॥ सैसारी भ्रलाइत्रा ॥ भगत जिनि वोलि बोलि कुड़ खुश्राइश्रनु विख् जागानी काम्र करोधु विसु चलण सार न वधाइत्रा ॥ भगत हरि चाकरी जिनी अनदिनु- नामु धित्राइत्रा ॥ दासनिदास जिनी विचहु श्रापु गवाइश्रा ॥ श्रोना खसमै कै दरि सचै सबदि सुहाइआ।। १६॥ सलोकु म०१॥ सबाही सालाह जिनी धिश्राइश्रा इकमिन ।। सेई पूरे साह वखते उपिर लिंड ग्रए ।। दूजे बहुते मन कीत्रा मती खिंडीत्रा।। वहुतु पए असगाह गीते खाहि न निकलहि॥

एक दिगरि कुई ॥ एक तुई एक तुई ॥ २ ॥ म० १ ॥ न दादे दिहंद श्रादमी ॥ न सपत जेर जिमी ॥ दिगरि कई श्रसति एक एक म॰ १॥ न सुर ससि मंडलो ॥ न सपत दीप पउण थिक न कई ॥ एक तुई एक तुई ॥ ४ ॥ म॰ १ ॥ न रिजकु दमत आ कसे ॥ हमारा एकु आस वसे ॥ असनि एक दिगर हुई ॥ एक तुई एक तुई ॥ ५ ॥ म० १ ॥ परंदए न गिराह जर ॥ दरखत श्राव त्राम कर ॥ दिहंद सुई ॥ एक तुई एक ६॥ म०१ ॥ नानक लिलारि लिखिया मोड ॥ मेटिन सार्ककोइ ॥ धरें हिरें सुई ॥ एक तुई एक तुई ॥ ७ ॥ पउड़ी ॥ सचा तेरा पद्यागित्रा ॥ हुकमु गुरमुखि जाणित्रा ॥ गुरमवी आपु गवाइ सच वीचारि नीसारिएश्रा ॥ सचा सबढ भ्रलागित्रा ॥ मनमस्य सदा कडियार भगमि जाग्रिश्रा विख नावें दख n जाणिया ॥ नानक पारत् यापि जिनि खोटा खरा पछ।णिया॥ १३॥ १ ॥ सीहा बाजा चरगा कडीया एना खवाले घाड खानि तिना मास खवाले एहि ॥ नदीश्रा चलाए राह टिये देखाले थली करे अमगाह ॥ कीडा थापि देह पातिसाही लमकर करे सम्राह ॥ जेने जीम जीनहि लैं साहा जीनाले सचे भावे श्रमाह ॥ नामक जित्र जित्र तिउ ॥ म॰ १ ॥ इकि मामहारी इकि तुख खाहि इकि मिटीया महि मिटीया खाहि ॥ समारी पउरा समारि ॥ इकि निरंकारी नाम आधारि॥ जीवै दाता न कोइ ॥ नानक मुठे जाहि नाही मनि सोइ 11 पूरे गर की कार करमि कमाईऐ गुरमती 11 ग्राप गवाइ घिद्याईऐ ॥ दजी कारे लिंग जनमु गवाईऐ ॥ निख नावे सभ विस पेमे संबद्ध मालाहि समाईऐ सचि विग्य मतिगुरु मेरे नाही मुख निरास फिरि श्राईऐ दनीया खोटी रामि कमाईऐ क्रड सालाहि पति मन मिउ भारे ता

वार्राह गार्राह

तुषु

法法法法法法法法法法法 法法法法法法 ।। जा तुधु भावहि ता करहि विभूता सिङी नादु वजावहि ।। जा भावै ता पड़िह कतेवा मुला सेख कहावहि ॥ जा तुधु भावै कस वहुतु कमावहि।। जा तुधु भावै तेग वगा शह होवहि राजे रस कटि जावहि ।। जा तुधु भावे जाहि दिसंतरि तुधु भावे नाइ रचावहि तुधु गला घरि त्रात्रहि ॥ जा होरि सगले कूड़ कमावहि ।। नानकु एक कहै बेनंती सभि विड्यांईया चंगे चंगा सचा ता सभ्र को सचा कूड़ा कोइ न कोई ।। आख्यु वेख़्यु चलग्रु जीवग्रु मरगा धातु ॥ हुकम्र साजि हुकमै रखें नानक विचि सचा त्रापि ॥ २॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु सेवि निसंगु भरम् चुकाईऐ सतिगुरु त्राखे कार सु कार कमाईऐ । सतिगुरु होइ द्श्त्रालु नाम्र धित्राईऐ ॥ भगति सु सारु गुरमुखि पाईऐ ॥ मनमुखि लाहा कूड़ गुवारु कूड़ कमाईऐ ॥ सचे दे दिर जाइ सचु चवांईऐ ॥ सचै बुलाईऐ ॥ नानक सचु सदा सचित्रारु सचि समाईऐ श्रंदरि महलि सचि ।। १५ ।। सलोकु म० १ ।। किंच काती राजे कासाई धरमु पंख करि अमावस सचु चंद्रमा दीसे नाही चिड्या ॥ कह हउ भालि विकुंनी होई॥ श्राधेरे न कोई ॥ विचि हउमै राहु रोई ।। कहु नानक किनि विधि गति होई ।। १ ॥ ş किल कीरति परगडु चानगु संसारि ॥ गुरमुखि कोई उतरै पारि॥ करे तिसु देवे जिसनो 11 नानक गुरम्रखि तै रतनु सो लेवै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सैसारीत्रा भगता जोड़ है न कदे न आइआ।। त्रापि अभुलु भुलै करता दा श्रापे मेलिश्रनु जिनी सचो सचु कमाइश्रा॥ सैसारी भुलाङ्या ॥ भगत जिनि वोलि वोलि विखु खुआइअनु कूड़ खाइआ जागानी काम्र करोध्र विस्र चलरा सार न वधाइश्रा ॥ भगत हरि चाकरी जिनी अनदिनु- नामु धिआइआ।। दासनिदास होइ जिनी विचहु आपु गवाइआ।। स्रोना खसमै कै दरि सचै सबदि सुहाइआ।। १६॥ सलोकु म०१॥ सबाही सालाह जिनी धित्राइत्रा इकमिन ।। सेई पूरे साह वखते उपिर लिंड ग्रुए ।। दूजे वहुते मन कीत्रा मती खिंडीत्रा।। वहुतु पए ग्रसगाह गोते खाहि न निकलहि॥

表表表表:表表表表:表表:表表表:表表表表表 भउकीश्रा खाधा तीजै गिराह तिखा п मही भरव दइ श्रकी खाणे सिउ दोसती चउथै ऋोई ऊंघ 11 रचिश्रोत से पदारि गइआ -11 मी उठि वादु जे ऋठी होइ ॥ नानक पिड वधी ॥ समे वेला वखत सभि भउ २ ॥ सेई परे वसै सचा नावण्य होइ॥ १॥ म० इकते जिनी पूरा पाइत्रा ॥ अठी वे परवाह रहनि रंशि रूपि त्रशाह विरत्ने पाईत्रहि ॥ करमि पूरै पूरा गुरू पूरा जाका बोलु ॥

नानक परा जे करे घटै नाही तोला ।। २ ॥ पउडी ।। जा तृं मठी धंधे चोरि महल पाईऐ ॥ समाईऐ ॥ गवाईऐ ॥ जित घटि मच न तलाईऐ परे बटि तोलि कोइ किउकरि 11

हउमै जाईऐ ॥ लईग्रनि खरे परिब दरि बीनाईऐ पुर गुरि पाईऐ सलोक म० श्रही H १७ 11 नावा खंड सरीरु -11 तिस विचि नउ सालाहिया गणी गहीरु करमयंती 11 गुरु पीरु ।। चुउथै पहरि सवाह कै उपजै सुरतित्रा चाउ तिना सिउ दोसती मनि मुखि सचा नाउ Ħ वंडीऐ करमी होइ पसाउ ॥ ऋंचन काइआ कमीऐ वंनी चड़े चड़ाउ ॥ जे होवे नदिर सराफ की बहुड़िन पाई ताउ सती Ħ सत्

।। श्रोधै पाद भला बहीए परिद्या पासि वीचारीऐ पुनु रामि खोटे सटीग्रहि खरे कीचहि सावासि फादल नानका दुखु सुखु खसमै पासि ॥ १ ॥ म०२॥ पउणु माता धरति महतु ।। दिनस राति दाई दइ चंगियाईया बुरियाईया वाचे 11 हदरि ।। करमी आपो आपणी के नेहैं के दृरि ॥ जिनी नामु धिआइआ गए ममकति मालि ॥ नानक ते छुल उजले होर केती छुटी नालि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मचा मोजनु माउ सतिग्ररि दसिया॥ सचै ही पतीयाह सचि निगमिया॥ गिरांइ निज्ञधरि विस्था n सतिगुरि रहिनद्या ॥ मर्चे दीवाणि कृदि न जाईए ॥ भृटो भृद्ध बखाणि

सर्गदे

नीमाणि

पाईऐ

सर्चे

समार्रेषे ॥

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ।। सचु सुिण बुिक वखािण महिल बुलाईएे ।। १८।। सलोकु म०१॥ पहिरा श्रगनि हिवै कराई वरु वाधा भोजनु सारु ॥ सगले हाक चलाई ॥ करि पीवा ताराजी अंबरु तोली धरती धर टंकु चड़ाई ॥ एवडु वधा मावा नाही सभसे निधि श्राखि कराई ॥ जेवड मन श्रंदरि करी मि रजाई दे करे ।। नानक नदरि करे जिस्र १॥ म० २॥ त्राखणु श्रीखि न रजिश्रा सनिशा ऋखी देखि रजीत्रा इक वंन न गण गाहक भुख न उतरे गली भ्रख न जाइ 11 नानक भ्रखा कहि गुणी समाइ गुग ॥ पउड़ी 11 3 विग्र कपाईऐ ॥ विश्र सचे कड़िश्रारु वंनि ॠड़ रलाईऐ ॥ विग्र सचे ॥ विग्र सचे तन छारु छारु खाईऐ जि विश्र सचे पाईऐ 11 दरवारु कुड़ि न खुऋाईऐ लगि लालचि महल् ठगिश्रो 11. सभ्र जग्र ऋाईऐ जाईऐ ॥ तन महि ऋगि सवदि त्सना सलोक ξ संतोख 11 38 11 म० 11 नानक गुरु रुख धरम गित्रात ।। रिस रिसत्रा हरित्रा सदा पके करामि धिश्रानि खादा लहै दाना के सिरि दानु ॥ १॥ म० फ़ुन जबेहर लाल ॥ तितु फुन का विरख़ पत परवाला रतन लगहि हिरदे रिदे निहालु ॥ नानक करमु होवे मुखि मसतिक **अठस**िठ तीरथ की चरगी पूजे लेख ॥ गुर हेत लोध कोप चारे नदोत्र्या ऋगि पवहि 11 जीवदिश्रा नानका तरीएं करमी लिंग ॥ २ ा। पउडी ॥ मरु किनि समभाईऐ न पछोताईऐ संसारु भूडा इह बुरा खै कालु सिरि धाईऐ काल 11 जंदारु मारे दाईए ॥ त्रापे देइ पित्रारु मंनि वसाईऐ पाईऐ भरीऐ विलंम 11 गुरपरसादी व्रिक तुमी त्रमा विसु ॥ सलोक़ म० १ 11 श्रकु धत्रा वसहि तिसु त् चिति जिसु ॥ मनि मुखि नानक कहीएे किस्र हंढनि करमा बाहरे ॥ १॥ म०

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚**亚 रिग्तु माथि कव उतम क्य नीच ॥ कव चंदनि कव अकि डालि

फव उची परीति ॥ नानक हुकिम चलाईपे साहिब लगी रीति ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ केने वहिंद बखाण कहि कहि जावणा ॥ वेद कहिंदिश्राण श्रंतु न पारणा ॥ पहिएे नाही भेदु चृभिरुऐ पावणा ॥ खदु दरसन

र्क मेरिन किमैं सचि समावणा ॥ सचा पुरसु श्रलखु मुहारपा ॥ मंने नाउ विसंख दरगह पारणा ॥ खालक कउ श्रादेस ढाढी गावणा ॥ नानक जुगु जुगु एकु मीन वसावणा ॥ २१ ॥

मलाकु महला २ ॥ मंत्री होड श्रद्धहिका नागी लगै जाइ ॥ श्रापण हथी श्रापर्ण देकचा श्रापे लाइ।। हुकमु पइश्रा धुरि खसम का अती हिक निश्राह ॥

हु धरा खाइ ॥ गुरमुख सिउ मनष्ठसु अहै हुवै दुहा मिरिया थापे खमग्र वेखें करि विउपाइ ॥ नानक एवे जाणीपे मम किह्यु निमहि रजाइ ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक परखे आप

कउ ता पारमु जाणु ॥ रोगु दारू दोवें चुक्कें ता वेंदु सुजाणु ॥ बाट न करई मामला जारी मिहमाछ ॥ मूल जायि गला करे हायि

लाए हाणु ॥ लिन न चर्ल्ड मिन रहे मो निसंदु परवाणु ॥ सरु संधे थागाम कउ किउ पहुँच बाणु ॥ अर्गे थोहु श्रगंधु है बाहेदह् जाणु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नारी पुरस्व विकारु प्रेमि सीगारीका ॥ करनि

मगित दिनु राति न ग्हनी वारीया ॥ महला मैंकि निवास मगिर गरागिया ॥ मनु कहनि श्रार्दामि से वेचारीया ॥ सोहनि खसम पानि हुरमि निधानिया ॥ मन्त्री कहनि अस्टासि मनह पिथारीया ॥ पुगु वागु फिंडु सु जीनिया ॥ सबदि सनारीयास र्थमृत पंतिमा ॥ २२ ॥ मलोह म० १ ॥ मारु मीडि न मगी नहें न भूग ॥ गड़ा गड़िन तुपनिमा माहर मरे कि गुरु ॥ नानक गणे नाम की केनी पुछा पूछ ॥ १ ॥ महला २ ॥ निहफलं

जापत महम विदने न मंगारमि गर परमादी नर्गंद के ॥ परना बारना समरभु दे कह नानक बीजारि ॥ पाए परं पनि है जिन पन गरी पारि न्यगर्म के यगिमा दरवारि टारी ħ कमल भिगिया ॥ स्त्रमह पूरा पाइ मनद् रहिम्मा ॥ दममन मागिमा Ħ 

388 拉拉拉拉拉 电运送压缩电影电影地域电影 मार्गु दसिया ॥ सचा सबदु वीचारि काल ।। ढाढी कथे अकथु सबदि सवारिआ ॥ नानक ग्रा मिले पित्रारित्रा ॥ २३ जीउ हरि ।। सलोक म०१॥ खतित्रहु जंमे खते करनि त खतित्रा विचि पाहि ॥ घोवग पाहि ॥ चखसे नानक वखसीग्रहि त पाही पाहि ॥ १ ॥ म० १ वोल्णु भखणा दुख छडि ॥ नोनक सुखु दुखु दुइ दरि कपड़े पहिरहि जाइ मनुख 11 जिथे बोलिए हारीएं तिथे चंगी चुप ॥ २ ॥ पउड़ी श्रंदरु भालिश्रा ॥ सचै पुरिष श्रलिख सिरिज निहालित्रा राह गुरि वेखालिया ॥ सतिगुर सचे वाह सच ॥ सचै पाइश्रा रतनु घराहु दीवा वालित्रा ॥ निडरिश्रा सलाहि सुखीए सच वालिश्रा लगि गरचि सि डरु जगु फिरें वेतालिया भुला 11 ॥ नावह २४ 1] सलोक्र मैं विचि जंमें में मरें भी भउ मन महि होइ ॥ नानक त्राइत्रा सोइ ॥ १ ॥ म०३ भे विचि जे मरे सहिला भें विशा बहुतु खुसीत्रा खुसी कमाइ ॥ नानक भै विग्रा जे मरे काले उठि जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिग्ररु होइ दइऋालु पूरीए ॥ सतिगुरु होइ दइआ लु न कवहूं भूरीए П होइ दइत्रालु ता दुखु न जाणीए ।। सतिगुरु होइ दइश्रालु हरि माणीए ।। सतिगुरु होइ दइआलु ता जम का डरु केहा होइ दइत्रालु ता सद ही सुसु देहा ॥ सतिगुरु होइ दइत्रालु ता नव सतिगुरु होइ दइश्रालु त सचि समाईऐ १ ।। सिरु खोहाइ पीत्रहि मलवागी जूठा मंगि मंगि मुहि लैनि भड़ासा पागी खाही ॥ फोलि फदीहति देखि वागी सिरु खोहाइनि भरीत्रानि हथ सुऋाही Н माऊ किरत गवाइनि टबर रोवनि धाही ॥ श्रोना पिंडु न पतलि किरिश्रा न दीवा मुए किथाऊ पाही ॥ अठसठि तीरथ देनि न

न दावा मुए ।कथाऊ पाहा ॥ अठसाठ तारथ दान न ढाइ ब्रहमण् अंतु न खाही ॥ सदा कुचील रहिंदिन राती मथे टिके नाही॥ भुंडी पाइ बहिन निति मरणे दिं दीवाणि न जाही ॥ लकी कासे हथी पुंपण अगो पिछी जाही ॥ न ओइ जोगी ना ओइ जंगम ना ओइ KRRITER OF THE REAL PROPERTY O

किरतु साथि कव उतम क्य नीच ॥ कव चंदिन कव अकि डालि कव उची परीति॥ नानक हुकमि चलाईए साहिव लगी रीति॥२॥ पउडी ॥ केते क्हिह बखास्य कहि कहि जावसा ॥ वेद कहि बिख्यास

र्थतु न पात्रणा ॥ पड़िष्टे नाही भेदु बूम्मिष्टे पात्रणा ॥ खडु दरसन के भेखि किमें सचि समात्रणा ॥ सचा पुरखु श्रन्तखु सर्वाद

क माल किम साच समावया ॥ सचा पुरस्तु अलस्तु कपर सुद्दाग्या ॥ मने नाउ निसंख दरगह पावया ॥ खालक कउ श्रादेसु ढाडी गावया ॥ नानक खुगु खुगु एकु मंनि बसावया ॥ २१ ॥

सलोकु महला २ ॥ मंत्री होइ श्राट्टिया नागी लगे जाइ ॥ श्रापण हथी प्रापण देकचा श्रापे लाइ॥ हुकसु पहश्रा धुरि खसम का खती

हयी व्यापणे दे कृचा व्यापे लाहा। हुक्छु पहत्रा धुर खसम का खता हु घठा खाहा। गुरमुख सिउ मनशुसु ब्रव्हें हुनै हिक निश्राहा। दुहा सिरिया व्यापे खसग्रु वेसैं करि विउपाहा। नानक एये जाणीए

दुहा सिरिष्टा व्यापे खसमु वेर्से करि विउपाइ ॥ नानक एवें जायी सम किन्दु तिमहि रजाइ ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक परेले व्य सन्द्रास समुद्रा नामा ॥ नेमा टाफ टोर्से सफें सा बैट सजाए

कउ ता पारतु जाखा ।। रोगु दारू टोर्च चुक्ते ता वेंदु सुजाखा। याट न करई मामला जाखें मिहमाखा।। मृतु जाखि गला करे हाखि

वाट न कर्र्ड मामला लाखें मिहमाखु॥ मूलु जाखि गला करे हार्षि लाए हाखु॥ लिप्नि न चर्ल्ड सचि रहे सो निसंदु परवाखु॥ सरु संघे

लाए हाणु ॥ लाग न चल्ह् साच रह सा । तसह परवाणु ॥ सर्थ स्था धागाम कर किर पहुँचे बाणु ॥ अमे ओहु अमंसु है बोहेरहु जामा ॥ २ ॥ मुस्सी ॥ स्थानिक विकास विकास स्थानिक ॥ स्थानिक

जालु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नारी पुरख विद्यारु प्रेमि सीगारीद्या ॥ करनि मगति दिनु राति न रहनी वारीद्या ॥ महला मैभि निवासु सर्गर्द मनारीद्या ॥ मन्नु कहनि व्यरहासि से वेचारीद्या ॥ सोहनि खसम

पानि हुर्फाम निचारीया ॥ मत्ती कहनि व्यरदानि मनहु पिवारीया ॥ नितु नार्प पृतु वासु फिदु सु जीनिया ॥ सत्रदि सत्तारीव्यासु व्यस्तु पीरिया ॥ २२ ॥ मत्तोहु म० १ ॥ मारू मीदि न तुपविधा

व्यापी लाई न भ्रुख ॥ राजा याजि न तृपतिव्या साइर भरे कि शुक्र ॥ नानक मचे नाम की केती पुष्टा पुत्र ॥ यहला २ ॥ निहफलं निन जनमिन जाउतु ब्रहम न दिंदने ॥ सागरं संसारिम गुर परमाठी तरहि के ॥ करण कारण समस्यु ई कटूनानक बीचारि ॥

षाग्यु बन्ने बिम दें जिनि कल गयी घारे ॥ २ ॥ पड़ही ॥ स्वर्ग के द्रग्यारे टार्टी बिमया ॥ मचा स्वरम्यु क्लाणि षम् अधिना ॥ स्वरमम् प्रा पाइ मनद् स्टिमिया ॥ दुसमन

 रागु गउड़ी गुम्रारेरी महला १ चउपदे दुपदे मनमति हउली बोले भारा वडा तालु 11 -11 चलीऐ सहीऐ ॥ नदरी करमी गुर वीचार ॥ भारु भै भउ पारि लं घसि 11 राखित्रा भाइ सवारि न १ ॥ रहाउ॥ भै तिन अगिन भै भखै ॥ भै भउ नालि घडीऐ भे कचुनिकच विनु घाडुत श्रंधा 11 सचा सट ॥ २ ॥ बुधी बाजी उपजै चाउ ॥ सहस सित्राग्णप पबै न मनमुखि वोल्ख श्रंधा श्रखरु - [] वाउ ॥ ३॥ १॥ गउड़ी महला १॥ डरि घरु घरि डरि डरु जाइ॥ डरु सो डरु केहा जितु डरि डरु पाइ ॥ तुधु विनु दूजी नाही जाइ ॥ जो

किछु वरते सभ तेरी रजाइ ॥ १ ॥ डरीऐ जे डरु होवे होरु॥ डरि डरि डरणा मन का सोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ न जीउ मरै न डूबैं तरै ॥ जिनि किछु कीत्रा सो किछु करें ।। हुकमे त्रावें हुकमे जाइ ।। ॥ हंस्र हेतु विचि भूख ग्रासा ग्रसमानु ॥ तिसु २ भउ खाणा पीणा त्राधारु ॥ विशु खाधे मरि होहि कोइ कोई कोइ कोइ ॥ सभु को ॥ जिसका समना का सोइ ॥ जा के जी**त्र- जंत**- धनु मालु ॥ नानक **आख**णु गउड़ी महला विखम्र वीचारु 11 8 11 8 माता भाई संतोखु 👵 ॥ मति पिता करि सतु 11

13407 **公在京西 法远距 西班班西班西亚西西西西西西西 设据技术市场资资资本的基本基本的基本的基本的** जीआ काजी मुला ॥दियि निगोए फिरहि निगुते फिटा वर्ते गला ॥ इसनानह वजे मारि जीवाले सोई श्रवरुन कोई रखे ॥ दानह तै मेरु भयु पई सिरि ख़ुथै ॥ पाणी विचद्व रतन उपने माघाणी ॥ श्रठमठि तीरथ देवी यापे पुरबी लगे बाखी ॥ नाइ ग्रुइत्रा जीनदित्रा गवि नियाजा नाते पूजा नायनि सदा स्रजाणी ॥ होर्ने जां सिरि पाईपे पाणी ॥ नानक सिर खये सैतानी एना गल न भागी ॥ युद्धे होइऐ होइ निलावल जीव्या जुगति समाग्री॥ बुठै अनु कमादु कपाहा समसै पहदा होवे ॥ बुठै घाहु चरहि निति जग सद पुजा दही निलोने ॥ तित धिर होम कारजु सोहै ॥ गुरू समुद्र नदी समि सिखी नाते जित जे सिर खुथे नामिन नाही ता सत चटे सिरि वडियाई ॥ नानक केही राति छाई॥ १॥ म० २ ॥ श्रगी पाला कि करे सरज अनेरा कि करे पउया पाणी किश्रा जाति ॥ धरती चीर्जा विचि सम्र किछु होइ ॥ नानक ता पति जासीऐ जा पति रखें सोइ ॥ २ ॥ पउटी ॥ तुब्र सचे सुनहाबु सदा कलाणिश्रा ॥ सचा दीनाणु होरि आनण जाणिया ॥ सचु जि मंगहि दान

तुषै जेहिया ॥ सचु तेरा फुरमानु सनदे सोहिया ॥ मंनिए गियानु धित्रानु तुर्घे ते पाइत्रा ॥ करमि पत्रै नीसानु न चलै चलाइत्रा ॥ सचा दातारु नित देनहि चड़हि सनाइत्रा ॥ नानकु मंगे दानु तप भाइया ॥ २६ ॥ सलोक म० २ ॥ दोखिया व्याखि सुभाइया सिफती सचि समेउ ॥ तिन कउ किया उपदेसीऐ जिन गुरु नानक देउ ॥ १ ॥ म० १ ॥ श्रापि सुकाए साई वृक्ते ॥ जिस्र व्यापि सुकाए सभु किछु स्फे ।। कहि कहि कथना माहस्रा लुभी ॥ सगल करे स्थाकार ॥ स्थापे झार्ण सरव वीचार ॥ स्थलर थालियो व्यापि ॥ लर्दे मराति होरे जिसु दाति ॥ २॥ पउड़ी ॥ हउ ढाडी वेशारु कारी लाइआ। सावि दिहै की बार धुरह प्रसाइआ।। ढाढी सर्चे महलि खमिन बुलाइया ॥ सची सिफवि सालाह कपड़ा पाइचा 11 सचा संमृत नाम्र भोजनु श्राह्या ॥

मचर् यजार्मा ॥ नानक सञ्च सालाहि पुरा पार्मा॥ २७ ॥

**《安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** 

सुरा पाइमा ॥ ढाढी करे

पसाउ

स्रध

रिज विनि

१५१ रागु गउड़ी गुत्रारेरी महला १ चउपदे दुपदे मनमति हुउली वोले भारा वडा तालु 11 चलीऐ सहीऐ ॥ नदरी करमी गुर बीचारु भारु मैं भउ पारि न लं घसि 11 राखित्रा भाइ सवारि भखै भै ॥ रहाउ॥ भै तनि ऋगनि ॥ भै नालि भड घडीऐ कचुनिकच भे विनु सचदि सवारि श्रंधा घाड़त 11 सचा सट ॥ २ ॥ बुधी वाजी उपजै चाउ ॥ सहस सित्राग्एप पवै न वोल्र मन्मुखि ग्रंधा ग्रावरु वाउ 11 ॥ ३॥ १॥ गउड़ी महला १ ॥ डरि धरु घरि डरि डरु डरु

सो डरु केहा जित डिर डरु पाइ ।। तुधु विनु दुजी नाही जाइ ॥ जो किञ्च वरते सभ तेरी रजाइ ॥ १ ॥ डरीऐ जे डरु होवै होरु॥ डरि डरि डरणा मन का सोरु ।। १ ।। रहाउ ।। न जीउ मरै न डूबै तरै ।। जिनि त्रावे हुकमे जाइ ॥ किन्न कीत्रा सो किन्न करें ॥ हुकमे आगै पाछै ॥ हंसु हेतु श्रासा श्रसमानु ॥ तिसु २ भउ खागा पीगा त्राधारु ॥ विशु खाधे मरि होहि कोइ कोई कोइ कोइ ॥ सभ्र ॥ ३ ॥ जिसका जीश्र- जंत-सभना का सोइ ॥ जा के धनु माल्ज त्राखणु गउड़ी विखम्र वीचारु 11 महला ξ 11 माता भाई संतोख करि मति II सतु पिता 11 医亚亚亚亚亚亚亚亚亚 计立位计算计 医亚亚亚

१।। कहणा है किछु कहणु न जाइ।। तउ क़ुदरति कीमति नही पाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ सरम सुरति दुइ ससुर भए ॥ करणी कामणि करि मन लए ॥२॥ साहा संजोगु वीत्र्याहु विजोगु॥ सचु संतरि कहु नानक जोगु ॥ ३ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला १ ॥ पउसी पासी श्रगनीका मेलु ॥ चंचल चपल बुधि का खेलु ॥ नउ दरवाजे दसवा दुआरु ।। बुक्कुरे गित्रानी एहु बीचारु ।। १ ।। कथता वकता

सोई ॥ श्रापु वीचारे सु गियानी होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वोत्ते पउसु ॥ बुक्कु रे गियानी मृत्रा है कउसु ॥ मूई सुरति बाढु

अहकारु॥ ओहुन मृत्रा जो दैखणहारु॥ २॥ जै कारणि त्रटि तीरथ जाही ॥ रतन पदारथ घट ही माही ॥ पड़ि पड़ि पंडितु बाद वरू गर्णे ॥ भीतरि होदी वसतुन जास्यै ॥ ३ ॥ हउन मृत्रामेरी हुई वलाइ ॥ श्रोहु न मृत्रा जो रहित्रा समाइ ॥ कहु नानक गुरि ब्रह्म

दिलाइत्रा ॥ मरता जाता नदरि न त्राइत्रा ॥४॥४॥ महला १ दखर्या।। सुगि सुगि युभी मानै नाउ बलिहारै जाउ ।। त्र्यापि भ्रुलाए ठउर न ठाउ ॥ तं मेलि मिलाउ ।। १ ।। नामु मिले चलै मै नालि ।। बिनु नावै वाधी सम कालि ।। १ ॥ रहाउ ॥ खेती वराजु नावै की स्रोट ॥ पापु पुतु की पोट ॥ काम्रु कोध्र जीय महि चोट ॥ नाम्रु विसारि चले मनि लोट ॥ २ ॥ साचे गुर की साची सीख ॥ ततु मनु सीतलु

परीख ॥ जल प्रराइनि रस कमल परीख ॥ सबदि ईल ॥ ३ ॥ हुकमि संजोगी मड़ि दस दुव्रार ॥ पंच जोति ऋषार ॥ ऋषि तुलै ऋषे वस्रजार' ॥ नानक नामि संवारसहार ॥ ४ ॥ ४ ॥ गउडी महला १ ।। जातो जाइ कहा ते आवै ॥ कह उपजै कह जाइ समावै ॥ किउ बाधिय्रो किउ मुकती पावै ॥ किउ सइजि समावै ॥ १ ॥ नाम्र रिदे श्रंमृत मुखि नाम्र॥ नरहर निहकामु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे श्रापे सहजे से उपजै मन माहि समाइ ॥ गुरमुखि न पाइ ॥ सबदु बीचारि गंध छुटै हरिनाइ 11 7 11

दुखीया मनि मोह विद्वाग यागाम 11 दहदिसि घानहि करमि

सख

बह

गामु 11

लिखित्रासु ।। ३ ।। नामु संजोगी गोइलि थाडु ।। काम विखु माडु ॥ विनु वखर सूनो घरु हाडु ॥ गुर मिलि खोले वजर कपाट ।। ४ ।। साधु मिलै पूरव संजोग ।। सचि रहसे पूरे हिर लोग ।। मनु तनु दे लै सहजि सुभाइ ॥ नानक तिन के लागउ पाइ॥ ५॥६॥ गउड़ी महला १ ॥ कामु क्रोधु माइत्रा महि चीतु ॥ भूठ विकारि जागै हित चीतु ।। पूंजी पाप लोभ की कीतु ।। तरु तारी मिन नामु सुचीतु ॥ १ ॥ वाहु वाहु साचे मैं तेरी टेक ॥ हउ पापी तूं निरमलु एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अगनि पाणी बोलै भड़ वाउ ॥ जिहवा इंद्री एक सुआउ ॥ दिसटि विकारी नाही भउ भाउ ॥ त्रापु पाए नाउ ।। २ ।। सत्रदि मरें फिरि मरणु न होइ ।। त्रिनु मूए किउ पूरा होइ ॥ परपंचि विद्यापि रहिद्या मनु दोइ ॥ थिरु सु होइ।। ३ ।। बोहिथि चडउ जा ऋावै वारु ।। ठाके दरगह मार ॥ सचु सालाही धंनु गुर दुत्रारु ॥ नानक दिर घरि एकंकारु ॥ ४॥ ७॥ गउड़ी महला १॥ उलटिओ कमलु नहम् बीचारि ॥ श्रंमृत धार गगनि दस दुयारि ॥ त्रिभवणु श्रापि मुरारि ॥ १ ॥ रे मन मेरे भरमु न कीजै 11 मनि श्रंमृत रसु पीजे ॥ १॥ रहाउ ॥ जनमु जीति मरिण मनु त्रापि मुत्रा मनु मन ते जानित्रा ॥ नजिर भई घरु घर ते जानित्रा ।। २ ।। जतु सतु तीरथु मजनु नामि ।। अधिक विथारु करउ किसु कामि ॥ नर नाराइण अंतरजामि ॥ ३ ॥ श्रान मनउ तउ पर घर जाउ ।। किसु जाचउ नाही को थाउ ॥ नानक गुरमति सहजि समाउ ।। ४ ।। ८ ।। गउड़ी महत्ता १ ।। सितगुरु मि लं स्र दिखाए ॥ मरण रहण रसु अंतरि भाए ॥ गरबु निवारि गगनपुरु पाए ॥ १ ॥ मरणु लिखाइ त्राए नही रहणा ॥ हरि जिप रहणु हरि सरणा ॥१ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु मिलै त दुविधा भागै॥ मनु हरित्रभ लागे ॥ जीवतु मरे महा रसु ।। २ ।। सतिगुरि मिलिएे सच संजमि सचा ।। गुर की पउड़ी ऊचो ऊचा ॥ करिम मिलै जमका भउ मूचा।। ३ ।। गुरि मिलिऐ मिलि श्रंकि समाइश्रा किरपा घरु महलु दिखाइश्रा - 11 नानक मिलाइस्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला १ ॥ किरतु पङ्स्रा

THEREFORE AND THE PARTY OF THE

१॥ कह्या है किन्छ कहणु न जाइ॥ तउ कुद्रति कीमति नहीं पाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ सरम सुरति दुइ ससुर भए ॥ करणी कामणि करि मन लए ॥ २ ॥ साहा संजोगु बीआहु विजोगु ॥ सजु संतिति कहु नानक जोगु ॥ ३ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला १ ॥ पउणी पाणी अगनी का मेलु ॥ चंचल चपल दुधि का खेलु ॥ नउ द्रवाजे दसवा टुआरु ॥ दुक्तरे गिआनी एड बीचारु ॥ १ ॥ कक्षता बकता सनता

अगनी का मेला ॥ चंचल चपल दुधि का खेला ॥ नड दरवाजे दसवा टुआरु ॥ दुस्तु रे गिआनी एडू बीचारु ॥ १ ॥ कथता बकता सुनता माई ॥ आपु बीचारे सु गिआनी होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देही माटी बोल पउला ॥ दुस्तु रे गिआनी मृत्रा है कउला ॥ मूई सुरति बादु अहंकारु ॥ ओहु न मृत्रा जो देखलहोरु ॥ २ ॥ जै कारिण तटि तीरथ

बोर्ल पउछ ॥ चुकु रे गिआनी मूआ है कउछु ॥ मूर्द सुरति बादु अहंकारु॥ ओहुन मूआ जो देखसहारु ॥ २ ॥ जै कारिण तिट तीरथ जाही ॥ रतन पदारथ घट हो माही ॥ पिड़ पिड़ पंडित बादु बनाएँ॥ भीतिर होदी बसतु न जाएँ॥ ३ ॥ हउ न मूआ मेरी हुई बन्हाइ ॥ ओहु न मूआ जो रहिया समाइ ॥ कहु नानक गुरि ब्रह्म

बिराह ।। आहु न मृत्रा जा रहिया समाह ॥ कहु नानक गुरि ब्रह्म हिखाइया ॥ मरता जाता नदिर न आह्रश्रा ॥१॥ ॥ ॥ गउड़ी महला १ दखरों ॥ मृत्रि मृत्रि चुर्फ मानै नाउ ॥ ता कै सद विल्तार जात ॥ आपि भुलाए ठउर न ठाउ ॥ त्ं समफायहि मेलि मिलाउ ॥ १॥ नामु मिले चले मैं नालि ॥ विन्तु नावै वाधी सम कालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खेती वस्तु नावै की औट ॥ पाषु पुनु बीज की पोट ॥ कामु कोमु जीय महि चोट ॥ नामु विसारि चले मिन खोट ॥ र ॥ सामु कोमु जीय महि चोट ॥ नामु विसारि चले मिन खोट ॥ र ॥ सामु सुर की सामु सीराह ॥ सामु सुर की सामु सीराह ॥ सा

परीख ॥ जल पुराइनि रस कमल परीख ॥ सबदि रते मीठे रस रेख ॥ २ ॥ हुकिं संजोगी गाँड़ दस दुखार ॥ पंच बसाँह मिलि जोति कपार ॥ आपि तुले खापे बखजार ॥ नानक नामि सवारखहार ॥ ४ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला १ ॥ जातो जाइ कहा ते खाये ॥ कह उपज कह जार समार्ग ॥ किउ वाधिको किउ हुकती पार्य ॥ किउ धारिनामी महित समार्ग ॥ १ ॥ नामु रिदे बंगुत हुलि नामु ॥ नगहर नामु नगहर निद्कामु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सद्वे ब्यार्य सहजे

नग्हर नामु नग्हर निद्दकाष्ट्र ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे व्याप सहजे जार ॥ मन ते उपर्ज मन माहि समार ॥ गुरमुखि ६४नो पंपू न पार ॥ सरदू पीचारि छुट हरिनार ॥ २ ॥ तरतर पंखी पद्म निमि यागु ॥ मुग्द दुखीमा मनि मोह विद्यागु ॥ गाम्ह विद्याप नहाँदे सागागु ॥ दृददिनि पार्गांह करमि

**表表表表表表表表表表表表表表表表** तुधु त्राखा मेरी काइत्रा तूं सुणि सिख हमारी ॥ ॥१॥ रहाउ ॥ हउ निंदा चिंदा करहि पराई लाइतवारी . पराई भूठी वेलि 11 पिछै करिंह चोरी बुरियारी ॥ हंसु चलिया रहीएहि तुं काइत्रा होईअहि नारी रहीग्रहि सुपनंतरि २ 11 [1 त्रध करि चोरी मै जा किछ लीश्रा किया करम कमाइया 11 ता ढोई सोभा पलति भाइत्रा ॥ हलति न ऋहिला न गवाइत्रा॥ ३ ॥ हउ खरी दुहेली होई वावा मेरी नानक वात न तुरको कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताजी सुइना रुपा कपड़ भाड़ि भाड़ि किस ही नालि न चले नानक पए गवारा अंमृतु नामु मै सभ किछु चाखित्रा इकु तुमारा ॥ 11 की हेरी ॥ संचे संचि दिवाल उसारी भसमंदर जार्णे सभ मेरी ॥ सोइन लंका संपे सोइन किस ही अंध्र माडी केरी ॥ ५ ॥ सुणि मूरख मंन अजाणा होग्र तिसै 11 का रहाउ ॥ साह तिस हमारा ठाकुरु हम भाणा ॥१॥ भारा रासि तिसे की पिंड सभ मारि ऋापे जीउ ॥६ ॥ १॥१३॥ गउड़ी चेती महला १ ॥ अविर पंच हम एक जना किउ राखउ घर वारु मना ॥ मारिह लूटिह नीत नीत किसु श्रागै करी पुकार जना ॥ १ ॥ सीराम नामा उचरु मना ॥ श्रागै जमदल् विख्य घना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उसारि मड़ोली राखेँ दुत्रारा भीतरि वैठी साधना ॥ श्रंमृत केल करे नित कामणि श्रवरि लुटेनि सु पंच जना ॥ २॥ ढाहि मडोली लुटित्रा देहुरा साधन पकड़ी एक जना ॥ जम डंडा गलि भागि गए से पंच जना ॥ ३॥ कामणि लोड़े सुइना रुपा मित्र लुड़ेनि सु खाधाता।। नानक पाप करे तिन कारिण जासी जमपुरि बाधाता।। ४॥२॥१४॥ गउड़ी चेती महला १॥ मुंद्रा ते घट भीतरि कांइत्रा कीजै खिथाता ॥ पंच चेले की जिह वस रावल इह मनु कीजे डंडाता ॥ १ ॥ जोग जुगति इव पावसिता ॥ एक सबदु द्जा मृलि लावसिता मनु 11 8 होरु नासति कंद रहाउ ll पाईऐ कीनी मुंडाइऐ हम् गुरु ्जे गुरु गंगाता मंडि H तारगहारु ं सुत्रामी चेतसि श्रंधाता एक् न त्रिभवण लावसि संसा मृलि पटंबु गली करि मनु जावसिता **张本志志志志志志志志志志志志志志志**  जाखा

केरड

**ক্রি**স্থা

करम

मोई हुआ ॥ अपरु

यागै

वाला

किया

करगौ

न

तेरी दाति

होइ ॥

दश्रा

घरम

मेट

11

मोइ

11

भाषा

वेरे नाम की जाति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तृ एनड्ड दाता देनणहारु ॥ वोटि श्राप्ते सिस्त ॥ भगति भंडार ॥ कीत्रा गरवु न जीउ विंद्र सभ तेर पानि त मारि जीवालिह चन्वसि मिलाह ા ર 11 दाना त्रीना जिउ भागी तिउ नामु जपाइ ॥ त् साचा सिरि मेर मरोसे वेरे।। ३ ॥ तन महि मैलु नाहो गुर उचनी सचु सपदि पञ्जाता ॥ वेरा वाणु नाष्ट् को वडियाई मगति सरणाई ॥ 8 11 १० ॥ गउही महला नानक रहेंगा यनमें निसरे जिनि अम्थ क्हाइआ अपियो पीआइआ ॥ समाइश्रा । १ ॥ कित्रा डरीए डरु डरहि समाना ॥ पूरे गुर कै पळाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिस्र नर राष्ट्र रिंदै हरि रासि ॥ ॥ जाहि सगरे साम, विश्वाल सुभाइ मिले सात्रामि ॥ २ इत उत मनमुख नाघे काल ॥ ३ ॥ अहिनिसि रामु रिदे से परे ।। नानक राम मिले अम द्रे॥ ४ ॥ ११ ॥ गउड़ी महला ।। जनमि \$ त्रै गुरण हितरारु ॥ चारे नेद कथहि आकारु ॥ तीनि राम ॥ तरीब्रानसथा सविग्रर वे इरि जानु ॥ \$ सेना तरणा ॥ बाहुडि जनम् न होइहै ₹ II मरणा ॥ ।। मिम्रति सासत पडित सम् कोई रहाउ चारि पदारथ करे अरथु बीचारु न पाइआ ॥ मुकति प्रस्ति सोई ।। विन गर पदारध मगति हरि पाइआ।। २ ।। जा कै हिरदे विस्त्रा हरि सोई भगति परापति होई ॥ श्रानदु ॥ गुरमति हरि की भगति **म**कति पाए परमानद् ॥ ३ ॥ जिनि पाइआ गुरि देखि दिखाइआ ॥ त्रासा माहि निरासु बुकाइश्रो॥ दीना नाथ सरव सुखदावा चेती महला १ ॥ अमृत इरि चरणी मनु राता ॥ ४ ॥ १२ ॥ गउड़ी काइआ रई सुखाली बाजी इह ससारो ॥ लोध लब में रलदी कमात्रहि बहुतु उठावहि भारो ॥ त् काइश्रा जिउ सुसि सिख द्यारो ॥ १ सुर्ि 11 सकत बद्दहि सीता रहसी मेरे वारी न

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 श्रापण लीश्रा जे मिलै ता सभु को भागद्व होइ ॥ ३ ॥ करमा उपि निवड़े जे लोचे सभु कोइ ॥ ३ ॥ नानक करणा जिनि कीत्रा सोई सार करेइ ।। हुकमु न जापी खसम का किसै वडाइ देइ ।। ४ ।।१।। १८ ।। गउड़ी वैरागिण महला १ ॥ हरणी होवा वनि बसा चुर्गि खाउ ।। गुर परसादी मेरा सह मिलै वारि वारि हुउ जाउ जीउ मै वनजारिन राम की।। तेरा नामु वखरु वापारु जी।। १।। रहाउ ॥ कोकिल होवा श्रंबि बसा सहजि सबद बीचारु  $\Pi$ मिलै द्रसनि रूपि अपारु मेरा सह २ - 11 मञ्जली जीत्र जंत सभि सारि ॥ उरवारि पारि मेरा सह वसा वसै हउ मिलउगी वाह पसारि ॥ ३॥ नागनि होवा वसा जाइ ॥ नानक सदा सोहागणी जिन जोती भउ जोति समाइ॥४॥ २॥ १८॥ गउडी पूरवी दीपकी महला १॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जै घरि कीरति त्राखीएे का घरि गावहु सोहिला सिवरह वीचारो तित् सिरजगहारो 11 मेरे निरभउ का सोहेला ॥ हउ वारी गावह मुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित सदा समालीत्रनि देखैगा देवगाहारु ॥ तेरे दानै कीमति पवै ना तिसु दाते कवरा संबति लिखिश्रा २ ॥ साहा करि सुमारु 11 सज्ञण त्रासीसङ्ग्रिया जिउ होवै साहिब देहु सिउ मेलु ॥३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पत्रंनि ॥ सदग्रहारा सिमरीऐ नानक से दिह त्रावंनि ॥ ४ ॥ १ ॥ २० ॥ राग गउडी महला ३ चउपदे ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ॥ प्रसादि १ ओं सतिगर गुरि मिलावे सोई ॥ मेरा मेला होई ॥ त्रारे मेलि प्रभु सभ विधि जार्गे ।। हुकमे मेले सबदि पछार्गे ।। १ ।। सितगुर कै श्रापे राचै सच रंगि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ भै भ्रम् भउ जाइ 11 गुरि वसै मेरा हरि मान सुभाइ

11

प्रभ

रे ।। ३ ।। सुभर भरेन होत्रहि ऊर्णो जो सते रंगुलाई रे पंक होवें जे नानकुतउ मृड़ा किछु पाई रे ॥ ४॥ ॥ कन की माई बाध केरा कत आए ॥ अगनि विंव जल भीतरि निपजे काहे साहिया कउण्र जार्णे गुरण तेरे ।। कहे न जानी अउगरा मेर ।। केते रुख निरख हम चीने केते पस्र उपाए कुली श्राए केने पंख उडाए ॥ २॥ इट पटण करि देखें पिछह देखे थावै ॥ अगह ॥ ३ ॥ तट तीरथ हम नव खंड देखे तकडो तोलखि लागा घट हो महि जेता वसजारा नीरि भरिया ं तेते श्रउगण दहया द्वादे तारे Ш जीयरा पथर भीतरि काती वसायर होर्ने दिन सती ॥ ε n ॥ रंगि गर्नाई सोह के दिरम् गुराहया वंसमधि ģ कउडी बदले आइ 11 ₹ नाम फिरि पार्छ मंड पछताहि रहाउ ॥ घरे थनत न चाहिश्रा गर् भार

अलुस न लखगा जाई रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकर खंड माइत्रा तनि मीठी हम तउ पड उचाई रे ।) राति अनेरी स्रभसि ट्रकसि मुसा भाई रे । २॥ मनमुखि करहि तेता दुखु लागै रें ॥ जो तिनि कीत्रा सोई होत्रा किरत न

।। एक सुचरणी जे चित् लावहि लिब लोभि की धावसिता ॥ ३ जपसि निरंजन रचिम मना ॥ काहे बोलहि जोगी कपट इत्राणा मेरी मेरी रहाउ ।। काइक्रा कमजी हंस करत विहासीता प्रण्वित नानक नागी दाभै फिरि पाछै पछुताणीता॥४॥ गउडी चेती महला १॥ अउलध मंत्र मृल् चित् की जैरे।। जनम जनम के के पाप करम मन एको साहित्र भाई रे ॥ तेरे तीनि गुणा

**东东:东京东京:东京东京东京东京东** श्रापण लीया जे मिलें ता समु को भागटु होइ ॥ ३ ॥ करमा उपि निवर्ड जे लोचे सम् कोइ।। ३।। नानक करणा जिनि कीत्रा सोई सार करेड़ ।। हुकमु न जापी खसम का किसै वडाइ देइ।। ४।।१।। १८।। महला १ ॥ हरणी होवा वनि वसा गउड़ी वंरागणि चुिंग खाउ ।। गुर परसादी मेरा सह मिले वारि वारि हउ जाउ जीउ ॥ मैं बनजारिन राम की॥ तेरा नाम बखरु वापारु जी॥१॥ ग्रंवि वसा सहजि सबद वीचारु रहाउ ॥ कोकिल होवा 11 मिलें रूपि अपारु ॥ द्रसनि सह ₹ जीग्र जंत सभि सारि ॥ उरवारि पारि मेरा सह होवा जलि वसा वसै हड मिलडगी वाह पसारि ॥ ३ ॥ नागनि होवा सबदु वसे भउ जाइ ॥ नानक सदा सोहागणी जिन जोती समाइ॥४॥ २॥ १६॥ गउड़ी पूरवी दीपकी महला १॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जै घरि कीरति त्र्याखीएे तितु घरि गावहु सोहिला सिवरहु सिरजणहारो होइ बीचारो ॥ मेरे निरभउ का सोहेला ॥ हउ गावह वारी मुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित जीअडे सदा समाली अनि देखेगा देव गहारु ॥ तेरे दाने की मति पवै ना २ ॥ संवति साहा लिखित्रा दाते कत्रग्र करि समारु 11 सज्ञण त्रासीसङ्ग्रिया जिउ होवै देह 11 सिउ मेलु ॥३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पर्वनि ॥ सदग्रहारा सिमरीऐ नानक से दिह आवंनि ॥ ४ ॥ १ ॥ २० ॥ राग गउड़ी महला ३ चउपदे ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ॥ गुरि १ ओं सतिगुर प्रसादि हरि मेला होई ॥ त्राने मेलि मिलावे सोई ॥ मेरा प्रभु सभ विधि त्र्यापे जार्गे ।। हुकमे मेले सबदि पछार्गे ।। १ ।। सतिगुर के भइ राचै सच रंगि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भै भ्रमु जाइ 11 वसै

मनि

सुभाइ

मेरा

11

हरि

गुरि

# CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

भारा कीमति नही पाइ ॥ सबदि सालाहै श्रंतु न पाराबारु बखसे बखसणहारु ॥ २ ॥ गुरि मिलिएे सभ मति बुधि

मनि निरमलि वसै सञ्च साची सोइ ।। साचि वसिऐ ते साची सेग संबद बीचार ॥ ३ 11 गर

गुरम्रस्ति नाम्न पछार्यं कोइ ॥ जीवे दाता देवसाहारु ॥ नानक लगै पित्रारु || ४ || १ || २१ || गउडी गुत्रारेरी महला ३ ||

गित्रानु पाए जनु कोइ॥ गुर ते यूफी सीफी सोइ॥ गुर ते सहजु साचु बीचारु ॥ गुर ते पाए मुकति दुव्यारु ॥ १ ॥ पूरे भागि मिले गुरु

गुरि मिलिए सहिज साचि समाइ ।। १ ॥ रहाउ ॥ श्रगनि बुकाए ॥ गुर ते सांति वसे मनि श्राए ॥ गुर ते पवित गर ते सबदि मिलावा होइ ॥ २ ॥ बाक्त ।। विज्ञ नार्वे बहुता पाई द्ख् 11

। किस नी नामु धित्राई ॥ दरसनि सचै सची पति होई ॥ ३ दाता इक सोई ॥ किरपा करे सबदि मिलावा होई साचे गण गाता ॥ नानक साचे साचि समाता । मन निरमल

गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ सु थाउ सच् सचि निरास करे सच सोड ।। सची वासी जुग चारे साचा श्रापे श्रापे ॥ १ ॥ करम्र हार्ने सतसंगि हरिग्रण गार्वे वैसि सु भाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जलउ इह जिहवा दुर्जे

भाइ ॥ इरिरसु न चारवे फीका श्रालाइ ॥ विन्तु बूम्हे तनु मनु फीका वित्र नावै दखीया चलिया रोह ॥ २ ॥ सुभाइ ॥ गुर किरपा वे सचि षीयै निरमल ।। श्रंमत समाने जो माडा होइ॥ ऊंधे मांडे टिकें न कोइ॥ गुर सबदी मनि

॥ नानक सञ्च मांडा जिस्र सबद विश्रास ॥ ४ ॥ ३

॥ २३ ॥ गउदी गुत्रारेरी महला ३ ॥ १कि गानत रहे मनि साद निरया गावहि इउम तिचि गानिह जाइ 11 जिन नाम पिथारु ॥ साची वाणी सबद बीचारु ॥ गावत तामि सहार्वे सतिगुर मनु तनु भाव H र्क गानहि १कि

पावहि विनु थ्यपनेह ॥ सची भगति गुर सबद पित्रारि नाम्र श्रपना पिरु धारि राखिया उरि सदा करहि भगति 11 २ नचि नचि टपहि मुरख जणावहि आप 11 वहुतु पावहि दुख् 11 **在存在存在存在存在存在存在** न होइ॥ सन्नदि मरे भगति पाए जनु टिपए भगति सोइ॥ ३ -11 भगति भगति सोइ भगति 11 सची वछल कराए जाग्रै खोइ मेरा विधि सभ 11 प्रभ साचा नानक चखसं नामु पछार्यो गउड़ी गुआरेरी २४ 11 11 महला 8 मन् कैसे मारे घात विनु मरि हरि मरें 11 मृए जाइ पाइ ॥ मन् दास बुभ मरे सबदि जन सोइ मन् ? ॥ जिस नो चखसे वसँ हरि परसादि मनि आई ग्र -11 करणी कार कमार्वे ॥ ता की सोभी पाव ग्रमुखि इसु मन श्रंकसु मारि जीवालणहारा मिकदारा गुरु 11 चरै साधै कोइ मनु 11 निरमलु जनु अचर त 11 ॥ हउमै मनु लइआ सवारि विचहु तजे विकार 11 मेलि मिलाइ कदे राखि श्रनु 8 11 न सवदि जार्थे ऋापे ही समाइ आपगो कला 11 नानक गुरम्रखि नाम २५ ॥ गउड़ी पछार्यो गुआरेरी 8 महला 3 दूजै विचि भाइ भरमि जग वउराना 11 भ्रलाना धंधा करतिश्रा श्रनदिनु विहाना 11 पछाना मेरे भाई ॥ गुरम्रखि रसना हरि रमह रसन रसाई हिरदे जिनि रहाउ ॥ गुरम्रखि राम्र पछाता जगु सेवि हउमे मारि गुरसबदि जुग पछाता 11 कृपा करे प्रभ S सचे से जन जो गुरसवदि मिलाए २ वरजे ठाकि निधि गुर ते पाए नव ा। -हरि रहाए 11 नाम्र करतिश्रा मनि आए -11 ३ राम -11 राम सुख सांति लागै श्रंतरि पीर साहिचु ऋापे जम 11 वजीरु आपि गहीर गुणी सदा हरि 11 811 Ę 11 २६ गउडी 18 विसर जिस के ॥ सो किउ जीश्र गुत्रारेरी महला 3 सो जितु किउ माहि समाना सेविऐ 11 1 ॥ हरि के नाम बिटहु वलि तुं विसरिह तदि ही जाउ - 11

#### (१५≈) **爱里亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 的现在分词的现在分词的现在分词** भारा कीमति नही पाइ ॥ सवदि सालाहै श्रंतु न पारावारु प्रस् बखसे बखसणहारु ॥ २ ॥ गुरि मिलिए सभ मति बुधि मनि निरमलि वसै सचु सोइ ॥ साचि वसिऐ साची सेना होइ ॥ उतम वस्णी सयद बीचार ॥ ३ ॥ गुर ते साची गुरम्रुखि नामु पछार्षे कोइ ॥ जीउँ दाता देउसहारु ॥ नानक हरिनामे लगै पित्रारु ॥ १ ॥ १ ॥ २१ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ३ ॥ गिश्रानु पाए जनुकोइ॥ गुर ते युक्तै सीक्तै सोइ॥ गुर ते सहजु साचु वीचारु ॥ गुर ते पाए मुक्तति दुब्रारु ॥ १ ॥ पूरे भागि मिलै गुरु साचै साचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरि मिलिए 0 अगनि बुकाए ॥ गुर ते सांति वसै मनि श्राए ॥ गुर ते पवित पारन <del>Öl</del> गुर ते समदि मिलामा होइ ॥ २ ॥ बासु पाई ॥ गुरमुखि नितु नावे बहुता दुखु 11 नामु धिर्याई ॥ दरसनि सचै सची पति होई ॥ ३ ॥ किस नो कहीए दाता इकु सोई ॥ किरपा करे समदि मिलावा होई ॥ साचे गुख गाता ॥ नानक साचे साचि समाता । Ol गउडी गुआरेरी महला ३ निरमल ।। सुधाउ सञ्च मन 999 सचि निरामु करे सचु सोइ ॥ सची बाखी जुग चारे आपे आपे।। १।। कनम्र हार्ने सतसंगि हरिगुण गावै वैसि सु भाए ।। १ ॥ रहाउ ॥ जलउ इह जिहवा दुजै BBBB भाइ ।। इतिरामु न चालै फीका ब्यालाइ ।। नितु घुमो तनु मनु

हिंसुय गावे वैति सु गाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जलउ इह जिहवा दूजें
भार ॥ हिस्सु न चारवे फीडा ब्यालाइ ॥ नित्रु युक्ते तन्तु मनु फीडा
होर ॥ विनु नावे दुसीब्रा चित्रवा रोह ॥ २ ॥ रमना हिस्सु
चालिब्रा सहित सुमार ॥ सुर क्रिस्स ने सचि ममार ॥ सावे
साती गुरुनरदु वीचार ॥ बंदनु पीने निरमल घार ॥ ३ ॥ नामि
साने जो माडा होर ॥ ऊचै मांडे टिकें न कोर ॥ गुर सबदी मनि

गावहि हउम शिचि गावहि विरथा जाइ tı जिन नाम विभार ॥ साची बागी सबद पीचारु ॥ गावत ग्रहाचै मतिगुर मन 11 वनु रावा क्री गानहि इक्टि मरेडि 11

॥ २३॥ गउदी गुप्रारेशी महला २ ॥ इकि गावत रहे मनि साद

0

ō

a

(SAE) िवितु श्रपनेह ॥ सची भगति गुर सवद पिश्रारि पावहि नाम् भगति करहि उरि धारि 11 11 राखिश्रा २ सदा श्रपना पावहि नचि नचि टपहि जणात्रहि बहुतु दुख् 11 11 मूरख टिपऐ भगति न होइ॥ सबदि मरैं भगति पाए जन्न सोइ॥ ३॥ ॥ सची भगति सोइ विचह भगति कराए वळल सभ विधि जार्ये ॥ नानक वखसे नामु साचा प्रस गुत्रारेरी ॥ गउड़ी ३ महला -11 मन 8 11 8 11 48 कसे मनु मरे हरि पाइ ॥ विनु मूए मारे घात मरि जाइ ॥ वुभ ॥ जिस नो चखसे मरे जनु सोइ ॥ १ 一致的 जार्गी कोड ॥ मनु सबदि श्राई ॥ १ ॥ रहाउ वसे मनि परसादि हरि ग्रर गुरमुखि करगी कार कमावै ॥ ता की सोभी पावै इसु मन श्रंकसु मारि जीवालगहारा ॥ गुरु २ 11 मिकदारा चरै निरमलु अचर त कोइ 11 जन् गुरमुखि इहु मनु लइआ सवारि ॥ हउमै विचहु तजे विकार ॥ 3 कदे विछडिह मेलि मिलाइ 11 न राखि श्रनु जार्गे ऋापे गुरम्रख ही 11 नानक नाम्र आपगी कला गुत्रारेरी २५ ॥ गउड़ी महला 11 4 11 11 8दुजै भाइ भरमि भुलाना ॥ बहु 11 वउराना विचि सभ जग धंधा करतिया स्रनदिनु विहाना ॥ 11 11 9 न पछाना राम्नं रमह मेरे भाई ॥ गुरमुखि रसना हरि रसन रसाई 的形式的形式 रहाउ ॥ गुरम्रुखि हिरदै जिनि पछाता 11 जग्र जीवन राम्र पछाता ॥ कृपा करे प्रभ हउसै मारि गुरसबदि 11 जन सचे जो गुरसवदि मिलाए ॥ धावत करम विधाता ॥ २ ॥ से रहाए ।। नामु नव निधि गुर ते पाए ।। हरि किरपा ते हरि वसें मिन ब्राए ॥ ३ ॥ राम राम करित आ सुखु सांति सरीर लागै जम पीर ॥ आपे साहित्र ऋापि वजीरु वसै न गुणी गहीर ॥ ४॥ ६ ॥ २६ ॥ नानक सेवि सदा हरि

समाना

॥ हरि के नाम बिटहु बलि जाउ

जिस

जित्

11

के जीअ पराना

तूं विसरहि तदि ही

सेविएे

३ ॥ सो किउ विसरे

माहि

सभ

गुत्रारेरी महला

( १६0 ) मरि जाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निन तृ क्रिसरिह जि तुधु व्यापि भ्रुलाए ॥ तिन त् तिसरिह नि दुजै भाए ॥ मनमुख श्रिगियानी जोनी पाए ॥ २ ॥ जिन इम्मनि तुठा से सतिगुर सेम लोए ॥ जिन इम्मनि तुठा तिन हरि मनि वसाए ॥ गुरमती हरिनामि समाए ॥ ३ ॥ जिना पोते पुंतु से गियान बीचारी ॥ जिना पोते पुनु तिन हडमै मारी ॥ नानक जो नामि रते तिन घड चलिहारी ॥ ४ ॥ ७ ॥ २७ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ३ ॥ तू अप्रश्नु रिउ कथित्रा जाहि ॥ गुर सबद मारणु मन माहि समाहि ॥ तेरे गुरा अनेक कीमति नह पाहि ॥ १ ॥ जिस की बाखी तिसु माहि समाखी ॥ वैरी अकथ कथा गुर सबदिवलागी।। १।। रहाउ।। जह सर्तिगुरु तह सतसंगति बगाई ।। जह सतिगुरु सहजे हरिगुण गाई ।। जह सनिगुरु तहा हुउमै सबदि जलाई ॥ २ ॥ गुरमुखि सेना महली

८ ॥ २८ ॥ गउडी गुआरेरी महला ३ ॥ एकसु ते सभि रूप हिंह रगा ॥ पउछा पाणी वैसतरु सभि सहलगा ॥ भिन भिन वेलें हरिप्रमु रगा ॥१॥ एक अचरज एको है सोई ॥ गुरम्रुखि बीचारे निरला कोई।। १ ।। रहाउ ।। सहिज भने प्रमु समनी थाई ।। यहा गुपतु प्रगदु प्रभि बरात बराई ॥ त्रापे सुतित्रा देइ जगाई तिस की कीमति किनै न होई ॥ कहि कहि कथनु सभ सबदि समावै वृभ्के हरि सोई मुणि ॥ वडी मिलाए ते पाए ॥ नानक नामि रते हरिनामि समाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ २६ ॥ गउडी गुद्योरेरी महला ३ ॥ मनमुखि स्ता माइत्रा मोहि पित्रारि ॥ गुरमुखि जागे गुण गित्रान बीचारि ॥ से जन जागे जिन नाम पित्रारि॥१॥ सहजे जागे सर्वे न कोइ॥ पूरे गुर ते यभै जनु

सिउ लगे वित्रारु ॥ नानक नामि रते तिन क्उ

।। गुरम्रुखि अंतरि हरिनामु वसाए ॥ गुरम्रुखि समाए ॥ ३ ॥ आपे दाति करे दातारु

॥ परे सतिगुर

जैक्तर ॥ ४ ॥

को पाए

बीचारा ॥ ऋषि तरे सगले इल **法法法法法法法法法法法法法法法**法法

लुभौ ॥ यथु अगित्रानी कदेन सीभौ

11 निरला

उधारा

कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ असतु अनोड़ी कदे न

॥ २ ॥ इसु जुग महि रामनामि निसतारा

करेते माइत्रा नालि

## **表表表表表表表表表表表表表表表表的。** इसु कलिजुग महि करम धरमु न कोई ।। कली का जनमु के घरि होई ॥ नानक नाम विना को मुकति न होई ॥ ४ ॥ १० ॥ ३०॥ गउड़ी महला ३ गुआरेरी ॥ सचा श्रमरु सचा पातिसाहु॥ मिन साचै राते हरि वेपरवाहु ॥ सचै महलि सचि नामि संमाह ॥ १॥ सुणि मन मेरे सवदु वीचारि ॥ राम जपहु भवजलु पारि ॥ १॥ रहाउ ॥ भरमे आवै भरमे जाइ ॥ इहु जग्र जनमिश्रा द्जें भाइ ।। मनमुखि न चेतें त्रावें जाइ।। २ ।। त्रापि प्रभि त्रापि भुलाइत्रा ॥ इहु जीउ विडागी चाकरी लाइआ ॥ महा दुखु खटे विरथा जनम्रु गवाइत्रा ॥ ३ ॥ किरपा करि सतिगुरू मिलाए ।। एको नामु चेते विचहु भरमु चुकाए ।। नानक नामु जपे नाउ नउ निधि पाए ॥ ४ ॥ ११ ॥ ३१ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ ॥ जिना गुरमुखि धित्राइत्रां तिन पूछउ जाइ ॥ गुर सेवा ।। से धनवंत हिरिनामु कमाइ ॥ पूरे गुर पाइ ।। १ ।। हरि हरि नाम्रु जपहु मेरे भाई ॥ गुरमुखि सेवा हरि घाल थाइ पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापु पछागौ मनु निरमनु होइ॥ जीवन मुकति हरि पावे सोइ ॥ हरिगुगा गावे मित ऊतम होइ॥ सहजे सहीज समावै सोइ ॥ २ ॥ दुजै भाइ सेवित्रा न हउमै माइत्रा महा विखु खाइ ।। पुति कुटंवि गृहि मोहित्रा माइ मनमुखि अंधा आवे जाइ ॥ ३ ॥ हिर हिर नामुं देवे जनु अनिदनु भगति गुर सबदी होइ ॥ गुरमित विरला बूसे कोइ ॥ नानक नामि समावै सोइ ॥ ४ ॥ १२ ॥ ३२ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला चारे होई ॥ पूरा जनु कार कमावै कोई ॥ अखुटु ग्रर सेवा जुग नामधनु हरि तोटि न होई ॥ ऐथै सदा सुखु दरि कीजै ॥ गुरमुखि सेवा अंमृत रसु पीजै ॥१॥ ए मन मेरे भरमुन ॥ १ ॥ रहांउ ॥ सतिगुरु सेवहि से महा पुरख संसारे ॥ त्रापि उधरे कुल सगल निसतारे ॥ हरि का नाम्र रखहि उरधारे ॥ नामि रते उत्तरिह पारे ॥ २ ॥ सतिगुरु सेवंहि सदा मनि वाजै निजघरि वासा॥ हउमै मारि कमलु प्रगासा - 11 अनहदु नामि रते घरि माहि उदासा ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेवहि तिन की भगती आखि वखाणी॥ अनिद्नु वागाी जुगु

सारंगपाणी ॥ नानक नामि रते निहकेवल निरवाणी॥४॥१३॥३३॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ ॥ सतिग्रह मिलै वडभागि संजोग भोग ॥ १॥ गुरमुखि प्राणी हरि नाम् नित हरिस धिश्राइ ॥ जनम् जीति लाहा नाम्र पाइ ॥ १ रहाउ ॥ गिश्रान 11 थित्रात गुर सबद है मीठा ॥ गुर किरपा ने किनै निरलै चरिव डीठा कांड बहु करहि श्रचार Ħ विन वंधन वाधित्रो भ्रिम अहंकार ॥ ३ ॥ माइश्रा फास 11 जन गुरु परगास ॥ ४ ॥ १४ ॥ ३४ ॥ महला ३ गउड़ी ॥ जैसी धरती ऊपरि मेघला वरसतु है मधे पासी नाही ॥ जैसे धरती मधे पासी परगासित्रा बितु पगा वरसत फिरा तं ऐसे भरम जुकाही ।। जो किछ ।। बाबा सोई कोई है रे ।। तैसे जाइ समाही ।। १ ।। रहाउ ।। इसतरी ŝ ग्रोइ इहि हैरे कमाही 11 रुप करम नाना परे माहि समाही २ ॥ इतने जनम भूलि से ता भूले नाही ॥ जा का कारज सोई परुजाये जे गर के सबदि समाही ॥ ३॥ तेरा सबदु तृहै हहि त्र्यापे भरमु कहा ही।। नानक ततु तत सिउ मिलिया पुनरपि जनमि न ब्राही ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ॥ ३५ ॥ गउड़ी बैरागणि कालै वसि है वाधा दजे भाड़ ॥ हउमै जग करम कमावदे मनमुखि मिलै सजाइ ॥ १ ॥ मेरे मन गुर चरणी दितु लाइ ॥ गरम्रखि नाम निधान लै दरगह लए छडाइ ॥१॥ रहाउ लख चउरासीह भरमदे मन हठि त्रावै जाइ ग्र П गरप्रस्वि पछाशिया चीनिश्रो फिरि फिरि जोनी पाइ ॥ २ ॥ ऋपु श्रनदिन हरिनामे रतिया वसित्रा मति आइ ॥ भगती मरै परतीति मनु सवदि पाईश्रिन ं भगति करमी हरिनामा विकार नानक ॥ ३६ ॥ गउडी बैरागिण महला १६ पेईयर्ड दिन चारि है हरि हरि लिखि पाइया ॥ सोभाउंती गुरमुखि गुण गाइश्रा ॥ पेतकडै गुण संमलै साहरै गुरम्बि सहजि समाग्रीत्रा हरि हरि मनि

पेईऐ पिरु वर्म कहु कितु विधि पाईऐ ॥ श्रापि निरंजनु श्रलसु है श्रापे मेलाईऐ

भाइया ॥

法表表表表表表表表表 表表表表表 表表表表表 ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापे देहि मति हरिनाम् धित्राईऐ ही प्रभु 11 मिन् दुविधा हउमें वडभागी सतिगुरु म्रुखि अंमृत पाईऐ -11 समाईऐ ॥ श्रापे सहजे सुखि विनसि श्रापि सभ्र जाइ आपे लाईऐ मनमुखि गरवि न पाइस्रो स्रगिस्रान नाइ 11 २ 11 सेवा ना करहि फिरि फिरि पछतारा सतिगर पाइदे गरमे गलि जाग्गे मेरे वास 11 करते भावदा मनमुख भरमार्थ ।। ३ ।। मेरे हरि प्रभि लेख लिखाङ्या धुरि मसतिक पूरा ॥ हरि हरि नामु धिआइआ भेटिआ गुरु सूरा मेरा पिता माता हरिनामु है हरि वंधपु बीरा ॥ हरि नानक कीरा ।। ८ ।। ३ ।। १७ ।। ३७ ।। जन वैरागिण महला ३ ॥ सतिगुर ते गित्रानु पाइत्रा हरि ततु वीचारा ॥ भई जपि नाम्र म्ररारा सिवि मति मलीगा परगड़ 11 मसतिक धुरि जिन लिखित्रा मिटाईश्रा चुका ग्रंधिग्रारा ॥ कउ पाईऐ हरि कित् विधि तिन हरिनाम् पित्रारा ॥ १ ॥ संत हरि बिनु चसा न जीवती गुर H जीवा हर हरिरसु पीवा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ हरिगुण गावा नित हरि सुणी हरि ते पाइत्रा मेरा मन कीनी ॥ हरिरसु गुर तन् धनु धनु गुरु सतपूरखु है जिनि भगति हरि दीनी ॥ जिस्र गुरु हम कीनी ॥ २ ॥ गुणदाता हरि राइ है हरि पाइत्रा सो **अवगणि**त्रारे ।। पापी पाथर ड्वदे गुरमति हरि तारे ॥ तं गुगदाता हरि सरणागति राखि श्रवगणिश्रारे ॥ मूड़ हम गुरमती हिर अनंदु मनि मुगध निसतारे ॥ ३ ॥ सहछ सदा घरि सोहिला हरि गाइश्रा हरिप्रभु पाइस्रा ॥ सजग्र हरि चेताइश्रा वेनती हरि ॥ जन नानक दइऋा धृड़ि तिन जिन सतिगुरु पाइत्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १८ ॥ १८ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ४ चउथा चउपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पंडितु सासत सिमृति पड़िश्रा जोगी गोरख गोरख करिया ॥ मैं मूरख हरि हरि जपु पड़िया॥१॥ जाना किया गति राम हमारी ॥ हरि भज्ञ मन मेरे तरु भउजन्त तू

तारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संनिश्रासी विभृत लाइ देह सन्नारी ॥ पर त्रिय तिक्रागु करी ब्रहमचारी ॥ मैं मृरख हरि श्रास तुमारी ॥ २ ॥ खत्री करम करे छरतछु पात्रे ॥ छुदु वैसु पर किरति कमात्रे ॥ मै मूरल हरिनामु छडावै ॥ ३ ॥ सभ तेरी ससटि तुं समाई ॥ गुरमुखि नानक दे वडिआई ॥ मैं श्रंपुले हरि टेक ॥ ४॥ १ ॥ ३६ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ४ ॥ निरगुण कथा है हरि की ।। भज़ मिलि साधू संगति जन की।। तरु अकथ कथा सुनि हरि की ॥ १ ॥ गोविंद सतसंगति मेलाइ ॥ हरिर्धु रसना रामगुरा गाइ ॥१॥ रहाउ ॥ जो जन घित्रावहि हरिनामा ।। तिन दासनिदास करह हम रामा ॥ जन की सेवा ऊतम कामा ॥२॥ जो हरि की हरि कथा सुनावे ॥ सो जनु भावे ॥ जन पग रेग्र बडभागी पावे ॥ ३ ॥ संत प्रीति चनि र्याई ।। जिन कउ लिखतु लिखित्र्या धुरि पाई ।। ते जन नानक नामि समाई॥ ।। २ ॥ ४० ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ४ ॥ माता प्रीति करे पुतु खाइ ॥ मीने प्रीति भई जलि नाइ॥ सनिगुर मुखि पाइ ॥ १ ॥ ते हरिजन हरि मेलहुँ हम जिन मिलिया दख जाहि हमारे ॥ १ मिलि बछरे गऊ प्रीति लगायै ॥ कामनि प्रीति जा पिरु घरि आयै॥ ॥ २ ॥ सारिंग प्रीति वसै जल हरिजन प्रीति जा हरि जस गाउँ ॥ हरिजन नरपति प्रीति माइञ्चा देखि पसारा जपै निर्रकारा ॥ ३ ॥ नर प्राची प्रीति माइत्रा धनु खाटे ॥ गुरसिख मिलै गलाटे ।। जन नानक प्रीति साध ॥ ४॥ ३॥ ४१ ॥ गउड़ी सुआरेरी महला ४ प्रीति भीख प्रभ पाइ ॥ भृत्वे प्रीति होवै श्रंतु खाइ ॥ ग्रुरसिख प्रीति गुर मिलि आधाइ ॥ १ ॥ हरि दरसनु देहु हरि आस तमारी ॥ किरपा लोच पूरि हमारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चकवी प्रीति खरज पिथारे सभ दुख विधागे ॥ गुरसिख लागें ॥ २ ॥ बछरे प्रीति खीरु मुखि खाइ ॥ हिरदै निगर्सं देखें माइ॥ गुर्गसेख प्रीति गुरू मुखि लाइ ॥ ३॥ होरु सम माइया मोहु काचा ॥ निनमि जाइ कृरा कचु पाचा

प्रीति त्पति गुरु साचा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४२ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ ॥ सनिगुर सेवा सफल है वर्णी ॥ जितु मिलि हरिनामु धियाइया हरि घणी ॥ जिन हरि जिपया तिन पीछै छुटी घणी ॥ १ ॥ गुरिवस्त हरि बोलह मेरे भाई ॥ हरि बोलत सभ पाप लिह जाई ।। १ ॥ रहाउ ॥ जब गुरु मिलिया तब मनु वसि ब्राइब्रा ॥ धावत पंच रहे हरि धियाइया ॥ अनदिनु नगरी हरिगुण गाइया ॥ २॥ सतिगुर पग भृरि जिना मुखि लाई ॥ तिन कुड तियागे हरि लिय लाई ।। ते हरि दरगह मुख ऊजल भाई ॥३॥ गुर सेवा त्रापि हरि भावे ॥ कृसनु वलभद्रु गुर पग लगि धित्रावे ॥ नानक गुरमुखि हरि त्रापि तरावै ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४३ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ ॥ त्रापे जोगी डंडाधारी ॥ हरि त्रापे रवि रहित्रा वनवारी ॥ तार्वे लाइ नारी ॥ १॥ ऐसा मेरा राम्र रहित्रा त्रप्र भरपूरि॥ निकटि वसैं नाही हरि दूरि॥ १॥ रहाउ ॥ हरि आपे सबदु सुरति धुनि त्रापे ॥ हरि त्रापे वेखे विगसे ञ्चापे ॥ जपाइ आपे हरि जापे ॥ २ ॥ हरि आपे सारिंग अंमृतधारा॥ त्रापि पीत्रावणहारा ॥ हिर त्रापि करे त्रापे निसतारा ॥३॥ हरि त्रापे वेड़ी तुलहा तारा ॥ हरि आपे गुरमती निसतारा॥ हरि स्रापे नानक पार्वे पारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४४ ॥ गउड़ी वैरागिण महला ४।। साहु हमारा तुं घणी जैसी तूं रासि देहि तैसी हम लेहि॥ हरिनाम् वर्णं जह रंग सिउ जे त्रापि दइत्रालु होइ देहि ॥१॥ हम वर्णजारे राम के ॥ हरि वर्णज करावे दे रासि रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लाहा हरि भगति धतु खटित्रा हरि सचे साह मिन भाइत्रा।। हरि जपि हरि वखरु लिद्या जम्र जागाती नेडि न याइया ॥ २॥ होरु वराज करहि वापारीए अनंत तरंगी दुख़ माइश्रा ॥ ओइ जेहै वराजि हरि लाइया फलु तेहा तिन पाइया॥३॥ हरि हरि वराजु सो जनु करे जिसु कृपालु होइ प्रभु देई ॥ जन नानक साहु हरि सेवित्रा फिरि लेखा मूंलि न लेई ॥ ४ ॥ १ ॥ ७॥ ४४ ॥ गउड़ी वैरागिण महला . ४॥ जिउ जननी गरभु पालती सुत की करि आसा॥ वडा होइ धुन खाटि देइ करि भोग विलासा ।। तिउ हरिजन प्रीति हरि

देश्रापि हथासा ॥ १ मेरे राम मैं मृरख हिर राख़ मेरे गुसईश्रा ॥

जनकी उपमा तुम्हिह वडईत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घरि मंदरि हरि हरि जस मनि भावै॥ सभ रस मीठे मुखि लगहि हरिग्रय जा कली जगत

गावै हरिजन ŝ इकीह परवारु सधारु २ ॥ जो किछ कीया सो हिर कीयाहरिकी विडियाई ॥ हरि जीत्र तेरे तं वस्तदा हरिपूज कराई ॥ हरि भगति हाटि विहासित्र्या लहाइदा श्रापे वरताई ३ ॥ लाला किआ 11

चतुराई ॥ जे राजि बहाले ता हरि गुलाम घासी हरिनाम्र कउ कढाई ॥ जन्न नानक हिर का दासु है हिर की विडियाई ४॥२॥ ॥ ४६ ॥ गउडी गत्रारेरी महला ४ ॥ किरसाणी किरसाण

लांचै जीउ लाइ ॥ इल जोतै उदमु करे मेरा प्रतु घी खाइ ॥ हरिजन हरि हिर जप करे हिर ग्रंति छडाइ ॥ १ ॥ गति कीजे मेरे राम ॥ गुर सतिग्रर सेवा हरि लाइ हम काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लै तरे सउदागरी सउदागर धार्वे ा। धन माइत्रा मोह वधावै ॥ तिउ हरिजन हरि हरि बोलता सुरा पाने ॥२॥ विख संचै हटनाणीत्रा बहि हारि

ऋडे हरिधन लपटाइ n तिउ हरिजनि भठ का संचित्रा हरि खरच ले जाइ।। ३ ॥ इह माइश्रा मोह भाइदर्जे फास ॥ गुरमती सो जन् तरें जो नानकि नाम धित्राइत्रा गुरमुखि परगास ॥ ४॥३ ।। नित दिनस्र राति लालञ्ज गउडी वैरागिण महला ४ वेगारि फिरे वेगारीया ेसिर Ħ भार जो ग़र की जन सेवा करे सो घर के कंमि हरि लाइआ राम तोडि बंधन माइत्रा घर कै हरि कंम 11 करे \$ ॥ रहाउ ॥ सरु नरपति राजे अरथि सभ माइआ ॥ कै बंधे कै नरपति डानि लेड क हरि मरि जाइत्रा ॥ धेत धन सेवा सफल सविग्ररु हरि

कीचै हरि नित सब पाइत्रा ॥ ₹ 11 सुद तोर्हे बहु भाति करि माझ्या के ताई ॥ ञा लाहा देइ मने जो गुण सामी गुर सिउ करे नित नित पाडे

### NATURAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PRO ॥ ३॥ जितनी भूख अन रस सादा है तितनी भूख फिरि लागे ॥ जिसु श्रापि कृपा करे सो वेचे सिरु गुर द्यार्ग ॥ जन नानक तृपतित्रा फिरि भृख न लागें ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ ४⊏॥ गउडी वैरागणि महला ४ ॥ हमरें मिन चिनि हरि श्रास नित किउ दरसु तुमारा ।। जिनि प्रीति लाई सो जागाता हमरें मान हरि वहुतु पित्रारा ॥ हउ क़ुरवानी गुर आपगो जिनि विछुडि्ञा मेलिश्रा मेरा सिरजनहारा ॥१॥ मरे राम पापी सरिशा हम मेलें कबहुं अपुनी हरि दुत्र्यारि.॥ मतु निरगुण हम किरपा धारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमारे अवगुरा बहुत बहुत है बहु वार त्रावै त् गुणवंता 11 हरि हरि दइत्रालु भाव ॥ श्रापे वखिस लेंहि हरि हम अपराधी राखे गुर संगती उपदेसु दीस्रो हरिनामु छडावै ॥ २ ॥ तुमरे गुण कहा मेरे सतिगुरा जब गुरु बोलह तब विसम्र होइ जाइ 11 अपराधी अवरु कोई राखें जैसे राखि लीए छडाइ॥ हम सतिगुरि तूं गुरु पिता तूं है गुरु माता तूं गुरु वंधपु मेरा सखा सखाइ ॥ ३॥ जो होती मेरे सतिगुरा सा विधि तुम हरि जागह ।। हम रुलते फिरते कोई वात न पूछता गुर सतिगुर संगि हम थापे ॥ धंनु धंनु गुरू नानक जन केरा जितु मिलिऐ सोग संतापे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ११ ॥ ४६ ॥ गउड़ी वैरागिण महला ४ कंचन नारी महि जीउ लुभतु है मोहु मीठा माइत्रा घोड़े खुसी मनु अन रसि लाइआ ।। हरिप्रभु चिति न छूटा मेरे हरि राइया ॥१ ॥ मेरे राम इह नीच करम हरि हरि करि किरपा दइश्रालु वखिस मेरे।। १।। रहाउ।। किछु रूपु नही किछु जाति नाही किछु ढ'गु न मेरा।। मुहु लै बोलह गुण विहून नामु जिपत्रा न हम पापी संगि गुर उबरे पुंचु सतिगुर केरा ॥ २ ॥ सम्र मुखु नकु दीश्रा वरतन कउ पाणी ॥ श्रंतु खाणा कपडु रस अनि मोगाणी ॥ जिनि दीए सु चिति न आवई े ॥ ३ ॥सभु कीता तेरा वरतदा तूं अंतरजामी ॥ हम जंत विचारे किया करह सम्रु खेलु तुम सुय्रामी ॥ जन नानक हाटि विहािकया हरि 滋远还还还还还还还:

गुलम गुलामी ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२ ॥ ५० ॥ गउड़ी वैरागिण महला ४ ॥

जिउ जननी सुतु जिए पालती राखें नदिर ममारि ॥ श्रंतरि बाहरि गरसिख मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पोचारि॥ तिउ सतिगुरु वारिक हरिप्रभ राखता हरि प्रीति पित्रारि ॥ १ ॥ मेरे राम हम के है इत्रासे ।। धंनु धंनु गुरू गुरु सतिगुरु पाधा जिनि हरि उपदेसु दे कीए सियाणे ॥ १॥ रहाउ ॥ जैसी गगनि फिरंती ऊडती कपरे बागे वाली ॥ स्रोह राख्नै चीतु पीछ्नै विचि बचरे नित हिरदै सारि तिउ सतिग्रर सिख प्रीति हरि हरि की गुरु सिख रखें समाली ॥ जीव्य नाली॥२॥ जैसे काती तीस वतीस है निचि राखे रसना मास रतु केरी ॥ कोई जागाहु मास काती के किछु हाथि है सम नर निंदा करहि हरि वसगति है हरि केरी।। तिउंसंत जना की किसी के किछ राखे पैज जन केरी ॥३॥ भाई मत कोई जाखह हाथि है समु करे कराइया ।। जरा मरा तापु सिरति सापु समु हरि कै विस है कोई लागि न सके विचु हरि का लाइत्रा । ऐसा हरिनामु श्रंती श्रउसरि लए मनि चिति निति धित्रावहु जन नानक जो छडाइत्रा ॥ ४ ॥ ७ ॥ १३ ॥ ५१ ॥ गउडी बैरानिय महला ४ ॥ मनि होइ अनंद सो सतिगुरु कहीएै। मन की दुनिधा विनिस जाइ हरि परम पद लहीए ॥१॥ मेरा सतिगुरु पिश्रारा कितु विधि मिलै ॥ इउ खिनु खिनु करी नमसकारु मेरा गुरु पूरा किउ मिलें ॥१॥ रहाउ ॥ करि किरपा हरि मेलिया मेरा सतिगुरु पूरा।। इद्य पुनी जन केरीया ले सतिगुर धूरा।। २।। इरि भगति भगति सुर्थे तिसु सतिगुर मिलीए ॥ तोटा श्रावई हरि लामु निति इड़ीऐ ॥३॥ जिस कउ रिदे गिगासु है भाउ द्जा नाही ।। नानक तिसु गुर मिलि उधरै हरिगुरा गानाही ॥ ४॥ = ॥ १४ ॥ ४२ ॥ महला ४ गउड़ी पूरवी ॥ इरि दहश्रालि द्इया प्रभि कीनी मेरे मिन तिन मुखि हरि पोली ॥ गुरम्रखि रंगु भइया यति गृहा हरि रंगि भीनी मेरी घोली ॥१॥ अपने हरिप्रभ की इंड गोली ।। जब इम इरि सेवी मनु मानिया करि दीनो जगत सम्र गोल अमोली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करह विवेक संत जन भाई लाजि हिरदे देखि इंडोली ॥ इरि हरि रूपु सभ

हरि निकटि वसे हरि कोली ॥ २ ॥ हरि हरि निकटि वसे सभ जग के त्रपरंपर पुरखु अतोली ।। हरि हरि प्रगटु कीओ गुरि पूरे वेचिय्रो गुर पहि मोली ॥ ३ ॥ हरि जी अंतरि वाहरि तुम सरणागति तुम वड पुरख वडोली ।। जनु नानकु अनदिनु गावै मिलि सितगुर गुर वेचोली ॥ ४॥ १॥ १४ ॥ ५३ ॥ गउड़ी पूर्वी महला ४ ॥ जगजीवन ऋपरंपर सुम्रामी जगदीसुर विधाते ।। जितु मारगि तुम प्रेरहु सुआमी तितु मारगि हम जाते।। १।। राम मेरा मनु हरि सेती राते ॥ सतसंगति मिलि रामु रसु पाइत्रा हरि रामै नामि समाते ।। १ ।। रहाउ ।। हरि हरि नामु हरि हरि जगि अवखधु हरि हरि नामु हरि साते ॥ तिन के पाप दोख सिम विनसे जो गुरमित राम रसु खाते ॥ २ ॥ जिन कउ लिखतु लिखे धुरि ते गुर संतोखसरि नाते ।। दुरमित मैलु गई सभ तिन जो रामनाम रंगि राते ॥ ३॥ राम तुम आपे ऋापि आपि ठाकुर तुम जेवड अवरु न दाते ॥ जनु नानकु नामु लए हरि जपीऐ हरि किरपा ते ।।४।।२।। १६ ।। ५४ ।। गउडी प्रची महला ४ ।। करह कुपा जगजीवन दाते मेरा मनु हरि सेती राचे॥ सतिगुरि वचनु दीञ्रो त्राति निरमलु जिप हरि हरि हरि मन माचे ॥ १॥ राम मेरा मनु तनु वेधि लीत्रो हिर साचे ॥ जिह काल कै मुख़ि जगतु सभु ग्रसित्रा गुर सतिगुर के वचिन हरि हम वाचे ॥१॥ रहाउ ॥ जिन कउ प्रीति नाही हिर सेती ते साकत मूड़ नर काचे ॥ तिन कउ जनम्र मरणु त्रति भारी विचि विसटा मरि मरि पाचे ॥२॥ तुम दइत्राल सरिण प्रतिपालक मोकउ दीजै दानु हरि हम जाचे ॥ हरि के दास दास हम कीजे मनु निरित करे किर नाचे ॥ ३॥ आपे साह वडे प्रभ सुत्रामी हम वणजारे हिह ताचे ॥ मेरा जीउ रासि सभ तेरी जन नानक के साह प्रभ .साचे ॥ ४॥ ३॥ ॥ १७ ॥ ५५ ॥ गउड़ी पूरवी महला ४ ॥ तुम दइत्राल सरव मंजन इक विनउ सुनहु दे काने।। जिस ते तुम हरि जाने सो सतिगुरु मेलि मेरा प्राने ॥१॥ राम हम सतिगुर पारत्रहम करि माने ॥ हम मूड़ ग्रुगध असुध मित होते गुर सितगुर के बचिन हरि हम जाने ॥ १ ।। रहाउ ॥ जितने रस अनरस हम देखे

( \$00 ) 

सम तितने फीक फीकाने ॥ इरि का नामु श्रंमृत रसु चालिश्रा मिलि सतिगुर मीठ रस गाने ॥ २ ॥ जिन कउ गुरु सनिगुरु नही

भेटिया ते साकत मृड दिवाने ॥ तिन के करम हीन धुरि पाए देखि मोहि पचाने ॥ ३ ॥ जिन कउ तुम दइआ करि मेलहु ते लगाने ॥ जन नानक हरि हरि हरि हरि हरि गउडी पूरगी मित गुरमित नामि समाने ॥४ ॥४ ॥ १८ ॥ y& II

॥ मेरे मन सो प्रभु सदा नालि है सुत्रामी कहु किये हरि ऋापि पह नसीए ॥ हरि आपे बखिस लए प्रश्न साचा हरि मनि जपीऐ ॥ हरि हरि ॥ मेरे जपि हारे मन

सतिगर की सरखाई भिज पड मेरे मना गुर सितगुर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे मन सेप्टु सो प्रभु स्वय सुखदाता घसि निजयरि वसीऐ ॥ गुरमुखि जाइ लहहु घरु ऋपना हरि हरि हरि जस घमीए ॥ २ ॥ मेरे मन हरि हरि करि

ऊतमु लें लाहा हरि मनि हसीएे ।। हरि हरि श्रापि दङ्ग्रा त्रमृतु हरि रसु चलीए ॥ ३॥ मेरे मन नाम विना दुर्जे लागे ते साकत नर जिम घुटीऐ ॥ ते साकत चोर जिना नाम्र मन तिन के निकटि न भिटीए ॥ ४ ॥ मेरे मन सेन्ह छुटीऐ 11 नरहरि जित सेविए लेखा

प्रभि पूरे कीए खिनुमासा तोलुन घटीए ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६ ॥ ॥ गउड़ी पूरवी नहला ४ ॥ हमरे प्रान वसगति प्रभ e) L दिखानह सभ तेरी ॥ दइत्रा करह हरि दरसु मेरा मिन तिन लोच घर्णेरी ।। १ ।। राम मेरे मिन तिन लोच मिलय केरी ॥ गुर कृपालि कृपा किंचत गुरि कीनी इरि मिलिया प्रभु मेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो हमरे मन चिति है सुआमी सा थाइ पाई तुम इरि जानदु मेरी ॥ यनदिनु नामु जपी मुखु जीना व्याम इरि तेरी ॥ २ ॥ गुरि सतिगुरि दार्त पथु

मिलिया याइ प्रभु मेरी ।। यनदिनु अनदु भइया वडभागी सभ व्यास पुत्री जन केरी ॥३॥ जगनाथ जगदीमुर करते सभ वसगति ई हरि केरी ॥ जन नानक सरणागति व्याए हरि राखहु पैज जन केरी ॥ ४ ॥ ६ ॥ २० ॥ थ⊏ ॥ गउड़ी पूर्ती महला ४ ॥ इहु मनुश्रालितुन

हरि

दह दिसि चिल चिल हाढे बहु रंगी दह ॥ गुरु पूरा पाइऋा मनु ठाढे ॥ १ ॥ राम हम सतिगुर लाले वडभागी हरि मंत्रु दीया १ ॥ रहाउ ॥ हमरे मसतिक दागु दगाना हम करज गुरू वहु साढे ।। परउपकारु पुंचु बहु कीत्रा भउ तारि पराढे दुतरु ।। २ ।। जिन कउ प्रीति रिदे हिर नाही तिन कूरे गाढन कागदु त्रिनसि जात है तिउ मनग्रुख गरभि ॥३ ॥ हम जानिया कछू न जानह यागै जिउ राखै हरि तिउ ठाढे ॥ हम भूल चूक गुर किरपा धारहु जन नानक क़तरे ॥ ४ ॥ ७ ॥ २१ ॥ ५६ ॥ गउड़ी प्रवी महला ४ ॥ कामि करोधि नगरु वहु भरित्रा मिलि साधू खंडल खंडा है।। पूरिव लिखत लिखे गुरु पाइत्रा मनि हरि लिव मंडल मंडा हे ॥ १ ॥ करि साधू पुंच वडा हे ॥ करि डंडउत पुच वडा हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साकत हउमें कंडा **ऋं**तरि जानिश्रा तिन हे ॥ जिउ चलिह चुभै दुखु पाविह जम कालु सहहि सिरि डंडा हे ॥ २ हरिजन हिर हिर नामि समाणे दुखु जनम मर्गा भव खंडा हे 11 परमेसरु बहु पुरखु पाइत्रा सोभ खंड ब्रहमंडा ।। ३।। इम गरीज मसकीन प्रभ तेरे हिर राखु राखु वड वडा हे जन नानक नामु अधारु टेक है हरिनामे ही सुखु मंडा हे ॥ ८ ॥ २२ ॥ ६०॥ गउड़ी पूरवी महला ४ ॥ इसु गड़ महि हरि राम राइ है किञ्ज सादु न पार्वे धीठा॥ हरि दीन गुर सबदी चिख डीठा अनुग्रह कीआ हिर 11 8 11 हरि कीरतनु गुर लिव मीठा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि अगमु मिलि सतिगुर लागि वसीठा ॥ जिन गुर सुखाने हीत्ररे तिन त्रागै त्राणि परीठा 11 3 11 मनमुख अति कठोरु है तिन अंतरि कार करीठा ॥ विसीत्रर कउ विखु निकसै फोलि पीऋईऐ फ़ुलीठा 1 ३ हरिप्रभ आनि 11 मिलावहु गुरु साध् घसि गरुडु सबदु मुखि लीठा ॥ जन नानक गुर के लाले गोले लिंग संगति करुत्रा मीठा ॥ ४॥ ६॥ २३॥ ६१॥ गउड़ी प्रवी महला ४ ॥ हरि हरि अरथि सरीरु हम वेचित्रा पूरे सतिगुर दाते नामु दिड़ाइआ मुखि मसतिक भाग सभागे 11 8 11

NOT THE PROPERTY OF THE PROPER

गुरमति हरि लिप लागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घटि घटि रमईया रमत राम राइ गुर सपदि गुरू लिप लागे ॥ हउ मन्न तन्न देवउ कार्टि

शुरू कड मेरा अम्र भड गुर बचनी भागे ॥ २ ॥ अधियारै दीपक यानि जलाए पुर गित्रानि गुरू लिए लागे ॥ अगित्रानु अधेरा निनमि निनामित्रो परि पसतु लही मन जागे ॥ ३ ॥ सारत विधक माटग्राधारी तिन जम जोहनि लागे ॥ उन सतिगुर श्रागै न नेचित्रा ओर आनहि जाहि अभागे ॥ ४ ॥ हमरा निनउ सुनह प्रभ ठाइर हम सरिए प्रभ हरि मागे । जन नानक की लज गुरू है मिरु बेचित्रा सतिगर स्नागे ॥ ४ ॥ १० ॥ २४ ॥ ६२ ॥ गउडी पूर्वी महला ४ ।। हम अहंकारी अहंकार अगियान मित गरि मिलिऐ त्रापु गराङ्या ॥ हउमै रोगु गहमा सुसु पाइत्रा गुरू हरि राड्या ।। १ ॥ राम गुर के बचनि हरि पाइया ॥ १ ॥ रहाउ । मेरे हीग्ररे प्रीति राम राइ की गुरि मारगु पंथु बताइया॥ मेरा जीउ पिंहु मञ्जु सतिगुर त्रागे जिनि विछुडित्रा हरि लाइथा ॥ २ ॥ मेरे अतरि प्रीति लगी देखन कउ गुरि हिरदे नालि ॥ सहज अनदु भइआ मनि मोरै गुर आगे आप्र दिखाइया वैचाइग्रा ॥ ३ ॥ हम अपराघ पाप वहु कीने करि दुसटी चोर चुराइग्रा ॥ त्रा नानक सरणागीत त्राए हरि राखहु लाज हरि भाइत्रा ॥ ४ ॥ ११ ॥ २५ ॥ ६३ ॥ गउडी पूर्ती महला ४ ॥ गुरमति सार् श्रनाहर गुरमति मनुत्रा गानै ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइआ धनु धनु गुरू लिपलाय ॥१ ॥ गुरमुखि हरि लिप लापै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमरा ठाउ्क सतिगुरु पूरा मनु गुर की कार कमार्रे ॥ हम मिल मिलि धोबह पात्र गुरू के जो हिर हिर कम सुनाते ॥ २॥ हिर्द गुरमित गाउँ ।। मन रसकि राम रमाइणु जिद्दवा हरिगुण हरि रमि फिरि बहुरि न भृख लगाउँ थावाने कोई पर बहुतरे बिनु उपार थनेक किरपा पार्रे जन तानक कड़ हरि किरपा धारी मति गुरमृति दहार्व नामु १२ ા રદ सगु गउड़ी गुरमुखि जिंद जपि नाम करंमा।। महला δ ŧ माना मिन जीउ नामु मुख्ति रामा संतोख पिता 11

(१७३)

法款款款款款 該款款款款款 (表款款款) **अजनमा ॥ वडभागी** गुरु मिलु ं पुरुख रामा 11 11 गुरु जोगी पुरुख मिलिया रंगु माणी जीउ ॥ गुरु हरि रंगि रतड़ा सुघड़ सुजाणी जीउ सदा निरवाणी जीउ ॥ वडमागी मिलु मेरा मनु तनु हरि रंगि भिंना ॥ २ ॥ त्रावहु संतहु मिलि नाम्र नामु सदा लै लाहा जीउ ॥ करि विचि संगति जपाहा।। संता श्रंमृत भ्रुखि पाहा जीउ ॥ मिलु पूरवि लिखियाडे धुरि करमा ॥ ३॥ साविण वरसु अंमृति जगु छाइत्रा जीउ ॥ मनु मोरु कुहुिक अड़ा पाइत्रा । हरि ग्रंमृतु वुठड़ा मिलिग्रा हरि सवदु मुखि राइश्रा जीउ ।। जन नानक प्रेमि रतंना ।। ४।। १।। २७।। ६५ गउडी त्राउ सखी गुण कामण करीहा जीउ ॥ मिलि संत दीपकु गित्रानु जना रंगु माणिह रलीया जीउ ॥ गुर सदा ॥ हरि तुठै ढुलि ढुलि मिलीत्रा जीउ ॥१॥ मेरै मनि तिन प्रेमु लगा हरि ढोले जीउ ॥ मैं मेले मित्रु सतिगुरु जीउ।। मनु देवां संता मेरा प्रभु मेले जीउ।। हरि विटङ्गिह सदा घोले जीउ ॥ २ ॥ वसु मेरे पित्रारित्रा मेरे गोविदा हरि वसु करि किरपा मनि वस जीउ ॥ मनि चिंदिश्रड़ा फल पाइश्रा मेरे गोतिंदा गुरु पूरा वेखि विगसु जीउ ॥ हरि नामु मिलित्रा सोहागगी मनि अनिद्तु अनदु रहसु जीउ ॥ मेरे हरि पाइश्रडा वडभागीई मेरे गोविंदा नित लै लाहा मनि हसु जीउ।। ३।। हरि त्रापि उपाए हरि त्रापे वेखें हरि त्रापे कारें लाइत्रा जीउ इकि खावहि वखस तोटि न त्रावै इकना फका पाइत्रा जीउ ॥ इकि राजे भिख मंगाइत्रा सुखीए इकना नित जीउ सभ मेरे गोविदा जन नानक धित्राइत्रा जीउ नामु वरतदा ॥४॥ २॥२८ ॥६६॥ गउड़ी माम महला ४॥ मन माही मन माही मेरे गोविंदा हरि रंगि रता मन माही जीउ।। हरि नालि रंगू गुरु पूरा त्रलखु लखाहीं जीउ मेरे गोविदा ॥ हरि हरि मेरे गोविंदा सव दालद परगासित्रा दुख लहि नाम जाही मेरे गोविंदा जीउ ॥ ऊतमु पाइश्रा हरि पदु वडभागी नामि ॥ नैगो मेरे पिश्रारिश्रा जीउ 11 δ गोविदा किनै हरि प्रभु डिठड़ा नैसी जीउ ॥ मेरा मनु तनु 

वैरागिश्चा मेरे गोरिंदा हरि बाभह धन जीउ **क्रमले**णी मिलि पाइश्रा मेरे गोविदा मेरा सैंगी हरिप्रभु सजग्र सुबि श्राइ मिलिय्रा जगजीवन गोविंदा मेरे जीउ॥२॥ मैं मेलहु संत मेरा हरित्रभु तनि भ्रख लगाईत्रा जीउ ॥ इउ रहि न सकउ विनु देखे मेरे लाईग्रा जीउ ॥ विरह हरि हरि राइया गरु मेले मेरा मनु जीवाईग्रा पूरीया मेरे गोविंदा हरि मिलिया मनि वारी मेरे गोविंदा बारी मेरे विद्यारिक्रा हउ तथु विटिष्ट्यिष्ट तिन प्रेम् पिरंम का सद वारी जीउ ॥ मेर मनि मेरे गोविदा हरि

विसदु मेलि

मेरे

गोविंदा हरि

मेले करि रैवारी जीउ । हरिनाम् दङ्या करि जन नानकु सरिए तुमारी जीउ ॥ ४॥ 3 11 35 11 मेरे पित्रारिश्रा माभ महला मेरे गोनिंदा चोजी हरित्रभू मेरा चोजी जीउ ॥ गोविदा हरि आपे कान्ह उपाइदा मेरे हरि आपे गोपी खोजी जीउ ॥ हरि ञ्चापे सभ हरि सुजाणु न भुलई भोगी जीउ श्रापे रमीया 11 जगतु उपाइदा गोविंदा आपे सतिगरु जोगी जीउ 11 8 11 श्रापे मेरे गोविदा हरि आपि खेलें वह रंगी जीउ ॥ हकना भोग भोगाइदा मेरे गोविंदा इकि नगन फिरहि नंग नंगी जीउ ॥ उपाइदा मेरे गोतिदा हरि दान देवे सभ जीउ मंगी

मंगहि हरि

चंगी

पुंजी राख़ इमारी जीउ ॥ सतिगुरु

अधारु है मेरे गोविंदा

हरि आपे भगति कराइदा मेरे गोविंदा हरि भगता पूरी जीउ ॥ आपे जलि थलि वरतदा मेरे गोतिदारित रहिआ नहीं जीउ।। हरि अंतरि बाहिर श्रापि है मेरे गोनिदा हरि श्रापि रहिश्रा पमारिश्रा मेरे हरि हरि गोदिंदा व्यातमराम ।। ३ ।। हरि श्रंतरि वाजा मेरे वेखें आपि हटरी जीउ गोर्तिदा हरि श्रापि वजाए तिउ वाजै जीउ हरि Ħ नाम्र गोर्दिदा हरिप्रभ्र गुरसबदी गाजै जीउ पराइद। मेरे गोरिंदा हरि भगत जना रासु लाजे

हरि कथा

表表 1 本表表表表表表表表表表表表表表表表表 संगती मेरे गोविंदा जन नानक नामि सिधि काजै मिल् मैं हरिनामै जीउ ॥४॥४ ॥ ३० ॥६८॥ गउडी माभ महला ४ 11 हरिप्रसु मितु मिले मेरा लगाई जीउ 11 मेरा हरित्रभू देखि जीवा मेरी माई जीउ 11. ना सखा जीउ ।। १ ।। गुण गावह्र संत जीउ मेरे हरिप्रभ गुरमुखि नामु जीउ भाग वहरें जीउ॥ जीख॥ प्रान हरि मेरे जीउ ।। फिरि वहुड़ि न भवजल ॥ २ ॥ किउ हरिप्रभु वेखा मेरे मिन तिन चाउ जीउ ॥ जीउ ॥ गुरसवदी पाईऐ लगा भाउ ॥ मेर्रे वडभागी जपि जीउ 11 3 नाउ वडडी गोविंद प्रभ जीउ ॥ हरि मेलह संत श्रासा सतिग्रर मति सदा 11 नामु परगासा पूरिग्रडी मनि जीउ श्रासा 11 8 11 इह गउडी मेरा माभ विरही महला 11 8 **अं**दरि र्यं मृत् गुरमति हरि П मन लीवा जीउ हरि रंगि रतड़ा हरि रस सदा पीत्रा जीउ n हरि पाइश्रहा मनि जीवा जीउ ।। १ ।। मेरे मिन तिन प्रेमु लगा हरि वाणा जीउ ।। शीतम् मित्र हरि पुरखु सुजागु जीउ ॥ गुरु मेले सुघड़ सुजाग्र जीउ ॥ हउ नाम विटह जीउ 11 7 11 क्रवाग्र दसाई जीउ हरि हरि सज्जू हरि मीत हरि 11 दसह संतह हरि खोजु पदाई जीउ दसे ।। सतिग्ररु हरि पाई तुरुड़ा हरिनामे नामि समाई जीउ ॥ ३ ॥ मै वेदन प्रेम्च हरि विरह लगाई जीउ ।। गुर सरधा पूरि अंमृत मुखि पाई जीउ ।। हरि होह दइत्रालु हरिनाम् धियाई जीउ ॥ नानक हरिरसु पाई जीउ जन ॥६॥२०॥१८॥३२ 11 00 महला ५ रागु गउड़ी गुत्रारेरी चउपदे

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किन विधि होत मेरे भाई कुसल्

सहाई ξ -11 राम 11 रहाउ ॥ कुसल् मेरी ऊचे मंदर सुंदर छाइया ॥ भूठ

गनाइया ॥ १ ॥ इसती घोड़े देखि निगासा ॥ लसनर ओंडे नेन खगसा ॥ गलि जेनडी हउमै के फासा ॥२॥ राजुक्मारे दहदिस सारी ॥ मार्खेरम भोग नरपति सुपने भेखारी बहु नारी || जिड ॥ हरि जो निछ करे ।। ३ ।। एक कसल मो कउ सनिगरू बताइया हउसे मारि समाइआ स हरि किया भगता भाइत्रा ॥ जन नानक ॥ ४ ॥ इनि निधि क्रमच होत मेरे माई ॥ इउ पाईऐ रहाउ दजा ॥ गउडी गुश्रारेरी महला ५ ॥ रिउ भ्रमीए भ्रम्न किम का होई ॥ जा जिल थिल महीश्रलि रिश्रिया सोई ॥ उनरे मनमुख पति खोई ॥ १ ॥ राखें श्रापि निम दइयारा ।। तिसु नही दुजा को पहुचनहारा ।। १ ॥ रहाउ ॥ सम वरते एक अनता । ता तृ सुखि सोउ होइ अचिता ॥ त्रोहु सभु किछ जार्गे जो परतता ॥ २ ॥ मनमुख मुए जिन दुजी पित्रासा धुरि फिरति लिखित्रासा ॥ जैसा वीजहि तैसा ।। देखि दरसु मनि भइत्रा विगासा 11 सभु ब्रह्मु परगासा ॥ जन नानक की हिर पूरन ब्रासा ॥ ४ ॥ २ ॥ ७१ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ४ ॥ कई जनम कीट पतगा ॥ वर्ई भए जनम गज मीन कुरंगा ॥ वर्ड जनम पखी सरप होइत्रो ॥ वर्ड जनम हैं उर वृत्व जोइब्रो ॥१॥ मिलु जगदीस मिलन चिर काल इह देह सजरीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वई जनम सेल गिरि हिरि खरिश्रा जनमं गरभ साख करि उपाइत्रा ॥ लख चउरामीह जोनि भ्रमाइत्रा ॥ २ ॥ साध सगि भइश्रो जनमु परापित ॥ करि सेना भजु हरि हरि गुरमित ॥ तिश्राणि मानु भृतु श्रभिमानु ॥ जीयत मरहि दरगह परमानु ॥ ३ ॥ जो निह्यु होत्रा सु तुमः ते होगु॥ त्रमरु न द्ना करणै जोगु॥ ता मिलीऐ जा लैहि मिलाइ॥ ३ ॥ ७२ ॥ हरि 11 8 11 भमि महि बोग्रह गश्रारेरी पानहि मिटे तुभारा 11 फल गुस् जाम 11 लेह संगरि ॥ श्यतरि उरि धारि सीघर वारज શ્રપુને होह सामधानु

法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法 सित्राणप सगली तित्राग् ॥ संत मान ॥ उकति जना की चरशी लागु ।। २ ।। सरव जीत्र हिंह जाकै हाथि ।। कदे न विछुड़ें सभ कैं साथि ।। उपाव छोडि गहु तिस की श्रोट ।। निमख माहि नो जाए।। प्रभ की करि तिस छोटि ॥३॥सदा निकटि कै वचिन मिटावहु आपु ।। हरि हरि नामु सति करि मान गुर 11 नानक जिप जापु ।। ४ ॥ ४ ॥ ७३ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ų सदा श्रविनासी ॥ गुर के वचिन कटी जम फासी ॥ गुरका गुर का वचन जीत्र के संगि॥गुर के वचनि रचे राम के रंगि॥१॥ जो गुरि दीया सु मन के कामि ॥ संत का कीया सति करि मानि गुर के बचनि कटे अछेद 11 रहाउ ॥ ग्रर का वचतु अटल के वचिन हरि जाइ ॥ गुर भ्रम भेद ॥ गुर का वचनु कत्हु न जीय के साथ ॥ गुर का वचनु गुरा गाइ ॥ २॥ गुर का वचनु नाथ ॥ गुर कै बचनि नरिक न पत्रै ॥ गुर रसना अंमृत रवे ॥ ३ ॥ गर का वचनु परगटु संसारि होए ॥ जिसु ऋापि ऋावै हारि जन कुपाल ॥ नानक सतिगुर सदा दइत्राल ॥ ४ ॥ ५ ॥ ७४ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी थ ।। जिनि कीता माटी ते रतनु ।। गरभ मिह राखित्रा जिनि करि जतनु ॥ जिनि दीनी सोभा विडियाई ।। तिस्र प्रभ कउ आठ रेनु साध जन पावउ ॥ गुर मिलि ऋपुना रमईश्रा खसमु धित्रावउ ॥१॥ रहाउ ॥ जिनि कीता मूड़ ते वकता नवै जिसु परसादि निधि सुरता II प्रभु मन ते विसरत नाही ॥ २ ॥ जिनि दीत्रा निथावे कउ कीनी ॥ जिनि सभ पूरन आसा जिनि दीश्रा निमाने मानु कउ गिरासा ॥ ३ जिसु 11 सास विखु **ऋंमृतु** प्रसादि काटी ॥ ग्रर इस तें किछ नाही ॥ राखनहारे कउ सालाही ॥ ४॥ ६॥ ७५॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ तिस की सरिण नाही भउ सोगु बुधि विकार सित्राग्प वल ॥ १ ॥ जपि मनि मेरे रांम राम राखनहार संगि ।। १ ।। रहाउ ।। तिस की टेक मनै महि

राखु ।। गुर का सबदु अंमृत रसु चाखु ।। अवरि इतन कहहु काज ॥ करि किरपा राखेँ आपि लाज ॥ २ ॥ किआ

माइया का

के

घटा साचा एहु ॥ गुरउपदेसु मने महि सभ

लेह ॥ जा कउ

श्रंतरजामी ॥ ३ ॥ सरव

जोरु ॥ भठा मानुख कहतू

सोरु ॥ करण

लागी ॥ कह नानक सो धंन वडभागी ॥ ४ ॥ ७॥ ७६ **५ ॥ सु**खि हरि कथा उतारी सैल ॥ वर्डे भागि पाइञ्रा साध जन तारियो सिउ लागो रंगु । १ ॥ इरि हरि नाम जपत श्रमनि सामरु गुरि पारि उतारिको ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि कीरतन ॥ जनम जनम के किलविख गए ॥ भए मन माहि॥ अत्र इंटन काहे कउ २ ॥ प्रभ अपने जाहि п परन होई सेवक काटि कीए दहश्राल ॥ घाल ॥ वंधन सिमरि सिमरि सिमरि दास ॥ ग्रणतास ॥ ३ ॥ ठाइ ॥ पूरन पूरि रहिओ सभ जाइ ॥ गुरि भरम चुकाइत्रा ॥ हरि सिमरत नानक सुखु पाइत्रा ॥ S Н ७७॥ गउड़ी गुत्रारेरी सहला ४ ॥ त्रगले मुए सि पार्छै उबरे से बंधि लक्क खरे ॥ जिह धंधे महि ब्रोइ लपटाए ओह येला कछ चीति न दगुरादिङी उन माए ॥ १ ॥ विनसि जाइ ताह लपटावै ॥ १॥ रहाउ ॥ आसा मंधी काम क्रीघ लपटिश्री असनेह ।। सिर ऊपरि ठाढी घरमराइ करि करि विविद्या खाइ ॥ २ ॥ हउ बंधउ हउ साधउ वैरु ॥ हमरी घालै पैरु ॥ इउ पंडितु इउ चतुरु सित्राणा ॥ करुणैहारु न बुर्फै निगाना॥३ ॥ अपूनी गति मिति आर्पे जाने ॥ किआ कई कि श्राखि बखाने ॥ जित् जित् लायहि तित तित काह मंगना 11 8 11 ॥ श्रंतु नाही किछ पाराचारु ॥ दास व्यपने दाल ॥ करह न निसरे नानक नाम 11 4 11 8 11 प्र**। अनिक जतन न**ही होत छटारा ॥ बहुत मियाणप दृरि मेरा निरमल की

#### सोभा सेत ॥१॥ मन मेरे गहु हरिनाम का योला 11 लागे ताता भोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ बोहिथु भे सागर माहि श्रंधकार दीपक दीपाहि श्रगनि सीत का 11 लाहसि द्ख जपत मिन होवत सूख ॥ २ ॥ उतिर जाइ तेरे मन की पिश्रास पूरन होवें सगली आस ॥ डोलें नाही तुमरा चीतु ॥ अंमृत नामु जपि गुरमुखि मीत ॥ ३ ॥ नामु श्रउखधु सोई पार्वे ॥ जनु किरपा जिसु त्रापि दिवावे ॥ हरि हरि नासु के जा दुखु दरदु तिह नानक नसै ॥ ४ ॥ १० ॥ ७६ ॥ गउड़ी गुआरेरी करि मनु न अधाना ॥ महला ५ ॥ वहुत दरव श्रनिक रूप देखि नह पतीत्रानाः॥ पुत्र कलत्र उरिकत्रो जानि मेरी ॥ ओह श्रोइ भसमें ढेरी ॥ १ ॥ त्रिनु हरिभजन देखउ त्रिललाते तनु भिगु धनु माइत्रा संगि राते ।। १ ।। रहाउ ।। जिउ विगारी सिरि दीजहि दाम ॥ त्र्रोइ खसमै के गृहि उन द्ख सहाम नेत्र पसारं ता निरारथ सुपने होइ वैसत राजा ॥ जिंड राखा खेत ऊपरि पराए ॥ खेतु खसम का राखा उठि जाए खेत कारिया राखा कड़ै ॥ तिस कै पालै पड़ें ॥ ३ ॥ कञ्च न जिस का राज़ तिसे का सुपना ॥ जिनि माइत्रा दीनी तिनि लाई करे रासि आपि विनाहे ऋापि 11 नानक प्रभ आगै अरदासि ॥ ४ ॥ ११ ॥ ८० ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला 11 रंग माइत्रा वहुविधि पेखी ॥ कत्तम कागद सित्रानप लेखी मलूक होइ देखिया खान ॥ ता ते नाही मनु तृपतान ॥ १ ॥ सो बताबहु ॥ तसना वूर्फ सुख मो कउ संत मनु तृपतावहु हसति असवारी ॥ चोत्रा चंदनु पत्रन त्राखारे गाइत्रा ॥ ता महि नाटिक मनि संतोख मंडन दोलीचे सभा ॥ सगल तखत् सुंदर वागीचे ॥ त्रालेड् विरति राजन की लीला ॥ मनु न सहेला परपंच हीला ॥ ३ ॥ करि किरपा संतन सचु कहित्रा ॥ सरव सूख इह आनद् गाईऐ लहित्रा ॥ साधसंगि हरि कीरतनु 11 कहु नानक वडभागी ॥ जाकै हरि धनु सोई सुहेलां 11 प्रभ १ ॥ रहाउ दुजा ॥ १२ ॥ ⊏१ ॥ गउड़ी गुआरेरी

杀虫球球球球 海球球球球球球球球球球球 महला ४ ॥ प्राणी जाएँ इहु तनु मेरा ॥ बहुरि बहुरि उत्राह् लपटेरा ॥ पुत्र कलत्र गिरसत का फासा ॥ होतु ना पाईपे राम के दासा ॥ १ ॥ कवन सु विधि जितु राम गुरण गाइ ॥ कवन सु मित जितु तरे इह माइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो भलाई सो दुरा जाने ॥ साचु कहै सो विखे समाने ॥ जारी नाही जीत श्ररु हार ॥ इहु बलेबो साकत संसार ॥ २ ॥ जो हलाहल सो पीबै बउरा॥ श्रंमृतु नामु जाने करि कउरा ॥ साध संग के नाही नेरि ॥ लख चउरासीह अमता फेरि ॥ ३ ॥ एकै जालि फहाए पंखी ॥ रसि रसि भोग करहि बहुरंगी ॥ कहु नानक जिसु भएं कृपाल ॥ ताके काटे जाल ॥ ४ ॥ १३ ॥ ⊏२ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ४ ॥ तउ किरपा ते मारगु पाईऐ ॥ प्रम किरपा ते नामु धित्राईऐ ॥ प्रम किरपा ते बंधन छुटै।। तउ किरपा ते हउमै तुटै।। १।। तुम लावहु तउ लागह सेव ॥ हम ते कच्चून होवे देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुधु भावे ता गावा वासी ॥ तुथु भावे ता सचु वस्तासी ॥ तुथु भावे ता सतिगुर मङ्क्षा ॥ सम्ब सुला प्रभ तेरी दङ्क्षा॥ २ ॥ जो तुधु भावे ता सो निरमल करमा ॥ जो तुधु भावै सो सचु धरमा ॥ सरव निधान गुण तुम ही पासि ॥ तूं साहिबु सेवक अरदासि ॥ ३ ॥ मतु ततु निरमञ्ज होइ हरिरंगि ॥ सरव सुखा पावउ सतसंगि ॥ नामि तेरे रहे मनु राता ॥ इहु कलिब्राखु नानक करि जाता ॥ ४॥ १४॥ ८३॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ आन रसा जेतेतै पाले ॥ निमल न तृमना तेरी लाथे।। हरिरस का तुं चाखिह सादु ।। चाखत रहिह त्रिसमादु ॥ १ ॥ श्रंमृतु रसना पीउ पित्रारी इह रस राती होइ तृपतारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हे जिहवे त् रामग्रण निमख हरि हरि हरि धिय्राउ न सुनीएे कतहं जाईएे ॥ साध संगति वडभागी पाईएे पहर जिहवे श्राराधि ॥ प्रारब्रहम ठाकुर श्रागाधि ॥ ईहा उड़ा सदा सुहेली ॥ हरिगुण गाउत रसन श्रमोली ॥ ३ ॥ यनसपति मउली फल फुल पेडे ॥ इह रस राती बहुरि न छोडे ॥ श्रान न रस कम लवैन लाई ॥ कहु नानक गुर भए है सहाई ॥ ४ ॥ =४ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ ॥ मनु मंदरु तनु साजी बारि ॥

( 3= 2) 以表。由由由市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场。 Oi: इस ही मधे वसतु अपार ॥ इसही भीतरि सुनीअत साहु 11 कवनु H वापारी जा का ऊहा विसाहु ॥ १ ॥ नाम रतन को को विउहारी॥ a श्रंमृत भोजन करे श्राहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु अरपी तन् 倒 करीजे ।। कवन सु जुगति जितु करि भीजे ।। पाइ लगउ तजि मेरा <del>(A)</del> तेरें ॥ कवनु सु जनु जो सउदा जोरें ॥ २ ॥ महलु साह M विधि पार्वे ॥ कवन सु विधि जितु भीतरि बुलावे ॥ **Gi** जा के कोटि वणजारे ॥ कवनु सु दाता ले संचारे ॥ ३ ॥ खोजत न पाइआ ॥ श्रमोल रतनु साचु दिखलाइश्रा ॥ करि निजघरु **GH** किरपा जब मेले साहि ॥ कहु नानक गुर के वेसाहि ॥ ४ ॥ १६ ॥ **STITE** = ५ ॥ गउड़ी महला ५ गुत्रारेरी ॥ रैं गि दिनसु रहे इक H रंगा **STI** प्रम कउ जागी सद ही संगा ॥ ठाकुर नाम्रु कीओ उनि चरतनि ॥ 18 H त्पति अधावत हरि के दरसनि ॥ १ ॥ हरि संगि राते मन तन हरे ॥ Di गुर पूरे की सरनी परे !! ? !। रहाउ || चरण कमल आतम आधार !। Gi एकु निहारिह श्रागिश्राकार ॥ एको वनजु एको विउहारी - 11 SH न जानहि विनु निरंकारी ॥ २ ॥ इरख सोग दुइहूं ते मुकते ॥ सदा 田 अलिपतु जोग श्ररु जुगते ॥ दीसहि सम महि ते सभ Si पारवहम का श्रोह धिश्रात धरते ॥ ३॥ संतन की महिमा 8 व्यान ॥ अगाधि वोधि किञ्ज मिति नही जानउ ॥ पारत्रहम **O**t 12 किरपा कीजे ॥ धृरं संतन की नानक दीजे ॥ ४ ॥ १७ ॥ ८६ गउदी गुत्रारेरी महला ५ ॥ तूं मेरा सखा **G** तूं ही मेरा मीतु ॥ तं हे Si मेरा प्रीतमु तुम संगि हीतु ॥ तूं मेरी पित त्रू मेरा गहणा 11 निमखु न जाई रहणा ॥ १ ॥ तूं मेरे लालन तूं Si. त् मेरे साहिब तू मेरे खान ।। १ ।। रहाउ ।। जिउ तुम **S** राखहु तिव ही रहना ।। जो तुम कहहु सोई मोहि करना।। जह पेखड St तहा तम बसना ॥ निरभउ नाम्रु जयउ तेरा रसना ॥ २ SH नव निधि तू भंडारु ॥ रंग रसा तू मनहि अधारु ॥ तुं Si तुम संगि रचीका ॥ तूं मेरी ओट तू है मेरा तकीका ॥ ३ ॥ मन तन् <del>e</del>i

अंतिर तुही धिआइआ ॥ मरम्र तुमोरा गुर ते पाइआ ॥ सितगुर ते हिंदें हिंदे हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें हिंदें ह

श्चवतार ॥ विश्वापत निरधन धन सरग नरक

१ ॥ माइत्यो ॥ मृलु विश्राषी विश्रापिस लोगा ॥

विद्यापत बहु परकारी ॥ संत जीवहि प्रभ छोट तुमारी ॥ १ ॥ रहाउँ ॥ विश्रापत श्रहंबुधि का माता ॥ विश्रापत प्रत्न कलत्र संगि

राता । विद्यापत इसति घोड़े ऋरु वसता ॥ विद्यापत रूप जीवन

医语语语

Ð

10

股

1

景

西语语语

10

110 H

擾

10

Ð

मद मसता ॥ २ ॥ विद्यापत भृषि रंक अहरंगा ॥ विद्यापत गीत नाद सुणि संगा ॥ विभाषत सेज महल सोगार ॥ पंच द्र विभाषत ॥ ३ ॥ विद्यापत करम करे हउ फासा

विद्यापत श्राचार विउहार विद्यापत उदासा ш जाति ॥ सम किछु विद्यापत वितु इरिरंग रात ॥ ४ ॥ संतन के वंघन काटे हरि राइ ॥ ता कउ कड़ा विश्रापे माह ॥ कहु नानक

जिनि घूरि संत पाई।। ताकै निकटिन आर्वै माई।। ५।। १६।। ⊏⊏।। गउड़ी गुद्यारेरी महला ५ ॥ नेनहु नीद परदसटि विकार ॥ स्रवण सोए सुचि निंद बीचार ॥ रसना सोई लोमि मीठ सोदि ॥ मनु सोइधा माइधा विसमादि ॥ १ ॥ इसु गृह महि कोई जागतु रहै ॥

सागतु वसतु त्रोडु श्रपनी लहै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल सहली श्रपने रस माती ॥ गृह अपूने की खबरि न जाती ॥ मुसनहार पंच षटवारे ॥ सुनै नगरि परे ठगहारे ॥ २ ॥ उन ते राखे बाष्ट्र न माई॥ जन ते राखें मीतुन माई ॥ दरिष सिद्यासप ना आह रहते ॥ साध

संगि मोइ दुसट विस होते ॥ ३ ॥ करि किरपा मोहि सारिगपाणि ॥ संदन पृरि सरव निघान ॥ साबतु पृत्री सितगुर संगि ॥ नानकः ॥ सो जागं जिस प्रश्न किरपाल ॥ रंगि ॥ ४ इह पूजी साबत घनु मालु ॥ १ ॥ रहाउ दुजा ॥ २० ॥ व्ह ॥ गउड़ा गुभारेरी महला ४ ॥ जा के वित खान भुलवान ॥ जा के वित हैं सगल जहान ॥ जा का कीमा सम्र किछ होह ॥ विस वे पाहार नाही

निवाहि ॥ १ ॥ महाउ ॥ सम से ऊव जा का दरवार ॥ सगस नाप्त भवार विद्यापित प्रश्न tı सरव पनी ॥ जाकी सोमा पटि घटि बनी ॥ २ ॥ जिन्न सिमरत दुस ॥ त्रियु निमस्त जमु किह्न न कई ॥ जिस सिमस्य

**以在中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央** 

काइ ॥ १ ॥ कडू पेनेवी कावने सविग्र पाडि ॥ काज क्षमारे देह

तरे ॥३॥ संत सभा होत सुके हरे ॥ जिस्र सिमरत इवत पाहन जैकारु ॥ हरि हरि नामु जन प्रान अधारु ॥ कहु नानक श्ररदासि ॥ संत प्रसादि मो कड नाम निवासि ॥ ४ ॥ २१॥६०॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला सनिगुर दरसनि 4 II हउमै मारी ॥ भेटत सतिगुर ॥ सतिगर संगि नाही वोलै ॥ १ ॥ सभु गुरमुखि ॥ ग्रंमृत वाणी जग्र साचा जा ते प्रभ जाते ॥ १॥ रहाउ ॥ ।। सीतल साति गुर राते सच प्रसादि जपै हरिनाउ П संत हरि कोरतन प्रसादि सगल दुःख मिटे ॥ संत प्रसादि ते छुटे बंधन संत साधरेण सभि मिटे मोह संत भरम 11 मजन हमरी जिंदु महि कपाल दहस्राल गोविंदु ॥ साधा इह साध बैठणु साधसंगि ता निधि किरपाल धित्रावि Ħ पावउ कीनी साधसंगि प्रभि दइश्रा 11 नानक ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ साधसंगि लङ्क्रा ॥ ४ ॥ २२ ॥ ६१ दीओ गुरि मंतु ॥ तजि जपिश्रो भगवंत ॥ केवल नाम्र श्रभिमान पैर ॥ १ ॥ अब मति विनसी गुर भए निरवेर ॥ त्राठ पहर पूजह दुसट विगानी ॥ जब ते सुणिया हरि जसु कानी 11 8 ॥ रहाउ ॥ सहज स्र्व त्र्यानंद निधान ॥ राखनहार रखि लेइ निदान विनसे भे भरम ॥ त्रावण जाग रखे करि करम ॥ २ बोलें सुर्णे सभु त्रापि ॥ सदा संगि ता कउ मन जापि ॥ संत प्रसादि एके ॥ पूरि रहे गुणतासु ।। 3 कहत पित्रत्र H सुगत पुनीत ॥ गुगा गोविंद गाविह नित नीत ॥ कहु नानक जा कउ होहु कुपाल ॥ तिसु जन की सभ पूरन घाल ॥ ४ ॥ २३ । ६२ ॥ वोलावै तोड़ि वंधन गुत्रारेरी - 11 राम्र ų महला कलेस मिटहि सुखी लागै धिश्रानु 11 साच कहीऐ || 8 सो सतिगुरु Ш सुखदोता ऐसा दाता नाम्रु जपावै ॥ करि किरपा तिसु संगि मिलावै П 8 ॥ रहाउ मिलावे श्रापि निधान तिस दइश्राल गुरू ते पावै ॥ ऋापु तिस्रागि मिटै श्रावण जागा। साध जन ऊपरि पारब्रह्म पछागा २ 11 भए **农农农农农农农农农** 

जन की टेक एक गोपाल ॥ एका लिब एको मनि भाउ ॥ सरव निधान जन के हरि नाउ ॥ ३ ॥ पारब्रहम सिउ लागी प्रीति पूरे गुरि मेटिश्रा निरमल करणी साची रीति ग्रंधिग्रारा ॥ n त्रपर त्रपारा ॥४॥ २४॥ ६३॥ गउड़ी करमि परापति महला ४ ॥ जिस्र मनि वसै तरे जन सोइ ॥ जाकै रिंदें हरि हाइ ॥ दख़ रोग़ कल्ल भउ न निश्रापे ॥ अमृत नाम्र मिति ॥ पारत्रहम् परमेसरु धित्राईए ॥ गुर पुरे ते इह जंत जीग्र पाईए ॥ १॥ रहाउ॥ करख करावनहार दइश्राल प्रतिपाल ॥ श्रगम श्रगोचर येश्रंता ॥ सिमरि मना सदा पूरे गर मंता ॥ २ ॥ जाकी सेंग सरव निधान ॥ पूजा टहल न विरथी जाई।। सदा सदा हरि की ॥ जा हरि गुण गाइ॥३॥ करि किरपा प्रभ श्रंतरजामी ॥ सुख निधान तेरी सरणाई ॥ नानक नास्र अलख सुत्रामी॥ जीग्र जंत वडिब्राई ॥ ४ ॥ २५ ॥ २४ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला जुगति जा के है हाथ ॥ सो सिमरह श्रनाथ को नाथु॥ प्रभ समुदुखु जाइ ॥ भैं सम विनसिंह हरि कै नाइ ॥ १॥ वित हरि भउ काहे ॥ हरि विसरत मानहि काहे का ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनि धारे वहु धरिष अगास ॥ जा न मेटै कोइ सिमरि जोति जीश्र परगाम ॥ जा की यखस सिमरह निरभउ होड सिमरि П Ħ स्रार पहर सरगी प्रभनाम् ॥ त्रनिक तीरथ मजतु इसनातु ॥ पारब्रहम की पाहि ॥ कोटि कलंक खिन महि मिटि जाहि ॥ ३ बे म्रहताजु 11 पुरा पातिसाह।। प्रभ सेनक साचा बेसाह।। गरि पुरे गुआरेरी महला नानक पारब्रहम समराथ ॥ ४ ॥ २६ ॥ ६५ ॥ गउडी

पूरा पातिसाहु॥ प्रम सेन्क साचा वेसाहु॥ गुरि पूर्व राखे देहाय॥
नानक पारम्भइम समराय ॥४॥२६ ॥ ६४॥ गउड़ो गुआरेरी महला
४॥ गुर परसादि नामि मन्नु लागा॥ जनम जनम का सोइका
जागा॥अंधृत गुण उचर प्रम वाणी ॥ पूरे गुर की सुमति पराणी
॥१॥ प्रम सिमरत इसल सिम पाए ॥ परि वाहरि सुख सहज
स्वाए ॥१॥ प्रम सिमरत इसल सिम पाए ॥ परि वाहरि सुख सहज
भूम आपि मिलाइआ ॥ वाह पकरि लीनो करि अपना ॥ हिर हिरि
अंध सदा जु जपना ॥ २॥ मृत्रु तुत्रु अउल्लु पुनहचार ॥

हरि रंगि ॥

हरि हरि नामु जीत्र प्रान व्यथारु ॥ साचा धनु पाइत्रो

दुतरु तरे साध के संगि ॥ ३ ॥ सुखि वैसहु संत सजन खटियो जा का नाहि सुमारु ॥ जिसहि गुर देइ ॥ नानक विरथा कोइ न हेइ ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६६ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ इसत पुनीत होहि ततकाल ॥ विनसि जाहि जंजाल ॥ रसना रमहु रामगुण नीत ॥ सुखु पायहु मेरे लेखिण कागदि मसवाणी ॥ राम नाम हरि अंमृत लिख वार्गी ।। १ ।। रहाउ ।। इह कारजि तेरे जाहि विकार 11 राम नाही जन मार ॥ धरम राइ के दूत न जोहै ॥ माइत्रा मोहै ॥२॥ उधरहि त्र्यापि तरे संसारु ॥ रामनाम जपि कमाउ त्रवरा उपदेस ॥ रामनाम एकंकारु ॥ आपि ॥ ३ ॥ जा कै माथै एह निधानु ॥ सोई पुरखु जपै भगवानु ॥ त्राठ पहर हरि हरि गुगा गाउ ।। कहु नानक हउ तिसु बलि जाउ ।। ४ ।। 7= 11 89 11 रागु गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ चउपदे दुपदे जो पराइय्रो सोई अपना।। जो १ श्रोंसतिग्र प्रसादि ॥ गुसाईं मिलीऐ छोडन तिसु सिउ मनु रचना ॥ १ ॥ कहहु १ ॥ रहाउ ॥ भूद जो विवरजत तिस सिउ नेह ॥ बात करि जाती ॥ सिन होवनु मिन लगै न राती ॥ २ ॥ वावै मारग्र छोडि सीधा ऋपूठा वुनना सोई ॥ जिस्र मेले प्रभु≛ दुहा सिरित्र्या खसम्र का ॥ २६ ॥ ६८ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ 11 8 संजोग जिचरु श्रागिश्रा 11 कांलज्ञग महि मिनि आए पाईऐ. सनेही भोगहि भोग ॥ १ ॥ जलै राम न देखा देखी संजोगि सती उठि होई ॥ १ ॥ रहाउ 11 हठि जिल जाईऐ ॥ प्रिश्र संगु न पाये वहु जोनि भवाईऐ मानै तिसु आगित्रा 11 नारी प्रिश्च कहु नानक जिनि प्रिउ परमेसरु करि 3 11 ६६ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ा ४ ॥ ३० । परवानिश्रा महला ५ । हम धनवंत भागठ सच नाइ ॥ हरिगुण गावह सहजि सुभाइ ॥१॥

प्राथम क्षेत्र । पीऊ दादे का खोलि हिठा खजाना ।। मनि निधाना ॥ १ भइआ ।। रतन लाल जा मोल ॥ भरे भडार ऋखट ऋतोन ॥ २ ॥ खापहि खरचिं मिलि भाई ॥ तोटि न श्रापे वधदो जाई ॥ 3 जिसु मसतिक लेखु लिखाइ ॥ सु एत खजाने लह्या रलाइ ॥ ४ ॥ ३१ ॥ १०० ॥ गउडी महला ५ ॥ डिर डिर मरते जब देखित्रा भरपूरि ॥ १ ॥ सतिगुर दरि॥ डरु चका विलहारै ॥ छोडि न जाई सरपर तारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुखु िनिसरें जब नामु ।। सदा अनदु जा हरिगुरा गामु ।। द्वरा भला कोई न कहीजें।। छोडि मातु हरि चरण गहीजें।। २।। कहू नानक गुरमत्र चिनारि ॥ सुग्नु पात्रहि साचै दरवारि ॥ गउडी महला ५ ॥ जाका मीतु साजनु है समीत्रा॥ तिसु जन कउ कटुका की कमीत्रा॥१॥ जाकी प्रीति गोविट सिउ लागी ॥ दख दरद अस ता का भागी॥१॥रहोउ॥ जा कउ रख हरि ॥ सो अन रस नाही लपटाइत्रो ॥ २ ॥ जा का कहिआ दरगह चले ॥ सो किस कउ नदिर ले त्रावै तले ॥३॥ जा का सभ किछ ता का होड़ ॥ नानक ताकउ सदा सुदा होड़ ॥ ४ ॥ ३३ ॥ १०२ ॥ गउडी महला ५ ॥ जा के दुल सुख सम करि जापे॥ ता कउ काडा कहा निश्चापै ॥ १ ॥ सहज अनद हरि साधु माहि ॥ श्रागित्राकारी हरि हरि राइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाके अचिंतु वसे मनि आ इ॥ ताकउ २ ॥ जाकी विनसित्रामन तेभरमा॥ तार्क चिंता कतह नाहि ॥ जमा ॥ ३ ॥ जाके हिरदें दीओ गुरि नामा ॥ कह नानक ता के सगल निघाना ॥ ४ ॥ ३४ ॥ १०३ ॥ गउड़ी महला प्र । व्ययम रूप का मन महि थाना ॥ गर प्रसादि ॥ सहज कथा के व्यमृत कटा ॥ िसाइ परापात ॥ रहाउ ॥ व्यनहत बाखी थानु निराला ॥ ता की धुनि ॥ वह सइज व्यवारे P पारमहम के सभी सता ॥ ३ ॥ इरख अनत सोग नही पात्रा रउ दीया ॥ ३५ नानक N. 1: गउही म॰ तेस ₹₹ कान याराधउ ॥

लै जो तुभा ले साधउ ॥ १ ॥ कवन गुनु काइश्रा गावउ॥ रीकावउ 11 8 11 रहाउ 11 पारत्रहम वाल कवन कवन करउ ॥ कवन सु विधि विधि जितु भवजल तरउ॥२॥ पुजा सु नामु हउमै मलु जित तपीत्रा होइ ॥ कन्तु गिम्रान धिम्रान नोनक सगल घाल 11 11 3 गुगा पना मिलैं दइत्राल 11 तिस किरपा सतिग्ररु 8 11 करि जिस लेइ मानि हि 11 को प्रभु गुनु तिन जाता सुखदाता ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ३६ ॥ १०५ ॥ गउड़ी महला ५॥ त्रापन तनु नही जाको गरवा ॥ राज मिलख नही त्रापन दरवा ॥ १॥ नहीं का कउ लपटाइओं ॥ आपन नाम्र सतिगुर ते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुत विनता त्रापन नहीं भाई ॥ इसट भीत त्राप वापु न फ़ुनि नही दाम ॥ हैवर गैवर आपन माई २ ॥ सुइना रूपा काम।। ३ ॥ कहु नानक जो गुरि बखिस मिलाइश्रा।। तिस का सभु किछु जिस का हरि राइत्रा ॥ ४ ॥ ३७ ॥ १०६ ॥ गउड़ी दुख मेरे सगले महला ५ ॥ गुर के चरण ऊपरि मेरे माथे ॥ ता ते अपूर्न कुरवानी ॥ त्रातम चीनि परम कउ ॥ सतिग्रर रंग मानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरण रेणु गुर की मुखि लागी ॥ अहंबुधि तित्र्यागी ॥२॥ गुर का सबदु लगो मनि मीठा सगल पारब्रह्म ता ते माहि डीठा ॥ ३ ॥ गुरु सुखदाता गुरु जीत्र प्राण् नानक गुरु त्रोधारु ॥ ४ ॥ ३८ ॥ १०७ ॥ गउड़ी महला प्र ॥ रे मन मेरे तू ता कउ आहि ॥ जाकै ऊ**गा क**छह नाहि ॥१॥ हरि सा प्रीतम् करि मन भीत।। प्रामा अधारु राखहु सद चीत ।। १।। रहाउ ।। रे मन मेरे तूता कउ सेवि।। आदि पुरखं अपरंपर देव।। २।। तिसु ऊपरि मन करि तुं आसा ॥ आदि जुगादि जाका भरवासा ॥ ३॥ जी की प्रीति सदा सुखु होइ।। नानक गावै गुर मिलि सोइ ३६॥ १०८॥ गउदी महला थ ॥ मीतु करें सोई हम माना मेरे मनि ॥ एका टेक चीत जिसु कुसल समाना॥ १ मीत् १ 11 रहाउ हमरा मीत ॥ 11 हमारा मोहि असनोहा ॥ २॥ मीतु ते वेपरवाहा किरपा ग्र्र हमारा n पारत्रहम् पुरखु अंतरजामी 11 समस्थ सुञ्जामी

किया के के के के के के के के 例例 दासे तुम ठाइर मेरे॥ मानु महतु नानक प्रश्न तेरे॥ ४॥ ॥ गउद्दी महला ५ ॥ जा कउतुम भए समस्य अंगा ॥ ai नाही कालंगा ॥१॥ माघउ जा कउ है आस तुमारी॥ <del>G</del>i जा के हिरदें ता कउ कछ नाही संसारी ॥ १ ॥ रहाउ 11 ता कउ सहसा नाही कोइ ॥ २ ॥ जा कड तम के निकटि न आवे पीर 11 3 ।। कह नानक ॥ पोरब्रहम पूरन देखाइया ॥ ४ 88 ११० II <del>G)</del> देह पाई वडमागी महला 11 नाम ॥ १ ॥ मरि न जाही जिना विसरत राम ॥ नाम विहून कउन काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ स्नात पीत खेलत इसत विसंधार ॥ 西班西西 ॥ जो न सुनिह जसु परमानेदा ॥ कवन श्ररथ मिरतक सीगार ॥ २ पसु पंखी तुगद जोनि ते मंदा ॥ ३ ॥ कहुनानक गुरि मंत्रु दहाइआ ॥ केवल नाम्र रिद माहि समाहत्रा п 田田田田 गउड़ी महला की माई का को बाप ॥ н का भुरे समि मृरख भखलाइआ साक १ 11 काहे П माटी संजोति हकमि त्ं आहम्रा 11 8 ॥ रहाउ कहा कउनु रोति ॥ २ एको पवनु नानक गुरि खोले 搬 बिललाढी ॥ मरणहारु इह जीव्यरा नाही ॥ ३ ॥ कह ॥ सकत मए विनसे अम थाट ॥ ४ ॥ ४३ ॥ ११२ ॥ गउड़ी ā 蝉 तिन कउ विद्यापे वडे जो वडे दीसहि लोग 11 ď ॥ कीउन वटा माह्या विडम्राई ॥ सी वटा जिनि 8 १ ॥ रहाउ ॥ भूमीमा भूमि ऊपरि नित लुम्हें ॥ en. छोडि चलै तुमना नही चुक्त ॥ २ ॥ कहु नानक इहु N Ò । गउड़ी हुटकारा ॥ ३ H नादी Ō 1 हिरदे ।। सञ्च किन्छ मास्य 11P इसनानु परा 01 पूरे राखी॥ पारबहम की सर्राख जन पुरी रही आ õ. संवोह्य पूरा तप्र परा ÐΒ पूरे। Ħ Ð 11 रहाउ 8 राजु जोगु हिं के मोरगि पवित्र प्रनीत ॥ परी सोमा पुरा २ ॥ 0 वसं करणहारु सद ६दरा G प्रा ॥ ४ ॥ ,४५ ॥ ११४ ॥ गउदी महला

表表表: 表表表表表表表表表: 表表: 表表: 表表: अघ कोट ॥ संत प्रसादि जनम मरण ते छोट॥ १॥ संत दरसु पूरन इसनानु ॥ संत कृपा ते जपीए नामु ॥१॥ रहाउ ॥ संत के संगि मिटिया यहंकारु ॥ इसटि यार्वे सभु एकंकारु ॥ संत सुप्रसंन त्राए वसि पंचा ॥ त्रांमृतु नामु लै रिदे संचा नानक जा का पूरा करम ॥ तिसु भेटे साधू के चरन ।। ४६ ।। ११५ ।। गउड़ी महला ५ ।। हरिगुण जपत कमलु परगासै॥ सभ नासे ॥ १ ॥ सा मित पूरी सिमरत त्रास भागि साधू संगु पावै ॥ १॥ रहोउ ॥ साध संगि पाईऐ नामा ॥ साधसंगि पूरन सभि कामा ॥ २ ॥ हिरि जनमु परवाणु ।। गुर किरपा ते नामु वखाणु ।। ३ ।। कहु नानक सो जनु परवानु ॥ जा कै रिदे वसे भगवानु ॥ ४ ॥ ४७ ॥ ११६ ॥ गडड़ी ४ ॥ एकसु सिउ जाका<sup>′</sup> मनु राता विसरी 11 ॥ विनु गोत्रिंद न दीसै कोई ॥ करन करावन ।। रहाउ ।। मनहि कमार्वे मुखि हरि हरि वोले ॥ सो जनु डोलें ॥ २ ॥ जा के हिर धनु सो सचु साहु ॥ गुरि पूरें किर ॥ ३ ॥ जीवन पुरखु मिलियां हरि राइत्रा ॥ केहु नानक परम पद् । पाइश्रा ।। ४।। ४८ ।। ११७ ।। गउड़ी महला प्रान अधारु ॥ नामो धनु नामो विउहारु 11 वडाई जनु सोभा पाए ॥ करि किरपा जिसु त्रापि दिवाए भगत के सुख असथानु 1] नाम रतु सो उधारै ॥ सासि परवानु ॥ २॥ हरि का नाम्र जनक समारे ॥ ३ ॥ कहु नानक जिसु पूरा भाग ता का मनु लागु॥४ ॥४६॥ ११८ गउड़ी महला 11 ॥ संत प्रसादि हरिनामु धित्राइत्रा ॥ तव ते धावतु मनु तुपताइआ॥ १॥ पाइश्रा गुगा मिटिश्रा गाइ 1 स्रग्र मेरी हती 11 रहाउ ॥ चरन कमल अगधि भगवंता हरि मिटी मेरी चिंता ॥ २ ॥ सभ तजि अनाथु एक सरिंग सहजे ऊच असथानु तन पाइञ्रो ş द्ख दरद भरम् भउ नसिश्रा ॥ करणहारु नानक मनि वसित्रा ॥ ४ ॥५० ॥ ॥ ११६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ कर करि टहल रसना गुगा

चरन ठाहुर के मारगि धावउ ॥ १ ॥ भलो समो सिमरन की वरीया ॥ सिमरत नाम्र में पारि उतरीया ॥ १ ॥ रहाउ नेत्र सतन का दरमतु पेख़ ॥ प्रश्च श्रविनासी मन महि लेख ॥२ । सुणि कीरतन माधपिंद जाइ ॥ जनम मरण की त्रास मिटाइ ॥ ३ ॥ ठाकर उरि धारि ॥ दलम निमतारि ॥ १८ ॥ ५१ ॥ १२० । गउसी महला ५ । जा कउ अपनी रिरपा धारे ॥ सो जन रसना नाम उचारे ॥ १ ॥ हरि निसरत महसा दुख़ निश्रापे ॥ सिमरत नामु भरमु भउ भागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि कीरतनु सुर्णे हरि कीरतनु गार्वे ॥ तिसु जन रूपु निरटि नही आर्रे ॥ २ ॥ हरि की टहल करत तनि पृखि ता क्उ माइश्रा श्रगनि न पोहै ॥ ३ ॥ मनि श्चार ॥ नानक` तजीग्रले दइग्राल ॥ ४ ॥ ५२ ॥ १२१ ॥ गउडी महला ५ ॥ छाडि मित्रानप वह चतुराई ॥ गुर पूरे की टेक टिकाई ॥ १ ॥ दख निनमे सुख हरिगुण गाइ ॥ गरु पुग भेटिया लिए लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि या नामु दीयो गुरि मंत्र ॥ मिटे विद्यो उतरी चिंत ॥२॥ श्रनद भए गुर कृपाल ॥ वरि किरपा बाटे जम जाल ॥३॥ कहु नानक गुरु पूरा पाइया ॥ ता ते बहुरि न विक्रापे माइया ॥ ४ ॥ ४३ ॥ १२२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ राखि लीया गुर पूरै श्रापि॥ मनप्रुख गुरू जपि मीत हमारे ॥ सुख कउ लागो सेवाषु ॥ १ ॥ गुरू उत्तल होपहि दरवारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्रर के चरण हिरदै वसार ॥ दुख दुममन तेरी हते बलाइ ॥ २ ॥ गुर का सबद तेरे गीम सहाई॥ दायाल मए सगले जीय माई ॥ ३ ॥ गुरि पूरे जब हिरपा वरी ॥ मनति नानक मेरी पूरी परी ॥ ४ ॥ ४४ ॥ १२३ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ अनिक रमा खाए जैमे दोर ॥ मोह पोर ॥ १ ॥ विस्तक देह साधसग विद्वा दृख स्त्रीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रनिक परिगारमा ॥ । तिउ दरना गेरा मारि दगह्या ॥ २॥ मगल मरीर ! भारत सम याम ॥ निहफ्त मानुरा वर्ष नही नाम ॥ ३॥ वह नानर अ रू मर दश्माना ॥ मापनीं विनि भनदि गीपाना ॥

表表家 法法法法法法法法法法法法法法法法 ४५ ॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ कलि कलेस गुर सबदि निवारे ॥ आवण जाण रहे सुख सारे ॥ १ ॥ भै विनसे निरभड हरि धित्राइत्रा ॥ साध संगि हरि के गुरा गाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 चरन कवल रिंद अंतरि धारे ॥ अगनि सागर गुरि पारि उतारे ॥ २॥ युडन जात प्रै गुरि काढे ॥ जनम जनम के टूटे गाढे ॥ ३॥ तिसु गुर बलिहारी । जिसु भेटन गति भई हमारी ॥ ५६॥ १२५ ॥ गउडी महला ५ ॥ साध संगि ता की सरनी परहु ॥ अभि धरह ॥ १ ॥ अंमृत नामु पीवह मेरे भाई ॥ निमरि सिमरि सभ तपित बुभाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिज अभिमानु जनम मरुण निवारह ॥ हरि के दास के चरण नमसकारह । सासि सासि प्रभु मनिह समाले ॥ सो धनु संचहु जो ॥ ३ ॥ तिसिंह परापित जिसु मसतिक भागु ॥ कहु नानक ता चरगो लागु ॥ ४ ॥ ५२६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ कीए खिन माहे ॥ श्रंमृत इसिट संचि जीवाए ॥ १ ॥ गुरदेव ॥ सेवक कउ दीनी अपुनी सेव ॥ १ ॥ रहाउ चिंत पुनी मन त्रासा ।। करी दइत्रा सितगुरि गुणतासा ॥२॥ दुख नाठे सुख त्राइ समाए ।। ढील न जा गुरि फ़रमाए ॥ ३ ॥ इछ पुनी पूरे गुर मिले ॥ नानक जन सुफत्त फत्ते ।। ४ । प⊏ ।। १२७ ।। गउड़ी महला ų 11 ताप गए पाई प्रभि सांति ॥ सीतल भए कीनी प्रभ दाति 11 प्रभ किरपा ते भए सुहेले ।। जनम जनम के विछुरे मेले ।। १ सिमरत रहाउ सिमरत प्रभ का नाउ ॥ सगल रोग का विनसित्रा थाउ ॥ २ ॥ सहित सुभाइ बोलें हरि वागी Ш श्राठ मरहु प्राणी।। ३ ॥ दुखु दरदु जमु नेड़ि तो हरिगुन गावै ॥ ४ ॥ ४८ ॥ १२८ ॥ गउड़ी महला ४ । संजोग ।। जितु भेटे पारब्रहम निरजोग ाउ हउ विल जाउ । जितु मेरा मनु जपै हरि उ ॥ सफल मृरतु मफल श्रोह घरी ॥ जितु रसना उचरै ॥ सफलु त्रोहु माथा संत नमसकारसि 11 चरगा हरि मारिंग ॥ ३॥ कहु नानक भला मेरा करम जितु

भेटे साधृ के चरन ॥ ४ ॥ ६० ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला मन माहि ॥ नाम्र निमारे चिंता सभ जाहि सनद राख ॥१॥ नितु भगनत नाही श्रन कोड ॥ मार्र राखे एको रहाउ ।। ग्रर के चरण रिदै उरिधारि ।। श्रमनि सागरु जपि उत्तरिह उद्धा पानिह मानु पारि ॥ २ ॥ गुर भूरति सिउ लाइ थित्रान ॥ ईहा मिटे अदेसे नानक सूख ।। ३ ।। सगस विश्रागि गुर सरखी श्राह्या ।। ६१ । १३० ॥ गउडी महला ५ ॥ जिस दुखु सभु जाइ । नामु रतनु वसै मनि ब्राइ ॥ १ ॥ जपि मन गोर्निद की बाखी ॥ साथ जन राम्र रसन बखाखी ॥ १॥ इक्सु निनु नाही द्जा कोइ ॥ जा की इसटि सदा सुखु होइ ॥ साजन मीत सखा करि एक ।। हरि हरि श्रखर ॥ ३ ॥ रति रहिद्या सरवत सुत्रामी ॥ गुण गाउँ ॥ १३१ ॥ गउडी महला ५ ॥ भै तिस भउ नाही जिस नाम अधारा ॥ ॥ जो तुषु भाने सोई करणा॥ १॥ रहाउ ॥ ।। तिनि श्रावस जासा सस्व श्रमनि सागरु महा निश्रापे माइश्रा निन सतिगुरु पाइत्रा ॥ ३ ॥ रावि लेड प्रभ राखनहारा नानक किया जैन निचास ॥ २०॥६३ ॥१३२ ॥ सउडी महला५॥ तुमरी कपा ने जपीएे नाउ ॥ तमरी क्रवा ते दरगह तुम नितु पारत्रहम नहीं कोड़ ॥ तमरी कृपा ते ॥ रहाउ ॥ तम मनि वमे तउ दख न अम भउ भागे ।। २ ॥ पारब्रहम श्रपरंपर सुत्रामी श्रतरजामी ॥ ३ ॥ करउ श्ररदासि श्रपने सतिगुर ।। नानक नामु मिलै सच्च रोसि ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३३ थ II करण निना जैसे थोबर तुखा II नाम बिहुन सूने से मुखा II १॥ हरि हरि नामु जपहु नित प्राची ॥ नाम निहृन धृगु देह ॥ नाम्र निना नाही मुखि भाग ॥ भरत निहृन कहा ॥ नामु विसारि लगै श्रन सुआइ ॥ ताकी श्रास न पूजें प्रभ अपनी दाति ॥

। १८२ )

表表表示。我表表表:我表表不多。不多的 दिन राति ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुं समरथु तूं है मेरा सुत्रामी।। सभु किछु तुम ते तूं अंतरजामी ॥ १ ॥ पारब्रहम जन ओट ।। तेरी सरिण उधरिह जन कोटि ।। १ ।। रहाउ ।। जीय तेते सभि तेरे ॥ तुमरी कृपा ते स्रख घनेरे ॥ २ ॥ जो वरते सभ तेरा भाणा॥ हुकमु वू भे सो सचि समाणा - 11 ३ किरपा दीजे प्रभ दानु ॥ नानक सिमरे नामु निधानु ॥ ४ १३४ ।। गउड़ी महला ४ ॥ ता का दरसु पाईऐ वडभागी 11 रामनामि लिव लागी ॥ १ ॥ जा कै हरि वसित्रा मन दुखु सुपने भी नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव निधान राखे जन माहि ।। ता के संगि किलविख दुख जाहि 11 २ 11 महिमा कथी न जाइ।। पारब्रहमु जनु रहित्रा समाइ।। ३ किरपा प्रभ विनउ सुनीजै ॥ दास की धूरि नानक कड दीजै॥४॥ ६७ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ हरि सिमरत तेरी जाइ चलाइ॥ सरव कलित्राण वसे मनि त्राइ ॥ १ ॥ भज्ज मन मेरे एको नाम ॥ तेरे के आवे काम ।। १ ।। रहाउ ।। रेशि दिनसु गुगा अनंता ।। गुर पूरे का निरमल मंता ।। २ ।। छोड उपाव एक टेक राखु ॥ महा पदारथु श्रंमृत रसु चाखु ॥ ३ ॥ विखम सागरु जन तरे ।। नानक जा कउ नदिर करे ।। ४ ।। ६८ ।। १३७ ।। गउड़ी महला ५ ।। हिरदे चरन कमल प्रभ धारे ।। पूरे सतिगुर मिलि गावहु मेरे भाई ॥ मिलि साधू निसतारे ॥ गोविंद गुगा नामु धित्राई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुलभ देह होई परवानु 11 ते पाइत्रा नाम नीसानु ॥ २ ॥ हरि सिमरत पूरन पदु साधसंगि भे भरम मिटाइत्रा ॥ ३ ॥ जत कत देखउ नानक दास हरि की सरेगाइ ॥ ४ ॥ ६६ ॥ गउडी ५ ॥ गुर जी के दरसन कउ वलि जपि जीवा सतिगुर नाउ 8 11 पारब्रहम - 11 प्ररन करि तेरी किरपा लागउ सेव 11 १ 1 रहाउ हिरदे मन तन धन गुर उरधारी II प्रान अधारी होवै परवाखु ॥ गुरु पारत्रहमु सफल जनग्र ॥ ३ ॥ संत धूरि पाईऐ वडभागी ॥ नानक गुर भेटत हरि सिउ जागु

भेटे साधू के चरन ॥ ४ ॥ ६० ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला सबदु राखु मन माहि ॥ नामु निमरि चिंता सभ जाहि ।। १।। विनु भगवंत नाही अन कोड़ ।। मारे राखे एको सोइ ॥ १॥ रहाउ ॥ गुर के चरण रिदे उरिधारि ॥ श्रमनि सागरु जपि उतरहि पारि ॥ २ ॥ गुर मृरति सिउ लाइ धित्रातु ॥ ईहा ऊहा पानिह मातु ॥ ३ ॥ सगल तित्रागि गुर सरखी ब्राह्या ॥ मिटे अंदेसे नानक सुख पाइत्रा ॥ ४ । ६१ । १३० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जिसु मिमरत दुख सभु जाइ ॥ नाम्र स्तन् वसै मनि श्राइ ॥ १॥ जपि गोर्निद की वाणी ॥ साथ जन राम्र रसन बखाणी ॥ १॥ रहाउ इकमु विनु नाही दजा कोइ ॥ जा की इसटि सदा सुखु होइ ॥ साजनु मीतु सरवा करि एकु ॥ हिर हिर ऋखर मन महि ॥ ३ ॥ राने रहित्रा सरवत सुत्रामी ॥ गुण गार्वे ॥४ ॥६२ ॥ १३१ ॥ गउडी महला ५ ॥ भै महि तिस भउ नाही जिस नामु अधारा ॥ १ सरणा ॥ जो तुषु भावे सोई करणा॥ १॥रहाउ॥ सुरा पाइत्रा जो प्रभ श्रामण जागा 11 तिनि हरख महि २॥ त्रमनि सामरु महा नित्रापे माइत्रा जिन सतिगुरु पाड्या ॥ ३ ॥ राखि लेड प्रभु राखनहारा नानक किया जैन विचाग ॥ ४ ॥ ६३ ॥ १३२ ॥ गउडी महला ४ ॥ तुमरी कृपा ने जपोएँ नाउ ॥ तुमरी कृपा ने दरगह थाउ ॥ तुम्ह नितु पाग्ब्रहम नही कोड ॥ तुमरी कृपा ते सदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम मनि वमे तउ द्र्युन लागे ॥ ते अम भउ भागे ॥ २ ॥ पात्त्रहम ऋपरंपर सुश्रामी ॥ र्थतरजामी ॥ ३ ॥ करड श्चरदामि श्चपने सनिगुर ॥ नान क्र नामु मिलै सच् रोसि ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३३ महला ५ ॥ करा विना जैमे थोघर तुला ॥ नाम विहुन सुने से सुला॥ १॥ हरि हि नामु जपहु नित प्राणी ॥ नाम निहृन धृगु देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु निना नाही मुखि मागु ॥ भगत निहुन कही मोहागु ॥२ ॥ नामु विमारि सर्ग अनु मुखाई ॥ ताकी धाम न पूर्व रिरपा प्रम थपनी दाति ॥

( १४२ )

表表表示。表表表述,因本的的心。 दिन राति ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुं समरथु तूं है सुत्रामी।। सभु किछु तुम ते तूं श्रंतरजामी ॥ १ ॥ पारब्रहम पूरन जन ओट ॥ तेरी सरिण उधरिह जन कोटि ॥ १ ॥ रहाउ॥ जीय तेते सभि तेरे ॥ तुमरी कृपा ते स्रख घनेरे 11 7 11 वरते सभ तेरा भाणा॥ हुकमु चूभै सो सचि समाणा 11 ३ किरंपा दीजे प्रभ दानु ॥ नानक सिमरे नामु निधानु ॥ ४ १३४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ ता का दरसु पाईऐ वडभागी रामनामि लिव लागी ॥ जा कै 8 हरि वसिश्रा 11 मन दुखु सुपने भी नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव निधान राखे जन माहि ।। ता के संगि किलविख दुख जाहि 11 २ 11 महिमा कथी न जाइ।। पारत्रहमु जनु रहित्रा समाइ॥ 3 ्॥ किरि किरपा प्रभ विनउ सुनीजें ॥ दास की धूरि नानक कड ६७ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि सिमरत तेरी जाइ सरव कलित्र्याण वसै मनि त्र्राइ ॥ १ ॥ भज्ज मन मेरे एको नाम ॥ तेरे के आये काम ा १ ॥ रहाउ ॥ रें णि दिनस गुरा अनंता । गुर पूरे का निरमल मंता ॥ २ ॥ छोड उपाव एक ॥ महा पदारथु श्रंमृत रसु चाखु ॥ ३ ॥ विखम सागरु जन तरे ।। नानक जा कड नदिर करे ।। ४ ॥ ६ ⊏ ।। १३७ ।। गउड़ी महला ५ ।। हिरदे चरन कमल प्रभ धारे ।। पूरे सतिगुर मिलि गावहु मेरे गोविंद भाई ॥ मिलि साधू गुग् नामु धित्राई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुलभ देह होई परवानु सतिगुर 11 ते पाइत्रा नाम नीसानु ॥ २ ॥ हरि सिमरत पूरन पदु साधसंगि भे भरम मिटाइत्रा ।। ३ ।। जत कत देखउ दास हरि की सरेगाइ ।। ४ ।। ६६ गउडी ५ ॥ गुर जी के दरसन कउ बलि जीवा सतिगुर जपि नाउ 8 11 पारब्रहम - 11 पुरन करि तेरी सेव -11 ξ लागउ İ रहाउ कमल हिरदे उरधारी गुर धन प्रान अधारी II मन तन 11 होवै सफल परवाख गुरु पारब्रहम - 11 ।। संत धूरि पाईऐ वडभागी ।। नानक गुर भेटत हरि सिउ जागु

TO TO TO TO THE TO THE TO

करें दहकरम ॥ ४॥ ७० ॥ १३६॥ गउड़ी महला ४ ॥ रमें सोई की दरगह वाधा चोरु राम 11 8 11 ।। रहाउ ॥ जलि धिल महीग्रलि एक समाणा ş सुर्गानै चोरा श्रंतरि विस मुखि **अंमृत** जमपुरि п पडदे. महि कमात्रै विकार ॥ खिन महि प्रगट श्रनिक साचि रसि राता नामि राम गउडी निधाता 11811881188011 गुरु पूरा जिसु देह बुक्ताह ॥ १॥ हरि रंगि रंग कदे जाइ ॥ उतरि न प्रस्तु विधाता ॥१॥ लाल रंग साचा n परन ्युन गाइ।। ताका रिंगुन उतरै जाइ॥२॥ रहाउ।। संतह संगि वैसि सिमरन सुरा नहीं। पाइत्रा ॥ त्रान रंग फीके सभ से कहें नानक गरि रंगे निहाल ॥ भए सिमरत सुआमी ા પ્રાા હર 11 888 ॥ गउडी महला 11 6 निवासे सख सहज श्रानंद मिटिस्रो स्रदेसा कउ राम भरोसा ॥ नाम जपत सभ्र गोपाल गाईब्रहि दिन् भउ न भराती H शेरा टीनी राती॥२॥ करि वंधन छोट **किरपा** प्रभ Ħ चरस पीवहि भई मनि परतीति 11 525 11 गउदी महला ताका 11 जिसहि नियाजे सो जन सरा गुमाई ॥ से लागे जन गर थानंदा जिप जपि जीरे 11 प्रभिद्यपदा खादी ॥ कह नानक समि मिटहि महला ११ ७४ महि परवेम नाम पीयह पिथारी सुख प्रस ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रम अपि जीरे जिप महञ्ज रम 11 खोए के सम मद Ħ माघ पाम **क्रिया** दीन

साघ रवाला ॥ ४॥ ७५ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जिस का दीया पैने खाइ ॥ तिसु सिउ त्रालसु किउ वने माइ ॥ १ ॥ खसम् विसारि त्रान कंमि लागहि ॥ कउडी वदले रतनु तित्रागहि 11 लागत अन लोभा ॥ दासि प्रभू तिश्रागि सलाम्र कत सोभा ॥ २ ॥ श्रंमृत रसु खावहि खान पान 11 तिसिंह न जानिह सुत्रान ॥ ३ ॥ कहु नानक हम लूग् हरामी ॥ बखिस लेहु प्रभ - अंतरजामी ॥ ४॥ ७६ ॥ १४५ ॥ गउड़ी महला के चरन मन माहि धिश्रानु |1 सगल तीरथ मजन इसनानु ॥ १ ॥ हरि दिनु हरि सिमरनु मेरे भाई 11 कोटि मलु लहि जाई।। १ ।। रहाउ ।। हरि की कथा रिद ॥ मन बांछत सगले फल पाई ॥ २ ॥ जीवन मरणु जनमु परवानु ॥ जा के रिदे वसे भगवानु नानक सेई जन पूरे।। जिना । ३ ॥ कहु परापति साधु धुरे ॥ ४ ॥ ७७ ॥ १४६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ खादा पाइ ॥ तिस नो जोहिं द्त धरमराइ ॥ तिस 11 सिउ बेम्रुखु जिनि जीउ पिंडु दीना ॥ कोटि जनम भरमहि बह जूना ।। १ ॥ रहाउ ॥ साकत की ऐसी 🖁 है रीति ॥ जो किछु करें सगल विपरीति ॥ २ ॥ जीउ प्राण जिनि मनु तनु धारित्रा ॥ सोई मनहु विसारित्रा ॥ ३ ॥ वधे विकार लिखे वहु कागर तेरी कृपा सुख सागर ॥ ४ ॥ पारब्रहम सरगाइ ॥ वंधन काटि तरे इरिनाइ ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ७८ ॥ १४७ ॥ गउडी महला ५ ॥ श्रपने लोभ कउ कीनो मीतु ॥ सगल मनोरथ पदु दीतु ॥ १ ॥ ऐसा मीतु करहु सभु कोइ ॥ जा ते विरथा न होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रपुनै सुत्राइ रिदे ले धारित्रा ॥ विदारित्रा ॥ २ ॥ रसना गीधी वोलत 11 पूरन होए सगले ३ ॥ श्रनिक काम H वार चलिहारा नानक 11 गोविंदु दरसन् हमारा 11 8 11 30 11 88≈ 11 गउड़ी कोटि महला विघन हिरे ų 11 खिन 1 हरि साधसंगि सुनाहि ॥ १ कथा पीवत 11 राम रसु ॥ जपि हरि चरण मिटी खधितासु जास्र 11 11 रहाउ कलित्राग सुख निधान सहज

लिवलागी ॥४॥ ७० ॥१३६॥ गउड़ी महला ४ ॥ करें दुहकरम राम् रमे सोई की दरगह बाधा चोरु 11 १-11 राम जलि थलि महीत्रालि एक समाखा ।। \$ ॥ रहाउ ॥ चोटा मुखि संगारी ॥ र्घंतरि श्रंमृत् -जमपुरि पडदे. महि कमानै विकार ॥ खिन महि प्रगट साचि नामि रसि राता किरपालु विघाता 1181198-1188011 गउही न आइ।। गुरु पूरा जिसु देह बुक्ताइ।।१।। हिर रंगि विधाता-॥१॥ साचा ।। लाल रंग- पूरन पूरस्व रहाउ।। संतह संगि वैसि गुन गाइ।। ताका रंगु न उतरे जिहे।। २।। विज हरि सिमरन सुख नहीं। पाइया ॥ यान - रंग फीके सभ कहु नानक न्युर भए है गरि रंगे से भए निहाल ।। ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला ५॥ नामे ॥ स्रख सहज श्रानंद निवासे ॥ क्उ राम भरोसा ॥ नामु जपत समु मिटित्रो धरैसा

गोपाल-गाईब्रहि-दिनु भरावी ॥ ।। साघ संगि कछ भउ गुग न राती।।२।। करि किरपा प्रम बंधन छोट चरण कमल भई भोट !! ३ !। कह नानक मनि परतीति 11 निरमल ાા હરે 11 ફેઇરા गउडी महला जो का मन लागा॥ दख दरद अम ताका भागा सो जिमहि । निपाजे जन स्रग गुसाई ॥ से जन लागे गुर थानंदा ॥ जपि ञपि जीवे मंगि खाटी।। कहु नानक प्रभि अपदा काटी।। ४।। महला हरि गउद्दी

मन महि परवेस ॥१॥ सस लग पार्ग।। अंगृत स्य पीयह ग्रम पिद्यारी ध १ ॥ रहाउ ॥ विष जपि जीवे वरमानंदा भनंदा 11 साध फै सम ł मंगि रीन

表表表示不 表示表法:法表表表表表表表表表 रिदें निवासु ॥ सगल दूख का होइआ नासु ॥ प्रभ श्रासा माणु ताणु धनु एक ॥ साचे साह की मन महि टेक ३ महा गरीव जन साध्रेत्र्यनाथ ॥ नानक प्रभि राखे दे हाथ ॥ ४ ॥ ८५ ॥ १५४ ॥ गउड़ी मह्ला ५ ॥ हरि हरि नामि मजन करि स्चे ।। कोटि ग्रहरा पुंन फल मूचे ।। १ ।। रहाउ ॥ हरि के चरण रिंदे महि वसे ॥ जनम जनम के किलविख नसे 11 8 साधसंगि 11 कीरतन फलु पाइग्रा॥ जम का मार्गु इसटि न आइआ 11 7 11 मन वच क्रम गोविंद अधारु ॥ ता ते छुटिस्रो, विखु संसारु 11 3 11 जपे हरि करि किरपा प्रभि कीनो अपना ॥ नानक जापु सरणाई जिनि हरि 118 ॥ =६ ॥ १५५ ॥ गउड़ी महला ५॥ पउ हरि राते ॥ १ ॥ सीतल्र चरण भै भंजन प्रभ जाते ॥ मनु तनु मनि न वसाही ॥ डरपत डरपत जनम वहुतु जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के रिदें बसिश्रो हरिनाम ॥ सगल मनोरथ ता पूरन ॥ २॥ जनम्र जरा मिरत् जिस्र वासि ॥ सो समरथु सिमरि सासि गिरासि ॥ ३ ॥ मीत साजन सखा प्रभु एक ॥ नामु सुत्रामी नानक टेक ।। ४ ।। ⊏७ ।। १५६ ।। गउड़ी महला ५ ॥ वाहरि राखियो रिदे समालि ॥ घरि य्राए गोविंदु ले नालि ॥ १॥ हरि हरि नाम्र संतन के संगि ॥ मन तनु राता राम के रंगि 11 रहाउ ।। गुर परसादी सागरु तरिश्रा ।। जनम जनम क **किलविख** सिम हिरित्रा ॥ २ ॥ सोभा सुर्रात नामि भगवंतु -11 पूरे ग्रह का निरमल मंतु ॥ ३ ॥ चरण कमल हिरदे महि जापु ॥ नानकु पेखि जीवे परताषु ॥ ४ ॥ ८८ ॥ १५७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ धंनु प्रभि थानु गोर्विद् गण् गाए॥ कुसल खेम आांप बसाए ॥ १ ॥ रहाउ।। विपति तहा जहा हरि सिमरनु नाही ॥ काटि जह हरिगुन गाही।।१।। हरि विसरिए दुख रोग वनेरे ।। प्रभ सवा लगे न नेरे ॥ २ ॥ सो वडभागी निहचल थान ॥ जह जपीए प्रभ केवल नामु ॥ ३ ॥ जह जाईए तह नालि मेरा सुआमी ॥ नानक कउ मिलिआ अंतरजामी ॥ ॥४ ८६ ॥ १५८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो प्राणी गोविंद्र धियावे ॥ पड़िया य्रगपड़िया परम गति पावे ॥ १॥ साधू संगि सिमरि गोपाल ॥ वितु नावें भूठा धतु मालु ॥ १ ॥ रहाउ । रूपवंतु सो चतुरु 玉法珠珠:郑珠珠珍珠:郑珠珠珠珠珠:郑珠珠

वसिंह भरामान ॥ २ ॥ अउत्तथ मन तंत सिंभ छोरू ॥ करणैंहारु दिदे महि धारु ॥ ३ ॥ तिज्ञ सिंभ भरम भजिओ पारब्रह्म ॥ कहु नानक अटल इहु धरमु ॥ ४ ॥ ⊏० ॥ १४६ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ करि किरपा मेटे ग्रुर सोई ॥ तित निल् रोग ल विआपे कोई ॥

प्र ॥ करि किरपा भेटे गुर सोई ॥ तितु नित्त रोगु ल विद्यापे कोई ॥ १ ॥ राम रमख तरख भें सागर ॥ सरिख खर फारे जम कागर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सितगुरि मृतु दीखो हरिनाम ॥ इह खासर पूर्ण भए काम ॥ २ ॥ जप तप सजम पूरी बढिखाई ॥ गुर निरपाल

भए काम ॥ २ ॥ जप तप सजम पूरी विडिआई ॥ गुर निरपाल हिर भए सहाई ॥ ३ ॥ मान मोह खोए गुरि भरम ॥ पेखु नानक पसरे पारत्रहम ॥ ४ ॥ ⊏१ ॥ १५० ॥ गुउडी महला ४ ॥ विस्व राज ते ब्धंयुला भारी ॥ दुलि लागै रामनामु चितारी ॥ १ ॥ तेरे दास कउ तही विडिआई ॥ माइआ मगन नरिक ले जाई ॥ १ ॥

तेरे दास कउ तुही विड्याई ॥ माइया मगनु नरित से वाई ॥ १ ॥
रहाउ ॥ रोग गिरसत चितारे नाउ ॥ निर्मु माते का ठउर न
ठाउ ॥ २ ॥ चरन कमल सिउ लागी प्रीति ॥ आन सुखा
नहीं आवहि चीति ॥ ३ ॥ सदा सदा सिमस्उ प्रभ सुआमी ॥
मिल्लु नानक हरि अंतरवामी ॥ ४ ॥ =२ ॥ १११ ॥ गउड़ी महला ४ ॥
अस्य प्रस्तु स्वर्मी सुजारे ॥ कि स्वर्मा मार्ग सुस्तु स्वर्मी ।

पहर सगी बटबारे।। करि किरपा लए नियारे प्रभि ऐसा हरि रस रमह सभ कोइ 11 सरव कला पूरन प्रभ सागर ससार п ग्रभ खिन ॥ सिमरत नाम वोरे २ ॥ श्रनिक वधन नही जाहि सिआनप इसते कछ नाहि ॥ सुरुति पाहि 3 !! उकति Ħ गाहि Ħ S 11 ε३ 11 थाती पाई हरिको नाम विचरु ससार पूरन п वडभागी हरि कीरतज्ञ

१ ॥ रहाउ हरि п चडि उत्तरहि उरिधारि पारि 11 ₹ Ш फिरि होइ करह सदा कलिञ्जारा प्रेम भञ्ज गुर्खी निधानु Ш नानक दरगह ॥ १५३ ॥ गउडी ā 11 जलि थलि महला हरि मीत ॥ भ्रम निनसे गाए गुए नीत ॥ १ ॥ ऊठत सीनत ॥ जाकै मिमरिए जम नही उरुत्रा॥ १ ।। रहाउ चरण

表表市政 非市政政策:武策市政政政政政政政政 रिदें निवासु ॥ सगल दूख का होइया नासु ॥ प्रभ श्रासा माणु ताणु धनु एक ॥ साचे साह की मन महि टेक जन साध्रेश्रनाथ ॥ नानक प्रभि राखे दे हाथ ॥ ४ महा गरीव ॥ = ४ ॥ १५४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि हरि नामि मजनु करि ग्रहरा पुन फल मृचे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के चरण रिदे महि बसे ॥ जनम जनम के किलविख नसे ॥ १ ॥ साधसंगि कीरतन फलु पाइत्रा॥ जम का मार्गु दसटि न त्राइत्रा 11 2 11 मन वच क्रम गोविंद् श्रधारु ॥ ता ते छुटिश्रो, विखु संसारु ॥ ३॥ करि किरपा प्रभि कीनो श्रपना ॥ नानक जापु जपे हरि जपना ॥ ४ ॥ =६ ॥ १५५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ पउ सरणाई जिनि हरि जाते ॥ मनु तनु सीतलु चरण हरि राते ॥ १ ॥ भै भंजन प्रभ मनि न बसाही ॥ डरपत डरपत जनम बहुतु जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के रिंदे वसित्रों हरिनाम ॥ सगल मनोरथ ता के पूरन ॥ २॥ जनमु जरा मिरतु जिसु वासि ॥ सो समरथु सिमरि सासि गिरासि ॥ ३ ॥ मीतु साजनु सखा प्रभु एक ॥ नामु ॥ ४ ॥ ≂७ ॥ १५६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ समालि ॥ घरि त्राए गोविंदु लै नालि ॥ हरि नामु संतन के संगि ॥ मनु तनु राता राम के रंगि रहाउ ॥ गुर परसादी सागरु तरिश्रा ॥ जनम जनम क किलविख सिम हिरित्रा ॥ २ ॥ सोभा गुरति नामि भगवंतु - 11 पूरे निरमल मंतु ॥ ३ ॥ चरण कमल हिरदे महि जापु ॥ नानकु परताषु ॥ ४ ॥ ८८ ॥ १५७ ॥ गउड़ी महला ५ जीवें कुसल खेम प्रांभ आांप ग्या गाए॥ रहाउ ।। विपति तहा जहा हरि सिमरनु नाही ॥ कारि हरिगुन गाही ॥ १ ॥ हरि विसरिए दुख रोग घनेरे ॥ प्रभ सवा लगे न नेरे ॥ २ ॥ सो वडभागी निहचल थानु ॥ जह जपीए प्रभ केवल नामु ॥ ३॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुत्रामी ॥ नानक कउ मिलिया श्रंतरजामी ॥ ॥४ ८६ ॥ १५८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो शाणी गोविंद धियावे ॥ पड़िया य्रणपड़िया परम गति पावे ॥ १ ॥ साधू संगि सिमिरि गोपाल ।। विद्य नार्वे भूठा धनु मालु ।। १ ॥ रहाउ । रूपवंतु सो चतरु

\_\_(365,)\_\_\_ THE STREET STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STR जिनि मनि मानिश्रा प्रम का भाषा ॥ २ ॥ घटि घटि श्रपसा सुऋामी परवास जाणु जाके हरि मन पूरन भाग ΙĪ चरशी गउडी महला ॥ हरि के दास सिउ 03 11 348 y साकत नहीं संगु॥ श्रोह विखई श्रोसु राम को रंगु॥ ? मन श्रसवार जैसे तुरी सीगारी ॥ जिड कापुरख प्रचारै बैल कउ नेत्रा पाइ दुहाबै !! गऊ चरि सिंघ पावै गाडर ले कामधेनु करि पूजी ॥ सउदे कउ धार्वे बिनु पंजी जपि चीत सिमरि सुश्रामी हरि li ॥ ६१ ॥ १६० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सा मति निरमल कहीत्रत हिरदें करि हरि के चरण धीर ॥ राम रसाइग्र पीवत बीर 11 \$ 11 ते होवत छोट ॥ १॥ रहाउ ॥ सो श्रोट॥ जनम मरश । राम रंगि निरमल परताप्र ते विकार ॥ सभ एहो ऊच १६१॥ राते गोपाल ॥ नानक जाचे साध रवाल 11 8 ऐसी प्रीति गोविंद सिउ लागी पेखि विगसै ॥ रहाउ ॥ भरता पेखि हरिजनु जीवे नाम चितारी tì रै ।। पत श्रोति पोति जन हरि सिउ राता 11 जन चरन कमल सिउं लागो तिल्ल दातार॥ नानक के प्रभ प्रान रसाइणि जो जन राम п बीधे ॥ ।। रहाउ नाम विना निहफल संसार त्रिभवणि गोविंद श्रचरज परताप ш मंगि जीय सिरजनहारु मानि

Ħ भोलि इरि श्रंमृत् महा रस गोपिंद

表表表表表表:表表表 表表:表表表 गोसटि सभि काम ॥ १ ॥ संत संगि तह होइ ॥ कोटि जनम के किलविख खोइ ॥ २ ॥ सिमरहि साथ करहि त्र्यानंदु - 11 मनि तनि रविश्रा ॥ ३ ॥ जिसहि परमानंद परापति हरि चरगा निधान ॥ नानक दास तिसहि क्ररवान ॥ ४ ॥ ६५ ॥ १६४ ॥ गउड़ी करि जितु मैंलु न महला ५ ॥ सो किछ लागें।। हरि. महि एहु मनु जार्गे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एको सिमरि न द्जा भाउ ॥१॥ करम धरम नेम व्रत संत संगि जपि केवल नाउ प्रजा ॥ पारत्रहम्रु विनु जानु न दूजा ॥ २ ॥ ता की पूरन जा की प्रीति अपुने प्रभ नालि ॥ ३ ॥ सो वैसनो है अपर अपारु॥ कहु नानक जिनि तजे विकार ॥ ४ ॥ ६६ ॥ १६५ ॥ गउड़ी ॥ जीवत छाडि जाहि देवाने ॥ मुङ्गा उन ते धुरि लिखिया वरसांने ॥ १ ॥ सिमरि गोविंदु मनि तनि विखे ठगउरी जिनि काज न त्रावत विखित्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 जिनि खाई । ता की तृसना कवहूँ न जाई ॥ २ ॥ दारन दुख संसारु ॥ रामनाम विद्य केंसे उतरिस पारि ॥ ३ ॥ साधसंगि मिलि दुइ कुल साथि।। रामनाम नानक त्र्याराथि।। ४ ॥ ६७ उपरि जि खिंजै ५ ॥ गरीवा दाडी ॥ पारब्रहमि गउडी सा अगनि महि साड़ी ॥ १ ॥ पूरा निश्राउ करे करतारु दास कउ राखनहारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रादि जुगादि प्रगटि परताप्र ॥ वड ताषु ॥ २॥ तिनि मारित्रा जि उपजि कोइ ॥ त्रामे पाछै मंदी सोइ ॥ ३ ॥ त्रपुने दास राखे कंठि लाइ हरिनाम् धित्राइ ॥ ४ ॥ ६८ ॥ १६७ ॥ सरिंग नानक कीतोनु पापी महजरु भूठा आपि 11 कउ लागाः महला 11 ॥ १ ॥ जिसहि सहाई गोविद मेरा ॥ तिसु कउ जम्र नही बोलै त्रावै नेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साची दरगह कूड़ सिरु हाथ पछोड़े श्रंधा मुड़ु ।। २ ॥ रोग विश्रापे करदे पाप ।। अद्ली त्रापि ।। ३ ।। अपन कमाइऐ आपे वाघे ।। दरवु गहुआ बैठा साथै।। ४।। नानक सरनि परे दरवारि के सभ्र ॥ राखी पैज मेरे करतारि ॥ १ ॥ ६६ ॥ १६८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जन की धृरि मन मीठ खटानी ॥ पूरवि करमि लिखिआ धुरि प्रानी ॥ १-॥ रहाउ ॥

and department of the same जिनि मनि मानिश्रा प्रभ का भाषा ॥ २ l1

॥ घटि घटि परवाग्र श्रपणा सुत्रामी जाके पूरन हरि चरखी मन भोग II ता ।) इरि १५६ ॥ गउडी के महला y

साकत नहीं संगु ॥ श्रोह विखई श्रोसु राम को रंगु ॥ 8 मन श्रसवार जैसे तुरी सीगारी ॥ जिड कापुरख प्रचारे नारी वैल कउ नेत्रा पाइ दुहावै 🛭 गऊ चिर सिंघ पाछै

गाडर ले कामधेन करि पूजी ॥ सउदे कउ धार्व विनु पंजी जपि चीत सिमरि सुश्रामी हरि 11 १६० ॥ गउँही महला ५ ॥ सा मति निरमल कही अत

धीर ॥ राम रसाइणु पीवत बीर हरि के चरण 11.8 श्रोट।। जनम मरश ते होवत छोट ॥ १॥ रहाउ ॥ सो ।। राम रंगि निरमल परताप्र ॥ विकार ॥ सभ ते ऊच एडो राते गोपाल ॥ नानक जाचे साध 11 8 रवाल ऐसी प्रीति गोविंद सिउ लागी

विगसै ॥ रहाउ ॥ भरता पेखि वडभागी॥ १ 11 तिउ हरिजन जीवै नाम चितारी tì 8 ।। पत पेखि श्रोति पोति जन हरि सिउ राता ॥ जन चरन कमल सिंड लागो मना दातार ।। नानक के प्रभ प्रान अधार

¥ रसाइशि जो जन ॥ राम बीधे ॥ \$ ।। रहाउ 11 छारु ॥ नाम विना निडफल संसार त्रिभवशि गुण गोविंद अचरज परदाप ॥ ओश्र संगि १६३ н गउंडी महला भोलि महा रस गोर्दिद को

ंमजन

रामु रवत सद ही सुखु पाइया ॥ मइया करी पूरन हरि राइआ ॥ १ ॥ रहाउ नानक जा के पूरे भाग ॥ हरि कह 11 हरि ्नाम्र यसथिर सोहागु 11 হ १०६ ।। गउड़ी महला - [1 प्र ॥ विछाए हेठि ॥ गरधप वांगू लाहे पेटि ॥ विनु ξ करतृती मुकति पाईए मुकति न 11 धिऋाईऐ पदारथु नाम्र 11 प्जा तिलक करत इसनानां ॥ छुरी ॥ रहाउ ॥ काढि पड़ें हथि वेदु दाना मुखि मीठी वाणी ॥ जीयां - 11 २. ॥ संग पराणी ॥ ३ ॥ क्हत कहु जिसु धारै ॥ नानक किरपा ब्रह्म बीचारै ॥ ४ ॥ सुध १०७ ॥ गउड़ी महला y 11 वेसह पित्रारे हरिजन सतिगुरि 11 तुमरे सवारे काज ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुसट दूत परमेसरि मारे ॥ जन की पेज रखी करतारे ॥ १ ॥ वादिसाह साह सभ वसि करि दीने ॥ श्रंमतनाम महा रस पीने ॥ २ ॥ निरमं होइ भजहु भगवान ॥ साधसंगति मिलि कीनो दानु ॥ ३ ॥ सरिण परे प्रभ **अंतरजामी** 11 श्रोट सुत्रामी ।। ४ ।। १०८ ।। गउड़ी महला ५ ।। हरि पकरी प्रभ राते भाहि न जलै ॥ हिर संगि राते माइश्रा नही छलै संगि राते नहीं इवे जला ।। हरि संगि राते सुफल फला ॥ 11 भे त्रमारे मिटहि ॥ भेटत नाइ संगि हरि हारि गुन राते गाइ ॥ रहाउ हरि संगि मिटै 11 सभ चिंता 11 हरि सिउ जिसु साध का मंता हरि 11 संगि राते की जम नही त्रास ॥ हरि संगि राते पूरन श्रास 11 3 11 हरि संगि राते लागै ॥ हरि संगि जागै ॥ द्ख राता अनदित् हरि संगि राता घरि वसै ॥ हरि संगि राते अमु भउ नसै 11 संगि राते मति ऊतम होइ ॥ हारे संगि राते निरमल सोइ 11 वलि जाई।।। जिन तिन कउ कउ प्रभु मेरा 11 308 गउड़ी महला ५ 11 ॥ उद्मु करत सीतल मन भए ॥ मारंगि चलत सगल दुख गए 11 नाम्र जपत अनंद ॥ रसि गाए गुन परमानंद ॥ १ ॥ खेम भइश्रा घरि आए ॥ भेटत साधसंगि गई बलाए ॥ रहाउ ॥ नेत्र पेखत हो दरसं ॥ धनि मस्तक चरन कमल .11

**张本市本市市中市中市市市市市市市市市市市市市市市** श्रहंबुधि मन पूरि थिधाई ॥ साध पूरि करि सुध मंजाई ॥१॥ श्रनिक जला जे धोर्थे देही ॥ मैलु न उतरे सुधुन तेही॥२॥ ॥ इरि सिमरि सिमरि काटित्रा सतिगरु भेटियो सदा ऋपाल ॥३॥ मुकति भुगति जुगति हरिनाउ ॥ प्रेम भगति गुर्ग गाउ ॥ ४॥ १०० ॥ १६६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जीवन पदवी हरि के दास ।। जिनि मिलिया त्रातम परगास ॥ १ ॥ हरि का सिमरनु सुनि मन कानी।। सुखु पात्रहि हरि दुव्रार परानी ॥१॥ रहाउ।। श्राठ पहर धिर्आईऐ गोपालु ।। नानक दरसनु देखि निहालु ।। २ ।। १०१ ।। १७० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सांति भई गुरगोविदि पाई॥ ताप पाप विनसे मेरे भाई ॥१॥ रहाउ ॥ ॥ रामनामु नित रसन बखान । विनसे रोग भए कलियान ॥१॥ पारत्रहम गुण अगम बीचार ॥ साधू संगमि है निसतार ॥ २ ॥ निरमल गुण गावहु नित नीत।। गई विद्याधि उत्ररे जन मीत ॥३॥ मन वच ऋम प्रभ्र अपना घिआई॥ नानक दास तेरी सरणाई॥४॥१०२ गुरदेव ॥ प्रगास कीत्रा गउड़ी महला ५ ॥ नेत्र ते रखिआ भरम गए पूरन भई सेव ॥१॥ रहाउ ॥ सीतला पारत्रहम प्रभ किरपाधारी ॥ १ ॥ नानक विहारी नाम्र जपै सो जीवें।। साधसंगि हरि अंमृत पीवें ||२।।१०३।।१७२।। गउड़ी महला ५ ॥ धनु ब्रोह मसतक धनु तेरे नेत ॥ धनु ब्रोह भगत जिन तुम संगि हेत ॥ १ ॥ नाम विना केंसे सुख लहीए ॥ रसना रामनाम जसु कहीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विन ऊपरि जाईए 11 808 11 8 11 करवास नानक जिनि जपिश्रा निरवाण तुं है नालि ॥ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तं है मसलति

सहार ॥ दास की पैज रखें मेरे भाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आगें
आपि इहु थानु विसे जा के ॥ आठ पहर मनु हिर कउ जापें
॥ २ ॥ पति परवाणु सन्तु नीसाणु ॥ जा कउ आपि करिंदि
उरमानु ॥ ३ ॥ आपे दाता आपि प्रतिपालि ॥ नित नित
नानक रामनामु समालि ॥ ४ ॥ १०४ ॥ १७४ ॥ गउड़ी महला
४ ॥ सतिगुरु प्रा भइआ कृपानु ॥ हिरदें यसिआ सदा गुपानु ॥ १ ॥

त् है राखहि सारि समालि ॥ १ ॥ ऐसा

रामु दीन दनी

इत्रेक्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक रामु रवत सद ही पाइश्रा ॥ मइश्रा करी पूरन हरि राइश्रा सुख जा के पूरे 11. भाग हरि हरि ॥ रहाउ 1 कह नानक असथिर सोहाग गउड़ी ३०६ 11 महला 1 २ y 11 पेटि 'वांगू विनु विछाए हेठि लाहे δ 11 गरधप 11 पाईऐ धिऋाईऐ मुकति मुकति 11 पदारथ नाम पूजा तिलक करत इसनानां ॥ छुरी काढि 11 ॥ रहाउ 11 पङ् बेदु मुखि मीठी ॥ जीआं ₹, 11 वागी दाना 11 धारै ॥ संगै पराशी ॥ 3 11 जिस्र कह नानक किरपा वीचारै ॥ ४ गउडी 11 800 11 सुध ब्रहस महला ¥ 11 सतिग्ररि पिआरे तुमरे वैसह हरिजन 11 सवारे काज द्त परमेसरि मारे ॥ जन की पैज रखी दुसट ॥ वादिसाह सभ वसि करि दीने साह २ ॥ निरभउ होइ भजह भगवान ॥ साधसंगति परे मिलि कीनो दान ॥ ३ ॥ सरिए श्रंतरजामी प्रभ 11 8 11 80= ॥ गउड़ी महला मुत्रामी ॥ ५॥ हरि प्रभ भाहि न जलै ॥ हरि संगि राते माइत्रा नही छलै नही इबै जला ॥ हरि संगि राते सफल राते फला ।।। 11 तुमारे भेटत नाइ  $\Pi$ संगि हरि मिटहि गुन मिटै राते गाइ ॥ रहाउ 11 हरि संगि चिंता हरि सभ सिउ 11 सो रचें राते जिस साध का मंता  $\Pi$ हरि संगि की नही जम राते हरि हरि संगि संगि त्रास ॥ पूरन श्रास 11 3 11 राते जागै 11 लागै हरि संगि राता अनदिन 11 द्ख वसै ॥ हरि संगि राते भ्रम्न भउ घरि नस राता ऊतम होइ ॥ हरि संगि राते निरमल राते मति `जाई ्।। तिन कउ वलि जिन .मेरा कउ त्रभ गउड़ी महला नाही 11 308 ॥ उद्मु H ų मन भए ॥ मारंगि सगल दुख गए चलत 11 नाम्र मनि अनंद् ॥ रसि गाए गुन परमानंद - [1 ξ खेम भए 11 भइश्रा इ.सल घरि त्राए ॥ भेटत साधसंगि गई वलाए ्।। नेत्र ेरहाउ 11. पेखत धनि मसतक चरन कमल 11 .11

and attentions attentions attentions प्रसादि कांइत्रा संत गोविंद की टहल सफल इह 11 की कीनी श्रापि जन सहाइ परम पश्च्याः ॥ २ ॥ त्रापि लगि दासिंह पाइ 11 याप गइद्या सुख की सरनी पए ॥ ३ ॥ जो चाहत कहा को जाइया श्रमधिर भए पाइश्रा ॥ तत्र दंदन II

श्रासन ॥ गुर प्रसादि नानक मुख वासन ॥ ४ ॥ ११० ॥ गउड़ी महता ४ ॥ कोटि मजन कीनो इसनान ॥ लाख अरव सरव दीनो दानु ॥ जा मनि वसिश्रो हिर को नामु ॥ १ ॥ सगल पवित गुन गाइ गुपाल ॥ पाप मिटिह साधू सरिन दहआल ॥ रहाउ ॥ वहुत टरघ तप साधन साथे ॥ अनिक लाभ मनोरथ लाथे ॥ हिर

गित्रान सिध सुख जाने ॥ नाम्र जपत प्रभ सिउ मन माने ॥ ३

हरि नाम रसन त्राराधे ॥ २ ॥ सिंमृति

सासत बेद बखाने ॥ जाग

स्दि बीचारे । अगाधि बोधि हरि अगम अपारे । नाम जपत नोम नानक कउ प्रभ किरपा धारे॥ ४ ॥ १११ ॥ गउड़ी म० ५ ॥ सिमरि रिंदै वसाइग्रा कमल ग्रर पाइया ॥ चरन त्रसधि ॥ ग्रर गोविंद्र पारब्रहम्र पूरा ॥ तिसहि मेरा धीरा ॥ रहाउ ॥ ऋनदिनु जपउ गुरू गुर नाम ॥ ता ते सिधि सगल काम ॥ २ ॥ दरसन देखि सीतल मन भए के किलंबिख गए ।।३ ॥ कहु नानक कहा भैं भाई 11 की त्रापि पैज रखाई ॥ ४ ॥ ११२ ॥ गउड़ी महला ४ त्र्यापि सहाई ॥ नित प्रतिपारै वाप जैसे माई प्रम की सरनि उचरें सम कोइ ॥ करन करावन पूरन विनसै रहाउ ॥ अब मनि बसिआ करनैहारा H भै सारा ॥ २ ॥ करि किरपा अपने जन राखे ॥ जनम

रोगुगउड़ी चेती महला ५ दुपदे १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ राम को मलु पूरन भाई ॥ ता ते बृथान विद्यापे काई॥ १॥ रहाउ॥

किलियल लाथे ॥ ३ ॥ कहनु न जाह प्रभ की विडियाई ॥

दोस सदा संरनाई ॥ ४ ॥ ११३ ॥

**表表表表表表表表表表表表表** जो जो चितवे दासु हरि मोई ॥ सो सो करता आपि सहाई ॥ १ ॥ निंदक की प्रभि पति गवाई ॥ नानक हरिगुण निरभं गाई ॥ २ ११४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मुजवल वीर ब्रहम सुख सागर ॥ गरत अंगुरीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ स्रवनि न सुरति नैन लेह सुंदर नही ।। कारत दुत्रारि रटत पिंगुरीत्रा ।। १ ।। दीना अनाथ करुणामें साजन मीत पिता महतरीश्रा ।। चरण कवल हिरदें गहि नानक भें सागर संत पारि उतरी आ ।। २ ।। २ ।। ११५ ।। 🦯 रागु गउड़ी बैरागिया महला ४ १ त्रों सितगुर प्रसादि ।। ।। दय गुसाई मीतुला तूं संगि हमारे वासु जीउ ।। १ ।। रहाउ ।। तुमः विनु घरी न जीवना रहगा संसारि ।। जीअ प्राग् सुखदातिश्रा निमख निमख वलिहारि निरगुन मिन थोरीत्रा तुं सद ही दीन दश्त्राल ॥ २ ॥ कित्रा सुख तेरे संमला कवन विधी वीचार ।। सरिए समाई दास हित त्रगम त्रपार ॥ ३॥ सगल पदारथ त्रसट सिधि नाम माहि ॥ सप्रसंन भए केसवा से जन हरिगुण गाहि ॥ ४ ॥ मात पिता सुत वंधपो तूं मेरे प्राग अधार ॥ साध संगि नानकु भजे तरित्रा संसारु ॥ ५ ॥ १ ॥ ११६ ॥

the strategy and strategy at the strategy संत प्रमादि गोबिंद कांडग्रा 11 इह सफल ऋापि की कीनी सहाइ २ ॥ जन दासहि पाइ गइआ ll याप पाइश्रा की सरनी पए ॥ ३ ॥ जो चाहत ॥ तत्र ढंढन कहा को जाइत्रा ।॥ त्रसथिर मए त्रसादि नोनक सुख बासन ॥ ४ ॥ ११० मजन कीनो इसनान Ħ लाख मनि वसित्रो हरि को नाम्र ॥ १॥ सगल पनित दहञ्चाल ॥ मिटहि साधू सरनि पाप बहुत उरघ तप साधन साघे ॥ अनिक लाभ मनोरथ लाधे सासत वेद बखाने ॥ जोग हरि नाम रसन त्राराधे ॥ २ ॥ सिंमृति गित्र्यान सिध सुख जाने ॥ नामु जपत प्रभ सिउ मन माने ॥ ३ रिंदे बीचारे ॥ त्रगाधि बोधि हरि अगम त्रपारे ।। नाम्र जपत नाम्र नानक कउ प्रभ किरमा घारे।। ४ ॥ १११ ॥ गउड़ी म० ५ ॥ सिमरि रिंदै कमल गर पोइश्रा ॥ चरन स्रख त्र्रराधि ॥ गुर गोविंद्र पारत्रहमु पूरा ॥ तिसहि मेरा धीरा ॥ रहाउ ॥ श्रनदितु जपउ गुरू गुर नाम ॥ ता ते सिधि सगल काम ॥ २ ॥ दरसन देखि सीतल मन भए के किलविख गए ॥३ ॥ कह नानक कहा भै भाई 11 की व्यापि पैज रखाई ॥ ४ ॥ ११२ ॥ गउडी महला आपि सहाई ॥ नित प्रतिपारे बाप जैसे माई प्रभ की सरनि उबरें सम कोइ ॥ करन करावन पूरन रहाउ ॥ श्रव मनि वसिश्रा करनैहारा н भै सारा ॥ २ ॥ करि किरण अपने जन राखे ।। जनम जनम

रोगु गउड़ी चेती महला ५ दुपदे १ व्यों सितिगुर प्रसादि ॥ राम को बलु पूरन भाई ॥ ता ते बुधान विव्याप काई ॥ १ ॥ रहाउ ॥

किलियल लाथे ।। ३ ॥ कहनु न जाइ प्रभ की बंडियाई ॥

दास सदा संरनाई ॥ ४ ॥ ११३ ॥

( २०५ )

दाता मोहि मारगु देइ बताई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि अलखु न जाई हउभै पाई लिख आ विचि पडदा 11 मोहि सभो माङ्ग्रा जग्र जाई ॥ भरम् किउ १ संगति कहह 11 एका भाई वसते मिलि करते इकत् गृहि वात न - 11 ेएक बसतु दहेले श्रगोचर ठाई - 11 ऋोह वसतु २ का कुंजी सउपाई ॥ दीश्रा ताला श्रनिक गुर उपाव पावै वित्तु सतिगुर सरणाई ॥ ३ ॥ जिन के बंधन काटे सतिगुर तिन साध संगति लिय लाई ॥ पंच जना मिलि संगलु नानक भेद्र न भाई ॥ ४ ॥ मेरे राम राइ इन विधि मिले गुसाई खिन महि मिलि जोती नाठा जोति भ्रम ॥ १ ॥ १२२ ॥ गउडी महला ५ ॥ एसो परचउ दुजा पाइत्रो ॥ करि कृषा दइत्राल वीठुलै सतिगुर मुभहि बताइश्रो जत कत देखउ तत तत तम ही मोहि इह विस्त्रास त्राइत्रो ॥ के पहि करउ वेनती जड सुनतो **अरदासि** ॥ लहित्रो सहसा बंधन गुरि तोरे तां सदा सहज सुख पाइत्रो ॥ होणा सा सोई फ़नि होसी सुख् • दुख् कहा दिखाइश्रो खंड ब्रहमंड का एको ठागा गुरि परदा खोलि दिखाइश्रो॥ नउ निधि नामु निधानु इक ठाई तउ वाहरि कैठै जाइश्रो \$ एके किनक अनिक भाति साजी वहु परकार रचाइओ ॥ भरमु गुरि खोई है इव तते ततु मिलाइत्रो ॥ ४ ॥ २॥१२३॥ गउड़ी महला ५ ॥ अउध घटै दिनसु रैना रे n गुर मिलि मन १ ॥ रहाउ ॥ करउ वेनंती सुनहु मेरे मीता खाटि चलहु हरि लाहा आगै वसनु सुहेला।। १।। महि सहसे तरिश्रो इह संसारु विकारु त्रहमगित्रानी जगाइ पोत्राए हरि रस अकथ कथा तिनि जानी ॥ २ ॥ जा गुर ते मनहि वसेरा आए सोई विहासहु हरि 11 न होइगो फेरा ॥ पावहु सुख सहजे वहुरि ३ ॥ **अंतरजामी** पुरख पूरे 11 इही की नानकु दासु विधाते सरधा मन मो कउ किर संतन की धूरे ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मोहि निरगुनु मेरे राखु पिता सभ गुन तेरे प्रभ

A DE DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA D रागु गउडी पूरती महला ४ १ त्रों मतिगर प्रसादि ॥ ॥ कारण ग्रन प्रानपति मिल्ड मेरी मार्ड ।। १ ।। रहाउ ।। रूप हीन चुधि वल होनी मोहि परदेसनि दर ते आई ॥ १॥ नाहिन दरव न जोउन माती ॥ मोहि अनाथ की करह समाई ॥ २॥ खोत्तत खोजत भई वैरागनि॥प्रम दरसन कउ हउ फिरत तिमाई ा ३ ॥ दीन दृहत्र्याल कृपाल प्रभ नानक साधसिंग मेरी जलनि जुकाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ११८ ॥ गउडी महला ५ ॥ प्रभ मिलने कउ प्रीति मनि लागी ॥ पाइ लगउ मोहि बरुउ नेनती ॥ कोऊ सुत मिल्लै बडभागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु अरपउ धन राखउ द्यारों मन की मति मोहि सगल तित्रागी ॥ जो प्रभ की हरि कथा सुनारै अनदिनुष्टिरंड तिसुषिद्धै निरागी॥ १ ॥

पूर्व करम अङ्कर जब अगटे भेटिओ पुरख रसिक बैरागी ॥ सोई अधेरु मिलत हरि नानक जनम की मिटियो ਤਜੰਸ जागी।।२।।२॥११६॥ गउडी महला ५ ॥ निकसुरे पस्ती सिमरि हरि पाख ॥ मिलि साधू सरिए गहु पूरन राम रतनु हीग्ररे सिंग राखु ॥ १॥ रहाउ ॥ अम की कुई तसना रस पकज श्रिति तीरयस मोह की फास ॥ काटनहार जगत गुर गोनिद।। चरण कमल ता के करहु निशास ॥ १ ॥ करि किरेपा गोर्शिद प्रभ

प्रीतम दीना नाथ सुनह अरदासि ॥ करु गहि लेह नानक सुज्रामी जीउ पिंडु समु तुमरी रासि ॥ २ ॥ ३ ॥ १२० ॥ गउडी महला थ ।। हरि पेखन क्उ सिमरत मनु मेरा ॥ आस पिश्रासी चित्र दिनु रैनी है कोई सतु मिलावें नेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेना क्रउ दास दासन की अनिक भाति तिस करउ निहारा ॥ तुला धार तोले सुन्व सगले बिनु हुरे दरस सभो ही थोरा ॥१॥ सत प्रसादि गाए गुन सागर जनम जनम को जात यहोरा ॥ हरि नानक जनमु कृतारथ सफलु श्रख भेटत सरेता। २ ॥ ४ ॥ १२१ ॥

गगु गउडी पूरवी महला थाः १ त्रों सनिगुर प्रसादि ॥ ॥ रिन निधि मिल् गुमाई मेर राम राइ ॥ कोई ऐमा सतु सहज सुख

दाता मोहि मारगु देइ बताई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि अलखु न हउमै पाई लखिश्रा विचि पडदा ।। माङ्त्रा मोहि सभो जग्र जाई भरमु किउ कहह -11 δ संगति 11 एका वसते मिलि वात करते भाई न 11 ेएक बसत् दहेले अगोचर ठाई ॥ ऋोह वसतु २ 11 जिस का सउपाई ॥ गृहु तिनि दीत्रा ताला कुंजी गुर श्रनिक उपाव पावै वितु सतिगुर सरगाई ।। ३ ।। जिन के बंधन काटे तिन साध संगति लिय लाई ॥ पंच जना मिलि मंगलु न भाई ॥ ४ ॥ मेरे राम राइ इन विधि मिलै गुसाई खिन महि सहज भइश्रा मिलि जोती जोति भ्रम नाठा ।। १ ।। १२२ ।। गउड़ी महला ५ ।। एसो परचउ दजा पाइत्रो ।। करि कुपा दइत्राल वीठुलै सतिगुर मुभहि बताइश्रो जत कत देखउ तत तत तम ही मोहि इह विस्त्र्यासु त्राइत्रो ॥ के पहि करउ श्ररदासि वेनती जउ सुनतो ॥ लहित्रो सहसा बंधन गुरि तोरे तां सदा सहज सुख पाइत्रो ॥ होणा सा सोई फ़ुनि होसी सुखु • दुख् कहा खंड ब्रहमंड का एको ठागा गुरि परदा खोलि दिखाइश्रो॥ नउ निधि नाम्र निधानु इक ठाई तउ वाहरि कैंटै ₹ 11 भाति साजी वहु परकार रचाइत्रो ॥ एके कनिक अनिक भरमु गुरि खोई है इव तते ततु मिलां इत्रो ॥ ४ ॥ २॥१२३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ अउध घटै दिनसु रैना रे - 11 मन गुर १ ॥ रहाउ ॥ करउ वेनंती सुनह मेरे मीता हरि लाहा आगै वसनु सुहेला॥ १ खाटि चलहु सहसे महि तरिश्रो संसारु विकारु त्रहमगित्रानी जिसहि रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥ जगाइ पोत्राए हरि २ ॥ जा श्राए सोई विहासह हरि ते वसेरा मनहि गुर निजघरि [] महलु न होइगो फेरा ॥ पावहु सुख सहजे वहुरि 3  $\Pi$ **अंतरजामी** पुरख को पूरे नानकु मागै П दासु इही मन मो कउ करि संतन की धूरे ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५ मेरे मोहि 11 निरगुनु राख पिता प्रभ गुन तेरे ॥ सभ

बहुतु संतावहि ब्राइब्रो सरनि तुहारे ॥ १ ॥ करि करि हारिब्रो ब्रनिक सुनि ताकी श्रोटा वह भाती छोडिंह कतहँ नाही ॥ एक बात मिले मोहि तिन ते साधसंगि मिटि जाही ॥ २॥ करि किरपा संत धीरजु पाइत्रा ।। संती मंतु दीत्रो मोहि निरभउ ग्र लए त्रोड महाविखादी सहज सुहैली वाणी। कमाइत्रा ॥ ३ ॥ जीति कहु नानक मन मङ्ग्रा परगासा पाइत्रा पद् निरवाणी १२४ ॥ गउड़ी महला ४॥ त्रोहु त्रविनासी राइग्रा॥ निरभउ संगि तुमारै वसते इह डरनु कहा ते आइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक महिल तुं होहि अफारी एक महिल निमानो ।। एक महिल तुं आपे आपे एक महिल गरीवानो ।।१॥ एक महलि तुं पंडितु वकता एक महलि खलु होता॥ एक महलि तुं सभु किछु ग्राहलु एक महलि कछु न लेता॥ २॥ काठ की पुतरी कहा करें वपुरी विलायनहारी जाने।। जैसा भेखु करावे वाजीगरु खोडु तैसो साजु आने ॥ ३॥ अनिक कोठरी बहुत भाति करीत्रा श्रापि होत्रा रखवारा ॥ राखेँ तैमें रहना किया इह करें विचारा ॥ ४ ॥ जिनि किछ कीया ञ्चपरंपर सोई जाने जिनि इह सम विधि साजी ॥ कह अपूरे काजी 11 प П छोडि छोडि रे बिखिया के रक्ष्या ॥ उरिक रहियो रे बबर गावर जिस्रो किरखे हरिग्राइग्रो पम्र्म्रा जो जानहि तूं अपुने कार्जे सो संगि न चाले तेरे तस्त्रा ॥ नागो कालि फिरिओ अरु श्राद्यो नाग सिधामी फेरि पेखि पेखि रे कमुभ की लीला राचि माचि निन हूँ लउ छीजत डोरि दिनसु अरु रैनी जीअ को काजु न कीनो करत करत इवही विरधानी हारियो उकते तन् खीनमुद्रा मोहियो उनि मोहनी वाला उस ते घटे नाही रुच चस्त्रा ॥ ३॥ गुरहि दिखाइश्रो सरशि को संति वताइश्रो मगति हरि जसूया ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुम वित करत हमारा ॥ मेरे श्रीनम श्रान श्रधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रीतर

रहाउ ॥ पंच विखादी एक गरीवा राखहु राखनहारे ॥ खेदु करहि श्ररु

## and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s की सहेले ॥ सरव ही जानी तुम ही सजन तुम सुखा ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले ॥१॥ वरनि न अगोचर तुमरे रंगा गुण निधान सुखदाते 11 अगम अविनासी प्रभ पूरे जाते ॥ २ ॥ अमु भउ काटि कीए निहकेवल · जब चूको को सहसा साधसंगति जनम मरण दरसारी सेवा वारि ॥ ३ ॥ चरण पखारि करंड गुर जाउ लिख बरीआ॥ प्रसादि इहु भउजलु तरिश्रा जन नानक प्रिश्र संगि ॥ १२=॥ गउड़ी महला ५ ॥ तुभ विनु 118119 कवन् सगल देखि मोही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरग मिरत भूत्रमंडल सरव समानो एक त्रोही सिव 1 सिव करत सगल जोरिह सरव मङ्या ठाकुर तेरी दोही ॥ १ 11 पतित पावन ठाकुर नाम तमरा सुखदाई निरमल सीतलोही 11 गित्रान धिश्रान नानक विडित्राई संत तेरे सिउ गाल गलोही ॥ २॥ = ॥ १२६॥ गउड़ी महला ५ ॥ भिलह पित्रारे जीत्रा ॥ प्रभ कीआ तमारा वहुरि थीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रनिक जनम बहु जोनी अमिश्रा पाइत्रा ।। तुमरी कृपा ते मानुख देह पाईहै देह दरसु ॥ १ ॥ सोई होत्रां जो तिसु भाषा अवरु न किनही भरमि मोहि मोहिश्रा जागतु नाही स्ता 11 ंर किरपा निधि दइश्राला सुनह तुम प्रानपति पित्रारे लेहु 11 राखि पिता प्रभ मेरे अनाथह करि प्रतिपाला ॥ 3 ।। जिसनो त्रमहि पाछै ॥ करि दरसनु साधसंगति कै किरपा धरि देह संतन की सुखु नानक इह बाछै ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जा कै केवल वलिहारी ॥ नाम्र श्रधारी ॥ गनीए की केतक जन पारब्रहम रं गि न दाते ॥ १ सहज त्रानंद तिना संगि उन समसरि त्रवर ॥ जगत श्राए जो जन दरस पिश्रासा ॥ उन की परै सरिश कै सो तरित्रा संतसंगि पूरन त्रासा ॥ २ ॥ ता चरिंग परउ ता रेखु जीवा संगि निहाला ।। की भगतन होइ मनु मेरा ंजोबनु प्रभू किरपाला II 3 11 राजु अवध जो दीसै महि निधानु घाटिश्रा 11 नाम्र सद नवतनु

रहाउ ॥ पंच विखादी एक गरीवा राखहु राखनहारे ॥ खेदु करहि अरु बहुतु संताबिह ब्राइत्रो सरिन तुहारे ॥ १ ॥ करि करि हारित्रो स्रनिक सुनि ताकी श्रोटा यह भाती छोडहि कतहँ नाही 11 एक बात मिले मोहि तिन ते करि किरपा संत साधसंगि मिटि जाही ॥ २ ॥ मंतु दीय्रो मोहि निरभउ **सं**ती 11 गुर लए श्रोइ महाविखादी सहज सुहैली वाणी। ३ ॥ जीति कहु नानक मन भड़श्रा परमासा पाइश्रा पद्र निरवाणी १२५ ॥ गउड़ी महला ५॥ श्रोहु श्रविनासी राइश्रा ॥ निरभउ संगि तुमारै वसते इहु डरनु कहा ते त्राइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक महत्ति तुं होहि त्रफारो एक महलि निमानो ॥ एक महलि तृं श्रापे श्रापे एक महलि गरीवानो ॥१॥ एक महलि तुं पंडितु वकता एक महलि खलु होता।। एक महलि तुं सभु किछु प्राहलु एक महलि कछु न लेता।। २ ।। काठ की पुतरी कहा करें वपुरी खिलावनहारी जाने।। जैसा भेखु करावे बाजीगरु श्रोहु तैसो साजु त्राने ।। ३।। श्रनिक जैसे महलि कोठरी बहुत भाति करीत्रा श्रापि होत्रा रखवारा Ħ राखेँ तैसे रहना किआ इह करें विचारा ॥ ४ ॥ जिनि किछ की आ सोई जाने जिनि इह सम विधि साजी ॥ कह श्रपुने काजी ॥ ५ ॥ н छोडि छोडि रे विखिया के रख्या ॥ उरिक रे बबर गावर जिश्रो किरखें हरिग्राइग्रो पद्यग जो जानहि तुं अपुने काजै सो संगि न चालै तेरै तस्त्रा श्राद्यो नाग सिधासी फेरि फिरिश्रो श्ररु कालि पेखि पेखि रे कसुंभ की लीला राचि माचि तिन हूँ लउ छीजत डोरि दिनसु अरु रैनी जीअ को काल न कीनो करत करत इवही विरधानो हारिय्रो उकते तन खीनग्रञा मोहियो उनि मोहनी बाला उस ते घटे नाही रूच चयुत्रा गुरहि दिखाइश्रो तज्ञि सरिश तउ वताइय्रो को संति मगति हरि जब्या ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुम ित करन हमारा ॥ मेरे प्रीतम प्रान अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंतर

**成去去去去 去去非常悲悲悲歌歌歌歌歌歌歌歌歌** उन संतन केंसंगि संगोरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ ॥ निवाहि लेहु सेती राने संतहु मो विधाते कउ पुरख दाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमरा मरम्र तुमाही जानित्रा पहचावह सरिए विधाते ॥ राखह दीन श्रनाथ वोहिथ ॥ १॥ तरण सागर चरग संगे ते करि किरपा जिसु ते राखह किछु तुमरे सभ हाथे ऊत समरथा तुम प्रभ हमारे चलै साथे हरिजन कउ कीजै गुन हरिनाम्र मेरा मनु जापे संत भेटे सीतल मन तन भ्रापे 11 ॥ १३५॥ गउड़ी महला ५ ॥ सहजि समाइश्रो देव सतिगुर भए दङ्ग्राल देव ॥ 8 ॥ रहाउ 11 जेवरी कीत्रो दासरो संतन टहलाइत्रो ॥ थीओ एक नाम गुरहि दिखाइत्रो 11 श्रचरज् 11 गुर गित्रानु मनहि प्रगटाइत्रो उजीत्रारा ग्रनमे ठहराइग्रो ॥ २ ॥ तृपतित्रा गवाइत्रो ॥ द्खह ठाउ जउ सरव सुप्रसंन प्रभ दिखाइश्रो ॥ ३॥ ना किछु ठाक्रर ग्रानद ना जावत सभु खेलु कीत्रो हरि राइऋो 11 कह श्रगम ठाकुर भगत टेक हरिनाइश्रो ॥ ४ ॥ १५ १३६ 11 परमेसुर मन की ॥ पारब्रहम पूरन ता ¥ धारे त्रहमंड खंड हरि ता को नाम्र की मति तिश्रागहु हरिजन 11 मन करें सोई पाईऐ रे।। जो भल मानह प्रभु ॥ कोटि पतित उधारे खिन महि करते भावे तिसहि दुख भंजन सुश्रामी जिसु दीन दरद पिता प्रतिपालक जीश्र प्रान करते पूरि रहिस्रो नाही तिस्र रतनागरु 3 नाम तेरा सुत्रामी सोई जाचै घट घट **ऋंतरि** रे कोई सरगाई जा ते च्या न रे 811

निरमलु इहु नानक हरि घनु खाटिश्रा ॥ ४ ॥ १० ॥ १३१ ॥ गउडी ते ॥ मो कउ सविगर ५ ॥ जोग जुगति सुनि श्राइश्रो गुर सवदि वुभाइयो ॥ खंड पृथमी नउ 8 ॥ रहाउ ॥ रविश्रा निमख निमख नमसकारा ॥ दीखिया ग्र की मुद्राकानी दृडियो एक निरंकारा ।। इकत्रा एकस के पंच चेले मिलि \$ 11 भए वसि कीए ॥ दम वैरागनि कारी श्रागिया निरमल तय ॥२॥ भरम् जराइ चराई विभृता पेखिया पंथु करि एक जो ठाकरि मसतकि लेखिया भगता भउ नाही तहा श्रामन वाधिश्रो सिंगी श्चनहत यानी ॥ तत ॥ ४ ॥ ऐसा गीवित्री जगति मनि भानी नाम् सेवा तिस के वंधन माइश्रा काट п पज चाटै।। ५ ॥ ११ १३२ तिस पग Ħ धिस्राइले नाम्र सनह सगल पदार्थ जा कउ गुरि दीया ता के निरमल चीता । १॥ रहाउ॥ मिटिश्रो तिह तन ते गरि सबदि दीपक की जाली ता की काटी जा कउ साधसंगति विस्वासा ॥ १ संगा मनजल तारू विराहा वोहिय पूरन साध भगती पाइद्या मन यामा गुरु भेटियो हरि रंगा ॥२॥ नाम खजाना देवें व्यथाए॥ नानक हरि जीउ ता कउ दइया मझ्या वरि 11 3 11 8 2 11 8 3 3 11 गउंडी महला कृप महि मोहि श्रनाथ सरिए वोरी श्चंध प्रभ कडु मिथानप उपनि न मोरी ॥ 8 सभ किछ तमही तम नाही होरी समस्य गति मिति तमही जानी से सेयक जिन भाग मधोरी सते थोति पोति भगतन मंगि त्रभ प्रिउ नाम्र तेग दरमन चाई र्जं मे दयदि बोह चंद चकोरी ş राम मेद रिह्य नाही ध्युः अन साग्य होएं कीरतन रसन प्रगद ग्रभ होधा थनदिन रमारी ऊचे श्चिति मगदाव त्तम खपार च्य ग्रम 2ि.स्पा п नान र धउ

208)

医表表表表 逐步表表感激激素或表表表表表表 उन संतन केसंगि संगोरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तुम हरि सेती राते संतहु ॥ निवाहि लेहु मो विधाते कउ पुरख दाते ।। १ ।। रहाउ ।। तुमरा मरम्र तुमाही जानिश्रा पहुचावह विधाते ॥ राखहु सरिण श्रनाथ दीन तुम पूरन पुरख वोहिथ तुमारे हमारी गाते ॥ १ ॥ तरग सागर चरगा किरपा जिसु राखहु संगे ते ते भाते करि प्रभ तुम समस्था सभु किछु तुमरे हाथे ऐसा ऊत चलै हमारे साथे हरिजन 3 मो कउ कीजै हरिनामु निरगुनीत्रारे मेरा मनु जापे कउ गुनु सीतल भ्रापे भेटे तन हरि मन नानक 8 11 सहजि समाइत्रो देव महला ५ ॥ ॥ १३५॥ गउड़ी सतिगुर भए दइत्राल देव ॥ १ ॥ रहाउ -11 जेवरी कीत्रों दासरों संतन टहलाइत्रों ॥ को एक थीओ नाम कउ अचरजु गुरहि दिखाइओ - 11 ξ 11 भइश्रो पूजारी मो संरव उजीत्रारा गुर गित्रानु मनहि प्रगटाइश्रो ग्रनभे ठहराइत्रो ॥ २ ॥ मानि मन् तृपतिश्रा ठाउ गवाइत्रो ॥ जउ सरवं सुख पाए द्खह ग्रानद रूपु दिखाइग्रो ॥ ३॥ ना किछु श्रावत ना ठाक्रर किञ्ज जावत सभु खेलु कीत्रो हरि राइश्रो 11. कह नानक है ठाकुर भगत टेक हरिनाइत्रो ॥ ४ ॥ १५ 11 १३६ परमेसुर ५ ॥ पारब्रहम पूरन मन ता धारे ब्रहमंड खंड हरि ता को नाम्र मन की मति तित्रागहु हरिजन 11 सोई करै मानहु सुखि सुख पाईए रे।। जो प्रभ भल ।। कोटि पतित उधारे खिन महि करते दीन दरद दुख भंजन सुत्रामी जिसु भावे तिसहि पिता प्रतिपालक जीश्र प्रान मात करते पूरि रहिओ रतनागरु रे। देंदे तोटि नाही तिस्र नाम तेरा सुत्रामी घट घट **ऋंतरि** रे की सरगाई जा ते चृथा न कोई रे ॥ ४॥१६ १३७॥

रागु गउड़ी श्रिक्त प्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्ति प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्ति प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्ति प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्ति प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्ति प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्त प्रक्रिक्

अपर ॥ गुण गावत । ध्यावत शुल सागरु जूद जगड प रूर ॥ ३॥ कामि कोघि लोभि मोहि मनु लोनो निरमुख के दातारे ॥ करि किरपा अपुनो नाम्न दीजै नानक सद बलिहारे ॥ ४॥ १॥ १३८॥

रागु गउड़ी? चेती महला प्रं १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मुखु नाही रे हरि भगति विना ॥ जीति जनमु इहु रतनु श्रमोलकु सोधसंगति जपि इकु खिना ॥ १॥

१ श्रां सर्विगुर प्रसादि ॥ ॥ मुखु नाही र हार भगात विना ॥ जीति जनमु इदु रतजु श्रमोलकु सांधसंगति जिप इकु खिना ॥ १॥ रहाउ ॥ सुत संपति यनिता विनोद ॥ छोडि गए बहु लोग भोग ॥ १॥ हैवर गैवर राज रंग ॥ तिश्रागि चलिश्रो है मुझ नंग ॥ २॥ चोश्रा चंदन देह फुलिश्रा ॥ सो तुतु घरि संगि रुलिश्रा ॥ ३॥

मोहि मोहिजा जाने दूरि है ॥ कहु नानक सदा हद्दि है ॥ ४ ॥ १ ॥ १ १ ॥ १ ३ ६ ॥ वज्ज महला ४ ॥ मन घर तरवे हरिनामनो ॥ सागर लहरि संसा संसार गुरु बोहिधु पारगरामनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलि कालस्व अधिकारीका ॥ गुर मिक्रान दीपक उत्तिकारीजा ॥ १ ॥ वस्तु विस्तिका पसरी अति घनी ॥ उत्तरे जपि जपि हिस्तुनी ॥ २ ॥ मतदारो महत्र्वा सोहक्रा ॥ गुर मेटल

भारत वार कार कुरा । १ ।। कहु नानक एकु पिआइमा ॥ घटि घटि नदरी व्यादमा ।। १ ॥ १ ।। १ ।। १ ।। गउड़ी महला १ ॥ दीवाउ इसारो तही एक ॥ सेरा धारी गुरिह टेक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रानक जुगित नही पाइमा ॥ गुरि चाकर ले लाहमा ॥ १ ॥ मारे पंच विवादीमा ॥ गुर किरपा ते दलु साधिमा ॥ २ ॥ वलसीस वजहु मिलि एकु नामु ॥ यह सहज थानंद विमाम ॥ ३ ॥ प्रम के चाकर से मले ॥ नानक ४ ॥ ३ ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला तिन मुख ऊजले ॥ जीय रे ų करावनो जि तिन अव्र करन महि का 11 ॥ रहाउ ॥ अवर जतनि नही पाईऐ ॥ आगै जानीऐ 8 । लाख हिकमती 11 **अहं**बुधि करम कमावने ॥ मानीऐ गृह वालू कृपालु किरपा करें ॥ नामु नानक साधू वारनै गउड़ी महला y ા, १४२ 11 11 बरीया ।। नामो हो नाम्र साहिव को प्रान अधरीया 11 8 ॥ जीत्र जंत की तुही टेक करन करावन तही 11 एक -11 राज धनी ॥ तूं निरगुन तूं सरगुनी ॥ २ ॥ ईहा तुम को लखे ॥ ३ ॥ श्रंतरजामी किरपा ते प्रभ तुही तासु ॥ ४ ॥ ४ ॥ १४३ ॥ गउड़ी महला मनि वसे संगि हरि संत हरि आराधीए il वेद भने पुरान सिमृति भउ साधीए ॥ १ ॥ रहाउ॥ असथान भे भीत सगल 118 - 11 राम चउरासीह 11 7 11 लख बुधि गोविंद लोक नहीं जनिम मरिह।। 3 ।। चल सिञ्चानप गही ॥ ४॥६ -11 ॥ हरि साध सरिण नानक १४४ ॥ गउडी गाईऐ 11 नीत हरि रामनाम गुन -11 संगि सासि हरि धिश्राईऐ १ ॥ रहाउ संत - 11 हरि नसै अनेरा १ ॥ संत भ्रम् 11 द्खि न विश्रापीए ॥ २ ॥ जन जा कउ ते माइश्रा श्रगनि ३ उवरिश्रा -11 H मझ्त्रा करि ।। मेरे मिन तिन वासे नामु हरि 118 ७॥ १८४॥ 11 ईहा जपीएे एक नाम 11 रसना काम ॥ १ कटीऐ ॥ रहाउ संगि 11 राज जोगु हरिरसु रोग्र ॥ तं करि 11 ₹ चाखित्रा ॥ ता की लाथीत्रा 11 11 हरि २ वहुरि न कतही धाइआ सो ३ 11 11 ॥ नानक ता का भउ गङ्त्रा

॥ जा कड विसरे रामनाम ताहू कड पीर ॥ साध से खहि गुर्णी गहीर ।। १ ।। रहाउ ।। मुधि ताके करतल नव निधि सिधि ॥ जानहि हरिप्रभ धनी ॥ फिछु नाही ता के कमी ા ર पछानिश्रा ।। सरव सूख रंग माशिश्रा ।। ३ ।। हरि धन जा वसे ॥ कहु नानक तिन संगि दुखु नसे ॥ ४ ॥ ६ ॥ १४७ ॥ गउड़ी वडो मूल इतनो ॥ रहन नही गृह कितनो ॥१॥ महला ५ ॥ गरव बेद संतना ॥ उत्राह सिउ रे हितनो॥ हार ज्ञार ज्ञा विधे इंद्री वसि लै जितनो ॥ १ ॥ हरन भरन संपूरना चरन कमल रंग रितनो ॥ नानक उधरे साधसंगि किरपा मै दितनो ॥२॥१०॥१४=॥ गउड़ी<sub>३</sub> महला मोहि दासरो ठाकुर को ॥ धानु प्रभ का खाना ॥१॥ रहाउ ॥ साजि संवारगहारा ॥ 11 \$ ठाकुर भागा ॥ गीत चरित प्रभ के गुन गाता ॥२ ॥ सरिए परिश्रो ठाकुर वजीरा ॥ तिना देखि मेरा मनु धीरा ॥ ३ ॥ एक टेक एको ।। जन नानक हरि की लागा कारा ॥ ४ ॥ ११ ॥ १४६ ॥ ऐसा हउमें वोरें हे कोई 11 ॥१॥ रहाउ ॥ श्रगिश्रानी मानुखु जो नाही सो भइत्रा अंधारी कारीया कवन जुगति जित भोरे अमतो अमतो हारिया अनिक विधी कारे टोरै॥ कह मई साघ संगति निधि मोरै ॥२॥१२॥१५०॥ गउड़ी १ ॥ रहाउ ॥ दीन दइश्राला सिमरिंग सुख भए ॥ १ ॥ अकालपुरख आगाधि खए ॥ २ ॥ किरपा निधि 11 3 11 १३ ॥ १४१ मन सरिए प्रभृ सुख जात श्रजाए मंदर बह जुग न्रिउ की मेरा संपे छाए जाए

ठाकुरु खिन महि होत पराए ॥ २ ॥ पहिरै वागा करि इसनाना लाए ॥ निरभउ निरंकार नहीं चीनित्रा जिउ हसती होइ कृपाल त सतिगुरु मेलै सभि नावाए ॥ ३ ॥ जउ सुख हरि के नाए ॥ मुकतु गुरि खोले जन नानक भइत्रा वंधन १४ ॥ १५२ ॥ गउड़ी पूरवी महला ५ ॥ मेरे मन गुरु करीए ॥ रतन जनमु सफलु गुरि कीश्रा दरसन विलहरीए ।। १ ।। रहाउ ।। जेते सास ग्रास मन लेता गुन होइ दैयालु सतिगुरु त्रपुना ता इह मति वुधि जड पाईऐ ॥ १ ॥ मेरे मन नामि लए जम वंध ते छुटहि सरव सेवि सुत्रामी सतिगुरु सुख पाईए वंछत दाता 11 मन श्राईऐ ।। २ ।। नामु इसटु मीत सुत करता मन संगि तुहारे चाले ।। पाईऐ अपूने की गुर ते पालै करि सेवा सतिगुर प्रभि धारी त्रिनसे सरव **अंदेसा** ॥ किरपालि पाइत्रा हरि कीरतिन मिटिश्रो सगल कलेसा ॥ ४ ॥ १४ ॥ १४३ ॥ रागु गउड़ी महला ५ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ तुसना विरले ही की बुभी है।। १ ।। रहाउ ।। कोटि जोरे कोरे मनु न होरे ॥ परै परै ही कउ लुक्की हे ॥ १ ॥ सुंदर नारी त्र्यनिक परकारी परगृह विकारी।। वुरा भला नही सुभी हे त्रनिक वंधन माइत्रा भरमतु भरमाइत्रा गुण निधि नही गाइश्रा ॥ मन विखेही महि लुभी हे ॥ ३ ॥ जा कउ रे किरपा करे सोई मरे साध संगि माइत्रा तरे ॥ नानक सो जन् सिक्ती हे ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ५ ४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सबहू को रस्र हरि जोग काहू मोग गिश्रान हो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काह काह डंड धरि हो ॥ १ ॥ काहू जाप काहू ताप काहू धित्रान ॥ काह हो ॥ काहू हो गउनु करि हो ॥ २॥ काहू तीर काहू पूजा होम नेम भगति प्रिश्र हो ॥ नानका वेद बीचार ॥ ३ ५ ॥ गुन कीरति निधि मोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ १५५॥ गउड़ी महला तूं ही रस तूं ही जस तुं ही रूप तू ही रंग।। आस ओट ॥ १॥ तू ही मान तूं ही धान तू ही पति तू ही प्रान ॥ गुरि तूटी ल 去法:本本本本本本本本本本本本本本本本

**非非非非非** जोरी ।। २ ।। तूही मृहि तूही यनि तूही गाउतूही सुनि ।। है नानक नेर नेरी ॥ ३ ॥ ३ ॥ १ ४६ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ मातो हरि रंगि माता ॥१॥ रहाउ ॥ ख्रोही पीओ ख्रोही खीओ गुरहि दीओ दाउ कीओ !! उत्रा ह सिउ मनु रातो !! १ || ब्रोही माठी ब्रोही पोचा उही पित्रारो उही रूचा ॥ मनि ओही स्रख जाता ॥२॥ केल अनद खेल रहे फेर भए मेल ।। नानक गुर सबदि परातो ॥ ३॥ ८ ॥ ६४७ ॥ रागु गौडी मालवा महला ५ मीता प्रसादि ॥ हरिनाम 11 त्रार्गे विखम पंधु भैत्रान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेनत

> त् विचि

> > बुधि

भेटिश्रा

चिति समसरि

कीए

सेनि तेरे संगि यसत है कालु ॥ करि की हो काटीए जम जालु ॥ १ ॥ होम जग तीरथ हउमै वधे विकार ॥ नरकु सुरगु मुचना होइ बहुरि दुइ

अवतार ॥ २ ॥ सिन पुरी ब्रहम इंद्र पुरी निहचलु को थाउ नाहि ॥ विन हरि सेवा सुख नहीं हो साकत अग्रवहि जाहि ॥ ३ ॥ जैसो गुरि उपदेसिया मैं तैसो कहिया प्रकारि ॥ नानक कहै सुनि रे मना करि कीरतन्त होइ उधारु ॥ ४ ॥ १ ॥ १४ = ॥

रागु गउड़ी माला । महला ४ १ त्रों सतिगर प्रसादि n ।। पाइत्रो बाल सोग मिरतु दूख हानि सुख गर रहाउ ॥ जउ हउ लउ चित्राउ तड लड दुखनु भरे ॥ जड

सहजे

साथ करु मसतकि धरिश्रो हम लंड मेरो मेरो करतो तंड लंड बिख घेरे ॥ ठाकुर कउ तब इम सहजि सोए ॥३॥ जउ लउ वउ लउ डान भरे ॥ पोट डारि ग्रह मिलिया तउ नानक निरमए॥ ८॥ १॥ १४६॥ गउड़ी माला महला ४॥ ॥ विमागिभो मारतु तिम्रागियो री विद्यागित्रो मे निमागियो ॥ सरव यूख व्यानंद मंगल रसमानि गोविंदै मागियो

॥ १ ॥ जेती सिम्रानप

कृपालु गुरु

> करम हेउ

表表表表 表表表表表表表表表表 表表表表 । १ ॥ रहाउ ॥ मानु श्रभिमानु दोऊ समाने मसतकु डारि गुर पागित्रो ॥ संपत हरखु न त्रापत दूखा रंगु ठाकुरै लागित्रो ॥ १॥ वास वासरी एके सुत्रामी उदित्रान दसटागित्रो ॥ निरभउ भए संत भ्रमु डारित्रो पूरन सरवागित्रो ॥ २ ॥ जो किछु करते कारणु कीनो मनि बुरो न लागित्रो ॥ परसादि संतन के सोइत्रो मनु जागिश्रो 3 ग्रोडि तुहारी परिश्रो श्राइश्रो सरणागित्रो रस मार्गे फिरि लागित्रो द्खु न 118 ॥ नाम रंग सहज ॥ २॥ १६०॥ गउड़ी२ माला महला ५ ॥ पाइत्रा लालु रतनु सीतजु थीत्रा सतगुर मनु सीतल्र तन्र ॥ रहाउ ॥ लाथी भुख सभ लाथी चिंता त्सन समाइत्रा ॥ १ मसतिक गुरि पूरे धरिश्रो मनु जीतो ॥ करु सारी ।। १ ।। तृपति अघाइ रहे रिद अंतरि डोलन ते श्रग त्राखुटु खजाना सतिगुरि दीत्रा तोटि नही रे मुके ॥ 2 11 एकु सुनहु रे भाई गुरि ऐसी वृक्त वुकाई ॥ लाहि परदा ठाकुरु जड मेटिय्रो तड विसरी ताति पराई ॥ ३ ॥ कहिय्रो न जाई श्रचंभउ सो जानै जिनि चाखित्रा ॥ कहु नानक सच भए विगासा गुरि निघानु रिदे लै राखिया ॥ ४ ॥ ३ ॥ १६१ ॥ गउड़ी माला ५ ॥ उवरत राजा राम की सरखी ॥ सरव लोक माइत्रा के मंडल गिरि गिरि परते घरणी ॥ १॥ रहाउ ॥ सासत सिंमृति वेद वीचारे पुरखन इंड कहित्रा ॥ त्रिनु हरि भजन नाही निसतारा संखु किनहं लहित्रा ।। १ ।। तीनि भवन की लखमी जोरी नाही व्रभत लहरे 11 ।। त्रिनु हरि भगति कहा थिति पार्वे फिरतो पहरे पहरे करत मन मोहन पूरन होत न कामा जलतो 11 अनिक जलतो कबहू न बूभत सगल वृथे विनु नामा ॥ ३॥ हरि का नाम्र जपहु मेरे मीता इहै सार सुखु पूरा ॥ साध संगति जनम मरग्र निवारे नानकु जन की धूरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६२ गउड़ी माला 11 को समभावै विधि इह . करता महला II जनावै ॥ रहाउ - 11 **अनजान**त होइ इनहि 11 दहदिसि साधा - 11 न इह तप कञ्च जप मनु क़िर वाधा ॥ ξ दुउराइओं कवन 11 करम धन **水水水水水水水水水水水水水水** 

भूमि का ठाकुर हउ इसका इहु मेरा ॥ भरम मोह स्रक्षसि कछ पैस्वर पए पैरा ॥ २ ॥ तव इह कहा परित्राजय इहुकच्चृन होता ॥ जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सभु किछु त्रापहि करता ॥ ३ ॥ त्रपने करतव आपे जाने इंहु रचतु रचाइश्रा ॥ कहु नानक करणहारु है श्रापे सतिगुरि चुकाइत्रा ॥ ४॥ ४ ॥ १६३ ॥ गउड़ी माला महला विरथे।। जप तप मंजम करम कमार्गे इहि ऋरे मुसे ॥ १॥ रहाउ ॥ वस्त नेम संज्ञम महि रहता तिन ॥ आगै चल्णा अउरु है भाई ऊंहा कामि न आइआ॥१॥ तीरथि नाइ ऋरु धरनी भ्रमता श्रागै ठउर न पार्वे॥ न आर्वे इह बिधि ओहु लोगन ही पतीब्रावे ॥ २॥ चतुर मुखयचनी उचरै आगे महलु न पाईऐ ॥ दुभी नाही एक श्रोहु सगली भाख भस्वाईऐ ॥ ३ ॥ नानकु कहती जिकमार्वे सु पारगरामी ॥ गुरु सेवह श्ररु नाम तियागहु मनहु गुमानी ॥ ४ ॥ ६ ॥ १६४ ॥ गउड़ी माला ४॥ माधउ हरि हरि हरि मुखि कहीए ॥ हम ते कलून होवै सुत्रामी जिउ राखहु तिउ रहीएे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कित्रा करणैहारा किया इसु हाथि विचारे ॥ जितु तुम लावहु तित लागा पूरन खसम हमारे ॥ १ ॥ करह कृपा सरव के दाते एक नानक की बेनंती हरि पहि अपना नार्ध जपावहु॥ २॥ ७ ॥ १६४ ॥ राग गउड़ी माभा महेला ५ ॥ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ दीन दमोदर H दइश्राल राइया जीउ ॥ कोटि जना करि सेव लगाइत्रा जीउ 11 भगत निरद रखाइग्रा जीउ ॥ जीउ पूरन सभनी पेखा प्रीतम्र कवण मुकरणी जीउ ॥ संता दासी सेवा चरणी जीउ ॥ इह जीउ वताई बलि बलि जाई विस जीउ निपि निपि लागउ पाई जीउ पोथी वेद 11 3 11 पंडित खोजंता वैभगी तीर्राध नावंता जीउ॥ गीत गार्वना जीउ ॥ इरि निरमउ नामु घित्राई जीउ ॥ ३ ॥ भए

सुत्रामी मेरे जीउ ।। पतित पवित लिग गुर के पैरे जीउ ॥ भउ काटि कीए निरवैरे जीउ ॥ गुर की आस मन प्रराई जिनि सो नाउ पाइत्रा धनवंता जीउ जिनि 11 अभ सोभावंता जीउ ॥ जिसु साधू संगति सुकरणी जीउ ॥ जन नानक सहिज समाई जीउ ॥ ५ ॥ १ ॥ गउड़ी महला ५ माभ ॥ हमारे राम श्राउ पित्रारे जीउ दिनसु सोसि सासि जीउ ॥ चितारे संत देउ संदेसा जीउ ॥ तुध्र तरीऐ जीउ ॥१॥ संगि विनु कितु विधि तमारै करे अनंदा जीउ विशा तिशा 11 त्रिभविंग सुख परमानंदा सेज सहावी इहु विगसंदा मनु जीउ पेखि दरमनु 11 इह लहीएं जीउ करी नित सेवा ॥ २ ॥ चरण पखारि जीउ अरचा बंदन देवा जीउ ॥ दासनि दासु नाश जपि लेवा जीउ विनउ ठाकुर पहि कहीऐ जीउ ॥ 3 11 इछ पुंनी मेरी मनु हरिश्रा जीउ 11 दरसन पेखत सभ दुख परहरिश्रा जीउ हरि हरि नामु जपे जपि तरिश्रा जीउ ॥ इह श्रजरु नानक सुख १६७ ॥ गउड़ी माभ महला २ ॥ y 11 सुणि सुंग पिश्रारे जीश्रो 11 मित मनु तनु तेरा इह जीउ वारे जीउ विसरु नाही जीउ ॥ सदा तेरी प्रभ **अधारे** प्राग सरगाई जीउ।। १।। जिसु मिलिएे मनु जीवै भाई जीऊ ।। गुर परसादी जीउ ।। सभ किछु प्रम का प्रम की या जाई जीउ ।। प्रभ कउ सद विल जाई जीउ ।। २ ।। एह जपे वडभागी जीउ॥ एक लिव लागी जीउ ॥ गुरु पूरा नाम निरंजन पाइत्रा सम्रु दुखु मिटाइत्रा जीउ ॥ त्राठ पहर गुग् गाइत्रा जीउ ३ ॥ रतन पदारथ हरि नामु तुमारा जीउ ॥ तूं सचा साह्र वर्णजारा जीउ ॥ हरि धनु रासि सच्च वापारा जीउ ॥ जन नानक सद बलिहारा जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १६८ ॥ राग गउड़ी माभरे महला ५ १ त्रों सितगुर प्रसादि ।। । तूं मेरा वहु माणु करते तूं मेरा वहु माणु ।। जोरि तुमारे सुखि वसा सचु सबदु नीसाखु ॥ १ ॥ रहाउ गला जातीत्रा सुणि के चुप कीत्रा ॥ कद ही सुरति न लधीत्रा माइत्रा **西**密本志: 本志志志:

देइ बुभारत सारता

लोभीओ मुलिन

१ ॥

श्रवी डिठड़िश्रा ॥

॥ २॥ ॥ इक्स दुहु

से

सुगी कहित्रा

नाइ रसीग्रहा चहु किया गणी सभ इकतु सादि मुठी ॥ इकु ऋधु का विरली जाइ बठी ॥ ३ ॥ भगत सचे दरि सोहदे दिन राति ॥ रंगि रते परमेसरे जन नानक तिन वलि १६६ ॥ गउड़ी महला ५ मांभ ॥ दुख मंजनु तेरा नाम्रुजी त्राराधीएे पूरन वेरा नाम्र ΙĮ श्राह पहर ।। जितु घटि वसै पारबहम्र सोई सुहावा 8 ।। रहाउ ॥ सेवा थाउ ॥ जम कंकरु नेडि़ न ब्रावई रसना हरिगुए गाउ ॥ मेरे जागीया ना जापे त्राराधि ॥ त्रोटि तेरी जगजीवना गुसाईश्रा सोग भए अगाधि ॥ २ ॥ क्रपाल तती वाउ न लगई सतिगरि रखे श्रापि ॥ Ę 110 गुरु गुरु सचा सिरजग्रहारु ॥ गरि नानक सद वलिहार ॥ ४ ॥ २ ॥ १७० ॥ गउड़ी थ ।। हरि राम राम राम रामा ।। जिथ पूरन होए कामा ॥ १ ॥ राम गोविंद जवेदिया होत्रा मुख् पवित्र । सभि पदारथ ते सोई भाई मित्र 11 8 विसारीए गोबिंद् जिम जिम् माहि ॥ किउ मनह जीवीए लगिए भवजल जाहि ₹ ।। जिस्र सड़ि दरवारि होइ मिलि साध संगि उधारु मुख की शसि ॥ नानक उबरे गोपाल जसु संत जना जीवन रूप ।। गउड़ी नाम् जपि दरि सचै सावासि ॥ १७१ ४ ॥ ३ 11 गुरा गाउ ॥ ॥ मीठे हरि गुण गाउ बिंद तुं मीठे हरि सचे सेती रतिया मिलिया नियावे थाउ ॥ ٤ रहाउ 11 सभि फिकिया तन मन फिका होई।। बिल्ल परमेसर जीवणु सोइ ॥ १॥ श्रंचलु गहि के साथ का तरणा वंधु गुमिय पारमहमु व्याराघीए उधरै सम परवारु ॥ साजन ŧ Ħ हिरदं देइ ॥ भउगस सभि मिटाइके ॥ माल खजाना थेह घरु हरि के चरण निधान तेर प्रभ नो मंग दानु॥ ४ त्रध

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी महला ६ ॥ साधो मानु तिश्रागउ क्रोधु संगति दुरजन - [1 काम की ता अहिनिस भागउ ॥ १ ॥ रहाउ दोनो IJ सुख् दुख् करि सम मानु अपमाना ॥ हरख सोग ते रहे श्रतीता जिंग ततु पञ्चाना ॥ १ ॥ उसतित निंदा दोऊ तियागै खोजै निरवाना । जन नानक इहु खेलु कठिनु है किनहू गुरम्रखि जाना १॥ गउड़ी महला ६॥ साधो रचना रामि बनाई 11 इक्र विनसे इकु असथिरु मानै अचरजु लखिओ न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोह हरि मुरति वसि प्रानी विसराई 11 भूठा तनु साचा करि मानित्रो जिउ सुपना रैनाई ॥ १ ॥ जो दीसै सो सगल विनासै जिउ बादर की छाई ।। जन नानक जगु जानिय्रो मिथिया रहिश्रो राम सरनाई ॥ २ ॥ २ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ प्रानी जसु मिन नहीं श्रावें ।। श्रहिनिसि रहै मगनु माङ्या कहु कैसे गुन गावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूत मीत माइञ्रा ममता इह विधि त्रापु वंधावै ॥ मृग तृसना जिउ भूठो इहु देखि तासि उठि धार्वे ॥ १ ॥ भुगति मुकति का कारनु मूढ़ ताहि विसरावै कोटन मै काऊ 11 जन नानक भजनु को पावै ।। २ ।। ३ ।। गउड़ी महला ६ ॥ साधो इह मनु गहित्रो न तृसना संगि बमत है या ते थिरु न रहाई। १।। ही के भीतरि जिह रहाउ ।। कठिन क्रोध्र घट सुधि सभ विसराई ।। ।। रतनु गित्रानु सभ को हिरि लीना ता सिउ कछु न वसाई जोगी जतन करत सभि हारे गुनी रहे गुन गाई ॥ हरि भए दइत्राला तउ सभि विधि वनि त्राई २ 11 8 11 महला ६ ॥ साधो गोतिंद के गुन गावउ ॥ मानस जननु अमोलकु पाइत्रो विरथा काहि गवावउ ॥ १॥ रहाउ 11 पतित पुनीत दीन वंधु हरि सरिन ताहि तुम त्रावउ ॥ गज को त्रासु मिटिञ्रो जिह सिमरत तुम काहे विसरावड १ तजि अभिमानु 11 11 मोहु माइत्रा फ्रनि भजन राम चितु लावउ ॥ कहतु सुकति नानकु पंथु इह गुरम्रखि होइ पावउ तुम 11 7 11 ४ ॥ गउड़ी

कोऊ माई भृतियो मनु समभावै ॥ बेद पुरान साध करि निमल न हरिग्रन गायै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुरलभ मानस की विरथा जनम् निरावे ।। माइश्रा मोह महा सिउ रुच उपजावै ॥ १ ॥ श्रंतरि बाहरि सदा संगि मानह जिह नानक मुकति ताहि तम राम सरनि विसरामा समावें ॥ २ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ साधो वेद पुरान पड़े को इह गुज़ सिमरें हिर को नामा।। लोभ मोह माइब्रा ममता फ़िन अउ विखिअन की मूरति है सोग्र परसै जिह नाहिन सो देवा ॥ 8 उसतति निंदा तिउ कंचन ग्ररु 11 पसा सुखु ए बाधे जिह मोह फ़र्नि वैसा॥ २ ॥ दुख् म्रकति ताहि तम मानउ तम जानह गित्रानी ॥ नानक इह विधि को जो प्रानी ॥ ३ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ मन रे कहा नहीं जाने भड़श्रो लोग वउरा ॥ ऋहिनिसि ऋउध घटै ॥ रहाउ ॥ जो तन् तै ऋपनो करि १ ॥ इन मैं कछ तेरी रेनाहिन ऋषनो तै हारिस्रो विचारी ॥१॥ रतन जनम चरनन सिउ विरधा लीन भइत्रा सुखीआ राम नाम सोई नर नानक माइश्रा मोहिश्रा निरमें श्रउर सगल जग् नर अचेत पाप ते डरुरे।। = ॥ गउडी महला 8 11 ताहि सरनि को नाम हीऐ मो धरुरे॥ गावत ता परान जास गन हरि को सिमरि सिमरि कसमल सभि हरु रे जगत महि १ ॥ मानस देह बदुरि नहि पात्रहि कछ उपाउ मुकति का करु रे ॥ नानक कहतु गाइ करुनामें भवसागर के पारि उतरु रे ॥ २ ॥ ६ ॥ २५१ ॥ राग गउड़ी श्रसटपदीया महला १ गउड़ी १ व्यों सति नामु करता पूरम गुर प्रसादि ॥ निधि सिधि निरमल नामु बीचारु ॥ पूरन पूरि रहिक्रा बिर्सु मारि ॥ त्रिहुटी छूटी निमल

**水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** मनु मानित्रा ॥ गित्रान श्रंजनु गुर सगदि पछानित्रा - 11 मानिश्रा सहजि मिलाइग्रा वासी 11 निरमल सुख भई भरमु चुकाइत्रा।। लाल भए सहा रंगु माइत्रा ।। नदरि ठाकि रहाइत्रा ॥ २ ॥ उलट भई जीवत मरि जागिश्रा ॥ सबदि रवे मनु हरि सिंउ लागित्रा ।। रसु संग्रहि विखु परहरि तित्रागित्रा ॥ भागित्रा ॥ रहे भाइ बसे 3 वादं भउ साद 11 जम का जाति सिउ राता हुकमि हरि अपारा 11 चित श्राचारा ॥ दसटि भई 11 8 त्भ सुख श्रातम धारा न देखंड मीत ॥ किस सेवंड किस देवंड चीत् पाइ ।। किस उपदेसि रहा लिव लाइ पूछ्र किसु लागउ 11 ¥ गुर पाइ ॥ भगति हरिनाइ गुर करी राचउ -11 लागउ संजागी दीखिश्रा भोजन हकमि निजघरि भाउ 11 सुख त्रातम धित्राना ।। जोति भई जाउ ॥ ६ ॥ गरव गतं मिटें नही सबदु नीसाना ॥ ॥ लिखत करता जाना ॥ ७ ॥ नह पंडित नह चतुरु सित्राना ॥ नह कथनी नह भरमि भ्रलाना ॥ कथउ न हक्म पछाना 11 गुरमति सहजि समाना ॥ = ॥ १ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी 8 महला 11 काइत्रा उदिश्राने ॥ गुरु श्रंकस सच सबदु राज दुआरे सोभ स माने ॥ १॥ चतुराई चीनिश्रा जाइ नह -11 पाइ 11 8 11 कीमति महि रहाउ ॥ घर तसकर लोई ॥ नंनाकार कोइ करेई राखै वडियाई न ť त्रापि र ।। नील अनील अगनि इक ठाई ॥ जिल निवरी गुरि बुभ चुभाई।। मनु दे लीत्रा रहिस ग्रुण गाई ॥ ३ ॥ जैसा घरि वाहरि कैसा गुफा महि **आख**उ 11 सागरि इगरि कउ कहु मारे कउनु ॥ निडरे कउ कैसा ऐसा ॥ ४ ॥ मूए पछानै तीने भउन डरु कवनु ॥ सबदि ll y 11 जिनि कहिञ्जा तिनि कहनु वखानिया ॥ जिनि वृक्षिया तिनि सहजि पछानिया ॥ देखि वीचारि मेरा मनु मानिश्रा॥ ६॥ कीरति स्रित मुकति इक नाई ॥ तही निरंजनु रहित्रा समाई॥ निजंघरि विश्रापि रहित्रा निज ठाई॥ ७॥ उसति करहि केते मुनि प्रीति ॥ तिन मिन सूचै साचु सुचीति ॥ नानक हरि

MUNICIPAL VI

## ( २२२ ) particular designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designa भजु नीता नीति । **⊏** 11 २ ॥ गउड़ी गुद्यारेरी महला १॥ होइ ॥ मनु वसि द्ता दुरमित दोइ ॥ मतु मानै गुर ते इकु होइ ॥ गुगह वसि १ ॥ निरम्ख राम्र होइ ॥ श्रापु निवारि चीचारे सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु भूलो चहु चिते विकारः ॥ मनु भृतो हरि सिरि आवे भारु ॥ मनु ₹है एकंकारु । २ ॥ मतु भृत्तो माइश्रो घरि जाइ ॥ कामि विरूपउ न ठाइ । हरि भज्ज प्राची रसन रसाइ ॥ ३ ॥ गैवर हैवर कंचन मुत नारी ॥ वहु चिंता पिड़ चालै हारी ॥ जूऐ खेलाणु काची सारी ॥ ४ ॥ संपड संची मए विकार ॥ उभे द्खारि ॥ सोक हरख

मुखु सहजे जिंद रिंदे मुसारि ॥ ५ ॥ नदिर करे ता मेलि मिलाए ॥ गुग संग्रहि अउगग सबदि जलाए ॥ गुरस्रुवि पदारथ पाए नाम ॥६ ॥ बिनु नावै सभ दृख निवासु ॥ मनसुख मृह माइश्रा चित वासु ॥ गुरम्रुत्वि विद्यानु धुरि करमि लिखित्रासु ॥ ७ ॥ मनु चंचलु धावतु फुनि घार्वे ॥ साचे सूचे मैलु न भावें ॥ नानक गुरस्रुखि हरिगुख गावै ॥ = ॥३॥ गउड़ी गुआरेरी महला 8 करतित्रा नह मुखु होइ ॥ मनमति भूठी सचा सोइ ॥ ऐमा

सो कमावै धुरि लिखित्रा होइ ॥ १ सुख मागै नाम्र जग देखिया जन्मारी ॥ सभि विसारी ग्हाउ ॥ ऋदिसद दिसे ता कहिया जाइ ॥ विसु देखे कहणा विरथा जाइ ॥ गुरमुखि दीसै सहजि सुभाइ ॥ सेवा सुरति एक लिव !! २ || सुख् मांगत दुख् आगल होइ || सगल विकारी हारु एक विना भृठे मुकति न होइ ॥ करि करि करता देखें सोइ ॥ तुसना अगनि सबदि बुभाए ॥ द्जा भरमु सहजि गुरमती नामु रिदे वसाए ॥ साची बाखी हरिग्ण गाए ॥ तन साचो गुरमुखि भाउ ॥ नाम विना नाही निज ठाउ ॥ पराइण प्रीतम राउ ।। नदरि करे ता युक्त नाउ ॥ ५ ॥ माइश्रा मोह सरव जंजाला ॥ मनम्रख सतिगुरु सेवे कुचील कुछित विकराला ॥ जंजाला ॥ ग्रंमृत नामु सदा सुखु नाला IJĘ

本本本本。本本本本本本本本

वासै साचि समाए

पाए

निजयरि

पूरे गुर ते

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表** ।। ७ ।। कथनी कथउ न ग्रावे श्रोरु ।। गुरु पुछि देखित्रा नाही होरु ॥ दुखु सुखु भागे तिसै रजाइ ॥ नानकु नीचु कहै लिव लाइ॥ ८ ।। ४ ।। गउड़ी महला १ ।। दूजी माइया जगत चित वासु ।। क्रोध अहंकार विनासु ॥ 8 11 कोई दुजा नही कउग्र कहा एकु निरंजनु सोई ॥ त्राखै १ 11 रहाउ दुजी दुरमति दोइ ॥ आवै जाइ मरि द्जा होइ ॥२॥ धरिए गगनि देखउ पुरख सवाई लोइ ॥ ३ ॥ रवि ससि दीपक उजिञ्राला ॥ सरव निरंतरि प्रीतम् वाला ॥ ४ ॥ करि मेरा चितु लाइग्रा सतिग्ररि मो कउ **बुभा**इश्रा एक्र  $\Pi$ एकु ¥ निरंजनु गुरमुखि जाता ॥ द्जा मारि सवदि पछाता 11 एको ६ हुकम्र वरते लोई ॥ एक्सु ते सभ होई श्रोपति एको जाग्रा ॥ गुर के समदि हुकमु पछाग्रा माही नानक एको सालाही ॥ कह गउडी महला ॥ अधिआतम करम करे ता साचा ॥ मुकति जागौ ऐसा जोगी जुगति वीचारे काचा -11 पंच कै जिस वसावै ॥ रहाउ :1 11 श्रंतरि साच्च पावै कीमति की 11 २ ॥ रवि ससि गृह कीरति करम समाने 3 Ħ -11 एक इक भिखिया मागै गिश्रानु धिश्रानु जुगति जागै सचु कउरा रहै लिव लाइ ॥ ५ ॥ रचि रहै न बाहरि जाइ ॥ कीमति ।। गुर परसादि परम पदु पाए की हउमै मारे करगी सारु 0 तप पुराखु ॥ कहु नानक अपरंपर मानु व्रतु सील संतीखं रोगु गही 11 न रेखं ॥१॥ जोगी भ्ए प्रभ रूप ॥ रूखि विरखि गृहि वाहरि सोइ δ जोगी निरंजनु धिश्राव जागै अनदिनु लिव 11 सचि मनि भावे II 3 11 कालु जालु त्रहम में आपि वरे पितरी निसतारे निवारे गरव भैं रिच सो जोगी ैहोइ रहै

र्जसा सेर्रे तैसो होइ ॥ ४ ॥ नर निहकेरल निरभउ नाउ ॥ श्रनाथह नाथ करे विल जाउ ।। पुनरपि जनमु नाही गुण गाउ ।। ५ ॥ श्रतिर बाहरि एको जाएँ ॥ गुर के सन्दे आपु पड़ाएँ ॥ साचै सनदि दरि नीमार्खं ॥६ ॥ सत्रदि मरें तिसु निजघरि वासा ॥ श्रावें न जातें पुर्के त्रासा ॥ गुर के सनदि कपलु परगासा ॥ ७ ॥ जो दीसे सो त्रास निरासा ॥ काम त्रोध निसु भृतः विश्रासा ॥ नानक विरले मिलहि उटासा ॥ 🖙॥ ७ ॥ गउडी सहला १ ॥ ऐसी दासु मिले सुखु होई ॥ दुखु निसरे पार्न सबु सोई ॥ १ ॥ दरसनु देखि भई मति पूरी ॥ श्रठमठि मजनु चरनह धूरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र सतोखे एक लित्र तारा ॥ जिहता सूची हरिरस सारा ॥ २ ॥ सचु करणी श्रम श्रविर सेना ॥ मनु नृपतासिश्रा श्रविष साचा ॥ वितु वृक्ते श्रमेगा॥ ३ ॥ जह जह देखउ तह तह भगरत जगु काचा॥ ४ ॥ गुरु समभावै सोभी ॥ ५ ॥ करि किरपा सखद्व रखनाले ॥ नहीं द्वा ॥ गुरि कहिआ व्यारु चेताले ॥ ६ ॥ प्रभि निभरण किसुकहुदेखि क्रउ ग्रन पूजा ॥ ७ ॥ सत हेति तत् वीचारे ॥ ८ ॥ साञ्र धारे । श्रातम चीनै स ताके दास ॥ ६ ॥ म् ॥ गउडी निरास ॥ प्रस्तरित नानक हम नही जानिश्रा । येद गरव कीय्रा मानिश्रा प्रभ सिमरे तही मनु पडी पद्धतानित्रा ॥ जह ऐसा गरबु बुरा समारे ॥ निसु गुरु मिलै तिसु गरबु निरारे करें रहाउ ।। वनि राजा माइत्रा ऋहकारी ॥ जगन विनु गुर पृष्ठे जाइ पइआरी ॥ २॥ हरीचटु जस लेरें ॥ नितु गुर न पाइ अभेरे श्रत दराचारी टरमति हरणाखसु 11 ॥ भूलो राग्ण गरत प्रहारी ॥ प्रहलाद उधारे किरपा धारी ॥ ४ लका सीस समेति अचेति ॥ लूटी सतिग्रर हेति ॥ ५ ॥ सहसवाहु मधुकीट महिखासा ले नखद्व निधामा ॥ दैत सघारे निसु भगति संघारे li निदारे सघारि सत निसतारे

紧东东东东东东流东东东东东东东东东东 वीचारे ॥ दूजै भाइ दैत संघारे ॥ गुरमुखि सतिगुरु सबदु साचि भगति निसतारे ॥ = ॥ बूडा दुरजोधनु पति खोई 11 राम्र करता सोई ॥ द्खु पचै होई जन कउ दुखु जनमेजे गुर सगदु न जानित्रा ॥ किउ सुखु पावै भरमि भुलानिस्रा॥ भूले बहुरि पछुतानिश्रा 11 80 11 कंस खोई ॥ राम्र न चीनित्रा त्रपनी पति विनु 11 जंगदीस राखें कीई ॥ ११ ॥ विनु गुर गरवु न मेटित्रा जाइ ॥ गुरमति धरमु धीरजु हरिनाइ ॥ नानक नामु मिलै गुण गाइ ॥ १२ चोत्रा चंद्नु श्रंकि चड़ावउ 11 पाट ॥ त्रिनु हरिनाम कहा सुखु पावड 11 8 किश्रा 11 पहिरउ किञ्रा ञ्रोढि दिखावउ ॥ वितु जगदीस कहा सुख पावउ गलि मोतीश्रन कानी कुंडल की १ ॥ रहाउ ॥ माला लाल निहाली फूल गुलाला ॥ विद्य जगदीस कहा सुख भाला 11 २ 11 करै सलोनी सुंदर नारी ॥ खोड सीगार श्रति पिश्रारी विनु जगदीस भजे नित खुत्रारी ॥ ३ ॥ द्र घर महला विछावे माली ग्रहिनिसि फूल स्रवाली ॥ ॥ विनु हरिनाम दुखाली ॥ ४ ॥ हैवर गैवर नेजे वाजे ॥ लसकर नेव जगदीस भूठे दिवाजे ॥ ५ ॥ सिधु कहावउ पाजे बुलावउ ।। ताज कुलह सिरि छत्र बनावउ ।। विनु सिधि सच पावड ॥ ६ ॥ खानु मलुकु कहावड राजा 11 है पाजा ॥ विनुगुर सबद न सबरसि काजा क्रडे IT सबदि विसारी ॥ गुरमति जानिश्रा प्रगावति नानक सरिगा तुमारी ।। ⊏ ।। १० ।। गउड़ी महला सेवा एक न जानसि अवरे ॥ परपंच विश्राधि तिश्रागै कवरे मिलै सचु साचै सचु रे ॥ १ ॥ ऐसा राम भगतु जनु होई ॥ हरिगुगा मिलै मल्ल धोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊंधा कवलु सगल दुरमित अगिन जगत परजारे ।। सो उबरे गुर सबदु बीचारे पतंगु कुंचरु अरु मीना।। मिरगु मरे सिंह अपुना कीना।। तसना राचि ततु नही बीना ॥ ३ ॥ काम्र चितै कामिण हितकारी॥ विनासे सगल विकारी ।। पति मति खोवहि नाम्रु विसारी ।। ४ ।। परघरि

क्षित्रक कर्कक कर्क कर्कक कर्कक व चीत मनमुखि डोलाइ ।। गलि जेनरी ย์ชิ लपराइ 11 छूटिस हरि गुरा गाइ।। ४।। जिउ तनु विधना पर कउ देई ।। कामि दामि चित पर बसि सेई ॥ बिनु पिर नुपति न कबहूँ हाई ॥ ६ ॥ पिंड पिंड पोथी सिंमृति पाठा ॥ वेद पुराख पर्डे सुखि याटा ॥ जिउ चातृक बह नाटा ll 0 11 नानक हरि रस पित्रासा ॥ जिउ मीना जल माहि उलासा 11 हठु करि मरैं न लेखें तृपतासा ।। ⊏ ।। ११ ॥ गउडी महला \$ 11 पावें ॥ वेस करें बहु भसम लगावें नामु विसारि बहुरि पछुतारी Ħ सूख ॥ नाम्र विसारि सहिह मनि हरि जीउ त मनि श्रगर कपूरि ॥ माइआ १ । रहाउ ॥ चोत्रा चदन पद दरि ॥ नामि निसारिए सञ्च कृरि ॥ २ ॥ नेजे कडो त्सना निश्रापे काम्र ॥ नितु н अधकी जाचे भगति न नामु ॥ ३ ॥ वादि श्रहकारि नाही प्रभ मेला ॥ मर्उ नाम सहेला ॥ दजै भाइ अगिआन दहेला नित दम के सउदा नही हाट ।। विन्तु बोहिथ सागर नही वाट ॥ सेने घाटे घाटि ॥ ४ ॥ तिस कउ बाहु बाहु বি ॥ तिस कउ वाहु दिखाने ॥ तिस कउ बाहु बाहु जि सनदु सुणाने बाहु जि मेलि मिलारे ॥६॥ बाहु बाहु तिम कउ जिस का इह वडाई तुधु भागी सनदी मधि त्रमृतु पीउ । नाम दीउ ॥ ७ ॥ नाम निना किउ जीया अनदिनु जपतु रहउ माइ 11 तेरी सरखाइ ॥ नानक नामि रते पति पाड 11 = 11 हउमें करत भेखी नही जानिश्रा सचु पाईए ॥ हउमै तिरले मनु मानिया ॥ १ ॥ हउ हउ करत नही पदु पाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै करि राजे बहु धानहि ॥ मरि अप्राप्ति ॥ २ ॥ निवर गुर सगढ़ त्रीचारै ।। चचल मति तियागै सघारै पच 11 सहत धरि श्राप्रहि ॥ राजनु त्रासि परम गति पानि ॥ ४ ॥ सर् बग्णी गुरु भरमु चुकारै ॥ निरभउ कै घरि नाडी लाउँ हउ हउ रि मरणा हिया पार्व भेटें सो भगर li पुरा गुरु जेती हं तेनी नाही

**表东东东东东东东东东东东东东东东东东** गिश्रान भेटि गुर्ण गाही ॥ ७ ॥ हउमै वंधन वंधि भवावै 11 राम भगति सुखु पार्वे 😗 ⊏ ॥ १३ ॥ गउड़ी महला 8 11 त्रहमा कालै घरि श्राइश्रा ॥ ब्रहम कमलु पइश्रालि न पाइआ त्रागित्रा नही लीनी भरमि भुलाइत्रा ॥ १ ॥ जो उपजै सो कालि संघारित्रा ॥ हम हरि राखे गुर सबदु बीचारिया ॥ १ 11 माइत्रा मोहे देवी सभि देवा ॥ कालु न छोडै विनु गुर की सेवा श्रविनासी श्रलख श्रभेवा ॥ २ ॥ मुलतान खान नही रहना ।। नामहु भूलै जम का दुखु सहना ।। में धर नाम्र राखह रहना ॥ ३॥ चउधरी राजे नही किसे स्कास् साह मरिह संचिह माइत्रा दाम ॥ मैं धनु दीजै **अंमृ**त हरि नाम्रा। ४॥ सिकदारे ॥ निहचलु कोइ न दिसे संसारे मुकदम सिरि मारे ॥ ५ ।। निहचलु एकु कूड़ काल सचा करि साजी तिनहि सभ गोई॥ त्रोहु जिन गुरमुखि तां पति होई ॥ ६ ॥ काजी सेख फकीरा ॥ भेख वडे कहावहि हउमै तिन पीरा ॥ कालु न छोडै विन्तु सितगुर की घीरा ॥ कालु जालु जिहवा श्ररु नैगी ॥ कानी कालु सुगे विखु दिनु रेंगी ॥ = ॥ हिरदें सानु वसै कालु न जोहि सकै गुरा गाइ ॥ नांनक गुरमुखि सवदि ॥ ६॥ १४ ॥ गउड़ी महला १ ॥ बोलिह साचु मिथित्रा नहीं राई चालिह गुरमुखि हुकिम रजाई ॥ रहिह अतीत सचे सरणाई सच घरि वैसै कालु न जोहै ॥ मनमुख श्रावत कउ अपिउ पीअउ अकथु कथि ॥ रहोंउ ॥ रहीए ।। निजघरि लहीए हरिं रसि माते इहु घरु П सुख् गुरमित चाल निहचलु नही डोलै ॥ गुरमति साचि सहजि पीवे अंमृतु ततु विरोले ॥ ३ ॥ सतिगुरु देखिआ दीखित्रा लीनी ।। मनु तनु त्ररपित्रो अंतरगति कीनी ॥ गति मिति ४ ॥ भोजनु नामु निरंजन सारु ॥ परम हंसु सचु जोति अपार ॥ जह देखउ तह एकंकारु ॥ ॥ रहै ų सचु करगी।। परम पदु पाइत्रा सेवा गुर चरगी।। मन ते मनु मानित्रा अहं अमगी॥ ६॥ इन विधि कउग्र कउग्र नही

(२२८)

हिर असि संत भगत निस्तारिया ॥ प्रभ पाए हम अवरु न ॥
भारिया ॥ ७ ॥ साच महिल गुरि अलसु लखाइआ ॥ निहचल ॥
महलु नहीं छाइआ माइआ ॥ साचि संतीले भरसु जुकाइआ ॥ ॥ ।
जिन कै मिन विस्त्रिआ सजु सोई ॥ तिन की संगित गुरसुखि होई ॥
नानक साचि नामि मल खोई ॥ १ ॥ १ ४ ॥ गउडी महला १ ॥

पाए ॥ हउमै मारे गुरसबदे पाए ॥ ६ ॥ अरघ उरघ की संधि किउ जाने ॥ गुरष्टित संघि मिले मनु माने ॥ ७ ॥ हम पापी निरगुण कउ गुखु करीए ॥ प्रभ होइ दइआलु नानक जन तरीए ॥ ८ ॥ १६॥ सोलह असटपदीया गुआरेरो गउड़ी कीया ॥

गउड़ी बैरागिए महला १´
१ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ जिउ गाई कउ राखिह करि सारा ॥ व्यक्षिनिस पालिह राखि लेहि

गोइली

श्रातम

तउ दीन दइश्राला ॥ 8 11 इत उत राखह सरणागति नदरि निहाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह देखउ तह ।। तृंदाता भ्रमता तृं है तृं प्राण त्रधारा विन गित्रान बीचारा ॥ विन्त थय ऊरधी जगदीस की विनसे न श्रंधित्रारा॥ ३॥ जगु विनसत हम 11 8 11 लोभे व्यहंकारा ॥ गुरसेता प्रभु पाइबा सच्च मुकति दुबारा महलु श्रपार को श्रपरंपर सोई ॥ बिन सबदे थिर नहीं यूर्फे मुखु होई ॥ ४ ॥ किया लें याइया ले जाइ किया फासहि जम जाला ॥ डोलु बघा कमि जेवरी श्राकासि पताला ॥ ६॥ गुरमि

नामुन बीमर्रे सहजे पति पाईए ॥ श्रेतिर सबदु निघानु ई मिन्नि श्रापु गर्नाईए । ७ ॥ नदरि करे प्रश्च श्रापक्षी गुणु क्षेत्रि समार्वे ॥ 苏承苏苏泰扬| 李琼东东东京| 李珍莎东京东京东西 पावै चूकई मेल न लाहा सचु 11 = 11 ۶ II १७ -11 परसादी व्यिक ले ξ गुर तउ # निरंजना सो घरि ठाकुरु मेरा 11 11 घरि नाम्र न छूटीऐ देखहु वीचारा ॥ जे लख करम कमावही वितु गुर सबद अंधे अकली वाहरे १ ॥ रहाउ ॥ ग्रंधित्रारा ॥ स्रभई पंथु कित् विधि कहीऐ त्रिन ग्रर न 11 सार न जाएँ॥ कहै खरे निरवहीए ।। २ ।। खोटे कउ खरा कोः नाउ पारख् कली काल विडागौ ॥ ३ ॥ स्रते कउ जागत स्ता ॥ जीवत कउ मूत्रा कहै मूए नहीं रोता।। ४ ॥ पर की अपुनी कहै जाते कउ आइआ।। श्रावत कउ जाता कउ कहै ऋपुनो नहीं भाइऋा ॥ ५ ॥ मीठे कउ कउड़ा कहै कड़्ए ्करहि ऐसा कलि महि डीठा ॥ Ę मीठा ॥ राते की निंदा दीसे ॥ पोखरु ठाकुरु नही नीरु विरोलीए माखन की सेवा करहि नही रीसे ॥ ७॥ इसु पद जो ऋरथाइ लेइ सो गुरू हमारा ॥ ऋापि सो अपर अपारा ॥ = ॥ सभु ऋापे वरतदा बुभीऐ 🔧 ते किरपा सभु गुर ब्रहस् ञ्रापे भरमाइञ्रा 11 १= 11 समाइत्रा ॥ ६ ॥ २ ॥ रागु गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ त्रसटपदीत्रा त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ !! मनका स्तकु दृजा भाउ ॥ भरमे मनमुखि कवहि स्रुतकु 11 जाइ त्रावंड जाउ ॥ १ के भीजें हरि नाइ- ॥ १ ॥ रहाउ 11 स्तकु जेता मोहु आकारु।। मरि मरि जंमै वारो वार ।। २ ।। स्तकु अगिन पर्जणै पाणी माहि ।। स्त्तकु भोजनु जेता किछु खाहि ।। ३ ।। स्तिक करम न पूजा होइ ।। नामि रते मनु निरमन्नु होइ ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेविऐ स्नतक जाइ ॥ मरै न जनमै कालु न ,खाइ ।। ५ ।। सासत सिमृति सोधि देखहु कोइ ।। विग्रु को मुकति न होइ॥ ६॥ जुग चारे नामु उत्मू सबदु वीचारि ॥ किल महि गुरमुखि उतरिस पारि ॥ ७ ॥ साचा मरै न आवै जाइ॥ नानक गुरमुखि रहे समाइ ॥ = ॥ १ ॥ गउड़ी महला ३ सेवा प्रान अधारा ॥ हरि जीउ राखहु हिरदे उरधारा ॥ दुत्र्यारा ।। १ ।। पंडित हरि पड़् तजहु विकारा ।। गुरम़िख ※本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि विचहु इउमै जाइ ॥ पारा ॥ १ न लागे आइ ।। गुरमुखि नामु वसे मनि आइ॥ २ करम धरम सचि होई ॥ गुरमुखि अहंकोरु जलाए गुरम्रुखि नामि रते होई ॥ सुख 3 ॥ श्रापगा मर्न लोक समभावह स्रये न कोई गुरमुखि होई ॥ ४ ॥ मनम्रखि डंफु बहुत चतुराई न पाई ।। श्रावे जावे ठउर न काई । ५ ॥ मनमुख ॥ बग जिउ लाइ वहै नित धिश्राना ॥ श्रभिमाना सतिगुर सेवे मुकति जिम पकडिया ही पछुताना ॥ ६ ॥ बिनु तत्र मिलै हरि सोई ॥ गुर परसादी 11 गरु दाता गुरमुखि वडिग्राई ॥ जाति पति नामे नानक विनु नावें भूठी चतुराई गउडी म० ३ ॥ इस जुग का धरमु पड़हु तुम भाई॥ अगै हरिनाम्र सखाई δ II करहु बीचारु ॥ गुर परसादी मैल उतारु I 3 विरोधिन पाइत्राजाइ ॥ मनुननुफीको द्जै भाइ 11 सचि लिव लाइ ॥ २ ॥ इउमै मैला इह संसारा तीरथि 11 नित सो । विज्ञ गर भेटे जम करे खश्रारा ॥ जनुसाचा जिहउमै मारै ॥ गुर कै सबदि पंच सगले कुल तारें॥ ४॥ माइत्रा मोहि नटि बाजी पाई ॥ मनपुख लपटाई ।। गुरमुखि ञ्रलिपत रहे लिव बहते भेल करें भेलधारी ॥ अंतरि तिसना फिरें अहंकारी बाजी हारी ॥६॥ कापड पहिरि करे ग्रति चत्रराई ॥ माइश्रा वितु गुर सेवे दख पाई ॥ बहुत् सदा चैरागी सतिगुरु श्रंतरि साचि लिव लागी सेवहि से वडभागी ⊏॥३ ॥ गउडी मृख महला 11 तिस ते उपजे देव मोह विश्रासा नाही निजयरि राखे गण वासा \$ सतिगुरू मिलाइत्रा श्रनदित भगति हरि द्रे गुग वासी बहम जंजाला 二二市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

सिरि मारे जमकाला ।। ततु न चीनहि वखागहि मनमुख अगियानि कुमारगि पाए॥ हरिनाम्र 11 2 11 इवे करम दङ्गए ॥ भवजलि दुजै भाए वह कहावे ॥ विखित्रा पंडित राता महनाजु गिल जेवड़ा नित कालु संतावे ॥ ४॥ का त्रावे ॥ हउमै दूजा सवदि जलावे ॥ नामे जमकालु नेड़ि न माइत्रा दासी की भगता कार 11 4 11 चरणी लागे ता महलु पावै॥ सद ही निरमलु समावै ॥ ६ ॥ सहजि से धनवंत दिसहि माही ॥ तिन कउ सिभ जुग सुगहि निवहि अनदिनु पूज कराही।। सहजे गुण खहि साचे मन माही॥७॥ सतिगुरि सबदु सुणाइत्रा ॥ त्रैगुण मेटे चउथै चितु लाइत्रा ॥ नानक हउमें मारि ब्रहम मिलाइश्रा ॥ = ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ३॥ ब्रह्मा वेदु पड़े वादु वखार्णे ॥ अंतरि तामसु आपु पछार्गे ॥ न ता प्रभु पाए गुर सबदु बखार्णे॥ ॥१॥ गुर सेवा करड फिरि कालू न दृजै भाइ खाधे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रखि प्राणी मनमुख के सबद **अंतरि** सहजि रीधे ॥ मेरा सीधे ॥ गुर के सबदि सीधे ॥ २॥ सतिगुरि मेले ग्र मिलाए॥ मेरे प्रभ साचे के मिन भाए ॥ हरिगुरा गावहि सहजि साचे भरमि भुलाए ॥ मनम्रख ग्रंधे सदा विन ग्र ॥ जम डंड सहहि सदा दुखु पाए 11811 न जोहै हरि की सरगाई ॥ हउमै मारि सचि लिव रहै हरिनामि लिव लाई ॥ ४॥ सितगुरु सेविह से जन निरमल पविता॥ जीता ॥ मिलाइ सभ्र जगु इन विधि सेवे सो सतिगुरू कसला तेरे मेरे मीता ।। ६ फल पाए ]] 11 ग्रनहद् गवाए वागाी हिरदें ऋोपू विचह ७ ॥ सतिगुर ते कवनु कवनु न सीधो मेरे भाई ॥ भगती सोभा पाई ॥ नानक रामनामि विड्याई ¥ 11 वखार्गे भरमु न महला ३॥ त्रे गुण जाइ तूटिह मुकति न पाइ ॥ मुकति दाता सतिगुरु जुग माहि ॥ १ ॥ प्राणी भरमु गवाइ ॥ सहज धुनि उपजे हरि लिव लाइ ॥ १ ॥ रहाउ **去去去去去去去去去** 

微软件体体体体体体体体体体体体体体体体

कालें की सिरि कारा ।। नामु न चेतिह उपावगहारा । फिरि वारो वारा ॥ २ श श्रंधे गुरू ते भरम्र न जाई ॥ जंमहि माहि समाई मृलु छाडि लागे दज्जै भाई ॥ विखुका माता विख

भरमाए ॥ हरि जीउ विसरिधा करि मृलु जंत्र 11 दर्ज भाए ॥ जिस्र नदिर करे सो परम गति पाए रखें छपाए ॥ साचु वरताए ॥ साचुन छपै को गित्रानी ५ महि सहजि सुभाए ॥ गुरम्रुखि साचि रहिश्रा ll 4

मेलि लियलाए ॥ इउमै माइया सबदि जलाए प्रभु साचा ॥ मेरा मिलाए ॥ ६ ॥ सतिगुरु दाता सबद सुर्गाए ॥ धावतु रहाए ।। पूरे गुर ते सोभी पाए ॥ ७ ॥ श्रापे करता ससटि

जिनि गोई ॥ तिसु वितु दुजा श्रवरु न कोई ॥ नानक यमोलकु गुरम्रुखि वर्भें कोई ॥ = ॥ ६ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ नामु नामो सेरे नामि सहजि समार्वे ॥ अंमृत नामु गावै ॥ जिस नो कृपा करे सो हरिरसु पावै ॥ १ ॥ अनदितु

जपउ जगदीसा ॥ गुरमुलि पावउ परम पद्म सूला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदे थुरा भइत्रा परगासु॥ गुरमुखि गावहि सचु गुरातासु ॥ दासनिदास नित होत्रहि दासु ॥ गृह कुटंब महि सदा उदासु ॥ २ ॥ जीवन मुकतु गुरम्रुखि को परम पदारथु पार्वे सोई ॥ त्रै गुण मेटे निरमलु होई ॥ सहजे साचि मिलै प्रमु सोई ॥३॥ मोड क्टंब सिउ प्रीति न होइ॥ जा हिरदे वसिद्या सोइ ।। गुरम्रुखि बेधिया श्रसथिर मनु पद्मार्णे युक्ते सचु सोइ॥ ४ ॥ तुं करता मैं व्यार तक सेवी तक वे पति होइ । किरपा करहि गाना

नाम रतनु सम जग महि लोइ ॥ ४ ॥ गुरस्रुखि बाखी मीठी शंतरु श्रनदिन लिय सागी ॥ सहजे सन् । सतिगुरु पाइथा पूर वडमागी IJĘ गुरम्रुखि दुरमति दुख नामु ॥ जब हिरदे राम नाम गुणवासु युधि प्रगटी प्रम जासु॥ जब हिरदे रिकमा चरण जियु नामु देह सोई गुरम्रुखि मेले जनु पाए ॥ हिरदे साचा नामु वनाए ॥ नानक महते साचि समाए ॥ = ॥७॥

ही

मनु

मन

सुभाइ ।। सवदि मनु रंगित्रा लिव लाइ ।। निज घरि वसित्रा प्रभ की रजाइ।। १ ।। सतिगुरु सेविए जाइ अभिभानु ।। गोविदु पाईए गुगी निधानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु वैरागी जा सबदि भउ खाइ ॥ मेरा प्रभु निरमला सभते रहित्रा समाइ ॥ गुर किरपा ते मिले मिलाइ ॥ २॥ हरि दासन को दास्र सुख पाए।। मेरा हरित्रभ्र इन हरि किरप। ते रामगुरा गाए पाइत्रा जाए ॥ ॥ ३॥. धृगु बहु जीत्रणु जित हरिनामि न लगै पित्रारु ॥ धृगु सेज कामिण मोह गुत्रारु ॥ तिन सफलु जनमु जिन नामु अधारु ॥ ४॥ धुग गृह कुटंच जित हरि प्रीति न होइ ॥ सोई हमारा मीत जो हरिगुण गावे सोइ ॥ हरिनाम विना मै अवरु न कोइ ॥ सतिगर ते हम गति पति पाई ।। हरिनामु धित्राइत्रा दुख सगल मिटाई ।। सदा अनंदु हरिनामि लिव लाई ।। ६ ।। गुरि मिलिए हम कउ सरीर सुधि भई ॥ इउमै तसना सभ अगिन बुक्कई ॥ विनसे क्रोध खिमा गहि लई ॥ ७॥ हरि त्रापे कृपा करे नामु देव गुरमुखि रतनु को विरला लेवे ।। नानकु गुण गावे अभेवै ॥ ८ ॥ ८ ॥

१ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी बैरागिण महला ३ ॥ सितगुर ते जो मुह फरे ते वेमुखि बुरे दिसंनि ॥ अनिदिनु वधे मारी अनि फिरि वेला ना लहंनि ॥ १॥ हरि हरि राखहुं कृपा सतसंगति मेलाइ प्रभ हरि हिरदै हरि गुण सारि ॥ १ ॥ रहाउ से भगत हरि भावदे जो गुरमुखि भाइ चलंनि ॥ त्रापु छोडि सेवा करनि जीवत ग्रुए रहंनि ॥ २ ॥ जिस दा पिंडु पराण है सिरि कार ॥ त्रोहु किउ मनहु विसारीए हरि रखीऐ हिरदै ॥ ३ ॥ नामि मिलिऐ पति पाईऐ नामि मंनिऐ सितगुर ते नामु पाईऐ करिम मिलै प्रभु सोइ ॥ ४ ॥ सितगुर जो मुहु फोरे श्रोह भ्रमदे ना टिकंनि ॥ धरति असमानु विचि विसटा पए पचंनि ॥ ५ ॥ इहु भरमि जग्र मोह ठगउली पाइ।। जिना सतिगुरु भेटित्रा तिन नेड़ि न भिटे माइ॥ ६ । सतिगुरु सेवनि सो सोहर्णे हउमैं मैंलु गवाइ ॥ सवदि

निरमले चलहि सतिगुर भाइ ॥ ७ ॥ हरित्रभ दाता एक् सरणागती जिड आप चलमि मिलाइ ॥ जनु नानकु विवैद्धडाइ ॥ = ॥ १ ॥ ह ॥ रागु गउड़ी पूरवी महला ४ १ ओं सतिग्रर त्रसादि परदेसीआ 11 करहले मन 11 किउ मिलीए हरि माइ ॥ गुरु भागि पूरे पाइत्रा गलि मिलिया पिश्रारा आई ॥ १ ॥ मन करहला मतिग्रह धिग्राइ प्रस्व रहाउ ।। मन करहला चीचारीश्रा हरि राम नाम घिम्राइ लेखा मंगीए हरि आपे लए छडाइ ॥ २ ॥ श्रति मन करहला निरमला मल लागी हउँमै आइ ॥ परतिव पिरु घरि पित्रारा निष्टुडि चोटा खाइ ॥ ३ ॥ मन करहला मेरे प्रीतमा रिदे मालि भालाइ।। उपाइ किते न लभई गुरु हिरदे हिर देखाई ॥ ४ ॥ मन करहला मेरे प्रीतमा दित्त रैंगि हरि लिय लाइ ॥ जाइ पावहि रंग महली गुरु मेले हरि मेलाइ ॥ ४ मन त् मीतु मेरा पालंड लोग्र तजाइ ॥ पालंडि लोभी मारीए हंडु देह सजाइ ॥ ६ ॥ मन करहला मेरे प्रान तं मैलु पासंडु भरमु गनाइ ॥ हरि अंमृत सरु गुरि पृरिया मिलि मंगती मलु लहि जाइ ॥ ७ ॥ मन करहला मेरे पित्रारिया इक ग्रर की मिल सुणाइ ॥ इह मोह माइया पमरिया श्रीत साथि न फोई जाइ ॥ = ॥ मन करहला मेरे माजना हरि खरचु लीवा पति पाइ 11 हरि दरगह पैनाइया श्रापि लड्या गील लाड् ॥ ६ ॥ मन करहला गुरि मंनिस्रा कार कमाइ ॥ गुर व्यागै करि जोदड़ी जन नानक हरि मेलाइ ॥ वीचारि देस ॥१॥ गउदी महला ४॥ मन करहला वीचारीया ममाति । वन किरि थके वनशामीचा पिरु गुरमति रिर्द निहानि ॥ १ ॥ मन करहला गुर गोतिंदु समाति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन करहला वीचारीया मनद्रुख फाधिया महा जालि ॥ गुरसुखि प्राणी हम्ल पिमास्मि है हरि हरि नाम समालि ॥ २ ॥ मन करहला मेरे हरि ਜ਼ਿੰग सनिगुरु मानि मनमंगति 11 वर्गाला ঘৰ तेर नालि॥ ३ 11

## 大大大工作 正环连连连 连续车直连还开连 एक नदरि निहालि ॥ त्रापि वडभागीत्रा हरि छडाए छुटीऐ समालि ॥ ४ ॥ मन करहला मेरे पित्रारित्रा विचि चररा ॥ गुरि नउ निधि नामु विखात्तित्रा समालि हरि करी दइग्रालि ।। ५ ।। मन करहला तुं चंचला चतुराई छडि हरि नामु समालि तृं हरि मुकति करे विकरालि ॥ हरि **अंतका**लि ١١ ६ मन करहला वडभागीत्रा तु गित्रानु रतनु 11 समात्ति ॥ जम्र मारिश्रडा जमकालि ॥ ७ ॥ गुर गित्रान खडग हथि धारित्रा भवहि श्रंतरि निधान मन करहले भ्रमि वाहरि भालि भेटिया हरि सजसु लधड़ा नालि॥ रंगि रतडे 11 $\equiv$ मन करहले हरि रंगु सदा समालि ।। हरि कदे न उतरै रंगु गुर पंखी मन करहले हरि सेवा सबद्ध समालि ॥ ६ ॥ हम वडभागी गुरमुखि पाइत्रा पुरख् श्रकालि ॥ जन नानक नाम्र समात्ति ॥ १० ॥ २ ॥ राग् गडडी गुत्रारेरा महला ५ असटपदीत्रा १ त्रों सतिनामु करता पुरखु गुर प्रसादि॥ जत्र इहु मन महि करत गुमाना ॥ तव इहु वावरु फिरत विगाना॥ जव सगल की रीना ॥ ता ते रमईश्रा घटि घटि चीना ॥ १ ॥ सहज सुहेला फलु मसकीनी ॥ सतिगुर अपुनै मोहि दानु दीनी 11 8 11 रहाउ ।। जब किस कउ इह जानिस मंदा ।। तब सगले फंदा ।। मेर तेर जब इनिह चुकाई ।। ता ते इसु संगि नही वैराई ॥ अपुनी अपनी धारी ॥ तब इस कउ इनि भारी ॥ जब इनि करणहारु पछाता ॥ तब इस नो नाही किछु इनि अपुनो वाधिय्रो मोहो ।। आवै जाइ सदा ॥३॥ जब भेदु नाही है पारब्रहमा इस ते सभ विनसे जोहा ॥ जब भरमा ॥ इनि किछु करि माने भेदा ॥ तव ते द्ख ॥ ४ ॥ जब खेदा ॥ जब इनि एका एकी चूिकत्रा ॥ तब ते इस नो स्मित्रा ॥ ५ ॥ जब इहु धावै माइत्रा अरथी ॥ नह नह तिस लाथी ।। जब इस ते इहु होइश्रो जउला ।। पीछै लागि चली उठि कउला॥ ६॥ करि किरपा जउ सतिगुरु मिलिस्रो ॥ मन मंदर महि दीपकु जिल्ह्यो ।। जीत हार की सोभी करी 11

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

घर की कीमति परी॥ एकै॥ आपे ॥ करन कराउन છ किछ सभ वधि बीचारि निवेकै ॥ दरिन नेरें सम कें संगा ॥ सञ् नानक हरि रंगा ॥ सेवा १ ॥ गउडी महला п ५ ॥ गर नामे लागा ॥ तिस कउ मिलिश्रा जिस मसतकि भागा हिरदे रित्रिया सोइ ॥ मनु तनु सीतलु निहचलु होइ ॥ कीरतनु करि मन मेरे ।। ईहा ऊहा जो कामि तेरें जपत भउ अपदा जाइ ॥ धारत मनुश्रा आवै ठाइ ॥ द्रा न लागे ॥ जासु जपत इह हउमें मागे 11 3 जपत रिदे **ฆंमृ**तु यसि आवहि पंचा ॥ जास संचा हरि दरगह सिभी ॥ जास जपत हरि कोटि मिटहि जपत ग्रपराध u जासु होर्रे सीतल H जासु जपत हरि जपत रतनु हरि मिलै ॥ बहुरि जास जपत कई वैक्ठ वास जास इह श्रग्नि न पोहत जास ॥ जास जपत ॥ जासु जपत तेरा निरमल माथा जोहत दरा लाथा ॥ ६ जपत म्रसकल् ॥ जास्र मुणि व्यनहत धुन ॥ जास जपत कमल सीधा होइ गुरि છ Ħ 11 सम ऊपरि करी ॥ जिस के हिरदें मंत्र दे हरी 11 जिस् सतिगुरु विनि भोजन चरा ॥ कह नानक पुरा गउड़ी महला थ ।। गुर का सनदु रिंद श्रंतरि मिंउ मंगु निवार ॥ दम इंडी करि राख वामि॥ वा परगामु ॥ १ ॥ ऐमी दहता ता के होइ ॥ जा कउ दहन्ना महन्ना प्रम मोद् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साजनु दुसदु जा के एक समाने ॥ जेना बोलए जेना पेखनु वेवा नेना गियान ॥ जैना गुनला चेना नाम 11 सोइ ॥ सहजे होता जाइ सहजे सहजे जागण गहति मेरागु महते ही इसना ॥ महते पूप सहते ही जपना गहते मीजतु महते भाउ ॥ महते मिटिमी सगल दुराउ र्मग् ॥ गइजि निनिमा पारमहमु निगंगु॥ ४ ॥

( २३७ )

**淤冻赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤** गृह महि सहजि उदासी।। सहजे दुविधा तन की नासी ॥ जा कै सहिज मिन भड़त्रा त्रनंद ॥ ता कउ भेटिश्रा परमानंदु ॥ ५ ॥ सहजे श्रंमृत पीश्रो नामु ॥ सहजे कीनो जीश्र को दानु ॥ कथा महि त्रातमु रसित्रा ॥ ता के संगि त्रविनासी वसित्रा ॥ ६ सहजे त्रासणु त्रसथिरु भाइत्रा ॥ सहजे अनहत सबदु वजाइत्रा ॥ सहजे रुग्भुभुगकारु सुहाइश्रा ।। ता के घरि पारव्रहसु समाइत्रा ॥ ७ ॥ सहजे जा कउ परिश्रो करमा ॥ सहजे गुरु भेटिश्रो धरमा ॥ जा के सहजु भइत्रा सो जाएँ ॥ नानक दास ता के कुरवार्गे ॥ - = ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ प्रथमे गरभ टरिश्रा ।। पुत्र कलत्र कुटंव संगि जुरिश्रा ।। भोजनु श्रनिक प्रकार वह कपरे ॥ सरपर गवनु करहिंगे वपुरे ॥ १ ॥ कवनु **असथा**नु जो कबह न टरें ॥ कवनु सबदु जितु दुरमति हरें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महि सरपर मरणा ॥ ब्रहमपुरी निहचलु नही रहणा 11 सिवपुरी होइगा काला ।। त्रे गुरा माइत्रा विनसि विताला ।। २ ।। गिरि तर धरिण गगन श्ररु तारे ॥ रवि सिस पवणु पावक नीरारे ॥ दिनस्र रैं णि वरत ऋरु भेदा ॥ सासत सिंमृति विनसहिगे वेदा ॥ 3 तीरथ देव देहरा पोथी ॥ माला तिलकु सोच पाक होती ॥ धोती डंडउति परसादन भोगा ॥ गवनु करें गो सगलो लोगा ॥ वरन तरक त्ररु हिंदु ॥ पसु पंखी त्रनिक जोनि जिंदू ॥ सगल पासारु दीसै पासारा ॥ विनसि जाइगो सगल त्राकारा ॥ ५ ॥ सहज सिफति भगति ततु गित्राना ॥ सदा त्रनंदु निहचलु सचु थाना ॥ तहा संगति साध गुगा रसै ॥ अनभउ नगरु तहा सद भरमा सोगु न चिंता ॥ त्रावणु जावणु मिरत भउ श्रनंद श्रनहत श्राखारे ॥ होता ॥ तह सदा भगत वसहि त्राधारे ॥ ७ ॥ पारब्रहम का श्रंतु न पारु ॥ कउसु करे नानक जिसु किरपा करें।। निहचल थानु सांध संगि वीचारु ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो इसु सरा ॥ जो इसु मारे सोई पूरा ॥ जो इसु मारे तिसहि विडिम्राई ॥ जो इसु मारे तिस का दुखु जाई ॥ १ ॥ ऐसा कोइ जि दुविधा मारि गवावे ।। इसिंह मारि राज जोगु कमावे ।। 11

जो इसु मारे तिस कउ भउ नाहि॥ जो इसु मारे सो नामि समाहि॥जो इसु मारे तिस की तृसना बुक्तै॥ जो इसु मारे सु दरगह सिक्तै॥ २ ॥ जो इसु मारे सो धनवंता ॥ जो इसु मारे सो पतिवंता ॥ जो इसु मारे सोई जती ॥ जो इसुमारे तिसु होवै गती॥ ३॥ जो इसुमारे तिस का ब्राइब्रा गनी॥ जो इसुमारे सुनिहचलु धनी ॥ जो इसुमारे सो बडभागा ॥ जो इसु सु अनदिनु जागा ॥ ४॥ जो इसु मारे सु जीवन सुकता मारे तिस की निरमल जुगता ॥ जो इसु मारे सु सहज घित्रानी ॥ ¥ ।। इस परें ।। कोटि करम जाप तप करें ।। इस मारी विज जनसून मिटै ॥ जम ते नही छटै ॥ ६ ॥ इसु मारी बिनु गित्रानु न होई ॥ इस मारी वित जठि न घोई ॥ इस मारी मेंला।। इसुमारी विजुसभुकिछु जउला।। ७ ॥ जा कउ भए कृपा निधि ॥ तिसु भई खलासी होई सगल सिधि ॥ जा की है मारी ॥ कहु नानक सो ब्रहम बीचारी॥ = हरिसिउ जुरै त सभ्र को मीत त निहचल चीत ॥ हरि सिउ जरेन विद्यापे काडा ज़रें त होइ निमतारा ॥ १ ॥ रेमन मेरे तं हरि सिउ जोरु ॥ काजि १ ॥ रहाउ ॥ वडे वडे जो दनीग्रादारु काजि नाही गापार॥ हरि का दास नीच कल कोटि मजन जा कै संगि खिन महि उधरहि ॥ २॥ पुजा जा के है घित्रान ॥ कोटि पुंन सुणि हरि की बाणी ॥ कोटि फला गर ते विधि जाएी॥ ३॥ मन अपने महि फिरि घेत ।। विनिम जाहि माइया के हेत ॥ इरि अविनासी रत राम के रंगि ॥ ४॥ जा के कामि उतरी र्ककामिन जोहदि द्त H जा के कामि ना डान ॥ जा के चाकर कउ नहीं वान ॥ जा के दफतरि प्रद्धें न लेखा ॥ ना की चाकरी करह विमेखा ॥ ६ ॥ जा के उल नाही बाह बात व्यापि व्यनेरुदि माति।। जा की इमिट होइ मदा निहाल।। मन मेरे परिनाकी पाल ॥७॥ नाको पतुरु नाहीको मुद्रा ॥ नाको होणुनाही

## **表示表示的表示**或表示表示。 को सरा ।। जितु को लाइत्रा तित ही लागा ।। सो सेवक नानक जिस भागा ॥ = ॥ गउडी महला ५ विन सिमरन 11 3 11 आरजारी ।। तिउ जीवहि साकत नामु विसारी ॥ 11 निमख जो सिमरन महि जीया।। कोटि दिनस लाख थिरु ा १ ॥ रहाउ ॥ विन्न सिमरन धृगु करम करास वतन विसटा महि वास ।। २ ॥ विन्न सिमरन भए काम ॥ क्रकर जैसे साकत बेसुया पृत II 3 11 विन सिमरन सीङ निनाम बोलिह कुरु साकत मुखु कारा ॥ 8 11 विन सिमरन थान भरिसट फिराही गरधभ की निश्राई ॥ साकत ॥ ५ ॥ सिमरन कुकर हरकाइत्रा ॥ साकत लोभी बंधु न पाइआ हे त्रातम घाती ॥ साकत नीच नही कपाल तिस सतसंगि मिलाइश्रा जिस भइत्रा 0 11 11 कहु नानक गुरि जगत तराइत्रा ॥ = ॥ ७ ॥ गउडी महला गुर के वचिन मोहि परमगित पाई ॥ गुरि पूरे मेरी पैज रखाई ॥ १ िधित्राइत्रो मोहि नाउ ॥ गुरपरसादि मोहि यचनि १ ॥ रहाउ ॥ गुर के बचनि सुणि रसन बखाणी ॥ गुरकिरपा ते श्रंमृत मेरी वाणी ॥२ ॥ गुर के वचनि मिटिश्रा मेरा आपु ॥ गुर की दहुआ ते मेरा वड परतापु ॥ ३ ॥ गुर के वचंनि मिटिऋा मेरा भरम् ॥ गुर के बचनि पेखित्रो सभु ब्रह्मु ॥ ४॥ गुर के बचनि जोग ॥ गुर के संगि तरित्रा सम्र लोग ॥ ५ ॥ गुर कीनो राज़ वचिन मेरे कारज सिधि ।। गुर कै वचिन पाइत्रा नाउ निधि जिनि जिनि कीनी मेरे गुर की आसा ॥ तिस की कटीऐ के वचनि जागित्रा मेरा करम् ॥ फासा ॥ ७॥ गर नानक भेटित्रा पारब्रहसु।। = ॥ = ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तिसु गुर कउ सिमरउ सासि सासि ॥ गुरु मेरे प्राण सतिगुरु मेरी रासि ॥ δ रेहाउ गुर का दरसनु देखि देखि जीवा ।। गुर के चरगा धोड धोड की रेग्रा नित मजनु करउ ॥ जनम जनम की हउमै मल कड भूलावउ पाखा ॥ महा अगनि ते हाथु २ ॥ तिस्र गर तिसु गुर के गृहि ढोवउ पाणी ॥ जिसु गुर ३ ॥ कै अकल गति ॥ ४ ॥ तिसु गुर गृहि पीसउ 还还还还还还还还还还还还

जिसु परसादि वैरी सभ मीत ॥ ४ ॥ जिनि गुरि मो कउ दीना जीउ । त्रापुना दासरा आपे मलि लीउ ॥ ६ ॥ आपे लाइओ अपना पिआरु॥ सदा सदा तिसु गुर कउ करी नमसकारु॥ ७॥ कलि कलेस मैं अम दुख लाथा।। कह नानक मेरा गुरु समराथा।। 🗷 ॥ ६॥ गउड़ी महला देह ॥ नाम विना ध्य ५ ॥ मिल्र मेरे गोबिंद अपना नाम्र १ ॥ रहाउ ॥ नाम विना जो पहिरै खाइ ॥ जिउ क्रकरु नाम विना जेता विउहारु सीगारु ॥ २ ॥ नामु विसारि करे रस भोग ॥ सुख सुपने नहीं तन महि रोग ॥ ३॥ नाम्र तिश्रागि करे श्रन काज।। विनिस जाइ करे सभि पाज ॥ ४ ॥ नाम संगि मनि प्रीति न कोटि करम करतो नरिक जाने ॥ ४ ॥ हरि का नाम्र न श्राराघा ॥ चोरे की निश्राई जमपुरि बाधा ॥ ६ ॥ बहुत विसथारा ॥ नाम बिना फुटे पासारा ॥ ७ ॥ सोई जनु लेइ ॥ करि किरपा नानक जिसु देइ ॥ = ॥ १० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ श्रादि मधि जो श्रंति निवाहै ॥ सो साजन मेरा मउ चाहै ॥ १ ॥ हरि की प्रीति सदा संगि चालै ॥ दङ्ग्राल प्रस्व प्रतिपालै ॥ १॥ रहाउ ॥ त्रिनसत नाही छोडि न जाइ ॥ जह जीग्र दाता ॥ तह रहिद्या समाइ ॥२॥ सदरु सुघड चतरु माता ॥ ३ ॥ जीवन प्रान श्रधार मेरी माइत्रा सिलक काटी गोपालि नित्रासि ॥ ४ ॥ नदरि निहालि ॥ सिमरि सरव सख भोग सभि रोग ॥ चरण धित्रान नवतन नित वाला ॥ हरि श्रंतरि वाहरि संगि सववाला ॥७॥ कर् नानक हरि हरि पद्ग चीन ॥ सरवसु नाग्न भगत = 11 22 11 रागु गउड़ी माम महला ५ १ थों सविगुर प्रसादि ॥ खोजत फिरे थमंख थंत न पारीया ॥ सैई होए भगत जिमा किरपारीया ॥ १ ॥ इउ वारीया हरि वारीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ र्षपु उराउ पहत में हारीया ॥ मैं तकी थोट संताह

लेहु उनारीया ॥ २ ॥ मोहन लाल यन् ए सरव साधारीया ॥ गुर निवि निवि लागउ पाइ देहु दिखारीया ॥ ३ ॥ में कीए मित्र अनेक इक्सु विलहारीया ॥ सभ गुण किस ही नाहि हिर पूर भंडारीया ॥ ४ ॥ चहु दिसि जपीऐ नाउ स्रिल सवारीया ॥ में याही थ्योड़ि तुहारि नानक विलहारीया ॥ ४ ॥ गुरि कािंद्यो भुजा पसारि मोह कृपारीया ॥ में जीितयो जनमु अपारु वहुरि न हारीया ॥ ६ ॥ में पाइयो सरव निधानु यक्ष्यु कथारीया ॥ हिर दरगह सोभावंत वाह लुडारीया ॥ ७ ॥ जन नानक लधा रतनु यमोलु अपारीया ॥ गुर सेवा भडजलु तरीऐ कहुउ पुकारीया ॥ ६ ॥ १२ ॥

गउड़ी महला ५

१ श्रों सितगुर प्रसादि ।। ।। नाराइण हरि रंग रंगो ।। जपि जिह्वा हरि एक मंगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि हउमै गुर भजो ।। मिलि संगति धुरि करम लिखियो ।। १ ॥ संगि न गङ्त्रो ॥ साकतु मृडु लगे पचि मुङ्त्रो ॥ २ ॥ मोहन नामु सदा रवि रहिद्यो ॥ कोटि मधे किनै गुरमुखि लहिओ ॥ ३ ॥ हरि संतन करि नमो नमो ॥ नउनिधि पायहि त्र्यतुलु सुखो ॥ ४ ॥ त्रलोवउ साध जनो ॥ हिरदै गावह नाम निधो ॥ ५ ॥ काम कोध लोभु मोह तजो ।। जनम मरन दुहु ते रहिओ ।। ६ ।। दुख् श्रंधेरा घर ते मिटिश्रो ॥ गुरि गित्रानु दङ्गङ्श्रो दीप वित्रओ ॥ ७ ॥ जिनि सेवित्रा सो पारि परित्रो ॥ जन नानक गुरम्रखि जगतु तरिस्रो । 🖘 || १ ।। १३ ।| महला ५ गउड़ी ।। हरि हरि गुरु गुरु करत भरम गए ॥ मेरे मिन सिम सुख पाइत्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वलतो जलतो तउ किञ्रा गुर चंदनु सीतलाइञ्रो ॥ १ ॥ श्रगित्रान अंधेरा मिटि गइत्रा गुर गित्रानु दीपाइत्रो ॥ २ ॥ पावकु गहरो चरि संतन नाव तराइय्रो ॥ ३॥ ना हम करम न धरम सुच प्रभि गहि भुजा त्र्यापाइत्रो ॥ ४ ॥ भउ खंडनु दुख भंजनो भगति वछल हरि नाइत्रो ॥ ५ ॥ त्रनाथह नाथ कृपाल दीन संभ्रिथ স্রাटাइস্রা ॥ ६॥ निरगुनीत्रारे की वेनती देहु दरसु हरि राइস্রो॥ ৩॥ नानक सरिन तुहारी ठाकुर सेवकु दुआरे आइओ ।। ⊂ ।। २ ।। १४ ।।

इन संगि ग्रंघ गउडी महलो ५ ॥ रंग संगि विखिद्या के भोगा न जानी ॥ १ ॥ हउ संचउ हउ खाटता सगली श्रवध विहानी ॥ रहाउ ॥ हउ सरा परधान हुउ को नाही सुफहि समानी ॥ २ ॥ जोवनवंत श्रचार कुलीना मन महि होइ गुमानी ॥३॥ जिउ उलभाइओ वाध वधि मरतिया नहीं विसरानी ॥ ४॥ माई मीत बंधप सखे पाछे तिन ह कउ संपानी || ५ ॥ जित्र लागो मन बासना श्रंति साई प्रगटानी ॥ ६ ॥ श्रहंबधि मचि करम करि इह बंधन बंधानी ॥ ७ ॥ दहश्राल पुरख किरपा करह नानक दास दसानी ॥ = ॥ ३ ॥ १५ ॥ ४४ ॥ जमला १ श्रों सतिनाम् करता प्ररख ग्रर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी पुरवी छंत महला १ ॥ मंघ रैंगि दुहेलडीया जीउ नीद न श्रावे ॥ सा धन दुवली आ जीउ पिर के हावें ॥ धन धीई दुवलि कंत हावें केव नेशी देखए ॥ सीगार मिठ रस मोग मोजन सम्र भूद्र किते न लेखए ॥ मैं मत जोबनि गरवि गाली दुधा थली न त्र्यावए ॥ नानक साधन मिलाई विज पिर नीद न त्रावए ॥ १ ॥ मंध निमानडीत्रा धनी पिब्रारे ॥ किउ सख पावैगी विज उरधारे ॥ नाह सखी सहेलीया नाही पुछह D. मनि सजन संतोखि सहेलीया यसहि साचि Ħ सच छोडै मेला गरमती सह जागिया ।। नानक नाम सहेलडीहो सहजि समाणीआ ॥ २ ॥ मिल्र सखी सवदि सनेहा लिखउगी जीउ मनमुखी पछताशीश्रा Ħ निकसि जातउ सबदि नेह जामि सचु पछाशिद्या ॥ की मति सदा साच नउतन नदरी सहजि सहेलीहो साचा मिलि घरि पुनी जीउ हम साजन याइया ॥ ग्रेमि रहसी नारी मंगल गाइश्रा H गुरा साइ

नानक इस मेरी पंनीमा ş 11 11

साजन

जोडि

रहंसे

साधन

विरु

दसट

विद्यापे साञ्च

रेंचि

रलीयां

मनि

सञ्ज

मध

जपि

दिनु रसि योगाहयो

भिनीश्रा

H कर

लाहश्रो

紧接液液液液 旅旅旅歌: 张陈浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓 ॥ सुणि नाह प्रभू जीउ एकलड़ी वन माहे ॥ किउ धीरैंगी नाह विना प्रभ वेपरवाहे ॥ धन नाह वाभहु रहि न साकै विखम रेंगि नह नीद छावें प्रेमु भावें सुिण वेनंती मेरीछा ॥ वाभह पिऋारे सारे एकलड़ी कुरलाए ॥ नानक सा धन मिलै मिलाई विनु प्रीतम दुखु पाए ॥ छोडिग्रड़ी जीउ १ ॥ पिरि कव्या मिलावे ॥ रसि मिली जीउ सबदि सुहावै ॥ सबदे प्रेमि सुहावै पति पार्वे दीपक देह उजारें ॥ सुिण सखी सहेली साचि सुहेली साचे के गुण सारें ॥ सतिगुरि मेली पिरि ता रावी विगसी अंमृत वाणी ।। नानक सा धन ता पिरु रावे जा तिस कै मिन भागी ॥ २ ॥ माइत्रा मोहगी नीधरीत्रा जीउ कुड़ि मुठी क्डियारे ॥ किउ खुलै गल जेवडीया जीउ विन्र गुर अति हरि प्रीति पित्रारे सवदि वीचारे तिस ही पित्रारे ॥ सो अनेक नावण किउ अंतर मलु धोवै।। नाम विना होवे ॥ पुंन दान गति कोइ न पावे हिंठ निम्रहि वेवार्गे ॥ नानक सच घरु सविद सिञापे दुविधा महलु कि जागौ ॥ ३ ॥ तेरा नामु जीउ सचा सवदु सचा वीचारो । तेरा महलु सचा जीउ नामु सचा वापारो नाम का वापोरु मीठा भगति लाह। श्रनदिनो ॥ तिसु कोइ न सुभै नाम लेवह खिनु खिनो ॥ परिव लेखा नदिर साची करिम पूरे पाइया ।। नानक नामु महा रसु मीठा गुरि पूरे सचु पाइया ।। ४ ॥ २ ॥ रागु गउड़ी पूरवी छंत महला ३ १ त्रों सतिनाम्र करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ साधन विनउ करे जीउ हिर के गुगा सारे ।। खिनु पत्तु रहि न सकै जीउ विन हरि पित्रारे ।। विनु हरि पित्रारे रहि न साकै गुर विन् महल्र पाईऐ ॥ जो गुरु कहै सोई परु कीजै तिसना अगनि बुभाईऐ विनु अवरु न कोई बिनु हरि सोई साचा तिस्र सेविऐ पाए ।। नानक साधन मिलै मिलाई जिस नो त्र्यापि मिलाए ॥ १ सुहेलड़ीए जीउ हरि सिउ चितु लाए ॥ सुतिगुरु सेवे रेंगि धन करे जीउ विचहु भाउ श्रापु गवाए विच्ह 11 श्रापु गवाए अनदिनु लागा भात्रो हरि गुगा गाए स्रिश -11 सखी सहेली जीत्र की मेली गुर के सर्वाद समात्रो ॥ हरिगुग सारी

घरी पिश्रारो ॥ नानक कामिश नाह पित्रारी हारो ॥ २ ॥ धन एकलड़ी जीउ विस नाह विश्वारे ॥ मुठी जीउ वितु गुरसबद करारे ।। बिन सबद पित्रारे माइत्रा मोहि खुआई ॥ कृडि विगती महल्र न पाई॥ गुरसबदे राती सहजे माती अनदित मती रंगि राती कामशि हरि सदा श्रापि मिलाए ३ ॥ ता मिलीएे हरि मेले जीउ कवणु मिलाए ॥ विनु गुर प्रीतम श्रापणे जीउ कउणु भरमु चुकाए इउ मिलीए माए गुरु भरम् चुकाए ता साधन सेवा वित घोर अंघार वित गुर मग न पाए रंगि Ħ सहजे माती गुर के सवदि वीचारे पाइश्रा गर के भाइ पिश्रारे II निमाणी जीउ विनु पिर माई ॥ पिर विन नीद न आर्थे जीउ तिन कापह भावे सहावै जा पिर गुरमती चित्र लाईऐ जा सतिग्रह सेवे गुर के श्रंकि समाईए।। गर ता पिरु रात्री लाहा नाम्नु संसारे ॥ नानक कामिए जाहरिके गण सारे।। १ ॥ साधन रंग माखे जीउ आपखे पियारे ॥ अहिनिसि रंगि राती जीउ गुर संबद् वीचारे वीचारे हउमै मारे इन विधि मिलह पित्रारे ii साधन सदा रंगि रातो साचै नामि पित्रारे ॥ ऋपने ग्रर मिलि रहीएँ नियारे मारि 11 नानक कामग्रि दख निसारे ॥ २ ॥ कामिश पिरह भूली जीउ माइश्रा भूठि लगी जीउ कृहि मुठी कृहिश्रारे भुद्धी सारे कृड निगरे गुरमित जुऐ जनम्र न हारे गरु सबद हउमै मारे ॥ इरिका सचि समार्थे निचह नाम् ऐसा सीवारो ॥ नानक कामणि सहजि समाणी माचा व्यथारो ॥ ३ ॥ मिल्र मेरे प्रीतमा जीउ तथ नित खरी मैं नैसी नीदन धारै जीउ मार्वे धंतुन पासी ॥ पासी धंतुन भारै हानै नित पर किउ सुरा पाईए ॥ गुर

**志志志志志志志志志志志 家志志志志志志** भावे जिउ मिले तिवे मिलाईऐ ॥ आपे मेलि जे ग्र सुखदाता त्रापि मिलित्रा घरि त्राए ॥ नानक कामणि सदा सुहागणि ना पिरु मरें न जाएं ॥ ४ ॥ २ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ कामिण हरि के सहिज सुभाए ॥ मनु मोहिन मोहि रसि बेधी जीउ हरि जीउ दुविधा सहजि समाए ॥ दुविधा सहजि समाए कामणि पाए गुरमती रंगु लाए ॥ इहु सरीरु कूड़ि कुसति भरित्रा गल ताई पाप कमाए ॥ गुरमुखि भगति जितु सहज धुनि उपजै विनु भगती मैंलु न जाए ॥ नानक कामिए पिरहि पित्रारी विचहु त्र्यापु गवाए ॥ १ ॥ कामिण पिरु पाइत्रा जीउ गुर के भाइ पित्रारे ॥ रैंगि सुित श्रंतरि उरिधारे ॥ श्रंतरि उरि धारे मिलीए जीउ निवारे ॥ अंतरि महलु पिरु रावे कामिए अनदिनु दुख् वीचारे ॥ अंमृतु नामु पीत्रा दिन राती दुविधा मारि निवारे ॥ नानक सचि मिली सोहागिए। गुर के हेति अपारे ॥ २ ॥ त्रावह दङ्श्रा करे जीउ प्रीतम त्र्यति पित्रारे ।। कामिए विनउ करे जीउ सवदि सीगारे ॥ सचि सवदि सीगारे हउमै मारे गुरमुखि सवारे ॥ जुगि जुगि एको सचा सोई वूसै गुर वीचारे ॥ मनमुखि मोहि संतापी किसु आगे जाइ प्रकारे कामि विश्रापी 11 मनमुखि थाउ न पाए विनु गुर अति पित्रारे ॥ ३ ॥ मुंध इत्राणी जीउ पिरु अगम अपारा भोली निगुणीत्रा 11 ऋापे मेलि त्र्यापे वखसग्रहारा ॥ **अवग्**ग वखसग्रहारा कामिश कंत घटि रहिआ समाई ।। प्रेम प्रीति पाईऐ पित्रारा घटि भाइ भगती त्र्रानंदि रहै दिनु राती अनदिन रहै बुभाई ॥ सदा सहजे हरि लाई ॥ नानक वरु पाइआ साधन नउनिधि पाई।। ४ ।। ३ ।। गउड़ी महला ३ ।। माइत्रा सरु सबलु वरत जीउ कार बोहिथा किउ करि दुतरु तरिश्रा जाइ ॥ रामनामु जीउ पाइ ॥ सबदु खेबडु विचि पाएं हरि आपि खेबद् विचि सबदु दुतरु तरीऐ भगति ॥ गुरम्रुखि लधाए इन विधि परापति मरीए ॥ खिन महि जीवतिश्राः इउ - राम किल सरीरा पवितु विख काटे भए - 11 नानक रामनामि मन्रा ॥ १ ॥ इसत्री पुरख निसतारा भए कामि विश्रापे

## 

जीउ राम नाम की विधि नहीं जाणी ॥ मात पिता सुत भाई खरे

पित्रारे जीउ इति मुए विनु पाणी ॥ इति मुए विनु पाणी गति नहीं जागी हउमें घातु संसारे ॥ जो श्राइश्रा सो सम्रु को जासी

उबरे गुर बीचारे ॥ गुरम्रुखि होवें राम नाम्रु बखार्णे श्रापि तरें इल

तारे ॥ नानक नामु वसै घट अंतरि गुरमति मिले पिश्रारे ॥ २ ॥ राम नाम वितु को थिरु नाही जीउ वाजी है संसारा ॥ दड़ू भगति सची जीउ राम नामु वापारा ॥ राम नामु वापारो अगम

ग्रपारा गुरमती धनु पाईए ॥ सेवा सुरति भगति इह साची विचहु आपु मारगि गवाईऐ ॥

मतिहीस मृरत्व मुगघ ग्रंघे सतिगुरि पाए ॥ नानक गुरम्रुखि सबदि सुहावे अनदितु हरिगुण गाए ॥ ३ ॥ त्रापि कराए करे त्रापि जीउ त्रापे सवदि सवारे ॥ त्रापे सितगुरु

सबदु जीउ जुगु जुगु भगत पिश्रारे ॥ जुगु जुग् दाना आपे पित्रारे हरि त्रापि सवारे त्रापे भगती लाए ॥ त्रापे नाम्र

वीना श्रापे सेन कराए ॥ श्रापे गुखदाता श्रमगुख काटे हिस्दै यसाए ॥ नानक सद बलिहारी सचे विटहु आपे करे कराए॥ ४ ॥ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ गुर की सेना करि पिरा जीउ हरि नाम्रु

थित्राए ॥ मंजहु दूरि न जाहि पिरा जीउ घरि बैठित्रा हरि पाए ॥ घरि चैठित्रा हरि पाए सदा चितु लाए सहजे सति सुभाए ॥ गुर की सेरा खरी सुखाली जिम नो व्यापि कराए ॥ नामो बीजे नामो नामि वडिआई पूर्वि जंमें नामो मंनि वसाए ॥ नानक सचि

लिखिन्ना पाए ॥१॥ हरि का नामु मीठा पिरा जीउ जा चाखिह चितु लाए॥ रसना इरि रसु चाखु सुपे -जीउ अन रस साद गराए॥ सदा हरि रस पाए जा हरि माए रसना सर्वाद सहाए धिआए सदा सुरत पाए नामि रहै लिव लाए ॥ नामे उपजै नामे विनस नामे सचि समाए ॥ नानक नामु गुरमती पाईऐ श्रापे

मिधाए ॥ दर्ज किनै सुरा न पाइक्षो पिरा जीउ विविद्या लोभि लुमाए ॥ निवित्रमा लोभि लुभाए भरमि भ्रलाए श्रोह सुर पाए ॥ चाकरी विडाणी खरी दुखाली आपु वैचि धरमु गवाए ॥ माहमा बंधन टिके नाही खिनु खिनु दुखु संवाए ॥ नानक माहमा का

लगए ॥ २ ॥ एह निडाणी चाकरी पिरा जीउ धन छोडि परदेसि

( २४७ ) <del>本表表表表表表表表表表表表表表表表表表表</del> जा गुर सनदी चितु लाए तदे चूके मगंध ॥ मनग्रख गावारु पिरा जीउ सबदु मनि न वसाए ॥ माइश्रा का भ्रम पिरा जीउ हरि मारग किंड पाए ॥ किंड मारग पाए विज्ञ हरि के चाकर मनमुखि आपु गुणाए ॥ भाए ग्रर सदा चरणी चितु लाए ॥ जिस नो हरि जीउ करे किरपा गुरा गाए।। नानक नाम रतन जिंग लाहां गुरमुखि त्रापि वसाए 11811811 राग् गउड़ी१ छंत महला ५ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ मेरे मिन वैराग भइत्रा जीउ किउ देखा प्रभ दाते ।। मेरे मीत सखा हिर जीउ गुर पुरख निधाते ।। स्रीधरु किउ मिलह तुभै उडीग्णीत्रा प्रस्को विधाता एक ॥ कर चरगी मनि त्रास दरस निमाणीत्रा ॥ सीस

सासि न घड़ी विसरें पलु मूरतु दिनु राते 11 नानक सारिंग जिउ पित्रासे किउ मिलीए प्रभ दाते 11 8 Ш इक विनंड करड जीउ सुणि कंत पित्रारे ॥ मेरा मनु तनु मोहि लीत्रा जीउ देखि चलत मोही धन किउ धीरए ॥ तमारे देखि उदास चलता भरपूरए ॥ दङ्याल वाला सरव गुगा हउ विछुड़ी बुरिश्रारे ॥ विनवंति नाही सुखह दाते नानक धारहु घरि त्रावहु नाह पित्रारे ॥ २ ॥ हउ मनु ऋरपी सभ्र सिरु ऋरपी तिस्र मीत हउ पिऋारे श्ररपी श्ररपी सभि देसा ॥ सदेसा ॥ अरिश्या त सीसु सुयानि ग्रर पहि माहि सगला दृखु मिटिश्रा मनह चिंदिश्रा प्रभू दिखाइत्रा !! खिन रलीया करें कामणि मिटे सगल अंदेसा दिन रैिंग हम जैसा ॥ ३ ॥ मेरै

लोड़ते विनवंति नानकु कंतु मिलित्रा वाधाई ॥ घरि लाल् आइग्रा पिश्रारा जीउ वजी सभ तिखा बुक्ताई ॥ मिलित्रा त लालु गुपालु सखी मंगल ठाकुरु हरख़ उपजित्रा द्त. वंधप थाउ गवाइआ ॥ मीत गाइत्रा ॥ सभ महि पिर संगि सेज वजहि घर वाजे **अन्हत** विनवंति नानकु सहजि रहे हिर मिलिया कंतु सुखदाई ॥ ४ 

班班班班班班班班班 (班班班班班班班班班 गउडी महला ५ ॥ मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा ॥ मोहन तेरे सोहनि दआर जीउ संत धरमसाला п धरमसाल श्रपार इकत्र होवहि सदा कीरतन्त्र गावहे ॥ जह साध संत तहा तक्तिहि धित्रावहै।। करि दहन्रा महन्रा दइश्राल सञ्चामी दीन कृपारा ॥ विनवंति नानक दरस पित्रासे मिलि दरसन

तहा तुमाह धिआवहा। कार दहआ। नहआ। दहआल खुआना वर्ष दीन कृपारा।। विनवंति नानक दरस पिआसे मिलि दरसन छुखु सारा।।१।। मोहन तेरे वचन अनुष चाल निराली।। मोहन त् मानहि एकु जी अवर सभ राली।। मानहि त एकु अलेखु ठांडुरु जिनहि सम कल धारीआ।। तुषु वचनि गुर के वसि कीआ आदि पुरसु बनवारीआ।। तुं आपि चलिआ आपि रहिआ आपि सम

पुरखु बनवारीम्रा ॥ त् आपि चिलमा आपि रहिम्रा आपि सम कल धारीम्रा ॥ बिनवंति नानक पैज राखहु सम सेवक सरिन तुमारीम्रा ॥ २ ॥ मोहन तुषु सनसंगति धिश्रावै द्रस धिम्राना ॥ मोहन जमु नेड़ि न आवै तुषु जपहि निदाना ॥ जमकाजु तिन कउ लगे नाही जो इक मनि धिम्रावहे ॥ मन बचन करिम जि तथ स्थापिट से समे फल पावडे ॥ मन मुद्र मुद्र जि सुप्थ होते

अराधिह से सभे फल पावहे ॥ मल मृत मृड त्रध सगित्राना ॥ विनवंति नानक राज निहचल पुरन ३ ॥ मोहन तं सफल फलिश्रा सणु परवारे ॥ लहिया मीत भाई ऋटंब सभि तारे ॥ तारित्रा जहान श्रमिमानु जिनी दरसन् पाइया ॥ जिनी नो कहिया तध धंन नेड़िन ब्राइब्रा ॥ बेब्रंत गुण तेरे कथे न जाही सर्तिगुर नानक टेक लगि तरिया विनर्वति राखी जित

।। सलोक पतित ॥ २ ॥ गउडी महला ५ प्रनीत करि प्रमह प्रमह वलिहार ॥ नानक राम नाम तिन किलविख दाइनहार ॥ १ ॥ छंत ॥ जपि मना तंराम गोपिंदा हरि माघो ।। धिश्राह मना ऋरारि मसंदे कटीएँ फाघो ॥ दुख इरख दीन स्रीधर सरण चरत यमधीएँ ॥ निमख सिमरव ॥ कलि यगनि सागर साधीए दिनम रैसि थराघो र.स्त्र। विनवंति किरपा गोपाल गोविंद मधो ॥ सिमरि ۶ हरु में मंजनु हारि दख राइथा मी सी भगति पद्धल विरदाइया It

表表表表 法法法事法表表 表表表表示 पुरख पूरन मनहि चिंदित्रा पाईए ॥ तम श्रंघ कूप ते उधार स्र सिध गण गंधरव मुनिजन गुगा अनिक भगती विनवंति नानक करहू गाइत्रा । किरपा हरि पारत्रहम राइत्रा ।। २ ।। चेति मना पारवहमु परमेसरु जिनि सरव करुणामें समस्थ्र सुत्रामी घट घट प्राग अधारी प्राग वेअंत अगम मन तन जीअ अपारो ॥ दाता सरिण जोगु समर्थ सरव दोख विदारो ॥ रोग सोग सभि दोख विनसहि जपत नामु मुरारी ॥ विनवंति नानक करहु किरपा समरथ सभ कल धारी ।। ३ ॥ गुण गाउ मना श्रचुत श्रविनासी सम ते एके सरव दइत्राला ।। विसंभरु देवन क्उ करै प्रतिपाला प्रतिपाल महा दइत्राल दाना दइत्रा धारे सभ किसै ॥ कालु वसै ॥ नासे जीय जा के लोभ त्रभ्र स्रप्रसंन देवा सफल सेवा घाला ॥ विनवंत नानक पूर्न इछ पुनी दैं आला ।। ४ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सुगि सखीए मिलि उद्मु मनाइ लेहि हरि कंते ॥ मानु तित्रागि करि भगति ठगउरी मोहह साधू मंते ॥ सखी वसि ब्राइब्रा फिरि छोडि न इह निवार भगवंते ॥ नानक जरा मरण भै पुनीत नरक तिसु जंते ॥ १ ॥ सुणि सखीए इह भली विनंती एह मतांत पकाईऐ उपाधि सहजि सभाइ होड गीत रहत गोविंदहि गाईऐ कलेस मिटहि भ्रम चिंदिश्रा नासहि मनि कलि फल्र पाईऐ परमेसर 11 पूरन नानक नाम्र धिऋाईऐ पारत्रहम करी नित सुख मनाई सखी ॥ २ इछ प्रभ मेरी वैरागनि पित्रासी दरस पेखउ पुजाए थान चरन सवाए हरि संग्र संम्रिथ मिलाए खोजि संत जना पुरख लहउ 11 सुरिजनु मिलिश्रा सुखदाता तिन से वडभागी माए नाह वसा अपुने पिञ्चारे मेरा ॥ सखी नालि मनु तनु हरि संगि हिलिया।। सुणि सखीए मेरी नीद भली मै आपनुडा खोइश्रो सांति सहजि मिलिश्रा अग्र सुऋामी 11 प्रभु श्रंतरजामी भइऋा खिलिश्रा 11 पाइश्रा वरु कउलु न टलिया। ४ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ 28 11

ओं सविगुर प्रसादि ॥ गउडी बाउन श्रखरी महला मुख्रामी सलोकु ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव श्रमिश्रान भंजनु गुरदेव वंधिप हरिनाम उपदेसै गुरदेन मंतु निरोधरा बुधि मुरति गुरदेव पारस परसपरा गरदेव तीरथ н अमृत सरोवरु गुर गित्रान मजनु अपरंपरा ॥ गुरदेव गुरदेव पतित पनितन्तरा ॥ गुरदेव श्रादि जुग् जुगु गुरदेव मतु हरि जपि उघरा ॥ गुरदेव संगति प्रम मेलि करि ॥ गुरदेव किरपा हम मंड पापी जित लगि तरा सतिगरु पारब्रह्म ॥ १ ॥ सलोक्न हरि नमसकरा परमेमरु गुरदेव नानक कीया कराइया व्यापिट करने जोग ॥ नानक एको रवि सतिगर श्रोश्रं न होग् ॥१॥ पउडी ॥ त्र्यापहि नमसकार ।। ब्यादि मधि श्रति निरकार ।। ब्यापि सुख त्रासन ॥ त्रापहि सुनत त्राप ही जासन ॥ श्चापनि आप्र ही माइश्रो उपाइश्रो ।। स्त्रापहि बाप स्त्राप स्तम आपहि अस्थूला ॥ लखी न जाई नानक लीला ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभ दीन दहआला ॥ तेरे संतन की मनु ॥ रहाउ ॥ सलोक ॥ निरकार त्याकार त्रापि निरगन बलाननो नानक एक अनेक ॥ १ ॥ पउड़ी गुरमुखि कीत्रो अफारा ॥ एकहि सुति परोपनहारा ॥ ते ॥ निरगन सरगन इसटार 11 करि करिं उपाइयो ॥ जनम मरन मन मोह बहाइस्रो ॥ दह भाति ते ऋापि निरारा ॥ नानक ऋतु न पारावारा ॥ २ ॥ सलोङ ॥ सेई साह भगात से सञ्ज सपै हरि रासि ॥ नानक पाईए तिह सतन के पासि ॥ १ ॥ पनडी ॥ ससा सति सति सति सोऊ । सिव पुरत्व ते भिन न कोऊ ।। सोऊ सरिन परे जिह सिमरि गुन गाइ सुनाय ॥ ससै भरमु नही कछ विश्रापत ॥ ताह को जापत ॥ सो साधू इह ता के सद बलिहारा ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ धनु धनु कहा प्रकारते

माइत्रा मोह सभ कृर ॥ नाम विहुने नानका होत जात सभु धूर ॥ १ ॥ पवड़ी ।। धधा धृरि पुनीत तेरे जनुत्रा ।। धनि तेऊ जिह मनृत्रा ॥ धनु नही राछहि सुरग न त्राछहि ॥ त्रति प्रित्र प्रीति साध रज राचिह ॥ धंधे कहा विद्यापिह ताह जो एक - 11 छाडि जाहू ॥ जा कै हीऐ . दीओ कनहि प्रभ नाम 11 भगवान ॥ ४ ॥ सलोक ॥ अनिक भेख ङिग्रान कोइ धित्रान मन हिं मिलिश्रउ न 11 भई कह नानक किरपा सोइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ङंङा भगत ङिग्रानी ङिञ्रातु मुख वातर ॥ त्रनिक जुगति सासत्र करि भातर ॥ ङित्रानी सोइ जा कै दड़ सोऊ ॥ कहत सुनत कछु जोगु न होऊ॥ ङिस्रानी रहत त्रागित्रा द्द जा के ।। उसन सीत समसरि सभ ता कै ॥ ङिग्रानी गुरमुखि वीचारी ॥ नानक जा कउ किरपा धारी ॥ ५ ॥ सलोक ॥ यावन याए ससटि महि विनु वृभे ढोर पसु 11 नानक सो बुभौ जा कै भाग मथोर ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ या जुग त्राइत्रा ॥ जनमत मोहिन्रो मोहनी माइत्रा ॥ गरभ सासि सासि सिमरत प्रभु रहते ॥ उरिक परे उरध तप करते ॥ मनहि विसराना ॥ धारहु किरपा जिसहि छोडि छडाना ॥ देवनहारु तिसु विसरहु नाही ॥ ६ ॥ सलोक्त ॥ गुसाई उत नानक इत त्र्यागित्रा भिंन न विनास हुकमि कोइ हुकमि जाना तिह मिटै नानक जिह मिन सोइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ एऊ जीय वहुतु ग्रभ वासे ॥ मोह मगन मीठ जोनि फासे ॥ इनि माइआ त्रे गुण वसि कीने ॥ त्रापन मोह घटे घटि दीने ॥ ए साजन कछ कहह ॥ जा ते तरउ विखम इह मोइत्रा ॥ करि किरपा सतसंगि मिलाए ॥ नानक ताकै निकटि न माए ॥ ७ ॥ सलोक ॥ किरत कमावन सभ असुभ कीने तिनि प्रभि आपि ॥ पसु आपन हउ हउ करें नानक विनु हरि कहा कमाति ॥१॥ पउड़ी ॥ एकहि त्रापि करावनहारा ॥ त्रापिह पाप पुंन विसथारा ॥ इया जुग जितु जितु त्रापिह लाइस्रो ॥ सो सो पाइस्रो जु स्रापि दिवाइस्रो॥ उत्रा का त्रंतु न जाने कोऊ ।। जो जो करें सोऊ फ़ुनि होऊ ।। एकहि ते सगला विसथारा ।। नानक त्रापि सवारन हारा ॥=॥ सलोकु ॥ राचि रहे वनिता विनोद कुसम रंग विख सोर ॥ नानक तिह सरनी परउ विनसि जाइ मैं मोर ॥

१ । पउडी ॥ रे मन निजु हरि जह रचहु तह तह बंधन पाहि ॥ जिह निधि कतह न छुटीऐ साक्त तेऊ क्माहि ॥ हउ हउ करते करम रत ता को मारु

प्याह न छूटाए सामत तक कमाहि ।। हड हड करत करम रत ता का भार अफार ।। प्रीति नहीं जड नाम मिड तड एक करम किरार ।। बाघे जम की जेनरी मीठी माह्या रंग ।। अम के मोहे नह चुभहि सो प्रश्न सद हू मंग ।। लेवें समान न करींगे कार्यो सीच न स्पेत ।। क्लार्ट समा

मंग ॥ लेखें गणत न छूटीऐ काची भीति न मुधि॥ जिमहि बुभाए नानका तिह गुरमुखि निरमल बुधि॥ ६॥ सलोकु॥ टूटे बंघन

जासु के होया साधू मंगु ॥ जो राने रंग एक के नानक गृहा रंगु ॥ १॥ पउडी ॥ रास रंगहु इया मनु अपना ॥ हरि हरि नामु जपहु जपु रमना ॥ रे देस्मह कहैं न कोऊ ॥ आउ वैद्व आदह सुम

देऊ ॥ उच्चा महत्ती पानहि तृ वासा ॥ जनम मरन नह होह निनामा ॥ मसतिक करमु लिखिओ धुरि जा कै॥ हरिसंपै नानक घरिता कै॥ १० ॥ सलोकु ॥ लालच भूठ निकार मोह निव्यापत

मुढे प्रथ ॥ लागि परे हुरगंध निउ नानक माइत्रा वंध ॥ १ ॥ पउडो ॥ लाग लपिट निले रस राते ॥ ऋहं बुधि माड्या मद माते ॥ इथा माड्या महि जनमहि मरना ॥ जिउ जिउ हुरसु तिर्ने तिउ

ड्या माइब्या महि जनमहि मरना ॥ जिउ जिउ हुरमु तिर्ने तिउ करना ॥ कोऊ उन न कोऊ पूरा ॥ कोऊ मुपरु न कोऊ मूरा ॥ जिलु जिलु लारहु निलु तिलु लगना ॥ नानक ठाइर सदा

श्रालपना ॥ ११ -॥ सलाकु ॥ लाल गुपाल गोरिंद प्रम गहिर गंभीर अथाह ॥ दूसर नाही अपर को नानक वेपरवाह ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ लला ता के लब न कोऊ ॥ एकहि आपि अपर नह होऊ ॥ होननहार होत सद आदआ ॥ उआ का अंत न काह पाइआ ॥ कीट हसति

महि पूर समाने । प्रगट पुरुव सभ ठाऊ जाने ॥ जा कउ दीनी

हिर समु अपना ॥ नानक गुरमुलि हिर हिर तिह जपना ॥ १२ ॥ सलोकु ॥ आतम समु जिह जानिया हिर रंग सहजे माणु ॥ नानक धनि धनि जन आए ते परनाणु ॥ १ ॥ पढ़री ॥ आहमा सफल ताहु को गनीए ॥ जास समल हिर हिर जस मनीए ॥ आह

राता ॥ जा कउ दहवा महया निषाता ॥ एकहि ब्यान फिरि जोनि न ब्याह्या ॥ नानक इरि के दरिष समाहवा ॥ १३ ॥ सलोकु ॥ यासु जपत मिन होह व्यनंदु निनमें दुबा माउ ॥ दुख दरद तृमना चुक्तै नानक नामि

वसहि सापृ के समे ॥ अनदिनु नामु घित्रानहि रमे ॥ आनत सो जन नामहि

समाउ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ यया जारउ दुरमति दोऊ ॥ तिसहि तित्रागि सुख सहजे सोऊ ॥ यया जाड़ परहु संत सरना ॥ जिह ॥ यया जनमि न त्रावे साऊ ॥ एक नाम हारीए गुरपूरे की टेक परोऊ ॥ यया जनम् न ॥ नानक तिह पाइया जा के हीयरे एक ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ यंतरि मन तन रहे ईत ऊत के मीत ॥ गुर पूरे उपदेसिया नानक जपीऐ कउ जो अंति सहाई होड तास पउडी ॥ श्रनदिन सिमरह विखिया दिन चारि छित्र छाडि चलित्रो सम्र कोड् ॥ का को मात पिता सुत धीत्रा ॥ गृह वनिता कछु संगि न लीत्रा ॥ ऐसी संचि ज विनसत नाही ।। पति सेती अपूने घरि जाही ।। साध संगि कलि कीरतनु गाइआ।। नानक ते ते बहुरि न ब्राइब्रा ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ ब्राति सुंदर क़्लीन मिरतक कही अहि धनवंत ॥ नानका जिह प्रीति नही भगवंत ॥ १ ॥ पउडी ॥ ङंङा खट्ट सासत्र होइ ङित्राता ॥ पूरक् रेचक करमाता।। ङिग्रान धित्रान तीरथ इसनानी।। सोमपाक उदिश्रानी ॥ राम नाम संगि मनि नही हेता ॥ जो कछ कीनो सोऊ गनउ चंडाला जिह मनि बसहि अनेता ॥ उत्रा ते ऊत्रम 11 नानक गुपाला ॥ १६ ॥ सलोक् ॥ कुंट चारि दहदिसि अमे करम किरति की रेख ॥ लिखिश्रो लेख 11 8 स्ख द्ख ग्रुकति जोनि नानक लेखु सोऊ ॥ लिखियो मेटतः कोऊ ॥ न करता करनैहारु भूलनहारा न् होत वारा  $\Pi$ पछुतापै उदिश्रान भ्रमत काह दीनो सु नानक लीनो ा १७ ॥ सलोक ॥ जो जो टूरि भंडार ॥ जाहि हरि रहे न हरि खात खरचत विलछत ξ नाहि 11 ॥ पउड़ी सुमार खखा नानक खना के जो देना सो पाहि 11 तिस संम्रथ खजाना नाम धनु इऋा जाहि की तह 11 खरच रासि गरीवी जपत रहिंह अनद सहज गुगतास होत कृपाल ॥ कउ खेलहि विगसहि सिउ जा सदीव गनीव ग्रनद खंदु गृहि माल न न डान तिह 11 द्ख भागिश्रा पूरी तिना जो प्रभ नदरि करी ।। नानक **张水浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓** 

मलोकु ॥ गनि मिनि देखहु मनै माहि सर पर चलनो लोग ॥ श्रास श्रनित गुरष्टिलि मिटै नानक नाम ऋरोग ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ गगा गोनिद

गुण रवहु मामि सामि जपि नीत ॥ कहा विसासा देह का विलम न करिहो मीत ॥ नह बारिक नह जोउनै नह विरधी कछ वंधु ॥ श्रोह येरा नह यूम्प्रीऐ जउ श्राइ परै जम फंचु। गिश्रानी घिश्रानी चतुर पेखि रहतु नही इह ठाइ ॥ छाडि छाडि सगली गई मृड् तहा लपटाहि ॥ गुर प्रमादि सिमरत रहै जाह मसतिक भाग ॥ नानक व्याए सफल ते जा कउ प्रिम्महि सुहाम ॥ १६॥ सलोकु ॥ घोले सासत्र येद सभ धान न कथतउ कोइ ॥ श्रादि जुगादी हुगि होवत नानक एकै सोइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ यया घात्रहु मनहि एह नितु हरि दूसर नाहि ॥ नह होत्रा नह होत्रना जत कत थोही समाहि॥ घलहि तउ मन जउ थ्रावहि सरना ॥ नाम ततु कल महि प्रनहचरना ॥ घांलि घालि श्रनिक पद्धतावहि ॥ निर् मगति कहा थिति पात्रहि ॥ घोलि महारस पीया ॥ नानक हरि गुरि जा कउ दीया 11 20 डणि घाते सभ दिवस सास नह बढन घटन तिल सार ॥ जीरन लोरहि मरम मोह नानक तेऊ गवार ॥१॥ पउड़ी प्रसि कीन ॥ श्रनिक जोनि जनमहि मरहि सारुत थातम रामु न चीन ॥ डियान घित्रान ताह कउ थाए ॥ यरि किंग्पा जिह आपि दिशए ॥ इस्ती इसी नहीं कोऊ छूटे ॥ काची गागरि सर पर फुटैं ॥ सो जीवत जिह जीवत जिल्ह्या ॥ प्रगट भए ॥ २१ Ħ सलोक चिति करत विगमांत मऐ भापहि ।। प्रगट मंत मतांत ॥ १ ॥ पउडी ħ चया चरन लागा ॥ पनि पनि उमा दिन मंत्रोग ममागा ॥ चारि धूँट दिनि समि बादयो ॥ मई कपा तय दरमन पादयो ॥ पार विचार मंगि विनिविधी सम दमा ॥ साध मन निरमन विमानी एक इमटेना ॥ सानक मिमान मैजन जिह नेवा ॥ २२ ॥ मनोर ॥ दारी मीतन मन गयी छन गोबिट गन गार ॥ ऐसी किरमा करद्र प्रम जानक दाग दगार ॥ १ ॥ पड़दी ॥ एपा होहरे दाम तुमीरे ॥ दाम दामन के पानीदारे ॥ हादा ह्यार

## ==(31/3) **表示表示表示表表表表表表示表示表示表示表示表示**

संना ॥ श्रपनी कृपा करहु भगवंता ॥ छाडि सिश्रानप वहु चतुराई॥ संतन की मन टेक टिकाई ॥ छारु की पुतरी परमगति पाई ॥ कउ संत सहाई ॥ २३ ॥ सलोकु ॥ जोर जुलम नानक घनो काची देह विकार ॥ अहंबुधि बंधन परे नानक नाम ।। १ ।। पउड़ी ।। जजा जाने हउ कछु हुआ ।। वाधिय्रो जिउ निलनी मुख्या ॥ जउ जाने हुउ भगतु गित्रानी ॥ आगे ठाकुरि तिलु नही मानी ॥ जड जॉर्ने म कथनी करता ॥ विद्यापारी ॥ साधसंगि जिह हउमें मारी ॥ नानक ता मिले कउ मुरारी ।। २४ ।। सलोक ।। भालाघे उठि नाम जपि निसि वासुर श्राराधि ।। काही तुर्भे न विश्रापई नानक मिटै उपाधि ॥ पउड़ी ।। भभा भृरनु मिर्ट तुमारो ॥ राम सिउ नाम विउहारो ।। भूरत भूरत साकत मृत्रा ॥ जा कै रिंदे होत वीया ।। भरिह कसंमल पाप तेरे मन्या ।। अंमृत कथा संत सुन्त्र्या ।। भरिह काम क्रोध द्रुसटाई ।। नानक जा कउ ।। २५ ॥ सलोक्त ॥ ञतन करह तुम श्रानिक विधि रहनु मीत जीवत रहह हरि हरि भजह नानक नाम परीति ञंञा ञाण्हु दड् सही विनसि जात हेत एह केत ॥ जो पेखड सो विनसतड न गणि सकउ ऊठि सिधारे का सिउ करीऐ संगु ॥ ञागाहु इत्रा विधि सही चित भूठउ माइत्रा रंगु ।। ञाणत सोई संतु सुइ अमते कीचत मिंन ।। श्रंध ते क्रप तिह

कढहु जिह होवहु सुप्रसंन ।। ञा के हाथि समरथ ते नानक तिह उसतति करउ ञाहू कीत्रो संजोग ॥ २६ ॥ साध सेव सलोक ॥ टटे बंधन जनम मरन सुख पाइ मनह न बीसरे गुण निधि गोविद राइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ टहल करह तउ एक की जाते बधान कोइ॥ मनि तनि मुखि हीऐ बसै सो होइ।। टहल महल ता कउ मिलै जा कउ साध कृपाल 11 संगति तउ वसै जउ आपन होहि दइआल ।। टोहे टाहे

भवन सुखु नाहि ॥ टहलि जाम के दृत तिह जु संगि वारि वारि समाहि जाउ संत 11 सदके कदि के विनासे नानक 11 २७ सलोक 11

11

lı

ठाक न होती तिनहु दरिजिह होवहु सुप्रसंन ॥ जो जन प्रभि अपुने करे नानक ते घनि घंनि ॥१॥ पउड़ी ॥ ठठा मनुत्रा ठाहहि नाही ॥ जो सगल तिश्रागि एकहि लपटाही । ठहकि ठहिक माइश्रा संगि मूए कुमल न कतह हुए ॥ ठांढि परी संतह संगि विषया ॥ अंमृत नामु तहा जीत्र रिसिया ॥ ठाकुर अपुने जो जनुभोइया ॥ नानक उसाका सीतलाइग्रा ॥ २८ ॥ सलोक ॥ इंडउति बंदन श्रनिक सरव कला समस्य ॥ डोलन ते राखह प्रभु नानक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ डडा डेस इह नहीं जह डेस तह जानु ॥ उद्या डेस का संज्ञमो गुर के सबदि पछानु ॥ इत्रा डेरा कउ स्रष्ट किर घाले॥ नहीं संगि चालै।। उत्रा डेरा की सो मिति जाने।। जा कउ इसटि पूरन भगवाने ॥ डेरा निहचलु सचु साधसंग लागै धरम नानक ते जन नह डोलाइग्रा ।। २६ ॥ सलोक ॥ टाह न जवि राइ किनहि न घालिओ वंध ॥ नानक उवरे १ ॥ पउड़ी । ढढा इंढन कह फिरह इंढन देरी बसै बन कहा फिराहि माहि॥ संगि तहारै प्रभ वनु सुखु पावह सहजे वसह संगि ऋडंब्रधि विकराल ॥ दरमञु देखि निहाल ॥ देरी जामै जिम मरे गरभ जोनि दुख पाइ मोड मगन लपटत रहे हउ हउ आरै जाड़ ॥ उहत परे साथ जना सरनाइ ॥ दुख के फाहे काटिश्रा नानक लीए ३० ॥ सत्तोक ॥ जह साथ गोविद भजनु कीरतनु नानक णाहउ णातं सह छुटहि निकटि न जाईब्रह 11 णाणा रण ते सीभ्हीए त्रातम जीते कोइ॥ हउमै त्रन सिउ सो मोमादृ हीइ।। मणी मिटाइ जीउत मरं गुर पूरे उपदेस ॥ मन्श्रा श्चापणी एकहि जीने हरि मिलें तिह सम्तरा वेम ॥ स्वा को जार्खे दिनम् मिमरन रहे स्रो प्रभु प्रस्त करें एक करम कमाइ।। पाइ ॥ ३१ ॥ मलोक् विलान में।हि 11 नानक । पउही п तता मिउ गुरा निधि ij

## तपति तुहारी जाइ ॥ त्रास मिटैं जम पंथ की जास वसें मिन नाउ ॥ गति पावहि मति होइ प्रगास महली पावहि ठाउ ॥ ताह संगि न धनु चलें गृह जोवन नह राज ॥ संत संगि सिमरत रहहु तुहारें काज ।। ताता कञ्च न होई है जउ ताप निवारें प्रतिपालें नानक हमहि श्रापिं माई वाषु ॥ ३२ ॥ सलोकु ॥ थाके बहु बिधि घालते तृपति न तृसना लाथ ।। संचि संचि साकत मूए नानक माइत्रा न साथ।। १ ।। पउड़ी।। थथा थिरु कोऊ पसारहु पान ॥ श्रनिक नंच नल छल करहु माङ्श्रा एक उपान ॥ र्येली संचहु स्नमु करहु थाकि परहु गावार ॥ मन के कामि न **अंते श्रउसर वार ।। थिति पावहु गोविद भजहु संतह** की सिख लेहु ।। प्रीति करहु सद एक सिउ इत्रा साचा त्रसनेहु ।। कारन करन करावनो सभ विधि एकै हाथ ॥ जितु जितु लावहु तितु श्रनाथ ॥ ३३ ॥ सलोक्त ॥ लगहि नानक जंत दासह एक् निहोरिश्रा सञ्च कछु देवनहार ॥ सासि सासि सिमरत रहिं नानक दरस अधार ॥ १ ॥ पडड़ी ॥ ददा दाता एक है सभ कड देवनहार ॥ देंदे तोटि न ग्रावई श्रगनत भरे भंडार ॥ दैनहारु सद जीवनहारा ॥ मन मृरख किउ ताहि विसारा ॥ दोसु नही कउ मीता ॥ माइत्रा मोह वंधु प्रभि कीता ॥ दरद निवारहि जा के त्र्यापे ।। नानक तेते गुरमुखि धापे ॥ ३४ ॥ सलोकु ॥ धर जीत्ररे इक लाहि विडानी त्रास ॥ नानक नाम्र धित्राईऐ श्रावे रासि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ घघा घावत तउ मिटै संत संगि होइ वासु ॥ धुर ते किरपा करहु त्र्रापि तउ होइ मनहि परगासु ॥ धनु साचा तेऊ सच साहा ।। हरि हरि पूंजी नाम विसाहा ।। धीरजु सोमा तिह वनित्रा ॥ इरि हरि नामु स्नवन जिह सुनित्रा ॥ गुरमुखि जिह घटि रहे समाई ॥ नानक तिह जन मिली वडाई ॥३४॥ सलोक्क ॥ नानक नामु नामु जपु जिपश्रा अंतरि बाहरि रंगि ॥ गुरि उपदेसित्रा नरकु नाहि साध संगि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ नंना नरिक परिह ते नाही ।। जा के मिन तिन नाष्ट्र वसाही ।। नाम्रु निधान गुरमुखि जो जपते ॥ विखु माइत्रा महि श्रोइ ना खपते ।। नंनाकारु न होता ता कहु॥ नाम मंत्रु गुरि दीनो जा कहु॥ निधि निधान

医表球状态 水水水水 动水水水水水水水水水水水 हरिं अंमृत पूरे ।। तह बाजे नानक अनहद तुरे ।। ३६ ॥ सलीकु ॥ पति राखी गुरि पारब्रहम तिज परपंच मोह निकार ॥ नानक सोऊ ब्याराधीए श्रंतु न पारावारु ॥ १ ॥ पउडी ॥ पपा परमिति पारु न पाइत्रा ॥ पतित पानन ऋगम हरि राइत्रा ॥ होत पुनीत नामु जपहि मिलि साधृ॥ परपच धोह कोट अपराधृ ॥ अमृत मोह मिटनाई ॥ जा कउ राखहु ब्रापि गुमाई-॥ पातिसाहु छ्र सिर सोऊ ॥ नानक दुसर श्रमरु न कोऊ ॥ ३७ ॥ सलोकु ॥ फाहे काटे मिटे गतन फतिह मई मनि जीत ॥ नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत ॥ १ ॥ पउडी ॥ फफा फिरत फिरत रू.

श्राइश्रा ॥ दुलम देह कलिजुग महि पाइश्रा ॥ फिरि इत्रा श्रउसरु चरै न हाथा ।। नामु जपहु तउ कटोग्रहि फासा ।। फिरि पिरि श्रापन जातु न होई ॥ एकदि एक जपहु जपु सोई ॥ करहु कृपा सलोकु ॥ प्रम करनेहारे ॥ मेलि लेह नानक वैचारे ॥ ३८ u सुख संपै निनउ सुनह तम पार्त्रहम दीन दृहश्राल गुपाल ॥ बहु भोग रस नानक साध रवील ॥:१॥ पउडी ॥ बना ब्रह्म जानत ते बहुमा ॥ वैसनो ते गुरमुखि सुच घरमा ॥ वीरा व्यापन भुग मिटार्वे ।। ताह बुरा निकटि नही श्रावे ॥ वाधिश्रो श्रापन इउ इउ वंपा ॥ दोसु देत श्रागह कउ श्रंघा ॥ बात चीत सम

10 H

10

10

Ю

1 35 11 सियानप ॥ जिसहि जनारह सो जोने नानक में मंत्रन अय द्ग्व नास मनहि अराधि हरे।। सन सिंग जिह रिंद बसियो नानक ते न अमे ॥ १॥ पडही ॥ भमा भरमु मिटाउटु श्रवना ॥ इत्रा संमाम मगन है मुपना ॥ भरमे मुरि नर देवी देश ॥ भरमे निध माधिक प्रहमेश ॥ भरमि भरमि मानुग्व डहराए ॥ दृतर महा रिग्वम इह माए ॥ गुग्मुखि श्रम भै मोद मिटाइया ॥ नानम तेह परम मुख पाइया ॥ ४० ॥ मलोरु ॥ माइया टोर्न पह विधी मृत लपटियो तिह मंग ॥ मागन ते जिह तुम रखहु सु नानक नामहि रंग ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ममा मागनहार इमाना ॥ देनहार दे पंदियो गुनाना ॥ जो टीनी सी एउदि पार ॥ मन मृग्य पर पर्गदे पुरार ॥ जउ मागिर ने मागिर पीया ॥ जा ते इसन न काट भीमा ॥ मागनि माग न एरिंड माग ॥ नानर

जा ते परिह पराग ॥ ४१ ॥ सलोक ॥ मित पूरी परधान ते मन मंत ॥ जिह जानिश्रो प्रभु त्रापुना नानक ते भगवंत ॥ १ पउड़ी ॥ ममो जाहू मरमु पञ्जाना भेटत साध संग पतीत्राना 11 दुखु सुख उत्रा के समत वीचारा ॥ नरक सुरग रहत अउतारा ताह निरलेपां ताह 11 पूरन घट घट पुरख विसेखा 11 महि उत्राह सुखु पाइत्रा ॥ नानक लिपत नही तिह माइत्रा ॥ ४२ ।। सलोक़ ।। य।र मीत सुनि साजनहु विनु हरि छूटनु नाहि ।। नानक वंधन कटे ग़र की चरनी पाहि॥ १॥ पत्रड़ी ॥ यया जतन करत विधीत्राः। एक नाम विनु कह लउ सिधीत्रा ॥ याहू जतन करि होत छुटारा ॥ संगारा ॥ या धारे साध उवरन उत्राहि जपे विन उबर न होऊ ॥ या ह तरन तारन समराथा निरगुन नर नाथा मन बच - [] जिह क्रम त्राई ॥ ४३ ॥ नानक तिह मति प्रगटी सलोक ॥ रोस बीचारि ॥ होइ श्रापु संग करह श्रापन निमाना रहह़ नानक नदरी पारि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ रारा रेन होत सभ जाकी छरै तजि तेरी बाकी ॥ रिंग दरगहि तउ भाई गुरमुखि राम लिव लाई नाम ॥ रहत रहत पूरे कै सबदि गर त्रपारा 11 राते हरि कोनी दाते ॥ नानक ग्र - 11 88 11 **चिखे** विश्राधि इश्रा देही महि वास हरि गुरमुखि पीत्रा नानक सूखि निवास ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ लला तिह मिटहि खिनाह ॥ अउखध जाह ॥ दख दरद नाम **अउखध्** सुपनै नही जिह हितावै ताहि रोग्र ऋावे 11 हरि है भाई ।। गुर पूरे विज विधि घट 11 गुरि करि दीश्रा - 11 नानक तउ न मे वासुदेव ॥ सलोक ॥ ЯÃ सरवत्र संगि है ठाइ श्चंतरि वाहरि नानक दुराइ घट श्रंतरि ब्रहम समाहू॥ वैरु न करीएे काह ॥ घट पउड़ी थल महि रवित्रा ॥ गुर प्रसादि विरलै जल ॥ हरि कीरतनु मिटे तिह मन ते गुरमुखि

(२६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

(१६०)

श्रराभृ || रूडो जेह वसित्रो रिंद माही || उथा की हाहि मिटत निनमाही || हाहि करत साकत गामारा || जेह हीऐ श्रहतुधि मिकारा || डाडा गुरसुति हाडि मिटाई || निमस माहि नानक समक्कार्ड || ४७ || सलोकु || साभु की मन थोट गहु उकति सिथानप

समफाई ॥ ४७ ॥ सलोकु ॥ साभृ की मन ब्योट शहु उकति सिव्यानप तिव्यागु ॥ गुर दीखित्रा जिह मनि वसै नानक मसतिक भागु ॥ १॥ पउडी ॥ मसा सरिन परे व्यत्र हारे ॥ सासत्र सिम्नृति वेद पूकारे ॥ सोधत सोधत सोधि बीचारा ॥ तिनु हरि मजन नही हुटकारा ॥ सासि सामि हम भूलनहारे ॥ तुम समस्य व्यानत व्यारे ॥ सम्बि परे की साम दुरुवाना ॥ समुक्त सुग्रे वाल सुग्राला ॥ १८ ॥

सार्त साम हम भूलनहार ॥ तुम समस्य अगनत अगर ॥ सरिन परे की राखु दहश्राला ॥ नानक तुमरे बाल गुपाला ॥ ४= ॥ सलोकु ॥ खुदी मिटी तर सुख मए मन तन मए श्रमेग ॥ नानक इसटी श्राइश्रा उमतित चरनै जोगु ॥ १ ॥ पउडी ॥ खला खरा सराहउ ताहू ॥ जो खिन महि ऊने सुमर मराहू ॥ खरा निमाना होत परानी ॥ श्रमदिसु जापै प्रभ निरनानी ॥ मार्वे खसम त उश्रा सुख देता ॥ परब्रहसु ऐसो श्रागनता ॥ श्रसंख खते खिन

वलमनहारा ॥ नानक साहिव सदा दहबारा ॥ ४६ ॥ सलोक ॥ सित कहउ सुनि मन मेरे सरिन परहु हिर राइ ॥ उकित सिब्रानप सगल तिव्यागि नानक लए समाइ ॥ १ ॥ पउडी ॥ ससा सिब्रानप छाड़ हम्माना ॥ हिकमित हुकि न प्रभु पत्तीव्याना ॥ सहस माति करिह चतुराई ॥ साग तुहारे एक न जाई ॥ सोऊ सोऊ जिप दिन राती ॥ रे जीव चलै तुहारे साथी ॥ साथ सेता लानै जिह व्यापे ॥ नानक ता कठ दूरतु न विव्यापे ॥ ५० ॥ सलोकु ॥ हिर हिर सुख ते बोलना मनि वुटे सुदा होइ ॥ नानक सम महि रिन रहिव्या थान थनति

सोह ॥१ ॥ पडही ॥ हेरउ घटि घटि सगल के पूरि रहे भगवान ॥ होरत आए सद सदीन दुख भजन गुर गिञ्जान ॥ हउ छुटर्क होइ अनदु तिह हउ नाही तह आपि ॥ हते दुख जनमह मरन सतमग परताप ॥ हित करि नाम हदै दहआला ॥ सतह

संगि होत किरपाला ।। त्रोरे कडू न किनहू कीत्रा ।। नानक सभु कछु प्रभ ते हुआ।। ५१।। सलोकु ॥ लेखें कतिह न छूटीऐ खिनु खिनु भूलनहार ॥ वखसनहार वखिस लै नानक पारि उतार ।। १ ।। पउड़ी ।। लूगा हरामी गुनहगार वेगाना त्रलप मति ॥ जीउ पिंडु जिनि सुख दीए ताहि न जानत तत ।। लाहा माइत्रा कारने दह दिसि हृढन जाइ ।। देवनहार दातार प्रभ निमख न मनिह बसाइ।। लालच ऋठ विकार मोह इत्रा संपै मन माहि।। लंपट चोर निंदक महा तिनहू संगि विहाइ ॥ तुधु भाव ता बखिस लैहि खोटे संगि खरे।। नानक भावे पारब्रहम पाहन नीरि तरे।। ५२।। सलोक्क।। खात पीत खेलत हसत भरमे जनम अनेक ॥ भवजल ते प्रभू नानक तेरी टेक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ खेलत खेलत ऋाइऋो खेद मिटे अनिक जोनि दुख पाइ ॥ साध्र मिल्त सतिग्रर वचन संचित्रो खाइत्रो त्रंमृत नाम गही सचु खरी खेप - निवाही कृपा ठाक्रर भई अनद विस्नाम ॥ स्रख बहुत लाभ खरो दिलासा गुरि दीआ पतिवंत 11 मिले भगवंत ॥ त्रापन कीत्रा करहि त्रापि त्रागै पाछै श्रापि ॥ नानक वित्रापि ॥ ५३ ॥ सलोकु ॥ सोऊ सराहीएे जि घटि घटि रहिश्रा त्राए प्रभ सरनागती किरपा निधि दइत्राल ॥ एक त्राखरु हरि मनि बसत नानक होत निहाल ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ महि त्रिभवन **अखर** करि करि बेद बीचारे प्रभि धारे ॥ 11 ऋखर श्रखर अखर नाद कथन वख्याना ॥ सिंमृति पुराना ॥ अखर मुकति किरति सुच धरमा ॥ इसटिमान जगित भै भरमा ॥ त्र्यखर करम निरलेपा पारब्रहम जेता 11 नानक श्रगंम मसत्रिक लिखावती कलंम 11 सलोक्र हथि 11 **अन्**प रूपावती ॥ उसतति संगि जाइ मोही देखि दरसु नानक वलिहारीश्रा मुखहु तुहारीत्रा ॥ श्रचुत हे पारब्रहम श्रविनासी श्रधनास ॥ हे सरव मैं दुखभंजन गुणतास ॥ हे संगी हे निरंकार हे निरगुण हे गोविद हे गुग निधान जा कै सदा विवेक ॥ हे अपरंपर हरि हरे हिंह भी होवन हार ॥ हे संतह के सदा संगि निरगुन दासरो मै ठाकुर हउ आधार ॥ हे निधारा गुनु नही 

## 

कोइ ॥ नानक दीजे नाम दानु राखउ हीए परोह ॥ ४४ ॥ सलोइ ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव सुद्यामी परमेसुरा ॥ गुरदेव सखा अभियान मंजनु गुरदेव वंधिप सहोदरा ॥ गुरदेव दाता हिर नासु उपदेस गुरदेव मंसु निरोधरा ॥ गुरदेव सांति सति बुधि मुरति

उपदेसे गुरदेव मंतु निरोधरा ॥ गुरदेव सांति सति द्वधि मूरति गुरदेव पारस परसपरा ॥ गुरदेव तीरष्टु श्रंष्ट्रन सरोवरु गुर गिश्रान मज्ज श्र्यरंपरा ॥ गुरदेव करता सभि पाप हरता गुरदेव पतित पवितकरा ॥ गुरदेव श्रादि जुग जुग गुरदेव मंतु हरि जिप

उधरा ॥ गुरदेव संगति प्रभ मेलि करि किरपा हम मुड़

जितु लिंग तरा ॥ गुरदेव सतिगुरु पारत्रहम्रु परमेसरु गुरदेव नानक इरि नमसकरा ॥ १ ॥ एहु सत्तोकु ऋादि श्रंति पङ्गा ॥

पापी

के मिमरनि

॥ 'प्रभ

गडड़ी सुखमनी म० ४ ॥ सलोकु १ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रादिगुरए नमह ॥ छुनादि गुरए नमह ॥ सितगुरए नमह ॥ सीगुरदेवए नमह ॥ १॥ श्राटपदी ॥ सिमरउ सिमरि सिमरि सुखु पावउ ॥ किल कलेय तन माहि

ासमस्य सिमार सिमार शुंखु पावउ ॥ कील केलम तन नगर मिटावउ ॥ सिमरउ आसु विसुभर एकेँ ॥ नामु ज्ञपत अगनकं ॥ वेद पुरान सिम्रित सुधान्वर ॥ कीने राम नाम इक आरव्यर ॥ किनका एक जिसु जीश्र चसावें ॥ ता की महिमा गनी न आर्वे ॥ कांली एकें दरस तहारों ॥ नानक उन संगि मोहि उधारों ॥ १ ॥ सुख्मनी

सुख श्रंप्टत प्रभ नाम्च ॥ भगत जना कै मन विसाम ॥
रहाउ ॥ प्रभ कै सिमरनि गरिभ न बसै ॥ प्रभ कै
सिमरनि दुरु जम्च नसै ॥ प्रभ कै सिमरनि कालु परहरे ॥
प्रभ कै सिमरनि दुसमनु टरे ॥ प्रभ सिमरत कलु विषदु न
लागे॥ प्रभ कै सिमरनि शनदिन जागे ॥ प्रभ के सिमरनि भठ न

विद्यापे ॥ प्रभ के सिमरिन दुग्तु न संतापे ॥ प्रभ का सिमरित् साथ के संगि ॥ सरव निधान नानक हरि रंगि ॥ २ ॥ प्रभ के सिमरिन रिधि सिधि नउ निधि ॥ प्रभ के सिमरिन गिक्रानु धिक्रानु ततु प्रीय ॥ प्रभ के सिमरिन अप तप पूजा ॥ प्रभ के सिमरिन विनरी दुजा ॥ प्रभ के सिमरिन तीरथ इसनानी ॥ प्रभ के सिमरिन दरगह

मानी ॥ प्रम के सिमरनि होई सु भला

**西西西西西西西西西西西西西西西西西西**西西西西

सिमरहि जिन सफल से त्रापि सिमराए ॥ फला 11 नानक ता के लागउ पाए ॥ ३ ॥ प्रभ का सिमरनु सम ते ऊचा ॥ सिमरनि उधरे के मृचा ॥ प्रभ सिमरनि व्सना के सिमरनि सम्र किछ सुभै ।। प्रभ उसे ॥ प्रभ के सिमरनि कें नाही जम त्रासा सिमरनि पूरन 11 प्रभ श्रासा 11 प्रभ सिमरिन मन की मलु जाइ ॥ श्रंमृत नामु रिद माहि समाइ ॥ जी वसिंह साध की रसना॥ नानक जन का दासिन दसना ॥ ४ ॥ प्रभ कड सिमरहि से धनवंते ॥ प्रभ कड सिमरहि से पतिवंते ॥ सिमरहि से जन परवान ॥ सिमरहि प्रभ कउ सिमरहि सि वेमुहताजे ॥ प्रभ प्रभ कउ कउ राजे ।। प्रभ कड सिमरहि से सुख वासी ।। प्रभ कड **अविनासी** सिमरन ते लागे सदा 11 जिन आपि दइत्राला ॥ नानक जन की मंगै रवाला ॥ ५ ॥ प्रभ कउ सिमरिह से परउपकारी ।। प्रभ कड सिमरहि तिन सद् विलहारी कड सिमरहि से मुख सुहावे ॥ प्रभ कड सिमरहि विहावें।। प्रभ कउ सिमरहि तिन त्रातम् जीता ।। प्रभ कउ सिमरहि तिन निरमल रीता ॥ प्रभ कउ सिमरहि तिन अनद घनेरे कड सिमरहि वसहि हरि नेरे ॥ संत कृपा ते अनदिनु नानक सिमरत पूरे भागि ॥ ६ ॥ प्रभ के सिमरनि कारज प्रभ के सिमरनि कबहु न फूरे ।। प्रभ के सिमरनि हरि गुन के सिमरनि त्रभ के सिमरनि सहजि समानी ॥ त्रभ विगासनु ॥ प्रभ-के सिमरनि ञासन् ॥ प्रभ के सिमरनि कमल अनहद सुनकार ॥ सुखु प्रभ सिमरन का अंतु न पार ॥ सिमरहि से जन जिन कुंड प्रभ मङ्ख्या ॥ नानक तिन जन सरनी पङ्ख्या ॥ ७॥ हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाए ॥ हरि सिमरनि लगि वेद हरि सिमरिन भए सिध जती दाते ॥ हरि सिमरिन नीच चहु कुट जाते ॥ हरि सिमरनि धारी सम धरना ॥ सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥ हरि सिमरिन कीओ सगल अकारा ॥ हरि सिमर्न महि आपि निरंकारा ॥ करि करपा जिसु त्रापि बुभाइत्रा ॥ नानक गुरम्रुखि हरि सिम्रुख तिनि । पाइत्रा । १८ । १८ । सलोक्क ।। दीन व्दर्रदह दुख्य भंजना 本本本本本本本本本本本本

घटि घटि नाथ अनाथ ॥ सरिण तुमारी आइओ नानक के प्रभ साथ ॥ १ ॥ त्रसटपदी ॥ जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन उदा नास्र 'तेरें संगि सहाई।। जह महा भइत्रान दत जम दलै ।। वह नाम संगि तेरैं चलें ॥ जह मसकल ॥ इरिको होवे अति भारी नहीं तरें॥ खिन माहि उधारी ॥ श्रनिक प्रनह चरन करत को नाम्र कोटि पाप परहरै।। गुरम्नुखि नाम्रु जपहु नानक पात्रहु सूल घनेरे ॥ १ ॥ सगल इसिट को राजा दुखीया ॥

हरि

नामु जपत होइ मुखीया ॥ लाख करोरी बंधुन परे ॥ हरि का नामु जपत निसतरैं ॥ श्रनिक माइश्रारंग तिख न बुक्तावें॥ हरि का नामु जपत अरायाचै ।। जिह मारगि इहु जात इकेला ।। तह

हरि नाम्रु संगि होत सुहेला ॥ ऐसा नाम्रु मन सदा धित्राईऐ ॥ नानक गुरम्रुखि परम गति पाईए।।२।।छुटत नही कोटि लख बाही ।। नामु जपत तह पारि पराही ॥ ऋनिक विघन जह आह संघारै ॥ सरि जाम

हरि को नामु ततकाल उधारे ॥ त्र्यनिक जोनि बनमै नामु जपत पार्वे विस्नाम ॥ इउ मैला मलु कबहु न घोर्वे ॥ का नाम्र कोटि पाप खोवें ॥ ऐसा नाम्र जपह मन रंगि ॥ पाईऐ साथ के संगि ॥ ३ ॥ जिहमारग के गने जाहि न कोसा ॥ हरि का नामु ऊदा संगि तोसा ॥ जिह-पैडै महा श्रंघ

हरिका नाम्रुसंगि उजीब्रारा॥ जहा पंथि तेरा को न सिञान्॥ हरि का नाम तह नालि पञ्जान । जह महा भइत्रान घाम ॥ तह हरि के नाम की तुम ऊपौरे छाम ॥ जहा दुखा तुरु आकरते ॥ तह नानक हरि हरिं अंमृत बरवे ॥ ४ ॥ भगत जना की बरतिन नामु ॥ संत जना के मिन विस्नाम् ॥ नामुदास की श्रोट ॥ हिर के नामि उधरे जन कोटि ॥ हिर जिस्

हरिं अउखा साथ कमावि

जन के हारे नामु निधानु ॥ पारत्रहमि जन कीनो दान रंगि रते रंग एके ॥ नानक जन के विरति विवेके ॥ ४ जुगवि ॥ हरि के नामि जन कउ सुकृति भ्रगिति ॥ इरिका नामुजन का रूप रंगु ॥ इरि नाम्र जपत कव परैं न मंगु ॥ हरि का नामु जन की विड्याई ॥ हरि के नामि जन सोमा

संत दिन राति ॥ हरि

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表** पाई ।। हरि का नामु जन कउ भोगु जोग ।। हरि नामु जपत कछ नाहि वित्र्योगु ।। जनु राता हरि नाम की सेवा ।। नानक पूजे हरि हरि देवा ॥ ६ ॥ हरि हरि जन कै मालु खजीना ॥ हरि धनु जन कउ आपि प्रभि दीना ॥ हरि हरि जन के आट सतागी ॥ प्रतापि जन श्रवर न जागी ॥ श्रोति पोति जन हरि रस राते ॥ सुंन समाधि नाम रस माते ॥ त्राठ पहर जनु हरि हरि जपै ॥ हरि का भगतु प्रगट नही छपे ॥ हरि की भगति मुकति वह करे नानक जन संगि केते तरे ॥ ७ ॥ पारजातु इहु को हरि नोम ॥ कामधेन हरि हरि गुर्ण गाम ॥ सभ ते ऊतम हरि की कथा।। नामु सुनत दरद दुख लथा ॥ नाम की महिमा संत रिंद वसे ॥ दुरतु सभ्रु नसे ।। संत का संगु वडभागी पाईऐ संत की सेवा नाम धित्राईऐ ॥ नाम तुलि कछ त्रवरु न नानक गुरमुखि नामु पार्वे जनु कोइ ॥ ८ ॥ २ ॥ सलोकु ॥ वहु सासत्र बहु सिमृती पेखे सरव ढढोलि ॥ पूजसि नाही हरि नानक नाम श्रमोल ॥ १ ॥ श्रसटपदी ॥ जाप ताप गित्रान सभि धित्रान ॥ खट सासत्र सिमृति विख्यान ॥ जोग . करम ध्रम किरित्रा ॥ सगल तित्रागि वन मधे फिरित्रा ॥ त्रनिक प्रकार कीए वहु जतना ।। पुंन दान होमे वहु रतना ।। सरीरु कटाइ होमें करि राती ।। वरत नेम करें वहु भाती ।। नहीं तुलि राम नाम वीचार ।। नानक गुरम्रुखि नाम्रु जपीएे इक बार ।। 8 11 पृथमी फिरें चिरु जीवें ॥ महा उदासु तपीसरु थीवें ॥ अगनि माहि होमत परान ।। कनिक श्रस्व हैवर भूमिं दान ।। निउली करम करें ॥ जैन मारग संजम अति साधन ॥ निमख करि सरीरु कटावै ॥ तउ भी हउमै मैंखु न जावै ॥ हरि समसरि कञ्ज नाहि ॥ नानक गुरम्रुखि नाम्रु जपत गित पाहि ॥२॥ मन कामना तीरथ देह छुटै।। गरबु गुमानु न मन ते हरै करें दिनसु अरु राति ॥ मन की मैलु न तन ते जाति ॥ इसु देही कल बहु साधना करें ॥ मन ते कबहू न विखित्रा टरें ॥ जलि धोवें बहु देह श्रनीति ॥ सुध कहा होइ काची भीति ॥ मन हरि के नाम की महिमा ऊच ॥ नानक नामि उधरे पतित बहु मूच ॥ ३ ॥ बहुतु सित्राण्य जम का

भउ विद्यापे ॥ श्रनिक जतन करि तृसन ना धापे ॥ भेख सिभै अगिन नहीं बुर्फे कोटि नही II उपाव दरगह नाही ऊभ पर्श्यालि ॥ मोहि विश्वापहि मार्श्या जालि ॥ अवर करत्ति सगली जम्र डानै। गोविंद भजन वित्र तिल्ल नही मानै ॥ हरि का नाम्र जपत दुखु जाइ ॥ नानक बोलै सहजि सुभाइ ॥ ४ ॥ चारि पदारथ जै को मार्ग ॥ साथ जना की सेवा लागे ॥ जे को त्रांपुना दृखु मिटावे ॥ हिर हिर नामु रिंदै सद गार्वे ॥ जे को अपूनी सोभा लोरे ॥ साधसंगि इह हउमै छोरे ॥ जे को जनम मरण ते डरें॥ साथ जना की सरनी परें॥ जिसु जन कउ प्रभ दरस पिश्रासा ॥ नानक ता कै बिल बिल जासा ॥ ४-॥ सगल पुरख महि पुरख़ प्रधानु ॥ साथ संगि मिटै श्रभिमानु ॥ जा का जो जाएँ नीचा ॥ सोऊ गनीए सम ते तिनि घटि घटि का मनु होइ सगल की रीना ॥ हरि हरि नाम्र पेखे खपुने ते बुरा मिटाना н साजना ॥ इ.स. दूख जन सम इसटेता ॥ नानक लेपा ॥ ६॥ निरधन कड धनु तेरो नाउ ॥ निथावे कड तेरो थाउ ।) निमाने कउ प्रभ मानु ]] सगल घटा श्चंतरजामी ।। दान ॥ करन करावनहार सुत्रामी ॥ सगल घटा के अपनी गति मिति जानहु आपे ॥ आपन संगि आपि प्रभ तुम्हरी उसतित तुम ते होइ ॥ नानक अवरु न जानिस कोइ ॥ ७ हरि को नाम्र जि स्रेसट धरम महि किरिया ।। किथा उतम मलु हिरित्रा ॥ सगल उदम महि उदम भला ॥ जीय सदा ॥ सगल धोनी महि श्रंमृत को जसु सुनि रसन बलानी ।। सगल थान ते श्रोह ऊतम थानु ॥ नानक जिह घटि वसे हरिनामु ॥ = ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ निग्मुनीस्रार इत्रानित्रा सो प्रभु सदा समालि ॥ जिनि कीत्रा नानक निवही नालि॥१॥ असटपदी॥ रमईत्रा के गुन चेति परानी ॥ कवन मूल वे कवन इसटानी ॥ जिनि वुं साजि सवारि सीगारिश्रा महि जिनहि उचारिया ॥ चार विवसधा पियारै द्धा। भरि जीवन । भोजन गुरू सूध ॥: विरिध भइश्रा ऊपरि

साक सेन ॥ मुखि अपिआउ वेंठ कउ देन ॥ इहु निरगुनु गुनु बखिस लेंहु तउ नानक सीके ॥ १ ॥ जिह प्रसादि धर मीत वनिता संगि हसहि ॥ सुत भात सुखि चसहि ॥ सुखदाई पवनु पीवहि सीतल जला ॥ पावकु समग्री संगि सभि रसा ॥ सगल भोगहि करन नेत्र रसना ॥ तिसहि तित्रागि वसा ॥ दीने हसत पाव संगि रचना ।। ऐसे दोख मृड़ ग्रंध वित्रापे ।। नानक काढि लेह जो राखनहारु ॥ आदि ग्रंति तिस सिउ शीति न **ब्रा**ये ॥ २ ॥ पावै ॥ ता सिउ मुड़ा निधि करें गवारु ॥ जा की सेवा नव जो ठाकुरु सद सदा हजूरे।। ता कउ अधा जानत जा की टहल पावे दरगह मानु ॥ तिसहि विसारे मुगधु सदा सदा इहु भृलनहारु ॥ नानक राखनहारु अपारु ॥ ३॥ रतन तियागि कउडी संगि रचे ॥ साचु छोडि भूठ संगि मचै ॥ छडना सु असथिरु करि माने ॥ जो होवनु सो दूरि पराने ॥ छोडि स्रमु करें ॥ संगि सहाई तिसु परहरे ॥ चंदन लेप संगि होइ ॥ अंध कूप प्रीति भसम ग्रध्य पतित विकराल ॥ नानक काढि लेहु प्रभ दङ्खाल 11 8 पद्ध की मानस जाति ॥ लोक पचारा करें दिनु राति ॥ करें श्रंतरि मलु माइश्रा ॥ छपित नाहि कछु छपाइत्रा 11 इसनान ॥ अंतरि विश्रापे लोसु सुत्रानु ॥ **अंतरि** गित्रान धित्रान त्रगनि बाहरि तनु सुत्राह ॥ गलि पाथर कैसे तरे अथाह ॥ जा कै ते सहजि जन समाति प्रभ श्रापि ॥ नानक मारगु पार्वे ।। करु गहि लेहु त्रोड़ि निवहावै तउ समभौ कहीऐ भोरा निसि डोरा H विसन पद गावै गुंग।। जतन करें तउ भी सुर भंग पिंगुल 11 ऊहा उसु गवन ॥ परभवन ॥ नही होत करतार दीनु वेनती करै ॥ नानक तुमरी किरपा तरे ॥ ६॥ संगि सहाई आर्वे न चीति ॥ जो वैराई ता सिउ प्रीति ॥ वल्त्रा के गृह भीतरि वसे ।। अनद केल माइआ रंगि रसे ।। दडु करि माने मनहि कालु न त्रावै मूड़े चीति ॥ वैर विरोध क्रोध मोह ॥ भूठ काम **玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉** 

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P विकार महा लोग धोह ॥ इत्राहु जुगति विहाने कई जनम ॥ नानक राखि लेहु आपन करि करम ॥ ७ ॥ तू ठाकुरु तुम पहि अरदासि ॥ जीउ पिंडु सम्रु तेरी रासि ॥ तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥ तुमरी कृषा महि छ्ख घनेरे ॥ कोइ न जानै तुमरा श्रंतु ॥ ऊचे ते ऊचा भगवंत ॥ सगल समग्री तुमरें स्त्रि धारी ॥ तुम ते होइ सु त्र्यागित्राकारी ॥ तुमरी गति मिति तुम ही जानी ॥ नानक दास सदा कुरवानी ॥ = ॥ ४ ॥ सलोकु ॥ देनहारु प्रभ छोडि कै लागहि श्रान सुआइ ॥ नानक कहू न सीमई नित्तु नावै पति जाइ ॥१॥ श्रसटपदी ॥ दस वसत् ले पार्छ पापै ॥ एक वसतु कारनि विस्तोटि गवावै॥ एक भी न देइ दस भी हिरि लेइ ॥ तउ मृडा कहु कहा करेइ ॥ जिसु ठाकुर सिउ नाही चारा ॥ ता कउ कीजैंसद नमसकाराः॥ जा कै मनि प्रश्रु मीठा ।। सरव सूख ताह मिन वृठा ।। अपना हुकमु मनाइआं ।। सरव थोक नानक तिनि पाइआ ॥१॥ अगनत साहु अपनी दे रामि II खात पीत वस्तै अनद उलासि II अपुनी अमान कछ बहुरि साहु लेइ ॥ आगित्रानी मनि रोसु करेइ ॥ श्रपनी परतीति त्राप हो खोवै ॥ बहुरि उस का निस्वासु न होवै॥ जिस की वसतु तिसु श्रागे राखें ॥ प्रभ की श्रागिश्रा माने मार्थे॥ उस ते चउगुन करें निहाला ॥ नानक साहितु सदा दहत्राला ॥२॥ श्रनिक भावि माइश्रा के हैंत ॥ सरपर होवत जानु अनेत ॥ लावै ॥ श्रोह बिनसै उहु मनि रंग् निरत्व की छाइत्रा सिउ पछुताचै ॥ जो दीसै सो चार्लनहारु ॥ लपटि रहिस्रो तह श्रंध स्रधारु ॥ बटाऊ सिउ जो लावे नेह ॥ ता कउ हाथि न आवे केह ॥ मन हरि के नाम की प्रीति मुखदाई ॥ करि किरपा नानक आपि लए लाई ॥ सनाइथा ॥ मिथिया हउमै . इटंब तन ममता मास्त्र्या ॥ मिथित्रा राज जोवन धन माल ॥ मिथित्रा काम मिथित्रा स्थ इसती अस्य वसत्रा ॥ मिथित्रा रंग ऋोध विकराल ॥ संगि माइश्रा पेलि इसता ॥ मिथिया धोह मोह श्रमिमात ॥ मिथिया साध श्रापम ऊपरि करत गुमानु ॥ श्रसथिरु मगति नानक जपि जपि श्रीवें इरि के चरन ॥ ४॥ मिथिया सवन पर निंदी मुनहि ॥ मिथिमा इनत पादरच कउ हिरहि ॥ मिथिया नेत्र पेखत

**表本本本本本本本語(表表本本本本本本)本** ॥ मिथिया रसना भोजन रूपाद मिथित्र्या चरन परितकार कउ धावहि ॥ मिथित्र्या मन परलोभ लुभावहि ॥ मिथित्रा तन नही परउपकारा ॥ मिथित्रा लेत विकारा ॥ विनु वूमें मिथित्रा सम मए ॥ नानक हरि हरि नाम लए ॥ ५ ॥ विरथी साकत की श्रारजा ॥ साच विना कह होवत स्चा ॥ विरथा नाम विना तनु श्रंध ॥ मुखि श्रावत ता के दुरगंध ।। विनु सिमरन दिनु रैनि वृथा विहाइ ।। मेघ विना जिउ खेती जाइ ॥ गोविद भजन विनु वृथे सभ काम ॥ जिउ किरपन के निरारथ दाम ॥ धंनि धंनि ते जन जिह घटि वसित्रो हरि नाउ ॥ नानक ता के विल विल जाउ ॥६॥ रहत श्रवर कछु श्रवर कमावत ।। मनि नही प्रीति मुखहु गंढ लावत ।। जाननहार प्रभृ परवीन ।। बाहरि भेख न काहू भीन ।। अवर उपदेसे आपि न करे ।। श्रावत जावत जनमें मरें ॥ जिस के श्रंतरि वसे निरंकारु की सीख तरें संसार । जो तुम भाने तिन प्रभु जाता ।। नानक उन जन चरन पराता ॥ ७ ॥ करउ वेनती पारब्रहम्र सम् जानै ॥ अपना कीत्रा त्रापहि मानै ॥ त्रापहि त्राप त्रापि करत निवेरा H द्रि जनावत किसै बुक्तावत नेरा ॥ उपाव सित्रानप ते सगल जानै त्र्यातम की रहत ॥ जिसु रहत ॥ सभु कछु तिसु लए लड़ि लाइ ॥ थान थनंतरि रहिश्रा समाइ ॥ सो सेवकु किरपा करी ।। निमख निमख जपि नानक हरी ॥ = सलोक ॥ काम क्रोध अरु लोभ मोह विनिस जाइ अहंमेव ॥ नानक प्रभ सरखागती केरि प्रसादु गुरदेव ॥ १ ॥ असटपदी ॥ जिह प्रसादि माहि ॥ जिह श्रंमृत खाहि ।। तिस्र ठाकुर कउ रखु मन लावहि ॥ तिस कउ सिमरत सुगंधत तनि परमगति पाविह ।। जिह प्रसादि वसहि सुख मंदरि ।। तिसहि धित्राइ सदा मन अंदरि ॥ जिह प्रसादि गृह संगि सुख वसना ॥ आठ पहर सिमरहु तिसु रसना ॥ जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥ नानक सदा धित्राईऐ धित्रावन जोग । १ ।। जिह प्रसादि पाट पटंबर हढावहि ॥ तिसहि तिश्रागि ग्रवर लुभावहि ।। जिह प्रसादि कत स्रखि पहर ता का जसु गावीजै ॥ जिह प्रसादि

जसु रसन बखाने ॥ जिह काऊ मानै । म्रुखि ता को प्रसादि तेरी रहता धित्राइ केवल ħ मन सदा पति सेती पावहि ॥ नानक दरगह मान लिय लागह देही जिह प्रसादि आरोग कंचन जिह प्रसादि तेरा त्र्योला ब्रिट तेरे जिह प्रसादि कहत n कें त्रभ प्रभ ता जिह ठाकर जिह सामि सिमरह मन सामि देह ।। नानक ता की भगति करेह तिस सिमरत 11 मन जिह प्रसादि श्रम्ब हसति ग्रसवारी ॥

राख् मिलख धना ॥ कउ कवह न विसारी ॥ जिह प्रसादि वाग परोइ प्रभु त्रपुने मना ॥ जिनि तेरी मन बनत बनाई ॥ ऊठत धिआइ जो एक श्रलखें सद तिसहि धित्राई ॥ तिसहि

बहुदान ॥ मन आठ नानक तेरी रखें ॥ ४॥ जिह प्रसादि करहि पुन पहर करि तिस का घित्रान ॥ जिह प्रसादि त् आचार विउहारी ॥ तिसु प्रम कउ सासि सासि चितारी।। जिह प्रसादि तेरा सूंदर रूपु ॥ सो प्रभु सिमरहु सदा अनुषु ॥ जिह प्रसादि तेरी नीकी जाति ॥ सो प्रमु सिमरि सदा दिन रात ।। जिह प्रसादि तेरी पति रहै ॥ गुर प्रसादि नानक जसु कहै ॥ ४ ॥ जिह प्रसादि सुनहि करन नाद ॥ जिह प्रपादि पेखहि विसमाद ॥ जिह

प्रसादि: बोलहि श्रंमृत रसना ॥ जिह प्रसादि सुखि सहजे बसना ॥ जिह जिह प्रसादि संपूरन फलहि ॥ जिह प्रसादि प्रमादि इसत् कर चलिह। प्रमादि सखि जिड ऐसा प्रभातिश्रागि श्रास ॥ ग्रह प्रमादि कत लागह जागहु॥६॥ जिह प्रमादि तं प्रगढ़ संसारि ॥ तिस्र प्रभ मनदु विसारि ॥ जिह प्रसादि तेरा पग्ताप्र ॥ रे मन प्रसादि तेरे कारज पूरे तिसहि सदो li जान ।। जिह प्रसादि तं पानिह साच ॥ ₹ मेरे सिउ सम की गति होइ !! नानक राच ॥ जिह प्रमादि जापु जप जपाए जपै सो

हरिगुन गाउ ॥ प्रभ किरपा ते होइ प्रगासु ॥ प्रभू दइआ ते कमल निगासु ॥ प्रभ सु प्रसंन वसे मिन सोइ ॥ प्रभ द्इत्रा ते मित ऊतम होइ । सरव निधान प्रभ तेरी मझ्या ।। त्रापहु कञ्चू न किनहू लइत्या ।। जितु जितु लावहु तितु तितु लगहि हरि नाथ।। नानक इन कै कञ्च न हाथ।। ८।। ६।। सलोकु।। अगम अगाधि पारत्रहमु सोइ ।। जो जो कहै सु मुकता होइ ।। सुनि मीता नानक विनवंता ॥ साध जना की अचरज कथा ॥ १ ॥ असटपदी ॥ साध के संगि मुख ऊजल होतं।। साध संगि मल्ल सगली खोत।। साध कै संगि मिटै अभिमानु ।। साध कै संगि प्रगटै सुगित्रानु ।। साध के संगि नुक्ते प्रभु नेरा ।। साध संगि सभु होत निवेरा ॥ साध के संगि पाए नाम रतन ॥ साध के संगि एक ऊपरि जतन वरने कउनु प्रानी ॥ नानक साध की महिमा साध की सोभा प्रभ कै संगि अगोचर मिलै।। साध कै माहि समानी ॥ १ ॥ साध के संगि आवहि वसि पंचा संगि साध मुंचा ॥ साध संगि होइ सम की रेन ॥ साध संगि घावै ॥ साध ॥ साध कै संगि न कतहं संगि संगि माइत्रा ते भिंन ॥ साध संगि संगि दुसमन सभि मीत 11 साध्र सिउ नही वैरु ॥ साध संगि किस के को मंदा संगि नाही 11 साध संगि साध परमानंदा ॥ साध के संगि नाही हउ तापु ॥ साध के संगि श्रापु ॥ श्रापे जानै साध वडाई ॥ नानक साध प्रभृ वनि स्राई संगि न कबह धावे ॥ साध के संगि सदा सुखु पावै कें अगोचर लहै। साधु संगि अजरु सहै थानि ऊचै ॥ साधू के संगि महलि पहुचै ॥ साध दड़े सिम धरम ॥ साध के संगि केवल पारब्रहम पाए नाम निधान।। नानक साधू के कुरवान ॥ संगि मीत क्रटंव निसतारे ॥ साध संगि साजन साध संगि ते पावै जिसु धन को सभ H कै धरम राइ करे सेवा ॥ साध संगि सोभा सुरदेवा संगि साधू साध पाप पलाइन 11 अंमृत गुन् गाइन गंमि साध नानक 11 संगि

(२७२)

सफल जनंम ॥ ५ ॥ साघ कै सीग नही कहु घाल ॥ दरसतु भेटत होत

निहाल ॥ साघ कै सीग कल्लत हर ॥ साघ कै सीग नरक परहरें ॥ साघ कै सीग नरक परहरें ॥ साघ कै सीग नरक परहरें ॥ साघ कै सीग नरक परहरें ॥ साघ के सीग निहाल ॥ साघ के सीग निहरत हिर मेला ॥ जो हलें सोई फलु पाव ॥ साघ के सीग निहरता जावें ॥ पारवहम साघ रिंद वसे । नानक उपरें साघ धुनि रसें ॥ ६ ॥ साघ के सीग धुनउ हिरे नाउ ॥ साघ सीग हिरे के गुन गाउ ॥ साघ के सीग न मन ते विसरें ॥ साघ सीग सरपर निसतरें ॥ साघ के सीग नम ते विसरें ॥ साघ के सीग धिट घटि हीठा ॥ साघ सीग मए आगिआकारी ॥ साघ सीग गित भई हमारी ॥ साघ के सीग मिटे सिभ रोग ॥ नानक साघ भेटे सीजोग ॥ ७ ॥ साघ की महिमा वेद न जानिह ॥ जेता सुनहि तेता विख्यानिह ॥ साघ की उपमा विद्व गुण

जेता सुनिह तेता बिल्ज्यानिह ॥ साध की उपमा विहु गुण ते द्रि ॥ साध की उपमा रही भरपूरि ॥ साध की सोमा का नाही अंत ॥ साध की सोमा सदा बेअंत ॥ साध की सोमा ऊच ते ऊची ॥ साध की सोमा मृच ते मूची ॥ साध की सोमा साध बनि आई ॥ नानक साध प्रम मेट्टन माई ॥ = ॥ ७ ॥

सलोकु ।। मिन साचा मुखि साचा सोइ ।। श्रवरु न पेलै एक्सु विज्ञ कोइ ।। नानक इह लख्ख श्रह्मिणश्रानी होइ ।। १ ॥ श्रम्मिणश्रानी होइ ।। १ ॥ श्रम्मिणश्रानी सदा निरलेप ।। जैसे जल पिह कमल श्रमेष ।। श्रम्मिणश्रानी सदा निरदोख ।। जैसे सरु सर्व कउ सोख ॥ श्रम्मिणश्रानी कै दसिट समानि ।। जैसे राज रक कउ लोगे तुलि पवान ।। श्रह्मिणश्रानी कै धीरजु एक ।। जिउ बसुधा कोऊ सोदे कोऊ चंदन लेप ।। श्रह्मिणश्रानी को इहै गुनाउ ।। नानक जिउ पावक

का सहज सुभाउ ॥ १॥ ज्ञहमिश्यानी निरमल ते निरमला ॥ जैसे मैंखु न लामें जला ॥ ज्ञहमिश्यानी के मिन होइ प्रगासु॥ जैसे घर ऊपरि ज्ञारासु॥ ब्रहमिश्यानी के मित्र सन्नु समानि ॥ ब्रहमिश्यानी के नाही ग्रमिमान ॥ ब्रहमिश्यानी ऊच ते ऊचा ॥ मिन अपने है सम ते नीचा ॥ ब्रहमिश्यानी से जन मए ॥ नानक ज्ञिन प्रश्चे श्रापि करेह ॥ २ ॥ ब्रहमिश्यानी संगल की रोना ॥ ज्ञातम रसु प्रहमिश्यानी चीना ॥ ब्रहमिश्यानी की सम ऊपरि महश्या॥ ब्रहमिश्यानी चे कहु सुरा न महश्या॥ ब्रहमिश्यानी सद्रा समहरसी॥

**表本表表表表表表表表表表表表表表表表表表** वहमगित्रानी को **ग्रंमृतु** दसिट वरसी ।। वहमगित्रानी वंधन ते मुकता ।। त्रहमगित्रानी की निरमल जुगता ॥ वहमगित्रानी भोजनु गित्रान ॥ नानक वृहमगित्रानी का वृहम धित्रानु वहमगित्रानी एक ऊपरि श्रास व्हमगित्रानी 11 का के गरीवी समाहा ॥ वहमगिश्रानी वहमगित्रानी परउपकार उमाहा।। वृहमगित्रानी के नाही धंधा ।। वृहमगित्रानी ले धावतु वंधा ॥ वृह्मगित्र्यानी के होइ सु भला ॥ वृहमगित्रानी बहमगित्रानी संगि उधारु - 11 सगल 11 नानक वृहमिगियानी जपै सगल संसाम ॥ ४ ॥ वृहमिगियानी के एके रंग ॥ र्भे वसें प्रभु संग ॥ वृहमगित्रानी क नामु अधारु ॥ नामु परवारु । बृहमगि यानी सदा सद वृहमगित्रानी ऋहंबुधि तित्रागत ॥ वृहमगित्रानी के मनि परमानंद ॥ वहमगित्रानी घरि अनंद ॥ वृहमगित्रानी सदा सुख निवास ।। नानक वृहमगित्रानी का नही विनास ।। ५ ।। वृहमगित्रानी वेता ॥ वहमगित्रानी एक संगि हेता ॥ वहमगिश्रानी के होइ अचिंत ॥ वृहमगित्रानी का निरमल मंत ॥ व्हमगित्रानी त्रापि ॥ वृहमगित्रानी प्रभु का वड परताप का दरसु बडभागी पाईऐ ॥ वहमगिश्रानी वहमगित्रानी जाईऐ ॥ वृहमिगयानी कउ खोजिह चलि महेसर 11 त्र्यापि परमेसुर ॥ ६ ॥ वहमगित्रानी नानक वृहमगित्रानी बृहमगित्रानी के सगल मन माहि ॥ वहमगित्रानी वृहमगित्रानी जानै भेद्र **अदे**सु 11 कउ सदा कथिश्रा न जाइ अधाख्यरु ॥ वहमगित्रानी वृहमगित्रानी की मिति कउनु ठाकुरु 11 वखानै व्हमगित्रानी जानै गति 11 व्हमगित्रानी वृहमगित्रानी कउ सदा श्रंतु नमसकारु न पारु ॥ नानक सुसिट का करता ॥ वृहमिगित्रानी सद वहमगित्रानी सभ मुकति जुगति मरता ॥ बहमगित्रानी जीश्र दाता 11 पुरखु विधाता ॥ वहमगित्रानी व्हमगित्रानी पूरन अनाथ वहमगित्रानी का नाथ का सभ ऊपरि हाथु

॥ ब्रह्मिश्रानी का सगल श्रकारु ॥ ब्रह्मिगित्रानी आपि निरंकारु ॥ ब्रहमगित्रानी सोमा ब्रहमगित्र्यानी की ब्रहमगित्र्यानी वनी ।। नामक सरव का धनी ।। = ॥ = ।। सलोकु ।। उरिधारै जो र्यंतरि नाम्र ।। सरव में पेले भगवात ॥ निमल निमल ठाकर नमसकारे निसतारे ॥ १ ॥ ॥ मिथिया ग्रसटपदी रसना परस ॥ मन महि श्रीति निरंजन दरस 11 पर पेखें नेत्र ॥ साथ की टहल संत संगि हेत ॥ करन न सने काह की आनै श्रापम कउ मंदा 11 गुरप्रसादि परहरें ॥ मन की वासना मन ते टरें ॥ इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥

नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥ १ ॥ वैसनो सो स प्रसंन ॥ निसन की माहत्रा ते होह मिन ॥ करम फल की इछा ।। तिस्र वैसनो का निरमल धरम ।। काह नहीं बार्छे ॥ केंद्रल मगति कीरतन समि राचै ॥ होरत किरपाल गोपाल ॥ ऊपरि 11 सम जपारे ॥ श्रोह चैमनो परमगति नानक भगति का रंगु ॥ सगल तियागै दिसट ॥ करि एजे सगल मन ते बिनमें सगला भरम मति

संगि पापा मल खोरी ।। तिसु भगउती की परीति ॥ द्यापे निमन करें नित नोति॥ मन तन ऐमा मगउती चमाप्रै ।। नान्क महि जो मन परनेथे ॥ 11 ३ ॥ सो पंडित राम पीर्व ॥ उसु पडिन के स्म ।। राम नाम सारु की कथा हिन्दें बसाउँ॥ मो पंटित फिरि ॥ बेद पुरान निमृति युर्भ मृत्र ॥ युवन महि बरना कउ दे उपदेमु ॥ नानक उसु पडित कउ सन्य को सिम्रानु॥ चहु यस्ना महि जर्प कोऊ जो जर्प निम की गति होह ।। माध मंगि पार्व जन कोए।। बरि रिर्ण उन्धारं ॥ पतु भेन सुध्द पाथर वड नार्र यउगर नामु ॥ कलियाम रूप मंगन गुण गाम ॥ कार न पाईंग् धर्मन ॥ नानरः नियु मिन् जियु निष्या धरि करिन ॥

जिस के मिन पारव्रहम का निवासु ॥ तिस का नामु सित राम त्रातम रामु तिसु नद्री त्राइत्रा ॥ दास द्संतरा भाइ तिनि पाइत्रा जानु ॥ सो दासु दरगह परवानु निकटि हरि किरपा करें ।। तिसु दास कड दास कउ आपि सभ सोभी सगल संगि श्रांतम उदास जुगति नानक राम दासु ॥६ ॥ ऐसी प्रभ की श्रागिश्रा श्रातम हितावे ॥ जीवन मुकति सोऊ कहावै तैसा हरख़ तैसा उसु सागु ॥ सदा अनंदु तह नही विद्योग ॥ तैसा ग्रंमृत तैसी सगरन तैसी उस माटी विख खाटी श्रिममानु ॥ तैसा रंकु तैसा राजानु ॥ जो वरताए जुगति ॥ नानक त्रोहु पुरखु कहीएं जीवन मुकति ॥ ७ ॥ पारबहम के सगले ठाउ ॥ जितु जितु घरि राखें तैसा तिन नाउ ॥ त्रापे करन जोग्र ।। प्रभ भावें सोई फुनि होगु 11 पसरिश्रो अनत तरंग ॥ लखे न जाहि पारत्रहम के रंग ॥ जैसी मति ।। पारत्रहम्र करता अविनास 11 सदा सदा सदा भए निहाल ॥ = ॥ ६ ॥ सलोकु ॥ उसतित नानक श्रनेक जन श्रंत न पारावार ॥ नानक रचना प्रभि विधि अनिक प्रकार ॥ १ ॥ असटपदी ॥ कई कोटि होए पूजारी ।। कई कोटि कई कोटि ग्राचार भए विउहारी तीरथ कोटि वन भ्रमहि उदासी ॥ कई कोटि वेद के स्रोते ॥ कई धारिह ॥ कई कोटि तपीसर होते ॥ कई कोटि त्रातम धित्रानु कावि वीचारहि ॥ कई कोटि नवतन नाम धित्राविह ॥ नानक पाविह ॥ १ ॥ कई कोटि भए अभिमानी ॥ कई कोटि कई कोटि किरपन कठोर ॥ कई अंध अगियानी 11 कोटि कई कोटि त्रातम निकोर ॥ हिरहि परदरव कउ 11 परदूखना करहि ॥ कई कोटि माइत्रा सम माहि ॥ कई कोटि तितु तितु लगना ॥ नानक करते की भ्रमाहि जित् जित् लावह करता रचना ।। २ ।। कई कोटि सिध जती जोगी राजे कई भोगी कोटि पंखी 11 सरप कोटि कोटि कई पाथर विरख निपजाए - 11 पवगा वेसंतर ॥ कई देस कोटि भू मंडल कोटि

IN ON THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND

सप्तीत्रर सर नल्यत्र ॥ कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ॥ सगत समग्री अपने स्रति धारे ॥ नानक जिसु जिसु मार्वे तिसु तिसु

निसतारे ॥ ३ ॥ कई कोटि राजस तामस सातक ।। ॥ कई कोटि कोए स्तन समुद्र ॥ वेद प्रगन सिमृति श्ररु सासत कई कोटि नाना प्रकार जीत ॥ कई कोटि कीए चिर जीवे ॥ कोटि गिरी मेर मुतरन थोते ॥ कई कोटि जरुय किंनर पिसाच ॥ कई कोटि भूत प्रेत स्कर मृगाच ॥ सभ ते नेरें सभह ते दरि ॥ नानक श्रापि श्रालिपतु रहिश्रा भरपूरि ॥ ४ ॥ कई कोटि के वासी ॥ वई कोटि नरक सुरग निमासी ॥ कई कोटि जनमहि जीनहि मरहि ॥ कई कोटि वह जोनी फिरहि ॥ कई वेंठत हो खाहि ॥ कई कोटि घालहि यिक पाहि॥ कई कोटि कीए घनवंत ॥ कई कोटि माइत्रा महि चिंत ॥ जह जह भागा ।। नानकसभुकिछुप्रभ कैहाथे॥ ५॥ कई कोटि भए वेरामी ॥ राम नाम संगि तिन लिप लागी ॥ कई कोटि प्रम कउ खोजंते ॥ श्रातम महि पाग्यहमु लहंते ॥ कई कोटि पिश्राम ॥ तिन कउ मिलिश्रो प्रभु श्रीनास ॥ कई कोटि मागहि ॥ पारबृहम तिन लागा रंगु ॥ जिन कउ सुप्रमंत ॥ नानक ते जन सदा धनि धनि ॥ ६ ॥ कई कोटि खाणी होए अपवार थ्ररु खंड ॥ कई कोटि श्राकाम गृहमंड ॥ कई कोटि पमरियो पामार ॥ कई जुगति कीनो निसंधार ।। कई नार सदा सदा इकु एकंकार । कई कोटि कीने बहु भाति ॥ प्रभु ते होए प्रभ माहि ममानि ॥ ता का यंतु न जार्न कोइ॥ आपे आपि नानक प्रमु सोइ ॥ ७॥ कई कोटि पारवृहम के दाम ॥ तिन होरत परगाम ॥ वर्द कोटि नत के बेने ॥ मदा निहारहि एको नेत्रे ॥ वर्ष कोटि नाम रमु पीनहि ॥ अमर भए सद सद ही जीनहि॥ पई गीटि नाम गुन गापरि ॥ श्रातम गीन गुन्ति महत्रि समापरि ॥ श्रप्तने जन कड मानि मानि ममारे॥ नानक झोइ परमेनुर के विझारे ॥ = ॥ १० ॥ गर्नारः ॥ करन कारण प्रमुख्य है दूसर नाही कोह॥ नानक <sup>तिमु</sup> पनिहारमा जनि पनि महीसनि गोर ॥ १॥ अमुहपदी ॥ करन पगरन पर्रने जोगु ॥ जो पिनु मार्च मोई होगु ॥ पिन महि धारि

श्रंतु नही किञ्ज पारावारा॥ हारा ॥ हुकमे धारि अधर रहावे ।। हुकमे उपजै हुकमि समावे ।। हुकमे ऊच नीच विउहार ॥ हुकमे अनिक रंग परकार ॥ करि करि देखें अपनी विडिआई ॥ नानक सभ महि रहित्रा समाई ॥१॥ प्रभ भावे मानुख गति पावे ॥ प्रभ भावें ता पाथर तरावें ॥ प्रभ भावें विद्य सास ते राखें ॥ प्रभ भावें ता हरिगुरा भारवे ॥ प्रभ भावे ता पतित उधारे 11 श्रापन वीचारे ॥ दुहा सिरिश्रा का ग्रापि सुग्रामी खेलै विगसै 11 ॥ जो भावें सो कार करावे ॥ नानक दसटी अवरु न त्रावे ॥ २ ॥ मानुख ते किआ होइ त्रावै ॥ जो तिसु भावे कहु सोई करावें ॥ इस कें हाथि होइ ता सभु किछु लेइ ॥ जो तिस ॥ अनजानत विखिया रचे महि 11 जे जानत वचै भृला दह दिसि धार्ये ॥ निमख माहि 11 भरमे ि फिरि त्रावें ।। करि किरपा जिसु त्रपनी भगति देड ।। नानक ते जन नामि मिलेइ ॥ ३॥ खिन महि नीच कीट कउ राज पारवहम गरीव निवाज ॥ जा का इसटि कछ् न ततकाल दहदिस प्रगटावै ॥ जा कउ अपुनी करे वखसीस ॥ ता का लेखा न गर्ने जगदीस ॥ जीउ पिंडु सभ तिस की रासि घटि त्रगास ॥ अपनी वरात आपि वनाई पूरन ब्रहम जीवै देखि वडाई ॥ ४॥ इस का वलु नाही इसु हाथ ॥ करन करावन ॥ त्रागित्राकारी वपुरा जीउ ॥ जो तिसु भावै सोई थीउ ॥ कबहू ऊच नीच महि वसै ॥ कबहू हसै ॥ कबह चिंद विउहार ॥ कवहू ऊभ **अकास** निंद त्र्यापि मिलावग्गहार ॥ ५ ॥ कबहू वेता ब्रहम बीचार ॥ नानक सोइ रहै दिनु राति भाति कवह 11 क्रोध विकराल ॥ कबहूँ सरव की होत रवाल ॥ कवहू होइ अपकीरति महि आवै॥ राजा ॥ कबहू भेखारी नीच का साजा ॥ कबहू भला कहावे ॥ जिउ प्रभु राखें तिव ही रहै ॥ गुर प्रसादि पंडितु होइ करे नानक सन्त कहै कवह 11 & 11 धित्रानु ॥ कवहू तट तीरथ इसनान ॥ कवहू मोनि धारी लावै साधिक मुखि गित्रान ॥ कवहू कीट हसति पतंग होइ जीत्रा ॥ त्रनिक 水水水水水 水水 水水水水水

२७ट जोनि भरमै भरमीत्रा ॥ नाना रूप जिंउ स्त्रामी दिखारै ॥ निउ प्रभ भाग तिवै नचानै ॥ जा तिसु भानै सोई होइ ॥ नानक दृजा अप्रक न कोइ ॥ ७॥ कप्रहू साध सगति इहु पार्पे ॥ उसु असथान ते नहरि न आर्ते ॥ अतरि होइ गिम्रान परगासु ॥ उसु असथान का नहीं बिनासु ॥ मन तन नामि रते इक रिग ॥ सदा बसिंह जलु आइ खटाना ॥ विड पारब्रहम के समि ॥ जिउ जल महि जोती सिंग जोति समाना ॥ मिटि गए गत्रन पाए विस्नाम ॥ नानक

त्रसटपदी ॥ जिस कै यतिर राज त्रभिमानु ॥ होत्रत सुत्रानु ॥ जो जानै मैं जोतनततु ॥ सो होत्रत विसटा का जतु ॥ त्रापस क्उ करमवतु क्हावै ॥ जनिम मरे बहु जोनि श्रमावै॥ धन भृमि का जो करें गुमातु ॥ सो मृरखु अधा अगिआतु ॥ करि किरपा जिस के हिरदें गरीबी बसाने ।। नानक ईहा मुकतु आगे छुछ पानै ॥ १ ॥ धनवता होइ करि गरवावै ॥ तृख समानि कहु स<sup>गि</sup> न जारे ॥ वहु लसकर मानुख ऊपरि परे त्रास ॥ पल भीतरिताका होइ निनास ।। सम ते स्राप जानै यलवतु ॥ खिन महि होइ <sup>जाइ</sup>

प्रभ के सद दुरनान ॥ = ॥ ११ ॥ सलोकु ॥ सुग्वी वसे मसकीनीत्रा त्रापु निपारि तले ॥ पडे वडे अहकारीया नानक गरवि गले ॥१॥

सो नरक पाती

॥ किसै न वदे आपि अहकारी ॥ धरमराइ तिसु करे सो जनु नानर सुत्रारी ॥ गुरप्रसादि जा का मिटै स्रभिमानु П दरगह परवानु ॥ २ ॥ कोटि करम करें हउ धारे ॥ स्रम्र पावें स्गने करे अहकार । नरक सुरग निरथारे ॥ अनिक तपसिया फिरि अपतार ॥ अनिक जतन करि आतम नही हुनै ॥ जो मला कहाने।। तिसहि मलाई श्रापम कड निकटिन आर्थै।। सरव की रेन जा का मन होइ॥ ता की निरमल सोइ ॥ ३ ॥ तम लगु जाने स्रभ ते कछु होइ ॥ तम इस

क्उ मुखु नाही कोइ ॥ जर इह जाने में किन्तु करता ॥ तव लगु गरम महि फिरता ॥ जन धारै कोऊ वैरी मीतु ॥ तन लगु निह्चलु नाही चीतु ॥ जर लगु मोह मगन सगि माइ ॥ तर लगु धरमराइ ते गुरप्रमादि **क्रिया** वधन खटे उठि घार्वे ॥ सहम लग्व

本法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 माइत्रा पार्छ पार्वे ।। त्रानिक भोग विखिश्रा के न तुपतार्वे खिप खिप मरे ॥ विना संतोख नही कोऊ नह काजै चृथे मनोरथ सुपन सभ - 11 रंगि नाम सरव सुख किसे परापति होइ वडभागी 11 करन ऋापे करावन हरि जापि ॥ सदा नानक ¥ 11 सदा करन करावन जैसी कें करनेहारु हाथि कहा वीचारु इस  $\Pi$ **इस**िट 11 त्रापि प्रभु सोइ।। जो किछु कीनो सु अपने तेसा होइ ॥ यापे यापि रंगि ॥ सभ ते दूरि सभहू के संगि ॥ युक्ते देखे करे विवेक त्रापिह अनेक । मरें न विनसें आवें न जाइ ॥ नाानक सद ही रहिया समाइ ॥ ६ ॥ यापि उपदेसै समभै यापि ॥ ग्रापे रचिश्रा त्रापन विसथारु साथि ॥ त्रापि कीनो 11 समु कछु उस का करनेहारु ॥ उस ते मिन कहतु किछ् होइ П थान एकै सोइ ॥ अपुने चलित आपि करणैहार ॥ कउतक करें रंग आपार ॥ मन महि त्रापि मन त्रपुने माहि ।। नानक कीमति कहनु न जाइ।। ७॥ प्रभु सुत्रामी ॥ गुरपरसादि किनै विख्यानी ॥ सच सति कीना ।। कोटि मधे किनै विरले चीना ।। भला भला सभ्र निरमल रूप ॥ अति सुंदर ग्रपार ग्रनृप 11 भला तेरा सुनी स्रवन वख्यागी॥ पवित्र विट विट निरमल तेरी वागी ॥ पुनीत ॥ नामु जपै नानक मिन प्रीति ॥ = ॥ १२ पवित्र पवित्र सरिन जो जनु परै सो जनु उधरनहार ॥ संत की बहुरि अवतार ॥ १ ॥ असटपदी वहुरि कै निंदा नानका द्खिन त्यारजा घटै।। संत के द्खिन जम ते नही छुटै [] द्खिन सुखु समुं जाइ ॥ संत के द्खिन नरक महि पोइ ॥ संत द्खनि मति होइ मलीन ।। संत के द्खनि सोभा ते हीन हते कउ रखे न कोइ ॥ संत के दृखनि थान असडु होइ॥ संत कृपाल कृपा जे करें ॥ नानक संत संगि निंदक भी तरे ॥ १ ॥ संत के ते मुखु भवे।। संतन के दूखनि काग जिउ लवे।। संतन के दूखनि सरप जोनि पाइ ॥ संत के द्खनि तृगद जोनि किरमाइ ॥ संतन त्सना महि जलै ॥ संत के दूखिन सभु को छलै ॥ संत के दूखिन तेजु सम्र जाइ।। संत के द्रविन नीचु नीचाइ ॥ संत दोखी का थाउ को नाहि॥ **表述表述恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋** 

नानक संत भावें ता त्रोड़ भी गति पाढ़ि॥ २ ॥ संत का निंदकु महा अतताई ॥ संत का निंदकु खिनु टिकनु न पाई ॥ संत महा हतिश्रारा ॥ संत का निंदक परमेसरि मारा ॥ संत का ते हीनु । संत का निंदक दुखी आ अरु दीनु ॥ संत के निंदक कउ सरव रोग ॥ संत के निंदक कउ सदा विज्ञोग ॥ संत की निंदा दोल महि दोख़ ॥ नानक संत भावे ता उस का भी होइ मोएस॥३॥ संत का दोली सदा अपिवतु ॥ संत का दोखी किसै का नही मितु ॥ संत के दोखी कउ डानु लागै ॥ संत के दोखी कउ सभ वित्रागै ॥ संत का दोखी महा अहंकारी ॥ संत का दोखी सदा विकारी ॥ मंत का दोखी जनमैं मरें ॥ संत की दूखना सुख ते टरें ॥ संत के दोखी कउ नाही ठाउ ॥ नानक संत भावे ता लए मिलाइ ॥ ४ ॥ संत का दोग्बी अधवीच ते ट्रटै ॥ संत का दोखी किर्तै काजि न पहुँचै॥ संत के दोखी कउ उदिग्रान अमाईएँ॥ संत का दोखी उभड़ि पाईएे।। संत का दोखी ग्रंतर ते थोथा ।। यिना मिरतक की लोथा॥ संत के दोखी की जड़ किछु श्रापन बीजि श्रापे ही खाहि ॥ संत के दोखी कउ अवरु न राखनहारु॥ ॥ संत का दोखी ६उ संत भाव ता लए उवारि निललाइ ।। जिउ जल बिहुन मछुली तङ्फड़ाइ ।। भूखा नहीं राजें ॥ जिउ पायकु ईधनि नहीं धार्ये॥ संतका दोखी छुटें ॥ संत का दोखी इफेला ॥ जिउ ययाङ तिल खेत माहि दहेला धरम ते रहत ॥ मंत का दोखी सद मिथिया कहत ॥ का धुरि ही पदया ॥ नानक जो तिसु मार्च सोई थिया का दोखी विगइ रुप्र होइ आइ ॥ संत के दोखी कउ दरगह मिलै सजाइ ॥ संत का दोखी सदा सहकाईऐ ॥ संत का दोखी न न जीर्माएँ ॥ संत के दोखी की पुजैन आसा ॥ संत का दोखी उठि चर्ल निरासा ॥ संत के दोखि न उसटै वैसा कोई होइ ॥ परुषा किरत न मेटें कोड ॥ नानक सोइ ॥ ७ ॥ सम घट विस के झोड़ करनेहारू ॥ सदा सदा विस नममकारु ॥ प्रम की उसनति करह दिन सानि गिरानि ॥ सम्र कह्न वरते तिम का कीया । जैमा

बरे नैगा को थीमा ॥ भवना खेल भावि कार्नहार ॥ इसर कउल सक्ककककककककककककककककककककककक कहै वीचारु ॥ जिसनो कृपा करै तिसु आपन नामु देइ 11 नानक जन सेइ ॥ = ॥ १३ ा। सलोक्क 11 तजहु सिञ्चानप स्ररि जनहु सिमरहु हरि हरि राइ एक आस हरि 11 मनि रखह जाइ ॥ १ ॥ असटपदो ॥ मानुख दुख् की टेक भरम् भड वृथी सभ जानु ॥ देवन कउ एकै भगवानु ॥ जिस कै दीएे रहै अघाइ।। बहुरि न तुसना लागें आइ ।। मारें राखें एको आपि ॥ मानुख कै नोही हाथि ॥ तिस का हुकमु दूभि सुखु पोइ ।। तिस का नाम्र रख़ परोइ ।। सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ ॥ नानक ∙न महि करि निरंकार १ ॥ उसतति मन ॥ करि मन मेरे रसना अंमृत विउहार निरमल पीउ ॥ सदा सहेला करि 11 लेहि जीउ ॥ नैनह पेख़ ठाक़र का रंगु ॥ साध संगि चलउ मारगि गोविंद !! मिटहि पाप जपीऐ हरि विंद ।। ॥ चरन ।। हरि दरगह कर हरि करम स्रवनि हरि कथा नानक ऊजल ॥ २॥ वड भागी ते जन जग माहि ॥ सदा हरि सदा के से धनवंत गाहि।। राम नाम जो करहि वीचार ॥ गनी संसार ॥ मिन तिन मुखि बोलिहि हरि मुखी ॥ सदा सदा जानह एक एक पछाने ।। इत उत की स्रोह सोभी जाने ॥ नाम मानिश्रा ॥ नानक तिनहि निरंजनु जानिश्रा जिस का मन 11 सुभौ ॥ तिस की जानह गुर प्रसादि त्रापन त्रापु त्सना हरि जसु कहत ।। सरव रोग ते त्रोहु हरि जनु रहत साध संगि हरि सोई निरवानु केवल वख्यानु॥ गृहसत महि कीरतन्र जन की त्रासा ॥ तिस की कटीएे जम की फासा जिस्र नानक तिसहि पारब्रहम की जिसु मनि भूख ।। न लागहि ४ ।। जिस कउ हरि प्रमु मिन चिति यावै ॥ सो संतु स्रहेला नही **डुलावे ।। जिसु प्रभु अपुना किरपा करें ।। सो सेवकु** कहु ते ।। जैसा सा तैसा दसटाइत्रा ।। त्रपुने कारज महि ऋापि समाइआ ।। साधत सोधत सोधत सीिकत्रा ।। गुरप्रसादि तत् वृभित्रा ॥ सभ्र इ.च देखउ तव सम्रु िकछु मूलु ।। नानक सो स्खमु ॥ ५ ॥ नह किछु जनमै नह किछु मरे ॥ आपन चित्तु श्राप ही करें ॥ दसिट अनदसिट ॥ आगिंआकारी धारी श्रावन जावन

は同時においては、

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

॥ अविनासी नाही किञ्जु खंड ॥ धारण धारि रहिओ ब्रहमंड अभेर पुरख परताप ॥ आपि जपाए त नानक जाप ॥

सोभाउंत ॥ सगल

उधारन

महि ऋषि ॥ ऋनिक जुगति रचि

॥ प्रभ के सेवक दुख विसारन

ξ

॥ आपे

संसारु उधरै तिन मंत

यापे य्रापि सगल

किरपाल ॥ गुरु का सबद जपि भए निहाल ॥ जन सोई लागे।। जिस ना कृपा करिंड वड भागे।। नाम्र जपत विस्नामु ॥ नानक तिन पुरख कउ उत्तम करि मानु ॥ ७ ॥ जो किञ्च हरि संगि ॥ सहज सुभाइ प्रभ के रंगि॥ सदासदा यसै ॥ प्रभ का की याजन मीठ होवै सो होइ ॥ करणैहारु पछाणै सोइ जैसा सा तैसा इसटाना ।। जिस ते उपजे ऋोड निधान उनह वनि ग्राए सख कउ आपि दीनो मान एको जानु ॥ नानक प्रभ जन् प्रम विरथा जाननहार ॥ जा सलोकु ॥ सरव कला भरपर सिमरनि उधरीएँ नानक तिस बलिहार ॥ १ ॥ असटपदी की चिंता गाढनहार गुोपाल ॥ सरव जीत्रा त्रापे प्रतिपाल ॥ सगल मन माहि ॥ तिस ते विरथा कोई नाहि ।। रे श्रापन कीश्रा कड प्रभ आर्थे आपि ।। जापि ।। अविनासी ॥ जे सउ प्रानी लोचे कोइ ॥ तिसु बितु नाही तेरै किछुकाम ॥ नाही गति नानक जपि एक हरिनाम ॥ १ ॥ रूपवंत होइ प्रभ की जोति सगल घट सोहै।। धनवंता होइ किया को कीऊ कहार्वे जा सम्रुकिछ तिस का दीया दरवे ॥ अति धरा जे प्रभ की कला विना कह धारी । जे को होइ वही दातारु देनहारु जाने गापारु ॥ जिस्र गर प्रसादि तरी रोग हर थंमन् ॥ तिउ गुर सो जनुसदा श्ररोगु॥ २॥ जिउ मंदर कउ धार्म का मबदु मनहि अमधंमनु ॥ जिउ पाखाणु नात्र चहितरै निमत्तरे ॥ जिउ द्यं धकार गुरदरसनु देखि मनि होइ विगास ш जिउ महा उदियान पानै ॥ वित्र साथ संगि मिलि जोति प्रगटाउँ संतन की Ħ नानक हरि लोचा

विनलाईए ॥ पुरव लिखे का लिखिया पाईऐ काहे मन देवनहारु य्यवर तियागि त तिसहि चितार 11 करें सोई काहे फिरहि मुख् मानु ॥ भू गा श्रजान रहिय्रो रसि लपटि संगि लोभी 11 पतंग ॥ राम माहि ॥ नानक पति सेती घरि जपि हिरदे जाहि ॥४॥ त्त श्राहश्रा 11 राम नाम्र संतन घरि पाइग्रा लेह मन मोलि ॥ हिरदे राम नाम्र महि तोलि तियागि विखिश्रा खेप संतह संगि चालु ॥ अगर जंजाल मुख ऊजल हरि दरगह सोइ।। कोइ 11 सभ ता के सद वलिहारे वापारं नानक 11 11 पीउ ॥ ग्ररपि साध कउ जीउ साध के घोड धोइ अपना ॥ साध की जाईऐ ऊपरि इसनान् ॥ साध क्रवान 11 साध गाईऐ ॥ हरि कीरतन् वडभागी पाईए ॥ साध संगि श्रनिक विघन रसु चाखै ॥ **अंमृत** ते साध राखे।। हरिग्रन गाइ तिह पाइऋा ॥ सरव सूख नानक ॥६॥ मिरतक जीवालन हार ॥ भूखे कउ देवत अधार ॥ सरव निधान जा की इसटी माहि ॥ पुरव लिखे लहगा पाहि ॥ सम् किञ्ज तिस का स्रोह का जोग ।। तिस विन दसर होत्रा न होग ।। जपि दिनु रैगा। ॥ सभ ते ऊच निरमल इह करगा। ।। करि कउ नाम्र दीत्रा ।। नानक सो जनु निरमलु थीत्रा ।। ७ ।। जा कै मनि त्रावे हरि प्रभु चीति ग्रर की परतोति ॥ तिस जन भगतु भगतु सुनीए तिहु लोइ ॥ जाकै हिरदे एको होइ ॥ सचु करणी सचु सित मुखि कहत ॥ साची इसिट साचा आकारु॥ जिनि सच्च वरते पारब्रहसु सचु करि 11 साचा पासारु सो जन सचि समाता ॥ = ॥ १५ ॥ सलोक् न रंगु किछु त्रिह गुण ते प्रभ मिन ।। तिसहि वुभाए नानका जिस ॥ १ ॥ ग्रसटपदी ॥ त्रविनासी प्रभु मन महि राखु 11 ते परे तिस मानुख तिश्रागु 11 की त प्रीति नाही किछु एको कोइ निरंतरि सोइ आवे 11 वीना गंभीरु गहीरु ऋापे गहिर दाना सुजाना -पारब्रहम 11

गोविंद कृपा निधान दइयाल बखसंद ॥ साध तेरे 11 चरनी पाउ ॥ नानक के मनि यनगउ ॥ શ जो करि पाइत्रा सोई होगु ॥ हरन भरन नेत्र फोरु ॥ तिस का मंत्र न जाने होरु अनद रूप मंगल सद जा कै।। सरव थोक सुनीब्रहि घरि वा कै।। राज महि महि तपीसरु गृहसत तप महि भोगी धिस्राइ भगतह सुख् पाइस्रा ॥ नानक तिस पुरख न पाइत्रा ।। २ ।। जाकी लीला की मिति नाहि ।। सगल देव हार अयगाहि ॥ पिता का जनमु कि जानै पूत् 11 देइ समिति गित्रात धित्रात जिन धित्रावहि सेइ ॥ तिहु गुण महि जा कउ भरमाए ॥ जनमि मरे फिरि श्रावे जाए ॥ ऊच नीच तिस के असथान ॥ नानक जान ॥ ३ ॥ नाना रूप नाना जा के रंग ॥ नाना भेख करहि इक रंग ॥ नोना विधि कीनो विसयारु ॥ प्रभ्र श्रविनासी एकंकारु ॥ नाना चलित करे खिन माहि ॥ पूरि रहिओ पूरत सभ ठाइ यनत यनाई п ऋपनी कीमति च्यापे पाई ॥ तिस के सभ तिस के ठाउ॥ जपि जपि जीवे नानक हरि नाउ॥ ४॥ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रहमंड ॥ नाम के 11 सिम्रति वेद प्ररान के धारे सुनन गित्रान धित्रान॥ II नाम नाम के धारे आगास पाताल ॥ नाम के धारे सगल आकार के धारे प्ररीया सभ भवन के संगि उधरे सुनि स्रवन ॥ ॥ नाम ।। नानक चउथे पद महि सो ग्रापने जिस्र नामि लाए गति पाए ।। ५ ।। रुपु सति जा का सति पुरख् ग्रसथान सित केवल परधान ॥ करति सित सित को सांते जो प्ररत्न सभ माहि समाची॥ सवि करम् की रचना सित ॥ मृद्ध सति करणी निरमल निरमली बुक्ताए तिसहि सभ मली ॥ सति नामु प्रभ का सुखदाई ॥ विस्वासु सित नानक गुर ते पाई ॥ ६ ॥ सित बचन सोधू उपदेस ॥ सित ते जन प्रवेस ॥ सति निरति युक्ते जे कोइ॥ नाम्र जपत ता की गति

## **इ**⊏∄ करगौहारु ॥ वृक्षि करत वीचारु **अवर** न सु मिति जाने कीया ॥ नानक जो तिस्र भावे सो वस्तीत्रा विसमाद' विसमन विसम भए 11 जिनि विभित्रा प्रभ के रंगि राचि जन रहे ॥ गुर के वचिन 11 काटणहार ॥ जा कै संगितरे संसार लहे।। स्रोइ दाते दुख के संगि एक जन लिव लागी का सेवक सो वडभोगी ॥ गन गोविद कीरतनु जनु गावे ।। गुरप्रसादि नानक फलु पावे ।। 🗷 १६ हे त्रादि सचु जुगादि सचु ॥ भि सच्च नानक होसी १ ॥ त्रसटपदी ॥ चरन सित सित परसनहार ॥ पूजा पेखनहार सति सति सति 11 नाम ॥ दरसन् आपे सभ धारी श्रापे श्रापि सति सति 11 गुगा सति सति प्रभु वकता ॥ सुरति सति सति जस गुणकारी ॥ सबद् होइ सति - 11 सभ नानक ॥ वुभनहार कउ रिदे जिनि मानिश्रा ॥ करन सोइ॥१॥ सति सरूप क रिदे विस्वासु प्रभ श्राइश्रा॥ तत् गित्रान 11 जा मृलु भै ते निरभउ होइ वसाना मनि प्रगटाइश्रा 11 माहि ले वसत् माहि II समाना वसत् ॥ व् भे व् भनहारु विवेक ॥ नाराइन जाई भिन न कहना सेवक्र **आगिश्राकारी** २ ॥ ठाक्रर का के मनि परतीति के सेवक पूजारी ॥ ठाकुर मेवकु जाने संगि सेवक की निरमल रीति ।। ठाकुर कउ

धारे जिसु दङ्ग्रा प्रभु ॥ सो सेवक ॥ अपुने समारै 11 ३ जन का परदा सेवक की सरपर राखे ॥ अपने दास कउ देइ कउ नाम्र जपाई ॥ अपने सेवक की आपि पति राखै न लाखै के सेवक गति मिति कोइ ॥ प्रभ कउ को न जो प्रभि सेवा प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे [] अपनी लाइश्रा ४ ॥ नीकी दहदिसि प्रगटाइञ्रा 11 कीरी महि करे लाखे लसकर कोटि 11 जिस सासु

प्रभ

पालनहारा

कउ

सेवक

医非抗性性 医性性性性性性性性性性 न काढत त्र्यापि ॥ ता कउ राखत देकरि हाथ ॥ मानस जतन करत

बहु भाति ॥ तिस के करतव निरथे जाति ॥ मारैन राखे अप्रक न कोइ ॥ सरव जीव्राका राखा सोइ ॥ काहे सोचकरहि रे प्राणी । जपि नानक प्रभ अलख विडासी ॥ ५ ॥ बारंबार बार प्रसु जपीएे ॥

पी श्रंमृतु इहु मनु तनु भ्रपोऐ।। नाम रतनु जिनि गुरम्रुखि पाइया ।। तिसु किछु अवरु नाही इसटाइआ ।। नामु धनु नामो रूपु नामो सुखु हरि नाम का संगु ॥ नाम रिन जो जन तपताने

तन नामहि नामि समाने ।। ऊठत बैठत सोरत नाम ॥ जन के सद काम ॥ ६ ॥ बोलह जसु जिहवा दिनु राति ॥ श्रपने जन कीनी दाति ॥ करहि भगति श्रातम के चाइ ॥ ग्रभ श्रपने

सिउ रहहि समाइ ॥ जो होत्रा होवत सो जाने।। प्रभाष्ट्रपने का हुकम्र पछाने ।। तिस की महिमा कउन बखानउ 11 तिस ॥ श्राठ पहर श्रभ बसहि हजरे

सेई जन पूरे।। ७।। मन मेरे तिन की ओट लेडि।। मन तन तिन जन देहि ॥ जिनि जनि अपना प्रभू सरव थोक का दाता ॥ तिस की सरनि सर्ग

तिस के दरसि पाप मिटावहि 11 श्चार छाडु ॥ तिसु जन की तु सेना लागु॥ श्रान्तु जानुन होरी नानक तिस्र जन के पूजह सद पैरा II ≂ जिनि जानिया सतिग्ररु तिस का नाउ ॥

संगि सिरा उधरै नानक हरिगन गाउ Ш सतिगुरु सिख की करें प्रतिपाल ॥ सेनक कड गुरु सदा दहुआल गुरु दुरमति मलु हिरै ॥ गुर वचनी हरि नामु उचरे सतिगुरु सिरा के वधन कार्टे।। गुर का मिरा विकार ते हार्टे।। सनि धनु देह।। ग्रर का सिख वड भागी है। सतिगुरु मिख का इलतु पलतु मरार ।। नानक सनिगुरु निस उड

जीय नालि समारे ॥१॥गुर के गृहि सेन्क जो रहे॥ गुर की व्यागिया मन महि मई ॥ व्यापन कड करि कछ न जनाउँ॥ हरि हरि नामु रिद सद थियार्व ॥ मनु वेर्च मनिगुर के पामि ॥ तिसु सेवक के कारत रामि ॥ मेत्रा वस्त होइ निहरामी ॥ तिमु कउ होत परापति मुखामी ॥ श्रपनी

त्रापि करेड़ ।। नानक सो सेवकु गुर की मित लेड़ ।। २ ।। वीस विसवे गुर का मनु माने ।। सो सेवकु परमेसुर की गति जाने ।। सो सतिगुरु जिसु रिदे हिर नाउ ।। त्र्यनिक वार गुर कउ विल जाउ ।। सरव निधान जीश्र का दाता ।। त्राठ पहर पारवहम रंगि राता ॥ वहम महि जन जन पारत्रहमु ।। . एकहि आपि नही कछु भरमु ।। सहस सिञ्चानप जाईऐ। ऐसा गुरु पाईऐ नानक वडभागी 11311 सफल दरसनु पेखत प्रनीत ।। परसत चरन गति निरमल रीति॥ भेटत संगि राम गुन. खे।। पारब्रहम की गवे ॥ सुनि द्रगह श्राघाने।। मनि संतोख श्रातम पतीश्राने।। करन पूरा गुरु अख्यउ जा का मंत्र॥ अंमृत दसटि पेखें होइ गुण विश्रंत कीमति नही पाइ ॥ नानक जिसु भावै मिलाइ।। ४।। जिहवा एक उसतति अनेक 11 सति पुरख पूरन विवेक ॥ काह बोल पहुचत प्रानी !! न अगम अगोचर प्रभ निरवानी ॥ निराहार निरवेर सुखदाई ॥ ता की कीमति पाई।। अनिक भगत वंदन नित करहि।। चरन कमल हिरदे सिमरहि ॥ वलिहारी सतिगुर अपने ॥ नानक जिसु त्रसादि ऐसा जपने ।। ५ ।। इह हरि रसु पावै जनु कोइ ॥ पीवे **अमृत्** का नाही कदे विनास ॥ जा के मिन प्रगटे उस्र पुरख हरि का नामु लेइ।। पहर गुन तास ॥ आठ सचु उपदेस के संगि न लेपु।। मन महि राखे हरि हरि कउ देइ।। मोह माइत्रा परगासे ॥ नानक दीपक मोह दुख तह ते भरम तपति माहि ठाढि वरताई ॥ अनुदु भइत्रा दुख नाठे अंदेसे।। साधृ के पूरन भाई। जनम मरन के मिटे उपदेसे ॥ चुका निरभउ होइ बसे।। सगल विश्राधि ते खै नसे।। जिस यन का सा तिनि किरपा धारी।। साध संगि जपि नाग्र मुरारी ।। थिति सुनि नानक हरि 11 हरि जसु गवन स्रवन ॥ ७॥ भी खोही।। कलाधारि जिनि निरगुनु आपि सरगुनु सगली कीमति प्रभि आपि बनाए॥ अपूनी चरित आपे पाए ॥ हरि त्रिनु कोइ 11 सरव निरंतरि नाही द्जा एको 11 रूप रंग 11 भए साध

中华中华中华中华中华中华中华中华中华 संग ॥ रचि रचना अपनी कल धारी ॥ अनिक बार नानक विलिहारी।। ८ ॥ १८ ॥ सलोकु ॥ साथि न चालै बिनु भजन विलिया समली छारु । इरि इरि नामु कमावना नानक इहु धनु सारु ॥ १ ।। असटपदी ॥ संत जना मिलि करहु बीचारु ॥ ऐकु निमरि नाम ग्राधारु ॥ श्रवरि उपाव समि मीत विसारहु ॥ चरन कमज्ञ रिंदु महि उरिधारहु ॥ करन कारन सो प्रभु समरथु ॥ इड़ करि गहह नामु हरि वथु ॥ इहु धनु संचहु होवहु भगवंत ॥ संत जना का निरमल मंत ॥ एक श्रास राखह मन माहि ॥ सरव रोग नानक मिटि जाहि ॥ १ ॥ जिसु धन कउ चारि कुट उठि घानहि॥ सो धन हरि सेना ते पानहि मुख कउ नित बाछहि मीत ॥ सो मुखु साधू संगि परीति ॥ सोमा कउ कर्राह भली करनी ॥ सा सोमा भजु हरि की सरनी ॥ श्रनिक उपानी रोगुन जाइ ॥ रोगु मिटै हरि श्रासंघु लाइ ॥ दरगहि हरिनाम् निधान् ॥ जपि नानक ॥२ ॥ मनु परबोधहु हरि कै नाइ॥ दह दिनि धारत अबि ता कउ विधनु न लागै कोइ ॥ जा कै रिदे वर्स हिर सोइ॥ किल ताती ठांढा हरि नाउ ।। सिमरि सिमरि सदा सुख पाउ निनसे पूरन होइ आस ॥ भगति भाइ तित् ञ्चातम प्रगास घरि जाइ वसे अविनासी ॥ कहु नानक काटी जम फासी ततु बीचारु कहै जनु साचा ॥ जनमि मरे सो काचो काचा ॥ श्रानागननु मिटै प्रभ सेन ॥ आपु विद्यागि सरनि गुरदेव रतन जनम का होइ उधारु ॥ हरि हरि सिमरि श्रनिक उपाप न छूटन हारे ॥ सिंमृति सासत वेद वीचारे करहु मनु लाइ ॥ मनि बंद्यन नानक फल पाइ ॥ ४ ॥ संगि न चालांम तेरैं धना॥ तु कित्रा लपटानहि मृरख मना ॥ सुत मीत इटंन अरु बनिता ॥ इन ते कहहु तुम कान सनाथा ॥ राज रंग माइत्रा विस्थार ॥ इन ते कहतु कान छुटकार ॥ श्रमु व्यसमारी ।: भूठा डंफ्र भूठ पामारी ॥ जिनि दीए तिस बुर्फे तिगाना ॥ नामु तिमारि नानक पञ्चताना ॥ त लेदि इत्राने ॥ भगति निना बहु ड्वे मियाने हरि की मीत ॥ निरमल होइ तमारो

医玻璃玻璃 逐速逐速逐速逐速逐速 मनं माहि ॥ जनम जनम के किलविख जाहि ॥ आपि गति पात्रहु ॥ सार अवरा नामु जपावहु ॥ सुनत कहत रहत भूत सित हरि को नाउ ।। सहिज सुभाइ नानक गुन गाउ ।। ६ ॥ गुन उतरिस मैल्र ॥ विनसि हउमे विखु जाइ फैल अचिंतु वसै सुख नाति सासि ग्रासि हरि नामु समालि 11 सित्रानप सगली मना।। साध संगि पावहि सचु धना ॥ हरि पंजी संचि जैकारु ईहा सुख् दरगह 11 निरंतरि सरव कै देखः।। कहु नानक जा मसतिक लेखु ॥ ७ ॥ एको जपि एको एको मन श्राहि एक् सिमरि -11 एकस के गुन गाउ अनंत ।। मनि तनि जापि एक भगवंत ।। एको एकु हरि श्रापि ॥ एकु पूरन पूरि रहिओ प्रम अनिक बिऋापि 11 विसथार एक ते भए अंतरि एक पराञ्चत गए॥ मन तन प्रभु राता ॥ प्रसादि नानक इकु जाता ।। ⊏।। १६ ।। सलोकु ॥ फिरत फिरत की प्रभ वेनती अपनी श्राइत्रा परित्रा तउ सरनाइ ॥ नानक जाचे असटपदी ॥ जाचक जनु प्रभ दान ॥ करि किरपा की हरि नाम्रु ॥ साध जना धूरि मागउ पारब्रहम के गुन प्रभ गावड ॥ सासि सासि प्रभ पूरि ॥ सदा सदा लागै सिउ प्रीति कमल भगति धित्रावर ॥ चरन ।। एक स्रोट एको की नित नीति नानक्र मागै त्राधारु ॥ की दसिंट होइ ॥१॥ प्रभ महा सुखु हरि  $\Pi$ से तृपताने ॥ चाखिश्रा जन विरला कोइ ॥ जिन पूरन नही रंगि ।। उपजै भरे प्रेम के संगि रस चाउ साध ॥ सभर **ऋंतरि** तिआगि 11 प्रगास लिव वडभागी जिपश्रा प्रभु सोइ। नानक नामि रते सुखु होइ॥ पूरी भई ॥ सतिगुर ते सेवक की मनसा निरमल मति लई प्रभु होइत्रो दइत्रालु ॥ सेवक सदा निहालु ॥ बंधन कीनो काटि मुकति जनम मरन द्खु भ्रमु 11 भइत्रा सभ पूरी ॥ रवि रहित्रा सद संगि हजूरी ॥ जिस सा तिनि लीश्रा भगती नामि मिलाइ  $\Pi$ नानक समाइ Ę 11 मानै ॥ सो जि सो किउ घाल न

**PARTER DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL CO** 

कीया जाने।। सो किउ विसरै जिनि सभु किछु दीया।। सो किउ निसरें जि जीयन जीक्रा ॥ सो किउ विसरें जि ऋगिन महि सखें॥ गुर प्रसादि को निरला लाखै।। सो किउ विसरै जि विद्युते वाढै।।

जनम जनम का ट्टा गाउँ॥ गुरि पुरै तत् इहै चुम्हाइया ॥ प्रस् अपना नानक जन घित्राइत्रा ॥ ४ ॥ साजन संत करह इह काम्र ॥ त्रान तित्रामि जपहु हरिनामु ॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुख पानह

।। आपि जपहु अपरह नामु जपानहु ।। भगति भाइ तरीएे ससारु ।। नितु भगती ततु होसी छारु ॥ सरव फलित्राण सूख निधि नाष्टु ॥ युडत जात पाण निस्नामु ॥ सगन दुख का होत्रत नासु ॥ नानक नामु जपहु गुन तासु ॥ ४ ॥ उपजी श्रीति प्रेम रसु चाउ ॥ मन तन् श्रविर इही मुत्राउ ॥ तेत्रह्र पेखि दरमु मुखु होइ साथ चरन धोइ ॥ भगत जना कै मनि तनि रंगु॥ निरला कोऊ पारै संगु ॥ एक वमतु दीजै करि मझ्त्रा ॥ गुर प्रसादि नामु जिप लङ्ग्रा

।। ता की उपमा कहीन जाड़ ।। नानक रहित्रा सरव समाइ ॥ ६ ॥ प्रम बखसद दोन दङ्ग्राल ॥ भगति बछन सदा किरपाल ॥ श्रनाथ पुनीत ।। भगति भाइ लावै मन हीत ।। हम निरगुनीओर म्रुप्ति मोख पाए।। एक निमख इरि के गुन गाए ॥ श्रानिक

नाथ गोर्निद् गुपाल ॥ सरव घटा वस्त प्रतिपाल ॥ श्रादि कारण रखार ॥ भगन जना के प्रान श्रधार ॥ जो जो जपै सु होई श्रजान ॥ नानक तुमरी सरन पुरख भगतान ॥ ७ ॥ सरव वैकुठ मोग विडियाई ॥ हरि के नाम की कथा मिन भाई ॥ वहु भोजन का परमगीत ॥ रसना जपती इति इति नीत ॥ भली सु करनी सोमा धननत ॥ हिरहै बने पूरन गुर मत ॥ साध सगि प्रभ देह निनास ॥ मरव युख नानक परगाम ॥ = ॥ २० सलोर 11 निरंकार समाधी श्रापि जापि 11 ۶ क्छ न इमटेता ॥ पाप पंन होता ॥ जब घारी व्यापन सन समाधि त तब वैर विरोध रिग्र क्मानि ॥ अव इस का वस्तु चिहतु न आपन ॥ तब हरख सोग करू रिमहि विद्यापत ॥ जर द्यापन द्याप द्यापि पारमहम ॥ तव मीह

表表:苏表表表表表表表表表表表表表表表表 होवत श्रापन खेलु श्रापि वस्तीजा ॥ नानक भरम 11 जब होवत प्रभ केवल धनी दजा -11 १ 11 11 तव वंध किस गनी कउ ॥ जब एकहि हरि अगम कह कउन श्रउतार निरगुन ॥ जब प्रभ सहज सभाइ सकति त्रव कित ठाइ ॥ जय त्रापहि कहह ग्रापि अपनी जोति डरें निडरु ॥ तन कवन कवन कत श्रापन चलित नानक ठाकुर अगम अपार ॥ २ ॥ अविनासी सुख विनासन जनम मरन कह कहा -11 जग की त्रास कहहू किसु ॥ तन जम होइ ॥ जन चित्र एका गुपत किसु 11 तः पूछत लेखा अगोचर त्रगाधे - 11 तन कउन ही अचरजा श्रापन श्राप श्राप 11 नानक श्रापन रूप श्राप निरमल पुरख पति ॥ ३ ॥ जह पुरख होता तह किश्रा घोता ॥ जह निरंजन निरंकार निरवान 11 अभिमान तह मान कउन 11 जह सरूप केवल छिद्र लगत कीस ॥ तह छल कह 11 जोति जह समार्वे ॥ तह किसहि भूख कवन् तृपतावै ॥ करते नाहि नानक का सुमारु 11 8 जब अपती वनाई सोभा संगि 11 तन कवन माइ मित्र वाप सुत भाई आपहि परवीन जह वेद कला  $\Pi$ तह कहा ऋापि उरि धारै श्रापु 11 जब श्रापन सगन वीचारें 11 जह श्रापन ऊच श्रापन 11 कहीऐ चेरा तह H विसमन विसमाद गति जानहु अपनी ऋापि 11 11 जह श्रहल अछेद अभेद किसहि विश्रापत समाइत्रा II ऊहा माइऋा श्रापस परवेस आदेस तिहु П गुग् का नाही जह श्रंचितु एक एक भगवंता तह कउन्र किसु लागै 11 पतीत्रारा जह श्रापु ऋापि 11 - तह कउनु कउनु ऊच ते सुनने बेञ्जंत ऊचा ॥ नानक बह श्रापस कउ आपहि आपि रचित्रो परपंचु जह अकारु गुगा

## e a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contract a contrac

- महि कीनो निसथारु ॥ पापु पुनु तह भई कहानत ॥ कोऊ कोऊ सुरग ब्हाबत ॥ श्राल जाल माइश्रा जजाल ॥ हउमै मोह
  - भरम भै भार ॥ दुख सूल मान अपनान ॥ अनिक प्रकार
- परयान॥ त्रापन खेलु त्रापि करि देखें ॥ खेलु सकीचें तउ
- एकै ॥ ७ ॥ जह अनिगतु भगतु तह आपि ॥ जह पसरै
- सत परतापि ॥ दृह पाख का आपहि धनी ॥ उन की सोभा उनह
- पनी ॥ आपहि क्उतक करें श्रिनद चोज ॥ आपहि रस मोगन
- निरजोग ॥ जिसु भारे तिसु आपन नाड लावे ॥ जिसु भारे खेल खिलाने ॥ बेमुमार अथाह अगनत अतोले ॥ जिउ धुला<sup>बहु</sup>
- तिउ नानकदास बोलै ॥ ⊏॥ २१ ॥ सलोकु॥ जीव्र जत के ठाकुरा
- त्रापे वस्तग्हार ॥ नानक एको पसरित्रा दुजा वह इसटार ॥ १ ॥ श्रसटपदी ॥ त्रापि कयेँ त्रापि सुननेहारु ॥ त्रापहि निसथारु ॥ जा तिसु भागै ता सृसटि उपाए ॥ श्रापनै भागे लए
  - समाए ॥ तुम ते मिन नहीं किछ होड़ ॥ श्रापन सृति परोइ || जा क्उ प्रम जीउ ग्रापि बुक्ताए || सचु नामु सोई
  - पाए ।। सो समदरसी वत का वेता ।। नानक सगल जेता ॥ १ ॥ जीअ जर सम ता के हाथ ॥ दीन दइआल अनाय
    - को नायु॥ जिसु राखे तिसु कोइ न मारे ॥ सो मृत्रा जिसु मनहु निसारें ॥ तिसु तिन अपर कहा को जाइ ॥ सम सिरि एक निरजन
    - राइ।। जीय की जुगति जा कै सम हाथि ॥ श्रंतरि बाहरि साथि ॥ गुन निधान रेखत अपार ॥ नानक दास सदा बलिहार ।। २ ।। पूरिन पूरि रहै दङ्ग्राल ।। सम उपिर हो उत किरपाल ।। अपने करतर जाने आपि ॥ अतरज्ञामी रहिओ निआपि ॥ प्रतिपार्ल
    - नीयन बहु माति ॥ जो जो रचित्रो सु तिसहि धियाति ॥ निसु मार्ने तिसु लए मिलाई ॥ भगत करिंड हरि के गुए गाई ॥ मन जानिया वरि मानिश्रा ।। वरनहारु नानक
    - ॥ ३ ॥ जनुलागा हरि एके नाइ ॥ तिम की व्याम न निरथी जाइ ॥ मेरक क्उ सेरा बनि बाई ॥ हुत्रमु वृक्टि परम पदु पाई उपरि नही बीचारु ॥ जा व मिन विमिश्रा निरवारु ॥ वधन होरि भण निर्ग्यर ॥ अनदिनु प्ञहि गुर के पैर ॥ इह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 医亚基拉克亚基基 法法法法法法法法法 परलोक सुहेले ।। नानक हरि प्रभि त्रापहि मेले ॥४॥ साध संगि अनंद ॥ गुन गावह प्रभ परमानंद नाम ततु - 11 राम ।। दूलभ देह का करहु उधारु ॥ श्रंमृतवचन हरि के गुन गाउ ।। प्रान तरने का इहै मुत्राउ ।। त्राठ पहर प्रभ अगियान विनसे श्रंघेरा ॥ सुनि उपदेख हिरदे वसावह ॥ मन इछे नानक फत्त पावहु ।। ५ ।। हलतु पलतु ढुइ लेहु सवारि ।। राम् श्रंतरि उरिधारि ॥ पूरे गुर की पूरी दीखित्रा जिसु $\Pi$ साचु परीखित्रा ॥ मनि तनि नामु जपहु लिव लाइ दुखु दुरदुं मन ते भउ जाइ 11 सचु वापारु करह वापारी दरगह निवहें खेप तुमारी ।। एका टेक रखह मन माहि 11 नानक बहरि जाहि ॥ ६ ॥ त्रावहि तिस ते न द्रि कहा को जाइ उवरे राखनहारु धित्राइ ।। निरभउ सगल भउ ते छुटै किरपा प्रागी जिसु 11 प्रभ 11 राखें प्रभु तिसु नाही मनि होवत द्ख 11 नाम्र जपत स्ख चिंता 11 जाइ मिटें तिसु कोइ **यहंकारु** 11 कउ जन न पहुचनहारु 11 ठाढा गुरु स्रा ॥ नानक ता के कारज पूरा ॥ ७ मति पूरी अंमृत की इसटि ॥ दरसनु पेखत जा उधरत हरि चरन कमल जा के अनुष ॥ सफल दरसनु सुंदर रूप धंन परवानु ॥ त्र्यंतरज्ञामी पुरखु सेवा प्रधानु वसें सु होत निहालु ॥ ता के निकटि न त्रावत कालु ॥ श्रमर भए साध संगि नानक हरि धित्राइत्रा पाइत्रा 11 गुरि दीय्रा **अं**जनु गित्रान अगित्रान २२ सलोक ॥ किरपा ते संत भेटिश्रा नानक हरि मनि परगासु ।, १ ॥ **ग्रंतरि** डीठा ॥ नामु संगि प्रभु त्रभू माहि घट सगल समिग्री एकसु अनिक रंग ॥ देही महि **ऋंमृत्** नाम्र दसटाहि ॥ नउ निधि प्रभ का विस्नामु ॥ सुन समाधि तह नाद् ॥ कहनु **अनहत** त्रापि दिखाए ॥ नानक तिनि देखिया जिसु सोभी पाए ॥१॥ सो अंतरि सो बाहरि अनंत ॥ घटि घटि पित्रापि रहिश्रा माहि धरनि . ्रश्राकास पइञ्राल सरव **张宏宏本本本本本本本本本本本本**

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O लोक पूरन प्रतिपाल ॥ वनि तिनि परवति है पारत्रहसु ॥ जैसी माहि ॥ चारि पाणी वैसंतर तैसा करम ।। पउरा प्रसादि नानक दहिदिसे समाहि ॥ तिस ते भिन नही को ठाउ ॥ गुर ससीश्रर महि देखु॥ सुख पाउ ॥२। वेद पुरान सिंमृत नरुयत्र महि एकु ।। बाणी प्रभ की सम्र को बोलै ॥ श्रापि न कबहु डोर्ल ॥ सरव कला करि खेलै खेल ॥ मोलि न श्रमोल ।। सरव जोति महि जा की जोति ॥ धारि रहिस्रो सुश्रामी श्रोति पोति ॥ गुर परसादि भरम का नासु ॥ नानक एहु बिसासु ॥ ३ ॥ संत जना का पेखनु सभु ब्रहम ॥ संत हिरदे सभि धरम ॥ संत जना सनहि सुभ वचन राम संगि रचन ॥ जिनि जाता तिस की इह रहत। मानै ॥ करन सविवचन साथ सभि कहत ॥ जो जो होइ सोई सुखु करावनहारु प्रभु जाने ॥ अंतरि वसे बाहरि भी श्रोही दरसनु देखि सभ मोही ॥ ४ ॥ आपि सति कीआ तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥ तिसु भावै ता करे तिसु भावें ता एकंकारु ॥ अनिक कला लखी नह जाइ ॥ जिसु तिस लए मिलाइ ॥ कवन निकटि कवन कहीएँ दरि ॥ नानक तिस भरपूरि । श्रंतर गति जिसु श्रापि जनाए व्यापि बुभ्राए ॥ ४ ॥ सरव भृत व्यापि वरतारा ॥ सरव नैन व्यापि सगल समग्री जा का तना॥ आपन जसुआप ही सुना॥ श्रावन जातु इकु खेलु बनाइश्रा ॥ श्रागिश्राकारी कीनी सभ के मधि अलिपतो रहै।। जो किई। कहरणा व्यागित्रा आर्वे आगित्रा जाइ । नानक जा भावे ता लए ६ ॥ इस ते होइ सुनाही चुरा ॥ श्रोरे कहन्न किनै कछु करा॥ श्रापि भला करत्ति अति नीकी ॥ आपे जानै अपने जी की ॥ आपि साउ घारी सम साचु ॥ त्रोति पोति त्रापन संगि राचु ॥ ता मिति कही न जाइ ॥ दसर होड त सोभी पाड ॥ तिस सभु परवातु ॥ गुर प्रसादि नानक इहु जानु ॥ ७ ॥ जो जानै तिसु सदा सुख होइ ॥ त्यापि मिलाइ लए प्रभु सोइ ॥ त्योदु धनवंतु कुलवंतु पतिवंतु॥जीवन प्रकृति जिसु रिदें मगवंतु ॥ धंतु धंतु धंतु जतु आह्या ॥ जिसु प्रसादि सह

इहै श्रावन तराइत्रा 11 जन का सुश्राउ - 11 जन त्रावै नाउ ॥ संगि चिति करें आपि मुकतु स्कत संसारु नानक तिस्र जन कउ सदा नमसकारु ॥ = ॥ २३ ॥ सलोक ॥ पूरा त्राराधित्रा पूरा जा का नाउ ॥ नानक पूरे १ पूरे 11 **असटपदी** 11 11 गुर गाउ का निकटि करि पेख़ सासि पारत्रहम् - 11 सासि गोविंद ॥ मन अंतर की उतरै चिंद ॥ श्रास अनित तित्रागह तरंग ॥ छोडि वेनती करह संत मन संग ॥ आपु की धरि 11 त्रगनि सागरु तरहु।। हरि धन के भरि लेहु भंडार ।। नानक संगि पूरे नमसकार ॥ १ ॥ खेम कुसल सहज त्रानंद 11 जीउ । नरक निवारि उधारह ॥ ग्रन गोविंद रसु पीउ ।। चिति चितवहु नाराइण एक ॥ एक रूप ।। गोपाल दामोदर दीन दइत्राल ।। दुख भंजन पूरन ॥ सिमरि सिमरि नाम्र वारंवार ॥ नानक जीग्र का ॥ २ ॥ उत्तम सलोक साध के वचन ॥ त्रमुलीक लाल एहि रतन ॥ होत उधार ॥ त्रापि तरे लोकह निसतार ॥ जा के मिन लागा हरि रंगु जीवनु सफलु ता का संग्र गाजै ॥ वाजै ॥ सुनि सुनि त्र्यनद करे प्र भु उधरे तिन कै साथे ॥ ३॥ गुपाल महांत के मोथे ॥ नानक जोगु सुनि सरनी त्राए ॥ करि किरवा प्रभ मिलाए ॥ मिटि आप रेन ॥ अंमृत नाम्र साध संगि लैन गए वैर भए सभ 11 होई सेवक की सेव ॥ आल जंजाल पूरन रसना कहते सुनि करि 11 राम नाम प्रसादु निवही खेप हमारी ॥ ४ ॥ त्रभ ॥ नानक मीत एकागर चीत संत 11 11 साबधान स्रखमनी मनि वसै ं जिसु होत स्र नाम H होइ की 11 पूरन प्रधान पुरख प्रगटु सभ न होवै आवन लोइ ॥ सभ ते ऊच पाए त्र्रसथानु ॥ बहुरि चलै जनु सोइ जिसहि li नानक नव निधि।। बुधि गित्रानु सरव तह ५ ॥ खेम सांति रिधि **法法还还还还还**法

जोग प्रम धित्रोतु ॥ गित्रोतु स्नेसट ऊतम इसनातु॥ त्रगास ॥ सभ के मधि ते उदास ॥ सगल तत का वेता ॥ समदरसी एक इसटेता इह फल Ш तिसु जन के म़ुखि भने ॥ ग़ुर नानक नाम बचन मनि सुने ॥ ६॥ इह निधानु जपै मनि कोइ सम जुग महि ताकी गति हो हा। 11 नाम धुनि बाखी ॥ सिमृति सासत्र वेद गोत्रिंद भगत के मनि विस्नाम !! सगल मतात केवल हरिनाम Ш अप्राध साथ संगि मिटै ॥ संत कृपा ते जम ते छुटै ॥ साध सरिए नानक ते आए॥ ७॥ मसतिक करम प्रभि पाए जिस मनि वसे सने लाइ प्रीति ॥ विस जन आवे हरि प्रस चीवि ॥ निवारै ॥ दुलभ देह ततकाल जनम मरन ता का दख सोभा श्रंमृत ता की वानी 11 एक नाम्र समानी॥ दुख रोग विनसे मैं भरम ॥ साध नाम निरमल करम ।। सभ ते ऊच ता की सोना बनी ॥ नानक इह गुर्खिनाष्ट सखमनी = ॥ २४ ॥

थिती गउडी महला ५ ॥ सलोक ॥ ॥ जलि थलि महीत्रलि प्रिश्रा १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ अनिक भांति होड पसरिश्रा सुत्रामी 11 एकंकारु ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ एकम एकंकारु प्रश्न करउ बंदना धिश्राइ॥ हरिराइ गुपाल सरनि परउ प्रभ 11 ता कलियाण सुरव जा ते सभु किछ होइ ॥ चारि कृट दह दिसि अमिय्रो

तिस विज अपरु न कोइ॥ वेद प्ररान सिमृति सुने पतित उधारन भै हरत संख सागर निरंकार भगता देनहारु तिस विनु अपर न जाइ ॥ जो चाहहि हरि नीत ॥ मिलि नानक हरि गुन गाइ॥ १॥ गोविंद जस गाईएे साध मंगि मेरे मीत 8 ।। रहाउ ।। सलोकं।। 21 सरनि परउ हरि चंद्रता श्रमिक वार साइ 11 साघमंगि दुतीया भाउ मिटाइ पउड़ी ॥ दुतीया गरा दुरि करि गुर सेना करि नीत ॥ राम रतन मनि तनि वसी काम्र कोधु लोभु मीत ॥ मरणु मिटै मिले जीवन

西西亚西亚西亚南亚亚亚亚亚亚亚 कलेस ॥ आपु तजहु गोविंद भजहु भाउ भगति परवेस हिर हरि दरगह पतिवंत ॥ राम नाम धनु साच साह भगवंत ॥ ऊठत वेंठत हरि भजहु साधृ संगि नानक दुरमति छुटि गई वसे चीति पारत्रहम 11 २ ॥ तीनि विद्यापिह जगत कउ तुरीत्रा पावे कोइ ॥ नानक संत ॥ पउडी मनि वसित्रा सोइ॥ ३ त्रितीस्रा - 11 फल कव उतम कव नीचु ॥ नरक सुरग भ्मतउ घणो सदा सोग सहसा संसारु हरख हर हउ करत कीए तिसहि न जाग्गनी चितवहि अनिक उपाइ तूरें ताप वित्राधि उपाधि रस कवहु न ॥ पाग्नहम प्रन धनी ॥ मोह भरम चूडत घणो महा नरक परताप महि नानक तेरी आस ॥ ३ करि किरपा प्रभ राखि लेह 11 सोइ जिन तजिआ अभिमानु सुघड़ पदारथ त्रसट सिधि भज्ञ नानक हरिनामु ॥ ४ ॥ पउड़ी सोधिश्रो बीचारु ॥ सरब सुणि खेम तत् कलिश्राग सारु ॥ नरक निवारे दुख हरें निधि राम नाम्र जि तूटिह छुटें हरि कीरतन परवेस मीचु हुटै जम ते 11 दुख दारिद रते निरंकार 11 अपवित्रता मुनि जन खोजते सुरि नर सुख सागर ऊजला होइ नानक साध खाल ॥ ४ ॥ सलोक वसे राचे माइश्रा संगि ॥ साध कें रंगि ।। ५ पउड़ी 11 11 परपंच्र 11 कुसम ते जिह जानिश्रो वास बहु रंगु घगो ॥ नह जापै व्रभीऐ नह वल वंच नह कछ ग्रगित्रानि मोह वेधिय्रो रचिश्रो रस अनेक कीने जोनि भ्मग् करम विवेक मनि न वीचारि 11 भगति भाउ पाईऋहि विरले रंच नानक न 11 ऊचौ कहहि श्रंतु सलोकु ॥ खट सासत्र न पारावार॥ के दुआर ॥ गुण गावते नानक प्रभ

the state of a state of a state of a state of a खमटिम खट कहहि सिंमृति क्यहि अनेक ॥ सासर ऊतम गुण श्रंतुन प्रनि जागहि सेख ॥ नारद जन गारत गोर्निद् ॥ रस गीघे हरि सिउ नीघे मगत मोह निनसिश्रो पाई सरनि भ्रम मान चरन रमल मनि तनि वसे दरसन देखि निहाल ॥ मिलें तोटा लाभ्र हिरे साध सगि लिप लाइ ॥ स्वाटि खजाना निधि हरे नानक गुग ।। ६ ॥ सलोक ॥ जमु कथहि योनहि सत मडल हरि सति सुभाइ॥ नानक मन संवोखीए एक्स सिउ लिय लाइ॥७॥ पउडी ।। सपतिम संचहु नाम घनु ट्रटि न जाहि भंडार ।। सत मगिन महि पाईऐ यतु न पाराबार ॥ आपु तजहु गोबिंद भजहु दख हरें भत्रजलु तरें मन चिंदिया फलु पाइ॥ 11 जपै सफलु जनमु परवाणु ॥ अतिर बाहरि मिति हरि सदा सगि करनेहारु पञ्चाणा॥ सो साजनु सो सखा मीतु जो इरि की मित देह।। नानक तिसु बिलहारणे हिर हिर नामु जपेह !। ७ ॥ सलोकु ॥ श्राठ पहर गुन गाईग्रहि तजीग्रहि स्रवरि जजाल ॥ सर्म्ह नानक प्रभृ दृहत्र्याल ॥ = ॥ पउडी ॥ असटमी न असट सिधि नत निधि॥ सगल पदारथ पूरन बुधि॥ काल प्रगास निरमल रीति निरोधर मत 11 महि ऊच निसेख गिआनु ॥ हरि हरि भन्त पूरे गुर समि।। जपि तरीऐ नानक नाम हरि रगि ॥ = ॥ सलाङ् ॥ सिमरिश्रो मोहिद्यो नानक सुखाद नुउमी निसारिए ॥ ६ ॥ पउडी ॥ नरक सरग श्चातार न्रो त्रिपरीति ॥ हरिनाम्र 11 जपिं करत न रमहि वकहि साध निंद 11 करन हिरहि परदरचु उदर के ताई ॥ त्सनान बुकोई।। हरि सेनानिज्ञ एह फल लागे ॥ जमहि अभागे ॥ ६ दस दिस खोजत ॥ सलोक में फिरियो जत देखउ तत सोह ॥ मनु वसि आवे नानका जे पूरन रिरपा हाइ ।। १० ॥ पउडी ॥ दसमी दस दुआर विस कीने ॥ मनि सतीसु नाम जपि लीने ॥ करनी सुनीए जसु गोपाल ॥ नैनी

KAKKA KAKA KAKAKA KAKAKA गावै वेद्यंत ॥ गुन चितवै रसना मन महि दङ्याल П पूरन कमाईऐ ॥ भगवंत ॥ हसत चरन संत टहल नानक इह संजम प्रभ किरपा पाईऐ ॥ १०॥ सलोकु 🕕 एको वखानीए एक्र विरला जागौ गोतिंद न जाणीएे नानक सभ गुगा विसमाद \$ 8 11 पउडी ।। ऐकादसी निकटि पेखहु हरि रोम्र इंद्री 11 चसि करि सुगह हरि नाम ॥ मनि संतोख सरव जीत्र विधि दइश्रा -11 इन राखे इक म्नु संपूरन भइत्रा 11 धावत ठाइ ॥ मनु सुध पूरि रहे पारब्रहम हरिनाइ महि सभ हरि 11 नानक ॥ सलोक्र ॥ कीरतन् करि अटल एह धरम ॥ ११ दुरमति सेवा करी भेटे साध कृपाल ॥ नानक प्रभ सिउ मिलि रहे विनसे ॥ १२ ॥ पउड़ी ॥ दुत्र्यादसी दानु नामु हरि इसनान् H की करह तजि मानु ।। हरि श्रंमृत पान करह साध संगि 11 मन कोमल वाणी सभ तृपतासे कीरतन प्रभ रंगि ॥ कउ संतोखें पंच भुत्रातमा हरि नाम रिस पोखे ॥ गुर पूरे ते एह निहच्च पाईऐ ॥ नानक राम रमत फिरि जोनि न त्राईऐ 11 १२ ॥ सलोक तीनि होत न काम ॥ वित्रापित्रा पूरन पतित गुणा मनि नाम ॥ १३ ॥ पउड़ी ॥ त्रउदसी तीनि ताप संसार॥ हरि हरि भजनु न मन नरक अवतार ॥ महि न गाइत्रो ॥ ॥ सुख सागर प्रभ्र निमख सोग हरख देह का कारि बाधित्रो ॥ दीरघ रोगु माइत्रा त्रासाधित्रो 11 दिनहि विकार करत नैनी नीद वरड़ाइत्रो सुपन 11 हरि विसरत होवत सरनि नानक प्रभ पुरख दइत्राल १३ 11 11 विश्रापत चारि कुंट चउदह भवन सगल राम 11 ता के देखीऐ काम ॥ १४ पूरन न 11 पउडी 11 चारि कुंट श्राप 11 सगल भवन प्रभ पूरन परताप 11 धरनि दसे रविका 11 श्रकास एक सभ प्रभ महि प्रभ परमेस्वर पाताल 11 परवत वन जल थल तह वसहि दइत्राल **असथू**ल सगल भगवान 11 नानक गुरमुखि स्रखम १४ ॥ सलोकु त्रातमु जीता 11 गुरमती पछान ॥ गुण गाएे भै मिटे प्रसादी विनसी चिंद नानक

पउड़ी ॥ श्रमावसि श्रातम सुखी भए संतोखु दीश्रा गुरदेव ॥ मनु तनु सीतलु सांति सहज लागा प्रम की सेव ॥ ट्रटे बंधन बहु विकार हउमै सिमस्त हरि छुटी सफल पूरन ता के काम ॥ दुरमति मिटी सरिन गही पारबहम की मिटिया यात्रोगवन ॥ यापि तरिश्रा कुटंब सिउ गुरा गुविंद प्रभ रवन ॥ हरि की टहल कमावर्णी जपीएे प्रभ का नाम्र ॥ पूरे ते पाइत्रा नानक सुख विस्नासु ॥ गुर डोलता पूरा कीत्रा प्रभ त्रापि ॥ सलोक ॥ प्रस्त कवह न सवाइत्रा नानक होत न घाटि ॥ १६ ॥ पउड़ी ॥ समरथु ॥ जीय कारस एक करण का हथु॥ गुण निधान गोबिंद जा सोइ ॥ निरंजन होड **ग्रंतर**जामी प्रभ सुजान ञ्रलख सहाई सरिन जोगु पारब्रह्मु परमेसरो सभ विधि जानखहार ॥ संत ब्राठ पहर नमसकोर ॥ श्रकथ कथा नह वक्तीए सिमरह चरन ॥ पतित उधारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन ॥ १६ ॥ गही हरि राइ ॥ सहसा गइत्रो सर्रान सलोक ॥ दख विनसे चिंदे फल पाइत्रा नानक हरिगुन गाइ ॥ १७ ॥ पउड़ी ॥ को सुर्णे कोई करें बीचारु ॥ को उपदेसे को टड़ें तिस का होइ उघारु ॥ होइ निरमला जनम जनम मृतु जाइ माइ ॥ सो सुरता सो वैसनो सो पलित मुर्गु ऊजला नह पोदै तिसु सोइ गियानी धनांत ॥ सो सरा कुलवंत जिनि भजित्रा जिनि जानियो प्रश् खत्री ब्राहमण सद वैस उधरै सिमरि चंडाल ॥ श्रापना नानक तिसहि खाल ॥ १७॥ गउडी की बार महला ध ॥ सतिगुरु प्रस्य १ व्यों सतिगर प्रसादि Į1 सलोक महला S दमदि करि देखदा जिस नो सम् कोइ 11 एक समत हरि सतिग्रर विचि थंमृत होइ 11 धित्राईऐ गुरम्रवि नानक किरपा वे हरि उतमु सोइ ਜਿਰ हउमे माध्या निगु पाव tı सभ गुरप्रस्वि जगि हरि खटिश्रा लाहा धन हउम निस् उतर हरि

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

श्रंमृत हरि उरधारि ॥ सभि कारज तिन के सिध हहि जिन गुरमुखि धुरि किरपा धारि जो मिले से मिलि रहे हरि मेले नानक 11 साहिचु सचु है सचु सिरजगहारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू. सचा गोसाई ॥ तुधु नो सभ धियाइदी सभ लगै तेरी पाई ॥ तेरी सिफति सरूप है जिनि कीती तिस पारि लघाई 11 ग्रमुखा नो फलु पाइदा सचि नामि समाई ॥ वर्डे मेरे साहिवा वडी विडिग्राई ॥ १ ॥ सलोक म० ४ ॥ विखु नावै होरु सलाहरणा फिका साद ॥ मनमुख ग्रहंकारु सलाहदे हउमै ।। जिन सालाहिन से मरिह खिप जाने सभु श्रपवादु गुरमुखि उचरे जपि हरि हरि परमानादु ॥ १ ॥ म० हरि प्रभु दसि नामु धित्राई मनि हरी ।। नानक नामु बोली सभि दुख परहरी ॥ २ ॥ पउडी ॥ तू आपे आपि इक मनि सचु धित्राइत्रा निरंजन हरि राइग्रा ॥ जिनी तृ का सभु दुखु गवाइत्रा ।। तेरा सरीकु को नाही जिस नो तुध् जेवडु दाता तू है निरंजना तू है सच भोइत्रा ।। सचे मेरे साहिवा सचे सचु नाइत्रा ॥ २ ॥ सलोक श्रंतरि हउमें रोगु है अमि भूले मनमुख दुरजना रोगु गवाइ मिलि सतिगुर साध सजना ॥ १ ॥ म० ४ ॥ मनु गुरमुखि हरि गुणनासु ॥ जन नोनक रता रंग सिउ गर सावासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करता पूरख् अगंग्र जेवडु होइ सु आखीऐ तुधु नालि तू वड़ीऐ ॥ तुधु पड़ीएं ।। त घटि घटि इक्क वरतदा गुरमुखि परगड़ीऐ सभस दा खसमु है सभद तू चड़ीए।। तू करहि सु काइतु कड़ीऐ।। ३।। सलोक म० ४।। मै मनि तनि प्रेम् किरपा धारि प्रभ सतिगुर सुखि लगंनि ॥ जन नानक ॥ १॥ म० ४॥ जिन अंदरि प्रीति पिरंम की जिउ सोहंनि ॥ जन नानक हरि आपे जागदा जिनि लाई प्रीति पिरंनि पउड़ी।। तू करता - त्रापि त्रभुलु है भुलग विचि नाही हे गुरसवदि वुभाही भला 11 तू करण कारग समरथ को नाही ॥ तू साहिबु अगमु दुजा

\*\*\* सभ तुधु घित्राही ।। सभि जीत्र तेरे तृसमसदा तृसभ छडाही । ४ ॥ सलोकम०४ ॥ सुणि साजन प्रेम संदेसरा अस्ती तार लगंनि ॥ गुरि तुर्ठे सज्ञ ु मेलिया जन नानक सुखि सर्वनि ॥१॥म०४॥ जिस नो दइत्रा सदा होइ ॥ सतिगुरु है दइश्राल इकु सोइ ॥ निखैरा नालि जि सभ देखें ब्रह्म श्रंदरह निखेरु है सतिगुरु वैरु चलाइदे तिन विचह तिसटिया न कोइ होड़ || सतिगुर नो जेहा भला मनाइदा तिस दा वस किउ इछदा तेहा फलु पाए कोइ ॥ नानक करता सभ्र किछ किञ्च गुम्पान होइ ॥२ ॥ पउड़ी ॥ जिस नो साहिबु वडा करे सोई वड जागो ॥ जिसु साहित भावे तिसु बखसि लए मिन भाणी।। जेको क्रोम दी रीस करेसो मृढ़ ब्रजाणी।। जिस नी सितपुरु मेले सु गुण स्वै गुण श्राखि बखाणी ॥ नानक सचा सचु ।। सलोक म० ४ ।। हरि सित निरंजन सचिसमार्गा।। ५

श्रमरु है निरभउ निरवैरु निरंकारु जिन जिपझा Ħ चिति तिन लया इउमै भारु ॥ जिन ग्रस्मिल हरि श्राराधिश्रा बैकारु ॥ कोई निंदा करे पूरे सतिगुरू की तिस नो सभु संमारु ॥ सतिगर निचि स्रापि गुरु गुण तिम तिन गरिया मिरजणहारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ आपे घरती साजीअन आपे आकास ॥ विचि चापे जंत उपाइयन मुखि चापे देह शिसम ॥ सभ 11 जन ताम् ॥ २ ॥ पउढी ॥ त सचा साहित्र सच सचे मार्ज ॥ जो तथ सच सलाइदे तिन जम कंग्रह नेहि न हिरदे सचा मार्रे दरि उजले जिन हरि

हिरदे कपडु पार्व महा होड जावे विचि वेहा έ पाए ॥ गुरमिश्वी संमृत् बीजिया निन संमृत फल हरि पाए इलित पनित हुन्य अजले ब्रोह इरि दुरगृह मधी

## DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF श्रंदिर खोटु नित खोटु कमानिह श्रोहु जेहा नीजे तेहा फल खाए ।। जा सितगुरु सराफु नदिर करि देखें सुत्रावगीर उपड़ि त्राए ।। त्रोइ जेहा चितवहि नित तेहा पाइनि दिय बजाए ।। नानक दुही सिरी खसमु त्रापे वरते नित करि देखें चलत सवाए ॥ १ ॥ म० ४ ॥ इकु मनु इकु वरतदा लगें सो थाइ पाइ।। कोई गला करे घनेरीत्रा जि घरि साई खाइ ॥ विनु सतिगुर सोभी ना पर्वे अहंकारु न विचहु जाइ ॥ अहंकारीआ नो दुख भुख है हुथु तडिह .घरि घरि मंगाइ ॥ कूडु गुभी नार है अलंमा पाज लहि जाइ ॥ जिसु होवै पूरवि लिखिया सतिगुरु मिलै जिउ लोहा प्रभु ग्राइ ॥ पारसि मिलि संगति सुवरनु हाइ जाइ ।। जन नानक के प्रभ जिउ मार्चे तिवै चलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन हरि हिरदे सेविश्रा तिन हरि त्रापि मिलाए ॥ गुण की साभ तिन सिउ करी सभि अवगण सवदि जलाए । अउगण विकिण पलरी जिस्र देहि स सचे पाए ।। विलहारी गुर श्रापणे जिनि अउगण मेटि गुण परगटीश्राए गुरमुखि वडे की 11 सलोक त्रालाए 9 म० ४ ॥ सतिगुर विचि वडी वडिग्राई जो त्रानदिनु हरि हरि नाम्र धित्रावे ।। हरि हरि नामु रमत सुच संजमु हरि नामे ही हरिनामु ताणु हरिनामु दीवाणु हंरि नामो रख चितु लाइ पूजे गुर मूरति सो मन इछे फल पावै ॥ जो निंदा सतिगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे ।। फेरि ओह त्रोसु हथि न त्रांवे त्रोहु त्रापणा वीजित्रा त्रापे खावै घोरि मुहि कालै खड़िया जिउ तसकरु पाइ गलावे ॥ फिरि सतिगुर की सरगी पर्ने ता उनरें जा हरि हरि नामु धित्रानें श्राखि सुगाए नानकु हरि करते एवै भावै॥ १ - 11 पूरे गुर का हुकमु न भंने ब्रोहु मनमुखु अगित्रानु मुठा माइआ ।। ब्रोसु ब्रंदरि कूड़ु कूड़ो करि वुसे ब्रग्सहोदे सगडे श्रोस दै गलि पाइश्रा ।। श्रोहु गल फरोसी करे वहुतेरी श्रोस दा वोलिश्रा किसै न भाइत्रा ॥ त्रोहु घरि घरि हंढै जिउ रंन दोहागिण त्रोसु नालि सुहु जोड़े त्रोस भी लछणु लाइत्रा ॥ गुरमुखि होइ सु अलिपतो वरते ओस दा पासु छिडि गुर

पासि बहि जाइया ॥ जो गुरु गोपे त्रापणा सो भर्ला नाही पंचहु स्रोनि लाहा मृत्तु सभु गनाइत्रा ॥ पहिला त्यागमु निगमु नानकु त्राखि सुगाए पूरे गुर का वचनु उपरि ब्राइब्रा ॥ गुरसिला वडिब्राई भावे हथि न आइआ ॥२॥ पउडी ॥ की मनग्रुखा श्रोह वेला जिस्रु सतिग्ररु टिके ॥ सो सचा सभद् वडा है सो लए सचा सतिग्रह इके सोई सतिग्ररु पुरखु जि सच धित्राइदा सच 11 है जिनि पंजे दत कीते वसि छिके ॥ जि बिनु सतिगुर য়ায় किसै ॥ स्रोइ बोले फिद फिद एह फिके गणाइदे तिन द्यंदरि कड सलोक न भावनी मुह काले सितगुर ते चुके || = || हरिप्रभ का सम्रु खेतु है हरि श्रापि किरसाणी लाइश्रा॥ बखित जमाईत्रनु मनमुखी मृतु गवाइत्रा ।। समु को बीजै श्रापणे भले नो हरि भागे सो खेतु जमाइत्रा ॥ गुरसिखी हरि श्रंमृतु बीजिश्रा फल अंमृत् पाइश्रा II जम् ਤੰਸੀ हरि करते मारि यहाइत्रा किरसाखी 11 का काडा अंदेसा सभ्र लाहिओनु हरि बोहल बखस जमाइया ॥ तिन धिआङ्ग्रा जन 11 दिन जगत तराइश्रा 11 8 Ħ0 मनपुरिव होरे गला ॥ राती ऊर्य दविश्रा नवे सोत ॥ मनप्रसा दें सिरि जोरा अमरु है नित देवहि जोरा दा त्राखित्रा पुरख कमाउदे से ऋपित अमेध से जोरा पुछि चला ॥ सतिगुर सभि श्रापि उपाइश्रन पुरख़ भल भला ॥ जोरा प्रस खिला ॥ सभ तेरी वरात वरागायी नानक भल भला हे ॥ २ ॥ पउडी ॥ त. वेपरयाह अथाह ग्रतल धिग्रहदे जिन सतिगुरु मिलीए सतिगुर की रीसे होरि वाणी सति सरुप्र है गुरवाणी वणीए।। कुड़े भडि पडीए।। स्रोना संदरि होरु मुख पित्र बोलदे से कृडिग्रार ॥ ६॥ सलोक म०४॥ माइत्रा नो भवि मरदे कडीए निरमली निरमल जनु होइ स सेवा घाले ॥ ग्रंदरि योइ

表表表表表表表表表表表表表表表 表表表表 कढे जजमाले ।। सचित्रार सिख वहि सतिगुर पासि घालनि क्रडिश्रार न लमनी कितें थाइ भाले ।। जिना सतिगुर का श्राविश्रा मुह भलेरे फिरहि दयि गाले ॥ जिन अंदरि हरि केरी से किचरकु वेराईग्रनि मनमुख वेताले ॥ सतिगुर नो मिलैसु त्रापणा मनु थाइ रखें छोहु छापि वरते छापणी वथु नाले।। जन नानक इकना गुरु मेलि सुखु देवें इकि आपे विख कहें ठगवाले।। १।। म० ४।। जिना अंदरि नामु निधानु हरि तिन के काज दिय आदे रासि॥ तिन की हरि श्रंगु चुकी महताजी लोकन वैठा प्रभु करि पासि को विल सभि दरसनु देखि करहि करता चलि ता सभ हरि कीया सभि जन का साह पातिसाह सभ्र कउ रहरासि ॥ गुर पूरे की वडी वडिआई हरि वडा सेवि पूरे दानु दीत्रा हरि निहचलु नित गुरि चडे वखसे निंदकु विडिग्राई देखि सकै सो न करते आपि वोलै करते के भगता नो पचाइत्रा ॥ जनु नानकु गुण सदा रखदा २ ॥ पउड़ी ॥ तू साहिबु अगम दइआल वड दाता अावई तू है जेवड़ में होरु को दिसि न दाणा ॥ तध मेरे दिसि ॥ मोह कुटंचु त्रावदा सभु चलगहारा लाइदे विन्न सचे होरत चितु से कूड़िश्रार सचे पचि धिश्राइ तू विनु सचु ॥१०॥ सलोक म० ४ ॥ अगोदे सत भाउ न आर्वे श्राखिश्रा कंमि 11 विचि श्रध वेचारा गली किउ सुखु पावे अंदरि प्रीति नही सतिगुर जिसु 11 मेरा हरि प्रभु करता जावै ॥ जे कृपा करे आवे कडी सतिगुरु पारब्रहमु नद्री आवै ॥ ता अपिउ पीवै सवदु ग्रर केरा काड़ा ऋंदेसा भरमु चुकावे ॥ सदा ऋनंदि रहे दिनु राती जन नानक गुर सतिगुर का जो सिख अनदिन हरिग्ण गावै ॥ १ ॥ म० ४॥ धित्रावे ॥ उद्यु करे भलके परभाती हरिनामु अखाए स भलके उठि इसनानु करे अंमृतसरि नावे ।। उपदेसि गुरू हरि हरि जपु जापै सिम जावै चड़े दिवसु गुरवाणी फिरि किल्विख पाप दोख लहि 11 गावै हरिनामु धिश्रावै जो वहदिश्रा उठदिश्रा . 11 सासि गिरासि 本:本本本本:本本本本

दहव्यालु होर्चै मेरा सुत्रामी तिसु गुरसित्त गुरू उपदेसु सुवार्चै ॥ जनु नानकु पृष्ट्रि मंगै तिसु गुरसित्त की जो व्यापि जमै व्यवरह नासु जपार्चै ॥ २ ॥ पउदी ॥ जो तुपु सचु धिव्याद्दे से विरले थोड़े ॥ जो मनि चिति इकु व्यराधिदे तिन की बरकति खाड़ि व्यसंख करोड़े ॥ तुपु नो सम

हरि

सो गुरसिख गुरू मनि भावे ॥ जिस

धिआए मेरा हरि

धित्र्याइदी से थाइ पए जो साहित <sup>(</sup>लोड़े || जो विन सविग्रर श्रोइ हाजरु खादे पैनदे से ग्रए मरि जंमे कोडे ॥ मिठा कढिह मुखि घोले।। मनि खोटे दिय सलोक म० ४ ॥ मृद्ध जुई भरित्रा नीला कोला खिधोलडा वेम्रखि वेमुखै नो पाइत्रा । पासि न देई कोई बहिए गृहपड़ि सगवी मल लाइ मनमुख् श्राइश्रा ॥ पराई जो निंदा मेजिया श्रोधै भी मुह काला दहा कराइत्रा ।। तह सुणित्रा समत जगत विचि माई वेसख पउली पउदी फावा होइ के उठि घरि आइआ।। अगे संगती वेप्रख रलणा न मिलै ता वहुटी भतीजी फिरि आणि घरि दोवै गए नित भ्रखा कके तिहाइआ सुत्रामी करता पुरख है जिनि निग्राउ सच बहि श्रापि सतिगुर की पूरे सो साचे मारि श्रलरु तिनि श्राखिश्रा जिनि जगतु ससु उपाइश्रा नंगा भ्रखा होवै विस का खाए ॥ जि साहिव के घरि वयु होवे सु नफरें हथि किथह पाए ॥ जिस दी सेवा कीती फिरि लेखा मंगीए नानक सेवा करह हरि गुर सफल दरसन न कोई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक वीचारहि संति भगत ग्रखें ते बोलंडे से बचन होबंडे जापदा सभि लोक सुखंदे ॥ सुखुन पाइनि मुग्ध नर संत नालि खहंदे।। श्रोइ लोचनि श्रोना गुर्णे नो श्रोइ श्रहंकारि सहंदे।। श्रोइ विचारे किया करहि जा भाग धुरि मंदे ॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि निरवैर नालि घरम निश्राड पचंदे करहि सराविद्या से पेड फिरहि भवंदे Ħ महाह

表表表表表表表表表 表表 表表表表表表表表表表表 १२ ॥ सलोक म० ४ ॥ श्रंतरि हरि गुरू धिश्राइदा वडी -11 विष्याई ।। तुसि दिती पूरे सितगुरू घटै नाही इक् तिलु किसे दी घटाई ।। सतिगुरू के विल है तां भावि भावि मरे सभ मुह काले करे हरि करते आपि वधाई।। जिउ जिउ निंदक निंद करिह तिउ तिउ नित नित चड़े सवाई ।। जन नानक हिर आराधिआ पैरी श्राणि सभ पाई ॥ १ ॥ म० ४ सतिगुर 11 सेती गगात रखें हलत पलत सभु तिस का गइत्रा नित भहीत्रा - 11 पाए 班和 सरे भखदा भखदा भडि पङ्या ॥ नित करे उपाव माइश्रा धन कारिंग अगला भी उडि श्रोहु धनु गइऋा किश्रा खटे किञ्चा 11 जिस अंदरि सहसा दुखु पङ्या ॥ निरवैरै नालि रचाए सभु पापु जगतै का तिनि सिरि लइआ श्रोसु 11 ढोई नाही जिसु श्रंदरि निंदा मुहि श्रंबु पइत्रा जे सुइने -11 नो पाए ता खेह सेती रिल गइत्रा ॥ जे गुर की सरगी ओह श्रावे ता पिछले श्रउगण वस्तिस लङ्ग्रा ॥ जन नानक नाम्र किल्विख पाप गइत्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि सिमरत त सभद ऊपरि त दीवारा 11 जो त्रध्र सचु सच सेवनि सचे तेरा माण्य श्रोन्हा -11 श्रंदरि मचु मुख सच ताख्य ॥ से भगत जिनी गुरमुखि सालाहिआ बोलिन सचे तेरा ॥ सच जि सचे सेवदे तिन वारी सद कुरवाणु॥ १३ ॥ धुरि मारे पूरै सतिगुरू सेई हुणि सतिगुरि बहुतेरा लोचीऐ देई मिलण करतारे जे मेलग नो न ।। सतसंगति विचि संगति गुरि वीचारे ॥ कोई जाइ मिलै नो तिसु मारे जम्र जंदारे वावै फिटके ॥ गुरि से गुरि तीजी पीडी कीते कुडियारे गुरि वीचारिश्रा H हथि गुरु चउथी पीड़ी टिकिञ्रा तिनि निंदक सभि कोई पुतु सिखु सेवा करे सतिगुरू की तिसु सभि सो पाइसी सवारे फलु पुत् धनु लखमी मेले सतिगुरू हरि निधान निसतारे सभि विचि जिसु **अंदरि** सो उरधारे हरि 11 पाए पूरा सतिगुरू जिसु लिखिया लिखतु लिलारे 11 जनु नानकु माग

पृद्धितिन जो गुरसिख मित पित्रारे ॥१॥ म०४ ॥ जिन कउ श्रापि देह वडिशाई जगतु भी श्रापे श्राणि तिन कउ पैरी पाए । डरीएे तां जे किछ आपर् कीचै सभु करता आपणी कला वधाए ॥ देखहु भाई एहु अखाड़ा हरि जिनि श्रापर्ण जोरि समि श्राणि निराए की रख करें हरि सुत्रामी निंदमा दुसटा के ग्रह काले कराए ॥ सतिगुर की विडिआई नित चड़ै सर्राई हरि कीरति भगति नित आपि ।। श्रनदिन नाम जपह गुरसिखह इरि करता गुरसिखह हरि वसाए ॥ सतिग्रर की बाखी सित सित करि जाग्रह करता आपि मुहहू कडाए ॥ गुरसिखा के मह उजले करे हरि का गुर का जैकारु संसारि समतु कराए ॥ जनु नानकु पैज रखाए ॥ २ ॥ पउडी ॥ तू सचा साहिष् दासन की हरि हमारे ॥ सचु पूजी नामु इडाइ वसंजिलैंहि गुस कथहि निरारे से उहि सच् तू सचा साहियु भाइ से जन मिले गुर समदि समारे 11 लखारे ॥ १४ ॥ सलोकु म० ४॥ जिसु श्रंदरि ताति पराई ॥ श्रोस दे श्चाखिए काई तिस दाकदेन हो री भला श्रोजाडी पूकारे खला ॥ जिसु श्रंदरि चुगली चुगलो वजै कीता श्रोम दा सभु गइश्रो ॥ नित चुगली करे अगहोदी श्रोस दा काला भइत्रा विचि जेहा को बीजे तेहा को खाए !। गला ततकाल मरि जाए॥ तेहा कोई पाए ।) जन नानक सोभी पाई हिर दर की ब्रा वाता त्राखि सुगाए ॥ निखंडे तिन कउ दरि निंदका ग्रह फिके अक सम जगति फिटके नित लैंदे दहा फिराही क्रकाही श्रोना दा सतिगर

नाही।। जो सतिगरि मारे तिन जाइ मिलहि रहदी ख़हदी सभ पति गवाही ॥ त्रोइ त्रगै कुसटी गुर के फिटके जि त्रोसु मिलै तिसु कुसट उठाही ।। हरि तिन का दरसनु ना करह जो दुजै भाइ चितु लाही ।। धुरि श्रापि लिखि पाइत्रा तिसु नालि किहु चारा नाही ॥ जन नामु अराधि तू तिसु अपिं को न सकाही ।। नावें की वडी है नित सवाई चड़े चड़ाही ॥ २ ॥ म० ४ ॥ जि होंदी गुरू वहि टिकिया तिसु जन की विडियाई वडी होई ॥ तिसु जगत लोई ॥ तिस पेरी पइ्त्रा जसु वरतित्रा खंड करहि जिस के मसतकि हथ धरित्रा गुरि पूरे ब्रहमंड नमसकारु सो पूरा होई ॥ गुर की विडियाई नित चड़े सवाई अपिड को सकोई ॥ जनु नानकु हरि करते श्रापि वहि टिकिश्रा श्रापे पैज रखें प्रभु सोई ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ काइत्रा कोडु अवारु है अंदरि हट नाले॥ गुरमुखि सउदा जो करे हरि वसतु समाले ॥ नामु निधान हरि वण्जीएं हीरे परवाले ॥ विशु काइत्रा जि होरथे धनु खोजदे से मुङ् वेताले ॥ से उमाङ् भरिम भवाई श्रहि जिउ माङ् मिरगु भांले ॥ १५ ॥ सलोक म० ४॥ जो निंदा करे सतिगुर पूरे की सु जग होइत्रा ।। नरक घोरु दुख खूहु है त्रोथे पकड़ि त्रोह ढोइआ ॥ **अउखा हो**इ होइ क्रक प्रकार को न सुखे ब्राह रोइश्रा 11 हलतु पलतु सभु गवाइत्रा लाहा मूलु सभु खोइग्रा ॥ तेली करि नित भलके उठि प्रभि जोइत्रा सुर्गे हरि 11 नित समु किछु तिद् किछु गुभा न होइत्रा ॥ जैसा वीजे सो किनै बोइया ॥ जिसु कृपा करे आपगी जेहा पुरवि तिस प्रभ गुर सतिगुर पिछै तरि सतिगर के चरण धोइत्रा ।। जिउ गइत्रा धित्राइ तू नानक नामु काठ संगोइत्रा ॥ जन जपि हरि हरि नामि सुख होइत्रा ॥ १ ॥ म्० ४ ॥ वडभागीत्रा श्रंतर जोति प्रगासीत्रा नानक राइ ॥ जिना गरधित मिलिया हरि नामि समाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इहु सरीरु समु धरमु है जिसु अंदरि सचे की विचि जोति।। गुहज रतन विचि खुकि रहे कोई त्रातम रामु पछाग्रिश्रा सेवक कहै खोति ॥ सभ्र तां इक् देखित्रा श्रोति पोति ॥ इक्र इकु रविद्या इको मंनिश्रा इको

**水水水水水水水水水水水水水水水水** 

सुणिया स्रवण सरोति॥ जन नानक नामु सलाहि तू सचु सचे सेवा वेरी होति ॥ १६॥ सलोक म० ४॥ समि रस तिन कै रिदे हिंह हरि विमित्रा मन माहि॥ हरि दरगहि ते मुख उजले तिन निरभउ नाम धिश्राइया तिन कउ भउ जिन तिनी सरेविष्टा धरि जिन उत्रम दरगद्दि पैनाईग्रहि जिन हरि चुठा मन माहि॥ हरि क्रटंग सिउ तिन पिछै सम्र जगत छडाहि॥ जन नानक कउ हरि मैलि जन तिन वेखि वेखि जीवाहि ॥१॥ हम मेरा सर्तिगुरु बैठा ધરતી મર્ક हरीआवली जिथै हरीश्रावले जिनी मेरा सतिग्ररु भए जननी जिनि गुरू जाइ॥ धनु धनु पिता धनु धनु कुलु धनु धनु श्रराधित्रा श्रापि तरिश्रा जिनि नाम जिख्या माह।। धनु धनु गुरु मेलहु दइआ करि जिनी डिठा तिना लए छडाइ ॥ इरि सतिग्ररु सचु सचा सतिगुरु अमरु जनु नानकु धोवै पाइ॥ २॥ पउड़ी॥ हरि उरि धारिश्रा॥ सचु सचा सतिग्रह प्रस्य पूरा सतिगरू तां नोध विख् मारिश्रा ॥ जा डिठा त्रापगे सदा साधारित्रा ।। वलिहारी ग्रर वारिया॥ गुरभुवि जिता मनमुखि हारिया॥१७॥ सलोक म० मेलियोनु भृति गुरमुखि नामु धियाइसी ॥ सतिगुरु जिन श्रंदरि सो करे जि सतिगर भावसी गुरु पूरा घरी बसाइसी ॥ नाम निधान है तिन का भउ सम गवाइसी 11 जिन हरि आपि होड़ हार केती मखि मखि जाइसी ॥ जन धित्राइ त हरि हलति पलति छोडाइसी ॥ १ ॥ म० ४ हरि राखहु <sup>पैज</sup> सतिगर की वडिश्राई ॥ चड़े सवाई ॥ गुर सतिगुरु के मनि पारब्रहम्र है सविगुर वाष्ट्र दीवाण आणि निराई ॥ जिनी डिठा मेरा सविगरु भाउ करि तिन के समि पाप गवाई ॥ हरि दरगह ते प्रुख उजले बहु सोभा पाई ॥ मंगे पूड़ि तिन जो गुर के सिख मेरे माई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इउ आखि सलाही निफति सच सच सचे की बढिआई ॥ मालाही

(-388-)

**医西西西西西西西西西西西西西西西西西** सलाह सचु सचु कीमति किनै न पाई ॥ सचु सचा रस त्राघाई ॥ इहु हरिरसु चिख्या से तुपति रहे सेई जागादे जिउ गूंगै मिठित्राई खाई ॥ गुरि पूरै हरि प्रभु सेवित्रा मनि वजी वाधाई ॥ १८ ॥ सलोक म० ४ ॥ जिना श्रंदरि उमरथल सेई जागानि सेई बिरह हरि जागाहि हउ तिन विटहु घमि सद हरि मेलहु सज्ञु पुरख़ मेरा सिरु तिन विटह तल जो सिख गुर कार कमावहि कउ तिना गलम का गोलीत्रा ॥ हरि रंगि चलूलै जो रते तिन भिनी हरि रंगि चोलीत्रा करि किरपा नानक मेलि गुर पहि सिरु वेचित्रा मोलीश्रा 11 **अउग**णी भरिया सरीरु है किउ संतहु निरमलु हउमै गुरमुखि गुण वेहाभीत्रहि मलु कढे धोड ॥ सच्च वर्गंजहि होइ ॥ तोटा मृलि न आवर्ड सचु सउदा लाहा नानक तिन सचु वर्णंजिञ्रा जिना धुरि लिखिआ परापित होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सालाही सचु सालाहणा सचु सचा पुरख निराले ।। सचु सेवी सचु मनि वसे सचु सचा हरि रखवाले ॥ सच्च सचा जिनी अराधिया से जाइ रले सच नाले ॥ जिनी न सेवित्रा से मनप्रुख मुड़ बेताले ॥ त्र्रोहु मुहहू बोलदे जिंउ पीते मदि मतवाले ॥ १६ ॥ सलोक ।। गउड़ी रागि सुलखणी जे खसमै चिति करेइ भार्षे ऐसा सीगारु करेड़ ॥ सचा सबदु भतारु है सदा सदा रावेइ ।। जिंड उबली मजीठै रंगु गहगहा तिंड सचे नो जीड रंगि चलूले अति रती सचे सिउ लगा नेहु ॥ क्रुडु ठगी धरेहु ॥ कूड़ी करनि वडाईआ पलेटि म्रलंमा लगा नेंहु ॥ नानक सचा त्रापि है त्रापे नदिर करेइ ॥ १ ॥ म० ४॥ हरि उसतित है संगि साधू मिले संगति महि सत हहि उपदेसु करिह पर त्र्योइ पुरख प्राग्री धंनि जन उपकारित्रा ॥ सुणावहि हरिनामे हरि नाम्र हरिनामु जग निसतारिश्रा ॥ दुडावहि नवखंड जगति नमसकारिश्रा कोई लोचै वेखग कउ सभ्र ग्रर त्रापे त्रापु रिवत्रा सतिगुर विचि गुरु त्रापे तुधु त्रध् सवारित्रा ॥ करावहि सतिगुर आपे प्रजहि सिरजगहारिश्रा पूज कड

THE TREE PRODUCTION OF THE PRO

॥ कोई निद्धांडि जाइ सतिगुरू पासह तिस काला मह जिम मारिया ॥

तिमु अर्ग पिछै ढोई नाही गुरमिखी मनि बीचारिखा ॥ सविगुरू नो मिले सेई जन उनरे जिन हिरदे नाम समारिया ॥ जन नानक हरि जिपबाह हरि निसतारिया ॥२॥ महला प्रतहरू जगत भ्रलाइया दरमति विखिया निकार ॥

मिलं त नद्दि होड़ मनमुख अंघ अंधिश्रार II नानक श्रापे मेलि लए जिम नो समीदे लाए पिश्रारु ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ निफति मलाह है मो फरे जिस शंदरि भिजें ॥ जिनी इक् यराधिया तिन का कंध न कबहु छित्रै ॥ धन धन प्रस्त

मार्गाम ई जिन मचु रसना ग्रंमृतु पित्रै ॥ सचु सचा जिन मनि मानदा में मन मची दरगह लिजें ॥ धनु धनु जनमु सचित्रारीया मुख उज्जल मञ्च करिजे ॥ २०॥ सलोक म० ४ । साकत जाई निगर्ह

गुर आर्ग मनि खोटे कृढ़ि रृड़िआरे ॥ जा गुरु कई उठहु में पुनरि बगुलारे ॥ गुर निखा श्रंदरि सतिगुरु चुरित कटे लघोरारे ॥ स्रोह सर्ग पिछ वहि मह छपाइनि रलनी गोटेव्यारे ॥ श्रोना दा भरा मुश्रोर्थनाही बाइ कह लहिन

मास्त नरु खर्मार्रहे लोचीएँ विस् उगलारे ॥ इरि मास्त मेती संयु न करीबड़ ब्रोइ मारे मिरजगहारे ॥ जिम का इह खेल मोई करि वेर्ल अन नानक नाम समारे ॥ १॥ म॰ ४ ॥ मनिगुरु पुरस्त अगंग्र है जिग्न अंदरि हरि उरि धारिया ॥

थपढ़ि कोई न मर्स्स- जिम्र बलि मिरजणहारिमा ॥ सुनिगर का राइग मंजीउ हरि मगति है जित पाल हरि भाषि है मृतिगुरू का रुवगृहारा विदे हरि गमि उपारिका ॥ जो मेदा चित्रवे परे मतिगुरू भाषि उपाश्यदार्गं मारिया ॥ एद गन रार वीपारिमा ॥ २ ॥ पउदी ॥ गप भगिषमा वा उठ ता गुण चये ॥ में रिग्ते जुल महि आदीमिरि भी गुरुषि गत्तु रहे ॥ इउ बन्दिशी जिन कड fa

॥ बिन मनि ननि गपा मारहा में गपी दरगढ़ गरे नानह दोने गणुनानुगणुगणा गरा नरे ॥ २१ ॥ गन्नेष्ट म० ४ ॥

**季亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** किया सवणा किया जागणा गुरमुखि ते परवाख 11 जिना गिरासि न बिसरें से पूरे पुरख परधान ॥ करमी सतिगुरु अनदिनु लगैं धियानु ॥ तिन की संगति मिलि रहा दरगह मानु ॥ सउदे वाहु वाहु उचरहि उठदे भी वाहु करेनि ॥ नानक मुख उजले जि नित उठि संमालेनि ॥१॥म०४॥ सतिगुरु सेवीऐ पाईऐ श्रपारु ॥ भउजलि नाम्र डुबदिश्रा कढि दाति करे दातारु॥ धंनु धंनु से साह है जि नामि करहि वापारु वणजारे सिख ग्रावदे सबदि लघावणहारु 11 जन नानक कृपा भई तिन सेविद्या सिरजणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी जन भगत हिह सच्च सचा जिनी ऋराधिश्रा ॥ जिन गुरमुखि श्रंदरह ही सचु लाधिश्रा ।। सचु साहित्र सच्च जिनी सेवित्रा कालु कंटक मारि तिनी साधिया 11 सचु सचा सभदु वडा है सचु सेवनि से सचि रलाधिया ॥ सचु सचे नो सोवासि है सचा सेवि फलाधित्रा ॥ २२ ॥ सलोक म० 8 11 प्रागी मनुमुख् मुगधु है नाम होगा भरमाइ ॥ विज गुर मनुत्रा ना टिकै जूनी पाइ ॥ हरि प्रभु त्रापि दइत्राल होहि तां सतिगुरु मिलिञ्चा श्राइ।। जन नानक नाम्र सलाहि त् जनम मरण दुखु जाइ गुरु सालाही आपणा वहु विधि रंगि सुभाइ जिहवा सेती मन रता रखित्रा वरात वराइ 11 सालाहि हरि प्रीतम चितु लाइ ॥ नानक नावै की मनि भुख त्रपतै ।। २ ॥ पउड़ी ॥ सचु सचा क़दरित जागीऐ खाइ राती जिनि वर्णाईत्रा ॥ सो सच्च सलाही सदा सदा सच्च विडियाईया ।। सालाही सचु सलाह सचु सचु कीमित किनै न पाईया ।। ॥ जा मिलिया पूरा सतिगुरू ता हाजरु नदरी त्राईत्रा 11 तिना भुखा सभ गवाईश्रा ॥ २३ ॥ सलोक म० ४ ॥ जिनी सलाहिश्रा सो प्रभु लधा खोजेदिश्रा खोजि लोड़ि ॥ गुरू में पाइत्रा जिनि हरि प्रभु दिता जोड़ि ।। १ ।। म० ३ ।। मोइत्राधारी सुगई वहु रोल बोला ॥ सबदु न घचोला ॥ गुरमुखि हरि नाम सुग्णि लाइ मंने सवदि लिव 11 तिसु भावे समाइ 11

नानक वजदा जंतु वजाइत्रा॥ २॥ पडड़ी ॥ तू करता सभ्र किछु जाखदा जो जीया अंदरि वरते ॥ त्करता आपि अगखतु है सभु जगु विचि गखते ॥ सभु कीता तेरा वरतदा सभ तेरी वर्णते ॥ त घटि घटि इङ वरतदा मिले स हरि मिले सच्च साहिब चलते ॥ सतिगर नो ॥ २४ ॥ सलोकु म० ४ ॥ इह मन्त्र्या दङ् करि स्वीऐ गुरमुखि सासि गिरासि विसारीए वहदिश्रा किउ नित ॥ मरण जीवण की चिंता गई इह जीग्रड़ा हरि प्रभ वसि ॥ नाम्र बखसि ॥१॥ म०३॥ नानक रख त जन मनमुखु त्रहंकारी महलु न जाएँ खिनु त्रागै खिनु पीछै।। सदा बुलाईऐ किउ करि दरगह सीभौ ॥ सितगुर का महलु विरला जाएँ सदा रहे कर जोड़ि ॥ त्रापणी कृपा करे हरि मेरा नानक लए २ ॥ पउड़ी ॥ सा सेवा कीती सफल है जितु सर्तिगुर का सविगर का मु मंनिश्रा ता पाप कसंगल मंने ॥ दिता सतिग्रह सो स्रियाग्रा सिखी कंने मंनिया तिन चड़ी चवगिए वंने सतिगुर दीखित्रा सुशि मनु गुर गोपित्रा सलोक जिनि गरु ठउर न ठाउ ॥ हलत पलत दोवै गए नाही थाउ ॥ दरगह फिरि सविगर लगहि पाइ निरवैरु घुसीऐ दखे दुखि विहाइ ॥ सतिग्रर पुरस्व वेखालिञ्जोन दरसन जिना नानक दरमति लए छडाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनमुखु अगित्रातु श्रंतरि क्रोधु जूऐ मति हारी।। कृड़ कुसतु श्रोहु पाप कमावै।। किश्रा श्रंना योला खुइ ओह सुर्णे किया व्याखि सुरावें।। सतिगर भेटे विनु Ħ लिखिया कमाइ ॥ २॥ पउड़ी । जिन के पासि ओयै सतिगर 11 सञ श्रोइ बलु छलु करि भःति पासि ॥ विचि सचै गर्ड्ड मनि कृड न कडियार कृढियारी जाइ

**本苏苏莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎莎** सतिगुर पासि ॥ २६॥ सलोक म० ५॥ रहदे खुहदे निंदक मारिश्रनु करि त्रापे त्राहरु।। संत सहाई नानका वरते सभ जाहरु । १।। म० किथे पाइनि हथु।। तिंनै मारे नानका जि करण कारण ।। २ ।। पउड़ी ४।। लैं फाहे राती तुरहि प्रभु जार्गे प्रागी ।। श्रंदरि ठाणी।। संन्ही देनि विखंम थाइ मिठा मद करमी अजराईल्र ऋापो आपे आपगी पञ्जतागी फरेसता 11 पीडे घागी॥ २७॥ सलोक म० सेवक Ä सचे साह 11 पचि पचि ग्रए सेवनि नानका से अजाग लेखु धरि लिखित्रा प्रभ मेटणा न जाइ वखरो नानक सदा धित्राइ ॥ २ ॥ पउड़ी ५ ॥ नाराइग्रि लइत्रा रखे पोप श्रमितिश्रा करदा 11 मुत्रा विचि देही भखे करदा पचि निंदा रखे मारित्रा कउग्र तिस नो नानक तिसु सरगागती - 11 अलखें ॥ २८॥ सत्तोक म० ५॥ नरक घोर वहु दुख घगो अकिरतघगा का थान ।। तिनि प्रभि मारे नानका होइ होइ ग्रए हराग्र ५ ॥ अव्यवध समे कीतियन निंदक का दारू नाहि -11 नानका पचि पचि जोनी पाहि ॥ २ ॥ पउड़ी ४ ॥ तसि दिता अबुदु ॥ सभि अंदेसे मिट गए धन सच ।। काम क्रोध चुरित्राईत्रां संगि साधू तुद्र ॥ विग्रा ६ जा कउ गुरि बखसिश्रा ॥ नानक होवे श्रंद्रह लोभी ॥ २६ ॥ सलोक म०४ ॥ तथा न सतै दी जजमालिया।। स्रगो दे सदिश्रा तपै विचि कै आणि पुतु वहालिश्रा लहरि है गालिश्रा लोभि 11 तपा **यहु**तै भिटे नाही धनि डिउँ है वहि साध जना वीचारित्रा होवी वगुला न तपा निंदा करें संसार की उसतती सत एत मारिश्रा निंदा I महा पुरखां की दिय का वेख तपे जि नो लगा सभु. फलु गइआ तपे का वहै वाहरि घालिश्रा पंचा विचि तपा

श्रंदरि वहै तथा पाप कमाए ॥ हरि अंदरला पाप्र करि वेखालिया ।। धरम गइ जम कंकरा नो खाखि छडिया एस तपे नो तिथै खड़ि पाइहु जिथै महा महां हितत्रारित्रा।। फिरि एसु तपे

नाही एह सतिगुरि है फिटकारिश्रा ॥ हरि लगह

नानिक श्राखि वृभे सो सुसाइश्रा ॥ ॥ हरि भगतां हरि त्राराधित्रा । मै॰ ४ हरि कीरतन नित गांवदे हरिनोम्र भगत

नित नायै दी वडिग्राई वस्तसीत्रज्ञ सवाई ॥ हरि भगतां नो थिरु घरी बहालिस्रत ऋपर्णी । निदकां पासहु हरि लेखा मंगसी वहु देइ सजाई अपर्णे जीइ कमावदे तेही फल पाई ॥ अंदरि कमाणा सरपर

भावें कोई बहि धरती विचि कमाई ॥ जन नानक देखि का सखा हरि की वडिश्राई ॥ २ ॥ पउडी म० ५ ॥ भगत हरि आपि है किआ पापी करीए ॥ गुमानु करहि खेत

। श्राड लगे नी दिह थोड़ड़े जिउ मरीऐ ल्ल्याएि।। जेहे करम कमाबदे तेवेहो भणीए 11 खसमुबडा है समना दा घणीए ॥ ३० ॥ सलोक म०४॥ मनमुख लोध विचि लव्र **अहंकारु** п

सुधि मृति श्रनदिनु गुदरै सबदि न करहि वीचारु 11 हिरि लई योलनि सभु निकारु ॥ दितै कितै न **मंतो**खी ग्रहि तुरी अग्रियान श्रंध्यारु E) नानक भली जिन माइश्रा मोह पित्रारु ।। १ ।। म० ४।। जिना अंदरि दुजा त्रावे जाइ भवाईऐ सुपर्न भाउ है तिना गुरमुखि प्रीति न होइ॥ श्रोह सुरा न कोइ ॥ कूडु कमार्वे कुड़ उचरे कूड़ि लगिया कूड़ होइ ॥ माइया

मोहु सभु दुखु है दुखि विनसै दुखु रोइ ॥ नानक धातु लिवै जोहु न श्चार्य जे लोचें सम् कोइ ॥ जिन 'कउ होइ Ħ पउद्योग ० जनां चारि वेद कहंदे ॥ भगत मुखै पाहारै जापदे सभि लोक सर्खंदे पाइनि संव नाति खहंदे

**紧**表示表示。 表示表示表示。 表示表示表示。 श्रोइ श्रोना गुगौ त्रहंकारि सङ्दे नो श्रोइ - 11 धुरि जां भाग मंदे-॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि से किसै न संदे ।। वैर करनि निरवैर नालि धरमि निम्राह पचंदे जो जो संति सरापित्रा से फिरहि भवंदे ॥ पेडु मुंढाह कटिश्रा तिस डाल सुकंदे ॥ ३१ ॥ सलोक म० ५ ॥ गुर नानक हरिनाम् घडण समरथ ॥ प्रभ्र सदा समालहि मित्र त् दुख् लथु ।। १ ।। म० ५ ।। खुधित्रावंतु न जागई लाज कुलाज कुवोलु मांगै नाम्र हरि करि किरपा संजोगु ॥ २ पउडी जेवेहे चवे तता करम कमावदा तेवेहे लोहसारु विचि फलते ॥ संघै पलते ॥ घति गलावां चालिया तिनि दृति स्रमल ते ॥ काई श्रास न पंनीत्रा नित परमूल हिरते ॥ कीत्रा न जागौ त्र्यकिरत्वया लईश्रसु फिरते ॥ समे धिरां निखुटी ऋसु हिरि जोनी लइश्रा करते ॥ कलह न देवदा तां जो जो करते भड़ि धरती पड़ते ।। ३२ ।। सलोक म० ३ ॥ गुरमुखि गिश्रानु होइ ॥ हरिगुण गावै हिरदे हारु परोइ ॥ श्रोसु मिलै तिसु जि पारि उतारी परम बीचारी ॥ समाणी ॥ हरि दरि सोभा महा हरिनाम्र उतम वाशी वासना पुरख़ सुगौ सो होइ निहालु ॥ नानक सतिपुर मिलिऐ ॥१॥ म० ४॥ सतिगुर के जीग्र की नाम्र धनु मालु सार न पूरै सतिगुर भावे।। गुरिसखां अंदरि सतिगुरू वरतै जो गुर खुमीत्रावै ॥ **ऋाखें** सिखां नो लोचै सो सतिगुरु कार जपु कमावहि गुरसिखां की घाल सचा थाइ कमावनि हुकमै जि गुरसिखां कंमु पासह कराइश्रा तिसु गुरसिख़ फिरि नेड़ि न त्रावै ।। गुर सतिगुर त्रागै को जीउ अगै गुरसिख कार कमावै ॥ जि ठगी आवै जाइ तिसु नेड़े गुरसिखु मूलि न आये।। ब्रह्म बीचारु नानकु सुणावै।। जि विशासितगुर के मनु मंने कंग्र कराए सो जंतु महा दुखु ।। २ ।। पउड़ी ॥ तूं सचा साहिबु अति वडा तुहि जेवडु तूं वड वडे ।। जिसु तुं मेलिह सो तुधु मिलै तूं त्रापे वखिस लैहि लेखा छडे ॥ जिस नो तं आपि सो सतिगुरु सेवे मनु गड गडे। तूं सचा साहिनु

( ₹१⊏ जीउ पिंडु चंगु तेरा हुडे ॥ जिउ माने विउ रख्नु तुं सचिया नानक मनि धाम नेरी यद वहे॥ ३३ ॥ १ ॥ सुष ॥ गउडी की बार महला ४ 🖊 राड़ कमालदी मोजदी की बार की धुनि उपरि गायणी १ थों सनिगुर प्रमादि ॥ सलोक म०५ ॥ इरि इरि नामु जो वलिहारखें जिनि जन के जन जर्प मी ब्याइब्या परवाण्य ॥ तिम दुख कटिया हरि मेटिया प्रम निरवाण जनम मरन п पुगर मुजाण ॥ संत मंगि सागह तरे जन नानक सचा वाणु म० ४॥ मलके उठि पराइखा मेरै घरि आवउ ॥ पाउ संग्रह नामे

तिम के मनि तिन नित माउ ॥ नाष्ट्र मुखे नाष्ट्र संग्रई नामे दिव लायउ ॥ गृहु घतु मसु परित्रु होई हिर के गुख गाउउ ॥ हिनाम यापारी नानका बटमागी पाउटु ॥ २॥ पउड़ी ॥ जो तुषु माउँ मो मजा मञ्जेग माखा ॥ तु मम महि एक बरतदा मम माहि समाया ॥ धान पर्नेतिर रिंद गृहिमा जीम मंदिर जाया ॥ माघ संगि मिनि पाईंग् मिन सचे माखा ॥ नानक प्रम मरखागनी मद मद अग्याया ॥ १ ॥ मलोक म० ४ ॥ चेनाई तो चेति साहिषु मधा

मद् शुग्वाया॥ १ ॥ मलोक म० ४॥ चेनाहे वो चांन साहिषु संधा मो घर्मा ॥ नानक मनिगुरु मेरि चढ़ि बोहिषि मउत्रसु पारि पड़ ॥१॥म० ४ ॥ वाऊ मंदे कपड़े पहिरहि गति गतार ॥ नानक नानि न चननी जनि बनि होए छात्र॥ २ ॥ पड़िशा मेर्स उपरे जगे शिनि जो मचैग्ये ॥ मृहि हिटै निन के लीबीए हरि झंग्स चर्ये ॥ बामु त्रोपु नोचु मोहु मंगि माथा मसे ॥ वरि किया प्रति सावनी हरि सादि परमे ॥ नानक चनन न जापनी को गर्कन सम्ये ॥ २ ॥ मनोक म० ४ ॥ नानक मेर्स दिनमु मुहारहा हिड़े

मार्व पिति ॥ जित

प्र ॥ सानकः

हार्षि ॥ दुनिया मेर् बांटीमारि हरू सिल न चनारि माषि ॥ २ ॥ प्रमुर्ते ॥ भ्रमु नाम निषातु दिनिन पीरह मार्ग् ॥तिमुनिमार गुरु पाँनि मन निष्या वृत्तर्य ॥ वृत्तर्य ॥ वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्तर्य । वृत्त

तिम गिउ

fazıt

दिनि रिमर पारमहम किट

## जिना सतिगुरु भेटिश्रा ॥ १ ॥ म० ४॥ दामनी चमतकार तिउ वरतारा जग खे ।। वथु सुदावी साइ नानक नाउ जपंदो तिसु धणी ॥ २॥ पउड़ी ।। सिमृति सासत्र सोधि सिम किनै कीम न जागी ।। जो जनु भेटें साध संगि सी हरि रंगु माणी ॥ सचु नामु करता प्ररख एह रतना खागी ॥ मसतिक होवें लिखित्रा हरि सिमरि पराशी तोसा दिचे सचु नामु नानक मिहमाणी ॥ ४ ॥ सलोक म० श्रंतरि चिंता नेंगी मुखी मृलि न उतरें भुख ॥ नानक सचे नाम विज् किसें न लथो दुखु ॥ १ ॥ म० ५ ॥ मुठड्रे सेई साथ जिनी सिच लदित्रा ॥ नानक से सावासि जिनी गुर मिलि इकु पछाणित्रा पउड़ी ॥ जिथें वैसनि साध जन सो थानु सहंदा ॥ ख्रोड सेवनि संभिध् त्रापणा विनसे सभु मंदा ॥ पतित उधारण पारब्रहम वछलु तेरा विरद्ध है जुगि जुगि वेद कहंदा ॥ भगति जाचे एकु नामु मनि तनि भावंदा । ५ ॥ सलोक चिड़ी चुहकी पह फुटी वगनि बहुतु तरंग ॥ अचरज रचे नानक नामहि रंग ॥ १ ॥ म० ५ ॥ घर मंदर खुसीत्रा तही जह त् आविह चिति ॥ दुनीयो कीया विडयाईया नानक सभि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि धनु सची रासि है किनै विरलै जाता ॥ तिसै देइ विधाता जिस्र 11 मन तन भीतरि हरि रंगि जनु राता ।। साध संगि गुग गाइत्रा सभि दोखह खाता ॥ नानक सोई जीवित्रा जिनि इकु पछाता ॥ ६ ॥ सलोक म० सुहाबीत्रा लगडीश्रो श्रक कंठि विरह 11 विछोड़ा धर्गी सिउ नानक सहसै गंठि ॥१॥ म० ५॥ विसारेदे मरि गए मरि भि न सकहि मूलि ॥ वेम्रुख होए राम ते जिंउ तसकर उपरि स्रलि॥२॥ पउड़ी ।। सुख निधान प्रभु एक है श्रविनासी सुणित्रा ॥ महीअलि पूरिया घटि घटि हरि भिष्या ॥ ऊच नीच मीत सखा सुत वंधिपो सिम तिस समानि कीट हसती विश्वा ॥ तुसि नानक देवे जिसु नासु तिनि हरि रंगु मिणिश्रा ॥ ७॥ सलोक म० ५॥ जिना सासि गिरासि न विसरे हरि नामां सोई संतु ॥१॥ म०५॥ मनि मंतु ॥ धंनु सि सेई नानका पूरनु ऋहे फिरें संदङ्गे स्रलि खावग् भउदा दोजिक

जा चिति न होइ रख्लि ॥ २॥ पउड़ी ॥ तिसै किउ रहे

रहह सुहैलिया जिस दे पलै ऐथे नाउ 11 शंग्र श्रहले ॥ श्रोट नालि चलै ॥ घरु बंघह गडि सच घरम का लैंह नाराइसे दीन दुनीया भने पकड़े चरण नानक दरगह मले ॥ ⊏॥ सलोक म० ४॥ जाचकु मंगे दानु दातारु में 'नित निख़टि चितारिश्रा 11 सबदु अपारु तिनि ॥ नानक जनम मरन की । सिखह सबद विद्यारिहो मुख ऊजल सदा सुखी नानक सिमरत एक ॥ २ श्रंमृतु वंडीऐ मुखीत्रा हरि करऐ ॥ जम के पंथि न पाईश्रहि फिरि तिसै ही जरखे नाही मरखे ॥ जिसनी आइथा प्रेम रस उचरिह साध जन श्रमिउ चलिह भारे पेरिव 11 जीनिश्रा मन श्रंदरि घरखे ॥ ६ ॥ सलोक म० त्र्यराधिए नामि सेविए दखा का होड़ नास 11 नानक ॥ म०५ ॥ जिस सिमरत संकट निमख विसरउ विस्नाम ॥ नानक जपीए सदा हरि हरि लघा ॥ की सोमा किया गणी जिनी हरि गाउँ श्रविनासीएँ छुटै साधा सरगी जो परै वधा ॥ गुस सो गरु भेटिया परित्रहम् हरि त्रग्धा ॥ १०॥ सलोक सो घणी हरि श्रमम फिरहि फरही श्रापणा श्चाता किनेहा होइ ॥ १ ॥ म॰ ¥ 11 जनि वीचारिया रही II नानक लपटाइ 'पउडी नीमाणी साध 11 38 जम कंकरु नेडिन यागई फिरि बहडि विस सो पारि उनरीए ॥ हरि गुण परहरीएँ ग्रीतम मिलि रहे । नानक ॥११॥ मलोक म० प्र ।। नानक आए से परवाण

**थलपलाली**या गान्ही पारबहसु प्रसु हमटी आइश्रा पूरन श्राम

।: नानक राम नामु धनु कीता पूरे गुरपरसादि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ घोहु न चली खसम नालि लिव मोहि विगुते॥ करतव करिन भलेरिश्रा मिद माइश्रा सुते ॥ फिरि फिरि ज्नि भवाई अनि जम मारिंग सुते ॥ कीता पाइनि आपणा दुख सेती जुते । नानक नाइ विसारिए सभ मंदी रुते ॥ १२ ॥ सलोक म० ५ ।। उठंदिया वहंदिया सवंदिया सुखु सोइ । नानक नामि सलाहिए मन तनु सीतलु होइ ॥१॥ म० ध ॥ लालचि अटिश्रा नित फिरें करे न कोइ।। जिसु गुरु भेटें नानका तिसु मनि वसित्रा सोइ पउडी सभे वसत् कउड़ीया सचे मिठा नोउ 11 सादु ऋाइऋा डिठा तिन हरिजनां चिख साधी ॥ पारब्रहमि जिसु रहिञ्जा ॥ इक्र निरंजन रवि बुठा भाउ 11 कुठा मंग कर प्रभु देवे तुठा जोडि १३ ॥ सलोक म० ५॥ - [] जो जाचंदी हेकड़ो ॥ गाल्ही विश्रा सारु विकार ॥ १ ॥ म० ५ ॥ नीहि जि विधा मृंत्र घणी विह्णीत्रा पञ्जाग् विरलो संतु पधरो जोडनहारा नानक पाधरु 11 7 11 पउड़ी ॥ वखसिंदु किलविख जीश्रहे दाता सभि 11 विनासु हरि गोविंद मार्गु Ħ साधू दसिश्रा जपीऐ गुरमंतु ॥ माइत्रा सुत्राद सभि फिकिश्रा हरि मनि भावंदु धित्राइ नानक परमेसरे जिंदु जिनि दिती Į1 १४ ॥ सलोक प्र II वत लगी सचे नाम की जो बीजे सो खाइ ॥ निसहि परापति नानका जिस नो लिखिया आइ॥ १ ॥ म० ॥ मंग्गा ¥ जितु खाधै जिस्र तुसि देवै आपि 11 त्रपतीऐ मन् नानक २ ॥ पउड़ी महि से 11 लाहा जग खटिह सचे ॥ दुतीत्रा हरि धनु रासि जाग्गनी दी न भाउ श्रास निहचलु सरेविश्रा होरु विणासु सभ पारब्रहमु 11 जिसु एकु विसरे कंठि लाइ जन रखिआ विरथा सास्र 11 वलि सलोक पारब्रहमि जासु मीह म० ५॥ १५ 11 फ़्रमाइत्रा धंनु उपजिश्रा श्रंतु सहजि बुठा सुभाइ 11 बहुतु पृथमी गुगा उचरै सदा सदा दुखु रजी तिपति **अघा**इ П गइश्रा पूरवि मिलिश्रा विलाइ लिखिश्रा तिस पाइश्रा रजाइ 11 तिसै धिश्राइ परमेसरि जीवालिश्रा नानक 11 8 11 y

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s निर्पाणु इको सिमरीए ॥ दूजी नाही जाइ निन निधि धीरीए ॥ डिठा सभु संसारु सुखु न नाम निनु ॥ तनु घनु होसी

छारु जार्यों कोइ जनु॥ रंग रूप रस बादि कि वरहि परायीया॥ जिसु तिसु कल नही जाखीया ॥ रिग रते निरवाणु सचा गामही ॥ नानक सरिण दुत्रारि जे तुत्रु भामही ॥ २ ॥ पउडी ॥ जंमणु मरणु न तिन्ह कउ जो हिर लिंड लागे।। जीयत से परवाणु होए हिर कीरतिन जागे ॥ साधसंगु जिन पाइत्रा सेई पडमागे ॥ नाइ विसरिए ध्गु जीयखा तूरे कच घागे ॥ नानक धृहि पुनीत साथ लख दोटि

पिरागे ॥ १६ ॥ सलोकु म० ४ ॥ घरणि मुर्ननी खड रतन जडानी हरि प्रेम पुरखु मनि बुठा ॥ सभे काज सुहेलडे थीए गुरु नानहु स<sup>तिगुरु</sup>

तुठा ॥ १ ॥ म० ४ ॥ फिरदी फिरदी दह दिसा जल परनत वन राइ॥ बहिठी आइ॥ २ ॥ पउदी ॥ जिसु मिरतरो इल े सो सचु क्माउउ ॥ नेडे देखउ पारब्रह्म सरव सुखा फल लोडीग्रहि इकु नामु घित्रान्त ॥ होड सगल की रेणुका हिंग सगि समान्त ॥ जीश्र पति मिउ घरि जावउ ॥

करता पुरखु नानक सुणानउ ॥ १७ ॥ सलोक दोहा म० ४ जि साजनु में कीश्रा सरन कला समरथु ॥ जीउ हमारा खंनीऐ हरि मन तन संदडी वयु ॥ १ ॥ म० ५ ॥ जे करु गहहि पित्रारडे तुषु न छोडा मृलि ॥ हिर छोडिन से दुरजना पडिह दोजक के छिलि ॥ २ ॥ पउडी ॥ समि निधान धरि जिस दे हरि करे सु होते ॥ जपि जपि जीवहि सतजन पापा मलु घोत्रै ॥ चरण कमल हिर्दे

वसहि सरुट सभि खोरे।। गुरु पूरा जिसु भेटीऐ मरि जनमि न रोरे।। प्रम दरस पित्रास नानक घणी किरपा करि देने ॥ १= ॥ सलोक थ ॥ मोरी भरम वजाइ पिरी महत्रति । हिक् हरि जस लिखडि

जियहुवत्रै जाइ तिथाऊ मउजृद् सोइ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ चडि के कुंदे परुडिह सृडी दी खेडारी ॥ इसा सेती चितु दी ओडारी ॥ २ ॥ पउडी ॥ रसना उचरै इरि स्नरणी पनिता तिनि श्चरमरि तीरथ समि मजना पुन किता ॥ ससार सागर वे उघरे निखित्रा गड जिता ॥

क्षित्रकार्यकार्यक क्षित्र सेवि अमिता ॥ १६ ॥ सलोकु लडि लाइ उधारिश्रतु द्यु आन हेकड़ो क़्लाइ चिति न .सेई 11 नानक तंन फ़टंनि जिना सांई विसरें ॥ १ ॥ म० परेतह कीतोनु देवता ¥ 11 तिनि करगौहारे ॥ सिख उवारिश्रन प्रभि काज सवारे निंदक 11 पकडि भ.ठे दरवारे है ॥ नानक का प्रभु वडा श्रापि साजि प्रभु वेद्यंतु ॥ पउडी ॥ किछु श्रंत नाहि सभु तिसै करगा।। अगोचरु साहिबो जीयां का परगा हसत देड 11 प्रतिपालदा भरण पोखणु करणा ।। मिहरवानु वखसिंदु आपि जपि सचे तरगो भाव सो भला २०॥ सलोक म० ५ नानकु दास सरगा 11 तिंना न का रही जिस दा प्रभ सोइ चरगी उधरे सभो कोइ 8 || 刊0 जाचिकु -11 मंगै ų 1 नित परमेसरु कवृत् नानक 11 जजमानु तिसहि भुख न पउड़ी ॥ मनु रता गोनिंद संगि भोजनु सचु घोड़े लगी हरि नाम सिउ ए हसती 11 राज मिल्ख न मोड़े ॥ ढाढी दरि मुख् मंगगा प्रभ छोडे मनि तनि नित चाउ एह प्रभ लोडे 11 २१ १॥ सुधु कीचे रागु गउड़ी भगतां की वासी र्थो सतिनाम करता पुरखु प्रसादि गुर 11 गउड़ी गुआरेरी के चउपदे १४ मोहि ॥ अव जल् ॥ राम उदिक तनु बुभाइत्रा ॥१॥ रहाउ॥ मनुःमारग पाइआ जलत सो जल विनु भगवंत पाईऐ न 8 ॥ राम उदकि जन जलत उचारे ु सुख सागर माही ॥ पीवि रहे

जल निखुटत नाही 3 कहि सारिंग पानी 11 राम उदिक तिखा गउडी कवीर जी 11 माधउ की पिश्रास जल न ॥ जल महि अग्नि उठी अधिकाइ॥ १ -11 रहाउ ॥ तुं जलनिधि हउ जल का मीनु महि खीनु Ш जल रहउ जलहि बिनु तुं पिंजरु स्र अटा तोर मंजारु हउ  $\Pi$ जमु कहा हउ पंखी त्राहि ॥ मंद भागी तेरो दरसनु नाहि॥

**水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

तुं सतिगुरु हउ नउतनु चेला ॥ कहि कवीर मिलु ग्रंत की बेला॥४॥

दुखु मानिश्रा ॥ १ ॥ हम श्रपतह श्रपुनी पति खोई॥

॥२॥ गउड़ी कवीर जी॥ जब इम

एको एक करि जानिमा

हमरें खोजि परहु मित कोई॥ १॥ रहाउ ॥ हम मंदे मंदे मन माही॥ सामः पाति काहू सिउ नाही ॥ २ ॥ पति अपति ता की नही लाज ॥ तब जानहुगे हरि कवीर पति जब उघरेंगो पाज ॥ ३ ॥ कह तिस्रागि भजु केवल राम्रु ॥ ४॥३ ॥ गउड़ी कवीर फिरत जो पाईएे जोगु॥ वन का मिरगु मुकति सम्र होगु। १॥ कित्रा नागे कित्रा बाधे चाम ॥ जब नही चीनसि ब्रातमं राम ॥१॥ रहाउ॥ जो सिधि पाई ॥ मुकती भेड न गईआ काई ॥२ ॥ विंदु राखि जौ तरीऐ भाई ॥ ख़सरैं किउ न परमगति पाई ॥ सुनहुनर भाई।। राम नाम त्रिनु किनि गति पाई।।४। गउड़ी कवीर जी । संधित्रा प्रात इसनात कराही । जिउ माही ॥ १ ॥ जड पै राम राम रति नाही ॥ ते ॥ रहाउ ॥ काइत्रा रित बद्ध रूप रचाही ॥ तिन कउ सुपनै भी नाही ॥ २॥ चारि चरन कहि किल सागर॥३॥ कह कवीर यह महारसु पीजै ॥ ४ ॥ ४ ॥ कवीर जी गउडी किया तपु किया बत पूजा।। जा के रिदे भाउ है दुजा।। १ मनु माघउ सिउ लाईऐ ॥ चतुराई न चतुरश्चल पाईऐ परहरु काम्र क्रोध करत बधे अहंमेत्र ॥ मिलि पाथर की करही सेव पाइग्रा ॥ मोले भाइ मिले रघराइआ गरभ वास महि कल ।। कहुरे पंडित जौ खोए॥१॥ रहाउ॥ श्राइया जाइश्रा सद हम 45 हम तम कहीश्रत कवीर वीचारै बाहमण

( ३२५

表表表,表表表表表表表表表表表表表表。因因因此 है हमारे ॥ ४॥७ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ श्रंधकार सुखि कवहि न सोईहै ॥ राजा रंकु दोऊ मिलि रोईहै ॥ १ ॥ जउ पै रसना राम्र न कहिवो ॥ उपजत विनसत रोवत रहिवो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जस देखीऐ तरवर छाइत्रा ।। प्रान गए कहु कां की माइत्रा ।। २ ।। जस जंती महि जीउ समाना ॥ मृए मरमु को का करि जाना ॥ ३ ॥ हंसा कालु सरीर ।। राम रसाइन पीउ रे कवीर ।। ४ ।। ⊏ ॥ गउड़ी जी ।। जोति की जाति जाति की जोती ।। तितु लागे कंचूश्रा फल मोती ॥ १ ॥ कवनु सु घरु जो निरभउ कहीए ॥ भउ भजि जाइ ग्रभै होइ रहीऐ।। १ ।। रहाउ ।। तांटे तीरिथ नही मनु पतीत्राइ ।। चार स्रचार रहे उरभाइ ॥ २॥ पाप पुंन दुइ एक समान ॥ निज घरि पारसु तजहु गुन त्रान ॥ ३ ॥ कत्रीर निरगुण नाम न रोसु ॥ परचाइ परिच रहु एसु ॥ ४ ॥ ६ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जो जन परिमिति परमनु जाना।। वातन ही वैकुंठ समाना।। १।। ना जाना वैकुंठ कहाही।। जाजु जाजु सिभ कहिह तहा ही ॥ १॥ रहाउ ॥ कहन कहावन नह पतीत्रईहै ॥ तउ मनु मानै जा ते हउमै जईहै 11 7 11 मिन चैंकुंठ की आस ।। तब लगु होइ नहीं चरन निवासु ॥ ३ ॥ कह कवीर इह कहीऐ काहि ॥ साध संगति वैकुंटै आहि ॥ ४ ॥ १० ॥ गउड़ी कदीर जी।। उपजै निपजै निपजि समाई ।। नैनह जगु जाई ।। १ ।। लाज न मरहु कहहु घरु मेरा ।। अंत की बार नही कछु तेरा ।। १ ।। रहाउ ।। त्रनिक जतन करि काइत्रा पाली ।। मरती वार अगिन संगि जाली॥ २ ॥ चोत्रा चंदनु मरदन श्रंगा ॥ सो तजु जलै काठ के संगा ॥ ३ ॥ कहु कबीर सुनहु रे गुनीत्रा ॥ विनसैगो रूपु देखें सम दुनीच्या ॥ ४ ॥ ११ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ अवर कित्रा सोगु करीजे ॥ तउ कीजे जउ त्रापन जीजे ॥ **अब मोहि** मिलिश्रो है जीश्रावन मरिवो संसारा 11 ॥ रहाउ ॥ इत्रा देही परमल महकंदा - 11 ता 11 विसरे परमानंदा २ कुश्रटा - 11 एकु पंच सुख भरे मतिहारी ३ II 11 पनिहारी ॥ ट्रटी लाजु कह कवीर इक बुधि बीचारी ॥ ना त्रोहु क्त्र्यटा ना पनिहारी ॥ ४ ॥ १२ ।। असथावर जंगम कीट जी गउडी कवीर पतंगा 11

THE THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR

श्रनिक जनम कीए बहु रंगा ॥ १ ॥ ऐसे घर हम बहुत् बसाए

जब हम राम गरभ होड़ ऋाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छत्रपति कबहु भेखारी ॥ कबह राजा

रसाइनु रसना पीवहि संत सभि जीवहि १) राम दीजै ॥ ४ कवीर प्रभ किरपा कीजै ॥ हारि परे अब पूरा

लिखिआ गउडी कवीर जी की नालि रलाइ â ऐसो देखित्रो दधि भोलै कवीर श्चचरज 11

चरै नित उठि रहाउ ॥ इरी अंगुरी 11 गदहा चरै मरे ॥ १ ॥ माता भैसा अंग्रहा कुदि कदि 11 লাহ

पाइ ॥ २ ॥ कहु कतीर परगदु भई खेड 11 लेले ।। राम रमत मति परगटी ऋहि।। कह कवीर १ ॥ १४ ॥ गउड़ी कवीर जी पंचपदे२ हीना

छोडि भइत्रो मीना ॥ पूरव जनम हड तप ॥ अब कहु राम कबन गति मोरी ॥ तजीले बनारस मित भई ॥ मस्ती थोरी ॥१॥रहाउ ॥ सगल जनम्र सिव पुरी गवाइस्रा

मगहरि उठि त्राह्या॥ २ ॥ बहुतु वरस तपू कीत्रा कासी ॥ मरनु भह्या मगहर की वासी ॥ ३॥ कासी मगहर सम वीचारी जाने ॥ ग्रुग कैसे उत्तरिस पारी || ४ || कह गुर गिज सिव सम्र को क्वीरु रमत स्त्री रामे।। ४ ॥ १४ ॥ गउड़ी क्वीर जी

मरदन ग्रंगा।। सो तन जलै काठ के संगा।। १।। इस तन धन की करन

वडाई ॥ घरनि परे उरमारि न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राति दिन करहि काम ॥ इक खिल लेहि न हरि को नाम ॥ तहोर ग्रुखि खाइत्रो तंबोर ॥ मरती बार कसि बाधित्रो चोर ॥ गुरमति रिम रिस हरि गुन गाउँ ॥ रामै राम रमत शुरा किरपा करि कै नाम्र दशई ॥ हरि हरि बासु सुगंध बसाई

कड़त कनीर चेति रे ब्रंघा ॥ सति राम्र भूठा सभु धंघा ॥ ६ ॥ १६ ॥ गउड़ी करीर जी तिपदे चार तरेंदे ।। जम ते उलटि भए है दख विनमें सुख कीओ विसराम ॥ वैरी उलिट सारत उलदि सजन भए चीता 8 मोहि Ħ ।। अप

मानिया सांति मई गोनिद जब

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 उलिट भई सुख सहजि महि होती कोटि उपाधि । रहाउ ॥ तन पछानै **अपि** ।। रोगु न नियापे तीनो ताप आप आपु त्र्यव मनु उलटि सनातनु हूत्र्या ॥ तव जानित्रा सहजि कवीर सुखि आपि समावड 11 न **खर**ख ॥ ३ ॥ १७ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ पिंडि सबदि अतीति किह घरि जाता ॥ अनाहदि राता 11 पछानित्रा॥ जिउ गुंगे साकर जानिश्रा तिनहि मन मानिश्रा 118 11 ऐसा गित्रात कथै वनवारी ॥ मन रे पवन दह सुखमन नारी जि बहुरि न करना ॥ सो रहाउ ॥ सो गुरु करह पदु रवह न रवना ॥ सो धित्रान धरह जि बहुरि धरना ॥ ऐसे न मरहु जि बहुरि न मरना ॥ २ ॥ उत्तटी गंगा जग्रन मिलावउ 11 वित जल संगम मन महि न्हावउ।। लोचा समसरि इह विउहारा ततु वीचारि कित्रा अवरि वीचारा ॥ ३ ॥ अपु तेज़ वाइ हरि पासा कहै कवीर 11 त्राकासा ॥ ऐसी रहत रहउ जाउ जि बहुरि धित्रावउ ॥ तित्र घरि न **आवउ** 11 8 गउड़ी कवीर जी तिपदेश्य ।। कंचन सिउ पाईऐ नहीं तोलि राम्र लीत्रा है मोलि।। १।। त्रव मोहि राम्र त्रपुना करि जानिश्रा त्रहमे सहज सभाइ मेरा मन मानित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ।। राम भगति वैठे घरि श्राइश्रा ॥२॥ श्रंत न पाइश्रा चंचल मति तित्रागी ॥ केवल राम भगत निज भागी ॥ ३ ॥ १ ॥ १ ६ ॥ मरने सभु जगत तरासित्रा ।) सो मरना गउड़ी कवीर जी ॥ जिह गुर सवदि प्रगासित्रा।। १ ।। अव कैसे मरउ मरनि मानिश्रा ॥ मनु न जानिश्रा ॥१॥ रहाउ मरि मरि जाते जिन राम्र -11 मरनो कहै सभु कोई ॥ सहजे मरे सोई ॥ होइ अमरु भरमु रहिञ्जा गइआ परमानंदा ş अनंदा 11 नही ॥ २०॥ गउडी कबीर जी ॥ कत मृखु ठउर लावउ ॥ लागी होइ सु ठउर न पावउ ॥ १ जानै पीर खोजत तन महि तीर राम भगति अनीआले H १ 11 11 रहाउ एक देखउ पिश्रारी किश्रा जानउ सह कउन नारी सभ २ 11 कें मसतकि भागु II संभ परहरि जा कह 

३२⊏ ) मिलै सुहागु ।। ३ ।। २ ८ ।। गउड़ी कवीर जी ।। जा कै हिर सा ठाकुरु भाई ।। मुकति अनंत पुकारणि जाई ॥ १ ॥ अब कहु राम भरोसा तोरा ॥ तब काहु का कबतु निहोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीनि लोक जा कै हहि भार |基本表||本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 प्रतिपार ॥ २ ॥ कहु कवीर इक बुधि बीचारी ॥ किश्रा विख दे महतारी ॥ ₹ जउ

पंडित नारि कवीर जी विनु सती होइ कैसे सत

देखह विना वसे सनेह ॥ रिंदे वीचारि १ ॥ प्रीति 11 नेह रहाउ लग नही ક 11 जब रस П

साहनि सो रमये कउ मिलै जीग्र श्रपने 11 सत् सउपि सरीरु ॥ सोई सुहागनि कवीरु तनु गृह धन २३ ॥ गउड़ी कत्रीर जी ॥ विखिश्रा विश्रापित्रा Ħ

विखिया लैं हुवी परवारु ॥ १ ॥ रे नर नाव कत बोड़ी ।। हरि सिउ तोड़ि विखित्रा संगि जोड़ी II П , दाधे लागी श्रागि ॥ निकटि नीरु पस भागि ॥२॥ चेतत चेतत निकसित्रो नीरु ॥ सो जल निरमलु कथत कवीरु ॥ ३ ॥ २४ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जिह कुलि पूतु न गिन्नान विधवा कस न मई महतारी ॥ १ 11 जिह राम ॥ रहाउ ॥ भगति नहि साधी ॥ जनमत कस न मुत्रो अपराधी 11 8 गए कीन पविद्या । पुडमुज रूप जीरे जग विना जैसे कहु कवीर जैसे सुंदर सरूप ॥ नाम मभिश्रा॥२ ॥

बुवज करूप ॥ ३ ॥ २४ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जो जन लेहि खसम

का नाउ ॥ तिन कै सद पलिहारैं जाउ ॥ १ ॥ सो निरमलु निरमल इति गुन गार्व ॥ सो भाई मेरे मनि मार्वे ॥१॥ रहाउ ॥ जिह घट रामु रहिमा भरपूरि ॥ विन की पग पंकज इम धूरि ॥ २ ॥ जाति जलाहा मति का धीरु ।। सहिज सहिज गुँग रमे कवीरु ।। ३ ॥ २६ ॥ कपीर जी ॥ गगनि रसाल चुएँ मेरी माठी ॥ संचि महा रख काठी ॥ १ ॥ उमा कउ कहीए सहज मतनारा ॥ पीवत राम रमु विकान पीचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहज फलालनि जउ मिनि भाई ॥ मानीर माते भनिरतु जाई ॥ २ ॥ चीनत चीत निरंजन

लास्या । यह कवीर ती अनमउ पारमा ।। ३।। २७ ॥ गउढी कवीर जी

## **动物的动物的物物的物物的动物的动物的动物的** मनहि विश्रापी ॥ मनहि मारि सिधि कवन स्भाउ का मुनि जा मनु मारै ॥ ंसारि मन सु ॥ कवन कउ वोलै तारे श्रंतरि १ 11 रहाउ 11 मन 11 कहह मारे वित भगति न होई ॥ २ ॥ कहु कबीर जो मधुसद्तु त्रिभवण देउ ॥ गउडी 11 २८ 3 11 किनि चीते अंवरि तारे श्रोड चीतनहारे İI जु दीसहि वुभौ सिउ लागा ॥ कहु रे पंडित **ऋं**वरु का करहि उजीत्रारा चंद - 11 ॥ रहाउ ॥ सरज कवीर जानेगा सोइ पसरित्रा ब्रहम पसारा - 11 २ ॥ कह ३ ॥ २६ ॥ गउड़ी कवीर जी॥ वेद की रामु मुखि रामै होइ ॥ लैंहै पुत्री सिंमृति भाई ।। सांकल जेवरी अाई ।। १ ॥ आपन नगरु ॥ मोह कै फाधि काल सरु सांधित्रा ते वाधिश्रा रहाउ।। कटी न कटै तृटि नह जाई ॥ सा सापनि होइ कउ खाई ॥२॥ हम देखत जिनि सभु लुटिश्रा जगु 11 कह राम किह छूटित्रा ॥ ३ ॥ ३० ॥ गउड़ी कवीर जी 11 सगल तजीत गगन दउरावउ लगाम पहिरावउ 11 वीचारि असवारी कीजें ॥ सहज के पावड़ें धरि लीजै ॥ पगु रहाउ ॥ चलु रे वैकुंठ तुमाहि ले तारउ ॥ हिचहि त प्रेम कै - चाबुक वेद कहत कवीर भले श्रसवारा ॥ कतेवं ते रहहि निरारा ॥ ३ ॥ ३१ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जिह मुिल पाचउ अंमृत खाए।। तिह मुख देखत ल्कट लाए 11 9 11 इकु दुखु राम राइ अगनि दहै अरु गरम बसेरा॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ को जारे को गांडि ले माटी ॥ २ ॥ कह विधि भाती 11 विगृती बहु कवीर हरि चरण दिखाबहु ॥ पाछै ते जम्र किउ न पठाबहु ॥ ३ ॥ ३२ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ आपे पावकु आपे पवना ॥ जारे खसग्र त राखें कवना।। १ः।। राम जपत तनु जरि कीन जाइ ॥ राम नाम चित रहित्रा समाइ॥ १॥ रहाउ ॥ का को जरे काहि होइ हानि ॥ नट वट खेलें सारिगपानि ॥ २ ॥ कहु कबीर अखर दुइ भाखि ॥ होइगा खसमु ता लेइगा राखि ॥ ३ ॥ ३३ ॥ गउड़ी कबीर जी दुपदे २ ॥ ना मै जोग धित्रान चितु लाइआ।। विनु वैराग न छूटिस माइआ।। १ ।। कैसे जीवनु होइ

逐渐逐渐

दार दार । दार दार दार दार दार दार दार दार हमारा ॥ जब न होइ राम नाम अधारा ॥ १ रहाउ ॥ कह खोजउ राम समान न देखउ धान ॥२॥३४ जी ॥ जिह सिरि रचि रचि बाधत पाग ॥ सो सिरु चच सवारहि काग ॥ १ ॥ इसु तन धन को किया गरवईत्रा ॥ राम नाम्र काहे न दृढीत्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ कहत कवीर सुनहु मन मेरे ॥ इही हवाल होहिंगे तेरे ॥२॥३५॥ गउडी गुत्रारेरी के पदे पैतीस ॥ रागु गउड़ी गुत्रारेरी श्रसटपदी कवीर जी की त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सुखु मांगत दुख् श्रागे त्रावे ॥ सो सुखु हमह न मांगिया भावै।। १।। विखिया यजह सरति कैसे दोई है राजा राप निवासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इस सुख ते सिन बहम डराना ॥ सो सुद्ध इमहु साचु करि जाना ॥२ ॥ सनकादिक नारद मुनि सेखा ॥ तिन भी तन महि मनु नही पेखा ॥ ३ ॥ कोई खोजह भाई ॥ तन छुटे मन कहा समाई ॥ ४ जै देउ नामां।। भगति कै प्रेमि इनही है जानां।। ५।। इस मन कउ नही श्रावन जाना ॥ जिस का भरम गहया तिनि ॥६॥ इसु मन कउ रूपु न रेखिया काई॥ दुकमे युक्ति समाई ॥ ७ ॥ इस मन का कोई जाने भेउ भए सखदेउ ॥ = ॥ जीउ एक यरु सगल सरीरा ॥ इस गुव्यारेरी ॥ रिं रहे 3 11 ।। १ ॥ ३६ गउडी श्रिहिनिसि एक नाम जो जागे ।। केतक सिध भए लिव लागे।। १ रहाउ ॥ साधक सिध सगल मनि हारे एक 11 हरे स होहि न व्याना ॥ कहि कवीर राम नाम तारे ॥ १ ॥ जो हरि पद्धाना ॥ २ ॥ ३७ ॥ गउड़ी भी सोरठि भी 11 ì तजि कत काह लाज तोहि नाही ॥ हरि फे जांही ॥ रहाउ ॥ जा को ठाइरु ऊचा होई ॥ सो जनु पर घर जात न सोही ॥ १ ॥ मो साहियु रहिआ भरपूरि ॥ सदा संगि नाही हरि ॥ २ ॥ फाला घरन सरन ई जा के ॥ फदु जन का नाडी घर ता के । ३ ॥ सभु क्षेत्र कई जागुकी वाता ॥ सो संप्रय

的一致故故故或或或或或或或或或或或或或或或或或或或 दाता ॥ ४॥ कहै कवीरु पूरन जग सोई ॥ जा कै हिरदे अवरु होई।। ५।। ३८।। कउनु को पूतु पिता को का को ।। कउनु मरै देइ संतापो ।। १ ।। हरि ठग जग कउ ठगउरी लाई ।। हरि के विश्रोग कैसे जीव्रड मेरी माई।। १ ।। रहाउ ।। कउन को पुरखु कउन नारी ॥ इश्रा तत लेहु सरीर विचारी ॥ ॥ २ ॥ कहि कवीर ठग सिउ गई ठगउरी ठगु पहिचानित्रा 11 मनु मानिश्रा ॥ 3 राम सहाई ॥ कउ भए राजा जनम कटि मरन पाई ॥ रहाउ ॥ साधू दीश्रो रलाइ ॥ परमगति 8 11 संगति पंच दत ते लीय्रो छडाइ ।। श्रंमृत नाम्र ज्रप जपउ 11 ॥ सतिगुर कीनो करि लीनो अपना ॥ १ परउपकारु सिउ लागी ॥ काढि लीन सागर संसार 11 चरन कमल गोविंदु वसे निता नित चीत ।। २ तपति माइश्रा II मनि संतोख a जलि पृरि नाम्र श्राधारु थलि श्रंतरजामी ॥ पेखउ ३ ॥ अपनी सुऋामी जत तत 11 दड़ाई ॥ पूरव लिखतु मिलिया मेरे भाई ॥ आप ही पूरन साज ॥ कवीर को सुत्रामो गरीवनिवाज तिस थल है ॥ जित्त है स्तकु स्तकु स्तक होई ।। जनमे स्तकु मूएं फुनि स्तकु स्रतिक परज विगोई कहु रे पंडिश्रा कउन पवीता ॥ ऐसा गिश्रानु जपहु मेरे मीता ॥ १॥ रहाउ ॥ नैनहु स्तकु वैनहु स्तकु स्तकु स्रवनी होई ॥ ऊठत स्तकु लागे स्तकु परे रसोई ॥ २ ॥ फासन की विधि छुटन की इक्त कोई ॥ किंह कवीर राम्नं रिदे विचारे स्तकु तिनै न होई ॥ ३ ॥ ४१ ॥ गउड़ी ॥ भगरा एक निवेरह राम जउ तुम अपने जन सौ काम्र ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु मनु बडा कि जा संउ मनु मानिश्रा ॥ राम्र वडा के रामिह जानिश्रा ॥१॥ ब्रह्मा वडा कि जासु उपाइत्रा ॥ वेदु वडा कि जहां ते সাংসা हउ भइत्रा उदासु ॥ तीरथु चडा कि दासु ॥ ३ ॥ ४२ ॥ रागु गउड़ी चेती ॥ देखी माई ज्ञान की आई आंधी ॥ सभै उडानी भ्रम की टाटी रहै न मोइश्रा वांधी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु वर्लेंडा ट्रटा ।। तिसना छानि परी

धर ऊपरि दुरमित भांडा फूटा ॥ १ ॥ श्रांधी पाछे जो जलु बरखें तिहि तेरा जनु भीनां ॥ कहि कवीर मनि भइत्रा प्रगासा उर्दे भात जब चीना ॥ २ ॥ ४३ ॥ गउडी चेती १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि ॥ वातन ही श्रसमानु गिरावहि ॥ १ ॥ ऐसे लोगन सिउ किया कहीए।। जो प्रभ कीए भगति ते बाहज तिन ते सदा डराने रहीए।। १ ॥ रहाउ ॥ ऋषि न देहि चुरू भरि पानी॥ तिह निंदिह जिह गंगा त्रानी ॥ २ । बैठत उठत क्रटिलता चालहि ॥ त्रापु गए त्राउरन हू घालहि ॥ ३ ॥ छाडि क्रचरचा त्रान न जानहि॥ ब्रहमा ह को कहियो न मानहि ॥ ४ ॥ त्रापुगए अउस्न ह खोबडि ॥ त्रागि लगाड मंदर में सोबडि ॥ ४ ॥ त्रवरन इसत त्रापि कांने ॥ तिन कउ देखि कवीर लजाने ॥ ६ ॥ \$ 11.88 1. 🔪 राग्र गउडी वैरागिण कवीर जी १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ जीवत पितर न मानै कोऊ मूर्ण सिराध कराही ॥ पितर भी बपुरे कह किउ पावहि क्रकर खाडी n 8 ॥ मो कउ इसल बतावह ।। कुसल कुसलु करते जुगु विनसे कुसलु होई ।। १ ।। रहाउ ।। माटी के किर देवी देवा तिस श्रागे जीउ देही ॥ ऐसे पितर तुमारे कही ब्राह आपन कहिआ न लेही ॥ २ ॥ सरजीउ काटिह निरजीउ पजिह श्रंतकाल कड भारी ॥ राम नाम की गति नहीं जानी में इवे संसारी ॥ ३ ॥ देवी देवा पूजिंह डोलिह पारबहम नही<sup>9</sup> जाना ॥ फहत कवीरु श्रकुल नही चेतिश्रा निखित्रा सिंउ लपटाना ॥ ४ ॥ १ ॥ ४५ ।, गउड़ी ॥ जीवत मरें मरें फ़िन जीवे ऐसे सुनि समाइया ॥ श्रंजन माहि निरंजनि रहीऐ बहुड़ि न भगजलि पाइत्रा ॥ १ ॥ मेरे राम ऐसा खीरु विलोईए ॥ गुरमित मनुबा अमधिर राखहु इन विधि अंमृत पीओईऐ रहाउ ॥ गर कै बाखि बजर इन्ल छेटी प्रगटिया परगासा ॥ सकति अधेर जेउड़ी अमु चूका निहचलु सित्र घरि वासा॥ २॥

**表本表表表 表述法法: 逐步表示表表表表表表表** 後級級 विनु वागौ धनखु चढाईऐ भाई वेधिश्रा इह जग तिनि वूडी पत्रनु भुलावे डोरि रही लिव लाई ॥ ३ ॥ उनमनि मनुत्रा सुंनि समाना दुनिधा दुरमति भागी ॥ कवीर कह इकु देखिया राम नामि लिव लागी ।। ४ ।। २ ।। ४६ ।। गउड़ी वैरागणि तिपदे ।। उलटत पवन चक खडु भेदे सुरति सुन श्रनरागी ॥ खोजु वैरागी ॥ १ ॥ मेरे मन न जाइ मरें न जीवें तासु उलिट समाना।। गुर परसादि अकलि भई **अवरे** नातरु ।। १ ।। रहाउ ।। निवरे दूरि दूरि फुनि निवरे जिनि जैसा करि मानित्रा ।। त्रलउती का जैसे भइत्रा वरेडा जिनि पीत्रा तिनि जानिश्रा तेरी निरगुन कथा काइ सिउ कहीए ऐसा कोइ विवेकी।। जिनि दीत्रा पलीता तिनि तैसी भल देखी ॥ ३ ॥ ३ ॥ ४७ ॥ गउड़ी ॥ तह उतपति परलउ धूप नही छहीत्रा सिंधु तह जीवन मिरतु न दृखु सुखु वित्रापे सुंन समाधि दोऊ तह नाही ॥ १ ॥ तुलि चढै सहज की अकथ कथा है निरारी ॥ नही मुकाती हलुकी लगै न भारी ।। १ ।। रहाउ ।। ऋरध उरध दोऊ तह नाही राति दिनसु तह नाही ॥ जलु नही पवनु पावकु फ़नि सितगुर तहा समाही ॥२ ॥ अगम अगोचरु रहे निरंतरि गुर किरपा ।। कहु कवीर बलि जाउ गुर अपुने सतसंगति मिलि रहीऐ ।। ३ ।। ४ ।। ४⊏ ।। गउड़ी<sup>२</sup> ।। पापु पुंचु दुइ वैल विसाहे पूजी भीतरि विधि टांड भरी घट इन गूगि तसना कीओ हमारा ॥ सगल संसारु रामु विसाहित्रो ॥ १ ॥ ऐसा नाइकु भए जगाती क्रोध दुइ १॥ रहाउ ॥ काम्र बटवारा ।। पंच ततु मिलि दानु निवेरिह टाडा उतरिश्रो पारा ॥ कहत कवीरु सुनहु रे संतहु अब ऐसी वनिआई ॥ घाटी गोनि छिटकाई ॥ ३॥ ४ ॥ ४६॥ गउड़ी४ चलो इक् चारि है साहुरङ्गे पेवकडै दिन जागा पंचपद मूरखु एआगा जागई 11 11 श्रंधा न कह घरि पाह वाधै खड़ी 11 श्राए मुकलाऊ **ड**डीऋा धन ॥ स्रोह जि दिसे खुहड़ी कउन ξ  $\Pi$ रहाउ ऋाए 11 पड़ी तूरि उठि चली सिउ घड़ी वहारी लाजु 11

२ ॥ साहिचु होइ दर्ब्यालु कृपा करे श्रपुना कारज सवारे ॥ ता सोहार्गाण जासीएं गुर सबदु बीचारे ॥ ३ ॥ किरत की बांधी सभ फिरें देखह वीचारी ॥ एस नो किया अराखीएे किया करे विचारी॥४॥ मई निरासी उठि चली चित बंधि न धीरा ॥ हरि की चरणी लागि रह भजु सरिए कवीरा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४० ॥ गउडी ।। जोगी कहहि जोगु भल मीठा अवरु न दुजा भाई ॥ रुंडित मुंडित एकै सबदी एइ सिधि पाई ॥ १ ॥ इरि बिनु भरिम भ्रताने श्रंधा ॥ जा पहि जाउ त्रापु छुटकावनि ते बाधे बहु फंघा ॥ १॥ रहाउ ॥ जह ते उपजी तही समानी इह विधि विसरी तब ही ॥ पंडित गुणी सर हम दाते एहि कहहि बड हम ही :। २ ॥ जिनहि बुक्तोए सोई बुक्ते वित्र युक्ते किउ रहीएे ॥ सतिगरु मिलै अधेग चके इन विधि माएक ३ ॥ तिज्ञ बावे दाहने विकास हिर पदु इड़ किर स्हीएे ॥ कहु कवीर गुंगे गुड़ खाइब्रा पूछे ते किब्रा कहीए !! ४ ॥ ७ ॥ ५१ ॥ रागु गउडी पूरवी? कवीर जी॥ १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ जह रुख श्रहा तत् तह नाही ॥ इडा पिंगला बंदे ए अप्रगत कत जाही ॥ १ ॥ तागा तुटा गगनु विनिस गइश्रा तेरा बोलतु कहा समाई ॥ एह संसा मो कउ बिद्यापे मो कउ को न कहै समसाई ॥ १ ।) रहाउ नाही रचनहारु तह नाही ॥ सदा श्रतीता इह कडीए किसु माही ॥ २ ॥ जोडी जुड़ें जब लग होइ बिनामी ॥ का को ठाइरु का को सेवड़ को काह कैं जामी ॥३ ॥ कहु कबीर लिब लागि रही है जहा बसे दिन राती ॥ उथा का मरमु खोही परुजाने खोदु तउ सदा खिनासी ॥४॥१॥ ॥ ४२ ॥ गउड़ी ॥ सुगति मिमृति दुइ कंनी मंदा परिपति बाहरि विधा ॥ मेन गुफा महि व्यामण येसण कलप विचरतित पंथा ॥ १ ॥ मेरे राजन में वैरागी जोगी ॥ मग्न न सोग विद्योगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रांड ब्रहमंड महि मिटी मेरा पट्टथा सभ तादी लागी जिपल पतटीएँ छूटै होद पमारी॥ २॥ मृतु पानु दूर त्या

338 )

本本本本本本本 表表表表表表 主本本本本本本本 जुग सारद साजी ॥ थिरु मई तंतीः तटसि करीहै नाही जुग सुनि मन मगन भए है पूरे माइआ अनहद किंगरी वाजी ॥३॥ नही खेलि कहु कबीर ता कउ पुनरपि जनम्र डोल न लागी ॥ गइत्रो वैरागी ॥ ४ ॥ २ ॥ ५३ ॥ गउड़ी ॥ गज नव गज दस गज इकीस पुरीत्रा एक तनाई।। साठ सूत नवं खंड बहतरि पाटु अधिकाई ॥ १॥ गई बुनावन माहों ॥ घर छोडिए जाइ जुलाहो ॥ १ रहाउ ॥ गजी न मिनीए तोलि न तुलीए पाचनु सेर अढाई ॥ पार्वे भगर करें घरहाई ॥ २॥ दिनकी बैठ वेगि न इह बेला कत आई ॥ छटे कूंडे पुरीश्रा खसम की वरकस जुलाहो रीसाई ॥ ३ ॥ छोछी नली तंत्र नही न तर रही उरभाई ।। छोडि पसारु ईहा रहु वपुरी कहु कवीर ।। ४ ।। ३ ।। ५४ ।। गउड़ी ।। एक जोति एका मिली किंवा ऊपजै फूटि मरे जनु सोइ महोइ॥ जितु घटि नामु न सुंदर रामईत्रा ॥ मेरा मनु लागा तोहि ॥ १ ॥ रहाउ मिलै सिधि पाईऐ कि एहु जोगु कि भोगु ॥ दुहु कारज ऊपजै मिलि राम नाम संजोगु ॥ २ ॥ लोगु जाने इहु गीतु है इहु वीचार ।। जिंड कासी उपदेसु होई मानस मरती बार ॥ ३ ॥ गार्वे को सुर्यो हरि नामा चितु लाइ ॥ कहु कबीर संसा नही श्रंति परमगति पाइ॥ ४॥ १॥ ४॥ ५५ ॥ गउड़ी ॥ जेते जतन ते हुवे भव सागरु नही तारित्रो रे ॥ करम धरम करते बह जारियो रे ॥ १ ॥ सास प्राप्त को दातो ठाकुरु सी मनह विसारिश्रा रे ॥ होरा लालु श्रमो तु जनम्र बदलै हारित्रो रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तसना तखा भूख हिरिश्रो हिरदे नाहि वीचारित्रो रे ॥ उनमत मान मनं माही का सबदु न धारित्रो रे ॥ २ ॥ सुत्राद लुभत इंद्री मद रस लैत विकारित्रों रे ॥ करम भाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे ॥ ३ ॥ धावत जोनि जनम भ्रमि थाके अब ।। कहि कवीर गुर मिलत महा हम हारिश्रो रे रसु : प्रेम भगति निसतारित्रो रे 1' ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ ५६ ॥ गउड़ी 11 कालवृत की रचित्रो हसतनी मन वउरा रे चलतु जगदीसः

也不在这次这次还是这些是这些的。 1 ( 111 ) <u>( 121 )</u>

सुत्राइ गज वसि परे मन वउरा रे श्रंदस सहियो सीस 11 9 11 विखें बाचु हरि राचु समक्तु मन बउरा रे ॥ निरमें होइ न हरि भजे मन वउरा रे गहित्रो न राम जहाजु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मरकट मुसटी श्रनाज की मन बउरा रे लीनी हाथ पसारि ॥ छुटन ॥ जिउ नलनी परिश्रा मन बउरा रे नाचिश्रो घर घर बारि ॥ २ जैसा रंग स्त्रया गहित्रो मन वउरा रे माया इह विउहारु 11 कमुंभ का मन वउरारे तिउ पसिरिश्रो पासारु॥ ३॥ नावन कउ तीरथ घने मन वउरा रे पूजन कउ वहु देव ॥ कहु कबीर छूटनु नही मन चउरा रे खूटनु हरि की सेव ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ ५७॥ गउड़ी ॥ अगनि न दहै पबतु नहीं मगने तसकरु नेरि न आवे ।।राम नाम धतु करि संचउनी सो धनु कतही न जात्रै ॥ १ ॥ हमरा धनु माधउ गार्बिड् धरणी घरु इहै सार धनु कड़ीए ॥ जो सुखु प्रभ गोविंद की सेना सो सुरा राजि न लहीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इस धन कारिय ॥ मनि १कंदु जिहवा नाराइनु सनकादिक खोजत भए उदासी न जम की फामी ॥ २ ॥ निज धनु गित्रानु भगति गुरि दीनी तासु सुमित मनु लागा ॥ जलत श्रंभ थंमि मनु धारत भरम वंधन मउ भागा ॥३ ॥ कहै कवीरु मदन के माते हिरदे देखु वीचारी ॥ तुम घरि लाख कोटि अस्त्र इसती इम घरि एक मुरारी ॥४॥१॥ ७ ॥ ५⊏ ॥ गउड़ी ॥ जिउ कपि के कर मुसटि चनन की लुबिध न जो जो करम कीए लालच सिउ ते फिरि १ ॥ भगति नित्र विरथे जनम गइस्रो ॥ भगवान भजन विज कही न सच रहियो ॥ 8 परफलित किनहि न घाउ लझ्यो श्रनेक जोनि महि फिरि फिरि काल इडश्रो ॥ २ ॥ इश्रा श्रम मुत दारा पेखन कउ जु दहश्रो ॥ विन ही माहि श्रद्धि जो उरमे इंद्री प्रेरि लझ्यो ॥ ३ ॥ अउघ अनल तनु तिन को मंदरु चहु दिन सतिग्र ओट ॥ कहि कवीर में सागर तरन कउ ॥१॥ =॥ ५६॥ गउड़ी=॥ पानी मैला माटी गोरी॥ इम माटी की प्रतरी जोरी !! १ ।। मैं नाही कलू बाहि न मोरा !! गोविंद तोग ॥ \$ 11 7813

माटी महि समाइत्रा परपंच जोरि पवन् 11 भृठा चलाइश्रा की जोरी ॥ ॥ किनह लाख पांच श्रंत की वार गगरीआ 3 ॥ कहि कवीर नीव उसारी हक 11 खिन ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ ६० **अहं** कारी ॥ गउडी जाड ॥ भ्रू प्रहिलाद जिपस्रो हरि एस तेरे - 11 सभ परवारु वेडे चडाइश्रा मनावै तिसु भाव ता बेडे ॥ रहाउ ॥ जा हुकमु इस लघाउँ ॥ २ ॥ गुर परसादि ऐसी वुधि संमानी जानी ॥ ३॥ कहु कवीर भज्ञ सारिगपानी श्रायंन सभ एको दानी ॥४॥२॥१०॥ ६१॥गउडी ६॥ जग महि त्राइत्रो ॥ लागत पत्रन खसमु विसराइत्रो ॥ जीत्ररा हरि के गुना गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ।। गरभ जोनि महि तपु करता ॥ तउ जठर अगिन महि रहता॥ २॥ लख चउरासीह जोनि भ्रमि ब्राइब्रो ॥ ब्रव के छुटके ठउर न ठाइञ्रो ॥ ३॥ कह कवीर भज़ सारिगपानी।। श्रावत दीसे जात न जानी।। ४।। १।। ११।। गउडी पूरवी ॥ सुरग वासु न वाछीऐ डरीऐ न नरिक निवास ।। हाना है सो होईहै मनहि न कीजै आस 11 8 11 रमईऋा गाईऐ ॥ जा ते पाईऐ परम निधानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कित्रा जप्र संजमो किया वरत किया इसनानु ॥ जव लग जगति भगति भगवानं ॥ २ ॥ संपै देखि न हरखीएे विपति देखि न रोइ ॥ जिउ संपै तिउ विपति है विध ने रचित्रा सो कवीर अब जानिया संतन रिदे मभारि ा। सेवक घट वसै मुरारि ॥ ४ ॥ १ ॥ १२ ॥६३॥ गउडी ॥ सेवा भले जिह खिंचि लेइ जिनि नही भारु रे मन तेरो संसारु ॥ १ ॥ राम रसु पीत्रा रे जिह इह 11 **अउर** !! १ || रहाउ || अउर म्रए किञ्रा जउ उपजै सो विनसि जो 11 रहाइ रची पीवत मरदन उपजी तह की जह वैराग सिमरि चेतिश्रा राम ३ पंथु निहारै रागु गउड़ी कामनी - 11 लोचन भरी १३ ६४

३३⊏ भीजैपगुना खिसै हरि दरसन की उर न श्रासा ऋपुने पिआरे ॥ कारे ॥ वैगि मिलीजे कागा हरि ॥ रहीउ ॥ कहि कवीर जीवन षद कारनि श्राधारु नाम नाराइन रसनी राम्र रवीजै ॥ २ ॥ त्रासा पास घन तुरसी का विरवा रागु गउडी ११ माभ बनारिस गाऊं रे ॥ उत्रा का सरूप्र देखि मोही कउ छोडिन ब्राउन जोहरे॥ १॥ तोहि चरन मनुलागो सारिंगधर॥ बदभागो बिंद्रावन 8 11 H n रहाउ सारिंगधर ŧ जा ठाकरु कसन चरावत गाऊ गउडी मोहि कवीरा नाऊ रे ॥२॥ २ ॥ १५ ॥ **६६ Ⅱ** है पहिरे किया यन मधे बासा विपल बसत्र केने 11 देवा धोरवे किया जलि बोरियो गियाता॥ १ जीग्र 3 बहुरि न देखउ जानां ॥ श्रविगत समभ्र इत्राना 11 जत जत गिग्रानी पेखउ संगि माइत्रा लपटाना 11 ? ॥ रहाउ 11 कहि कवीर इह जग सगलो घंघा n विनु इत्रा `जगु माइत्रा श्रंधा Ħ २ H १ ॥ १६ 11 १२॥ मन रे छाडह भरमु प्रगद्ध होइ नाचह द्रश्रा ।। सरु कि सनम्रख रन ते इरपें सती कि सांचै भांडे ॥ १ पाईऐ छाडि तउ जरे मरे सिधि Ħ ऋब काम" क्रोध महित्रा रहाउ 11 000000 कहि कत्रीर राजा राम न छोडउ १३ ॥ फरमानु ॥२ ॥१७॥ ६८॥ गउहो तही दरीया तही करीया न करत बीचार 11 ॥ साहित्र ॥ यंदे वंदगी इकतीयार ॥ रहाउ ॥ नामु तेरा श्राधारु मेरा जिउ फुलु जीव्याइ भावे कहि करीर गुलाम घर का चउरासीह जीअ जोनि महि गउहीर ॥ लख भगति हेति श्रातारु लीग्रो

(日本) विषयित हुन्द जुक्दत हुउ नंद को नंदतु ॥ नंद सु नंदतु का स्थिति को रे ॥ धरनि व्यक्षासु दसो दिस नाही तब हुदू नंदु कहा भी रे अस्ति का स्थापन विषयित स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन ## 医逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐 逐 परें जोनि नहीं आवें नामु निरंजन जा 118 ॥ रहाउ ।। संकटि नही को सुश्रामी ऐसो ठाकुरु कवीर जा के माई ७० ॥ गउड़ी ॥ निंदउ निंदउ मो कउ लोगु निंदउ 11 38 निंदा जन कउ खरी पित्रारी ।। निंदा वापु निंदा महतारी 11 ॥ निंदा होइ न वैकुठि जाईऐ ॥ नामु पदारथु मनहि बसाईऐ हमरे कपरे निंदकु धोइ सुध जउ निंदा हाइ 11 11 8 निंदा 11 सु हमरा मीत् ।। निंदक माहि. हमारा चीतु निंदकु П सो जो निंद्कु लोरे ॥ २॥ निंदा जीवनु हमरा ।। निंदा हमरा करें उधारु ।। जन कचीर निंदा कउ उतरे पारि ॥ ३॥ २०॥ ७१॥ राजा राम तुं ऐसा ॥ १ ॥ रहाउ तरन तारन राम राइआ।। -11 जब हम हहू हम नाही ॥ अब नाही हम श्रव तुम तुम एक भए 11 8 वुधि देखत मन पतीत्राही होती ॥ जब तव बल्ल श्रव वृधि वल न खटाई ॥ कहि कबीर बुधि हरि लई मेरी व्रिध बदली ॥ २१ ॥ ७२॥ गउड़ी ॥ खट नेम २ करि कोठडी बीच पाई ॥ कुंजी कुलफु **ऋनू**प करि राखे प्रान ॥ अब मन जागत रह रे भाई ॥ गाफलु होइ कै मुसै घरु जाई ॥ १ ॥ रहाउ जनम् गवाइत्रो चोरु पंच -11 पहरूत्रा महि रहते तिन्ह का नही पतीत्रारा 11 चेति सचेत चित होइ रह तउ लै परगासु उजारा देखि जु ॥ २ ॥ नड घर कामनि भूली नवै मूसे वसतु कवीर कहत् घर ततु ३ ॥ २२ ॥ ७३ । गउड़ी । माई मोहि अवरु न जानिश्रो सनकादि जासु गुन गावहि सिव तासु मोरे हिरदे प्रगासु गित्रान गुर गंमित 11 मंडल ॥ विखै रोग भै बंधन भागे सुखु मानि प्रभ द्सर एक सुमति रति जानि 11 मनहि चंदन भए तिश्रागि मन वासन वास घटिओ धित्राइ जसु अभिमानाना जो जन २ $\Pi$ गाइ ठाकुर तासु वसिद्यो तिह मनि प्रभृ H वडभाग काटि 3 करम मथानाना ॥ 11 सकति प्रधान सिव सहजु 共; 出非共共共 法法法法法法法法法法法法法法

<u>( 380 )</u> 医破坏状状状体成形状 计多数形式形式 表形法 प्रगामित्रो एक एक समानाना ॥ कहि कत्रीर गुर भेटि महा सुख अमत रहेमनु मानानां ॥ ४ ॥ २३ ॥ ७४ ॥ 还还还,还还还还还还还还 🖊 रागु गउडी पूरवी वापन श्रखरी कवीर जीउ की ॥ बापन अञ्चर लाक १ त्रो सविनाम्च करता पुरखु गुर प्रसादि॥ त्र सभुकछुडन हो माहि॥ ए ऋखर खिरि जाहिंगे श्रोइ ऋखर इन महि नाहि !। १ ।। जहा बोल तह अञ्जर आगा ।। जह अबोल तह मनु नृरहारा ।। बोल अबोल मधि है सोई ।। जस आरोद्व है तस नर्ले न कोई ॥ २ ॥ अलह लहउ तउ किया कहउ कहउ तको उपकार ॥ बटक बीज महि रवि रहिय्रो जा को तीनि लोक विसथार ॥ ३ ॥ अलह लहंता भेद छै कछ कछ पाइआ भेद।। उलिट भेद मनु वेधिओ पाइश्रो अभंग अछ्वेद ॥ ४ ॥ तुरक तरीकृति जानीऐ हिंदू बेद पुरान ॥

मन समस्तापन कारने कङ्गश्रक पडीऐ गित्रान ॥ ४ ॥ श्रोधकार श्रादि मैं जाना ॥ लिखि अरु मेटें ताहि न माना ॥ ओग्रकार लखें जड कोई || सोई लिख मेटणान होई || ६ || कका किरणि कमल मिह पाना ॥ ससि निगाम संपट नहीं ऋाना ॥ श्रक जे तहा कुमम रख पाना ॥ श्रम्भक्द कहा कहि का समभाता ॥ ७ ॥ खला इहै लाड़ि मन याता।। खोडे छाडि न दहदिम धाता ॥ खममहि जाणि विमा किर रहै।। तउ होइ निलिश्रउ अर्खे पर लहे ॥ ८ ॥ गमा गुर के बचन पछाना।। दुजी बात न धरई काना ॥ रहै बिहंगम क्तिहि न

जाई।। श्रमह गहै गहि गमन रहाई ।। २ ।। पथा घटि घटि निमसै सोई ॥ घट फुटे घटि कबहि न होई॥ ता घट माहि घाट जउ पाता॥ सी घटु छाडि अपधट कत धारा ॥ १०॥ छडा निग्रहि सनेहु करि निरनारी सरेह ॥ नाही देखि न भाजीए परम सिद्यानप एह ॥ ११ ॥ चचा रचित चित्र है भारी ॥ तिज्ञ चित्रें चेतह चित्रकारी ॥ चित्र प्रचित्र इहे अपभेता ॥ तनि चित्रै चितु सालि चितेस ॥ १२ ॥

छत्रा इंद छत्रपति पामा ॥ छिकि कि न यहदू छाडि कि न आसा

। रं मन में नउ छिन जिन समकारा ।। ताहि छाडि क्त आपु जोपन प्रधास । १३ । जना जउ तन जीस्त जराउँ Ħ :.ष जारि जुननि मो पार्व ॥ अनजरि परजरि जरि रदै ॥ तर बाइ जोति उजारउ लई । १४ ॥ भन्मा उर्गक

सुरिक नहीं जाना ॥ रहित्रों कक्कि नाही परवाना । कत भारिव अउरन समभावा ॥ भगरु कीए भगरउ ही पावा १५ ञंजा निकटि जु घट रहियो द्रि कहा तजि जाइ ।। जा कराणि पाइत्रयु ताहि ॥ १६ ॥ टटा विकट घाट घट माही देखि कपाट महलि कि न जाही 11 टालि ग्ररल जावा ॥ रहै लपिट घट परचे पावा ॥ १७ इहै ॥ ठठा रग नीठि मन की आ धीरा ॥ जिनि उगि ठगिश्रा खावा । सो ठगु ठांगञ्रा मनु आवा ठउर 11 2= 11 ददा दर डरु जाई ॥ ता डर समाई महि डरु रहित्रा 11 जउ होइ भागे डरु लागै ॥ निडरु इत्रा डरु उर -11 38 ही दिह गए ढिंग इढिह कत आना ॥ हृदत पराना जब श्रावा ।। जिह गड़ू गड़िश्रो गड़ महि सु पावा ॥ २०॥ रिण रूतउ नर नेही करें।। ना निये ना फुनि संचरें को गर्गे ।। मारे एकहि तजि घर्षो ॥ जाइ २१ ॥ तता ॥ तन त्रिभवण महि रहिस्रो अतर तरिश्रो नह जाई जउ ततहि तत माहि मिलिश्रा 11 तउ समावा सच् अथाह थाह नही पावा श्रोह ॥ २२ 11 थथा II अथाह इह थोड़े थलि थानक श्रारंभे विनु थिरु न रहावा ॥ 11 ही थाभह मंदिरु थंभें ।। २३।। ददा देखि जु विनसनहारा जस ऋदेखि तस 11 राखि विचारा॥ दसवै दुत्रारि बुंची दीजै जव ॥ तउ दइत्राल दरसनु कीजै ॥ २४ ॥ घघा ऋरधिह उरध निवेरा II. अरधिह मंभि बसेरा ॥ अरधह छाडि उरध जउ आवा ॥ तउ अरधि पावा ॥ २५ ॥ नंना निसि दिनु निरखत निरखत नेन रहे रतवाई ॥ निरखत निरखत जब जाइ पावा ॥ ले निरखिं निरख मिलावा ॥ २६ ॥ पपा अपर पारु नही ॥ पांचउ इंद्री निग्रह परम जोति सिउ परचंड लावा फफा विनु फूलह फलु निरवरई ॥ २७ ॥ पुंतु फल फंक लखें जउ कोई ॥ दृिशा न परई फंक विचारे ॥ ता फंक सभै फारें ॥ २८ ।। बवा विंदहि विंद मिलावा तन विंदिह विछुरन वंदउ होइ विंदि पावा 11 वंदगी 

CONTRACTOR CONTRACTOR यंदक होइ वंघ सुधि लाई ॥ २६ ॥ भभा भेदहि भेद मिलावा ॥ भानि मरोसउ 11 जो बाहरि श्रावा मेद् भूपति पंहिचानित्रा भइत्रा It 30 गहित्रा मनु माने ॥ मरमी होइ सु मन कउ जाने ॥ मत कोई मन मिलता विलमावै ॥ मगन महत्रा ते सो सच्च पावै ॥ ३१ ॥ मम मन सिंउ काजु है मन साधे सिधि होइ ॥ मन ही मन सिंउ कवीरा मन सा मिलियान कोइ ॥ ३२ ॥ इहु मनु सकती इहु मनु सीउ ॥ इहु मनुपंच तत को जीउ ॥ इहु मनुले अउ उनमनि रहै॥ ॥ ३३ ॥ यया जउ जानहि तउ दुरमति तउ तीनि लोक की बातें कहैं। इनि करि वसि रिश काइश्रा गाउ H थारउ नाउ ॥ ३४ ॥ रासं रस निरम करि जानिश्रा ॥ सु रसु पहिचानित्रा ॥ इह रस छाडे उह रसु श्रावा इह रस नहीं भावा ॥ ऐसे लिय मन लाये। अनत न ३४ ॥ लला जाइ परम सञ्ज पाने ॥ श्ररु जउ तहा प्रेम लिय लावे समावे ॥ ३६ ।। ववा बारबार विसन विसन सम्हारि न त्रावे होरि ॥ बलि बलि जे जस विसन गार्वे ॥ विसन मिले सभ ही सचु पार्वे ॥ ३७ ॥ वावा वाही जानीए वा जाने इंदु होइ ॥ इंदु श्ररु ब्रोह जब मिलै तब मिलत न कोइ ॥ ३८ ॥ ससा सो नीका करि सोघडु ॥ घट परचा निरोधह ॥ घट परचै जउ उपजै भाउ ॥ परि रहिआ राउ ॥ ३६ ॥ खखा खोजि परै जउ कोई॥ जो खोजें सो बहरि होई ॥ खोज बुक्ति जड करें बीचारा ॥ तड मदजल तरत न सोई सही बारा ।। ४० ।। ससा सो सढ सेज सवारे ॥ सुख पावा ॥ तब इह त्रीय श्रोह कंत कहावा परम हाहा होत होइ नही जाना ॥ जब ही होड़ तबहि माना ।। है तउ सही लखै जउ कोई ।। तब श्रोही उह एह ।। लिंउ लिंउ करत फिरें सम्र लोग 11 ता बहु सोगु ॥ लुखिमी वर सिउ जउ लिउ लाव ॥ सोगु ही सुख पार्वे ॥ ४३ ॥ खखा खिरत खपत गए केते ॥ खिरत खपत श्रजहं नह चेते॥ श्रव जगु जानि जउ मना रईं॥ जह का विछुरा तह थिरु लईं॥ ४४॥

医西西西西部 的现在形成的现在形式的 वावन अखर जोरे आनि ॥ सिकआ न अखरु एक पछानि ॥ सत का सबदु कबीरा कहै।। पंडित होइ सु अनमें रहै।। पंडित लोगह कड बिउहार।। गित्रानवंतु कउ ततु वीचार ॥ जा के जीत्र जैसी बुधि होई ॥ कहि जानेगा सोई ॥ ४५ ॥ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी थितीं कत्रीर जी कीं ॥ कवीर कहि उरवार थितीं पंद्रह सात 11 वार लखै भेउ ॥ आपे करता जउ सिध पार ॥ - साधिक निवारह महि श्रास ॥ थितीं ॥ ऋंमावस 11 8 मोख जीवत पावह दुआर **अंतरजामी** राम्र सम्हारह 11 ततु निजु सार ॥ १ ॥ चरन कमल गोबिंद रंग्र सबद लागा ।। संत प्रसादि भए मन निरमल हरि कीरतन महि जागा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परिवा प्रीतम करहु वीचार ॥ घट महि खेली अघट अपार ॥ काल कलपना कदे न खाइ ॥ आदि पूर्ख महि रहे दुहकरि जानै अंग ॥ माइआ रमै ब्रहम दुतीत्रा न घटता जाइ ॥ श्रकुल निरंजन सभ संग ॥ ना त्रोहु वहें एकै ३ ॥ तृतीय्रा तीने सम करि लियावे ॥ त्रानद मृल परम पदु पांचे ॥ साघ संगति उपजै विस्वास ॥ वाहरि भीतरि सदा प्रगास ॥ ४ ॥ चउथहि चंचल मन कउ गहहु ॥ काम क्रोध संगि कवहु न वहहु ॥ जल थल माहे आपिह आप ॥ आपै जपहु श्रापना जाप ॥ ५ ॥ पांचै पंच तत विसथार कनिक कामिनी 11 जुग रसु पीवे कोइ ॥ जरा मरण दुखु फेरि न विउद्दार ॥ प्रेम सुधा होइ॥ ६ ॥ छठि खटु चक्र छहूं दिस धाइ ॥ बिनु परचै नही थिरा रहाइ।। दुविधा मेटि खिमा गहि रहहु 11 करम धरम की सल सहहु ॥ ७ ॥ सातैं सति करि बाचा जागि ॥ श्रातम राम लेह परवािण ॥ छूटै संसा मिटि जाहि दुख ॥ सुन सरोविर पावहु सुख ॥ ⊏ ॥ त्रसटमी त्रसट धातु की काइत्रा ॥ ता महि महा राइत्रा ॥ गुर गम गित्रान वतावै भेद ॥ उल्टा निधि श्रभंग श्रछेद ॥ ६ ॥ नउमी नवै दुश्रार कउ साधि ॥ बहती मनसा राखह लोभ मोह सभ वीसरि जाहु ॥ जुगु जीवहु अमर जुगु बांधि 

फल खाहु ॥ १० ॥ दसमी दहिंदस होइ अनंद ॥ छूट भग्मु मिले गोविंद ॥ जोति सरूपी तत अनुप ॥ अमल न मखन छाह नही पूप ॥ ११ ॥ एकादसी एक दिस घावेँ ॥ तउ जोनी संकट बहार न आवेँ ॥ सीतल निरमल अहुआ सरीरा ॥ दरि स्तावत

श्रह नहां पूर्व ।। ११ ॥ एकादसा एक दिस याव ॥ वाउ जाना संकट बहुरिन त्रावे ॥ सीतल निरमल भइष्या सरीरा ॥ दृरि बतावत पाइत्र्या नीरा ॥ १२ ॥ चारसि बारह उगवे सर ॥ अहिनिसि बाजे अनहद तुर्र ॥ देखित्र्या तिहुँ लोक का पीउ ॥ अचरजु भइष्या जीव ते

श्रमहद तूर ॥ देखिश्रा तिहूँ लोक का पीउ ॥ श्रमरञ्ज भद्दश्रा जीव ते सीउ ॥ १३ ॥ तेरसि तेरह श्रमम बखार्रि ॥ त्रारंध उरध दिचि सम पहिचार्षि ॥ नीच ऊच नहीं मृन श्रमान ॥ विश्रापिक राम समल सामान ॥ १४ ॥ चउदसि चउदह लोक मकारि ॥ रोम गीर

वसिंह हरिर ।। सत संतोख का धरहु धिम्रान ॥) कथनी कथीरे बहम गिम्रान ॥ १५ ॥ पूनिउ पूरा चंद श्रकास ॥ पसरिह कला सहज परगास ॥ आदि श्रीत मधि होइ रहिम्राधीर॥ ॥ सुख सागर महि रमिंह क्वीर ॥१६॥

१ श्रो सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गउडी वार कवीर जीउ के ७ ॥ वार वार हरि के गुन गाउउ ॥ गुर गिम मेटु सु हरि का पोवउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रादित करें भगित आरंभ ॥ काइआ मंदर मनसा थंभ ॥ श्रदिनिसि श्रलंड सुरही जाइ ॥ तउ श्रनहद वेशु सहज महि वाइ ॥ १ ॥ सोमनारि सिस श्रंमृत सरें ॥ चाखत वेगि सगत

माह बाइ ॥ १ ॥ सामजार सास श्रमृत कर ॥ चाबत बाग सगर निख हरें ॥ वाखी रोकिया रहे दुश्रार ॥ तउ मनु मतजारो पीननहार ॥ २ ॥ मंगलजारे ले माहीति ॥ पंच चोर की जार्ख रीति॥ पर छोडें बाहरि जिनि जाइ॥ नातरु खरा रिर्स है राइ॥ ३ ॥ अुपजारि उधि करें प्रगास ॥ हिरदें कमल महि हरि का बास ॥ गुर मिलि दोऊ एक

सम घरें।। उरघ पंक लें स्टघा करें।। ४ ।। बृहसपति निलिक्षा

बहाइ ।। तीनि देव एक सिंग लाइ ।। तीनि नदी तड निकटी माहि सहारे स 🕫 । श्रहिनिमि यममल घोपहि नाहि ॥ ४ ॥ स्रकृत चई ॥ अनदिन आपि आप सिउ सई ॥ सुरखी पांचउ गर्व पंसे दञी दमिट न जोति परि गार्व सोइ 11 दी वटी 82 मह

पाटरि भीतरि महमा प्रगायु । तव हुआ सगल करम का नाय

॥७॥ जब लगु घट महि द्जी त्रान ॥ तउ लउ महिल जान ॥ रमत राम सिउ लागो रंगु ॥ कहि कवीर तव निरमल अंग ॥ = ॥ रागु गउड़ी चेती वाणी नामदेख जीउ की १ त्रो सितगुर प्रसादि॥ ॥ देवा पाहन तारीत्रले ॥ राम कहत जन कस न तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तारी ले गनिका विन्न रूप कविजा विश्राधि अजामलु तारीअले ॥ चरन वधिक जन तेऊ मुकति भए ॥ हउ विल विल जिन राम कहे ।। १ ।। दासी सुत जन विदरु सुदामा उग्रसैन कउ राज दीए ।। जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के सुत्रामी तेऊ तरे ॥२॥१॥ रागु गउड़ी रविदास जी के पदे गउड़ी गुत्रारेरी १ त्रो सतिनामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ मेरी संगति पोच सोच दिन राती ॥ मेरा करम कुटिलता जनमु कुभांती ॥ १ ॥ राम गुसईत्रा जीत्र के जीवना ॥ मोहि न विसारहु मैं जनु तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ।। मेरी हरहू विपति जन करहु सुभाई ।। चरण न छाडउ सरीर कल जाई ॥ २ ॥ कह रविदास परउ तेरी साभा ॥ वेगि मिलह जन करि न विलांबा ॥ ३ ॥ १ ॥ वेगम पुरा सहर को नाउ ॥ दुख श्रंदोह नही तिहि ठाउ ॥ नां तसवीस खिराजु न मालु ॥ खउफु न खता न तरस जवालु ॥१॥ अव मोहि खूव वतन गह पाई ॥ ऊहाँ खैरि सदा मेरे भाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइम्र दाइम्र सदा पातिसाही ॥ दोम न सेम एक सो आही ॥ आवादानु सदा मसहूर ॥ ऊहां गनी वसिंह मामूर ॥ २ ॥ तिउ तिउ सैल करिंह जिउ भावें ॥ महरम

सहरी सो मीतु हमारा ॥३॥२॥ १ त्रो सतिगुर प्रसादि ॥ गउड़ी बैरागणि रविदास जीउ ॥ घट अवघट हूगर घणा इकु निरगुणु वैलु हमार ॥ रमईए सिउ इक वेनती

न को ब्रटकावै ।। कहि रविदास खलास चमारा ।। जो हम

महल

मेरी पूंजी राखु मुरारि ॥ १॥ को वनजारो राम को मेरा टांडा लादिश्रा

जाइ रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इउ वनजारो राम को सहज करउ ब्यापारु ॥ मैं राम नाम धनु लादिया बिख़ लादी संसारि ॥ २ ॥ उरवार पार के दानीचा लिखि लेह चाल पताल ॥ मोहि जम डंडु न लागई तजीले सरव जंजाल ॥ ३ ॥ जैपा रंगु कर्षुम का मेरे रमईए रंग मजीठ का कहु रविदास संमारु ॥ चमार॥ ४ ॥ १ ॥ गउड़ी पूरवी रिदास जीउ देसु विदेसु न युक्त ॥ ऐसे मेग मनु विखिया विमोहिया क्छ Oi श्रारा पारु न स्र्फा।। १ ।। सगल भवन के नाइका इकु छितु दरछ दिखाइ जी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मलिन भई मति माधना तेरी गति लखी न जाइ ।। करहु कुषा श्रम्न चुकई में सुमित देह समकाइ।। २ ॥ जोगीसर पावहि नही तुत्र गुण कथनु अपार ॥ प्रेम भगति कै कारणै कद्व रविदास चमार ॥३॥१॥ गउड़ी वैरागणि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सतिज्ञिंग सत् वेता जगी दुआपरि पूजाचार ॥ तीनौ जुग तीनौ दिडे कलि केवल अधार ॥ १ ॥ पारु केंसे पाइयो रे ॥ मो सउ कोऊ न कई समभ्दाइ ॥ जा त व्यानागवनु विलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु विधि घरम निरूपाएं करता दीसें सम लोइ ॥ कवन करम ते छुटीएं जिह साघे सम सिधि होइ ॥ २ ॥ करम अकरम बीचारीएँ सुनि पेद पुरान ॥ संक्षा सद हिरदै वसै फउन हिरै श्रमिमान ॥ ३ ॥ बाहरु उदकि पलारीएँ घट भीतरि विविधि विकार ॥ पर हो।यो ग्रन कचर विधि विउहार ॥ ४ ॥ रति प्रगास मानी तावी छए कनक गवि जानव सम संसार ॥ पारस होत नहीं बार ॥ ४ ॥ परम परस गुरु भेटीएँ पूरव लिखत लिलाट ॥ उनमन मन मन ही मिले छुटकत यजर कपाट ॥ ६ ॥ भगति जुगति मित सित करी अम पंधन काटि विकार ॥ सोई यसि रसि मन विले भन निरमन एक विचार ॥ ७ ॥ अनिक जतन निग्रह कीए टारी न टर्र भ्रम काम ॥ प्रेम मगति नहीं ऊपने वो ते रिदास उदास ॥ ८ ॥ १ ॥



MARIN SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET

( ३४≈ ) तिसु भावे सोई करसी फिरि हुकमु करणा न ॥ सो पातिसाह साहा पतिसाहियु नानक रहण् हरि पुरखु १ ॥ १ ॥ त्रासा महला ४ ॥ सा प्रस्तु निरंजनु निरंजनु हरि अगमा अगम अपारा ॥ समि घित्रावहि घित्राविह तुधु जी हरि सचे सिरजणहारा ॥ सभि जीत्र तुम्हारे जी ञी सभि त् जीत्रा का दातारा ॥ हरि घित्रावह संतह निसारणहारा ॥ हरि त्रापे ठाकुरु हरि त्रापे सेवकु जी कित्रा नानक जंत विचारा ॥ १ ॥ तृं घट घट श्रंतरि सरव निरंतरि जी हरि एकी पुरखु समाणा ॥ इकि दाते इकि भेखारी जी सभि तरे चोज विडाणा ॥ तृ आपे दाता आपे भुगता हउ तुधु त्रिनु अपरु न जाया ॥ पारत्रहम् वेद्यंत वेद्यंत जी तेरे किया गुण आखि वखाणा सेबहि जो सेबहि तुधु जी जनु नानकु तिन्ह कुरवाया॥ २॥ हरि थित्रायहि हरि धित्रायहि तुधु जी से जन जुग महि सुख वासी।! से मुकतु से मुकतु भए जिन्ह हरि घित्राइत्रा जीउ तिन की फासी ॥ जिन निरमउ जिन्ह हरि निरभउ घित्राइत्रा तिन का मउ सभु गनासी ॥ जिन सेवित्रा जिन्ह सेवित्रा मेरा हरि जिन हरि जीउ वे इरि इरि रुपि समासी ॥ से धंतु से धंनु घिश्राइत्रा जीउ जनु नानकु तिन त्रिल जासी ॥ ३ ॥ तेरी मगित वेरी भगति भंडार जी भरे बेळांत बेळांता ।। तेरे भगत वेरे भगत सलाहिन तुधु जी हिर श्रनिक अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापहि जपहि वेअंता ॥ तेरे अनेक वेरे धनेक पड़िह बहु सिमृति सासत जी करि किरिश्रा खड़ करंता ॥ से मगत से भगत भले जन नानक जी जो भागहि मेरे इरि भगवंता ॥ ४ ॥ तृ ब्रादि पुरसु अपरंपरु करता जी तुशु जेवहु श्रारु न काई ॥ तू जुगु जुगु एको सदा सदा तृ एको जी तू निहच्छ करता साई ॥ तुथु व्यापे मार्च माई वरते जी तु त्र्यापे करहि सु होई ॥ तुथु व्यापे ष्टसटि सम उपाई जी तुचु आपे सिराजि सम गोई ॥ जनु नानक गुण गानै करते के जी जो समर्स का जायोई ॥ ४ ॥ २ ॥ १ को मतिगुर प्रमादि ॥ रागु क्यामा महला १ घउपदे घरु २ ॥ मुखि वटा

केत्रडु वडा डीठा होई ॥ कीमति पाइ न कहित्रा सभ कोई जाइ।। कहर्गे वाले तेरे रहे समाइ।। १।। वर्डे मेरे साहिवा गहिर गुणी गहीरा ।। कोई न जार्णे तेरा केता केवड चीरा ।। १ ।। रहाउ ।। सिम सुरति कमाई ।। सभ कीमति कीमति मिलि कहणु न जाई तेरी तिल्ल विडिश्राई॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई ॥ सभि तप सभि चंगित्राईत्रा ॥ सिधा किनै पाईऋा सिधी न विडिम्राईम्रां ॥ तथ विश्र रहाईत्रा ॥ ३ ॥ त्राखरा वाला कित्रा वेचारा ॥ तिसै किया देहि भंडारा ॥ जिसु तूं δ 11 8 11 ग्रासा महला ॥ त्राखा सवारगहारा ॥ ४ साचे नाम नाउ ॥ मरि जाउ ॥ त्राखिण त्रप्रस्वा साचा ॥ सो भुख ।। तितु भूखे खाइ चलीग्रहि दृख ।। १ किउ साहित्र साचै नाइ ॥ साचे नाम की १ ॥ रहाउ 11 पाई तिलु वडिग्राई ॥ ग्राखि थके कीमति नही जे 11 सभि मिलि होवे घाटि न जोइ॥ २॥ ना त्राखगा पाहि ॥ वडा न चूकै ॥ देंदा रहै न एहो भोगु -11 गुगु नोही कोइ॥ ना को होत्रा ना को होइ ॥ ३ ॥ जेवड के कीती राति करि 11 जिनि दिन ते कमजाति ॥ नानक नावे वाभु सनाति 11 8 ॥ २॥ त्रासा सुर्ग करे महली खसमु कूक जे दरि मांगत वडाई देइ ॥ १ ॥ जागाहु जोति न प्छहु आपि रहाउ ॥ आपि जाति न हे ॥ करतारु करगहारु उलाम्हे चिति धरेइ ॥ जा तू 11 किञ्रा संसारु ॥ २॥ त्रापि उपाए त्रापे देइ 11 ऋापे वसै अन्हेरा ॥ दुखु मनि ऋाइ परसादि । साचु पित्रारा त्रापि करेइ ा। अवरी कउ साचु न देह ॥ जे किसै देइ वखार्गे नानकु आगै पूछ न लेइ ॥ ४ ॥ ३॥ ताल मदीरे घट के घाट ॥ दोलक दुनीत्रा वाजिह वाज किल का भाउ।। जती सती कह राखिह पाउ।। १।। नानक नाम विटहु कुरवाण ॥ अंधी दुनीआ साहिबु जाग्रु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरू पासहु फिरि चेला

परीति वसै घरि त्राइ नामि ॥ जे सउ वहिंत्रा जीवरण खाणु ॥ खसम पञ्जार्णे सो ॥ दरसनि दिनु परवाणु 11 २ दैखिए दश्यान होइ ॥ लए दिते निख़ रहे न कोइ ॥ करें हथि होइ॥ कहै ख़ुदाइन माने कोइ ॥ ३॥ माणस मुरति करणी कता दरि फुरमानु ॥ गुरपरसादि जाणै मिहमानु॥ ता किछ दरगह पानै मानु ॥ ४ ॥ ४ ॥ त्रासा महला सरित धनि तेती जैता रूप काइत्रा तेरी ॥ अवरु न द्जा कहुउ माई ॥ १ ॥ साहित्र मेरा

ता कि छु दरगह पांच मातु ॥ १८॥ १ ॥ आसा महला १ ॥ अता सबद सुरित धुनि तेती जेता रूपु काइया तेरी ॥ तं आपे रसना आपे चसना अवरु न द्वा कहुउ माई ॥ १ ॥ साहिष्ठ मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे मारे आपे छोड़े आपे तेते देह ॥ आपे वेते आपे रिगसे आपे नदिर करेह ॥ २॥ जो कि छो करवा और स्वास तेते तैती कहीं परवा से से उत्तर स्वास से करि रहिआ अवरुन करवा आई ॥ जैसा बतते तैती कहीं सम

करणा सो किर रहिआ अवरुन करणा जाई ॥ जैता वरते तैरो कहीए सम तेरी विड्याई ॥ ३॥ किल कलवाली माइआ मदु मीठा मनु मताला पीवतु रहे ॥ आपे रूप करे वहु मांती नानकु वपुडा एव कहै ॥ ४॥ ॥ ॥ ॥ सास महला १॥ वाजा मित पखाउनु भाउ । होई अनंदु सदा मिन चाउ ॥ एहा भगति एहो तप ताउ ॥ हतु रीम नाचहु । रीख रखि पाउ ॥ १॥ परे ताल जाम सालाह ॥ होई नचणा

अनदु सदा मान चाउ ॥ एहा भगति एहा तप ताउ ॥ इतु राग नापह रिल रिल पाउ ॥ १ ॥ पूरे ताल जाग्यै सालाह ॥ होरु नचया खुसीया मन माह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतु संतोख वजिह दुइ ताल ॥ पैरी गाजा सदा निहाल ॥ रागु नादु नही दृज्ञा भाउ ॥ इतु रिग नाचहु रिल रिल पाउ ॥ २ ॥ भउ फेरी होरै मन चीति ॥ बहदिया उठिदिया नीता नीति ॥ लेटिया लेटि जाग्यै तनु सुखाह ॥ इतु रिग

नाचहु राख राख पाउ ॥ २ ॥ भेड फेरी होरे मन चीति ॥ बहाद्शा उठदिश्रा नीता नीति ॥ लेटिख लेटि जाये ततु सुझाहु ॥ इतु रीन नाचहु राखि राख राख । ३ ॥ सिल सभा दीखिआ का भाउ ॥ गुरमुखि सुख्या साचा नाउ ॥ नानक आलखु वेरा वेर ॥ इतु रिन नाचहु रिल रिल पैर ॥ ४ ॥ जासा महला १ ॥ पउछु उपाइ घरी सम घरती जल अगनी का बंधु की आ ॥ अंधुलै दहिसि मूंड कटाइमा रारखु मारि कि आ बडा भाइमा ॥ १ ॥ कि आ उपमा वेरी आखी जाइ ॥ तुं सरवे पूरि रहिआ लिव लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥

आसा जोई ॥ तूसर्व पूरि राह्या लिव लोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीव उपाइ जुगति हथि कीनी काली नथि किया वडा भइया ॥ कियु तूं पुरसु जोरु कउणु कहीए सरन निरंतरि रिन रहिया ॥ २ ॥ नालि इटंबु साथि वरदाता ब्रह्मा मालण सुसटि गहया ॥ यार्ग बंतु न पाइयो नाका कंसु छेदि किया

本本志·古古古古可可可可以 古古古古古古古古古古 的的 Đ मिथिश्रा होरि धरे खीरु रतन उपाइ वडा 11 3 11 भखलाए जि असी कीआ।। कहै नानकु छपै किउ छपित्रा एकी 的思想的思想的 वंडि दीत्रा ॥ ४ ॥ ७ ॥ १ ॥ करम करत्रति श्रासा महला हुआ ।। तिसु ह्रपु न रेख अनाहद् फज़ रामनाम ? ॥ करे वित्रयाणु जार्गे जे कोई ॥ अंमृत निरंजनि कीश्रा ॥ पीनै सोई ॥ १॥ रहाउ ॥ जिन्ह है तटे वंधन पीय्रा से मयत भए फाहे ।। जोती जोति समागी भीतरि ता छोडे माइस्रा के लाहे ।। २ ॥ तेरी माइत्रा देखित्रा सगल भवन तेरा रूप e e रूपि निरालम् वैठा करे विचि । बीगा सबद नदरि छाइत्रा ॥ ३ मबदि अनाहदि सो सह राता दरमनि रूपि अपारा ॥ H कहै विचारा ॥ ४ ॥ = ॥ त्रामा महला १ ॥ मै गुरा सिग्जणहार ॥ खाणा पीणा हमणा वादि मिरि भार ॥ गली गला यादि ॥ १॥ तउ परवाह केरी कित्रा कीजै ॥ जब लगु रिंदै न आबहि जनिम जनिम किछु लीजी लीजे ॥१॥ रहाउ ॥ मन की मित मतागलु समु खतो खता ॥ किश्रा वोलीऐ मता ॥ जो किछ साखी पासि ॥२॥ जैसा तुं करहि तैसा अरदासि ॥ पापु पुंच दुइ को होइ ॥ तुभ विनु दृजा नाही कोइ ॥ जेही तूं मति पार्वे ॥ तुधु आपे भावे तिवे चलावे ॥ ३ ॥ राग रतन परीआ परवार ।। तिसु विचि उपजे ग्रंमृतु सार ॥ नानक करते का इहु धनु मालु ॥ のの एहु बीचारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ त्रासा महला १ ॥ करि किरपा ॥ ता मिलि सखीत्रा H काजु अपने घरि रचाइत्रा ॥ खेलु ग्राइग्रा 的的 देखि मनि त्र्यनदु भइत्रा सहु वीत्रोहण त्राइत्रा ॥ १ ॥ गावहु गावह कामगी विवेक वीचारु ॥ हमरे घरि आइआ जगजीवनु भतारु ॥ १॥ H 的现代形式的 रहाउ ॥ गुरूदुआरै हमरा वीआहु जि होश्रा जां सह मिलिया तां रविश्रा है लोका महि सबदु आपु गइश्रा मनु मानित्र्या ।। २ ॥ त्र्यापणो कारजु त्र्यापि सवारे होरनि कारज न होई 11 वृभै है गुरम्रुखि कोई ॥ ३॥ जितु कारजि सतु संतोख दइआ धरमु एको सोइ पिरु n जिस का नो भनति नानक सभना Ē सोहागणि होइ 11 8 11 १० नदरि करे 11 सा श्रासा समसरि सहजि महला ξ 11 गृहु बनु सुभाइ 11

**表表表**形

दुरमति गतु भई कीरति ठाइ ॥ सच पउड़ी साचउ प्रुखि नांउ। सतिगुरु सेवि पाए निज थाउ ॥ १ ॥ मन चूरे खट दरसन जागु ॥ सरव भगरानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अधिक तिब्रास भेल वहु करें ॥ दुखु विलिया सुखु परहरें ॥ कामु क्रोधु अंतरि धनु हिरें ॥ दुविधा छाडि नामि निसतरें ॥ २ || सिफति सलाहणु सहज ब्रनंद || सखा सैनु प्रेष्ठ गीनिंद || श्रापे करे आपे बलसिंद् ॥ तनुमनु हरि पहि श्रागै जिंद निकार महा दुखु देह।। भेख वरन दीमहि सभि खेह ॥ सो आवे जाइ ॥ नानक असथिरु नामु रजाइ ॥ त्रनुष II सदा विगासै परमल ॥ एको सरवरु कमल रूप । ऊजल मोती चुगहि हंस ॥ सरव कला जगरीमै अंस ॥ १ जो दीसे सो उपजे बिनसे। बिनु जल सरवरि कमलु न । १ ॥ रहाउ ॥ विरला यूक्ते पार्वे भेटु ॥ साला तीनि कहै नित वेदु ॥ नाइ निंद की सुरति समाइ ॥ सतिगुरु सेवि परमपर् रातउ रंगि स्वांतउ ॥ सजन राजि सदा विगसांतउ जिसु तुं राखहि किरवा धारि ।। बुडत पाइन तार्राह तारि त्रिभरण महि जोति त्रिभवण महि जाणिया 11 घर महि आणिया ॥ अहिनिसि भगति करे लिय लाइ लागै पाइ ॥ ४ ॥ १२ ॥ त्रासा महला लागै हुजति दृरि ।। बहुतु सिश्राखप ।। गुरपरसादि रहै लिव लाइ।। हाजरु अरदासि ॥ दुर्ग सुखु साचु करते कमावै आवै जावै ॥ कहिंग कथिन वारा नहीं आवै॥ किया देखा स्कान्यक न पात्रै ॥ त्रितुनार्वे मनि तिपति न श्रावै॥ २ ॥ जो जनमें से रोगि विद्यापे॥ इउमै माइत्रा दिख संतापे रम्र चाले ॥ प्रभि राखे ॥ सतिग्रह सेनि अंस्त श्रंमृतु चार्ले ॥ सतिगुर सेनि श्रंमृत सनदु माचै गति १ ॥ जो निनि की यासो गराए।। १३ ।। श्रासा महला योथा ॥ श्रंमृत नामु सितगुरि दीश्रा ॥ हिरदे नामु नाही मिन भंगु धनदिनु नालि पियारे संगु ॥ १ ॥ हरि जीउ

KANANDAR BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BEREER BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE BETTE B नउनिधि सरणाई ॥ गुरपरसादी हरि रसु पाइआ पदारथ नाग्र सचु साचा नाउ ॥ ता कै सद वलिहारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम धरम की संगति परम हरि राते से ॥ तिन जाउ ॥ जो जन परवाशा हरि वरु जिनि पाइत्रा धन नारी ॥ हरि कुल तारे ॥ सतिगुरु सेवि तत ंत्रापि तरें संगति पति ॥ करम ॥३॥ हमरी जाति सच् नाउ धरम संजम पूछ न होइ॥ दूजा मेटे एको सोइ ॥ ४ वखसे नानक ॥ आसा महला १ ॥ इकि आविह इकि जाविह आई ॥ इकि धरनि गगन महि ठउर हरि राते रहिह समाई ॥ इकि न धित्रावहि ॥१॥ गुर पूरे ते गति मिति करम हीरा हरि नामु न ऋति भउजलु गुरसबदी हरि विख पारि वत श्रापि लए प्रभु मेलि ॥ लंघाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन्ह कउ पित्रारे रहिं निरमल 11 काल न साकै पेलि ॥ गुरम्रुखि किस नो कह श्रंभ ऊपरि कमल निरारे ॥ २ ॥ बुरा भला कथउ गुरमति वीचारु लहीए ॥ अकथु गुरम्रखि सच गुर संगति पावउ पारु ॥ ३ ॥ सासत वेद सिमृति वहु निरमलु मैल रेद ॥ गुरमुखि हरिरसु मजन नामु वडे धुरि भागे ॥ ४ ॥ १५ ॥ त्रासा महला लगउ गुर अपुने आतम राम्र निहारिश्रा पाइ रविश्रा हिरदे देखि वीचारिश्रा 8 हरि ॥ गुरपरसादि रतनु लाभै हरि १ ॥ रहाउ ॥ रवनी रवे बंधन नही त्रटहि तूरै सतिगुरु मिलै हउमै जाई त हउमै 11 भगति हरि प्रिश्च लेखें प्रीत्म हरि नाम्र 11 २ भगतिवछल्र जगजीवनु धारे 11 दाता सुख निसतारे 3 11 11 मन ज्रिक मति गरमति हरि मनहि मरे समाए 11 नानक मनसा पाए कुपा लिव करे जगजीवन भाइ लाए 11 8 १६ सहज 11 कहिंह किस कउ सुणावहि किस 11 आसा महला समिक रहे किसै समभावहि किस . ][ पड़ाबहि कउ

ऐसा गुरमवि पड़ि गुर्खि चुक्ते सविगुर सबिद संतोखि रहे ॥ १ ॥ रमतु सरीरा ॥ हरि भजु मेरे मन महिर गंभीरा ॥ १ ॥ रहाउ श्रनत तरंग भगति हरि रंगा । श्रनदिनु सूचे हरि गृश संगा ॥ साकत संसारा ॥ राम भगति मिथिआ जनम जन ॥ २ ॥ सूची काइत्रा हिर गुरा गाइत्रा ॥ श्रातमु चीनि रहें लिव लाइआ ।। आदि अपारु अपरंपरु हीरा ॥ लालि रता मेरा मनु ॥ ३ ॥ कथनी कहहि कहि से मृए ॥ सो प्रभु दृरि नाही प्रभु तूं है ॥ सभु जगु देखिया माह्या छाह्या ॥ नानक गुरमति नामु धियाह्या ॥ ४ ॥ १७ ॥ त्रासा महला १ तितुका ॥ कोई भीखकु भीखिया ॥ किसही मान खाइ ॥ कोई राजा रहित्रा समाइ ढाहि उसारे घरे घित्रानु ॥ तुम्त ते वडा नाही कोइ ॥ फिसु बेखाली चंगा होइ ॥ १ ॥ मै तां नाम्र तेरा त्राघारु ॥ तुं दाता करखहारु करतारु ।। १।। रहाउ ।। वाट न पावउ वीगा जाउ ॥ दरगह चैसल नाही

थाउ ।। मन का ऋंधुला माइत्रा का बंधु ।। खीन खरांबु होवें नित र्कपु ॥ खास जीवस की बहुती त्रास ॥ लेखें तेरें सास गिरास ॥२॥ चिंत करेड श्रहिनिसि श्रंधले दीपक देह ।। भउजल इवत

सुसहि जो मानहि नाउ ॥ हउ विलहारै ता कै जाउ ॥ नानकु एक कहैं ऋरदासि ॥ जीउ पिंडु सम्रु तेर पासि ॥३॥ जांतृ देहि तेरा नाउ ॥ इंदरगह वैसम्म होवै थाउ ॥ जां तुषु भावै जाइ ॥ गित्रान रतनु मनि वसै आइ ॥ नदरि करे ।। प्रख्वति नानक भवजलु तरै ॥ ४ ॥ १ = ॥ त्र्यासा महला १ पंचपदे ६ ॥ दुध बिनु धेनु पंख बिनु पंखी जल बिनु उत्प्रज कित्रा सुलतानु सलाम विहुणा श्रंधी कोठी तेरा नाम नाही ॥१॥ विसरु नाही ॥१॥

की विसरहि दुखु बहुता लागे ।। दुखु लागे व रहाउ ॥ अरबी श्रंध जीभ रस नाही कंनी पवर्ष चल पजता त्रागै विशु सेवा फल लागे ॥२॥ त्रवर विरख भ्रद्ध चोखी सिचित भाउ करेही ॥ समना फल लागै नाम एको बिन् करमा कैमे लेही ॥३॥ जेते जीग्र तेते सिम तेरे विश तेरा भाखा दुख् मति विचि मरण जीवस ıl

होरु फैसा जा जीवा तां जुगति नाही ।। कहै नानकु जीवाले जीत्रा जह भावे तह राखु तुही।। ५ ।। १६ ।। आसा महला १ ।। काइआ ब्रहमा मनु है धोती ॥ गित्रानु जनेऊ धित्रानु कुसपाती ॥ हरिनामा जसु जाचउ नाउ ॥ गुर परसादी ब्रहमि समाउ ॥ १ ॥ पांडे ब्रहम बीचारु ॥ नामे सुचि नामो पड्ड नामे चजु श्राचारु १ ॥ रहाउ ।। वाहरि जनेऊ जिचरु जोति है नालि ।। धोती टिका समालि ॥ ऐथै छोथै निवही नालि ॥ विशु नावै होरि करम न भालि॥ प्रेम माइत्रा परजालि ॥ एको वेखहु अवरु न भालि ॥२॥ प्रजा चीन्हें ततु गगन दसदुत्रार ।। हरि मुखि पाठ पड़ें बीचार भोजनु भाउ भरम्र भउ भागे ॥ पाहरूत्र्यरा छवि चोरु न लागे ॥ तिलकु लिलोटि जाणै प्रभु एकु ॥ यूभी त्रहमु अंतरि विवेकु पड़े नही जीतित्रा जाइ ॥ पाठ कीमति श्राचारी नही भेदु न पाइत्रा ॥ नानक सतिगुरि त्रहमु दिखाइत्रा असटद्सी चहु ॥ ५॥ २०॥ स्रासा महला १ ॥ सेवकु दासु भगतुं जन होई गुरमुखि जिनि सिरि 11 साजी दास ठाक्रर का तिसु विनु दृजा अवरु न कोई ॥ गोई ॥ 11 गुरम्रुखि साचे वीचारि 11 गुर सवदि साच दरवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचा अरजु सची अरदासि॥ महली खसम्र सावासि ॥ सचै तखित बुलावे सोइ॥ दे विडिआई करे सु होइ॥ २ ॥ तेरा ताणु तू है दीवाणु ॥ गुर का सबदु सचु नीसाग्र ॥ मंने हुकमु सु परगट्ड जाइ ॥ सच्च नीसागै ठाक न पाइ ।। ३ ।। पंडित श्रंतरि वसतु न जागहि भेदु -11 वेदु ॥ पड़िह वखागाहि सोभी वुभ न होइ ॥ साचा रवि रहिआ प्रमु सोइ ॥ ४ ॥ किआ हउ त्राखा त्राखि वखाणी ॥ तूं त्रापे जाणहि सरव विडाणी॥नानक एको दरु दीवाणु ॥ गुरमुखि साचु तहा गुदराणु ॥ ५ ॥ २१ ॥ त्रासा । काची गागरि देह दुहेली उपजे विनसे जगु सागरु दुतरु किंड तरीएे बिनु हरि गुर पारि न पाई ॥ तुम विनु अवरु न कोई मेरे पिआरे तुम विनु अवरु न कोइ हरे।। सरवी रंगी रूपी तूं है तिसु बखसे जिसु नदिर करे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासु बुरी घरि वासु न देवे पिर सिउ मिलण न देइ बुरी ॥ सखी साजनी

के हउ चरन सरेवड हरि गुर किरपा ते नदरि धरी ॥ वीचारि मारि मनु देखिया तुम सा मीतु न अवरु कोई

राखिं तिव ही रहणा दुखु सुखु देविह करिह सोई ॥ ३ ॥ श्रासा मनमा दोऊ विनासत त्रिह ग्रंग त्रास निराम भई ॥ तरीत्रावसथा पाईऐ संत सभा की खोट लही ॥ ४ ॥ गिब्रान घित्रान जप तप जिस्र हरि हिरदै अलख अभेवा ॥ नानक राता गुरमति पाए सहज सेवा ॥ Ä Н २२ कुटंबु मोहु सभ कार ॥ मोहु-तुमं ॥ मोह ।। मोह अरु भरमु तजहु तुम्ह बीर ॥ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संच नाम्र ॥ एत मोहि डूवा संसारु २ मोहि एत फिरि 11 3 11 लागा जम प्ररि जाहि।। ४॥ गुरदीविद्या ले ना मोहु तुर्दे ना थाइ पाहि ।। ४ ॥ नदिर करे ता एहु मोहु जाइ ॥ हरि सिउ रहै समाइ॥ ६॥ २३ ॥ त्रासा महला १ ॥ त्रापि करे सचु तेरा श्चलख श्रपारु ॥ हउ पापी तं बखसणहारु ॥ १ ।। मन इठि कीचे अंति विगोये।। १ ॥ रहाउ ॥ मनमुख पापि संवापी ॥ की मति कडि विद्यापी ।। विन हरि सिमरण लाहा किछु लेगह ॥ जो उपजै सो अलख सहाई ।। गुर हरि मिलिया भगति सगलीं सउदीं तोटा श्रावै u . चउपदेश्र ॥

दह्या दिगंबरु देह बीचारी ।। श्रापि मर्रे त् होरि वेस बहुतेरे चोज ॥ एक न भरीत्राग्याकरिधोया॥ श्रासा महला १ बेरा सह जारों हउनिसि भरि सोवा ॥ १ ॥ इउ किउ भरि सोवा हउ निम

11 जां

वासी सिउ आगै

जत जोगी तां काइया भोगी

जां पंच रासी तां तीरथ

जेमत लागे।। तउ जम्र कहा करे मो तउ संनियासी

॥ त्रास पित्रासी सेजे त्रावा ॥ त्रागं सह भावा कि न भावा ।। २ ॥ कित्रा जाना कित्रा होइगा री माई ॥ हरि विन् दरसन रहनु न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रेम्र मेरी चाविश्रा न जोबनु धन पछुतानी ॥ वुभानी ॥ गइत्रा सु Ę - 11 सु जागउ ग्राप्त पित्रासी ।। भईले उदासी रहउ ।। रहाउ ।। हउमै खोइ करे सीगारु ।। तउ कामणि सेजै 11 रव भतारु ॥ ४ ॥ तउ नानक कंतै मनि भागै 11 छोडि समावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ २६ ॥ श्रासा महला δ П पेवकड़ें धन खरी इत्राणी ।। तिसु सह की म सार न जाणी ॥१॥ सह मेरा एक द्जा नहीं कोई ।। नदिर करे मेलावा होई ॥ ॥ साहुरङ्गे धन साचु पछाणित्रा ॥ सहजि सुभाइ अपगा पिरु जाणित्रा ॥ २ ॥ गुरपरसादी ऐसी मति त्रावे ॥ तां कामणि कंते मिन भावे ॥ ३ ॥ कहतु नानकु भे भाव का करे सीगारु ॥ सद ही सेज रवें भतारु ॥ ४ ॥ २७ ॥ त्रासा महला १ ॥ न का पूतु न किस की माई ॥ भुठै मोहि भरमि भुलाई ॥ १ ॥ मेरे साहिव हउ कीता तेरा ॥ जां तूं देहि जपी नाउ तेरा ॥ १ ॥ रहाउ॥ श्रउग्ण कूके कोई ॥ जा तिसु भावे वखसे सोई॥ गुरपरसादी दुरमित खोई ॥ जह देखा तह एको सोई ॥ ३ 11 नानक ऐसी मित त्रावे ॥ तां को सचे सिच समावे ॥ ४ ॥ २८॥ तितु सरवरङ्गै भईले निवासा दुपदे ॥ पाग्गी आसा महला १ पावकु तिनहि कीत्रा 📶 पंकजु मोह पगु नही चाले हम देखा तह मन एकु न चेतिस मूड़ मना।। हरि इबीग्रले 11 9 11 तेरे गुगा गलित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ना हउ जती सती नही पड़ित्रा भइस्रा ॥ प्रग्गवति नानक तिन्ह जनम्र सरगा नाही वीसरित्रा॥ २ ॥ २६ ॥ त्रासा महला १ ॥ छित्र छित्र उपदेस ॥ गुर गुरु ऐको वेस गुर घर जै घरि करते कीरति होइ 11 सो 11 ? घरु ॥ १ ॥ रहाउ 11 विसुए वडाई तोहि चसित्रा राख थिती वारी माहु भंइआ 11 घडीश्रा पहरा स्रज् एको रुति अनेक ॥ नानक करते के केते वेस 11 २ 11 恋志!本本本本本法法

१ श्रो सतिगर प्रसादि।। श्रासा घरु ३ महला १ ।। लख लखा उपरि लसकर लख वाजे नेजे लख उठि करहि सलाग्र ॥

फ़रमाइसि तेरी लख उठि राखिंह मानु ॥ जां पति लेखें ना पर्वे तां

सिम निराफल काम ।। १ ।। हरि के नाम बिना जग्र धंधा बहुता समभाईऐ भोला भी सो ऋंधो श्रंधा ॥ १

खटीत्र्यहि लख संजीब्रहि खाजहि लख ब्रावहि लख जाहि ॥ लेखें न पबैतां जीब्रा किथे फिरि पाहि॥ २ H

समभावणी लख पंडित पड़हि पुराख ॥ जां पति लेखें नापवैतां कुपरवास ॥ ३ ॥ सच नामि पति ऊपजे करमि

।। श्रहिनिसि हिरदै जे वसै नानक नदरी पारु ॥ ४ श्रासा महलो १ ॥ दीवा मेरा एक नाम्रु दुखु विचि पाइश्रा तेलु ॥ उनि चानिण स्रोद्ध सोविस्रा चुका जम सिउ मेलु ॥ १ ॥ लोका मत

को फकड़ि पाइ ॥ लख मिहत्रा करि एकठे एक रती ले ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पिंड पतिल मेरी केसउ किरिया सच नामु करतारु ॥ ऐथै श्रोथै श्रामे पार्छे ऐह मेरा श्राघार ॥ २ ॥ गंग बनारसि सिफति तमारी नावे त्रातम राउ ॥ सचा नोब्रु तां धीएे जां ऋहिनिसि

लागै भाउ ॥ ३ ॥ इक लोकी होरु छमिछरी ब्राह्मण वटि पिंड खाइ ॥ नानक पिंड यखसीस का कबहु निख्टसि नाहि ॥ ४ ॥ २ ॥ ३२ ॥

महला १ १ थ्रो सतिगुर प्रसादि ॥ देवतित्र्या दरसन भूख तीरथ कीए।। जोगी जती जुगनि महि रहते करि करि भगवे

भेरव भए ॥ १ ॥ तउ कारणि माहिवा रंगि रते ॥ तेरे नाम अनेका रूप भनंता कहण्य न जाही तेरे गुण केते 11 8 घर महला इसती घोड़े छोडि विलाइति देस गए ॥

सालिक सादिक छोडी दुनीझा थाइ पए ॥ २ ॥ रम कम तजीभले कापड छोडे चमड़ सीए ।। दुखीए दरदबंद दिर तेर नामि रते दरवेस भए !। ३ ॥ सल्ही खपरी लक्डी चमड़ी सिखा यत घोठी कीन्ही ॥ सं माहिए हुउ मांगी तेरा प्रखा नानक जाति कैमी ॥ ४ ॥ १ ॥ ३३ ॥

医法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 श्रासा घरु ५ महला १ भीतरि पंच गुपत मनि सतिग्रर प्रसादि 11 १ ओ थिरु न रहिंह जैसे भविह उदासे ॥ १ ।। मनु मेरा दइआल पापी पाखंडी कपटी माइश्रा लोभी गलि पहिरउगी लगै माला रहाउ फ्रल 11 11 करउगी सीगारो ॥२॥ पंच सखी हम तव एक् पंच सखी जीत्रड़ा चालगहारो 11 3 11 है लगी लेख। साहु पज्ता प्रख्वति नानक रुदन्र करेहा 11 8 11 8 ॥ ३४ प्रसादि ॥ त्रासा घरु ६ महला 8 11 होवे होवै धारी 11 खिमा स्रुत पउग्र गहगा कामिंग तिन पहिरो रावे लाल पिश्रारी 8 11 लाल 11 ॥ तेरे गुगा होहि न अवरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि लेई कर करि करता पहिरे दामोदरु दंत् -11 कंगन धरेई ॥ २ ॥ मधुस्दतु कर चित वंधावे कामिण स्रीरंग सरमा परमेसरु पटु लेई ॥ अधीरज धड़ी काइश्रा सेज करेई ॥ गिश्रान दीपकु जाले ॥ ३ ॥ मन मंदरि जे आवै त नानक भोगु करेई ॥ ४॥१॥ ३४॥ आसा ।। कीता होवै करे कराइत्रा तिसु किञ्रा कहीऐ करणा सो करि रहित्रा कीते कित्रा चत्रराई ॥ मिलै वडाई साचे नामि भावै ता कउ नानक  $\Pi$ हुकम्र भला तुध् पङ्च्या परवागा लिखिआ किरत II ॥ रहाउ लिखिया तैसा पड़िया मेटि न सकै कोई ॥ न होई ॥ जैसा बहुता बोलै नाउ पवै वाजारी 11 सतरंज दरगह त्रावे सारी ३ - 11 II ना पड़िश्रा नाही कची मृरखु मंदा ॥ वंदी **अंदरि** सिफति कराए ता पंडित बीना ना को ४ ॥ २  $\Pi$ ३६ ॥ श्रासा महला कहीऐ वंदा - 11 कउ 11 मनै महि खिंथा खिमा मुंद्रा हढावउ सवदु का गुर 11 , करि मानउ भला सहज जोग किछ निधि

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF पावउ ॥ १ ॥ ताता जुगता जीउ जुगह जुग जोगी परम तंत महि नामु निरंजन पाइया गियान काइया रस भोगं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सित्र नगरी महि त्रासिंग वैसउ कलप तित्रागी बादं॥ मिंङी सबदु सदा धुनि सोहै ब्राहिनिसि पूरै नादं॥२॥ पतु वीचारु गित्रान मति डंडा वरतमान निभृतं н हरि कीरवि रहरासि हमारी गुरमुखि पंथु अतीतं ॥ ३ ॥ सगली जोति हमारी संमिया नाना वरन अनेकं ॥ कहु नानक सुणि पारब्रहम लिन एकं ॥ ८ ॥ ३ ॥ ३७ ॥ आसा महला १ । गुडु करि गित्रातु घित्रातु करि घार्ने करि करणी कसु पाईए ॥ भाठी भाउ थ्रेम का पोचा इतु रसि अमिउ चुआईऐ।। १ ।। बाबा मनु मतबारो नाम रसु पीने सहज रंग रचि रहिया ॥ ऋहिनिसि वनी ब्रेम लिय लागी सनदु त्रनाहद गहित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरा साचु पित्राला सहजे तिसहि पीश्राए जा कउ नदिर करे ॥ श्रमृत का वापारी होवै किया मदि छ्र्छै भाउ घरे॥ २ ॥ गुर की साखी श्रमृत पीवत ही परनाणु भइत्रा ॥ दर दरसन का प्रीतम्र होनै र्वेषु ठैकरै किया ॥ ३ ॥ सिफ्ती स्ता सद वैगगी जूएे जनमु हारें।। कहु नानक सुणि भरयरि जोगी खीना श्रमृत ८ ॥ ३८ ॥ आसा महला १ ॥ सुरासान खसमाना हिंदुसतानु डराइश्रा ॥ आपै दोसु न देई करता जम्र करि चडाइया ॥ एती मार पई करलाणे तें की दरद न ब्राइया ॥ १ ॥ क्रतातृ सभना का सोई ॥ जे सक्तता सकते कउ मारे ता रोसुन होई ।। १ ।। रहाउ ।। सकता सीहुमारे पै वर्गे खसमै पुरसाई ॥ रतन निगाडि निगोए कुर्ता मुद्दया सार न काई ॥ त्रापे

जोडि निछोड़े आपे वेगु तेरी वडिआई ॥ २ ॥ जे को नाउ घराए वडा साद करे मनि भाखे ॥ खसमें नदरी कीडा आर्वे जेते दाणे।। मरि मरि जीर्ने ता किछ पाए नानक नाम बखाणे 11 38 11 8 11 रागु व्यासा घर २ महला ३ १ थों सविगुर प्रसादि ॥ पार्व हरि वडमागि ॥ गुर के सर्राद सर्च वैरागि ॥ खड़

**表本表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** के दरसनि ॥ गुर वरतारा गुर का दरसनु अगम अपारो ॥ १ होइ । साचा आपि वसै मनि सोइ॥ मुकति गति 8 11 रहोउ उधरे संसारा जे को पिश्रारा गुर दरसनि 11 लाए भाउ 11 लाए विरला कोइ ॥ गुर के दरसनि सदा सुखु होइ सेवै गुर के दुरसनि मोख सतिगुरु परवार दुआरु 11 साधारु **अवगणि** कउ गति काई नाही मुठे चोटा खाही 11 ३ गुरमुखि ता कउ लगे न पीर 11 सांतिं सरीर ॥ के सबदि सुख तिसु नेड़ि न त्रावै ॥ नानक गुरम्रुखि साचि समावै ॥ १॥ ४०॥ त्रासा महला ३॥ सबदि मुश्रा विचह आपु गवाइ निरभउ मनि होइ सतिगुरु सेवे तिल् न तमाइ।। दाता सदा विचह सची वाणी पाए भागि कोइ ॥ १ ॥ संग्रह गुग् अउग्ग पूरे गुर के सबदि समाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुणा का गाहकु वखार्गे ॥ सा ग्रण जाणै साची बागी होवै सवदि नामु ॥ श्रंमृत परापति होइ ॥ २ ॥ गुण स्चा होइ।। ग्रग ते नाम्र अमालक पाए ॥ मनि निरमल साचै सबदि समाहि॥ से भागी जिन्ह वड मंनि वसाइत्रा 11 ३ गुग् गुगदाता नामु धित्राइत्रा ॥ सदा संग्र है तिन्ह विलहारें जाउ ॥ दिर साचे साचे गुण ऋापे П गाउ देवें सहजि सुभाइ ॥ नानक कीमित कहणु न जाइ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४१ ॥ वडी वडिऋाई ॥ चिरी विछ्ने विचि श्रासा महला ३ ॥ सतिगुर मिलाई ॥ त्रापे मेले मेलि मिलाए ॥ कीमति आपगी ऋापे पाए।। १॥ हरि की कीमति किन विधि होइ 11 हरि अपरंपरु श्रगम के सबदि मिले कोइ 11 १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि जनु अगोचर गुर करमि परापति होइ विरले ऊची वाणी कीमति जार्णे कोइ 11 11 ऊचा होइ ॥ गुरम्रुखि सबदि वखाणै कोइ नावै H २ ॥ विश्र दुखु दरदु सरीरि ॥ सतिगुरु भेटे ता उतरै पीर 11 विनु भेटे दुखु कमाइ ॥ मनम्रुखि बहुती मिलै सजाइ ॥ ३ ॥ हरि का मीठा नाम्र **अति रसु होइ॥ पीवत रहै पी**ऋाए सोइ ॥ गुर किरपा ते हरिरसु पाए ॥ नानक नामि रते गति पाए ४॥३ H 11 ४२ आसा गंभीरु ॥ महला ३॥ मेरा प्रभु साचा गहिर सेवत ही सांति सुखु ं सहजि जन तिन तरे सरीर सबदि सुभाइ 11 11

सद लागह पाइ।। १ ॥ जो मनि राते हरि रंगु लाइ ॥ तिन दुखु लाथा ते हरि दुरगह मिले सभाइ सादु पाए ॥ हरि का साचा सबद् ॥ हरि प्रमु सदा रहिया भरपूरि । आपे नेडे आपे दरि व्याखिण व्याखें बकें सम्रु कोइ ॥ व्यापे बखिस मिलाए सोड ॥ गुरपरसादि वसै कथनि न पाइत्रा जाइ मनि त्र्यापु गवाइ II इरि रंगि रा**वे** मोह चकाइ निरमञ्ज गुरसनद वीचार ॥ नानक नामि संगरणहार ॥ ४३ ॥ त्रामा महला ३ ॥ दज्ञै भाइ लगे दुख निनु पाइश्रा गराइत्रा ॥ सतिगुरु सेरै सोभी जनम माइन लागे कोड़ ॥ १ ॥ मृलि लागे से जन परनाणु राम नाम्र जिप हिरदै गुरसवदी हरि एको जाणु ॥ जाइ ॥ अंधीं कंमी निहफल ग्रंघ श्रंघा ठउर न पाइ ॥ निमटाका कीडा निसटा माहि पचाइ ॥ सुखु पाए ॥ संत संगति मिलि तरे द्वल उधरणहारु गुर नामे नामि करे बीचारु ॥ त्रापि की बाखी नामि बजाए ॥ नानक महलु सनदि घरु मैल जलि नाइआ दरमति 11 3 ॥ ४४ ॥ श्रासा महला п मनमख संघारहि मेरा मेरा भाइ आतम - 11 न चीन्हे भरमें तिचि सता n ٤n गुरिसम जाणाई जाइ ॥ उमतति निंदा गलि लाहा इरि जपि लै बाइ ॥ १ रहाउ 11 गरम नाम जलै जाइ ॥ निरधा जनम् दर्जे लोभाइ नाम निहर्णी II बुभाई ॥ २ चोटा सर्नाई ॥ सतिगरि पूरे चुक ħ मन ॥ एथद्द छुडिकिया ठउर जोनि निसरा न पाइ । गरभ ग वास ॥ वित् धरि मनम्रुख करे निरास ॥ 3 IJ विल जाई ॥ गुरमुखि जोवी जोवि मिलाई ॥ निज घरि वामा ॥ नानक इउमें मारे सदा उदासा 11 8 11 ॥ लालै श्रापणी जाति गराई

## PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH ॥ हिरदे नामु वडी वडित्राई ॥ सरणाई त्रीतम् सदा प्रभ होइ सखाई ॥ १ ॥ सो लाला जीवत मरे सोगु 11 हरखु सम करि जागौ गुर परसादी सबदि उधरै ॥ १ ॥ रहाउ करगी 11 कार सवदे को थाइ न पाई ॥ वित्र 11 करगी कीरति ध्रह नामु वसाई देवे न पाई।। २॥ मनमुखि भरमि भ्रलै ऋापे ढिल करे ॥ विग्रा संसारु विन रासी रासी कुड़ा वापारु वखरु न पाइ ॥ मनम्रुखि भ्रुला जनम् गवाइ ॥ 3 II सतिगुरु सेवे स ऊतम जाती ऊतम्र सोइ ॥ गुर पउड़ी लाला होइ 1 सभद् ऊचा होइ॥ नानक नामि वडाई होइ॥४॥ ७॥ ४६ श्रासा महला П कमावै ॥ खसमै का कदे ॥ मनम्रखि भूठो भूद्र महल्र जावै दुजै लगी भरमि भ्रुलावे ॥ ममता वाधा आवै δ ॥ दोहागगी कलति धनि सीगारु माइऋा П पुत्र लाए ॥ सदा सोहागिए जो रहाउ विकारु 11 8 भद्ध पाखंड प्रभ वणावै ॥ सेज सुखाली भावे सवदी सीगारु अनदिन हरि गुर सुखु पावै श्रीतम सदा 11 २ ॥ सा सोहागिए साची जिसु साचि वित्रारु ॥ त्र्रापणा विरु राखे सदा उरधारि वेखे 11 आगै भरपूरि हदुरि ॥ मेरा प्रभ्र सरव रहिश्रा İI. 3 11 जाति होवें जेहे करम सबदे जाइ ॥ तेहा कमाइ 11 ऊचो ऊचा होइ ॥ नानक साचि समावै सोइ॥ ४॥ ८॥ ८७ ॥ आसा महला कै भै साचै गुर जन सहजि सुभाइ ॥ साचि समाइ ॥ विनु गुर पूरे भगति न होइ ॥ मनमुख रुंने ऋपनी पति जपि होवे हरि सदा धिश्राइ खोइ ॥ १ ॥ मेरे मन - [] सदा जो इछै सोई फलु पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर पूरे ते पूरा सचु नामु वसाए । अंतरु निरमलु **अंमृतसरि** सबदु पाए हरि २ 11 वेखे ॥ सदा सूचे इसाचि समाए ॥ प्रभु नाए सदा भरपूरि 11 जहा वेखा रहिश्रा ॥ गुर परसादि जाउ गुर विनु दाता अवरु न कोइ ।। ३ ॥ गुरु सागरु पूरा भंडार ॥ देवगहारु गुर परसादी 11 ऋपार ऊतम जवाहर आसा वखसे वखसगाहार ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४८ -11 महला 3 गुरु पूरे भागि 11 गुर सेवा सोइ होइ सतिगुरु साइरु सचु

(३६४) मो बुभै जिस्र त्रापि बुभ्राए ॥ गुर परसादी सेंग कराए विनासँ सोभो होइ गुरपरसादि अगिआन गित्रान स्तिन सभ 11 श्रनिद्यु जानै वेखें सच सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोह गुमानु गुरसबदि जलाए ॥ पूरे गुर ते सोभी पाए ॥ अंतरि महलु गुरसवदि पछारौँ॥ श्राप्तण जाणु रहै थिरु नामि समार्खे॥ २ ॥ जंमणु मरणा है मंसारु ॥ मनशुख अचेतु माइया मोहु गुनाह ॥ पर निंदा वह कृड् कीड़ा निसटा माहि समावै ॥ ३ ॥ सतमंग्रित मिलि सभ सोभी पाए ॥ गुर का सबद हरि भगति दृडाए होड़ ॥ नानक सचि समाने सोइ ॥ ४ श्रासा महला ३ पंचपदेर ॥ सबदि मरे तिस्र सदा अनंद ॥ ना फिरि मरें न आर्रे जाइ ॥ पूरे गुर ते साचि ॥ ते अनदित जिन कउ नामु लिखित्रा धुरि लेख नामु सद्। घित्रापहि गुर पूरे ते भगति निसेख ॥१॥ रहाउ॥ जिन कउ हरि प्रभु लए मिलाइ ।। तिन्ह की गहण गति कही न जाइ। ममाई ॥ पूरै सतिगुर दिती वडिब्राई ॥ ऊनम पदनी हरिनामि

जो किञ्ज करे सु आरे आपि ॥ एक घडी महि थापि उथापि ॥ कहि कहि कहणा व्राखि सुखाए ॥ जे सउ घाले थाइ न पाए ॥३॥ जिन्हकै पोतै पुतु विन्हा गुरू मिलाए॥ सचु वाखी गुरु सनद सुखाए॥ सनदु वसे तहां दुखु जाए ॥ गित्रानि रतनि सार्चे सहजि समाए ॥ जैवडु होरु धनु नाही कोइ ॥ जिस नो वखसे सोइ ॥ पूरै समदि मनि वसाए ॥ नानक नामि रते सुरा पाए ॥ ११॥ ५०॥ व्यासा महला ३ ॥ निरति करे वह वाजे वजाए मन अंघा वोला है किस आखि संगाए ॥ अंतरि लोध भरम अ<sup>नल</sup> वाउ ॥ दीना वर्ले न सोभी पाइ ॥ १ ॥ गुरम्रुखि भगति घटि चानणु होइ ॥ आप्र पराणि मिलें प्रस सोह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरति हरि लागै माउ परे वाल विचह ıl के मेरा प्रभु साचा श्रापे महम् जाण 11 ग्र गुरमुखि मगति श्रंतरि प्रीति गुर पद्याग्रा ।। २ पिद्यार सइजि वीचारु ॥ गुरमुखि मगति जुगति सचु सोइ पागडि मगति निरिन इस होइ ॥ ३ - li एहा

परसादी भवजलु तरे ॥ गुर गुर के बचनि भगति थाइ पाइ ॥ हरिं जीउ ग्रापि वसें मिन ग्राइ॥ ४ ॥ हरि कृपा सतिगुरू मिज्ञाए ।। निहचल भगति हरि सिउ चितु लाए रते तिन्ह सची सोड़ ।। नानक नामि रते सुखु होड़ ।। ४ ।। १२ ।। ५१ ।। श्रासा घर = काफी महला भागौ सतिगुरु ॥ हरि क र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ सचु सोभी होई ॥ गुर परसादी मिन वसे हिर वूभी सोई॥ १ दाता एक है त्रवरु नाही कोई ॥ गुर किरपा ते मनि वसै सदा सुखु होई ॥१॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि निरभउ हरिनाम्र पाईऐ गुर बीचारि ॥ बिनु नावे जम के विस है मनम्रिख वृभे ॥ २ ॥ हरि के भागे जनु सेवा करे सचु हरि के भार्णे सालाहीएे भार्णे मंनिएे सुखु होई ॥ ३ ॥ हरि के भार्णे होई । नानक नाम्र जनम् पदारथ पाइत्रा मति ऊतम सलाहि गुरमुखि गति होई ॥ ४ ॥ ३६॥ १३॥ श्रासा महला ४ घर त्ं त्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ करता सचित्रारु सांई।। जो तउ भावें सोई थीसी जो तूं देहि सोई हउ पाई ।। रहाउ ।। सभ तेरी तुं सभनी धित्राइत्रा ।। जिस नो कुपा नाम रतनु पाइत्रा ॥ गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइत्रा ॥ तुधु विछोड़िया यापि मिलाइया ॥ १ ॥ तूं दरियाउ सभ तुभ ही माहि ॥ तुभः विजु द्जा कोई नाहि॥ जीत्र जंत सभि तेरा खेलु ॥ विजोगि मिलि विछुड़ित्रा संजोगी मेलु ॥ २ ॥ जिस नो तूं जाणाइहि सोई जाएँ।। हरिगुण सद ही आखि अखाएँ।। जिनि हरि सेविआ तिनि ही हरि नामि समाइत्रा 11 3 11 सुखु पाइत्रा ॥ सहजे

वेखिह जागाहि सोइ ॥ जन नानक गुरम्रुखि परगढु होइ॥ ४॥ १॥ ५३॥

करता तेरा कीत्रा समु होइ।। तुधु वितु दृजा अवरु न कोइ।। तू करि करि

TO THE THE

१ श्रो सतिगुर प्रसादि ॥ रागु त्रासा घरु २ महला ४ ॥ किम ही धड़ा कीत्रा मित्र सुत नालि भाई ॥ किस ही नालि जवाई ॥ किस ही धडा कीश्रा श्रापर्षे रहिश्रा सुआई नालि हरि ŧı हमारा घडा सिउ धडा कीश्रा हरि हम हरि मेरी कोई हरि गुण घडा श्रवह न हउ श्रनेक ॥ १ ॥ रहाउ ॥जिन्ह सिउ घडे करहि से जाहि॥ भुरु धड़े करि पञ्जोताहि॥ थिरु न रहिंह मिन खोटु कमाहि॥ हम हरि सिउ घड़ा कीत्रा जिस का कोई समस्थु नाहि ॥ २ ॥ <sup>ए</sup>ह सिम घड़े माइत्रा मोह पसारी ॥ माइत्रा कउ लुफहि गावारी ॥ जनिम मरिह जुएे बाजी हारी ।। इमरे हिर धड़ा जि हलतु सवारी।। ३।। कलिञ्जग महि घडे पंच चोर ऋगडाए ।। विसु सतसंगि लोधु मोहु श्रमिमानुबधाए ॥ जिस नो कृपा करे मिलाए ।। इमरा इरि घड़ा जिनि एह घड़े सभि गवाए ॥ ४ ॥ मिथिया दुजा माउ घडे बहि पावै ॥ पराइया छिद्र भटकजै थापणा श्चहंकारु वधावै ॥ जैसा बीजे तैसा खावै॥ जन नानक का हरि घड़ा घरमु सभ सुसटि जििए आर्ने।। धाः २ गुरवाणी महला ४॥ हिरदे सुणि सुणि मनि थंमृत् भाइया हरि अलपु लखाइया ॥ १ ॥ गुरमुखि भैना मेरी नाम्र सुनह एको सी रहिया घटि अंतरि मुखि बोलहु गुर थंमृत रहाउ ॥ मैं मनि तनि प्रेम्न महा वैरागु पाइया 11 सतिगुरु वडमाग् ॥२॥दुत्रै माहभवहि विरुत् भागहीन माउथा पाइया ॥३॥ यंमृत हरि रम हरि गरि परे नानक इरि पाइया ॥ ४ ॥३॥५४॥ श्रामा महला ४ प्रेम नाम आधारु ॥ नाम सारु ॥ १ ॥ नामुजपहुमेरे माजन सेना ॥ नाम पर्ड भागि गुरम्रुखि इरिलैना ॥ 2 ॥ ग्हाउ॥ नहीं जीविया जार ॥ यर्ड मागि गुरमृत्वि हरि पार मुखि मारमा ॥ नाम विना ब्रिग

巫巫瑟瑟:婆婆瑟瑟瑟瑟瑟瑟 भाग करि पाइश्रा ॥ नानक गुरम्रुखि नामु 3 ॥ वडा वडा हरि दिवाइत्रा ॥ ५६ ॥ आसा महला ४ 11 8 11 8 -11 गुग् गावा गुरा गुरम्रखि हरि ऋाखि वखागाी 11 गुगा जपि 11 δ -11 जपि अनंदा मनि भडग्रा 11 सति सति सतिग्ररि नामु दिड़ाइत्रा रसि गाए गुरा परमानंदा 11 8 हरि ॥ रहाउ -11 गुगा गावै हरि जन लोगा ॥ वडै भागि पाए हरि निरजोगा 11 गुरा P विहूगा मल धारी । विश्व गुग माइश्रा जनिम ग्रुए श्रहंकारी ॥ ३ ॥ सरोवरि परगटि कीए 11 नानक गुरा गुरम्रखि तत y ॥ ५७ ॥ त्रासा महला ॥ नाम्र सुगी नामो S वडे पावै ॥ १ ॥ नामु जपहु भागि हरि गुरमुखि में धर गुरम्रखि विना नहीं काई नामु रविश्रा सभ परगासा ॥ नाम ॥ १॥ रहाउ ॥ नामै सुरति सुनी मनि भाई ॥ जो नाम्र सुनावै सो मेरा मीतु सखाई॥ २ ॥ नाम ही ग **ृ**मूड़ गए नंगा पचि पचि म्रए बिख़ देखि पतंगा ॥ ३ ॥ आपे थारे थापि उथावे ॥ नानक नाम्र देवे हरि त्रापे ॥ ४॥ ६ ॥ ४८ ॥ त्रासा महला गुरमुखि हरि हरि वेलि वधाई ।। फल लागे हरि रसाई रसक जिप जिप जपि तरंगा 11 नाम अनत नाम्र मारिश्रा कंकर भुइश्रंगा 11 8 जम काल रहाउ Ħ 11 रखाई हरि महि भगति 11 गुरु तुठा सिख-विधि नही जार्गे २ ॥ हउमै करम किञ्ज ॥ जिउ जे वड होत्रहि छार्गे ॥ सिरि 3 11 भाग सचि सूचे नानक जपहि 11 8 11 ७ प्रह हरि की मनि लगाई हरि नाम भूख महला नामि भाई सुनिऐ तृपतै मेरे δ 11 मेरे गुरसिख ॥ नामु जपहु मन मीता नामे पानहु जपह सुखु नामु रखहु गुरमति मनि सुग्गी मनु सरसा ॥ नामु लाहा ।। नामो नाम्र ॥ रहाउ नाम विना गुरमति विगसा 11 कुसटी मोह २ 11 धंधा कीए सभ दुखु निहफल करम H ३ हरि हरि हरि जपै वडभागी 11 गुरमति जसु नानक नामि लिव लागी ॥ ४ ॥ = ॥ ६० 本本 本本本本

and the angle and and and and and १ ओं सितगुर परसादि॥ महला ४ रागु ब्रासा घरु ६ के ३॥ हथि करि तंतु वजावे जोगी थोथर वाजे बेन । गुरमति हरि गुण बीलह जोगी इह मनुद्रा हिर रंगि भेन ॥ १ ॥ जोगी हिर देह मती उपदेख ।। जुग जुग हरि हरि एको वस्तै तिस आगै हम आदेस ॥१॥ रहाउ ॥ गावहि राग भाति वहु बोल्लहि इहु मनुत्रा खेलै खेल ॥ जोवहि क्रप सिंचन कड बसुघा उठि बैल गए चरि बेल ॥ २ ॥ महि करम हरि बोउह हरि जामें हरिश्रा खेत ॥ मनुश्रा गुरमति जेत् ॥ असथिर येलु मनु जोनह हरि सिंचह जंगम ससिट सभ तमरी जो देह मती तित चेल प्रम अंतरजामी हरि लावह मनुष्ठा पेल ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६१॥ महला ४ ॥ कत्र को भाले धुंबरू ताला कत्र को बजावै व्यावत जात बार खिनु लागै हउ तब लगु समारउ नामु मनि ऐसी भगति बनि आई ॥ हउ हरि बिन खिन सकउ जैसे जल विन मीन मरि जाई ॥ १ ॥ रहाउ । क्य मेले पंच सत माइण कर को राग धुनि उठावें ॥ मेलत चुनत गुन गावै॥ २ पत्त चसा लागै तव लगु मेरा मनु राम नाचे पार पमारैकव को हाथ पसारै ॥ हाथ पाव विज्ञु लागै तत्र लगु मेरा मनु राम सम्हार ॥ ३ ॥ कत्र कोऊ लोगन कउ पतीत्रावें लोकि पतीसे ना पति होड़ ॥ जन मानक सद धियावहता जै जै करे समुकोइ ॥ ४ ॥ १० ।। ६२ सव संगति मिलीऐ हरि साथ मिलि संगति गाइ ॥ गिम्रान रतन विज्ञा घटि चानस श्रगित्रात संत मिलहि ।। १ ॥ इरि जन नाचहु इरि इरि धिब्राइ ॥ ऐसे घोनह पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि नाम्र श्रनदितु हरि लिप लाइ ॥ जो इछहु सोई फलु पापहु भूख न लागे आइ ॥ २ ॥ आपे हरि अपरंपरु करता हरि आपे बीति युनाइ॥ सेई संत मले तुत्र भावहि जिन्ह की पति पात्रहि थाइ॥

X 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

न राजे हरि गुण जिउ श्रारी तिउ

成本表本本本法法教教教教教教教教教教教教教教 लै हरि अपने गुरा गाहक वगाजि दीए जाइ ॥ ४ 88 11 43 सतिगुर प्रसादि ॥ रागु त्रासा घरु के काफी>  $\sqsubset$ ॥ त्राइत्रा मरणु धुराहु हउमै रोईऐ 13 गुरमुखि पूरे सावासि ॥ गुर चलण जागित्रा ।। लाहा नाम्र स सारु सबदि समाणित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरवि लिखे डेह कि कल्हि श्राए माइश्रा ॥ चल्ण श्रज धुरह फुरमाइत्रा ॥ २॥ बिरथा जनम्र तिना जिनी नाम्र विसारिश्रा ॥ जूऐ खेलग्र जगि ३ ॥ जीविण मरिण सुख होइ जिन्हा मन हारिआ गुरु पाइआ सचि सचि समाइश्रा 8 11 १२ ६४  $\Pi$ 11 धिग्राइग्रा पदारथ पाइ नाम्र महला जनम् ॥ ग्रर परसादी धुरि लिखिश्रा लेख **ब्रि**भ 8 11 जिन्ह समाइश्रा 11 सचै सचित्रार महत्ति नाम्र दरि कमाइश्रा वुलाइत्रा पाईऐ निधानु गुरम्रीख अनदिनु **ऋंतरि** नाम्र रहाउ नाम्र गाईऐ श्रंतरि वसत् अनेक मनग्रुखि धिश्राइ 11 7 11 हरिगुरा खुआईऐ ॥ गरबै ऋापि पाईऐ गरबु 3 ॥ नानक खुत्राईऐ गुरमति मनि 11 परगास श्रापि आपि सचा पाईऐ ॥ ४ ॥ १३ ॥ ६५ ॥ के १६ रागु आसावरी २ महला घरु सुधंग १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हउ अनदिन हरिनाम्र नामु वताइत्रा हउ हरि बिन हरि मो कउ ॥ हमरे स्नवशु सियरनु हरि कीरतन ॥ १ ॥ रहाउ पल्र जैसे इकु खिनु -11 हउ सकउ हर न रहे हरि सेवा विज्ञ किउ रहि न सकै तैसे हरि जनु 11 धारि किनहं प्रीति रिद भाउ दुजा प्रीति लाई हरि निरवाण पद नानक सिमरत 11 88 11 ६६ 11 श्रासावरी महला ४॥ हरि भगवान ॥ २ री माई माई मोरो प्रीतम् वतावह 11 हउ राम्र हरि विनु जैसे वेलि करहलु रीभाई खिनु रहि सकउ न

( ३७० )

रहाउ ॥ हमरा मनु बैराग बिरकतु भइत्रो हरि मीत दरसन र्जैसे जिल कमला बिनु रहि न सके तैसे मोहि हरि वित रहत जाई ॥ १ ॥ राख्नु सरिण जगदीसुर पित्रारे मोहि सरधा प्रसि गुसाई ॥ जन नानक कै मनि अनदु होत है हरि निमख दरसञ्ज दिखाई ॥ २ ॥ ३६ ॥ १३ ॥ १५ ॥ ६७ ॥ रागु श्रासा घर २ महला ४ ॥ जिनि लाई प्रीति सोई फिरि १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ सुखि बैठाली तिसु भउ बहुतु दिखाइग्रा ॥ भाई खाइग्रा ॥ जिनि मीत कुटंब देखि विवादे॥ इम आई वसगति गुर परसादे॥ १॥ ऐसा मनुखा बिनु साध् दैखि विमोहित होए ॥ साधिक सिध सेर देव सिम धोहिन ध्रोहे ।। १ ।। रहाउ ॥ इकि फिरहि उदासी तिन्ह कामि विद्यापे ॥ इकि संचिहि गिरही तिन्ह होइ न त्र्यापे ॥ इकि सती कहापि तिन्ह बहुतु कलपात्रै ॥ इम हरि राखे लिंग सितग्रर पार्वे ॥ २ ॥ तपु करते तपसी भूलाए ॥ पंडित मोहे लोमि सगाए ॥ त्रै गुरा मोहे मोहिस्रा थाकासु ॥ हम सतिगुर राखे दे किर हाथु ॥३॥ गियानी की होई वरती दासि ॥ कर जाड़े सेत्रा करे व्यरदासि ॥ जो तं कहि स कमावा ॥ जन नानक गुरमुख नेहि न आया ॥ ४ महला ५ ॥ समु ते पिरि कीनी वाखी ॥ देर जिठाणी संतापि ॥ घर के जिटेरे की चुकी कािए ॥ पिरि रिविश्रा कीनी सुघड वैरी सुजाणि ॥ १ ॥ सुनह लोका मै प्रेम रस पाइम्रा ॥ दूरजन संघारे सितगुरि मो कउ इरि नामु दिवाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रथमे ॥ दुतीया तिथामी लोगा रीति ॥ त्रै गुण तियागी हउमै प्रीति समाने ॥ तुरीत्रा गुणु मिलि विद्यागि दरजन मीत ॥ जोति सरूप धनाहर् महज गुफा महि श्रासणु बाधिश्रा श्रनंदु गुरसनदु बीचारि ॥ प्रित्र मिउ राती धन सोदागिण नारि ॥ ३ ॥ जन नानकु घोले ब्रहम बीचारु ॥ उनरे पारि ॥ जनमि न मरे योह रहे यासा ममाइ n महला निज भगती सीलवंती नारि सोमार्गता पुग जितु गृहि Ħ सो

।। गुरमुखि पाई किनै विरलै जंता ।। १ ।। मुकरणी कामणि गुर मिलि परथाइ सहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिचरु वसी पाई ॥ जिज काजि फिरें उदासि ।। करि सेवा बहु तिचरु कंत्र ।। गरि आगी घर महि ता सरव सुख पाइआ ।। २ 11 ॥ आगियाकारी संतति पूत सुघड II इछ सगल संतोखी देर जेठानी सञ्चामी ॥ सभ देवर जेसट ॥ धंनु मती देवी परवारे माहि सरेसट 11 सु सुखे सुखि विहाइ ॥ ४ प्रगटी श्राइ ॥ जन नानक 11 श्रासा देई सो पक्तनि न ॥ सील महला मता करउ संजम दिखावै वेस खलोई करे बहु स्त्प 11 गृहि भरमावै ۶ की नाइकि 11 ॥ घर चिख घर वास परेब 8 उरभाइ 11 ॥ रहाउ की जतन करउ जीते नउखंड सभि थान थनंतर तिट श्रामरि 11 संनिश्रास पडि थाके सिमृति वेद छोडे 11 तीरधि जोग नाले वैसे वैसउ तह 11 सहि सगल भवन श्रभित्रास ॥ २ ॥ जह सवल प्रवेस ॥ रहश्र न पाई ॥ कह होल्ली सरिए पङ्गा जाई ॥ ३ ॥ सुणि उपदेसु सतिगुर पहि आइआ 11 ॥ निज घरि वसित्रा मंत्र हडाइश्रा हरि गाइ अचिंता मिलियो नानक भए श्रामिर हम गुरि कीए द्रवारी ॥ इह त्रासा महला ५ ॥ प्रथमे मता जि पत्री चलावउ ॥ दुजा॥ 11 ß त्रितीए - || पहुचावउ मता मानुख मैं सभु किछु छोडि प्रभ तुही धित्राइत्रा 11 8 11 श्रचिंत सहजाइश्रा ॥ दुसमन दृत ग्रुए सुखु पाइआ ॥ जीउ पिंडु सभु हरि सतिगरि मो कउ दीत्रा उपदेसु ॥ का जो किछु करी तेरा ताग्रु ॥ तूं मेरी त्र्योट तूं है दीवाग्रु वीत्रा तेरी समसरि प्रभ कें धरि ॥ त्रान न ॥ तेरे सेवक कड किस की काणि ॥ साकतु भूला फिरे वेवाणि 3 ॥ तेरी लैहि राखि [] कह जह गलि जाइ

नानक दास तेरी सरणाई ॥ प्रमि राखी पैज वजी वाधाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ महला ५ ॥ परदेसु भागि सउदे कउ ब्राइब्रा ॥ वसतु अनुप सुणी लामाइत्रा ॥ गुण राप्ति वन्दि पलै त्रांनी ॥ देखि रतनु इहु भनु लपटानी ॥ १ ॥ साह वापारी दत्र्यारे त्र्याए ॥ वखरु काढहु संउदा कराए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहि पठाइत्रा साहै पासि ॥ श्रमोल रतन श्रमोला रासि ॥ विसदु सुमाई पाइत्रा मीत ॥ सउदा मिलित्रा निहचल चीत ॥ २ ॥ मउ नही तसकर पउण न पानी ॥ सहजि विहाभी सहजि ले जानी ॥ सत के खटिएे दुखु नही पाइत्रा ॥ सही सलामित घरि श्राइत्रा ॥ ३ ॥ मिलिया लाहा मए श्रनंद ॥ धंनु साह पूरे वससिंद इंदु सउदा गुरम्रुखि किनै विरलै पाइत्रा॥ सहली खेप नानकु लै आह्या ॥ ४ ॥ ६ ॥ श्रासा महला ४ ॥ गुनु अवगनु मेरो कछु न बीचारो ॥ नह दैिलक्को रूप रंग सींगारो॥ चज श्रचार किछु विधि नही जानी॥ पकरि प्रित्र सेजै श्रानी ॥ सुनियो सखी कंति हमारो 8 11 कीश्रलो खसमाना ॥ करु मसत्तकि धारि राखिश्रो करि श्रप्रना जाने इह लोक अजाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहाग्र मिलिश्रो मेरो सम्र दुख् जोहियो प्रिश्च संगि अनंद ॥ २ ॥ वसत्र हमारे ॥ निसि बासर सोमा कंठि थाभरण सगल की चुकी कानि ॥३॥ सद इसटि पाए सगल निधान ॥ दुसट दुत ख़सीश्रा सदा रंग माखे ॥ नउ निधि नाम्र गृह महि नानक जड पिरहि सीगारी ॥ थिरु सोहागनि संगि देइ पजा श्रासा महला 9 11 दान करि जित दरि तम्ह ब्राहमण जाणा परना ĮI. तितु दरि तुं ही है पछुताखा ॥ १॥ ऐसे ब्राहमण हुवे भाई॥ निरापराध ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंतरि लोभ फिरहि इलकाए ॥ मारु उठाए ॥ माइया मठा ।। २ ॥ चाहरि भेख ॥ श्चार उपदेसे श्रापि न वृभै ॥ ऐसा ब्राहमणु ॥ ३ ॥ मुरख वामख त्रभ समालि ।। कहु नानक जे होती माग्र

11811= ॥ श्रासा महला ५॥ दख रोग भऐ गतु तन ते मनु निरमलु हरि हरि गुण गाइ॥ भए अनंद मिलि साध संगि कतही न जाइ।। १ ।। तपित चुभी गुरसवदी माइ।। विनिस गइश्रो सभ सहसा गुरु सीतलु मिलियो सहिज सुभाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धावत एकु इक्त वृक्तिया ब्राइ वसे अव निहचलु थाइ ॥ रहे जगतु पेखत रहे श्रधाइ ॥ तुमारे दरसनु २ जनम दोख परे 11 मेरे गावै पकरे निहचल साधृ पाइ ॥ धुनि सहज मंगल मनुश्रा श्रव ता कउ फ्रिन काल न खाइ॥ ३ - 11 करन कारन समरथ हमारे सुखदाई मेरे हरि राइ ॥ नामु तेरा जपि जीवै हरि नानक श्रोति पोति मेरे संगि सहाइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ आसा महला y अरड़ावें विललावें परमेसरु निंदकु विसरित्रा H पारब्रहम अपगा कीता पार्वे निंदक् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे कोई उस का संगी अग्रहोदा अजगर भारु उठाए निंदक अगनी लए दुआरे के ॥ परमेसर जि होइ वितीते श्राखि सुगावै ॥ भगत जना है कीरतनु गाइ सदा अनंदु हरि कउ भै विगसावै ॥ २ ॥ कीओ १० श्रासा महला 11 जउ 11 ¥ भी मेरा मृतु न पतीत्रारा अनिक 11 तन ॥ श्रोह सुख़ तिलु समानि नही पावउ महि श्रासाई।। प्रिश्र देखत जीवउ मेरी माई प्रिश्च प्रीतम वैरागु धीरै न इह मनु 11 विसेखै वसत्र विभृखन सुख बहुत 11 ।। पति सोभा श्रह मानु महतु ॥ श्रागिश्राकारी एसा है संदर प्रभ भावा निहाल लाल ॥ ता सदा रंग तमासे बहुत ॥ २ ॥ विंजन भोजन अनिक परकार ॥ विसथार राज मिलख ऋरु बहुत फ़रमाइसि मनु नही भ्रापै 11 दिनु न विहावे ॥ मिलै मिलवे इद्घ विनु सभ सुनी इह सोइ सुख पार्वे ॥ ३ ॥ खोजत खोजत 11 संगति जिसु विन् मसतकि तरिस्रो कोइ 11 भागु सतिगुरु तिनि पूरी मनु तृपताङ्श्रा मिलिश्रा पाइश्रा प्रभ त्रासा ता मंभा चुकी लधा मन डंभा 11.8 नानक 2211 **水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

पंचपदेश । प्रथमे तेरी नोकी जाति श्रामा महला तेरी मनीए पांति ॥ त्रितीया तेरा थानु ॥ निगड सदर ॥ सोहर्खी विचलित ॥ सरूपि सजोखि \$ माहि फाकी र्वु ।। १ ॥ रहाउ ॥ अति सूची तेरी पाकसाल ॥ करि गरविं प्रस्वि तिलक्क लाल ।। गली प्रजा गियान ॥ सभि निधि खोई लोभि सुत्रान ॥ २ ॥ कापर श्राचार करहि सोमा महि लोग ।। सुगंध निसथार॥ संगी खोटा क्रोप्ट चंडाल जोनि 11 € 11 अवर ॥ इसु घरती महि तेरी सिकदारी ॥ सुइना रूपा तुम्ह पहि दाम ॥ सील विगारिको तेरा काम ॥ ४ ॥ जा कउ दसटि मङ्क्षा हरि राह ॥ सा बंदी ते लई छडाइ ॥ साध संगि मिलि हरि समि मफल खोह काइआ ॥ н ¥ सुहागनि ।। अति संदरि विचलनि त् ॥ १ दजा ॥ १२ ॥ ॥ रहाउ दीमें व्यामा महला ४ इकु तुके २ ॥ जीवत तिसु मुत्रा होने तिसु निहचल रहणा ॥ १ ॥ जीनत मुए म्रए से मुखि पाइत्रा गुरसवदी श्चासम श्रंमत रहाउ॥ काची मदुकी विनमि निनासा ॥ जिसु छूटै त्रिहुटी तिसु निज घरि वासा ॥ २ ॥ ऊचा चडे सु पवे पद्दशाला पड़ निसु लगें न काला ॥ ३ ॥ अमत फिरे तिन किछु न पाइया ग्रर सबद कमाइश्रा ॥ जीउ ४ ॥ १३ ॥ श्रासा महला मिलि भए निहाल ॥ नानक ग्रर निधि करि धाटी ॥ जान सवि करि इतने समालह श्रचेत गंगाग ॥ वीनि सेर का दिहाड़ी मिहमान ॥ अपर ॥ निसदा धमत रकत परेटे राखिद्यो यमहि 3 एक यमत भ ८ ॥ कह पाईपे दरि प्रस्त सजात II V घडी दिनमु **पउपदे** मो दिहारे क् उ बद्दत **मिन्**उ पिमारे धन पल दिनग

विहावे ॥ दरसन की मनि आस घनेरी कउ पिरहि मिलाव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चारि समाने ॥ रें िण भई तत्र श्रंतु न जाने ॥ २ ॥ पंच दूत मिलि पिरहु विछोड़ी रोवे हाथ पछोड़ी ।। ३ ॥ जन नानक दिखाइत्रा ॥ त्रातम् चीन्हि परम सुखु पाइत्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ५ ॥ हरि सेवा महि परम निधानु ॥ हरि सेवा मुखि श्रंमृत नामु ॥ १ ॥ हरि मेरा साथी संगि सखाई ॥ दुखि सुखि सिमरी जम्र वपुरा सो कउ कहा खराई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि मेरी हरि का ताणु ॥ हरि मेरा सखा मन माहि दीवाणु ॥ २॥ हरि मेरी पूंजी मेरा हरि वेसाह ॥ गुरमुखि धनु खटी हरि मेरा साह 113 मति अवि॥ हरि के जन नानक गुर इह समावै।। ४।। १६।। श्रासा महला ४ ।। प्रभु होइ कृपालु त इंहु मृत् लाई ।। सतिगुरु सेवि सभै फल पाई ।। १ ।। मन किउ वैराग्र सतिगुरु मेरा का दाता सुख निधानु मनसा पूरा 11 ॥१॥ रहाउ 11 चरण कमल रिद अंमृतसरि सद ही भरपूरा धारे ॥ प्रगटी जोति मिले राम पित्रारे 11 2 11 पंच मिलि 11 3 मंगलु गाइत्रा॥ त्रमहद वागी नादु वजाइश्रा 11 गुरु सुखि रैशि सहजि 11 विहासी हरि राइ मिलिञ्जा त्रठा ।। १७ ॥ त्रासा महला ५ ॥ करि किरपा हरि परगटी १ ॥ ऐसा श्राइत्रा ॥ मिलि सतिगुर धनु पूरा पाइश्रा ॥ ॥ भाहि न जालै जलि नही इवै संग्र छोडि ॥ तोटि न त्रावै निखटि न जाई ॥ १ ॥ रहाउ जाइ ॥ रहिश्रा श्रवाइ ॥ २॥ सो सचु साह जिसु ते सभु जगु वरसाणा ॥ ३ तिनि धन 11 इस पुरव लिखे जिसु को लहणा il हरि जन नानक 11 ξ= ॥ श्रासा जैसे 8 ¥ 11 नाम्र गहगा काची पाकी चाढि किरसाण बोवै किरसानी परानी 11 11 H गोविंद **असथिरु** भगतु जनमै सो जानहु मृत्रा H थीआ ते पउसी राति रें गि सरपर दिन गई मोहि परभाति माइत्रा २ 11 रहे  श्रमागे । गुर प्रसादि को विरला जागे॥ ३॥ कहु नानक गुण गर्दिश्रहि नीत ॥ मुख ऊजल होइ निरमल चीत॥ ४॥ १६॥ श्रास महला ४॥ नउ

निधि तेरैं सगल निधान ॥ इछा पूरकु रखें निदान ॥ १ ॥ तं मेरो पिमारो ता कैसी भूखा॥ तं मनि वसित्रा लगै न द्वा॥१॥ रहाउ साचे साहिब तेरा सच्च फ़ुरमाखु ॥ परवाणु ॥ तुषु माने वा हरिग्रा गाउ ॥ तेरी घरि सदा सदा है निम्राउ साचे साहिब अलख अमेव ॥ नानक लाइआ लागा सेव ॥ ४ श्रासा महला ४ ॥ निकटि जीव्र के सद ही संगा श्रविनासी रंगा ॥ १॥ करहै न भुर न मनु रोबनहारा सदा सलामति श्रविगतु श्रगोचरु खसम्र हमारा ॥ तेरे दासरे कउ किस की काणि ॥ जिस की मीरा राखें श्राणि ॥२। प्रमिकी आ यज्ञाति ॥ तिम वेम्रहताजा वेपस्वाह नानक दास प्र ॥ इरि रस छोडि होलै रसि वाह ॥ २१ ॥ ध्यासा महला माता ॥ घर महि वसत बाहरि उठि जाता 11 सच श्रमुत काथा॥ रारि करत भूठी लगि 8 वजहु साहिव का सेव विरानी ॥ ऐसे गुनह श्रद्धादिश्रो प्रानी सो जो सद ही संगी॥ कामिन आर्वे दोन नानक प्रम दरभाला ॥ २२ ।। श्रासा महला ५ S ॥ वित्र इरि 1) ईहा ऊडां उन संगि काम 11 रै श्चार सम् थोरा ॥ तपति श्रपानै हरि दरसनि . मन मोरा गुरवाणी लाल ॥ चरण कमल सिउ लागो मातु ॥ सविग्ररि ३॥ नानक कउ गुरि दीखिमा दीन्ह् ॥ प्रम ॥ २३ ॥ मामा महला ४।। आपि पारत संगरिया टाइर की ॥ मरिपरि घारि रही मीम जाकी निधान जा की निगमन गाँड ॥ भाषे करता जीम जैन मिन ना के हाथि 11 रवि रहिमा

## पूरा गुरु पूरी वर्णन वर्णाई ॥ नानक भगत मिलि वडिश्राई २४ ॥ त्रासा महला ५ ॥ गुर के सबदि वनावह मनु 11 गुर का दरसनु संचहु हरि धनु॥ १ ॥ ऊतम मित मेरे रिदे तं गावउ गुण गोविंदा ॥ अति प्रीतम मोहि लागै नाउ सार्चे अवावन नाः श्रठमुठि 11 मजनु ।। २ ॥ सभ महि जानउ करता एक संगति मिलि 11 साध छोडि अभिमान ॥ ३ ॥ दास सगत का 11 नानक कउ दात ॥ ४ ॥ २४ ॥ त्रासा महला ४ ॥ ब्रिध प्रगास भई दूरी दुरमति ॥ नाते विनसी - 11 8 11 ऐसी ग्रमति पाईं अले ॥ वृडत घोर श्रंध कृप महि निकसिय्रो मेरे भाई रे॥ अगनि वोहिथु का सागरु गुरु श्रगाह गुरि पूरे प्रगद्ध श्रंध विखम इह माइश्रा ॥ २ ॥ दुत्तर 3 मोरी मार्ग दिखाइत्रा ॥ ॥ जाप उकति ताप कछ गुर नानक सरणागित तोरी ॥ ४ ॥ २६॥ त्रासा महला ५ तिपदे हरिरस् पीवत सद ही राता ॥ त्रान रसा खिन महि माते मनि सदा श्रनंद -11 श्रान पीवे श्रलमसत् मतवारा ॥ रस ॥ हरि श्रान रसा सभि 3 ॥ हरि रस की कीमति कही न जाइ ॥ रहाउ लाख करोरी मिले हारि समाइ 11 न केह जिसहि देहि 11 3 ॥ नानक चाखि विसमादु तिस ही भए 11 ईत ऊत 11 छोडि गुर कत ते सादु न श्राइश्रा जाइ 11 ३ ॥ गीधा हरि रस माहि ॥ २७ 11 श्रासा महला 11 कामु क्रोधु लोभु मोह मिटावै छुटके दुरमति श्रपुनी धारी होइ पिश्रारी निमाणी सेव कमावहि ता शीतम होवहि मनि 8 11 उधारी ॥ द्ख मिटै भृख तेरो सुगि साधू वचन सहसा नारी 11 8 ॥ रहाउ ॥ सुख पावहि सुखमनि चररा पखारि विखु तिश्रास निवारी सुध करउ श्रातम पावहि साभा हरि दुश्रारी दासरी ता होइ २ H श्रागिश्रा 11 मानि इही इही विउहारा भगति होइ कमावै मंत्रु नानक सो मंड जलु तम्हारी ॥

(

पारि उतारी ॥ ३ ॥ २=॥ व्यासा महला ४ दुपदे ॥ मई परापित मानुल देहुरिया ॥ गोविंद मिलण की इह तेरी बरीया ॥ व्यारि काज तेरें किंत न काम ॥ मिल्लु साथ संगति मल्लु केवल नाम॥१॥ संजामि लागु मवजल तरन कें ॥ जनमु वृथा जात रंगि माहया कें॥१॥रहाउ ॥ जपु तपु संजन्न प्रस्तु न कमाह्या ॥ सेवा साथ न

जानिया हरि राइया ॥ कहु नानक हम नीच करंमा ॥ सरिष परे की राखहु सरमा ॥ २॥ २६ ॥ ब्रासा महला ४ ॥ तुक्क विद्यु व्यवर नाही में दुजा तुं मेरे मन माही ॥ तुं साजनु संगी प्रश्च मेरा काहे जीव्र डराही ॥ १ ॥ तुमरी व्योट तुमारी व्यासा ॥ वैटेत उटत सोवत जागत

डराही ॥ १ ॥ सुमरी श्रीट तुमारी श्रासा ॥ बैंठत उठत सोवत जागत विसरु नाही तूं सास गिरासा ॥ १ ॥ हराउ ॥ राखु राखु सरिष प्रभ श्रपनी श्रगति सागर विकराला ॥ नानक के सुखराते सतिगुर हम तुमरे बाल गुपाला ॥ २ ॥ ३० ॥ श्रासा बहला ५ ॥ हरि जन लीने प्रभु छडाइ ॥ प्रोतम सिउ मेरो मनु मानिश्रा ताष्टु सुध्या

हम तुमरे बाल गुपाला ॥ २ ॥ ३० ॥ आसा वहला ४ ॥ इरि जन लीने प्रमु छडाइ ॥ प्रीतम सिउ मेरो मनु मानिआ वापु म्रथा विखु खाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पाला वाऊ कळू न विआपे राम नाम गुन गाइ ॥ डाकी को चिति कळू न लागे चरन कमल सरनार ॥ १ ॥ संत प्रसदि मण् किरपाला होए आपि सहाइ ॥ गुन विभाव निति गाउँ नावक सहसा ठाव मिटाइ ॥ २ ॥ ३१ ॥ आसा

निधान निति गार्वे नानक सहसा दुख् मिटाइ ॥ ५ ॥ अउलधु खाइयो हरि को नाउ 11 मुख पुरे विनसिया थाउ ॥ १ ॥ ताप गइत्रा बचनि गर सभि मिटे विसरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीय र्जत सगल मुख पारत्रद्वमु नानक मनि घित्राइत्रा ॥ २ ॥ ३२ It श्रासा बांडत नाही सु बेला आई ॥ बिनु हुंकमै किउ बुकी वभाई

ताती मिटी खाई।। श्रोह न बाला बृढा भाई।। १ साघ सरणाई ॥ गुरप्रसादि भउ पारि पराई ॥ प्र ॥ सदा सदा व्यानम परगाम n मेरे ਸੀਰਜ निति जपि १ ॥ राम नाम पानिह किल्बिख जाहि समे तेरे जा के सविगर पग्न पूरन करम H दुजे के चउतीम मदला Æ €R

पीड़ गई फिरि नहीं दुहेली ॥ १ ॥ रहाउ करि 11 चरन संगि मेली ॥ सूख सहज आनंद सुहेली १ संगि -11 11 गुण गाइ श्रतोली।। हरि सिमरत नानक भई श्रमोली 11 3411 २ क्रोध माइत्रा खेलत सभि मद मतसर y 11 काम ए अपुन<mark>े</mark> गृह भीतरि संतोखु जुए दइझा धरमु सच्च इह ॥ सत् चुके मिलत संगि भइस्रो सभि भारे ॥ जनम मरन निरमल गुरि पुरै लें खिन महि तारे॥१॥ रहाउ ॥ सभ की रेन्र मीत पित्रारे ॥ सभ मधे रवित्रा सगले दीसहि मनुद्रा मेरा ठाकुरु दानु देत सभ जीग्र सम्हारे ॥ २ ॥ एको एक आपि है सगला पासारे ॥ जपि जपि होए सगल ३ ॥ गहिर नामु धित्राइ वहुत उधारे ॥ गंभीर विश्रंत गावै श्रंतु नहीं किछु पारावारे ॥ तुम्हरी कृपा ते गुन नानक धियाइ प्रम कउ नमसकारे॥ ४॥ ३६ ॥ त्रास महला ५ ॥ त विश्रंत श्रकारु ॥ किश्रा हम जंत तेरा सभु इह तुभे १ ॥ मेरे मभारि ॥ सतिगर जां सभ किछ लीला धारि ।। देहु सुमित सदा गुण गावा मेरे वालिक राखहु ॥ १॥ रहाउ ॥ जैसे जननि जठर महि सम्हार करें सासि सासि अनुदु 11 २ ॥ पर धन पर दारा पर निंदा इन सिउ प्रीति चरण कमल सेवी रिंद अंतरि गुर पूरे के आधारि ॥ 3  $\mathbf{n}$ कोई संगारि ॥ जव लगु जीवहि कली दीसहि ना महला जो नानक नामु सम्हारि ॥ ४ -11 महि जन

श्रासा घरु ३ महला ५

१ त्रों सितगुर प्रसादि॥ ॥ राज मिलक जोवन गृह सोभा रूपवंतु जोत्रानी॥ बहुतु दरबु हसती श्ररु घोड़े लाल लाख वैत्रानी॥ श्रामै दरमिह कामि न श्रावै छोडि जले श्रिममानी॥१॥ काहे एक विना चितु लाईऐ॥ ऊठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हिर धिश्राईऐ ॥ १॥ रहाउ ॥ महा बचित्र सुंदर श्राखाड़े रण महि

३८० ) जिते पराहे ।। हउ मारउ हउ बंधउ छोडउ मुख ते एव बनाहे ॥ त्राइया हुकमु पारब्रहम का छोडि चलित्रा एक दिहाड़े II करम धरम जुगति बहु करता करणैहारु न आने ॥ उपदेसु करें नांगो श्रापि न कमानै उतु सबदु न पछानै ॥ नांगा आइआ सभि जामी जिउ हसती खाक छाने ॥ ३ ॥ संत सजन सुन्ह इवे खपि खपि भीता भृष्टा एड्र पसारा ॥ मेरी मेरी करि करि मुए गनारा ॥ गुर मिलि नानक नाम्र घित्राइत्रा साचि निसतारा ।। ४ ॥ १ ॥ ३ = ॥ रागु श्रासा घरु ४ महजा ५ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ अम महि सोई सगल जगत धंध श्रंप ।। कोऊ जागे हरि जनु ॥ १ ॥ महा मोहनी मगन पिस्र प्रीति प्रान ॥ कोऊ तित्रामें विरला ॥ २ ॥ चरन कमल त्र्यानुष हरि संव मंत ॥ कोऊ लागे साधृ ॥ ३ ॥ नानक साधृ संगि जागे गिद्यान रंगि॥ वड भागे किरपा॥ ४ ॥ १ ॥ ३६ ॥ १ व्यों सविगुर प्रसादि ॥ रागु व्यासा घरु ६ महला ४ ॥ करण जो तुथु मार्व सो परवाना खुरा सहज मनि सोई ॥ नाही रे कोई ॥ १ जन कारण समस्य श्रपारा श्राक ॥ मसल्ति मता सिम्राणप रसिक गुण गानिह रसिक की जो न् करहिकसामि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रमृतु नाम्नुतुमारा तपति अधाइ विद्यारे साधमंगि ₹4 पाइया 11 पूरे मुख निधानु इरि गाइया ॥ २ ॥ जा कउ टेक तुम्हारी मुझामी ॥ जा कउ दस्त्रा तमारी होई से ता कउ नाही चिंता ॥ भरम मोइ घोइ सभि निक्रमे जब रंगि मच कीना हरि नामे वरतिश नाम् नानक इ.सम II ų, 11 भासा महला रहा घोर पराई भाषणा कीता की मल दोई जाइ पचार्व it गुरु नही दरगह प्रर उप पहिच निंदिक महिला जनप्त गवार मा ĮI. टउर न पाइमा , H

表表表表 36. 表现有多数表现。18. 数数数数数数数 श्रोहु करें विचारा निंदक वपुरे किया किरत पहस्रा 11 त्रोह किसु पहि जह कोइ न राखें करे प्रकारा २ 11 निंदक की गति कतहं नाही खसमें एवं भाणा।। जो जो निंद करे संतन की संतन सुख़ माना।। ३ ।। संता टेक तुमारी सुत्रामी तुं संतन ॥ कहु नानक संत हरि राखे निंदक दीए रुड़ाई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४१ ॥ श्रासा महला ५ ॥ बाहरु धोइ श्रंतरु मनु मैला दुइ ठउर श्रपुने खोए ॥ ईहा कामि क्रोधि मोहि विद्यापित्रा श्रागे मसि मसि रोए ॥ १ ॥ गोविंद भजन की मित हैं होरा ॥ वरमी मारी सापु न मरई नामु न सुनई डोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ की किरति छोडि गवाई भगती सार न जागुन पछानै ॥ २ तरकिन लागा ततु क्ख जैंसा खोटा नइरि सराफा आइआ ढवुआ  $\mathbf{H}$ जानै उस ते कहा छपाइत्रा ॥ ३ ॥ कुड़ि कपटि निमुनीत्रादा विनसि गइत्रा ततकाले ॥ सति सति सति श्रपने हिरदे देखु समाले ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४२ ॥ श्रासा महला थ।। उदमु करत होवें मनु निरमलु नाचे आपु निवारे 11 पंच ले वसगति राखें मन महि एकंकारे ॥ १ ॥ तेरा निरति जनु रवाचु पखावज ताल धुंगरू श्रनहद सबदु 11 प्रथमे मनु परवोधै श्रपना पाञ्जै ग्रवर 11 हिरदे जापे मुख ते सगल सुनावे 11 २ 11 कर संगि साधृ चरन पखारें संत धृरि तनि लावें ॥ मनु तनु ऋरिप धरे पदारथु पार्वे ॥ ३॥ जो जो सुनै पेखै लाइ सरधा ता का भाग ॥ ऐसी निरति निवार नरक गुरमुखि जागै॥ ४॥ ४॥ ४३॥ श्रासा महला ५ ॥ अधम सदी ते स्रेसटाई रे ।। पाताली त्राकासी सखनी लहबर ॥१॥ घर की विलाई वुभी खाई रे **ग्र**वर सिखाई केहरि **डराई** कै वसि गुरि कीनो रे क्रकर तिनहि बाभु धूनीत्रा लगाई 11 छपरा थाम्हिश्रा रहाउ δ 11 रे ॥ विनु जड़ीए लै जड़ियो घरु पाइत्रा जड़ावा थेवा दादी दांदि अचरज रे २ ॥ न पहुचनहारा लाइऋा 11 चूपी दुलीचै निरनउ मालि बैठी रे 11 ले पाइऋा मिरतकु

(३=२) नैन दिखालनु धाइत्रारे ॥ ३ ॥ सोई अजालु कहे मै जाना जानगहारु न K छाना रे ॥ कहु नानक गुरि अमिउ पीआइआ रसिक रसिक विगसाना रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४४ ॥ त्रासा महला ४ ॥ बंघन काटि विसारे अउगन अपना विरद्व सम्हारिया ॥ । होइ कृपाल मात पित नियाई बारिक जिउ प्रतिपारिया ॥ १ ॥ ते अपनी नदरि गुर सिख राखे गुर गोपालि ॥ काढि लीए महा भवजल निहालि ॥१॥ रहाउ ॥ जा कै सिमरिण जम ते छुटीऐ हलित गुग् सख पाईऐ ।। सासि गिरासि जपह नीत नीत जपु रसना संगि दुख २ ॥ भगति प्रेम परम पदु पाइत्रा साध नाटे॥ छिजैन जाइ किछु भउ न विश्रापे हरि धन निरमलु प्रान गाठे ॥ ३ । ऋंति काल प्रम भए सहाई इत उत राखनहारे ॥ ॥ ४५ ॥ श्रासा मीत हीत धनु मेरै नानक सद बलिहारे॥ ४ ॥ ६ ता भउ केहा हउ तुप्र किस साहित्र जा नाही किछ है मैं तुधु नितु एकुत्ता सभु मेरे देखिया संमारु ॥ रखिया बाबा बिख् मैं नामु तेरा आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जासहि विरथा सभा मन की पहि त्राखि सुणाईऐ ॥ निणु नात्रे सम्रु जगु किया कहीए रिसु आवि पाईऐ

बस्तै सदा सदा तेरी आसा। ३॥ जे देहि बडिआई ता तेरी बडिआई सुखदाते मै वाणु के प्रभ इत उत तुभाहि धित्राउ ॥ नानक नामु तेरा इक नाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ ४६ ॥ व्यासा महला ४ चुके तुम्हारा ठाक्र एह महारस जनहि पौत्रो n जनम भारे दरत निनामित्रो भरम बीत्रो॥ १॥ दरसन थीयो ॥ मेरा ठारु मुनि करि यचन तुम्हारे सतिगुर मनु तनु द्यापि कृपा ते महत्रो साध संगु एह काज तुम्ह भई विखिद्या करि चरण गहे प्रम तुम्हरे सहजे व्यविनासी भंगू खीओ।।२॥ गुल निधान नाष्ट्र प्रम एह तमरा संताप्र <del>वि</del>रपा मोहि सनगुरि दीना ताप तितु पाई गीयो 3 ॥ धन सु माणस क्रीग्तन लीको ॥ घउ मु क्लिजुगु

11 २ H

सुणाईऐ जिकहणा सुप्रभ जी पासि ॥

तेस

किछ सभु

法表法法法 法法法法法法法法法法法法法法法 श्रधारु हीस्रो ॥ ४ नानक नामु 1 = ॥ ४७ ॥ त्रासा महला ही ससु किछु हुआ अवरु कि जाएँ गित्राना 11 भूल बखसिद्या पारब्रहम वारिक सतिगुरु भगवाना 11 राखि लीया मोहि दीन कड मेरा सदा दङ्याला 11 हरि मुखि दीआ महा सुख पाइआ श्रंमृत नाम्र 11 δ मेरे परहरिश्रा बंधन काटे सुकत पाप भए 11 श्रंध वाह पकरि गुरि काढि लीए ॥ २ ॥ निरभउ भए सगल दाति तेरी मेरे कारज मिटिश्रा राखे राखनहारे ऐसी 11 प्रभ निधान साहिब मनि मेला 3 11 गुग ॥ सरशा नानक मोहेला 11 8 11 8 11 8= ॥ श्रासा महला चीति श्रावहि तां सेवा ॥ श्रवरु न तां सभु को लागू श्रावै त्रभेवा ॥ 8 11 चीति अलख सदा वेचारे भला कहु किस नो कहीए किया - 11 वुरा दइश्राला लोगन तुम्हारे ॥ १ । रहाउ ॥ तेरी टेक तेरा आधारा देइ ऊपरि तेरी किरपा तिस कड विप्र न कोऊ जिसु जन 11 विड्याई जो प्रभ जी मनि भागी भारवे ॥ २ ॥ श्रोहो सख श्रोहा मिल रंगु माणी ॥ ३ ॥ तुधु त् दाना तुं सद मिहरवाना नामु पिंड तेरा 11 कह सभ्र नानक तेरी जीउ विडिग्राई कोई नाउ न जागाँ मेरा ॥ ४ ॥ १० ॥ ४६ ॥ त्रासा महला संगि हरि पाईऐ ग्रंतरजामी साध ५ ॥ करि किरपा प्रभ खोलि ऋहिऐ पुनरपि जनिम न दिखाले दरसन् सगले हरउ रे अपूने दूख 11 पारब्रहम जिन्हि सुआमी त्रराधित्रा ता के संगि तरउ रे ॥ १ ॥ महा उदिश्रान ॥ रहाउ महि ॥ सतिग्ररु सोग वसना भेटि भए हरख हरि रसना ॥ २ ॥ तनु निरमञ्ज जपि श्रंमृत धनु थापि कीओ वांधिश्रा अपना कोमल वंधन 11 गुरपरसादि भए जन 11 3 11 राखि लीए प्रभि रोखनहारै हरि नाम अराधिआ जीउ पिंडु तुम्हरा दाते सभु भागो सद ॥११॥५०॥ त्रासा महला ५ ॥ मोह मलन भइत्रों री ।। महा मोहनी तुधु न विद्यापे तेरा

\*\*\*\* श्रालसु कहा गइत्रो री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामु क्रोध श्रहंकारु गाखरो संजिम कउन छुटिश्रो री ॥ सुरि नर देव श्रमुर श्रेगुनीश्रा सगलो भवन लुटिश्रो री ॥ १ ।। दावा श्रगनि बहुतु हुण जाले कोई हरिया बृद रहियो री ।। ऐसो समरथ वरनि न साकउता की उपमा जात न कहिय्रो री ॥ २ ॥ काजर कोठमहि कारी निरमल बरनु बनिश्रो री ॥ महा मंत्रु गुर हिरदे बसिश्रो श्रचरज नाम्र सुनिश्रो री ॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभु नदरि श्रवलोकन श्रपुनै चरिए लगाई ॥ प्रेम भगति नानक सुखु पाइत्रा साध् संगि समाई ॥ ४ ॥ १२ ॥ ४१ ॥ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ रागु श्रासा घरु ७ महला ४ ॥ तनि सोहिश्रा ॥ सुरिजन भानी तां मतु मोहिश्रा ॥ १ ॥ कतन बनी री तेरी लाली ॥ कवन रंगि तूं मई गुलाली ।। १ ।। रहाउ ।। तुम ही सुंदरि तुमहि सुहागु ।। तुम घरि

गुलाली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम ही सुंदिर तुमहि सुहागु ॥ तुम परि लालनु तुम परि भागु ॥ २ ॥ तृं सतनंती तृं परधानि ॥ तृं प्रीतम भानी तुही सुर गिश्रानि ॥ ३ ॥ प्रीतम भानी तां रींग गुलाल ॥ कहु नानक सुभ दसिट निहाल ॥ ४ ॥ सुनि री सत्वी इह हमरी थल ॥ प्रभ आसा महला ४ ॥ दृखु धनो जन होते दृरि ॥ श्रव मसलिति मोहि मिली दृद्रि ॥ १ ॥ जुका निहोरा संत्वी सहेरी ॥ भरसु गह्या गुरि पिर संगि मेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निकटि आनि प्रिश्न सेज घरी ॥ काखि कटण ते जूटि परी ॥ २ ॥ मंदिर मेरे सपिदि उजारा ॥ अनद विनोदी सतसु हमारा ॥ ३ ॥ मसतिक भागु में पिरु चरि आइश्रा ॥ थिरु सोहागु नानक जन पाइश्रा ॥ ४ ॥ २ ॥

सगल सिउ करता ॥ जीत्र संगि प्रसु व्यपुना घरता ॥२॥ दीवि व्यावत है बहुतु भीहाला ॥ सगल चरन की हहु भ्रत राला ॥ ३ ॥ नानक जनि मुरु पूरा पाहव्य ॥ व्यंतरि

की वात

५३ ॥ व्यासा महला ५ ॥ साचि नामि मेरा ∕मनु लागा ॥ लोगन सिउ मेरा ठाठा बागा ॥१॥ बाहरि स्टत सगल सिउ मउला ॥ व्यक्तिपतु

जल महि कउला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ म्रख

TAKE TO THE TOTAL TO THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE वाहरि एकु दिखाइत्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५४ ॥ त्रासा महला ५ ॥ पावतु रलीत्रा जोवनि वलीत्रा ॥ नाम विना माटी संगि रलीत्रा कान कंडलीत्रा **ओ**ढली आ सेज वसत्र 11 सुखलीश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तलै कुंचरीत्रा सिरि कनिक छतरीत्रा ॥ हरि भगति विना ले धरनि गडलीया ॥ २ ॥ रूप सुंदरीया हरि रस विनु सभि सुश्राद फिकरीयां 3 11 विखलीत्रा ॥ छलीञ्रा विकार सरिंग नानक दइत्रलीत्रा ।। ४ ।। ४ ।। ४ ।। त्रासा महला ४ ।। एक वगीचा पेड ।। श्रंमृत नामु तहा महि फलिश्रा ।। १ ।। ऐसा करह बीचारु गित्रानी ॥ जा ते पाईऐ पदु निरवानी 11 पासि श्रंमृतु है भाई रे ॥ १ ॥ रहाउ विख्या के कंटा वीचि ।। खनरि करतु है पात पत डाली ।। २ ॥ सगल जडाई ॥ सगली फ़्ली निफल वनसपति आणि 3 श्रंमृत फल्ल नाम जिनि गुर ते पाइश्रा ॥ नानक दास तरी तिनि माइत्रा ।। ४ ।। ५ ६ ।। त्रासा महला ५ ।। राज लीला तेरे नामि वनाई ॥ जोगु वनित्रा तेरा कीरतनु गाई ॥ १ ॥ सरव त्र्योल्हे ॥ भ्रम के परदे सतिगुर खोल्हे ॥ १ ॥ रहाउ रंग रस मार्गे ।। सतिगुर सेवा महा निरवार्गे ।। २ ।। जिनि परवाणु ॥ नामि उदासी रता मिलिय्रो नामु निधाना ॥ भनति नानक ता खजाना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५७ ॥ त्रासा महला ५ ॥ तीरथि जाउ त हउ त माइश्रा राते ॥ १ ॥ सो पूछ्रउ हउ करते ॥ पंडित वतावहु मीता ॥ जा के हिर हिर कीरतनु नीता 11 8 वीचार ॥ नरिक सुरगि फिरि फिरि सासत्र वेद पाप पुन २ ॥ गिरसत महि चिंत उदास श्रहंकार 11 करम करत जीग्र जंजार ।। ३ ।। प्रभ किरपा ते मनु विस ऋाइऋा 11 नानक गुरम्रुखि तरी तिनि माइत्रा ॥ ४ ॥ साध संगि हरि कीरतनु इह असथानु गुरु ते पाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ७ ॥ भ्रद्र ॥ श्रासा महि सूख बाहरि फ़ुनि स्र्वा ॥ सिमरत घर १ ॥ सगल स्र्व जां चिति सगल विनासे दुखा ॥

**南西市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** सो नाम्रुजपै जो जनुतुषु भागै॥१॥ रहाउ ॥ तनु मन सीतल जिप नामु तेरा ॥ हिर हिर जिपत ढहै दुख डेरा ॥ २ ॥ हुकमु बुक्तै सोई परवानु ॥ साचु सबदु जा का नीसानु ॥ ३॥ गुरि पूरे हरि नामु इड़ाइत्रा ॥ भनति नानकु मेरे मिन सुखु पाइत्रा ॥ ४॥ ८॥ ४६ II त्रासा महला ४ II जहा पठावह तह तह जाई II जो तुम गासाई' ॥ तुम्हरी देह सोई सुखु पाई' ॥ १ ॥ सदा चेरे गोर्दिद कुपा ते तृपति अधाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमरा दीआ पैन्हउ साई ॥ तउ प्रसादि प्रभ सुन्वी वलाई ॥ २ ॥ मन तन अंतरि तुमी धित्राई ॥ तुम्हरे लवे न कोऊ लाई ॥ ३ ॥ कट्ट नानक नित इवे धित्राई ॥ गति होर्चे संतह लगि पाई' ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६० ॥ त्रासा महला ५ ॥ उठत थिश्राईऐ॥ मारगि चलत हरे हरि गाईऐ॥१॥ सवन होइ अनंदा दुख रोग मन सुनीजे अंमृत कथा ॥ जास सुनी मनि सगले लथा ।। १ ॥ रहाउ ।। कारजि कामि बाट घाट जपीजे ॥ गुर प्रसादि हरि अंमृतु पीजै ॥ २ ॥ दिनसु रैनि हरि कीरतनु गाईऐ ॥ बाट न पाईए ॥ ३ ॥ श्राठ पहर जिसु निसरिह सो जन्र जम की नाही ॥ गति होरै नानक तिस लिंग पाई ॥ ४ ॥ १० ॥ ६१ ॥ श्रासा महला थ ॥ जा के निमरनि सख निमास ॥ भई कलिश्राण दुख ॥ १॥ अनद् करह के गुन गायह प्रभ सतिगुर अपना सद सदा मनावह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अपना पानहु ॥ २ ॥ पर का ग्रुग न कमावहु ॥ थिरु घरि बैठे प्रभु इरि तम कउ दुसु नही भाई मीत यनदिन दीन्हा H इह सुस् नानक ॥ जिस्र नीच वड कोई Ęą ॥ श्रासा महला ¥ न जाने ।। नाम्र जपत उट्ट चह क्ट **क**उन न कउन খাই के निकटि न ओ प्रानी ıı को जपीए नाम 11 F 11 साधसंगि नानक मीठे लागे॥ ४ ॥ १२ एकी नैन निद्यारउ सदा

5. 故处还也远远远远逐逐逐逐逐逐逐逐逐 राम रोमा रामा गुन गावड ॥ संत δ 11 प्रतापि साध हरि नामु धित्रावउ रे 11 8 ॥ रहाउ 11 सगल जा के स्रति परोई घट अंतरि रविया सोई॥ 11 घट श्रोपति २ महि करता।। श्रापि श्रलेपा निरगुनु रहता अनंद करें नानक श्रंतरजामी ॥ का सुत्रामी ॥ ॥ कोटि जनम के ६४॥ श्रासा महला रहे भवारे ų ॥ दुलभ नही हारे ॥ किलविख विनासे 8 11 दुख दरद द्रि भए संतन की धरि॥१ के ॥ रहाउ -11 प्रभ संत उधारन भेटे जिस धुरि संजोग ॥ २ ॥ मनि श्रानंदु मंत्र गुरि निहचलु थीत्रा ॥ ३ ॥ नामु पदारथु नउ निधि सिधि व्यभी मन् गुर ते पाई बुधि ॥ ४ १८॥ ६४ 11 11 श्रांसा महला मिटी तिग्रास ग्रगित्रान अंधेरे ॥ साध सेवा कटे घनेरे श्रघ सेवा ते सहज ग्रानंद घना ॥ गुर भए मन निरमल विनसित्रो १ ॥ रहाउ 11 नाम्र सुना ॥ मन मीठा ॥ २ गुर पूरे के चरण गहे।। ढीठा ॥ प्रभ का लागा 11 भागा लहे 3 11 पाप 11 रतन जनम्र सफल प्रभ करी मइत्रा ॥ 8 11 १५ 11 ६६ ॥ कह नानक श्रासा महंला सतिगुर अपना सद सदा सम्हारे ¥ 11 11 भारे रे 8 गुर चरन केस संगि 11 11 जागु मन जागनहारे मोहु हरि ऋावसि वित्र भूठा 11 न कामा मिथिञ्चा अवरु की वाणी पसारे गुर सिउ 11 रंगु II रहाउ गुरु किरपाल होइ दुख़ जाइ ॥ २ ॥ गुर विनु दुजा नाही थाउ । गुरु देवै नाउ पारव्रहस् परमेसरु दोता 113 गुरु -11 गुरु आपि पहर नानक गुर जापि ॥ ४ ॥ १६॥ ६७ ॥ त्रासा महला ५ श्राठ अपनी खेती विसथारी साख आपे त्रापे राख - 11 11 **अंतरि** ऋापे सोई पेखउ एके त्रोही ॥ घट घट रहाउ ॥ त्रापे सुरु किरिंग विसथारु ॥ सोई गुपतु सोई आकारु॥ २ एकै दुह मिलि थापै कीनो सरगुगा नाउ ॥ निरगुरा भ्रमु भउ खोइ्या ॥ यनद रूपु समु नैन यलोइया गुरि १७।। ६⊏॥ त्रासा महला ५॥ उकति सित्रानप किछू न जाना ॥ 本本志 | 本本本本本本本本本本本本本本本本本本 连接 连续连续 计计算计算计算计算中的 दिनु रैंिण तेरा नामु बखाना ॥ १ ॥ मैं निरगुन गुणु नाही कोइ ॥ करन करावन हार प्रभ सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृरख मुगध अगिआन अवीचारी।। नाम तेरे की आस मनिधारी।। २ ॥ जपुतपुसंजमु करम न साथा।। नामु प्रभृका मनहि ऋराधा ॥ ३ ॥ किछून जाना मति मेरी थोरी।। बिनवति नानक खोट प्रम तोरी ॥ ४॥ १८॥ ६६॥ त्र्यासा महला ५ ॥ हरि हरि त्राखर दुइ इह माला ॥ जपत जपत भए दोन दइत्राला ॥१॥ काउ बेनती सतिगुर त्रपुनी ॥ करि किरपा राखहु सरणाई मा कउ देहु हरे हिर जपनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर माला उर श्रंतरि धारै ॥ जनम मरुख का दुखु निवारै ॥ २ ॥ हिरदी मुलि हरि हरि बोलैं।। सो जनु इत उत कतिह न डोलैं।। २॥ कहु नानक जो राचे नाइ॥ हरि माला ता के संगि जाइ १६॥७०॥ त्रासा महला ५॥ जिसका सम्रुकिछु तिस का होइ !! तिसुजन लेपुन विद्रापै कोइ ॥ १ ॥ हरि का सेवक मुकता ।। जो किछ करें सोई भल जन के श्रति निरमल दास की जुगता ॥१॥ रहाउ ॥ सगल वित्रागि हरि सरगी आह्या ॥ कहा विश्रापे माइश्रा । २ ॥ नाम्रु निधानु जा के मन मोहि । तिस कउ चिंता सुपनै नाहि॥३॥ कहुनानक गुरु पुरा पाइआ ॥ भरसु मोहु सगल विनसाइया ॥ ४ ॥ २० ॥७१ ॥ त्राला महला ४ ॥ जउ सुपसंन होइत्रो प्रभु मेरा ॥ तां दुखु भरसु कहु कैसे ' नेस ॥१ ॥ सुनि सुनि जीवा सोइ तुम्हारी ॥ मोहि निरगुन कउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिटि गइम्रा दुखु त्रिसारी चिंता ॥ फलु जिप सितिगुर मंता ॥ २ ॥ सोई सित सित है सोइ कंठि परोइ ॥ 3 ॥ इह नानक करमा ॥ जा के मिन विसित्रा हिर नामा ॥ ४ ॥ २१ महला ।। कामि क्रोधि ų अहंकारि विग्रते ॥ करि हरि सोइ रहे माइया मद जन छटे \$ 11 11 माते सिमरत भगत हरि राते Ħ मोह भरमि श असथिरु भगत हरि बह जोनि भवाइश्रा घरण धिआइआ ॥ २॥ बंधन अंध कृप मेरा ॥ मुकते संत गृह बुक्तहि हरि नेसा। ३॥ कहुनानक जो प्रम सरगाई

त्रागै गति पाई ॥४॥ २२॥७३॥ त्रासा महला ४॥ तू मेरा तरंगु हम मीन तुमारे ॥ तू मेरा ठाकुरु हम तेरे दुत्रारे ॥ १ ॥ तूं मेरा करता हउ सेवकु तेरा ॥ सरिण गही प्रभ गुनी गहेरा ॥१॥ रहाउ ॥ तू मेरा जीवनु तू आधारु ॥ तुमाहि पेखि विगसै कउलारु ॥ २ ॥ तू मेरी गति पति तू परवानु ॥ तू समरथु मै तेरा तासु ॥ ३ ॥ अनदिनु जपउ नाम गुण तासि ॥ नानक की प्रभ पहि अरदासि ॥ ४ ॥ २३ ॥ ७४ ॥ आसा महला ५ ॥ रोवनहारै भूठ कमाना ॥ इसि इसि सोगु करत वेगाना ॥१॥ को मुत्रा का कै घरि गावनु ।। को रोवें को हिस हिस पावनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाल विवसथा ते विरधाना ॥ पहुचि न मुका फिरि पछताना ।। २ ।। त्रिहु गुगा महि वरते संसारा ।। नरक सुरग फिरि अउतारा ॥ ३ ॥ कहु नानक जो लाइत्रा नाम ॥ सफल जनमु ता का परवान ॥ ४ ॥ २४ ॥ ७५ ॥ त्रासा महला ५ ॥ सोइ रही बहुरि पछुतानी ।। १ ।। प्रिश्र प्रभ खबरि न जानी ॥ भोरु भइत्रा प्रेम सहजि मनि त्र्यनदु धरउ री ।। प्रभ मिलवे की लालसा ता ते त्रालसु कहा करउ री ॥१॥ रहाउ॥ कर महि श्रंमृतु त्राणि निसारित्रो ।। खिसरि गइत्रो भूम परि डारिश्रो ।। २ ।। सादि मोहि लादी त्रहंकारे ।। दोसु नाही प्रभ कर**णैहारे ।। ३ ।। सा**ध संगि मिटे भरम ऋंधारे ॥ नानक मेली सिरजगहारे ॥ ४ ॥ २५ ॥ ७६ ॥ श्रासा महला ५ ॥ चरन कमल की श्रास पिश्रारे ॥ जम कंकर निस गए विचारे ॥ १ ॥ तू चिति आवहि तेरी मङ्आ सिमरत नाम सगल रोग खड्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ य्रनिक दुख देविह अवरा कउ ॥ पहुचि न साकिह जन तेरे कउ ॥ २ ॥ दरस तेरे की पित्रास मनि लागी ।। सहज अनंद वस वैरागी ॥३॥ नानक की अरदासि सुर्णीजै॥केवल नामु रिदे महि दीजै॥४॥ २६॥७७॥ त्रासा महला ५॥ मनु तृपतानो मिटे जंजाल ॥ प्रभु त्रपुना होइञ्रा किरपाल ॥ १ ॥ संत प्रसादि भली वनी ॥ जा के गृह सम्रु किञ्जु है पूरनु सो भेटित्रा निरभै धनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु ह्डाइत्रा साध कुपाल ॥ मिटि गई भूख महा विकराल ॥ २ ॥ ठाकुरि श्रपुनै कीनी दाति।। जलिन बुक्ती मिन होई सांति।। ३।। मिटि गई भाल

( 380 ) 被我就你你你你你 मनु सहिन समाना ॥ नानक पाइत्रा नाम खजीना ॥ ४ ॥ २७ ॥ ७८ ।। श्रासा महला ५ ॥ ठाकुर सिउ जा की बनि ब्राई ॥ मोजन पूरन रहे अर्घाई ॥१॥ कञ्च न थोरा हिर भगतन कउ ॥ खात खरचत बिलञ्जत देवन कउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा का धनी अगम गुसाई ।। मानुख की कहु केत चलाई ।। २ ।। जा की सेवा दस असट सिधाई ॥ पलक दिसटि ता की लागहु पाई ॥ ३॥ जा कउ दहस्रा करहु मेरे सुत्रामी ॥ कहु नानक नाही तिन कामी ॥ ४ ॥ २०॥ ॥ ७६ ॥ त्रासा महला ५ ॥ जउ मै अपना सविग्ररु घित्राह्या॥ वर मेरे मिन महा सुखु पाइत्रा ॥ १ ॥ मिटि गई गणत विनासियो संसा।। नामि रते जन भए भगवंता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ मै अपुना साहितु चीति ॥ तउ भउ मिटियो मेरे मीत ॥ २ ॥ जउ मैं क्षोट गहीं प्रभ तेरी ॥ तां पूरन होई मनसा मेरी ॥ ३ ॥ देखि चिलि मनि भए दिलासा ॥ नानक दास तेरा भरवासा ॥ ४ ॥ २६ ॥ ८० ॥ त्र्यासा महला ४ ॥ अनदिनु मृसा लागु हुकाई ॥ गिरत कृप महि

खाहि मिटाई ॥ १ ॥ सोचत साचत रैंनि बिहानी ॥ अनिक रंग
माइआ के चितदत करह न मिमरें सारिंगपानी ॥१॥ रहाउ ॥
द्रुम की छाइआ निहचलु गृहु वांधिया ॥ काल के फांसि सहत
सरु सांधिया ॥ २ ॥ बालू कनारा तरंग ग्रुख आहुआ ॥ सो पाउ
मृहि निहचलु करि पाइआ ॥ ३ ॥ सामसंगि अधियो हिर राह ॥
नानक जीवें हरि गुण गाइ ॥ ४ ॥ द० ॥ ८१ ॥ आसा महला ४
दुतुके ६ ॥ उन के संगि त् करती केल ॥ उन के संगि हम तम्
संगि मेल ॥ उन्ह के संगि तम सन्न कोऊ लोरें ॥ ओन्न निग कोऊ ग्रुस नहीं जोरें ॥ १ ॥ वे चैरागी कहा समाए ॥ तिगु विग्न
तुही दुहेरी री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उन्ह के संगि तू गृह महि माहरि ॥
उन्ह के संगि तू होई जहिर ॥ उनह के संगि तेरा मानु महत् ॥
भोग्न निगा तू छुटकी रोलि ॥ २ ॥ उन्ह के संगि तेरा मानु महत् ॥
उन्ह के संगि तुम साङ् अगत् ॥ उन्ह के संगि तेरी सम रिणि

भवनी इररति वार्षे भाषि ॥ ४ ॥ ३१ ॥ =२ ॥ माना महता ४ 野球球球球球球球球球球球球球球球球球

थाटी ॥ क्षोग्र विना त् होई है माटी ॥ ३ ॥ क्षोट्ट वैरामी मर्र न जारी ॥ दुकमे बाधा कार कमाइ ॥ जोड़ि खिडोडे नानक धार्षि ॥

**医西西西班班波波波波波波波波波波 法法法** श्रोह ना हम डरिश्रा विनसे मरता 11 ना श्रोहु निरधनु ना भुखे ना हम कडिश्रा॥ हम 11 ना ना द्ख कोऊ मारनवारा ॥ न जीश्रउ अवरु १ ॥ रहाउ ॥ ना उसु वंधन वाधे ना हम मैलु मैला ना हम धाधे ॥ ना उसु न हम कउ सोच न त हम सद केला ॥ २ ॥ ना उसु सोचा ॥ हम लेप न हम कउ पोचा ॥ ना उसु भृख न हम कउ निरमञ्ज तां हम जचना ॥ ३ ॥ हम किञ्ज एकै नाही नानक गुरि खोए अम भंगा।। सोई ॥ होए इक रंगा॥ ४॥३२॥ =३ ॥ त्रासा महला ¥ सेवा करीए ॥ जीउ प्रान धनु आगै धरीए पानी 11 पखा करड जाईऐ कुरवानु ॥ १ साई अभिमान ॥ अनिक वार 11 माई प्रभ भाई ॥ तिस के संगि मेरी मिलउ 11 δ वसै की रेख्र की पनिहारि ॥ उन्ह भागु ता पावउ संगु ॥ मिलै सुत्रामी अपुन<mark>ै</mark> रंगि 11 २ सभ नेमा ॥ करम धरम ऋरपउ सम होमा 11 गरव रेन ॥ उन्ह के संगि देखउ प्रभु नैन 1 3 एही त्राराघउ ॥ दिनसु रैंगि एह सेवा साधउ 11 वखसिंद साध संगि नानक 11 8 प ।। प्रभ की प्रीति सदा सुख़ होइ II प्रीति हउमै मल खोइ ॥ प्रभ की दुख लगैन कोइ 11 मीत ऐसा प्रेम ॥ सुनहु की त्राधारु ॥ १ ॥ रहाउ 11 प्रभ भए सगल रिदे निरमल नाम 11 निधान ॥ प्रभ की प्रीति प्रभ है चिंत त्रीति सभ मिटी सोभावंत प्रीति जम ते तरे।। प्रभ की नही सगल उधारै।। प्रम की प्रीति चलै संगारै भृलै ।। जिसु कृपालु तिसु साध संगि ॥ संत त्रोट प्रभ तेरा ताखु॥ ४ ॥ ३४ कै होइ राजु कमाङ्या ॥ भूपति श्रनरथ 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

## (\_3&? धैली कीन्डी ॥ प्रमि हारि माउत्रा ॥ मंचन संचत ग्रवि गगरीआ अंभ ममुरीआ अवर कड दीन्ही ॥ १ 11 काच ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरभउ होइओ भइत्रा परीत्रा महि निहंगा ॥ चीति न श्राइश्रो करता संगा जोडे कीआ 11 लमकर मंदर होड गइस्रो सुत्राहा॥ २ ॥ मांबाह्य ॥ निकसिद्या फक त

घोडे जोहे मनि हमित मोहि पचे पचि **यं**घा घीद्या रंग रसा जैसे विनहि निनाहा ıı सपनाहा दास जिसु खममु दृइआलु ॥ ॥ नानक करी घनेरी मिउ प्रीति इन्ह महला ¥

नाही मिलीए तउ वर्षे वधेरी चमही गलि जउ विद्यागि छूटो सविगुर की पाई १॥ जग मोहनी हम 11 निरमुतु मिलियो यजी वधाई ॥१॥ रहाउ संदरि कउ п ऐसी होइ तनि मोई।। बाटि घाटि गृहि बनि बनि जोई - 11 मनि धगरक उसके ॥ गुग्प्रमादि में खोटी डीठी २ 11 П

निरगुतु मिलियो वजी वधाई ॥१॥ रहाउ ॥ ऐसी स्ंदरि मन कउ मोई॥ वाटि घाटि गृहि वनि वनि जोई ॥ मनि तनि लागें होई कै मीठी ॥ गुग्नमादि में खोटी डीठी ॥ २ ॥ व्यग्क उमके वडें टगाऊ ॥ छोडिह नाही वाप न माऊ ॥ मेली व्यपने उनि से चांचे॥ गुग् किरपा ते में साले साथे ॥ ३ ॥ व्यर मोर्र मनि महमा व्यन्द ॥ भेउ प्का टूटे मिन कंद ॥ कहु नानक जा सविगुरु पाइया ॥ घरु सगला में मुखी चमाइया ॥ १ ॥ ३६ ॥ =७ व्यामा महला ४ ॥ व्याह पहर निर्देश कि जानें ॥ प्रमुख्य की कीवा मोठा माने ॥ एक

नामु संतन श्राधारु॥ होइ रहे सम की मेरे मर्छ ॥ उम्राकी महिमा कथन कीरतन् विमाम ॥ परतिय जार्क केरल नाम ॥ यनद रूप मत्र जार्के एक ममाने ॥ प्रमु ऋपूने वितु अपरु पित्र दृरि करम दुख जीम के बनी ॥ बाउना बप्रश मंती छनी ॥ सर देव ॥ यमोप दरम सफन मोहि 11 30 11 22 11 यामा महला

प्रतिनाम ॥ मानन प्राम इति के गुना माम ॥ महा परिष क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक ॥ जिसु भेटत लागै प्रभ रंगु ॥ १ ॥ गुरप्रसादि त्रोइ संग आनंद पार्वे ॥ जिस्र सिमरत मनि होइ प्रगासा ता की गति मिति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वरत नेम मजन तिसु पुरान तिनि सिंमृति सुनीजा ॥ महा पुनीत जा निरमल का हरि हरि नाम्रु ॥ २ ॥ प्रगटियो सो जन्र की पग रेन ॥ जा कउ भेटिश्रो प्रनीत ता राइ।। ता की गति मिति कथनु न जाइ।। ३॥ त्राठ पहर कर जोडि पावउ मोहि गरीव धित्रावर ॥ उन साधा का दरसन 11 पए सरणाइ ॥ ४ ॥ ३८ ॥ 32 रलाइ ॥ नानक ऋाइ आसा ही पहर उदक इसनानी ॥ सद भोग्र लगाइ सु ५ ॥ ऋठि छोडै नाही ॥ वहुरि वहरि तिस्र विरथा काह १ ॥ सालगिरामु हमारै सेवा ॥ पूजा अरचा वंदन देवा जा का सुनीए चहुकुंट।। आसनु जा का सदा ॥ घंटा चवरु सभ ऊपरि फूलै ॥ ता का पृषु सदा परफुलै॥ रे जा का।। अभग सभा संगि है साधा।। आरती है घटि घटि संपद् सुंदर सदा वेश्रंत 11 ॥ महिमा 3 ॥ जिसहि कीरतन सदा अनंद संत श्रोह त्राइश्रो सरना ॥ चरन ही लहना ॥ नानक गुरि कीनो दानु चिड्यो हरि सालगिराम 11 कह 11 8 !! ५ पंचपदार ।। जिह पैडें लूटी ३६॥ ६०॥ त्रासा महला १॥ सतिगुर पूरे साचु कहिआ सो मार्गु संतन दरारी 11 तेरे की मुकते वीथी जम का मारगु दृरि रहिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लालच जागाती घाट।। दृरि रही उह जन ते वाट II जह घन साथ ॥ पारब्रहम के संगी साध ॥ ३ ॥ चित्र दसिट जना कउ लेखा भगत न 11 वाजे ता के अनहद 11 त्रा॥ जिस सतिगर पूरा दुपदा १ ॥ साधू संगि सिखाइञ्रो 80118811 ¥ श्रासा महला ॥ बुिक गई तृसना हरि नाम्र ।। सरव मनोरथ पूरन काम सारिगपाने १ जपि जीवा 11 श्रधाने जपि 11 करन परिसादि गुर 11 सरनि परिश्रा सहज करावन घरु चडिश्रा चंदु पाइत्रा मिटिश्रा ऋंधेरा 11 11

रहाउ ॥ लाल जबेहर भरे भंडार ॥ तोटि न आवे जपि निरंकार ॥ कोड की 11 नानक ता होड़ ॥२ ॥ ४१ ॥ ६२ ॥ श्रामा यह ७ महला हरि का नित धित्राई ॥ संगी साथी सगल तरांई ॥ १ है नाले ॥ सिमरि सिमरि तिस्र सम्हाले सदा लागै ॥ हरिनाम् पदारथ संगति तरिया महला ५ ॥ गुरदेव पिश्रारे का नाम मनहि आधारु n 8 II चरन प्रीति पित्रारे १ Н रहाउ थिरु सोहागु ॥२॥४३॥६४॥ कहुनानक ताका मीठी श्रागिश्रा पिर की लागी त्र्यासा महला ५ ॥ की कंति तित्रामी ॥ प्रित्र सोहामनि सीमारि करी ॥ भलो भइत्रो प्रिम्न कहित्रा मानिया प्रिय खिजमतदार II वंदी सहज्ञ इस घर का जानित्रा ॥ रहाउ ॥ हउ श्रोह श्रविनासी श्रगम श्रपार ॥ ले पखा प्रिश्र भलउ में कुल न सोमावंत 11 3 ॥ ना गरीव निमानी । श्चनाध कीनी रानी ॥ ३ ॥ मखि प्रीतम साजन जब सतिगर सोहागा।। कह नानक मोरी परन यासा प्रम गुणनासा॥ १॥ १ 11 84 11 श्रामा महला ५ दमदिकरुरि ॥ बोलै कउडा जिडवा की फ़हि जग उनि ॥ ऐसी इसत्री इक रामि सभ सस्ये मेरे माई ॥ रहाउ महादेउ मोहिया विसन् नेम करि ।। वस्त मे उबरे त्रि ॥ इउमै पर्च जग बाघा मुमामी विसर्राह पदला रूग प्रानी É

**法东东东**市东西家家家家家家**东**东东东东 अपुनै नाइ किर्पा हरि करि लाए 11 सरव स्रख प्रभ तमरी रजाइ ॥ रहाउ ॥ संगि होवत कउ जानत द्रि ॥ सो नित नित भृति ॥ २ ॥ जिनि सभु किछु दीत्रा तिष्ठु चितवत नाहि रेनि जाहि ॥ महि 3 दिन 11 महा विखिद्या कह सिमरह एक ॥ गति पाईए टेक पूरे 11 8 11 3 ॥ ६७॥ श्रासा ग्रर हरिश्रा मनु तन्र 11 ५ ॥ नाम जपत सभ्र कलमल महला मेरे भाई ॥ ।। सोई दिवसु भला हरि परहरिश्रा ॥ १ गन के पूजे पैर गाइ परमगति पाई ॥ रहाउ ॥ साध जना वैर ॥ २॥ गुर पूरे मिलि भगर चुकाइश्रा ॥ पंच दत सभि त्राइत्रा॥ ३॥ जिसु मनि वसिया हरि का नाम्र तिसु ऊपरि कुरवान ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६८ ॥ त्रासा महला ४ ॥ गावि लेहि पिंड के प्रान अधारे ॥ जा की सेवा सरव त् गावनहारे ॥ जीय जावहि सुख पावहि ॥ अवर काह पहि वहुड़ि न ॥१॥ सदा नित नित जापीऐ 11 निधान अनंदी गुन मनि वासीऐ प्रसादि  $\Pi$ जिस प्रभु रहाउ का भली भाति सभ सहजि समाही नाही 11 साचा सोई वासाईऐ मनि 11 के पूरन ॥ प्रभ सेवक द्ख न भूरन ॥ त्रोटि सासि सासि सो गुननिधि पदु पाईऐ 11 करे हरि नदरि हरि जाईऐ कतह 11 ता मंगे हरि करी पूरे गुर पासि ॥ नानकु रासि धनु आसा महला ५॥ प्रथमे मिटिस्रा तन का कउ होत्रा सुखु ॥ करि किरपा गुर दीनो नाउ जाउ।। १।। गुरु पूरा पाइश्रो सतिगुर की सरणाई H विनासे रहाउ वसाए ॥ मन चिंतत सगले फल पाए ॥ गुरि कीनी दाति ॥ करि किरपा २ निथावे होई सांति निमाने गुरि कीनो थानु ॥ कउ मान्र वंधन वानी **अंमृत** राखे ॥ रसना चाखे करि H वर्हे तिश्रागि गुर 11 चरना सगल पूज पाई

( ३६६ )

| प्रश्न स्टब्स् | प्रश्न स्टब्स् | प्रश्न स्टब्स | प्रश्न स्टब्स | प्रश्न स्टब्स | प्रश्न स्टब्स | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रश्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न सहन्न | प्रत्न सहन्न | प्रत्न सहन्न सहन्न सहन्न सहन्न सहन्न | प

सदा निहाला ॥ ४ ॥ ६ ॥ १०० ॥ आसा महला ४ ॥ सतिगुर साचै दीया मेति ॥ चिरु जीउनु उपित्रक्षा संजीिम ॥ उदरै माहि आह कीया निरास ॥ माता कै मिन बहुतु विमास ॥ १ ॥ जिमका पूर्व भगत गोरिद का ॥ दारिया सम महि लिखिया पुर का ॥ रहाउ ॥

दमी मामी हुकिम यालक जनमु लीआ ॥ मिटिआ सीगु महा अनंदु थीआ ॥ गुरवाणी सखी अनंदु गावै ॥ साचे साहिव के मिन भामे ॥ २ ॥ वधी वेलि बहु पीड़ी चाली ॥ घरम कला हिर वेषि बहाली ॥ मन चिटिआ सितगुरू दिवाहआ ॥ मए अर्चित एक

भाग ॥ २ ॥ वधा वाल बहु पोड़ा चाला ॥ घरम कला हार पाय बहाली ॥ मन चिंद्रिया सिंगुरू दिवाइत्रा ॥ भए ऋचिंत एक लिंग लाड्या ॥ २ ॥ जिंज वालकु पिता ऊपरि करे बहु माछु ॥ बुलाइया बोर्ले गुर के भाणि ॥ गुक्ती छंनी नाही बात ॥ गुरु नानकु तुठा कीनी दाति ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०१ ॥ खासा महला ४ ॥ गुर पुरे राखिया दे हाथ ॥ प्रगदु भइया जन का परताषु ॥ १ ॥

गुरु गुरु जपी गुरु गुरु धिश्राई ॥ जीश्र की श्ररदासि गुरु पहि पाई ॥ रहाउ ॥ सरिन परे साचे गुर देन ॥ पूरन होई सेनक सेन ॥ २ ॥ जीउ पिंडु जोनतु राखेँ प्रान ॥ कहु नानक गुरु कउ इरवान ॥ ३ ॥ ॥ १०२ ॥

श्रीसा परु म्म काफी महला ४

्रवासा घरु ⊏ काफी महला ५ १ व्यों सितिगुर प्रसादि॥ ॥ मैं बंदा चैंखरीदु सचु साहियु मेरा ॥ जीउ विंड सभु तिस दा सभु किछु है तेरा ॥ १ ॥ माणु निमाणे तृ घणी तेरा भरतासा ॥ निचु साचे अन टेक है सो जाणह

काचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरा हुक्ष्यु अपार है कोई आतु न पाए ॥ निष्ठु गुरु पूरा भेटमी सो चलें रजाए ॥ २ ॥ चतुराई सिआयापा रिवें कामि न आईए ॥ तुठा साहितु जो देवें सोई ग्रस्ट पाईए ॥ ३ ॥ जे लाल करम कमाईश्रहि किन्छ पवें न बंधा ॥ जन नानक कीता नामु घर होरु छोडिया धंधा ॥ ४ ॥ १ ॥ १०३ ॥ आसा महला ४ ॥

ते हरि जेनडु न कोई॥ गुर तुठे सरव में भातिया सर सोई माहिय वलिहारी सञ् Ħ 8 11 गर \$5 सद नामु विमरउ खिन बुरवाना 11 न कीर्ज दाना भागङ 11 5 11 रहाउ

हैं जिसु हरि धनु अंतरि ॥ सो छूटैं महा जाल ते जिसु गुर सबदु निरंतरि ॥२ ॥ गुर की महिमा कि. श्रा कहा गुरु विवेक सतसर ॥ श्रोह श्रादि जुगादी परमेसरु ॥ ३ ॥ नामु धित्रावहु सद सदा हरि जुग पूरा मनु रंगे ॥ जीउ प्राण धनु गुरू है नानक के संगे॥ ४ ॥२ ॥१०४॥ त्रासा महला ५ ॥ साई त्रलखु अपारु भोरी मनि वसै मैंडा हमु नसे ॥ १ ॥ हउ वंटा क़रवाणु साई आपगो ॥ जापणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विंदक गान्हि सुणी सचे अनद घ्या मनि तनि पाइ माइन कीम गर्गी ॥ २ ॥ तिस घर्गी ह्नं स्रखी सुख भई ॥ मै निरगुगि मेरी पेखि {मुसताक माइ लई ॥ वेद कतेव संसार हभाइं 3 11 वाहरा नानक ॥ ४ ॥ ३ ॥ १०५॥ त्रासा महला५॥ दिसे जाहरा जपते पीउ पीउ त्राराधहि 11 कवन १ ॥ तेरी टेक गोविंद निरग्रग विखई जीउ ॥ गुपाल सृसटि ॥ तुं सभना के नाथ तेरी सभ 11 8 सदा हजृरि विहृनडि्ञा नाम सहाई संत पेखहि 11 सदा मिटिश्रा तिना गउण्र विस्रिरि ॥ २॥ दास दासत्रण भाइ तिनाड़ा हालु कउशु विसरिश्रा जिन्हा नाम्र 11 3 सभ ॥ नानक वंधन काटि मिलावहु संसारु ऋापि थोक ८ ॥ ४॥ १०६॥ आसा महला ५ हभे विसारि 11 लाहि गुमानु मनु तनु ऋरिप हिको खित्राल करि ॥ भुठा धरि ञ्राठ पहर सालाही सिरजनहार त जीवां तेरी दाति सोई रहाउ ॥ कंम्र 11 2 11 कमाइ सोई लगे जिसु तं देहि सचि अला ॥ 2 11 जो करि ॥ हिको चिति सो घरु रासि वसाइ जो भाशिश्रा तिन्हा पित्रारा राम्र प्रभ गुर अक्थु नानिक वलाणिया ॥ ४ ॥ ४ 11 १०७ ॥ आसा महला ५ भेदु जिन्हा न विसरै नामु से किनेहित्रा 11 जागाह न होइ निहालु तुम्ह संगि भेटिश्रा जेहिश्रा॥ १॥ मन तन सुखु जन परसादि दुखु सभु मेटित्रा 1 ξ ॥ रहाउ ॥ बहमंड उधारे तिंन्ह खे।। जिन्ह मिन बुठा आपि पूरे भगत से

जिस नो मंने श्रापि सोई मानीए ।। प्रगट पुरस्त परवाणु सम ठाई जानीए ॥ ३ ॥ दिनमु रेणि श्राराधि मम्हाले माह साह की लोचा पूरि सचे पातिमाह ॥ ४ ॥ ६ ॥ १०= ॥ श्रामा महला ४ ॥ पृरि रहिश्रा स्वत ठाइ इमारा खनम् सोइ ॥ एक साहित्र दजा नाही कोइ ।। जिउ मार्न तिउ राष्ट्र राखगुहारिया ॥ ħ 8 तक वित श्रारु न कोई नदरि निहारिया ॥ १ ॥ रहाउ प्रभु श्रापि घटि घटि मारीएँ ॥ जिमु मनि चुठा श्रापि विसारीए ॥ २ ॥ जो किन्नु करे सु श्रापि श्रापण भाणिश्रा ॥ भगता का सहाई जुगि जुगि जाणिया ॥ ३ ॥ जपि जपि हरि कदे न भरीए ॥ नानक दरस पिब्राम लोचा पूरीए ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०६ ॥ श्रासा महला ४ ॥ किया मोरहि नाम रिमारि गाफन गहिलिया ॥ किनीं इतु दरीयाइ वंजन्हि वहदिया ॥ १ ॥ बोहियड़ा मन चड़ि लंबीए।। श्राठ पहर गुरा गाइ साधू मंगीए ॥ १॥ रहाउ ॥ ॥ इरि भगति निना भोगहि भोग अनेक विश्व नाव सत्रिया की मरि मरि रुनिया ॥ २॥ कपड भोग सुगंध तनि मरदन मालया विन मिमरन तन छारु सरपर चालणा ॥ ३ ॥ महा निखम् संसार निरले पेखिया ॥ छटतु इरि की सरिए लेख नानक लेखिया ॥ ४ ॥ ॥११०॥ त्रामा महला ४॥ कोइ न किय ही संगि काहै गरनीए ॥ एक नाम्रु श्राधारु भउजलु तरवीएे ॥ १ ॥ मैं गरीप सचु तुम्हारा दरसनो मेरा मन् धीरे मेरे सतिग्रर पूरे ॥ देखि ।। हरि कीरतन रहाउ ॥ राजु मालु जंजालु काजि न किनै गन्नो याधारु निहचलु एहु घनु।। २॥ जेते माइया रंग तेत पछानिमा। मुख का नामु निधानु गुरमुखि गानिश्रा ॥ ३ ॥ सचा गुर्खी निधानु तृ प्रम गहिर गंमीरे ।। यास मरोसा खमम का नानक के जीग्ररे दुख़् जाइ ॥ त्रासा महला ५ ॥ जिस्र सिमरत 11811811818 धियाईऐ सहज सुरा पार्टि ॥ रैसि हरि दिनम्र कर जोहि हरि सोइ कोइ जिम् का प्रभ सभ्र रहिश्रा मरपूरि सोइ Ħ सचा सच п 8 तिसहि अराधि वाहरि सहाई मंशि गिश्रान जोग मना विनासे सगल रोगु ॥ २ ॥ राखनहारु व्यवारु राखै व्यगनि

## ॥ सीतलु हरि हरि नामु सिमरत तपति जाइ ॥ ३ ॥ स्रख सहज श्रानंद घणा नानक जन धृरा ॥ कारज सगले सिधि भए भेटिआ ११२ ॥ त्रासा महला ५ ॥ गोविंदु गुरु पूरा ॥ ४ ॥ १० ॥ गुगी निधानु गुरमुखि जागीए ॥ होइ कृपालु दइत्रालु हरि रंग्र मागािए ॥ १ ॥ आवह संत मिलाह हरि कथा कहाणीआ ॥ अनदिनु नाम्र तजि लाज लोकागीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिप जपि जीवा होवे अनदु घणा ॥ मिथिया मोहु संसारु भृठा विग्रसणा॥ २॥ किनै विरलै लाइआ संगि नेहु 11 धंनु सुहावा मुख हरि धित्राइत्रा ॥ ३ ॥ जनम मरण दुख काल सिमरत कै सुखु सोइ जो प्रभ भावई ॥ ४॥ ११ ॥ ११३॥ मीत इकत्र होइ रस कस सभि भुचह ॥ आवह श्रंमृत नामु हरि हरि जपह मिलि पापा मुंचह ॥ १ ॥ ततु जनहु ता ते विघनु न लागै ॥ खीन भए सभि तसकरा गुरम्रुखि १ ॥ रहाउ ॥ चुधि गरीवी खरचु लैह सउदा वखरु नामु वापारह ॥ २ ॥ जारह ॥ साचा हाट्ट पूरी जीउ सेई पतिवंते ॥ त्रापनड़े पिंडु धनु ऋरपिश्रा प्रभ भागित्रा नित जो पीवते विखलीपति कमली ३ ॥ दुरमति मदु अमली ॥ ४ ॥ १२॥ ११४ ॥ राम रसाइणि जो रते नानक सच कराइया यारंभु रचाइया ॥ नाम कीत्रा श्रासा महला उद्भ ધુ [[ जपे जपि जीवणा गुरि मंत्रु हड़ाइत्रा ।। १ ।। पाइ परह सतिगुरू कै करि किरपा प्रभि आपगी भरम् विदारिश्रा 11 सच साजि सवारित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करु गहि लीने त्रापणे सचु हुकिम रजाई॥ दाति सा पूरन विडिआई ॥ २ ॥ सदा सदा गुगा जो प्रभि दिती नाम्र मुरारी ॥ नेम्रु निवाहित्रो सतिगुरू प्रभि किरपा धारी ॥ ३॥ नामु धनु गुण गाउ लाभु पूरै गुरि दिता ॥ वणजारे संत साहु अमिता ॥ ४ ॥ १३ ॥ ११४ ॥ आसा महला ५ ॥ प्रभ तो के वडभागा ॥ त्रोहु सुहेला सद सुखी जा का ठाकुरु तही हम चाकर गोविंद के ठाकुरु 8 11 सभु भउ भागा - 11 विधि करावन सगल मेरा H करन सो भारा 11 रहाउँ सतिगुरू 11 नाही हमारा दुजा

(800) TOTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE श्रउरु को ता का भउ करीएे ॥ गुर सेग महलु पाईएे जगु दुतरु तरीएे ॥ २ ॥ इसटि तेरी सुद्ध पाईऐ मन माहि निधाना ॥ जा कउ तुम किरपाल भए सेनक से परवाना ।। ३ ॥ श्रमृत रसु इरि कीरतनो वो निरला पीचै ॥ वजहु नानक मिलै एकु नामु रिद जपि जपि जीर्वै ॥ ४॥ १४ ॥ ११६ ॥ व्यासा महला ५ ॥ जाप्रम की हउ चेरुली मो समते ऊचा ॥ सभु किछुताकाकाढीऐथोराग्रकमृचा॥ १॥ जीग्रग्रान मेरा धनो साहिय की मनीत्रा ॥ नामि जिसै कै ऊजली तिसु दासी गनीत्रा॥ रै ॥ रहाउ ॥ वे परवाहु अनद में नाउ माखक हीरा ॥ रजी धाई सदा मुखु जा कातूमीरा॥ २ ॥ सखी सहेरी सगकी मुमति इडाउउ ॥ 机纸纸 सेवहु साधू भाउ करि तउ निधि हरि पावउ ॥ ३ ॥ सगली दासी ठाहरै मेरा । जिसहि सीगारे नानका

बसेरा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ११७ ॥ आसा महला ४ ॥ सता की होई दासरी एहु त्र्याचारा सिखु री ॥ सगल गुणा गुण ऊतमो भरता द्रि न पिखु री ॥ १ ॥ इहु मनु सुंदरि व्यापणा हरिनामि मजीठै रांग री ॥ निश्रागि सिश्राखप चातुरी तृ जाणु गुपालहि सगिरी ॥१॥ मानीऐ एहु सीगारु वर्णाइ री ॥ स गुर री विसारीएे एह तवोला खाइ

का सबदु करि दीपको इह सत की सेज विछाइ री ॥ आठ <sup>पहर</sup> कर जोडि रहु तउ भेटे हिर राइ री ॥३॥ तिस ही चल्रु सीगारु सम्रु साई रूपि अपारि री ॥ साई सुोहागिंख नानका जो भाषी करतारि री ॥४॥ १६ ॥ ११८ ॥ आसा महला ५ ॥ डीगन डोला तऊ लउ जउ मन के भरमा ।। अम काटे गुरि श्रापर्णे विसरामा ॥१॥ त्रोइ विखादी दोलीया ते ग्रुर ते हुटे ॥ हम छूटे अब उन्हा ते आहे हम ते छूटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरा तेरा जानता तर ही ते बधा ॥ गुरि काटी अगिआनता तत्र छुटके फधा ॥ २ ॥ जब लगु हुकसु न यूम्प्रता तब ही लउ दुखीत्रा ॥ गुर मिलि हु<sup>कसु</sup> पछाणिया तब ही ते सुस्तीत्रा ॥३॥ नाको दुसमनु दोस्तीया नाही को मंदा॥ गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बदा॥ ४॥ १७॥ सहज त्रानदु घणा ॥ सूख ११६ ॥ आसा महला दे अपगा नाउ

नियारे

11 गरह सतिगरू

| 法表表表表表表表表 | 表表表表表表表表表表 श्रापणे सद सद वलि १॥ वलिहारी गुर जाउ ॥ गुरू हर वारिश्रा जिसु मिलि सचु सुग्राउ [] १ ॥ रहाउ ॥ सगुन अपसगुन तिस कउ लगहि जिसु चीति न त्रावै ॥ तिसु जम्र नेडि न आवर्ड जेते तप सभ ऊपरि भाव ॥ २ 11 पुंन दान जप नामु ।। हरि हरि रसना जो जपै तिमु पूरन कामु भै 11 3 11 भ्रम मोह गए को दिसे न वीत्रा ॥ नानक राखें पारब्रहमि फिरि १= 11 १२० थीआ ॥ ४ ॥ द्ख 3 श्रासा घर महला चितवउ चितवि II त्रों सतिगर प्रसादि ॥ सुख श्रागे भावउ कि न भावउ ॥ एक दातारु सगल जाचिक हउ मागउ त्रान लजावउ ॥ सगल पहि जावउ ्।। १ ॥ छत्रपति एको ठाकुरु कउनु समसरि लावउ॥ 8 ॥ रहाउ Ш खोजि खोजावउ त्रहमादिक 11 साकउ दरसन् वैसउ रहि भि न तिन्ह कउ सनतकुमार सनातन सनंदन सनक।दिक ॥ २ ॥ अगम अगम आगाधि वोध कीमति परे न पावउ की धिश्रावउ सतिगुरु पुरखु सतिपुरख द्इश्रां प्रभु ठाकुर काटिश्रो वंधु गरावउ भइश्रो साध संगु पाइत्रो तउ फिरि जनमि न **आवउ** ॥ आसा महला ५ ॥ अंतरि गावउ वाहरि गावउ गावउ ॥ १२१ संगि चलन कउ तोसा दीन्हा गोविंद IJ ॥ अवर विसारी विसारी ॥ नामु दानु गुरि पूरै दीओ 8 ।। दूखनि गावउ सुखि भी श्राधारी ॥ १ ॥ रहाउ एहो मारिंग पंथि सम्हारी ॥ नाम दृडु गुरि मन महि दीत्रा मोरी भी गावउ रैनी गावउ गावउ सासि सासि ॥ दिन्र .होइ हरि जीवत विसासु महि सतसंगति मरत ॥ ३॥ जन नानक कउ इहु दानु देहु रेन संत प्रभ पावउ नैन पेखउ दरसु मसतकु कथा स्रवनी गुर उरि [धारी II १२२ चरनारी ॥ ४ ॥ २ ॥

सतिगुर प्रसादि ॥ त्रासा घरु १० महला ५ ॥ जिस नो

४२

र्श्व अस्थिर करि मानहि तै पाहुन दो दाहा ॥ पुत्र कलत्र गृह

मिथिया यसनाहा

सभ

१ ॥ रे

n

हा हा ॥ इसटि देखु जैसे हरि चंदउरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे बसवर देह धाईऐ भीति ऊपरे केतऋ चारि भोराहो 11 आहा ॥ २ ॥ जैसे श्रंभ कुंड किर राखिश्रो परत सिंधु गलि पारब्रहम की उठि ग्राविग श्राविश्रा जासी महत चालिह लेखें बैसिह लेखें लैदा साहा ॥ सदा करि नानक इरि की उचरे सितगुर चरण श्रोटाहा ॥ ४ ॥ १ ॥ १२३ ॥ त्रासा महला ५ ॥ अपुसट बात ते भई सीधरी द्त दुसट सजनई॥ श्रंधकार महि रतनु प्रगासिओ मलीन युधि हछनई किरपा गोविंद मई ॥ सुख संपति हरिनाम फल ।। मोहि किरपन कउ कोइ न मिलई ॥ १ ॥ रहाउ भवन प्रगर्टई ॥ संगि बैठनो कही न पावत हिंग कउ फिरत इंडते मन 11 য়াট স্মার্ট बोलु भी खबतो नाही साथ संगति सीतलई अगम अगम अगमई ॥ दास वखानै को करीब्रह जन नानक हिर सरग्रई ॥ ४ ॥ २ ॥ मुड़े लाहे कउ तूं ढीला ढीला तोटे कउ वेगि धाइआ ।। ससत वखरु तं विनहि नाही पापी बाधा रेनाइआ ।! पावनु तेरो नाम्र पतित

१ ॥ रहाउ ॥ गंधण वैस सुसहि उरकावहि नाम्र ।। निंद चिंद कउ बहुतु उमाहिश्रो परती निंदा ऋखाधि रुचि नहीं श्रावें सति सुनत छोहाइया ॥ दह्याल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरि नाइया ब्राह्यो राखु लाज व्रपनाह्या ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२५ मिथिया संगि संगि लपटाए श्रांधे ॥ जानो सो चीति न आवै ऋहंबुधि त्रसाधे न 

## यह सहसहसहसहसहसहसहसहसहसहसहस्र तुं वसता संगि सगल विखें की विद्याघे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी मेरी दिनु रैंनि विहावें पलु खिनु छीजें अरजाधे।। जैसे मीठें सादि लोभाए फूठ धंधि दुरगाथे ॥ २ ॥ काम क्रोध ऋरु लोभ मोह इह इंद्री रसि लपटाघे ।। दीई भनारी पुरखि विधाते बहुरि बहुरि जनमाधे ॥ ३ ॥ जड भइय्रो कृपाल दीन दुख भंजन तउ दिन रैनि धित्रावउ मारि मिलि सभ सुख लाधे ॥ कहु नानक ४ ॥ इउ जिपस्रो भाई काढी सगल उपाधे पुरख विधाते ॥ 11 दीन दुख भंजनु जनम मरण लाथे ॥ दुख भइश्रो कृपाल दुजा ॥ ४॥ ४ ॥ १२६ ॥ त्रासा महला ५ ॥ निमख सुत्राद कारणि कोटि दिनस दुखु पायहि ॥ घरी गुहत रंग मागहि फिरि बहुरि बहुरि पछुतावहि ॥ १ ॥ यंधे चेति हरि हरि राइया ॥ तेरा सो दिनु नेई श्राइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पलक इसिट भृलो त्राक नोम को तुंमरु ॥ जैसा संगु विदीत्रर सिंउ है रे तैसो ही इहु पर गृहु ।। २ ।। बैरी कारिंग पाप करता वसतु रही अमाना।। छोडि जाहि तिनही सिउ संगी साजन सिउ वैराना 11 ३ ॥ सगल इहै विधि विद्यापित्रों सो उवरित्रों जिसु गुरु पूरा भव सागरु तरित्रो भए पुनीत सरीरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२७ ॥ लुकि कमानो साई दुपदे तुम्ह पेखिञ्जो 11 मूड़ म्रगध मुकरानी ॥ त्र्याप कमाने वांधे फिरि. पाछै ले कउ पछुतानी ॥ १॥ प्रभ मेरे सभ विधि त्रागे जानी ॥ अन के राखत परदा पाछै जीय की मानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जितु जितु लाए तितु तितु लागे कित्रा को करें परानी ॥ वस्तिस लैंहु पारवहम सुत्रामी नानक सद क्रुरवानी ॥२॥ ६ ॥१२८॥ त्रासा महला ४॥ त्रपुने सेवक की त्रापे राखें त्रापे नामु जपावे ।। जह जह काज किरति की तहा तहा उठि धार्वे ॥ १॥ सेवक कउ निकटी होइ दिखावै ॥ जो जो कहै ठाक्कर पहि सेवक्क ततकाल होइ त्रावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिस्र सेवक के हुउ विलहारी जो अपने प्रभ भावें ॥ तिस की सोइ सुगी हरित्रा तिसु नानक परसिंग त्रावे ॥ २ ॥ ७ ॥ १२६ ॥ त्र्यासा घर ११ महला त्रसादि ॥ १ व्यों सतिगुर भेख नट्रश्रा

-(808) विधि जैसा है आहु तैसा रे॥ अनिक जोनि अमिओ अप भीति सुखिह नाही परवेसा रे ॥१॥ साजन संत हमारे मीता वित इरि इरि व्यानीता रे ।। साध संगि मिलि इरि गुरा गाए इह जनमु पदारधु जीता रे॥१॥रहाउ॥ त्रै गुख माङ्क्रा बहम की कीन्ही कहहु कवन विधि तरीएँ रे ॥ घृमन घेर अगाह गालरी गुर सबदी पारि उतरीएँ रे ॥ २ ॥ खोजत खोजत खोजि गीवारियो ततु नानक इहु जाना रे।। सिमरत नामु निधातु निरमोलकु मनु माराकु पतीत्र्याना रे ॥ ३ ॥ १ ॥ १३०॥ त्र्यासा महला ५ दुपदे॥ गुर परसादि मेरे मिन वसिद्या जो मागउ सी पावउ रे॥ नाम रंगि इहु मसु कुपताना बहुरि न कतहुं धावउ रे ॥ १ ॥ इमरा ठाकुरु सभ ते ऊचा रैंग्यि दिनसु तिसु गावउ रे ॥ विन महि धापि उथापन हारा विस वे तुम्हिह उरावउ रे ॥१॥ रहाउ॥ जब देखउ प्रभु अपुना सुआमी तउ अवरहि चीति न पावउ रे ॥ नानकु दायु त्रमि ऋषि पहिराइऋ। भ्रम भउ मेटि लिखावउ रे ॥ २ ॥ २ ॥ १३१ ॥ श्रासा महला ४ ॥ चारि बरन चउहा के मरदन खडु तली रे।। सुंदर सुपर सरूप सिम्राने पंचहु ही मोहि छलीरे॥१॥ जिनि मिलि मारे पंच धरवीर ऐसा कउनु वली रे ॥ जिनि पंच मारि विदारि गुदारे सो पूरा इह कली रे 11 १ 11 रहाउ 11 वडी कोम विस भागहि नाही मुहकम फडज हरुली रे ॥ कहु नानक तिनि वनि निरदिलिया साथ संगति के मत्ती रे ॥ २ ॥ ३ ॥ १३२ ॥ श्रासा महला ४ ॥ नीकी जीय की हरि कथा उत्तम ॥ श्रान सगल रस फीकी रे ॥१॥ रहाउ॥ वहु गुनि धुनि मुनि जन खड़ वेते॥ अवरु न किंकु लाईकी रे 11 र 11 विस्तारी निरारी अपारी सहजारी साध संगि नानक पीकी रे ॥ २ ॥ ४ ॥ १३३ ॥ धासा महला ४॥ इमारी पिश्रारी श्रंमृत धारी ॥ मुरि निमल न मन ते टारी रे॥ रे॥ रहाउ ॥ दरसन परसन सरसन इरसन ॥ रंगि रंगी करवारी रे॥ १ ॥ खिनुसम गुर गम इरिदम नइ जम॥ इरि यंठि उरिहारी रे ॥२ ॥ ४ ॥ १३४ ॥ आमा महला ४ ॥ नीकी साथ संगानी ॥ रहाउ ॥ पहर मूरत पत्त मात्रत मात्रत मोर्विद मोर्विद घरवानी ॥ १ ॥ चालत वैसत सोपत हरि जमु मनि तनि चरन खटानी ॥१॥ हर्ड हुउगे ६

गउरा सरित पछानी नानक 3 11 टा कर 11 7 134 11 11 गाग श्रामा पहला ¥ यतिगुर प्रयादि ॥ ॥ नियापि मगल विद्यानग पाग्त्रहम निरंकारु ॥ एक साचे नाम वास्तरु समाल दीसं छारु ॥ जाणीए एउ संगि ॥ गुर् प्रमादी युक्तीण एक हरि ॥ माणि गमाय एक केंग दृजा नाही ठाउ॥ मडनल् लंबीण् सदा युरण दिस्तिंग इरिग्गा गाउ॥ 2 11 स्न्य **जमपृ**रि होह् ॥ नियानु गार नाम् alu द्रापा ŊŸ पृनि एकी एक दक्ष श्रवाह स्त ॥ एक हार यंगति हरि वित ग्रहरू 7 11 2 70 E झीर युर् नस् ग्रान ॥ श्रासा महन्ता ५ 11 द्रागु ॥ मिष रस मीग ॥ दीन इंश्रप जीन्य दाता सर्गरः गख्रा पुद्राह एंग नाउ ॥ दलित प्रसित मर मन विद्याह हरि हरि साराय जन विश्वावीं नागा बुद मिर निव नार 11 11 १ ॥ रहाउ श्रनेक किरिया एथ उपरि नाष्ट् क्रम भ्रम काम्रु क्रोधु श्रहंकारु विनर्ष मिले सदिगुर दुख् साम हरि की यली प्रस की सद 11 3 लग्या सुरश् 11 निमाणे याणु ॥ जीव्र प्राण व्यथार नेग सानह डालि डांति २ ॥ १३७ ॥ श्रासा पहला ४ 11 प्रमु नाणु ॥ ४ 11 याय यंग ॥ खाटि लास गाविंद दिना 233 पाइग्रा जयीप, ॥ इरि का नीनि नाम्र पाग्बहम रंग ॥ ? निद्यागि अवर सा AA. परानि 11 समस्य सो प्रश्न जीव्य दाता द्यापि ॥ निद्यागि २ ॥ भीत ससा जापि **सिश्रा**णपा 11 थाठ पहर प्रश् हिरदे डीग्र ऊच श्राम श्रपह ॥ चर्ण कमल दसाइ स्त गुण देग दयु गार ॥ सम्ब ऋरि किरपा यम पारबहम वडिश्राई जिप जीवें नानक इ ॥ १६८॥ राउ॥ ४॥ यूख ग्रासा 11 उद्रयु क्राउ क्रावह टाइर महला Ý स्राप्त चराबहु रंगनि द्यापे ही प्रय रंगि॥ संगि ॥ हरि हरि नाम्र नामा जापि ॥ ऋरि हिरणा रसह पर हिरहे

ななななななななる

सहाई श्रापि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुणि सुणि नामु तुमारा प्रीतम प्रभु पेखन का चाउ ॥ दइआ करहु किरम श्रपुने कउ इहै मनोरश्र सुआउ॥

२ ॥ तन धन तेरा तुं प्रश्न मेरा हमरे विश्व किछ नाहि ॥ जिउ जिउ राखिंह तिउ तिउ रहणा तेरा दीत्रा खाहि ॥ ३ ॥ जनम

किलविख काटै मजनु हरिजन धृरि ॥ माइ भगति भरम भउ नासै

इरि नानक सदा हजूरि ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३६ ॥ श्रासा महला ५ ॥ श्रगम अगोचरु दरमु तेरा सो पाए जिसु मसतकि भागू ॥ आपि कृपालि कृपा

प्रभि धारी सतिगरि बखसिया हरिनास ॥ १ ॥ कलज़ग गुरदेव ॥ मल मृत मृड़ जि मुघद होते सभि लगे तेरी सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ससटि त आपि करता सभ धरता सभ महि रहिश्रा समाइ ॥ पर्ड धरम रोजा विसमाद होत्रा पैरी सभ श्राइ सतज्ञम् त्रेता दब्यापरु भर्खाएं कलिज्ञम उतमो जगा माहि ॥ श्रहिकरु करे सु श्रहिकरु पाए कोई न पकड़ीएे किसै थाइ ॥ ३ ॥ हरि सोई करहि जि भगत तेरे जाचहि इह तेरा बिरद ॥

नानक दान मार्गे भ्रपश्चिमा संता देहि हरि दरस ш н प्र ॥ १४० ॥

रागु आसा महला ५ घर १३ १ श्रों सर्विग्रर प्रसादि ॥ ॥ सर्विग्रर वचन तम्हारे ॥ निरगुण निसतारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा निखादी दुसट श्रपवादी ते प्रनीत संगारे ॥१॥ जनम भवंते नरिक पहंते तिन्ह के कुल उधारे ॥२॥ कोइन जाने कोइन माने से परगढ़ इरिद्रधारे ॥ ३ ॥

उपमा देउ कान वडाई नानक खिनु खिनु बारे ॥ १ ॥ १ ॥ १४१ ॥ मोइ थासा महला ४ ॥ बाबर सोइ रहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिखें रस माते मिथिया गहन गहे ॥ १ ॥ मियन थानंद उलाम मनि मुखि सर्ति कहे ॥ २ ॥ श्रमृतु नामु पदारधु संगे न लंदे ॥ ३ ॥ करि किरपा राखे सतिसंगे नानक सरिए

यादे ॥ ४ ॥ २ ॥ १४२ ॥ व्यासा महला ४ तिपदे ब्योहा प्रेम H क्रनिक माणिक ' पिरी नही 11 सालन 11

किञ्च किछ न चाही 11

वंदन ॥ सुखो सुखु पाही ॥ नानक तपति संतन हरी।। मिले प्रेम पिरी।। ३ ।। ३ ।। १४३ ।। आसा महला ५ ॥ गुरहि दिखाइत्रो लोइना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईतिह ऊतिह घटि घटि घटि एकै तूंही मोहिना ॥ १ ॥ कारन करना धारन धरना ॥ सोहिना ।। २ ।। संतन परसन विलहारी दरसन । नानक सुखि स्रुखि सोइना ॥ १४४ ॥ त्रासा महला ५ ॥ हरि 3 11 8 त्रमोला ॥ त्रोहु सहिज सुहेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संगि सहाई न जाई त्रोहु त्रगह त्रतोला।। १ ।। प्रीतम्र भाई वापु मोरो माई भगतन का ख्रोल्हा ॥ २ ॥ अलखु लखाइत्रा गुर ते पाइत्रा नानक इह्र हरि का चोल्हा ॥३॥ ४॥ १४४ ॥ त्रासा महला ४ 11 ऋाइऋो ऋाहि ॥ १॥ रहाउ निवाहि ॥ ठाकुर ॥ नाम्र पदारथु होइ सकारथु हिरदै चरन वसाहि ॥ १ ॥ एह मुकता एह जुगता राखहु संत संगाहि॥ २॥ नामु धित्रावउ सहिज समावउ नानक हरि गुन गाहि ॥ ३ ॥ ६॥ १४६॥ आसा महला ४॥ ठाकुर चरण सुहावे ॥ हरि संतन पावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपु गवाइआ रिस रिस गावे ॥ १ ॥ एकहि त्रासा दरस पिश्रासा कमाइत्रा गुन त्रान न भावे।। २।। दइश्रा तहारी किश्रा जंत विचारी नानक विल ५ ॥ एक सिमरि मन चिल जावे॥ ३॥ ७॥ १४७॥ श्रासा महला माही।। १ ॥ रहाउ ॥ नाम्रु धित्रावहु रिदे वसावहु तिस्र वित प्रभ सरनी ऋहिए सरव फल पाईए सगले दुख जाही नाही ॥ २॥ जीत्रम को दाता पुरखु विधाता - नानक घटि घटि त्राही ॥ ३ ॥ ८ ॥ १४८ ॥ त्रासा महला ४ ॥ हरि विसरत सो मुत्रा ॥ १ ॥ नामु धित्रावै सरव फल पावै सो जनु सुखीत्रा ॥ १ ॥ राजु कहावै हउ करम कमावै बाधित्रो नलिनी ॥ २॥ कहु नानक जिसु सितगुरु भेटिया सो जनु निहचलु थीया॥ 3 11 8 11 988 11 श्रासा महला ५ घर १४ श्रोद्ध नेद्ध नवेला ॥ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ अप्रने प्रीतम रहे सिउ लागि 11 11 रहाउ जो 11 प्रभ

( 8∘≥ )

मिलीजै

भावे जनमिन

संगि

दहश्रा करह ॥ २ ॥ १ ॥ १५० ॥ श्रासा महला ५ ॥ मिल्रु राम घीरजुको न करैं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिंमृति सासत्र पित्रारे तुम्ह निन् ॥ प्रभ तुम्हरे दरस विनु सुखु नाही ॥ १ ॥ वरत वह करम कमाए नेम संजम करि थाके नानक साध सरिन प्रभ संगि वसे ॥ २ ॥ २ ॥ १ ४१ आसा महला ५ घरु १५ पड्ताल मादि १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ विकार माइश्रा सोइश्रो स्रभः वृभः न आर्यः ॥ पकरि केस जिम उठारियो तद ही घरि जावै लोम विखित्रा विखे लागे ŧ n हिर दखाही ॥ खिन भंगना के मानि माते असुर जायहि नाही ॥ जन प्रकारहि सुनै नाही डोरा बेद सासत्र पछुताइस्रो मनि मोरा ॥ सगल गैर वाजी हारि मका २ ॥ डान रहे ओन्हा लेखें न परिश्रा ॥ जेंह दीवान कारजि वजहि मोहि गुरि दिखाइत्रो तउ सोइकामुन करित्रा।। ३ ॥ ऐसो जग्र विज सिद्यानप सरिष तात गाइआ 11 मान गाविंद बापारि १५२ ॥ आसा महला ५ ॥ ા શા बजाए नाए ॥ साध संत मनाए प्रिञ्न पाए गुन गाए पंच नाद सहजाए n किरपा पाए दरसाए ॥ गुर गोर्निद सिउ ॥ संत सेवि श्रीति नाथ रंग लालन लाए It सहजाए मनि निधानु पाए गित्रातु मनि दृहाए रहसाए नही आए करा ।। चिरु चिरु चिरु चिरु भइआ मनै की तजी काम इरि दरसनो विद्यास लागी 11 दिखावह बतान्हु ॥ नानक दीन सरिए अराए गलि लाए ॥ २ ॥ २ ॥ १ ४३ ॥ श्रासा महला ४ ॥ कोऊ विखम गार तोरै ॥ श्रास पिद्यास घोह मोह मरम ही ते होरें 11 र 11 रहाउ ।। काम न्रोघ लोम मान इह विद्याधि छोरै।। १ ॥ संत संगि नाम रंगि गोविंद गाउउ ॥ गुन श्रनदिनो धियावउ Ħ भ्रम भीति जीति मिटान्ड नानक मोरै II नाम्र ₹ 11 3 11 १५८ । आसा कामु त्रोध लोग तियागु मनि सिमरि गोतिंद

त्रावै ॥ हरि प्रेम मगति हरि प्रीति रच ॥ १ ॥

॥ नानक नामु

मिलै

इह मनु दीजें

हरि भजन सफल काम।। १ ।। रहाउ ।। तिज मान मोह विकार मिथित्रा जिप राम राम राम ॥ मन संतना के चरनि लागु ॥ १॥ प्रभ गोपाल दीन दइत्राल पतित पावन पारब्रहम हरि सिमरि जाग्र ।। करि भगति नानक पूरन भाग्र ।। २ ।। १ ।। १ ५ ।। त्रासा महला ५ ॥ हरत्व सोग वैराग त्रनंदी खेलु री दिखाइत्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खिन हूं भें निर भें खिन हूं खिन हूं उठि धाइत्रो ॥ हूं रस भोगन खिन हूं खिन हूं तिज जाइओ ॥ १ ॥ खिन हूं जोग ताप बहु पूजा खिन हूं भरमाइओ. ॥ खिन हूं किरपा संग नानक हरि रंगु लाइत्रो ॥ २ ॥ ४ ॥ १४६॥ रागु आसा महला ५ घरु १७ आसावरी १ त्रों सित्युर प्रसादि ॥ गोविंद गोविंद किर हां ॥ हरि मनि पित्रारि हां।। गुरि कहित्रा सु चिति धरि हां ।। अन सिउं फेरि हां ॥ ऐसे लालनु पाइयो री सखी ॥ १॥ रहाउ ॥ पंकज मोह सरि हां ॥ पगु नही चलै हरि हां ॥ गहिंडओ मुङ् उपाव करि हां ।। तउ निकसै सरनि पै री सखी ।। १ 11 थिर थिर चित थिर हां ॥ वनु गृहु समसरि हां ॥ अंतरि एक पिर हां ॥ वाहरि अनेक धरि हा ॥ राजन जोगु करि हां ॥ कहु नानक लोग अलागी री सखी ॥२ ॥१॥ १५७॥ आसावरी महला मनसा एक मानि हां ॥ गुर सिउ नेत धित्रानि हां ॥ इड् गित्रानि हां ॥ सेवा गुर चरानि हां ॥ तउ मिलीए गुर मेरे मना ॥१॥ रहाउ ॥ ट्रटे अन भरानि हा ॥ रविश्रो सरव हां ॥ लहित्रो जम भइत्रानि हां ॥ पाइत्रो पेड थानि हां ॥ तड चूकी सगल कानि ॥ १ ॥ लहनो जिसु मथानि हां भे 11 पारि परानि हां ॥ निज घरि तिसहि थानि हां ॥ हरि रस रसहि मानि हां।। लाथी तिस भ्रखानि हां ॥ नानक सहजि समाइश्रो ।। २ ।। २ ।। १५८ ।। त्रासावरी महला ५ ।। हरि हरि हरि गुनी हां ॥ जपीऐ सहज धुनी हां ॥ साधू रसन भनी हां ॥ छटन विधि सुनी हां ।। पाईऐ वड पुनी मेरे मना ।। १ ॥ रहाउ ॥ खोजहि इ.न सुनी हां। सब का प्रम धनी हां ।। दुलम किल दुनी हां।। दूख विनासनी हां।। प्रम

THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER पूरन आसनी मेरे ॥ मन सो सेवीऐ मना 11 \$ हां प्रीति करि हां। तां सिउ वित्तमि जाइ मरि जानिश्चा हों ॥ नानक मन मानिद्या ॥ १४६ ॥ त्रासावरी महला ४ ॥ एका ओट गह गुर का सबद कहु हां ।। अनुगित्रा सति सह हां ।। मनुहि लह हां।। सुलहि समाईऐ मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीवत जो मरें सो तरे हां ॥ सभ की रेनु होड़ हां ॥ निरभउ सोड हां।। मिटे अंदेसिया हां ।। संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख़ हां।। तिस निकटिन कदेदख हां।। जो हिर जस सने हां ॥ सस को विस मंने हां ॥ सफल स आइआ हां ॥ भाइत्रा मेरे मना॥२॥४॥ १६०॥ थ II मिलि हरि जसु गाईऐ हां II परमपद पाईऐ हां .I जो विघे हां ॥ ता कउ सगल सिधे हां ॥ श्रनदिनु जागित्रा हां ॥ नानक बडमागिया मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत पग घोईऐ हां दुरमति खोईऐ हां ।। दासह रेन होइ हां ।। वित्रापे दुख़ न कोइ हां।। भगतां सरिन परु हां ॥ जनिम न कदे मरु हां ॥ असधिरु से भए हां ॥ हरि हरि जिन्ह जिप लए मेरे मना ॥ १ ॥ साजनु हां ॥ नाम टहाइ मं हां ॥ विस वित नाहि कोइ हां ॥ मनहि अराधि सोइ हां ॥ निमल न वीसरै हां ॥ तिसु विद्य किउ सरै हां ॥ गुर कउ क्रवाल बाउ हां॥ नानक जपे नाउ मेरे मना ॥ २ ॥ ४ ॥ १६१ आसावरी महला था। कारन करन तं हां ॥ अवरु न सुक्ते मं हां ।। सहिज सार्वि सोईए हां ।। धीरज मिन भए हां ॥ प्रम के दरि पए मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधु संगमे हां ॥ परन संजमे हां॥ जब ते छटे आप हां॥ तब ते मिटे किरपा घारीत्रा हां ॥ पति रख़ बनवारीत्रा मेरे मना सुख जानीए हां ।। हरि करे सु मानीए हां ॥ मंदा नाहि कीह हां ॥ रेन हाइ हां।। आपे जिसु रखें हां ।। हिर श्रंमृत सो चखें मेरे मना ॥ २ ॥ जिस का नाहि कोइ हां ॥ विस का प्रभू सोइ हां ॥ अंतरगति बुर्फ हां ।। सभु किछु तिसु सुर्फ हां ।। पतित उधारि लेह हां ।। नानक श्रारदासि एहु मेरे मना ॥ ३ ॥ ६ ॥ १६२ ॥ श्रासम्बरी महला ५ इक तका ॥

थोइ परदेसीया हां ॥ सुनत संदेसिया हां ॥१॥ रहाउ॥ जा सिंड रचि रहे हां।। सभ कड तिज गए हां।। स्रपना जिल भए हां।। हरि नामु जिन्हि लए ।। १।। हरि तजि श्रन लगे हां जनमिह मिर भगे हां ।। हरि हरि जन लहे हां।। जीवत से रहे हां ।। जिसहि कृपालु होइ हां ।। नानक भगतु सोइ ।। २ ॥ ७ ॥ १६३ ॥ २३२ ॥ १ थ्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रागु थ्रासा महला ६ ॥ कहुउ कुउन सिंउ मन की ॥ लोभि ग्रसियो दसह दिस विरथा धावत व्यासा लागिको धन की ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुख के हेति पावत सेव करत जन जन की ॥ दुश्रारहि दुआरि बहुत दुख की ॥ जिंउ डोलत नह सुधि राम भजन १ 11 मानस जनमु श्रकार्थ खोवत लाज न लोक इसन की ।। नानक हरि जसु किछ नहीं गावत क्रुमित विनासें तन की ॥ २ ॥ १ ॥ २३३ ॥ रागु श्रासा महला १ श्रसटपदीश्रा घर २ ॥ उत्तरि श्रवघटि सरवरि न्हार्वे ॥ १ व्यो सतिगर प्रसादि ॥ बोली हरिगुण गावे ॥ जलु श्राकासी सुनि समावे ॥ रसु न सतु भोति महा रसु पार्वे ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु सुनह अम मोरे ॥ रहित्रा सभ ठडरे ॥ १ ॥ रहाड ॥ सञ्च धारि ्न कालु संतार्वे ॥ सतिगुर सबदि करोधु जलावे ॥ गगनि पार्व समाधि लगावें ॥ पारस परसि परम पद सचु मन कारिया ततु विलोवें ॥ सुभर सरविर मैं सु न धोवें ॥ जैं सिंड करे सु होवें ॥ ३ ॥ ग्रर हिव राता तेंसो होवें ॥ श्रापे करता सुरति विभूत चड़ार्वे ॥ दरसञ्च सीतलु व्यगनि नुसार्व ॥ सेवा वजावें ॥ ४ श्रापि सहज घरि श्रावें ॥ निरमल वागी नादु 11 श्रंतरि गित्रानु महा रमु सारा ॥ तीरथ मजनु गुर वीचारा ॥ श्रंतरि पूजा थानु मुरारा ॥ जोती जोति मिलावगादारा ॥ ५ ॥ रसि रसिया मति एकं भाइ ॥ तखत निवासी पंच समाइ ॥ कार कमाई खसम रजाइ ॥ श्रविगत नाशु न लखिश्रा जाह ॥ ६ ॥ जल महि उपनं जल ते द्रि ॥ जल महि जोति रहिया सरपूरि ॥ श्राखा द्रि ॥ निधि गुगा किस नेंड किस गात्रा

हदरि।। ७ ।। अंतरि बाहरि श्रवरु न कोइ ।। जो तिस मार्वे सो फ़िन होइ ॥ सुणि भरथरि नानकु कहै बीचारु ॥ निरमल नामु मेरा श्राधारु ॥ समि जप समि तप सभ चतुराई ॥ ⊏। १।। त्रासा महला १ 11 ऊम्प्रेडि भरमै राहि न पाई ॥ बिन्तु वृभ्ते की थाइ न पाई ॥ नाम विहुएँ माथे छाई ॥ १॥ साच घणी जगु त्राइ विनासा ॥ छटसि प्राणी गुरमुखि दासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जगु मोहि बाधा बहती आसा ।। ॥ श्रंतरि नाम्र उदासा कमल्र परगासा ॥ तिन्ह कउ नाही जम की त्रासा ॥ २ ॥ जगु त्रित्र जितु कामण हितकारी ॥ पुत्र कलत्र लगि नाम्रु विसारी ॥ विरथा जनम् गवाइत्रा बाजी हारी ॥ सितगुरु सेवे करणी सारी ॥ ३ ॥ बाहरह इउमै कहै कहाए ॥ श्रंदरह मुकतु लेपु कदे न लाए ॥ माइश्रा मोहु गुरसवदि जलाए ॥ निरमल नाम्रु सद हिरदै घित्राए ॥ ४ ॥ घावत् राखै ठाकि रहाए ॥ सिख संगति करमि मिलाए ॥ गुर विनु भृलो ऋवि जाए ॥ संजोगि मिलाए ॥ ४ ॥ रूड़ो कहउ न कहित्रा जाई ॥ श्रकथ कथउ नह कीमति पाई ।। सभ दुख तेरे सुख रजाई ॥ सभि दुख मेटे साचै विन वाजा पग विनु ताला ॥ जे सबद ग्रमी निहाला ॥ श्रंतरि साच सभे सख नाला ॥ नदरि रखवाला ॥ ७ ॥ त्रिभवण स्रभ्ते त्र्याप्र गवावै ॥ वाणी बभी वीचारे एक लिव सवारणहारा ।। = ।। २ ।। त्रासा महला १ ।। लेख असंख लिखि लिखि मानु ॥ मनि मानिएे सचु सुरति बखानु ॥ कथनी बदनी पहि पडि भारु ॥ लेख असंख अलेख अपारु ॥ १ ॥ ऐसा साचा तुं जाए ॥ जंमण मरणा हुकम पछाणु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माहत्रा मोहि बांघा छूटी जग बाधा जमकालि ॥ नाम्र सम्हालि ॥ ग्ररु श्चवरु न भालि ॥ इलति पलति निवही तथ नालि ॥ चरैतां भरम्र मरे तां एक लिव लाए ॥ अघरु होइ सचि मुकति मनि नाम् वसाए ॥ गुगमुलि त िनि घर साजी गगनु श्रकासु ॥ जिनि सभ थापी थापि उद्यापि ॥ किसे न पछे बखसे आपि श्चापि n निरमलु ਰ੍

823

**长去去去去去去去去去去去去去去去去**。 सुखु मानै भेटे गुर पीरु ॥ एको साहिबु एक वजीरु ॥ ५ ॥ जगु मुकते हउ मारी ।। जगि गित्रानी विरला त्राचारी ।। पंडित विरला वीचारी ॥ विन्नु सितगुरु भेटे सभ फिरें अहंकारी ॥ ६॥ दुखीया सुखीया जनु कोइ ॥ जगु रोगी भोगी गुण रोइ ॥ जगु उपजे विनसे पति खोइ ॥ गुरमुखि होवे वृभे सोइ महघो मोलि भारि अफारु ॥ अटल अछलु गुरमती धारु मिलें भावें भइ कारु ॥ नानक नीच कहै वाचारु ॥ = ॥ ३ 11 मरे पंचे मिलि रोवहि ॥ हउमै 11 8 एक धोविह ।। समिक सिक सहज घरि होविह ं॥ विनु यूके सगली पति खोवहि ॥ १ ॥ कडणु मरे कडणु रोवे स्रोही ॥ सभसैं सिरि तोही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मूए कउ कोइ ॥ सो रोवे जिसु वेदन होइ ॥ जिसु वीती जाएँ प्रभ -11 श्रापे करता करें सु होइ ॥ २ ॥ जीवत मरणा तारे तरणा जगदीस परमगति सरणा ॥ हउ विलहारी सतिगुर चरणा बोहिथु सबदि भें तरणा ॥ ३॥ निरभउ आपि निरंतरि विनु नावे स्तकु जिंग छोति ॥ दुरमित विनसे किया जनिम मृए विनु भगति सरोति ॥ ४ ॥ मूए कउ सच रोवहि मीत।। त्रै गुण रोवहि नीता नीत ॥ दुखु सुखु परहरि सहजि तनु मनु सउपउ कृसन परीत ॥ ५ ॥ भीतरि एकु अनेक असंखं॥ करम धरम वहु संख असंख ॥ त्रिनु भे भगती जनम् विरंथ 11 मिलि परमारंथ ॥ ६ ॥ मरे ऋापि मारे हरि गुरा गावहि ॥ सुसिट उंपाई जोती त थापि उथापि श्रापि ॥ श्रापि उपाए सबदु वीचारि मिल्लु नही श्राति ॥ ७ । जाति स्रतक्र 11 थलि जलि सभ ही थाइ खाइ॥ स्तकु पीजै ॥ मरीजै ॥ गुरपरसादी हरि रसु जनिम रागु त्रांसा महला १ ॥ त्रांपु वीचारे सु परखे हीरा ॥ एक तारे गुर पूरा ॥ गुरु माने मन ते मनु धीरा ॥ १ ॥ ऐसा साह सराफी करें ।। साची नदिर एक लिव तरें ।। १ ।। रहाउ ।। पूंजी नामु निरंजन सारु ॥ निरमञ्ज साचि रता पैकारु ॥ सिफति सहज घरि गुरु करतारु ॥ २ ॥ त्रासा मनसा सवदि जलाए ॥ राम नराइणु कहै कहाए ॥ गुर ते

學學學學學 中华 中华 中华 中华 वाट महलु घरु पाए ॥ ३ ॥ कंचन कोइया जोति स्रमुप्र ॥ त्रिभवण् देवा सगल सरूप ॥ मै सो घतु पत्नै साच ऋखुद्व ॥ ४ ॥ पंच तीनि नव चारि समावै ॥ धरिषा गगन्त कल धारि रहावै ॥ बाहरि जातउ उत्तिटि परावे ॥ ५ ॥ मुरख़ होइ न आखी स्रभै ॥ जिहवा रसु नही कहिन्ना बुभै ।। बिख़ का माता जग सिउ लुभै ।। ६।। उत्तम संगति उत्तम्र होवै ॥ गुण कउ धावै श्रवगण धोवै ॥ विन गुर सेवे सहज् न होवें ॥ ७ ॥ हीरा नाम्र जवेहर लाल्र ॥ मन्र मोती माला ।। नानक परखे नदिर निहाला ।। 🗷 ।। ४ ।। आसा महला १ ।। घित्रात मनि मात् ॥ गुरमुखि महली महल पछानु गरमुखि गिश्रान ॥ गुरमुखि सुरति सबदु नीसानु ॥ १ ॥ ऐसे ग्रेम भगति धीचारी गरक्रिक साचा नामु मुरारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रहिनिसि तीन भवन निहकेवल गित्रान । साचे इक्स पछान ॥ २ ॥ साचा हरख नाही तिस साग ॥ श्रंमत गित्रान महा रस भोग ॥ पंच समाई सुखी सम्र लोग ॥ ३ ॥ सगली जीति तेरा सभ कोई॥ आपे जोडि विछोडे सोई॥ आपे करता होई॥ ४ ॥ ढाहि उसारे हकमि समावै ॥ हकमो वरते भावे ॥ ग्रर विन पुरा काइ न पार्वे ॥ ५ ॥ बालक विरिध न परानि ॥ मरि जोवनि यहै अभिमानि ॥ विज नावै निदानि ॥६॥ जिस का श्रनु धन्न सहजि न जाना पद्धताना ॥ गांल फाढ़ी वउस वउराना देखिन्ना तउ डरि मागे ॥ सतिगुरि राखे से बडमागे की चरणी लागे॥ = ॥ ६ ॥ श्रासा महला १ ॥ गावहि गीवे चीवि श्रनीते ॥ राग सुणाइ कहावहि गीते ॥ विज नावै मनि चंतद मन रहह घरे ।। गुरक्षित राम नामि मोह खोजत पायह सहजि हरे।। १ ॥ रहाउ ॥ साम्र क्रोध मनि सरीरा ॥ लव लोग्र श्रद्धंकारु सु पीरा ॥ राम नाम मन घीरा ॥२ ॥ अंतरि नाम्ल साच पञ्जायौ ॥ अंतर जार्थे ॥ साच सबद विद्य महलु न पछार्थे 11 ३ ॥ निरंकार साचि टिकार्वे ॥ सो फला सच नरु वार् नही 11 नाम

亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 亚亚亚亚亚亚亚 ॥ नामे मिले तह जाउ ॥ गुर परसादी करम कमाउ राता गुर सेवा ते आपु ॥ श्रंमृत वसित्रा Ä पछाता नाम्र सुखदाता ॥ अनदिनु वाणी नामे राता ॥ ६ ॥ मेरा प्रभु लाए लागै ॥ हउमै मारे सबदे जागै ॥ ऐथै ओथै सदा सुख ॥ ७॥ मनु चंचलु विधि नाही जाएँ ॥ मनमुखि मैला सबदु न पछाणै।। गुरम्रुखि निरमन्तु नामु वखार्णै ।। हरि जीउ -11 Z श्ररदासि ॥ साधू जन संगति होइ करी निवासु ॥ किलविखः दुख हरिनाम प्रगास ॥ ६ ॥ करि बीचारु आचारु काटे पराता वचनी एको जाता ॥ नानक रामनामि मनु राता ॥ सतिगुर 11 08 साकतु देवाना मेगल श्रासा भहला 8 1 मनु 11 जाहि काल के चापे हैराना ॥ इत उत मोहि गुरम्रखि 11 खोजि लहै घरु श्रापे ॥ १ ॥ विनु गुर सबदे मनु नही ठउरा अवर तिआगह हउमै सिमरह राम नाम अति निरमल कउरा 11 8 11 कहहु किउ रहसी ॥ विनु समभे रहाउ ॥ इह मनु मुगधु जम का त्रापे वखसे सतिगुरु मेले ।। कालु कंटकु मारे करमा इहु मनु धरमा ॥ पंच तत् ॥ इह मन इह मनु गुरमुखि नाम जनमा ॥ साकत लोभी इह जपै मनु मूड़ा -11 मनु त्रसथाने सोई॥ गुरम्रखि त्रिभविश रूड़ा।। ३ ।। गुरमुखि मनु होई ॥ इह मनु जोगी भोगी तपु तापै ॥ गुरमुखि चीनहै प्रभ वैरागी हउमे तिआगी 11 घटि घटि मनु मनसा चाखै गुरमुखि 11 दिर घरि दुविधा लागी ॥ राम रसाइग्र महली हरि पति राखै।। ५ ।। इह मनु राजा सर संग्रामि ।। इह मन्र निरभङ अपुनै विस कीए ॥ हउमै ग्रासि इकत् ा। मारे पंच गुरमुखि नामि सुत्राद त्रन तित्रागे थाइ कीए ।। ६ ।। गुरम्रुखि राग 11 गुरमुखि मनु भगती जागे।। अनहद सुणि मानिया सबदु वीचारी दरि निरमलु घरि चीन्हि भए निरंकारी ॥ ७॥ इह मनु धुनि होई अहिनिसि गुरमुखि 11 . जस घटि घटि सो ऋदि गुरपरसादि ॥ प्रभ्र जुगादि ॥ राम रसाइग्रि रसाइ्य गुरमुखि इह मनु सरव माता -11 जाता ॥ भगति निवासा हरि च्रग् 11 नानक गुर

विनसे धन ।। ६ ।। ≈ ।। श्रासा महला १ ।। तन विन गर राष्ट्र नाम्र कत लहीए ॥ राम नाम यहिनिसि निरमल हरि लिवलाई ॥ ۶ वित्र करनु हमारा ।। सुख दख सम करि नाम बखिस मिलावखहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किनक कामनी हेतु गनारा ॥ दुविधा लागे नामु निसारा ॥ जिसु तुं बखसहि नामु जपाइ न लागि सकै गुन गाइ !! २ !। हरि ्रमुरु दाता राम ग्रुपाला ॥ जिउ भावे तिउ राखु दहग्राला ॥ गुरम्रुखि रामु मेरे मनि भाइत्रा ठाकि रहाइया ॥ ३ ॥ श्रवरु न श्रवस्यु तंत न मंता ॥ हरि सिमरण तं किलंक्सिव हंता श्रापि भलाउहि 11 तं व्यापे राखिह किरपा धारि ॥ N N रोग भरम मेट मनि दजा ॥ गुर विज भरमि जपि ।। श्रादि जप दजा सबदे जनम् कि लेखहि न देखिह ॥ तिख गर विसमादि घटि घटि स्रर नर मरिपुरि धारि रहे मन माही ॥ तम समसरि अपरु को नाही जा की भगति हेत मुखि नाम ॥ संत भगत की संगति राम तोरे सहति पित्रात ॥ छटै गुरम्रखि हरि गुर गियात ॥ लागै ॥ जो जन रामनामि लिय जागै॥ भगति जमदत दख़ तिस वछलु भगता हरि संगि ॥ नानक सकति भए हरि रंगि ॥ = ॥ आसा महला १ इक तुकी ॥ गुरु सेने सो ठाकुर जाने ॥ दख़ सचु सबदि पद्धाने ॥ १ ॥ राम्र जपहु मेरी सखी सखैनी प्रस नैनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वंधन मात पिता संसारि ॥ बंधन सुत कंनिया ग्रह नारि ॥ २ ॥ बंधन करम धरम इउ कीया॥ प्रत कलत मनि बीझा ॥ ३ ॥ बंधन किरली करहि किरसान ॥ मंगे दान tı ४ ॥ वंधन माइत्रा मोह पसारी नाही 12 हरि भगति न पवई विनु धन अहंकार । बंधनि विनसै मोह विकार वेदु वादु सरखाई ॥ सतिग्ररि राखे वंध्र न पाई ॥ राम नाम = 11 ? o

४१७

रागु आसा महला १ असटपदीआ घर ३ जिन सिरि सोहनि पटीत्रा १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ मांगी पाइ संधूरु ।। से सिर काती मुंनी अन्हि गल विचि आवे धूड़ि महला अंदरि होदीश्रा हुणि वहणि न मिलन्ह हद्रि ॥ १ ॥ वावा त्रादेसु ॥ त्रादि पुरख तेरा त्रंतु न पाइत्रा करि ॥ १ ॥ रहांउ ॥ जदहु सीत्रा वीत्राहीत्रा लाड़े सोहनि - 11 हीडोली चिंड त्राईत्रा दंद खंड कीते रासि ।। पाणी वारीऐ उपरह लहन्हि भले भिमकनि पासि ॥ २ ॥ इक लखु वहिठीश्रा लहन्हि खड़ीत्रा ॥ गरी छुहारे खांदीत्रा माणन्हि सेजड़ीत्रा ॥ तिन्ह पाईत्रा तुटिन्ह मोतसरीत्रा 11 3 11 धनु दइ वैरी होए जिन्ही रखे रंगु लाइ ॥ दूता नो फुरमाइम्रा लै चले पति गवाइ ॥ जे तिसु भाग दे विडियाई जे भाव देइ सजाइ ॥ जे चेतीऐ तां काइतु मिले सजाइ साहां सुरति 11 गवाईत्रा रंगि तमासै चाइ ॥ वावरवाणी फिरि गई कुइरु न रोटी १ ॥ इकना वखत खुआईअहि इकन्हा पूजा जाइ॥ चउके किउ टिके हिंदवागी आ कढिह नाइ॥ राम्र कवह चेतित्रो हुिंग कहिंग न मिले खुदाइ ॥ ६ ॥ इकि घरि आवहि त्रापर्गे इकि मिलि मिलि पुछिह सुख ॥ इकन्हा एहा लिखित्रा बहि वहि रोवहि दुख ॥ जो तिसु भावै सो थीऐ नानक किया मानुख ॥ त्रासा महला १ ॥ घोड़े कहा सु खेल तवेला 11 9 11 88 गाडेरडि तेगवंद कहा भेरी सहनाई. ।। कहा स कहा स लाल कहा सु त्रारसीत्रा वंके ऐथे दिसहि मुह नाही ॥ गोसाई ॥ एक घड़ी महि थापि उथापे जरु तू वंडि देवे भाई ॥ १॥ रहाउ ॥ कहां दर मंडप सु घर कहा वंक सराई ।। कहां सु सेज सुखाली कामिए। जिसु वेखि नीद तंबोली हरमा होईआ छाई माई स्रपान विगुती इनि घगी जरि कारिए घर्णी खुआई जर -11 पापा मुइश्रा साथि न जाई होवे नाही -11 जिस नो वाभह ऋापि चंगित्राई ॥ ३॥ कोटी खुत्राए करता खुसि लए ह पीर वरजि मीरु सुणित्रा धाइत्रा ।। थान मुकाम जले विज जा

मुखि मुखि बुटर रुलाइया ।। कोई मुगल न होत्रा श्रंधा किनै न परचा

लाइग्रा ॥ ४ ॥ सुगल पठाणा भई लडाई रण महि तेग बगाई ॥ श्रोन्ही तपक ताणि चलाई श्रोन्ही इसति चिडाई॥ जिन्ह की चीरी दरगह फाटी तिन्हा मरणा भाई ॥ ४ ॥ इक हिंदबाणी खबर तुरकाणी महियाणी ठकराणी ॥ इकन्हा पेरण सिर खर पाटे इकन्हा वास मसाणी॥ जिन्ह के वं के धरी न त्राइत्रा तिन्ह किउ रैंणि विहासी ॥ ६ त्रापे करे कराए करता किस नो ऋाखि सुर्णाईऐ ॥ दुख सुख तेरै भागे होने किसथे । इकमो हकपि चलाए विगसै नानक लिखिया पाईऐ ॥ ७॥१२॥ १ श्रों सविगर प्रसादि ॥ श्रासा काफी महला जैसे गोइलि गोइली तेसे संसारा कमावहि श्रादमी बांधहि घरवारा ॥ \* ॥ जागह चिलिश्रा वराजारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नीत नीत वांधीग्रहि घर रहणा होई।। पिंड पर्ने जीउ चलसी जे जाये कोई श्रोही किश्रा करह है होसी सोई ॥ तम रोवहरो श्रोस नो कउ कउए। रोई ॥ ३ ॥ घंघा पिटिह भाईहो तुम्ह सुग्रही कतही तम्ह लोक ।। जिस संखावह 11 ते सुता नानका जागाए सोई ॥ जे घरु वृक्ते आपणा न होई।। ५ ॥ जे चलदा लै चिल्रमा किछ संपै नाले।। ता धनु के वसह बीचारे पद्योतावह ॥ श्रउगण छोडह गुण करह भूमि सतु बीज करि ऐसी किरस कमावहु ॥ परावहु ॥ ७ ॥ घरम तां वापारी जासीबह लाहा लै जावह ॥ = ॥ करमु होवे सितमुरु वखाराँ स्रग्रे बीचारा ॥ नाम नाम ॥ ह ॥ जिउ लाहा तोटा विवे बाट चलदी आई ॥ जो विस भावे साई वडिग्राई ॥ १३ ॥ व्यासा महला н चारे कुंडा दृढीया को नीम्ही मैडा ॥ जो तुध मार्व साहिया त इउ तेंडा॥ १॥ दरु यीमा मैं नीम्डिको के करी सलाग्र ॥

11 1

रिधि सिधि ॥

॥ रहाउ

मैडात धर्मीसाचा प्रस्वि नाम्र

मागहि

सिध पीर

।। निधा

**长东东市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** बुधि ॥ २॥ जोगी मोगी कापड़ी वीसरे साचे किश्रा गुर दिसंतर ।। गुर का सबदु न चीन्हही ततु सारु निरंतर ।। ३ ।। पंडित पाघे जोइसी नित पड़िह पुरागा।। **ऋंतरि** जारानी घटि वसतु न तपसी वन महि तपु करहि नित तीरथ इकि त्रहमु लुकाणा ॥ ४॥ चीनहि तामसी काहे भए उदासा ॥ ५ ॥ इकि आपु न बिंदु जतन करि राखदे से जती कहावहि ॥ विनु गुर सबद न छुटही अमि त्राविह जाविह ।। ६ ।। इकि गिरही सेवक साधिका गुरमती लागे हरि भगति सु जागे ॥ ७॥ ग्र नामु दानु इसनानु हड़ जारणीएं मो जाइ सिञार्ये ।। नानक नाम्रु न वीसरे साचे मनु माने ।। त्र्यसा महला १ ।। मनसा मनहि समाइ ले भउजल सचि तरगा ।। त्रादि जुगादि दइत्रालु तू ठाकुर तेरी सरगा ।। १ हरि दरसनु दीजे ॥ गुरमुखि नामु धित्राईऐ त दातौ हम जाचिका मन मंदरु भीजै।। १ ।। रहाउ।। कूड़ा छाडीऐ लालचु पछार्णे ॥ गुर के सबदि समाईऐ परमारथु जागौ ॥ २ मनु लोभाई ।। गुरमुखि राजा लोभीत्रा लुभतउ लोभु निवारीऐ सिउ बिराश्राई ।। ३ ।। कलरि खेती बीजीऐ किउ लाहा मनमुखु सचि न भीजई कूड़ कूड़ि गडावै । ४ ॥ लालचु छोडहु अंधिहो हउमै वसै लालचि दुखु भारी ॥ साचौ साहिचु मनि विख मारी भाई ॥ श्रहिनिसि ॥ ५ ॥ दुविधा कुत्राटड़ी मूसहुगे छोडि नाम् सरगाई।। ६ ।। मनमुख पथरु सेंजु सलाहीए सतिगुर धुगु फीका ।। जल महि केता राखीएे अभ अंतरि सका ॥ ७ ॥ हरि नामु निधानु है पूरे गुरि दीत्रा ।। नानक नामु न वीसरे मथि अंमृत पीत्रा ।। 🗷 ।। १४ ।। त्रासा महला १ ।। चले चलगहार वाट वटाइत्रा ।। भाइत्रा ॥ १ ॥ कित्रा संसारु सचु न् भवीऐ किआ मोहु विसरजिञ्रा दृढीऐ सबदि दिखाङ्त्रा ॥ ममता मिलै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचि सचित्रारु घरि अहिएे ॥ २ चितु लाइ बहुड़ि सचे सिउ न रोवहु रोवह रोइ न जागाह - 11 सचु सलाहि हुकमी लिखाइ वजहु आइआ ३ पछागाह 11 11 जागाीऐ II सिञागीऐ पाइ लाहा हुक्सु 11 811

हुरुमी पैघा जाइ दरगह माखीए ॥ हुकमे ही सिरि रवाणीए ॥ ५॥ लाहा सचु नित्राउ मनि वसाईए लिखिश्रा पत्नै 11 पाइ गरव वजाईसे ॥ ६ ॥ मनमखीत्रा मिरि मार वादि खपाईऐ ठिंग मठी कहित्रार बंन्डि चलाईए ॥ ७ ॥ साहिय गनहां बखसणहारु मगद कमाग्रही मंगे सच गरमखि घालीए มหื तक विन श्चार निहालीए ॥ ६॥ १६ ॥ श्रासा मदला 9 **क्रिश्रा** जाइ में घरि बनु हरीत्रापला ॥ सचि टिकें घरि ब्राइ सपदि उत्तीपला ॥१॥ जह देखा तह सोड अवरु न जाणीए ॥ गर की कार कमाड महल प्रजासीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापि मिलानै सब ता मनि भानई ॥ चलै सदा रजाइ श्रंकि समार्ग्ह ॥२॥ सचा साहिय विसया मिन सोई ॥ त्रापे दे विडिआई त्रा दे तोटि न होई ॥ ३। थाने तने की चाकरी किउ दरगह पार्ने ॥ पथर की बेही जे चहैं भर दीजै नाले ॥ नालि युडार्ने ॥ ४ ॥ श्रापनहा मन वेचीए सिरु वसत पढाणीरे अपना घरु माले ॥ ५ ॥ जंमण मरणा थास्त्रीएं तिनि करतें कीत्रा ॥ त्रापु गुगडग्रा मुरि रहे फिरि मरणु न थीत्रा ॥ ६॥ साई कार कमानगी धर की फ़रमाई ॥ जे मनु सविगुर दे मिलें किनि कीमति पाई ॥ ७ ॥ रतना पारम्य सो घणी विनि कीमित पार्ड ॥ नानरु माहित मनि वसै सची चडिग्राई ॥ = ॥ १७ ॥ त्र्यामा महला १ ॥ जिनी नाम्र निमारित्रा दज्ञै भरमि भ्रुलाई ॥ मृद्ध छोडि डाली लगे किया पानिह छाई ॥ १ ॥ नित नार्वे किउ छटीए जे जार्स कोई ॥ गुरमुखि होइ त छुटीएँ मनमुखि पति खोई ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनो एको सेनिया पूरी मित भाई निरंजना जन हरि सरणाई ॥ २ ॥ साहित्र मेरा है अप्रक नही पाइग्रा साचे परधाई ॥ ३ ॥ गर विज्ञ कहे आपि दिखारें पाइयो कहाए n मनमुख ने 11 ĸ 11 हरिनाम्र निन भरमाईऐ हरि नाम मरै जनमि 11 पत्र नित्त ग्रह की सेने 11

表表法法法法法法法表表表 表表表表表表述 कराईऐ करणी भी साई ॥ आपि करे किसु आखीऐ वेखेँ विज्ञाई ॥ ७ ॥ गुर की सेवा सो करे जिसु श्रापि कराए ॥ नानक सिरु दे छुटीऐ दरगह पति पाए।। ८ ।। १८ ।। श्रासा महला १ ।। रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरवाणी।। वडें भागि सतिगुरु मिलें पाईऐ पदु निरवांगी ॥ १ ॥ मै त्रोल्हगीत्रा त्रोल्हगी हम छोरू थारे ॥ जिउ तिउ रहा मुखि नामु हमारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दरसन की पित्रासा घणी भाणों मिन भाईए ।। मेरे ठाकुर हाथि वडिश्राईश्रा भागौ पति पाईऐ ॥ २ ॥ साचउ द्रि न जागीऐ अंतरि है सोई ॥ जह तह रिव रहे किनि कीमित होई ॥ ३ ॥ आपि करे आपे हरे वेखें विडियाई ।। गुरमुखि होइ निहालीए इउ कीमति पाई ।। ४ ।। लाहा मिलें गुर कार कमावे ॥ पूरवि होवै लिखिआ सतिगुरु तो ।। मनग्रुख तोटा नित है भरमहि भरमाए ।। मनग्रुख् श्रंध न चेतई किउ दरसनु पाए ॥ ६ ॥ ता जिंग अइस्रा जाशीए साचै लिव लाए ॥ गुर भेटे पारसु भए जोती जोति मिलाए ॥ ७॥ श्रहिनिसि रहै निरालमो कार धर की करणी ॥ नानक नामि संतोखीश्रा राते हरि चरणी ॥ = ॥ १६ ॥ त्रासा महला १ ॥ केता त्राखणु त्राखीएे ता के अंत न जाणा।। मैं निधरिआ धर एक तूं मैं ताख सताणा।। १।। त्ररदासि है सच नामि सहेला भा श्राप गइत्रा पई गुर सबदी मेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउम गवाईऐ पाईऐ गरबु वीचारु ।। साहिव सिउ मनु मानिया दे साचु अधारु ।। २ ।। अहिनिसि नामि संतोखीत्रा सेवा सचु साई ॥ ता कउ विषमु न लागई चालै हुकिम रजाई ॥ ३ ॥ हुकिम रजाई जो चलै सो पर्ने खजाने ॥ खोटे ठवर न पाइनी रले जठानै ॥ ४॥ नित नित खरा समालीऐ सचु पाईऐ खोटे नद्रि न आवनी ले अगनि सउदा 11 जलाईए सोई जिनी त्रातमु चीनिश्रा परमात्रम - 11 एको H **अंमृत्** होई **अंमृ**त है 11 विरखु Ę श्रंमृत फलु TI सचि रहे अधाई चाखिश्रा फलु जिनी 11 तिंना भरमु रसाई भेद हरि रसन 11 न 9 11 हुकमि रजाई 11 अउगिग्रारे संजोगी सदा श्राइश्रा चलु कउ नानकै सचु मिलै वडाई ॥ वा । वा ।। आसा गुगु. महला 8 3次水水水水水水水水水水水水水水水水水水

॥ मनु रातउ इरि नाइ सचु बलाणित्रा ॥ लोका दा किश्रा जाइ जा तुधु भाखिआ 11 - ₹ ।। जड लग् जीउ सच घित्राईऐ ॥ लाहा हरि गुण गाइ मिलै सुख पाईऐ 11 2 11 रहाउ।। सची तेरी कार देहि दश्त्राल त ॥ इउ जीना त्रधु में टेक अधारु तु॥ २॥ दरि सेनक दरवानु जागही ॥ दरद भगति तेरी हैरानु दरद गवावही ॥ ३ ॥ दरगह नामु इंदरि जाएसी ॥ वेला सच्च पखाछा सनद पछाएसी ॥ ४ ॥ सतु संतोख़ भाउ तोसा हरि नामु सेह ॥ मनहु छोडि निकार सचा सचु देइ ॥ ४ ॥ सचे सचा नेहु सचै लाइब्रा ॥ आपे करे नियाउ जो तिसु भाइत्रा ॥ ६॥ सचे सची दाति देहि दहत्रालु है ॥ तिसु सेवी दिल राति नाम्र अमोल है ॥ ७ ॥ त उतम्र इउ नीच काढीत्रा ॥ नानक नदिर करेह मिले सञ्च बांढीत्रा ॥ = II आसा महला १ ॥ आवरण जाणा किउ रई किउ मेला होई ॥ जनम मरण का दुखु घणो नित सहसा दोई ॥ १ ॥ वित र्जानना फिंहु धृगु चतुराई ॥ सविगुर साधु न सेनित्रा हरि भगवि न भाई।। १ ।। रहाउ ।। श्राप्तणु जावणु तउ रई पाईए गुरु राम नामु धनु रासि देइ निनसे अबु कूरा ॥ २ ॥ सत जना कउ घनु जसु गाए ॥ त्रादि पुरस्तु श्रपरंपरा गुरम्रुखि हरि पाए ॥ नट्टूऐ सांगु वसाहत्रा वाजी संसारा ॥ विस्तु पत्तु वाजी ॥ ४ ॥ इउमै चउपिह खेलगा देखीएे उभरत नहीं भरा श्रहंकारा ॥ सभु इगुहारें सो जिर्णे गुर सबदु वीचारा ॥ ४ जिउ श्रंपुर्ले इथि टोइग्री इरिनामु इमारे ॥ राम नामु राखहि विउ है निसि दउत समारे ॥ ६ ॥ जिउ त् नाम श्रधारा ॥ यंति सलाई पाइत्रा जन मुकति दुत्रारा । ७॥ जनम मरख दुख मेटिया जपि नामु मुरारे ॥ नानक नामु न वीसर्र प्रा गुरु तारे । ⊏ ॥ २२ ॥ श्रासा महला ३ श्रसटपदीमा घरु २ ॥ सासतु चेदु सिमृति सरु तेरा सुरसरी १ व्यों सतगर प्रसादि ॥ चरण समायी ।। साखा चीनि मृतु मित रार्वे तू वां सरव विडायी॥ १ ॥ ता के चरण जर्म अनु नानह बोले अंमृत बाखी ॥ १ ॥ रहाउ

( 855 )

तुम्हारे रिधि सिधि ॥ तेतीस करोडी दास श्रधारी प्राण 11 ता लखरों किश्रा करि ऋाखि वीचारी ॥ तीनि जाही 11 2 चारे तेरीश्रा ही **ग्रं**तरि खाणी ॥ गणा जुग करम कथे अकथ कहागी पाईऐ H 3 11 तं कीआ करता पराणी को करे नदरि तेरा ॥ जा कउ करहि अपगी लेतु समागी तेरा कोई ॥ ४॥ नाम जेती सभ्र भावे ग्रमुखि चु भें मनमुखि त्रध तो होर 11 जा नहमे चारे वेद दीए पडि पहि द्रश्राणी 11 कउ Н ¥ वुभी वपुड़ा नरिक सरगि हुक्मु न का के राजे कीए गावहि करि अवतारी ॥ तिन ॥ ६ ॥ जगह जगह किश्रा करि ऋाखि वीचारी का न पाइआ 11 0 11 ता देहि वखाणी ॥ जा कउ कीश्रा साचा ता साच्च सभ्र श्रापणा सहजे नामि समाणी 11 = 11 १॥२३ **चुभावहि** सतिग्रर हमरा भरमु हरि आसा ३ 11 गवाहऋा 11 चीनि निरंजन मंनि वसाइत्रा ॥ सबद् सदा सुखु पाइआ गित्रानु ॥ देवण सेरे स्रिश मन तत् वाला सभ पाईऐ निधानु गुरमुखि नाम्र 11 11 सतिगुर 8 रहाउ भेटे वडिग्राई जिनि ममता अगनि त्सना व्रभाई 11 गाई विग्रा पूरे कोइ हरिग्रण 11 2 11 गुर दुजै गुरमुखि लोभागी ॥ मिलै मोहि नाम्र हरि बागी ।) माइश्रा 政策政策 तपां सिरि तप्र सारु ॥ हरि जीउ सेवा ॥ ३ ॥ ग्रर साचै दीसै ॥ दरि सचित्रारु ॥ ४ ॥ विसारगहारु गर होइ पछािए पावै सोभी ऋषु हरि सेवा ते त्रिभवण 11 सेवा ते सव महल् परापति होइ 11 ų ॥ ग्रर क़ल उधारे ।। निरमल नाम्र रखै उरिधारे ।। साची सोभा साचि दुत्रारे ॥ वडभागी जि गुरि सेवा लाए।। अनदिनु भगति सचु नामु दढ़ाए।। नामे उधरे कुल सवाए ।। ७ ।। नानकु साचु कहै वीचारु।। हरि का नामु रखहु उरधारि ।। हरि भगति राते मोख दुत्रारु ।।=।।२।।२४।। असा महला ३ ।। त्रासा त्रास करे सभ कोई ॥ हुकमै वृर्भे निरासा होई ॥ त्रासा विचि सुते कई लोई ॥ सो जागै जागावै सोई।। १।। सतिगुरि नोम्र बुभाइत्रा विष्य नावे भ्रख न जाई।।

त्रगनि वुर्फ नाम्रु मिल विमें रजाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किल कीरवि मतदु पछानु ॥ एहा भगति चूर्क अभिमानु ॥ सतिग्रह सेनिए होते परनातु ॥ जिनि श्रासा कीती तिस नो जानु ॥२ ॥ तिसु किश्रा दीजें जि सत्रदू सुणाए ॥ वरि किरपा नाम्नु मनि तसाए ॥ इह सिरु दीनें ब्राप्ट गराए । हुकमै वृक्ते सदा मुखु पाए ।। ३ ।। आपि वरे ते आपि रगए ॥ आपे गुरकृषि नामु वसाए ॥ आपि भुलार्ने आपि मारिंग पाए ।। मचै सनदि सचि समाए ।। ४ ॥ सचा सनद सची है नाणी ॥ गुरप्रस्ति जुगि जुगि श्रास्ति बखाणी ॥ मनप्रसि मोहि भरिम मोलाणी ॥ नितु नानै सम फिरैं बउराणी ॥ ५ ॥ तीनि भाग महि एरा माइग्रा ॥ मुरखि पढ़ि पढि दुना भाउ दहाइग्रा ॥ नहु करन रमानै दुस् सनाहत्रा ॥ सतिगुरु सेनि सदा सुधु पार्त्र्या ॥ ६ ॥ श्रमृतु मीठा सददु बीचारि ॥ श्रनदिनु भोगे हउमै मारि ॥ सहिज अनि किरपा धारि ॥ नामि रते सदा सचि पिआरि ॥ ७ ॥ इरि जपि पडीए गुर सबदु बीचारि ॥ इरि जपि पडीए हउमें मारि ॥ हरि जपीएं मद सचि पित्रारि ॥ नानक नाम्र गुरमति उर घारि ॥ = ॥ ३ ॥ २५ ॥ १ त्रों मतिगुर प्रसादि । रागु श्रासा महला ३ श्रसटपदीश्रा घरु = क्षाफी ।। गुर ते साति ऊपजै जिनि हसना श्रमनि १ ॥ एको बुमाई । गुर ते नामु पाईऐ वडी वडिग्राई ॥ नामु चैति मेरे भाई ॥ जगतु जलदा देखि के भजि पए सरणाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरते गित्रानु ऊपने महा ततु बीचारा ॥ गुर ते घरु दरु पाइट्या भगती भरे भंडारा ॥ २ ॥ गुरप्रुखि नामु धिक्राईऐ वृर्फे वीचारा ॥ गुरमुखि भगति सलाह है अतरि सबदु अपारा ॥ ३ ॥ गुरमुखि ब्रखु उपने दुखु कदे न होई ॥ गुरमुखि इउमें मारीए मतु निरमलु हाई ॥ ४ ॥ सतिगुरि मिलिया आपु गडवा निमनण सोमी पाई ॥ निरमल जोति पसरि रही जोती जोति मिलाई ॥ ४ ॥ पूरै गुरि समभ्याद्या मित उत्तम होई ॥ ऋतरु सीतलु साति होइ नामे सुखु होई ॥ ६ ॥ प्रा सतिगुरु ता मिलै जा नदिर कोई ॥ किलिपिस पाप सभ कटीब्रहि फिरि दुसु निघनु न होई ॥ ७

( ४२५ )

SALKARAKAKAKAKA त्रापर्णे हथि विडित्राईत्रा दे नामे लाए ॥ नानक नामु निधानु मनि विडिम्राई पाए ॥ = ॥ ४ ॥ २६ वसित्रा 11 श्रासा महला मंनि वसाइ तृं श्रापे श्राइ मिलै मेरे भाई ३ ॥ स्रिशः मन अनिदनु सची भगति करि सचै चितु लाई ॥ १ एको - 11 धित्राइ तूं सुखु पावहि मेरे भाई ।। हउमै दूजा दूरि करि वडी चिड्याई ।। १ ।। रहाउ ।। इसु भगती नो स्ररिनर म्रनिजन लोचदे विग्रु सतिगुर पाई न जाइ ।। पंडित पड्दे जोतिकी तिन त्रापे ये समु रिवज्ञोनु ॥२॥ किञ्ज ३भ न पाइ जाई ॥ त्रापे देइ सु पाईएे गुरि चूम चुमाई ॥ ३ ॥ जीत्र जंत सभि तिस दे सभना का सोई।। मंदा किसनो आखीए जे द्जा होई।। ४।। इको हुक्सु वरतदा एका सिरिकारा ॥ अगि भवाली दितीग्रन लोभु विकारा ॥ ५ ॥ इक त्रापे गुरमुखि कीतित्रज्ञ वीचारा ॥ भगति भी श्रोना नो वलसीश्रनु श्रंतरि भंडारा ॥ ६ ॥ गित्रानीत्रा नो सभु सच्च है सच्च सोभी होई ॥ त्रोह भुलाए दे न भुलन्ही सचु जाणिन सोई ॥ ७ ॥ घर महि पंच वरतदे वीचारी ॥ नानक विद्यु सतिगुर वसि न त्रावन्ही नामि हउमै मारी ॥ ⊏ ॥ ५ ॥ २७ ॥ त्रासा महला ३ ॥ घरें अंदरि सभु वशु है बाहरि किछु नाही ।। गुरपरसादी पाईऐ श्रंतरि कपट खुलाही ।। १ ।। सतिगुर ते हरि पाईऐ भाई ।। अंतरि नामु निधानु है पूरे सतिगुरि दीत्रा दिखाई ॥१॥ रहाउ ॥ हरि का गाहकु होवै सो लए पाए वीचारा ॥ श्रंदरु खोलै दिव दिसटि देखे ग्रुकति भंडारा ॥ २ ॥ महल अनेक हिं जीउ करें वसेरा ॥ मन चिंदिआ पाइसी फिरि होइ न फेरा ॥ ३ ॥ पारखीत्रा वध्र समालि गुर सोभी होई ॥ नाम्र पदारथ अमुल सा गुरमुखि पाव कोई ॥ ४ ॥ वाहरु भाले सु किया लहै वथु घरे अंदरि भाई ॥ भरमे भूला जगु फिरै मनमुखि पति गवाई ॥ ५ ॥ घर दरु छोडे त्रापसा घरि भूठा जोई।। चोरै वांगू पकड़ीऐ विनु नावे चोटा खाई।। ६।। जिन्ही घरु जाता त्रापणा से सुखीए भाई ॥ त्रंतरि ब्रह्म पद्याणित्रा विडिमाई ॥ ७॥ त्रापे दानु करे किसु मालिए आपे देह नुभाई ॥ नानक नामु धित्राइ तूं दिर सचै सोभा पाई ।। 🖛 ।। ६ ।। २ 🖛 ।। त्रासा महला ३ ॥

( ४२६ मीठा भाई ॥ इरि रसि चाखिए प्रकत आप पञ्जासिका साद भए जिन्हा साची भाई ॥ ॥ हरि जीउ निरमल 8 गुरमती सालाहीए н विखिया माहि उदासा वितु सबदै आपून जापई सभ श्रंधी ।। रहाउ ॥ नामे नामि नाम श्रंति सखाई गुरमती 11 2 11 श्रंतरि मुखि नाम नाम्र मंनीए नामे चडियाई॥ सर्गीएे नाम वीचारा ॥ ३ 11 नाम् नामु सलाहे सदा सदा नामे महलु पाई।। ४।। नामे ही घटि चानणा सरा उपजै नामे सरणाई॥ ४॥ सोभा पाई नामे ही पति गुवाई ।। जम प्ररि वाधे मंनीए मनग्रख नामै की सम सेवा जनम्र गवाई 11 \$ 11 बुकाई॥ नामह ही नाम मंनीए नामे वडियाई ॥ ७ ॥ नाम मिलै युभाई ॥ नानक सम किछ तिस गरमती नाम पूर मागिको पाई ॥=॥७॥ २६॥ आसा महला ३ ॥ दोहागणी महलु न पाइन्ही न जाणनि पिर इह मनुद्रा दजा माउ नियहि सञ्चाउ 11 \$ 11 ऋावै गुरपरसादी ठाकी ऐ गिश्रान मती घरि 11 सोहागर्गी श्रापि सवारीश्रोतु रहाउ 11 सतिगर कै भागी चलदीत्रा नामे सहजि सीगारु ॥२॥ पिर के प्रेमि मोहीत्रा सदा रावहि विरु आपणा सची सेज सुभाइ ॥ मिलि प्रीतम सुख पाइ ॥ ३ ॥ गिश्रान श्रपारु सीगारु है सोभावंती नारि।। सा समराई सुदरी पिर के हेति पित्रारि ॥ ४ सोहागगी विचि रंगु रखियोनु सचै अलखि यपारि ॥ सतिगुरु सेवनि सीगारु वयाइत्रा गुण का ।। सोहागर्गी सर्चे भाइ पित्रारि पिरमूल तनि लानगा श्रंतरि स्तुन वीचारु ॥६॥ पति सबदे होइ ॥ वितु नावे सभ नीच **ऊतमा** ञति हउ हउ करदी 11 9 11 होड जाइ ॥ नानक नामि रते तिन इउमै गई सचै सचे श्रासा महला 3 30 11 11 IÌ ऐथे सोइ 11 घरि सची सदा

जापदे त्रागे जुगि जुगि परगटु होइ ॥ १ ॥ ए मन रंगुले सचा रंगु चड़ाइ।। रुड़ी वाणी जे रपै ना इहु रंगु लहै न जाइ।। १।। रहाउ ॥ हम नीच मैले अति अभिमानी द्जे भाइ विकारं पारिस मिलिए कंचतु होए निरमल जोति त्रपार ॥ २ रंगीए गुरि मिलिए न् रंगु चड़ाउ II गुर रते सिफती सचि समाउ ॥ ३॥ मै बिन्न लागि लगई ना मनु निरमलु होइ ।। बिनु भें करम कमावणे भूठे कोइ ॥ ४ ॥ जिसनो त्रापे रंगे सु रपसी सत संगति मिलाइ ॥ ग़र ते सत संगति ऊपजै सहजे सचि सुभाइ ॥ ५ बिनु संगती 11 जैसे पसु ढोर ॥ जिन्हि कीते तिर्से न जाण्नही रहिं विनु नावै सभि चोर ॥६ ॥ इकि गुण विहासहि अउगण सेवा ते नाउ पाइत्रा गुर के सहजि सुभाइ ॥ गुर वुठा **अंदरि** है सिरि दाता एकु का 11 9 11 सभना नानक नामे लाइ सवारित्रजु सबदे लए मिलाइ ॥  $\overline{\phantom{a}}$ 11 सभ नावै नो लोचदी जिसु कृपा ३१॥ त्रासा महला ३ ॥ सो पाए ॥ विद्यु नावें सभ्र दुखु है सुखु तिसु जिसु मंनि तूं वेत्रांत दहत्रालु है तेरी सरणाई ॥ गुर पूरे ते विष्टित्राई॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि वाहरि एक है बहुविधि सुसिट उपाई ॥ हुकमे कार कराइदा दूजा किसु कहीए भाई॥ २ ॥ बुभाणा मेलि लैहि इकि इह तेरी सिरिकार ।। इकना बसिहि दरगह मारि कढे कूड़ित्रार ॥ ३ ॥ इकि धुरि पवित पावन हाई तुधु नामे लाए ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपजे सचै सवदि बुक्ताए ॥ ४ ॥ इकि विखलीपते नावह आपि कचील खुआए कचल H न बुधि है न संजमी फिरहि उतवताए ॥ ५ ॥ ञ्चोन सिधि नदिर करे जिसु त्रापणी तिस नो भावनी लाए ॥ सतु संतोसु संजमी मन निरमल सबद सुणाए ॥ ६ ॥ लेखा पहि कथि कहर्णे अंतु न पाइ ॥ गुर ते कीमति पाईऐ सचि सविद सोभी मनु देही सोधि तूं गुर सवदि वीचारि॥ इस देही विचि नाम्र निधानु है पाईए गुर के हेति अपारि १० ॥ ३२ ॥ त्रासा महला ३ ॥ सचि रतीत्रा सोहागणी

सबदि सीगारि ॥ घर ही सो पिरु पाइआ सचै सबदि वीचारि ।। १ ।। अनगण गुणी चलसाइआ हरि सिउ लिन लाई ।। हरि वरु पाइश्रा कामणी गरि मेलि मिलाई ॥ १॥ रहाउ॥ इकि पिरु हदरि न जाणन्ही दुजै भरमि भ्रुलाइ ।। किउ पाइन्हि डोहागगी दुखी रैंगि बिहाइ ॥ २ ॥ जिन के मिन सच वसिया सची कार ग्रनदिन सेपहि सहज सिउ सचे माहि समाइ । दोहागशी n 3 भरिम भ्रलाईया कड़ बोलि बिख खाहि ॥ पिरु न जागनि श्रापणा दुखु पाहि ॥ ४॥ सचा साहिषु एक है मत मन अलाहि ॥ गर पछि सेवा करिह सच्च निरमूल मंनि वसाहि ॥ ५ ॥ सोहागर्खी सदा पिरु पाइत्रा हउमै आपु शवाड सेती श्चनदितु गहि रही सची सेज सुद्ध पाइ ॥ ६॥ मेरी मेरी करि गए पलै किछ न पाइ ।। महल नाही डोहागणी श्रंति गई पछताइ ॥ ७॥ सो पिरु मेरा एक है एकस सिउ लिवलाइ ॥ नानक जे सख लोड़िह कामग्री हरि का नामुमंनि यसाइ ॥ = ॥ ११ ॥ ३३ ॥ श्रासा महला ३ ॥ श्रंमृतु जिन्हा चलाइश्रोनु रसु श्राइश्रा सहजि सुभाइ ॥ सचा वेपरवाह है तिसनो तिल्लु न तमाइ tr ? ।। श्रमत गुरमुखा मुखि पाइ ॥ मनु सदा हरीब्रावला सहजे हरि गुण गाइ ॥ १।। रहाउ ।। मनम्रवि सदा दोहागणी दरि खडीत्रा विललाहि ।। जिन्हा पिर का सुद्राद न ब्राइक्रों जो धूरि लिखिया सो कमाहि ॥ इत् लाहै २ ॥ गुरकुलि बीजे सच जमै सच नाम वापारु ॥ जो गुरम्रुखि सदा सोहागणी भै लाइयन भगती देह भंडार ॥ ३ ॥ भगति सीगारि ॥ श्रनदित्र रावहि पिरु श्रापणा सच रखिं उरधारि ॥ ४ ॥ जिन्हा पिरु रावित्रा श्रापणा तिन्हा विटह्न बलि जाउ ॥ सदा पिर के संगि रहिंदि विचह आप गवाइ ॥ ४ ॥ तनु मनु सीतलु मुख उजले पिर कै भाइ पिद्यारि ।। सेज सुखाली पिरु खें हउमें तसना मारि ॥ ६ ॥ करि किरपा धरि ब्याइब्रा ग्रुर के हेति श्रपारि ॥ वरु पाडब्रा समे म्रसारि ॥ ७ Ħ केत्रल एक मेलणहारि नानक लइश्रोत H िष्यारु ॥ ⊏ ॥ १२ ॥ ३४ ॥ आसो महला ३ ॥ ऊपजै मेले सोइ सहजे नाम्र सिवगर वे गया वा प्रभु

केक किका किका

的存在存在存在存在存在存在存在存在存在 परगडु होइ ॥ १ ॥ गित्रानु जागहि ıί मन मन हरि दृरि है सदा बेखु हद्रि सबदि ।। सद् सुगुद्रा सद् वेखद्रा पञ्जािख्या तिन्ही रहित्रा भरपरि ॥ १ रहाउ ॥ गरभुवि श्राप इक मनि धित्राइत्रा ॥ सदा रविह पिरु त्रापणा सचै नामि सुख पाइश्रा ॥ २ ॥ ए मन तेरा को नही करि वेखु सबदि बीचारु ॥ हरि भजि पउ पाइहि मोख दुश्रारु ॥ ३ ॥ सबदि सुर्गाए सबदि हउमें सचें महलि सचि रहे लिय लाइ ॥ सबदे मारीए सुखु पाइ ॥ ४ ॥ इसु जुग महि सोभा नाम की विनु नावै सोभ न होइ।। इह माइत्रा की सोभा चारि दिहाई जादी विलम्रु न हाइ।। ५।। से विसारित्रा मुए मरि जोहि ॥ हरिरस त्र्याङ्त्र्यो विसटा माहि समाहि ॥ ६ ॥ इकि त्र्यापे वखिस मिलाइअनु श्रनित्तु नामे लाइ ॥ सचु कपाविह सचि रहिह सचे सचि समाहि ॥ ७॥ वित्र सबदै सुर्गाएं न देखीएं जगु बोला श्रंनो भरमाइ 11 विनु नार्वे दुखु पाइसी नामु मिलै तिसै रजाइ ॥ = ॥ जिन वाणी सिउ चित् लाइत्रा से जन निरमल परवाणु ॥ नानक नामु तिन्हा कदे न वीसरें से दिर सचे जागु ॥ ६ ॥ १३ ॥ ३४ ॥ आसा महला ३ ॥ सबदौ ही भगत जापदे जिन्ह की बाखी सची होड सचि मिलावा मंनिया होइ ॥ श्रापु गहश्रा नाउ हरि १ नामु जन की पति होइ॥ सफजु तिन्हा का जनमु है तिन्ह माने सभ क्रोधु कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै मेरा जाति है **ग्र**ति अभिमान् ॥ सवदि मरें ता जाति जाइ जोती जोति मिलै भगवानु ॥ २ ॥ पूरा सतिगुरु भेटिया सफल जनम हमग्रा नवे निधि 11 नामु पाइञ्रा भरे त्राख़ट भंडारा॥ ३ ॥ त्राविह इसु रासी के वापारीए नामुं पित्रारा ॥ गुरमुखि हावे सा धनु पाए तिन्हा श्रंतरि सवदु जाग्यन्ही मनमुख ॥ भगती सार न 11 8 अहंकारी ॥ खुआइअनु ज्एं वाजी हारी ॥ ५ ॥ विनु पिश्रारे भगति न होवई ना सुखु होइ सरीरि ॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुर भगती मन ॥ ६॥ जिस नो भगति कराए सो करे गुर सबद बीचारि॥ हिरदे ऐको नाम्र वसे हउमे दुविधा मारि ॥ ७ ॥ भगता की जित पति एक्को नाम्र है आपे लए सवारि ॥ सदा सरगाई तिस की जिउ

**表表表表中的中心中心中心中心中心中心** भावें तिउ कारज सारि ॥ = ॥ भगति निराली अलाह दी जाँपै गुर वीचारि ॥ नानक नाम्र हिरदै वसै भै भगती नामि सवारि ॥ ६॥ १४ ॥ ३६ ॥ त्रासा महला ३ ॥ त्रनरस महि मोलाइत्रा बिनु नामें दुख पाइ ॥ सतिगुरु पुरखु न भेटित्रो जि सची वृभः ॥ १॥ ए मन मेरे बाउले हरिस्सु चिल सादु पाइ लागा तूं फिरहि विरथा जनमु गनाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि गुरमुख निरमले सचि नामि रहहि लिपलाइ ॥ विशु करमा किछ पाई ऐ नहीं कि आ करि कहिआ जाड़ ॥ २ ॥ आप पछा सहि समिद मरहि मनहु तजि निकार ॥ गुर सरगाई भजि पए बखसे बखसग हार ॥ ३ ॥ बिनु नार्ने सुखु न पाईऐ ना दुखु निचहु जाइ ॥ इहु जगु माइत्रा मोहि वित्रापित्रा दुजै भरि अलाइ ॥ ४॥ दोहागर्णी पिर की सार न जागाही कित्रा किर करिह सीगारु । अनदिनु सदा जलदीया फिरहि सेने स्वै न भतारु ॥ ४॥ सोहागणी महलु पाइया विचहु आपु गत्रोइ ॥ गुर सबदी सीगारीआ श्रपणे सहि लईग्रा मिलाइ ॥ ६ ॥ मरखा मनहु निसारित्रा माइत्रा मोहु मनमुख मारे मारे जंगहि भी मरहि जमदिर होहि खुआरु ॥ ७ ॥ त्रापि मिलाइश्रनु से मिले गुर सबदि वीचारि ॥ नानक नामि समार्थे म्रल उजले वित सचै दरबारि॥ = ॥ २२ ॥ १४ ॥ ३७ ॥ आसा महला ५ असटपदी आ घरु २ १ श्रों सविग्रर प्रमादि ॥ एंच मनाए एंच रुसाए ॥ एंच वसाए पंच गवाए ॥ १ ॥ इन्ह निधि नगरु बुठा मेरे माई ॥ दुरतु गहत्रा गुरि गित्रानु दर्हार्र ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साच घरम की करि दीनी वारि ॥ फरहे मुहकम गुर गिश्रानु बीचारि ॥ २ ॥ नामु खेती बीजहु माई मीत ॥ सउदा करहु गुरु सेनहु नीत ॥ ३ ॥ सांति सहज मुख के सभि हाट । साह वापारी एके थाट ॥ ४ ॥ जेजीआ जगाति॥ सतिगुरि करि दीनी धुर की छाप ॥ ४ ॥ वखरु नाम्र लदि खेप चलारहु ॥ लै लाहा गुरमुखि घरि त्रानहु ॥ ६ ॥ सविगरु साहु मिख वणजारे ॥ पूजी नामु लेखा साचु सम्हारे ॥ ७ ॥ सो वसै इतु घरि जिसु गुरु पूरा सेर ॥ श्रविचल नगरी नानक देव ॥ = ॥ १ ॥

游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游

श्रासावरी महला ५ घरु ३ ? श्रों सतिगर मेरे हरि सिउ लागी प्रसादि ॥ मन संगि हरि हरि जपत निरमल साची रीति ॥ प्रीति ॥ साध की पित्रास घर्णी चितवत **ऋ**निक प्रकार ॥ करह परदेसी किरपा धारि म्ररारि ॥ १ **अनुग्रहु** हरि मनु पारब्रहम 11 कें संगि ॥ जिसु श्राइश्रा मिलिश्रो कउ चाहता सो साध वखर पाइत्रो नामहि रंगि ॥ २ ॥ जेते माइत्रा रंग रस विनसि जाहि खिन तेरे माहि ॥ भगत रते नाम सिउ सुखु भुंचिह सभ ठाइ ॥ चलतं पेखीएे निहचल हरि को नाउ ॥ करि जग साध सिंड निहचल पावहि ठाउ ।। ४ ।। मीत साजन स्रुत वंधपा एकु निवाह राम नाम दीना का प्रभु नाथ 11 न साथ भए लगि सागरु तरिय्रो तेह वोहिथ ॥ ५ ॥ चरन कमल प्रभ सिंउ नेह ॥ ६ ॥ साध तेरे की जाचना साचा भावे सो भला तेरे विसरु न सासि गिरासि ॥ जो भागी कारज त्रध रासि ॥ ७ ॥ सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा अनंद ॥ कहु नानक सभ दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद ॥ 🖛 ॥ १॥२॥ त्रासा महला ५ विरहदे घरु ४ छंता की जित १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ पारब्रह्म सिमरीऐ प्रभु पिश्रारे दरसन कउ विल जाउ ॥ १॥ जिसु सिमरत दुख बीसरहि सो किउ तज्ञणा जाइ।।२।। इहु तनु वेची संत पहि पित्रारे प्रीतम् देइ मिलाइ ॥ ३ ॥ सुख सीगार विखित्रा के फीके छोडे मेरी माइ त्रजि क्रोध लोग तजि गए पित्रारे सतिगुर चरनी पाइ जो जन राते राम सिंड पिश्रारे श्रनत न काह जाइ 11 & 11 चाखिआ पिआरे तृपति रहे आधाइ ॥ ७ ॥ अंचलु गहिआ साध का नानक भै पारि पराइ सागरु 11 = 11 9 11 3 - 11 कटीऐ पिश्रारे भेटे हरिराइ जब Ш 8 11 सुंद्रु सुघरु मेरा जीवनु दिखाइ सुजाणु प्रभ दरस 11 जो २ 11 जीग्र पिश्रारे जनिम विख् वीछ्ररे मरहि तुभ खाइ 11 3 11 जिसु तुं मेलिह सो मिलै पित्रारे तिस के लागउ पाइ ॥ ४ जो 1) पेखते पित्रारे मुखं ते सुख् कहणु दरसन् न जाइ  ॥ ५ ॥ साची प्रीति न तुर्ट्ड पित्रारे जुगु जुगु रही समाइ ॥ ६ ॥ जो तुषु भावे सो भला पित्रारे तेरी अमरु रजाइ ॥७॥ नानक रंगि रते माते सहजि सुभाइ ॥ = ॥ २ पित्रारे सभ विधि п जानते पित्रारे किसु पहि कहउ सुनाइ समना का तेरा दिता पहिरहि खाइ ॥ २ ॥ सख दख श्रागिश्रा पिश्रारे दजी नाही जाइ ॥ ३ जोतं करावहि सो करी п पित्रारे अपर किल्ल करण न जाड़ ॥ दित रेशि सम सहावरो 8 11 पिश्चारे जित जपीएे साई कार कमात्रकी पिआरे हरि नाउ ॥ ¥ 11 धुरि भसतकि लेख लिखाइ ॥ ६ ॥ एको आपि वस्तदा पिआरे घटि घटि रहिन्ना समाइ ॥ ७॥ संसार ऋप ते उधरि लै पित्रार नानक हरि सरखाइ।। = १। ३ ।। १ ।। ३ ।। सतिगुर प्रसादि ॥ रागु आसा सोइ पटी लिखी ॥ ससै ससटि साजी महला सभना सहित्र एक भइत्रा ॥ से त रहे चित जिन का लागा याङ्या का सफल भइत्रा ॥ १ ॥ मन काहे भूले मृड लेखा देवहि बीरा तउ पडिश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईवडी श्रावे सचा सोई ॥ एना अवरा महि जो गुरमुखि युर्भे होई ॥ २ ॥ ऊड़ै उपमा ता की कीजै जा का विस सिरि लेख न श्रंत न पाइत्रा ।। सेना करहि सेई फल पावहि जिन्ही सच कमाइत्रा डियान यभी जे कोई॥ पड़िद्या पंडितु सोई ॥ सरव जीव्या महि एको जाएँ ता हउमै कहैं न कोई ॥ ४ उजलिया ॥ जम राजे विद्य सावर्षे माइया के संगत्ति वंधि लड्ड्या ॥ ॥ ।। खर्से खदशक खरच दीया ॥ वंधनि जा के सम्र जग वाधिया

श्चारी का नहीं हुकमु पहुंचा ॥ ६॥ गर्म गोह गाइ जिनि छोडी गली मांडे त्रिनि घहि यारी सेक जे सपदि ग्रम् कै पपै घाल घाले लागि रहै।। पुरा मला जे सम करि जाएँ इन निधि साहिय रमत वेद चारि जिनि साजे चारे चारि जोगी खाणी मांगी जुग

CAAAAAAAAAAAAA श्रापि थीत्रा ॥ ६॥ छुँ छाइत्रा वस्ती सम श्रंतरि तेरा कीत्रा होत्रा ॥ भरभ उपाइ भ्रलाईत्रम् त्रापे तेरा करम होत्रा तिन गुरु मिलित्रा ॥ १० ॥ जर्जे जानु मंगत जनु जाने लख चउरासीह भीख भिवत्रा ।। एको लेवें एको देवें अवरु न दुजा में स्रिणिया ॥ ११॥ भभै भूरि मरह किया प्राणी जो किछ देणा सु दे रहिया ॥ वेखे हुकम्र चलाए जिउ जीत्रा का रिजक्क पड़िया ॥ १२ ॥ वंजै नदरि करे जा देखा दजा कोई नाही ।। एको रवि रहित्रा सभ थाई एक विसत्रा मन माही ॥ १३ ॥ टटैं टंचु करहु कित्रा प्राणी घड़ी महित कि उठि चलिए। ।। जुऐ जनम न हारह श्रपणा भाजि पडह तुम हरि सरणा ॥ १४ ॥ ठउँ ठाडि वस्ती तिन श्रंतरि हरि चरणी जिन का चितु लागा ॥ चितु लागा सेई जन निसतरे सुख़ पाइत्रा ।। १४ ।। डडें डंफ़ करहु कित्रा प्राणी जो किछु होत्रा तिसे सरेवह ता सुखु पावह सरव निरंतरि स सम् चलणा ॥ रिहश्रा ।। १६ ।। ढढे ढाहि उसारे श्रापे जिउ तिसु भावे तिवे करे ।। करि करि वेखें हुकमु चलाए तिसु निसतारे जा कउ नदिर करे।। १७ ॥ गार्गी रवतु रहै घट अंतरि हरि गुगा गार्वे सोई ॥ आपे आपि मिलाए करता पुनरिप जनमु न होई।। १८ ।। तते तारू भवजलु होत्रा ता का ना तरना तुलहा हम यूडिस तारि लेहि तारण श्रंत न पाइश्रा 11 राइत्रा ।। १६ ।। थथै थानि थानंतरि सोई जा का कीत्रा ॥ कित्रा भरमु कित्रा माइत्रा कहीएे जो तिसु भावे सोई भला॥ २० ॥ ददै दोसु न देऊ किसै दोसु करंमा आपिएआ ॥ जो मै की आ सो दीजै धधै जना पाइत्रा दोस न **अवर** - 11 २१ - 11 जिनि रंग कीआ चीजी छोडी हरि तिस दा दीत्रा सभनी लीत्रा करमी करमी हुकग्र पइत्रा ॥ २२ ॥ नंने नाह भोगे ना डीठा ना संम्हलिश्रा H गली हउ सोहागिश कवहूं मैं मिलिया ॥ २३ ॥ पपे पातिसाह वेखण कउ परपंचु की आ ।। देखें वू भें सम किछु जाणें अंतरि बाहरि रहित्रा ॥ २४ ॥ फफै फाही सभु जगु फासा ॥ गुरपरसादी से नर उबरे जि हरि सरगागति वंधि पङ्त्रा ॥ २५ ॥ वर्षे वाजी खेलग लागा चउपड़ि कीते

जीव्य जंत सम सारी कीते पासा ढालिए त्यापि लगा॥ २६॥ भभै भालिह से फलु पात्रहि गुरपरसादी जिन कउ भउ पइत्रा ॥ मनमुख फिरहि न चेतिह मुड़े लख चउरासीह फेरु पइत्रा ॥ २७ ॥ मंमै मोहु मरणु मधुद्धदनु मरणु भइत्रा तन चेतनित्रा॥ काइत्रा भीतरि त्रवरो पडिया वीसरिया ।। २८ ।। ययै जनम्र न होवी कदही जे करि सञ्च पछार्णै ॥ गुरम्रुखि ब्राखे गुरम्रुखि यूभै गुरमुखि एको जाएँ ॥ २६ ॥ रारे रवि रहित्रा सभ अंतरि जेते कीए जंता ॥ जंत उपाइ धंधै सम लाए करम होत्रातिन नाम लङ्क्या ॥ ३०॥ ललै लाइ धंधै जिनि छोडी माइत्रा मोहुकीत्रा ॥ खाणापीचा सम करि सहणाभार्षैताकी हुकम् पइत्रा ॥ ३१ ॥ वर्षे वासुदेउ परमेसरु वेखण कीआ ।। वेखें चाखें सभ्र किछ जाएँ अंतरि वाहरि रवि रहिया।।३२ ।। ड्राड्रे राड्रि करहि किया शाणी तिसहि धित्रावह जि त्रमरु होत्रा ।। धित्रावह सचि समावह त्रोसु विटहु हरुवाणु कीत्रा ॥ ३३ ॥ हाहै होरु न कोई दाता जीत्र उपाइ जिनि रिजक नामु धित्रावहु हरि नामि समावहु अनदिनु लाहा हरिनाम् लीया ॥ ३४॥ ब्राइडे ब्रापि करे जिनि छोडी जो किछ करणा स करि रहिया॥ करे कराए सभ किछ जार्यी नानक साइर इव कहिन्ना॥ ३४ ॥ १ ॥ राग आसा महला ३ पटी १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ त्रयो ग्रंडै सभ जग व्याइत्रा कार्ले रीरी लली पाप कमाखे पडि वीसरित्रा ॥ १ ॥ मन ऐसा लेखा तु की पड़ित्रा ॥ लेखा देखा तेरें रहिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिधं डाइएं सिमरहि छळे र्छाजहि ऋहिनिसि किउ छटहि त्रध 11 चवै बुभहि जिम पाकडिश्रा ર नाही धराइश्रो भ्रले त्रग्रहोदा -तेग जनम गहस्रा 11 नाउ पाधा त्रध लइञ्चा H भारु जजै वेरी श्रंति जोति हिरि लई मुड़े गइस्रा चीनहि फिरि पञ्चतावहिगा सबदु नाही एक फिरि श्रावहिंगा ॥ ४ ॥ तुधु सिरि लिखिया qş

४३५ )

医表示表示,还是亦或表示,还还还还还还是表示。 श्रवरा नो न मिलालि विलिया।। पहिला पंडित फाहा पङ्या पाघे पिछो दे गति चाटड़िया ॥ ५ ॥ ससै संजम गइञ्रो मुङ़ एक दानु तुथु कुथाइ लइत्रा ॥ साई पुत्री जजमान की सा तेरी एतु धानि खाधै देरा जनमु गइत्रा ।। ६ ।। मंमै मित हिरि तेरी वडा रोगु पड्या ॥ यंतर त्रातमे ब्रह्म न माइत्रा का मुहताजु भइत्रा ॥ ७ ॥ कर्के कामि क्रोधि भरमिश्रोह ममता लागे तुधु हरि विसरिया ।। पड़हि गुणहि त् बहुतु पुकारिह विशा व्भे तूं इवि मुद्रा॥ 🗷 ॥ तते तामिस जलियोहु होत्रा ॥ वर्षे घरि घरि फिरहि तूं मुझे ददे थयै थान भरिसडु दानु न तुत्रु लङ्ग्रा ॥ ६ ॥ पपे पारि न पत्रही मुङ़े परपंचि पत्तचि रहित्रा ॥ सचै त्रापि खुत्राइत्रोहु मूड़े सिरि इह तेर भभे भवजलि **डु**बोहु मूडे माइत्रा तिचि गलतानु पइग्रा ॥ १०॥ भइ्या ॥ गुरपरसादी एको जार्णै एक घड़ी महि पारि पइत्रा ॥ ११ ॥ वर्वे वारी त्राईया मुड़े वासुदेउ तुधु वीसरित्रा ॥ एह वेला न लहसिंह मुड़े फिरि तूं जम के विस पइया ॥ १२ ॥ भभी कदे भूरहि मुड़े सतिगुर का उपदेसु सुणि तूं निखा ।। सतिगुर गुरु नहीं कोई निगुरे का है नाउ बुरा ॥ १३ ॥ धर्षे धावत वरिज रखु मूड़े अंतरि तेरै निधानु पाइत्रा ॥ गुरमुखि होवहि ता हरि रसु पीविं जुगा जुगंतरि खाहि पद्द्या ॥ १४ गगै गोबिंद 11 चिति करि मूड़े गली किनै न पाइत्रा ॥ गुर के चरन हिरदै वसाइ मूड़े गुनह सभ वलिस लइया ॥ १५ ॥ हाहै हिर कथा वृक्क पिछले सुखु होई ॥ मनमुखि पड़िह तेता दुखु लागै विश्र सतिगुर मुकति न हाई ॥ १६ ॥ रारे राम्र चिति करि मूड़े हिरदे के रिव रहित्रा ॥ गुर परसादी जिनी पछाता निर्गुश रामु राम्र तिनी चूिफ लहिया ॥ १७ ॥ तेरा यांतु न जाई लखित्रा श्रकथ न जाई हरि कथिश्रा ॥ नांनक जिन्ह कउ सर्तिगुरु मिलिश्रा तिन्ह का लेखा निवडित्रा ॥ १८॥ २ ॥ रागु आसा महला १ छंत घरु १ १ ओं सतिगुर जोबनि बालङ्गिए त्रसादि ॥ II मुध मेरा रलीत्र्याला पिर राम 11 धन नेह रसि घगा **杰杰杰杰杰本本本本本本本本本**  ४३६

प्रीति रःम धन पिरहि मेला होइ सञ्चामी श्रापि il प्रभु किरपा करे ।। सेजा सुहावी संगि पिर के सात सर श्रंमृत भरे ॥ दइश्राल साचे सबदि करि दइआ महस्रा मिलि गुण देखि विगसी मुंध मनि श्रोमाहश्रो ॥ मै हरि प्रेम बिनंती मनि तनि राम 11 भावे प्रभ संगमि राती राम प्रेमि राती हरि ॥ प्रभ हरि के श्रुवि वसे ॥ तउ गुरा पछाराहि ता जागहि त्रभु अवगण नसे।। तुथु बार्क्ड इक्न तिल्ल रहि न साका कहिए। धीजए।। नानका प्रिउ प्रिउ करि प्रकारे रसन रसि मन भीजए।। मेरा सहेलडीहो पिरु वराजारा राम श्रमोला सच घरि ढोलो रसि मोलि अपारा राम ॥ मोलि इकि संगि हरि के करहि n 11 करण कारण समस्थ सोहागिए सबदु सारए ॥ नानक नदरी श्रभ साधारए ॥ धन रावे रंगि साचा सोहिलडा प्रभ आइअडे मीता राम रातडित्रा मनु लीश्रड़ा दीता राम ॥ त्रापणा मनु दीआ इरि वर लीआ सभागै रावए ॥ तन्न मन पिर श्रामे सबदि फल्ल पावए ॥ बुधि पाठि न पाईऐ वह चतुराईऐ मनि भागो ॥ नानक ठाकुर भीत हमारे हम नाही लाकागो॥ ।। अनहदो अनहद् वाजै रुण ऋण \$ मन राता लाल पित्रारे राम ॥ अनदिन ॥ श्रादि पुरस्व श्रपरंपरु पाइश्रा आसिश वैसिश थिरु तित लखाइया ॥ नाराइण्र वीचारे नानक नामि रते वैरागी li 99999 तितु द्यगम प्ररेकह भण कारे ॥ तित्र व्यगम विधि संजमो सारि जाईऐ सञ्च गणा गुर घरि कमाईए निज जाईऐ । तित साखा मृल पत नही डाली सिरि समना परधाना ।। जप्र तप्र करि करि संजम थाकी हठि निग्रहि पाईऐ ॥ नही सहजि मिले जीयन सविग्रर यकाईए अग मुक्त

K

#### **设在被被存在成成的。由于成功的,由于** गुरु सागरो रतनागरु तितु रतन घर्णेरे राम । करि मजनो सपत सरे मन निरमल मेरे राम ॥ निरमल जिल नाए जा प्रभ भाए पंच मिले वीचारे ॥ काम्रु करोध्र कपटु विखित्रा तजि सच् हउमै लोभ लहरि लव थाके पाए दीन दइग्राला ॥ नानक गुर समानि तीरथु नहीं कोई साचे गुर गोपाला ॥ ३॥ हउ वत वनो देखि रही तृणु देखि सवाइत्रा राम ॥ त्रिभवणो तुभहि कीत्रा सम्रु जगतु सवाइत्रा राम ॥ तेरा सम्रु कीत्रा तूं थिरु थीत्रा तुषु समानि को नाही ॥ तूं दाता सभ जाचिक तेरे तुषु विनु श्ररामंगित्रा दानु दीजे दाते तेरी भगति भरे मुकति न होई नानक कहै वीचारा ॥ ४ ॥ २ ॥ श्रासा महला १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु राता राम पिश्रारे राम श्रादि पुरखु अपरंपरो धारे राम ॥ अगम साहियो अगोचरु पारब्रह्म परधानो ॥ त्रादि है जुगादी भी जार्गे सुरति मानो । करम धरम की अवरु भठा सभ सार न गुरम्रुखि पञ्जाग पाईऐ सवदि 11 नानक नाम धित्राईऐ ॥ १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु मानित्रा नाम्र सखाई संगि न जाई राम ।। माता पित भाई राम ॥ हउमै ममता माइत्रा संपै नारे ॥ साइर सुत चतुराई संगि न की प्रत्री परहरि तिआगी वीचारे ॥ श्रादि पुरखि इकु चलतु दिखाइत्रा जह देखा तह सोई ॥ नानक हिर की भगति न छोडउ सहजे होइ स होई ॥ २ ॥ मेरा मनो मेरा मनु निरमलु साचु समाले राम ॥ अवगरा मेटि चले गुण संगम नाले राम।। त्रवगण परहरि करणी सारी दरि सचै सचित्रारो।। त्रावणु जावणु ठाकि रहाए गुरमुखि तत् वीचारो साजनु मीतु सुजाणु सखा तूं सचि मिलै वडिग्राई नामु रतनु परगासित्रा ऐसी गुरमित पाई ॥ ३ ॥ सनु अंजनो अंजन राम ।। मनि तनि रवि रहिश्रा जग जीवनो सारि निरंजनि राता जीवन दाता हरि मनि राता दाता 11 जग सहजि मिलै की संता संगति सभा 11 साध हरि की भगति रते वैरागी चूके मोह पित्रासा ॥ पाइत्रा ॥ नानक इउमें मारि पतीयों विरले दास उदासा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ३ ॥

(835) राग त्र्यासा महला १ छंत घर २ १ त्रों सनिगर प्रसादि ॥ ॥ तु समनी थाई जिथे हउ साचा सिरजसहारु जीउ ॥ समना जाई दाता का विासरणहारु जीउ ॥ विसारसहारु सञ्चामी विधाता दख होते ॥ कीता कोटकोटंतर पापा केरे एक घडी खोबै ॥ इंस सि हंमा बग सि बगा घट घट करे बीचार जीउ थाई जिथे हउ जाई साचा समनी सिरजग्रहारु । १ ॥ जिन्ह इक मनि धिग्राइग्रा तिन्ह सख पाइग्रा जीर विरले संसारि जीउ । तिन जम नेडि न आवे गर सबद कमाबै कबह न आपहि हारि जीउ ॥ ते कबह न हारहि हरि हारे गुण सारहि तिन्ह जम्र नेडि न आर्ये ॥ जंमछ मरछ तिन्हा का चका जो हरि लागे पाने ॥ गरमति हरि रस हरि फल पाइया हरि हरि नाम उरधारि जीउ ॥ जिन्ह इक मनि धिश्राइत्रा तिन्ह सुख पाइग्रा ते विरले संसारि जी ।। २ ॥ जिनि जगत उपाइक्रा घंधे लाइया तिसै विटहु कुरवाण जीउ ॥ ता की सेर करीजे लाहा लीजे

नित हरि गुण त्रांखि बखायें ॥ श्रहिनिसि नामु तिमै का लीजै हरि ऊतमु पुरसु परघानु जीउ ॥ जिनि जगतु उपाइश्रा धंयें लाइश्रा हउ तिसे निरदू कुखानु जीउ ॥ ३ ॥ नामु लैनि सि सोहिह तिन मुख फल होनिह मानिह से निष्ण जाहि जीउ ॥ तिन फल तोटि न द्यार्थ जा तिसु मार्ने जे जुग केंद्रे जाहि जीउ ॥ जे जुग केंते जाहि मुद्यामी तिन फल तोटि न खार्ने ॥ तिन जरा न मरखा नरिक न परखा जो हरि नामु धियायें ॥ हरि हरि करिह सि युकहि नाही नानक पीट न खाडि जीउ । नामु लीन्दि नि सोहिह तिन्द मुख फल होनिह

मानहि से जिणि जाहि जीउ॥४॥१॥४॥

हरि दरगह पाईऐ माणु जीउ ॥ हरि दरगह मानु सोई जनु पार्वे जो नरु एकु पञ्चारौँ ॥ त्रोह नर निधि पार्वे गुरमति हरि धिव्यार्वे

१ जों सिनिगुर प्रमादि ॥ व्यासा महला १ इंत घरु ३ ॥ त् ग्रीण इम्णा पालिया की पाड़ीएँ राता राम ॥ दिग्रु फलु मीठा पारि दिन फिरि होर्ब ताता राम ॥ फिरि होइ ताता स्वरा माता नाम निलु परता पए ॥ त्रोह जेव साइर देइ लहरी विजुल जिवे चमकए ॥ हरि वाभु राखा कोइ नाही सोइ तुभहि विसारित्रा ॥ सचु कहै नानकु चेति रे मन मरिह हरणा कालिया ॥ १ ॥ भनरा फूलि भनंतिया दुख् अति भारी राम ॥ मै गुरु पूछित्रा त्रापणा साचा वीचारी राम ॥ वीचारि मुभी पूछित्रा भवर वेली रातत्रो ॥ स्रजु चडिश्रा पिंड पड़ित्रा तेल ताविण तातत्रो ॥ जम मिंग वाधा खाहि चोटा सवद सचु कहै नानकु वेतालिश्रा चेति रे मरहि भवरा 11 मन कालिया ॥ २ ॥ मेरे जीय्रडिया परदेसीया कितु पवहि जंजाले राम मनि वसै की फासहि जाले जम साचा साहित्र राम ॥ मछली नैग जालु वधिकि रुंनी पाइआ 11 संसारु माइश्रा मोह ।। भगति करि -चितु लाइ हरि सिउ भरम चुकाइश्रा छोडि मनह अंदेसिया ॥ सचु कहै नानक चेति रे मन जीत्रडिश्रा वाह विछु'निया परदेसीत्रा ॥ ३ ॥ नदीत्रा मेला संजोगी राम जुगु जुगु मीठा विसु भरे को जार्गों जोगी राम ॥ कोई सहजि जार्गों हरि पछागौ सतिगुरू जिनि चेतिश्रा ॥ विनु नाम हरि के हरि नामु भगति न रिदै साचा से अंति अचेतित्रा ॥ कहै नानकु सवदि साचै सच्च मेलि रुं निश्रा 11 विछु निया।। ४॥१॥५॥ १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ श्रासा महला ३ छंत घरु १ ॥ हम घरे साचा सोहिला साचै सबदि सुहाइत्रा राम 11 पिर धन मिलाइत्रा ऋापि राम ।। प्रभि आपि मिलाइञ्रा सचु मंनि वसाइश्रा कामिण सहजे माती ॥ गुर सवदि सीगारी सचि सवारी सदा रावे रंगि राती ॥ त्रापु गवाए हरि वरु पाए सबदि सवारी सफलिउ रसु मंनि वसाइत्रा ॥ कह नानक गुर सवाइत्रा ॥ १ ॥ दूजड़े कामिशा भरमि भुली हरि वरु कामिण गुणु नाही विरथा जनग्र गवाए राम विरथा जनम गवाए मृनमुखि इत्राणी त्रउगणवंती भूरे सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइत्रा ता पिरु मिलिया. हद्रे ॥ देखि पिरु

विगसी अंदरहु सरसी सचै सबदि सुभाए ।। नानक विशाु नावै कामशाि

### भरमि भ्रुलाणी मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥ २ ॥ पिरु संगि कामिए जािए ग्रार मेलि मिलाई राम ॥ अंतरि सवदि मिली सहजे तपति बुक्ताई राम ॥ सबदि तपति बुक्ताई अंतरि ऋाई सहजे हरि रस चाखित्रा ॥ मिलि प्रीतम ऋपसे सदा रंग मार्गे सचै सबदि सुभालिया ।। पहि पहि पंडित मोनी थाके भेखी प्रकृति न पाई ॥ नानक विन्तु भगती जगु बउराना संबंदि मिलाई ॥ ३ ॥ साधन मनि अनदु भइआ हरि जीउ मेलि पित्रारे राम ॥ साधन इरि कै रिस रसी गुर कै सबदि अपारे राम ।। सबदि अपारे मिले पित्रारे सदा गुण सारे मनि वसे ॥ सेज सुहावी जा पिरि रावी मिलि प्रीतम अवगर्ण नसे ॥ जितु घरि नामु हरि सदा धित्राईए सोहिलड़ा जुग चारे ॥ नानक नामि रते सदा अनद है हरि मिलिया कारज सारे ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ श्रासा महला ३ छंत घरु ३ । साजन मेरे भीतमहु तुम सह की भगति करेही ॥ गुरु सेवहु सदा आपणा नामु पदारपु लहो ॥ भगवि करह तम सहै केरी जो सह पिश्रारे भावए ॥ आपणा माणा तुम करह ता फिरि सह ख़सी न आवए ॥ भगति भाव इहु मार्गु विखड़ा गुर दुश्रारे को पावए ॥ कहै नानक जिस करे किरपा सो हरि भगती चितु लावए ॥ १ ॥ मेरे मन वैरागीया तं वैरागु करि किस दिखावहि ॥ हरि साहिला तिन सद सदा जो हरि गुण गावहि ॥ करि वैरागु तुं छोडि पाखंड सो

सदु सभु किछु जाखए ॥ जलि यलि महीअलि एको सोई गुरम्रखि हुकमु पञ्चाराए ॥ जिनि हुकमु पञ्चावा इरी केरा सोई सरव मुख पायए ॥ इव कई नानकु सो वैरागी अनदिनु हरि लिय लावए ॥ २ ॥ बहुबहुमन तुं घायदा तह तह हिर तेरैं नाले ॥ मन मित्राणप छोडीऐ गुर का सबदु समाले ॥ साथि तेरें सो सह सदा दै श्रुः खिनु हरि नामु समालहे॥ जनम जनम के तेरे पाप करे श्चंति परम पर पायहे ॥ साचे नालि तेरा गंड लागै गुरमुखि सदा

नाले ॥ ३ ॥ सतिगुर मिलिए घारतु धंन्हिमा निज धरि बसिमा

सदा

समाले ॥ इउ कह नानक जह मन तुं घावदा तह हरि तेर

( ४४१ )

KARABAAAAAAAAAAAAAAAA त्राए<sup>1</sup>।। नामु विहामो नामु लए नामि रहे समाए।। धावतु थंम्हित्रा सतिगुरि मिलिऐ दसवा दुआरु पाइआ ॥ तिथै **अंमृत** भोजन सहज धुनि उपजे जितु सबदि जगतु थंग्हि रहाइश्रा ॥ तह अनेक त्रमहद् है सचे रहिश्रा समाए ॥ कहै नानक इउ सतिगुरि मिलिए धावत शंमिह्या निज घरि वसित्रा त्राए ॥ 8 जोति सरूपु है त्रापणा मृतु पछाणु ॥ मन हरि गुरमती रंगु माणु ॥ मृत्रु पञ्जागहि तां सहु जागहि तां ।। गुरपरसादी एको जागाहि मरण जीवण की सोभी होई सांति श्राई वजी वधाई मनि तां द्जा भाउ नं होई ॥ परवाणु॥ इउ कहै नानकु मन तूं जाति सरूपु है आपणा मृतु पछाग्रु ।। ५ ।। मन तुं गारवि श्रटिश्रा गारवि लदिश्रा जाहि ।। माइत्रा मोहणी मोहित्रा फिरि फिरि जूनी भवाहि ॥ गारवि लागा रोग अगै लगा विरथा जनमु गवावहे ॥ मनमुख मुगध चेतहि नाहि कहै नानकु मन त्ं गारवि ऋटिऋां गइत्रा पछतावए ॥ इउ गारिव लिदित्रा जावहे ॥ ६ ॥ मन तूं मत माणु करिह जि हउ जार्गादा गुरमुखि निमार्गा होहु ॥ अंतरि अगित्रानु हउ व्रिध है सचि सवदि मंत्रु खोद्ध ॥ होद्ध निमाणा सतिगुरू **अगै** किञ्ज मत श्रापु त्रापर्गे ऋहंकारि जगतु जलिश्रा मत तुं श्रापगा ऋापु गवावहे ॥ सतिगुर के भागो करहि कार सतिगुर कै भागौ लागि रहु ॥ इउ कहै नानकु त्रापु छडि सुख पावहि मन निमाग्गा होइ रहु ॥ ७ ॥ धंनु सु वेला जितु मै सितगुरु मिलित्रा सो त्रानंदु सहजु भइत्रा मिन तिन सुखु पाइत्रा ॥ सो त्राइत्रा ॥ महा सभि मंनि वसाइत्रा अवग्ग विसारे श्राइश्रा जा परगट होए सतिगुर त्रापि सवारे ॥ से जन तिसु भागा गुग परवाग्र दुतीत्रा भाउ चुकाइत्रा ॥ इउ दिड्शिश होए जिनी इकु नाम नानकु धंतु सुवेला जितु मैं सितगुरु मिलिया सो सहु चिति ।। 🗷 ।। इकि जंत भरिम भुले तिनि सिंह त्र्यापि भुलाए ॥ फिरहि हउमे करम कमाए।। तिनि सहि आपि अलाए कुमारिग पाए तिन का किछु न वसाई ॥ - तिनकी गति अविगति तूं है जागिहि जिनि इह **宏宏: 水水水水水水水水水水水水水水水水**  रचन रचाई ॥ हुकष्ठ तेरा खरा भारा गुरम्रुलि किसै बुक्तए॥ इंउ कहें नानकु कित्रा जंत विचारे जा तुधु भरिम स्रुलाए॥ ह ॥ सचे मेरे साहिया सची तेरी विडियाई ॥ तुं पारब्रहमु वैश्रंत सुत्रामि कुरुरति कहणु न जाई॥

सची तेरी विडिक्षाई जा कउ तुपु मंनि वसाई सदा तेरे गुए गावह ॥ तेरे गुए गावहि जा तुपु भावहि सचे सिउ चितु लावहे ॥ जिस नो वूं अपे मेलहि सुगुरस्रस्वि रहै समाई॥ इउ कहै नानकु सचे मेरे साहिया

सची तेरी विडियाई ॥१०॥२ ॥७॥४॥२ ॥ ७॥

रागु आसा छंत महला ४ घर १

१ क्रों सितेगुर प्रसादि ॥ । जीवनो मैं जीवनु पाइवा

र था सातगुर प्रसादि ॥ । जावना म जावनु प गुरम्रुखि भाए राम ॥ हरिनामो हरिनामु देवे मेरे प्रानि व राम॥ हरि हरि नाम मेरे प्रानि वसाए सभ संसो दस्य गवाडव्रा

राम ॥ हरि हरि नामु मेरै प्रानि वसाए सभु संसा दुखु गवाइट्या ॥ श्रदिसदु अगोचरु गुर वचनि धिबाइट्या पवित्र परम पदु पाइट्या ॥ श्रनहद धुनि वाजहि नित वाजे गाई सतिगुर वाणी ॥ नानक दाति

अनहर शुन पाजाह ।नत पाज गाइ सातगुर पाणा ॥ गानक रा करी प्रभि दातें जोती जोति समाणी ॥ १ ॥ मनप्रवा मनप्रु पुर मेरी करि माइया राम ॥ खिनु आर्ये खिनु जाये दुर्गंघ म

कुर भर्त भार पार्ट्स राम ॥ ताहुआ दुरमंथ महे चित्र लागा जिउ रेंग्र चित्र लाहुआ राम ॥ ताहुआ दुरमंथ महे चित्र लागा जिउ रेंग्र कर्तुम दिखाहुआ ॥ तिनु पूर्रिक लिनु पछ्ठित छाण जिउ चक्र क्रम्डिआरि भगाडुआ॥ दख लाविड दख संचिड भोगाडि दख की

कुम्ब्बभार मनाइआ। दुखु सावाइ दुखु सचाइ मागाइ दुख का विरिघ वधाई ॥ नानक दिखमु सुहेला तरीऐ जा आर्थ गुर सरखा ॥ २॥ मेरा ठाकुरो ठाकुरु नीका व्यगम व्यथाहा राम ॥ हरि पूजी हरि पूजी चाहो मेरे सतिगुर साहा राम ॥ हरि पूजी चाही नासु विसाडी ग्राण गाये ग्राण मार्थ ॥ नीद भूख सम परहरि तिव्यागी

॥ यणजारे भाती आवहि लाहा हरिनाम इक श्रागै जिसु प्रापति लैं जाहे ॥ नानक मन तन श्ररपि गुर भरिश्रा सागरु राम वाणी रतना रतन पदारथ वह लागे चडिश्रा गरवांगी तित हथि राम निरमोलक हरि रतनु त्र्यपारा н चडिश्रा

थ्यतोलकु पाइथा तेरी मगति भरे भंडारा ॥ समुदु विरोलि सरीरु इम देखिया ३क वसतु श्रनुष दिखाई ॥ ग्रुर गोरिंदु गोरिंदु गुरु ई नानक्रभेदु न भाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ⊏ ॥ श्रासा महला ४ ॥ कि.मि िक्तमे िक्तमि किमि वरसै अंमृत धारा राम ॥ गुरमुखे गुरमुखि नदरी रामु पित्रारा राम ॥ राम नामु पित्रारा जगत निसतारा राम नामि विडित्राई ॥ कलिजुगि राम नामु बोहिथा गुरमुखि पारि लघाई ।। हलति पलति रामनामि देवै राम नामि सुहेले गुरमूखि करणी सारी ॥ नानक दाति दइश्रा करि ।। रामो राम नामु जिपत्रा दुख किलविख 8 गुर परचै गुर परचै धित्राइत्रा मै गवाइत्रा राम ॥ हिरदे परमगति पाई जा सरगाई रदाइत्रा राम ॥ रवित्रा रामु गुर डुवदी निकली सतिगुरि जा नाम्र आए ॥ लोभ विकार नाव आपि दिड़ाए ॥ जीय दानु गुरि पूरै दीया राम नामि चितु लाए २ ॥ बाग्णी राम नाम कृपा करि देवे नानक गुर सरणाए - 11 सुहाए राम ॥ रोमे रोमि भे रोमि सिधि कारज समि रामु धित्राए राम ॥ राम नामु धित्राए पवितु होइ श्राए काई ॥ रामो रविश्रा **ऋंतरि** राम्र रेखिश्रा घट तिस स्पू गवाई सीतल्र मनु तनु सीगारु II सभ्र भूख त्सना सभ ऋापि कीआ नानक **अनुग्रह्** 11 गुरमति राम्र प्रगासा जिनी रामो 11 ३ 11 दासनि दासा नाम्र दासनि मोहु तिन त्रमागी H राम मनमुख मूड़ विसारिश्रा से वित्रापे सिनु खिनु माइत्रा लागी राम ॥ माइत्रा मलु लागी मूड़ त्र्यनेक II करहि भए अभागी जिन राम नामु नह भाइश्रा करम श्रभिमानी हरि रोमो नामु चोराइश्रा ॥ महा विख्य पंथु जम दुहेला काल्खत मोह श्रंधित्रारा ॥ नानक गुरमुखि नामु धित्राइत्रा ता पाए मोख दुत्र्यारा । ४ ॥ रामो राम नामु गुरू रामु गुरमुखं मनूत्रा खिनु ऊभ पङ्त्राली घरि भरमदा इकत् ॥ इह ।। मनु इकतु घरि त्राणै सभ गति मिति जाणै रसाए ॥ जन की पैज रखे राम नामा प्रहिलाद उधारि श्रंतु रामो राम्र रमो रम्र ऊचा गुण कहतित्रा न पाइत्र्या ॥ नानक राम रामै नामि समाइत्रा ॥ ५ । जिन अंतरे राम नाम राम ॥ सभि गवाइत्रा सभि श्ररथा धरम सभ चिंदिश्रा पाइऋा सो फलु चिंदिश्रा राम 11 मन मनि मिले धिश्राइश्रा राम नाम गुण दुरमति राम नामु गाए -11

|本本本本本本本本本本本本本本本本本本

## THE PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY AND A PR

कबुधि गई सुधि होई राम नामि मनु लाए ॥ सफलु जनसु सरीरु ससु

होत्रा जितु रामनामु परगासित्रा॥ नानक हरि भजु सदा दिनु राती भुरमुखि निज घरि वासिश्रा ॥ ६ ॥ जिन सरघा राम नामि लगी विन्ह दुजै चितु न लाइग्रा राम। जे घरती सभ कंचन करि दीजे विन नावे श्रवह

न माइत्रा राम ॥ राम नामु मनि भाइत्रा परम सुख पाइत्रा

श्रंति चलदित्रा नालि सर्खाई ॥ राम नाम घनु पंजी संची ना इवै ना जाई ॥ राम नामु इसु जुग महि तुलहा जम कालु नेड़ि न

श्रावै ॥ नानक गुरमुखि रामु पञ्जाता करि किरपा श्रापि मिलावै ॥ ७ ॥ रामो राम नामु सते सति गुरमुखि जाणिश्रा राम ॥ सेवको गुर सेवा लागा जिनि मनु तनु अरपि चड़ाइआ राम 11

तनु त्रारित्रा बहुतु मनि सर्धित्रा गुर सेवक भाइ मिलाए ॥ दीनान।धु जीयाका दाता पूरे गुर ते पाए ॥ गुरू सिख़ सिख़ गुरू है एको गुर उपदेख चलाए ॥ राम नाम मंत्र हिरदे देवे मिल्रणु नानक स्रभाए ॥ = ॥ २ ॥ ६ ॥

१ व्यों सर्तिगुर प्रसादि ॥ त्रासा छंत महला ४ घरु २ ॥ हरि हरि करता द्ख विनासनु पतित पावनु हरि नामु जीउ ॥ हरि सेवा भाई परमगति पाई इरि उत्तम हरि हरि कामु जीउ ॥ हरि

ऊतमु कामु जपीए हरि नामु हरि जपीए असथिरु होवे ॥ जनम मरण दोवे दुख मेटे सहजे ही सुखि सोवे ॥ हरि हरि किरपा धारह ठाइर हरि जपीए आतम राम जीउ ॥ हरि हरि करता दूख विनासनु पवित पावनु हरि नामु जीउ ॥ १ ॥ हरि नामु पदारथु कलिजुगि ऊतमु हरि जपीए सितगुर भाइ जीउ ॥ गुरमुखि हरि पड़ीए गुरमुखि हरि मुखीऐ हरि जपत मुखत दुखु जाइ जीउ ।। हरि हरि

सर्विगुर गित्रातु बलिया घटि चानणु अगित्रातु श्रंधेरु गवाइया n तिनी भाराधिया जिन मसत्रक्त धुरि लिखि हरि हरि नाम्र <del>Ö</del> नामु पदारयु कलिजुगि पाइ जीउ हरि ऊतम् हरि u सतिगुर जपीए जीउ हरि हरि भाइ 11 ₹ 11 मुख पाइत्रा इरि लाहा पद निरवाण्य

नाम्र जपित्रा दुख विनसित्रा हरिनाम्

《书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书

पाइग्रा

11

परम सख THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O लगाई हरि नामु सलाई अमु चुका जीउ ॥ हरि प्रीति त्रावण जाण हरि जीउ ॥ त्रावरा जारा भ्रम भउ भागा हरि हरि गुगा गाइआ ।। जनम जनम के किलविख दुख उतरे हरि हरि नामि समाइत्रा ॥ हरि धित्राइत्रा धुरि भाग लिखि पाइत्रा तिन सफल जनम हरि मनि भाइत्रा परम सुख हरि पाइआ निरवाग्र जीउ ॥ ३ ॥ जिन्ह हरि मीठ लगाना ते जन परधाना ते ऊतम हरि हरि लोगं जीउ वडाई हरिनाम् - 11 सबदी भोग जीउ हरि ।। हरि रस ग्र रस महा रसु पाइत्रा ॥ से धंनु वडे सतपुरखा निरजोग वड भागी हरि पूरे मंगै जिन गुरमति नामु धित्राइत्रा ॥ जनु नानक रेग्र पग साध मिन चुका सोग्र विजोग्र जीउ ।। जिन्ह हरि मीठ लगाना हरि लोग जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १०॥ त्रासा ते ऊतम हरि महला ४ ॥ सतज्रगि संतोख सरीरा सभ्र चारे धर्म धिश्रानु पग हरि गावहि परम तनि पावहि हरि सुख् गित्रात जीउ ॥ गुगा गित्रात पदारथ हरि हरि होई ॥ श्रंतरि बाहरि हरि गुरम्रखि प्रभु एको दजा **अवरु** हरि लिव लाई हरिनाम् सखाई हरि हरि दरगह सतज्ञिंग सभ्र संतोख सरीरा चारे पग धरम धिआन तेता श्रंतरि जोरु जुगु ऋइऋा पाइश्रा जत् संजम त्रै टिकिञ्रा खिसिश्रा करम कमाइ जीउ ॥ पगु चउथा पग मनि हिरदे जीउ ॥ मनि हिरदै क्रोध क्रोध जलाइ विसलोध महा लिड दुखु पाइत्रा ॥ श्रंतरि ममता रोग् निरप धावहि लगाना हरि हरि कृपा धारी मेरें ऋइंकारु वधाइत्रा ॥ विख गुरमति हरि नामि लहि जाइ जीउ तेता 11 जीउ श्रंतरि पाइत्रा जत संजम करम कमाइ २ ॥ जुगु -11 भरमि दुऋापुरु भरमाइश्रा हरि गोपी ऋाइऋा कान्ह उपाइ तापन तापहि जग पुंन **अरंभ**हि किरिश्रा ।। तप्र ऋति करम कमाइ जीउ ।। किरित्रा करम कमाइत्रा पगु दुइ खिसकाइआ जीउ टिकाइ महा 11 जुध जोध वहु विचि हउमै पचै पचाइ जीउ दीन - 11 दइत्रालि साध्र

मिलाइया मिलि सतिगुर मलु लहि जाइ जीउ ॥ जुगु दुत्रापुरु त्राइत्रा 18 भरिम भरमाइत्रा हरि गोपी कान्ह उपाइ जीउ ॥ ३ ॥ कलिजुगु हरि कीत्रा 18 पग है खिसकी ह्या परा चउथा टिकै टिकाइ जीउ ॥ गुर सबदु कमाइत्रा ĸ हरि पाइत्रा हरि कीरति हरि सांति पाइ जीउ कीरति रुति आई हरि नाम्र वडाई हरि हरि नाम्र खेत जमाइश्रा ॥ नावें सभ्र बीजै बिज लाहा मृल् गवाध्या गुरु पूरा पाइत्रा मनि हिरदे नाम् लखाइ जीउ पग त्रे खिसकीत्रा पगु चउथा टिकै टिकाइ जीउ ॥ ४ ॥ П हरि कीरति मनि महत्ता ४ गति पाई हरि मनि तनि मीठ लगान जीउ ॥ हरि हरि रसु पाइया

हरि धियाइत्रा धुरि मसतकि जीउ ॥ प्रसन माग धुरि मसतकि भाग हरि नामि नामै हरि सुहाम् हरि गुग मसत्रकि मगी प्रीति बह प्रगरी हरि हरि सतिग्रर जोती जोति मिली प्रभ मिलि पाइश्रा हरि कीरति मनि भाई परमगति li जीउ ॥ ۶ हरि हरि गाइश्रा परम पद पाइत्रा ते ऊतम जन परधान जीउ П तिस्ह खिनु पग घोतह जिन हरि मीठ लगान जीउ॥ हरि मीठा लाइया परम सुख पाइया मुखि भागो रती चारे

हरि नामा

कंठि

उरि

क्षेरि गाइया हरि हारु

समत करि देखें हिर सभ्र त्र्यातम राम पञ्चान जीउ ं ते ऊतम पाइश्रा ਗਜ परधान । सतसंगति मनि भाई हरि रसन रसाई तिचि संगति हरिरस हरि हरि याराधिया गुर सबदि **निगासि**श्रा ॥ अप्रक्त कोड सोड जिनि दृश्चित्रं ग्रंमृत पीया ધંનુ गरू परा प्रभ पाइश्रा लगि धन नामो सेति नामो आराधै विनु नामै यवरु मनि भाई हरि संगति रसन रसाई विचि सत सगित हरि रस होइ जीउ ॥ ३ ॥ हरि दइग्रा प्रभ धारह पाखरा सबदि सुभाइ जीउ मोह चीक्रडि 11

पाइत्रा

फार्थे निघरत हम जाते हरि वांह प्रभू पकराइ जीउ ॥ प्रभि वांह पकराई ऊतम मित पाई गुर चरणी जनु लागा ।। हरि हरि नामु मुखि मसतकि भागु सभागा ॥ श्राराधिश्रा जन नानक हरि किरपा धारी मिन हरि हरि मीठा लाइ जीउ ॥ हरि दइत्रा प्रभ धारहु पाखण हम तारहु किं लेवहु सबदि सुभाइ जीउ ॥ ४ ॥ १२ ॥ त्रासा महला ४ ॥ मनि नामु जपाना हरि हरि भाना हरि भगत जना मनि चाउ जीउ ॥ जो जन मरि जीवे मनि लागा गुरमति भाउ जीउ ॥ मनि हरि हरि जीवन मुकतु सुखु होई ॥ जीवणि मरिया हरि सुहेले मिन हरि हरि हिरदे सोई ।। मिन हरि हरि वसित्रा हरि रसित्रा हरि हरि रस गटाक पोत्राउ जीउ 11 जपाना हरि हरि मनि भाना हरि भगत मनि चाउ जीउ जना १।। जिंग मरेणु न भाइत्रा नित त्र्यापु लुकाइत्रा मत जम् लैं जाइ जीउ ।। हिर श्रंतिर वाहिर हिर प्रभु एको इहु रिलत्रा न जाइ जीउ ।। किउ जीउ रिलीजें हिर वसतु लोड़ीजें जिस की वसत सो लै जाइ जीउ ॥ मनमुख करण पलाव करि सिम अउखध दारू लाइ जी ॥ जिस की वसतु प्रभु लए सुत्रामी जन उचरे सबदु कमाइ जीउ ॥ जिंग मरखु न भाइत्रा नित त्रापु लुकाइत्रा मत जम् पकरे ले जाइ जीउ ॥ २॥ धुरि मरस लिखाइत्रा सोहाइत्रा जन उनरे हरि हरि धित्रानि जीउ सोमा पाई हरि नामि विडियाई हरि दरगह पैघे जानि जीउ ॥ हरि दरगह पैथे हरि नामै सीधे हरि नामै ते सुखु पाइत्रा ॥ जनम मरण दोवें दुख मेटे हरि रामें नामि समाइत्रा ॥ हरि रिल एको होए हरिजन प्रभु एक समानि जीउ॥ धुरि मर्ग्यु लिखाइत्रा गुरमिल सोहाइत्रा जन उचरे हरि हरि धित्रानि जीउ 11 3 11 जग्र विनसि विनासे लिग विनसै गुरमुखि **अस्थिरु** जीउ ।। गुरु मंत्रु दङ्गए हरि रसिक रसाए हरि अंमृतु मुखि ंरसु पाइत्रा मुश्रा **ग्रं**मृत जीवाइत्रा चोइ जीउ ।। हरि फिरि बाहुड़ि मरग्र न होई ॥ हार इरि नामु अमर पढु पाइआ हरि नामि समावै सोई।। जन नानक नामु अधारु टेक है बिनु नावै अवरु न कोइ

जीउ ॥ जगु उपजै निनसै निनसि निनासै लगि गुरमुखि असधिरु होइ जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३ ॥ त्रासा महत्ता ४ छत ॥ वडा मेरा गोर्निंदु त्रगम त्रगोचरु त्रादि निरंजनु निरंकारु जीउ ॥ ता की गति कही न जाई श्रमिति विडिश्राई मेरा गोर्चिट्ट अलख अपार जीउ ॥ गोरिट्ड त्रलख अपारु व्यवस्पर ब्रापु त्रापणा लागै ॥ किया इह निचारे कही श्रहि जो तथु श्राखि बखार्थ ॥ जिस नो नदिर करिह तृ अपणी सो गुरमुखि करे बीचारु जीउ ॥ वडा मेरा गोर्निंदु अगम प त्रगोचरु त्रादि निरंजनु निरकारु जीउ ॥ १ ॥ तु श्रपरपरु करता तैरा पारु न पाइश्रा जाइ जीउ॥ तु घट निरंतरि सभ महि रहिश्रा समाइ जीउ पारब्रहम परमेसरु ता का श्रंत न पाइत्रा ॥ तिस अगोचरु गुरम्रवि जलख लवाइत्रा ॥ सदा जनदि दिन राती सहजे नामि समाइ जीउ ॥ त श्रादि पुरख् अपरंपरु करता तेरा पारु न पाइत्रा जाइ जीउ ॥ २ ॥ तु सति परमेसरु सदा अनिनासी हिर हिर गुणि निघान जीउ ॥ हिर हिर प्रभू एको अवरु न कोई तृ आपे पुरखु सुजानु जीउ ॥ पुरखु सुजानु त् परधानु तुधु जेनडु अवरु न कोई ॥ तेरा सबदु सञ्च त् त्रापे करहि सु होई॥ हरि सम महि रविश्रा एको सोई गुरफ़ुख लखित्रा हरि नामु जीउ ॥ तु सति परमेसरु सदा अभिनासी हरि हरि गुणी निघानु जीउ ॥ ३ ॥ सम्रुत् है करता सभ तेरी चलाइ जीउ ॥ तुपु श्रापे भावे तिवे चलावहि जिउ भारे तिरै सम वेरे समदि समाइजीउ ॥ सम सबदि समानै जां तेर सनदि विडिम्राई ॥ गुरमुखि बुधि पाईऐ आप गवाईऐ सबदे रहिया समाई ॥ तेरा सबदु अगोचरु गुरमुखि पाईऐ नानक समाइ जीउ ॥ समु त है करता सम तेरी वडिग्राई जिउ तियै चलाइ जीउ ॥ १ ॥ ७ ॥ १४ ॥ प्रसादि ॥ त्रासा महला सतिगर घरु अमृत मिने लोइणा मनु प्रेमि रतंना राम कंचनु सोर्विना लाइग्रा गुरमस्वि

<u>। के के के के के कि के के के कि के के कि</u> तनो भिना रंगि चलूलिया मुसकि मेरा मनु 11 जन नानक धनु धंना हरि 11. 8 11 प्रेम वागी भकोलिश्रा सभ जनम मनु राजे अगीआ जिसु **अग्री**आले राम लागी पीर 11 जाराँ जीवन पिरंम की सो जरीत्रा मुकति सो आखीऐ 11 मेलि मरीत्रा ॥ जन नानक सतिगुरु हरि जग्र दुतरु सरणागती गोविंद मिल मुगघ 2 11 हम मुरख पूरे हरि पाइआ राम राजे ॥ गुरि हरि भगति इक मंगा तन् समदि विगासित्रा जपि तरंगा ॥ मिलि श्रनत संत जना सुशि वेनती हरि पाइश्रा नानक सत संगा 11 3 11 दीन दइश्राल प्रभ हरि राइत्रा राम राजे ॥ हउ सरिश हरि मागउ नाम मुखि पाइश्रा ॥ भगति विरद है हरि हरि वछलु हरि सरगागती नामि जन नोनक्र लाज रखाइआ ॥ तराइश्रा ॥ ४ ॥ ⊏॥ १५ ॥ त्रासा महला ४ ॥ गुरमुखि **द**हि कोट सज्ञा लघा राम राजे ॥ कंचन काइश्रा विचि गड़ हरि सिधा ॥ हरि हरि हीरा रतनु है मेरा मनु त्त् विधा धुरि 进场被政策逐渐 भाग हरि पाइआ नानक रसि गुधा 11 8 ॥ पंथु दसावा नित वडे राजे ॥ हरि हरि नाम्र चेताइ गुर वाली राम अधारु है हउमै विखु जाली ॥ मारगि चाली ॥ मेरै मनि तनि नामु मेलि हरि हरि मिलिया वनवाली सतिग्ररु मै चिरी विद्युंने राम राजे गुरमुखि पिश्रारे श्राइ मिलु ॥ मेरा वैरागित्रा हरि नैस रसि भिने ॥ मै हरि प्रभु कारे लाई आ नानक दिस गुरु मिलि हरि मन मंने ॥ इउ मूरखु कंमे ॥ ३ ॥ गुर अंमृत भिंनी देहुरी अंमृतु बुरके राम राजे गुरवाणी मनि भाईत्रा अंमृति छिक छके गुर .तठे हरि 11 पाइत्रा धक धके ॥ हरि जन्न हरि हरि होइत्रा नानक हरि इके 11 8 11 ॥ ६॥ १६॥ त्रासा महला ४ ॥ हरि अंमृत भगति भंडार है गुर सतिगुर पासे राम राम राजे ॥ गुर सतिगुरु सचा साहु है सिख देइ हरि रासे ॥ धनु धंनु वर्णजारा मण्जु है गुरु साहु सावासे ॥ जनु नानकु गुरु तिन्ही पाइत्रा जिन धुरि लिखतु लिलाटि लिखासे ॥१॥ सचु साहु हमारा तूं धणी ससु राजे ॥ सभ भांडे तुधै साजिया राम

ソロ

हरि थारा ॥ जो पानहि भांडे निच वसतु सा निकलै कित्रा कोई करे वेचारा जन नानक कउ हरि बखिमत्रा हरि भगति भंडारा॥२॥हम कित्रा गुण तेरे विथग्ह सुआमी तु अपर अपारो राम राजे ॥ हरि नामु सलाहह दिसु राति एहा त्राम त्राघारो ॥ हम मुग्ख किञ्जूत्र न जागहा किव पावह पारो ॥ जन नानक हरि का दास है हरि दास पनिहारी ॥ ३ ॥ जिउ भावे तिउ राखि लै हम सरिए प्रम आए राम राजे ।। हम भूलि निगाडह दिनसु राति हरि लाज रखाए ।। इम बारिक तुं गुरु पिता है दे मित समकाए ।। जनु नानक दास हरिकांढिमा हरि पैज रखाए ॥ ४ ॥ १० ॥ १७ ॥ मासा सतिगुरु महला ४ ॥ जिन मसतकि धरि हरि लिखिआ तिना मिलिया राम राजे ॥ य्यगियानु यंधेरा कटिया गुर गियानु बलिया ।। हरि लधा रतनु पदारथो फिरि बहुड़ि न चलिया ।। जन नानक नाम्र ज्याराधित्रा याराधि हरि मिलित्रा \$ हरि नाम न चेतियो से काहे जिंग आए राम राजे।। इह माणस जनम हिए वर्ते दुलंग्रु है नाम निना विरथा सम्रु जाए ॥ हरि योजियो यमै भुख किया खाए ॥ मनपुखा नो फिरि जनप्र है नानक इरि भाए ॥ २ ॥ तु हरि तेरा सञ्च को सिम तुथु उपाए राम राजे ॥ किछ हाथि किमें दें किछ नाही सभि चलहि चलाए ॥ जिन्ह तू पियारे में तुपु मिल्लिह जो हिर मिन भाए ॥ जन नानक सतिग्रह भेटिया हरि नामि तराए ॥३॥ कोई गाँवै सगी नादी करि नही हरि हरि भीजै राम राजे जिना 11 **थंतरि** विकार है तिना रोड़ किया कीजे ॥ इरि करता सभ मिरि रोग इथ दीजै ॥ जिना नानक गुरमुखि हिरदा सुध हरि लीजै ॥ ४ ॥ ११ ॥ १८ ॥ यासा महला जिन श्रंतरि हरि हरि ग्रीति है ते जन गुघड़ सित्राणे राम बाइरह भुलि चुकि बोलदे भी खरे इरि भाखे ॥ इरि संता थाउ नाही हरिमाण नमाणे ॥ जन नानक नामु दीवाण है हरि १ ॥ जिथै जाइ गई मेरा सतिगुरू सो गुहाता राम राजे ॥ गुर निग्वीं सो धानु मालिया र्ल धरि मुखि निखा की पाल भार 45 जिन हरि

जिन

नानर

सनिगुरु

पुजिमा विन हरि पुज

करावा ॥ २ ॥ गुर सिखा मनि हरि प्रीति है हरि नाम हरि तेरी राम राजे ॥ करि सेविह पूरा सतिगुरू भुख जाइ लिह मेरी ॥ गुर सिखा की भुख गई तिन पिछै होर खाइ घनेरी ॥ जन नानक हि पुंचु वीजिया फिरि तोटि न त्रावे हरि पुन केरी ॥ ३॥ गुरसिखा मनि वाधाईऋा मेरा सतिगुरू डिठा राम राजे । कोई करि गल सुगावै हरि सो लगे गुर सिखा मनि मिठा।। हरि दरगह गुर सिख पैनाईश्रहि जिना मेरा सतिगुरु तुठा ॥ जन नानक हरि हरि हरि होइश्रा हरि मनि बुठा ॥ ४॥ १२ ॥ १६॥ श्रासा महला ४॥ जिन्हा भेटिश्रा मेरा पूरा सितगुरू तिन हरि नामु दङ्गि राम राजे ॥ तिस तृसना भुख सभ उतरे जो हरि नामु धित्रावे ॥ जो हरि हरि धिआइदे तिन्ह जमु नेड़ि न आवे ॥ जन नानक कउ हरि कृपा करि नित जपे हरि नामु हरि नामि तरावे ॥ १ ॥ जिनी गुरम्रखि धित्राइत्रा तिना फिरि विघनु न होई राम राजे ॥ जिनी सतिगुरु पुरख मनाइंद्रा तिन पूजे सभु कोई ॥ जिन्ही सतिगुरु पिञ्रारा सेवित्रा ॥ जिना नानकु सतिगुरु हाई भेटिश्रा तिना हरि सोई।। २ ।। जिना अंतरि गुरम्रुखि प्रीति है तिन हरि रखग्रहारा राम राजे ॥ तिन्ह की निंदा कोई किञ्रा करें हरि हरि सेती मन नामु पिश्रारा ॥ जिन मानिश्रा भरव नानक नामु धित्राइत्रा हरि रखणहारा ॥३ ॥ हरिजुगु पैज रखदा आइआ राम राजे जुगु भगत उपाइश्रा ॥ हरणांवस मारिश्रा प्रहलादु तराइऋा 11 त्रहंकारीत्रा निंदका पिठि देइ नाम देउ मुखि लाइत्रा ॥ जन नानक ऐसा हरि सेवित्रा लए छडाइत्रा॥४॥१३॥२०॥ त्रासा महला ४ छंत घरु ५ १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मेरे मन परदेसी वे पिश्रारे गुरू मिलावहु मेरे पित्रारे घरि वसै हरे त्राउ घरे ॥ हरि रंगि रलीत्रा मागहु मेरे पित्रारे हरि किरपा करे ॥ गुरु नानकु मेरे मेले हरे ॥ १ ॥ मै प्रेम्र न चालित्रा पित्रारे भाउ मेरे **बु**भी मेरे दिआरे ॥ मनि तूसना न नित

# अस्ति स्टेडिंग स्टिंग 
हाओं मर 19आर हार पूद पात्र 11 तान 19रह जगात्र मर 19आर नीद न पत्र कित्र 11 हिर सज्जु लघा मेरे पिम्रारे नानक गुरू लित्र 11 ३ 11 चिंड़ चेतु बसंतु मेरे पिम्रारे मलीझ रुते 11 पिर वाम्हिड्सहु मेरे पिम्रारे

अंगिषि धृड़ि लुते ॥ मिन आस उडीणी मेरे पिआरे दुइ नैन लुते ॥ गुरु नानकु दैखि विगसी मेरे पिआरे जिउ मात मुते ॥ ४ ॥ इरि कीआ कथा कहाणीआ मेरे पिआरे सितगुरू सुणाईआ ॥ गुर विटिड्अट्ड इउ घोली मेरे पिआरे जिनि हरि मेलाईआ ॥ सिम आसा हरि पूरीआ मेरे पिआरे मिन चिंदिकड़ा फलु पाइआ ॥ इरि गुठड़ा मेरे पिआरे जलु नानकु नामि समाहका ॥ ४ ॥ पिआरे हरि विव प्रेम न खेलसा ॥ किंद्र पार्ड गरु जिन लगि पिआरा टेक्सा ॥

तुठड़ा मेरे पिश्चारे जन्न नानक नामि समाइश्चा ॥ ४ ॥ पिश्चारे हरि विन्नु प्रेष्ठ न खेलता ॥ किउ पाई गुरु जित्तु लिंग पिश्चारा देखता ॥ हरि दावड़े मेलि गुरुष्ठ्यित गुरम्रुखि मेलता ॥ गुरु नानक पाइश्चा मेरे पिश्चारे पुरि मसविक लेखुसा ॥ ६ ॥ १४ ॥ २१ ॥

१ श्रों सिविगुर प्रसादि ॥ रागु श्रासा महला ४ श्रंत घरु १ ॥ अनदो अनदु पणा में सो प्रश्नु डीठा राम ॥ चालिश्रहा चालिश्रहा में हरि रसु मीठा राम ॥ इरि रसु मीठा मन महि चृठा सिवगुरु तृठा सहलु महश्रा ॥ गृहु विस श्राइआ मंगलु गाइश्रा पंच दुसट श्रोह भागि गाइश्रा ॥ सीतल श्रामाणे श्रंपुत नाणे साजन संव वसीठा ॥ कहु नानक हरि सिठ मलु मानिश्रा सो प्रश्नु नेंगी डीठा ॥ १ ॥ सीहिश्रहे सोहिश्रहे मेरे चंक दुआरे राम ॥ चाहुनहे पाहुनहे मेरे संव दिश्रारे कारज सारे नमसकार करि लगे संव पिश्रारे कारज सारे नमसकार करि लगे

सोहिब्बड़े सोहिब्बड़े मेरे चंक दुब्बारे राम ॥ पाहुनड़े पाहुनड़े मेरे संव पिद्यारे राम ॥ संव पिद्यारे कारज सारे नमसकार करि लगे सेवा॥ व्यापे जाजी व्यापे माजी व्यापि सुव्यामी व्यापि देवा॥ व्यापा कारज व्यापि सवारे व्यापे पारन धारे॥ कडु नानक सडु धर महि चैठा सोहे चंक दुब्यरे ॥ २ ॥ नव निषे नउ निषे मेरे घर महि व्याई राम ॥ सम्र किछु भै सम्र किछु पाइव्या नाम्र धिव्याई राम ॥ नाम्र धिव्याई सदा सलाई सहव सुक्याई गोविंदा ॥ गणव मिटाई

表表表表表表表表表表表表表表。 表表表 चुकी धाई कदे न वित्रापे मन चिंदा ॥ गाविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ वर्गाई ॥ कहु नानक पिरु मेरे संगे ता मै नव निधि पाई ॥ ३ ॥ सरसित्राडुं त्रारसित्राडुं मेरें भाई सभ मीता राम विखमो विखमु अखाड़ा मैं गुर मिलि जीता राम ॥ गुर मिलि जीता हरि हरि कीता तूटी भीता भरम गड़ा ।। पाइत्रा खजाना वहुतु निधाना साग्रथ मेरी आपि खड़ा ॥ सोई सुगित्राना सो परधाना जो प्रभि अपना कीता ॥ कहु नानक जां विल ता सरसे भाई मीता ॥ ४ ॥ १ ॥ त्रासा महला ५ ॥ त्रकथा हरि श्रकथ कथा किछ जाइ न जागी राम ।। सुरि नर सुरि नर सुनि जन सहजि वखाणी राम ॥ सहजे वखाणी अमिउ वाणी चरण कमल रंगु लोइत्रा ।। जपि एकु त्रलखु प्रभु निरंजनु मन चिंदिश्रा मानु मोहु विकारु दूजा जोती जोति समाणी॥ पाइत्रा ॥ तजि विनवंति नानक गुर प्रसादि सदा हरि रंगु माणी ॥ १ ॥ हरि संता हरि संत सजन मेरे मीत सहाई राम ॥ चडमागी वडमागी सत संगति पाई राम ॥ वडभागी पाए नामु धित्राए लाथे द्ख संतापे ॥ गुर चरणी लागे भ्रम भउ भागे त्राष्ट्र मिटाइत्रा त्रापे ।। करि किरपा अपुनै विछुड़ि कतिह न जाई ॥ विनवंति नानक तेरा सदा हरि सरणाई ॥ २ ॥ हरि दरे हरि दरि सोहनि तेरे पित्रारे राम ॥ वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम ॥ सद विल्हारे करि नमसकारे जिन भेटत प्रभु जाता ॥ घटि रहित्रा सभ थाई पूरन पुरख विधाता ॥ गुरु पूरो पाइश्रा नाम्र धित्राहत्रा जुऐ जनमु न हारे ।। बिनवंति नानक सरिए तेरी किरपा धारे ॥ ३॥ वेअंता वेअंत गुण तेरे केतक गावा राम ॥ तेरे चरणा तेरे चरण धृड़ि वडभागी पावा राम ॥ हरि धृड़ि नाईऐ मैल ग्वाईऐ जनम मरगा दुख लाथे ॥ अंतरि बाहरि सदा हद्रे परमेसरु प्रभु साथे।। मिटे दुख कलिश्राण कीरतन बहुड़ि जोनि न पात्रा विन्वंति नानक गुर सरिया तरीए आपयो प्रभ भावा ॥ ४ ॥ २॥ १ त्र्यों सतिगुर

किछु श्रान न मीठा 张宏宏表示表示表示表示表示表示表示表示

मनु

वेधित्रा

**प्रसादि** 

छंत महला ५ घरु ४

कमल

॥ हरि

चरन

## 

राम राजे।। मिलि संत संगति ऋाराधिक्रा हरि घटि घटे डीठा राम राजे ॥ इरि घटि घटे डीठा अंसृतो वृठा जनम मरन दुख नाठे॥ गुरा निधि गाइत्रा सम दख मिटाइत्रा हउमै विनसी गाठे।। प्रिउ सहज सुमाई छोडि

न जाई मनि लागा रंगु मजीठा ॥ हरि नानक वेधे चरन कमल किहु ब्यान न मीठा ॥ १ ॥ जिउ राती जलि माह्नली विउ राम

रिंस माते राम राजे ।। गुर पूरै उपदेसिआ जीवन गति माते राम राजे॥ जीवन गति सुत्रामी श्रंतरजामी श्रापि लीए हरि रतन पदारयो परगदो परनो छोडि न कतह जाए ॥ प्रश्चसुपरु सस्प्र सुजानु सुत्रामी ताकी मिटै न दाते ॥ जल संगि राती माछली नानक हरि माते॥ २॥ चात्रिकु जाचे बंद जिउ हरि राजे ॥ मालु खजीना सुत भात

पित्रारा राम राजे॥ समह ते पित्रारा पुरख़ निरारा ता की गति विसरै नहीं जाणीए।। इरि सांसि गिरासि न कबह रंगु मार्गीए ॥ प्रश्न पुरस्त जग जीवनो संत रहा पीवनो जपि मरम मोह दुख द्वारा ॥ चात्रिक जाचे बंद जिउ नानक इरि पित्रारा ॥ ३॥ मिले नराइण श्रापणे मानोरथो पूरा राम राजे॥ ढाठी मीति मरंम की भेटत गुरु हरा राम राजे ॥ पूरन गुर पाए पुरिन जिलाए मम निधि दीन दृहश्राला ॥ श्रादि मधि श्रंति प्रभु सोर्द सुंदर गुर गोपाला ॥ मूख सहज त्रानंद घनेरे पवित पावन साधू

पूरा ॥ इरि मिले नराइण नानका मानोरथो पूरा ॥४॥ १॥ ३॥ आसा महला ५ छंन घर ६ १ औं सविगुर प्रसादि ॥ सलोकु ॥ जा कउ मए कृपाल प्रम हरि हरि सेई जपात।। नानक प्रीति लगी तिन सिउ भेटत राम साघ संगात ।। १॥ इंत ॥ जल इघ नियाइ रीति अव दघ याच

मन ऐमी प्रीति हरे ॥ अप उरिक्षओं अलि कमलेह माहि मगन इक खिनु भी नाहि टरें॥ खिनु नाडि टरीएे प्रीति सीगार इमि रस श्रर्पाएँ ॥ जह दस्त सुर्यापे जम मंगि न डरपीए ॥ करि कीरति गोविंद गुणीए मणीएँ वह साध सगल पादन इस हरे।। कह नानक छंत गोविंद हरि के मन हरि सिउ

西西西西西西西南 西西西西西西西西西西西

( ४४४ १ ॥ जैसी नेहु करेहु ऐसी मन प्रीति हरे मछुली नीर 11 इक्र करेहु ॥ जैसी चात्रिक पित्रास भी ना धीरे मन ऐसा नेहु खिन चवै वरसु सुहावे मेहु ॥ हरि श्रीति करीजे इहु मनु दीजे अति न कीजे चितु मुरारी सरिए परीजै दरसन 11 मानु गुर सु प्रसंने मिलु नाह विछुने धन देसी साचु हरि सिउ कीजें नेहा छंत अनंत ठाकर के करेहु ॥ २ ॥ चकवी सर सनेहु चितवे आस घणी कदि दिनीग्रह **ञ्चंब परीति चर्वे सुहावी**त्रा मन हरि रंगु देखीए ॥ कोकिल कीजीऐ करीजे मानु न कीजे इक राती के हिम पाहुणित्रा 11 अव रचाइत्रा नागे त्रावण लाइत्रो मोहु जाविशिश्रा थिरु साधृ सरगी पड़ीएं चरगी अत्र टूटिस मोहु जु कितीए 11 कह परीति दिनीग्ररु छंत दहश्राल पुरख के मन हरि लाइ क्य ॥ ३॥ निसि क्ररंक जैसे नाद सुणि सवणी हीउ डिवे ऐसी प्रीति कीजै ।। जैसी तरुणि भतार **उर**क्की पिरहि सिवें इह लाल मतु लालहि दीजै भोग करीजै हिभ खुसीत्रा रंग मार्गे ॥ लालु वगाइत्रा अति मिलिओ श्रपणा पाइश्रा रंग मित्र ता डिठमु त्राखी पिर जेहा थीत्र्या साखी दीसै अवरु न 11 मोहन के मन हरि चरण गहीजै ऐसी दइत्राल मन प्राति कीजै ॥ ४ ॥ १ !। ४ ।। त्रासा महला ५ ।। सलोकु ।। वन बनु फिरती खोजती हारी वहु भेटे अवगाहि ॥ नानक साध हरि पाइत्रा मन माहि ॥ १ ॥ छंत ॥ जाकउ खोजहि त्रसंख **अनेक** तपे । ब्रहमें कांटि गिश्रानी जाप जपे ॥ ऋराधहि जप ताप संजम कार वंधना ॥ किरित्रा पूजा त्रनिक सोधन गवनु तीरथह वसुधा मिलन कउ निरंजना ॥ मानुख वनु तिनु पस्र पंखी सगल अराधते ॥ दइस्राल लाल गोविंद नानक मिल्र साध संगति कोटि विसन अवतार संकर जटा चाहिह धार -11 तुभहि मनि तनि रुच ऋपार दइग्रार 11 अपार अगम धनी गोविंद पूरक प्रभ 11 सुर : सिध ठाक्रर सगल ग्रा किंनर गंधरव भनी धित्रावहि जख गुग् कोटि इंद्र П सुऋामी जै अनेक देवा जपत कार ॥ 

श्रनाथ नाथ दइश्राल नानक साथ संगति मिलि उधार ॥ 9 11 कोटि देवी खा कउ सेविंह लखिमी अनिक माति ॥ गुपत प्रगट कउ त्रराधिंह परुण पारी दिनस रावि ॥ नखित्रत्र समीग्रा सूर धिआवहि बसुध गगना गावए ॥ सगल वासी खाणी सगल सदा सदा घित्रावए ॥ निमृति प्रराण चतुर चेदह सासत्र खद जा कुउ जपाति ।। पतित पावन मगति बहुत नानक मिलीएे संगि सावि ॥ ३ ॥ जेवी प्रभ जनाई रसना वेव भनी ॥ अनजानव जो सेवें तेती नह जाह गनी ॥ अविगत अगनत अथाह ठाइर मंम्हे बाहरा ॥ सरव जाचिक एक दाता नह दरि संगी जाहरा विस भगत थीत्रा मिले बीत्रा ताकी उपमा कित गनी ॥ इह दान मान नानक पाए सीस साघह घरि चरनी ॥ ४ ॥ २ 11 श्रासा महला ४ सलोक ॥ उदम्र करह वहमागीहा सिमरह हरि हरि नानक जिल्ला समा सुख होबहि दुख दुरद भ्रमु छंत ॥ नाम्र चपत गोविंद नह अलसाईऐ साध मंग जम पुरि नह जाईए ॥ दख दख न मउ विश्राप नामु सद सुखी ॥ सासि सासि अराधि इरि हरि धिआइ सो मनि सुखी ॥ कृपाल दहत्राल रसाल गुण निधि करि सेना लाईऐ ॥ नानक पहत्रंपै चरण अंप गोविंड नाम्र जपत श्रलमाईऐ ॥ १ ॥ पात्रन पवित प्रनीत नाम निरंजना п भरम गुर अंजना ॥ गुर गित्रान अंजन श्रंधेर विनास गित्रान प्रभ निरंजन जलि यलि महीग्रलि पूरिया।। इक निमल ,जाकै रिंदे विद्यरिया 11 श्चगाधि बोधि मिर तिसहि समस्थ सुत्रामी सरव भंजना पइसंपै ਸਤ 11 नानक

मंनार मन उतार नामु सिमरत नह तरे ॥ आदि श्रंति पेश्रंत सुनी उघरन संत संग विधे ॥ नानक पर्श्रंपै चान अपे ब्रोट गृही दश्याल कृपा निधे ॥ ३ ॥ भगति बद्धलु हरि बिरद् आपि बनाइआ ॥ श्रराधिं तह तह प्रगटाइमा प्रमि श्चापि 

पुनीत

नाम

श्रोट गढी गोपाल दहश्राल कृपानिये ॥ मोद्दि श्राप्तर तथ चरन तमारी सरिन मिधे ॥ इरि चरन कारन करन सुआमी पवित उधरन हारे हरे ॥ सागर

निरंजना

का

पतित

**长**志表表表表 表示表示: 表表表表表表表表 लीए समाइ सहजि सुभाइ भगत कारज सारित्रा॥ त्रानंद हरि जस महा मंगल सरव दख विसारित्रा ॥ चमतकार प्रगासु दह दिस एक तह जंपे भगति वछल दसटाइश्रा ॥ नानक पडग्रंपे चरण श्रापि वनाइत्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ श्रासा महला ५ ॥ थिरु संतन सोहांगु मरे न जावए ॥ जाके गृहि हरि नाहु सु सद ही रावए ॥ अविगत सो प्रभ सदा निरमला नह नवतन्त्र दिस पूरन सद् सदा ।। प्रानपति गति मति ठाक्ररु दह वखार्ये जा ते प्रिश्र प्रीति प्रीतम् भावए ॥ नानक गर बचनि जार्षे मरे थिरु संतन सोहाग्र न जावए ॥ १ ॥ जा कउ राम भतारु ता के अनदु घणा ।। सुखवंती सा नारि सोभा पूरि वणा ।। माण् महत् कलित्राण हरिजसु संगि सुरजनु सो प्रभू 11 सरव नही ऊना सभु नवनिधि तित गृहि कञ्च 11 मधर वानी पिरहि सोहागु वखार्गे ता का वर्णा ।। नानकु गुर बचनि जार्ग जाको राम्र भतारु ताकै अनद घणा 11 २ ॥ आउ सरवी संत पासि सेवा लागीए ॥ पीसउ चरण पखारि त्रापु तित्रागीए ॥ त्रापु मिटै संतापु त्रापु नह जागाईऐ सरिए गहीजे मानि 11 लीजें करे सो सुख़ पाईएें । करि दास दासी तिज उदासी कर जोडि दित रैं णि जागीए ॥ नानकु वखाणे गुर वचनि जाणे आउ लागीए ॥ ३ ॥ जा कै पासि सेवा मसतकि भाग सि सेवा लाइत्रा ।। ताकी पूरन त्रास जिन साध संगु पाइश्रा ॥ साध संगि हरि के रंगि गोविंद सिमरण लागित्रा ॥ भरम् मोह विकारु दजा तिनहि तित्रागित्रा ॥ मनि सांति सगल सहजु स्माउ वुठा - 11 वखार्गे गुग गाइत्रा त्र्यनद मंगल नानक्र गुर मसतिक भाग सि सेवा लाइत्रा ॥ ४ ॥ ४ 11 0 11 सलोक् ॥ हरि हरि नाम जपंतिश्रा श्रासा महला 11 सुखी होइ अंते मिले गोपाल मनु तनु काल् ॥ नानक कै संगि मोहि उधारि ॥ छंत ॥ मिलउ लेद्घ ॥ संतन देहु ॥ हरि जोडि हरि नामु हरि नाम्र तुम्ह दइश्रा तिञ्चागउ II लागउ मान कतह न सरशि करुणामै प्रभ करि मङ्ब्रा - 11 समरथ अगथ

सुग्रह सुत्रामी विनउ एडू ॥ कर जोड़ि नानक दानु मार्ग जनम मरग निवारि लेहु ॥ १ ॥ त्रपराधी मति हीनु निरमुनु त्रमाथु नीचु ॥ सठ हीतु विद्यापत मोह कीचु ॥ मल भरम करम ऋहं ममता त्र्यावए ॥ वनिता विनोद अनंद माइत्रो अगियानता ॥ विसै जोवनु यधै अरुश्रा दिन निहारे संगि विनवंति नानक त्रास तेरी सरिए साधू राख्नु नीचु ॥ २ ॥ भरमे जनम श्रनेक संकट महा जोन ।। लपटि रहिय्रो तिह संगि मीठे मोग सोन ।। ग्राह्यो बहु प्रदेसह घाइयो ॥ श्रव त्रगनत नाइयो ॥ राखन सुख हरि हारे प्रभ पित्रारे सरय होत्र्या होन п स्रख सहज श्रानंद नानक धारीक उधारे भगतह संसा कउन ॥ जैन नाम केन परकारे हरि हरि जसु सुनह सनि स्रवन 11 स्रवन बानी पुरख गित्र्यानी मनि निधाना पावहे ॥ हरि रंगि राते त्रभ 'विधाते राम बसुध कागद बनराज कलमा लिखग जे श्रंत ।। वेद्यंत न जाड पाडग्रा गही नानक महला ५ ॥ प्रस्व पते भगवान ता की ५ ।। ⊏ ।। ऋासा ॥ निरभउ भए परान चिंता स्ररिजन बंधप जाणिया ॥ गहि इसट गुरि मिलाइआ जस विमल संत वखाणित्रा ॥ वेश्रंत महिमा कीमति कछ न जाइ कही ॥ प्रभ एक **अ**निक ठाकुर ॥ श्रंमत आपि गही ॥ १ वन संसारु विख़ के दिवस गए।। गत भरम उरहारु विकार विनसे जोनि यावण सम रहे ॥ त्रमनि सागर भए सीतल गोबिंद गुपाल रहे दइऋाल गहि नाम्र धिग्राइ पूरन नानक परम गते ॥ २ ॥ जह देखउ तह संगि एको रवि रहिआ ॥ निरले किनै लहिया ॥ जिल थलि परि मही ऋलि **अंते** हसति समानिया ॥ आदि मधि गुरप्रसादी पसरिश्रा ब्रहम लीला गोविंद निधि सञ्चामी श्रंतरजामी सिमरि हरि

848 )

**紧密表示表示表表表表表表表表表表表表表** 

रहिआ। ३।। दिनु रेंगि सुहावड़ी आई सिमरत नामु हरे।। चरण कमल संगि प्रीति कलमल पाप टरे।। दृख भूख दारिद्र नाठे प्रगड़ मगु दिखाइआ।। मिलि साध संगे नाम रंगे मिन लोड़ीदा पाइआ।। हिर देखि दरसनु इछ पुनी कुल संवृहा सिम तरे।। दिनसु रेंगि अनंद अनदिनु सिमरंत नानक हरिहरे।। ४।। ६।। ६।।

श्रासा महला ५ छंत घर ७ सुभ चिंतन गोविंद सलोकु त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ 11 रमण निरमल साधू संग ।। नानक नाम्रु न विसरउ इक घड़ी करि किरपा भगवंत ॥ १ ॥ छंत ॥ भिंनी रैनड़ीऐ चामकनि तारे ॥ जागहि संत जना मेरे राम पित्रारे ॥ राम पित्रारे सदा जागहि नामु ॥ चरण कमल धित्रानु हिरदे प्रभ विसरु नाही इकु खिनो॥ जारे तिज मानु मोहु विकारु मन का कलमला 11 दुख पिश्रारे ॥ 8 11 संत हरि दास जागहि प्रभु आवत सुगित्रा श्रनदु भइऋा श्राडंवरु विशास्त्रा ॥ मनि मिले सुत्रामी सुखह गामी चाव मंगल भरे ॥ रस अंग संगि लागे द्ख भागे प्राग्ण मन तन सभि हरे।। मन पाई इछ प्रभ 11 विनवंति नानक मिले स्रीधर सगल गशिश्रा त्रानंद रसु विण्या ॥ २ ॥ मिलि सखीया पुछहि कहु कंत नीसानी ।। रिस प्रेम भरी कछु वोलि न जाणी ।। गुण गूड़ गुपत अपार करते पावहे ॥ भगति भाइ धित्राइ सुआमी गावहे ॥ सगल गुण सुगित्रान पूरन ऋापग्रे प्रभ भागी ॥ विनवंति नानक रंगि राती प्रेमं सहजि समाणी ॥ ३ ॥ सुख सोहिलडे सरसिञ्चड़े दुख दुसमन भागे साजन सुख रहसे प्रभि आपि किरपा धारीत्रा हरि हरि नामि

चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ वनवारीत्रा ॥ सुभ दिवस श्राए सहिज पाए सगल निधि प्रभ पागे ॥ विनवंति नानक सरिण सुत्रामी सदा हरिजन तागे ॥ ४ ॥ १ ॥ १० ॥ त्रासा महला ५ ॥ उठि वंज वटाऊड़ित्रा तै कित्रा चिरु लाइत्रा ॥ महलित पुंनड़ीत्रा

कितु कुड़ि लोभाइत्रा ॥ कुड़े लुभाइत्रा धाहु माइत्रा करहि

पाप श्रमितिश्रा ॥ ततु भसम देरी जमहि हेरी कालि बपुड़े जितिश्रा ॥ माल जोवन छोडि वैसी रहियो पैनेख साइया 11 नानक जाइ किरतु मिटाइआ ॥ १ ॥ फाथोह मिरग नह जिये पेलि रैंशि चंद्राइश्र ॥ स्वह द्ख भए नित पाप कमाइग्र नाही लै चले कमासे छडि घति गलाविद्या देखि सेजा राविश्रा लिय लोभि मुठा कूड़ П गरबि श्रगिश्रानि भइश्रा समाइस्र 11 नानक मग मिर्हे 11 मखु मुखा जाइस्र 11 2 लए पद्या किउ तरीएे तारी हसती गरति तरस्य खसम् चिति न त्राइत्रो ॥ दखा अपणा पाइत्रो ]] गुका कमाणा ईत उतिह ख़त्र्यारी ।। नानक सतिगुर बाकु मृठा मनमुखो ऋहंकारी ॥३॥ हरि के दास जीवे लगि प्रभ की चरणी ॥ कंठि लगाइ लीए तिस ठाकर सरगी ॥ वल वधि गित्रात धित्रात अपणा श्रापि नाम्र जपाइत्रा ।। साथ संगति त्रापि होत्रा त्रापि जगतु तराइत्रा ॥ राखि त्तीए रखगहार सदा निरमञ करणी ॥ नानक नरिक न जाहि कबह इरि संत इरि की सरगी ॥ ४ ॥ २ ॥ ११ ॥ आसा महला वंस वेनंती ॥ रावउ सह श्रापनड़ा हरि पासि संगे सोइंती कंत सुत्रामी दिनसु रैंखी रावीए ॥ सासि सासि चितारि जीवा प्रभु पेखि हरि गुरा गावीऐ 11 विरहा लजाइया ग्रमिउ इसिट सिंचंती ॥ विनयंति दरस नानक पंनी मिले जिस खोजंती ॥ १ ॥ निस बंजह किलविखह करता घरि गोतिंद प्रगटाइत्रा ॥ प्रगटे भइत्रा वस्त्राशिद्र्या संगि ।। त्राचरज़ डीठा अमिउ जागित्रा 11 मनि सांति आई वजी वठा बिनवंति नानक सुख सहजि 11 प्रभ श्रापि वर्णाइश्रा ॥ २ ॥ नरक न डीठड्गि सिमरत जै धरम करे दत भए पलाइस ॥ धरम घीरज सहज सुखीए साध संगति

ज धरमु कर दून भए पलाह्या। घरन घारज सहज छुलाए साघ संगति हरि मजे ।। करि अनुप्रहु राखि लीने मोह ममता सम वजे ॥ गहि कंठि लाए गुरि मिलाए गोविंद ज्यत

## श्रघाइण ।। विनवंति नानक सिमरि सुत्रामी सगल श्रास पुजाइण ।। ३ ॥ निधि सिधि चरण गहे ता केहा काड़ा ॥ सभु किछु वसि जिसे सो प्रभृ श्रसाङ्ग ॥ गहि भुजा लीने नाम दीने करु धारि मसतिक संसार सागर नह वित्रापे श्रमिउ हरि रसु चाखित्रा॥ साध संगे नाम रंगे रणु जीति वडा श्रखाड़ा॥ विनवंति नानक सरणि सुत्रामी वहुड़ि उपाइ। ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ त्रासा महला प्रभादित राति कमाइत्रड़ो सो त्राइत्रो माथै।। जिसु पासि लुकाइदड़ो सो वेली साथै॥ संगि कीजै देखें करगहारा काइ पापु कमाईएे ॥ सुकृत नाम्र नरिक मृलि न जाईऐ॥ चलै हरि नामु सिमरह श्राठ पहर साथे ॥ भजु साध संगति सदा नानक मिटहि दोख कमाते ॥ किछ् वलवंच करि उदरु भरहि मूरख गावारा ॥ सभु काइ मनहु विसारीऐ ॥ सदा दङ्त्रालु सुत्रामी देवराहारा ॥ दातारु निसंगे तारीऐ संगे क्रल 11 भज समृहा अधारा ॥ विनवंति साधिक देव जन भगत नाम् मुनि नानक सदा भजीएे प्रभु एक करणेहारा खोड़ न 11 2 11 प्रभ कपटु कमाग्रदड़े जनमहि संसारा परखगहारा ॥ कुडू 11 संसारु क्रोध वरिश्रा जिन्ही एक धित्राइत्रा तजि काम 11 श्रनिंद निंदा प्रभ सरगाई श्राइश्रा ॥ जलि थलि महीश्रलि रविश्रा सुत्रामी ऊच त्रगम त्रपारा ॥ विनवंति नानक टेक जन की कमल अधारा ॥ ३ ॥ पेलु हरि चंदउरड़ी असथिरु किछ माइत्रा रंग जेते से संगि न जाही ॥ हरि संगि साथी सदा तेरै दिनसु रैंगा समालीए ।। हरि एक विनु कछु अवरु नाही दुतीत्रा जालीए।। मीतु जोवनु मालु सरव सु प्रभु एक वडभागि पाईऐ स्रुखि माही ॥ विनवंति नानकु समाही ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ श्रासा महला ५ छंत घर ८ ॥ कमला भ्रम त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ भीति कमला भीति हे तीखण मद विपरीति हे अवध अकारथ जात ॥ गहबर वन गहबर वन घोर हे गृह मूसत मन चोर हे दिनकरो अनदिनु खात ॥

दिन खात जात विहात प्रभ विनु मिलहु प्रभ करुणापते ॥ जनम मरण अनेक बीते प्रिय संग बितु कछु नह गते ॥ कुल रूप पूप गित्रान हीनी तुभ विना मोहि कवन मात ॥ कर जोड़ि सरिण त्राइयो प्रित्र नाथ नरहर करहु गात ॥ १ ॥ मीना जलहीन मीना जलहीन हे श्रोहु मिछुरत मन तन खीन हे कत जीवनु प्रिश्र ॥ सनमुख सहिवान सनमुख सहिवान है मन तन प्राण हे ब्रोह वैधिया सहज सरोत ॥ प्रिय प्रीति लागी न लागै मिलु वैरागी खिनु रहनु भृगु तनु तिसु बिना ॥ पलका प्रिज्य प्रेम पागै चितवंति व्यनदिनु प्रभ मना ॥ स्रीरंग राते नाम माते भै भरम दुतीश्रा सगल खोत ॥ करि महत्रा दहश्रा दहश्रील ञ्चलीञ्चल पूरन हरि प्रेम नानक मगन होत ॥ २ 11 अलीअल गुजात हे मकरंद रस वासन मात हे प्रोति कमल बंघावत श्राप ॥ चात्रिक चित पित्रास चात्रिक चित पित्रास बचित्रि मनि ग्रास हे ग्रल पीवन बिनसत ताप विनासन II तापा दुख नासन मिलु प्रेम मिन तनि अति धना ॥ सुंदरु चतुरु सुजान सुग्रामी कवन रसना गुण भना ॥ गहि भजा लेवह नाम इसटि धारत मिटत पाप ॥ नानकु जंपै पतित पात्रन हारे दरस् पेखत नह संताप ॥ ३ ॥ चितवउ चित नाथ चित्रउ हे रखि लेवह सरिए ग्रनाथ हे मिल्ल चाउ चाईले प्रारा तन घित्रान सुंदर तन घित्रान हे मतु लुवध गोपाल गित्रान हे जाचिक जन राखत मान ॥ प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इछ पुजंतीत्रा ॥ हिर कंठि सागे दिन सभागे मिलि नाह सेज सोहंतीत्रा ॥ प्रम इसटि धारी मिले मुरारी सगल कलमल भए हान ॥ विनवंति नानक मेरी आस पूरन मिले सीधर गुण निधान ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ४ ॥ १ श्रों सित नाम करता प्ररह्म निरमंड निरवैरु श्रकाल मुरति श्रज्नी समं गुर प्रसादि॥ आसा महला १॥ वार सलोका नालि सलोक भी महत्ते पहिले /के लिखे टुंडे असराजे की धुनी ॥ सलोकु म जिनि वलिहारी श्चापगो दिउहाडी सदवार माग्रस ते देवते लागी वार 

चंदा उगवहि सरज चड़हि हजार ॥ एते चानग होदियां गुर गुरू न चेतनी मनि ग्रंधार ॥ २ ॥ म० १ ॥ नानक त्रापणें सुचेत ॥ छुटे तिल वृत्राड़ सुंजे अंदरि खेत ॥ जिउ फलीग्रहि कह नानक सउ 11 नाह भी तन विचि सुत्राह ॥ ३॥ पउडी ॥ त्रापीनहै त्रापु साजित्रो श्रापीन्हें रचिश्रो नाउ दुयी क़दरति साजीए करि श्रासाख 11 देवहि आपि त् त्रसि करता करहि 11 पसाउ जागोई सभसे दे लैसह जिंदु कवाउ ॥ करि डिठो त्रासग्र चाउ ॥ १॥ सलोकु म० १॥ सचे तेरे खंड मचे ब्रहमंड ॥ सचे सचे त्राकार ॥ सचे तेरे करणे सरव वीचार ॥ सचा तेरा तेरा हुकमु सचा फुरमाणु॥ सचा तेरा करमु दीवाग्र ॥ सचा सचे तुधु आखहि लख करोडि 11 ताणि सचै सभि जोरि ॥ सची तेरी सिफति सची सालाह ॥ सची तेरी क़दरति सचे पातिसाह ॥ नानक सच्च धिश्राइनि सच ॥ सु कचु निकचु ॥ १॥ म० १ ॥ वडी वडिश्राई जा वडा नाउ ।। वडी वडिम्राई जा सन्तु निम्राउ ।। वडी वडिम्राई जा निहचल त्रालाउ ॥ वडी वडिग्राई व्रभै ॥ वडी वडिऋाई जाराँ ॥ वडी वडिग्राई न दाति ॥ वडिग्राई पुछि वडी जा जा श्रापे श्रापि ॥ नानक कार न कथनी जाइ ॥ कीता करणा सरव ॥ २ ॥ महला २ ॥ इहु जगु सचै की है कोठडी विचि वास ॥ इकन्हा हुकिम समाइ लए इकन्हा हुकमे करे कद्धि इकन्हा माइत्रा विचि लए निवास श्राखि न जापई जि किसै श्राणे रासि ॥ नानक गुरम्रखि श्रापि करे परगासु ॥ ३ ॥ पउड़ों ॥ नानक जीत्र उपाइ लिखि नावे धरम्र वहालिया ॥ त्रोथे सचे ही सचि पाइनि वरिव कढे जजमालिया ॥ थाउ न कुड़िश्रार दोजिक चालिंत्रा ॥ तेरै नाइ रते से जििए गए हारि गए सि वालिया ।। लिखि नावै धरमु वहालिया ।। २ ।। सलोक 11 विसमादु नादु विसमादु वेद ॥ विसमादुः जीअ विसमाद् विसमाद् रूप विसमाद् रंग।। विसमाद् नागे फिरहि जंत ॥

( ४९४ )

पडणु विसमादु पाणी ॥ विसमादु व्यगनी खेडहि विदाणी॥
विसमादु धरती विसमादु खाणी॥ विसमादु सादि लगिह पराणी॥ विसमादु संजोगु विसमादु विजोगु ॥ विसमादु खुल विसमादु भेगु ॥ विसमादु उम्महु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु देखे विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु विसमादु

विसमादु राहु ।। विसमादु नेहें विसमादु दूरि ।। विसमादु देखें हाजरा हजूरि ।। वेिल विडाणु रहित्रा विसमादु । नानक गुक्रणु पूर भागि ।। १ ।। म० १ ॥ कुदरित दिसे कुदरित सुर्णोऐ कुदरित भउ सुख सारु ॥ कुदरित पाताली व्याकासी कुदरित सरच व्याकारु ॥ कदरित वेद प्रराण कतेवा कदरित सरच वीचारु ॥ कदरित स्वाणा

भउ सुख सारु ॥ कुद्रति पाताली व्याकासी कुद्रति सरव व्याकारु ॥ कुद्रति वेद पुराण कतेवा कुद्रति सरव पीचारु ॥ कुद्रति खाणा पीणा पैन्हणु कुद्रति सरव पित्रारु ॥ कुद्रति जाती जिनसी गंगी कुद्रति जीत्र जहान ॥ कुद्रति नेकीत्रा कुद्रति वदीत्रा कुद्रति

जहान ॥ कुद्रति नेकीत्रा क़दरति बदीत्रा मातु त्रभिमातु ॥ इदरति पउणु पाखी वैसंतरु इदरति धरती खाकु ॥ सभ तेरी इदरति तं कादिरु करता पाकी नाई पाकु ॥ नानक हुकमें श्रंदरि वेखें वरते ताको ताक ॥ २ ॥ पउडी ॥ श्रापीन्हे भोग भोगि कै होइ भसमंडि भउरु सिधाइत्रा ॥ वडा होत्रा द्वनीदारु गलि संगल अगै करणी कीरति वाचीएे बहि लेखा ।। थाउ न होवी पउदीई हुिण सुगीऐ कित्रा रुवाइब्रा ॥ मिन अंधे जनग्र गवाइआ ॥ ३॥ सत्तोक म०१॥ भे बिचि पवण वहै सद बाउ ॥ भै विचि चालहि लख दरीब्राउ ॥ भै विचि ब्रगनि कडे बेगारि ॥ मै त्रिचि घरती दवी भारि ॥ मै त्रिचि इंदु फिरे सिर

भारि ।। भै विचि राजा घरम दुश्रारु ॥ भै विचि सरज भै विचि चंद्र ॥ कोइ करोडी चलत न अंतु ॥ भै विचि सिघ ग्रुध सुर नाथ ॥ विचि ब्याडारो ब्याकास ॥ मैं विचि जोध महावल सर ॥ मैं जावहि पूर ॥ सगलिया भउ लिखिया सिरि लेख ॥ सच एक ॥ १ ॥ म० निरमं निर्देशक 8 निरमउ निरंकारु होरि केते राम खाल ।। केतीया केन्ह कहाणीया मंगते गिडि ॥ केते नचहि मुहि बाजारी बाजार महि धाइ कदहि बाजार ॥ गावहि राजे राखीया ।। सख टकिया के मुंदडे लख टकिया के थाल पताल त्तनि पाईग्रहि जित् नानका से होबहि

छार ।। गित्रानु न गलीई हृढीएे कथना करड़ा सारु 11 करमि ता पाईएे होर हिकमति हुकम खुआरु पउड़ी ॥ ॥ २ 11 नदरि श्रापणी ता नदरी सतिगुरु पाइश्रा ॥ एह जीउ बहुते ता सतिपुरि सबदु सुणाइत्रा जनम भरंमिश्रा सतिगुर जेवद्ध 11 सुणि अहु लोक सवाइत्रा ॥ दाता को नहीं सभि सतिग्ररि मिलिए जिन्ही विचहु आपु गवाइआ जिनि 11 सच् बुभाइत्रा ॥ ४ ॥ सलोक म० १ ॥ घड़ीत्रा सभे गोपोत्र्या पहर वैसंतरु कंन्ह गोपाल ॥ गहर्णे पउणु पाणी चंदु स्रजु अवतार ॥ वरतिश धरती मालु जंजाल धनु सरव 11 गित्रान विहुगी खाइ गङ्त्रा जम कालु 11 १॥ म० पैर हलाइनि फेरन्हि सिर ॥ उडि 11 गुर हसै लोकु पाइ ॥ वेखे घरि जाइ ॥ रोटीय्रा कारिए पूरहि पछाड़िह धरती नालि गावनि गोपीत्रा गावनि - 11 आपु ताल ॥ सीता राजे राम ।। निरभउ ॥ गावनि निरंकारु जाका कीत्रा सगल जहानु ।। सेवक सेवहि करमि चडाउ रैंगा जिन्हा मनि चाउ ॥ सिखी सिखित्रा गुर नदरी करिम लघाए पारि ।। कौलू चरला चकी चक्क 11 वारोले थल त्रनंत ॥ लाट्ट माधाणीत्रा श्रनगाह ॥ पंखी लैनि भउदीश्रा भवाईग्रहि चाडि जंत सुऐ भउदिश्रा - 11 नानक गग्रत किरति नचे सभु कोइ न ग्रंत ॥ बंधन बंधि भवाए सोइ ॥ पड्एे से रोइ ॥ उडि न जाही सिध न नचि नचि हसहि चलिह जिन्ह मनि का चाउ 11 नानक भउ तिन्हा मनि भाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाउ तेरा निरंकारु नाइ लइऐ नरिक न जाईएे ॥ जीउ पिंडु सभु तिसदा दे खाजै त्राखि गवाईऐ ॥ सदाईऐ पुंनह नीच श्रापगा करि ॥ जे जरवाणा को रहे न भरीए पाईए ऋहिए परहरें जरु वेस करेदी 11 सिफति सरीश्रति पडि सलोक मुसलमाना 8 II पवहि विचि बंदी वेखरा कउ दीदारु ॥ से जि हिंद सालाही सालाहिन दरसिन रूपि अपारु ॥ तीरथि नाविह अरचा पूजा अगरवासु वहकारु ॥ जोगी सुंनि धिआवन्हि जेते अलख नामु करतारु

॥ स्खम मृरति नाम्रु निरजन काइत्रा का

उपजै

ससारु 11

होडा खाइ जलि थलि जीत्रा पुरीत्रा लोग्रा त्राकारा त्राकार ॥ त्रोइ जित्राखिह

है जाग्रहि तिना मि तेरी सार।। नानक

सतोस

सोभ करे

मनि

वेकार

देखें के वीचारि

चोरा

पाछारु ॥ १ ॥ म० १ ॥ मिटी मुसलमान की पेडे पई क्रम्हित्रार

॥ सतीत्रा

त्राकार

रेटे मगहि

ते कडिग्राग

मगता भव सालाहरा

चलहि ऐथाऊ तिना भि काई कार ॥

11

॥ सदा अनदि रहहि दिनु राती गुण्यतिआ

जारा

घडि मांडे इटा की ग्रा जलदी करे प्रकार ॥ जलि जलि रोवै नानक जिनि करते कारण भाडि भाडि पत्रहि ग्रागित्रोर 11 कीआ सो जार्षे करतारु ॥ २ ॥ पउडी ॥ विनु सतिग्र किनै न विज सतिगर किनै न पाइया ॥ सतिगर तिचि आप रविश्रोत ॥ सतिगुर करि परगद्ध श्राखि सुणाइश्रा मिलिए सदा जिनि निचहु मोहु चुकाइया ।। उत्तमु एहु बीचारु है सचे सिउ चित लाइग्रा ।। जगजीवन दाता पाइश्रा सलोकु म० १॥ हउ निचि त्राइत्रा हउ निचिगइत्रा ।। हउ र्जमिया हउ निचि मुत्रा ॥ इंड विचि दिता हउ विचि हउ तिचि गङ्ग्रा ॥ विचि खटिग्रा हर कृडिश्रारु ॥ हउ निचि पाप पुन वीचारु ॥ हउ विचि नरिक हसे हड रोगै **निचि** मरीए श्चरतारु ॥ हउ निचि IÌ हर हउ पिचि घोपै॥ हउ पिचि जाती जिनसी खोवै॥ हउ पिचि मुरस् हउ विचि सिश्रामा।। मोख मक्ति की सार न जामा ॥ इउ निचि माइत्रा हउ निचि छाइत्रा ॥ हउमै करि करि जत उपाइत्रा ॥ हउमै युर्भे ता दरु सुभै। गिश्रान बिहुणा कथि कथि लुर्फे हकमी लिखीए लेखा। जेहा वेखहि तेहा वेखा। १।। महला २।। हउमै एहा जाति है इउमें करम कमाहि ॥ इउमें एई वधना फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ इउमै कियह उत्पजै कित मजिम इह जाइ ॥ इउमै एहो। हुक्स पहणे रिरति फिराहि ।! इउमै दीरघ रोगु है दारू भी इसु माहि ॥ किरवा करे जे आपणी ता गुर या सबद यमाहि॥ नानतु कहे सुणहु जनहु इतु सनमि दुख जाहि॥ २ ॥ पउदी ॥ सेन कीती सतोसीई जिन्ही सची सत् विग्राह्या ॥

表表表表表表 表表表表表表 表表表表表表表 रखिश्रो करि सुकृतु न धर्म कमाइश्रा 11 **अं**नु पाणी थोड़ा दुनीत्रा ताड़े वंघना खाङ्या देवहि विद्याई नित चडिंह अगला सवाइत्रा ॥ चडा पाइत्रा ॥ ७ ॥ सलोक म० ॥ पुरखां विरखां δ तीरथां तटां मेघां खेतांह ।। दीपां लोगां मंडलां खंडां वरभंडांह जेरज 11 श्रंडज सो मिति जाएँ नानका सेतजांह ॥ उत्रभुजां खागी मेरां जंताह ।। नानक जंत उपाइके संमाले सभनाह ॥ जिनि करते कीया चिंता भि करणी ताह ॥ सो करता चिंता करे जिनि उपाइऋा जग ॥ तिसु जोहारी सुत्रसति तिसु तिसु दीवासु अभगु 11 सचे नाम बिनु किया टिका किया तगु ॥ १ ॥ म० ۶ ॥ लख नेकीन्रा चंगित्राईन्रा लखु पुना परवागु ॥ लख तप उपरि सहज जोग वेवाण ॥ लख स्रुरतण संगराम रण महि छुटहि पराण सुरती लख गित्रान धित्रान पड़ीत्रहि पाठ पुराग ॥ करते करणा कीत्रा लिखित्रा त्रावण जाणु ॥ नानक मती मिथिया करमु सचा नीसाण् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा साहिब्र एक्र सचो सचु वरताइंगा ।। जिसु तूं देहि तिसु मिले सचु ता कमाइत्रा ॥ सतिग्ररि मिलिए सचु पाइत्रा जिन्ह 11 वसाइत्रा ॥ मूरख सचु न जाग्यन्ही मनमुखी जनमु गवाइत्रा दुनीत्रा काहे त्राइत्रा ॥ ⊏॥ सलोकु म०१॥ पड़ि पड़ि गडी वेड़ी पड़ि साथ ॥ पड़ि भरीऋहि गडीत्रहि खात ॥ पड़ीत्रहि जेते चरस चरस पड़ी अहि जेते मास पडीएे जेती आरजा पडीअहि जेते सास ॥ नानक होरु हउमै भःखणा भाख ॥ १ ॥ म० १ ॥ लिखि लिखि पड़िया तेता तीरथ भवित्रा तेतो लिवत्रा ॥ वहु भेख की आ कीत्रा ॥ जीत्रा अपगा सहवे **अं**नु न खाइआ सादु द्जा भाइत्रा पाइत्रा 11 वह दुख् वसत्र अहिनिसि कहरै ॥ मोनि विगूता किउ जागै गुर विनु सता ॥ खाई सिरि तागा त्रपणा कीत्रा कमाणा ॥ त्रलु मलु गवाई ॥ विखु नावै किछ थाइ र है न मसाग्री ॥ श्रंधु न जागे फिरि पञ्चतागी ।। सतिगुरु

滅

( Aft ( Aft

स्त्र के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स् मेटे मो सुन्तु पाए॥ इरि का नामु मंनि बसाए॥ नानक नदिर करे सो पाए॥ श्वाम श्रंदेमे ते निहकेत्रल हडमैं सबिट जलाए॥ २ ॥ पडही॥ मगत

तरें मिन मारदे दिर सोहिन कीरित गावदे ।। नानक करमा बाहरे दिर होग्र न लहन्ही घावदे ।। इकि मृत्तु न सुम्हेन्दि आपरा। असहोदा आपु गरादि ॥ हउ ढाडीका नीच जाति होरि उतम जाति सदाइदे ॥

श्रापु गर्पाद्दे ॥ इउ डाडीका नीच जाति होरि उतम जाति सदाइदे ॥ तिन्ह मंगा जि तुम्के विश्राइदे ॥ ६॥ सलोकु म॰ १॥ क्हु राजा क्हु परजा हु सुसु मंगारु ॥ कुहु मंडप कुहु माडी कुहु वैसणहारु ॥

परा हुई सह मनारु ॥ कुडु मदप कुडु माड़ा कुडु बसखहरु ॥ इटु सुद्रना कुडु रेपा कुडु पेन्हयहरु ॥ कुडु काइआ कुडु कपढु कुडु रुष्ठ अपारु ॥ कुडु मोश्रा कुडु वोबो खपि होए खारु ॥ कुड़ि कुई नेद्र तमा विमस्थि। करतारु ॥ किसु नालि कीचे दोनती सह

जगु चलपहारु ॥ हुन्दु मिठा कुट्टु मालिउ कुट्टु होरे पूरु ॥ नानकु बलापे बेननी तुरु वाकु कुड़ो कुटु ॥ १ ॥ म० १ ॥ सचु ता परु जापीऐ जा दिर सचा होइ ॥ कुट की मन्नु उत्तरें तनु करे हुछा घोद ॥ सचु ता परु जाखीऐ जा सचि घरे पिक्सरु ॥ नाउ सुखि

धोद ॥ सजु ता परु जायोिए जा सिच घरे पिमारु ॥ नाउ सुवि मजु रहमीए ता पाए मोख दुआरु ॥ सजु ता परु जायोिए जा जुगी जाएँ जीउ ॥ घरति काउमा साधि कै मिचि देह करता

जुगित जारों जीउ ॥ घरति काड्या साधि कै गिचि देह करता बीउ॥ मजु ता परु जाखोरे जा मिख सची लेह ॥ दह्या जारों जीय की क्छि पुत दांतु करेह ॥ सजु ता परु जाखीरे जा व्यातम तीरिय ररे निवासु ॥ सतिगुरू नो प्रक्षि के बहि रहै करे निवासु॥

सचु ममना होइ दारू पाप कटै घोड़ ॥ नानकु वखारों चेनती जिन मचु पत्ते होइ ॥ २ ॥ पडढ़ी ॥ दानु महिंदा तती खाकु वे मिलै त ममनिक लाईए ॥ छड़ा लालनु छड़ोए होइ इक मिन अलसु पिमाईए ॥ फनु तेवेही पाईए जेवेही कार कमाईए ॥ जे होवें पूरि निविक्स ता पृष्टि तिना दी पाईए ॥ मित योड़ी सेर गर्नाईए ॥

१० ॥ मलोड़ म० १ ॥ सचि काल हर्डु वरविद्या करित वालख वेतान ॥ बीउ बीडि पति लैंगए श्रव किउ उगर्ने दालि ॥ जे इड्ड होर न उगर्ने स्त्री ह स्ति होर ॥ नानक पाँह बाहरा कोरें रंगु न मोर ॥ में निचि खुदि चड़ाईंगे मरमु पाहु विन होर ॥ नानक मगती जे स्पै स्ट्रै सोर न बोर ॥ १ ॥ म० १ ॥ लघु पायु दूर गडा महता रुडु होमा निक्दान ॥ बाहु नेषु सदि पुटीएं बहि वहि करे वीचारु ।। अंधी रयति गित्रान विहूणी भाहि भरे मुरदारु ।। गित्रांनी नचिह वाजे वावहि रूप करहि सीगारु ॥ उचे वीचारु पंडित हिकमति हजति जोधा का 11 मुरख संजी करिह पित्रारु ॥ धरमी करहि धरम् गावावहि मंगहि दुत्रारु ॥ जती सदाबहि जुगति न जानहि छडि वहहि घर वारु II कोई ऋाखे त्रापे होवे घटि न पति 11 परवासा जापै ॥ पिछै पाईऐ ता नानक तोलिया २ वदी ॥ म० ۶ स नानका सचा वेखे सोइ समनी छाला 11 मारीश्रा करता करे सु होइ ॥ अगै जाति न जोरु है अर्ग जीउ नवे॥ जिन की लेखें पति पर्वे चंगे सेई केइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ धुरि करमु जिना त्रध तिनी खसम्र धित्राइत्रा ॥ एना जंता के वसि जगतु उपाइत्रा ॥ इकना नो तुं नाही तुधु वेकी मेलि लेहि इकि त्रापह तथु खुत्राइत्रा ॥ गुर किरपा ते जाणित्रा जिथे त्रध ग्रापु बुभाइत्रा ।। सहजे ही सचि समाइत्रा ।। ११ ।। सलोक्त म० दारू मुखु रोगु भइत्रा जा सुखु तामि न होई 11 करता करणा मैं नाही जा हउ करी न होई ॥ १ ॥ विलहारी कुदरित विसित्रा तेरा त्रांत न जाई लखित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाति महि जोति जोति महि तूं जाता श्रकल कला भरपूरि रहिश्रा साहिबु 11 सचा सिफति सुत्राल्हिउ जिनि कीती सो पारि पइत्रा ॥ कहु नानक करते कीत्रा जो किञ्च करणा सु करि रहित्रा ॥ २॥ म० २ ॥ जोग सवटं ब्राहमण्ह ॥ खत्री सबदं सवदं गित्रान सवदं वेद स्र सबदं सुद्र सबदं जेको जागौ सबदं एक ॥ सरव सवदं पराकृतह नानकु ता का दासु है सोई निरंजन देउ ॥ ३ ॥ म० एक देव देवा त ञ्चातमा 11 कृसनं सरव देवा श्रातमा ॥ नानकु ता का दासु है सोई निरंजन देउ॥४॥ भेउ जे को जाएँ गित्रान का म०१॥ कुंभे बधा जलु रहै जल बिनु कुअ न होइ ॥ वधा मनु रहै गुर विनु गित्रानु न होई।। ५ ॥ पउड़ी 11 पडिश्रा मारीऐ गुनहगारु ता श्रोमी साधु न lt जेहा घाले घालगा कला न खेडीएे जितु द्रगह ऐसी तेवेहा नाउ पचारीए ॥ गइत्रा अगै वीचारीऐ **अतै श्रोमीश्रा वीचारु** पडिश्रा हारीए ॥ मुहि

**水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

चलें मुत्र्यमें मारीएं ॥ १२ ॥ सलोकु म० १ ॥ नानक मेरु सरीर इकु रथवाहु ॥ जुगु जुगु फेरि वटाईश्रहि गिश्रानी ताहि ॥ सतज्ञी स्य संतोख का धरम अगे स्थवाह ॥ त्रेर्त रथु जते का जोरु व्यर्ग स्थवाहु ॥ दुआपुरि रथु तपे का सतु कूडु अगै स्थनाहु॥१॥ श्रमें स्थार ॥ कत्तजुमि स्थु श्रमनि का म० १ ॥ साम कहें सेतंत्रह सुत्रामी सच महि श्राद्धे साचि रहे ॥ सभु को सचि समार्वे ॥ रिगु कहै रहिया भरपूरि ॥ राम नामु देवा महि सरु ॥ नाइ लड़ऐ पराञ्चत जाहि ॥ नानक तउ मोखंतरु पाहि ॥ महि जोरि छत्ती चेंद्रावलि कान्ह कृमतु जादमु भइत्रा ॥ पारजातु गोपी लें ब्राइब्रा विद्रानन महि रंगु कीब्रा ॥ कलि महि श्रयरवणु हुआ नाउ सुदाई यलह भड़आ ॥ नील यसत्र तुरक पठाणी श्रमल होए कीया ॥ चारे सचित्रार ॥ पहहि गुर्खाई तिन्ह चार बीचार ॥ भाउ भगति करि नीचु सदाए ॥ तउ नानक मोखंतरु पाए ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिगुर विटह वारिश्रा जित् मिलिए खसम् समालिया ॥ जिनि करि जगत निहालिया ॥ उपदेस गियान ग्रंजनु दीचा इन्ही नेत्री खममु छोडि दुनै लगे दुवे से वणजारिया ॥ सतिगुरू है वोहिथा उतारिया ॥ १३ ॥ निरलै किने बीचारिया ॥ करि किरपा पारि दीरघ अति सलोकु म० १ ॥ मिमल स्त्रा सराइरा श्रवि मुख्र ॥ श्रोड जि श्राप्ति श्रास करि वाहि निरासे कित ॥ फल फ़ल बक बके कीम न आपहि पत ॥ मिठत नीवी नानका ग्र चंगित्र्याईत्रा ततु ॥ समुको निवै श्राप कउ परकउ निवै न कोइ ॥ धरि तागज् तोलीएं निर्मे मु गउरा होह ॥ व्यपराधी द्या निर्मे जो इंता मिरगाहि ॥ सीमि निराइए किया थीए जा रिंदै इसुधे जाहि ॥ १ ॥ म० १ ॥ पढ़ि प्रभुतक संधिमा बादं ॥ मिल पुत्रमि बगुल ममार्घ॥ मृखि सङ विभूगय मारं ॥ त्रंपाल निहाल विचारं ॥ गनि माला विलग्न निलार ॥ दुइ घोनी यगत्र कपार ॥ जे जाससि प्रदर्भ करमें ॥ सभि फोस्ट नियचंड करमें ॥ कह नानक निहचउ पिमार्वे ॥ दिण मतिगुर बाट न पार्वे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कपड़ रपृ गुरायणा एडि दुनीया यदि जारणा ॥ मंदा पंगा भाषणा 

**西班班班班班班班班班班班班班班班班** कीता पावणा ॥ हुकम कीए मिन भावदे राहि भीड़ें ता दिसे जावणा ॥ नंगा दाजिक चालिश्रा खरा डरावणा ॥ सलोक्र पञ्जोतावरणा ॥ १४ 11 Ħо १  $\Pi$ दइश्रा जतु गंढी सतु वहु ॥ एहु जनेऊ जीअ का हई ना एहु तुटै न मलु लगै ना एहु जलै न जाइ ।। जो गलि चले नानका ॥ चउकडि पाइ मुलि पाइत्रा ॥ सिखा कंनि चड़ाईत्रा गुरु ब्राहमनु मुत्रा त्रोहु भाड़ि पइत्रा वे तगा गइत्रा ॥ १ ॥ म० लख चोरीया लख जारीया लख कुड़ीया लख गालि ॥ लख ठगीया जीश्र पहिनामीत्रा राति दिनसु नालि कतीए 11 तग्र कपाहह कुहि वकरा रिंन्हि 11 आइ खाइत्रा सभ्र सुटीऐ भी फिरि पाईऐ पाइ ॥ होइ प्रराखा होरु ॥ नानक त्रु जोरु ॥ २ ॥ म० १ ॥ नाइ मंनिए सालाही सचु सुतु ॥ दरगह अंदरि पाईऐ तग्र न त्रसि पूत ॥ ३॥ म० १ ॥ तगु न इंद्री तगु न नारी ॥ भलके थुक पर्वे नित दाड़ी ॥ त्य न पैरी तमु न हथी । तमु न जिहवा तमु न अखी ।। वे तमा त्रापे वते ॥ वटि धागे अवरा घते ॥ ले भाड़ि करे वीत्राहु ॥ कागलु दसे राहु ।। सुणि वेखहु लोका एहु विडाणु ।। मनि अंधा नाउ ।। ४ ।। यउड़ी ।। साहिनु होइ दइत्र्रान्तु किरपा करे ता साई कार कराइसी ॥ सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्सु मनाइसी मंनिए होव खसमै परवारा ता को महल्र पाइसी 11 भावै सो करे चिंदिश्रा मनह सो फल पाइसी ता जाइसी ॥ १५ ॥ सलोक म० 8 ॥ गऊ विराहमण जाई ॥ धोती टिका तै कउ करु लावह गोवरि तरग्र न धानु मलेछां खाई ॥ त्रंतरि पूजा पड़िह कतेवा संजम्र तुरका भाई ॥ छोडीले पाखंडा ॥ नामि लइऐ जाहि तरंदा ॥१॥ म०१ ॥ मार्गस खागों करहि निवाज ॥ छुरी वगाइनि तिन गलि ताग ॥ तिन घरि पूरिह नाद ॥ उना भि आवहि ऋोई साद कूड़ी रासि कूड़ा वापारु ॥ कूड़ वोलि करिह श्राहारु ॥ सरम धरम का डेरा दूरि रहिञ्चा भरपूरि 11 मथै टिका तेड़ि धोती कखाई नानक कूड़ 

( ४७२ ) छुरी कासाई ॥ नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु हथि जगत मलेख धानु ले पूजहि प्रराणु ॥ श्रभाखित्रा का कुठा वकरा खाणा ॥ चउके उपरि किसै न जागा ॥ देकै चउका कार ॥ उपरि कढी भिर्दे वेठे कहिन्रार वे मत् भिटै 11 मृत् Ħ फिटै तनि फिटे फेड करेनि ।। मनि मरेनि ॥ कहु नानक सचु धित्राईऐ ॥ सुचि होवै ता सचु पाईऐ ॥ पउडी ॥ चित्रै ग्रंदरि वेखि नदरी हेठि चलाहदा ॥ सभ्र को वडिग्राईग्रा थापे ही करम बडह कराइदा 11 सिरि धंधै लाइदा ॥ नदरि उपठी जे करे घाहु कराइदा ॥ दरि मंगनि भिख न पाइदा ॥ १६ ॥ सलाकु म० मुहि पितरी देह ॥ अगे वसत घरु मही जे मोहाका घरु पितरी चोर करेड चढीग्रहि हथ सिनाणीएं 11 ग्रसफी एड करेड ॥ नानक श्रम सो मिले जि खटे घाले देह ॥ जिउ जोरू सिर नावणी त्रावे वारोवार ॥ जुठे जुटा मुख स्चे एहि न आखीअहि वहान जि होइ खुआरु 11 नानका जिन मिन वसिया सोइ स्रचे सेई H पलागे पउए वेग हर रंगी हरम सवारिआ ॥ कोठे तरे लाइ बैठे करि पासारिया ॥ चीज करनि मनि भावदे मंडप माडीधा करि फ़रमाइसि हरि <u>चुभ्रति</u> नाही हारिश्रा ı जोवनि वेखि महलति मरण्य विसारित्रा याई हारिश्रा ॥ जरु १७ ॥ सत्तोकु म० १ ॥ जे किर सतकु मंनीए सम वै सतकु होइ ॥ हाइ ॥ जेते दाखे श्रंन के जीया श्चर्ते लकड़ी श्रंदरि कीहा गोहे जीउ है जित हरिया सभू कोई ॥ कोइ पाणी पहला खतक पर्वे रसोइ ॥ नानक खतक एव न करि रखीएे सनक उत्तरं गिद्यान उतारे धोड ॥ १ ॥ म० १ ॥ मन का छतऋ लोध है सतक वेखणा परवृत्र परधन रूप ॥ असी जिह्नवा क्ड कंनि ά लाइतवारी खादि ॥ नानक हंसा भादमी मधे अमप्ररि जाहि ॥ २ ॥ म० १ ॥ समो युत्रः भरमु ई दर्जेलर्ग बाइ ॥ अंगण मरणा हकम ह मार्णे कार्यं जाइ ॥ खाषा पीषा

 也的在我的我们的我们的我们的 तिन्हा स्त्तकु नाहि।। ३ ।। पउड़ी ।। सतिगुरु वडा करि सालाहीऐ जिसु विचि वडीत्रा वडित्राईत्रा ॥ सिंह मेले ता नद्री आईआ ॥ जा तिसु भागा ता मिन वसाईत्रा ।। करि हुकमु मसतिक हथु धरि विचहु मारि कढीत्रा वुरित्राईश्रां ॥ सिंह तुर्हे नउनिधि पाईग्रा 11 १८ ।। सत्तोकु म० १ ।। पहिला सुचा ऋापि होइ सुचै बैठा आइ सुचे अगे रिलओन कोइ न भिटिओ जाइ ॥ सुचा होइ कै लगा गड़िंग सलोकु ।। कुहथी जाई सटिय्रा किसु एहु लगा दोख़ श्रंतु देवता पाणी देवता वैसंतरु देवता पंजवा पाइत्रा घरतु ॥ लुखु होत्रा पाकु पवितु पापी सिउ 11 तनु गडिश्रा थुका विनु नावै म्रुखि नामु न ऊचरहि तित्र ॥ जित रस खाहि -11 मुखि थुका पाहि ॥ १ ॥ म० १॥ भंडि जागीऐ तितु नानक एव जंमीए भंडि निंमीए भंडि मंगणु वीत्राहु ॥ भंडहु होबै होवे वंधानु मंडु मुत्रा मंडु भालीऐ मंडि भंडह चलै राह ॥ किउ मंदा त्राखीए जितु जंमहि राजान ॥ भंडहु ही भंड न कोइ।। नानक भंडैं वाहरा एको सचा ॥ जित् सदा सालाहीएं भागा रतीं चारि ते मुख ऊजले -11 नानक तित सचे दरवारि ॥ २॥ पउड़ी ॥ सम्र को आखै त्रापगा जिसु नाही सो चुिण कढीऐ।। कीता ऋापो श्रोपणा ऋापे लेखा रहणा नाही ऐतु जगि ता काइतु गारिन हंढीऐ मूरखै मंदा किसे न त्राखीए पड़ि असर एही बुभीऐ ॥ नालि ॥ नानक फिके बोलिए तनु लुभीऐ ॥ १६ ॥ सलोकु होइ ॥ फिको फिका सदीए फिके फिकी सोइ ॥ फिका दरगह सटीए फिके पाइ।। फिका मृरखु **ऋखीऐ पाणा लहै सजा**ड।। १।। म० १ ॥ अंदरहु भूठे पैज वाहरि दुनीआ अंदरि फैलु तीरथ जे नावहि उतरे नाही मेंलु ॥ जिन्ह पहु अंदरि वाहरि गुदडू ते भले संसारि ।। तिन नेहु लगा रव सेती देखुन्हे वीचारि ।। रंगि हसिंह रोविह चुप भी करि जाहि ॥ परवाह नाही किसे केरी वासु सचे दिर वाट उपरि खरचु मंगा जर्वे देइत खाहि।।दीवानु एको कलम एका हमा तुम्हा मेलु ॥ दरि लए लेखा पीड़ि छुटै नानका जिउ तेलु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे ही करणा कीओ कल आपे ही तै धारीए ॥ देखिह कीता आपणा धरि

( ४७४ सारीऐ॥ जो ब्राइब्रा सो चलसी सधु कोई व्याई वारीऐ॥ विसारीऐ हहि किउ साहिब पराख मनह आपे सवारीऐ हथी श्रापणा ही आपग काज 11 २० दजै एह किनेही त्रासकी चंगै चंगा सद ही रहे करि समाइ ॥

STATE OF STATE त्राखींऐ श्रासकु ਜ਼ਿ एह न दोवै ॥ महला २ ।। सलाम्र जवाब करे घुथा दोवै कुडीया काई थाइ न पाइ 11 ş पाईऐ सो साहिब्र सदा सम्हालिए जित्

बुरी किउ घालीए ॥ मृलि कीचई मंदा घाल निहालीए ॥ जिउ साहिय नालि न हारीऐ तेवेहा उपरि घालीऐ।। २१ ॥ पासा ढालीऐ ॥ किछू लाहे सलोक महला लगे चाकरी नाले गारब वाद करे घगोरीआ ॥ गला श्रापु गवाइ सेवा करे खसम न पाए साद ।। पाए

२ ॥ चाकरु लग चाकरा नाल गारतु वादु ॥ गला कर घणराश्चा खसम न पाए सादु ॥ श्चापु गवाइ सेवा करे ता किछु पाए मातु ॥ नानक जिसनो लगा तिसु मिल्लै लगा सो परवातु ॥ १॥ महला १॥ जो जीइ होइ सु उगवै मुह का किहश्चा वाउ ॥ पीजे विसु मंगे अंमृतु वेखदु एदु निश्चाउ ॥ २ ॥ महला २ ॥ नालि

इत्राणे दोसती कदे न आवे रासि ॥ जेहा जाएँ तेही वस्तै वेखह की निरजासि ॥ वसत् श्रंदरि वसत् समावै दजी होवै चलै कही बर्गी व्यरदासि ॥ कडि नानक सिफति विगासि॥३ ।। महल २ नालि 11 ।। पाणी श्रंदरि लीक जिउ तिस दा ॥ होइ इत्राणा करे कंग्र थेह यागि ₹ इक श्रघ चंगी करे दूजी भी वेरासि ॥ ४ ॥ पउडी ॥ चाकरु लगै चाकरी जे चलै खसमै माइ ॥ हुरमति तिसनो अगली बोह भि दुणा खाइ ॥ खसमै करे बरावरी फिरि गैरति श्रंदरि ē गाए क्रमला महे महि पाणा खाइ ॥ जिसदा दिवा खारणा विस कहीएे 0 सायामि ॥ नानक हुकमु न चलई नालि खसम चलै अरदासि॥

सलोक महल २॥ एह क्रिनेही दावि भाषस वे जो पाईए ॥ नानक सा करमाति साहित हुई जो मिल ॥ १॥ महला २॥ एह क्रिनेही 西田本田本田本田本田本田本田本田本田本田本田本田

## ८०४ to the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfe चाकरी जितु भउ खसम न जाइ ॥ नानक सेवकु काढीए जि सेती खसम समाइ ।। २ ।। पउडी ।। नानक ऋंत न जापन्ही हिर ता के पारावार ।। ऋापि जंजीरीत्रा इकि कराए साखती फिरि त्र्यापि कराए मार ॥ इकन्हां गली के सिउ करे आपि हउ त्री चडिह विसीआर ॥ आपि कराए करी पुकार ॥ नानक करणा जिनि कीत्रा फिरि तिस ही करणी सार ॥ २३ ।। सलोकु म० १ ।। त्र्रापे भांडे ऋापे देइ साजित्रजु पूर्गा 11 चुल्हे दुधु समाईऐ रहन्हि चडे ॥ इकि निहाली इकि तिना जिन सवन्हि इकि उपरि रहिन खडे ॥ सवारे नानका नदरि करे ॥ १ ॥ महला २ ॥ त्रापे साजे करे त्रापि जाई भि रखे त्रापि ॥ तिसु विचि जंत उपाइ के देखें थापि उथापि IÌ कहीए नानका सभु किछु आपे आपि ॥ पउड़ी ॥ 11 २ वड वडिञ्चाईञ्चा किछ कहगा कहणु न जाइ ॥ सो करता कादर करीम्र दे जीत्रा रिजकु संवाहि ।। साई कार कमावर्गी धुरि छोडि तिंनै पाइ।। नानक एकी वाहरी होर दूजी नाही जाइ सो करे जि 11 रजाइ ॥ २४ ॥ १ ॥ सुधु १ श्रों सतिनाम्र पुरख् निरभउ निरवैरु करता अकाल मुरति अजूनी सैमं गुर प्रसादि ॥ रागु त्रासा वागी भगता की।। कवीर जीउ नामदेउ जीउ रविदास जीउ 11 सी श्रासा कबीर जीउ गुर चरन लागि हम विनवता पूछत कह जीउ पाइआ 11 कवन काजि जगु उपजे विनसे कहह मोहि समभाइत्रा Ħ देव करह दइस्रा मोहि मारगि लावह जितु भै वंधन तृटे 11 फोड़ करम सुख जीत्र जनम ते छुटै 11 8 - 11 11 माइत्रा फास बंध नही फारें अरु मन सुनि न लुके पदु निरवाणु न चीन्हित्रा इन विधि अभिउ न चुके 11 २ जार्गे भाव अभाव विहूगा।। उदे असत की मन लीगा तउ सदा सहजि लिव 11 ३॥ जिउ प्रतिविंचु विंव कउ मिली है उदक कुंभु विगराना।। कहु कवीर ऐसा गुण अम भागा सुनि समानां ॥ ४ ॥ १ ॥ त्रासा ॥ गज साढे ते ते घोतीत्रा तिहरे पाइनि तग ॥

जपमालीया लोटे हथि निवग ॥ ओड संत न आविश्वहि बानारसि के ठग ॥ १ ॥ ऐसे संत न मोकउ भावहि ॥ **डाला सिउ पेडा गटकानहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वासन** मांजि चरावहि उद्धपरि काठी घोड जलावहि ॥ वसघा खोदि करहि दइ सारे खावहि पापी n ₹ 11 अपराधी मुखह श्रपरस कहावहि ॥ सदा सदा फिरहि श्रमिमानी डवावहि ॥ ३ ॥ जित को लाइया तित ही लागा वैसे ॥ कह कवीर जिस सतिगरु भेटे प्रनरिप त्रावै ॥ ४ ॥ २ ॥ त्रासा ॥ वापि दिलासा मेरो कीन्हा ॥ सेज सुखाली मुखि श्रंमृत दीन्हा ॥ तिस्र वाप कउ किउ मनह विसारी ॥ श्रागै गइत्रा न पाजी हारी ।। १ ॥ ग्रई मेरी माई हउ खरा सखाला ॥ पहिरउ नही दगली लउँ न पाला ।। १ ।। रहाउ ।। यलि तिस्र वापै जिनि आहमा ॥ पंचा ते मेरा संगु चुकाहमा ॥ पंच मारि पात्रा तलि दीने ॥ हरि सिमरनि मेरा मन्तु तन्तु भीने ॥ २॥ पिता हमारो वड गोसाई ॥ किउकरि जाई ॥ सविग्रर पिता पहि हउ मिले दिखाइत्रा ॥ जगत पिता मेरी मनि माहत्रा ॥ ३ ॥ इउ पूत्

वेठे पीचि नकटदे रानी ॥ १ ॥ नकटी को उनगन बाडाड काटी वं ॥ १॥ रहाउ ॥ सगल माहि नकटी का वासा सगल सगलिया की हउ वहिन मानजी जिनहि तिम चेरी ॥ २ ॥ इमरो भरता पड़ो विवेकी आपे संत ब्रोह हमारें मार्थ काइमु अउरु इमरें निकटि न आवे।। ३।। नाकह काटी कानह काटी काटि कृटि के डारी ॥ कह कवीर संतन की बैरनि ।। जोगी की पित्रारी ॥ ४ ॥ ४ ॥ भासा संनिधामी पह सीर्थ अमना ॥ लंजित मंजित भंति वक्त मरना ॥ १ ॥ वा वे सेवीयले रामना ॥ रसना

पापु मेरा।। एकें टाइर दुइा बसेरा।। कहु कवीर जिन एको वृक्तिया ।। गुर प्रसादि में सञ्ज किन्नु यक्तिया।। २।। ३।। ब्रासा ।। इकतु पतरि भरि उरकट इरकट इकत पतरि भरि पानी।। ब्रासि पासि पंच जोगीया

वाम हितु वा फंकहा करें जमना ॥ १ ॥ रहा वा। भागम निरमम जीविक ।
वामहि पर पर पर विभाकरना ॥ वंव भन्न मम भाउत्तप जानहि स्रवि वक ।

( 800 ) मरना ॥ २ ॥ राज भोग अरु छत्र सिंघासन वहु सुंदरि रमना ॥ पान कपूर सुवासक चंदन अंति तऊ मरना ॥ ३ ॥ वेद पुरान सिमृति सभ खोजे कहू न ऊवरना।। कहु कवीर इउ रामहि जंपउ मेटि जनम मरना ।। 811411 श्रासा ॥ फीलु रत्राची वलदु पखावजं कऊश्रा ताल वर्जावे ॥ पहिरि चोलना गदहा नाचै भैसा भगति करावै ॥ १ ॥ राजा राम ककरीत्रा बरे पकाए।। किने वृभनहारे खाए ॥ १ ॥ ॥ वैठि रहाउ सिंघ घरि पान लगावे धीस गलउरे लियावे ॥ घरि घरि म्रसरी कछूत्रा संखु बजावे ॥२॥ वंस को पूतु वीत्राहन चलिश्रा वेधी ससै कंनिश्रा सुइने मंडप छाए ॥ रूप सुंदरि सिंघ गुन गाए ॥ ३ ॥ कहत कवीर सुनहु रे संतहु कीटी परवतु खाइश्रा 11 कञ्ज्ञा कहै श्रंगार भि लोरउ ल्की सवदु सुनाइत्रा 118118 11 वहतरि त्राधारी एको जिसहि एक् बरऋा नवै खंड की प्रिथमी मार्गे सो जोगी जिंग सारा ॥ १॥ ऐसा नउनिधि पार्वे ॥ तलका ब्रह्म ले गगनि चरावे ॥१॥ रहाउ॥ खिथा करि सई सगदु तागा मथि घालै गित्रान धित्रान 11 तत के मारगि चालै की करि मिरगांगी गुर 11 7 11 की अगिन जलावे ॥ तिस काइत्रा करि धृई इसटि कां ताड़ी लावे ॥ ३ ॥ सभ जोगतण राम नाम्र रिंद श्रंतरि चहु जुग कवीर जे धारै किरपा जिस का पिंड पराना ।। कहु नीसाना ॥ ४ ॥ ७ ॥ त्र्रांसा ॥ हिंदू तुरक कहा ते आए किनि चलाई।। दिल महि सोचि विचारि कवादे भिसत दोजक पाई ।। १ ।। काजी तै कवन कतेव वखानी ।। पढ़त गुनत ऐसे सभ मारे सनेहु करि किनहं खबरि न जानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकति करीए मैं न वदउगा भाई।। जड रे खुदाइ मोहु तुरकु सुंनति कीए तुरकु जे जाई ॥ २ ॥ होइगा अउरत का सरीरी नारि ऋरध न छोडें - 11 ताते ही

किश्रा कराए || श्राध सरारा नारि न छाड़ ताते हिंदू ही रहीए || ३ || छाड़ि कतेव राम भज्ञ वउरे जलम करत है भारी || कवीर पकरी टेक राम की तुरक रहे पिच हारी || ४ || = || श्रासा || जव लगु तेल दीवे मुिल वाती तव सभै समु कोई || तेल जले वाती ठहरानी सूना मंदरु होई || १ || रे वउरे तुहि घरी न

राखें कोई ॥ तुं राम नाम्र जपि सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोई ॥ घट फुटे कोऊ बात न पूछै काढह काढह होई॥२॥देहरी चैठी माता रोवै खटीत्रा ले गए भाई॥ लट छिटकाए तिरीया रावे हंसु इकेला जाई ॥ ३ ॥ कहत कवीरु सुनहु रे संतह मैं सागर के ताई ॥ इसु वंदे सिरि जुलमु होत है हटै ग्रसाई ॥ ४ ॥ ६ ॥ दत्तके १ व्यों सित्तुर प्रसादि ॥ श्रासा सी कवीर जीउ के चउपदे इक तुके ।। सनक सनंद श्रंतु नही पाइत्रा।। बेद पड़े पड़ि ब्रहमे जनस् गवाइत्रा ॥ १ ॥ हरि का विलोयना विलोवह मेरे भाई ॥ सहजि विलोवह जैसे ततु न जाई ॥ १॥ रहाउ ॥ तनु करि मदुकी मन माहि विलोई ॥ इसु महुकी महि सबदु संजोई ॥ २ ॥ हरि का विलोवना मन का बीचारा ॥ गुर प्रसादि पार्वे अंमृत धारा॥३॥ कह कत्रीर नदरि करे जे मींसा। राम नाम लिंग उतरे तीरा ॥ ४ ॥ १ ॥ १०॥ व्यासा ॥ बाती सकी तेल निखटा।। मंदल न बाजै नड़ पै स्ता ।। १ ॥ धुिफ गई श्रगनि न निकसिउ धंत्रा ॥ रवि रहित्रा एक त्रवरु नही द्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तृटी तंतु न बजै रबाबु ॥ भूलि विगारित्रो अपना काजु ।। २ ॥ कथनी बदनी कहन कहावन ॥ समस्कि परी तउ गावनु ॥ ३ ॥ कहत कवीर पंच जो चूरे ॥ तिन ते नाहि परमपट द्रे ॥ ४ ॥ २ ॥ ११ ॥ श्रासा ॥ सुतु अपराथ करत है जेते ॥ जननी चीति न राखिस तेते ॥ १ ॥ रामईत्रा हउ बारिक तेरा ॥ काहे न खंडिस अवगतु मेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे अति क्रोप करे करि धाइया ॥ ता भी चीति न राखित माइया ॥ २ ॥ चिंत भवनि मनु परिश्रो इमारा ॥ नाम विना कैसे उत्तरिस पारा ॥ ३ ॥ विमल मति सदा सरीरा ॥ सहिज सहिज गुन खैं कवीरा ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ श्रासा ॥ इज हमारी गोमती तीर ॥ जहा वसहि पीतंवर पीर ॥ १ ॥ बाहु बाहु कि आ खुबु गानता है ॥ हरि का नाम्र मेरे मिन भागता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नारद सारद करेहि खगासी ॥ पासि बैठि बीबी कवलादासी ।। २ ॥ कंठे माला जिहवा राम्रु ॥

लें लें करउ सलामु ॥ ३॥ कहत कवीरु राम गुन गावउ ॥ हिंदू तुरक दोऊ समकावड ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ श्रासा स्त्री कवीर जीउ के पंचपदे ६ दुतुके प्र १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ पाती तोरे मालिनी पाती पाती जीउ ॥ जिसु पाहन कउ पाती तोरै सो पाहन निरजीउ ॥ १ ॥ मालनी है एउ ॥ सतिगुरु जागता है देउ ॥ १ ॥ उहाउ ॥ त्रहमु विसनु डारी फूल संकरदेउ ।। तीनि देव प्रतिख तोरिह करिह की सेउ ॥ २ ॥ पाखान गढि के मूरति कीन्ही दे के छाती पाउ तउ गढ़गाहारे खाउ ॥ ३ ॥ भातु पहिति एह मृरति साची है भोगनहारे के भोगित्रा इसु 11 कासारु छारु ॥ ४ ॥ मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि कहु कत्रीर हम राम राखे कृपा किर हिर राइ ॥ ५ ॥ १ ॥ १४ ॥ वारह वरस वालपन वीते वीस वरस कछु तपु न की स्रो।। देव न पूजा फिरि पछुताना विरिध भइश्रो ॥ १॥ कछ मेरी मेरी करते जनमु गइश्रो ॥ साइरु सोखि भुजं वलइश्रो ॥ १ सरवरि पालि वंधावे लूगो खेति हथ वारि करें।। श्राइत्रों चोरु तुरंतह ले गइत्रों मेरी राखत मुगधु फिरें ॥ २ ॥ चरन सीसु कर कंपन लागे नैनी नीरु असार वहै ॥ जिहवा वचनु सुधु नहीं निकसे तब रे धरम की आस करें।। ३ ॥ हरि जीउ कृपा करें लिय लाये लाहा हरि हरि नामु लीओ ।। गुर परसादी पाइस्रो स्रंते चलदिस्रा नालि चलिस्रो।। ४।। कहत कवीरु सुनहु रे संतहु अनु धनु कछूऐ ले न गइत्रो ॥ त्राई तलव गोपालराइ छोडि चिलियो ॥ ४॥ २ ॥ १४ ॥ आसा ॥ काह दीने पटंचर काहू पलघ निवारा ॥ काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा॥ १ ॥ त्रहिरख वादु न कीजै रे मन ॥ सुकृतु करि करि लीजै रे मन॥ ॥ कुम्हारे एक जु माटी गंधी बहु विधि १ ॥ रहाउ लाई ।। काहू महि मोती मुकताहल काहू विश्राधि लगाई 11 3 मुगधु कहै दीश्रा धनु मेरा राखन कउ स्मिहि धनु लागै खिन महि करें निवेरा ॥ मूंड महि **डं**डु जम का

8⊏° J TOTAL DUNCK OF THE TOTAL हरि जनु ऊतम्र भगत् सदावै श्रागित्रा मनि सुख पाई ॥ जो तिसु भावै सति करि मानै भागा मंनि वसाई॥ ४॥ कहै कवीरु सुनह रे संतह मेरी मेरी भूठी ।। चिरगट फारि चटारा लै गङ्ग्रो तरी तागरी छुटी ।। ४ ।। ३ ।। १६ ॥ त्रासा ॥ हम मसकीन खदाई चंदे तुम राजसु मनि भावे ॥ दीन को साहिचु जोरु नहीं फ़रमावे ॥ १ ॥ काजी बोलिया बनि नही त्रावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोजा धरै निवाज गुजारै कलमा भिसति न होई ।। सतरि कावा घट ही भीतरि आने कोई ॥ २ ॥ निराज सोई जो निश्राउ विचार कलमा श्रकलिह मुमि मुसला विछावै तव तउ दीनु पछानै ॥ पञ्जानि करि जीञ्च महि मारि मणी जाने तब कड होड भिसत सरीकी माटी एक भेख धरि नाना ता महि ब्रहस पछाना भिसत छोडि करि दोजक सिउ मनु माना ॥ ४ ॥ ४ ॥ १७ ॥ ऋासा ॥ गगन नगरि इक बुंद न बरखें नाद कहा জ समाना परमेसर माधो परम हंस्र ले सिधाना ॥ १ ॥ बाबा गए ॥ देही के संगि रहते ॥ सुरति माहि जो निरते करते कहते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वजाननहारी कहा गड्यो मंदरु कीना ।। साखी सबद सरति नहीं उपजे खिचि तेज सस ॥ २ ॥ स्नानन निकल भए संगि तेरे इंद्री का बलु थाका ॥ चरन रहे कर दरिक परे हैं मुखहुन निकसै बाता ॥ ३ ॥ थाके पंच दत सम तसकर श्राप श्रापणे श्रमते ॥ थाका मनु कुंचर उरु थाका तेज्ञ सतु घरि रमते ॥ ४ ॥ मिरतक मए दसै बंघ छूटे मित्र माई सम छोरे ॥ क्हत कनीरा जो हरि घिछावै जीवत बंधन तोरे ॥ ४॥ ४॥ १८॥ सरपनी ते ऊपरि नही महादेउ छलीया ॥ १ ॥ मारु डसीयले तिभवण ग्र स्रपनी स्रपनी किया कहउ माई खाई स्त्रपनी 11 7 11 स्रपनी नहीं श्रारा ॥ सपनी जीवी वहां करें जमरा ॥ ३ ॥ इह सपनी वा की कीनी होई ॥ यल श्रवलु किया इस ते होई ॥ ४ ॥ इह बसती

**然而表表表示表表表表表表表表表表表表表表表表** ता बसत सरीरा ॥ गुर प्रसादि सहजि तरे कवीरा ॥ ५ ॥ ६ ॥ १६ ॥ त्रासा ॥ कहा सुत्रान कउ सिमृति सुनाए ॥ कहा साकत राम रमे रमि रहीएे।। हरिगुन गाए॥१॥राम राम सिउ साकत १ ॥ रहाउ ॥ कऊन्रा कहा कपूर भृति नही कहीऐ 11 कह विसीत्रर कउ द्धु पीत्राए ।। २ ॥ सत संगति मिलि विवेक नुधि होई ।। पारसु परिस लोहा कंचनु सोई ।। ३ ॥ साकतु सुआन सभु करे कराइत्रा ॥ जो धुरि लिखित्रा सु करम कमाइत्रा 11 नीमु सिंचाई ।। कहत कवीर उत्रा को सहजु न जाई ५ ॥ ७ ॥ २० ॥ त्रासा ॥ लंका सा कोड समुंद सी खाई रावन घर खबरि न पाई ॥ १ ॥ किआ मागउ किछु थिरु न रहाई ॥ देखत नैन चिल्त्रो जगु जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इकु लखु पूत सवा लुख़ नाती ।। तिह रावन घर दीत्रा न वाती ।। २ ।। चंदु सूरजु जा के तपत रसोई।। वैसंतरु जा के कपरे धोई ।। ३ ।। गुरमित नामि वसाई।। ऋसथिरु रहे न कतहूं जाई ॥ ४ कहत कबीर 11 राम नाम बिनु मुकति न होई।। ५।। ८। २१ सुनहु रे लोई।। श्रासा ।। पहिला पूतु पिछै री माई ।। गुरु लागो चेले की पाई एकु अचंभउ सुनहु तुम्ह भाई ॥ देखत सिंघु चरावत गाई 11 रहाउ ।। जल की मछुली तरवरि वित्राई ।। देखत क्रतरा विलाई ॥ २ ॥ तलें रे वैसा ऊपरि खला ॥ तिस के पेडि लगे फूला ॥ ३ ॥ घोरै चरि भैस चरावन जाई ॥ वाहरि वेलु त्राई।। कहत कवीर जु इस पद वृभौ ।। राम रमत तिसु स्फेरी। ५ ॥ ६ ॥ २२ ।! वाईस चउपदे तथा आसा स्री कबीर जीउ के तिपदे 🗸 दुतुके ७ इक तुका १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। विंदु ते जिनि पिंडु की आ अगनि कुंड रहाइआ ॥ दस मास माता उदिर राखिआ वहुरि लागी माइआ ॥ १ ॥ प्रानी काहे कउ लोभि लागे रतन जनमु खोइश्रा ।। पूरव जनमि करम भूमि वीजु नाही बोइत्रा ।। १ ।। रहाउ ।। बारिक ते विरिध भइत्रा होना सो होइत्रा ।। जा जम्रु त्र्याइ भोट पकरें तबिह काहे रोइत्र्या ॥ २ 11 जमु निहारे सासा ॥ बाजीगरी संसारु कबीरा चेति ढालि

पासा ॥ ३ ॥ १ ॥ २३ ॥ व्यासा ॥ ततु रैनी मतु पुनरिप करिहउ पाचउ तत वराती ॥ राम राइ सिउ भाविर लैंहउ व्यातम तिह रंग राती ॥ १ ॥ गाउ गाउ री दुलहनी मंगलचारा ॥ मेरे गृह आए राजा राम भतारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाभि कमल महि वेदी रचिले ब्रहमगिश्चान उचारा ॥ रामराइ सो दुलहु पाइओ श्रस बडमाग हमारा ॥ २ ॥ सुरि

रामराइ सो द्लुहु पाइत्रो श्रस बडमाग हमारा ॥ २ ॥ सुरि नर मुनि जन कउतक श्राए कोटि तेतीसउ जानां ॥ कहि कपीर मोहि विश्वाहि चले है पुरख एक मगवाना ॥ ३ ॥ २ ॥ २ ॥ २ ॥ श्रासा ॥ साम्रु की दुखी समुर की पिश्वारी जेठ के नामि डस्उ रे ॥ सखी सहेली ननद गहेली देवर कै विरहि जरउ रे ॥ १ ॥ मेरी मिति वरुरी मैं राम्रु विसारिओ ॥ किन विधि रहिन रहुउ रे ॥

यउरी मैं राम्र विसारिश्रो ॥ किन विधि रहनि रहउ रे ॥ सेजै रमत नैन नहीं पेखंड इह दख कासंड कहुंड रे ॥१।(रहाउ।। वाप करें लराई माइया सद मतवारी के जब संगि होती तब हउ नाह पिआरी ॥ २ ॥ कहत को भगरा भगरत गवाइया जनम् 11 भूठी मे सुखु पाइत्रा ॥ ३ ॥ ३ ॥ २४ ॥ राम रमत जनेक तमारे ॥ श्रासा ।। हम घरि स्रत तनहि नित ताना कंठि वेद पहडू गाइत्री गोविंद रिंदै हमारे ॥ १ ॥ मेरी नैन नाराइन हिरदे यसहि गोविंदा ॥

जमु वाधिया में राम रमत सुखु पाइया ॥ ३ ॥ ३ ॥ २ ॥ १ ॥ १ ॥ स्था ॥ हम परि सुतु तनिह निन ताना कठि जनेऊ तुमारे ॥ तुम्ह तठ वेद पहुडु गाइत्री गोविंदु रिदे हमारे ॥ १ ॥ मेरी निह्या पिसतु नैन नाराइन हिरदे यसिह गोविंदा ॥ जमहुस्थार जब पृक्षित पवरे तब किया कहित मुकंदर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम गोह तुम गुखार गुसाई जनम जनम रखवारे ॥ ६ ॥ रहाउ ॥ हम गोह तुम गुखार गुसाई जनम जनम रखवारे ॥ कवट्टं न पार उत्तरि पराइट्ट कैसे खसम हमारे ॥ २ ॥ तृं वाम्हतु में कामी क जुलहा पृक्षद्द मेरे पायाना ॥ तुम्ह तठ जाचे भूपति राजे हिर सउ मोर विधाना ॥ ३ ॥ ४ ॥ २६ ॥ व्यासा ॥ जिग जीवतु ऐसा गुपने जैमा जीवतु गुपन समाने ॥ साचु करि हम गाठि दीनी छोडि परम निपानं ॥ १ ॥ याम माइष्यो मोह हितु कीन्ह ॥ जिनि गियानु रतनु हिर्दि लीन्ह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नैन देखि पर्वेषु उरक्ष पृतु न देखे व्यागि ॥ काल कास न म्रापु पेने किनक कामिनि लागि ॥ १ ॥ वाद करि विचाठ विकार पर्वेदि तरन तारन मोह ॥ कि कपीर अग जीवतु ऐसा दुनीम नाही कोई ॥ १ ॥ १ ॥ २० ॥ मासा ॥

अ में रूप कीए बहुतरे अब कृति रुष्ट्र न केर्स ॥ वागा तत् सात्र 西班英西西海河西西西西西西西南西西西西西西西西西西西

去还还还还还还还没完了。 राम नाम बिस होई।। १ ॥ अब मोहि नाचनो न आबै मंदरीत्रा न वजावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम्र क्रोधु माइत्रा लै जारी तसना गागरि फूटी ।। काम चोलना भइत्रा पुराना छूटी ॥ २ ॥ सरव भृत एकै गइत्रा भरम् सभु करि जानिश्रा चुके बाद विवादा ।। कहि कवीर मैं पूरा पाइत्रा भए राम परसादा ।। ३ ॥ ६ ॥ २८ ॥ त्रासा ॥ रोजा धरे मनावे त्रलहु सुऋादति त्रापा देखि अवर नहीं देखें काहे कउ मत्तव मारें।। काजी साहिबु एकु तोही महि तेरा सोचि विचारि न देखें।। न करहि दीन के वडरे ताते जनमु अलेखें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साज कतेव बखाने अलहु नारि पुरखु नही कोई ।। पढे गुने नाही कछु वउरे जउ दिल महि खबरि न होई ॥ २ ॥ ऋलहु गैबु सगल भीतरि हिरदे लेहु विचारी ॥ हिंदू तुरक दुहूं महि एकै पुकारी ॥ ३ ॥ ७ ॥ २६ ॥ त्रासा ॥ तिपदा ॥ इक तुका ॥ कीत्रो सिंगारु मिलन के ताई ॥ हरि न मिले जगजीवन गुसाई ॥ १ मेरो पिरु हुउ हरि की बहुरीत्रा।। राम बडे मै तनक लहुरीत्रा।। १।। रहाउ ।। धन पिर एकै संगि बसेरा ।। सेज एक पै मिलनु दहेरा ।। २ ।। धंनि सुहागनि जो पीत्र भावे ।। कहि कवीर फिरि जनिस न ऋषि ॥ ३॥ ८॥ ३०॥ श्रासा स्त्री कवीर जीउ के दुपदे १ ओं सतिगुर प्रसादि।। ।। हीरै हीरा वेधि पवन मनु सहजे समाई ।। सगल जोति इनि हीरै वेधी सतिगुर वचनी मैं पाई ॥ १ ॥ हरि की कथा अनाहद बानी ॥ हंसु हुइ हीरा लेइ पछानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहि कवीर हीरा अस देखिओ जग महि रहा समाई गुपता हीरा प्रगट भइत्रो जन गुर गम दीत्रा दिखाई ॥ २॥ १॥ ३१ ॥ त्रासा ॥ पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरै पेईऐ बुरी अब की सरूपि सजानि सुलखनी सहजे उदिर धरी ॥ १ ॥ भली

सरी मुई मेरी पहिली बरी ॥ जुगु जुगु जीवउ मेरी अब की धरी ॥ १॥ रहाउ ।। कंह कवीर जब लहुरी आई वडी का सुहागु टरिओ ।।

TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL लहुरी मंगि मई अब मेरे जेठी श्रवरु घरिओ।। २॥ २॥ ३२ ॥ श्रासा।। मेरी बहुरीया को घनीया नाउ ॥ ले राखियो राम जनीया नाउ ॥ १ ॥ इन मुंडीश्रन मेरा परु पुंघरावा ॥ विटाहि राम रमऊत्रा लावा ॥ १ ॥ रहाउ ।। कहतु कवीरु सुनहु मेरी माई॥ इन्ह मुडीश्रन मेरी जाति गर्माई॥ २

॥ ३ ॥ ३३ ए ब्रामा ॥ रहु रहु री बहुरीब्रा युंघटु जिनि कार्टे ॥ अंत की बार लहेगी न आहै। १ ॥ रहाउ ।। धृंपदु काढि गई तेरी आगे ॥

उन की गैलि तोहि जिनि लागे।। १।। घंघट काढे को इहै वडाई।। दिन दस पांच बहु मजे आई ॥२ ॥ धृंबडु तेरो तउ परि साचै॥ हरिगुन गाइ फ़र्राह व्यरु नाचै ॥ ३ ॥ कहत कनीर

जीतै॥ इस्मिन गारत जनम् नितीतै॥ ४॥ १॥ ३४॥ श्रासा॥

करनतु भला न करवट तेरी॥ लागु गले सुनु विनती मेरी १ ॥ इउ वारो मुखु फोरि पित्रारे ॥ करवडु दे मोक्ज मारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अउ तनु चीरहि अंगु न मोरउ परै तउ प्रीति न नोरउ ॥ २ ॥ इम तुम बीचु भइयो नही कोई ॥

तुमहि मुकंत नारि हम सोई ॥ ३ ॥ कहत कबीरु मुनह रे लोई ॥ अन तमरी परवीति न होई ॥ ४ ॥ २ ॥ ३४ ॥ आमा ॥ कोरी को काह मरमु न जानां ॥ सभु जगु श्रानि तनाइश्रो

१ ॥ रहाउ ॥ जर तम सनि ले येद परानां ॥ त्र हम इतन पसरिक्रो तानां ॥ १ ॥ धरनि अशम की करगढ यनाई ॥ चंद यग्ज दह साथ चनाई॥ २॥ पाई जोरियात इक कीनी तह तांती मनु मानां ॥ जोताहे यह अपना चीन्हां घट ही राम्र पछानां

३॥ कहतु कवीर बारगह तोगि ॥ स्तै स्त मिनाए कोरी ॥ नार्वे विस ३ ॥ ३६ ॥ धंत्ररि मैल जे तीरय जानां । लोक पतीणे एख न होरी नाही रामु अयाना ॥ १ । पूजह रामु इरु ही देवा ॥ माचा नारणु गुरकी सेता । १ ॥ रहाउ ॥ जन के मजनि जे गति होई नित नित मेंद्रक नारहि ॥ जैसे मेंद्रक तैसे भोद नर फिरि फिरि जोती आरदि ॥ २॥ मनदु कठोरु मरे बानागिन

नरद्र न गांनिमा आई॥ इतिका गंतु मर्र दाइंग त मगनी मैन तराई॥ ३ ॥ दिनतुन रैनि पेट नही सामत्र नहा पर्य निरंगारा Ħ कदि परीर नर तिगदि विमानदु बानिया संगारा॥ ४॥ ४॥ ३७ ॥  医武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武 १ त्रों सित्गुर प्रसादि ॥ त्रासा वाणी स्त्री नामदेउ जी की ॥ पूरक जत देखउ तत सोई ॥ माइत्रा चित्र एक अनेक विश्रापक वुभौ कोई ॥ १ ॥ सभु गोविंदु है विरला विमोहित गोविंद विनु नहीं कोई।। स्तु एक मिश सत जैसे त्रोति पोति प्रभु सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जल तरंग अरु फेन ते भिंन न होई ॥ इहु परपंचु पारब्रहम की विचरत त्रान न होई ॥ २ ॥ मिथित्रा भरमु त्ररु सुपन मनोरथ जानिश्रा 11 सुकृत मनसा ग्र उपदेसी जागत नामदेउ हरि की रचना देखहू रिदे वीचारी ॥ मानित्रा ॥३॥ कहत अंतरि सरव निरंतरि केवल एक मुरारी ॥ ४ ॥ १ ॥ आसा ॥ भराईले त्रानीले कंभ ऊदक ठाक्रर कउ इसनान 11 महि होते वीठलु भैला काइ करउ ॥ १ ॥ बङ्गालीस लख जी जल जत्र जाउ तत बीठलु भैला ॥ महा अनंद करे सद केला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परोई ले माला ठाकुर की हउ पूज करउ ।। पहिले त्रानीले फुल वीठल भैला काइ करउ ॥ २ ॥ त्रानीले द्धु है भवरह ठाकुर कउ नैत्रेदु करउ ॥ पहिले द्ध ईभै बीठल भैला ऊमें बीठल बछरे बीठल काइ करउ ॥ ३ ॥ नही ।। थान थनंतरि नामा प्रण्वे बीठल विन्न संसारु तुं सरव मही ॥ ४ ॥ २ ॥ त्रासा ॥ मनु मेरो गजु जिहवा मेरी काती ॥ की फासी 11 १ 11 कहा करउ जम करड पाती ।। राम को नामु जपड दिन राती ॥ १ ।। रहाउ ॥ रांगनि सीवउ ॥ राम नाम विनु घरीत्र न जीवउ ॥ २ ॥ के गुन गावउ आठ 11 पहर धित्रावउ ।। ३।। सुइने की सुई रुपे का धागा ।। नामे का चितु हिर कुंच छोडें 11 8 11 3 11 त्रासा ॥ सापु नही छाडै ॥ उदक माहि जैसे वगु धित्रानु माडै ॥ १ ॥ काहे कउ कीजै नाही धित्रां जुपंना ॥ जब ते सुधु मनु अपना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जानै ॥ ऐसे ही ठगदेउ सिंघच भोजन जो नरु वखाने ॥ २ ले नामे के लाहि सुत्रामी भगरा II राम रसाइन 

का का का का का का का पीउ रे दगरा || ३ || ४ || त्रासा || पारब्रह्मु जि चीनसी खासा ते न भावसी ॥ रामा भगतह चेतीत्रले अचिंत मनु राखसी ॥ १ ॥ कैसे मन तरहिगा रे संसारु सागरु विस्त्रै का बना ॥ भूठी माइत्रा देखि के भूला रे मना ॥१॥ रहाउ ॥ छीपे के घरि जनम दैला ग्रर उपदेस भैला ॥ संवह कै परसादि नामा हरि भेडला ॥ २ ॥ त्रासा वाणी सी रविदास जीउ की १ व्यों सतिग्रर प्रसादि ॥ सृग मीन भूग पतंग कुचर एक दोख विनास ॥ पंच दोख असाध जा महि ता की केतक आस ॥ १ ॥ माघो अविदिया हित कीन ॥ विवेक दीप मलीन ॥ रहाउ ॥ तृगद जोनि अचेत संमव पुन पाप असाच त्रातार दुलभ तिही संगति पोच ॥ २ ॥ जीव्य जंत जहा जहा लगु करम के बसि जाइ ॥ काल फास अवध लागे कछ न चलै उपाइ ॥ ३ ॥ रिदास दास उदास तज्ञ अम्र तपन तप्र गुर गित्रान मैं हरन परमानंद करह निदान ॥ ४ ॥ १ ॥ व्यासा । संत तुम्ही तन् संगति प्रान ।। सतिग्रर गित्रान जानै संत देवादेव ।। १ ।। संत ची संगति संव कथा रसु ॥ संव प्रेम माभ दीजें देवा देव ॥ १॥ रहाउ ॥ संत आचरण संत चो मारग संत च ओल्हग ओल्हगणी श्रदर इक मागद भगति चिंतामिण ॥ जणी पापीसिंग ।। ३ ।। रिनदास भर्ग जो जार्ग सो जाय ।। संत अनंतहि इरंड यापुरे संगि र्थंतरु नाही ॥ ४ ॥ २ ॥ श्रासा ॥ तुम चंदन हम तमारे बासा ॥ नीच रूख ते ऊच भए है गध सगंध सरनि तुम्हारी सतसंगति - 11 हम उपकारी ॥१॥ रहाउ ॥ तम मखतूल सुपेद सपीश्रल जस कीरा ॥ सतसंगति मिलि रहीए माधउ जैसे मधप मखीरा २ ॥ जाती श्रोष्ठा पाती श्रोद्धा योद्धा जनम् हमारा ॥ राजा राम मेर न कीनी कहि रविदास चमारा ॥३॥३॥ व्यासा ॥ कहा महत्र्यो जउ तन महत्रो द्विन द्विन ॥ प्रेम्न जाइ तउ डरपै तेरो जन यरिंद तमहि चरन मनन पान करत पाइय्रो पाइयो मंपति निपति ॥ रहाउ ॥ पटल धन माध्या तेरो महि होन धनु ता मगन न

820 FREENESS PRESENTATION PROPERTY NAMED IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR ॥ २ ॥ प्रेम की जेवरी वाधित्रो तेरो जन ॥ कहि रविंदास कवन गुन ॥ ३ ॥ ४ ॥ त्रासा ॥ हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि ।। हरि सिमरत जन गए निसतिर तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ के हरि कवीर उजागर ॥ जनम जनम के काटे कागर ॥ १ ॥ निमत नामदेउ संकट नही दध पीत्राइत्रा ।। तउ जग जनम आइआ ॥ २॥ जन रिवदास राम रंगि राता ।। इंड गुर परसादि नरक नहीं जाता।। ३ ।। ५ ॥ माटी को पुतरा कैसे नचतु है ॥ देखें देखें सुनै वोलें दउरिश्रो फिरतु है ॥ १ ॥ रहाउ।। जब कछ पावै तव गरच करत है।। माइत्रा गई तव रोवन लगत है ॥ १ ॥ मन वच क्रम रस कसिंह लुभाना ॥ विनसि गङ्ग्रा जाइ कहं समाना ॥ २ ॥ कहि रविदास वाजी जगु भाई ॥ वाजीगर सउ म्रोहि प्रीति वनि त्राई ॥ ३ ॥ ६ ॥ श्रासा वागी भगत धंने जी की १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ अमत फिरत बहु जनम विलाने नही धीरे ॥ लालच विख काम लुवध मनि तन धनु राता मन वउरे

विसरे प्रभ हीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विख् फल मीठ लगे जानिया ॥ गुन ते प्रीति चढी श्रन भांती जनम मरन फिरि तानिश्रा ॥ १ ॥ जुगति जानि नही रिदें निवासी जलत जाल जम फंध परे ।। बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ विसरे ॥ २ ॥ गित्रान प्रवेस गुरहि धनु दीया धियान मान ।। प्रेम भगति मानी सुख जानिश्रा तपति अघाने समानी जाकै जोति समाइ म्रकति भए 3 11 अछली 11 प्रभ धंनै पाइत्रा धरणीधरु मिलि पहिचानित्रा धनु संत 11 गोविंद गोविंद गोविंद १ ॥ महला ५ ॥ समानिश्रा ॥ ४ ॥ संगि नामदेउ मनु लीखा ॥ त्राढ दाम को छीपरो होइत्रो लाखीखा ॥ १॥ तनना तिश्रागि के प्रीति चरन कबीरा रहाउ ॥ वनना 11 गहीरा भइस्रो गुनीय ॥ १ ॥ रविदासु जोलाहरा द्धवंता कुला ढोर तित्रागी माइत्रा ॥ नीति होत्रा तिन्हि परगट्ट साधसंगि

सैनु नाई श्रोहु हरि **बुतकारी**श्रा दरसन् पाइत्रा ॥ २ ॥ हिरदे वसित्रा घरि सुनिश्रा पारब्रहम् महि **密密密密密密密密密密密密密密密密密密**密密密密 **动物物物物物物物物物物物物物物** 

गनिमा ॥ ३ ॥ इह बिधि सुनि के जाटरो उठि भगती लागा ॥ मिले प्रतित गुसाईत्रा धंना वडमागा ॥ ४ ॥ २ ॥ रे चित चेतिस की न दयाल दमोदर विवहि न जानिस कोई ॥ जे धारिह बहुमंड संड कउ करता करें सु होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननी केरे उदर उदक महि पिड की या दसदयारा ॥ देह यहारु व्यगनि महि राखे ऐसा खसम् इमारा ॥ १ ॥ कुमी जल माहि तन तिसु बाहरि पंख खीरु तिन नाही ॥ पूरन परमानंद मनोहर समिक्ष देख मन माही ॥ २ ॥ पाखणि कीड गुपत होइ रहता ताचो मारग नाही ॥ कई धना पूरन ताह को मत रे जीय डरांही ॥ ३ ॥ ३ ॥ श्रासा सेल फरीद जीउ की बाणी १ घों सितगर प्रसादि ।। । दिलह महबति जिन्ह सेई सचित्रा ॥ जिन्ह मिन होरु मुखि होरु सि कांद्रे कचित्रा ॥ १ ॥ रते इसक ख़दाइ रंगि दीदार के ॥ विसरिक्रा जिन्ह नामु ते धुर भारु थीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपि लीए लाइ लाइ दरि दरवेस से ॥ तिन धंन जर्णेदी माउ ब्याए सफल से ॥ २ ॥ परप्रदगार ब्यपार व्यगम बेब्रंत तु॥ जिना पछाता सच चमा पैर म॥३॥ वेरी पनइ

श्रासा ॥ बोलै सेख फरीद पिआरे श्रलह लगे ॥ इह तन होसी लाक गोर घरे ॥ १ ॥ श्राजु मिलाना सेख फरीद टाकिम मन्हु मचिंदडीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे जाईऐ पुनि न ब्राईऐ ॥ भूठी दुनीब्रा लगि न ब्राप्ट वर्ञाईऐ॥२॥ बोलीऐ सच्च धरम्र भूदः न बोलीऐ ॥ जो गुरु दसै वाट सरीदा जोलीए ॥ ३ ॥ छैल लंबंदे पारि गोरी मनु घीरिया ॥ कंचन वंने पासे कलवति चीरित्रा ॥ ४ ॥ सेख हैयाती जगि न रहित्रो ॥ जिस बासणि हम बैठे केते वैसि गइत्रा ॥ ५ ॥ कतिक कजां सानिए विजुलीयां ॥ सीयाले चेति सोहंदीयां पिर गलि बाहर्डीयां ॥ ६ ॥ चले चलखहार विचारा लेड मनो ॥ गंढेदिश्रां छित्र माह तुर्हेदिया हिकु खिनो ॥ ७ ॥ जिमी पुछै असमान फरीदा खेवट किंनि गए ।। जालग गोरा नालि उलामे जीश्र सहै।। = ।। २ ।।

ख़दाइ त बखसंदगी ॥ सेख फरीदे खेरु दीजे बंदगी ॥ ४ ॥



रागु गूजरी महला १ चउपदे घरु १

जे

मनु उरसा

होइ ॥ करणी

रें शि

मनमुखि

नानक

भगग दुहु लोचन किञ्रा

H

करी चनगाठीत्रा

॥ तेरा नाम्र

होइ ॥ १ ॥ पूजा कीचे नामु धित्राहिए रले घट अंतरि पूजा रहाउ ॥ वाहरि देव पखाली ऋहि पूज न होइ 11 8 11 लहै माजीऐ जीउ मोख पइश्राणा होइ।। जुठि 11 देहि चंगित्राईत्रा खावहि श्रंमृतु मिलहि खड़् 11 नाम ३ ॥ नेड़ा जीवग करम करेहि II विहुणे आदमी धुगू जो देवें संम्हाले सो जािखऋदु नित सारे 11 खावणा नानक कमल ते ब्रहमा 11 नाभि गूजरी १ साचा है ॥ ४ 11 8 11 महला को श्रंतु न जाई लखगा उपजे वेद पड़िह मुखि कंठि सवारि ॥ ता रहे **प्रीतम** किउ विसरिह मेरे गुवारि ξ 11 11 पूरे मुनि प्राण्यप्रधार ॥ जाकी सेवहि करहि भगति जन जन गुर ससि दीपक जा के त्रिभविश एका ॥ रहाउ ॥ रवि

सु

**अहिनिसि** 

धुनि जागै सतिगुरु भगरु निवेरे

करहि नित

अजोनी साचै महिल अपारा

निरमलु

मिले जगजीवन नदिर करहु निसतारा ॥ ४ ॥२॥

समाधि

गुरमुखि होइ

सबदु

२ ॥ सिघ

जोति

सुरि नर नाथ

वेद्यंत

रागु गुजरी महला ३ घर श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ ध्यु इवेहा जीवणा जितु हरि प्रीति न पाइ II जितु कंमि इरि वीसरें दुजे लगे जाइ II १ II ऐसा सितगुरु सेवीए मना।। जित्र सेविए गोनिद प्रीति ऊपर्जे श्रवर विसरि सभ जाइ ॥ हरि सेती चितु गहि रहे जरा का भउ न होवई जीवन पदवी पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोबिंद प्रीति सिउ इकु सहज उपजिया वेख जैसी भगति वनी ॥ श्राप सेती श्राप्र खाइश्रा ता मनु निरमनु होत्रा जोती जोति समई !!२॥ विज भागा ऐसा सतिग्रुरु न पाईऐ जे लोचे सभ्र कोइ ॥ कूड़े की पालि विचहु निकले ता सदा सुख़ु होड़ || ३ || नानक ऐसे सर्तिग्रर की किया श्रोह सेवक सेवा करे गर त्रागे जीउ धरेड ॥ सतिग्रर का भाषा चिति करे सतिग्ररु त्रापे कृपा करेड़ ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ गुजरी महला ३ ॥ हरि की तम सेवाकरह दजी सेवा करह न कोइ जी ॥ इरि की सेवा ते मनह चिदिश्रा फल पाईए द्जी सेवा जनमु विरथा जाइ जी ॥ १ ॥ इरि मेरी प्रीति रीति है हरि मेरी हरि मेरी कथा कहानी जी ॥ गुरप्रसादि मेरा मन भीजै एहा सेव वनी जीउ ॥१॥ रहाउ ॥ हरि मेरा सिमृति हरि मेरा सासत्र हरि मेरा बंधप हरि मेरा भाई ॥ इरि की मैं भूख लागे हरि नामि मेरा मनु तुपते इरि मेरा साक अंति होइ सखाई ॥ २ ॥ हरि विनु होर रासि कुडी है चलदित्रा नालि न जाई ॥ हरि मेरा धनु मेरे साथि चाले जहा हउ जाउ तह जाई ॥ ३ ॥ सो भूठा जो भूठे लागे भूठे करम कमाई ॥ कहै नानक हरि का भाषा होश्रा कहणा कछ न जाई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ गुजरी महला ३ ॥ जुग माहि नामु दुलंधु है जाइ ॥ बिन नार्वे मुकति न होवई बेखह को विउपाइ ॥ १ ॥ बलिहारी गुर श्रापणे सद बलिहारै जाउ ॥ सतिगर मिलिए हरि मनि वसे सहजे रहै समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जां भउ पाए श्रापणा बैरागु उपजै मनि श्राइ ॥ बैरागै ते हरि पाईएे हरि सिउ रहे समाइ ॥ २ ॥ सेइ मुकत जि मनु जिएहि ॥ दसवै दुश्रारि रहत करे त्रिभवण सोस्ती पाउ ॥ ते गुरु होइया वेखहु तिस की रजाइ॥ ग्र

(888) 然古水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 इहु कारणु करता करे जोती जाति समाइ॥ ४॥ ३॥ ४॥ गूजरी महला २ ॥ राम राम सभु को कहै कहिए राम्नु न होइ ॥ गुर परसादी राम्र मिन वसै ता फलु पार्वे कोड् ॥ १ ॥ अंतरि गोविंद तिस कदे न वीसरे हरि हरि करिह सदा मिन चीति॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदै जिन्ह के कपडु वसे वाहरहु संत कहाहि वसना मृति न चुकई अंति गए पछुताहि ॥ २ ॥ अनेक तीरथ श्रंतर की हउमें कदे न जाइ।। जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देह सजाइ ॥ ३ होवें ॥ करम ज्ञु. पाए गुरमुखि वृक्षे कोई ॥ नानक विचहु हउमे मारे तां हरि भेटें सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ गूजरी महला ३ ॥ तिस सांति जन श्रभिमानु गवाए ॥ मति निहचल जिस का सो जनु निरमल जि गुरमुखि यूभें हरि चरणी चितु लाए ॥ १ ॥ हरि चेति अचेत मना जो इछिह सो फलु होई ॥ गुर परसादी हरि ₹सु होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु भेटे पावहि पीवत रहिह सदा सुखु जो उसु पूजे ता पारस होवें पारसु होइ त पूज कराए ॥ फल पाए दीखित्रा देवें साचु बुभाए ॥ २ ॥ विशु पारसै पूज त्रवरा समभाए ॥ गुरू सदाए अगियानी किसु त्रोहु मारगि पाए ॥ ३ ॥ नानक विखु नदरी किञ्ज ॥ गुर परसादी दे विडिग्राई जिस नदिर करे सो पाए अपगा वरताए ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ गूजरी महला ३ पंच पदे ॥ ना कासी मति मिलिए मति ऊपजै ॥ सतिगुर ऊपजै ना कासी मित जाइ १ ॥ हरि कथा तू सुग्णि रे इह सोभी पाइ ॥ मन मित तेरी थिरु रहै तां भरमु विचहु जाइ॥ १ हरि चरण रिदे वसाइ तू किलविख होवहि नासु वसि करिं ता तीरथ करिं निवासु ॥ २ Ш इह मनु मुगधु है सोक्ती किछू न पाइ ॥ हिर का नामु न वुक्तई अंति इह मनु कासी सभि तीरथ 11 3 11 गड्या पछताइ चुभाइ ॥ अठसठि तीरथ तिसु संगि रहहि जिन हरि सतिगुर मिलिऐ हिरदे रहिश्रा समाइ।। ४।। नानक

एक वसित्रा मिन त्राइ ॥ जो तुधु भावे सभु सचु है सचे रहे

हुकमु

बुभित्र्या

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(४६२)

(

र्थों सतितुर प्रसादि ॥ रागु गुजरी महला ४ चउपदे घरु १॥

हिर के जन सितेगुर सत पुरस्ता हउ विनय कर गुर पासि ॥ हम कीरे किरम ,सितेगुर सरखाई किर दहश्या नामु परगासि ॥ १ ॥ मेरे मीत गुरदेव मोकउ राम नामु परगामि ॥ गुरमति नामु मेरा प्रान सस्वाई हिर कीरति हमरी रहरासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर्र जन के बटमाग बटेरे जिन हारे हिर सरखा हिर पिखास ॥ हिर

हिर तामु भिन्न हपतासहि मिलि संगित गुण परमासि ॥ २ ॥ जिन्ह हिर हिर रघु नामु न पाइत्रा ते भागहीण जम पासि ॥ जो सितपुर सरिण संगित नहीं आए पुगु जीने पुगु जीनासि ॥ ३॥ जिन हिर जन सितपुर सगित पाई तिन पुरि मसतिक लिलिआ लिखा सि ॥ पंछ पंछ सत संगित जितु हिरसु पाइत्रा मिल नानक नामु परमासि ॥ ४॥ १॥ मृजिर महला ४॥ गोरिंदु गोरिंदु पीतमु सिल प्रीतमु मिल सतसंगति समित मुन्न में है ॥ जिप गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंदु गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद्र गोरिंद् गोरिंद् गोरिंद गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्य गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरिंद्र गोरि

 **杀去法法法表示。因称派表示法法法法法法** 

3

书

1

31

Ä

H

3

8

3

सोहै ॥ हरिनामु जपत हरिनामे दुरमति भागहीन 2 11 मित फीके नामु सुनत त्रावे मिन रोहै ॥ कऊत्रा अंमृत काग कउ रसु पाईऐ तृपते विसटा खाइ मुखि गोहै अंमृतसर सतिगुरु 11 3. 11 कऊत्रा हंसु होहै॥ नानक धनु नातै वडे धंनु भागी जिन गुरमित नाम्र रिदे मल धोहै।। ४।। २ ॥ गूजरी महला 8 11 वोलहि ऊतम वाग्गी मुखि प्रउपकारे सेती करि किरपा हरि निसतारे।। १ सुर्णे सरधा भगति पित्रारे ॥ मेरे प्रीतम प्रान सतिग्ररु गुरु प्रा हम ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि पापी गर निसतारे ॥ 8 वडभागी अधारे ॥ हरि हरि जिन हरि हरि नाम **अंमृत्** हरि पावहि रस ग्रमित भगति भंडारे २ ॥ जिन सतिगुर सतपुरख 11 दरसनु पाइत्रा ते भागही जिम मारे ॥ से क्रकर पवहि सुकर गरधभ गरभ जोनी दयि मारे महा हतित्रारे ॥ ३ ।। दीन दइऋाल करि किरपा लेह उबारे ॥ नानक जन हरि की ३ ॥ गूजरी महला हरि निसतारे ॥ 8 11 अनदिनु राम धिआई हउ नाम्र दङ्याल मेरा मन लावह सभि निधान हरि जिप्ऐ सुख सभि गुगा जित् भ्रख मन मेरे मेरा राम नामु सखा गुरमति राम नामु जसु गावा श्रंति वेली दरगह लए ۶ श्रंतरजामी करि किरपा लोच मेरे दाता प्रभ्र सेती प्रभि लोच पूरी लोच लगी हरि तनि सतिगुर पुनि नावै ॥ माग्यस जनमु करि पाइत्रा वित्र विना रस कस दुखु खावे नाम 11 फीका मुख थुक थुक मुखि पाई ॥ ३ ॥ जो जन हरि प्रभ हरि हरि तिन सरगा दरगह हरि हरि दे वडिआई धंनु धंनु सावासि कहै प्रभ 11 कउ जन नानक मेलि लए गलि लाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ गूजरी महला ४॥ मेरी मोक्रउ देवहु सहेली गुरमुखि सखी दानु हरि प्रान जीवाइत्रा ।) हम होवह लाले गोले सिखा के गुर जिन्हा अनदिनु धित्राइत्रा हरि - 11 १ 11 मेर मनि विरहु तिन गुरसिख पग लाइआ ॥ मेरे प्रान सखा गुर के सिख मोकउ

**被抵抵产业工业、采集实现实现实现的** 

(858) करह उपदेख हरि

मिलै मिलाइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा हरि प्रभ गुरमुखि मेले जिन बचन गुरू सविगुर मनि माइआ ॥ वड भागी ग्रर के सिख पित्रारे हरि निरवाणी निरवाण पर्

पाइआ ॥ ।। सत्तसंगति गर की हरि पिआरी जिन हरि ₹

मनि भाइआ।। जिन सतिगुर संगति संगु न पाइओ से पापी जिम साइग्रा ॥ ३ ॥ ग्रापि कृपाल कृपा प्रभु

घारे हारे गुरमुखि मिले मिलाइब्रा ॥ जनु नानक बोले गुण आपे बाणी गुरवाणी इरि नामि समाइबा।। ४

पुरस् जिनि हरि प्रभु पाइब्रा मोक्ज करि

॥ ४ ॥ गूजरी महला ४ ॥ उपदेस मीठ लगावे।। मन तन सीतल सभ हरिया होया वडभागी हरि नामु घित्रावें।। १ ॥ भाई रे मोकउ कोई आइ मिलै दृढ़ाते।। मेरे शीतम प्रान मनु तनु समु देवा मेरे हरि प्रभाकी हरि क्या सुनावै ॥ १ ।। रहाउ ॥ घीरज घरम् गुरमति हरि पाइत्रा नित हरिनामें हरि सिउ चितु लावै-अंमृत 11 बचन

सितगर की बाणी जो बोतें सो प्रस्ति अंमृत पार्वे॥ २ ॥ नामु जितु मैं जुन लागै गुरमित नामु जपै लिव लावै ॥ नामु जिन नर नहीं पाइया से भागहील ग्रह मिर जावें ॥ ३ ॥ श्रानद मृल जगजीवन दाता सम जन कउ अनद् करह हरि धियावै ॥ तं दाता जीख्र समि तेरे जन नानक गुरमुखि बखसि मिलावै ॥ ४ ॥ ६ ॥

१ व्यों सतिगुर प्रसादि॥ गजरी महला ४ पुत्र सभि हरि के कीए ॥ माई बाप क.रि दीए ॥ १ ॥ इमरा जोरु सभ बीर ॥ हरि का तन मन सम्र हरि के वसि है सरीर ॥ श्रापि हरि लाई

n विचे ग्रसत उदास

॥ जब श्रंतरि प्रीति हरि सिउ बनि श्राई ॥ तब जो किछ करे सु मेरे हरि प्रम माई ॥ ३ ॥ जितु कारे कॅमि हम हरि लाए ॥ करह ज़ आपि कराए ॥ ४ ॥ जिन की भगति मेरे ते जन नानक राम नाम लिय लाई ।। ४ ।। ७ ।। २ ॥ ७ ।। ७ ।। १६

जना कउ सरघा

OBBOOK BOOK BOOK BOOK गूजरी महला ५ चउपदे घरु १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ काहे रे मन चितवहि उदम जा श्राहरि हरि जीउ परिश्रा ॥ सैलं पथर महि जंत उपोए ता का रिजकु त्रागै करि धरित्रा ॥ १ ॥ मेरे माधउ जी सत संगति मिले गुरपरसादि परमपदु पाइत्रा स्के कासट हरित्रा रहाउ ।। जननि पिता लोक सुत वनिता कोइ न किस की धरित्रा ।। सिरि सिरि रिजकु संवाहे ठाकुरु काहे मन भउ करित्रा ॥ २ ॥ ऊडें ऊडि त्रावे से कोसा तिसु पाछे वचरे छरित्रा ॥ उन कवन खलावे कवन चुगावे मन महि सिमरन करिश्रा ॥ ३ ॥ सभ निधान दस असट सिधान ठाकुर कर तल धरिआ ॥ जन नानक वलि वलि सद बलि जाईऐ तेरा श्रंत ना पारावरिश्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी महला ५ चउपदे घरु २ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ किरित्राचार करहि खट्ट करमा इत राते संसारी ॥ त्रांतरि मलु न उतरे हउमै विन्नु गुर वाजी हारी ॥ १।। मेरे ठाक्कर रखि लेवह किरपा धारी ।। कोटि मधे को विरला सेवकु होरि सगले विउहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासत वेद सिमृति सिम सोधे सभ एका बात पुकारी ।। बिनु गुर मुकति न कोऊ वीचारी ॥ २ ॥ अठसठि मजनु करि करि इसनाना श्रनिक सोच श्राए धर सारी ॥ करहि दिन राती सतिग्र श्रंधिश्रारी ॥ ३ ॥ धावत धावत सम्र जगु धाइश्रो बुधि हरिद्ञारी ॥ दुरमति मेटि परगासी जन नानक गुरमुखि तारी ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥ गूजरी महला ५ ॥ हरि धनु जाप न विसरउ मन हरि धनु भोजनु भाइत्रा ॥ निमख ते हरि हरि साध संगति महि पाइत्रा ॥ १ ॥ माई खाटि हरिधनु वैसे हरिधनु घरि पूता ॥ हरिधनु चलते जागत स्ता - 11 १ ॥ रहाउ ॥ हरिधनु इसनानु हरिधनु गित्रानु हरि संगि लाइ घित्राना ॥ हरिधनु तुलहा हरिधनु वेड़ी हरि मेरी चिंत विसारी हरिधनि लाहिआ ।। हरिधन पराना ॥ २  गुरि नानक कउ दीव्या इहु मनु हिर रंगि रंगे ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ गुजरी महला ४ ॥ जिहु मिमरत सभि किलविख नासी पितरी होइ उघारो ॥ सो हिर हिर तुम्ह सदही जापहु जाक क्षंतु न पारो ॥ १ ॥ पूता माता की ब्रासीम ॥ निमख न विसर्प

िंग्वरी होड़ उघारो ॥ सो हिर हिर तुम्ह सदही जापहु जाफा इंतु न पारो ॥ १ ॥ पूता माता की व्यासीम ॥ निमल न विसरउ तुम्ह केउ हिर हिर सदा भजहु जगरीम ॥ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिपुरु तुम्ह केउ होइ दहवाला संत संगि तेरी प्रीति ॥ कापहु पति परमेसरु

तुम्ह कउ हाई दहबाला संत सींग तेरी प्रांति ॥ कापहुँ पीत परमसरु राखी मोजजु कीरतजु नीति॥२॥ श्रम्युतु पीवहु सदा चिरु जीवहु हरि सिमरत अनद अनंता॥ रंग तमासा पूरन आसा कवहि न विआपे चिंता॥३॥ भवरु तुमारा इहु मनु होवज हरि चरणा

हार प्रिमर्त अन्य अन्य ॥ रंग तमासा पूर्न आसा फन्स् न विकार चिंता॥ ३ ॥ भवरु तुमारा इहु मतु होवउ हरि चरणा होहु कडला ॥ नानक दासु उन संगि लपटाइओ जिउ बूंदह चातुकु मउला॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ मृतरी महल ॥ ॥ मता सर्

चातुकु मउला ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ गुजरी महला ४ ॥ मता करें पद्धम के ताई पूरव ही लें जात ॥ खिन महि धापि उधापनहारा आपन हार्य मतात ॥ १ ॥ सिम्रानप काह कामि न स्रात ॥ जो

अपन हाथ मतात ॥ १ ॥ सिआनप कोई काम न आते ॥ जा अनरूपियो ठाकुरि मेरे होइ रही उह बात ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देखु कमावन घन जोरन की मनसा धीचे निकमे सास ॥ लसकर नेव खाम सम तिथागे जमपुरि ऊठि सिपास ॥ २ ॥ होइ अनंनि मन इठ की इड़ता श्रापस कठ जानात ॥ जो अनिंद निंद करि

३ ॥ सहज

किरपाला तिमु जन की काटी फास 11 कहु नानक गुरु पूरा भेटिया परवालु गिरमत उदान 11 ४ 11 ४ 11 गुजरी महला ४ 11 नामु निधानु जिनि जिन जिपयो तिन के वंधन काटे 11 काम कोघ माइखा विखु ममता इह विद्याधि ते हाटे 11 १ 11 हरिजयु साधसींगि मिलि गाइखो 11 गुर परसादि भइखो मनु निरमलु सस्य सुखा सुखु पाइखड 11 १ 11 रहाउ 11 जो किलु कीखो सोई मल माने ऐसी मगति

फिरि फिरि खात ॥

कमानी।। मित्र सबु सम एक समाने जोग जुगति नीसानी।। २॥ पूरन पूरि रहिक्षो सब धाई आन न कतह जाता।। घट घट खंतरि सरप निरंतरि रंगि रिज्ञो रंगि राता।। ३॥ मए कृपाल दश्काल गुपाला ता निरमें के परि आह्या।। कति कलेस मिटे खिन भीतिर नानक सहिज समाइश्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ गूजरी महला ४ ॥ जिसु मानुख पिह करउ वेनती सो श्रपने दुखि मिरश्रा ॥ पारव्रहमु जिनि रिदे श्रराधिश्रा तिनि भउ सागरु तिरश्रा ॥ १ ॥ गुर हिर विनु कोन वृथा दुखु काटे ॥ प्रभु तिज श्रवर सेवकु जे होईहै तित मानु महतु जसु घाटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइश्रा के सनवंध सैन साक कित ही कामि न श्राइश्रा ॥ हिर का दासु नीच कुलु ऊचा तिसु संगि मन बांछत फल पाइश्रा ॥ २ ॥ लाख कोटि विखिश्रा के विजन ता मिह तसन न वृक्षी ॥ सिमरत नामु कोटि उजीश्रारा वसतु श्रगोचर स्की ॥ ३ ॥ फिरत फिरत तुम्हरे दुश्रारि श्राइश्रा में मंजन हिर राइश्रा ॥ साध के चरन धूरि जनु वाछ सुखु नानक इहु पाइश्रा

॥ ४ ॥ ६ ॥ ७ ॥ गूजरी महला ५ पंचपदा घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ प्रथमे गरभ माता के वासा ऊहा छोडि धरनि महि त्राइत्रा ।। चित्रसाल सुंदर वाग संदर न कछह जाइत्रा ॥ १ ॥ अवर सभ मिथिया लोम लवी ॥ ग़रि पूरे दीओ हरिनामा जीय कउ एहा वसतु फवी ।। १ ।। रहाउ ।। इसट मीत बंधप सुत भाई संगि वनितो रचि हसिस्रो - 11 जव अउसरु आइ वनिक्रो है उन पेसत ही कालि ग्रसिक्रा 11 करि अनरथ विहाकी संपे सुइना भाड़ी रूपा दामा 11 भाड़ा मिलिया होरु सगल भइय्रो विराना 11 3 11 हैवर गैवर रथ संवाहे गहु करि कीने मेरे ॥ जब ते होई लांमी धाई चलहि नाही इक पैरे ।। ४ ।। नाम्रु धनु नाम्रु सुख राजा नामु कुटंव सहाई ।। नामु संपति गुरि नानक कउ दीई त्रोह मरे न त्रावे जाई॥ ५॥१॥७॥ ⊏॥ गूजरी महला ५ तिपदे घरु २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ दुख विनसे सुख कीत्रा निवासा

तृसना जलिन चुफाई ॥ नामु निधानु सतिगुरू **द**ड़ाइग्रा विनसि ॥ १ ॥ हरि जपि माइत्रा वंधन जाई तूरे H भए कृपाल दइत्राल प्रभ मेरे साध संगति मिलि छूटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गावै भगति हरि के गुन प्रेम पहर रसि ग्राठ माता

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

( 88= ) had an an an an an an an an an an an an हरख सोग दृह माहि निराला करणैहारु पछाता ॥ २ ॥ जिस का सा तिनही रखि लीक्षा सगल जुगति विण ब्राई ॥ यह नानक प्रम पुरख दइम्राला कीमति कहता न जाई ॥३॥१॥६॥ गुजरी महला ५ दुपदे घरु २ १ श्रों सतिगर प्रसादि॥ ॥ पतित पनित्र लीए करि श्रपुने सगल करत नमसकारो ।। बरज जाति कोऊ पृत्ने नाही बाछहि चरन स्वारो ॥ १ ॥ ठाक्कर ऐसी नामु तुम्हारी ॥ सगल सुसटि को घणी कहीजै जन को अंगु निसरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साध सिंग नानक बुधि पाई ॥ नामदेउ त्रिलोचन कवीर दासरो कीरतन आधारी ॥ है नाही भइत्रो चिमत्रारो ॥२॥२॥१०॥ गुजरो महला ų कोऊ वभनहारो जानै कान भता॥ सिन विशंचि ग्रह सगल सकाहि गता ॥ श्रमम न ۶ प्रभ सुनीए ग्रागर ग्रावर विधि वकीऐ वकन कथन रहाउ ॥ आपे भगता श्रापि सञ्चामी श्रापन को प्रभ्र पूरि रहिओं है पेखिओ जर नानक कता ११ ॥ ग्रजरी महला ध ॥ मता मसुरति अपर कञ्चन अग्रहको ॥ जह जह अउसरु कउ ग्राइ बनिक्रो है तहा तहा हरि धिक्राइक्रो ॥ १ ॥ प्रभ को भगति बछलु

विरदाइय्रो ॥ करे प्रतिपाल बारिक की नियाई जन कउ लाड लडाइय्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जप तप सजम करम धरम हिर कीरतन जिन गाइश्रो॥ सरिन परिय्रो नानक ठाकुर की श्रमैदातु सुखु पाइश्रो॥२॥४॥१२॥ दिनु राती आराधहु पिश्रारो निमल न कीजे II भारती लाईऐ तिश्रागि करि ही अरे के मोहनु प्रान मान रागीला ।। बासि रहिओ मोहियो लीला Ħ 8 ॥ रहाउ ॥ जिस मन

नानक परे परीला चरति n ર 11 मनि जोगी सासत्रगि गूजरी 11 सभ देव थर कोडि ध्यपनही ॥ तीनि वेतीसा तिन की हरित रही यलपति विद्या वि रही 11 ŧ tı

मनह

जगीला

॥ मिलवे

उतरै

<u>| 在表表表||表的表色||表表表表表||表表表表</u> सभ मही।। त्रवरु न जानिस कोऊ मरमा गुर किरपा ते लही ।। १ ।। रहाउ ।। जीति जीते जीते सभि थाना सगल भवन लपटही।। कहु नानक साध ते भागी होइ चेरी चरन गही ।। २ ।। ६ ।। १४ ।। गूजरी महला ५ ॥ दुइ कर जोड़ि करी वेनंती ठाकुरु अपना हाथ देंइ राखे परमेसरि धित्राइत्रा ॥ मिटाइत्रा ॥ सगला दुरतु १ ॥ ठाकुर होए ञ्रापि दइञ्राल ॥ भई कलित्राण ञ्रानंद उबरे बाल गुपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलि बर नारीं मंगलु गाइश्रा ठाकुर का जैकारु ॥ कहु नानक तिसु गुर विलहारी जिनि सभ कीत्रा उधारु ।। २ ।। ७ ।। १५ ।। गूजरी महला ५ ।। मात पिता वंधप तिन का वल्ल है थोरा ॥ त्रनिक रंग साथि न चालै भोरा ॥ १ ॥ ठाक्कर तुभ मोरा ॥ मोहि अनाथ निरगुन गुणु नाही म ऋहियो धोरा ।। १ ।। रहाउ ।। विल विल विल विल चरण तुभ्हारे संगि ऊहा तुम्हारा जोरा ॥ साध नानक दरसु पाइस्रो विनसित्रो सगल निहोरा ॥ २ ॥ ८ ॥ १६ ॥ गूजरी महला ¥ 11 तजावे प्रभ सेती रंगु लाई मोह ।। मन कउ भ्रम गाई ॥ हडावै सहजि सहजि गुण 8 11 साजन सहाई ॥ जिसु मेटे तूटिह वंध विसरि संत् माङ्ग्रा 11 करत करत अनिक बहु भाती ॥ रहाउ δ 11 ठहराई ।। मिलि साधृ हरि जसु गावै नानक इह ६ ॥ १७ ॥ गूजरी महला ५ ॥ खिन 11 महि कीमति जाइ न करी थापि उथापनहारा राजा रंक 11 जोति धरी ॥ १ । धिश्राईऐ ऋपनो भीतरि नीचह सदा हरी ॥ सोच अंदेसा ताका कहा करीए जो महि एक घरी ॥ रहाउ ।। तुम्हरी टेक पूरे मेरे सतिगुर मन सरनि तुम्हारे परी ॥ अचेत इत्राने वारिक नानक हम तुम रोखहु धारि करी।। २ । १० ।। १८ ।। गजरी महला ५ ॥ तूं दाता जीत्रा सभना का वसहु मेरे मन माही ॥ चरगा कमल रिद माहि समाए तह भरमु अंधेरा नाही।। १।। ठाक्तर जा सिमरा तूं ताही ॥ करि किरपा सरव प्रतिपालक प्रभ कउ सदा सलाही ॥ १॥ रहाउ ।। सासि सासि तेरा नाम्रु समारउ तुमही कउ प्रभ श्राही ॥ 《宋西越越越远远:西西西西西北西西西西西西西北西 (४००) अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक्त अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रिक अस्प्रक अस्प्रिक अस्प्रक अस्प्रक अस्प्रक अस्प्रक

११ ॥१६ ॥ गूजरी महला ५ ॥ करि किरपा अपना दरसुदीजें जसुगाग्र निसि अरु भोर ॥ केम संगि दास पग भारउ इंहै

लसु गान्ड निसि बक भोर ॥ केम संगि दास पग भारउ इहै मनोरय मोर ॥ १ ॥ ठाइर तुभ्त वित्त वीद्या न होर॥ चिति चितवड हरि रसन व्यराघड निरखड तुमरी व्योर ॥ १ ॥ रहाड ॥ दश्याल पुरस्व सरव के ठाइर विनड करड कर जोरि ॥ नाम्र जपैनानक्र दोस

पुरत्व सरव के ठाइर विनड करडे कर जारि ॥ नामु जप नानकु दोसु तुमरो उघरिम आंखी फोर ॥२॥१२ ॥२० ॥ गूजरी महला ४ ॥ बहम लोक अरु रुद्र लोक आई डिंद्र लोक ते घाड ॥ साथ संगति कड जोहि न साक मिल मिल घोषे गह ॥ १ ॥ अत्र मोहि आइ परिओ

जोहि न साकै मिले मिले घोते पाह ॥ १ ॥ अब मोहि आइ परिओ सरनाइ ॥ गुहज पानको बहुतु प्रजारे मोकउ सितगुरि दीओ है बताइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिघ साधिक अरु जल्य किंतर नर रही कंठि उरसाइ॥ जन नानक अंगु कीआ प्रिम करते जाकै कोटि ऐसी

दानाड ॥ २॥ १३ ॥ २१ ॥ गुजरी महला ४ ॥ अपजसु मिटे होवें जिंग कीरति दरगह वैसेखु पाईए ॥ जम की त्रास नाम होइ खिन मिंद सुग्व अनद सेती घरि जाईए ॥ १ ॥ जा ते घाल न विराधी जाईए ॥ आठ पहर मिमरहु प्रभु अपना मिन तिन सदा धिआईए

।। १।। रहाउ ।। मोहि सरिन दीन दुख भंजन सूं देहि सोई प्रम पाईए।। चस्ए कमल नानक रंगि राते हिर दासह पैंज रखाईए ॥ २॥ १८॥ २२ ॥ गुजरी महला ४॥ निस्वंमर जीव्रन को दाता भगति मरे भंडार ॥ जा की सेंग निकत्त न होगत खिन महि करे उधार ॥ १॥ मन मेरे चरन कमत संगि राख ॥ समल जीव्र जाकड

व्याराधिह ताह कउ तं जाजु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नानक सरिश करते तुं प्रभ प्रान अधार ।। होइ सहाई जिसु तु राखिह तिसु गुजरी महला था। करे संसारु ॥ २ ॥ १५ ॥ २३ ॥ जनकी सनारी चाप ॥ हरि हरि नामु दीची ग्ररि श्रमखध सञ्च तापु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरिगोबिंदु रखिश्रो परमेसरि व्यपुनी किरपा घारे ॥ मिटी नियाधि सरव सुख होए हरि

बीचारि ॥ १ श्रंगीकारु कीय्रो करते 11 वडिद्याई ॥ श्रनिचल परे की नीय गर घरी ग्र नित चड़े सर्वाई ॥ २ निव 11 १६

**表表表|表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** गूजरी महला ५ ।। कवहू हरि सिउ चीतु न लाइत्रो ।। धंधा करत अउधिह गुणनिधि नामु न गाइश्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कउडी कउडी जोरत कपटे त्रनिक जुगति करि धाइत्रो ॥ विसरत प्रभ केते दुख गनीत्रहि महा मोहनी खाइश्रो ॥ 8 - 11 करह त्र्यनुग्रह सुत्रामी मेरे गनह न मोहि कमाइत्रो ॥ गोविंद दइश्राल कृपाल सुख सागर नानक हरि सरणाइत्रो ॥ २ ॥ १७ ॥ २४ ॥ गूजरी महला ५ ॥ रसना राम राम रवंत ॥ छोडि त्रान विउहार मिथित्रा भज़ सदा भगवंत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र एक अधारु भगता हेन गोतिंद दीआ गुर गित्रानु श्रागें टेक ॥ करि कृपा व्रधि विवेक ॥ १ ॥ करण कारण संम्रथ सीधर सरिण ताकी गही ॥ मुकति जगति रवाल साधू नानक हिर निधि लही ॥२॥१८॥२६॥ गूजरी महला ५ घरु ४ चउपदे १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ छाडि सगल सित्राग्पा साध ॥ पारत्रहम परमेसरो प्रभू के गुण गाउ ॥ १ ॥ सरगी आउ त्र्रराधि ॥ कलिश्राग सरव सुख रे चितं चरण कमल उपाधि ॥ १ ॥ रहाँउ ॥ मात पिता भाई मीत मिटै सगल सुत ॥ ईत जीय नालि संगी सरव रविश्रा तिसु विना नही कोइ उत उपाव मिथित्रा कछ न त्रावे कामि ॥ सोइ ॥ २ ॥ कोटि जतन प्रभ के नामि होइ सरिण साधू निरमला गति 11 ३ ॥ साधृ जोगु ॥ तिसु परापति प्रभू ऊचा सरिए नानका जिसु लिखित्रा धुरि संजोगु ॥ ४ ॥ १ ॥ २७ ॥ गूजरी महला ५ ॥ गुरु सेवि सदही रमहु गुण गोविंद ।। सासि सासि अराधि की चिंदु ॥ १ ॥ मेरे मन जापि जाइ मन मिली निरमल थोउ अनंद पावहि का नाउ ॥ सूख सहज उधारि संगि इह मनु श्राठ पहर रहाउ !। साध त्राराधि मिटै क्रोध्र विनसै सगल उपाधि त्रहंकारु काम 11 11 ऋछेद सुत्रामी अभेद सरिश **ग्र**टल ताकी श्राउ 1 हिरदे ऋगधि चरग सिउ कमल एक लिव लाउ धारी वखिस लीन्हे आपि पारब्रहमि प्रभि द्इश्रा सरव सुख हरि नामु दीत्रा नानक सो प्रभु जापि ॥ १० ॥ २ ॥ २ ॥ २ ॥

CONTROPORTOR गुर प्रसादी प्रभु धात्राह्या गुजरी महला Ш ।। दख अनेरा भै विनासे पाप गए त्रंट निखरि वचन गोविंद ॥ हरि हरि नाम की मनि प्रीति ॥ मिलि साध तोप अनेक महा निरमल रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप करि अनुग्रह ग्रापि राखे सफल सिमस्त नाम - 11 ਸ਼ੁਦ साप्ति साप्ति न विसरु प्रभ I) कबह ब्रहम प्रस्त काम 2 बखाने अगनत गुण अनिक • रसना किया सदा श्रकथ ॥ ३ ॥ दीन दरद निवारि तारण दइश्राल किरपा करण ॥ श्रटल पदवी नाम सिमरण दृष्टु नानक हरि हरि सरण ॥ ४ ॥ ३॥ २६ ॥ गूजरी महला प्रे ॥ अहंबुधि वह सघन माइस्रा महा दीरघ रोगु ॥ इरि नामु अउख्यु गुरि नामु दीनो करण कारण जोगु १ १ ॥ मनि तनि बाछीऐ जन धृरि ॥ कोटि जनमु के लहिं पातिक गोविंद लोचा पूरि ॥१॥ रहाउ॥ अबदि अंते श्रासा कुकरी विकराल ॥ गुर गित्रान कीरतन गोविंद रमणं काटीए जम जाल ॥२ ॥ काम कोघ लोभ मोह मुठे सदा आया गवण ॥ प्रेम भगति गुपाल सिमरण मिटत जोनी भवण ॥ ३ ॥ सुरिद वीनि ताप जलंत ॥ जपि राम रामा दुख निवारे पत्र मिलै हरि जन संत ॥ ४ ॥ सरव विधि भ्रमते प्रकारहि कतहि नाही छोटि ॥ इरि चरण सरण अपार प्रभ के टड गही नानक औट॥ मा ८ ॥३०॥ गूजरी महला ५ घर ४ द्रपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ त्राराधि सी घर सफल मुरति करण कारण जोग ॥ गुण रमण स्वयण व्यपार महिमा फिरि विश्रोग ॥ १ ॥ मन चरणारविंद उपास ॥ कलि कलेस सिमरणि काटि जमदत फास ॥ १ ा। रहाउ ॥ सत्र दहन कद्दन श्रवर कछ न उपाउ ॥ किर श्रानुग्रहु प्रभु मेरे नानक नाम सुधाउ ॥ २ ॥ १ ॥ ३१ ॥ गृतरी महला ४ ॥ तं समरथ सरनि को दाता दुख भंजनु मुख राइ॥ जाहिकलेस मिटे में भरमा निरमल गुण प्रम गाइ॥१॥ गोरिंद तुमः वितु व्यारु न ठाउ ॥ करि किरपा पारब्रहम

州本本本本本本本本本本本本本 表述 法法本本

सुआमी जपी नाउ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर सेवि लगे त्रमारा वडे भागि चरनी लिवलागी - 11 कवल प्रगांस भए साध संगे दुरमति द्वधि तित्रागी ॥ २ 11 हरि श्राठ पहर के गुगा गार्वे सिमरे दीन दैत्राला ।। त्रापि तरे संगति सभ **उधर**े जंजाला ॥ ३ ॥ चरण अधारु तेरा प्रभ सुत्रामी त्रोति पोति प्रभु साथि ।। सरनि परित्रो नानक प्रभ तमरी दे राखित्रो हरि हाथ।। ४।। ३२।। गूजरी असटपदी आ महला १ घरु १ १ त्रों सित्मुर प्रसादि ॥ ॥ एक नगरी पंच चोर वसीत्रले वरजत चोरी धावै ॥ त्रिहदस माल रखै जो नानक मोख म़कति सो पावै॥ १ ॥ रामु रिदे जपमाली चेतह वासुदेउ वनवाली ॥ 11 8 ॥ रहाउ उरध मृल जिसु साख तलाहा चाारे वेद जितु लागे ॥ सहज जाइ ते नानक पारब्रहम लिय जागे ।। २ ॥ पारजातु घरि आगनि मेरे पुहप पत्र ततु डाला ॥ सरव जोति निरंजन संभू छोडहु बहुतु जंजाला ॥ ३ ॥ सुग्णि सिखवंते नानकु विनवे छोडहु माइत्रा जाला П मिन वीचारि एक लिव लागी पुनरिप जन्मु न काला 11 8 सो सिखु कथी अले सो वैंदु जि जाएँ रोगी ॥ तिसु कारिए कंस न घंघा नाही धंधे गिरही जोगी।। ५।। काम्रु क्रोधु त्रहंकारु तजीत्रले तिस माइत्रा ॥ मनि ततु अविगतु धित्राइत्रा ग्र परसादी पाइत्रा ॥ ६ ॥ गित्रानु धित्रानु सभ दाति कथीत्रले सेत वरन सभि द्ता ॥ ब्रह्म कमल मधु तासु रसादं जागत नाही ॥ ७ ॥ महा गंभीर पत्र पाताला नानक सरव जु आइआ ॥ उपदेस गुरू मम पुनिह न गरभं विखु तिज श्रंमृतु पीत्राइश्रा कवन कवन जाचहि १।। गूजरी महला १।। प्रभ के ता जैसी परहि सुमार भूख होइ अभ 11 **ऋंतरि** देवगाहार ॥ १ ॥ ऐजी जपु तपु संजम्र सचु अधार ॥ पाईऐ तेरी भगति भरे भंडार ॥ नामु देहि सुखु 11 समाधि रहहि लिव लागे एका सुन एकी सबदु धरिण गगनु तह नाही आपे जलु थलु ऋाप्र कीश्रा तदि माइश्रा ॥ ना मगनु न छाइ्या ना स्रज

चंद न जोति श्रपार ।। सरव इसटि लोचन ग्रभ नदरि सु त्रिभरण सार ॥ ३ ॥ पराण पाणी अगनि तिनि कीश्रा ब्रहमा विसन्त महेस अकार ॥ सरवे जाचिक त् दाति प्रभ दाता करे अपने बाचार ॥ ४ ॥ कोटि वेतीस जाचि ग्रभ नाइक वोदि नाही भंडार ॥ ऊधै भांडे कछ न समावै सीधै परे निहार ।। ५ ।। सिध समाधी श्रेतरि सिधि जाचहि रिधि जाचि करहि जैंकार ॥ जैसी पित्रास होड **ग्रांत**रि तैसो मन મેદ્ર जल देवहि परकार ॥ ॥ वडे भाग गुरु सेनहि Ę अपुना नाही गरदेव ग्ररार नाही अमु П ताकउ काल र्थवरि सनद बीचार ॥ ७ ॥ अव तत्र अवरु न मागउ हरि नाम निरंजन दीजें पित्रारि п नानक चातक **अंमृ**त बस दीजे किरपा धारि ॥ = ॥ २ ॥ गजरी महला जी जनिम मरे आवै फ़िन जाव वितु गुर गति गुरमुखि प्राची नामे राते नामे गति पति पाई ॥ १ राम नामि चितु लाई ॥ गुर परसादी हरि प्रम जाचे ऐसी वडाई॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐ जी बहुते भेख करहि भिलिया उदर भरन के वाई ॥ नितु हरि भगति नाही सुख गुर गरत न जाई।। २ ॥ ऐ जीकाल सदा सिर ऊपरि ठाढे जनमि जनमि वैराई ॥ साचै सबदि रते से बाचे सतिग्रर युक्त बुक्ताई ॥ ३ ॥ गुर सरणाई जोहि ना साफें दव न सके संवाई ॥ श्रविगत नाथ निरंजनि निरमउसिउ लिए लाई ॥ ४ ॥ ऐ जीउ नाम दिइह नामे लिय लानहु सविगुर टेक टिकाई ॥ जो विसु मार्वे सोई करसी किरतु न मेटिया जाई ॥ ४ ॥ ऐ जी भागि परे ग़र सरिण तमारी मैं अपर न इजी माई ॥ व्या तब एको एक प्रकारउ व्यादि जगादि सर्वाई ॥ ॥६॥ ऐ जी राखह पैज नाम अपूने की तुम ही सिउ बनि आहे फरि किरपा गुर दरमु दिखानहु हउमै सबदि जलाई ॥ ७ Ù जी किया मागउ किछ रहैन दीसे इसुजग महि श्राइया जाई ॥ नानक नाम पदार्थ दीजै हिरदे कंठि वर्णाई ॥ = ॥ ३ ॥ गूजरी महला ये जी ना उतम नीच न मधिम इरि सरणागति लोग ॥ नाम रते केवल वैरागी सोग विजीग विसरजित रोग ॥

( ५०५ )

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE भाई रे गुर किरपा ते भगति ठाकुर की ॥ सतिगुर वाकि हिरदें हरि निरमलु ना जम काणि न जम की बाकी ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि गुण रसन रवहि प्रभ संगे जो तिस्र भावे सहजि हरी ॥ विन नाम वृथा जिंग जीवन हरि विनु निहफलमेक घरी ॥ २ ॥ ऐजी खाटे ठउर नाही घरि वाहरि निंदक गति नहीं काई ॥ रोसु करें प्रभु वखस न मेटें नित नित चड़ें सवाई।। ३।। ऐजी गुर की दाति न मेटें कोई मेरे ठाकुरि त्रापि दिवाई।। निंदक नर काले मुख निंदा जिन्ह गुर की दाति न भाई॥ ४॥ ऐजी सरिए परे प्रभुवस्वसि मिलावै विलम अधृत्रा राई ॥ त्रानद मृत्रु नाथु सिरि नाथा सितगुरु न मिलाई ।। ५ ।। ऐजी सदा दइत्रालु दइत्रा करि रवित्रा गुरमति होई कंचनु धातु भ्रमनि चुकाई । पारसु भेटि सतसंगति की विडिम्राई।। ६ ।। हरि जलु निरमलु मनु इसनानी मजनु सतिगुरु भाई ॥ पुनरपि जनमु नाही जन संगति जोती जोति मिलाई ॥ ७ तुं वड पुरखु अगंम तरोवरु हम पंखी तुभा माही ॥ नानक निरंजन दीजें जुगि जुगि समदि सलाही ॥ = ॥ ४ ॥ गजरी महला १ घर ४ १ त्रों सित गुरं प्रसादि ॥ भगति प्रेम त्राराधितं सचु पित्रास विल्लाप विल्ल विनंतीत्रा सुख भाइ चित हितं ॥ जिप मन नामु हरि सरगी ।। संसार सागर तारि तारग रम नाम करि करणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ए मन मिरत सुभ चिंतं गुर तत् गित्रानं कलित्राण निधानं हरि मति हरि रमणं  $\Pi$ नाम मनि रमगां ॥२॥ चल चित्रवित अमाअमं जगु वाकि हितं ।। थिरु नाम भगति दिइंमती गुर रतं सबद जनमि भरमाति भरमु न चूऋई जगु विश्राधि खपं इह जग मोह सतिमती नाम तपं 1 8 11 निहकेत्रलं विद्यापितं दुखु अधिक जनम मरणं ॥ भजु सरणि सतिगुर ऊबरहि रमगां ।। ५ ।। गुरमति निहचल मनि मनु मनं रिद मनु निरमलु जितु साच **ऋंतरि** गिश्रान सो सहज बीचारं 11 भै भाइ भगति तरु भवजल्ल चितु 11 Ę हिरदे हरि नामु चरगी 11 पावनु

( ५०६ सरगी ॥ ७ ॥ लब लोभ लहरि निशरणं हरिनाम इह सरीरु तउ राप्ति मनं ॥ मनु मारि तही निरं जना कह नानका म= ॥१॥५॥ गुजरी महला ३ घरु १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ निरति करी इह मनु नचाई॥ गुर परसादी आपू गर्वाई ॥ चित थिरु राखें सो सकति होवें जा इछी सोई फलु पाई ।। १ ।। नाचुरे मन गुरकै ब्रागै।।गुरकै भार्यौ नाचिह ता सुख़ पावहि श्रंते जम भउ भागै ॥ रहाउ ॥ श्रापि नचाए सो भगत कडीए आपसा पित्रारु आपि लाए ग्रापे गावै आपि 11 सुणार्वे इसु मन श्रंधे कड मार्राग पाए ॥ २॥ श्रनदितु नाचै सकति निवार सिव घरि नीद न होई ॥ सकती घरि जगतु स्ता टापे अवरो गावे मनहास्ति भगति न होई ॥ ३ ॥ सुरि नर विरित पखि करमी नाचे मुनिजन गित्रान वीचारी ॥ सिध साधिक लिन लागी नाचे जिन गुरमुखि बुधि वीचारी ॥ ४ ॥ खंड ब्रह्मंड त्रैगुण नाचे जिन लागी हरि लिव तमारी ॥ जीव्य जंत समे ही नाचे नाचिह स्ताणी चारी ॥ ४ ॥ जो तुधु मात्रहि सेई नाचांह सबदि लिय लाए ॥ से भगत से जिन कउ हुकमु मनाए ॥ ६ ॥ एहा भगति सचे सिउ लिय लागै विन सेवा मर्गात न होई ॥ जीवतु मरेता सबदु बीचारै ता सच पार्वे कोर्ट ॥ ७ ॥ माइक्षा के व्यर्थ बहुत लोक नाचे रिरला वत बीचारी ॥ गुर परसादी सोई जन पाए जिन तमारी ॥ = ॥ इक दम्र साचा वीसरे सा ऋषा वेला विरधा सदा समालीए आपे बखसे ।। साहि साहि करे रजाइ ॥ ह ॥ सेई नाचहि जो तुधु मात्रहि जि गुरमुखि सबद वीचारी 11 कह नानक से सहज सुरू पायहि जिन कड नदि तमारी to 11 2 11 गजरी महला S यों मतिगुर प्रमादि ॥ ॥ इरि वितु जीयरा रहि न मक जिउ बालक स्वीर अधारी ॥ अगम अगोचर प्रमु गुरमुखि पाईऐ श्रपुने सितार के पनिहारी ॥ १ ॥ मन रे हिर कीरति तक तारी ॥ गुरहालि

नामु त्रंमृतु जलु पाईए जिन कउ कृपा तुमारी ॥ रहाउ ॥ सनक मुनि सेवहि त्रनदिन जपत रहहि वनवारी ॥ नारद सरणागित प्रहलाद जन श्राए तिन की पैज सवारी ॥ २ ॥ श्रलख निरंजनु एको वस्ते एका जोति मुरारी ॥ सभि जाचिक तू एको दाता मागहि हाथ पतारी ॥ ३ ॥ भगत जना की ऊतम गाविह अकथ कथा नित नियारी ॥ सफल भइया तिन जनमु केरा त्रापि तरे कुल तारी ॥ ४ ॥ मनमुखि दुविधा दुरमति विद्यापे जिन द्यंतिर मोह गुवारी ॥ संत जना की कथा न भावे सग्रु परवारी ।। ५ ।। निंदकु निंदा करि मल्लु धोर्वे ओह माइत्राधारी ॥ संत जना की निंदा वित्रापे ना उरवारि न पारी ॥ ६ ॥ करते हरि करते सभ इह परपंचु खेलु कीत्रा सम् कल खिंचे एकंकारी ॥ ७ ॥ वरते जुग श्रंतरि सृत् रसनि रसनि रसि गाविह हरि गुण रसना हरि रसु धारी ॥ नानक हरि विनु अवरु न मागउ हरि रस प्रीति पिआरी ॥ = ॥ १॥ गूजरी महला ५ घरु २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। राजन महि तुं राजा कहीत्रहि भूमन महि भूमा ॥ ठाकुर महि ठकुराई तेरी कोमन सिरि कोमा ॥ पिता मेरो वडो धनी श्रगमा ॥ उसतति कवन

सुखीत्रन महि रहे विसमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुखीत्रा तेजन महि तेजवंसी तं कहीत्र्यहिं दातन सिरि दाता ॥ कही अहि रसीय्रन महि राता ॥ २ ॥ स्रन महि स्रा तूं कहीत्रहि भोगन महि भोगी ॥ प्रसतन महि तूं वडो गृहसती जोगन महि जोगी ॥ ३ ॥

करता कही अहि आचारन

करतन महि

महि

महि श्राचा्री

वापारी ॥ ४

महि

11

टीका महि तेरो सरन पालन दरवारा 11 केतक गनी न जाईएे गनि न सकउ सीका ।। ५ ॥ नामन महि तेरो प्रभ नामा गित्रानन महि गित्रानी ॥ जुगतन महि

तुं साचा, साहा वापारन

जुगता इसनानन महि इसनानी ॥ ६ ॥ सिधन महि तेरी प्रभ सिधा

हकमा ॥ ७ ॥ जिउ बोलानिह तिउ बोलह सुत्रामी कुदरति कवन हमारी ॥ साथसंगि नानक जस गाइओ जो प्रभ की अति पिश्रारी 11 8 11 = 11 गूजरी महला ५ घरु ४

१ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ नाथ नरहर दीननधन पितवपानन देव ॥ भै त्रास नास कृपाल गुर्णानिधि सफल सुत्रामी

सेत्र ॥ १ ॥ हरि गोपाल ग्रर गोविंद ॥ चरण सरन दइत्राल केमत तारि जग मत्रसिंघ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध हरन मोह दहन मुरारि मन मकरंद ॥ जनम मरण नितारि धरणीघर पति राख परमानंद ॥ २ ॥ जलत अनिक तरंग मारुआ गित्रान इरि रिद मंत ॥ छेदि श्रहंबुधि करुणामे चिंत मेटि पुरख

श्रनत ॥ ३ ॥ सिमरि समस्य पल महरत प्रभ घित्रानु सहज समाधि ॥ दीनदृहश्राल प्रसन पूरन जाचीए रज साध ॥ ४ ॥ मोह मिथन दुरंत त्र्यासा वासना विकार ॥ रख़ घरम भरम विदारि मन ते उघर हारे निरंकार ॥ ५ ॥ धनाढि आढि भडार हारे निधि होत जिना न चीर ॥ खल मुगध मृह कटाल्य सीधर भए गुरामित धीर ॥ ६ ॥ जीवन मुकत जगदीस जिप मन धारि रिद परतीति ॥

मइत्रा सरवत रमणं परमहंसह रीति ॥ ७ ॥ देत ॥ श्रंग संग भगवान दरसन स्नान हरि जस रसन नाम उचार पतित п परसन प्रभ नानक उधार 11 गुजरी की बार महला ३ सिकंदर विराहिम की बार की धुनी गाउछी

जीय दश्या

१ थ्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोकु न० ३ ॥ इह जगत ममता मुद्रा जीउण की निधि नाहि ॥ गुर के माणै जो पर्ल तां जीवण पदवी पाहि ॥ उइ सदा सदा जन जीवते जो हरि चरणी चितु साहि ॥ नानक नदरी मनि यमै गुरम्हिल सहिज समाहि ॥ १ ॥

म॰ ३ ॥ बंदरि सहसा दुगु है कार्प सिरि धंध मार ॥ दुने भार छते

माइत्रा मोह पित्रार ॥ नामु न चेतिह सवदु न न जागहि इह मनमुख का श्रोचारु ॥ हरि नामु न पाइत्रा जमु मारि करे खुआर ॥ २ ॥ पउड़ी विरथा गवाइत्रा नानक उपाइत्रोनु तदहु होरु न कोई ॥ मता मस्रति श्रापि आकासु न पातालु है ना त्रै लोई ॥ करे जो करे सु होई ॥ तदहु त्रापे त्रापि निरंकारु है ना त्रोपित होई ।। जिउ तिसु भाव तिवै अवरु न कोई ॥ १॥ सलोकु म० ३॥ साहिबु मेरा सदा है दिसे सबदु कमाइ ॥ खोहु खडहाणी कदे नाहि ना खाबै ना जाइ ।। सदा सदा सो सेवीए जो सभ महि रहै समाइ ।। अवरु दृजा सेवीऐ जंमै ते मरि जाइ ॥ निहफलु तिन का जीवित्रा खसमु न जागहि त्रापणा त्रवरी कउ चितु लाइ -11 नानक एव जापई करता केनी देइ सजाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सचा नामु धित्राईऐ सभो वरते सच ॥ नानक हुकमु चुिक परवाणु होइ ता फलु वदनी करता फिरें हुकमें मृलि न वुभई ग्रंधा निकचु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ संजोगु विजोगु उपाइश्रोनु का मूलु रचाइत्रा ॥ हुकमो सुसिट साजीत्रनु जोति मिलाइत्रा ॥ जोती चानणा सतिगुरि सबदु सुणाइत्रा ॥ ब्रहमा विसन् धंधे लाइम्रा ॥ माइम्रा महेसु त्रे गुरा सिरि का मृ जु पाइत्रा ॥ २ ॥ सलोकु ३ ॥ सो सो जपु तपु सतिगुर भावे ॥ सतिगुर के भागे वडित्राई पांबै 11 नानक ऋापु समावै ॥ १ ॥ माहि म० ३ की सिख 11 गुर त्र्यापि वडित्राई देवे नानक जिसु 11 3 -11 पउडी श्रगिश्रात है विखमु ऋति भारी ॥ पथर पाप बह तरीएे तारी ॥ **अनदि**नु भगती रतिश्रा हरि पारि हउमै उतारी ।। गुरसवदी मनु निरमला छडि विकारी ॥ हरि हरि नाम धित्राईऐ हरि हरि निसतारी ॥ ३ ॥ सलोक ।। कबीर मुकति मैगलु राई दसवे भोइ 11 संकुड़ा मनु तउ रहा निकसित्रा किउकरि जाइ ॥ ऐसा सतिगुरु जे मिलै तुठा करे पसाउ ।। मुकति दुआरा माकला सहजे आवउ जाउ ॥ १ 11 3 11 नानक मुकति दुत्रारा त्रति नीका नाना होइ सु जाइ ॥ ※水水水水 水水水水水水水水水水水水水水水

त्रमधूलु है किउकरि निचुदे जाइ ॥ सतिगुर मिलिएे हउमै गई जोति रही सम ब्राइ ॥ इह जीउ सदा मुकतु है सहजे रहिया के विस समाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ प्रभि संसारु उपाइ गराते प्रभू न पाईए द्जे भरमीता ॥ सतिग्रर

जीयतुमरैबुक्ति मचि समीता ॥ सबदे हउमै खोईऐ हरि ॥ सभ किञ्च जार्णै करे आपि आपे विगसीता ॥ ४ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतिगर सिउ चित न लाइयो नाम्र

धुगु इनेहा जीनिया किया जुग n महि पाइत्रा माइत्रा खोटी रासि है एक चसे महि लहि पाज जाइ ॥ हथह छडकी तन सिआह हाइ बदन जाइ क्रमलाइ ॥ जिन

सतिगुर सिउ चितु लाइबा तिन सुखु वसिया मनि ब्याइ हरि नामु धित्रानिह रंग सिउ हरिनामि रहे लिव लाइ ॥ नानक सितगुर

सो धनु सउपित्रा जि जोत्र महि रहिया समाइ ॥ रंगु तिसै चडै चडाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ माइया होई नागनी अगला वंनी

जगित रही लपटाइ ।। इस की सेना जो करे तिसही खाइ ॥ गुरमुखि कोई गारड़ तिनि मलिदलि लाई पाइ ॥ नानक सेई उबरे जि सचि रहे लिय लाड ॥ २ ॥ पउडी ॥ ढाढी करे प्रकार प्रभृ सुणाइसी ।। अंदरि धीरक होइ पूरा पाइसी ।। जो धुरि लिखिआ लेख से करम कमाइसी ।। जा होवें खसम्र हइत्राल ता महल

पाइसी ॥ सो प्रभु मेरा अति वडा गुरम्नुखि मेलाइसी ॥ प्र म०३ ॥ सभना का सह एक है सदही रहे हज़रि ॥ नानक हकस न मंनई ता घर ही अंदरि दृरि । हुकमु भी तिना मनाइसी जिन कउ नदिर करेड़ ।। हुकमु मंनि मुखु पाइचा प्रेम सुहागिए होइ ॥ ॥ रीया सर्वाई जलि मुई कंत न लाइओ वमिन सोहागणी जिन विद्यारा पउडी ॥ सभु जनु किरि मैं देखिया हरि दाता ॥ उपाइ कितै न पाईएे हरि करम निधाना ॥

मनि वसै हरि सहजे र्थदरह जाता н तसना द्यगनि वडियाई श्रंमृतसरि नाता ॥ वडी की योलाना ॥ ६ ॥ सलोकु म० गरमस्व

## ( त्र ११ ) **表表示表表表表表表表表表表表表表** किया प्रीनि है जि पह्या ही छडि जाइ ॥ एसनो वोलि कूड खवालीएं जि चलदिश्रा नालि न मिटी अंधु जाह ॥ काह्या पउणै पुछहु जाइ ॥ हउ ता माइया मोहिया फिरि फिरि यावा जाइ ॥ नानक हुकमु न जातो खसम का जि रहा सचि समाइ॥१॥म०३॥ **अ**वि निहचल नाम धनु होरु धनु जाइ 11 इसु सकई ना श्रोचका लै जाइ।। इहु हरि धनु जीए तसकरु जोहि न सेती रवि रहित्रा जीएे नाले जाइ ॥ पूरे गुर ते पाईऐ मनग्रखि पलैं न पाइ ।। घंनु वापारी नानका जिना नाम धनु खटिया ब्राइ ।। २ ॥ पउड़ी ॥ मेरा साहिद्यु त्र्राति वडा सचु गहिर गंभीरा ॥ सभ्र जग तिसके वसि है सभु तिस का चीरा ।। गुर परसादी निहचलु धनु धीरा ।। किरपा ते हिर मिन वसै भेटे गुरु खरा ॥ गुण वंती सालाहित्रा सदा थिरु निहचलु हरि पूरा ॥ ७ ॥ सलोकु म० ३ हरि जीविद्या जो सुख परहरि तिश्रागदे त्रगित्रानी माइत्रा हउमें पाप कमाइ ॥ मनमुख मोहि विश्रापे हलति श्रोइ सुखु न पात्रहि श्रंति गए पलति पाइ [] ॥ गुर परसादी को नामु धित्राए तिसु हउमै विचह जाइ ॥ नानक जिस परिव होवे लिखिया सो गुर चरणी ब्राइ पाइ ।। १ है ना तिस ॥ मनमुख् ऊधा कउलु भगति न है वरतदा कूड़ तिस का उपाउ ॥ तिस का अंदरु न भिजई मृखि फीका त्रालाउ ॥ त्रोइ धरमि रलाए सुत्राउ । नानक करते वरात **ग्रंदरि** कुड वोलि वोलि इवे गुरमुखि तरे जपि हरि नाउ 11 वडा फेरु पइत्रा ऋावै २ ॥ पउडी ॥ विज्ञ व्रभे फिरि कीतीया यंति सेवा न गइश्रा पञ्चताई 11 गवाई ॥ तुसना पाईऐ विचहु त्रापु भ्रख उतर सुखु वसे मिन आई ॥ सदा सदा सालाही ऐ हिरदे लिव लाई ॥

🗠 ।। सलोक्क म० ३ ।। जि. सतिगुरु सेवे त्रापणा तिसनो पूजे कोइ ॥ सभना उपावा सिरि उपाउ है हरिनामु परापति श्रंतिर सीतल साति वसे जिप हिरदे सदा सुखु होइ ॥ श्रंमृत खागा वडाई नामु होइ नानक

**水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

11

म०

ş

H

ए मन गुर की सिख सुणि हरि पानिह गुणी निधानु ॥ हरि सुख दाता पाईऐ वसे हउमे जाइ गुमान П नानक नदरी ता अनदिन लागे धियान ॥ २ ॥ पउडी ॥ सत् संताख सप्त गुरम्रुखि पविता ॥ अंदरह कपट विकारु गइत्रा मन्

रस अगिआन गतिता श्रनदिन जोति प्रगास अनंद तह गुण स्वै हरि li सभना

गुरा परगद्ध किता हरि मिता ॥ ६ ॥ सलोक म० ३ ॥ ब्रहसू विंदे सा ब्राहमणु कहीऐ जि अनदिनु हरि लिन लाए ॥ सतिगुर प्रछी हउमै रोग तिस जाए 11 हरि ग्रग्थ गावै गुण

मिलाए ।। इस जुग महि को निरला ब्रहमगित्रानी नानक तिसनो जि हउमें मेटि 11 मिलिया समोए सुख पाईऐ जि भनदिन हरिनाम धिश्राए ।। १ ॥ म० 3 11 श्रंतरि बोलाइ कपिट कीतै कपट्ट मनमुखु ऋगिआनी रसना भठ Ш हरि पुरख़ न भीजें नित वेखें सुर्गे सुभाइ ॥ दुजै जाइ जग परवोधै विख माइत्रा मोह सुग्राइ ॥ इतु कमार्थे

पारे जंमें मंरे फिरि बावे जाइ ॥ सहसा मृत्ति न चुर्रे निचि विसटा पचै पचाइ॥ जिसनो कपा करे मेरा सुत्रामी तिस गर सुरणाइ ॥ हरि नोम्र थित्रापै हरि नामो गावै हरि नोमो । २ ॥ पउडी ॥ जिना हुकम मनाइश्रोत ते पूरे संसारि

सैवनि त्रापणा पूरे सबदि वीचारि ॥ हरि की सेना चाकरी सबदि पिश्रारि ॥ हरि का महलु तिनी पाइश्रा जिन मारि ॥ नानक गरमखि मिलि रहे जपि हरि नामा गुरम्रुखि धित्रान सहज धुनि उपजै सचि १०॥ सलोकुम०३ 11 नामि चितु लाइया ॥ गुरमुखि श्रनदिनु रहै रगि राता हरि का नाम्र ।। गरम्रस्ति हरि वेखहि गुरम्रस्ति हरि योलहि ग्ररमस्ति हरि सहिज रंगु लाइत्रा ॥ नानक गुरमुखि गित्रानु परापति होवै तिमर श्रगित्रात अधेरु चुकाइत्रा ॥ जिसनो होवै धरि करम् गुरमुखि इरिनामु धित्राइत्रा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सविगुरु जिना न सेनित्रो

ससारि ॥ फिरि फिरि जूनी पाईए निसटा सदा सुत्रारु ॥ कुई लालचि

सर्गद न लगो विश्रारु ॥ सहजे नाम न विश्राह्या कित

PARTICION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T न पारु ॥ नानक गुरम्रुखि उचरे जि श्रापि लगिया ना उरवारु ।। भगत सचै दरि सोहदे सच सबदि रहाए।। ॥ २ ॥ पउड़ी हरि की प्रीति तिन ऊपजी हरि प्रेम कसाए ॥ हरि रंगि रहिह सदा राते रसना इरि रसु पित्राए ॥ सफलु जनमु जिनी जाता हरि जीउ रिंदै वसाए ॥ वाभु गुरू दुजै फिरे विललादी खुत्राए ॥ ११॥ सलोक् म० ३॥ कलिजुग भगती महि नाम्र निघान खटिश्रा हरि उतम पदु पाइत्रा ॥ सतिगुर सेवि हरिनाम्र मनि ॥ विचे वसाह्या अनदिन नाम्र धित्राह्या गुर वचनि गृह उदासी ॥ आपि तरिश्रा कुल धंनु जगत जलाइग्रा तराइआ माइत्रा ॥ ऐसा सतिगुरु सोई पाए धुरि जिसु मसत्ति हरि लिखि पाइत्रा ।। जन नानक वलिहारी गुर त्रापणे विटह जिनि भ्रमि भ्रला मारिंग पाइत्रा ।। १ ।। म० ३ ।। त्रे गुण माइत्रा वेखि भुले जिउ देखि दीपिक पतंग पचाइत्रा ॥ पंडित भुलि भुलि माइआ किने किहु श्राणि चड़ाइश्रा ॥ द्जे भाइ पड़िह नित विखिश्रा जोगी जंगम संनित्रासी भुले खुऋाइऋो 11 भोजन न लैही भिखिञ्जा त्रहंकारु वहु गर्व वधाइत्रा ॥ छादनु सत मन हठि जनमु गवाइत्रा एतिङ्ग्रा विचहु सो - 11 जन समधा जिनि जन नानक किसनो आखि सुणाईऐ गुरमुखि नामु धित्राहत्रा 11 जा पउड़ी 11 मोह परेत II २ ॥ माइआ करदे सभि कराइश्रा जमकी सिरकार है काम् क्रोध अहंकारा 11 एह उपरि एना मगि मनमुख पाईग्रन्हि जम जम <u>डड़</u> करारा 11 जिन पिश्रारो जमपुरि बधे मारीश्रनि को सर्गे 11 दजा भाउ करे तिसु जिस नो मिलै गुरम्रुखि क्रपा पुकारा गुरु 11 सलोक म० हउमै निसतारा Ę १२ H 11 - 11 ममता नो गई जो मोहि दजै खाइ मनमुखा 11 लाइदे कै लपटाइ ॥ सबदि रही ग्रर परजालीऐ ता एह होवै वसै उजला विचह तन मनु नाम्र आइ ॥ हरिनामु है गुरम्रुखि नानक माइश्रा का मार्ख पाइऋा जाइ इहु मनु केतङ्ग्रा जुग भरिमश्रा थिरु रहै 11 म० ३ II . हरि भागा ता भरमाइ ग्रनु करि परपंचु

४१४ उपाइ 11 जा हरि बखसे ता गुरु मिले असथिरु रहै समाइ 11 नानक मन ही ते मृतुमानिद्या ना किछ मरें न जोड़।। २ ॥ पउड़ी ॥ काइआ कोड़ अपारु है मिलला संजोगी।। काइया अंदरि आपि वसि रहिया श्रापे रस मोगी ।। श्रापि श्रतीतु श्रतिपतु रहै निरजोगु हरि जोगी ।। भावें सो करें हरि करें स होगी ॥ हरि गुरम्रखि नामु घिद्याईऐ लहि जाहि विजोगी ॥ १३॥ सलोकु महला ३ ॥ वाहु वाहु श्रापि श्रखाइदा गुर सबदी सच सोइ ॥ बाह बाह सिफति है गुरप्रुखि वृभी कोइ ॥ बाहु बाहु बाणी सचु है सचि मिलावा होइ॥ नानक बाहु बाहु करित्या प्रभु पाइया करिन परापित होइ ॥ ।। बाहु बाहु करती रसना सबदि सहाई ।। पूरे सबदि प्रभ्र वडमागीआ बाहु बाहु मुहहु कडाई ॥ वाह्र करिंड सेई जन सोहएो परजा पूजरा तिन कउ आई ॥ वाह

करमि परापति होत्रे नानक दरि सचै सोमा पाई ॥ २ ॥ पउडी ॥ बजर कपाट काइआ गढ़ भीतरि कुड कुमत अभिमानी

श्रावनी मनमुख श्रंघ श्रीग्रानी ॥- उपाइ लमनी करि भेख यके भेखवानी ॥ गुरसबदी खोलाई ब्रान जपानी ॥ इरि जीउ श्रंमृत विरखु है जिन पीओ ते तपतानी ॥ १४॥

वाहु करवित्रा रैंगि सुखि विहाइ सलोकुम० ३ ॥ बाहु होवै मेरी माइ ॥ वाहु यनंद वाहु करमी बोलै हरि मिउ लिव लाइ ॥ वाह बोलाइ ॥ करित्रमा सोमा पाइ ॥ नानक बाहु वाहु सित रजाइ ॥ १॥ म० गरमुखि लघी भाति ॥ वाह नाति ॥ बाहु बाहु करतिश्रा से वडमागी नानका हरि हरि रिंदे

11 चित्रयो खाता रसना गुरमुखि जिना जन **१** ५ n सलोकु म० वाह गहिर गंभीरु सचा 11

दहदिस

मना श्रति

फिराता 11

लोमीया

नित लोभे

श्राखीए जि गुणदाता मति धीरु ॥ वाहु तिसनो त्राखीए जि वाह महि रहिश्रा समाइ ॥ वाहु बाहु तिसनो आखीऐ जि इको करि सालाहीए रिजकु सवाहि ॥ नानक बाहु बाहु जि दीत्रा दिखाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ वाहु वाहु गुरमुख सदा करहि मनमुख विखु खाइ ॥ श्रोना वाहु वाहु न भावई दुखे दुखि विहाइ ॥ अंमृतु पीवणा वाहु वाहु करहि लिवलाइ 11 निरमले त्रिभवण सोभी पाइ वाह ॥ २ ॥ पउडी के भाग गुरु मिले सेवा भगति वनीजे ।। हरि के भाग हिर मिन वसै सहजे रसु पीजे ॥ हरि के भागी पाईऐ हरि लाहा सुखु वहालीएं निज घरि सदा वसीजै ॥ हरि लीजे ॥ हरि के तखित मंनित्रा जिना गुरू मिलीजें ॥ १६ ॥ सलोक्क म० वाहु वाहु से जन सदा करिह जिन कउ त्रापे देइ बुभाइ 11 वाह वाह करतित्रा मनु निरमलु होवे हउमें विचहु जाइ 11 वाह वाह गुरसिखु जो नित करे सो मनि चिंदिश्रा फलु पाइ 11 वाह वाहु करिह से जन सोहरों हरि तिन के संगि मिलाइ ॥ वाह वाह करेउ ॥ नानक वाहु वाहु उचरा मुखह भी वाह वाह कराह हउ तनु मनु तिन कउ देउ ॥ १ ॥ म० 3 11 वाह वाहु साहिच ॥ जिनि सेविश्रा तिनि श्रंमत जाका नाउ फल्र पाइत्रा तिन चलिहारे वाहु वाहु गुणी निधान है जाउ ॥ जिसनो हउ जलि थलि भरपूरु है गुरम्रखि देह स खाइ ॥ वाह वाह पाइश्रा गुरसिख नित सम करहु गुर पूरे वाहु वाह वाहु जो मनि चिति करे तिसु जम वाहु वाह पउड़ी ॥ हरि जीउ सचा सच्च ॥ २ 11 ते पछाग्रीऐ सचि ' सहजि सतिगर सचु समागी जागत रें िया ना सवहि विहासी हरि 11 ग्रमती विनु गुर किनै न पुंच पराणी 11 पाइश्रो ।। सलोकु म० ३ ॥ वाहु वाहु १७ वाणी निरंकार है वाहु न कोइ।। वाहु वाहु अगम अथाहु वाहु वेपरवाहु है वाहु वाहु करे सु होइ।। वाहु वाहु है गुरमुखि पावे कोइ।। वाहु वाहु करमी पाईऐ श्रापि

| १ || म० ३ || वित्तु सितेगुर सेने साति न श्रावई द्वी नाही जाइ || वे बहुतेरा लोचोऐ विश्व करमें न पाइश्रा जाइ || जिना श्रंतिर लोम निकारु है दुनै माइ सुश्राइ || जंमश्रा मरश्रु न चुर्स्ट हउमें निचि दुस्तु पाड || जिना सितेगुर मिउ चितु लाइश्रा सु खाली कोई

निच दुसु पाड ॥ जिना सतिगुर मिउ चितु लाइत्रा सु खाली कोई नाहि ॥ तिन जम की तला न होर्ग्ड ना त्रोइ दुस सहाहि॥ नानक गुग्मुलि उनरे सर्चे समिदि समाहि ॥ २ ॥ पउढी ॥ ढाढी तिसनी क्षान्वीए जि खममें घरे पित्रारु ॥ दिर खडा सेना करे गुर सनदी

श्राग्वीएँ जि स्वममें घरे विश्वारु ॥ दिर खडा सेना करे ग्रुर सनदी वीचारु ॥ टाटी दरु घरु पाइमी सचु रखें उरधारि ॥ टाढी का महसु श्रमला इसि के नाइ पिश्रारि ॥ टाढी की सेना चाकरी हिर अपि हरि निमनारि ॥ १८ ॥ सलोकु म॰ ३ ॥ मूनरी जानि गनारि जा सह

पाए आपया।। गुर के समीद वीचारि अनिदेतु हरि जपु जापया।। जिसु सितिगुरु मिले तिसु मउ परे सा इतिवंती नारि।। सा हुकसु पद्मार्थ कंत का जिमनो कृपा कोती करतारि।। ओह इपजी

इन्तवधी परहिर छोडी भनारि ॥ भै पहेए मन्नु कटीए निरमन्नु हाँवै सरीरु ॥ श्रंतिर परगासु मति ऊतन होर्ने हिर जाप गुणी गहीरु ॥ भै निच वैसे मै रहे भै निचि कमाने कार ॥ एवे सुसु बढिआईश्रा दरगह मोल दसार ॥ भै ते निरम्य पाईए मिनि जोती जोति

दरगद मोख दुयार ॥ में ते निरमउ पाईए मिनि जाती जाति अपार ॥ नानक सममें मार्ने मा मजी जिपनो व्यापे बखने करतार ॥ १ ॥ म॰ २ ॥ सदा सदा सालाहीए सचे कउ विल जाउ ॥ नानक पकु छोडि दुर्जे लगें सा जिह्मा जिन जाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ व्येमा अध्याप उपाइयोजु माउ दुजा कीया ॥ जिउ राजे राजु कमाग्दे

द्ख सुख मिड़ीया ॥ ईसक ब्रह्मा सेवदे यंतु तिनी न

निरम 3 निर्वार बल्यु ई गुरहित प्रगटीया ॥ विवै सोगु तिज्ञोगु न नियाम अनिषठ जिम भीया ॥ १६ ॥ सनोह म॰ १ ॥ यह सञ्च अत्रयजाणु है जेता है आराह ॥ जिन पहु लेला निलिया सो होया परगणु ॥ नानरु जे यो आपु गगारदा मो मृश्गु गागह ॥ १ ॥ म॰ २ ॥ मनु बुंचर पीनह गुरू गियानु बुटा जह विचे वह जाह ॥ नानरु हमनी सुटे बाहरा फिरि पिरि

(व) उमरि पर।। २ ॥ पउदी ॥ तितु मर्गे मन्त्रामि जिनि उपारमा वि। पुरस्कानमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ्जलकारमञ

表表表表表表表表 表表表表表 珍妻 फल पाइश्रा ॥ श्रंमृत हरि का नाउ ॥ सतिगुरु अपणा सेवि सभ के संगि दुख् मिटाइश्रा ॥ संत सदा धिश्राइश्रा ॥ जना भए त्र्रचिंतु हरि धनु निहचलाइत्रा ॥ २०॥ सलाक म० खेति मित्राला उचीत्रा घरु उचा निरगुउ भगती घरि महल II सरै सजर्ण पाहुणित्र्यं ।। वरसना त वरसु घना वहुड़ि वरसहि काहि।। नानक तिन वलिहारसे जिन गुरम्रुखि पाइत्रा मन माहि ॥१॥म०३॥ मिठा सो जो भावदा सज्जु सो जि रासि ॥ नानक गुरमुखि जागीए जा कउ त्रापि करे परगासु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ प्रभ पासि जन की त्रारदासि त्र सचा सांई ॥ तू रखवाला सदा सदा हउ तुधु धित्राई ॥ जीत्र जंत सभि तेरित्रा तू रहित्रा समाई ।। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मारि पचाई ।। चिंता छिं अचिंतु रहु नानक लिंग पाई ।। २१ ।। सलोक म॰ ३ ॥ श्रासा करता जग्र मुश्रा श्रासा मरे न जाइ ॥ नानक श्रासा पूरीश्रा सचे सिंउ चित् लाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ श्रासा मनसा मरि जाइसी जिनि कीती सो लैं जाइ ।। नानक निहचलु वाभह हरि के नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ञ्चापे को नही त्र्यापे साहु श्रापे करि पूरा थाडु ॥ वर्गजारा आपे ही हरि हाडु ॥ त्रापे सागरु त्रापे वोहिथा त्रापे ही खेवाड़ ॥ गुरु चेला है श्रापे त्रापे दसे घाडु ॥ जन नानक नाम धित्राइ त सिम किलविख काइ ॥ २२ ॥ १ ॥ सुधु रागु गूजरी वार म० ४ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ सलोकु म० ון צ त्राराधणा जिहवा जिप गुर नाउ ॥ नेत्री सतिगुरु पेखगा सुनणा गुर नाउ ॥ सतिगुरु सेती रतित्रा दरगह पाईऐ ठाउ नानक किरपा करे जिसनो एह वधु देइ ।। जग महि उतम काढीश्रहि विरले केई केइ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ रखे रखणहारि आपि उवारिअनु ॥ गुर की पैरी पाइ काज सवारिश्रन ।। होत्रा त्रापि दइत्रालु मनहु न विसारिश्रनु ॥ साध जना के संगि भवजल तारित्रतु ॥ साकत निंदक दुसट खिन माहि विदारित्रतु ॥ तिसु साहिव की टेक नानक मन माहि॥ जिसु सिमरत सुख़ होइ सगले द्ख जाहि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रकुल निरंजन पुरखु श्रममु श्रपारीऐ ॥ 张宏宏宏宏宏宏 宏宏宏宏 张宏宏宏表表表

( 15 ) जापै सचो सचु सचु निहारीएे ॥ कुड़ न किञ्ज समसै दे दातारु जेत उपारीए ॥ इकत स्रति परोइ संजारीए ।। हुकमे भवजल मंभिः हुकमे तारीऐ घित्राए सोइ जिसु मथारीऐ वेरी តូម भाग मिति लखी न जाइ हउ तुषु बलिहारीऐ ॥ १ तसहि मिहरवान श्रचिंत त् ğ मिहरवान नउनिधि तुसहि घर महि पाहि तसहि मिहरवान ता का मंत्र कमाहि ॥ जा गुर मिहरवान ता नानक सचि समाहि ॥ १ ॥ म० बैहर्णे मुचु वजाइनि वज ॥ नानक सचे नाम विश्व किसै न रहीया लज ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तुधु घित्राइनि वेद कतेवा सणु खड़े ॥ गणती al गणी न जाइ तेरे दारे पड़े ॥ ब्रहमे तुधु घिआइनि इंद्र इंद्रासणा॥ संकर विसन व्यनतार इरि जसु मृखि मणा ॥ पीर पिकावर सेख पोति निरंकार घटि घटि मउलीए ॥ मसाइक श्रउलीए ॥ श्रोति जित् लाइहि आपि विषासु घरमे तगीए ॥ जित वित वित सर्गाएे ॥ २ ॥ सलोक म० ॥ चंगियाई ¥ श्रज्ञ कलि श्रावसी

मसाइक अउलीए ॥ ओति पोति निरंकार घटि घटि मउलीए ॥
क्इंडु करे विषासु घरमे तगीऐ ॥ जितु जितु लाइहि आपि
तितु तितु लगीऐ ॥ २ ॥ सलोकु म० ४ ॥ चीमआई आलकु
को सुरिआई होइ सेल ॥ नानक अन्न किल आवसी गाफल प्राहो पेल ॥ १ ॥ म० ४ ॥ कितीआ इन्हेंग सुक्ता चीऐ न हितु॥
नानक ते सहि टिकिआ मन मिह सचा मितु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हउ
मागउ तुम्के दहआल करि दासा गोलिआ ॥ नजनिषि पाई राखु
जीवा गोलिआ ॥ अंदृत नामु निषासु दासा घरि घणा ॥ तिन
के संगि निहालु स्रवणी जन्नु सुणा ॥ कमान तिन को कार सरील

पिति होइ ॥ पत्ना पाली पीसि विगसा पैर घोइ ॥ आपहु कल् न होइ प्रम नदिर निहालीए ॥ मोहि निरमुख दिन्ने थाउ संत घरमसालीए ॥ २ ॥ सलोक म० ४ ॥ साजन तेरे चरन की होइ रहा सद पूरि ॥ नानक सरिल तुहारीका पेलउ सदा हजूरि ॥१॥ म० ४ ॥ पतित युनीत असंल होहि हि चरियो मनु लाग ॥ अठसिठ तीरय नामु प्रम जिसु नानक सत्तिक भाग ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नित जपीए ,सासि गिरासि नाउ परविनार द्वा ॥ जसनो करे रहंम निस्त न विमानदा ॥ अपनि तुष्पामहार आपने ही साहत ॥ सम

000

तिम् न विसारदा ॥ मापि उपारणहार मापे ही मारदा ॥ सह

56: 故也也也 表示表示表示表示表示表示 जार्ण जाणु चुिक चीचारदा ॥ अनिक रूप खिन माहि कुदरा त तिसहि उधारदा ॥ जिसदै होवें वलि लाए सचि जिसनो धारदा 11 दीवाणु है हउ ॥ सदा अभग तिसु नमसकारदा न हारदा कामु क्रोधु लोभु छोडीऐ दीजै सलोक म० ५ ॥ II जापीऐ नानकं साचा जलाइ ॥ जीवदिश्रा नित ? नाउ 11 सिमरत प्रभ्र त्रापणा सभ फल पाए आहि 11 नानक त्रराधित्रा गुरि पूरे दीया मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो म्रकता गई वलाइ मिटे की गुरि उपदेसिया तिस **ग्रंदेसि**ग्रा 11 होइ॥ जन कै का दरसन देखि जगत निहाल संगि निहाल पापा श्रोर्थे जापीए ॥ मन मैल धोइ॥ श्रंमृत साचा नाउ कउ ॥ जिसु घटि वसिश्रा तिसु वंधन काटीऐ नाउ गुरपरसादि किनै विरत्ते हरि धनु खाटीए 11 4 11 सलोक म० करउ उठि नीत मन महि चितवड चितवनी उद्म हरि कीरतन का आहरो हरि देहु नानक के मीतं ॥ १॥ म० ¥ 11 दसिट धारि मृलि मनु 11 नानक जो तन रता भागीश्रा प्रभि प्रभ मरउ विचारी स्लि ॥२ ॥ पउड़ी ॥ जीअ की विरथा होइ गुर छोडि सियाग्पप करि -11 सगल श्चरपि मनु तनु गुर के पैर दुरमति जाइ जरि ॥ साघ ॥ सेवहु सतिगुर देव • ऋगै तरि मरह भवजलु न खिन महि करे निहालु ऊर्णे सुभर भरि 11 संतोख मन कउ धित्राईऐ सदा हरि।। सो लगा सतिगुर सेव जाकउ ंकरम्र ध्ररि ॥ ६ लगड़ी सु थानि जोड़नहार 'जोडीया Ii y 11 लहरी लख सैयान इवग देह न मापिरी 11 '? 11 म० भीहावले हिक साथी लघमु दुख हरता हरि नामा -{1 वलि पउड़ी संतं पित्रारे नानक पूरन कामां २ 'पाईग्रनि II 11 11 न होवी पछोताउ रंगि रतिश्रा 11 त्रधनो जपतिश्रा सकै कोइ तेरी टेक 11 ग्रं 'पुरे जन वाहु ' वाहु सुख 'सिफवि मन ॥ ग्रर पहि भंडारु करमी पाईऐ घाईऐ रखं बहुड़ि निद्दाल न दह्यालु हरि हरि हरि हरि 11 ञ्चापर्गो

ते स्रशि सुरो ॥ ७ ॥ सलोक म० ५ ॥ प्रेम पटोला क पति मेरी।। दाना बीना साई मैडा नानक सार न जाशा तेरी ॥ १ ॥ म० ५ ॥ तेंडे सिमरणि इस किछ लध्य विखय न कोई॥ जिसु पति रखैं सचा साहित्र नानक मेटि न सकैं कोई ॥ **गं**जे रोगा घाणि पड़िता होवें सख घणा दिय धिमाइए श्रंदरि वरते ठाढि प्रभि चिति श्राइएे ॥ गुण गाइछे ॥ लगै श्रास नाइ मंनि वसाइएे ॥ कोइ न विघन गवाइऐ श्चाप मति गुर ते पाइएे n तिनि पाए सभे थोक श्रापि दिवाइए ।। तं समना का खसग्न सम तेरी छाइए 11 = 11 प्र ॥ नदी तरंदही मैडा खोज न खुभै मिक मुह्यति चरणी मैंडा हीग्रहा सीतम हरि नानक तलहा दिसंदहिश्रा दरमति वंञे मित्र श्रसाडहे जिन्हा हुढेदी जगु सबाइश्रा जन नानक विरले केई ii 3 चिति तेरिया भगता डिरिया मैलु साघ संगि चुठिश्रा॥ जनम मरण भउ कटीऐ जन । बंधन खोलन्हि संत समि जोहि छपि दत लाइन्डि रंग जिस दी सम धारीया ॥ ऊची हं আয়ার रैं णि दिनस कर जोडि सासि सासि श्चपारीत्रा आ आपे होइ दइआलु तां भगत संगु पाईएे ॥ ६ ॥ सलोक म० ४ ॥ हुंगस धुंगस कुका पईचा राही सेती लगढी डोरी नानक अनद सेती बन गाढी ॥ चैसक तिना संगि जिन संशि जपीएे नाउ नानक जिना श्रापणा सम्राउ ॥ २ ॥ जित सविग्रह भेटिया फिरि 11 होम्रा निद्दचलु दल न देटिया॥ पाइया फिरि गामि न नेटिया।। थान नदरी सगल महमेटिश्रा गिश्रात लाइ t T धिमात इसरि समेटिमा ॥ समो जपीऐ जापू जि मुखह बोलेटिमा हक्रमें ब्राक्ति निहाल सुखि सुखेटिया ॥ परिव स्वजाने पाए

से न खोटिया ॥ १० ॥ सलीकु ॥ विखोदे जेव्र सबे न वंजनि गालदे ॥ अ से हो पणी मिलंनि नानक सुख सन्द सन्त ॥ १॥ म० ४॥ जिमी से से सक्क संस्कृत से सक्क से सक्क से सक्क से सक्क से सक्क से

प्र२१ 然表在西班布政府西西西西西西西西西西西西河流 वसंदी पाणीएं ईधणु रखें भाहि॥ नानक सो सहु श्राहि जा के तुधै त्राढिल हम्र को ॥ २॥ पउड़ी ॥ तेरे कीते कंम ही गोचरे॥ सोई वरते जिंग जि की त्रा तुधु धुरे ॥ विसमु भए विसमाद देखि कुदरित तेरीत्रा ॥ सरिण परे तेरी दास करि गति मेरीआ होइ तेर् हिथ निधानु भावे तिसु देहि ॥ जिसनो होइ हरिनाम्र दङ्त्राबु लेहि ॥ अगम अगोचर वेअंत अंतु ना पाईऐ ॥ जिस नो होहि कड़छीत्रा नामु धित्राईऐ ॥ ११ ॥ सलोक म० y II फिरंनि सुत्राउ न जाण्नि सुत्रीत्रा ॥ सेई मुख दिसंन्हि नानक ॥ १ ॥ म० ५ ॥ खोजी त्रधमु खोजु छडीत्रा उजाड़ि खेतु न छिजई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक वाड़ि सोइ समु किछु जिसु पासि ॥ दुहा सिरिश्रा खसम्र त्र्यापि खिन महि करे रासि ॥ तित्र्यागहु सगल उपाव तिस की सुखी हूं सुख लहु 11 करम धरम तत गहु ॥ पउ सरगाई भजि होइ ॥ जपीए अंमृत नाम्र विगनु विघनु न लगै कोइ॥ गित्रात संता संगु तिसु मनि बुठित्रा ॥ पाईत्रनि सभि निधान आपि दइश्राल ॥ सलोक लभगहारु 11 लधम्र म० y तुठित्रा ॥ १२ करमु करंदो मा पिरी ॥ इको सिरजणहारु विद्या नानक न ।। १ ।। म० ५ ।। पापड़िश्रा पछाड़ि वाणु सचावा संनि कै मंत्रड़ा चितारि नानक दुखु न थीवई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वाह् सिरजग्रहार पाईत्रजु ठाढि त्र्यापि ॥ जीत्र मिहरवातु तिसुनो जंत सदा जापि ॥ दइत्र्या धारी समरथि चुके विलविलाप 11 गुर प्रतापि ॥ कीती अनु आपणी रख गरीव रोग पूरे वंधन सगल लङ्ग्रनु छडाइ कापि ऋापे थापि निवाजि 11 तिसन बुभी ब्रास पुंनी मन संतोखि घ्रांपि ॥ वडी ह्रं वडा ग्रपार लेपुन पुंनि पापि ॥ १३ II सलोक जाकउ भए क्रपाल प्रभ हरि हरि सेई जपात । नानक तिन राम सिउ भेटत साध संगात ॥ १ ॥ म०५ ॥ राम्रु रमहु वडभागीहो नामि श्रराधिऐ विघनु सोइ H नानक महीऋलि न लागै कोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भगता का वोलित्रा परवाख पने थाइ ॥ भगता तेरी टेक रते सचि नाइ ॥ जिसनो होइ कृपालु

तिस का दुख़ जाइ ॥ भगत तेरे दइआल श्रोना मिहर पोइ ॥ दुखु दरद्र बडरोग्र न पोहे तिसु माइ ॥ भगता एहु अधारु गुण गाइ।। सदा सदा दिन रेखि इको इक घित्राइ।। पीवति श्रंमृत जन नामे रहे अधार ॥ १४ ॥ सलोक म० ४ ॥ कोटि विधन स्त्र लागते जिसनो विसर नाउ ॥ नानक अनदिन विलयते जिउ घरिकाउ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ पिरी निलावा जा थीए साई सहात्री रुति ॥ घडी महत नह बीसरै नानक खीए निव ॥ २ ॥ पउड़ी वरीत्राम किनै न होडीएे ॥ फउज सताखी हाठ पंचा जोडीएे नारी अउपत देनि चमोडीए।। जिलि जिलि लैनि रलाइ लोडीऐ ॥ त्रे गुरा इन के वित किनै न मोड़ीऐ ॥ भरमु कोटु माइत्रा कित विधि तोडीए ॥ श्राराधि गुरु पूरा विस अभै दिन रावि रहा कर जोडीऐ हउ ॥ १४

सलोक म०५ ॥ किलविख समे उतरिन नीत नीत गुण गाउ ॥ कोटि

कलेसा ऊपजहि नानक विसरै नाउ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक सतिगुरि मेटिऐ पूरी होनै जुगति ॥ इसंदित्रा खेलंदित्रा पैनंदित्रा खोवंदित्रा विचे होवे सुकति ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो सतिगुरु घन धंत्र जिनि भरम गड़ तोड़िया ॥ सो सतिगुरु बाहु वाहु जिनि हरि सिउ जोड़िया ॥

नाम्र निधानु अलुदु गुरु देह दारूत्रा Ħ महा रोग तिनै विदारूश्रो ।। पाइत्रा नामु निधानु बहुतु खजानित्रा ॥ जिता जनमु अपारु आपु पछानिया।। महिमा कही न जाइ गुर समरथ देव।। पारब्रहम परमेसुर ऋपरंपर ऋलख ऋभेव ॥ १६ ॥ सलोकु उदम् करेदिया जीउ तं कमावदिया सुख भुंचु ॥ धिब्राइदिक्रा तुं प्रम मिल नानक उत्तरी चिंत ।। १ ।। म० ४ ।। सुभ चितन गोबिंद निरमल सोध संग ॥ नानक नाम्रुन विसरउ किरपा २ ॥

भगवंत ॥ पउद्धी तेरा कीता होइ त काहे डरपीए ।। जिस्र मिलि जपीए तिसु जीउ ध्यापीए H श्राहऐ चिति निहाल साहिय वेसुमार विसनो पोडे कवण्र जिस H वलि निरंकार 11 वसि विस के न कोई बाहरा Ħ सो भगवा

मनि सचि समाहरा तेरे धिआइनि दास

**淡波波波波波波波 法法法法法法法法证证证证** तुं रखण वालिया ॥ सिरि सभना समर्थ नदरि निहालिया 11 29 11 सलोक म० ५ ॥ काम क्रोध मद लोभ मोह दुसट वासना निवारि राखि लेहु प्रभ श्रापणे नानक सद वलिहारि ॥ १ 11 म० खांदिया खांदिया मुहु घठा पैनंदिया समु घंगु ॥ नानक धृग जिन सिच न लगो रंगु ॥ २ ॥ पउडी ॥ जिउ जिउ दा जीवित्रा तेरा हुकमु तिचै तिउ होवणा ॥ जह जह रखहि त्र्यापि तह खड़ोबणा ॥ नाम तेरें के रंगि दुरमति धोवणा ॥ जपि जपि त्रध निरंकार भरम भउ खोवणा ॥ जो तेरे रंगि रते से जोवणा ॥ श्रंतरि वाहरि इक्क नैण श्रलोवणा ॥ जिनी पछाता तिन कदे न रोवणा ॥ नाउ नानक वखसीस मन माहि ॥ १८॥ सलोक म० ५ ॥ जीवदित्रा न चेतित्रो मुत्रा रलंदडो खाक।। नानक दुनीत्रा संगि गुदारित्रा साकत मूड नपाक 11 8 11 म ० ५ ॥ जीवंदिश्रा हरि चेतिश्रा मरंदिश्रा हरि रंगि - 11 पदारथु तारित्रा नानक साधू संगि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रादि जुगादी श्रापि रखण वालिश्रा ॥ सचु नामु करतारु सचु पसारिश्रा ॥ ऊणा घटे घटि सारित्रा ॥ मिहरवान समरथ त्रापि से सदा घालिश्रा ।। जिन मनि बुठा सुखालिश्रा रचनु रचाइ त्रापे ही पालिया ऋापे ा सभ्र किछु ऋापि त्रपारित्रा ॥ गुर पूरे की टेक नानक संम्हालित्रा ॥ १६ ॥ सलोक ग्रादि मधि ग्ररु ग्रंति परमेसरि रखित्रा ॥ त्रंमृतु चित्रत्रा ॥ साधा संगु अपारु दिता हरिनाम्र गुगा रवे।। पाए मनोरथ सिम जोनी नह भवे ॥ सभु हथि कारण जो करे।। नानकु मंगै दानु संता धूरि तरे।।१।। म०५॥ तिसनो मंनि वसाइ जिनि उपाइत्रा ॥ जिनि जिन धित्राइत्रा खसम् विनि सुखु पाइत्रा ।। सफलु जनमु परवानु गुरमुखि हुकमै बुभि निहालु खसमि फ़ुरमाइश्रा ॥ जिसु होत्रा श्रापि कृपालु नह भरमाइत्रा ॥ जो जो दिता खसिम सोई मुखु पाइत्रा ॥ नानक जिसहि दइत्रालु बुभाए हुकम्रु मित ॥ जिसहि भुलाए त्रापि मरि जमहि नित ॥ २॥ पउड़ी ॥ निंदक मारे ततकालि खिनु टिक्स न दिते ॥ प्रभ दास का दुखु न खिव सकहि फिड़ जोनी जुते ॥ मथे

लगै जम मारगि मुत्ते ॥ दुखि वालि पछाडिश्रम् विललाणिया नरिक घोरि सुते ॥ कंठि लाइ दास रिवियनु नानक हिर सर्वे ॥ २० ॥ सलोक म॰ ४ ।। राम्रु जपहु वडभागीहो जलि थलि पूरतु सोइ ॥ नानक नामि धियाइए विधन न लागै कोह ॥ १ ॥ म० 11 कोटि बिघन तिसु लागते जिसनो विसरै नाउ ।। नानक अनर्दिनु **经过程的过程的过程的过程的** सुञै घरिकाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिमरि दातारु मनोरथ पूरिया ॥ इछ पनी मनि श्रास गए विस्रिया 11 पाइत्रा नामु निधानु जिसनो मोलदा ॥ जोति मिली संगि जोति धरि रहिश्रा धालदा ।। सूख सहज आनंद युटे तितु ॥ श्रावणः। न तहा मरि ॥ साहिल सेवकु इकु जनम्र ।। गुरप्रसादि नानक सचि समाइत्रा ॥ रसटाइआ २१ Ħ ा। सप रागु गूजरी भगता की बाणी र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ सी कशीर जीउ का चउपदा यरु २ दजा ॥ चारि पाव दुइ सिंग गुग ग्रुख तब कैसे ग्रन गर्दहै ॥ ऊठत बैठत ठेगा परिहे तब कत मुख लकई है ॥ १ ॥ हरि विज वैल विराने हुईहै। फाटे नाकन ट्रटे काघन कोदउ का शुसु खईहै॥ सारो दिन डोलव वन महीया खनह न जन भगतन को कहो न मानो की श्रो श्रपनो पईहै।। मुख करत महा भ्रमि चुडो श्रमिक जोनि. जनम खोइयो प्रभ विसरियो **5**5 श्रउसरु तेलक के कपि जिउ गति वित रैनि विहर्द भ्रमत फिरत कवीरु रामनाम विनु मंङ धने पछतई है प्रा १ ॥ गुजरी घरु ३ ॥ मसि मसि रोवें कवीर की माई ॥ ष्ट्रचारिक कैसे जीपहि रघराई 11 ( Ħ तनना वनना हरि नाम्र कवीर ॥ का लिखि लीय्रो सरीर जब लगु तागा भाइउ चेही Ħ लग्र सनेही ॥ २ ॥ श्रोछी मति मेरी जाति हरि का नामु लहियों मैं लाहा ॥ ३ ॥ कहत कवीर इमरा इन का दाता एक रघगई ॥ ४ ॥ २ ॥

## 🖊 गूजरी स्त्री नामदेव जी की पदे घरु १

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ जो राजु देहि त कवन चडाई जी भीख मंगाविह त किया घटि जाई ॥ १ ॥ तूं हरि भज् मेरे पद निरवीनु ॥ बहुरि न होइ तेरा श्रावन जान तै उपाई भरम भुलाई ॥ जिस तुं देवहि तिसहि द्यभाई ॥ २ ॥ सतिगुरु मिलें त सहसा जाई ॥ किसु हउ दजा नदिर न श्राई ॥ ३ ॥ एकै पाथर कीजै भाउ ॥ धरीए पाउ ॥ जे श्रोहु देउ त श्रोहु भी देवा ॥ कहि नामदेउ हम हरि की सेवा ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी घरु १ ॥ मलै न लाछै पारमलो परमलीयो वैठो री म्राई ॥ श्रावत किनै न पेखिञ्जो री बाई १ ॥ कउणु कहै कििण वृभीए रमईत्रा त्राकुलु री बाई ॥ १॥ रहाउ ॥ जिउ त्राकासँ पंखीत्रलो खोजु निग्लित्रो न मार्के माछलो मारगु पेखणो न जाई 2 11 जिउ श्राकासे घड्यलो मृगत्मना भरिया ॥ नामे चे सुत्रामी वीठलो जिनि तीने जरिया ॥३॥२॥

🕥 गूजरी स्त्री रविदास जीकी पदे घरु ३

१ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ द्धु त बछरे थनह विटारिश्रो॥ फूलु भविर जलु मीनि विगारिश्रो॥ १॥ माई गोविंद पूजा कहा लें चरावरु ॥ त्रवरु न फूलु अन्पु न पावरु ॥ १ ॥ रहारु ॥ मैलागर वेहें हे भुइश्रंगा ॥ विखु अंमृतु वसिह इक संगा ॥ २ ॥ धूप दीप नईवेदिह वासा ॥ कैसे पूज करिह तेरी दासा ॥ ३ ॥ तनु मनु अरपर पूज चरावरु ॥ गुर परसादि निरंजनु पावरु ॥ ४ ॥ पूजा अरचा आहि न तोरी ॥ किह रिवदास कवन गित मोरी ॥ ४ ॥ १॥

ग्जरी सी त्रिलोचन जीउ के पदे छरु १

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ त्रंतरु मिल निरमलु नही कीना वाहरि भेख उदासी ॥ हिरदे कमलु

( ५२६ ) घटि ब्रह्म न चीना काहे भइत्रा संनिष्ठासी ॥ १ ॥ भरमे भूली रे जै चंदा ॥ नही नही चीनिग्रा परमानंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घरि घरि लाइत्रा पिंडु बधाइत्रा लिंधा मुदा माइत्रा ।। भूमि मसार्थ की भसम लगाई गुर बिद्ध ततू न पाइत्रा ॥ २ ॥ काइ जपहु तपहु रे काइ त्रिलोबहु पाणी ॥ लख चउरासीह जिनि उपाई सो सिमरह निरवाणी ॥ ३ ॥ काइ कमंडलु कापड़ीया रे श्रठसठि काइ फिराही ॥ बदति त्रिलोचनु सुनु रे प्राणी कण कालि जो त्रिनुगादुकि पादी ।। ४ ।। १ ॥ गूजरी ।। श्रांति लुद्धमी सिमरे ऐसी चिंता महि जे मरे ॥ सरप जोनि वलि वलि ॥ १ ॥ अरी बाई गोविंद नाम्र मति बीसरै ॥ रहाउ ॥ जे मरे ॥ वेसवा श्रंति कालि जो इसत्री सिमरे ऐसी चिंता महि जोनि वलि वलि अउतर ।। २ ॥ अंति कालि जो लड़िके क्षिमरे ऐसी चिंता महि जे भरे ॥ सुकर जोनि विल विल श्रउतरे ॥ ३ ॥ श्चंति कालि जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता महि जे मरे ॥ प्रेत जोनि विल विल अउतर ॥ ४ ॥ श्रांत कालि नाराइण सिमर ऐसी चिंता महि जे मरें।। बदति तिलोचन ते नर प्रकता पीतंबरु वाके यसै ॥ ५ ॥ २ ॥ गुजरी सी जैदेव जीउ का पदा परु ४ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ परमादि प्ररत्नमनोपिमं सति श्रादि मान रतं॥ परमदभ्तं परकृति परं जदि चिति गतं केवल राम नाम मनोरमं ॥ वदि श्रंमृत ततमङ्गं ॥ जसमरखेन जनम जराधि मरग मद्रश्रं इछिस जमादि 11 पराभयं जस भृत मात्र समब्यिश्चं परमं प्रसंनमिदं ॥ २ ॥ सकत कर्त्।। भव जदि विधि श्राचरखं॥ तजि परगृहं दहकृत दरमती मजु चक्रधर सरर्थ ॥ ६ ॥ इरि मगत निहयेयला विद करमणा बचसा ॥ जोगेन कि जगेन कि दानेन रुपसा ॥ ४ ॥ गोविंद गोविंदैति जपि नर सरुल सिधि पर्द ॥ बैंदेव भारत तस सफुटं मत्र भूत सरेव गर्ते ॥ ४ ॥ १ ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ्भों सितामु करतापुरखु तिरमं हिरवेर भकालम्रिति अजूती सेम्गुरप्रसादि॥

在安全 经存货的存货的 经货币

H रागु देवगंधारी महला ४ घरु १ H सेवक जन ठाक्रर 10 कहते गुरमति तिन लिय लागे ॥ जो तुमरा मुख भाग जसु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ टूटे माइआ के बंधन फाहे हरि राम नाम लिव लागे।। हमरा मनु मोहिश्रो गुर मोहिन त्रिसम भई हम मुखि लागे ॥ सगली रें णि सोई अधिश्रारी गुर किंचत किरपा जागे ॥ जन नानक के प्रभ सुंदर सुत्रामी मोहि तुम सरि अवरु न लागे।। २ ॥ १ ॥ देव मिलै कितु गली।। हरि गंधारी ॥ मेगे सुंदरु कहहु के संत वतावह मारगु हम पीछै लागि चली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रित्र के वचन सुखाने ही खरें इह चाल वनी है भली ।। लड़री मधुरी ठाकुर भाई खोह सुंदरि H हरि द्वलि मिली।। १॥ एको प्रिउ सखीत्रा सम प्रित्र की जो मार्च पिर सा भली।। नानकु गरीबु किया करें विचारा हिर भावें तितु राहि चली।। 18 २ ॥ २ ॥ देवगंधारी ॥ मेरे मन मुखि हरि हरि वोलीए ॥ गुरमुखि रंगि चलुलै राती हरि प्रेम भीनी चोलीएे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ फिरउ तिसु कारिए हरि ढोलीऐ कोई वावल मेरा श्रीतम्र तिस की गोलीऐ पिश्रारा ग्रल हम १ ॥ सतिगुरु मोलीए पी हरि **ऋंमृतु** पुरखु मनावह अपुना 11 गुर प्रसादि जन देह टोलीऐ नानक पाइत्रा हरि लाधा 11 3 -11 3 देवगंधारी

राख़ु प्रभू भावे मारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लोकन की चतुराई उपमा ते वैसंतरि जारि ॥ कोई भला कहउ माबै बरा कहउ हम तत् है ढारि ॥ १ ॥ जो श्रावत सरिंग ठाकुर प्रभु तमरी तिस राखह किरपा धारि ।। जन नानक सरिए तुमारी हरि जीउ राखह मुरारि ॥२॥४॥ देवगंधारी ॥ हरिगुण गावै हउ तिस्र विलहारी ॥ गुर दरसनु जिसु हिरदे नामु मुरारी ॥ साध सुत्रामी पवित्र पावन पुरस्व प्रभ हमरें जीइ होरु मुखि होरु होत है हम करमहीण नाम हरि सुआमी रिंद अंतरि दुसट ।। हमरी मुद्र सुत्रामी जन नानक सरिए भावे तिउ राखह ।। देव गंधारी ।। हरि के विना तम्हारी पूतु जमत है दिस नास जिउ बेसआ के घरि ॥१॥ रहाउ ॥ जिन के हिरदें नाहि हरि सुआमी 11 जिउ निग्रस यह बाता जार्ये श्रोह दहस्रालु होत्रा मेरा सुस्रामी ॥ जिन कउ तिना साध जना पग चकटो ॥ नानक पतित पवित मिलि संगति गुर सतिग्रर पार्छे छकटी ॥२॥६॥ छका १ देवगंघारी महला ५ घरु २ **电电电电电电电电电电** ॥ माई ग़र चरणी चित लाईएै॥ १ व्यों सविगर प्रसादि ॥ कमल परगासे सदा सदा हरि धियाईऐ एको बाहरि एको महि एक समाईऐ।) सभ टाई हरि पूरन बहम्र दिखाईऐ रविद्या सभ सेवक प्रनि केते तेरा सुखदाते दुसुमंजन पाईऐ सुआमी देव गंघारी पलि II п होईऐ रहिद्यो गचि रचना प्रस लास

ब्रिखे रहाउ फुलहि यानंड 11 कह रोईऐ मैल सोग भरे हसनो कवह कोइ मेटै संगि घोईए का की आ Ħ \$ II दमर कह वलिहारी tı नानक तिस

然表现或表面表面逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐 माई सुनंत जिह प्रसादि सुखि सोईऐ ॥ २ ॥ २ ॥ देव गंधारी ॥ सुआमी की ।। मेर तेर तजउ श्रभिमाना सरनि १ ॥ रहाउ ॥ जो जो कहै सोई भल मानउ नाहिन दावाल करत ।। निमल न विसरउ हीए मोरे ते विसरत जाई हउ मरत करता मेरी जरत ॥ बहुतु इश्रानप ॥ १ ॥ सुखदाई पूरन प्रभु निरगुनि करूपि कुलहीगा नानक हउ अनद रूप सुत्रामी भरत ॥ २ ॥ ३ ॥ देव गंधारी ॥ मन हरि कीरति करि सदहूं ॥ गावत वरन अवरना सभहं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह ते उधारै समाइश्रो इह विधि जानी तवहुं जहा जहा इह [] त्राइत्रो भे भरम कबहूं ॥ १ ॥ सुखु देही धारी रहनु न पाइत्रो विनासे कृपाल हूए प्रभ जबहू ॥ कहु नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संगि तिज लगहूं ॥ २ ॥ ४ ॥ देव गंधारी ॥ मन जिउ अपूने प्रभ श्रति नाना होइ गरीव वलावउ नीच नीच ॥ नीचह ।। १ ।। रहाउ ॥ श्रनिक त्रडंवर माइत्रा के विरथे प्रीति ता सिउ जिउ त्रपुनो सुत्रामी सुखु मानै ता महि सोभा पावउ ॥ १ ॥ दासन दास रेणु दासन की जन की टहल कमावउ ॥ जीवउ वुलावउ मुखहु 11 3 नानक वडिऋाई देव गंधारी ॥ प्रभ जी तउ प्रसादि अमु डारिय्रो तुमरी 11 इहै वीचारिय्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन महि को अपना पराध मिटे तेरी सेवा दरसनि दृखु उतारिश्रो नाम्र जपत पाइत्रो चिंता रोगु विदारित्रो ।। १ ।। कामु क्रोध लोध संगि विसारित्रो ॥ माइश्रा वंध कारे साधृ उधारिश्रो ॥ २ ॥ ६ ॥ देव गंधारी त्रापि नानक निधि करन करावनहार सुआमी रही 11 सिञ्चानप मन ॥ आपु मेटि पए सरणाई इह मति ॥ रहाउ प्रम की आगिया मानि सुख पाइश्रा भरम् ऋधेरा लही ।। ? ।। जान प्रचीन सुत्रामी प्रभ मेरे सरिए तुमारी अही ।। खिन महि थापि उथापनहारे क़ुद्रित कीम न पही ॥ २ ॥ ७ ॥ प्रभृ सुखदाते ॥ गुर प्रसादि काह महला ५ ॥ हरि प्रान १ ॥ रहाउ ॥ संत तुमारे तुमरे प्रीतम तिन कउ काल न खाते ॥ रंगि

रामनाम रसि मावे ॥ १ ॥ महा किलबिख लोल भए कोटि दोख रोगा प्रभ इसटि तुहारी हाते ॥ सोवत जागि हरि हरि हरि गाइत्रा नानक गुर चरन पराते ॥२॥ =॥ देव गंघारी प्रभुजत कत पैलिओ नैसी॥ सुखदाई जीअन को दाता वैशी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रमित्रानु अधेरा संती काटिया जीय दानु गुर देंगी 🗓 करि किरपा करि लीनो ऋपना जल वे सीतल होगी 🛭 करमु धरमु किञ्ज उपित न श्राइश्रो नह उपत्री निरमल संजम नानक लागो गुर की चरखी देव गंघारी ४ ॥ हरि राम नाम्र जपि लाहा गति पानहि सख H सहज अनंदा कार्ट जम के फाहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत खोज बीचारित्रो हरि संत जना पहि त्राहा ॥ तिना परापति एह Ö लिखाहा ॥ १ ॥ से बडमागी से पतिबंते सरूप ते नानक जिन हरि हरि ॥ देव गंधारी ५ ॥ मन कडु ऋहंकारि श्रकारा भीतरि जो दीनै सो छारा ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनि सिमरि परानी जीउ प्रान जिनि तिसहि धारा तिम्रागि त्र्यार लपटाउढि मरि जनमहि मगध गंत्रारा मति होना प्रभ राखडु राखनहारा हार समस्यो किया नानक जंत विचारा॥ २॥११॥ देव गंधारी ते नेरे ॥ धित्राइ सिमरि गाइ गुन गोविंद रैनि साम्ह सपेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उधरु देह दुलम साधू संगि ॥ घरीन महत न चमा रिलंबद निला ते काढह करते ॥ श्रंध कि आ तेरे ॥ नाम्र व्यधारु दीजै थानद घनेरै नानक कड सुख ॥ देव गंधारी ४ ॥ मन गुर मिलि नाम्र ऋराधिक्रो ॥ मंगल ₹स जीवन वाधिय्रो किरपा यपुना दास गोरिद फाधिभो भगति गाइ गुख मइय्यो मिटियो यन्प्रह श्रमोल यसिहारै नानक

अगम अगाधियो ॥ २ ॥ १३ ॥ देव गंधारी ५ ॥ माई के जो ताको जीवन आइआं फल लिव पारबहम सो वेता जो साधू सुरु संदरु सुघड़् रहाउ 11 बहुड़ि हरि जोनी रसना न ऋावै महि दसटी रविश्रा तन न मन श्रान रोग संगि जिस लिङ लावै नानक - 11 २ जन चंचलु सुपने ही उरभाइश्रो देव इतनी न भइत्रो संगि माइत्रो ॥१॥ रहाउ क्सम संग लोभ सनै मनि विविद्या एक उपाइत्रो 11 रसि करि उठि धाइत्रो ॥ १ ॥ फिरत फिरत वहुतु पाइश्रो स्रम करी कृपा पारव्रहमि आइओ ॥ सुत्रामी लीत्र्यो ॥ देव गंधारी १५ ų - 11 सरव सुखा गुरचरना 11 7 11 मोहि मनहि सधारन इह श्रासर तरना डारन अरचा सेवा वंदन इहै ॥ विगसै मोहि टहल पूजा गरभै बहुरि मूरति परना ۶ न 11 11 भइश्रो इहै धित्राना धरना ॥ कृपालु परित्रो साध की सरना ॥ २॥ १६॥ देव गंधार महला अपूने चारि कहीऐ पदारथ 11 अनद मंगल ॥ मानु तिश्रागि लहीऐ । रहाउ 11 8 लागै ॥ आंच गहीऐ न अगनि सरनि कोटि श्रहीऐ॥ १ 11 पराध महा अकृतघन बहुरि करुणामै परमेसुर तिसु सरनहीएं पूरन नानक 11 चरन रिटें परवेसा ॥ ॥ गुर गंधारी के ų देव रोग 11 2 11 कलेसा दखं विनासे उतरे सगल δ 11 कोटि किलविख नासहि मजन इसनाना 11 गोविंद लागो सहजि गुग धिश्राना कीनो अपुना तोरि किरपा दासु वंधन निरारे तेरी वाणी जीवा नानक वलिहारे छके देव गंधारी माई 3 महला II 11 निहारउ 1 करह अनुग्रह् सुआमी ते मन 

कबहुन डारउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधृ धृरि लाई मृखि मसतिक काम न्नोध निरा जारउ । सभ ते नीचु त्रातम करि मानउ मन महि इहु गुन गापह ठाकुर श्रविनासी क्लमल सगले निधान नानक दानु पाउउ कठि लाइ ॥ २ । १६ ॥ देव गंधारी महला ४ ॥ प्रभ जीउ पेखउ दरस तुमारा ॥ सुदर धित्रान धार दिन रैनी जीत्र प्रान ते पित्रारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासत्र येद पुरान अपिलोके सिमृति तत बीचारा ॥ दीनानाथ पति पूरन भवजल उधरनहाग 11 2 11 ऋादि जगादि सेंग्रक ताकी विखे अधारा 11 तिन जन की धरि बाछै नित नानक परमेसरु देवनहारा ॥ २ ॥ २० ॥ देन गधारी महला ४ प्रेम रसा निधि जाकउ उपजी H कतह आता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बैठत हरि हरि सोपत हरि हरि हरि रसु भोजन खाता॥ श्रठमठि नीरथ कीनो मजनु साध् उपजित्रा जनम्र हरि जन जिनि का निधाता ॥ सगल समृह लै उधरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता ॥ २ २१ ॥ देवगधारी महला ४ ॥ माई गुर बिल गित्राल न पाईएे अनिक प्रकार फिरत बिललाते मिलत नहीं गोसाईए ॥ १ ॥ रहाउ । मोह रोग सोग तन वाधिश्रो वह जोनी भरमाईए ॥ टिक्त न पार्वे वितु सत सगति क्सि आग जाइरूआईऐ ॥ १॥ करें अनुग्रह सुआमी मेरा साध चरन चितु लाईए ॥ सकट घोर कटे खिन भीतरि नानक हरि दरसि समाईए ॥ २ ॥ २२ ॥ देव गधारी महला ५ 99999 होए श्रापि दश्याल ॥ भई क्लिश्राण श्रनद रूप होई है उनरे वाल गुपाल ॥ रहाउ ॥ दुइ कर जोडि करी नेनती पारब्रहमु मनि धियाहब्रा ॥ हाथ देह राखे परमेमुरि सगला दरत मिटाइचा ॥ १ ॥ वरनारी मिलि मंगल गाइबा ठावुर का जैकार ।। यह नानक जन कठ विल जाईए जो सभना करे उधारु ॥ २ ॥ २३ ॥

**表现表现还被表现证 | 表表表**意表述 १ त्रों सितगुर प्रसादि ।। देव गंधारी महला ५ ।। त्रपुने सितगुर पहि विनउ कहित्रा ॥ मेरा भए कृपाल दइत्राल दुखभंजन सगल **अंदेसरा गइ**त्रा ॥ रहाउ ॥ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुनु अवगुन सभ सहित्रा ।। करु मसतकि धारि साजि निवाजे मुए दुसट जो खड्या ॥ १ ॥ परउपकारी सरव संघारी सफल दरसन नानक निर्गुण कह 11 कउ दाता चरगा कमल देवगंधारी उरधरित्रा ॥ २ ॥ २४ ॥ महला ५ -11 ग्रनाथ नाथ प्रभ हमारे ॥ सरनि आइओ राखनहारे ॥ रहाउ 11 सरव पाख राखु मुरारे ॥ त्रागै पाछै त्रंती वारे ॥ १ ।।ं जब तव मेरा मनु सधारे ॥ २ ॥ तहारे ॥ उन सम्हारि सुनि गावउ गुर वचनारे ।। विल विल जाउ साध दरसारे ।। ३ ।। मन महि राखउ असारे ॥ नानक प्रभ मेरे करनैहारे 11 8 11 एक 24 11 देव गंधारी महला ५ ॥ प्रभ इहै मनोरथु मेरा - ]] कृपा निधान दइत्राल मोहि दीजे करि संतन का चेरा ॥ रहाउ - 11 प्रातहकाल लागउ जन चरनी निसवासुर दरसु पावउ 111 तनु मनु अरपि करउ जन सेवा रसना हरि गुन गावउ ॥ १ ॥ सासि सासि सिमरउ त्रपुना संत संगि नित रहीएे ।। एक अधारु नामु धनु मोरा अनद नानकु इह लहीए।। २॥ २६॥ रागु देव गंधारी महला ५ घर ३ १ त्रों सतिग्र प्रसादि ॥ ॥मीता ऐसे हरि जीउ छोडि न जाई सद ही संगे अनदिनु गुर मिलि गाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव सुखैना तिश्रागि मनोहरु मिलिञ्रो न कतह जाए पेखे प्रिश्र रोम भाति बहु न समसरि लाए 11 दुऋारे सोभ अनहत भाग रुख ऋण लाए 11 कहु नानक सदा रंगु माणे गृह प्रिश्च थीते सद थाए ॥ २ ॥ दरसन नाम कउ मनु देव गंधारी ५ ॥ १ ॥ २७ भ्रमि त्राइत्रो है सगल थान रे त्राहि परित्रो संत पाछै ॥ 8 11 रहाउ ॥ किसु सेवी किसु हउ

त्राराधी जो दिसटै सो गाछै॥ साध 本本,本本本本本本本本本本本本本本本

医复数复数复数电阻 医电阻电阻 संगति की सरनी परीएे चरण रेत मूज बार्छ ॥ १ ॥ जुगति न जाना महा दुतरु माइब्राह्मै ।। श्राइ पश्च्यो नानक गन कोई गुर चरनी तउ उतरी सगल दुराछै ॥ २ ॥ २ ॥ २८ ॥ देवगंघारी ४ ॥ श्रंमृता प्रिञ्च वचन तुहारे ॥ श्राति सुंद्र मन मोहन पिश्रारे सभ ह मधि निरारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु न चाहउ मुकति न प्रीति चरन कमलारे ॥ ब्रहम महेस सिध म्रनि दरसारे ॥ १ ॥ दीनु दुआरे आइओ ठाकुर सरनि परिओ हारे ॥ कह नानक प्रभ मिले मनोहर मृत्र सीतल विगसारे ॥ ३ ॥ २६ ॥ देवगंधारी महला ५ ॥ हरि जपि पारि उतारियो । दीन दहस्राल भए प्रभ श्रपने बहडि नही मारिख्रो ।। १ ॥ रहाउ ॥ साध संगमि गुरा गावह हरि जनमुनही हारियो ॥ प्रभ गुन गाइ विखे बनु तरिया कुलह समृह सासि उघारियो ।। १ ।। चरन कमल वसिश्रा रिद भीतरि गिरासि उचारियो।। नानक श्रोट गडी जगदीसर प्रनह पुनह चलिहारिश्रो॥ २ ॥ ४ ॥ ३०॥ राग देवगंधारी महला ५ घरु ४ फिरे बन भेख मोहन १ श्रों सितगुर प्रसादि॥ करत गीत रहत निरार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कथन सनावन मन महि धरते गार ॥ 8 ॥ श्रति संदर बहु चतुर सिद्याने विदिमा रसना चार ॥ २ ॥ मान मोह मेर तेर विवरजित एह मारगु संडेधार ॥ ३ ॥ कहु नानक विनि भवजन्न वरीयले प्रम किरपा संव संगार॥४॥१ ॥३१॥ राग देवगंघारी महला ४ घरु ४ पेखिओ सतिगर प्रसादि ॥ री **जचा** लागै समसरि कोऊ मोइनु न क चा Ħ श्चान ऋति इम मुचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नहीं अगह्या ॥ वोलि न तुलीए मोलि न स्लीए गाहरो थाह पाईऐ ॥ खोज कृत मन रूचा ॥ 7 ध्रमंखा वित गर नही पहचा ॥ कट्ट किरपा नानक

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** मिलि साधू रस मूंचा ।। २ ।। १ ।। ३२ ।। देव गंधारी महला ४ ।। मै वह विधि पेखित्रा दजा नाही री कोऊ ।। खंड दीप सभ भीतरि रविद्या परि रहिओ सभ लोऊ ।। १ ।। रहाउ ।। अगम अगंमा किनन महिंमा मनु सोऊ ॥ चारि मुकति स्रनि चारि **आसरम** वरंना भए सेव तोऊ ।। १ ।। गुरि सवदु दङ्गाइत्रा परम पदु पाइत्रा दुतीश्र गए नानक भवसागरु तरिश्रा होऊ हरि निधि पाई कह 11 DI CONTROL सहजोऊ ॥ २॥ २॥ ३३॥ रागु देव गंधारी महला ५ घरु ६ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ एक रे हिर एक जान ॥ गुरम्रखि ॥ १ ॥ रहाउ काहे जान 11 अमत हउ तुम भ्रमहु न भाई रवित्रा रे रवित्रा सब थान ॥१॥ जिउ वैसंतरु संजम नही मभारि वित कारज सारि ग्र पावैगो को हरि जीं मिलि संगति दुश्रार 11 है परम निधान ॥ २ ॥ श्रभिमान कह नानक पाए 8 प्र ॥ जानी न जाई ताकी गाति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देव गंधारी चत्रराई विसमन विसमे करि कहन कहाति H सिध साधिक सुरि गंधरब अरु देव गगा नर ब्रहम ब्रहमादिक ॥ चतुर वेद उचरत दिनु राति ॥ १ ॥ अगम अगम गुन वेश्रंत वेश्रंत भन्न नानक॥ ठाकुरु आगाधि ॥ कहन न परे पराति ॥ २ ॥ २ ॥ ३५ ॥ देव गंधारी महला ५ ॥ धिश्राए नाही करनैहार भउ सुख सहज 11 ॥ रहाउ ॥ सफल मुरति गुरु मेरे त्रोही रे एक समार ॥ १ साथै ॥ चरन कमल मेरे तत प्रान तत प्रभु मेरा ।। घट घट अंतरि साहिबु नेरा ॥ समस्थ अथाह बडा श्रंतु ताकी सरनि श्रासर प्रभ नानक।। जाका न पारावार ॥ २ ॥ ३ ॥ ३६ ॥ देव गंधारी महला ४ ॥ उलटी रे मन उलटी रे ॥ साकत उलटी रे।। भूठे की रे भूड़ परीति छुटकी रे मन छुटकी रे छुटकी रे ॥ १-॥ रहाउ ॥ जिउ काजर भरि मंदरु न काल्खी रे ॥ दृरहु ही ते भागि गइत्रो है जिस राखिय्रो जो पैसे 

कृपानिधि गुर मिलि छुटकी त्रिज्ञटी रे॥ १ ॥ मागउ दानु कृपाल मेरा मुख़ साकत संगि न छटसी रे ॥ जन नानक दास करीब्रहु मेरा मृंडु साघ पगा हेठि रुलसी रे ॥२॥४॥३७॥ राग देवर्गधारी महला ४ घर ७ व्यों सतिगर प्रसादि ।। ।। सम दिन के समरथ पंथ निदुले हउ बलि बलि जाउ ॥ गाउन भावन संतन तोरै चरन उना कै पाउ ।। १ ॥ रहाउ ।। जौसन बासन सहज केल करणामे एक अनंत अनुषे ठाउ ॥ १ ॥ रिधि सिधि निधि कर जीवन सब नाथ अनेकै नाउ ॥ दहस्रा महस्रा किरपा नानक कउ सुनि सुनि जसुजीबाउ ॥२॥१॥३०० ॥६॥ ४४ ॥ १ औं सितगर प्रसादि ॥ राग् दवर्गधारी महला ६ ॥ यह मनु नैक न किंद्रों करें।। सीख मिलाइ रहियो अपनी सी ते न टरै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मदि माइम्रा के मक्क्षो बावरो हरि जस्र नह उचरे।। करि परपंच जगत कउ डहके अपनो उदरु भरी ॥१ ॥ सुम्रान पूछ जिउ होइन सूघो कहिम्रोन कान घरेँ॥ नानक मजु राम नामु निव जाते काजु सरै ॥ २ ॥ १ ॥ देवगंधारी महला है ।। सभ किछ जीवत की विवहार ।। मात पिता फ़िन गृह की नारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तन ते होत जब निद्यारे टेरत प्रेत प्रकारि ॥ श्राघ घरी कोऊ देव निकारि ॥ १ ॥ मृगवसना जिउ रचना यह देखह रिर्द निचारि ॥ कह नानक मञ् नित जाते होत उधारु ॥ २ ॥ २ ॥ देवगंधारी मइला ६ ध्रपने ही समि लागे महि भुठी देखी प्रीति सख सिउ 11 किया दारा किया मीत ॥ १ ॥ रहाउ मेरो п मेरो पहन है दित मित पाधियों चीत ॥ श्रंति कालि संगी रह अचरत है रीति ॥ १ ॥ मन मुरख अबद्ध नह सिख र्द द्वारिमो नीत ॥ नानक भउजल पारि पर जउ गावै प्रम के गोत ॥२ ॥३ ॥६ ॥३= ၂⊬४७ ॥ 



अनिक उपरीत्रा

सहजरीत्रा

रागु विहागड़ा चउपदे महला ५ घरु

सुख

वसरीत्रा ॥

तउ

भुइ्ऋंगनि

संगरीत्रा

11

तउ

मे

हरि

द्तन

॥ रहाउ

11 २

δ

γ

11

11

करीत्रा हरि 11 **घिरी**आ २ घूमन 11 विचि **अनकउमेरी** आ 11 11 परीआ इकतरीत्रा वंधहि बहु 11 विरख बटरीआ 11 सगल हरीश्रा ॥ नानक कोरतन सफरीश्रा 11 जह थिरु साध सरनरीत्रा ॥ ४ ॥ ξ रागु विहागड़ा महला ६ १ ओं ससिगुर प्रसादि ॥ तपी पचि जोगी जती जानै ॥ कोऊ नहि गति हरि ॥ छिन महि रंक कड राउ ॥ रहाउ वहु लोग सिञ्चाने १ 11 सखनावै यह ताको भरे भरे रीते डारे 11 करि देखन पसारी माइश्रा ऋापि अपनी 11 विवहारे δ ते रहे निश्रारा ॥ २ हारा ॥ नाना रूप धरे वहुरंगी सभ भरमाइञ्रो सगल भरम जग्र सभ्र जिह निरंजन तजि नानक प्राणी चरनि ताहि चितु लाइत्रो 11311811211 रागु विहागड़ा छंत महला ४ घरु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि हरि नामु धित्राईऐ मेरी जिंदुड़ीए गुरमुखि नामु अमोले राम ॥ इरि रसि बीघा इरि मनु पिआरा मनु हरि रित नामि भक्तोत्ते राम ॥ गुरमित मनु ठहराईऐ जिङ्डीए अनत न काह डोले राम ॥ मन चिदिअड़ा फलु पाइआ नानक बाखो बाले राम ॥ १ ॥ गुरमति मनि प्रभु गुए जिंदहीए मुलि अंगृत वैरा अजाए मेरी बाएी भगत जना की मेरी जिंदहीए मनि सुणीए लिव लाए राम ॥ चिरी विद्व'ना हरि प्रश्न पाइका गलि मिलिया राम ॥ जन नानक मनि अनद् भइआ मेरी अनहत्त सबद बजाए राम ॥ २ ॥ सखी सहेली मेरीआ कोई हरि प्रभु आणि निलावै राम Ħ हर मन देवउ तिस आपसा मेरी जिंदडीए हरि प्रभ की हरि कथा राम ।। ग्रत्मुलि सदा अराधि हरि मेरी जिंदुड़ीए चिदिश्रहा मन फल पानै राम ॥ नानक भज़ हरि सरणागती मेरी बिंदुहीए वडमागी नामु धिन्नावै राम ॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ आइ मिल मेरी बिंदुडीए गुरमति नामु परगामे राम ॥ हरि हउ वाक उडीएीआ मेरी जिंदहीए जिउ जल बित कमल उदासे राम ॥ गरि पूरै मेलाइबा मेरी जिंदबीए हरि सज्जूण हरि प्रभु पासे राम ॥ धतु धतु गुरू इरि दिनिया मेरी जिंदुडीए जन नानक नामि विगासे राम ॥ ४ ॥ १ ॥ रागु विदागड़ा महत्ता ४ ॥ अंमृतु हरि हरि बिंदुड़ीए श्रंमृतु गुरमति पाए राम ॥ हउमै माइस्रा विख़ है मेरो बिंदडीए इरि अंमृति विख़ लहि बाए राम ॥

सुका इरिक्रा होइक्षा मेरी जिंदुडीए इरि इरि नामु धिक्राए राम ॥ **जिंद्र**हीए वडे जिखि पाइया मेरी जन मनाए राम ॥ १ ॥ इरि सेनी मनु वेधिमा मेरी **जिंदडीए** बालक लगि दुध खीरे राम ॥ इरि बितु सांति न पाईऐ मेरी जिंदग्रीए बिन टेरे राम ॥ सविग्रर सरखी जाड इरि प्रम केरे राम गुख दमे Ħ बन नानक इरि जिंदुड़ीए धरि वाजे सबद घरारे राम 11 इउमें जाले राम ॥ मनपुरिव इउमै निहुड़े मेरी बिंदुड़ीए विख्न बाधे आपु बन्हाइमा मेरी जिंदडीए

**资东该法 法法法 访求法法法法法法法法法法法** सभि वसि काले राम ॥ जो मोहि माइत्रा चितु लाइदे मेरी से मनमुख मूड़ त्रिताले राम ॥ जन त्राहि त्राहि सरगागती मेरी जिंदुड़ीए गुर नानक हरि रखवाले राम ॥ ३ ॥ हरि लिव उबरे मेरी जिंदुड़ीए धुरि भाग वडे हरि पाइआ राम ॥ हरि हरि नाम्रु पोतु है मेरी जिंदुड़ीए गुर खेबट सबदि हरि हरि पुरखु दइत्रालु है मेरी जिंदुड़ीए गुर तराइत्रा राम ॥ सतिगुर मीठ लगाइत्रा राम ॥ करि किरपा सुणि चेनती जन नानक नामु धित्राइत्रा राम ॥ ४ ॥ २ ॥ विहागड़ा महला ४॥ जिंग सुकृतु कीरति नामु है मेरी जिंदुड़ीए हरि कीरति हरि मनि हरि हरि धारे राम ॥ हरि हरि नाम्र पत्रितु है मेरी जिंदुड़ीए जपि नामु उधारे राम ॥ सम किलविख पाप दुख कटिश्रा मेरी जिंदुड़ीए मलु गुरमुखि नामि उतारे राम ॥ वडपुँनी हरि धिश्राइश्रा नानक हम मूरख मुगध निसतारे राम ॥ १ ॥ जो हरि नामु धित्राइदे मेरी जिंदुड़ीए तिना पंचे वसगति श्राए राम ॥ श्रंतरि नव निधि नामु है मेरी जिंदुड़ीए गुरु सतिगुरु त्रलखु लखाए राम - 11 गुरि त्र्यासा मनसा पूरीत्रा मेरी जिंदुड़ीए हरि मिलित्रा भुख हरि प्रभि लिखिया मेरी जाए राम ॥ धुरि मसतकि जिंदुड़ीए जन नानक हरि गुगा गाए राम ॥ २ ॥ पापी हम वलवंचीत्रा मेरी जिंदुड़ीए परद्रोही ठग माइत्रा राम ॥ वडभागी गुरु पाइत्रा मेरी जिंदुड़ीए गुरि पूरै गति मिति पाइत्रा राम 11 **जिंदु**ङ्गिए फिरि मरदा मुखि चोइश्रा मेरी हरि गुरि जीवाइस्रा राम ॥ जन नानक सतिगुर जो मिले मेरी जिंदुड़ीए तिन के सभ दुख गवाइत्रा राम ॥ ३॥ त्रति ऊत्रमु मेरी जिंदुड़ीएं जितु जिपएे पाप गवाते राम ॥ पतित पवित्र गुरि हरि कीए मेरी जिंदुड़ीए चहु कुंडी चहु जुगि जाते राम।। हउमें मैलु सभ उतरी मेरी जिंदुड़ीए हरि ग्रंमृति हरिसरि नाते राम ॥ त्रपराधी पापी उधरे मेरी जिंदुड़ीए जन नानक खिनु हरि राते राम ॥ ४ ॥ ३ ॥ विहागड़ा महला ४ ॥ इउ विलहारी तिन कउ मेरी जिंदुड़ीए जिन हरि हरि नामु अधारो राम 11 गुरि हड़ाइत्रा मेरी विखु जिंदुड़ीए भउजल्ल सतिग्ररि नाम्र

( 48° )

तारखहारो राम ॥ जिन इक मिन हिर धिश्राह्या मेरी जिंदुडीए तिन सर्व जना जैकारो राम ॥ नानक हिर जिप मुखु पाइश्रा मेगी जिंदुडीए सिम दुख निनारखहारो राम ॥ १ ॥ सा रसना घनु घनु है मेरी जिंदुडीए गुण गार्न हिर प्रम केरे राम ॥ ते स्वान भले सोमनीक हिह मेरी जिंदुडीए हिर कीरतन्न सुखह हिर तेरे राम ॥ सो सीस

हिंह मेरी जिंदुड़ीए हिंर कीरतजु झुखहि हिंर तेरे राम ॥ सो सीधु भक्ता पित्रेत्र पात्रजु है मेरी जिंदुडीए जा जाइ लगे गुर पैरे राम ॥ गुर निटहु नानकु वारिश्रा मेरी जिंदुडीए जिनि हिंर हिर नाम्रु चितेरे राम ॥ २ ॥ ते नेत्र मत्ते पत्ताखु हिंह मेरी जिंदुडीए जो

साभू सित्तपुरु देखिह राम ॥ ते इसत पुनीत पत्रित्र हिह मेरी जिंदुडीए जो हिर जातु हिर हिर लेखिह राम ॥ तिसु जन के पग नित पूजीश्वहि मेरी जिंदुडीए जो मारिंग धरम चलेसिह राम ॥ नानकु तिन निटहु चारिश्चा मेरी जिंदुडीए हिर सुणि हिरनाष्टु मने

नानकु तिन निटहु वारिझा मेरी जिंदुडीए हरि सुखि हरिनामु मन सहि राम॥३॥घरति पातालु आकासु है मेरी जिंदुडीए सम हरि हरि नामु विश्वार्वे राम॥ पउणु पाणी वैसतरो मेरी जिंदुडीए नित हरि हरि हरि जसु गार्ये राम॥ वणु तुलु समु आकारु है मेरी जिंदुडीए मुल्ति हरि हरि नामु विश्वार्ये राम॥ नानक ते हरि दरि पैन्हाइआ

मेरी जिंदुडीए जा गुरमुलि भगति मनु लावै राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ विद्वागडा महला ४ ॥ जिन हरि हरि नामु न चेतिओ मेरी जिंदुडीए ते मनमुल मृढ इआणे राम ॥ जो मोहि माइआ चितु लाइदे मेरी जिंदुडीए से र्ञात गए पहुताखे राम ॥ हरि दरगह डोई ना लहिन मरा जिंदुडीए जो मनमुल पापि लुमाखे राम ॥ जन नानक गुर मिलि जबर मेरी जिंदुडीए हरि जिप हरि नामि समाखे राम ॥ राम साम समाखे साम ॥ राम साम जा साम ॥ राम साम जा साम ॥ राम साम जा साम ॥ राम साम जा साम ॥ राम साम जा साम ॥ राम साम जा साम साम जा साम ॥ राम साम जा साम साम जा साम ॥ राम साम जा साम साम जा साम ॥ राम साम जा साम साम जा साम ॥ राम साम जा साम साम जा साम ॥ राम साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा साम जा सा

हिंग हिरे नामु रहार्च राम ।। हिरे जपदिया लिन्तु ढिल न की जर्ष मेरी जिदुहीए मृतु कि जाएँ साहु आर्जे कि न आर्च राम ॥ सा वेला सो मृरतु सा घडी सो मुहतु सफलु है मेरी निदुहीए जितु हिरे मेरा चिति आर्चे राम ॥ जन नानक नामु धियाइया मेरी जिंदुहीए उम रुकरु नेड़ि न आर्जे राम ॥ रा मुहरि वेरी मुखे नित समु रिखु मेरी जिदुहीए सो हर्रे निनि पाप कमते राम ॥ जिन्नु अतरु हिरदा मुशु है मेरी जिदुहीए तिनि जनि समि हर मुटि घते

表表表表 表表表表表表表表表表表表表表 राम ।। हरि निरमं नामि पतीजित्रा मेरी जिंदुडीए सभि भख मारनु पैरी कुपते राम ॥ गुरु पूरा नानिक सेवित्रा मेरी जिंदुड़ीए जिनि राम ॥ ३ ॥ सो ऐसा मेरी सेवीऐ हरि नित धते आणि सभि जिनी मनि साहिवु राम - 11 इक इक् वडा सभद जिंदुड़ीए तिना नाही किसे दी किछु चडा राम मेरी -11 जिंदुड़ीए हरि मेरी भख मार्नु महल् पाइश्रा मेरी जिंदुडीए धुरि धिञ्राइञ्रा निंदक घंडा राम ॥ जन नानक नामु छडा राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ विहागड़ा महला ४ ॥ मसतिक हरि लिखि मेरे हरि प्रभ त् जागाहि जो तेरे त् वरतदा जीइ कमाईऐ राम ॥ हरि अंतरि वाहरि नालि है मेरी जिंदुडीए सम वेखे मनि मुकराईएे राम ॥ मनमुखा नो हरि है मेरी जिंदुडीए द्रि गुरमुखि धित्राइत्रा विरथी घाल गवाईए राम ॥ मेरी जन नानक राम ॥ १ ॥ से भगत से सेवक जिंदडीए हरि हाजरु नदरी आईऐ प्रभ मेरे भागो मनि से मेरी जिंदडीए जो राम हरि 11 दरगह साचि **अहिनिसि** समाग्रे मेरी जिंदुड़ीए 11 राम तिन जिंदुड़ीए रंगि राते के संगि मल उतरे मेरी नदरि नीसागो राम ॥ जिंदुड़ीए मेरी मिलि वेनती संगि साध्र अघागा की प्रभ राम ॥ २ ॥ हे रसना जिप गोविंदो मेरी जिंदुङ्घिए जिप हरि हरि जिसु दइत्रा करे मेरा मेरी जिंदुड़ीए त्सना जाए राम ॥ पारत्रहम् मेरे ।। जिसु मनि वसाए राम पूरा सतिगुरू मेरी नाम्र धनु निधि पाए राम ॥ वडभागी संगति मिलै हरि हरि गुगा गाए राम ॥ ३ जिंदु **डी**ए ॥ थान थनंतरि नानक रवि रहिश्रा मेरी जिंदुड़ीए पारत्रहमु प्रभु दाता राम अंत् -11 ताको विधाता राम ॥ न पाईए मेरी जिंदुड़ीए पूरन पुरखु जीश्रा सरव **जि**उ बालक े पित मेरी जिंदुडीए माता राम ॥ सहस मिलै मेरी जिंदुड़ीए सिञ्राग्रप जन नानक गुरमुखि जाता राम॥४॥६॥छका १ विहागड़ा महला ५ छंत घरु १ १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ हरि का एकु देखिया मेरे जीउ जो करे सु धरम **अचंभ**उ लाल निश्राए राम

将

18

TO THE TOTAL PROPERTY. रंगु अलाहा पाइत्रोचु मेरे लाल हरि जीउ स्रावस जास सवाए राम ॥ त्राखणु त जाणा निनहि कीत्रा जिनि मेदनि सिरजीया ॥ इकना मेलि सतिगुरु महलि बुलाए इकि भरमि भृले फिरदिया ॥ तंहै जाग्रहि तं सभ महि रहिया समाए ॥ वरते नोनकु सुगहु संतह हरि धरम निय्राए \$ मिलह सहेलीहो मेरे लाल जीउ हरि हरि नामु ऋराघे राम सेवहु पूरा सिवगुरू मेरे लाल जीउ जम का मारगु साधे विखडा साधि पाईऐ गुरम्रखि हरि सोभा दरगह जिन कउ विधाते धरह लिखिया तिन्हा रेशि दिन लिय हउमै ममता मोह साधे छुटा जा संगि मिलिया नानकु मुकतु होत्रा इरि इरि नामु ऋराघे ॥ २ ॥ कर जोडिह संव इकत्र होह मेरे लाल जीउ ऋतिनासी पुरखु पूजेहा राम ॥ बहु विधि पूजा खोजीआ मेरे लाल जीउ इह मनु तनु अरपेहा राम II सभु ससु प्रभू करेरा किया को पूज चड़ाबए ॥ जिसु होइ कृपालु दहत्रालु सुत्रामी सो प्रभ अंकि समावए ॥ भाग होइ जिम के तिसु गुर नालि सनेहा मिलि कहै ॥ जनु साध संगति हरि हरि नाम पजेहा दहदिस खोजत 11 3 11 हम फिरे मेरे लाल जीउ हिर पाइग्रडा घरि आए राम संदरु जीउ साजिब्रा मेरे लाल जीउ इरि तिसु महि रहिआ सरवे समाखा आपि सञ्चामी गुरम्रखि परगृह होइग्रा Ħ मिटिया अघेरा द्खु नाठा अमिउ हरि रसु चोइया ॥ देखा तहा सञ्चामी पारब्रहम सभ ठाए ॥ जन कहै

मिलाइआ हरि पाइम्रडा घरि ऋए ॥ ४ ॥ 11 8 राग महला ५ ।। अति त्रीतम मन मोहनो सोहना घट सोभा लाल गोपाल की दइश्राल गोनिंद लालन मिलह कंत निमाग्रीआ दङ्ग्राल नीद रेशि **निहाणी** आ परसन नह सीगारा विजन भए सग्र 11 नानक र्मतु हमारा ॥ १ ॥ लाख उलाहने मोहि हरि जब मिलै राम ॥ मिलन कउ करउ उपात्र किछु हमारा नह चलै राम ॥ चल 於古:古古苏东南西古古西古古古古古古古古古古 ग्रनित प्रित्र विनु कवन विधी न धीजीए 11 चित वित खान पान सीगार विरथे हरि कंत विनु किउ जीजीएे ॥ श्रासा तिले नानक पित्रासी रैनि दिनीत्ररु रहि न सकीए 11 इक् संत दासी तउ प्रसादि मेरा पिरु मिलै ॥ २ ॥ सेज एक प्रिउ-संगि दरसु न पाईऐ राम ॥ अवगन मोहि अनेक कत महलि ।। निरगुनि निमागी अनाथि विनवे मिलहु प्रभ भ्रम भीति खोईऐ सहजि सोईऐ प्रभ पलक पेखत करपानिधे 11 नवनिधे ॥ गृहि लालु आवे महलु पावे मिलि संगि मंगलु गाईऐ ॥ सरगी मोहि दरमु दिखाईऐ ॥ ३ ॥ संतन पइऋंपे संत इछ पुंनी मनि सांति तपति कै परसादि हरि हरि पाइत्रा राम ॥ वुभाइत्रा राम ॥ सफला सु दिनस रैंगो सुहावी मंगल ञ्चनद गोविंद लालन कवन रसना गुन भना - 11 घना ॥ प्रगटे गुपाल थाके मिलि संखी मंगल् गाइत्रा ॥ विकार मोह संजोगि जिनि हरि हरि ि मिलाइत्रा ॥ नानकु पइअंपे संत जंपै करि किरपा गुर पारन्नहम ४ ॥ २ ॥ विहागड़ा महला ५ ॥ वःगी हरि पूरे अनदिनु नामु वखाणा राम ॥ श्रंमृत उचरा जसु मिठा लागै तेरा भागा राम ॥ करि दङ्ग्रा गोपाल मइश्रा गोविंद कोइ नाही तुभ विना ।। समस्थ अगथ अपार पूरन जीउ तनु धनु तुम्ह मना ।। मूरख मुगध अनाथ चंचल वलहीन नीच अजागा ॥ विनवंति नानक सरिण तेरी रिव लेहु त्रावण जागा ॥ १ ॥ साधह सरगी पोईऐ हिर जीउ गुगा गावह हिर नीता राम ॥ धूरि भगतन की मिन तिन लगउ हरि जीउ सभ पितत पुनीता राम ॥ पितता तिन्ह संगि जिन्ह विधाता पाइत्रा ॥ राते नाम पुनीता होहि दाते नित देहि चड़हि सवाइत्रा ॥ रिधि सिधि नवनिधि त्र्यातमु जीता ॥ विनवंति नानकु वडभागि जिनी हरि ॥ २॥ जिनी सचु वर्णाजित्रा हरि पाईश्रहि साध साजन मीता जीउ से पूरे साहा राम ॥ बहुतु खजाना तिंन पहि हरि जीउ कीरतनु लाहा राम ॥ कामु क्रोधु म लोभु विश्रापे जो जन प्रभ सिउ जानहि एकु मानहि राम के रंगि मातिश्रा ।। रातिआ एक 11 पड़े सरगी मनि तिना श्रोमाहा 11 चरणी संत लगि 

विनवंति नानकु जिन नाम्र पलै सेई सचे साहा ॥ ३ ॥ नानक सोई सिमरीए हरि जीउ जाकी कल धारी राम ॥ गुरमुखि मनह न बीसरै हरि करता पुरखु मुरारी राम।। दुखु रोगु न भउ विश्रापे जिन्ही घित्राइत्रा ॥ संत प्रमादि तरे भवजलु पूर्वि लिखित्रा पाइत्रा ॥ वधाई मनि सांति श्राई मिलिया पुरखु त्रपारी ॥ विनवंति नानकु हरि हरि इछ पुंनी हमारी ॥ ४ ॥ ३॥ विहागडा महला ५ घर २ १ त्रों सतिनामु गुरप्रसादि ॥ वधु सुखु रैनड़ीए प्रित्र प्रेष्ट लगा ॥ घद्ध दख नीदड़ीए परसउ सदा पगा ॥ पग सदा जाचउ नाम रिस वैरागनी ॥ प्रित्र रंगि राती महा दरमति तित्रागनी ॥ गहि भुजा लीनी प्रेम भीनी मिलन मगा ॥ त्रिनवंति नानक धारि किरपा रहउ । मेरी सखी सहेलडीहो प्रभ के चरिए लगह ॥ प्रेम घणा हरि की हरि भगति भगति पाईऐ प्रभ्र धिम्राईऐ जाइ मिलीऐ हरि जना मोह मानु 11 अरपि तन धन इह मना 11 बडपुरख पूरन गण विनवंति नानक हरि मिलि भगह ॥ हरि नारि हरिनाम्र नित नित नित जपह ॥ ş चिराखे ॥ सहागर्धे सभि रंग मार्थे ॥ रांड न वैसई प्रभ पुरख प्रम धियावे धंनि ते बडमागीया पावै सुख नह रंगि महजि सोवहि किल्विख खोवहि नाम रसि रहणा हरिनाम गहणा प्रिञ्ज मिलि प्रेम वचन मिले मीठे भागो ।) चिनचंति नानक मन इछ पोई तितु सोहिलडे गृहि कोड 3 n मनि सि रहित्रा प्रभि परमानंदा ॥ हरि गोविंद उधारणा पतित H प्रभ तारखो जो हरि सिंध सागर U सरिए विरद्व सुत्रामी संदा ।। विनवंति कंठि 35 हरि सदो केल करंदा ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ विहागडा महला

**484**) **医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃** सरोवर तह करहु निवासु मना ॥ करि मजन चरग हरि करि किलविख नासु मना 11 सदा मजनु गोनिंद कउ करें नासे ॥ जनम मरणु न होइ तिस श्रंधेरा साध संगे रंगे तहा पूरन आसो।। विनवंति मिल नाम चरण कमल निवासो॥ धारि किरपा हरि 8 ॥ तह भुखकारो राम मिलि गावहि संत विनोद सदा अनहद 11 जैकारो राम ॥ मिलि संत गावहि खसम भावहि ॥ हरि लाभु पाइत्रा त्रापु मिटाइत्रा मिले चिरी रस रंगि भिनीत्रा गहि भुजा लीने दइत्रा कीने प्रभ एक त्रगम त्रपारो।। रुण्भुणकारो ॥ निरमल सचु सबदु त्रिनवंति नानक सदा - 11 वाणी राम जिन हरि श्रंमृत 11 करमि सुणि वडभागीत्रा समाणी कहागी तिनी राम ॥ अकथ जागाी जिसु त्रापि प्रभु किरपा करे ॥ थोश्रा त्रमह फिरि कलि न मूआ हरे ॥ हरि सरिए पाई तिज न जाई प्रभ प्रीति मनि गाईऐ विनवंति पवित्र **अं**मृत नानक सदा गलतु भए किछु कहणु न जाई राम त्राशी ॥ मन तन समाई लीञ्चा मिलि तिनि राम 11 उपजित्रडा जिस उदिक समाइश्रा ।। जलिथलि पोती महीत्रलि जोती उदक्र श्रोति विश **दसटा**इश्रा 11 न्शि त्रिभवणि रविश्रा दुजा नह एक जाई ॥ विनवंति नानक कहण्य न आपि जागौ कीमति पुरि वरात बराई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ विहागड़ा महला ¥ 11 खोजत संत फिरहि प्रभ प्राण अधारे राम ॥ ताणु तनु खीन भइश्रा पिश्रारे ॥ प्रभ मिलहु पित्रारे राम महस्रो करि विनु मिलत देहि नामु लाइ लीजीए ॥ सुत्रामी अपना जपउ दइश्रा लिं हरि समरथ निहचल पूरन सदा जीजीऐ - 11 ऊच दरस अगम धारि किरपा मिलहु प्रान पिश्रारे ॥ १ अपारे ॥ विनवंति नानक चरणा राम ॥ तपति न कतहि कीने पेखन कउ वितु सुत्रामी सरणा राम ॥ प्रभ सरिण तेरी काटि वेरी संसारु सागरु श्रनाथ निर्गुनि कञ्च न जाना मेरा गुण तारीऐ **अउगु**गु गोपाल श्रीतम दीन वीचारीए ॥ दइश्राल समरथ कारग 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 ॥ २ ॥ ऋषित्र सरोतरो पीउ हरि हरि नामा राम ॥ संतह मंगि मिलै विद्योरन हरि पुरन कामा राम ॥ सभ काम पुरन दुख

बीमरे ।। आनंद अनदिन सदा साचा

ठाकुर अगम जाको धामा गुण जगदीमरे ॥ अगस्त ऊच अपार

मिले सीरंग रामा मेरी नानक इस पृग्न सुखि गाउनहारे राम ਰਜ਼ फना Ħ

नामु जपत कुल सगले तारे राम ॥ हिन्नाम जपत सोइंत प्राखी ताकी महिमा किन गना ॥ हिर विमरु नाडी प्रानिवन्नारे चितवंति दरमत सद मना ॥ सुम दिवन आए गहि कंठि लाए प्रभ ऊच

त्रगम त्रपारे ॥ दिनवंति नानक सफल सभ किछ प्रम मिले अवि पित्रारे ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ निहागडा महला ४ छंत ॥ दहेली राम ॥ पाप कमावदित्रा तेरा कोड न

वेली राम ॥ कोए न वेली होड़ तेरा मदा पञ्चोतावहे ॥ गन गुपाल न जपहि रसना फिरि कदह से दिह आवहे ॥ तरवर विज्ञने जुडते जम मिरा गुउन इकेली ।। विनवंत नानक विन हरि नाम

के सदा फिरत दहेली ॥ १ ॥ तुं बलवंच लुकि करहि सभ जाएँ ॥ लेखा धरम भरत्रा तिल पीडे घाखी

सह पराखी अनिक जोनि किरत कमार्थे दख भ्रमाङ्ग्रा ॥ महा मोइनी संगि राता रतन जनम्र गशाङ्क्षा ॥ इकस् हरि के नाम बामहर स्नान काज सित्राणी ।। विनर्वत नानक लेख लिखिद्या भरमि मोडि लुभाणी ॥२॥ बीच न कोइ करे अकृतवृश्य विछुडि पडका ॥

जन कंकरि पकडि लड्या ॥

पकडे चलाइया

अपरा कमाइया महा मोहनी रातिया ॥ मुन गोविंद मुरम्रस्व अपित्रा तपत धंम्ह गलि लावित्रा ॥ काम क्रोधि **अहंकारि** खोइ गित्रातु पद्धतापित्रा ॥ विनतंत नानक संजोगि भूला रमन न जापिया ॥ ३॥ तुक वितु को नाही प्रम राखन हारा राम॥ पतित उघारण हरि विरद्व तुमारा राम ।। पविव उधारन सरनि दह्याला ॥ अध्य कप ते उधरु करते

पट प्रतिपाला ॥ सरिन तेरी कटि महा येड़ी इक नाम देहि श्रधारा

**泰泰泰岛 泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰** ।। विनवंत नानक कर देइ राखंदु गोविंद दीन दश्त्रारा ा ४॥ सो गिरात्रा हरि प्रभू मिलाइत्रा राम 11 सभि सुख दिनु दूरि पराइत्रा राम ॥ अनदिवनोद सुख सहज गाईऐ ॥ भजु साधसंगे मिले गुपाल नित रंगे ॥ गहि कंठि जोनि न धाईऐ लाए सहजि सुभाए ऋादि त्राइत्रा ।। विनवंत नानक त्रापि मिलिया बहुड़ि कतह न जाइश्रा ॥ प्र ॥ ४ ॥ ७ ॥ विहागड़ा महला ५ छंत सुन्हु वेनंतीया - 11 सुग्रामी मेरे राम ॥ कोटि अप्राध मरे भी तेरे चेरे राम॥ दुखहरन कलिकलेसह भंजना ॥ सरनि तेरी रखि लेहु किरपाकरन मोहन मेरी सरवमे निरंजना ॥ सुनत पेखत संगि सभ के प्रभ नेरे ॥ अरदासि नानक सुनि सुआमी रखि लेह घर के 11 त समरथ सदा हम दीन मेखारी राम ॥ माइत्रा माहि मगनु लोभि मोहि विकारि वाधियो 11 श्रनिक राम कमावने ॥ त्र्रालिपत वंधन रहत करता कीत्रा पावने ऋपना अनुग्रहु पतितपावन वहु जोनि भ्रमते हारी ॥ विनवंति नानक दासु हरि का प्रभ जीख्र प्रान अधारी ॥ २॥ त् समरथु वडा मेरी मित थोरी राम ॥ पालहि अकिरतघना पूरन इसटि तेरी राम 11 मोहि नीच कछ न जाना तिश्रागि त्र्यपार करते 11 रतन्र तित्र्यागि चलती संग्रहन कउडी पस्र नीच इत्राना 11 महा दोख करि करि जोरी ॥ नानक सरिन समरथ सुआमी पैज ॥ ३ ॥ जाते वीछुड़ित्रा तिनि त्र्यापि मिलाइआ राम ।। साधू गाइश्रा राम ॥ गोविद सदा नीके गुग् गाइ संगमे हरि गुग् कलित्रारामें परगट भए ॥ सेजा सुहावी संगि प्रभ के श्रापरो प्रभ करि लए ॥ छोडि चिंत अचिंत होए वहुड़ि दुखु न पाइआ ॥ नानक दरसनु पेखि जीवे गोविंद गुण्निधि गाइत्रा ॥ ४ ॥ ५ ॥ ८ ॥ विहागडा बोलि सुधरमीडिश्रा मोनि धारी राम ॥ कत - 11 ५ छंत महला तू नेत्री देखि चलित्रा माइत्रा विउहारी राम 11 संगि तेरै चालै विना गोविंद नामा ॥ देस वेस सुवरन रूपा सगल ऊर्ण कामा॥ घोरि विकारी सोभा हसत विनवंत संगि 11 पुत्र कलत्र मिथिश्रा साध संगम सभ संसारी  $\Pi$ ?

( #8≃ ) and a department of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second राजन किउ सोइया तू नीद भरे जागत कत नाही राम ॥ माइया भूठ रुद्तु केते विज्ञलाही राम ।। विल्रलाहि केते महा मोहन वित्र नाम हरि के सुख नही ॥ सहस सिआ्राणप उपाव थाके जह भावत तह जाही॥ श्रादि श्रंते मधि पूरन सरवत्र घटि घटि श्राही ॥ विनवंत नानक जिन साध संगम्र से पति सेती घरि जाही ॥ २॥ नरपति जाणि ग्रहित्रो सेवक सित्राणे राम ॥ सरपर वीछडणा मोहे पछुताणे राम ॥ हरिचंदउरी देखि भूला कहा श्रमधिति पाईऐ हरि के त्रान रचना ब्रहिला जनमु गर्नाईए ॥ हउ हड करत न oसन बुक्तै नह कांम पूरन गित्राने ।। विनवंति नानक वित्र नाम हरि के केतिया पछुताने ॥ ३ ॥ घारि श्रनुग्रहो अपना करि त्तीना राम !! अजा गहि काढि लीत्रो साधू संगुदीना राम !! साध संगमि इरि अराधे सगल कलमल दुख जले ॥ महा धरम सु दान किरिया संगि तेरे से चले ॥ रसना श्रराधे एक सुत्रामी हरि नामि मन तन भीना ॥ नानक जिसनो हरि मिलाए सो सरव गुण परबीना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६ ॥

परबीना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६ ॥

तिहासद्रे की बार महला ४
१ व्यों सितपुर प्रसादि ॥ सलोक म० ३ ॥ गुर सेवा ते सुत्तु पहिए होरथे सुद्ध न मालि ॥ गुर के सबदि मनु मेदीए सदा वसे हिर नालि ॥ नानक नाम्नु तिना कउ मिले जिन हिर वेले नदिर निहालि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सिफति खजाना वस्तम है जिस बखते सो लरचे लाह ॥ सतिगुर विनु हिष न आवर्ष

कमाइ

11

।। नानक मनम्रख जगत धनहीरा

सभना विचि त् वरतदा त् सभनी धित्राह्या॥

तिसदी तू भगिति थाइ पाइंदि जो तुषु मिन भाइया ॥ जो हरि प्रभ भावे सो धीए सिंग करनि तेरा कराइया ॥ सलाहिंदु हरि सभना ते वडा जो संत जनां को पैज रखदा व्यादया ॥१॥ सलोक म०३॥ नानक गिव्यानी जगु जीता जिंग जीतो सब्द कोइ॥ नामे कारज सिंपि है सहने होइ ग्रु होइ ॥ गुरमित मित व्याचलु है चलाइ

व्यमें भूखा कि खाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सम तेरी तूसभस दा सम

表表表表表 表表表表表表表表表表表表 न सकै कोइ ॥ भगता का हरि श्रंगीकारु करे कारज सुहावा होइ ॥ मनमुख मूलहु भुलोइत्रनु विचि लवु लोभु अहंकारु 11 भगड़ा गुदरै सवदि न करहि वीचारु ॥ सुधि करदिश्रा श्रनदिन करते हिरि लई बोलिन सभु विकारु ।। दिते किते संतोखीत्रनि न श्रंतरि तसना वहुतु श्रज्ञानु श्रंधारु ॥ नानक मनमुखा तुटीत्रा भली जिना माइत्रा मोहि पित्रोरु ॥ १ ॥ म० तिन 3 11 भउ संसा कित्रा करे जिन सतिगुरु सिरि करतारु ॥ धुरि तिन सचै की पैज रखदा आपे रखणहारु ।। मिलि प्रीतम सुखु पाइआ सवदि वीचारि ।। नानक सुखदाता सेवित्रा त्रापे परखणहारु ।। २ ।। पउड़ी ।। जीअ जंत सभि तेरिया तू सभना रासि।। जिस नो तू देहि तिसु समु किछु मिले कोई होरु सरीकु नाही तुधु पासि ॥ तू इको दाता सभस दा हरि पहि ऋरदासि ॥ जिसदी तुधु भावै तिसदी मंनि लैहि सो जनु सावासि ॥ सभ्र तेरा चोजु वरतदा दुखु सुख् तुधु पासि ॥ २ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरम्रुखि सचै भावदे दरि सचै सचित्रार ।। साजन मनि त्रानंदु है गुर का सबदु वीचार ।। अंतरि करतारि कीश्रा कटिश्रा चानशु । नानक दुखु सवदु वसाइत्रा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ गुर की त्र्यापणी किरपा धारि रखगहारा रखसी सेवा चाकरी भें रचि कार कमाइ ॥ जेहा सेवें तेहो होवें जे चलें तिसे रजाइ ।। नानक सभु किछु त्रापि है अवरु न दुजी जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तेरी विडियाई तूहै जागादा तुधु जेवडु अवरु न कोई।। तुध्र जेवड होरु सरीकु होवें ता त्राखीएं तुधु जेवड तृहै होई ।। जिनि तृ सेवित्रा तिनि सुखु पाइत्रा होरु तिसदी रीस करे कित्रा कोई ॥ तू भंनगा घड़ण समरथु दातारु हिं तुधु अरो मंगण नो हथ जोड़ि खली सभ होई ॥ तुधु जेवडु दातारु मैं कोई नदिर न आवई तुधु दानु दिता खंडी वरभंडी पाताली पुरई सम लोई ॥ ३ सलोक म० ३॥ मनि परतीति न त्र्याईत्रा सहजि न लगो भाउ ॥ गुण गाइ नानक सादु न पाइत्रो मनहिंठ किञ्रा H आहआ सो परवाणु है जि गुरमुखि सचि समाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ आपणा त्रापु न पछाग्रे मुड़ा अवरा आखि दुखाए ॥ मुंढे दी खसलति गईत्रा अधे विछुड़ि चोटा खाए ॥ सतिगुर के भे भंनि न घड़ियो रहे

逐渐活出 法法法法

र्श्चिक समाए ॥ अनदिन सहसा कदे न चुकै वितु सबदै दुख् काम्र कोथ लोभ श्रंतरि सबला नित धंधा करत विहाए ॥ चरण देखत सुणि थके दिह सुके नेड़े अगए ॥ सचा नासुन लगो मीठा जितु ॥ जीवतु मरें मरें फ़िन जीवै नामि नवनिधि पाए पाए ॥ धुरि करम्र न पाइश्रो पराखी विख करमा सबदु समालि तू मृड़ै गतिमति सबदे गर का पाए सतिगुरु तद ही पाए जां निचट्ट आपु गवाए Ш २ जिसदै चिति वसित्रा मेरा सुत्रामी तिस नो किउ श्रंदेसा नो लोडीऐ 11 हरि सुखदाता समना गला का घिआइदिआ किर निमल घडी ग्रह मोड़ीए।। जिनि हरि कलिय्रोग होए नित संत जनाकी वहीए मुद्र जोड़ीए ॥ सभि दुख भुख रोग गए हरि सेवक जन के बंधन तोड़ीए।। हरि किरपा ते होत्रा हरि भगत हरि भगत डिठें जगतु तरित्रा सम्र लोड़ीए ॥ ४॥ सलोक म०३॥ सा रमना जलि जाउ जिनि हरि का सुआउ न रसना सबदि रसाइ जिनि इरि इरि मंनि बसाइश्रा ॥ १ ॥ म० सा रसना जिल जाउ जिनि हरि का विसारिश्रा नाउ गरम्भित रसना इरि जपें इरि के नाइ पिश्रारिश्रा ॥ २ सेवक इरि आपे हरि भगत कराए तिगसै छापे जिल भावे तित लाए हरि पाए आपे हरि इकना उमाड़ि हरि सचा साहिय पाए 11 सञ्च तपात्रसुकारि वेखें चलत सवाए। गुर परसादि सचे के गण गाए॥ ४॥ सलोक म०३ जाससी निरला को दरवेसु॥ जे धरि घरि इंदे मंगदा धिग बेस ॥ जे आसा अंदेसा तजि रहे गरमखि भिखिद्या तिम के चरन पखालीश्रहि नानक हुउ चलिहार जाउ नानक तरवरु एक फल दह पेलेरू आहि ॥ श्राउत ना पर पेखी ताहि ॥ वहु रंगी रस मौगिया सबदि रहे निरवाण हरि रसि फलि राते नानका करिन सचा नीसाला। भाषे घरती आपे है राहकु आपि जंमाइ पीमार्र

**表表表表表表表表表表表表表表。表表表** परोसै आपे ही वहि खार्वे ॥ आपे जलु आपे देइ चहालै आपे संगति सदि ऋापे विदा भरावै 11 चुली त्रापे तिस नो हुकग्र मनावे नो किरपालु होवे हरि 出版版 सलोक म०३॥ करम धरम सभि वंधना पाप पुंन सनवंध्र ॥ जह देखां तह जेवरी सु धंधु ॥ कलत्र पुत्र वंधना वरतिण वरते सचे नाम विनु नानक सनवंधु ॥ माइग्रा ॥ १ ॥ म० ४ ॥ ऋंधे चानणु तो थीएे जा सितगुरु मिलै रजाइ ॥ अगियानु अधेरा किछ सचि वसे जाइ 11 सभ वंधन कीत्रा तनु साजि ॥ नानक सरिए करतार जिनि का २ ॥ पउड़ी ॥ जदहु आपे कीश्रा वहि थाडु करता राखे लाज 11 को लेवे किया वीत्रा ॥ तदहु कित्रा तदहु पुछि न सेवकु द्जा की त्रा ।। फिरि त्रापे जगतु उपाइत्रा करते न वगाईत्रनु ऋषि सेव गुरम्रखि आपे दीश्रा 11 कउ सभना श्रंमृतु पीत्रा ।। त्रापि निरंकार त्राकारु है त्रापे त्रापे करै सु थीत्रा ।। गुरमुखि सेवहि सद साचा 'nЯ 3 11 सलाक म० गावहि साचे ऋरधि गुग् उर्राध त्र्रानंदि सदा पिश्रारि 11 सहजि धुरि प्रीतमु वसित्रो करम् लिखिश्रा करतारि <sub>'</sub>ऋंतरि उरिधारि त्र्यापे किरपा धारि ॥ 8 11 3 म० 11 मिलाइत्रन त्रापि नानक रहै सदा गुण गाइ ।। विश्र **अनदि**नु कहिएे कथिएे न पाईएे सबदि गुर विललाइ 11 मनु तन्र मुए किनै न पाइत्रो भउकि नद्री पाईऐ ॥ नानक ऋाइ लए वसै मनि सभि सासत आपि कथे ।। ऋषि वेद पुराग् मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी करीजै पूजे ऋापि परपंच चहि करता ही ऋापे **अक्**थु कथीजै निरविरती ऋापे श्रापे ऋापे परविरति अलिपतु वरतीजै।। ऋापे ऋापि सुखु दुखु कराए त्रापि पुंचु करता आपे वखस करीजे ॥ = ॥ सलोक म० ॥ सेखा श्रंदरहु ३ गवाइ ॥ गुर कै भै केते निसत्ररे करि भज़ त् भउ जोरु छडि कठोरु सबदि भेदि मनु 11 त् विचि निरभउ पाइ सांती विचि कमावणी कार सा खसमु वसै ऋाइ 11 मनि सांति किनै क्रोधि कामि पाइऋो : न पुछहु नानक H पाए थाइ 

गित्रानी जाइ ॥१॥ म०३॥ मनम्रुल माइब्रा मोहु है नामि न लगो पित्रारु ।। क्डूकमार्वे क्डू संग्रहै क्डूकरे बाहारु ।। विखु माइब्रा धनु संचि मरिह अंते होइ सञ्च छारु ।। करम धरम सुच करहि संजम लोस विकारु ।। नानक जि मनमुखु कमावै सु थाइ ना पर्वे दरगहि हाइ खुत्रारु ।। २ ।। पउड़ी ॥ आपे खाणी आपे बाणी आपे खंड वरभंड करे ।। आपि समुद्र श्रापि है सागरु श्रापे ही विचि रतन ॥ अपि लहाए करे जिस्रु किरपा जिस नो गुरस्रुखि करे हरे॥ बोहिया श्रापे खेवदु त्रापे भउजल आपि है श्रापि तरे करे कराए करता अवरु न दुजा तुमी सरे ॥ ६ ॥ सलोक सतिग्रर की सेवा सफल है जे को करे चित लाइ नाम पदारध पाईऐ अचितु वसै मनि त्राइ ॥ जनम भरन दख जाइ ॥ उतम पदवी पाईपे सचे रहे समाइ ॥ नानक लिखिया तिना सतिगुरु मिलिया ब्राइ ॥ नामि रता ,सतिगुरू है कलिजुग बोहिय होइ ॥ गुरम्रखि ॥ नाम्र सम्हाले नाम्र संग्रहे श्रंदरि सचा सोइ नामे ही पति होइ सतिगरु करमि П नानक पाइश्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रापे पारसु श्रापि धातु है स्रापि कचन ॥ आपे ठाकर सेनक आपे आपे ही पाप खंडनु ॥ श्रापे सभि घट मोगवे सुत्रामी आपे ही सम्र अंजन ।। आपि विवेक्त सभ्र वैता श्रापे गुरम्रुखि भंजनु ।। जन्र नानक सालाहि त्रधुकरते तृहरि वडन ॥ १०॥ सलोक सुखदाता सेवे जीव्य के बंधना जेते करम कमाहि विनु सतिगर सतिगर सेवे ठवर न पावही मरि जंमहि श्रानहि जाहि सतिगर सेने फिका बोलिया नाम्र न वसे मनि आह ॥ सितगर सेने जमपूरि वधे मारीऋदि मुद्दि कालै उठि जाहि म०३ ॥ इकि सतिग्रर की सेवा करिं चाकरी इरि पिद्यारु ॥ नानक जनम् संगारनि श्रापणा कल २ ॥ पउडी ॥ श्रापे चाटसाल श्रापि है पाधा श्रापे चाटडे आखे ॥ आपे पिता माता है आपे आपे गलक करे सिआखे ॥ इकथे आपे इकथे आपे करे इयाणे ॥

महिल बुलाए जा त्रापि तेरें मिन सचे भागो । जिना आपे गुरमुखि दे विडग्राई से जन सची दरगहि जार्ग 11 88 सलोक मरदाना 11 कलवाली पीवगहारु ॥ क्रोध कटोरी काम्र मदु मनूत्रा कूड़े मोहि भरी पीलावा पी अहंकारु की पी ॥ मजलस लव खुत्रारु ।। करणी लाहणि सतु गुडु सचु सरा करि सारु गुग गुरमुखि पाईऐ करि सील घिउ सरम 11 नानका खाधै मासु आहारु लाहिंग काइआ मदु जाहि विकार ॥ १ ॥ मरदाना १ 11 श्रापु कृड़ि कटोरी भरी पीलाए 11 मनसा धातु त्सना जम बहुते पीतै खटीश्रहि कालु मदि नानका विकार इत् 11 11 मंडे गुड़ भउ मासु आहारु ॥ नानक सालाह इह भोजन ।। २ ।। कांयां लाहिंग त्रापु मदु आधारु सचु नामु सिउ मेलापु सतसंगति होई लिव कटोरी धार 11 विकार ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ आपे सुरि नरि गण पी कटंहि वाणी ॥ ऋषे सिव दरसन की ऋापे खट जोगी ऋापे आपे अवय कहागी त्रापे ग्रम्खि 11 श्रापे ऋापै गोसटि संनिश्रासी फिरें विवासी ।। नालि आपे उपदेसै य्यापे करि वेखें चोजु आपे सित्राणी ॥ त्रापणा ॥ सलोकु म० ३ ॥ एहा संधिश्रा परवाख है जागी ॥१२ सिंड प्रीति ऊपजै अवि ॥ हरि है जित हरि प्रभु मेरा चिति माइऋा मरै दुविधा अस्थिरु संधिश्रा मनुऋा मोह जलावें गुर परसादी - 11 करें मनमुखी जीउ संधिश्रा टिकें ॥ नानक मरि जंमै होइ खुत्रारु ।। १ ।। म० ३ ।। प्रिउ प्रिउ करती सभु जग्र फिरी मिलिए सतिगुरि मेरी पिश्रास मेरी पिश्रास गई नानक न जाइ - 11 २ ॥ पउड़ी ॥ त्र्रापे तंत्र घरि आइ ॥ परम तंत्र पिरु पाइत्रा ऋापे 11 आपे ऋापे भइऋा दसअठ वरन ठाकुरु दासु ॥ आपे मारे आपे छोडे आपे वखसे त्रापि राजु लइत्रा भुलै कवही अभुल् न समु सचु तपावसु ऋापि 11 थित्रा ॥ त्रापे जिना बुक्ताए गुरमुखि तिन ग्रंदरहु द्जा भरमु गइत्रा ॥ हरिनामु सिमरहि 11 साध संगि ते सलोक्र H0 Ą न खेह ।। जिनि कीती तिसै न जागई नानक फिड अलगी- देह

我,我也我,我我也也也也也也也也也就是我我我 **电影电影电影电影电影电影电影** घटि वसहि चणारविंद रसना 11 11 देही मो सिमरीए तिस नानक प्रभ गुपाल 11 ।। त्रापे च्रठमठि तीरथ २ ॥ पउडो करें इमनान ॥ आपे संजनि वस्ते स्वामी आपि जपाइहि नाम ॥

दहस्राल होड भवखंडत आपि करें सम दान ।। जिस दी पैज गुरमुखि आपि बुकाए सो सदही दरगहि पाए मान हरि सुत्रामी सो सचाहरि जान ॥ १४ ॥ सलोक म० ३ -11 नानक बिनु सतिगुर भेटे जगु श्रंबु है श्रंधे करम कमाइ II

सिउ चितु न लाउई जितु सुखु वमें मनि ब्राहा। तामिस लगा सदा फिरै अहिनिमि जलतु बिहाइ।। जो तिसु भावे सो थीए कहणा सतिगुरू फुरमाइब्रा कारी एह करेह ॥ न जाड़ा। १।। म० 11 € साहिब संगालेह ॥ साहित सदा इज़रि है मरमें के छउड़ कटिके अंतरि जोति धरेहु ॥ हरि का **अंमृत्** नाम्र

है दारू एटू लाएहु ॥ सतिग्रर का भाषा चिति रखहु संजग्न नेहु॥ नानक ऐथे सुलै अंदरि रखसी अगै हरि सिउ केल करेहु ॥ २ ॥ श्रठारह वर्णसपित आपे ही फल भार आपे माली आपि मस मिंचै ऋषे हो महि पाए ॥ आपे करता साखा

भाषे भगता आपे देह दिनाए ॥ आपे साहित आपे है रहिश्रा समाए ॥ जनु नानक वडिश्राई श्राखे हरि करते तिल न तमाए॥ १४ ॥ सत्तोक म० ३ ॥ माण्यु भरित्रा आणित्रा मरिआ आइ॥ जितु पीर्त मित दरि होइ पराइया न पंछायई खसमह विचि श्राइ ॥ श्रापणा घके निपरें दरगह मिलें सजाइ ॥ भूठा मृलि मद पीचई जेक्स पारि बमाइ ॥ नानक नदरी सञ्च मदु पाईऐ मिले जिन बाह ॥ सदा माहिव के रंगि रहे महली

सनि रहिआ जगाए जा तिनि संगलिया तां तां मधि होड नानक नदिर करे ने आपणी सितिगुरु मेले सोइ ॥ गुरप्रसादि जीउतु किरि मरणुन होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस दा महुकिहु होरै विमनो परबाह नाही किमै केरी ॥ हरि जीउ

॥ १ ॥ म० ३ ॥ इह जगतु जीवतु मरे जा इसनो सोम्ही होइ ॥

को खार्च सभ मुहताजी कहै तेरी ॥ जि तुधनो सालाहे केरी ॥ सोई पावै किरपा निरंजन साह जिसनो वगाजारा जिनि वखरु लदिश्रा तेरी हरिनाम्र धनु द्जे भाव की मारि तिसै नो सालाहिह संतह जिनि ॥ कवीरा मरि भि मरता मरता जगु मुत्रा सलोक ऐसी मरनी जो मरे बहुरि न मरना होइ ॥ ? ॥ म०३॥ कित्रा जाणा किव मरहगे कैसा मरणा होइ ॥ जेकरि साहिब मरगौ ते जगत न वीसरे ता सहिला मरणा होह ॥ जीविश्रा सभु कोइ ॥ गुरपरसादी जीवतु मरे हुकमै दुसे सोइ ॥ नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवणु होइ ॥ २॥ पउड़ी॥ जा जपावै हरि कृपालु होवै हरि सुत्रामी ता त्रापणां नाउ ऋापि त्रापे सतिगुरु मेलि सुखु देवे त्रापणां सेवकु त्रापि हरि त्रापि पैज रखै त्रापणित्रा त्रापणित्रा सेवका की भगता पाव ॥ धरमराइ है हरि का कीत्रा हरि जन सेवक नेड़ि न ऋषि ॥ सो सभनाका पित्रारा होर केती भिष्व भीष पिश्रारा ॥ १७॥ सलोक म० ३ ॥ राम्रु राम्रु करता सभ्र रामु न पाइत्रा जाइ ॥ त्र्यममु त्रगोचरु त्रति वडा अतुलु न जाइ ॥ कीमति किनै न पाईश्रा कितै न लइश्रा जाइ ॥ गुर वसित्रा मनि त्राइ।। नानक आपि अमेर विधि ऋापे मिलि 11 मिलिश्रा समाइ रहिआ ते म०३॥ ए मन इहु 11 8 11 धनु नाम्र ग्रापे मिलिग्रा ग्राइ ऋावई सदा सुखु होइ ॥ तोटा मूलि न लाहा त्रावई सदा खरचिऐ तोटि न न होवई हाणत होइ ॥ नानक गुरम्रखि पाईऐ कदे न जाकउ नदिर करेइ ॥ २ ॥ पउड़ी II. आपे सभ घट ऋापे ही जाहरि।। जुग छतीह वरतदा गुपतु ऋापे 11 ऋोथै सुंनाहरि ॥ वेद वरतिश्रा सासता ॥ बैठा ताड़ी लाइ आपि सभद् श्रापे हरि नरहरि हो ही ऋांपि जागदा श्रापे गउहरु १८ सलोक विचि हउमै जगत मुश्रा मरदो

( ४४६ ) जिचरु विचि दंग्र है तिचरुन चेतई कि करेश अर्थ जाइ ॥ गियानी होइ सु चेतंतु होइ अगिआनी अंधु कमाइ ॥ नानक एथै कमावै सो मिलै अगै पाए जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ धुरि खसमै का हुकसु पइआ विशु सतिगुर चेतित्रा न जाइ ॥ सतिगुरि मिलिएे श्रंतरि रवि रहित्रा सदा रहित्रा लिवलाइ ॥ दमि दमि सदा सम्हालदा दंग्र न निरथा गहत्रा जीवन पदवी पाइ जाइ॥ जनम मरन का भउ इह मरतवा तिसनो देइ जिसनो किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रापे दानां बीनिश्रा श्रापे परधानां ॥ श्रापे रूप दिखालदा लाइ धित्रानां ॥ त्रापे मोनी वरतदा त्रापे कथै गिश्रानां ॥ बरनि सकीऐ सद किसै न लगई समना ही भाना ॥ उसतति सद कुरवाना ।। १६ ॥ सलोक म०१ ॥ कली श्रंदरि नानका जिनां दा श्रउतारु ॥ पुतु जिनुरा घीत्र जिनुरी जोरु जिनादा सिकदारु ॥ १ ॥ म०१॥ हिंद मुले भूले अख़टी जांही ॥ नारदि कहिश्रा सि पूज करांही ।। अधे गुगे अध अधारु ॥ पाथरु ले पूजहि सुगंध गवार श्रोहि जा श्रापि हुवे तुम कहा तरणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सप्र किहु वेरें विस है तू सचा साहु ॥ भगत रते रंगि एक के पूरा वेसाहु ॥ श्रंमृत मोजन रजि जन खाहु ॥ समि पदारथ नाम हरि रजि पाईश्रनि सिमरण ॥ संत विद्यारे पारब्रहम सञ्च लाह हरि ग्रगम ग्रगाह ।। सलोक म०३ ॥ सभु किछ हकमे ॥ २० ॥ जेको मुरख आपह श्रावदा सभ्र किछ हकमे जाइ नानक हुकमु को गुरम्रखि युभी जिसनो किरपा ॥ म• ३॥ सो जोगी जुगति सो पाए जिसनो गुरमुखि नाम्र परापति हाइ।। तिस जोगी की नगरी सभु को वसै भेखी जोगु न होइ ॥ नानक ऐसा विरला को जोगी जिस्र घटि पउड़ी ॥ श्रापे जंत उपाइयानु ऋापे होह व्याधारु आपे मालीए पासारु ॥ आपि इकाती होड रहै नानकु [मंगै दानु इरि संता रेनारु ॥ भ्रापे वड परवारु ॥ दातारु न सुभई त देवणहारु ॥ २१ ॥ १ ॥ सुप

大市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

१

सहि

तउ

महला

रते

वंबा

रावै

खंनीऐ

माग्र कीश्रा

रुग

जेवडा

भुग

सोइ

तिनि

वंजा

है

**沙水水水水水水水水水水水水水水** 

11 8

लोभी

तुधु

तेरे

लाइश्रा

वडहंसु

खंनीए

नीरु न होइ ॥ जो

वारी वंजा

घर वासु ॥

भी

मोरी

विटह

रहे जे

२

मुध

घरु १ ॥ अमली अमलु न अंबड़े

श्रापर्यो तिन भाषे सभ्र कोइ ॥ १ ॥ हउ

साहिव के नावें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहिचु

मछी

出版ののののの

ののののでは

॥ जिन पीत्रा ते तृपत भए हउ नाउ जाका सफलिय्रो रुखड़ा श्रंमृतु हभीत्रां भै नदरि श्रावही वसहि की जाउ ॥ २ ॥ लहै भीतरि पालि जा सर 11 3 11 नालि ॥ तिखा तिहाइश्रा किउ भै ते धोखा मन रासि 11 साहिब्र नानक तेगं वाणीत्रा त् वडहंस 8 ? 11 महला 11 **ऋरदासि** 11 H सिफति करी जे कुके गुणवंती 11 काइ निरगुणि रावित्रा सह मेरा रीसॉलू की कंतु धन १ 11 ता भी रावण जाइ ने थीऐ जे करगी कामख धागा मनु 11 ॥ रहाउ लीजै चिति पाईऐ परोइ ॥ २ ॥ मुलि तै नालि श्रीक्तुश्रग्गा किउ सह 11 **अंमडीआसु** एकी बाहरा द्जा नाही कोइ ॥ सह लगी ॥ नानक

२

H

लोभ

नाम

सावणु

11

भैगो

वडहंसु

विटहु

बिनु केहा मेरा माणो

लोभाइत्रा

महला

ऋाइऋा

घरु

तेरे

तेरे

चड़ा

11

11

ll

क्ररवागो

<del>HEBBEEBBEEBBEEBBEE</del> भंतु पतंप मिउ मुंघे सणु बाही सणु बाहा ॥ एते बेम करेदीए मुधे सदु रातो अपराहा ।। ना मनीश्रारु न चृड़ीश्रा ना से बंगुड़ीश्राहा ॥ जो सह कंठि न लगीया जलनु सि वाहड़ीब्राहा॥ सभि महीब्रा सह रापणि गईमा हउ दाघी के दिर जाया ॥ श्रंमात्ती हउ लगे सुचजी एकि न माता ॥ माठि गुंदाई पटीब्रा भरीए माग मंध्रे ॥ अगै गई मंनीत्रा मरउ निसूरि विसूरे ॥ मैं रोबंदी सभु जगु रुना रुने हे वसह पंत्रेह ॥ इक न रुना मेरे तनका निरहा जिनि हउ पिरद्र निछोड़ी ॥ मैं जलु भरिया रोइ ॥ याइ न सका तुभः सुपने व्याद्या मी गढवा किन पित्रारे मेजि न सका कोड़ ॥ श्राउ सभागी नीदड़ीए मतु सह देखा सोइ ॥ ते साहित की यात जि आसे कह नानक किया दीजें॥ सीसु बढे करि बैमणु दीजै पिणु मिर सेंग करीजै ॥ किउ न मरीजै जीबहान दीजै जासद मह्या निडाणा ॥१॥३॥ वडहंस महला ३ घर ? १ थों मतिगर प्रमादि ॥ मनि मैलैसभु किछुमैला धोत मनु इछा न होइ ॥ इहु जगतु भरिम भुलाइया निरला 000000 कोड़ ॥ १ ॥ अपि मन मेरे त एको नाम्र ॥ सनगुरि दीश्रा मोकउ ।। रहाउ ।। निघा के घामण जे मिले इंद्री विस किं कमाइ ॥ मन की मैलून उत्तर हउमें मैलून जाइ ॥२॥ इस्र मन फउ होरु मंजमु को नाही दिला मितगुर की सरलाह ॥ सतगुरि कइणाकिय न जाइ 11 3 н मणति नानक सिनगुर का मिलदो मरे गुर के समिद फिरि जीने कोइ ॥ ममता की मल उनरें इंद्र मनु इछा होइ ।। ४ ।। १ ।। यडहंस मेग होइ ॥ नद्री विम मेशिए नदरी \$5 ॥ मेरे नदरी निरमलु होर ॥ १ मन चेति मन मोर ॥ एको चेत्रहिता सुगु पात्रहि फिरि मृले दुरु न जी रिषे नदरी मरि ú. नद्री मनि हुकमे रहे पुमीले इक्स समाइ Ş त्रिनि परियो मा विद्रा অনি रमु ਜ जाउ द्वी माइ पाइमा दस 11

淡市运运运运运运 法运运运运运运运运运运运 ॥ नानक सतिगुरि मिलिए फलु पाइत्रा श्रापे फरकु करेड़ माइश्रा मोहु गुवारु नामु वडाई देइ ॥ ४ ॥ २ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ वुभित्रा है गुर विनु गित्रानु न होई ।। सबदि लगे तिन परज विगोई ॥ १॥ मन मेरे गुरमित करणी सारु ॥ सदा सदा हरि प्रभु मोख दुत्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुगा का निधानु एक रवहि ता पावहि नावै सभ तिछुड़ी गुर के सबदि हे स्त्रापे देइ ता को पाए॥ विनु तिना हथि किह करदे घटि न गए मेरी मेरी सतगुरि मिलिएे सचि सचि नामि मिले समाइश्रा 11 ३ ॥ त्रासा मनसा एहु सरीरु है त्रंतरि जोति जगाए 11 नानक है गुरमुखि मुकति कराए॥ ४॥ ३॥ वडहंसु महला 3 11-मनमुखि वंध मुखु उजला गुर के सहजि सुभाइ ॥ सदा सोहागणी सदा मेरे हरि हरि रावहि त्रापणा विचहु त्रापु गवाइ ॥ १ ॥ मन त् नामु धित्राइ।। सतगुरि मोकउ हरि दीत्रा चुकाइ।। १ 11 11 रहाउ दोहागणी खरीया विललादीया तिना महलु न दजै पाइ 11 भाइ करूपी द्खु पाविह आगै जाइ ॥ २ ॥ गुणवंती नित गुण रवे लागै अउगण्यंती कामणी विललाइ दुख् 11 11 नाम सुत्रामी कहणा किञ्ज भतारु एकु है जाइ ३ ॥ सभना का वेक कीतिय्रनु नामे लक्ष्यनु 11 8 11 लाइ 11 मीठा गुरसबदी ग्रंमृत नाम्र सद लागा ३ ॥ वडहंस महला वाणी सहजि समाग्गी हरि जीउ मनि सची ग्राइग्रा साद हरि करि किरपा सतगुरू मिलाइऋा 11 त्रहमै 11 8 बेट धित्राइत्रा ॥ रहाउ ॥ हरिनामु सतिगरि महादेउ गित्रानी मोह पसारा 11 माइश्रा किसनु सदा त्रहंकारा ॥ ·२ त्रापर्गे तामसु वहुतु 11 घरि गुरमुखि तरै गिश्रानि लगि संसारा 11 कित रूधा सेवा गुवारा ॥ ३ मोह II सतगर जुग अंतरि चूके साचै रते बैरागी निसतारा गुरम्रुखि तरे नाइ पाइनि 11 संसारा वरतै **अंतरि** ंएको सचु सभ करे 11 मोखदुऋारा विनु मै अवरु जागा दीवानु न प्रतिपाला ॥ नानक इकसु सभना प् ।। वडहंसु महला ३ ॥ गुरमुखि सचु संजम्र ततु दइश्राला li y il

4६0 सार्च लगै धियान ॥ गुग्मखि गुरम्रखि 8 11 निवह चलें तेरे समालि नालि ॥ सदा गुरमुखि जाति पति सच सोड ॥ गुरमुखि श्रंतरि सखाई प्रभ्न होइ ॥ व्यापि करे सो २ ॥ गुरप्रस्वि जिसनो होइ शरमस्व सोइ ॥ ३ ॥ गुरमुखि नवद सञ्चक्ररणी सारु ॥ गुरमुखि नानक परवारी साधारु ।। ४ ।। ६ ।। वडहंसु महला ३ तपतिश्रा हरिनाम रमना हरि सादि लगी सहति ग्रमाइ ॥ मन साचे मबढि श्रापरो ॥ सदा मख वीचारी श्रुखी संतोलीया एक सतगर विदह सदा चलिहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंतोखिया दजा भाउ गवाइ ॥ २ मन सख़ होवें सबदि हरि नाह ॥ नाम परमख़ हिरदे रहिस्रो ३ ॥ नानक मसत्ति जिसु वडभागु ॥ गुर की बाखीसहज वैरागु॥ ४ ॥ ७॥ वडदंगु महला ३ ॥ पूरे गुर ते नाग्न पाइत्रा जाइ॥ सचै सबदि सचि समाइ ॥ १ ॥ ंग् मन नामु निधानु तुपाइ ॥ श्रापणे गुर की मैनि लैं रजाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर के सबदि विचहु मैंख गवाड ॥ निरमल नाम्र यसै मनि श्राड ॥ २ ॥ भरमे ॥ मरि जनमें जमुकरे खुव्यारु ॥ ३ ॥ नानक धियाइया ॥ गर परमादी मंनि वसाइआ ॥ इउमै नावै ¤ ॥ वड**हंसु मह**ला ३ नालि तिरोध इक ठाइ ॥ हउमें विचि सेता न होतई ता 0 ॥ हरि चेति मन मेरे तू गुरुका सबदु कमाइ ॥ हुकषु मंनहि G) हरि मिल ता निचह हउमै जाइ ॥ रहाउ ॥ इउमें सभु सरीरु है हउमे थोपति होड ॥ इउमें यडा गुवारु है इउमें निचि सुमित न २ ॥ इउमै बिचि भगति न हो गई हुकग्रुन युक्तिया जाइ 9 विचिजी उर्देश है नाम न वर्स मनि आहा। 3 Ħ 000 मिलिए इउमें गई ता सचु विसया मिन ब्याइ ॥ सच कमावै सचि रहे सचे मैति समाइ॥४॥६॥ ē यडहंस महला ४ घर १ 🤊 क्यों मतिगर प्रमादि ॥ ॥ सेज एक एको प्रयु ठाउँ ।। गुग्मुलि इरि राते सुग्त सागरु

古古古古不可被逐步逐步逐步的一个 श्रासा ॥ गुरु पूरा मेलावे मेरा प्रीतम्र हउ वारि प्रेम मनि वारि व्यापर्यो गुरू कउ जासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मै अवग्रा सरीरे ॥ इंड किंड करि मिला श्रपणे शीतम पूरे ॥ २ ॥ जिनि गुणवंती मेरा प्रीतम् पाइत्रा ।। से मैं गुरा नाही हउ किउ मिला मेरी माइत्रा ।। बहुतेरे ३॥ हउ करि करि थाका उपाव 11 गरीव राखह नानक हरि मेरे ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला ४ ॥ मेरा इरि प्रश्च सुंदरु में सार न जागी ॥ हउ हरि प्रभु छोडि दुनै लोभागी ॥१॥ हुउ किउकरि पिर कउ मिलउ इत्राणी ।। जो पिरु भावे सा सोहागिण साई पिर कउ मिलें सिद्याणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मैं विचि दास हउ किउकरि पिरु पावा ॥ तेरे अनेक पिआरे इंड पिर चिति न श्रावा ॥ २ ॥ जिनि पिरु रावित्रा सा भली सुहागिण ॥ से मै नाही हउ गुगा दुहागिण ॥ ३ ॥ नित सुहागिण सदा पिरु रावे ॥ करमही कनही गलि लावे ॥ ४ ॥ त्ं पिरु गुणवंता अउगुणित्रारा ॥ मै निरगुण वसित नानक वेचारा ॥ ४॥ २॥ वडहंस महला ४ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मैं मनि वडी त्रास हरे किर हिर दरसनु पावा ॥ हउ जाइ पुछा अपने सतगुरै गुर पुछि मनु समभे गुरसबदी हरि भूला हरि मुग्धु समभावा 11 मन सदा धित्र्राए ।। नानक जिसु नदरि करे मेरा पित्रारा हरि चरगी चितु लाए ॥ १ ॥ हउ सिम वेस करी पिर कारिया जे ॥ सो पिरु पित्रारा मैं नदिर न देखें हउ किउ भावा ।। जिसु कारिए हउ सीगारु सीगारी सो पिरु रता करि धीरज पावा मेरा अवरा ॥ नानक धनु धंनु धंनु सोहागणि जिनि पिरु राविअडा सचु सवरा ॥ २ ॥ हउ जाइ पुछा सोहाग सुहागिण तुसी किउ पिरु पाइत्रड़ा प्रभु मेरा ॥ मैं ऊपरि नदिर करी पिरि साचै मैं छोडियड़ा मेरा तेरा ॥ सभु मनु तनु जीउ करहु हिर प्रभ का इतु मारिंग भैगो मिलीए ॥ आपनड़ा प्रभु नदिर करि देखें नानक जोति जोती रलीए ॥ मै देइ सनेहा तिसु मनु ३ ॥ जो हिर प्रभ का तनु अपणा देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिसु आगे पाणी ढोवां ॥ नित नित सेव

करी हरि जन की जो हरि हरि कथा मुखाएं ॥ घतु घंतु गुरु गुरु मितगुरु पूरा नानक मनि आन पुजाए ॥ ४॥ गुरु सजकु मेरा मेलि हरे जितु मिलि हरि नामु घिआवा ॥ गुर सितगुर पासह हरि गानि पूछां विर सांमी हरि गुए गावां ॥ गुण गावा नित नित सद हरि के मतु जीवें नामु मुखि तेरा ॥ नानक जितु वेला विसरें मेरा मुखामी तितु वेलें मिर जाइ जीवें मेरा सिता के स्वा के से से से के के के कि कि सांसी कि सांसी के से से के के के कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि से से से के के कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि से से से के के कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सांसी कि सां

काई लोचें सो बेखें जिन्नु आपि निखोले ॥ जिसनो नदिर करें मेरा पिआरा सो हरि हरि सदा समाले ॥ सो हरि हरि नामु सदा सदा ममाले जिम्नु सतगुरु पूरा मेरा मिलिया ॥ नानक हरि जन हरि इके होए हरि जपि हरि सेरी रालिया ॥ ६ ॥ १ ॥ ३ ॥

वडहंसु महला ४ घरु १ १ ओं सुविगर प्रसादि ॥ ॥ श्रुवि ऊचा ताका दरवारा ॥

अंतु नाही किन्तु पागवारा ॥ कोटि कोटि नोटि लख घाउँ इत तिन्नु ताका महन्तु न पाउँ ॥ १ ॥ मुहावी कउन्नु मुन्

जितु प्रम मेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लाल भगत जाकउ आराघहि ॥ लाल तपीमर तपु ही साघहि ॥ लास जोगीमर करते जोगा ॥ लाल भोगीमर मोगिह भोगा ॥ २ ॥ घटि घटि वसहि जाणहि

लाल भोगीनर भोगाह भोगा ॥ २ ॥ घटि घटि वसहि जाणहि पोरा ॥ है बोहें साज्ञणु परदा तोग ॥ करउ जतन जे होह मिहरवाना ॥ ताज्ञ देहें जीउ इरवाना ॥ ३ ॥ फिरत फिरत संतन पहि आइमा ॥

रुष अमु इमारा सगल मिटाइक्षा ॥ महिल मुलाइक्षा भ भ बंगुत मूचा ॥ कहु नानक अभु मेरा ऊचा ॥ ४ ॥ ॥ १ ॥ वडहंमु महला ४ ॥ घतु सु बेला जितु दरसन करणा ॥ हर

विश्व विलहारी सविगुर चरणा ॥ १ ॥ बीख के दाते प्रीतम प्रभ मेरे ॥ मनु बीब प्रम नामु चितेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचु मंतु तुमारा अंसृत बायी ॥ सीवल पुरत्व दमटि मुजाणी ॥ २ ॥ विश्व मन्त्र इकम्र तमारा वस्ति निवामी ॥ भाइ न बार्व मेरा

भेषु दुक्केषु तुमारा वसारा निर्मामा ॥ भाइ न जाव सरा प्रमु व्यविनामी ॥ ३ ॥ तुम मिहररान दाम इम दीना ॥ नानक माहिषु मापुरि सीरा। ॥ ४ ॥ २ ॥ बढहेमु महला ४ ॥ तू येव्रत में में रिरना जारी ॥ गुरुप्रमादि सो मगदि पद्मार्छ ॥ १ ॥ सेवक की

श्ररदासि पिश्रारे ॥ जपि जीवा प्रभ चरण तुमारे । १ ॥ रहाउ दइत्र्याल पुरख मेरे प्रभ दाते ॥ जिसहि जनावहु तिनहि जाते ॥ २ ॥ सदा सदा जाई विलहारी ॥ इत उत देखड तुमारी ।। ३ ।। मोहि निरगुण गुणु किञ्च न जाता ।। नानक साधू देखि मनु राता ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु म०५॥ श्रंतरजामी सो प्रभु पूरो ॥ दानु देइ साधृ की धूरा ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभ दङ्ग्राला । तेरी श्रोट पूरन गोपाला ।। १ ॥ रहाउ ॥ जलि महीत्र्राल रहित्रा भरपूरे ॥ निकटि वसे नाही प्रभु दुरे जिसनो नदिर करे सो धियाए ॥ त्राठ पहर हिर के गुरा गाए ॥ ३॥ जीत्र जंत सगले प्रतिपारे ॥ सरनि परिश्रो नानक ॥ ४॥ ४॥ वडहंसु महला ५ ॥ तू वडदाता अंतरजामी ॥ सभ महि रविद्या पूरन प्रभ सूत्रामी।। १ ।। मेरे प्रभ प्रीतम नामु अधारा।। हउ सुिंग सुिंग जीवा नामु तुमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरी सरिंग सितगुर मेरे पूरे ॥ मनु निरमलु होइ संता धूरे ॥ २ ॥ चरन कमल जाई वलिहारे ॥ ३ ॥ हिरदे उरिधारे।। तेरे दरसन कउ किरपा तेरे गुरा गावा ।। नानक नामु जपत सुखु पावा ॥ ४ ॥ ५ ॥ वडहंसु महला ५ ॥ साध संगि हरि श्रंमृतु पीजै ॥ ना पाईऐ ॥ गुर न करह छीजै।। १।। वडभागी गुरु पूरा ते प्रभृ धित्राईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रतन जनाहर हरि माणक लाला ॥ सिमरि सिमरि प्रभ भए निहाला ॥ २ ॥ जत कत सरणा ॥ हरि गुण गाइ निरमल मनु करणा ॥ 3 11 घट सुत्रामी वृठा ॥ नानक नामु पाइत्रा प्रभु त्रठा ॥ ४॥ ६ ॥ वहहंसु महला ४ ॥ विसरु नाही प्रभ दीन हङ्ग्राला ॥ तेरी सरिंग पूरन किरपाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जहि चिति आवहि सो थानु सुहावा ॥ जितु वेला विसरिह ता लागे हावा ॥ तेरे जीत्र तू सदही साथी ॥ संसार सागर ते कढ़ दे हाथी ॥ २ ॥ त्रावणु जागा तुम ही की आ।। जिसु तू राखिह तिसु दूखु न थी आ।। ३ ॥ तू एको साहिबु अवरु न होरि ॥ विनउ करे नानक कर जोरि॥ ४।। ७।। वडहंस्र म० ५।। तू जागाइहि ता कोई जागौ वखार्गे ॥ १ II नाम्र तेरा दीश्रा त्र श्रचरजु कुदरति

तेरी विसमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुधु आपे कारणु आपे करणा ॥ हुकमे जंमणु हुकमे मरुणा ।। २ ।। नाम्रु तेरा मन तन त्राधारी ।। नानक दासु बलसीस तमारी ॥ ३ ॥ ८ ॥ वडहंस महला ५ घरु ॥ मेरे अंतरि लोचा मिलए की १ व्यों संतिग्र प्रसादि ॥ पित्रारे हुउ किउ पाई ग़ुर पूरे ॥ जे सउ खेल खेलाईएे बालक रहिन सकै वितु खीरे ॥ मेरे श्रंतरि भुख न उतरे श्रंमाली जे सउ मोजन मैं नीरे ॥ मेरे मिन तनि प्रेम पिरंम विनु का माई मै ॥ सुणि सजण मेरे प्रीतम किउ मन धीरे ॥ . जीव्य की मेरी बेदन मित्र सुखदाता सभ II सुणार्वे हरि कीत्रा बाता ॥ हउ इकु खिनु तिसु बिनु रहि न कड विलनाता ॥ इंड किया गुण जल समाली में निरगुण कउ रखि लेता ॥ २ ॥ इउ मई उडीग्री कउ अंमाली सो पिरु कदि नैयो देखा ॥ सिम रस भोगय विसरे विसुपिर कितै न ॥ इह कापड तिन न सुलावई करि लेखा सखी लालु राविश्रा पित्रारा तिन आगै सकउ इउ वेसो ॥ जिनी इम ब्रादेसा ॥ ३ ॥ मै समि सीगार वर्णाइब्रा ब्रांमाली विनु पिर कामि न त्राए ॥ जा सहि वात न पुछीत्रा श्रंमाली ता विरथा जोग्नु सद्घ जाए ॥ घनु घनु ते सोहागणी व्यंत्राली जिन सह रहिया समाए ॥ हउ वारित्रा तिन सोहागणी श्रंमाली तिन के घोवा सद पाए ॥ ४ ॥ जिचरु द्जा भरमु सा श्रंमाली विचरु मैं जाणिश्रा प्रश्रं १) जा मिलिश्रा परा सरिगरू श्रंमाली वा श्रासा सम पूरे ॥ मै सरव सुखा सुख पाइत्रा श्रंमाली पिरु सरव रहित्रा भरपूरे ॥ जन नानक इरि रंगु माणिया यंमाली गुर सितगुर के लगि पैरे ॥ प्र ॥ १ ॥ ६ ॥ वडहंस **असटपदी** था महला 3 १ व्यों सविग्रर प्रसादि ॥ सची वाणी सचु धुनि सचु सबदु वीचारा॥ व्यनदिनु सन्तु सलाहणा धनु धनु वडमाग हमारा॥१॥ मन मेरे साचे नाम निटहु वित जाउ ॥ दासनि दासा होइ रहिह ता पावहि सचा

रहाउ ॥ जिह्ना सची सचि रती 11 साचे होरु सालाहणा जासहि होइ ॥ विज् जनम् सभ वीजणा वापारा सचु साचा 11 भरे भंडारा ॥ ३ ॥ सचु भगति खागा जिसनो वखसे मिलै तिसु सच् 11 पाए सचे थाउ ॥ ४ ॥ त्राविह सचे जाविह जूनी फिरि मृलि साचै सचित्रार हहि साचे माहि समाहि सचै सची सिफति सनाइ 11 सच् वलिहारै **٤ ١١** जाउ ॥ सचु वेला सच् वेखणा सचु वालणा ॥ ' सच्च पिञ्रारु ७ ॥ नानक सचै मेले ता मिले ऋापे लए आपे करे रखसी रजाइ ॥ तिउ ۲ कैसे श्रोहु दहदिस धावदा श्रधिकाई काम्र क्रोधु नित संतावै सहजे गुण खीजें ॥ रामनामु इसु जुग महि दुलभु चीनि मनु रस्र पीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदु निरमलु गुगा गावै ॥ गुरमती आपै आपु पछार्ये ता निजघरि वासा पार्वे॥ २ ॥ ए मन मेरे सदा रंगि राते सदा हरि के गुण गाउ निरमलु सदा सुखदाता मनि चिंदिश्रा फलु पाउ ॥ ३ ॥ ऊतम भए हरि की सरणाई ।। पाथरु इवदा काढि लीत्रा साची ॥ ४ ॥ विखु से अंमृत भए गुरमति बुधि पाई ॥ अकहु परमल वसाई ॥ y II मानस जनमु दुलंध मिलै परे भागि सतिगुरु इरिनाम्र ऋहिला जनमु गवोइत्रा हरि का 11 सबदु न भाइत्रा ॥ ७ सदा सुख सागरु साचा - 11 मुखह सभ को करें विरलें हिरदें वसाइत्रा ॥ नानक जिनकें मोख प्रकृति तिन्ह पाइत्रा ॥ = ॥ २ ॥ वडहंसु महला १ छंत १ ऋों सतिगुर प्रसोदि ॥ ।। काइआ कुड़ि काहे नाईऐ ॥ नाता सो परवाणु. 

पाईऐ लिखे बाभह जब साच श्रंदरि होइ साचा तामि साचा п सुरति नाही बोलि बोलि गवाइएे ॥ जिथै जाइ बडीएे मला सरति सबद लिखाईऐ ॥ काइम्रा कृडि विगाडि काहे नाईऐ तुभै कहाइत्रा ।। अंमृत हरि का कहरा जा दखि डेरा ढाहिआ मेरे मनि भाइश्रो॥ नाम्र मीठा मनहि लागा 8 श्राइ वसिश्रा जामि ते नदरि सस्य मन महि प्रस्मोहञ्चा तुधु 11 व्यरदासि मेरी जिनि आप उपाउग्रा तासै कहित्रा जा 11 मंदा ॥ वारी खसम कदाए किरत कमावण कहाइग्रा ।। २ सेती किसै न आखि भागडा पावणा ॥ सह पाइ जिस सरीकी आपि नाति संगति जाइ 11 -देइ किश्रा रुआवसा जो सहसा मनहि कढाऐ किरत सभ वारी खसम कमात्रशा उपाईश्चन छापि श्रापे नदरि करे ॥ कउड़ा कोइ न सभ मार्गे॥ सभ कोड मीठा मंगि देखें खसम भावें सो करे।। किछ अनेक करगी नाम तलि न समसरे ॥ जिन नानका नाम मिलिया करम होया धरि कदे उपाईग्रन ऋापे П सभ तेरा ॥ वडहंस्र महला 8 आपे उपाईऐ ऋापि सरव समाखा ।। सभ धंधै लाईआ तुमही कीए राजे त है उपाइ u इकि मोह एत् भवाईऋा लोभ तभ कीश्रा मीठा 11 भरमि सदा श्चपग्री नाम् अलाणा दइञ्रा करह सदा मैं मनि भाखा ॥ नाम तेस है साचा दख् सरव त्राड समासा ॥ गावनि सुरि नर सपट सजासा सुघड सुजारा गावहि जो तेरे मनि भाउहे ॥ माइश्रा जनम् गवारहे ॥ इकि मृड मुगध न चेतहि आइया तिस जाणा ॥ नाम तेरा सदा साचा सोइ मैं मनि भाणा ॥२॥ तेरा वस्तत सहावा अमृत तेरी बाणी ॥ सेवक सेविह भाउ करि लागा साउ पराणी ॥ साउ भागी विना लागा जिनी श्रंमृतु पाइश्रा॥ जोइ राते नित चड़िह समाइश्रा ॥ इक करम्र घरम्र न होड ā जामि न एक पद्माणी ॥ वस्ततु सुद्दावा सदा तेरा श्रंमृत तेरी बाणी ॥

表表因發表形 医西西西西西西西西西西西西西西西 ३॥ हउ विलहारी साचे नावे ॥ तेरा राज् कवह राजो त तेरा सदा निहचलु एहु कबहु न जावए ॥ चाकरु त सोइ होने जोइ सहजि समावए ।। दुसमनु त दुखुन लगे नेहि न त्रावए ॥ हउ विलहारी सदा होवा एक तेरे नावए ॥ ४ जुगह जुगंतरि भगत तुमारे ॥ कीरति करहि सुत्रामी तेरै तामि जापहि जपहि त साचा एक मुरारे ॥ साचा मरारे मंनि वसावहे ।। भरमो भुलावा तुभहि कीत्रा जामि एह चुकावहे॥ किरपा लेह जमह उबारे जुगह करह II वडे मेरे साहिया अलख अपारा किउकरि y 11 हउ त्राखि न जाणा ॥ नदिर करिह ता साच पछाणा ॥ तामि तेरा जामि त्रापि व्यभावहे।। दख भूख संसारि एहु चुकावहे ।। विनवंति नानकु जाइ सहसा गुर वीचारा ॥ वडा साहिन्र है स्रापि स्रलख स्रपारा ॥ ६ ॥ वंके लोइए दंत रीसाला ।। सोहरों नक जिन लंमड़े वाला ।। कंचन काइश्रा सुइने की ढाला ॥ सोवंन ढाला कुसन माला होहु खड़ीया सिख सुगाहु महेलीहो सहेलीहो॥ जम दुत्रारि न हंस हंसा वग वगा लहै मन की जाला ॥ वंके लोइण दंत रीसाला ॥ सुहावी मधुराड़ी वाणी ॥ क्रहकनि कोकिला चाल तरला जुत्राणी त्रापि भागी तरल जुआगो ॥ इछ की मन पूरीए ॥ सारंग जिंड पगु धरे ठिमि छिमि आपि ऋापु फिरें माती उदक्क गंगावाणी ॥ विनवंति नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी॥ = ॥ २॥ वडहंसु महला ३ छंत १ ओं सितगुर प्रसादि।। आपणे पिर के रंगि रती मुईए सवदि मिलि सचै मुईए : रही पिरु रावे सोभावंती नारे सचै भाइ पित्रारी कंति सवारी हरि हरि भाइ ॥ त्रापु गवाइत्रा ता पिरु पाइश्रो नेह रचाइआ सहाई सबदि धन 11 सा प्रेम कसाई सबदि समाइऋा पित्र्यारी नानक धन मेलि प्रीति 11 सा लई **ऋंतरि** पिरि सवारी 11 निरगुणवंतडीए 11

४६≈

Manadadadadadadadadada पिरु देखि हुदरे राम ॥ गुरुप्रस्ति जिनी रानिया प्रईए पिरु रनि रहिया भर जुगि पिरु रनि रनिमा भरपरे देख हजरे ज़िग

एको जाता ॥ धन वाली मोली पिरु सहजि रात्रै मिलिश्रा करम

जिनि हरि रसु चाखिश्रा समिद II समाविश्रा

भरपूरे ॥ नानक कानिश सा पिर भावें सनदे

२ ॥ सोहागणी जाइ प्रछह मुईए जिनी निचह । पिर का हकम न पाइत्रो मुईए जिनी निचह आपुन

जिनी आपु गवन्द्रआ तिनी पिरु

सबदि सुहाए ॥ नानक कामणि हरि रगि राती जो चलै सितगुर

जे सहजे कीजै राम ॥ अनदिन नामु बखाणीएे लाहा हरि रसु राम ॥ लाहा हरि रसु लीजें हरि रात्रीजें अनिदिनु

इरि अतार बीजीए हरि लीजें सरीरिजनाए राम ॥ आपसे घर अदिर रमु भुचु तू लाहा ले परथाए राम ॥ लाहा परथाए हरि मनि वसाए खेती वापारा ॥ इरिनामु धित्राए मनि वसाए वृक्ते गुर वीचारा ॥

बीजि मन श्रदरि सर्च सनदि सभाए॥ २ ॥ हरि वापारि से जनलागे

नाम विना

अनदिन

गुर के भाए ॥ इरिवरु

इरि

लियलागी

सहजे राती जिनि सच

मुईए तू चलु सदा मुईए निज घरि वासा पाए ॥ निज घरि वासा पाए सदा सुद्दागिया नारी ॥ पिरु रलीब्राला जोवनु बाला

इरिन्ह सोहागो मसतकि

11 8 H

> मन निचघरि

सभु वगु वउराना नाम प्रेप्त

सीगारु

भागो सचै

पञ्जार्थ ॥

खेती

सम् वापारु भला

गुरम्रखि

॥ नानक नास

भागो सचि वैरागो

पाइत्रा रंग सिउ

वडभागी श्रंतरि

रलीया मार्थे ॥ सदा रगि राती सहजे माती

कामिश

11

भाए ॥ ४ ॥ १ ॥ यटहस्र महला ३ ॥ ग्रस्मिख

मनम्रख खेती वण्जु करि थाके इसना भुख न जाए

सबदि वैरागो राम ॥ मुखि मसतिक

जिना मसर्वाह मणी वहमागो राम ॥ गुरमवी

H

साचि रते । वीचारी

की भगति निराली गुरम्रुखि विरली कीर्जे

वसार्थे ॥ गुरा सप्रहि त्रागुरा निकराहि त्रापै आपु गुरमति पाइ वडी वडिऋाई सचे सबदि रसु पीजें ॥ नानक हरि

11

श्चनदिन कति संगरी

कामिय

वर्णाङ्या ॥ ३ ॥ इउमै मारि

नानक

हरि रहे **市场市场市场市场市场市场市场市场市场** श्रापु

**淡东东东东东东东东东东东东东东东**东东东东 हउमै मारी ॥ साचै सबदि लागि मति उपजै गुरमृखि नामु सोहागो ॥ रावें मसतिक भागो ॥ ३ ॥ खेती हरि मिलै भउभंजन नानक सबदि मनि विडिग्राई राम ॥ गुरमती हुकमु है हुकमे वगाजु मिलाई हुकमि मिलाई मेलि सहजि समाई राम 11 वडित्राई सची गुरते 11 अपारा सच्च गुर सबदु गुरमुखि भउभंजन पाइश्रा त्रापु गवाइश्रा मेलि सवारगहारा 11 नामु निरंजनु त्रगोचरु हुकमे रहिआ **अग्र** नानक मन मेरिआ ३ ॥ त् सदा महला २ ॥ वडहंस्र पोहि त्रापणे घरि तू सुखि वसहि न सकै 11 साकै साचै जोहि न सवदि जम्र लिव जाल काल जीउ ॥ काल लाए ।। सदा सचि रता मनु निरमलु त्रावणु जाणु रहाएं।। दजै भरमि विगुती मनमुखि मोही जमकालि ॥ कहै नानकु सुणि तू सदा सचु समालि ॥१॥ मन मेरित्रा अंतरि तेरे निधानु है बाहरि वसतु न भालि ॥ जो भावे सो भुंचि त् गुरमुखि नद्रि निहालि ॥ मेरे अंतरि हरि नामु सखाई ॥ मनमुख गुरमुखि नदरि निहालि मन श्रंधुले गिश्रान विहूणे दुजै भाइ खुत्राई ॥ विनु नावै को छूटै सभ वाधी जमकालि ।। नानक अंतरि तेरे निधानु है त् बाहरि वसतु न भालि ।। २ ।। मन मेरित्रा जनमु पदारथु पाइकै इक सचि त्रापणा श्रंतरि सबदु श्रपारा सेवनि 11 वापारा ॥ सतिगुरु पित्रारा नामे नउनिधि पाई नाम हरि दृखि संतापे दुजै पति गवाई -11 माइस्रा मोहि विस्रापे रते अधिकाई ॥ नानक माण्स जनमु समाणे सचि सचि बुभाई ॥ ३ ॥ मन मेरे सतिगुरु सेवनि सतिगुरि वुक दुलंभु मनु मारहि जो वडभागी राम श्रापणा से 11 से जन त्रापणा बैरागी सचि लिव लागी ॥ से जन अपगा प्रख वैरागी राम गुड़ी ऋति गुरमुखि मति निहचल पछाग्रिआ П इकि कामिण हितकारी माइत्रा मोहि पिश्रारी वखाणिश्रा 11 नाम्र सहजे सेविह श्रभागे ॥ नानक गुरु सोइ रहे श्रापणा वडहंसु महला ३ ॥ रतन पदारथ 11 से पूरे वडभागे ॥ ४ ॥ ३ **बुभाई** दीश्रा राम वणजोत्र्यहि सतिग्ररि 11 लाहा हरि लाभ्र

७७४ **数数数数数数数数数数数数数数** भगति है गुण मिह गुणी समाई राम ॥ गुण महि गुणी समाए जिसु त्रापि बुम्हाए लाहा भगति सैसारे ॥ बिन्न भगती सुद्ध न होई दुजै खोई अधारे ॥ वखरु नाम्र सदा लाभ्र है जिसनो ग्रंमित नाम्र एत n पदारथ वणजीश्रहि जां लाए रतन मोह सम्रुदुसु है खोटा ।) माहश्रा वोषारा राम विकास खावशी बहु बधहि बह नावै निकारा सहसा इह संसारा विन पति खोई पहि जाणा कदेन चुकै वादु वस्तारणहि विनु वृभे सुसु न होई ॥ श्रायण ॥ माइश्रा मोह हे खोटा मोह पिश्रारा दुखु इह सभ ΠR खोटे खरे सभि परखीअनि तित सचे कै दरवारा सरीयनि ऊमे राम ॥ दरगह करनि प्रकारा करनि गवारा मनमस्वि मुगध जनम गगाउँया जगतु भुलाइया साचा नाम् भाइत्रा न दख़ खटे संसारा ॥ खोटे खरे परखीग्रनि तितु संता नालि वैरु करि सचै दरवारा राम ॥ आपि करे किस आलीए होरु П 3 राम ॥ जित भावे तित लाइसी जिउ तिसदी वडियाई तिसदी वडिग्राई श्चापि कराई वरीद्याम राम वस्वसे दोता करमि विधाता जगजीवन द्यापे 9 गुरपरसादी गवाईऐ नानक नामि पति স্থাণ <del>Gi</del> किञ्च न जाई करणा महला ३ ॥ सचा हरि नाग्र है सचा वापारो राम ॥ सउदा वणजीएे श्रति मोलु अफारा राम ॥ अति मोलु लगे वडभागी ॥ ऋतरि बाहरि सचि वापारि वापारा भगती राते सचि नामि लिए लागी ॥ नदिर करे सोई सच पाए गुर के सबदि बीचारा ॥ नानक नामि रते तिन ही सुख पाइत्रा साचै के वापार। ॥ १ ॥ इंउमै माइत्रा मैल है माइत्रा मैल भरीजे राम ॥ गुरमती पीजै हरिरम्र पीजै मन निरमला रसना हरिरस ॥ रसना राम सवदि बीचारी 11 अतरि भीजै खहरा श्रंमति भरिया नदरि करे सोई पनिहारी ।। जिस काढि पीऐ

रते

से

नामि

खीजै

॥ नानक

राम्र

निरम्ल

हउमै

<u>。西西西西西西西西东西</u>东西西西 मैलु भरीजें ॥ २ ॥ पंडित जोतकी सभि पड़ि पड़ि क्कदे किसु पहि करिह पुकारा राम ॥ माइत्रा मोहु अंतरि मलु लागे माइत्रा के वापारा राम पाई माइत्रा के वापारा जगित पित्रारा त्राविण जािण दुख् विखु का कीड़ा विखु सिउ लागा विस्टा मीहि समाई ॥ लिखिया सोइ कमावै कोइ न मेटणहारा ॥ नानक नामि रते तिन सदा सुखु पाइत्रा होरि मूरख कूकि मुए गावारा ॥ ३ माइआ 11 काई राम ॥ गुरमुखि मनु रंगित्रा मोहि सुधि न इह मनु रंगीऐ दूजा रंगु जाई राम ॥ दूजा रंगु जाई साचि समाई सचि भंडारा ॥ गुरमुखि होवै सोई वूभौ सचि सवारणहारा सो हिर मिले होरु कहणा किञ्च न जाए।। नानक विणु नावे भरिम भुलाइत्रा इकि नामि रते रंगु लाए।। ४।। ४।। वडहंसु महला ३।। ए मन मेरित्रा त्रावागउणु संसारु है त्रंति सचि निवेड़ा राम ॥ सचा वखिस लए फिरि होइ न फेरा राम।। फिरि होइ न फेरा अंतिः वडित्राई ॥ साचै रंगि सचि निवेड़ा गुरम्रुखि मिलै राते माते सहजे रहे समाई ॥ सचा मनि भाइत्रा सचु वसाइत्रा रते श्रंति निवेरा ॥ नानक नामि रते से सचि समायो भवजिल फरा ॥ १ ॥ माइत्रा मोहु सभु वरलु है दुजै भाइ राम ॥ माता पिता ससु हेतु है हेते पलचाई राम ॥ हेते पलचाई पुरवि कमाई मेटि न सकै कोई।। जिनि सुसटि साजी सो करि कोई ।। अनमुखि अंधा तपि तपि जेवडु अवरु न सवदै सांति न त्राई।। नानक विनु नावै सम्रु कोई भ्रला २ ॥ इहु जगु जलता देखि के भजि हरि 11 पूरे आगै रखि सरणाई राम ॥ अरदासि करीं गुर लेवह राम ॥ रिख लेवहु सरगाई हरि नाम्र वडाई जेवडु तुध दाता ॥ सेवा लागे से वडभागे जुगि जुगि एको जाता ॥ जतु सतु गति नही पाई कमावै वितु गुर तिसनो सबदु बुक्ताए जो जाइ पवे हरि संरणाई ॥ ३ 1] जो हरि देइ सा ऊपजे होर मित न काई राम ॥ अंतरि बाहरि आपे देहि बुकाई राम ॥ आपे देहि बुकाई श्रवर न साचै दरि है 11 सदा हरि चाखित्रा

सबदि सुभाखित्रा ॥ घर महि निजयरु पाइबा सतिगुरु देह वडाई ॥ नानक जो नामि रते सेई महल्ल पाइनी मित परवाण सञ्ज साई ॥४॥६॥ वडहंस महलो ४ १ व्यों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मेरै मनि मेरै मनि सतिगुरि प्रीति लगाई राम ॥ हरि हरि हरि हरि नामु मेरी मंनि वसाई राम ॥ हरि हरि नाम्र मेर मंनि वसाई समि विसारणहारा ॥ दख वडभागी गुर दरसनु पाइत्रा धनु धनु / सतिगुरू हमारा H मेरे मिन मेरे पाई ॥ बैठत सतिगरु से इह जित सेविएे सांति मनि सतिगुर प्रीति लगाई ॥ १ ॥ इउ जीवा हउ जीग हरि देखि सरसे राम 11 हरिनामो हरिनाम दहाए जपि प्रगासे हरि नाम विगसे राम ।। जपि हरि हरि नाम कमल पाई ॥ हरि नवंनिधि इउमै रोग लाथा गहश्रा दुखु ते पाई सहजि समाधि लगोई - 11 हरिनाम वडाई सतिगर सुसु जीवा सतिगुर देखि परसे जीवा हउ मन ।। हउ मिलावे मेरा कोई कोई श्राशि सतिगुरु त्र्यागि सरीरा पूरा राम ॥ इंड मनु तनु इंड मनु तन देग तिसु काटि राम ॥ हउ मन तन काटि काटि तिस देई जो सतिगर संखाए।। मेर मनि बेराग्र महस्रा बैरागी मिलि गुर कृपा करह सुखदाते देह सतिगुर चरन इरि धरा ॥ कोई आणि काई आणि मिलावे मेरा सतिगुरु गुर जेनडु गुर जेनडु दाता मैं श्रवरु न कोई राम ॥ हरि दानी हरि दान देवें इरि प्रख निरंजन सोई राम हरि हरि 11 जिनी जाराधिज्ञा विन का दुस्र भरम् सेवक भउ भारत गुरचरनी वडभागो जिन मनु कह लागा नानक हरि आपि मिलाए मिलि सतिगर पुरख गर जेनड गुर जेनड दाता में अवरु न कोई ॥ ४॥१॥वडहंसु महला ४ ॥ इंड गर विनु इंड गुर विनु खरी निमाणी राम ॥ जगजीयनु जगजीयनु दाता गुर मेलि समायी राम ॥ सविगुरु मेलि हरि नामि ममायी जिप हरि हरि नामु थिमारमा ॥ जिसु फारणि इउ दि दिदेदी

हरि ॥ एक इस्टि हरि एको जाता सो सज्य हिर घरि पाइआ गुर विनु हउ गुर विनु खरी निमाणी त्रातम राम्र<sup>,</sup> पछागी ॥ हुउ हरि सतिगुरु पाइत्रा तिन प्रभ सतिगुरु जिन जिना लागह तिन चरण तिन चरण सरेवह हम राम - 11 सतिगुरु तिनके जिन हरि हरि चरण सरेवह तिन के पाए राम ॥ श्रंतरजामी मेरी सरधा त् वडदाता 11 घ्याइश्रा पुरख श्रनदिन पूरी गुरसिख मेलि मेरी सरधा पूरि राइश्रा 11 तिन जिन सतिगुरु पाइआ सतिगुरु जिन गुरा गाए 11 हरि प्रभु मेलि मिलाए ॥ २ ॥ हंउ वारी हंउ वारी मीत गुरसिख त्रीतम् नामो हरि नामु सुणाए मेरा नाम्र हरि 11 हरि नामु मेरा प्रान सखाई घडी तिस्र वित्र हरि राम गुरमुखि करे हरि हरि कृपा सुखदाता जीवां 11 मिलाए हरि ञ्चापे ञ्चापि श्रापे सरधा लाइ हरि -11 वारी हंउ वारी गुरसिख मीत पित्रारे ॥ 3 11 हंउ श्रापे पुरखु निरंजनु सोई राम ॥ हरि आपे हरि जो हरि प्रम भावे सोई होवै होई राम ॥ करें सो वहुतु सित्राग्राप लड्या न जाई थाके सभि करि जाई ॥ मै नानक देखित्रा हरि बितु गुरप्रसादि जन न सोई ग्रापे हरि श्रापे पुरखु निरंजनु H S हरि सतिगुर हरि सतिगुर मेलि हरि सतिगर 11 ॥ तिमर श्रगित्रानु गवाइश्रा गित्रान गुर भाइआ राम हम गुरगियान यंजनु सतिगुरू पाइञ्रा राम 11 श्रिगित्रान श्रंधेर विनासे ॥ सतिगुरु सेवि परमपदु पाइश्रा हरि जपिश्रा हरि प्रभि किरपो धारी ते सतिगुर ॥ जिन कंउ सेवा लाइत्रा ॥ हरि सतिगुर हरि सतिगुर मेलि हरि सतिगुर चरगा सतिगुरु मेरा सतिगुरु पिश्रारा में मेरा भाइत्राः॥ १ ॥ हम देवे हरि नामो हरि जाई राम Ħ न रहश्र गर मेरा हरि हरि नामु श्रंति सखाई गुरि सखाई राम ।। कलत्रु कोई ॥ जिथै पुतु वेली दड़ाइश्रा सतिग्ररि नाग्र ।। धनु धनु सतिगुरु पुरखु निरंजनु हरि हरि छडाइश्रा नामि

808 TO THE TOTAL TOTAL धियाई ॥ मेरा सविग्ररु मेरा सतिगरु पित्रारा मिलि हरि नाम विन रहण न आई ॥ २ ॥ जिनी दरसन जिनी दरसन सतिगर तिन निहफल् पुरुख न पाइग्रा राम ।। तिन निहफल ।। निहफल तिन व्रथा व्या गवाहश्चा राम जनम भूते रतनि पदारिय गवाइश्रा ते साकत मुए होदै मरि ।। घरि हारे तिन का दरस न करीअह हीण हरि दरे ॥ हरि जिनी हरि हरि नाम्र न धिश्राइश्रा ॥ जिनी दरसन जिनी दरसनु सविगुर पाइग्रा 11 3 ॥ हम चातक हम चातक ਜ ॥ गुर मिलि गुर मेलि मेरा पित्रारा हम वेनंती राम भगती सतिगर करह भगती राम ॥ हरि हरि सतिगर करह ਗ਼ਾਂ हरि प्रभु किरपा घारे ॥ कोई बेली मैं गुर बितु अबरु न गरु हरि सतिग़र प्राण हम्हारे ॥ कह नानक ग़ुरि नाम दढ़ाइत्रा बेनंती ॥ नाष्ट्र हरि सती।। इम चातुक इम चातुक दीन हरि पासि करि ४ ॥ इरि किरपा हरि ३ ॥ वडहंस किरपा 8 11 महला सतिगर मेलि प्रछह सतिगर पूछह हम सख दाता राम ।। हम सतिगर हरि पुछह पासि हरि राम पासि वात Ħ विनंती करहि पदारथ पाइत्रा नित п पाइ लगह करि गरि पंधु बताइस्रा ॥ सोई भगत दख सुख समत हरि हरि नाभि हरि राता **किरपा** हरि करि अधी ॥ हरि क्रिस्पा सतिग्रह मेलि सुखदाता ॥ १ ॥ सुखि ग्रस्मुखि ' सुखि गुरम्रखि गुरु समि विनमे हंउमें पापा राम ॥ जवि हरि इरि जपि हरि नाधि नाग्र जिनी लथियहे जि हरि हरि तापा राम 11 भाराधिया तिन फे दख पाप निवारे ॥ सविग्ररि गिष्रान इथि दीना जम कंकर मारि विदारे ॥ इरि प्रभि किरपो धारी मख लाथे पाप संवापा ॥ सुणि गुरम्रुखि सुणि गुरम्रुखि नामु दावे समि विनमे इंडमै पापा ॥ २ ॥ जपि इरि इरि जपि हरि हरि गुरमुखि मेरे मनि भाइत्रा राम ।। मखि गुरम्रुखि मस्वि नामु गुरप्रसि सिम रोग ञपि जपि गवाइमा राम Ħ गराह्या सरोगत भए सरीरा अनदिन सहज समाधि हरि हरि अपिमा गहिर गंमीरा ॥ जाति मजाति नामु जिन धिमाइमा

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O पाइत्रा ।। जपि हरि हरि जपि हरि हरि नामु परम पदारध् मेरे मिन भाइत्रा ।। ३ ।। हरि धारहु हरि धारहु किरपा करि किरपा लेहु उबारे राम ॥ हम पापी हम पापी निरगुण दीन तुम्हारे राम॥ पापी निरगुण दीन तुम्हारे हरि दैश्राल सरणाइश्रा ॥ तू सुखदातो हम पाथर तरे तराइत्रो ॥ सतिगर भेटि सरव राम रस पाइश्रा जन नानक नामि उधारे ॥ हरि धारह हरि धारह किरपा करि किरपा लेहु उवारे राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ वडहंसु महला ४ घोड़ीत्रा १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ देह तेजिए जी रामि उपाईत्रा राम ॥ धंनु माण्स जनमु पुंनि पाईत्रा रीम ॥ माण्स जनमु रंगु पावै पाइत्रा देह सु कंचन चंगड़ीत्रा ॥ गुरमुखि चलुला हरि हरि हरि नवरंगड़ीश्रा ॥ एह देह वांकी जित्र हरि स्र पाई नाम्र नामि सहावीत्रा ॥ वडभागी सखाई हरि जीनु वुिक जन नानक रामि उपाईत्रा ॥ १ ॥ देह पावह राम।। चिंडु लंघा जी विखमु भुइत्रंगा राम ।। विखम त्रमत तरंगा गुरमित पारि लंघाए ॥ हरि बोहिथ चिंडु वडभागी गुरु खेबटु सबदि तराए ॥ अनदिनु हरि रंगि हरि गुण गावै जन नानक निरवाण पद पाइऋा रंगा - 11 हरि रंगी हरि हरि पदु चंगा ॥२॥ कड़ीत्रालु मुखे गुरि गित्रानु दङ्गहत्रा राम ।। तनि प्रेमु हरि चाबकु लाइआ राम ।। तनि प्रेमु हरि हरि गुरम्खि जीतित्रा जिगौ ॥ ऋघडो हरि रसु पीतित्रा ।। सुणि पावै ऋपिउ स्रवगा वागाी गुरि तुरी चड़ाइश्रा ॥ महामार्गु रंग पंथु विखडा लंघाइत्रा ॥ ३ ॥ घोड़ी तेजिए नानक पोरि रामि जापै जित हरि प्रभु धंन सा धंन तुखाईश्रा राम ॥ जितु हरि प्रभु जापै सा धंनु साबासै धुरि पाइत्रा जुड़ंदा ॥ चिंड़ देहिंड़ घोड़ी विखमु लघाए मिल्रु गुरमुखि परमानंदा ॥ हरि हरि काजु रचाइत्रा पूरे मिलि संत जना जंञ त्राई ॥ जन नानक वाधाई ॥ ४ हरि वरु पाइत्रा मंगल मिलि संत जना 11 8 11

गुर गित्रानु गुरु हरि मंगीबा राम ॥ गित्रानु मंगी हरि कथा कीआ चंगी हरि नामु गति मिति जागीआ। समु जनम्रं सफलिओ करते हरि राम नामि वखाणीत्रा ॥ हरि राम नाम् हरि मगति हरि जन मंगीत्रा ॥ जनु कहै नानक सुणह हरि मगति गोविंद चंगीया॥१॥ देह कंचन जीत सुविना राम ॥ जिं इरि इरि नामु रतेना राम ॥ जिं नाम रतनु गोरिंद पाइया हरिगुण सुख घणे ॥ गुरसवद् पाइत्रा हरि नाम्र इरि मिले सुआमी धिश्राइत्रा वडमागी हरि रंग हरि वर्णे ॥ वखार्णे श्रंतरजामी हरि नवतन हरिनव रंगीया ॥ नानक नामु जाएँ हरिनाम हरि प्रभ मंगीत्रा ॥ २ ॥ कडीत्राल र्श्वकम् पाइया राम।। मनु मैगल्ल गुरसपदि वसि ब्राइया कंति पिद्यारी वसगति श्राइत्रा परमपद पाइत्रा सा धन र्थंतरि प्रेष्ट लगा इरि सेवी घरि सोहै इरि प्रभ नारी ॥ माती हरिप्रश हरि हरि पाइद्या ॥ नानक हरिदास कहित है वडमाभी हरि हरि घिम्राइमा ॥३ ॥ जी जितु इरि पाइया राम ॥ मिलि सर्विग्र जी मंगलु गाइया राम।। इरि गाइ मंगलु रामनामा इरि सेर सेरक सेरकी ॥ प्रश्रु जाइ पान रंग महली हरिरंग मार्खे रंग की ॥ गर्ख राम गाए मनि सुभाए हरि गुरमती मनि धिम्राइमा ॥ जन नानक हरि किरपा धारी देह घोड़ी पढिहरि पाइया ॥ ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ रागु वटहंसु महला ४ छंत परु ४ १ व्यों मतिगर प्रसादि ॥ गर मिलि लघा राम तन् मन् दितहा वारोत्रास राम ŢŦ, राम मनु दिना भउचल जिना पुकी कांणि जमारी श्रंमत पीमा रहिमा मावण जारी। मो सधा मागे सद्धि समया इतिका नामु अधारा ॥ 4.1, नानक रलीमी गुर पूरे कड कंड नममकारा ॥ १ ॥ ग्रांग मञ्जा में हरे मीता राम ॥ गुनिमंत्र सपद् मचुदीना सम ॥ मचु सपद धिमारमा गारमा परे मनर मदेगा ॥ मो प्रस्त पारमा पन्ति न

वडहंसु महला ४ ॥ देह तेजनड़ी हरि नवरंगीया

राम ॥

**6在西西西西西西西西西西西西西西西西** सदा संगि वैसा ॥ प्रभ जी भाणा सचा माणा प्रभि हरि धनु सहजे दीता ।। कहु नानक तिसु जन विलहारी तेरां दानु सभनी है लीता ।। २ ॥ तउ भागा तां तृपति अघाए राम ॥ मनु थीश्रा ठंढा मनु थीत्रा ठंढा चूकी डंका पाइत्रा वृसन बुभाए राम ॥ खजाना ॥ सिख सेवक सभि भुंचण लगे हंउ सतिगुर के कुरवाना ॥ निरमंड भए खसम रंगि राते जमकी त्रास चुकाए ।। नानक दासु सदा संगि सेवकु तेरी भगति करंउ लिव लाए ॥ ३ ॥ पूरी आसा जी मनसा मेरे राम ॥ मोहि निरगुण जीउ सभि गुण तेरे राम ॥ सिम गुगा तेरे ठाकुर मेरे कितु मुखि तुधु सालाही ।। गुणु अवगुणु न वीचारित्रा वस्तिस लीत्रा खिन माही नउनिधि 11 मेरा किछ वाधाई वाजे अनहद तूरे ॥ कहु मे वरु घरि नानक पाइत्रा मेरे लाथे जी सगल विखरे।। ४ ॥ १ ॥ सलोक ॥ कित्रा पवगा भुलारित्रा सुगीश्रर П नानक वंञनि स्रगोदो जो सुरोदे सचु घर्यी ॥ १ ॥ छंतु ॥ तिन घुमाई घोलि स्रवर्गी सुणित्रा राम ॥ से सहजि सुहेले जिन भिण्या राम ॥ से सहजि सुहेले गुणह अमोले जगत । भै बोहिथ सागर प्रभ चरणा केते पारि लघाए ॥ कृपा करी मेरे ठाक़ुरि तिन का लेखा गशिश्रा न कहु नानक तिसु घोलि घुमाई जिनि प्रभु स्नवणी सुणित्रा ॥ सलोकु ।। लोइगा लोई डिठ पित्रास न वुभै मू घणी ।। नानक श्रखड़ीश्रां विश्रंनि जिनी डिसंदो मा पिरी ॥ १ ॥ छंतु ॥ जिनी हरि प्रभु डिठा तिन कुरवाणे राम ॥ से साची दरगह भागो राम ॥ माने से परधाने हरि सेती रंगि राते हरि 11 घटि रमईश्रा जाते सहजि समोए घटि 11 त्रपणे भागो ॥ कहु नानक जिन संत से सुखीए ठाकुर डिठा तिन के सद कुरवाणे ॥२॥ सलोकु ॥ देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणीत्रा॥ नानक सफल जनंग्र जै घटि चुठा सचु धणी॥१॥ छंतु ।। तिन खंनीऐ वंञां जिन मेरा हरि प्रभु डीठा राम ॥ जन चाखि **अघाणे हरि हरि अंमृतु मीठा राम**े।। हरि मनहि मीठा प्रभृ तूठा त्र्यमिउ वृठा सुख भए ॥ दुख नास भरम विनास तन ते जिप जगदीस

张松子北宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋

ईसह जैजए।। मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तटा ।। कह नानक तिन खंनीएे वंञा जिन घटि मेरा हिर प्रभु वृद्धा ॥ ३ ॥ सलाकु ॥ राम सेवक सेई कांडिया ॥ नानक जायो सनि सार्र संत न बाहरा ॥ १ ॥ छंत ॥ मिलि जल्र जलहि खटाना राम ॥ जोति मिलाना राम ॥ संमाइ पूरन पुरख करते जाणीऐ संनि सहजि समाधि तह वखार्गीऐ ॥ श्रापि गुपता श्रापि मुकता श्रापि श्रापु वखाना भ्रम मैं गुण विनासे मिलि जलु जलहि खटाना ॥ ४ ।। प्रभ करण कारण समस्था राम Ħ दे हथा राम ॥ समन्थ सरणा जोग सुत्रामी कृपानिधि हंउ करवाणी दास तेरे जिनी एक पछाता 11 वरन कथन ते अप्रकथा ।। विनवंति नानक प्रभ करण कारण समस्था ॥ १ ॥ एडि जीय तेरे त करता राम ॥ निवारि भ्रम रहता राम 11 भ्रम दख दरद लेह दीन देशाला ॥ मात पिता सुश्रामि सम्र जगत वाल गोपाला ॥ जो सरिए यावै गस तेग सभि जीअ मरवा ॥ विनवंति नानक दास हरि धित्राईऐ त् करता ॥ २ ॥ आठ पहर इछित्रज्ञडा फल्र पाईऐ राम ।। मन इछ पाईऐ प्रभ्र धिश्राईऐ गोविद गाइत्रा साघ संगाइत्रा भई पूरन ज्यासा ॥ कै मनि भाईऐ ॥ मोह विकार सगले प्रभू विनवंति धिब्राईऐ ॥ ३ ॥ दरि वाजहि सदा हरि हरि राम ॥ घटि घटि हरि गोविंद गाजे राम गोविद गाजे सदा विराजे व्याम अगोचरु ऊचा ॥ गुरा बेद्धांत न जाई कोइ न सकै पहचा ॥ श्रापि उपाए आपि प्रतिपाले जीअ ॥ विनवंति नानक सुखु नामि मगती जंत सभि साजे दरि वजहि थनहद वाजे ॥ ४ ॥ ३ ॥ रागु बडहंसु महला १ घरु ४ छलाहणीया १ श्रों सविगर प्रसादि ॥ ॥ धंत सिरंदा पातिसाह धंधै जिनि मुहलति प्रनी जगु लाइश्रा 11

<u>淡水汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤</u> भरी जानीग्रङा घति चलाइत्रा ॥ जानी घति चलाइआ लिखिया ब्राइग्रा रुंने वीर सवाए ॥ कांइग्रा हंस थीत्रा वेछोड़ा जां दिन पुने मेरी माए ॥ जेहा लिखिया तेहा पाइया जेहा पुरवि कमाइत्रा ॥ धंनु सिरंदा सचा पातिसाहु जिनि जगु धंधै लाइआ मेरे भाईहो सभगा एह पइश्रागा १ ॥ साहित्र सिमरह एथे धंधा कूड़ा चारि दिहा त्रागे सरपर जागा ॥ त्रागै जागा जिउ मिहमागा काहे गारचु कीजै।। जितु सेविए दरगह सुखु पाईऐ नामु तिसे का लीजें ॥ त्रागें हुकमु न चलें मृले सिरि किन्ना विहाणा ॥ साहिचु सिमरिहु मेरे भाईहो एहु पङ्त्रागा ।। २ ।। जो तिसु भावें संप्रथ सो थीए हीलड़ा एह महीत्रलि रवि रहिश्रा संसारो॥ जलि थलि साचडा हारो ।। साचा सिरजणहारो त्रलख अपारो ता का अंतु न पाइआ ।। त्राइत्रा तिनका सफलु भइत्रा है इक मनि जिनी धित्राइत्रा ॥ त्रापे हुकमि सवारणहारो ॥ जो उसारे संम्रथ सो थीए हीलड़ा एहु संसारो 🗓 ३ ॥ नानक रुंना बाबा जागीऐ जे रोवें लाइ विश्रारो ॥ वालेवे कारिण वाबा रोईऐ सगल विकारो ।। रोवणु सगल विकारो गाफलु संसारो माइश्रा कारिए रोवे ॥ चंगा मंदा किछु सभी नाही इहु तनु एवे खोवे ॥ ऐथे त्राइत्रा सभु को जासी क्लड़ि करहु त्रहंकारो ॥ नानक रुंना जागीऐ जे रोवे लाइ पित्रारो ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला १ मिल्हु सहेलीहो सचड़ा नाम्र लएहां ॥ रोवह विरहा तनका आपणा साहित्र संम्हालेहां ॥ साहित्रु सम्हालिह पंथु निहालिह त्रोथे जागा ॥ जिस का कीत्रा तिन ही लीत्रा होत्रा तिसे का भागा॥ जो तिनि करि पाइग्रा सु ग्रागे त्राइग्रा असी कि हुक्म त्रावहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥ १॥ न लोका श्राखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ।। सेनिहु साहिबु संप्रथु श्रापणा पंथु सुहेला आगे होइ।। पंथि सुहेले जावहु तां फलु पावहु आगे मिले वडाई ॥ भेटें सिउ जावह सचि समावह तां पति लेखें पाई ॥ महली जाइ पावह खसमें भावहु रंग सिउ रलीत्रा मार्गे ।। मरणु न मंदा लोका त्राखीएे जे कोई मरि जाएँ॥ २॥ मरणु मुगसा सूरित्रा

जो होइ मरिन परवाणो ॥ सरे सेई खागे ध्याखीखिंद दरगह पाविंद्र साची माणो ॥ दरगह माणु पाविंद्र पित सिंउ जाविंद्र खागे रुख माणे ॥ करि एक धिखाविंद्र तां फलु पारिंद्र जित सेिए भे भे भागे ॥ करा नहीं कहणा मन महि रहणा खापे जाणे जाणो ॥ मरिख सुणसां स्थिया हकु है जो होइ मरिद्र परवाणो ॥ ३ ॥ नानक किसनो वावा रोईए वाजी है इहु संगारो ॥ कीता वेस्त साहिष्ठ खायणा कुदरित करे बीचारो ॥ कुदरित बीचारे धारण धारे जिनि

गुर वित्तु घोरु अंघारो ॥ स्राजु चंदु तिस्ति अत् अहिनिसि चलित वीचारो ॥ १ ॥ सचड़ा साहितु सत्तु तु सचड़ा देहि पिश्चारो ॥ रहात ॥ तुपु सिरजी मेदनी दुखु सुखु देवणहारो ॥ नारो पुरस्व मिरजिपे विद्यु माइत्या मोहु पिश्चारो ॥ स्वाणी चाणी तेरीत्रा देहि जीत्रा आधारो ॥ कुदरित तस्वतु रचाइत्या सचि निवेड्णहारो ॥ २ ॥ आवागवणु सिरजिश्चा तु थिरु करगीहारो ॥ जेमणु मरणा आह गइत्या चित्रु जीत विद्यारो ॥ भृदद्वै नाष्ट्र नाष्ट्र विसारित्रा गृहद्वै किल्या तिसु चारो ॥ गुण्य छोडि विद्यु लिद्या अवपुण् का व्याजारो ॥ ३॥

सदड़े आए तिना जानीआ हुकमि सचे करतारो ॥ नारी पुरख विश्वनित्रा विश्वहित्रा मेलखहारो ॥ रुपु न जाखे सोहखीए हुकमि वधी सिरिकारो ॥ यालक बिरिध न जाखनी तोइनि हेतु विश्वारो ॥ ४ ॥ नउ दर ठाके हुकमि सचे हंतु गहआ गैखारे ॥ साधन छुटी मुठी फूठि विध्योत्रा मिरतकड़ा अंडनड़े वारे ॥ सुरति हुई मह माईए महल रुनी दरवारे ॥ रोवहु कंत महेलीहो सचे के गुख सारे ॥ ५ ॥ जाल मिल जानी नवालिआ कपड़ि पिट अंगरे ॥ वाजे वजे सची वाखीआ पंच मुए मुदारी ॥ जानी विश्वहन्हें मेरा मरखू भह्जा

प्रमु जीवसु संसारे ॥ जीवतु मरें सु जाखीऐ पिर सचड़ें हेति पिथारे ॥ ६ ॥ तुमी रोगदु रोवस आईहो मूटि सुटी संसारे ॥ हउ 紧密密 班班班班班班班 班班班班班班班班班班班 ម់ម៉ धावणीत्रा पिरि छोडित्रड़ी विधणकारे ॥ घरि ग्रठडी कंतु महेलीया रुड़े हेति पित्रारे ॥ मै पिरु सचु सालाहणा रहिस अड़ी नामि भतारे ॥ ७ ॥ गुरि मिलिऐ वेसु पलिटि आ सहेलीहो सिमरहु सच सीगारो मिलहु सिरजगहारो -11 आवह 11 स्रोहागणी सच्च सवारणहारो वईग्ररि नामि ॥ गावह विरहड़ा नानक ब्रहम वीचारो ॥ ⊏ृं॥ ३ ॥ वडहंसु महला १ ॥ जिनि जग सिरजि समाइश्रा सो साहित्र कुदरति जागोवा ॥ सचडा द्रि न भालीए घटि घटि सबदु पछाणीवा ॥ सचु सबद् पञ्चाणह द्रि न जागृह जिनि एह रचना राची ॥ नामु धित्राए ता सुखु पाए विनु नावे पिड़ काची ॥ जिनि थापी विधि जार्गे सोई कित्रा वखाणो ॥ जिनि जगु थापि वताइत्रा जाल्रो सो साहिचु वावा त्राइत्रा है **उ**ठि अधपंधे परवासो ॥ 11 चलगा ۶ सचड़े लिखिश्रा सिरि सिरि दुख् सुख् वीचारोवा ॥ दुखु सुखु दीत्रां जेहा कीत्रा सो निवहै जीत्र नाले जेहे करम कराए करता दूजी कार न भाले ॥ आपि निरालमु हुकमु छडावणहारा कलि करदिश्रा [] त्रजु काल भाइ विकारो ॥ २ ॥ जम मारग पंथुन सुभई जलु लेफ तुलाईश्रा ना भोजन श्रंध गुवारोवा ॥ ना परकारोवा भोजन भाउ न ठंडा पाणी ना कापड़ सीगारो ॥ गुलि संगलु सिरि इवके राहे जंमनि नाही पछुतागो मारे ऊभी ना दीसे घर बारो ॥ सिरि भारो ॥ विनु साचे का वेली नाही साचा एहु वीचारो ॥ सुजागीश्रहि निलि रोवे गुण सारेवा ॥ रोबै रवहि माइत्रा ग्रुठड़ी धंधड़ा रोवणहारेवा ॥ धंधा रोवे मैलु न धोवे सुपनंतरु भरमें भूलै મૃ.ઠિ मुठी संसारो । जिउ वाजीगरु अहंकारो ॥ आपे हारा त्रापे करम कमाए ॥ नामि रते भारगि पात्रग सुभाए ॥४॥४॥ वडहंसु महला १ ।। वाबा है उठि चलगा इहु जगु भूछु पसारोवा ॥ सचा घरु सचड़ै सेवीऐ सचु खरा सचित्रारोवा ।। कुड़ि लिब जां थाइ न पासी अमे लहै न ठाओ ॥ श्रंतरि श्राउ न वैसहु कहीए जिउ सुंत्रे घरि काश्रो ॥ जंमगु मरगु वडा 11 लिव धंधै वेळोडा सवाए जग्र माइआ. जगत | 水水水水水水水水水水水水水水水水

श्रुलाइत्रा कालु खड़ा रूआए ॥ १ ॥ बाबा आवहु भाईहो गलि मिलह मिलि मिलि देह आसीसा है ॥ बाबा सचड़ा मेलु न चुकई प्रीतम देवहो भगति करेवहो मिलिया कीश्रा देह असीसा हे ॥ श्रसीसा मेलो ।। इकि भूले नावहु थेहहु थावहु गुरसवदी सच्च मारगि नहीं जाएं। सबदि समाणा जुगि जुगि साचै खेलो ॥ जम वेसे ॥ साजग सैग मिलह संजोगी गुरमिलि खोले फासे ॥ २ ॥ याया नांगहा श्राहश्रा लेख लिखाइग्रा ॥ जग महि दुख् सुख साहा ना रले जेहडा पुरवि कमाइश्रा ॥ बहि ॥ कामगित्रारी बिखित्रा जित लाइग्रा तित लागा बहुरंगी गलि तागा ॥ होछी मति भइत्रा मनु होछा पाए गुड़ु सा मखी खाइत्रा ॥ नामरजादु त्राइत्रा कलि भीतरि नांगो बंधि ३ ॥ बाबा रोबहु जे किसै रोबिणा जानीअपड़ा बंधि है।। लिखित्रहा लेखु न मेटीए दरि हाकारहा आह्या है।। हाकारा आइत्रा जा तिस्र भाइत्रा रु'ने रोवखहारे ॥ पुत । भै रोवे भाई भावीजे रोवहि प्रीतम ख्रति पिश्रारे समाले को मरै न मुख्या नाले ॥ नानक जुगि जुगि जाय सिजाया रोवहि सच समाले ॥ ४॥ वडहंसु महला ३ महला तीजा ॥ प्रभु सचड़ा हरि सालाहीएँ १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ कारज सभु किछ करणै जोग ॥ सा धन रंड न कबह बैसई न कदे होवें सोग्र ॥ ना कदे होवें सोग्र अनदित रस भोग सा धन महलि समाखी ।। जिनि प्रिउ जाता करम विधाता बोले ग्रंमृत बाखी ।। गुणवंतीया गुण सारहि अपणे कत समालहि ना कदे लगे विजोगो ॥ सचढ़ा पिरु सालाहीए सम्रु किछ करणे जोगो ॥ १॥ सचढ़ा साहियु सपदि प्रक्षाचीएँ अपे लए मिलाए ॥ सो धन प्रिम्न के रंगि रती श्रापु गवाए ॥ विचहु श्रापु गवाए फिरि काल ।। कामिया इछ पुनी श्रंतर्र मिनी गुरमस्ति एको मिलिया

医迷恋歌: 弦波瑟瑟瑟瑟语: 弦弦弦弦弦弦弦音 छोडि हउ तिन पूछ्र संता ऋापु जाए ॥ पछाणिश्रा कंत करी पिरु सचड़ा मिलै सहजि सुभाए ॥ पिरु सचा सेवा मिले आए साचु कमाए साचि सवदि धन राती ॥ कदे न रांड सदा सहज समाधी ॥ पिरु रहित्रा भरपुरे **ग्रंतरि** रंगु माणे सहजि सुभाए।। जिनी त्रापणा कंतु पछाणित्रा हउ ३ ॥ पिरहु विद्धंनीत्रा भी मिलह तिन पूछ्र संता जाए ॥ साचे पाए ॥ सतिगुरु सदा दइत्रालु है अवगुग सचे सवदि जलाए॥ त्राउगुण सवदि जलाए दूजा भाउ गवाए सचै सबदि सदा सुखु पाइत्रा हउमै गई भराती निरमाइलु सदा सुखदाता नानक सवदि मिलाए 11 विञ्जनीत्रा भी मिलह जे सतिगुर लागह साचे पाए ॥ δ महेलीहो पिरु ३ ॥ सुगित्रह कंत सेविह जागाई मुठी रोवें कंत विसारि ॥ अवगणवंती पिरु न रोवै कंत संमालि सदा गुगा सारि ना पिरु मरे न जाए ॥ गुरम्रुखि जाता सबदि पछाता साचै प्रेमि समाए जिनि श्रापगा II कूड़िश्रारे सुगित्रहु I मुठी नही जाता करम विधाना कूड़ि श्रापि सेविहु सबदि वीचारे ॥ १ ॥ सभु जग्र संसारा ॥ माइत्रा मरि माहु खुआइअनु जाणु उपाइस्रोतु स्रावरा जंमै वारो वारा ॥ मरि जंमै वारो वारा वधिह विकारा गित्रान विहूगी मूठी ।। चित्तु सवदै पिरु न पाइत्रो जनमु गर्वाइत्रो रोवै अवगुणित्रारी भूठी ।। पिरु जगजीवतु किसनो रोईऐ रोव कंतु विसारे।। सभु त्रापि उपाइत्रोनु त्रावणु जाणु संसारे॥ २ ॥ सो पिरु सचा सद् ही साचा है ना त्रोहु मरें न जाए ॥ भूली फिरें धन इत्राणीत्रा रंड द्जै भाए।। रंड बैठी द्जै भाए माइत्रा मोहि दुखु पाए आव तनु छीजै ।। जो किछु त्राइत्रा सम्र किछु जासी दुखु लागा भाइ द्जे।। जम कालु न स्भी माइत्रा जगु लूमी लिव लोभि चितु लाए।। सद ही साचा ना श्रोहु मरे न जाए।। साचा विछुनीत्रा अंधी जार्गे पिरु ना नाले रोवह पिरहि गुरपरसादी साचा पिरु मिलें अंतरि सदा समाले ॥ पिरु अंतरि समाले सदा है नाले मनमुखि जाता दूरे ॥ इहु तनु रुले रुलाइश्रा कामि 

अध्यास्त्रा स्टिक्स अध्यास्त्रा स्टिक्स अध्यास्त्रा स्टिक्स अध्यास्त्रा स्टिक्स अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्या

सही , जारिया सितगुरु सेविह नामु समाले ॥ सदा नामु समाले सितगुरु है नाले सितगुरु सेविह नामु समाले ॥ सदा नामु समाले सितगुरु है नाले सितगुरु सेवि सुखु पाइआ ॥ सबदे कालु मारि सचु उरिधारि फिरि आवण जालु न होइआ ॥ सबदे कालु मारि वेले नदिर निहाले ॥ रोवहि पिरहु विञ्चनीआ मैं पिर सचड़ी

सचु उत्तथारि फिर आवस जालु न होह्या ॥ सचा साहितु सची नाह वेले नदिर निहाले ॥ रोबहि पिरह विश्वनीक्षा में पिरु सचहा है सदा नाले ॥ १ ॥ प्रमु मेरा साहितु समद ऊचा है किन मिलां प्रीतम पित्रारे ॥ सित्रारि मेली वां सहित्र मिली पिरु राखिआ

अति । स्थार ।। सातगुर्ति मली ता सहात्र मिली । परु रास्त्रआ उरघारे ।। सदा उरघारे नेहु नालि पित्रारे सितगुर ते पिरु दिस ॥ माइआ मोह का कचा चोला तितु पैधै पगु सिसै ॥ पिर रीम राता सो सचा चोला तितु पैधै तिसा निवारे ॥ ऋ मेरा साहिबु समर् ऊचा है किउ मिला प्रीतम पित्रारे ॥ २ ॥ मै ऋ सचु पक्षाणिक्या होर भूली अवगणित्रारे ॥ मैं सदा रात्रे पिरु व्यापणा सचहै सबदि वीचारे ॥ सचे सबदि वीचारे गिराती नारे मिलि सितगुर प्रीतम् पाद्या ॥ अंतिर रीम राती नारे मिलि सितगुर प्रीतम् पाद्या ॥ अंतिर रीम राती सहजे माती गृहका दुसमुद्ध रुख

सवाइश्रा ॥ अपने गुर कंउ ततु मतु दीजे तां मतु मीजे हसना द्ख निवारे ॥ मैं पिरु सञ्ज पछाणिश्चा होर भूली अवगणिआरे ॥ ३ ॥ सचड़े व्यापि जगतु उपाइत्रा गुर विनु घोर श्रंघारो ॥ श्रापि मिलाए थापि मिलै श्रापे देह पिश्चारो श्चापे 11 गुरम्रखि जनम् सवारे ॥ धन जग गवाइया दरि साचै सचित्रारो ॥ गित्रानि रतनि घटि घानणु होत्रा नानक नाम पित्रारो ॥ सचहै आपि जगतु उपाइत्रा श्रंघारो ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंस महला सरीरु जजरी ई इसनो जरु पहुचे आए ॥ गरि राखे से होरु मरि जेमें व्यावें जाए ॥ होरि मरि जेमहि व्यावहि जावहि श्रंति गए पहुतानहि वितु नार्व सुरा न होई ॥ ऐये कमार्व सो फल्ल

वि पाप नमाव सिंद पति सोई ॥ जमपुरि पोर संपाठ महा गुवाठ ना विषे मेख न माई ॥ इट्र सरीठ नजरी है समो जठ परुपै साई ॥

法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法 काइया कंचनु तां थीएं जां सतिगुरु लए मिलाए 11 भ्रम माइत्रा विचहु कटीए सचड़ें नामि समाए ॥ सचें नामि समाए गुण गाए मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥ मदा अनंदि रहे दिन राती विचहु हंउमै जाए ॥ जिनी पुरखी हरि नामि चितु लाइत्रा तिन कैं हंउ लागउ पाए ।। कांइत्रा कंचनु तां थीऐ जे सतिगुरु लए मिलाए ॥ २ ॥ सो सचा सचु सलाहीएे जे सितगुरु देइ बुभाए 11 **आगे** विन सतिगर भरिम भुलाणीया किया मुह देसनि 11 श्रवगुणि पछुताए दुखो देनि मुहु जाए दुखु कमाए ॥ नामि रतीत्रा से रंगि चलुला पिर के त्रांकि समाए ॥ तिसु श्रवरु न स्भई किसु श्रागें कहीएे जाए ।। सो सचा सचु सलाहीएे जे सतिगुरु देइ बुभाए ॥ ३ ॥ जिनी सचड़ा सचु सलाहित्रा हंउ तिन लागउ पाए।। से जन सचे निरमले तिन मिलिया सभ जाए ॥ तिन मिलिया मलु सभ जाए सचै सरि नहाए सचै सहजि सुभाए ॥ नामु निरंजनु अगमु अगोचरु सतिगुरि दीआ नुसाए ॥

> वडहंस की वार महला ४ ललां वहलीमा की धुनि गावणी

अनदिनु भगति करिह रंगि राते नानक सचि समाए॥ जिनी सचड़ा सच्च

धित्राइत्रा हंउ तिनके लागउ पाए ॥ ४ ॥ ४ ॥

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ सलोक म० ३ ॥ सबदि रते वडहंस है सच्च नाम उरिधारि ॥ सच्च संग्रहिं सद सिच रहिं सच्चे नाम पित्रारि ॥ सदा निरमल में छु न लगई नदिर कीती करतारि ॥ नानक हउ तिनके बलिहारणे जो श्रनिद्यु जपिंह मुरारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ में जानिश्रा बडहंसु है ता में कीश्रा संगु ॥ जे जाणा वगु वपुडा त जनिम न देदी श्रंगु ॥ २ ॥ म० ३ ॥ हंसा बेखि तरंदिश्रा वगां भि श्राया चाउ ॥ इवि मुए वग वपुड़े सिर तिल ऊपिर पाउ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तू श्रापे ही श्रापि श्रापि है श्रापि कारणु कीश्रा ॥ तू श्रापे श्रापि निरंकारु है को अवरु न वीश्रा ॥ तू करण कारण समर्थु है तू करि सु थीश्रा ॥ तू श्रणमंगिश्रा दानु देवणा समनाहा जीश्रा ॥ सिम श्राखहु सितगुरु वाहु वाहु जिनि दानु हिर नामु मुखि दीश्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ मैं

TARREST TO THE TARREST OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

श्राकारु है निरभउ हरि जीउ सोड़ 11 सतिगुरि सैनिए तिथै भउ कदे वस न होइ ॥ दुसमनु दुखु तिस नो सके पोहि कोइ ॥ गुरमुखि मनि वीचारित्रा न होइ श्रापे ही पति रखसी कारज स ॥ नानक इकि सजरा चले इकि चित 8 11 म∘ 3 II फ़्रिनि जाहि ॥ जिनी सेविश्रो से सतिगुरु न सतिगुरु सेनि नानक सचि रवे से न निञ्जडहि समाहि ॥ २ ॥ पउडी ॥ तिसु मिलीऐ सतिगुर सजर्ण जिसु ऋतरि हरि गुणकारी ॥ विसु मिलीएे सविगुर प्रीवमै जिनि हउमै विचर् मारी ॥ सो सविगुरु पूरा धनु धनु है जिनि इरि उपदेसु दे सम विस सस्टि संगरी ॥ नित जिपग्रह संतद्घ रामनामु भउजल तारी ॥ गुरि पूरै हरि उपदेसिया गुर विटड्गियह हउ सद वारी ॥ २ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सितगुर की सेता चाकरी सुखी हू सुख सारु॥ वडियाईया दरगह मोख दुद्यारु - 11 कार क्मान्यी सचु पैनेणु सचु नाबु श्रधारु ॥ सची संगति सचि ॥ सचै सनदि इरद्ध सदा दरि सचै सचित्रारु ॥ सर्च नाइ पित्रारु नानक सविगुर की सेता सो करें जिसनो नदिर करें करतारु ॥ म०३ ॥ होर बिडाणी चाकरी धृतु जीवलु धृतु वासु ॥ श्रमृतु छोडि विद्यु पैनणा निस लगे निस खटणा निस राति ॥ विस्तु खाया मुखि गिरास ॥ ऐथै दुखो दुर्गु कमान्या मुहस्रा नरिक निरामु ॥ मनमुख मुद्दि मैजै सबदु न जाणनी काम करोधि विषामु छोडिया मनइठि कम्रु न व्यार्वे रासि ॥ जमपुरि मुणे आदासि ॥ नानक पूर्वि लिखिश कोन गुरमुरिः ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो सतिगुरु नामि नियासु त्रिनि इरि इरि नामु टड़ाइया सो सनिगुरु जन पुजद दिनम् राति जिनि जगनाय जगदीस जपाइया ॥ सो सविग्रह निमख निमस जिनि इरिया हरि ЧY यताऱ्या ॥ तिमु मतिगुर की सम पनी परह त्रिनि मोह स्रधेरु शरास्था ॥ પંતુ પંતુ त्रिनि दरि भगति समि ३ ॥ मलाइ म० ३ ॥ सतिगुरि मिलिए सुरा गई भेली

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE दुखि लगे घरि घरि फिरे अगे दृग्गी भ्रख न जाइ 11 **अंदरि सहजु न आ**इओ सहजे ही ले मनहिं 11 खाइ जिस ते मंगणा लेंगा दुखु मनाइ ॥ इसु भेखें थावहु गिरहो भला सोर्भा सबदि रते तिना वरसाइ II ॥ पइऐ किरति कमावणा कहगा कछु न जाइ जो तिस भावहि से भले जिन की पति पावहि थाइ॥१ सतिगुरि सेविए सदा सुखु जनम मरण दुखु चिंता जाइ 11 न होवई अचितु वसे मनि ग्राइ ॥ ग्रंतरि तीरथु गित्रानु सतिगुरि दीत्रा बुभाइ ॥ मैलु गई मनु निरमलु होस्रो **ऋंमृतसरि** तीरिथ नाइ ॥ सजग मिले सजगा सचै सबदि सुभाइ ॥ ही परचा घ्र पाइत्रा जोती जोति मिलाइ ॥ पाखंडि छोडई जमकालु न जासी पति गवाइ ॥ नानक नामि रते से उबरे सचे सिउ लिवलाइ 11 सतसंगती जिथै हरि का तितु जाइ वहह २ ॥ पउडी 11 नाम्र लेह हरि खोईऐ नामु विलोईऐ ॥ सहजे ही हरि ततु न नित जिपश्रहु हरि हरि दिनसु राति हरि दरगह ढोईऐ 11 पाए लिखोईऐ लिलाटि धुरि मसतकि तिस जिस पूरा गलोईऐ गुर कंउ सभि नमसकारु करहु जिनि हरि की हरि गाल मिलै सजगा जिन नालि सत्गुर ॥ ४॥ सलोक म०३॥ सजग 🕕 मिलि प्रीतम तिनी धित्राइत्रा सचै प्रेमि पित्रारु मन गुरके सवदि ऋपारि ॥ एहि सजग मानिश्रा की इकना दरसन मेले करतारि 11 परतीति विञ्जड़िह जि ऋापि करिह वीचारु ॥ विछुड़िश्रा का किया विछुडे न आईआ सबदि न वित्रारु ॥ मनमुख सेती दोसती थोड्डिआ भाइ तुटदी विलम्र न होवई दोसती चलनि इत् परीती ग्रंदरि .सचे का भउ नाही नामि न करहि पित्रारु ॥ विकार ॥ जिना नानक तिन सिउ किया कीचै दोसती जि आपि भुलाए ।। इकि सदा इकते रंगि रहिह तिन के हउ सद वलिहारे अरपी तिन कउ निवि निवि लागउ पाइ ॥ जाउ॥ तनु मन धनु तिन मिलियां मनु संतोखीएं तसना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामि रते सुखीए सदा सचे सिउ लिवलाइ ॥ पउड़ी - 11 २ ग्र

THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF THE PR

DE BERRE BERRESE BERRESE BERRE कउ इंड वारिया जिनि हरि की हिर कथा सुगाई ॥ तिसु गुर वलिहारणै जिनि हरि सेवा बरात बराई सो सतिगुरु 11 पित्रारा मेरे नालि है जिथे किये मैनो लए छडाई।। तिसु ग्र कउ सावासि है जिनि हरि सोभी पाई ॥ नानकु विटह वारिश्रा गुर जिनि हरिनाम् दीन्रा मेरे मन की आस प्रराई ॥ ४ ॥ सलोक म० ३ ॥ तृसना दाधी जिल मुई जिल जिल करे प्रकार सतिग्रर सीतल जे मिलै फिरि जर्ले न दुजी बार ॥ नानक शिष्ट नार्वे निरमउ को नही जिचरु सबदि न करे बीचारु॥ १॥ म०३॥भेखी अगनि न बुभई चिंता है मन माहि ॥ वरमी मारी सापु ना मरे 0 कमाहि सतिग्रह दावा सेवीऐ सबदु 11 सीतल सांति होइ तुनना अगनि बुभाइ ॥ ।। मनु तनु गुरम्रवि सरवा सिरि सदा सुख़ होइ जा निचह श्राप्र गवाइ ॥ करेजिसचि रहैलियलाइ चिंता मृत्ति न 11 पचहि हरि नामि रूजा आधाइ ॥ नानक नाम बिना नह छुटीए हउमै ॥ पउडी ॥ जिनो हरि हरि धिग्राइग्रा नाम पाइश्रहे सरव सुखा ॥ सभु जनमु तिना का सफलु है जिन हरि के नाम की मनि लागी भ्रुखा ॥ जिनी गुर के बचनि आराधिआ दिन विसरि गए सभि दुखा ॥ ते संत मले गुरसिख हे चित पराई चुला ॥ धनु धनु तिना का गुरू है जिस श्रंमृत फल हरि लागे मुखा ॥ ६॥ सलोक म० ३॥ कलि महि जमु जंदारु है हुकमे कार कमाइ॥ गुरि राखे से उबरे मनप्रखा देह सजाह ॥ वसि जगु गांधिया तिसदा फरू न कोइ ॥ जिनि जम कीता करे जिन सेवीए गुरम्राख दुखु न होइ॥ नानक गुरम्रखि सेवा जम मनि सचा होइ॥ १ ॥ म० ३ ॥ एहा काहका रोगि मरी वितु सवर्द निरमल होवै : हरिनामो दरा इउमै रोगु न जाइ॥ सतिगुरु मिलैता विसरिभा नानक नाम्र धियाइया मखदाता उपदेसिया सहजि सुभाइ ॥ २ ॥ पउदी ॥ जिनि जग जीवन तिगु गुर कउ इउ सदा पुमएका ॥ तिमु गुर कउ इउ खंनीए जिनि ॥ तिसगर कउ धारस हरिनाम मुखाइया हर हउमै बिर्मु सम्रु रोगु गराइया ॥ तिमु संतिगुर

( ೪೯೯

(X=8\_) 淡 五西西西西·西西·西西西西西西西西西西西西西西 किट गुणी समभाइत्रा ॥ सो सतिगुरु **अवग**ग मुखि मसतकि भागु े लिखि पाइआ 11 9 भगति करिह मरिजीवडे गुरमुखि 3 भगति सदा सकै धुरि भगति मेटि खजाना वरवसिश्रा मनि पाइश्रा एको सचा सोइ ॥ नानक गुरम्रखि निधानु न होइ ।। १ विछोडा कदे ॥ सतिगर फिरि ॥ म० 3 की सेव न कीनीत्रा कित्रा त्रोह करे वीचारु ॥ सबदे सार न दुज करम कमावै विख भूला गावार ॥ श्रागत्रानी श्रंधु बहु त्रापु गणाइदे मारि करे त्र्रणहोदा जम् तिन खुआरु ग्राखीऐ ऋापे जा वखसगाहारु -11 2 11 तुमारे जागादा सभि जीत्र जिस् भावे त करता सभ किछ 11 त् लैहि किया जंत विचारे ॥ त करण समरथ कारग मेलहि सिरजगहारे जिसु त पिश्रारिश्रा सो सच त्रध वीचारे ॥ हउ वलिहारी सतिगर ऋापगो जिनि ॥ सलोक म० ३ ॥ रतना पारख लखारे 11 = रतना करे वीचारु ॥ रतना सार न जागई **अगि**श्रानी श्रंध श्रंधारु वूभौ है व्भग्रहारु ॥ आपु गणाइदे मूरख मरि रतन गरू का सबद सो लहै जिसु गुरम्रुखि नानक 11 रतना उचरै हरिनामो नित विउहारु सदा नाम उरधारि 11 8 11 करे जे आपगी ता हरि रखा स० 3 कीनी आ हरि नामि न लगो पिआरु ॥ मत हउमै करतारि श्रोड जीवदे ञ्चोड ग्रापि मारे 11 वडा दुजै मनमुखि जीवदिश्रा हरि नानक मुए हिरदा ॥ जिस्र श्रंतरु सुध तिसु दुखु पउडी निधानु **ऋंदरि** जिस नोग्र कउ तिसु बुधि विवेक् जिस अंदरि वलिहारी हरिनाम्र मित् मुरारी सतिगरु सभना का सभ तिसहि पसारिश्रा बुधि वीचारी गुर सभ्र आतम राम्र 11 सतिगुर सेवे जीय के वंधना विचि हउमै करम ।। वित्र सतिगुर सेवे ठउर न पावही मरि जंमहि आवहि

**ABBARARA 西班班西班西班班西班** सतिगुर सेवे फिका बोलगा नाम्रु न वसै मनि माहि ॥ नानक नितु सतिगुर सेवे जमपूरि वधे मारीव्यनि कालै उठि महि जित् ॥ महला १ ॥ जालड ऐसी रीति पिञ्चारा पति रहे ॥ नानक साई भली परीति जित साहिव सेती २ ॥ पउड़ी ॥ हरि इको दाता सेवीए हरि इकु धियाईए ॥ हरि इको दाता मंगीऐ चिंदियो पाईऐ ॥ जे दजे मन मराईऐ जिनि सेविया तिनि फल्ल 11 पाउत्रा जन की सभ भुख गर्नाईए ॥ नानकु तिन निटहु वारित्रा हिरदे हरि नामु धित्राईऐ ॥ १० ॥ सलोकु म० ३ मगत जना कंउ आपि तुठा मेरा पित्रारा आपे लह्ऋनु जन लाइ पातिसाही दितीत्रमु हरि भगत सिरि वसाइ ॥ कउ छत सचा 0 खोड निरमले सतिगुर की राजे कार कमाइ नावै न श्राखीब्रहि भिंडि मरहि फिरि जुनी पाहि 11 नानक नकीं वर्डी फिरहि सोभा मृलि न पाहि ॥१॥ म०३॥ सुरिष सिखिएे न श्राइत्रो जिचर गुरम्रुखि समदि न लागै सेनिए नाम्र मनि वसै विचह श्रमु भउ भागै॥ सतिगुर नो जेहा तेही होते ता सचि नामि लिए लागे ॥ नानक नामि हरि दरि सोहनि श्रामे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरमिखां मनि हरि प्रीति है गुरु पूजण श्रानहि ॥ हरिनामु वर्णजहि रंग हरिनामु लैं जानहि ॥ गुर सिखा के मुख उजले हरि दरगह मावहि ॥ गुरु सतिगुरु बोहलु हरिनाम का चडभागी सिख सांभ्य करावहि ॥ तिना गुरसिखा कंउ हउ वारिश्रा हरिनाम् धिश्राप्रहि॥ ११ ॥ सलोक म०३॥ नानक नामु निघानु है गुरमुखि पाइचा जाइ ॥ मनपुख घरि होदी वयु न जाणनी थ्यथे मउकि मुए विललाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ कंचन काइका निरमली जो सचि नामि सचि लागी ॥ निरमल जोति निरंजनु पाइया गुरम्रुखि भ्रमु भउ मागी ।। नानक गुरमुखि मदा मुखु पावहि व्यनदिनु हरि र्षरागी ॥ २ ॥ पडढ़ी ॥ मे गुरसिख धनु धंनु है जिनी गुर उपरेगु गुणिमा हरि कंनी ॥ गुरि सर्तिगुरि नाष्ट्र दहाइत्रा तिनि इंडमै दुविधा मंनी ॥ वितु हरि नार्प को मित्रु नाही बीचारि डिटा हरि बंनी ॥

[表: 数据表表表表表表表表表表表表表表表 संतुसदु है तिनी की हरि सतिगुर गुरसिखो कउ गल मंनी ॥ जो गुरमुखि नामु धियाइदे तिनी चड़ी चवगणि वंनी ॥ १२ ॥ ॥ मनमुखु काइरु करूपु है विनु नावे नकु 3 अनित्तु धंधै विज्ञापित्रा सुपनै भी सुखु नाहि ॥ नानक होवहि ता उवरहि नाहि त वधे दुख सहाहि ॥ १ 3 ॥ म० 11 गुरमुखि सदा दरि सोहणे गुर का कमाहि श्रंति सांति सबद् 11 सदा सुख दरि सचै सोभा पाहि ॥ गुरमुखि हरिनाम्र नानक समाहि ॥२ ॥ पउड़ी ॥ गुरम्रुखि प्रहिलादि जिप पाई ॥ गुरम्रखि जनिक हरिनामि लिव लाई ॥ गुरम्रखि हरि उपदेस संगाई ॥ त्रिन हरिनाम्र गुर न पाइत्रा मेरे भाई ॥ गुरमुखि हरि भगति लहाई ॥ हरि ञ्रापि ।। सतिगुर की परतीति सलोक 3 म० न सवदि न लागो भाउ ॥ श्रोस नो सुखु न उपजै भावे सउ त्रावउ जाउ।। नानक गुरमुखि सहजि मिलै सचे सिउ लिय लाउ -11 १॥ म० ३ ॥ ए मन ऐसा सतिगुरु खोजि लहु जितु सेविऐ जनम मरगा दुखु जाइ ।। सहसा मूलि न होवई हउमै सवदि जलाइ वसै मनि ग्राइ ॥ निकले सचु श्रंतरि सच संजिम कार कमाइ ॥ नानक पूरे करिम सतिगुरु मिलै हरि जीउ किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस कें घरि होवे तिस की मुठी विचि जगत सभ्र **अ**इअा - 11 तिस कउ तलकी किसै दी नाही हरि दीवानि सभि ऋािंग कित्रहु दीवागाहु कोई निस भिज निकर्ते हरि माग्यसा कोई किथे जाइत्रा ।। सो ऐसा हिर दीवानु विसत्रा भगता के हिरदे तिनि रहदे खुहदे त्राणि सभि भगता अगै खलवाइश्रा की वडिग्राई करमि परापति हावै गुरम्रखि किनै धित्राइत्रा ।। १४ ।। सलोकु म० ३ ।। त्रिनु सितगुर सेवे जगतु मुत्रा विरथा जनम् गवाइ ॥ दुजै भाइ ऋति दुख् लगा मरि जंमे अंदरि वासु है फिरि फिरि जूनी पाइ।। नानक त्रावै जाइ ॥ विसटा श्रंति मारसी गङ्या पञ्चताइ॥ 8 ॥ म० सगली नारि सवाई ।। सिम घट एकु है होर

MANAMAN MANAMAN

. .

प्रश्न अस्ति क्रिक्ट के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स्टूबर के स

स्वाद जलाह ।। तिस को सराकु को नहां ना को कंटकु बराई ।।
निहचल राख है सदा तिसु केरा ना आवै ना आई ।। अनिदेख
सेवकु सेवा करे हिर सचे के गुण गाई ।। नानकु वेखि विगसिआ
हिर सचे की विडिआई ।। २ ॥ पउड़ो ॥ जिनकै हिर नास्नु विस्त्रि
सद हिरदे हिर नामो तिन कंड रखणहारा ।। हिरनासु पिता हिर

सद हिस्दै हिर नामो तिन कंउ रखयहारा ॥ हिरेनाम्न पिता हिरे नामो माता हिरे नाम्न सखाई मित्रु हमारा ॥ हिरेनामै नालि गला हिरेनामै नालि मसलिते हिरेनाम्न हमारी करदा नित सारा ॥ हिरेनाम्न हमारी संगति श्रति पिश्चारी हिरे नाम्न छुलु हिरेनाम्न परवारा ॥ जन नानक कंउ हिरेनाम्न हिरे ग्रारे दीशा हिरे हलि

पलित सदा करें निसतारा ॥ १५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ जिन कंड सितगुरु मेटिया से हिर कीरित सदा कमाहि ॥ अचिंतु हिर नाष्ठ्र विनके मिन वसिया सचै सबिद समाहि ॥ कुलु उधारिह आपणा मेख पदवी आपे पाहि ॥ पारत्रहष्ठ विन कंड संतुसदु महत्रा जो गुर परिन जन पाहि ॥ जनु नानकु हिर का दासु है किर किरपा हिर लाज स्वाहि ॥ १ ॥ म० २ ॥ हउमें अंदरि खड़कु है सब्के खड़िक निहाह ॥ इंडमैं बड़ा रोग है मिर जैंस आये जाड़ ॥ जिन कड़

खड़िक विहाह ॥ हंउमै वडा रोगु है मिर अंमै आवे जाइ ॥ जिन कउ प्रिंच लिखिआ तिना सत्गुरु मिलिआ प्रश्न आइ ॥ नानक गुरपरसादी उपरे हउमै सबदि जलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हिर्र नाष्ट्र हमारा प्रश्न अविगत अयोग्यरु अविनासी पुरखु विधाता ॥ हिर्र नाष्ट्र हम स्रेवह हिताष्ट्र हम पूत्रह हितामे ही मनु राता ॥ हिर्तामे जेवह कोई अवह न सभै हिर्तामो अंति छड़ाता ॥ हिर्र नाष्ट्र दीआ गुरि परउपकारी धनु धंनु गुरु का पिता माता ॥ हंउ सितगुर अपुणे कंउ सदा नमसकारी जितु मिलिऐ हिर्नामु मैं

जाता ॥ १६ ॥ सलोकु म०३ ॥ गुरम्रुखि सेनि न कीनीश्रा लगो पित्रारु ॥ सबदै सादुन त्राइश्रो मरि जनमें

मनमुखि अंधु न चेतई किंतु आइआ सैसारि॥ नानक जिनकउ नदरि करें से गुरमुखि लंघे पारि॥ १॥ म० २॥ इको सतिगुरु जागता होरु जगु यता मोहि पिआसि ॥ सतिगुरु सेवनि जागंनि से जो

西西部部西部部部市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 नामि गुणतासि ॥ मनमुखि श्रंध न चेतनी जनमि मरि नानक गुरमुखि तिनी नाम्र विनासि जिन 11 धित्राइत्रा पूरिव लिखियासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरिनामु हमारा भोजन छतीह परकार जित खाइएे त्रपति हम कउ हरि पैनगु जित फिरि नंगे न होवह होर की हमारी सरध गई ॥ हरिनामु हमारा वर्णाजु हरिनाम् वापारु हरि नामै की हम कंउ सतिगुरि कारकुनी दीई ॥ हरिनामै हम जम की अगली कािण गई।। हरि का लिखिआ सभ नाम्र विरले धित्राइत्रा जिन कंउ ध्ररि करमि परापति लिखत पई ॥१७ ॥ सलोक म० ३ ॥ जगत अगित्रानी अंधु है ॥ दृजै भाइ जेते करम करे भाइ करम कमाइ दुख् ऊपजै धाइ ॥ गुरपरसादी सुखु जा गुर का सबदु कमाइ 11 सची वाणी करम करे अनदिनु नामु धिआइ नानक जित आपे 11 लाए तित् लगे कहगा किञ्च त जाइ॥ १॥ म० ३ हम घरि H नाम खजाना सदा है भगति भरे भंडारा ॥ सतगुरु दाता जीश्र अनदिनु कीरतनु करहि गुर के सबदि सद जीवै देवगाहारा ॥ सदा श्रपारा ॥ सबदु गुरू का सद उचरहि जुगु जुगु वरतावगाहारा ॥ मुखि वसे सहजे करे वापारा ॥ **अंतरि** गुरगित्रानु है मुकति करावणहारा ॥ नानक जिसनो नदिर करे सो पाए सो ॥ पउड़ी ॥ धंनु धंनु सो गुरसिखु कहीऐ होवै दरि सचित्रारा ॥ २ ॥ धंतु धंनु सो जो सतिगर चरणी जाइ पइत्रा ग्रसिख् कहीए राम्र कहित्रा ॥ धंनु धंनु सो गुरंसिख कहीऐ हरिनामा मुखि सुगीऐ मनि अनुदु भइत्रा ॥ हरिनामि धंनु जिसु धंन सो सेवा करि हरिनोमु सतिगुर कहीऐ जिनि गुरसिख लइग्रा 11 めるなななな जो सदा नमसकारी तिस्र गुरसिख हंउ भागौ गुरसिख़ चलित्रा ॥ १८ ॥ सलोकु म० ३॥ मनईिंठ किनै न पाइत्रो मनहि भेख करि II भरमदे सभ थके करम कमाइ भाइ।। रिधि सिधि सम्रु मोहु है नाम्रु न वसै मनि आइ।। गुर निरमल होवे अगिआन अंधेरा जाइ ॥ नामु रतन् घरि सहजि समाइ ॥ १ ॥ म० 3 सादु

WOWD DOD DODD अइस्रो नामि न लगो विभ्रारु ॥ रसना फिका बोलणा नित नित ।। नानक किरति पइएै कमावणा कोइ न मेटखहारु ॥ होइ खन्नारु हमारा जितु मिलिए धनु धनु सतपुरख् सतिगुरू आई धन धन् सतप्रस्व सतिगुरू हमारा जितु मिलिए हरि भगति पाई हरि सतिगरू 11 धन धन जिसकी सेवा ते हरिनामि लिव लाई हम धन हरि गित्रानी सतिगरू वैरी जिनि मित्र सभ हमारा दिखाई सतिगुरू धन धन प्रित्र नाम सिंउ हमारी ग्रीति बगाई ॥ १६ ॥ मलोकु नित भरे संम्हाले ।। मिलदिया जे नीत्रति रासि करे ॥१॥ म० १ नानक गाली 11 तिचरु जागौ करि लेव भला जिचर पउडी हरि राविश्रा जिनि उपाए जीग्र तिनि भोजन चाखिद्या सचा तिपति श्चंदरि वरते क्रिने विरली जन नानक भए निहाल प्रभ की पाखित्रा ॥ २०॥ सलोक ð जेता जगतु संमारु ॥ डिउँ को वेखदा होवई जिचरु सबदि न करे बीचारु ॥ हउमै मैलू न चुकई लगै पित्रारु ।। इकि त्रापे बखिस मिलाइत्रनु दुनिधा तजि विकार नानक इकि दरसनु देखि मिर मिले सतिगुर हेति पिश्रारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ ।। दजै न सेवित्रो मुरल ग्रंध गरारि कारणि गुरु विसारिश्रा से प्रकार ।। जिन करे ॥ नानक गुरमती सख पाइत्रा बखसे बखसणहार ॥

॥ त आपे आपि आपि सम्र करता कोई श्रापि बुलावे हरि श्रागे जलि थलि हरि व्यापे बोले रित रहीए ॥ हरि श्रापे मारे हरि श्रापे छोडे मन हरि कोई मारि सकै रहीए ॥ इरि वित जीयालि न रहीऐ उठदिया बहदिया सुतिया हरि जन नानक गुरमुखि इरि लहीए ॥ २१ ॥ १ ॥ ग्रुपु

**6 我我我我我我我我我我我我我我**你我就



चउपदे 8 11 सभना मरणा सोरिं महला ऋाइऋा 8 त्राग सिश्राणिश्रा मिलगु नाह जाइ वेछोड़ा सभनाह ॥ पुछहु 11 वीसर वेदन तिनाह भी जिन मेरा साहिबु वडड़ी 11 ? सालाहिह होइं 11 करि साचा सोइ ॥ जाकी नदरि सुखु रहाउ सदा होसी सोइ ॥ सभना दाता एकु तू माणस सालाहणा थीऐ रंन कि रंने होइ भावे सो ॥ २॥ धरती उपरि तिसु ॥ जो असमानि न गई वजाइ मावनी तिन जागाहि स्लीत्रा काहे मिठा खाहि 11 ३ नानक पाइ ॥ जंजीर ॥ जे गुण कटीअनि होनि जेतड़े तेते गली त श्रउगुग् मारि कढहु मंनीत्रनि वेपीर ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरिंड गए न हाली किरसाणी करगी पाणी तन्न मनु सरम् महला चीज़ संतोख़ गरीबी सुहागा रखु वेसु भाउ खेतु ॥ नाम्र घर भागठ देखु ॥ १ ॥ वावा माइत्रा साथि न से होइ॥ ज्यु मोहिया विरला वू भे कोइ ॥ रहाउ ॥ इनि माइत्रा हाग्र करि सोच करि सुरति भांडसाल करि वथु 11 नाम्र तिसु श्रारजा सचु लै वगजारिश्रा सिउ करि विचि तिसनो रखु II वगाजु लाहा मन हसु ॥ २ ॥ सुर्णि सासत सउदागरी सतु घोड़े ले चलु ॥ खरचु वंतु चंगित्राईत्रा के देसि निरंकार जाहि-ता सुखि लहहि मत् मन जागिहि 11 कल

मई पराई ॥ नाम्रु दातु इसनातु न मनम्रुखि वितु तनि धृड़ि धुमाई ॥ १ ॥ मतु मानित्रा नाम्रु सखाई ॥ पाइ परउ गुर कै बेलिहारैं॥

जिनि साची यूम बुभाई ॥ रहाउ ॥ भूठ प्रीति मनु सिउ जग वैधित्रा जनसिउ वादु रचाई ॥ माइत्रा मगनु ऋहिनिसि म्यु जोहै गंधण वैश्वि रता हितकारी मरे बिख खाई 11 आई ॥ रंगि न रातारिस नही वेधिया मनहिल सबदे सुरति न चाविश्रा H 11 9 11 महि साघ सभा सहज न नहीं राई मनु तनु धनु अपुना करि जानिश्रा н मीटि चलिया अधियारा पाई की खबारे न 11 त्रखी घरु दरु दिसै न भाई ॥ जम दिर बाधा ठउर न पार्वे अपुनाकी आ कमाई।। ३ ॥ नदरि करे ता श्रत्वी वैखा कहणा कथनु न जाई॥ वंनी निरमउ निरंकारु सुणि सुणि सबदि सलाही श्रंमृतु रिदे वसाई 11 निग्वेरु पूरन जोति समाई ॥ नानक गुर त्रिखु भरष्ट न मागै सर्वि

दुतुके ॥ पुडु घरती पुडु

8

तेरे चोज विडासा ॥ जलि मुखि तेरे टकसाला ॥ १ ॥ मेरे साहिया लीखा व्यापे सरव समाचा ॥ रहाउ ॥ अह थलि महीत्रलि भरिपुरि जह देखा तह जोति तुमारी तेरा रूपु किनेहा ॥ इकतु रूपि फिर्रीह परछंना कोइ न किसदी जेहा ॥ २ ॥ श्रंडज जेरज उत्तरुज सेतज तेरे कीते जंता ॥ एक पुरबुमै तेरा देखित्रात् समनामाहि खंता॥ ३॥ तेरे गुरु बहुते में एकुन जाखिया में मृरल किहु दीजे।। प्रख्वति त्तीजै पथरु सुनि मेरे साहिया इयदा निरमर्ख ।। हउ पापी पतितु परम पाखंडी तृं 8 निरंकारी ॥ ग्रंमृतु चालि परम रिम राते ठाकुर सरिण

पाणी श्रासणु चारि कुंट चडवारा ॥ सगल भवण की मृरति एका

नामि विडिब्राई ॥४॥३॥ सोरिट महला

सिराठ महला १ ॥ इंड पापी पातत परम नालका पू । विश्व महिला तुमारी ॥ विरंकारी ॥ व्यंग्रत चालि परम रिम राने ठाइर सरिण तुमारी ॥ १ ॥ करता तू में माणि निमाणे ॥ माणु महत नाख । विश्व महत नालका पूर्व महत्व स्थापि क्रिकार स्थापि स्थापि । विश्व स्थापि विभागे ॥ भाष्ट्र महत्व नालका स्थापि विभागे ॥ भाष्ट्र महत्व नालका स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विभागे । विश्व स्थापि विश्व स्थापि । विश्व स्थापि विश्व स्थापि । विश्व स्थापि विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि । विश्व स्थापि

表法表表表表表表表表表表 医表表 पलै धनु साचै सवदि समागो 11 रहाउ तू पूरा हम ऊरे होछे तू गउरा हम हउरे ॥ तुभ ही मन राते ऋहि निसि परभाते हरि रसना जिप मनरे ॥ २ ॥ तुम साचे हम ही तुम भेदि फ़ुनि साचे ॥ श्रहिनिसि नामि रते से सूचे मरि जनमें से काचे ।। ३ ।। अवरु न दोसे किस्रु सालाही तिसहि सरीक् कोई ॥ प्रणवति नानकु दासनिदासा गुरमति जानित्रा सोई॥ सोरिं महला १ ॥ अलख अपार अगंम अगोचर तिसु कालु ना करमी ॥ जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिष्ठ भाउ न भरमा॥ १॥ साचे सचित्रार विटहु कुरवाणु ॥ ना तिसु रूप वरनु नही रेखित्रा साचै सवदि ।। रहाउ ।। ना तिसु मात पिता सुत वंधप ना तिसु कामु न नारी॥ श्रकुल निरंजन श्रपर परंपरु सगली जोति तुमारी घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाङ्श्रा जोति घटि घटि सवाई 11 वजर कपाट मुकते गुरमती निरभै ताड़ी लाई ॥ ३॥ जंत उपाइ कालु सिरि जंता वसगति जुगति सवाई ॥ सतिगुरु सेवि पदारथ पावहि छुटहि सवदु कमाई ॥ ४ ॥ सूचै भाडे साचु समावे विरले सूचा चारी परमतंत्र मिलाइत्रा नानक सरिए तुमारी ॥ ४ ॥ ६॥ सोरिंड महला जिड मीना वितु पाणीऐ 11 तिउ पित्रास ॥ तिउ हरि विनु मरीऐ रे मना जो विरथा जावै सासु ॥ १ ॥ मन रे राम नाम जसु लेइ ॥ विनु गुर इह रसु लहउ गुरु मेलैं हिर देइ ॥ रहाउ ॥ संत जना मिलु संगती तीरथु होइ ॥ श्रठसिंठ तीरथ मजना ग़ुर दरसु परापति होइ जिउ 11 जोगी जत बाहरा तपु नाही सतु संतोखु ॥ तिउ नामै देहुरी जम्रु मारे अंतरि दोखु ॥ ३ ॥ साकत प्रेम्र न पाईऐ पाईऐ सतिगुर भाइ गुरु मिले कहु 11 सुखदुख दाता नानक सिफति ॥ ७ ॥ सोरिंड महला १ ॥ तू प्रभ दावा दानि मति पूरा हम थारे भेखारी जीउ ॥ में कित्रा मागउ किछु थिरु न रहाई हरि नामु / पित्रारी जीउ 8 11 घटि घटि रवि रहिञ्जा वनवारी 11 जलि थलि महोञ्जलि गुपतो वरतै देखि निहारी गुरसबदी जीउ ॥ रहाउ ॥ मरत पइत्राल <sup>'</sup>त्रकासु दिखाइश्रो गुरि सतिगुरि किरपा

भीवरि ब्रह्मु श्रजोनी है भी होनी घट सो धारी जीउ - 11 बपुरो इनि देख प्ररारी जीउ ॥ २ ॥ जनम मरन कउ इह जगु पाईऐ साकत द्जै मगति विसारी जीउ ॥ सतिगुरु मिलै त गुरमति बोजी हारी जीउ ॥ ३ ॥ सतिगुर बंधन तोड़ि निरारे बहुड़ि न गरम जीउ ।। नानक गित्रान रतन परगासित्रा हरि विस्त्रा निरंकारी जीउ ॥ ४ ॥ = ॥ सोरिट महला १ ॥ जिस्र जल 11 निधि कारिया तम जिम श्राए सो श्रंमृत गुर पाही जीउ वेसु भेख चतुराई दुविधा इहु फलु नाही जीउ ॥ १ ॥ रहु मतु कत जाही जीउ ॥ बाहरि इटत बहुतु दुखु पात्रहि घरि श्रंमृतु घट माही जीउ ॥ रहाउ ॥ अवगुण छोडि गुणा कउ धावहु की सार न पछताही जीउ ।। सर व्यपसर फिरि कीच बुडाही जीउ ॥ २ ॥ श्रंतरि मैल लोभ निरमल सद भूठे वाहरि नावह काही जीउ ॥ नाम्र परहरि लोभ्र श्रंतर की गति ताही जीउ।। 3 н तिश्रागहु सचु गुरवचनी फलु पाही जीउ जिउ सलाडी राखह हरि जीउ जन नानक सबदि ॥४॥६॥ सोरठि महला १ पंचपद ।। अपना घरु मृसत जोडन लागा ॥ घरु दरु राखि न साकहि की परघरु सेवकु लागा ॥ १ ॥ मन रे चाखिं जो गुरम्रस्वि लोमाने फिरि विसारि पछताहि नाम्र श्रन्स हरख रहाउ श्रावत केउ इंहु दुखु मुखु नाले लागा ॥ व्यापे दुख मुख भोगि भोगावे गुरम्रुखि सो अनरामा ॥ २ ॥ हरि रस ऊपरि अवरु किश्रा कहीएै जिनि पीआ रसु खोइष्टा जा साकत सो रुपतागा ॥ मोइत्रा मोहित जिनि इहु दुरमित लागा ।। ३ ।। मन का जीउ पत्रन पति देही देही मिहि देउ ॥ जे तू देहि त हरि रसु गाई मनु तृपते हरि लियलागा ॥ गुरि मिलिऐ पाईऐ १ । साथ संगति महि हरि रस मागा ॥ नानक राम नामु जपि गुरमुखि इरि पाए मसतकि ॥ सरव जीश्रा सिरि ध ॥ १० ॥ सोरिंठ महला १ धुराह श्चापि ,कोई जीउ II  35K )

करि देखें दुकिम चलाए सोई जीउ।। १।। मन रे राम जपह सुख होई।। श्रहिनिसि गुर के चरन सरेवहु हरि दाता भ्रगता सोई।। रहाउ ।। जो श्रंतिर सो वाहरि देखह श्रवरु न दजा कोई जीउ ।। गुरमुखि एक इसटि करि देखहु घटि घटि जोति समोई जीउ ॥ २ ॥ चलतौ ठाकि गुर मिलिए इह मित होई जीउ ॥ देखि घरि अपनै विसमादी दुखु होई विसर जीउ सुखु 11 3 11 पाईऐ निज घरि श्रपिउ परम वासा होई जीउ सुख् 11 जनम गाईऐ पुनरिप जनमु न होई जीउ भंजन 11 ततु निरंजनु जोति सवाई सोहं भेदु न कोई जीउ 11 अपरं पर पारनहमु परमेसरु नानक गुर मिलिञ्चा सोई जीउ ॥ ४ ॥ ११ ॥

सोरिं महला १ घर ३

१ त्रों सितगुर प्रसादि ।। जा तिसु भावा तदही गावा।। ता गावे का फलु पावा ।। गावे का फलु होई ।। जा त्रापे देवे सोई ।। १ ।। मन मेरे गुरवचनी निधि पाई ।। ताते सच मिह रिह त्रा समाई ।। रहाउ ।। गुर साखी श्रंतरि जागी ।। ता चंचल मित तित्रागी ।। गुर साखी का उजीश्रारा ।। ता मिटिश्रा सगल श्रंध्यारा ॥ २ ॥ गुरचरनी मनु लागा ।। ता जम का मारगु भागा ।। भे विचि निरभं पाइश्रा ॥ ता सहजे के घरि श्राइश्रा ॥ ३ ॥ भण्ति नानकु वृभे को बीचारी ॥ इसु जग मिह करणी सोरी ।। करणी कीरित होई ॥ जा श्रापे मिलिश्रा सोई ॥ ४ ॥ १ ॥ १ २ ॥

सोरिं महला ३ घरु १

१ श्रों सितगुर प्रसादि॥ ॥ सेवक सेव करिह सिभ तेरी जिन सबदे सादु आइआ ॥ गुर किरपा ते निरमलु होत्रा जिनि विचहु आपु गवाइआ ॥ अनिदेनु गुग गाविह नित साचे गुर के सबदि सुहाइआ ॥ १॥ मेरे ठाकुर हम वारिक सरिण तुमारी ॥ एको सचा सच तू केवलु आपि सुरारी ॥ रहाउ ॥ जागत रहे तिनी प्रभ्र पाइआ सबदे हउमै मारी ॥ गिरही मिह सदा हिर जन उदासी गिआन तत

DREEDED BEGERREDESERRESE बीचारी ॥ सितगुरु सेवि सदा सुखु पाइत्रा हरि राखिआ उरघारी ॥ २ ॥ इह मनुत्रा दहदिसि धावदा दजै भाइ खुत्राहत्रा ॥ मनपुख मुगधु हरिनामु न चेतै विरथा जनमु गवाइश्रा ॥ सतिगुरु भेटे ता नाउ पाए हउमें मोह चुकाइश्रा ॥ ३ ॥ हरिजन साचे साच कमावहि गुरकै सबदि वीचारी ॥ त्रापे मेलि लए प्रभि साचै साचु रखित्रा उरधारी ॥ नानक नावहु गति मति पाई एहा रासि हमारी ॥ ४ ॥ सोरिठ महला ३ ॥ भगति खजाना भगतन कउ दीया नाउ धनु सचु सोड़।। अञ्चुहु नाम धनु कदे निखुटै नाही किनै न होइ ।। नाम धनि मुख उजले होए हरि पाइत्रा सचु सोइ ॥ १ ॥ मन मेरे गुरसवदी हरि पाइत्रा जाइ ॥ वितु सबदै जगु भुलदा दरगह मिलें सजाइ।। रहाउ ॥ इसु देही अंदरि पंच चोर वसहि कामु क्रोधु लोधु मोहु अहंकारा ॥ अंमृतु लुटहि मनमख नही युक्तहिकोइ न मुर्णे प्कारा ॥ अंधा जगतु अंधु वस्तारा बाक्क गुरू गुवारा ॥ २ ॥ इउमै मेरा करि करि तिगुते किंद्र चलैन चलदित्रा नालि ॥ गुरमुलि सु नामु धित्रावे सदा हरिनामु समालि ॥ सची वाणी हरि गार्वे नदरी नदिर निहालि ॥ ३ ॥ सतिग्र गित्रान घटि चानसु अमरु सिरि बादिसाहा ॥ अनदिनु भगति राती राम नाम सञ्च लाहा । नानक राम नामि निसतारा रते हरि पाहा ॥ ४ ॥ २ ॥ सोरिंठ म० ३ ॥ दासनिदासु होत्रे वा हरि पाए निचह श्रापु गर्नाई ।। भगता का कारज हरि अनदिशु हरि गुण गाई ॥ सबदि रवे सदा इक रंगी हरि सिउ समाई ॥ १ ॥ इरि जीउ साची नदरि तमारी ॥ श्रापिया सबदि विश्रारे राखड पैज हमारी रहाउ ॥ भउ भागा ॥ मेरा सलाही सदा हउ जीवा गरमती साचा व्यति सुत्रालियो गुर सेनिया चित लागा साचा सबदु 11 **ચન**િવતુ सच बाखी सो जन जागा ॥ २ ॥ महा सदा सुखदाता तिस का श्रंत न पाइत्रा ॥ पूरे गुर की सेग कीनी हरि मंनि वसाक्ष्या ॥ मन तन निरमल सदा सुधु भरमु चुकोइमा ॥३॥ इरि का मारगु सदा पंधु निखडा को पाए KAKKKKK BAKKKKK 悉

गुर वीचारा ॥ हरि के रंगि राता सबदे माता हउमै तजे विकारा नानक नामि रता इक रंगी सवदि सवारणहारा॥ ४॥ 3 सोरिंठ महला ३ ॥ हरि जीउ तुधुनो सदा सालाही पित्रारे जिचरु घट अंतरि है सासा ।। इक्क पलु लिनु विसरिह तू सुआमी जानउ वरस पचासा ॥ हम मूड़ मुगध सदा से भाई ग्र सबदि तुम त्रापे देहु वुकाई ॥ हरि जीउ तुधु प्रगासा ।। १ ।। हरि जीउ विटहु वारित्रा सदही तेरे नाम विटहु वाल जाई ॥ रहाउ ॥ हम सवदि मृए सवदि मारि जीवाले भाई सबदे ही मुकति पाई सबदे मनु तनु निरमलु होत्रा हरि वसित्रा मनि ब्राई ॥ सबदु ग्रर दाता जितु मनु रात। हरि सिउ रहिया समाई ॥ २ ॥ सबदु न जाणहि से अने वोले से कितु आए संसारा ॥ हरि रसु न पाइआ विरथा जनमु गवाइत्र्या जंमहि वारोवारा ॥ विसटा के कीड़े विसटा माहि समार्गे मनमुख मुगध गुवोरा ॥ ३ ॥ त्रापे करि वेखै मारगि लाए भाई तिसु विनु अवरु न कोई ॥ जो धुरि लिखिआ सो न मेटे भाई करता करे सु होई ॥ नानक नामु वसित्रा मन श्रंतरि भाई अवरु न दूजा कोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरिं महला ३ ॥ गुर्सिख भगति करहि प्रभ भावहि अनदिनु नामु वलागो ॥ भगता की सार् करिह त्रापि राखिह जो तेरे मिन भागे।। तू गुणदाता पछाता गुण किह गुणी समाणे।। १।। मन मेरे हरि जीउ सदा समालि।। अंतकालि तेरा वेली होवें सदा निवहै तरें नालि ॥ रहाउ ॥ दुसट चउकड़ी सदा कमावहि ना युक्तहि वीचारे ॥ निंदा कूड़ किनि फल्ल हरणाखस नखिह बिदारे पाइत्रा 11 प्रहिलांदु जनु सद हरि गुगा गावै हरि जीउ लए उचारे ॥ २ ॥ त्रापस कउ वह करि जार्गाह मनमुखि मति न काई ॥ साधू जन की निंदा विश्रापे जासनि जनम्र गवाई 11 राम नाम्र कदे चेतहि नाही पछुताई श्रांति गए ।। ३ ।। सफलु जनमु भगता का कीता गुर सेवा आपि लाए ॥ सबदे राते सहजे माते अनदिनु हरि गुर्ण गाए ॥ नानक दासु कहै बेनंती हउ लागा तिन के पाए॥ ४॥ ५ ॥ सोरिंठ महला ३ ॥ सो सिखु सला वंधपु है भाई जि गुर भागो विचि त्रावै ॥ त्रापगौ भार्ये जो चलै भाई 张张张宏宏: 张张宏宏张张宏宏张宏宏表

WOOD WOOD WOOD सुखु कदे न पावै भाई चोटा खार्ने ॥ नित्र सविग्रर फिरि फिरि ॥ हरि के भाई दास सुद्देले ħ काटे त्रापे मेलि मिलाई ॥ रहाउ ॥ इह कुटंब सभु दुख माई भरमि भुला सेंसारा 11 ਹੰ ਬਜ गुरप्रुखि मोख दुश्रारा ॥ करम करहि ग्र वारोगारा पद्धाणिह मरि जनमहि २ हउ मेरा 11 1 रहिया माई कोइ न किसंही केरा ॥ गुरम्रखि पाइनि महल् गावनि निज्ञ घरि होइ वसेरा ॥ ऐथै यम याप Ħ ई तिसुकेरा ॥३ ॥ सतिगुरू सदा दइयालु ż भाई विशा भागा वेखै एक नदिर करि सम ऊपरि जेहा 0 ।। नानक नाम वसे मन अंतरि Oi विचह आप Oi सोरिंठ महला ३ चीतके। सची भगति सतिग्रर सेवे हउमै सबदि वाणी ॥ सविगुरु सदा सुख बितु गुर साचे मगतिन होती होर भूली फिरें इद्याणी॥ मनभूखि फिरहि सदा दुख् पात्रहि इति मुए निखु पाणी ॥ १ र संदा रहटु सरणाई ॥ श्रापणी नदिर करे पति राखे वडिध्याई॥ रहाउ॥ पूरे गुर ते ब्याप्न पद्माता सवदि Ö जग जीवन सद बसिया तजि काम्र क्रोध श्रहंकारो ॥ सदा 0 रिक्या सम ठाई हिरदें नाम ज़िंग वाणी श्रपारा ш ज़िग सबदि पद्धाणी नाउ मीठा मनदि पिश्चारा सतिगरु सेवि ΠR जिनि नाम पद्यावा सफल जनमू जिंग हरि 11 য়ায়েয়া सदा मन रुपविचा गुण गाउँ गुणी अघाइभा ।। कमल प्रगासि सदा वजाइया तन गति कोइन यमें षाणी सचे सचि समास्त्रा ॥ ३॥ राम नाम की होते मगु पञ्जायों हरि समाई गुरमुखि रसि 71 रमाई ॥ जपु तपु संजब्ब सम्र गुर ते होर्व दिखें नाम्र समालहि से जन सोहनि दरि साचै दसके ॥ सविग्रर मिलिए उलटी ē ॥ सो ग्रस् सो मिख ŧ B पाइ जिग जोती a ŧ

६०२

जाइ ॥ १ ॥ मन रे त्रीगुगा छोडि चउथै चितु लाइ ॥ हरि जीउ तेरे मिन वसे भाई सदा हरि के गुगा गाइ।। रहाउ ।। नामै ते सभि ऊपजै भाई नाइ विसरिऐ मरि जाइ ।। अगित्रानी जगतु अंधु है भाई स्ते गए मुहाइ 11 211 गुरम्रुखि जागे से उवरे भाई भवजलु पारि उतारि ॥ जग महि लाहा हरिनामु है भाई हिरदै रिल्बिया उरधारि ॥ ३ ॥ गुर सरगाई उबरे भाई रामनामि लिव लाइ ॥ नानक नाउ वेडा नाउ तुलहड़ा भाई जितु लिंग पारि जन पाइ ॥ ४॥ ६ ॥ सोरिंठ महला ३ घरु १ ॥ सतिगुरु सुख सागरु जग अंतरि होरथे सुखु नाही॥ हउमें जगतु दुखि रोगि विद्यापित्रा मरि जनमै रोवै धाही ॥ १ ॥ प्राणी सतिगुरु सेवि सुखु पाइ ।। सतिगुरु सेविह ता सुखु पाविह नाहि त जाहिगा जनमु गवाइ।। रहाउ ।। त्रे गुण धातु बहु करम कमावहि सादु न त्राइत्रा ॥ संधित्रा तरपणु करहि हरि रस गाइत्री दुखु पाइत्रा ॥ २ ॥ सतिगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो त्रोपि मिलाए ॥ हरि रसु पी जन सदा दृपतासे विचहु

**ฆंधु** कमावै विनु श्रापु गवाए ॥ ३ ।। इह जगु श्रंघा सम्र गुर मगु न पाए ॥ सतिगुरु मिल त श्रवी नानक वेखै श्रंदरि सचु पाए ॥ ४ ॥ १० ॥ सोरिं महला ३ ॥ बिनु सतिगुर दुखु लागा जुग चारे भरमाई।। हम दीन तुम जुगु सेवे बहुता देहि बुक्ताई ॥ १ ॥ हरि जीउ कृपा करहु जुगु दाते सबदे तुम पित्रारे सतिगुरु दाता मेलिं मिलावहु 11 हरिनामु देवहु

本志:宏志志志志志志志志志志志志志志志法

( ६०४ )

**经过过的过去式和过去分词的过去分词** श्राधारे मारि दविधा सहजि रहाउ 11 मनसा П पाइत्रा नामु अपारा ॥ हरि रसु चाखि मन् निरमल् होत्रा समार्गा किलविख काटणहारा ॥ २ ॥ सबदि मरह फिरि जीवह सदही ता फिरि मरणु न होई ।। श्रंमृतु नामु सदा मनि मीठा सबदे पावै कोई ॥ ३ ।। दातै दाति रखी हथि अपरी जिस्र मानै तिस्र देई सेई ॥ ४ सोरि नामि रते सुखु पाइत्रा दरगह जापहि Ħ 28 महला ३॥ सविगुर सेवे ता सहज धूनि उपजे गति पाए ॥ हरि का नामु सचा मनि वसित्रा नामे नामि समाए विनु सतिगुर सभु जगु वउराना ।। मनग्रलि श्रंधा सबदु जार्षे भूठ भरमि भुलाना ॥ रहाउ त्रे गुग्रा माइश्रा 11 भरमि हउमें बंधन कमाए ॥ जंमणु मरणु सिर ऊपरि ऊभउ गरम दुखु पाए ॥ २ ॥ त्रै गुर्ण वस्तिह सगल संसारा हउमै विचि पति खोई ॥ गुरमुखि होवै चउथा पदु चीनै रामनामि सुखु होई ॥३॥ त्रै गुरा समि **市场市场市场市场市场市场市场市场市场** तेरे तु आपे करता जो तु करहि सु होई।। नानक राम नामि निसतारा सबदे हउमै खोई ॥ ४ ॥ १२ ॥ सारिंद महला ४ घर १ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ आपे ऋषि वस्तदा पित्राम आपे त्रापि है विश्वारा ग्रापे त्रापि श्रपाहु ॥ वराजारा जगु साह ॥ श्रोपे वराज वाषारीया पित्रारा त्रापे मच वेमाह ॥ जिप मन हरि हरि नामु सलाह ।। गुर किरपा ते पाईपे श्रंमृतु अगम अथाह ॥ रहाउ ॥ आपे सुणि सभ वेखदा पिश्रारा म्रहाह ॥ त्राने उमाहि पाइदा पित्रारा मुखि बोले आपि विखाले राहु ॥ व्यापे ही सभू व्यापि है पिश्राग श्चापे चेपरवाहु॥ २॥ त्रापे आपि उपाइदा पित्राग मिरि आपे धंघड़े लाह कराए साखती पित्रारा श्रापि मारे मिर जाहु ॥ श्रापे पतशु पातशी संघादु॥ ३ ॥ व्यापे मागरु बोहिथा विद्यारा द्यापे पारि 9 गुरु खेबडु आपि चलाहु ॥ आपे ही चड़ि लंघदा पित्राम करि चोज ð वेर्खे पातिसाहु ।। श्रापे श्रापि दइश्रालु है पित्रारा जन नानक वखिस मिलाहु ।। ४ ।। १ ॥ सीरिंठ महला ४ चउथा ॥ श्रापे श्रंडज जैरज

(Eoy) **表表表表 医表表表表表表表表表表 表表表表表表** आपे सम आपे ऋापे आपे लोइ सेतज उत्रभुज खंड 11 सृत् स्तधारु 的现在分词的现在分词的 ऋापे ही सकती जगतु परोइ मगािश्रा करि 11 वह है विश्राग सतु खिंचे भै विनु मेरे ढिह ढेरी होइ॥ १ हरि ıİ मन विचि पिश्रारां करि सतिगुर नाम्र निधानु अवरु न कोइ 11 आपे थलि चोइ ॥ रहाउ जल **अंमृत्** 1) मुख पिश्रारा सभना रिजकु समाहदा करे सु ऋापे होड प्रभु 11 श्राप पिश्रारा आपे खेल खेलाइदा द्जा अवरु न कोइ 11 त्रापे ही त्रापि निरमला पित्रारा त्रापे निरमल सोइ होड २ 11 ऋापे आपे करे अलख कीमति पाइदा पित्रारा सु 11 हाइ गंभीरु है न लखीए पित्रारा त्रापि लखावे सोइ ॥३॥ ऋापे गहिर भोगवै आपे पिश्रारा ॥ सभि घट पित्रारा तिसु जेवड त्रवरु न कोइ गुरमुखि वरतदा पित्रारा विचि नारी पुरख सभू सोइ ॥ नानक गुपतु होइ ॥ ४ ॥ २ ॥ सोरिंड महला ४ ॥ त्रापे ही सभु त्रापि H SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE OF THE SHAPE श्रापे थापि उथापै ॥ श्रापे वेखि करि चोज विगमदा पित्रारा पित्रारा त्रापे गुरमुखि जापे Site. प्रभु आप ॥ आपे विशा तिशा सभतु ॥ १॥ जिप मन हरि हरि नाम रिस धापे ॥ अंमृत नामु महा मीठा गुरसबदी चिख जापै श्रापे तीरथु तुलहड़ा पिश्रारा 11 ॥ रहाउ तरे प्रभु आपै।। आपे जालु वताइदा पिश्रारा सभु मञ्जली जग हरि ञ्रापि अभुलु न भुनई पिश्रारा जापै ॥ दुजा २ ॥ श्राक्त न धुनि श्रापि वजाए श्रापे ॥ श्रापे जोगी श्रापे पिश्रोरा पित्रारा त्रापे ही तपुतापे ॥ त्रापे सतिगुरु ऋापि (0) प्रभु आपै श्रापे नाउ जपाइदा पिश्रारा 3 11 ही  $\prod$ ञ्चापि है पिश्चारा ञ्चापे जापै ॥ आपे **अंमृतु** ही हरि रसि श्रापै॥ त्रापे त्रापि सलाहदा पित्रारा जन नानक 11 3 11 ऋापिं सोरि ऋषि कंडा नराजी प्रभि 11 ऋापे महला ऋापे ॥ आपे साह तोलाइ आ वर्णजारा श्रापे तोलि वगाजु धरती पिञ्चार साजीश्रन पिछै ऋापे संड कराइश्रा 11 मेरे हरि चड़ाइश्रा 8 11 मन हरि धिआइ H हरि निधानु हे हरि नामु पित्रारा 11 सुख् पाइश्रा गुरि पूरे आपे धरती मीठा रहाउ 11 आपि 11 लाइश्रा जलु **张本志志志志志志志志志志志志志志志志志** 

| भि विश्वारा त्रापे करे कराइश्रा ॥ त्रापे हुकमि करतदा पित्रारा जलु माटी वंधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारता आ ते ते तिहुआ जिल्ला प्रिक्षात विश्व कार्या प्राप्त विश्व कार्या प्राप्त सिंह हडाइया ॥ २ ॥ आपे कासट आपि हिर पियारा विश्व कासट अगिन स्वाइया ॥ आपे की आपि वरतदा पियारा में अगिन न सके जलाइया ॥ आपे ही आपि जीवाइदा पियारा साह लेंद्रे सिम लगाइया ॥ आपे ताणु दोवाणु है पियारा आपे कारें लाइया ॥ अपे ताणु दोवाणु है पियारा आपे कारें लाइया ॥ अपे जीतें जीत है पियारा जन नानक वजहि वजाइया ॥ ४ ॥ ४ ॥ ॥ आपे जीतें जीतें हैं पियारा जन नानक वजहि वजाइया ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरिंड महला ४ ॥ आपे मुमिट उपाइदा पियारा करि सर्जु पेंदु चानाणु ॥ आपि नितासिया ताणु है पियारा आपि नितासिया ताणु है पियारा आपे निमाणिया माणु ॥ आपि दहया करि रस्वदा पियारा आपे सुवह सुजाणु ॥ १ ॥ मेरे मन जिर राम नाम्न नीसाणु ॥ सदाउ ॥ आपे सहस समिति पियाइ त् हिर हिर यहिंड न आग्रया जाणु ॥ दहाउ ॥ आपे सहस कराइदा पियारा आपे सचु नीसाणु ॥ यापे दृक्षि वरतदा पियारा |

दिवावै पित्रारा श्रापि कराइदा श्रापे लाइदा पिश्रारा गुणी निघानु पिश्रारा 'श्रापे ही परघाणु आपे पाइदा आपे अतुल् तुलाइदा पित्रारा सोरिं सेग ¥ [] महला नानक उमाहा 11 श्रापे गुण पिश्रारा गावाइदा लाइदा

ञ्चापे सनदि समाहा लेखिए श्रापि लिखारी Ħ पिश्रारा मेरे जपि राम नाम्रु श्रोमाहा अनदिनु मन पूरें इरि वडमागी गुरि लाहा 11 रहाउ यनदु है पिद्यारा बनि आपे गऊ चराहा ॥ श्रापे सावल सुंद्रा कुवलीग्रापीड् श्चापि पिद्यारा व्यापे वंस वजाहा पिश्चारा Ħ रुपि 11 ર 11 पाइदा यालक पचाहा रुप

कोर पालक रूपि पचाडा ॥ २ ॥ आप अलाक पाइर विद्यारा करि वेलै श्रापि चोजाडा ॥ करि गालक रूप उपाइरा पित्रारा चंद्रुक कंग्र केग्रु माराहा ॥ आपे हो पल आपि

表表表表表表表表表表表表表表表表表表 表现 पित्रारा वलु भंनै मूरख मुगधाहा ॥ ३ 11 सभ आपे उपाइदा पित्रारा जगत वसि आपे जुगति हथाहा ।। गलि जेवड़ी त्रापे पाइदा पित्रारा जिउ प्रसु खिंचे तिउ जाहा ।। जो गरवे सो पचसी पित्रारे जिप नानक भगति समाहा।। ४।।६।। सोरिंठ म० ४ दुतुके।। श्रनिक जनम विछुड़े दुखु पाइत्रा मनमुखि करम करें ऋहंकारी ॥ साधू परसत ही प्रभु पाइत्रा गोविद सरिए तुमारी ॥ १ ॥ गोविद प्रीति लगी अति पित्रारी ॥ जब सतसंग भए साधू जन हिरदे मिलित्रा सांति मुरारी ॥ रहाउ तू हिरदे गुपतु वसहि दिनु राती तेरा भाउ न वुक्तहि गवारी ॥ सतिगुरु पुरखु मिलिञ्रा प्रभु प्रगटित्रा गुण गावै गुण वीचारी ॥ २ ।। गुरमुखि प्रगासु भइत्रा साति त्राई दुरमति बुधि निवारी ॥ त्रातम ब्रहमु चीनि सुखु पाइत्रा सतसंगित पुरख तुमारी ॥ ३ 11 पुरखे पुरखु मिलित्रा गुरु पाइत्रा जिन कउ किरपा भई तुमारी ॥ नानक त्रतुलु सहज सुखु पाइत्रा त्रनदिनु जागतु रहे वनवारी ॥ ४ ॥ ७ ॥ सोरिंड महला ४ ।! हरि सिंउ प्रीति अंतरु मनु वेधिश्रा हरि वितु रहणु न जाई ॥ जिउ मछुली वितु नीरै बिनसे तिउ नामै बिन्तु मरि जाई ॥ १॥ मेरे प्रभ किरपा जलु देवहु हरि नाई ।। हउ अंतरि नामु मंगा दिन राती नामे ही सांति पाई ॥ रहाउ ॥ जिउ चातुक जल विन्न विललावे विन्न जल पित्रास न जाई ॥ गुरमुखि जलु पावै सुख सहजे हरिद्या भाइ सुभाई ॥ २॥ मनम्रख भूखे दहदिस डोलिह बिन्जु नावै दुखु पाई ॥ जनिम मरै फिरि जोनी आवे दरगह मिले सजाई ॥ ३ ॥ कृपा करहि ता हरि गुण गावह हरि रसु अंतरि पाई ॥ नानक दीन दइआल भए है तुमना सबदि बुक्ताई।। ४ ॥ ८ ।। सोरिंठ महला ४ पंचपद ।। श्रचरु चरै ता सिधि होई सिधी ते बुधि पाई ॥ प्रेम के सर लागे तन भीतरि ता अमु काटिया जाई ॥ १ ॥ मेरे गोबिद अपुने जन देहि वडित्र्याई ।। गुरमति राम नामु परगासह सदा रहहु सरगाई ॥ रहाउ ॥ इहु संसारु सभु आवगा जागा मन मृरख चेति त्रजागा ॥ हरि जीउ कृपा करहु मेलहु ता हरि नामि समागा ॥ २ ॥ गुरु जिस की वधु 

( ६०= सोई प्रसु जासी जिसनो देइ सु पाए ॥ वसतु श्रन्ए अति श्रगम श्रगोचर अलखु लखाए ॥ ३ ॥ जिनि गुरु पूरा इह चाखी सोई जार्गे गृंगे की मिठियाई ॥ स्तनु लुकाइत्रा लुकै नाही जे को रखेँ लुकाई॥ ८॥ सम्र किछ तेरा तु अंतरजामी तु समना का प्रमु सोई ॥ जिसनो दाति करहि सो पाए जन नानक अवरु न कोई ॥ ५ ॥ ६ ॥ सोरिंड महला ५ घरु १ तितके ' १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ किसु हुउ जाची किसु श्राराधी जा 9

सम्रुको कीता होसी।। जो जो दीसै वडा वडेरा सो सो खाक रलसी।। निरमउ निरंकारु मन खंडनु समि सुख नवनिधि देसी ॥ १ ॥ इरि जीउ वेरी दाती राजा ॥ माखसु वपुड़ा किश्रा सालाही किश्रा विस का मुहताजा ॥ रहाउ ॥ जिनि हरि धित्राइश्रा सभु किछु तिस का

तिस की भृख गवाई ॥ ऐसा धनु दीत्रा सुखदाते निखुटि न कवही जाई ॥ श्रनद्र मङ्श्रा सुख सहजि समासे सतिगुरि मेलि मिलाई ॥ २ ॥ मन नामु जपि नामु ब्राराधि श्चनदिनु नामु बखास्त्री ॥ उपदेसु सुणि साध संतन का सभ चुकी वाणि जमाणी।। जिन कउ कृपोलु

0.000000000 होत्रा प्रमु मेरा से लागे गुर की बाखी ॥ ३ ॥ कीमति कउलु करैं प्रम तेरा त् सरव जीआ दहश्राला॥ सम्रु किछु कीता तेरा वरते किन्ना हम बाल गुपाला ॥ राखि लेहु नानकु जनु तुमरा जिउ पिता पूर किरपाला ॥ ४॥१॥ सोर्राठ महला ५ घरु १ चौतके ॥ गुरु गोविंदु सलाहीए

मनि तनि

**हिरदे** 

ä एहा करणी सार ॥ जितु तिन नामुन ऊपजै माईसे तन होए छार ॥ साधसंगति यारिश्रा भाई जिन एकंकार होइ भाई ते किछ अराधगा जिस सभ कोइ ॥ रहाउ ॥ नाम निहुखे जागाइया माई विस वित ध्रारु न पचि मुए माई गणत न जाइ गणी ॥ तिणु सच सोचन पाईऐ माई

धार ॥ साचा साहिष्र

साचा अगम घणी ॥ आरणु जाणु न चुर्र्इ माई कृठी दुनी मणी ॥ नावै कर्णी गुरमुखि कोटि उधारदा माई दे एक ō थनिक भरमु न सतिगुर जाइ सोधिद्या माई विष्य फिरि फिरि र्घ धन चारे करम परि थाफिश्रा माई

कुंडा सोधीत्रा भाई विशु सतिगुर नाही जाइ ॥ वडभागी गुरु पाइत्रा सदा है भाई निरमला भाई हरि हरि नाम धित्रोइ ॥ ३ ॥ सचु साचे सोइ ॥ नदरि करे जिसु त्रापणी भाई परापति तिस कोई भाई विरला मधे जनु पाईऐ कोइ ॥ नानक कोटि होइ रता सचि नामि भाई सुणि मनु तनु निरमलु 11 11 २ 1) 8 दुतुके जउ भाउ अभाउ 11 लउ इह महला ¥ द्राई ॥ आन श्रापना बीचारा तं लंख करत मिलग्र ।। माधवे ऐसी देहु बुक्ताई ।। सेवउ साध बीच बिखाई ॥ १ नह विसरे चसाई ॥ रहाउ रे मन 11 मुगध म्रहत् तुम ऐसी रिदे न श्राई ॥ प्रानपति तिआगि चित बैराई ॥ २ ॥ सोगु न विश्राप त्रान त् रचित्रा उरिक्सत्रो संगि बुधि पाई 11 साकत का इउ थापे साधसंगति वकना आपु जैसे पवनु सुलाई ॥ ३ ॥ कोटि पराध अछादिओ इह मनु सरनि कछु न जाई ॥ जन नानक दीन श्राइश्रो सभ्र लेखा रखहु उठाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ सोरठि महला ४ ॥ पुत्र कलत्र लोक गृह वनिता माइत्रा सन वंधेही ॥ श्रंत की वार को खरा होसी न मिथित्रा त्रसनेही ॥ १ ॥ रे नर काहे पपोरहु देही ॥ ऊडि जाइगो धुम वादरो इक्क भाजहु राम्रु सनेही।। रहाउ।। तीनि संङित्रा करि देही श्रामरो गृह महि बैठा करगा होइ भसमेही 11 विसरोही ॥ २ ॥ अनिक भाति करि मणीए साजे काचै तागि परोही ॥ तूटि जाइगो सृतु बापुरे फिरि पाछै पछुतोही ।। ३ ।। जिनि तुम सिरजे सिरजि सवारे तिसु धित्रावहु दिनु रैनेही ।। जन नानक प्रभ किरपा धारी मैं सितगुर ब्रोट गहेही ॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरिंड महला ५ ॥ गुरु पुरा वडभागी मनहि भइत्रा परगासा ॥ कोइ न पहुचनहारा का भरवासा ॥ १ अपुने सतिगुर साहिब 11 अपूने दजा सुखु पाछै सुख सहजा हमार वलिहारे ।। आगै घरि श्रानंदु H करगौहारा सोई निरभउ खसम्र हमारा 11 रहाउ ॥ अंतरजामी लागे राम नाम श्राधारा 11 3 गुरचरगी भए इक सफल है भी होवनहारा मूरति 11 कंठि दरसनु प्रभु अकाल लगाइ **अ**पुनी प्रीति पिश्रारो ۶γ ऋपूने राखे li वडी 11 

कारजु श्राइत्रा रासे वहिद्याई श्रचरज सोभा Ħ (基语表现的) 基语表现的 भेटिय्रो सगले दुख विनासे पुरा 11 11 गरु पेखे सुखीआ रोगी सोरिंठ महला ५ ॥ सुखीए कउ सभ भागों सभ रोगी ॥ करण करावणहार सुआमी आपन हाथि संजोगी ॥ १ ॥ मन मेरे जिनि अप्रना भरम्र गवाता॥ तिस के भारी कोइ न भूला जिनि सगलो बहुस पछाता ॥ रहाउ ।) संत संगि जाका मनु सीतलु त्रोहु जायै सगली ठांढी ॥ इउमै रोगि मत विद्यापित त्रोह जनमि मरै विललावी ॥ २ ॥ गित्रानु श्रंजन जाकी नेत्री पहित्रा ता कउ सरव प्रगासा ॥ अगित्रानि स्पर्कास नाही बहुडि बहुडि भरमाता ॥ ३ ॥ सुणि बेनंती सुश्रामी श्रपुने नानक इंदु सुखु मागै।। जह कीरतनु तेरा साधृ मेरा मृत लागै ॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरिट महला ५ ॥ तन संतन का धुन संतन का मृत संतन का कीत्रा ॥ संत प्रसादि हरि नाम्र सरव क्रमल तब थीआ। १ ॥ संतन वित अपर न दाता बीआ ॥ जी जो सरिष परें साध की सो पारगरामी की द्या ।। रहाउ ।। कोटि पराध मिटहि जन सेवा हरि कीरतन रसि गाईऐ ॥ ईहा सख आगै मुख ऊजल जन का संगु वडभागी पाईऐ॥ २ ॥ रसना एक जन की केतक उपमा कहीए ॥ अगम अगोचर श्रविनासी सरिण संतन की लडीएे ॥ ३ ॥ निरगुन श्रपराधी ओट संतन की श्राही ।। युडत मोह गृह श्रंधकृप नानक लेहु निवाही ॥ ४॥ ७॥ सोरिंड महला ४ घर १॥ जाकै करते ताकी तें त्रास प्रजाई ॥ दास त् विसरहि नाही चरण धूरि मनि भाई 11 ? Ħ वेरी कया कथनुन जाई ॥ गुण निधान गुखदाते मुझामी सम ते ऊर्च बडाई॥ रहाउ ॥ सो सो करम करत है प्रायी जैसी त्रम पाई।। सेत्रक कउ तुम से ग दीनी दरसनु देखि अधाई तुमहि समाने जारुउ व्यापि बुकाई ॥ गुर त्रप्र निरंतरि मिटियो श्रगियाना प्रगट भए सम ठाई ॥ गिश्रानी सोई विश्रानी सोई पुरख सुमाई । कहु नानक जिसु भए दहश्राला ताकउ मन ते विसरि न जाई॥४॥= ॥ सोरिठ महला ४

**,成在市场市场市场市场市场市场市场** समग्री मोहि वित्रापी कव ऊचे कव नीचे ॥ सुधु न होईऐ जतना स्रोड़िक को न पहुचे ॥ १ ॥ मेरे मन साध सरिण छटकारा ॥ विन्नु गुर पूरे जनम मरिणु न रहई फिरि वारो वारा ॥ रहाउ ॥ श्रोहु जु भरमु भुलावा कहीत्र्यति तिन महि उरिक्तिओं सगल संसारा ॥ पूरन भगतु पुरख सुत्रामी का सरव थोक ते निश्रारा ॥ २ ॥ निंदउ नाही काह वाते एह खसम का कीआ ।। जाकउ कृपा करी प्रभि मेरें मिलि साध संगति नाउ लीआ।। परमेसुर सतिगुर सभना करत उधारा ॥ पारब्रहम नानक गुर विन्तु नही तरीए इहु पूरन ततु वीचारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरिं महला ५ ॥ खोजन खोजन खोजि बीचारिश्रो रामु नामु ततु सारा ॥ किलविख काटे निमख अराधिया गुरमुखि पारि उतारा ॥ १॥ हरि रसु पीवहु पुरख गित्रानी ॥ सुणि सुणि महा त्रपति मन पार्वे साधू अंमृत वानो ॥ रहाउ ॥ मुकति भ्रगति जुगति सचु पाईऐ सरव सुखा का दाता।। त्रपुने दास कड भगति दानु देवे पूरन पुरखु विधाता ॥ २ ॥ स्रवणी सुणीए रसना गाईएे हिरदे धित्राईऐ सोई॥ करण कारण समस्य सुत्रामी जा ते चृथा न कोई ॥ ३ ॥ वर्डे रतन जनमु पाइत्रा करहु कृपा किरपाला ॥ साधसंगि नानकु गुण गार्वे सिमरे सदा ग्रोपाला ॥ ४॥१०॥ सोरिठ महला y 11 इसनानु सिमिर प्रभु अपना मन तन भए अरोगा ।। कोटि निघन लाथे प्रम सरखा प्रगटे भले संजोगा॥१॥प्रभ वाखी सवदु सुभाखित्रा ॥ गावहु सुण्हु पड़हु नित भाई गुर पूरे तू राखित्रा॥ रहाउ ॥ साचा साहिनु श्रमिति वडाई भगति वछल दइश्राला ॥ संता की पैज रखदा श्राइत्रा श्रोदि विरदु प्रतिपाला ॥ २ ॥ हरि श्रंमृत नामु नित भुंचहु सरव वेला मुखि पावहु ॥ जरा मरा तापु सभु नाठा गुणगोविंद नित गावहु ॥ ३ ॥ सुणी अरदासि सुत्रामी मेरे सरव कला विण त्र्याई ।। प्रगट भई सगले जुग त्रंतरि गुर नानक की विडिग्राई ॥ ४ ॥ ११ ॥ सोरिं महला ५ घरु २ चउपदे १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ पिता एकस वारिक तू मेरा गुरहाई ॥ सुणि मीता जीउ हम

सउपे ॥ ३ ॥ १४ ॥ सोरठि महला 11 मुपति श्रयाई ě सिउ से जन ग्र यमोल तुःखाई वे विमिधा नर **त्**सन जिस नी विसर अनदाई 11

0

成法法法 法法法法法法法法法法法法法法 तिसु त्राई ॥ रहाउ ॥ जिह लाख वेदन जग्र जन श्रोट गही तेरी सुखीए प्रभ सरगो ॥ ज़िह से नर विसरित्रा पुरखु विधाता ते दुखीत्रा महि गनर्णे ॥ २ ॥ जिह गुर मानि लिय लाई तिह महा अनंद रसु करिश्रा ॥ जिह प्रभृ विसारि ते बेमुखाई ते नरक घोर महि परिश्रा॥ 3 जित् 11 को हीं लागा तैसो ही वरतारा ॥ नानक सह पकरी संतन की रिदे भए मगन चरनारा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १ ४ ॥ सोरिंड महला ५ ॥ राजन महि राजा उरभाइश्रो मानन महि **अभिमानी** लोभन महि लोभी लोभाइत्रो तिउ हरि रंगि रचे गित्रानी ॥ हरि जन कउ इही सुहावै ॥ पेख निकटि करि सेवा सतिगुर ही त्पताचै ॥ रहाउ ॥ कीरतनि **अमल**न सिउ अमली भूमन भूमि पित्रारी ॥ खीर संगि वारिक है संत ऐसे हितकारी ।। २ ।। विदिश्रा प्रभ महि विदुश्रंसी रचित्रा नैन देखि सुखु पावहि जैसे 11 रसना सादि **लुभानी** तिउ हरिजन गुग गावहि ॥ ३ ॥ जैसी तैसी भृख का पूर्क सगल घटा का सुआमी ॥ नानक पित्रास लगी दरसन प्रभ मिलित्रा इंतरजामी ॥ ४ ॥ ४॥ १६ ॥ सोरिट महला ४ ॥ हम मैले तुम ऊजल करते हम निरगुन तू दाता 11 हम मुरख सिञ्चार्णे तू सरव कला का गित्राता ॥ १ ॥ माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाक्कर देसा ॥ रहाउ ॥ तुम सभ साजे साजि निवाजे जीउ पिंडु दे प्राना ॥ निरगुनीत्रारे नही कोई तुम दानु देहु मिहरवाना।। २।। तुम करहु भला हम भला न जानह तुम सदा सदा दइत्राला ॥ तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम अपुने वाला ।। ३ ।। तुम निधान अटल सुलितान जीत्र जंत सभि कहु नानक हम इहै हवाला राखु संतन के पाछ ।। ४ ।। ६ ॥ १७ सोरिं महला ५ घरु २ ॥ मात गरभ महि श्रापन सिमरनु तुम ।। पावक सागर ऋथाह लहरि महि तारहु तारनहारे ॥ १ ॥ माधौ तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥ ईहा तुहारो धोरा ।। रहाउ ।। कीते कउ मेरे संमान करणहारु तृशा जाने ॥ मागन कउ सगली दानु देहि प्रभ भाने ॥ २ ॥ खिन महि **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

खिनै महि श्रवरा श्रचरज चलत तुमारे ॥ रूड़ो मुझे महिर गंभीरो ऊची त्रगम त्रपारे ॥३॥ साध संगि जउ तुमहि मिलाइस्रो तउ सुनी तुमारी बाणी ॥ अनद भइआ पेखत ही नानक प्रताप प्ररख निरवासी ॥ ४ ॥ ७ ॥ १ ≈ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ इम संतन की रेज़ पित्रारे हम संतन की सरणा ॥ संत हमारी त्रोट सताणी संत हमारा गहणा॥ १॥ हम संतन सिउ विष आई ॥ पूरवि लिखिआ पाई ॥ इहु मनु तेरा माई ॥ रहाउ ॥ संतन सिउ मेरी लेवा देवी संतन सिउ विउद्दारा ॥ संतन सिउ इम लाहा खाटिश्रा हरि भगति भरे भंडारा ॥ २ ॥ संतन मोकउ पंजी सउपी तउ उतिस्था मन का धोखा॥ घरमराइ श्रव कहा करेंगो जउ फाटिओ सगलो लेखा॥ ३॥ महा श्रनंद भए सुख पाइत्रा संतन के परसादे ॥ कहु नानक सिउ मून मानिया रंगि रते विसमादे ॥ ४ ॥ = ॥ १६ ॥ सोरिंठ म॰ ५ ॥ जेती समग्री देखह रे नर तेती ही छडि जानी॥ नाम संगि करि विउद्दारा पावहि पद निरबोनी ॥ १॥ पिश्रारे तू मेरो सुखदाता॥ गुरि पूरे दीया उपदेसा पराता ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध लोभ मोह श्रभिमाना ता महि सुखु नहीं पाईएे।। होतु रेन ता सगल की मेरे मन तउ अनद मंगल सुख

पाईऐ ॥ २ ॥ घाल न मानै श्रंतर विधि जानै ताकी करि मन सेवा।। करि पूजा होमि इहु मनुद्या श्रकाल मृरति गुरदेवा।।३॥ गोविद दामोदर दहश्राल माधवे पारब्रहम निरंकारा ॥ नाम्र वरतिष प्रान अधारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ २० ॥ सोरिट नानक पाइय्रो तनि सासा विछरत महला ५ ॥ मिरतक कउ मिलाइया ॥ पद्म परेत सुग्ध मए स्रोते हरि नामा सुखि गाइया ॥१॥ पूरे गुर की देख्य वडाई।। ताकी कीमति कहणु न जाई ।। रहाउ।। दख सोग का ढाहिको डेरा अनद मंगल विसरामा ॥ मन गाँछत फल मिले अचिता पूरन होए कामा ॥ २ ॥ ईहा सुखु आये सुल ऊजल मिटि गए आरण जाणे ॥ निरमउ मए हिरदै नाम वसिमा अपने सविगुर के मिन मार्गे ॥ ३ ॥ उठव केंठव हिर्मुण गार्वे दूरर दरद अस भागा॥ कहु नानक ताके पूर करमा जाका गुरचरनी मन लागा॥ 

张宏宏宏·宏宏·宏宏宏宏宏表示。 张宏宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏 <u>( ६१६ )</u>

किरपा प्रभ दीन दृहत्राला गुरा गावउ रंगि राता ॥ रहाउ ॥ सतिगुरि

नाम् निघानु ददाइत्रा चिंता सगल विनासी ॥ करि किरपा अपनो करिलीनामनि वसित्रा श्रविनासी ॥ २ ॥ ताकउ विधन न कोऊ

लागे जो सविग्ररि श्रपुने राखे ॥ चरन कमल वसे रिंद श्रंतरि श्रंमृत हरि चास्रे 11 \$ II करि सेवा सेवक

अपुने की इछ पुजाई ॥ नानक ताके बलिहारे जिनि दास

॥ ४ ॥ १४ ॥ २४ ॥ सोरिंठ महला ४ परन पैज रखाई अधिश्रारे देवनहारु न जाने ॥ जीउ पिंडु साजि जिनि

मुडे देखि रहिया प्रम रचित्रा बहु ऋपुनो करि मानै ॥ १ ॥ मन सुत्रामी ॥ जो किछ करहि सोई सोई जाएँ। रहैन कछऐ छानी॥

रहाउ ॥ जिह्ना सम्राट लोभ मिट मातो उपजे अनिक विकास ॥ जोनि भरमत दुख पाइया इउमै बंधन के भारा ॥ २॥ देह

किवाड अनिक पढदे महि पर दारा संगि फाकै॥ चित्र गुपत जब लेखा मागहि तब कउणु पहुदा तेरा ढाकै ॥ ३ ॥ दीन दहसाल पूरन दुख भंजन तुम वितु ओट न काई ।। कांडि लेंद्र संसार सागर महि

नानक प्रम सरलाई ॥ ४ ॥ १५ ॥ २६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ पारबहस्र होत्रा सहाई कथा कीरतनु सुखदाई ॥ गुर पूरे की बाणी जिप अनदु करह नित प्रायो ॥ १ ॥ हरि साचा सिमरह भाई ॥ साघ

वाई सुख पाईए हरि विसरि न कवह ॥ रहाउ 11 परमेश्वर तेरा जो सिमर्रे सो जीवें ॥ जिसनो करनि परापित सो जनु निरमञ्ज धीवै ॥ २ ॥ विधन विनासन सभि दुख नासन ग्रर परणी मनु लागा ॥ गुरा गावत ऋचुत श्रविनासी अनदित हरि रंगि

जागा ॥ ३ ॥ मन इछे सेई फल पाए हरि की कथा सुहेली ॥ आदि अंति मधि नानक कउ सो प्रसु होया वेली ॥ ४ ॥ १६ ॥ २७ ॥ विनर्से मोह मेरा पंचपदा ॥ अरु देश विनर्से । संतह इहा बतारह कारी ॥ जित हउमें गरब ॥ रहाउ ॥ सरव भृत पारब्रहमु करि मानिया होवां

रेनारी ॥ २ ॥ पेलिको प्रभ जीउ अपूर्न संगे पर्रे

অলু श्रंमृत् पार्रिए निरमल गर भउखध 

भीति भ्रमारी ॥ ३ ॥

६१७ ) ४॥ कहु नानक जिसु मसतिक लिखित्रा तिसु गुर मिलि रोग विदारी॥ ४ ॥ १७ ॥ २⊏ सोरिं महला ५ घरु २ दुपदे **१** त्रों सतिगुर प्रसादि ।। 🛮 ।। सगल बनसपति महि वैसंतरु सगल द्ध महि घीत्रा ॥ ऊच नीच महि जोति समाणी घटि घटि माधउ जीत्रा ॥ १ ॥, संतहु घटि घटि रहित्रा समाहित्रो ॥ पूरन पूरि रहित्रों सरव महि जलि थलि रमईत्रा त्राहित्रो ।। १ ।। रहाउ ।। गुण निधान गावै सतिगुरि भरमु चुकाइत्रो ॥ सरव निवासी सदा नानक जस अलेपा सभ महि रहिश्रा समाइत्रो ॥ २ ॥ १ ॥ २६ ॥ सोरिं महला ५ ॥ जाके सिमरिण होइ अनंदा विनसे जनम मरण में दुखी ॥ चारि पदारथ नवनिधि पावहि बहुरि न तृसना भुखी ॥ १ ॥ जा को नामु सासि सासि धित्रावह ठाकुर कउ मन तन जीत्ररे 11 मुखी ।। १ ।। रहांउ ।। सांति पावहि होवहि मन सीतल श्रगनि न श्रंतरि धुली ।। गुर नानक कउ प्रभृ दिखाइत्रा जलि थलि त्रिभवणि रुखी ॥ २।। २।। ३०।। सोरिंड महला ५।। काम क्रोध लोभ सूठ निंदा इन ते श्रापि छडावहु भीतर ते इन कउ डारह 11 इह बुलावहु ।। १ ।। अपुनी विधि आपि जनावहु ।। हरि जन मंगल गावहु ।। ॥ रहाउ ॥ विसरु नाही कबहू हीए ते इह विधि मन महि पावहु ॥ गुरु पूरा भेटित्रो वडभागी जन नानक कतिह न धावहु ॥ २ ॥ ३ ॥ सिमरिण सभ्र कछ पाईए विरथी ॥ सोरिं महला ५ ॥ जा कै जाई ॥ तिसु प्रभ तिस्रागि अवर कत राचहु जो सभ महि ।। १ ।। हरि हरि सिमरह संत गोपाला ॥ साघ संगि मिलि नामु धित्राबहु पूरन होवै घाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सारि समालै निति प्रतिपालै प्रेम सहित गलि लावै ॥ कहु नानक प्रभ तुमरे विसरत जगत जीवनु कैसे पावै ॥ २ ॥ ४ ॥ ३२ ॥ सोरिं महला अविनासी जीअन को दाता सिमरत सभ मलु खोई ॥ गुग निधान भगतन कउ वरतिन विरला पावै कोई ॥ १ ॥ मेरे मन जिप गर गोपाल प्रभु सोई ॥ जाना तराण परना छख पारद पाछाड़ दूख न हाई ॥ १॥ 

रहाउ ।। वडमागी साघ संगु परापति तिन भेटत दुरमति खोई ।। दास बाछै जिन हरिनाम् रिदे परोई तिन की धरि नानक सोरिं महला ५ 11 Ħ निरारे स्का मनु साधारे ॥ दरसनु भेटत होत निहाला हरि का नामु वीचारे ॥ १ ॥ मेरा वेंद्र गुरू गोर्दिदा हरि हरि 11 म्रुखि देवे काटै जम की फंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समस्थ पुरख पुरन विधाते आपे करखेडारा हरि श्रापि 11 अप्रना दासु नानक नाम अधारा ॥ २ ॥ ६ ॥ ३४ ॥ सोरठि महला ४ ॥, श्रंतर की गति तुमही जानी तुमही पाहि निवेरो ॥ बखसि खेँह प्रम अपने लाख खते करि फेरो ॥ १ ॥ प्रम जी तू मेरो ठाकुरु नेरो ॥ हरि चरण सरण मोहि चेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेसुमार वेअंत सुत्रामी ऊचो गुनी गहेरो ॥ काटि सिलक कीनो श्रपुनो दासरा तउ नानक कहा निहोरो ॥ २ ॥ ७ ॥ ३४ ॥ सोरिठ ४ ॥ भए कृपाल गुरू गोनिंदा सगल मनोरथ पाए ॥ असथिर भए लागि हरि चरखी गुण गाए ॥ १ ॥ भक्तो समृरतु पूरा ॥ सांति सहज जपि वाजे अनहद तुरा ।। १ ।। रहाउ ॥ मिले सुआमी प्रीतम अपुने धर मंदर सुखदाई ॥ इरि नामु निधानु नानक जन पाइश्रा सगली इछ पुजाई ॥ २ ॥ = ॥ ३६ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ गुर के घरन बसे रिंद भीतरि सुम लखण प्रभि कीने ॥ भए कृपाल पूरन परमेसर गुरु रखवारी मीत ॥ दश नाम निधान मनि चीने ॥ १ ॥ मेरो चऊर्णी दे वडियाई सोमा नीता नीत 11 9 11 रहाउ देखग्रहारे [] ग्र उधारे दरसञ् वलिहारे सद - 11 11 3 संचिन करउ नाम धन धाती विनोद सख विलिख ग्रानंप हरि के चरन कमल आधार 11 8 Ħ सच बोहियु चड़ि लंघउ विद्य पूरन श्रविनासी आपहि कीनी पेखि नानक विगसानो नानक नाही सुमार ॥ २ ॥ १० ॥ ३ ⊏ ॥ सोरि महला थ ॥ गुरि पुरै अपनी कल घारी सभ घट

( ६१६ )

**表表表表表表表表表表表表表表表表** श्रापे मेलि वडाई कीनी कुसल खेम सभ भइत्रा ॥ १ सतिगुरु 11 मेरे नालि पारब्रह्मु जपि सदा || निहाल 11 रहाउ 11 वाहरि थान थनंतरि पेखड सोई जत कत 11 नानक गुरु पाइत्रो वडभागी तिसु जेवडु त्रवरु न कोई 11 3 ११ 11 11 ॥ सोरिं महला ५ ॥ स्रुख 38 मंगल कलिश्राण सहज धुनि प्रभ राखनहारै के निहारित्रा ॥ चरगा राखिओ वारिक सतिगुरि तापु उतारित्र्या ।। ? ।। उवरे सतिगुर की सरगाई न विरथी जाई ॥ रहाउ ॥ घरि महि सूख वाहरि जाकी सेव अपुने भए दइत्राला बिघनु न ॥ नानक मेरा प्रभु होत्र्या किरपाला ॥२॥ १२॥ ४०॥ सोरठि महला ५ ॥ साधू संगि मनि उद्गु नामु रतनु भइत्रा गाई जसु मिटि 11 गई चिंता सिमरि अनंता सागरु तरिश्रा भाई ॥ δ हिरदे 11 के चरण वसाई ॥ सुखु पाइत्रा सहज धुनि उपजी रोगा घाणि मिटाई ॥ रहाउ ॥ कित्रा तेरे गुग त्र्याखि वखागा कीमति कहणु न जाई ॥ नानक भगत भए **श्रविनासी** अपुनो प्रभु भइत्रा सहाई ॥ २ ॥ १३ ॥ ४१ ॥ सारिठ म० ५ ॥ गए कलेस रोग सभि नासे प्रभि अपुनै किरपा धारी 🕕 श्राठ पहर 3 त्राराधहु सुत्रामी पूरन घाल हमारी ॥ १ ॥ हरि जीउ त् सुख लैह संपति रासि भाई मेरे कउ प्रभ त्रागे त्ररदासि ॥ राखि -11 सोई सोई जो मागउ पावड ऋपने खसम भरोसा 11 अंदेसा ॥ २ ॥ १४ कहु नानक गुरु पूरा भेटित्रो मिटित्रो सगल ॥ सोरिंड ॥ सिमरि सिमरि महला ५ गुरु सतिगुरु सगला दुखु मिटाइत्रा ॥ ताप रोग गए गुर वचनी मन इछे फल पाइश्रा ॥ १ ॥ मेरा गुरु पूरा सुखदाता ॥ करगा कारण समस्थ सुत्रामी पूरन पुरखु विधाता ॥ रहाउ ॥ श्रनंद विनोद मंगल नानक भए दइश्राला ॥ जै जैकार भए जग भीतिर ग्रं होत्रा पारत्रहम्र रखवाला ॥ २ ॥ १५ ॥ ४३ ॥ सोरठि महला ¥ 11 इमरी गणत गर्गात्रा काई अपगा विरदु पछागि नं - 11 हाथ देह राखे करि ऋपुने सदा सदा रंगु माणि ॥ १ ॥ साचा साहिबु मिहरवागा ।। वंधु पाइत्रा मेरे सतिगुरि पूरे 表示法法法法 法法法法法法法

- DWDDDDDDDDDDDWW ॥ जीउ पाइ पिंडु जिनि साजिग्रा दिवा रहाउ त्रपणे दास की श्रापि पेंज **राखी नान**क हरवाणु ॥ २ ॥ १६ ॥ ४४ ॥ सोरिंट महला ४ ॥ दरत गर्नाइत्रा सभ संसारु उवारिश्रा ॥ पारब्रहमि किरपा घारी अपणा विरदु समारिआ ॥ १ ॥ होई राजे राम की रखाली ॥ म्रल सहज ज्ञानद गुण गावह मनु तनु देह सुखाली पतित उधारण सित्युरु मेरा मोहि विस का भरवासा ॥ सर्चे साहिवि सणि नानक की अरदासा ॥ २ महला ५ ॥ बखसिन्ना पारब्रहम परमेसरि रोग निदारे ॥ गुर परे की सरशी उबरे कारज सगल समारे 11 १ ॥ हरि जनि सिमरिश्रा नाम अधारि ॥ ताप्र उतारिश्रा सतिगुरि पुरे अपर्णी किरपा घारि ॥ रहाउ ॥ सदा श्चनंद पिआरे हरि गोविद गरि राखिआ ।। वडी बडिआई करते की साचु सबदु सति माखित्रा ।। २ || १८ || ४६ || सोरिट महला ५ ॥ भए कृपाल सुम्रामी मेरे तित साचै दरबारि भाई ठांढि पई संसारि ऋपगे Ħ श्रापे राखे जमहि कीओ हटतारि रिदे 11 ? ш हरि उरिधारि सदा सिमरीए माई दख किलविख प्रभ ॥ रहाउ ॥ तिस की सरखी ऊनरें भाई जिनि ŧ रचित्रा सम्बन्धोह । करण कारण समरण सो माई सची सोइ॥ नानक प्रभृ घित्राईऐ माई मतु ततु सीतलु होइ॥२॥१६॥ ४७ ॥ सोरिं महला y ii संतद्व इरि इरि धियाई नाम सख सागर प्रस विसरउ नाही मन चिंदिश्रहा फलु पाई तापु गराइया अपर्णी किरपा मिटिञ्चा पारबहम प्रम भए दइब्राला दुसु सम परवारी रूपा इरि का नामु अधारो मंगल रस राखी परमेसरि उधरित्रा संसारो ॥२॥ २०॥ सभ्र मेरा सविग्ररु रखवाला होग्रा कृपा प्रम हाथ दे राखिआ हरि गोनिंदु नता निरोधा 7 11 गइया प्रमि आपि मिटाइया जन की लाज

साध संगति ते सभ फल पाए सतिगुर के विल जांई ॥ १ ॥ हलतु पलतु प्रभ दोवें सवारे हमरा गुणु श्रवगुणु न बीचारिश्रा ॥ **ग्र**टल वचनु नानक गुर तेरा सफल करु मसतकि धारित्रा ॥ २ ॥ 28 11 ४६ ॥ सोरिंठ महला ५ ॥ जीत्र जंत्र सिम तिस के कीए सोई संत सहाई ॥ अपुने सेवक की आपे राखै पूरन भई बडाई 11 8 11 पारत्रहम्र पूरा मेरे नालि ॥ गुरि पूरे पूरी सभ राखी होए दइत्राल ।। १ ।। रहाउ ।। त्रनदिनु नानकु नामु धित्राए प्रान का दाता ॥ अपुने दास कड कंठि लाइ राखे जिउ वारिक पित माता ॥ २ ॥ २२ ॥ 40 || सोरिं महला ५ घरु ३ चउपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मिलि पंचहु नही चुकाइत्रा ।। सिकदारहु नह पतीत्राइत्रा ।। उमरावहु त्रागै मिलि राजन राम निवेरा ॥ १ ॥ श्रव ढूढन कतहु न जाई ॥ गोविद भेटे गुर गासाई ॥ रहाउ ॥ त्राइत्रा प्रभ दरवारा ॥ तो मिटी प्कारा ॥ लबधि त्रापणी पाई ॥ ता कत त्रावै कत तह साच नित्राइ निवेरा ॥ ऊहा सम ठाकुरु सम चेरा ॥ श्रंतरजामी जानै ॥ विन्न बोलत त्रापि पछानै ॥ ३ ॥ सरव थान को राजा तह अनहद सबद अगाजा ॥ तिसु पहि कित्रा चतुराई ॥ मिल्र नानक त्रापु गवाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ५१ ॥ सोरिं महला ५ ॥ हिरदे नामु वसाइहु ॥ घरि वैठे गुरू धित्राइहु ॥ गुरि पूरै सचु कहित्रा ॥ सो सुखु साचा<sup>?</sup> लहित्रा ॥ १ ॥ त्रपुना होइश्रो गुरु मिहरवाना ॥ कलित्रागा मंगल सिउ घरि आए करि इसनाना रहाउ ।। साची गुर विडिब्राई ।। ताकी कीमति कहग्रु न सिरि साहा श्रोभाहा पातिसाहा गुर भेटत मनि 11 11 २ सगल मिलि पराछत लाथे 11 साध संगति साथे 11 गुगा निधान हरिनामा ॥ जपि होए कामा पूरन ॥ ३ ॥ गुरि करे जैकारा ॥ नानक प्रभु कीनो मुकति दुत्रारा ॥ सभ सृसिट मेरे साथे ।। जनम मरण भै लाथे ॥ ४ ॥ २ ॥ ५२ ॥ सोरिंठ महला ५ ॥ पूरें किरपा धारी ।। प्रभि पूरी लोच हमारी ।। करि इसनानु गृहि आए ।। **水水水水水水水水水水水水水水** 

सुख पाए ॥ १ ॥ संतह राम नामि निसत्तरीएे ॥ हरि हरि धिम्राईऐ स्रनदिन करीऐ ॥ सकत मारग धरम की पउद्धी को वडमागी के ।। कोटि जनम किलबिख नासे चरशी हरि चित लाए ॥ २ ॥ उसत्तवि करह सदा प्रभ ऋपते जिति पुरी जंत सभि भए पनित्रा ॥ जीश्र सतिगर साखी सच विधन विनासन सभि नासन सतिग्ररि नाम दख खोए पाप भए सभि पारन जन नानक ॥ १ ॥ ३ ॥ ४३ ॥ सोरिंठ कहला ४ ॥ साहित ग्रनी गहेरा ॥ सम्र तेरा ॥ रखवाले गुर गोपाला Ħ मए दहश्राला ।। १ ॥ जपि श्रनदि रहउ गुर चरणा कतहि ॥ भउ सरणा ।। रहाउ ॥ तेरित्रा दासा रिंदे हरारी श्रविचल तीव समारी ।। बलु धनु तक्रीय्रा तेस ॥ ॥ जिनि जिनि साध संगु पाइया ॥ सो प्रभि श्रापि तराइत्रा ॥ करि किरपा नाम रक्षु दीत्रा ॥ इसल खेम समधीत्रा ॥ ३ ।। होए प्रभृ सहाई ।। सम उठि लागी पाई ।। सासि मंगल नानक गाईऐ धित्राईऐ हरि 11 सहज आनंदा ॥ प्रश्न मिलियो सोरिं महला П स्ख मनि भोवंदा ॥ पूरे गुरि किरपा घारो ॥ ता गति भई नित वाजे १ ॥ हरि की प्रेम भगति मन लीना 11 बीना ॥ रहाउ ॥ हरि चरख की श्रोट सताखी **॥** चुकी कारिंग सभ जीवन दाता पाइत्रा ॥ हरि रसिक रसिक लोकाणी काटिश्रा जम का फासा !! मन पुरन जह पेखा तह सोई ॥ हरि प्रभ विनु ३ ॥ करि किरपा प्रभि राखे ॥ सभि जनम निरभउ नामु घित्राइत्रा ॥ घटल सुख नानक पाइत्रा 11 8 11 4 थथ ।। सोरिंड महला थ ।। ठाडि पाई करतारे ।। ताप छोडि गहन्ना ॥ गुरि पूरे है राखी ॥ सरिए सचे की ताकी॥ ? ॥ परमेसरु श्रापि होश्रा रखवाला ॥ सांति सहँज सुख खिन महि उपजे मनु होश्रा सदा सुत्वाला ॥ रहाउ ॥ इरि इरि नामु दीश्रो दोरू ॥ तिनि

CHERTER REPRESENT विदारू ॥ अपगी किरपा धारी तिनि सगली 11 रोगु बात अपना विरदु समारिश्रो सवारी प्रभि 11 हमरा गुण 11 भइञ्रो तिनि साखी वीचारित्रा ॥ का सबद अवगुणु न गुर राखी ॥ ३॥ बोलाइत्रा बोली तेरा साहित्र 11 तू की साखी ॥ श्रपुने 11 जिप नानक नामु सचु ६ ॥ ५६ ॥ सोरिठ महला ५ ॥ विचि करता पुरखु 1] खलोत्रा ॥ वालु न विंगा होत्रा ॥ मजनु गुर र्यादा रासे ॥ किलविख नासे ॥ १ ॥ संतहु रामदास सरोवरु नीका होत्रा है जीका ॥ १ ॥ रहाउ कुलु तरावै उधारु ॥ मनि चिंदि अड़े फल पाने ॥ सही सलामति नाइ प्रभू धित्राए ॥ २ ॥ संत सरोवर नावे ॥ ंन त्रावे जाई ।। हरि हरि नामु धित्राई ॥ परमगति पावै ॥ मरै भगवानै जानै ॥ होइ जिसु दइश्रालु स्र मिटाई सरगाई चिंता गग्रत 11 सभ 11 नानक प्रभ ॥ पारब्रहमि निवाही पूरी सोरि महला ५ निसतारे 11 हरि हरि गुरि लाइ चरन रहीत्रा ऊरी 11 अपने दास का सदा रखवाला 11 करि किरपा 11 8 अपुने करि राखे मात पिता जिउ पाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वडभागी मिटाइआ -11 हरि सतिगुरु पाइत्रो पंथ्र भगति जिनि जम का 11 भाइ चितु लागा ॥ जिप जीवहि से - 11 हरि **अंमृत** वडभागा 2 11 बाणी गावै ॥ साधा की धूरी नावै ॥ अपुना आपे नाम्र हरि लीया ॥३॥ दरसन प्रान प्रभ करणहार रखि किरपा अंतरजामी करि इह बीचारा 11 दास विमल ५८ ॥ सोरिंड सुत्रामी ॥ ४॥ = 11 11 नानक सरिशा सहाई हरि संगि • पाइत्रा चरनी लाइत्रा 11 H जह ॥ करि किरपा प्रभि मेले हरि -11 गुगा सगले जीश्र सुभाई ॥ मन चिंदे फल ॥ रहाउ ॥ नाराइण प्राण् अधारा 11 संत जनां हम 8 पुनीत करि लीने ।। करि किरपा हरि जसु जीश्र संगि सद प्रतिपाला रखवाला 11 11 

**进业的过去式和过去式和过去式和过去式和过去分词** हरि दिनु रैनि कीरतनु गाईऐ।। बहुड़ि न जोनी पाईऐ॥ जिसु देवे पुरखु विधाता ॥ हरि रसु तिन ही जाता ॥ जम कंकरु नेडिन श्राइश्रा ॥ सुखु नोनक सरखी पाइश्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४६ ॥ महला ५ ॥ गुरि पूरे कीवी पूरी प्रभ्र रवि ग्हिआ 11 क्रसल भइत्रा इसनाना ॥ पारब्रहम चरन कवल रिद धारे इरवाना ॥ १॥ गर के ॥ विधन न लागै विल का कोई कारज सगल सवारे ॥ १ मिलि п रहाउ खोए ॥ पतित प्रनीत सम होए गुन गोविंद निव सरोवर नाते ॥ सभ लाथे पाप कमाते u २ п गाईए ।। साघ संग मिलि घित्राईऐ ।। मन बांछत फल पाए पूरा रिंदे घित्राए ॥ ३ ॥ गुर गोपाल ग्रानंदा ॥ जपि जपि परमानंदा ॥ जन गानक नाम्न घित्राइत्रा ॥ प्रम अपना रखाइत्रा ॥ ४ ॥ १०॥ ६० ॥ रागु सोरिंड महला ४ ॥ दहदिस छत्र मेघ घटाघट दामनि चमकि डराइयो ॥ इकेली नीद सेज संदेसरो पिरु परदेसि सिघाइत्रो ॥ १ ॥ हुिया नही माइग्रो ॥ एक कोसरो सिधि करत लालु तब चतुर पातरो आइग्रो ॥ विसरे इह लालु पित्रारी सरव गगा सुख 9 मंदरि चरिकै पंधु निहारउ नैन नीरि मरि आइओ ॥ २ ॥ इउ इउ मीति मझ्ड है बीचो सुनत देसि निकटाइओ ॥ मांमीरी के पात पारदो विनु पेले दराइस्रो ॥ ३ ॥ मध्यो किरपालु को ठाउर सगरो द्ख् मिटाइयो ॥ कतु नानक इउमें भीति दइग्रारु चीठलो पाइश्रो ॥ ४ ॥ सम्र रहियो तउ ei ei जो चाहत सो गुरू यंदेगरो माउद्यो मिलाइयो 11 गुना निधि राहभो ॥ रहाउ दजा ॥ ११ ॥ ६१ ॥ सोरठि महला ४॥ गई पहोड़ पंदी छोड़ निरंकारु दुखदारी ॥ करम न जाणा धरम न जाणा लोमी माइआधारी ॥ नामु परियो मगतु गोर्निद तुमारी ॥ १ ॥ इरि जीउ निमाणिषा तू माण ॥ गोविंदु तेरी कुदरित कड कुरवाणु ॥ रहाउ मालक माइ सुमाई सार्व अपराध कमावै ॥ करि उपदेश किडके चउगुण चखिम भावी बहुद्धि पिता गलि लावै ॥ पिछने

त्रागे मारगि पावे ॥ २ ॥ हरि श्रंतरजामी सभ विधि जागे ता किसु पहि त्राखि सुणाईऐ।। कहर्णै कथिन न भीजै गोविंदु हरि भावे पैज रखाईऐ ॥ अवर ओट मैं सगली देखी इक तेरी ओट रहाईऐ ॥ ३ ॥ होइ दइत्रालु किरपालु प्रभु ठाकुरु त्रापे सुर्गो वेनंती ॥ पूरा मेलि मिलावे सभ चूके मन की चिंती ॥ हरि हरि नामु मुखि पाइत्रा जन नानक सुखि वसंती ॥ ४ ॥ १२ ॥ ६२ ॥ सोरिड महला ५ ॥ सिमरि सिमरि प्रभ भए अनंदा दुख कलेस सि नाठे ॥ गुन गावत धित्रावत प्रभु त्रपना कारज सगले सांठे॥१॥ जग जीवन नामु तुमारा ॥ गुर पूरे दीश्रो उपदेसा जपि पारि रहाउ ॥ तू है मंत्री सुनहि प्रभ तू है सम्र किछु 11 करर्गोहारा।। तू त्रापे दाता त्रापे भ्रुगता कित्रा इहु जंतु २ ॥ किश्रा गुण तेरे श्राखि वखाणी कीमति कहणु न जाई ॥ पेखि प्रभु अपना **अचर**ज तुमहि वडाई 11 3 11 अनुग्रहु आपि प्रभ स्वामी पति मति कीनी पूरी ।। सदा सदा नानक बिलहारी बाछउ संता धुरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ ६३ ॥ सोरिट म० ५ पुरा नमसकारे ॥ प्रभि समे काज सवारे ॥ हरि अपणी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी ॥ १ ॥ अपने दास को भइओ सहाई ॥ सगल मनोरथ कीने करते ऊगी बात न काई।। रहाउ ।। करते पूरिव दिवाइश्रा ।। पिछै लगि चली माइत्रा ॥ तोटि न कतहू त्रावै ॥ मेरे पूरे सतगुर भावै।। २ ।। सिमरि सिमरि दङ्त्राला ।। सिम किरपाला ।। जै जैकारु गुसाई ।। जिनि पूरी बर्गत बर्गाई ।। ३ ।। तू भारो सुत्रामी मोरा।। इहु पुंनु पदारथु तेरा।। जन नानक एकु धित्राइत्रा।। सरव फला पुंचु पाइत्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ६४ ॥ सोरिं महला ५ घरु ३ दुपदे १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रामदास सरोवरि नाते ॥ सभि उतरे पाप कमाते ॥ निरमल होए करि इसनाना गुरि पूरे कीने दाना ।। १ ।। सभि कुसल खेम प्रभि धारे सही सलामित सभि थोक उवारे।। गुर का सवदु वीचारे।। रहाउ साध संगि मल्लु लाथी मइञ्रो साथी ॥ - 11 पारब्रह्म 西家东西西西西西部 法市场

घित्राइत्रा ॥ श्रादि पुरस्त प्रभु पाइत्रा **॥ २ ॥ १ ॥ ६५ ॥ सोर**ठि प्र ।। जित्र पारबहम्र चिति श्राइश्रा दिय 11 सो सुखसागर गुरु पाइत्रा 11 वसाइत्रा ता सहसा सगल १ ॥ हरि के नाम की वडियाई н आठ पहर गुण गाई ॥ गुर पूरे ते पाई ॥ रहाउ ॥ प्रभ की अकथ बोलिंड श्रंमृत बाखी ॥ नानकदास वखाखी ॥ गुर पूरे ते जाणी ॥ २ ॥ २ ॥ ६६ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ श्रामे सख गरि दीश्रा कसल खेम गरि कीत्रा ।। सरव निधान सख पाइत्रा गरु श्रपना ॥ १ ॥ श्रपने सतिगर की वडिग्राई दित दित चडै सवाई ॥ रहाउ फल पाई ॥ संवह 11 जीय जंत सभि भए दहबाला प्रभि ऋपने करि दीने ॥ सहज सभाइ गापाला नानक साचि पतीने ॥ २॥३॥ ६७ ॥ सोग्ठि रखवारे ॥ चउकी चउगिरद हमारे नामि ॥ राम मनु, लागा ॥ जम्र लजाइ करि भागा ॥ १ ॥ प्रभ जीत मेरो सख वंधन काटि करे मन् निरमल पूरन विधाता ॥ प्रस्व अविनासी ॥ ताकी सेव न विरधी प्रभ होई दासा ॥ जपि पूरन श्रासा 11 **अपने** y II ग्रर चलिहारो ॥ जिनि मन चिंदित्रा फलु पाइया II अपुना 11 प्रभ ॥ संतह तिस्र वित अवरु न कोई॥ करण प्रभि अपने वर दीने ॥ सगले जीख रहाउ ॥ नाम्र धियाइया दुख नानक सोरिं ξę 11 11 महला वाप्र त्ररे पूरे H वाजे श्चनहद 11 सरव कलिश्रोण दीने ॥ प्रभि कीने ॥ करि किरपा श्रापि 8 बेदन सतिग्रहि Ħ समि सरसे होए हरि सिख संत मंगहि सो लेउहि ાસો ॥ प्रभ श्चपशिश्चा संता देवहि ॥ इरि गाविद् प्रमि राखिया ॥ जन नोनक साच ६ ॥ ७० ॥ सोरिंड महला ५ ॥ सोई कराइ जो तम्र मार्च ॥ सिधाण्य कलुन बावै।। इम बारिक तउ सरणाई॥ प्रभि श्रापे

मेरा रखाई ॥ १ ॥ मात पिता हरि राइत्रा ।। करि किरपा प्रति तेरा करीं करोइश्रा ॥ रहाउ ॥ तेरे जीश्र जंत प्रभ डोरी हाथि तुमारे ॥ करावै सो करगा।। जि तेरी सरगा ॥ २ ॥ ७ ॥ ७१ ॥ सोरिं महला ५ ॥ रिदे परोइत्रा ॥ सभु काजु होइआ।। हमारा प्रभ चरणी मनु लागा ॥ पूरन जाके भागा ॥ १ ॥ मिलि साध संगि हरि अराधिओ हरि पहर हरि श्राठ मन चिंदिश्रा पाइत्रा ।। रहाउ ।। श्रंकुरु जागिश्रा ॥ राम परा पूरवला नामि मनु दरिस समावै ॥ नानक दास सचे लागित्रा।। मनि तनि हरि गुग गावै।। २।। ६।। ७२।। सोरिंड महला ५।। गुर मिलि प्रभू चितारित्रा।। कारज सभि सवारित्रा ।। मंदा को न सभ जै जैकारु अलाए ॥ साची सरिण सुत्रामी।। जीब्र सुगाए॥१॥ संतह जंत सभि हाथि तिसे सो प्रभु अंतरजामी ॥ रहाउ ॥ करतव सभि प्रभि बिरदु समारे पतित पावन - 11 प्रभ नामा ॥ जन नानक सद क़ुरबाना ॥ २॥ ६ ॥ ७३॥ सोरिंड महला प्रा पारब्रहमि साजि सवारिश्रा -11 इह लहुड़ा गुरू उवारिश्रा ॥ करहु पित मातो ॥ परमेसरु जीत्र को दाता 11 8 11 सुभ चितवनि दास तुमारे ॥ राखहि पैज ऋषुने दास की कारज आपि सवारे ॥ मेरा रहाउ 11 प्रभु परउपकारी ॥ पूरन कल जिनि सरगी चिंदिश्रा नानक ऋाइऋा 11 मन फलु सोरि 80 11 08 11 महला ५ li सदा सदा हरि जापे।। प्रभ बालक राखे ऋषि सीतला 11 ठाकि रहाई।। मेरा प्रभु होत्रा सदा दहत्राला नाई 11 8 11 ऋपुने सुसी की सभ जीश्र भगत भइश्रा किरपाला 11 रहाउ प्रभ करणकारण समराथा ॥ हरि सिमरत दुखु लाथा सुणी बेनंती ॥ ऋपगो दास की सभ नानक सवंती ॥ ॥ सोरिं ११ ॥ ७४ महलां ¥ अपना 11 गुरू मिलि क्रसल सेती घरि आए ॥ नामै की विडियाई जाई ॥ १ ॥ संतहु हरि हरि हरि त्राराघहु ॥ तिसु कीमति कहणु न पाईऐ कारज सगले साधहु सभो किञ्ज ॥ रहाउ 宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表

## THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 的现在形式的现在分词 सो पाए जिसु वडमागी प्रेम मगति प्रम लागी ॥ धिश्राइश्रा । तिनि सरव सुखा फल पाइया १२ २ परमेसरि दिवा वंना रोग सोरिं महला 11 II दुख ७६ ॥ ¥ करहि इरि डेरा नर नारी h हरि किरपा अनद थाई धारी होया संतह सभ पारबहस ? सुख सभनी जाई ॥ रहिश्रा ध्रर बाखी रहाउ п तिनि मिटाई हरि चिंत द्श्याल प्ररख मिहरवाना ऐथै ē 11 13 ॥ ७७ ॥ सारिंड महला नानक साच वखाना II R **ઝ**પને Ū सतिगुर दीन दहश्राला प्रभ 11 दास सुभाखे घापि राखे ॥ घटि घटि सबद् п 8 п गुर के चरण रैनि सासि बलि जाई दिनस् सासि समाली पूरनु थाई सभनी श्रापि सहाई होभा ॥ रहाउ 11 Ħ दा ē वडिग्राई ॥ पाई व्रभ सरगाई सचा ढोग्रा ।। तेरी भगति नानक 0 सोरिंड Ħ महला It सतिग्रर ಶಿಷ ų भागा ॥

Ø

0

Ш

Ю

Ю

O रमाखा ॥ गोविंद किरपा प्रभि अपित्रा नाम धारी राखी 11 Ō हमारी 11 8 11 हरि के चरन सदा सुखदाई जो

जाई करे विरथी . h रहाउ ॥ जिस श्रास न H गावै ॥ त्रेम भगति संत गुण ताका मावै ş हरि H 11 श्राह पहर मेरे संगि मिलाइ लीया करते संत लीने सरव स दीने आपहि आप सविग्ररु पुरा पाइआ

गदा हमारी ॥ खंना सगल रेत छारी ॥

11

पूरे एइ गल

।। गरीबी

11 ग्र

वेकारी

सिमरै जो तिस होवै संगि जसु हरि ॥ संत **मिटाइ**मा मापु घन्र नदरी 11 सोरि महला गुरि ŧ٤ Ħ п II =0 त्रपुनी करि दीनी सख सुखी वसाइभा हरि भगति

L'43E). फलदाती ।। गुरि पूरे किरपा करि दीनी विरलें किन भाई ॥ श्रोह रहाउ ॥ गुरवाणी गावह सफल सदा सुरतदाई ॥ नानक नामु घित्राइत्रा ॥ पूरवि लिखित्रा पाइआ 11 ।। सोरिं महला ५ ॥ गुरु पूरा श्राराधे ॥ कारज ٣\$ २ ॥१७॥ सगले साधे ॥ सगल मनोरथ पूरे ॥ वाजे श्रनहद तूरे ॥ 8 11 जपत सुखु पाइत्रा ॥ संत त्रसथानि वसे सुख सहजे राम्र ॥ गुर पूरे की वाणी सगले दख मिटाइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 दासि वखाणी निरमल 11 मनि भागी ॥ नानक पारब्रहम सोरिं महला ५ **=**2 अकथ कहाणी ॥ २ ॥ १८ ॥ 11 11 गावै हरि लाज न त्रावै ॥ हरिजन्न ग्रा तिउ 11 भुखं सावत कउ किउ त्रलकाईऐ ॥ जित्र सिमरनि श्रपने काज पाईऐ 11 8 ॥ रहाउ 11 जिउ सदा सुख् मुख् ऊजल सदा जसु भावे ॥ लुभावे ॥ तिउ हरि हरि दास २ - 11 कामी लपटावै ॥ तिउ गित्रानी नामु कमावै वालि जिउ धिश्रावै 11811 38 11 पावै ॥ जन नानक नामु पूरे गुर मुख सांदि घरि आइआ ॥ सोरिं महला ४ ॥ **⊏**३ छाइत्रा ॥ पूरै गुरि पहिराइत्रा 11 विनसे द्ख संतहु साचे की विडग्राई 11 जिनि अचरज 11 2 11 ॥ बोले साहिब के भार्षे ॥ दासु बार्या सोभ वर्णाई ॥ १ ॥ रहाउ त्रहमु वखार्गे।। नानक प्रभ सुखदाई ।। जिनि पूरी बरात बराई ।। २ ॥ २० ॥ ८४ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ प्रभु अपुना रिंदे धिआए ॥ भइत्रा संसारे त्राए ॥ संतोखु -11 गुरि घरि सही सलामति लें तारे ॥ १॥ संतह प्रभु मेरा सदा दइत्राला ।। अपने की हरिनामु रिदे ॥१॥ रहाउ 11 गगई राखे वाल गुपाला गुरि पूरे तुसि दीश्रा ॥ फिरि सवारे ॥ उरिधारे ॥ तिनि सभे थोक नानक द्खु न थीत्रा ॥ २ ॥ २१ ॥ ८४ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ इरि जै जैकारु कोई करे सभु ॥ गुर मिन तिन वसित्रा सोई।। कही न जाई ॥ १ ॥ हउ विडिश्राई ॥ ताकी कीमति कुरवानु जाई तेरे नावै।। जिसनो बखिस लैहि मेरे पिश्रारे सो जसु तेरा गावै।। १ रहाउ ॥ तुं भारो सुत्रामी मेरा ॥ संतां भरवासा तेरा ॥ नानक प्रभ 张本本法法法法法法本本本本本本法法法法

सरणाई॥ अखि निंदक कैछाई ॥ २ ॥ २२ ॥ ⊏६ ॥ सोरिंड महला ४ ॥ आगैसल मेरे मीता ॥ पाछे त्रानद प्रभि कीता परमेसुरि 11 बरात बर्गाई ॥ फिरि डोलत कतह नाही ॥ **?** !! साचे साहिब सिउ मनु मानिया ॥ हरि सरव निरंतरि जानिया ll. ۶ रहाउ तेरे दहश्राला ऋपने प्रतिपाला सभ जीव्र 11 भगत करहि वडिञ्चाई नित नानक धित्राई ॥ श्रचरज H नाम् **Ə II ८७ ॥ सोरिंद महला** Ħ नालि नराइग्र मेरें ॥ जम ų नेरे लाइ प्रभ राखे ॥ सतिग्रर H कंटि गुरि पूरी पूरी कीती ॥ दुसमन मारि विडारे सगले दास कउ समित दीती ।। प्रभि सगले थान वसाए ॥ सुखि ।। रहाउ ॥ प्रभ ॥ जिनि नानक सरखाए मिटाए ॥ २ ॥ २४ ॥ == ॥ सोरिंठ महत्ता ४ ॥ सुखा का सरव पाईऐ 11 भेटत होत दाता सतिगरु वाकी सरनी दरसन श्चनंदा हरि गाईए ॥ दख गइत्रा **१** ॥ हरि रस्र पीवह भाई नाम्र तिसहि पूरे की सरनाई ॥ याराघह ग्रर रहाउ Į1 परापति जिसु धुरि लिखिया सोई पूरेन माई । नानक की वेनंती प्रम जी नामि रहा लिवलाई ॥ २॥ २४ ॥ =६॥ सोरिठ महला करन करात्रन हरि श्रंतरज्ञामी जन श्रप्रने की राखें n होत जग भीतरि सबद ग्रह रख चालै ॥-१--।- प्रम जी त् समरध सरनि दाता श्राठ पहर का रहाउ ॥ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा सविग्रर चरन लगे भउ मिटिका हरि गुन गोए मन माही स्रख ારા सहज ॥ जियि सोभा घनेरे सविग्र दीया दिसासा ॥ पूरा गुरु पूरी मति जाकी पूरन 3 इरि कांमा ॥ गर चरनी लागि तरियो भवसागर जिप ॥ भइमो दीन नामा ॥ ४ ॥ २६ ॥ ६० ॥ सोरिट महला ४ किरपाल 11 खिन महि लीधो भंजन द्यापे सम विधि थोटी पूरे वेही ₹ जन कारी Ħ गुर गोविंद धिमारि मिटहि इस कलेस ē सद 11 सगल चिदिया पाईपे जंत n रहाउ फलु 

जाके सभि कीने प्रभु ऊचा त्रगम त्रपारा।। साध संगि नानक नाम्र धित्राइत्रा मुख ऊजल भए दरवारा ॥२॥२७ ॥ ६१ ॥ सोरिं महला ५ ॥ सिमरउ ऋपुना सांई ॥ दिनसु रैनि सद धिऋाई हाथ देइ जिनि राखे ॥ हरि नाम महा रस चाखे ॥ १ ऋपने 11 गुर ऊपरि कुरवानु ॥ भए किरपाल पूरन प्रभ दाते जीग्र होए मिहरवान ॥ रहाउ ॥ नानक जन सरनाई ॥ जिनि पूरन रखाई ॥ सगले दूख मिटाई॥ सुखु भुंचहु मेरे भाई॥२॥२८॥६२॥ प्र ॥ सुनहु विनंती ठाकुर मेरे जीत्र जंत तेरे घारे ॥ सोरिं महला की कानकरावन हारे ॥ १ राखु पंज नाम अपूने ॥ प्रभ खसमाना करि पित्रारे ॥ बुरे भले हम थारे ॥ रहाउ ॥ सुर्णी पुकार समरथ सुत्रामी वंधन काटि सवारे ॥ पहिरि सिरपाउ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे॥ २ ॥ २६॥ ६३॥ सारिठ महला ५॥ जीत्र जंत सभि विस करि दीने सेनक सभि दरवारे ॥ श्रंगीकारु कीओ प्रभ अपुने भवनिधि पारि उतारे ॥ १ ॥ संतन के कारज सगल सवारे ॥ दीन दइत्राल कृपाल कृपा निधि पुरन हमारे ॥ रहाउ ॥ आउ वैठु आदरु सभ थाई ऊन न कतहं वाता ॥ दीश्रो जन श्रपुने प्रतापु नानक त्रभ जाता ॥ भगति सिरपाउ २ ॥ ३० ॥ ६४ ॥ सोरिं महला ६ ।। रे मन राम सिंड करि १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ गोविंद गुन सुनहु अरु गाउ रसना गीत ॥ स्रवन ॥ करि साध संगति सिमरु मोधो होहि रहाउ परिश्रो डोले मुखु कालु वित्राल जिउ पसारे मीत १ ॥ त्राजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहै समिक राखहु चीति ॥ कहै नानकु राम्रु भजि लें जातु ऋउसरु बीत ॥२॥१ ॥ सोरठि महला ह।। मन की मन ही माहि रही।। ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी कालि गही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दारा मीत पूत स्थ संपति सभ मही ॥ अवर सगल मिथिआ ए जानहु भजनु राम को सही ॥ १ ॥ फिरत फिरत बहुते जुग हारिश्रो मानस देह लही ॥ नानकु 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏

and an an an an an an an an an an an an ॥ २ ॥ सोरिंड कहत मिलन की बरीब्रा सिमरत कहा नही ।। ą. महला ६ ॥ मन रे कउन क्रमति तै लीनी ॥ परदारा निंदिआ रसि रचित्रो राम भगति नहि कीनी ॥ १ पंध ॥ रहाउ ॥ जानिश्रो ते नाहिन धन जोरन श्रंति कउ धाइश्रा काह ħ नही दीना विरथा आप वंधाइआ ॥ १ ॥ ना हरि भजित्रो गरु सेनिय्रो नह उपजियो कछ गियाना ॥ ही माहि घट वै खोजत उदित्राना ॥ २ ।। बहुत जनम भरमत मति नहीं पाई ।। देह पाइ हरि मानस पद बात बताई ॥३॥३॥ सोरठि महला मन रेप्रभ 3 Ħ उरिधारो ॥ जिंह सिमरत गनका सी उधरी ताको जस भइश्रो धृद्य जाकै सिमरनि श्रदत्त को सुद्धामी दस्य हरता इह विधि निसराइआ ॥ १ ॥ जब ही सरनि गही किरपानिधि कहा लंड बरनंड राम्र कहत बंधन तिह त्टा जाने निमख माहि निसर्वारा पापी जग चेति चिंतामनि तै भी उतरहि पारा ॥ ३ ॥ ४ ॥ सोरिठ महला प्रानी कउनु उपाउ करें ॥ जाते भगति राम की पाये जम को हरें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कउन करम विदिया जाऊँ सिमरै भनसागर कउनु फ़नि करई ॥ कउनु नाम्र गुर तरई ॥ १ ॥ कलि महि एक नाम्र किरपानिधि जाहि जपै गति पार्वे ॥ नाहिन इह विधि बेद बतावे श्चउर धरम ताऊँ समि जाको कहत गुसाई ॥ सो तुमही महि निरलेपी सोरिं यमै निरंतरि नानक दरपन निश्चाई ॥ ३ ॥ ¥ 11 मैं किह निधि लखउ गुसाई ।। महा मोह मन रहिथो उरकाई ॥ ŧ रहाउ 11 मति भ्रमि खोइय्रो नह द्यमधिर निसियासर नह छटी अधमाई ॥ 8 कवह नहीं कीना नह कीरति प्रम गाई ॥ जन नानक <del>ai</del> कोऊ

॥ ६ ॥ सोरिंड

। निमिनागुर विलियन एउ

ą

गुनु राखि

लेइ सम्नाई ॥

नाहि

माई

ਰਿਵ

महला

**激末: 在表表形态的态态态态态。 在这些话的话** विधि रोकउ ताहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद पुरान सिमृति को मत सुनि निमख न हीए बसावै ॥ परधन परदारा सिउ रचित्रो विरथा के भइत्रो वावरो १ ॥ मदि स्भत माइत्रा जनमु सिरावै ॥ ताको नह कछु गित्राना ॥ घट ही भीतरि वसत निरंजनु मरमु ।। जब ही सरिन साध की श्राइश्रो दुरमति सगल २ नानक चेतित्रो चिंतामनि काटी जम की फासी। ॥ तब सोरिंठ महला ६ ॥ रे नर इह साची जीम्र धारि ॥ जैसे सुपना चिनसत लगत न बार ॥ १॥ रहोउ तैसे भीति बनाई रचि पचि रहित नही दिन चारि ही - 11 माइत्रा के उरिक्तत्रो कहा गवार ॥ १ ॥ त्रजह समिक कछ विगरित्रो ले नाम्र मुरारि ।। कहु नानक निज मतु साधन भाखित्रो तोहि पुकारि ॥ २॥ ८॥ सोरिठ महला ६ ॥ इह जगि मीत न देखिओ कोई ।। सगल जगतु अपनै सुखि लागिओ दुख मै संगि न होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दारा मीत पूत सनवंधी सगरे धन ॥ जब ही निरधनु देखियो नर कड संगु छाडि सिम भागे॥ १॥ नेहु लगाइत्रो ॥ दीना वडरे कड इन सिड मन कहा या ताको विसराइत्रो ।। सुआन २ 11 भै भंजन जस पूछ जिउ भइत्रो न सूधो बहुतु जतनु मैं कीनउ ॥ नानक लाज सोरिं विरद की राखहु नामु तिहारउ लीनउ ॥ ३ ॥ ६ ॥ महला भइश्रो मृडु न गुर उपदेसु ॥ जउ कहा ६॥ मन रे गहित्रो म्डाइत्रो भगवा कीनो भेषु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचु छाडि के भूठिह परपंच उदरु निज पोखित्रो त्रकारथु खोइत्रो ॥ करि लागित्रो जनमु पसु की नित्राई सोइत्रो ।। १ ॥ राम भजन की गति नही जानी माइत्रा हाथि विकाना ॥ उरिक रहिश्रो विखित्रन संगि वउरा रतनु विसराना 🕕 २ ॥ रहिश्रो श्रचेतु न चेतिश्रो गोविंदु विरथा श्रउंघ सिरानी ॥ कहु नानक हरि बिरदु पछानउ भूले सदा परानी १०॥ सोरिठ महला ६॥ जो नरु दुख महि दुखु नही माने ॥ सुख सनेहु अरु भे नही जाके कंचन माटी माने॥ १॥ रहाउ ॥ नह निंदा नह उसतित जाकै लोस मोहु अभिमाना ॥ हरख सोग् ते रहै निश्रारड अपमाना॥ १ ॥ आसा मनसा सगल तिश्रागै जग ते नोहि मानु **张本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE कामु काधु जिह परसे नाहिन तिह घटि ब्रहम गुरि किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति भड़ब्रो गोविंद सिउ पञ्चानी नानक लीन जिउ ॥३॥११॥ सोरिंठ महत्ता ६ ॥ प्रीतम जानि लेहु मन माही ॥ अपने सुख सिउ ही जुगु फांधिओं को काह को नोही ॥१॥रहाउ॥ सुल महि श्रानि बहुत मिलि बैठत रहित चहु दिसि घेरे परी सभ ही संगु छाडित कोऊ न आवत नेरैं ॥ घरकी नारि 11 8 जा सिउ सदा रहत संगि लागी ।। जब ही इंस तजी प्रेत कारे प्रेत भागी ॥ २ ॥ इह विधि को विउहारू जा सिउ नेहु लगाइश्रो ॥ श्रंति बार नानक बिनु हरि जीकोऊ कामिन आह्यो ॥३॥१२॥१३६॥ सोर्राठ महला १ घरु १ असटपदी आ चउतुकी १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ ।। दुविधा न पटउ हरि बिनु होरु न पुजउ महै मसािख न जाई ॥ इसना राचि न पर घरि जाबा इसना नामि बुमाई ॥ घर भीवरि घर गुरू दिखाइत्रा सहजि रते मन माई ॥ तु अपे दाना आपे बीना तु देवहि मति साई ॥१॥ मत वैरागि रवड वैरागी सनदि मन बेधिया मेरी माई।। अंतरि जोति सिउ लिव लाई ॥ रहाउ ॥ असंख पैरागी निरंतरि बोर्गी साचे साहिब कहिंह चैराग सो चैरागी जि खसमै भावे।। हिरदे सबदि सदा भै रचित्रा गुर की कार कमावै ॥ एको चेते मनुष्टान डोले धाउतु वरिज रंगि राता साचे के गुण गारी ॥ २ ॥ रहावै ॥ सहजे माता सदा मनुष्रा पुरुषु चिंदु सुख्यासी नामि वसै सुख माई ॥ जिहुना नेत्र सोत सिंच राते जिल पूर्या तुम्ही बुम्हाई ॥ व्यास निरास रहे वैरागी निज परि वादी लाई ।। भिविद्या नामि रजे संवोखी ग्रंमृत सहिज पीमाई ॥ ३ ॥ दुविघा विचि वैराग् न होवी जब लगुदजी राई !! सभु जगु तेरा तू एको दाता अवरु न द्वा माई ॥ मनश्रस्ति वंत दुलि सदा निरामी गुरमुलि दे विडमाई ॥ अपर अपार धर्मम अगोचर कहरों कीम न पाई ॥ ४ ॥ सुन समाधि महा परमारथ तीनि भन्य मसतिक लेख जीझा जिंग जोनी लिरि सिरि लेख

६३५ THE THE TOTAL PROPERTY सहामं ॥ करम सुकरम कराए आपे आपे भगति दृढ़ामं ॥ मनि भै मानं श्रापे गिश्रानु लहै अगामं ॥ ५ 11 जिन जागानि जिउ गुंगे मिठित्राई ॥ सादु श्रकथे<sup>-</sup> का किय्रा कथीऐ भाई चालउ सदा रजाई ।। गुरु दाता मेले ता मति होवै निगुरे मति न काई ॥ जिउ चलाए तिउ चालह भाई होरि कित्रा को करे चतुराई ॥ ६ ॥ इकि भरमि भुलाए इकि भगती राते अपारा ॥ जितु तेहा तुधु लाए फल्ल पाइऋा त्र चलावग्रहारा ।। सेवा करी जे किछु होवे श्रपग्रा जीउ पिंडु तुमारा ।। सतिगुरि मिलिऐ किरपा कीनी श्रंमृत नामु त्रधारा 11011 गुग परगासित्रा महि गुग गिश्रान धिश्रानं नाम्र मिन भावे कहै कहावे ततो ततु वखानं ॥ सबदु ग्रर पीरा गहिर सबदे वउरानं ॥ पूरा वैरागी सहजि सुभागी सच्च जग्र नानक मनु मानं ॥ ८ ॥ १ ॥ सोरिंठ महला १ तितुकी - 11 आसा मनसा वंधनी भाई करम धरम वंधकारी ॥ पापि पुनि जगु जाइश्रा भाई विनसे नाम्र विसारी ॥ इह माइत्रा जिंग मोहग्गी भाई समे वेकारी ॥ १ ॥ सुणि पंडित करमाकारी ॥ जितु कराम सुख ऊपजै भाई सु त्रातम ततु बीचारी ॥ रहाउ वके 11 सासतु बेदु मैलु करम संसारी करह ॥ पाखंडि भाई न श्रंतरि मैलु विकारी ॥ इन विधि डूबी माकुरी भाई कै ऊंडी सिर भारी दुरमति घणी विगूती दुजै २ 11 भाई भाइ खुआई 11 सतिगुर नाम्रु न पाईऐ भाई विनु नामै भरमु न जाई सुखु पाए भाई आवरा ता रहाई जाग्र 11 3 साचु सहजु गर ते ऊपजे भाई मनु निरमजु साचि समाई सेवे सो वृभौ भाई गुर विजु न पाई ॥ जिसु अंतरि लोभु मगु करम कमावै भाई कूड़ु बोलि बिखु खाई ॥ ४॥ पंडित दही विलोईऐ निकलै जलु मथीऐ जलु तथु 11 देखीऐ जगु एहा वथु ।। गुर विन्न भरमि विगूचीऐ भाई घटि अलखु ॥ ५ ॥ इहु को भाई दहदिस तागो जग्र स्रुत वाधो माइ ॥ विनु गुर गाठि न छूटई भाई थाके कमाइ ॥ इहु जगु भरमि करम कहणा किछू भाई जाइ न 11 Ę 11 गुर मिलिऐ

क्रक क्रक्रक क्रक जिह परसे नाहिन तिह घटि ब्रहम काम ऋध गुरि किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह ज़गति निरासा ॥ २ ॥ नातक लीन भड़त्रो गोबिंद मित जित ॥३॥११॥ सोरठि महला ६ ॥ प्रीतम जानि लेह मन माही॥ अपने सख सिउ ही जग फांधिश्रो को काह को नोही ॥१॥रहाउ॥ सुख महि आनि बहुत मिलि बैठत रहित चह दिसि परी सभ ही संगु छाडित कोऊ न त्रावत नेरें ॥ १ ॥ घरकी नारि बहत हित जा सिउ सदा रहत संगि लागी ।। जब ही इंस तजी प्रेन कारि भागी ॥ २ ॥ इह निधि को निउहारु प्रेत जा सिउ नेह लगाइश्रो ॥ श्रंति बार नानक बितु हरि जी कोऊ कामिन आहब्रो ॥३॥१२॥१३६॥ सोरिंठ महला १ घर १ असटपदीया चउतकी १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ ।। दनिया न पडड हरि बिन होरु न प्रजंड मही मसाणि न जाई ॥ तुसना राचि न पर घरि जावा तसना नामि ब्रमाई ॥ घर भीतरि घर गुरू दिखाइत्रा सहजि रते मन भाई ॥ तू आपे दाना आपे बीना तू देवहि मति साई ॥१॥ मनु वैरागि रतुउ वैरागी सबदि मनु वेधिश्रा मेरी माई ॥ श्रंतरि जोति निरंतरि बाखी साचे साहिब सिउ लिप लाई ॥ रहाउ ॥ असंख बैरागी कड़ि बैराग सो बैरागी जि खसमें भावे।। हिरदे सबदि सदा मैं रचित्रा गर की कार कमावै ॥ एको चेते मनुत्रा न डोले धाउत वरजि रहावे ॥ सहजे माता सदा रंगि राता साचे के गुण गावे ॥ २ ॥ मनुत्रा पुरुणु बिंदु सुखवासी नामि वसै सुख भाई ॥ जिहवा नेत्र सोत सचि राते जलि बुसी तुमहि बुमाई ॥ श्रास निरास रहे बैरागी निज घरि ताडी लाई ।। भिलिया नामि रजे संतोखी श्रंमृत सहजि पीमाई ॥ ३ ॥ दुविधा विचि वैरागु न होवी जन लगु दुवी राई !! सम् जुगु तेरा तू एको दाता श्रवरु न दुआ माई ॥ मनशुखि अंत दुखि सदा निरासी गुरप्रुखि दे यडिआई ॥ अपर अपार अगम अगोचर कहर्णे कीम न पाई ॥ ४ ॥ सुंन समाघि महा परमारथ तीनि भवख मसत्रिक लेख जीव्या जिंग जोनी लिरि सिरि लेख

क्षेत्रक स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं त्रार स्वरं प्रीतमा तू करता करि वेखु ॥ हउ पापी पाखंडी आ भाई मनि तनि ॥ बिख़ माइत्रा चितु मोहित्रा भाई चतुराई नाम विसेख ॥ रहाउ ठाकुरु संचि वसे महि भाई पति खोइ ॥ चित जे गर गित्रान **西西班牙斯斯斯** रूडी त्राखीए भाई रूड़ी लाल चलुलु समोद्र ॥ २ ॥ रूडी मनु हरि सिंड वैरागीएं भाई दरि घरि साचु अभुलु ॥ ३ ॥ पांताली भाई घरि घरि तू गुगा गित्रोनु गर मिलिए सुख 11 ्चुका मनहु गुमानु ॥४॥ जलि मलि काइश्रा माजीऐ होइ ॥ गित्रानि महारसि नाईऐ भाई भीं मैला तन देवी देवा पूजीऐ भाई कित्रा होइ तन्र निरमल् ॥ ५ ॥ किया देहि ॥ पाहणु नीरि पखालीए भाई जल महि बुडिह विनु श्रलखु न लखीए माई जगु चूडें पति खोइ ॥ भाई जै भावै तै देइ ॥ ७ ॥ वईग्ररि वडाईश्रा भाइ ॥ विरहै वेधी सचि मीठुली भाई साचु कहै पिर वसी रही हरि नाइ ॥ = ॥ सम्रु को आर्ज आपणा भाई ग़ुर ते भाई सबदु सचा नीसानु ॥ ॥ जो वीधे से उबरे ईधनु अधिक सकेलीएे भाई पावकु रंचक पाइ ॥ खिनु पत्नु नामु रिदै वसै भाई नानक मिल्छा सुभाइ॥ १०॥ ४॥ सोरिं महला ३ घरु ? तित्तकी दी सदा तू १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ भगता धुरि त् रखदा आइआ ॥ प्रहिलाद रखदा हरि. जीउ जन हरणाखसु मारि तुधु राखि जीउ पचाइश्रा ॥ गुरमुखा हरि लए भरमि हरि जीउ मनमुख भुलाइत्रा 11 पैज तेरी विडिग्राई ॥ भगता की त् सुत्रामी रखु भगता नो जम्र जोहि ंन साकै काल भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ ॥ न नेड़े जाई ।। क्रेवल राम नामु मिन वसित्रा नामे ही मुकति पाई ।। भगता चरणी लागी गुर के सहजि सुभाई ॥ न ग्रावी ग्रंतरि लोभ परतीति सुऋाउ गुरम्रखि मनमुखा नो हिरदे सबदु न भेदिश्रो हरिनामि न लागा भाउ ॥ कूड कपट पाज लहि फीका **अलाउ** मनग्रख ३ जासी 11 11 भगता विचि भगती ऋापि जी ₹ वरतदा प्रभ े तू जातो माइश्रा

张宏宏思述法法(张宏·张宏·张宏宏表表表)

६३६ मनि वसै भाई भै मरणा सचु लेख् ॥ मजनु चंगिऋदिया दान दरगह नाम्र विसेख ॥ **अंकसु** जिनि द्भाहत्रा भाई गुरु नाम भेख माई मनि वसिया चका ॥ ७ ॥ इह तन हार सराफ वापारी सो दहें 11 **3**5 वखरु भाई मेलि वापारी नानका करे धन वापारु п जिनी सतिगरु सेविद्या पिश्रारे 0 ठाकन पाई ऐ पिद्यारे हरे तिना श्रंमत रसन करे पिश्चारे तारे नदरि ॥१॥ मी त्रहै द्वीऐ विणु बोहिथ भै पिथ्यारे Ħ सालाइ रहाउ ॥ सालाही सालाहणा विद्यारे न कोड़ ॥ मेरे प्रम सालाइनि से मले पित्रारे सबदि रते रंग मिलै पित्रारे रस लें तत परवाना साच का पिश्रारे नाम्र नीसाख्य ॥ सचा जावशा पित्रारे 11 गुर वितु हुक्ध हकमी हक्य पञ्चाणु दुकमै **ग्रंदरि** निमित्रा पित्रारे साचे साचा ताळ ॥ ३ ॥ हुकमै अंदरि जंमित्रा पिश्रारे मसारि 11 सिर जागीए विद्यारे गरम्ब दरगह ।। हुकमें अंद्रि आह्या पित्रारे इकमे चलाईऐ पिश्रारे मनग्रखि लहै सजोइ 11 दरगह पैधा जाइ हुकमे ¥ 11 हउमै दोइ Ш हकमे मवै मवाईऐ पिश्रारे इक्स सिजापै पिऋारे मिलें विद्याई साइ का ञाखीपे पित्रारे ग्रउखा सचीपे सालाहिश्रा पिद्यारे ਰਿਜ हड विद्यारे नदरी मेलि थीऐ पिद्यारे मसवाग्री मन काइश्रा लेखिए सच की पित्रारे हरि गुण लिखह वीचारि नानका पित्रारे साच लिखें उरिधारि ॥ = ॥ ३ ॥ ॥ पहिला दुतुकी ॥ तू गुणदातौ निरमलो भाई निरमल निरग्रयो माई ते तुमही

**也也也也也也也也也也也也也也也也是一个** प्रीतमा तू करता करि वेखु ॥ हउ पापी पाखंडीयां भाई मिन तिन चत्रराई भाई नामं विसेख ॥ रहाउ बिख् माइत्रा चितु मोहिश्रा 11 ठाकुरु संचि वसै भाई महि जे गर गित्रान चित रूड़ी श्राखीएे भाई रूड़ी लाल चलुलु समोद्र ॥ २ ॥ रूडी मन हरि सिंड वैरागीए भाई दरि घरि साच अभूल ॥ ३ ॥ पाताली भाई घरि घरि तू गुगा गित्रानु ॥ गर मिलिए सख मनहु गुमानु ॥ ४॥ जलि मलि काइत्रा माजीएे चका होइ ॥ गित्रानि महारसि नाईऐ भाई मन् मैला तनु देवी देवा पूजीऐ भाई किया मागउ होइ तन निरमल 11 4 11 किया देहि ॥ पाह्या नीरि पखालीए भाई जल महि बुडहि तेहि बुडें विनु अलखु न लखीएे भाई जग पति खोइ ॥ देइ भाई जै भावै तै ॥ ७ ॥ वर्षत्र्यरि वडाईश्रा भाइ ॥ विरहे मीठली भाई साचु वेधी सचि वसी कहै पिर इरि नाइ ॥ ⊏ ॥ सभु को आप आपणा भाई गुर ते भाई सबदु सचा नीसानु ।। जो बीधे से उबरे अधिक सकेलीए भाई पावक रंचक पाइ ॥ खिनु पन्न वसै भाई नानक मिल्यु सुभाइ॥ १०॥४॥ सोरिं महला ३ घरु १ तितुकी दी सदा त्र १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ भगता त् रखदा श्राइश्रा - 11 प्रहिलाद धुरि रखदा हरि. जीउ जन हरणाखसु मारि जीउ पचाइश्रा हरि ॥ गुरमुखा तुधु राखि लए भरमि हरि जीउ मनगुख भुलाइश्रा 11 8 11 पैज तेरी वडित्राई ॥ भगतो की त् सुत्रामी रख भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ ॥ भगता नो जम्र जोहि न साकै काला 级级级级级 न नेड़े जाई ॥ केवल राम नाम्र मिन वसित्रा नामे ही मुकति पाई ॥ भगता चरणी लागी गुर के सहजि सभाई ॥ रिधि सिधि सभ २ न ऋावी ऋंतरि लोभ सुऋाउ परतीति हिरदे सवदु न भेदिश्रो हरिनामि न लागा भाउ ॥ कूड़ कपट पाज लहि फीका त्रलाउ ३ 11 11 विचि जासी मनमुख भगता भगती आपि जी ₹ त् जातो वरतदा प्रभ माइश्रा

张宏宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏宏宏宏宏宏宏·宏宏宏·宏

( \$\$\$ ) मनि वसै भाई भै भरणा सच लेख ॥ मजत दान चंगिआईआ माई दरगह नामु विसेखु ॥ गुरु श्रंकस् जिनि नामु इद्हाइआ माई मेख ॥ ७ ॥ इड तनु को मनि वसिद्या चुका हाटु सराफ हड़े वापारी सो 11 इह वसर ।। धन्र वापारी नानका भाई मेलि करे वापारु जिनी सतिगुरु सेविआ पिशारे ।। तिना ठाकन पाई ऐ पिद्यारे हरे श्रंमृत रसन तारे नदरि करे ॥१॥ मी तहे सालाहणा पिश्चारे बोहिथ भै विश्र इन्नीऐ पिश्चारे सालाह H १ ॥ रहाउ ॥ सालाही सालाहणा पिश्चारे न कोड़ ॥ मेरे प्रभ सालाहिन से भले पित्रारे सबदि रहे रंग होड़ जे मिलै पिश्रारे रस लै तत विलोइ ॥ २ ॥ नीसाण् ॥ आइमा परवाना साच का पित्रारे नाम्र सचा हुकमु पछाणु ॥ गुर बिन्न हुकमु जावशा पित्रारे हकमी न हुकमै अंदुरि निंमिया पित्रारे साचे साचा वाळ ॥ ३ ॥

इकमें अंदरि आइया विश्रारे इकमे चलाईऐ पित्रारे मनप्रसि लई सजाइ П दरगइ पैधा जाइ पछाणीऐ पित्रारे n ¥ हुकमे इउमै दोइ 11 भवै मवाईऐ पिश्रारे मिलै ।। इकस सिञापै साइ का विद्यारे श्रवता श्रावीपे पित्रारे किउ ॥ आखरित बलिहारै नाउ ॥ जिनी सो सालाहिश्रा पित्रारे हर तिन संताखीयां मेलि मिलाउ पिद्यारे नदरी थीऐ पित्रारे मसवाग्री मन धारि लेखणि सच की पित्रारे हरि ग्रण लिखह वीचारि ॥

हकमें अंदरि

जाणीऐ

दरगह

नानका पिश्रारे साचु लिखें उरिधारि ॥ = ॥ ३ ॥ ॥ सो पहिला दुतुकी ॥ दु गुणदावी निरमलो भाई निरमलु इम ऋपराधी निरगुणे माई तुम्हही वे गुणु सोह

मभ्हारि ॥

भारि

THE PERSON NAMED IN

गरमुखि

जंमित्रा पिश्रारे

विद्यारे

चलै

श्रीतमा तू करता करि वेखु ॥ इउ पापी पाखंडी आ भाई मिन तिन बिख् माइत्रा चितु मोहिआ भाई नाम विसेख् ॥ रहाउ 11 ठाकुरु संचि वसै भाई जे गुर गित्रानु चित महि समोइ ॥ २ ॥ रूड़ी रूड़ी त्राखीएे भाई रूड़ी लाल चलुलु मनु हरि सिंड वैरागीए भाई दरि घरि साचु अभूलु ॥ ३ ॥ पाताली भाई घरि गित्रानु घरि 11 ग्र मिलिए सुख त् ग्रण गुमानु ॥ ४ ॥ जलि मलि काइत्रा माजीऐ चुका मनहू ।। गित्रानि महारसि नाईऐ मेला तनु होइ होइ ॥ ५ ॥ देवी देवा पूजीऐ भाई कित्रा मागउ किया देहि ॥ पाहणु नीरि पखालीऐ भाई जल महि वृडहि तेहि बुडें विनु श्रलखु न लखीए माई जगु पति खोइ ॥ मेरे भाई जै भावै तै देइ ॥ ७ ॥ वईश्ररि बोलै वडाईआ कहै पिर भाइ ॥ विरहै वेधी सचि मीड़ली भाई साचु रही हरि नाइ ॥ ⊏ ॥ सभु को आजे त्रापणा भाई गुर ।। जो बीधे से उबरे भाई सबदु सचा नीसानु ।। ईधनु त्र्रिधिक सकेलीऐ भाई पावकु रंचक पाइ ।। खिनु पलु नाम्र वसै भाई नानक मिल्या सुभाइ॥ १०॥ ४॥ सोरिं महला ३ घरु १ तितुकी दी सदा १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ भगता त्र जीउ धुरि रखदा आइआ 11 प्रहिलाद त् जन मारि पचाइत्रा हरणाखसु तुधु राखि हरि जीउ लए ग्रम्खा नो भरमि मनमुख भुलाइत्रा जीउ हरि 11 8 पैज की वडिश्राई ॥ भगतो तेरी रख़ त सुत्रामी भगता नो जम्र जोहि न साकै भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ ॥ नेड़े जाई ॥ केवल राम नामु मिन विसित्रा नामे ही मुकति पाई ॥ रिधि सिधि सम भगता चरणी लागी गुर के सहजि न श्रावी श्रंतरि लोभ सुत्राउ परतीति गुरम्रखि हिरदे सबदु न भेदिश्रो हरिनामि न लागा भाउ ॥ कूड़ कपट पाज लहि फीका ऋलाउ 11 3 11 जासी विचि भगता मनमुख आपि भगती जी जातो ₹ त् वरतदा प्रभ 11 माइआ

张志志志志志志志志志志志志志志志志志志志

H

है रखनारा ॥ ५ ॥ विद्य सतिगुर

मउकि मुए बिललाई ॥ श्रावहि जावहि

9

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* दुखि समाई ॥ गुरम्रखि होर्ने स श्रमत पीरै सहजे साचि समाई ॥ ६ ॥ बिज सतिगर सेने जनम न छोडे जे अनेक करम करे अधिकाई ॥ वेद पड़िह ते वाद वलाणहि नित्तु हरि पति गर्माई ॥ सचा सविगुरु साची जिसु बाखी भिज छुटहि गुर सरखाई ॥ ७॥ जिन हरि मिन वसित्रा से दरि साचे दरि साचे सचित्रारा । श्रोना दी सोभा जुगि जुगि होई कोइ न मेटणहारा ॥ नानक तिन के सद विलहारे जिन हरि राखिया उरिधारा ॥ = ॥ १ ॥ सोरिंठ महला ३ दुतुकी ॥ निगुणिया नो भाई की सेग लाइ आपे चखसि सतिगर सेग ऊतम है भाई राम नामि चित लाइ ॥ १ ॥ इरि जीउ गुणदीण हम अपराधी माई सतिग्ररि लए विद्यारे साचै कउरा श्चपराधी वखसिद्यन कउरा पारि उतारिधन भाई सविग्रर वेह सर्राट भउजल मेलि मनरे ते भाई गुरु छोडि जोवि मिलाइ मनि वसिद्या भाई नाउ वारखें भाई सतिगर वारी हउ जिनि दिवा भाई नाम निधानु 000 ऊपजै माई पूछह निश्रानीया प्र ॥ गर निनु सहज न जाइ ॥ सतिगुर की सेता सदा करि माई निचह गुरमती मंड ऊपने माई मंड करणी सञ्च सारु ॥ प्रेम पाईऐ माई सन्तु नामु आधारु ॥ ६ ॥ जो सविगर सेरहि आपणा संगरी भाई माई तिनकै हउ लागउ जनम् पाइ H सपद है माई गुर इतु भी लई बनसाइ॥ ७ ॥ सन् बाखी सन्

मोह सभ लोक है तेरी तु एको पुरखु विधाता॥ इउमै मारि मनसा

मनहि समाणी गुर कै सबदि पछाता॥ ४॥ अचित कंम करहि प्रभ तिन

के जिन हरि का नाम्न पित्रोरा ॥ गुर परसादि सदा मनि वसित्रा समि काज समारणहारा ॥ आना की रीस करे स विग्रचे जिन

> सेने किने न

> > ठउर न पावहि

मनि

हरि नाम्र

माई

तिसु विघनु न लागै कोइ ॥ = ॥ २॥ सोरिंड महला ३ ॥ हरि जीउ सबदे जापदा भाई पूरे भागि मिलाइ ।। सदा सुखु सोहागणी भाई **报报报报报报报报报**郑郑郑郑郑郑 अनिदनु रेती आ रंगु लाइ ॥ १ ॥ हरि जी तू आपे रंगु चड़ाइ ॥ गावह गावहु रंगि रातिहो भाई हिर सेती रंगु लाइ॥ रहाउ॥ गुर की कार कमावणी भाई त्रापु छोडि चितु लाइ ॥ सदा सहजु फिरि दुखु न लगई भाई हरि श्रोपि वसे मिन श्राइ ॥ २ ॥ पिर का हुकमु न जागई भाई सा विखु, नावै कुलखणी कुनारि ॥ मनहिं कार कमावणी भाई क्इड़िआरि ॥ ३ ॥ से गावहि जिन मसतिक भागु है भाई भाइ सचै वैरागु । अनदिनु राते गुगा रविह भाई निरभउ गुर लिव लागु ॥ ४ ॥ समना मारि जीवालदा भाई सो सेवहु दिनु राति ॥ सो किउ मनहु विसारीऐ भाई जिसदी वडी है दाति ॥ ५ ॥ मनमुखि मैली डुंमग्री भाई दरगह नाही थाउ ।। गुरमुखि होवे ता गुग रवे भाई मिलि प्रीतम साचि समाउ ॥ ६ ॥ एतु जनिम हरि न चेतित्रो भाई जाइ ॥ किड़ी पवंदी मुहाइत्र्योनु भाई विखित्रा नो लोभाइ ॥ ७ ॥ नामु समालहि सुखि वसहि भाई सदा सुखु सांति सरीर ॥ नानक नामु समालि तू भाई अपरंपर गुणी गहीर ॥ = ॥ ३॥ सारिं महला ५ घरु १ अंसटपदीत्रा १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सभु जगु जिनहि उपाइश्रा करण कारण समरथु ॥ जीउ पिंडु जिनि साजिञ्रा कहीए किउ देखीए भाई करता वथु ॥ किनि त्रापणी गुरु गाविंदु सलाहीऐ भाई जिसते जपीऐ हरि भगवंता ॥ नाम दानु देइ जन अपने द्ख दरद का हंता ॥ रहाउ ॥ जाकै घरि सभु किछु है भाई नउनिधि भरे भंडार ।। तिस की कीमति ना पवे भाई ऊचा अगम अपार ॥ 语语语语 जीत्र जंत प्रतिपालदा भाई नित नित करदा सार ।। सतिगुरु सचे भेटीए भाई संबदि मिलावणहार ॥ २ ॥ सरेवीत्रह चरग भाई अग्रु भउ होवे नासु ॥ मिलि संत सभा मनु मांजीऐ भाई हिर ॥ मिटै अंधेरा के नामि निवासु ऋगित्रानता भाई कमल होवै

परगासु॥ गुरुवचनी गुरुं ऊपजें भाई सभि फल सविगुर पालि॥ । । भेरा वेरा छोडीऐ माई होईऐ सभ की धूरि ॥ घटि घटि बहस्र

र ।। भरा तरा छाडाए साइ हाइए सम का घुर ।। घाट घाट निष्ध पसारिया माई पेले सुखें हजूरि ॥ ज़ितु दिनि विसरें पारम्बह्ध माई तितु दिनि मरीऐ फूरि ॥ करनकरावन समस्यो माई सरव कला भरपूरि ॥ ४ ॥ प्रेम पदारयु नाम्च है माई माइया मोड विनासु॥ तिसु भावें ता मेलि लए माई हिरदें नाम निवासु॥

होवै त्रगासीएे भाई रिंदे प्रगद् परगास 11 भाई ग्ररि प्रभ मउलिया घरति यकीस् 11 खै माई श्रद्दिनिसि लागा माउ ॥ रसना राम भाई सदा भाई साचा सादु सुद्राउ॥ करनी सुणि सुणि जीविद्या

निहचलु पाइत्रा थाउ।। जिसु परतीति न श्रावई भाई सो जीग्रहा हउ विस के बिल बहु गुरा मेरे साहिवे भाई माई देह नियाने याउ॥ रिजकु निर्मुखीश्चारे पालदा सासि भाई गुड़ा जिस जाका नाउ ॥ तिसु करमाउ ॥ ७ ॥ तिसु विनु घड़ी न जीवीऐ न विसरे माई भरपरि ॥ सासि गिरासि भरपूरि ॥ साधू संगि मिलाइत्रा माई सरव रहिआ सदा इजरि॥

लगीया भाई से नित नित मरदे ऋरि ॥ ⊏ ॥ श्रंचलि लाइ तराइत्रा माई मउजल करि किरपा संसारु ॥ दख नदरि निहालिया माई कीतोत श्रंग सीतल तनु अपारु ॥ मन् सरगागती मोजन नाम अधारु 11 नानक तिस सोरठि महला ५॥ 11 \$ 11 3 11 कारसहार पित्रारे श्रपशा नाम्र जपाइश्रा ॥ तह सागरा पसरीया पित्रारे माइया मोह वधाइश्रा । बाहरि विख

पूरा गुरू मिलाइआ।। सो जिसनो कीतो करम श्चापि पित्रारे विस् लिय पिश्चारे नाम लाइआ ।। १ ।। सासि राम पिआरे मनि तनि तेरी टेक।। तुधु चितु अवरु मनि तनि तेरी टेक है ।। रहाउ ।। कोरि पिद्यारे श्रंतरज्ञामी एक साहिनु श्रनिक जोनि दुखु पाइ ॥ साचा पित्रारे बहुती मिलै सजाइ।। जिन भेटै पूरा सतिगुरू **以出去法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** पियारे से लागे साचै नाइ ॥ तिना पिछ छुटीए पियारे जो साची सरगाइ ॥ २ ॥ मिठा करि कै खाइत्रा पित्रारे तिनि तिन कीता रोगु ॥ कउड़ा होइ पतिसटिच्या पित्रारे तिस ते उपजित्रा सोगु ॥ भोग भुंचाइ भुलाइयनु पित्रारे उत्तरे नही विजोगु ॥ जो ग्र मेलि उधारित्रा पित्रारे तिन धुरे पइत्रा संजोगु ॥ ३ ॥ माइत्रा लालंचि अटिया पियारे चिति न श्रावहि मृति ॥ जिन तू विसरिह पारवहम सुत्रामी से तन होए धृड़ि ।। विललाट करहि पित्रारे उतरे नाही सुलु ॥ जो गुर मेलि सवारित्रा पित्रारे तिन का रहित्रा मूलु ॥ ४ ॥ साकत संगु न की जई पित्रारे जेका पारि वसाइ ॥ जिसु मिलिऐ हरि विसरे पित्रारे स्रो मुहि कालें उठि जाइ ॥ मनमुखि ढोई नह मिलै पित्रारे दरगह मिलै सजाइ ॥ जो गुर मेलि सवारिया वियारे तिना पूरी पाइ ॥ ५ ॥ संजम सहस सित्राग्णपा पित्रारे इक न चली नालि।। जो वेप्रुख गोबिंद ते पित्रारे तिन कुलि लागै गालि ॥ होदी वसतु न जातीत्रा पित्रारे कूड़ न चली नालि ॥ सतिगुरु जिना मिलाइत्रोनु साचा नामु समात्ति ॥ ६ ॥ सतु संतोखु गित्रानु धित्रानु वित्रारे जिसनो नद्रि करे ॥ अनदिनु कीरतनु गुगा रवे पित्रारे **अंमृ**ति पूर भरे ॥ तिन लंघित्रा दुख सागरु पित्रारे भउजलु पारि परे ॥ जिसु भावे तिसु मेलि लैंहि पित्रारे सेई सदा खरे ॥ ७ ॥ संम्रथ पुरख् दइत्राल देउ पित्रारे भगता तिस का ताखु॥ तिसु पए पित्रारे जि अंतरजामी जागु ॥ हलतु पलतु सवोरित्रा पित्रारे मसतिक सच्च नीसाणु ॥ सो प्रमु कदे न पित्रारे नानक सद क्रुरवाणु ॥ = ॥ २॥ सोरिं महला ५ घरु २ **असटपदी** आ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पाउ पड़ित्रो चेदु अरु बीचारित्रो निवलि भुञ्जंगम साधे ॥ पंच जना सिउ संगु न छुटिकित्रो त्रिधिक त्र्रहंबुधि बाधे ॥ १ ॥ पित्रारे इन विधि मिल्गु न जाई मैं कीए करम अनेका ॥ हारि परित्रो सुत्रामी कै दुआरै विवेका ॥ रहाउ ॥ मोनि भइश्रो करपाती रहिञ्जो (本) 表 (法法法法法法法法法法法法法法

नगन फिरिओ बन माही ।। तट तीरथ सभ धरती श्रमिश्रो दविधा छटकै नाही ॥ २ ॥ मन कामना तीरथ जाइ बसियो सिरि करवत धराए ॥ मन की मैलुन उत्तरे इह विधि जे लख जतन कराए ॥ ३ ॥ कनिक कामिनी दैवर गैवर बह विधि दान दातारा भूमि बहु अरपे नह मिलीए हरि दुआरा बंदन डंडउत खट्ट करमा रत् रहता ॥ इउ हउ मिं परिया नह मिलीए इह जुगता II प्र ॥ जोग सिघ चउरासीइ ए भी करि करि रहिया ॥ वडी व्यारजा फिरि फिरि जनम इरि सिउ संगुन गहित्रा ॥ ६ ॥ राज लीला राजन करित्रा हुकम्र अफारा ॥ सेत सोहनी चंदनु घोश्रा दुश्चारा ॥ ७ ॥ इरि कीरति साध संगति है सिरि करमन के करमा ॥ कहु नानक तिसु भइत्रो परापति जिसु प्ररव लिखे का लहना।। =।। सैवकु इह रंगि माता ।। भड़्य्रो कृपालु दीनु दुख भंजनु हरि हरि कीरतनि इह मतुराता॥ रहाउदजा॥ १॥३॥ BBBB राग सोरठि वार महले ४ की १ त्रों सतिगर प्रसादि॥ सलोक म०१॥ सोरठि सदा जे सचा मनि होइ ॥ दंदी मैलुन कतु मनि जीभै सोइ 0 समुरे पेईऐ मैं वसी सविगुरु सेनि निसंग ॥ परदिर **电级电阻电阻电阻电阻电阻** पिर कपड मिलै खसी रानै पिरु संगि ॥ सदा सीगारी नाउ मनि पतंत्र ॥ देवर जेठ मुए दिल सम्र का डरु किस ॥ जे पिर भावै नानका करम मणी सञ्च सञ्ज ॥ १॥ म० ४ ॥ सोरिंड तामि इरि नाम्र इंढोले ॥ गुर पुरख़ मनावै श्रापणा गुरमती हरि हरि बोले हरि प्रेमि कसाई दिनस राति हरि रंती हरि रंगि चोले जैसा पुरस्तुन लगई सभ देखिद्या जगत मैं टोले ॥ गुरि सतिगरि श्रनत न काहु डोले ।। जन नानकु इरि का दासु गुरसितगुर के गोल गोले ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू आपे सिसटि ē त्रापे खेल रचाइ सवारित्रा ॥ तध तघ त्र्यापि

भोगखहारिश्रा

गुरम्रखि

हुंच

।। सभ

सदा सलाही

तेरा

व्यापि द्यापि

( ६४३ )

वारित्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ हउमै जलते जिल मुए भ्रमि श्राए द्जे भाइ।। प्रै सतिगुरि राखि लीए त्रापर्णे पंने पाइ।। इह जग जलता नदरी श्राइश्रा गुर के सवदि सुभाइ ॥ सवदि रते सीतल भए नानक सचु कमाइ ॥ १॥ म० ३॥ सफलिय्रो सतिगुरु सेवित्रा धंनु जनमु परवासु ॥ जिना सतिगुरु जीवदित्रा न विसरे सेई पुरख़ सुजाण ॥ कुलु उधारे आपणा सो जनु परवाणु ॥ गुरम्रुखि मुए जीवदे परवाणु हहि मनमुख मराहि ॥ नानक मुए न त्राखीत्रहि जि गुर के सवदि समाहि 11 पउद्धी पुरखु निरंजनु सेवि हरिनामु धित्राईऐ ॥ ॥ हरि संगति साधू लगि हरि नामि समाईए ॥ हरि तेरी वडी कार मैं मूरख लाईऐ ॥ हउ गोला लाला तुधु मैं हुकग्रु फुरमाईऐ ॥ हउ गुरम्रुखि कार कमावा जि गुरि समकाईऐ॥२॥ सलोकु म०३॥ पूरवि लिखित्रा कमावणा जि करते श्रापि लिखिश्रासु ॥ मोह ठगउली पाईग्रनु विसरित्रा गुणतासु ॥ मतु जाणहु जगु जीवदा द्जे भाइ मुह्श्रासु ॥ जिनी गुरमुखि नामु न चेतिश्रो से वहिंग न मिलनी पासि।। दुखु लागा वहु अति घणो पुतु कलतु कोई जासि ॥ लोका विचि मुहु काला होत्रा **ऋंदरि** उमे सास ॥ मनमुखा नो को न विसही चुिक गङ्या वेसासु ॥ नानक गुरमुखा नो सुखु त्र्रगलो जिना श्रंतरि नाम निवासु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ से सैंग जि गुरमुखि मिलिहि सुभाइ ॥ सतिगुर का भागा श्रनदिनु सचि रहे समाइ ॥ दुजै भाइ लगे करिह से सजग न त्राखीत्रहि जि श्रमिमानु करहि वेकार ॥ मनमुख त्रापसुत्रारथी कारज सवारि ॥ नानक पूरिब लिखित्रा सकहि कमावर्णा कोंइ न मेटगाहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तुधु श्रापे जगतु उपाइके श्रापि लेलु रचाइत्रा ॥ त्रै गुग आपि सिरजित्रा माइत्रा मोह वधाइत्रा ॥ विचि इउमै लेखा मंगीए फिरि त्रावे जाइत्रा ॥ जिना हरि आपि कृपा करे से गुरि समभाइश्रा ॥ बलिहारी गुर श्रापगो सदा सदा घुमाइमा ॥ ३ ॥ सलोकु म० ३ ॥ माइत्रा ममता मोहगी जिनि दंता जगु खाइत्रा ।। मनमुख खाधे गुरमुख उबरे जिनी सचि चितु लाइत्रा ॥ विनु नावै जगु कमला फिरे गुरम्खि **电影影響 电影影响 电影影响 电影影** 

करतिया र्धघा निहफल नदरी Ħ जनम गगहस्रा सुख मनि निना मिलिया जिन वसाइया ॥ नानक नाम्र केउ श्रंमृत् लिखि पाइआ ॥१॥म० Ę घर ही महि H न पाइआ П রিত कमत्तरी मिरग्र भापुरु मनमुखा सादु भ्रमदा भरमि भ्रलाइग्रा 11 श्रमृत् तिज निस गुरम्रुखि निरलै पई खुआइआ ॥ सोभी तिना श्रंदरि बहस हरि दिखाइश्रा ॥ तज्ञ मनु सीतलु होइत्रा रमना साद t संबंदे उपजै सरदे मेलि मिलाइश्रा विन 11 एको चउराना निरधा जनम् गुपाइत्रा Ħ श्रंमृत् संबद गरम्ब पाइत्रा । २ ॥ पउड़ी ॥ सो हरि कह कित निधि पाईऐ तिसु रेख 11 रुषु न ब्रहमदु कहु किउ घित्राईऐ निरजनु इरि अगमु किया 11 निरकारु कहि गुरा याईऐ श्रापि चुमाए मारगि श्चापि स हरि पूरे वेखालिया गर सेना पाईए ॥ ४ ॥ सलोक म० 3 रत न मोरी डेहि॥ जीउ वजे चउलंनीए तनुकोलुपीडीऐ सदहै नेहि ॥ नानक मेतु न चुर्र्ड राती श्रते डेह 11 2 11 लाए मन लेड ॥ जिउ माजीठै कपढे रंगे ॥ निनक रंगु उतरे नियान लगे न वरते पउडी ॥ इरि श्रापि अप्रापि हरि श्रापि बलाइदा ॥ ยยิ ममरि सिरि 900 लाइदा П इस्ना मगती मारगि इकि दक्ता पाइ उभहि पाइदा धिग्राए जन गुर्म्हिख गुग् गाइदा 11 सेग सफल है जेको करे म० की चिदिश्रा फलु पारणा हउम बिचह जाइ ॥ रहे महि इस जग नाम्र B जो गुरु से बहि आपणा हुउ तिन बलिहारे श्राइ ॥ नानक जाउ ॥ १ ॥ म०३ ॥ मनम्रख मृनु अनितु है दुजै लगे जाइ दुखे सुख निहाइ ॥ घरि घरि पहि पंडि पंडित दिख समाधि लगाइ 11 इह मन् वसि अप्राप्त विके करम

मेख करि

थके अठमठि

वीरथ नाइ

**法法法法法法法法法法法法法法法法** सार न जागानी हउमें भरमि भुलाइ ॥ गुरपरसादी भउ पइआ ॥ भै पहऐ मनि मनु वसि होश्रा इउमें वडभागि वसिद्र्या ग्राइ सचि रते से निरमले जोती जोति सबदि जलाइ ॥ मिलाइ 11 पाइत्रा नानक सुलि समाइ ॥ २॥ पउड़ी ॥ मिलिए नाउ एह भृषति रागो रंग दिन चारि सहावणा ॥ एह माइश्रा रंगु कसंभ खिन महि लहि जावणा ॥ चलदिया नालि न चलै सिरि पाप लै जावणा ॥ जां पकड़ि चलाइया कालि तां खरा डगवणा 11 श्रोह त्रावें फिरि पछुतावणा ॥ ६॥ सलोक्क म० वेला हथि न 3 जो मुह फिरे से वधे दुख सहाहि ॥ फिरि फिरि मिल्लु न पाइनी जंमहि तें मरि जाहि ॥ सहसा रोग न छोडई दुख ही महि दुःख पाहि ॥ नानक नदरी वखिस लेहि सबदे मेलि मिलाहि ॥ १ ॥ म०३॥ जो सतिगुर ते मुद्द फिरे तिना ठउर न ठाउ ॥ जिउ छुटिड ि फिरें दुहचारिण वदनाउ ।। नानक गुरमुखि वखसीत्रहि सतिगुर पउडी ॥ जो सेविह मेलि मिलाउ ॥ २ ॥ सति भवजल तरि गइत्रा ॥ जो वोलहि हरि हरि नाउ तिन छडि गइस्रा ।। से दरगह पेंधे जाहि जिना हरि जपि लझ्स्रा हरि सेवहि सेई पुरख जिना हरि तुधु महत्रा ।। गुण गावा पित्रारे नित गुरमुखि भ्रम भउ गइत्रा ॥ ७॥ सलोकु म० थालै 3 खाधै मनु विचि ते वसत पईय्रो हरि भोजनु अंमृतु सारु ॥ जितु इह भोजनु अलभु है संतह लभे गुर त्वतीऐ पाईऐ मोख दुआर ॥ वीचारि ॥ एह मुदावणी किउ विचहु कढीए सदा रखीए उरिधारि॥ एह मुदावणी सतिगुरू पाई गुरसिखा लधी भालि ॥ नानक पाइत्रा गुरमुखि घालि जिसु चुभाए सु चुमसी हरि 11 11 म० ३।। जो धुरि मेले से मिलि रहे सितगुर सिउ चितु लाइ।। श्रापि द्जे भाइ खुत्राइ ॥ नानक विशु करमा कित्रा विछोड़ेतु से विछुड़े पाईऐ पूरवि लिखित्रा कमाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वहि सखीत्रा गावगाहारीत्रा ॥ हरिनामु सलाहिह नित जसु गावहि हरि सुर्गि मंनिश्रा हरि विलहारीश्रा । जिनी नाउ तिना कड हउ मेल्र मिलावगाहारीत्रा हरि वारीत्रा गुरमुखीत्रा 11 हर विलिजावा दिनु राति गुर देखगहारीत्रा ॥ ⊏ ॥ सलोक्कं म० ३ ॥ विखु नार्वे सभि 

\_\_\_\_(\_\$8\$\_)\_\_\_\_ मरमदे नित जगि वोटा सैसारि मनम्रखि 11 करम हउमें श्रंधु गुवारु ॥ गुरमुखि श्रंमृतु पीवणा नानक ॥ सहजे जागे सहजे सोवै सनद वीचारि ॥ १ ॥ म० Ę गुरमुखि अनदिनु उसतिति होनै ॥ मनमुख भरमे सहसा श्रविर चिंवा नीद न सोवें ।। गित्रानी जागहि सबहि समाइ ॥ नानक नामि रतिया बलि जाउ ॥ २ ॥ से हरिनाम पउदी - 11 घित्रावहि जो हरि रितन्त्रा ॥ हरि इक घिश्रावि इ∰ इको हरि सर्विद्या ॥ इरि इको चरते इक्क इको उतपविद्या ॥ जो धिश्रानिह तिन डरु सटि घतिश्रा ॥ गुरमती देवे श्चापि जिपिया ॥ ६॥ सलोक म०३॥ श्रंतरि गिश्रात

जितु किछु सोमी पाइ ॥ विणु डिठा किया सालाहीएँ अंघा कमाइ ।। नानक सबदु पछाखीएे नाम्च वसै मनि आहः ॥ १ ॥ म०

इका बाणी इक गुरु इको सबद बीचारि ॥ सचा सउदा रतनी मरे मंडार ॥ गुर किरपा ते पाईश्रान जे देवे देवग्रहारु ॥ लाभ्र सदा खटित्रा नाम्र अपारु विख 11 श्रंमृत् प्रगटिश्रा करमि पीश्रावणहारु, ॥ नानक सचु सलाहीऐ सत्रारणहारु ॥ २ ॥ पउद्दी ॥ जिना श्रंदरि

न भागई ॥ जेको बालैं सञ्ज कुड़ा जलि जावई ॥ कृदि जिउ विसटा कागु स्वार्य ॥ जिसु इरि होइ कृपालु सो नामु घित्रार्द्र ॥ इरि गुरम्नुखि नामु श्रराधि कुड़ लहि पाप्र ॥ सलोक म० ३ ॥ सेखा चउचिकमा चउवाइमा इकत घरि भाणि ॥ एडड तेडड छडि त् ग्रर का सबद पद्धारा ॥ सतिग्रर अगे दहि पउ सभु किछ जाएँ जाए ॥ वलाइ त् होइ रहु मिहमाखु ॥ सविगुर कै मार्खे भी चलडिता

थिगु खाखु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ इति गुण तोटिन आ नई कीमति कहलान गरम्बा हिर गुण स्वहि गुण महि रहे समाह।। र ॥ पउदी ॥ हरि चोली देह सवारी कृदि पैधी भगति कृरि ॥ हरि पाउ लगा मधिकाई बहु बहु विधि माति करि ॥ कोई युक्ते युक्तियहारा अंतरि विवेद्ध करि ॥ सो वृन्धै एडू विवेद्ध जिसु युम्हाए मापि हरि॥ जनु नानकु

दरगह पानहि माणु ॥ नानक जि नामु न चेतनी तिन थिए पैनला

<del>ei</del> K कहै विचारा गुरमुखि हरि सति हरि ॥ ११ ॥ सलोक H ।। परथाइ साखी महाप्ररख बोलदे साभी सगल Ho H गुरमुखि होई सु भउ करे आपणा आपु पछाणे ॥ गुर H परसादी जीवतु मरे ता मन ही ते मतु माने ॥ जिन कड मन की 的现在形式的现在 परतीति नाही नानक से किया कथिह गित्राने ॥ \* ॥ म० 3 गुरमुखि चित् न लाइत्रो अंति दुखु पहुता **अंदर**हु श्राह ॥ वाहरह श्रंधिश्रां अधि न काई पाइ ॥ पंडित तिनकी वरकती सभ्र जगत खाइ जो रते हरि नाइ ॥ जिन गुर के सवदि सलाहित्रा हरि सिउ रहे समाइ।। पंडित दर्जे भाइ वरकति न होवई ना धनु पर्ले पाइ पड़ि थके संतोख न श्राइश्रो श्रनदिन जलत विहाइ ॥ क्रक प्रकार न चुकई ना संसा विचहु जाइ ॥ नानक नाम विहृणित्रा मुहि कालै उठि जाइ। २ ॥ पउडी ॥ हरि सज्ज्य मेलि पित्रारे मिलि पंथ दसाई।। जो हरि दसे मित तिस हउ विल जाई । ग्रण साभी तिन सिउ करी हरिनामु धित्राई ॥ हरि सेत्री पित्रारा नित सेवि हरि सोभी पाई पाईं ॥ चलिहारी सतिगुर तिसु जिनि १२ ॥ सलोकु म० ३ ॥ पंडित मैलु न चुकई जे वेद पड़े जुगचारि ॥ त्रै विचि हउमें नामु विसारि ॥ पंडित भूले मृखु है गुगा माइश्रा श्रंतरि तृसना माइत्रा के वापारि ॥ भुख सतिगुरि सेबिए सुखु पाइश्रा सचै गवार ॥ गई सचै नाइ विश्रारि त्सना भुख अंदरह ॥ नानक सहजे रखिश्रा उरिधारि रजे हरि जिना  $\Pi$ ॥ मनमुख हरिनामु न सेवित्रा दुख् लगा बहुता आह ॥ अंतरि अगिआनु है सुधि न काई पाइ ॥ **अंधे**रु मनहिं सहजि बीजिश्रो ं अगै न कि खाइ 11 नामु निधानु भ्रखा विसारिश्रा गुरम्चि मिलहि वडिश्राईश्रा लगा नानक जाइ 11 श्रापे मेलि मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि रसना हरि जस गावे खरी सुहावणी ॥ जो मनि तनि मुखि हरि बोर्ल सा इरि भावणी ॥ जो गुरमुखि चर्ले सादु सा तृपतावणी ॥ गुण गावै पित्रारे नित गुण गाइ गुर्गा समभावणी ॥ जिसु होवें आपि दहआलु सा सतिगुरू गुरू बुलावणी ॥ १३॥ सलोकु म० ३॥ इसती सिरि जिउ श्रंकसु है 张志远还还还还还还还还还还还还还还

( ६४८ देइ।। मनु ततु आर्थे राखि कै ऊमी सेव ऋहर िय निउ सिरु गुरमुखि आपु निवारीए समु राजु सुसटि का लेइ॥ इउ नानक गुरमुखि बुभीए जा आपे नदिर करेड ॥ १ ॥ म० ३॥ जिन गुरमुलि नामु घित्राइत्रा आए ते परवाखु ॥ नानक त्रापणा दरमह पावहि माणु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरम्रुलि मखीत्रा सिख गुरू मेलाईत्रा ॥ इकि सेवक गुर पासि इकि ग़ुरि कारें लाईश्रा ॥ जिना गुरु पिश्रारा मनि चिति तिना भाउ गुरु देगईत्रा ॥ गुर सिला इको पित्रारु गुर मिता पुता भाईत्रा ॥ ॥ गुरु सतिगुरु बालहु समि गुरु त्राखि गुरू जीमाईआ सलोकु म० ३ ॥ नानक नामु न चेतनी अगियानी अंधुले अपरे करम कमाहि ॥ दरि बघे मारीब्रहि फिरि विसटा माहि जम सतिगुरु सेनहि आपणा से जन पचाहि॥१॥ म० ३॥ नानक सचे परवाणु ॥ हरि के नाइ समाइ रहे चुका श्रावणु बाणु ॥२॥ पउडी।। धनु संपै माइत्रा संचीएे अंते दुलदाई ।। घर महल संभारीत्रहि किछ साथि न जाई॥ हरि रंगी तुरे पालीग्रहि किते कामि न त्राई ।। जन लावहु चितु हरिनाम सिउ अंति होइ सर्लाई ॥ जन नानक नामु घित्राइआ गुरमुखि सुखु पाई ॥ १४ ॥ सलोकु म० ३ ॥ वितु करमै नोउ न पाईऐ पूरै करमि पाइत्र्या जाइ ॥ नानक नदरि करे वे त्रापणी वा गुरमवि मेलि इक द्वीझहि मिलाइ॥ १ ॥ म० १ ॥ इक दमहि दुते खाहि ॥ इकि पाणी विचि उसटीग्रहि इकि मी फिरि पाहि॥ नानक एव न जापई किये आह समाहि॥२॥ पउड़ी॥ तिन का खाधा पैधा माइश्रा सम्रु पनित है जो नामि हरि राते॥ तिन के घर मंदर महल सराई सिम पवितु हहि जिनी गुरमुखि सेरक सिख अभग्रागत जाइ बरसावे ॥ तिन के तुरे जीन खुरगीर समि पित्तु इहि जिनी गुरमुखि सिख साघ संत चिंड जाते ॥ तिन के करम घरम कारज सिम पिनतु हिंह जो बीलिंह हिर हिर राष्ट्र नाष्ट्र इरि साते।। जिन के पीत पुतु है से गुरम्रुखि सिख गुरू पहि जाते।। १६॥ सलोकु म• ३ ॥ नानक नावहु पुथिबा इलतु पलतु ससु नाह ॥ तपु संजमु सभु हिरि लक्ष्मा मुठी दुवै माइ ॥ जम दरि Nontradiana de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia de la contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del contradia del co

**新西西西西西西西西西西西西西西西西西西**西西西西 वधे मारीत्र्यहि बहुती मिलै सजाइ ॥ १ ॥ म०३ ॥ संता नालि वैरु कमावदे दुसटा नालि मोहु पित्रारु ॥ अगै पिछै सुखु मरि जंमहि वारो वार ॥ तसना कदे न वुक्तई दुविधा होइ खुत्रारु ॥ काले तिना निंदका तितु सचे दरवारि ॥ नानक ना उरवोरि न पारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो हरि नाम्र धित्राइदे से हरि हरि नामि रते मन माही ॥ जिना मनि चिति इक्क त्रराधित्रा तिना इकस विनु दृजा को नाही ॥ सेई पुरख हरि सेवदे जिन धुरि मसतिक लेखु लिखोही ॥ हरि के गुण नित गावदे गाइ गुर्णा समभाही ॥ वडियाई वडी गुरमुखा गुर नामि समाही ॥ १७ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतिगुर की पूरे हरि सेवा गाखड़ी सिरु दीजें श्रापु गवाइ ॥ सवदि मरहि फिरि ना पर्वे सभ थाइ ॥ पारस परिसऐ पारस मरिह ता सेवा लाइ ॥ जिसु पूरवि होवै लिखित्रा तिसु सतिगुरु प्रसु ब्राइ ।। नानक गण्ते सेवकु ना मिलै जिसु वससे सो पर्वे थाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ महलु कुमहलु न जागनी मृरख अपगे सुत्राइ ॥ जोती जोति समाइ ॥ सदा सवदु चीनहि ता महलु लहहि सभा सोभी पाइ ॥ सतिगुरु अपर्णे वसै ता लए मिलाइ ॥ नानक सतिगुरि मिलिए करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धंतु धन्र भाग पई जिस नो किरपा हरि म्रुखि कहतित्रा । धनु तिना भगत जना जो हरि नामा धनु भाग तिना तिना संत जना जो हिर जसु स्रवणी सुणतित्रा ॥ धनु धनु भाग तिना साध जना हरि कीरतनु गाइ गुणी जन वणितित्रा ॥ धनु भाग तिना गुरमुखा जो गुरिसख लैं मनु जिण्तित्रा ॥ सभद् धनु वडे भाग गुरिसखा के जो गुरचर्गी सिख पड़ितआ ।। १८ ।। सलोकु र्वे ।। ब्रह्मु विंदै तिसदा ब्रहमतु रहै एक सवदि लिव जाइ ॥ नयनिधी त्राठारह सिधी पिछै लगीत्रा फिरहि जो हरि हिरदें सदा वसाइ ॥ बिन्तु सतिगुर नाउं न पाईऐ बुभहु करि वीचारु ॥ नानक पूरें भागि सतिगुरु मिलै सुखु पाए जुग चारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ कित्रा गमरू किया विरिध है मनमुख तसना भुख न जाइ ॥ गुरमुखि सबदे रतित्रा सीतलु होए त्रापु गवाइ ॥ अंदरु तुपति संतोखित्रा फिरि भ्रंख 经还 多多的现在形式 经经济的

DE DE नानक जि गुरम्रखि सो 11 करहि जो नामि रहे लिव लाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हउ बलिहारी जो गुरमुखि सिखा ॥ जो हरि नामु धित्राहदे तिन दरसनु मुणि कीरतनु इति गुण रवा इति जमु मनि लिखा समि किलविख कुखा सलाही रंग सिउ ।≀ धनु धंन सरीरु थात है जिथे मेरा गुरु घर विला ॥ १६ ॥ न होवई ना सख वसै गिश्रान मनि मनम्रखी जासनि जनम् गवाइ n साधिक नावें नो सिम खोजदे थिक रहे न पाइत्रो गुरमखि मिलै मिलोइ ॥ पैनेण खाण सम्र बादि है घिग सिधी धिग करमाति ॥ सा सिधि श्रचिंत करे जिस दाति il नाम मनि वसै एहा सिधि एहा करमाति ॥ २ ॥ ढाढी हरि प्रभ खसम के नित गावह हरि गण छंता ॥ हरि कीरतमु तिस कवला कंता ॥ हरि दाता जन जंता ॥ हरि देवह दानु दहश्राल होइ विचि कुम जेता ॥ जन नानक नामु धिश्राइद्या गुरमुखि धनवंता

गृड्णा पड़गा दसना निकारु ॥ इउमै समि विचि पहि थके दन्ने भाइ गर सबदि करे बीचारु ॥ श्रंदरु खोजे चीना सो पडियासो पंडित ततु लहै पाए मोख दुआरु ॥ गण निधानु हरि पाइआ वीचारु ॥ धंतु वापारी नानका जिलु गुरप्तकि नामु अधारु म॰ ३ ॥ विषु मनुमारे कोइन सिमर्झ वेखह को लिय एडु मनुमारिथा जाइ। धारी तीरथी मति थके ना मनुजीवतु मरै सचि रहै लिय लाहु॥ नानक इसु मन

H

उतरे इउमें सबदि जलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इरि

२०॥ सलाक्र म०३

संसार की कार है अंदरि

हरि

हरि हरि किनका Ħ नाम दहावहु Ŧ\$ कापड़ पहिरह खिम का ॥ ऐसा हरि प्रिम पिद्यारा हरि

**THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE** दइश्रालु होवे जिसु उपरि सो गुरमुंखि हरि जपि जिएका ॥ २१ ॥ सलोकु म० ३॥ जनम जनम की कउ मलु लागी काला हाआ इसु मन सित्राहु ॥ खंनली धोती उजली न होवई जे सउ धोवणि पाहु ॥ गुरपरसादी जीवतु मरे उलटी होवे मित वदलाहु ॥ नानक में न लगई ना फिरि जोनी पाहु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ चहु जुगी किल काली कांढी उतम पदवी इसु जुग माहि ॥ गुरमुखि हरि कीरति फलु पाईऐ जिन ॥ नानक गुरपरसादी अनदिनु कउ हरि लिखि पाहि भगति हरि भगती माहि समाहि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि भली वाणि संगति मुखि बोली हरि 11 हरि गुग गावा हरि नितं चत्रा गुरमती हरि रंगु सदा माणि ॥ हरि जपि जपि श्रउखध खाधित्रा सभि रोग गवाते दुखा घाणि 11 जिना सासि गिरासि न विसरें से हरि जन पूरे सही जाशि जो 11 गुरमुखि हरि श्राराधदे तिन चुकी जम की जगत काि्य - 11 २२ सलोकु म० ३ ॥ रे जन उथारे दिवस्रोहु सुतित्रा गई जागित्रो त्रंतरि न उपजित्रो सुिया न सवद जो गुर कार न कमाइ।। जगतु सरीरु जलउ गुण बाहरा डिटु में हउमें द्जें भाइ।। नानक गुर सरणाई उनरे सचु मनि सनदि ॥ सवदि रते इउमें गई सोभावंती नारि घित्राइ॥ १॥ म०३ ता वनित्रा सीगारु ॥ सेज पिरके भागे सदा चले सुहावी सदा पिरु रावे हरिवरु पाइत्रा नारि ॥ ना हरि मरें न कदे दुखु लागे हरि प्रभ मेलि लई गुर हेति सदो सहागरि॥ नारि ॥ नानक ॥ पउड़ी ॥ जिना गुरु गोपित्रा त्रापणा **ર** नर पापिसट हतित्रारी ॥ वुरित्रोरी ।। हरि जीउ तिन का दरसन्त ना करहु नारी ॥ वड्भागी मनि जिउ धरकट श्रोहि घरि घरि फिरहि कुसुध मेलह हरि सतिगुर संगति मिले गुरम्रुखि सवारी ॥ दइश्रा करि गुर कउ बलिहारी।। २३।। सलोकु म० ३ ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपजें जंमणु मरगा मिटि फिरि दुखु न लगे आइ H गइत्रा हरि सेती मनु रवि रहिश्रा सचे रहिंगा समाइ॥ किञ्ज न बसाइ ॥ जो नानक हउ तिंन कउ चलिन सतिगुर बलिहारी भाइ १ ॥ म० ३ ॥ विज्ञ सवदै सुधु न होवई जे श्रनेक करें सीगार 

॥ पिर की सार न जागई दुजै माइ पिआरु 11 सा क्रसघ नारी दिचि कुनारि ।। पउडी ।। हरि हरि ₹ 11 अपणी दक्ष्मा करि हरि बोली वैसी ॥ हरि नाम धिआई जो जपदे हरि हरि のではいる दिनस राति सविग्रह मेरा पित्रारो ऋराधिश्रा तिन ਗਜ देखा नेंगी॥ हउ वारिश्रा अपणे गुरु कउ जिनि मेरा हरि सजग्र मेलिया सैणी ॥ २४॥ सत्तोकु म०४ ॥ इरि दासन सिउ हरि दामन को मित ॥ हरि दासन के विस है जिउ जंती कै जंत ॥ हरि के दाम हरि घिश्राइदे करि प्रीतम सिउ नेह ॥ किरपा करि

सनह प्रभ सभ जग महि वरसै मेह ॥ जो हरि दासन है सा हरि की वडिब्राई ॥ हरि व्यापणी वडिब्राई मानदी र्जंकारु कराई ॥ सो हरि बन नाम धिग्राइदा हरि हरि इक हे हरि समानि ॥ जन नानक हरि का दास पैज 11 १॥ म० १॥ नानक प्रीति लाई तिनि साचै दिस बिन रहण ti

e

ē

000000

ā

ä

खपाहि । श्रंतरि

१॥ म॰ ४॥ नानक प्रीति लाई तिनि साचै तिसु चितु रहणु न जाई सित्युरु मिले व पूरा पाईए इरि रिस रसन रसाई ॥ २ ॥ पउड़ी रिख दिनसु परमाति त्युँ ही गानका ॥ जोश्र जंत सरवत ना तेरा विश्वानका ॥ तू दाता दाताह तेरा दिना सावका ॥ मगत ज

सद वलिहार चलि गवावसा ॥ जन नानक भई ज्ञात्रसा। २५ ॥ सलोक् म०४ ॥ अंतरि श्रगिद्यान् क्पटो जाग्रे सतिगर की परतीति नाही 11 शंदरि कपद सधु चिति ॥ सर्विगर का भाषा क्टपटे खपहि खपाही किरपा करे जे व्यापणी ता नानक नियापे मोह ४ ॥ मनमुख माइया II #o नाहि ॥ श्रनदित जलत रहहि दिनु राती खपहि

भोइ आपि दुखी मुख कपह न पानहि जनमि मरहि मिर चित लाहि नानक बखिम लए जि गुरचरनी प्रमुसाचा जाप्रमि माइया ॥ विचलग मगत परवाण निधान मोजनु खाइमा ॥ श्रंमृतु नामु धिमारमा धरि ममतकि लाइमा ॥ नानक

लोध महा गुवारा तिनके निकटि

( ६५३ )

तीरिय नाइत्रा ।। २६ ।। सलोकु म० ४ ।। गुरमुखि अंतरि साति है मनि तनि नामि समाइ ॥ नामो चितवे नामु पड़े नामि रहै लिय लाइ ॥ नामु पदारथु पाइत्रा चिंता गई विलाइ ॥ सितगुरि **经验证的现在分词的现在分词的现在分词的证明的** मिलिए नामु ऊपजै तिमना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामे रतिआ नामो पलै पाइ।। १ ।। म० ४ ।। सितगुर पुरित जि मारिश्रा अमि भ्रमित्रा घरु छोडि गइत्रा ॥ त्रोसु पिछै वजै फकडी मुह काला मुहहु निकले नित त्रागे भइत्रा ॥ श्रोम त्ररतु वरतु भग सुटदा-मुआ ।। किआ होने किसे ही दें कीतें जां धुरि किरतु ञ्रोसदा एहो किसै न जेहा पइत्रा ॥ जिथै त्रोद्ध जाइ तिथै त्रोद्द भूठा क्रड़ वोले भावे ॥ वेखह भाई विडियाई हरि संतह सुत्रामी अपुने की कोई करें तैसा कोई पाने ॥ एहु ब्रहम बीचार होने दिर साचे अगो दे जनु नानकु त्राखि सुणावै ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ गुरि सचै वधा थेहु रखवाले गुरि दिते ॥ पूरन होई आस गुर चरणी मन रते ॥ गुरि कुपालि वेश्रंति अवगुगा सभि हते ॥ गुरि अपगी किरपा धारि अपर्णे करि लिते ।। नानक सद वलिहार जिसु गुर के गुण इते ॥ २७।। सलोक म० १।। ता की रजाइ लेखिश्रा पाइ श्रव ॥ हुकमु हात्रा हासलु तदे होइ निवडिया हंढहि जीञ्र ॥ निक नथ खसम हथ किरतु कमांदे ॥ १॥म० २ 铁 धके 11 जहा दागो तहां खागो नानका सचु है ॥ २ ॥ पउड़ी 报 ॥ सभे गला आपि थाटि वहालीओनु ॥ आपे रचनु रचाइ आपे ही 伤 घालियोन् ॥ उपाइ त्रापि प्रतिपालित्रोनु ॥ आपे जंत रखे कंठि दास लाइ निहालिञ्चोन्न ॥ नानक भगता सदा अनंदु भाउ दुजा जालिस्रोनु ॥ २८ ॥ सलोकु म० ३ ॥ ए मन हरि जी धिश्राइ त्र ॥ हरि कीत्रा वडिग्राईग्रा इक मिन इक चिति भाइ सदा सदा हउ हरि के सद वलिहारणे जितु सेविऐ न पछोताइ ॥ सुखु पाइ ॥ नानक गुरमुखि मिलि रहे हउमै सबदि जलाइ करेइ ॥ ३॥ त्रापे सेवा लाइअनु त्र्यापे चखस सभना का मा पिउ करेइ नामु धिश्राइनि तिन त्रापे सार ॥ नानक निज घरि वासु है जुगु जुगु सोभा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करण कारण समरथु हहि करते मैं तुभ विज अवरु न कोई।। तुधु आपे सिसटि सिरजीआ  ( ६५२ )

DODDDDDDDDDDDDDDDDD ।। पिर की सोर न जागुई दुजै भाइ पिआरु H सा <u>इ.सघ</u> सा नारी त्रिचि कनारि २ ॥ पउदी ॥ हरि हरि 11 अपणी दक्ष्या करि हरि बोली वैणी ॥ हरि नाम धियाई जो जपदे हरि हरि दिनस राति सविश्रह मेरा पिद्यारो श्चराधिया ਰਿਜ जन देखा नैगी॥ हउ वास्त्रिया अपर्ये गुरु कउ जिनि मेरा हरि सज्ज्य मेलित्रा सैगी ॥ २४॥ सलोक म०४ ॥ इरि दासन सिउ हरि दासन को मितु ॥ हरि दासन के विस है जिउ जंती के जंत ।। हरि के दास हरि धिमाइदे करि प्रीतम सिउ नेह ।। किरपा करि सनह प्रभ सभ जग महि वरसै मेहू ॥ जो हरि दासन की उसतति है सा हरि की वडिथाई ॥ हरि यापणी वडियाई भारदी जैकारु कराई ॥ सो हरि धिश्राइदा हरि हरि जनुनामु समानि ॥ जनु नानक हरि का दासु है इरि पैज रखहु भगवान १।। म० ४।। नानक प्रीति लाई विनि साचै विस्र चित्र रहण सितगुरु मिले त पूरा पाईए इरि रिस रसन रसाई ॥ रें णि दिनस परभाति तहें ही गानमा ॥ जीग्र तेरा धित्रावणा ॥ त दाता दातारु तेरा दिना के संगि पाप गवावणा जन नानक सद वलिहारे 11 जावणा । २५ ॥ सलोकु म० ४ ॥ अंतरि व्यगियात सतिगर की परतीति नाही श्रंदरि कपड़ 11 सभ ॥ सतिगर का भागा चिति न किरपा करे जे आपर्शी ता मोह ४ ॥ मनप्रस्य माइग्रा ॥ म० नाहि ॥ धनदित्व जलत रहहि दिन राती खपिं लोध महा गुवारा तिनकै निकटि सुख कवह न पावडि जनमि मरहि मरि जाहि ð नानक बखसि लए प्रभ्र साचा जि गुरचरनी चित लाहि सेई भगत परवाग्र जाप्रभि भाइया ॥ विचलग निधानु भोजनु खाइया ॥ धिश्राहश्रा श्रंमृतु नामु 11 धरि मसतकि लाइश्रा ॥ नानक

**4**44 )

**表表表 法表表表表表表 (表表表** ३ ॥ घरु २ ॥ दुइ दुइ लोचन पेखा ॥ हउ हरि विनु श्रउरु न देखा ॥ नैन रहे रंगु लाई ॥ अब वेगल कहनु न जाई ॥ १ हमरा भरमु गइश्रा भउ भागा ॥ जब राम नाम चित लागा 11 १ ॥ रहाउ ॥ वाजीगर डंक वजाई ॥ सभ खलक तमासे आई 11 वाजीगर स्वांगु सकेला ॥ श्रपने रंग रवे श्रकेला ॥ कथनी कहि भरमु न जाई ॥ सभ कथि कथि रही लुकाई ॥ जाकउ गुरमुखि स्नापि चुकाई ॥ ताके हिरदै रहिस्रा समाई ॥ ३ ॥ गुर किंचत किरपा कीनी ॥ सभु तनु मनु देह हिर लीनी ॥ **被被被被被被被被被被被被被** कहि कवीर रंगि राता ॥ हेमिलिय्रो जगजीवन दाता ॥ ४ 11 8 11 के ठाटा ॥ समुंद् विलोवन जाके निगम द्ध कउ माटा 11 ताकी होहु विलोवन हारी ॥ किउ मेटैंगो छाछि तुहारी 11 8 चेरी त राम न करिस भतारा ॥ जगजीवन प्रान अधारा ॥ .? 11 रहाउ।। तेरे गलहि तउकु पंग वेरी ॥ तू घर घर रमईऐ त् अजहु न चेतिस चेरी ॥ त् जिम वपुरी है हेरी ॥ २ ॥ प्रभ करन करावनहारी ।। किश्रा चेरी हाथ विचारी ।। सोई सोई जागी ।। जित लाई तितु लागी ॥ ३ चेरी ते सुमित कहां ते पाई जाते 11 भ्रम की लीक मिटाई ॥ सु रसु कवीरै जानित्रा ॥ मेरो गुरप्रसादि मनु मानित्रा ॥ ४ ॥ जिह वाभु न जीत्रा जाई ॥ जउ मिलै त घाल ऋघाई ॥ सद जीवनु भलो कहांही ॥ मृए विनु जीवन नाही ॥ अब किया कथीए गियानु बीचारा ॥ निज निरखत गत विउहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घसि कुंकम चंद्रनु गारित्रा - 11 जगत निहोरित्रा ॥ पूर्ति पिता इक्क जाइत्रा ॥ विज् वित्र नैनह ठाहर नगरु वसाइत्रा ॥ २ ॥ जाचक जन दाता पाइत्रा ॥ सो दीआ न जाई खाइत्रा ॥ छोडित्रा जाइ न मुका ॥ त्रउरन्ह पहि चुका । ३ ॥ जो जीवन मरना जाने ॥ सो पंच सेल सुख माने ॥ कवीरे सो धनु पाइत्रा ॥ हरि भेटत आपु मिटाइआ ॥ ४ ॥ ६ ॥ किआ पड़ीए कित्रा गुनीए । कित्रा वेद पुरानां सुनीए ।। पड़े सुने कित्रा होई ।। जउ सहज न मिलिस्रो सोई ।। १।। हरि का नाम्र न गवारा ॥ कित्रा सोचिह वारंबारा॥ १ ॥ रहाउ ॥ अधित्रारे दीपकु चहीए ॥ इक बसतु अगोचर लहीए ॥ बसतु अगोचर पाई ॥ घटि 

MODERAGOOR STREET श्रापे फ़िन गोई॥ सभु इको सबदु बरतदा जा करे सु होई Ħ चडिश्राई गुरमुलि देइ प्रभु हरि पाने सोई ॥ गुरमुलि नानक आराधिया समि आलहु धंतु धंत धंत गुरु सोई ॥ २६ ॥ १ ॥ सुघ 🔪 रागु सोरांठ वाणी भगत कवीर जी की घरु १ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ बुत पूजि पूजि हिंदू मूए तुरक मूए सिरु नाई।। स्रोइ से जारे स्रोइ से गाडे तेरी गति दृहू न पाई ।। मन रे संसारु श्रंध गहेरा ॥ चहुदिस पसरिश्रो है जम जेवरा ॥ रहाउ ॥ कवित पड़े पड़ि कविता मृए कपड़ केदारें जाई ॥ जटा घारि **经企业企业企业企业企业企业企业企业** जोगी मृए तेरी गति इनहि न पाई॥२॥ दरवु संचि संचि राजे मृए गडि ले कंचन भारी ॥ वेद पड़े पड़ि पंडित मृए रूपु देखि देखि नारी ॥ ३ ॥ राम नाम बिनु समें बिगृते देखहु निरुख सरीरा ॥ इरि के नाम बिनु किनि गति पाई किह उपदेसु कवीरा ॥ ४ ॥ १ ॥ बरीऐ तब होइ मसम तनु रहै किरम दल खाई ॥ काची गागरि परतु है इत्रातन की इहै वडाई ॥ १ ॥ काहे भई शा फिरती फुलिश्रा ॥ जब दस मास उरघ मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया १ ।। रहाउ ॥ जिंउ मधु माली तिउ सठोरि रसु जोरि कीया ॥ मरती बार लेह लेह करीए भृत रहन किउ दीया ॥ २ ॥ देहरी लंड बरी नारि संग भई आगे सजन सहेला लोगु कुटंबु भइश्रो आगै हंसु अकेला ॥ ३॥ कहतु कवीर सुनहु रे प्रानी परे काल भूठी ग्रस कुआ IÌ श्राप्र वंधाइमा जिउ नज्ञनी भ्रमि स्त्रमा॥ ४ ॥ २ ॥ सभै मत सनिक करी करम की व्यासा ॥ काल ग्रसत लोग सिम्राने उठि पंडत पै चले निरासा ॥ १ न एक काजा ॥ मजिद्यो न रघपति राजा 11 8 बनलंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मृत्तु चुनि खाइग्रा ॥ नादी सबदी मोनी जम के पटे लिखाइया ॥ २ ॥ भगति नारदी रिदेन आई काछि कुछि तनु दीना ॥ राग रागनी डिंभ होइ मैटा उनि

पिंह किया तीना ॥ ३ ॥ परियो कातु समें जग उत्पर माहि तिले अम गियानी ॥ कहु क्यीर जन मए खात्तसे प्रेम मगति जिह जानी ॥ ४ ॥

२ ॥ दुइ दुइ लोचन पेखा ॥ हउ हरि विनु श्रउरु ३॥ घरु न देखा ॥ नैन रहे रंगु लाई ॥ अब बेगल कहनु न जाई ॥ १ इमरा भरमु गइआ भड भागा ॥ जब राम नाम चितं लागा II १ ॥ रहाउ ॥ वाजीगर डंक बजाई ॥ सभ खलक तमासे आई 1 रवे सकेला ॥ ऋपने रंग स्त्रांगु अकेला वाजीगर 11 कथनी कहि भरमु न जाई ।। सभ कथि कथि रही जाकउ गुरमुखि स्रापि बुकाई ॥ ताके हिरदै रहिस्रा समाई ॥ ३॥ गुर किंचत किरपा कीनी 11 सभु तनु मनु देह हरि लीनी कहि कचीर रंगि राता ॥ हेमिलिस्रो जगजीवन दाता॥ ४ 11 8 के ठाटा विलोवन ॥ समुंदु द्ध कउ मादा ताकी होहु विलोवन हारी ।। किउ मेटैगो छाछि तुहारी भतारा ॥ जगजीवन प्रान चेरी तराम न करिस  $\mathbf{H}$ ... **अधारा** तउक्क पग वेरी ॥ त् घर घर रमईऐ रहाउ॥ तेरे गलहि फेरी ॥ त् अजहु न चेतिस चेरी ॥ तू जिम वपुरी है हेरी ॥ २ ॥ प्रभ करन सोई सोई जागी ॥ जित करावनहारी ॥ किश्रा चेरी हाथ बिचारी ॥ लाई तितु लागी ॥ ३ चेरी ते सुमित कहां पाई ते अम की लीक मिटाई ।। सु रसु कवीरै जानिया ।। मेरो गुरप्रसादि मनु मानित्रा ॥ ४ ॥ प ॥ जिह वाभु न जीस्रा जाई ॥ जउ मिलै जीवनु भलो कहांही घाल अघाई ॥ सद 11 मृए वितु कथीऐ गित्रानु वीचारा नाही ॥ अब किआ - 11 निज निरखत गत विउहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घसि कुकम चंदन गारित्रा ă, विनु नैनह जगत निहोरित्रा ॥ पूर्ति पिता इकु जाइश्रा ॥ विन ठाहर नगरु वसाइत्रा ॥ २ ॥ जाचक जन दाता पाइत्रा ॥ सो न जाई खाइश्रा ॥ छोडित्रा जाइ न मुका ॥ त्रउरन्ह पहि चुका । ३ ॥ जो जीवन मरना जाने ॥ सो पंच सेल सुख माने ॥ कवीरे ॥ हरि भेटत त्रापु मिटाइत्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ कित्रा पड़ीए कित्रा गुनीए । कित्रा वेद पुरानां सुनीए ।। पड़े सुनै कित्रा 8 होई ।। जउ सहज न मिलित्रो सोई ।। १ ।। हरि का नामुन अधित्रारे दीपकु गवारो ।। कित्रा सोचिह वारंबारा ।। १ ।। रहाउ ।। त्रगोचर पाई ॥ घटि चहीऐ ॥ इक बसतु अगोचर लहीऐ ॥ वसतु 张宏宏表表表表 西西西部 西西西部 西西西南部

11 जब जानिश्रा तउ मनु मानिश्रा।। मन माने लोगू न पतीजै।। न पतीजै मुख गित्रानी।। भारे कहा विलोविस पानी ॥ १ ॥ कांड्या मांजसि कउन गुनां

मीतिर है मलनां ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लउकी अठसठि तीरथ कउरापन तऊ न जाई ॥ २ ॥ कहि कदीर बीचारी ॥ भव सागरु तारि मुरारी ॥ ३ ॥ = ॥

सारि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ बहु परपंच करि परधतु लिश्रावे ॥

सुत दारा पहि श्रानि लुटावै॥ १ ॥ मन मेरे भृले कपडु न कीजै॥ श्रंति .निरेश तेरे जीव्र पहिं लीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छिनु छिनु तनु छीजे जरा जनावै ॥ तत्र तेरी स्रोककाई पानीश्रो न पार्वै ॥ २ ॥ कहतु कवीरु कीई नहीं तेरा ॥ हिरदै राम्च की न जपिंह सबेरा॥३॥६॥ संतद्दु मन पनने सुखु बनिद्या ॥ किञ्च जोगु परापति गनित्र्या॥

|运动运动运动运动运动运动运动运动运动运动运动 रहाउ ॥ गुरि दिखलाई मोरी ॥ जितु मिरग पड़त है चोरी॥ मृदि लीए दरवाजे॥ वाजीयले श्रनहद वाजे ॥१॥ कंभ मरिआ।। जलु मेटिया ऊमा करिआ।। कहु कवीर जन जानिश्रा।। जउ जानिया तउ मनु मानिया ॥२॥१०॥ रागु सोरिट ॥ भूखें

मगति न कीजै॥ यह माला अपनी लीजै॥ इउ मांगउ संतन रेना॥ मैं नाही किसी का देना ॥१॥ माघो कैसी बनै तुम संगे॥ व्यापि न देहु त लेउउ मंगे ॥ रहाउ ॥ दुइ सेर मांगउ चूना ॥ पाउ घीउ सगि लुना ॥ श्रथ सेरु मांगउ दाले ॥ मोरुउ दोनउ वखत जिवाले ॥ २ ॥ खाट मांगउ चउपाई॥ सिरहाना श्रार तुलाई॥ ऊपर कउ मांगउ र्खीया। वेरी भगति करें जनु थींथा ॥ ३॥ मैं नाही कीवा लगे।। इक्र नाउ तेरा मैं फनो।। कहि कनीर मनुमानिया।। मनुमानिया तउ

हरि जानिया॥ १॥ ११॥ रागु सारिंठ वाणी भगत नाम दे जी की घरु २ १ भों सतिगुर प्रमादि ॥ ज्य गाता ॥ तउ जन घीरज पाता ॥ १॥ नादि समाइलो रे

## भेटिले देवा १ ॥ रहाउ ॥ जह भिलमिलिकारु H जोती जोति दिसंता।। तह श्रनहद सबद बजंता ॥ समानी ॥ मैं गुरपरसादी जानी ॥ २ ॥ रतन कमल कोठरी ॥ चमकार बीजुल तही ॥ नेरं नाही दृरि ॥ निज आतमें रहिआ भरपूरि ॥ 3 11 स्र उज्यारा ॥ तह दीपक जले छंछारा 11 गुरपरसादी जानित्रा ॥ जन नामां सहज समानित्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ घरु ४ सोरिट पाड़ पड़ोसिण पूछिले नामा कापिह छानि छवाई हो।। १।। तो पहि दुगणी मज़्री देहें सोकंड वेढी देहु वताई हो।। १ ॥ री वाई देनु न जाई ॥ देखु वेढी रहिश्रो समाई ॥ हमारे वेढी प्राण श्रधारा ॥ रै ॥ रहाउ ॥ वेढी प्रीति मजूरी मांगे जउ कोऊ छानि छवावे हो ॥ लोग कुटंव सभद्ध ते तोरे तउ श्रापन वेढी श्रावे हो ॥ २ ॥ ऐसो वेढी वरिन न साकउ सभ अंतर सभ ठांई हो ॥ गुंगै महा अंमृत रसु चाखित्रा पूछे कहनु न जाई हो।। ३।। वेढी के गुण सुनि री वाई जलिघ वांघि भ्रू थावित्रो हो ॥ नामे के सुत्रामी सीत्र वहोरी लंक श्रापिश्रो 11 8 11 ঽ 11 सोरिं हो घरु गाजै ॥ मंदल वाजे ॥ विनु सावण धनहरु **अगम**िश्रा विनु वरखा होई ॥ जउ ततु विचार कोई॥ १ ॥ मोकउ मिलिक्रो राम्र सनेही ।। जिह मिलिए देह सुदेही ।। १ ।। रहाउ ।। मिलि कंचनु होइत्रा । मुख मनसा रतनु परोइत्रा ।। निज भाउ श्रमु भागा ॥ गुर पूछे मनु पतीत्रागा ॥ २ ॥ जल भीतरि कुंम समानित्रा ॥ सभ रामु एकु करि जानिश्रा॥ गुर चेले है मनु मानिश्रा॥ जन नामै ततु पछानित्रा॥३॥३॥ रागु सोरठि वाणी भगत रविदास जी की ॥ जब हम होते तब १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ तू नाही अब तूही में नाही ॥ अनल अगम जैसे लहिर मह्ओदिध जल केवल जल माही॥ १ ॥ माधवे किआ कहीऐ अम्र ऐसा ॥ जैसा मानीऐ होइ न तैसा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नरपति एक सिंघासनि

भिखारी

**本本来来来来来来来来来来来来来来** 

भइश्रा

11

श्रछत राज

विछुरत

दुखु

सोइश्रा

**中央公司中央公司中央公司中央公司中央** पाइत्रा सो गति भई हमारी ॥२॥ राज भुइत्रंग प्रसंग जैसे हिंह श्रव कछु मरमु जनाइश्रा॥ श्रनिक कटक जैसे भूलि परे ।। सरवे एक अनेकै श्राद्या n ₹ सञ्चामी सम भ्रोगवे सोई ॥ कहिरविदास हाथ पै नेरे सहजे ४॥१॥ जउहमबांघेमोडफास हम प्रेम चंघनि तम श्रपने छूटन को जतनुकाहु इम छूटे तुम आराधे II \$ n माघवे बैसी तैसी ॥ अब कहा करहुगे ऐसी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मीनु पकरि फांकिओ श्रह काटिओ रांधि कीओ वह वानी ।। श्रापन वापै नाही करि भोजन कोनो तऊ न विसरियो पानी ॥ Þ को हरि राजा॥ मोह पटल सभु जगत विश्रापित्रो किमी को भावन मगत नहीं मंतापा।। ३ ॥ कहि रविदास भगति इक बाढी कासिउ कहीएै।। जा कारनि हम तुम आराघे सी दुख अजह ४ ॥ २ ॥ दलम जनमु पुन फल पाइम्रो विस्था जात अविवेके ॥ राजे इंट समसरि गृह आसन विज हरि भगति कहतु किह लेखे।। १ बीचारियो राजाराम को रसु॥ जिह रस अनरस बीसरि जाही ज्ञानि अज्ञान भए इम बावर सोच असोच दिवस निवल विवेक वुधि परवेस नही परमारथ पर श्रवरीश्रत कहीग्रत समभ श्चपर কন্ত रविदास मति परहरि उदास दास दइया ॥ ३ 11 ₹ चिंता 11 संख्यागरु मनि कामधेन चसि जाके सिधि 11 चारि पदारथ असट नवनिधि करतल ताके ॥ १ हरि न जपहि ।। इरि हरि नाना खिश्रान तियागि वचन रचना ॥ रहाउ ॥ 11 8 प्रान वेद विधि चउतीस मांही ॥ विद्यास निचारि **आ**खर सरि नाही ₹ परमारय राम नाम 11 मागि लिय लागी ॥ कहि रिदास रहत मैं मागी॥ ३॥४॥ जउतुम तुम चंद तउ इम भए है चकोरा ॥ १ न रोरह तउ इम नही रोरहि ॥ मिउ तोरि कतन सिउ जोरहि॥ तुम हम बावी ॥ जड ।। जड तम दीवरा वड

**法被表表被表表表表的表表。我被表现的表表的表表的意思。** तउ हम जाती।। २ ।। साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी ।। तुम सिउ जोरि अवर संगि तोरी ॥ ३॥ जह जह जाउ तहा तेरी सेवा ॥ तुम सो ठाकुरु श्राउरु न देवा ॥ ४ ॥ तुमरे भजन कटहि जम फांसा ॥ भगति हैति गावै रविदासा । ५ ॥ प्र ॥ जल की भीति पवन थंभा रकत वृंद का गारा । हाड मास नाड़ी को पिंजरु पंखी वसै विचारा ॥ १ ॥ प्रानी कित्रा मेरा कित्रा तेरा ॥ जैसे तरवर वसेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राखउ कंघ उसारहु नीवां ॥ साढे तीनि हाथ तेरी सीवां ॥ २ ॥ वंके वाल पाग सिर डेरी ॥ इहु तनु होइगो भसम की ढेरी ॥ ३ ॥ ऊचे मंदर सुंदर नारी ॥ राम नाम विनु वाजी हारी॥ ४ ॥ मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी श्रोछा जनम्र तुम सरनागति राजा रामचंद कहि रविदास चमारा ॥ ų II Ę चमरटा गांठि न जनई ॥ लोगु गठावै पनही ॥ ₹ ॥ रहाउ ॥ श्रार नही जिह तोपउ ॥ नही रांबी ठाउ रोपउ ॥ १॥ लोगु गंठि गंठि खरा विगुचा ॥ हउ विनु गांठे जाइ पहुचा ॥ २ ॥ रविदासु नामा ॥ मोहि जम सिउ नाही कामा ॥ ३ ॥ ७ ॥ रागु सोरिं वाणी मगत भीखन की १ थों सित्तुर प्रसादि॥ ॥ नैनहु नीरु बहै तनु खीना भए केस दुधवानी।। रूधा कंठु सबदु नही उचरे अब किआ करहि परानी।। १ ॥ राम राइ होहि वैद बनवारी ॥ अपने संतह लेहु उवारी ॥ १ ॥ रहाउ ।। माथे पीर सरीरि जलनि है करक करेजे माही।। ऐसी वाका अउखधु नाही ॥ २ ॥ हरि का खरी भई निरमञ्ज इहु श्रउखधु जिंग सारा ॥ गुरपरसादि भीखनु पावह मोख दुत्रारा ॥ ३ ॥ १ ॥ ऐसा नाम्र रतनु निरमोलक पदारथु पाइत्रा ॥ अनिक जतन करि हिरदे राखित्रा रतनु पुंनि छपै छपाइत्रा ॥१॥ हरि गुन कहते कहनु न जाई ॥ जैसे गुंगे ।। १ ।। रहाउ ।। रसना रमत सुनत सुखु स्रवना चित चेते मिठित्राई

सुखु होई।। कहु भीखन दुइ नैन संतोखे जह देखां तह सोई।। २ ॥ २ ॥ 

६६०

धनासरी महला १ घरु १ चउपदे

## ः २भो सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरः

जीउ डस्तु है व्यापषा के सिउ करी पुकार ॥ द्वा विसारणु सेविका सदा सदा दातारु ॥ १ ॥ साहितु मेरा नीत नवा सदा सदा दातारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनदितु साहितु सेवीऐ खंति छडाए सोइ ॥ स्रिया सुर्यि मेरी कामखी पारि उतारा डोड ॥ २ ॥ दहआल तेरैं

8000000

नामि तरा ॥ सद् कुरवार्षे बाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरवं साचा एकु है दुना नाही कोइ ॥ ताको सेवा सो करे बाकउ नदिर करे ॥ ३ ॥ तथ बाफ पिकारे केर रहा ॥ सा बढिकाई देढि जित

नागन वर लागि रहा ।। दूजा नाहा काह । जानु आग । पश्चार जाह कहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेवी साहियु कापणा अवरु न जाचंठ कोह ॥ नानक ताका दासु है विंद विंद चुल चुल होह ॥ ४ ॥ साहिय वेरे नाम निटहु विंद विंद चुल चुल होह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रमोसनी सहला १ ॥ हम आदमी हो डेंक दमी सहलाति

तिसे सरेवह

१।। श्रंधे जीतना वीचारि देखि केते के दिना।। १।। रहाउ।। साम्र मार सम्र जीउ तुमारा तु मैं खरा विश्वारा ॥ नानक साहरु एवं कहतु । सचे परवदगारा ।। २॥ जे तु किमै न देही मेरे साहिया किया को कर गहणा ।। नानक विनवै सो किल्ल पाईए पुरिव लिखे का लहेखा।

३ ॥ नामु एतसम् का चिति न कीत्रा कपटी कपटु कमाणा ॥ जम हुआरि

635. 法法法法法法法法 जा पकड़ि चलाइत्रा ता चलदा पछुताणा॥ ४ ॥ जव लगु दुनीत्रा रहीए नानक किछु सुणीए किछु कहीए ॥ भालि रहे हम रहणु न पाइत्रा जीवतित्रा मरि रहीए।।५॥२॥ धनासरी महला १ घरु द्जा १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किउ सिमरी सिवरित्रा नही जाइ ।। तपै हित्राउ जीग्रङा विललाइ ।। सिरजि सवारे साचा ।। तिस्र विसरिएे चंगा किउ होइ ॥ १ ।। हिकमति हुकिम न पाइत्रा जाइ ॥ किउकिर साचि मिलउ मेरी · माइ |} १ ॥ रहाउ ॥ वस्तरु नामु देखण कोई जोइ ॥ ना को चास ना को खाइ ।। लोकि पतीएँ ना पति होइ ।। ता पति रहै राखे जो सोइ॥ २ ॥ जह देखा तह रेहिया समाइ ॥ तुधु विनु दूजी नाही जाइ जेको करे कीते कित्रा होइ ।। जिसनो वखसे साचा सोइ देसा गुण चलणा महति कि तालि ।। कित्रा मुह नही नालि ॥ जैसी नदिर करे तैसा होइ ॥ विखु नदरी नहीं कोइ ।। ४ ।। १ ।। ३ ।। धनासरी महला १ ।। नदिर करे ता सिमरित्रा जाइ ॥ त्रातमा द्रवै रहे लिव लाइ ॥ त्रातमा परातमा एको करें ॥ अंतर की दुविधा अंतरि मरें ॥ १ ॥ गुर परसादी पाइत्रा जाइ ॥ हरि सिउ चितु लागै फिरि कालु न खाइ ॥ १ ॥ रहांउ ॥ सचि सिमरिऐ होवे परगासु ॥ ताते विखित्रा महि रहै उदासु ॥ सितगुर की ऐसी विडियाई ।। पुत्र कलत्र विचे गति पाई ऐसी सेंबक़ सेवा करें ।। जिस का जीउं तिसु त्रागें घरें ॥ साहिव भावें सो परवाणु ॥ सो सेवक दरगृह पावे माणु ॥ ३ ॥ सतिग्रर की मूरति हिरदै वसाए ।। जो इछै सोई फलु पोएं। साहिचु किरपा करें ।। सो सेवकु जम ते कैसा डरें ।। ४ ।। भनति नानकु करे वीचारु ।। साची वाणी सिड धरे पित्रारु ।। ता को पावै मोख दुत्रारु ॥ जपु तपु सभु इहु सबदु है सारु॥ ४ ॥ २ ॥ ४॥ धनासरी महला १।। जीउ तपतु है बारो बार ।। तिप तिप खपे बहुत जै तिन बागी विसरि जाइ !! जिउ पका विललाई रोगी ।। १ ।। बहुता बोल्णु भःखणु होइ ।। विणु बोले जाणै समु सोइ जिहवा **水水 农农农农农农农农农农农农农农** 

६६२ )

परखीएे खोटा होइ

राहि जाइ ॥ ३॥ जे

सभु त्राखड संसाह ॥ तुधु भावे

u काल नाही जोग नाही नाही सत."

图图 市市 市市市市市市市

सम जाइ ॥ १ ॥ जेता माहु परीति सुत्राद ॥ समा कालख दागा दाग ॥

दाग दोस मुद्दि चलिया लाइ ॥ दरगह बैसख नाही जाइ ॥ ३ ॥ करमि मिलै त्राखणु तेरा नाउ ॥ जितु लगि तरणा होह नही थोउ ॥ जेको

हुवै फिरि होवै सार ॥ नानक साचा सरव दातार ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥

१ ॥ रहाउ ॥ चोरु सुम्रालिउ चोरु सिम्राणा ॥ खोटे दुगाया ॥ जे साथि रखीऐ दीजें रलाइ ॥ जा

> II भावै

जे बडित्राईब्रा त्रापे लाइ ॥ जेही सुरति तेहैं

सउ क्ड़ीया क्टूड़ कवाड़

दरगद्द का नीसाखु॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥

१ औं सतिगर प्रसादि ॥

धनासरी महला १॥ चोर्रु सलाहे चीत न भीजै॥ जे बदी करे ता तस

न छीजे ॥ चोर की हामा भरेन कोड़ ॥ चोरु की ब्रा चंगा किउ होइ ॥ १।। सुणि मन अंधे कृते कृडिग्रार ।। बिनु बोले बृम्हीऐ सचित्रार ।।

जाइ ॥ २ ॥ जैसा करे सु तैसा पाव ॥ आपि बीजि आपे ही खावै ॥

त्रघी परवाणु ॥ नानक जाग्रै जाणु सुजाणु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ घनासरी महला ? ॥ काइत्रा कागद्र मनु परवाणा ॥ सिर के लेख न इत्राणा ।। दरगह घडीब्रहि तीने लेख ।। खोटा कांमि न श्रावै बेखु ॥ १॥ नानक जे विचि रुपा होइ॥ खरा खरा आखै सभ्र कोइ ॥ १॥ रहाउ .।। कादी कूडू बोलि मलु खाइ ॥ ब्राहमणु नावे जीव्या घाइ ॥ जोगी जुगति न जाएँ अंधु ॥ तीने स्रोजांद्रे का वंधु॥ २॥ सो जोगी जो जुगति पछार्थे ॥ गुर परसादी एको जार्थे ॥ काजी सो जो उसटी करें ॥ गुर परसादी जीवतु मरें ॥ सो ब्राहमणु जो ब्रहमु बीचारें ॥ श्रापि तरें सगले इन्त तारे ॥ ३॥ दानसबंदु सोई दिलि घोवें म्रुसलमाणु सोई मलु खाव ॥ पिंडुव्या युग्हें सो परवाणु ॥ जिसु सिरि

धनासरी महला १ घर ३

॥ थानसट जग मरिसट होए इनता इन जगु ॥ १ ॥ कल महि राम नामु सारु॥ ब्यखी त मीटहि नाक पकड़हि ठगण कउ संसारु ॥ १॥

दिती बोले तातु ॥ जिनि मनु राखिश्रा श्रगनी पाइ॥ वाजै पवण्र श्राखै

医动物动物动物动物动物 排泄的 数数数数数数数 श्रांट सेती नाकु पकड़िह स्भाने तिनि लोश्र रहाउ 11 ॥ मगर स्भे एहु पदमु अलोग्र ॥ २ ॥ खत्रीत्रा न त धरम भाखित्रा गही ।। सुसिट सभ इक वरन होई धरम छोडिश्रा मलेछ कीं गति रही ॥ ३ ॥ त्र्यसट सोज साजि प्रराण सोधिह करिह वेद श्रिभित्रासु ॥ विज्ञ नाम हिर के सुकति नाही कहै नानक दासु ॥ ४॥ 8 11 年 11 二 11 धनासरी महला १ श्रारती १ र्थ्यो सितगुर प्रसादि ॥ ॥ गगन मै थालु रिव चंदु दीपक वने तारिका मंडल जनक मोती ॥ धृषु मल्यानलो पवरा चवरो ॥ १ ॥ कैसी श्रारती जोती करे सगल वनराइ फ़लंत होइ भव अनहता सबद वाजंत भेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खंडना तेरी आरती ॥ सहस तव नैन नन नैन है तोहि कउ सहस मूरित नना एक तोही ॥ सहस पद विमल नन एक पद गंध विनु सहस तव गंध इव चलत मोही ॥ २ ॥ ॥ सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ तिस के चानिश गुर साखा जोति परगडु होइ ॥ II सभ महि चानण होइ भावे सु ब्रारती होइ ॥ ३ ॥ हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि ब्राही पित्रासा ।। कृपा जलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जाते तेरै नामि वासा॥४॥१॥७॥६॥ धनासरी महला ३ घरु १ चउपदे १ त्रों सतिगर प्रसादि ।। ।। इहु धनु त्र्राखुटु न निख्टै न ॥ पूरे सित्गरि दीत्रा दिखाइ ॥ अपूने सित्गर कउ सद बिल जाई ॥ गुर किरवा ते हिर मंनि वसाई ॥ १ ॥ से धनवंत हिर नामि लिव लाइ ।। गुरि पूरै हरि धनु परगासित्रा हरि किरपा ते वसै मिन ब्राइ ॥ रहाउ ॥ अवगुण काटि गुण रिदे समाइ ॥ पूरै गुर की सहिज सुभाइ ॥ पूरे गूर की साची वाणी ॥ सुखमन अंतरि सहिज समाणी ॥ २ ॥ एक अचरज जन देखह भाई ॥ दुविधा मारि हरि मंनि वसाई॥ नामु श्रमोलकु न पाइत्रा जाइ ।। गुरपरसादि वसै मनि ऋाइ महि वसै प्रभु एको सोइ 📆 ग्रमती सभ घटि

**《安东·农农农农农农农农农农农农农农农农** 

दिती योले तातु ॥ जिनि मनु राखिश्रा श्रगनी पाइ॥वाजै पवस्रु श्राखै सम जाइ ॥ १ ॥ जेता माहु परीति सुत्राद ॥ समा कालख दागा दाग ॥ दाग दोस मुहि चलित्रा लाइ ॥ दरगह बैसण नाही जाइ ॥ ३ ॥ करमि

मिलै श्राखणु तेरा नाउ ॥ जित्र लगि तरणा होरु नही थाउ

ड़बै फिरि होबै सार ।। नानक साचा सरव दातार ॥ ४ ॥ धनासरी महला १॥ चोरु सलाहे चीतु न भीजै॥ जे बदी करे ता तस्र न छीजै।। चोर की हामा भरेन कोइ।। चोरु की आर चंगा किउ होइ।।

१ ॥ सुणि मन श्रंधे कृते कृड़िआर ॥ वितु बोले वृक्तीएे सचित्रार ॥

१ ॥ रहाउ ॥ चोरु सुत्रालिउ चोरु सित्राणा ॥ सोटे परखीऐ खोटा होइ दुगारण ॥ जे साथि रखीऐ दीजै रलाइ ॥ जा

जाइ ॥ २ ॥ जैसा करे स तैसा पाव ॥ श्रापि बीजि श्रापे ही खावै ॥ जे बिडियाईब्रा श्रापे खाइ ॥ जेडी सुरित तेहै राहि जाइ ॥२॥ जे

सउ कूड़ीब्रा कूड़ कवाड़ु ॥ भावें सम्र ब्राख्उ संसारु ॥ तुषु भावें त्रघी परवाणु ॥ नानक जार्से जासु सुजासु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ धनासरी महला १ ॥ काइत्रा कागदु मनु परवाणा ॥ सिर के लेख न पड़े

इश्राणा ॥ दरगह घडीश्रहि तीने लेख ॥ खोटा कांमि न श्रावे वेखु ॥ १॥ नानक जे विचि रुपा होह॥ खरा खरा आरबे सम्रु कोह ॥ १॥

रहाउ ।। कादी कूड् बोलि मलु खाइ ।। ब्राहमणु नावै जीया घाइ ॥ जोगी जुगति न जाएँ अंधु ॥ तीने बोजाई का बंधु॥ २॥ सो जोगी जो जुगति पछार्थे ॥ गुर परसादी एको जार्थे ॥ काजी सो जो उलटी करें ॥ गुर परसादी जीवतु मरें ॥ सो ब्राहमता जो ब्रह्म बीचारें ॥

भाषि वरै सगले इल वारै ॥ ३॥ दानसबंद सोई दिलि मुसल्माणु सोई मलु खाव ॥ पहित्रा बुभी सो परवाछ ॥ जिस्र सिरि दरगढ का नीसाए। ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥

धनासरी महला १ घरु ३ ॥ कालु नाही जोगु नाही नाही सर्व १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ का दबु ॥ थानसट जग मरिसट होए इनता इत जगु ॥ १ ॥ कल महि

सारु ।। अरवी त मीटहि नाक पकड़िह ठगण कउ संसारु ।। १ ॥ 

## **淡波波波波波波波波波波波波波波波波波波波** जिसु नामु पित्रारु ॥ ३ ॥ तिनि प्रभि साचै इिक पुरख सचि लाए ।। ऊतम वाणी सबदु सुगाए ।। प्रभ साचे की साची कार नानक नामि सवारणहार ॥ ४॥४ ॥ धनासरी महला ३॥ जो हरि जाउ ॥ तिन हिरदे साचु सचा तिन चलि मुखि नाउ साचो साचु समालिहु दुखु जाइ ॥ साचै सबदि वसै मनि श्राइ १ ॥ गुरवाणी सुणि मैलु गवाए॥ सहजे हरि नामु मंनि वसाए॥१॥ रहाउ ।। कूड़ कुसतु तृसना त्रगनि बुभाए ॥ श्रंतरि सांति सहजि सुखु पाए ॥ गुर कै भाग चले ता त्रापु जाइ ॥ साचु महलु पाए हरि गुगा गाइ ॥ २ ॥ न सबदु बूभौ न जागौ बागी ॥ मनमुखि दुखि विहाणी ॥ सतिगुरु भेटे ता सुखु पाए ॥ हउमै विचहु ठािक रहाए ।। ३ ।। किसनो कहीऐ दाता इकु सोइ ।। किरपा करे मिलावा होइ॥ मिलि प्रीतम साचे गुण गावा।। नानक भावा ॥ ४ ॥ ५ ॥ धनासरी महला ३ ॥ मनु मरे धातु मरे दारू मृए कैसे हरि पाइ ॥ इहु मनु जाग्रै कोइ मनु सवदि मरे बुभौ जनु सोइ ॥ १ ॥ जिसनो बखसे हरि विडिञ्चाई ॥ गुर परसादि त्राई ॥ रहाउ वसै मनि 11 करगी कार कमावै ॥ ता मन की सोभी पावै ॥ मनु मै इसु मृत् मैगल मिकदारा ॥ गुरु मारि जीवालगहारा **अंक**सु 11 २ मनु असाधु साधै जनु कोई श्रचरु चरै ता निरमलु होई ॥ 11 गुरम्रखि सवारि ॥ हउमै तजै विकार लइत्रा विचहु जो 3 रखिश्रनु कदे मेलि न विछुड़िह सबदि समाइ॥ मिलाइ ॥ त्रापणी कला त्रापे प्रभु जार्यो ।। नानक गुरमुखि नामु पछार्गो 11 8 धनासरी महला ३ ॥ काचा धनु संचहि मुरख गावार ॥ मनमुख भूले श्रंध गावार के विखित्रा ]] धनि सदा ।। ना साथि जाइ न परापति होइ॥ १ 11 सोचा गुरमती पाए ॥ काचा धनु फुनि त्रावै जाए॥ रहाउ ॥ मनमुखि भूल सभि मरिह गवार ॥ भवजलि डुबे न उरवोरि न पारि ॥ सतिगुरु भेटे पूरें भागि ॥ साचि रते अहिनिांस वैरागि ॥ २ ॥ चहु जुग महि साची वाणी॥ पूरें भागि हरिनामि समाणी॥ सिध साधिक तरसिह सीभ लोइ॥ पूरै भागि परापति होइ॥३॥ सभ्र किछु: साचा साचा है सोइ॥ **经农政政政政政政政政政政政政政政政政**

होड़ ॥ सहजे जिनि प्रभ जायि पछाणिया ॥ नानक नाम्र मिलै मन मानिया॥ ४॥ १ ॥ धनासरी महला ३ ॥ इरि नामु घनु निरमलु अति अपारा ॥ गुर क सबदि भरे मंडारा ॥ धन वितु होर सभ विखु जाणु ॥ माइब्रा मोहि जलै अभिमात सदा अनंद होते गुरमुखि हरि रसु चाखें कोई ॥ तिस पुरे भागि परापति होइ॥ रहाउ ॥ सबद् वरेते दीपक्र तिह संग निरमल होई ॥ निरमल नामि हउमै ॥ २ ॥ जिनि हरि साची भगति सदा सुख होइ रस हरि जनु लोगु ॥ तिसु सदा इरख़ नाही करें सोगु 11 आपि ē मकत करावें ॥ इरि नाम जपें पावै इरि ते सुख दामहि सावि वितु सतिगर मुई विललाइ **अनदिन्** न 11 सभ मिले सभु तसन नानक नामि सांति वुकाए 11 ľ सदा धनु शंतरि ॥ ४ ॥ २ ॥ घनासरी महला ३ ॥ नाग्न 0 जीग्र जंत जिनहि प्रतिपाले ॥ मुकति तिन 0 ( हरि गुर सेवा ते कउ पाए ।। हरि के नामि रते लिव लाए ।। १ ॥ धिश्रावे ॥ रहाउ ॥ पार्वे ॥ अंतरि परगास हरि नाम्र पिर होइ॥ सांति सीगारु रावे प्रश्न सोइ॥ धन die कोइ पाए ॥ मुलह भुला 8 वाणी सेवा साति सहज सुख नामि मिलें प्रीतम सदा धिआए सबद्धि 11 0 जगि नदरि त्र्यापे विद्याई पाए ॥ ३ ॥ करवा O. गुरवाणी ते हरि मंनि साचि वसाए ॥ करे मेलावा होई।। Ö धनासरी महला श्चापि मिलाए ॥ ४ ॥ ३ ॥ दजें दर्ज लोभाइ होइ जाइ Ħ श्रावे जाइ 0 चोटा खाइ अपूनी पति खोहे।। विगोई ॥ मनप्रुखि 000 श्रीतरि नाम् वसे पवि अतम जन निरमल्ल होइ ॥ सरगाई ॥ गुरमुखि उबरे रावे हरि राम साचि सुख 0 भगति करे जन विद्यार पाए ॥ साचे निरला ø सद्दत्ति समाए ॥ २ ॥ गाहक को गुर का

के सबदि बाजू पद्माणु ॥ साची शप्ति साचा

वापारु

KERKERE BEERE BEERE BEERE

सो

**淡南南西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西** जिसु नामु पित्रारु ॥ ३ ॥ तिनि प्रभि साचै इकि प्रख् लाए ।। ऊतम वाणी सबदु सुणाए ।। प्रभ साचे की साची कार नानक नामि सवारणहार ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला 3 11 तिन विल जाउ ॥ तिन हिरदें साचु सचा मुखि नाउ 11 साचै सबदि वसै मनि साचो साचु समालिह दुखु जाइ ॥ आइ 11 १ ॥ गुरवाणी सुणि मैलु गवाए ॥ सहजे हरि नामु मंनि वसाए।।१ रहाउ । कुड़ कुसतु तुसना श्रगनि व्रभाए ॥ श्रंतरि सांति सहजि के भागें चलें ता त्रापु जाइ ॥ साचु महल् पाए ॥ गुर पाए हरि गुगा गाइ ॥ २ ॥ न सबदु वूर्फे न जागौ वागी ॥ मनम्रुखि **अंधे** दुखि विहागी ।। सतिगुरु मेटे ता सुखु पाए ।। हउमै विचहु ठाकि रहाए ॥ ३ ॥ किसनो कहीऐ दाता इकु सोइ ॥ किरपा करे मिलावा होइ॥ मिलि प्रीतम साचे गुरा गावा।। नानक साचे साचा ॥ ४ ॥ ५ ॥ धनासरी महला ३ ॥ मनु मरै धातु मरि जाइ॥ मरे दारू जागै मृए कैसे हरि पाइ ॥ इहु मनु सोइ ॥ १ ॥ जिसनो वखसे मनु सबदि मरे वुभौ हरि जनु परसादि वसे मनि ग्राई 11 रहाउ 11 ॥ गुर की सोभी पावे ॥ करणी कार कमावै ॥ ता मै मनु इसु भन मारि जीवालगहारा २ मैंगल मिकदारा ॥ गुरु 11 **ऋंक**सु  $\Pi$ अचर चर ता निरमलु होई असाधु साधै जन कोई 11 सवारि ॥ हउमै तजै विकार विचहु लइत्रा न विछुड़िह सबदि मेलि कदे समाइ॥ रखिश्रन मिलाइ 11 गुरम्रखि त्रापणी कला त्रापे प्रभ्र जागौ ॥ नानक नामु पछार्गे काचा धनु संचहि धनासरी महला ३ 11 દ્દ 11 मूरख મુત્તે विखित्रा कें धनि गावार ॥ मनग्रुख श्रंध गावार ॥ सदा ॥ ना साथि जाइ न परापति होइ॥ १ 11 सोचा धनु गुरमती पाए ।। काचा धनु फुनि त्रावे जाए ।। रहाउ ॥ सभि मरहि गवार ॥ भवजलि **ड्**बे न उरवारि न पारि॥ भेटे पूरे भागि ॥ साचि रते त्रहिनिांस वैरागि ॥ २ ॥ चहु ज्ञग महि त्रांमृत साची वाणी ॥ पूरें भागि हरिनामि समाणी ॥ सिध साधिक तरसिंह सिम लोइ।। पूरै भागि परापति होइ॥ ३॥ सभ्र किछु: साचा साचा है सोइ॥ 

( ६६६ ) WWWWWWW ऊतम ब्रह्म पञ्जार्ण कोइ ॥ सचु साचा सचु आपि दहाए ॥ नानक त्रापे वेखें आपे सचि लाए ॥४॥७॥ धनासरी महला ३ ॥ नावैकी कीमति मिति कही न बाइ॥ से जिन धंन जन ॥ आपे बखसे नामि लिइ लाइ।। गुरमित साची साचा वीचारु दे वीचारु हरि नाम्र चचरज़ प्रभु आपि सुखाए॥ 11 \$ 11 गुग्मुखि निचि पाए १। १ ।। ग्हाउ १। माहि ॥ इउमै विचि सभ कार कमाहि गुरपरसादी मुख 11 आपे बखसे मिलाइ विखिश्रा लए हर्वे श्रभिमान 11 ऋहंकारि न पावै मान -11 होई गुरमति सालाही सुख - 11 सञ्च सदा ॥ ३ ॥ श्रापे साजे करता सोइ ॥ तिसु विज द्जा अवरु ॥ जिस्र सचि लाए सोई लागै॥ नानक नामि सदा सस्य आगे॥४॥८। रागु धनासिरी महला ३ घरु ४ ॥ १ क्यों सांतगुर प्रसादि॥ ॥ इम मीखक भेखारी तेरे त निज दैद्याल नाम देह मंगत जन होह क उसदा li बलिहारै जाउ साचे रहउ रंगि रेाता 11 8 11 हंउ नाम करण कारण समना का एको अवरु न दुजा कोई ॥ १ ॥ किरपन राउ अब किछु किरपा कीजै॥ रहाउ ।। यहते पए फेर करीजै ॥ २ ॥ देह अपुना ऐसी होइ दरसञ् बखस खल्हे साची गुरपरसादी जानिश्रा पट लिय लागी है मीतिर सितिग्रर सिउ मन मानिया ॥ ३ ॥ १ ॥ ६ ॥ धनासरी महला ४ घर १ चउपदे र को सतिगर प्रमादि ॥ ॥ जो हरि सेपहि संत भगत तिन निपारी ऊपरि किरपा करि समामी रस संगति तम ज़ विद्यारी ॥ १ ॥ हरि गुख कहि नीरि इयत करि किरपा हम पापी पाधा तारी ॥ रहाउ ॥ जनम जनम के लागे विस् রির ধ্বনু र्य संतरि मोरचा लगि संगति साध सवारी ॥ ताइयो उतारी ॥ २ ॥ हरि हरि

## **省不出否定本本本本本。法法法法,本本本本本本本** हरि हरि उरिधारी।। हरि हरि हरि हरि दिनु राती जिप अउखधु जिप हरि हरि हउमै मारी॥ ३॥ हरि हरि अगम अगाधि श्रपारी ॥ जगजीवन श्रपरं पर पुरख जन कउ कृपा करह पैज सवारी ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला ४॥ जन नानक हरि के संत जना हरि जपित्रो तिन भागी ॥ का द्खु भरम भउ कराई जागी श्रपनी सेवा श्रापि गुरमति अंतरि 11 8 11 भाई सुगी नामि रता वैरागी। हरि हरि कथा मनि ग्रसित हरि लिय लागी।। १ ।। रहाउ ।। संत जना की जाति हरि सुत्रामी तुम्ह देवहु हरि सुआमी हम तैंसे जैसी मति ठाकुर इम सांगी ॥ बुलागी ।। २ ।। कित्रा हम किरम नान्ह निक कीरे तुम्ह प्रम हम किउ करि तुम्हरी गति मिति कहि न सकह मिलह श्रभागी ॥३॥ हरि सुत्रामी किरपा धारह हरि प्रभ हरि सेवा लागी।। नानक दासनि हम हरि दासु करह कथा प्रभ संतु कथागी।। ४।। २।। धनासरी महला ४।। हरि का सत्ग्रुरु सत पुरखा जो बोलैं हरि हरि वानी ॥ जो जो कहै सुणै सो मुकता तिसके सद इरवानी ॥ १॥ हरि के संत सुनहु जसु कानी ॥ हरि हरि निमख पल सिंभ किलविख पाप लहि जानी ॥१॥ इक रहाउ ।। ऐसा संतु साधु जिन पाइत्रा ते वड पुरख वडानी ।। तिनकी प्रभ सुत्रामी हम हरि लोच **लुचानी** हरि हरि 11711 सफलियो विरखु प्रभ सुत्रोमी जिन जिपस्रो से त्रपतानी ॥ हरि लाथी भूख भुखानी ॥ ३ ॥ जिन क हरि श्रंमृतु पी तृपतासे सभ तिन हरि जपित्रो वड ऊचे जपानी।। तिन हरि संगति मेलि प्रभ सुत्रामी जन नानक दास दसानी । १ ॥ ३ ॥ धनासरी महला ४ ॥ हम अंधुले अंध विखें विख्न राते किउ चालह चाली गुर लावे त्रापन पाली ॥१॥ गुरसिख दहआ करे सुखदाता इम गुरु कहैं सोई भल मानहु हरि हरि कथा जो चाली ॥ निराली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के संत सुराहु जन भाई बेगाली ॥ सतगुरु सेवि खरचु हरि बोधउ मत जानहु ब्राजु कि काल्ही ॥ २॥ इरिके संत जपह हरि जपणा हरि संतु चलें हरि नाली॥ जिन हरि जिपत्रा से हरि होए हरि मिलिया केल केलाली ॥३॥ हरि <del>水水水水水 水水水水 水水水水</del>

हरि जपनु जपि लोच लोचानी हरि किरपा करि बनवाली ॥ जन नोनक संगति साथ इरि मेलहु हम साथ जना पग राली ॥४॥४॥ धनामरी महला ४ ॥ इरि इरि बृद भए इरि सुआमी इम चात्क निलल निललाती II हरि हरि कृपा करहु प्रभ श्रपनी मुखि देवहु हरि निमलाती ॥ १ ॥ हरि बिन रहि न सकड इक राती ॥ जिउ

नितुश्रमलें श्रमली मरि जाई है तिउ हरि वितु हम मरि जाती ॥ हरि सरवर श्रवि श्रगाह हम लहि श्रंतमाती ॥ तू परे परे श्रपरंपरु सुत्रामी मिति जानह ञ्चापन

गावी ॥ २ ॥ इरि के संत जना इरि जपिक्रो गुर रंगि चलुर्ल रावी ॥ हरि हरि भगति बनी श्रति सोमा हरि जपिश्रो ऊतम पाती ॥ ३ ॥ श्रापे ठाङ्क स्थापे सेनकु श्रापि बनावें भाती ॥ नानकु जनु तुमरी सरणाई हरि राखहु लाज भगावी ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ४ ॥

कलिजुग का घरम कहरू तम भाई किन छटड इम छटकाकी ॥ हरि इरि जपु येही हरि तलहा हरि जिम्ब्रो तर तराकी ॥ १॥ हरि जी लाज रखहु इरि जनकी॥ इरि इरि जपन जपावहु अपना मागी भगति इकाकी ॥ रहाउ ॥ हरि के सेवक से हरि पियारे जिन अपियो हरि बचनाकी ॥ लेखा चित्र गुपति जो लिखिया सम छटी जम की बाकी ॥ २॥ इहि के संत जापक्षो मनि इहि हि लिंग संगति

साघ जना की ॥ दिनीयरु छ्रुरु तृपना अगनि सुभानी सिव चरित्रो चंदु चंदाकी ॥३॥ तुम वड पुग्ल वड श्रगम श्रगोचर श्रापि श्रपाकी ॥ जन नानक कउ प्रभ किरपा कीजें करि दासनि दाम दमाकी ॥ ४ ॥ ६ ।

धनामरी महला ४ घरु ४ दुपदे १ भ्रों सनिगर प्रमादि॥ ॥ उरधारि बीचारि सरारि रमी रस मन मोहन नामु अपीने ॥ भटनदु भ्रगोचरु श्रपरंपर प्रे प्रगट करि दीने ॥ १ ॥ राम पारम चंदन इम कामट लोसट ॥ इरि मंगि हरी सनमंगु मए हरि फंचनु चंदनु कीने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नर क्षिम म्यटु योमिहि हुस्त कागर मेरा हरि प्रशु इर न पतीने ॥ जन

नानक इरि शिर्दे गद थिमारह इउ इरि प्रश्च मेरा भीने॥२॥१॥७॥

33325555 家市西班市市 西班市市 亚斯 法市场政事政政政事事事政策 H गुन कहु हरि करि सेवा सतिगर लह धनासरी महला 8 II 的话语语语语语 नामु धित्राई ॥ हरि दरगह भावहि फिरि जनमि न हरि हरि हरि जोति समाई ॥१॥ जपि मन नाम हरी श्रावहि हरि होहि सरव सुखी ॥ हरि जसु ऊच सभना ते ऊपरि हरि हरि हरि गुरि हरि छडाई ॥ रहाउ ॥ हरि कुपानिधि कीनी भगति सेवि प्रीति वनि ऋाई ॥ वह हरि चिंत विसारी दीनी तब हरि सिउ भए है सखाई ॥ 2 11 २ ॥ उरिधारी नानक हरि -11 हरि लिखु हरि जपि हरि गाउ धनासरी महला हरि 8 11 पड़ हरि भउजलु पारि उतारी ॥ मनि वचनि रिदै हरि धिऋाइ होइ जपीऐ हरि मुरारी ॥ १ 11 मनि संतुसद् इव भणु हरि नाम्र अनंद होवे राती दिनु जगदीस ।। मिलि संगति साधु मीत ।। सदा कीरति करि बनवारी ॥ रहाउ ॥ हरि हरि करी **इस**टि तब नामु जिपत्रो गति भई भइत्रो मनि उद्ग्रु हरि हरि हमारी 11 जन नानक की पति राख़ मेरे सुत्र्यामी हरि त्र्याइ परित्र्यो सरिए तुमारी ॥ २ ॥ ३ ॥ ६ ॥ धनासरी महला ४ ॥ चउरासीह सिध मुनि जन सभि चाहिह हरि जीउ तेरी नाउ व्रथ तेतीस कोटि धुरि पावै जिन कउ लिलाटि लिखिया गुर प्रसादि को विरला भाउ ॥ १॥ जिप मन रामे नाम्रु हरि जसु ऊतम काम ॥ सुगाहि तेरा जसु सुत्रामी हउ तिन के सद वलिहारे ॥ रहाउ ॥ जाउ सरगागति प्रतिपालक हरि सुत्रामी जो तुम देह सोई हउ पाउ ॥ दीन दइत्राल कृपा करि दीजें नानक हरि सिमरण है का चाउ ॥ २ ॥ ४ ॥ १० ॥ धनासरी महला ४ ॥ सेवक सिख पूजरा सिम आवहि सभि गावहि हरि हरि ्ऊतम बानी गावित्रा 11 पावै जिन तिन हरि सतिगुर की आगित्रा का थाइ 海路地域地域 सति सति करि मानी ॥ १ ॥ बोलह भाई हरि कीरति हरि भवजल तिन की ऊतम बात है संतह हिर कथा जिन तीरथि ॥ हरि दरि जनहु जानी ॥ रहाउ ॥ आपे गुरु चेला है आपे आपे हिर प्रभु चोज विडानी ॥ जन नानक आपि मिलाए सोई हरि मिलसी अवर सभ तिआगि ओहा हरि भानी ।। २ ।। ११ ।। धनासरी महला १ ।। इछा पूरकु सरव सुखदाता हरि जाकै वसि है कामधेना ॥ सो ऐसा भिञ्चाईऐ हरि मेरे नीग्रहे

₹७°) <u>Nacadalananananananana</u> 海海海海海海海海海海 सुख पार्राह मेरे मना ॥ १ ॥ जपि मन सर्विनाप्त सतिनामु ॥ इल्ति पल्ति मुख होई है नित ऊजल धिआईऐ हरि पुरस् निरंजना ॥ हरि सिमरन रहाउ ॥ जह उपाधि गत कीनी वड भागी हरि जपना इह मति दीनी हरि गरि जपि भगजल ६ ॥ १२ ॥ धनासरी महला ४ ॥ मेरे साहा मै हरि हमरी बेदनि त जानता साहा अपर कोइ ॥ रहाउ ॥ साचा साहितुमचुतु मेरे साहा तेरा की आ (H भूठा क्सि क्उ ब्राखीए साहा दुजा नाही कोई तमहि धिश्रावहि सभना निचित वरतदा साहा समि ही थानह भंगदे मेरे दित्र राति ॥ समि तुभ साहा त करहि इक दाति ॥ २ ॥ सप्त को तुम्कड़ी विचि है मेरे साहा बाहरि कोई नाहि ।। सभि जीख तेरे त समयदा मेरे साहा मेरे तुमही माहि समाहि ॥ ३ ॥ यमना की तु आस हे विश्रारे सिम तुमाहि घित्रापिह मेरे साह।। जिउ भागे तिउ रखु तु मेरे पित्रारे सच नानक के पाविसाह ॥ ४ ॥ ७ ॥ १३ ॥ धनासरी महला ५ घर १ चउपदे १ व्यों सतिगर प्रमादि ॥ भगलंडन दुखभंजन सुत्रामी 11

पराध मिटे खिन भीतरि मगति वञ्चन निरंकारे ॥ कोटि जां गुरमुखि नाम समारे ॥ १ ॥ मेरा ş राम पिश्चारे ॥ लागा मन किरपा विस कीने पंच दुवारे दीन दहन्रालि करी प्रमि

रहाउ ॥ तेरा थान सहावा रूप सहाता तेरे भगत सोहि दरवारे ॥ सरव जीत्रा के दाते सुत्रामी करि किरपा लेह उचारे ॥

वेरा वरत न जापे रूप न लखीए वेरी कुद्रति कउनु बीचारे जिल याल महीश्रलि रिनेशा स्तर ठाई श्रमम रूप गिरधारे ॥३॥ त श्रविनासी तेरी सगल जन प्रख विड राखह सुत्रामी बन नानक सरनि ४ ॥ १ ॥ घनासरी महला ५ ॥ बिनु जल प्रान तजे हे मीना जिनि जल सिउ हेत् बढाइयो ॥ वमल हेति निनसियो 핥 भवरा

मारगु निरुत्ति न पाइत्रो ।। १ ॥ अत्र मन एकम सिउ मोहु कीना ॥

( 408 ) मर न जावे सद ही संगे सतिगुर सबदी चीना ॥ १ ॥ रहाउ 11 काम हेति कुंचरु लैं फांकिय्रो ब्रोहु पग्वसि भइत्रो विचारा ॥ नाद हेति सिरु डारिश्रो कुरंका उमही हेत विदारा ॥ २ कुटंचु लोभि मोहित्रो प्रानी मोइत्रा कउ लपटाना ॥ अति रचित्रो करि लीनो अपुना उनि छोडि सरापर जाना ॥ ३ ॥ विनु गोविंद अपर संगि नेहा त्रोहु जागाहु सदा दुहेला !। कहु नानक गुर इहै बुभाइत्रो प्रीति प्रभू सद् केला ॥ ४॥ २ ॥ धनासरी म० ४॥ करि किरपा दीत्रा मोहि नामा बंधन ते छुटकाए ॥ मन ते विसरित्रो सगलो धंधा गुर की चरणी लाए।। साध संगि चिंत विरानी छाडी।। अहंबुधि मोह मन वासन दे करि गडहा गाडी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाको मेरा दुसमनु रहिश्रा ना हम किप के वैराई ॥ ब्रह्म पसारु पसारित्रो भीतरि सतिगुर ते सोभी पाई ॥ २ ॥ सभ्र को 书 मोत हम त्रापन कीना हम सभना के साजन ॥ द्रि पराइत्रो मन का विरहा ता मेलुकीओ मेरें राजन ॥ ३ ॥ विनसियो ढीठा श्रंमृतु वृठा सवदु लगो गुर मीठा ॥ जिल थिल महीश्रलि सरव निवासी नानक रमईत्रा डोठा ॥ ४ ॥ ३ ॥ धनासरी म० ५ ॥ जब ते दुरसन भेटे साधू भले दिनस त्रोह त्राए ॥ महा त्रनंदु सदा किर कीरतनु पुरखु विधाता पाए ॥ १ ॥ अत्र माहि राम जसी मिन गाइत्रो ।। भइत्रो प्रगासु सदा सुखु मन महि सतिगुरु पूरा पाइत्रो ॥ रै ॥ रहाउ ॥ गुण निधानु रिद भीतरि वसित्रा ता द्खु भरम भड भागा ।। भई परापति वसतु ऋगोचर राम नामि लागा ॥ २ ॥ विंत ऋचिंता सोच ऋसोचा सोपु लोभ्र थाका ॥ इउमै रोग मिटे किरपा ते जम ते भए विवांका ॥ ३ ॥ गुर की टहल गुरू की सेवा गुर की त्रागित्रा भागी ।। कहु नोनक जिनि जम ते काढे तिंसु गुर के कुरवाणी ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिस का तनु मनु धनु सम्र तिस का सोई सुघड़ु सुजानी ।। तिनही सुणित्रा दुखु सुखु मेरा तउ विधि नीकी खटानी ॥१॥ जीत्र की एकै अवरि जतन करि रहे बहुतेरे तिन तिलु नही पहिमानी ॥ कीमति जानी ॥ रहाउ ॥ श्रंमृत नामु निरंमोलकु हीरा गुरि दीनो

光光

3

H

मंतानी ।। डिगै न डोलै टड्रु करि रहिओ पूरन होइ तृपतानी ।। २ ॥ 

६७२ 别话语语语语语语语语语语语语语语语 श्रोइ जुबीच इम तुम कछु होते तिन की बात विलानी ॥ श्रलंकार ताते कनिक बखानी ॥ ३ ॥ प्रगटिक्रो जोति सोभा याजे अनहत यानी । कहु नानक गरि क्रीओ वंधानी ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी राजन ऋरु भूमन ताजी तुसन न वृभी ॥ लपटि रंगमाते लोचन कब्रुन सुर्सी ॥ १ ॥ निखित्रा महि किनही तृपति

जिउ पारकु ईंघनि नहीं धापे विन हरि कहा रहाउ ॥ दिनु दिनु करत मोजन बहु विजन ताकी निटै न भूखा ॥ की निम्राई चारे कुटा घोखा ા ર 11 कामी बहु नारी परगृह जोह न चूके ॥ दिन प्रति करें करें पछुतापें हरि हरि नाम्र अपार अमोला श्रमृतु

सोग लोभ महि स्रकै ॥ ३ ॥ ब्रानंदु संतन के नानक गुर वे जाना ॥ 11 सूख सहज ४ ॥ ६ ॥ घनासरी म० ५ ॥ लबै न लागन कउ गरि जाकउ दोनो इह ॥ जारुउ आइओ एक रसा ॥ खान पान 8

नहीं खिधऋषा ता है चिति न वसा ॥ रहाउ ॥ मउलिय्रो जिनि पाई 11 वरनि एक ब्द न जाई ॥ २ न मिलियो सेव 11 घाल मिलियो मिलियो ब्राइ अचिता ॥ जा कउ दइआ दैश्राल कमानो ॥ दीन मंता Ħ Ę

ऋोति पोति संगि प्रतिपाला नानक धनासरी 0 11 8 11 ti हरि हरि ऊपरि जिनि महा महि जिनि सीधा मार्ग् दिखाया 80000 थोक ईहा ऊहा सरव गुपाल 11 जाकै सिमरनि \$ रहाउ प्री ॥ नाम्र लैत कोटि ग्रध

चाहै सेवै मनोरथ जेको पारि सुग्रामी सिमरत पराना संगि रहिस्रो श्रोल्हा पाइश्रा सव

६७३ **光市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** भोजनु इहु नानक कीनो चोल्हा ॥ ४ ॥ = हरिनाम् सचन करणी होवहि सरमिंदो धनासी महला प्र ॥ जिह इहा कपानी रीति ।। संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीति 11 8 11 ग्रवरे हीत ॥ हरि चंदउरी भृलो वनहर पात रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदन लेप होत देद कउ सुख श्रावत विखे नाहि रुच ठगउरी संगि संगीति **ग्रंमृत** २ ॥ उतम संत भले संजोगी इसु जुग महि पवित ॥ जात श्रकारथ जनमु पदारथ काच वादरै जीत ॥ ३ - 11 भागे गुरि गिश्रान के किल्विख दुख **अंज**न नेत्र दीत ।। साध संगि इन दुख ते निकसित्रो नानक एक परीत ।। ४ -11 ह ॥ घनासरी महला ५ ॥ पानी पखा पीसउ संत त्रागै गुण गोविंद सम्हार सामि सासि मनु नाम्र इह विस्नाम ॥ १ ॥ तुम्ह करहु दइआ मेरे साई ॥ ऐसी मित दीजैं सदा सदा तुधु धित्राई ॥ १ ॥ रहाउ । तुम्हरी कृपा ते मोह विनसि जाइ भरमाई ॥ अनद रूप रविश्रो सभ मधे ॥ २ ॥ तुम्ह दइत्राल किरपाल कृपानिधि पतित कत पेखउ जाई पावन गोसाई ॥ कोटि त्रानंद राज ते सुख पाए मुख ।। जाप ताप भगति सा पूरी जो प्रभ के मनि वलाई ॥ ३ नामु जपत तुसना सभ वुभी है नानक तुपति अघाई ॥ ४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिनि कीने वसि अपुनै त्रेगुरा भवगा संसारा ॥ जग इसनान ताप थान खंडे कित्रा इह जंतु विचारा ॥ १॥ न्नूटो ॥ साध प्रसादि हरि हरि ऋोट गही तउ हरि हुटो ॥ १ ॥ रहाउ गोए विखे विद्याधि तव सुगीए - 11 नह नह वकीऐ नह मोहै उह डीठी ॥ ऐसी ठगउरी पाइ हलावै सभ के लागे ॥ २ ॥ माइ बाप पूत हित आता उनि घरि मोठी घरि वाधि घाटि किसही पहि सगले किसही 11 लरि ॥ ३ ॥ हउ बलिहारी सतिगुर **अपुने** जिनि इहु चलतु दिखाइश्रा ॥ गूभी भाहि जलै संसारा भगत न विश्राप माइश्रा 11 महा सुखु पाइत्रा सगले वंधन काटे ॥ प्रसादि हरि नामु नानक धनु पाइत्रा अपुनै घरि ले आइआ खाटे ॥ ५॥ ११॥ 

西安克 电电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路 दाते प्रतिपालक घनासरी महला 11 तुम ठाकुर नाइक ¥ निमख तुमही **प्रतिपालह** हमारे 11 निमख हम खसम वहीऐ तमरे धारे ॥ जिहवा एक 11 8 क्यन गुन तेरी श्रंत न फिनही लहीए ॥ वेश्रंत सुत्रामी Ħ पराघ हमारे खंडह अनिक निधी समभागह П विरदु ञ्चलप मति थोरी त्तम ञ्चापन रखानह 11 - 11 ₹ सहेले ॥ तमहो सजन तमारी त्रासा राखह घर के गोले ॥ ३ ॥ १२ ॥ धनासरी महला दृश्याला नानक दैन पुंन दान बहु तिलक इसनाना वैन सुत्रामी बोलहि मीठे 11 8 11 प्रभ जी को नामु बहु प्रकार खोजहि सभि ताफउ विखम्र न जाई श्रमन बसुधा करि उरध ताप लै गैन।। इह करि जैन ॥ जोग ज़गति पतीत्रानो ठाकर जस्र तिनि पाइग्रो जिसु हरि संगि रंगि प्रभ भेटे नानक सरिव जन रैन ॥३॥ १३ ।॥ छुटकार्ये प्रभू मिलार्ये हरि हरि नामु सुनार्ये ॥ असथिरु इदुमन् आगबहुरिन कतह धार्ने॥ १॥ है कोऊ ऐसो हमरा ત્રપનો सगल समग्री जीउ हीउ देउ अपरउ चीत् ॥ δ रहाउ परतन पर की निंदा इन सिउ प्रोति संतइ न जागै संभाखन हरि कीरतनि मन् गुस मागै प्रभ सस्य सख द्इत्राला निधान पुरस्व तेरो नानक जिंउ माता बाल गुपालो 3 11 Ħ हरि हरि सीने संत उवारि धनासरी महला n दास की चितवे बुरिआई तिसही कउ फिरि मारि 11 आपि सहाई होत्रा निंदक भागे हारि П भ्रमत मंभारि ॥ १ ॥ नानक सरिए अपारि ॥ निंदक का मुख् दीन काला दनीत्रा के दरवारि ॥ २॥ १५ ॥ घनासिरी महला ५ हरि राखनहारु चितारिया ॥ पतित पुनीत कीए खिन भीतरि रोग विदारित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोसटि मई साध के संगमि

लोभु मारित्रा ॥ सिमरि सिमरि पूरन नाराइन संगी सगले तारित्रा ॥ १ ॥ अउखध मंत्र म्ल मन एक मिन विस्वासु प्रभ धारिश्रा ॥ चरन रेन वांछै नित नानकु पुनह पुनह वलिहारिश्रा २॥ १६ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मेरा लागो राम सिउ हेतु ॥ सतिगुरु मेरा सदा सहाई जिनि दुख का काटिश्रा केतु ॥ १॥ रहाउ ॥ हाथं देइ राखिय्रो अपुना करि विरथा सगल मिटाई ॥ निंदक के मुख काले कीने जनका त्र्रापि सहाई॥ १ ॥ साचा साहिवु होत्र्रा रखवाला राखि लीए कंठि लाइ ॥ निरमउ भए सदा सुख मागो नानक हरि गुग गाइ ॥ २ ॥ १७ ॥ धनासिरी महला ५ ॥ श्रउखधु तेरो नामु दइत्र्याल ।। मोहि त्र्यातुर तेरी गति नही जानी तुं श्रापि करहि प्रतिपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धारि अनुग्रहु सुत्रामी मेरे दतीआ भाउ निवारि ॥ वंधन काटि लेहु अपुने करि कवहू न आवहि हारि ॥ तेरी सरनि पइत्रा हउ जीवां तूं संम्रथु पुरखु मिहरवानु 11 पहर प्रभ कउ आराधी नानक सद कुरवानु ॥ २ ॥ १८॥ रागु धनासरी महला ५ १ श्रों सितगुर प्रसादि।। ।। हा हा प्रभ राखि लेहु ॥ हम ते किछ् न होइ मेरे स्वामी करि किरपा अपुनी नाम्र देहु ॥ १॥ रहाउ ॥ श्रगनि कुटंव सागर संसार ॥ भरम मोहि श्रगित्रान श्रंधार ॥ १ ॥ ऊच नीच सूख दृख ॥ ध्रापिस नाही तृसना भूख 11 2 11 मनि वासना रचि विखे विश्राधि ॥ पंच दृत संगि महा **असाध** 11 3 11 जीश्र जहानु प्रांन धनु तेरा ॥ नानक जानु सदा हरि नेरा ॥ ४ १ ॥ १६ ॥ घेनासरी महला ५ ॥ दीन दरद निवारि ठाकुर जन की त्रापि।। तरगतारग हरि निधि दुखु न सकै विद्यापि।। १ साध् संगि भजहु गुपाल ॥ श्रान संजम किञ्ज स्भै न इह काटि कलिकाल ॥ रहाउ ॥ ऋादि **ऋं**ति दंइश्राल पूरन तिसु विना नही कोइ ॥ जनम मरग निवारि हरि सिमरि सुआमी जपि सोइ ।। २ ।। वेद सिंमृति कथै सासत भगत करहि बीचारु 11 मुकति पाईऐ विनसि साध संगति श्रंधारु जाइ 11 Ę 11 चरन कमल अधारु जनका रासि पूंजी एक ॥ तासु माणु

水水水水水 感感感感感感感感感感感感感感感感感

दीवाण साचा नानक की प्रभ टेक ॥ ४ ॥ २ ॥ २० ॥ धनासरी महला ४ ॥

फिरत फिरत भेटे जन साथ पूरे गुरि सम्भाइत्रा ॥ त्रान सगल विधि कांमि न आवे हिर हिर नाम धिश्राइश्रो ॥ १ ॥ ताते मोहि धारी सरनि परिश्रो प्रस परमेसर बिनमे मराल जंजाल ॥ रहाउ ।। सरम

मिरत पद्दञाल भूमंडल हरि माइ॥ जीग्र उधारन क्रल तारन हरि नाम्र सभ २॥ नानक नाम निरंजन गाईए पाईए सरव निधाना ॥ करि

जिस देड समामी विरले काह जाना।। ३।। ३।। २१।।

🔪 धनासरी महला ५ घरु २ चउपदे १ औं सितगर प्रसादि ॥ ॥ छोडि जाहि से करहि पराल

कामि न श्रावहि से जंजाल ।। संगि न चालहि तिन ऐसे भरमि मीत ॥ १ ॥ भने संसारा

माउँ गवारा ॥ रहाउ ॥ साज धरम नही रचिछो मिउ ਜੀਨਾ 11 दाति पिश्रारी **जिसरि**स्रा दावारा ॥ जार्गे नाही मरणु - विचारा 11 2 वसत् पराई П

धरम सगलाई खोवै न वर्भे आपरा ï इकम करें पञ्जोतायो ॥ ता 3 जो H त्रध

परवाणु ॥ तेरे भाणे नो क्ररवाणु ॥ नानक गरीव मेरा साहिव प्रभ 1) li 8 δ मोहि मसकीन प्रभ नाम्र अधारु

मंचग

रोजगारु ॥

8 नामि रते 11 एक निरंकार ॥ रहाउ साध वडाई हरि संत जस्र चीनी के भगति गोपिंद । बुख संतन के विनसी चिद

कड

हरि एको नाम

संतन होत्रहि इकत्र ॥ तह हरि जस गानहि नाद कतित ॥ साध सभा संगु सो पाए महि धनद विसाम । उन जिस मसनिक श्चरदासि ॥ चरन पत्नारि कहां गुणतास ॥ रै । दुइ कर जोड़ि करी प्रम दहशाल किरपाल इज़रि ॥ नानकु जीरै संता पुरि ॥ ४ ॥ २ ॥ २३ ॥

**本本来来来来基本表表表表表表来** 

धनासरी म० ५ ॥ सो कत डरें जि खसम्र सम्हारे ॥ डिर डिर पचे मनमुख वेचारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिर ऊपरि मात पिता गुरदेव ॥ सफल मूरति जाकी निरमल सेंग ।। एकु निरंजनु जाकी रासि ।। मिलि साध संगति होवत परगास ॥ १ ॥ जीअन का दाता पूरन सभ ठाइ॥ नासै ॥ कोटि कलेम मिटिह हरि नाइ ॥ जनम मरन सगला दुखु जार्क मिन तिन वासै ॥ २ ॥ जिसनो आपि लए लिंड़ लाइ ॥ दरगह मिलै तिसें ही जाइ ॥ सेई भगत जि साचे भागो ।। जम साहिवि द्रवारु ॥ कीमति सचु साचा 11 3 11 कउणु कहै बीचारु ॥ घटि घटि ग्रंतिर सगल ग्रधारु ॥ नानकु जाचै संत रेगारु ॥ ४ ॥ ३ ॥ २४ ॥ धनासरी महला ५ १ ओं सितगुर प्रसादि॥ ॥ घरि वाहरि तेरा भरवासा तू जन क है संगि।। करि किरपा प्रीतमु प्रभ अपुने नामु जपउ हरि रंगि ॥ δ जन कउ प्रभ अपने का ताणु॥ जो तू करहि करावहि सुत्रामी सा पति परमेसरु गति नाराइग्र धनु मसलति परवाणु ॥ रहाउ ॥ सरन नानक दास हरि हरि संती इह गुपाल गुरा साखी ॥ चरन विधि जाती ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ धनासरी महला ४ ॥ सगल प्रभ ते पाए कंठि लाइ गुरि राखे ॥ संसार सागर महि जलान न दीने किनै न दुतरु भाखे ॥ १ ॥ जिन कै मिन साचा विस्वासु ॥ पेखि पेखि सुत्रामी की सोभा त्रानंदु सदा उलासु ॥ रहाउ ॥ चरन सरनि पूरन साखियो ॥ जानि वुिक त्रपना कीओ नानक परमेसर अंतरजामी भगतन का श्रंकुरु राखिश्रो ॥ २ ॥ २ ॥ २६ ॥ धनासरी महला जह जह पेखं तह हंजूरि दूरि कतहु न जाई ॥ रवि रहित्रा सरवत्र मैं मन सदा धिम्राई।। १ ॥ ईत ऊत नहीं वीछूड़े सा संगी गनीए।। विनिस जाइ जो निमख मिह सो अलप सुखु भनीए ॥ रहाउ ॥ प्रति पालै अपित्राउ देइ कछ ऊन ने होई ।। सासि सासि संमालता प्रभु सोई ॥ २ ॥ त्राञ्चल त्राञ्चेद अपार प्रभ ऊचा जाका स्य ॥ जिप जिप करिह अनंदु जन अन्तरज आनुपु ॥ ३ 11 सा मति **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

( ২৩⊂ )

देहु दहआल प्रम जितु तुमिह आराधा ॥ नानकु मंगै दानु प्रम रेन पग साधा ॥४॥ ३॥ २७ ॥ धनासरी महला ४ ॥ जिनि तुम भेजे तिनिह युलाए सुख सहज सेती धरि आउ ॥ अनद मंगल गुन गाउ सहज धुनि निहचल राजु कमाउ ॥ १ ॥ तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥ तुमरे दोली हरि आपि निगरे अपदा मई वितीत ॥ रहाउ ॥ प्रगट कीने प्रम करनेहारे नासन भाजन धाके ॥ धरि मंगल वाजहि नित बाजे अपुनै खसिम निवाजे ॥ २ ॥ असियर रहहु डोलहु मत कबहू गुर कै वचनि अधारि ॥ जै जैकारु सगल भूमंडल हुस ऊजल दरवार ॥ ३ ॥ जिन के जीअ तिनै ही फेरे आपे महआ सहाई ॥ अचरजु कीआ करनैहारै नानक सनु विडआई ॥

## घनासरी महला ५ घर ६

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सुनद्व संत पित्रारे निनउ हमारे

१ ॥ १ ॥ २= ॥

जीउ ॥ हरि निनु मुकति न काहु जीउ ॥ रहाउ ॥ मन निरमल करम करि ॥ तारन तरन हरि श्रवरि जंजाल तेरे काह न काम जीउ ॥ जीवन देवा पारत्रहम सेता इह उपदेख मोकउ गुरि जीउ ॥ १ ॥ तिसु सिउ न लाईऐ हीतु ॥ जाको किछ नाही बीत ग्रंत की बार ओड़ संगिन चाले।। मनि तनि तुआराध हरि के श्रीतम साथ जारू संगि तेरे वंधन छूटै।। र ॥ गहु पाग्बहम सरन हिस्दै कमल चरन अपर आस कछ पटल न कीजें। सोई गिश्चानी घित्रानी तपा सोई नानक जाकउ किरपा कीजै ॥३॥१॥ २६॥ धनासरी महला था। मेरे लाल मलो रे मलो हे मलो हिर मंगना।। देखहु पमारि नैन सुनहु साधु के बैन प्रानपति चिति राखु सगल है मरना ॥ रहाउ ॥ चंदन चोझा रस भोग करत अनेके विविद्या रिकार देख सगल है फीके ऐके गोविद को नाम नीको है साध जन ॥ तनु धनु आपन थापिओ हरि न निमख जापियो ब्रस्थु द्रयु देस् कछु संगि नाही चलना 11 ۶ जाको रे करम मला तिनि श्रोट गही संत पला तिन नाही रे जमु संतार्व साथ

生生生生,生生生,生生生生

की संगना ॥ पाइत्रो रे परम निधानु मिटित्रो है अभिमानु एक निरंकार नानक मन् लगना ॥२॥२॥३०॥ धनासरी महला ५ घरु ७ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ इरि एक सिमरि एक सिमरि एकु सिमरि विश्रारे ।। कलि कलेस लोभ मोह महा भउजल तारे ।। रहाउ ॥ सासि सासि निमख निमख दिनसु रैनि चितारे ॥ साध संग जिप निसंग मनि निधान धारे ॥ १ ॥ चरन कमल नमसकार गुन गोविद वीचारे ॥ साध जना की रेन नानक मंगल सख सधारे ॥ र ॥ १ ॥ ३१ ॥ धनासरी महला ५ घरु ८ दुपदे ॥ सिमरंड सिमरि सिमरि १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ सुख पावउ सासि सासि समाले ॥ इह लोकि परलोकि संगि सहाई जत कत मोहि रखवाले ॥ १ ॥ गुर का वचनु वसै जीअ नाले॥ जिल नहीं डुवें तसकरु नहीं लेवें भाहि न साकै जाले।। १ ।। रहाउ ।। निरधन कड धनु श्रंधुले कड टिक मात दूधु जैसे वाले ॥ सागर महि वोहिथु पाइत्रो हरि नानक करी कृपा किरपाले ॥ २ 11 8 11 महला ५ ॥ भए कृपाल दइ आल ३२ ॥ धनासरी श्रंमृतु रिदे सिंचाई ॥ नवनिधि रिधि सिधि हरि लागि रही जन पाई || १ ॥ संतन कउ अनदु सगल ही जाई 11 गृहि भगतन का रवि रहिन्ना सब ठाई ॥ वाहरि 8 11 ठाक्ररु कोइ न पहुचनहारा जाके अंगि गुसाई ॥ रहाउ ॥ ताकउ जम की त्रास मिटैं जिस्रु सिमरत नानक नाम्रु धित्राई ॥ २ ॥ २ ॥ ३३ ॥ धनासरी महला ४ ॥ दरववंतु दरबु देखि गरवे भूमवंतु जाने सगल राजु हमरा तिउ हरि जन अभिमानी ॥ राजा टेक सुत्रामी ।। १ ।। जे कोऊ त्रपुनी स्रोट समारै ।। नैसा वितु तैसा होइ वरते अपूना बल्ल नही हारै।। १।। रहाउ । आन तिआगि भए इक सरिण करि श्राए ॥ संत श्रासर सरिशा अनुग्रह भए निरमल नानक हरि गुन गाए।। २।। ३।। ३४ ।। धनासरी महला प्र

मंग्रे देह दब्द्राल प्रम जित तमहि त्रराधा ॥ नानक दान् रेन पग साधा ॥४॥३॥ २७॥ धनासरी महला ४॥ जिनि तुम भेजे विनिद्द युलाए सुख सहज सेवी घरि त्राउ ।। अनद मंगल गुन गाउ सहज पुनि निहचल 'राजु कमाउ ॥ १ ॥ तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥ तुमरे दोखी हरि आपि निबारे अपदा मई बितीत ॥ ॥ प्रगट कीने प्रम करनेहारे नासन भाजन थाके ॥ घरि मंगल वाजिह नित वाजे श्रपुनै खसमि निराजे ॥ २ ॥ असथिर रहह डोलह मत करह गर के बचनि अधारि ॥ जै जैकारु सगल भूमंडल मुख ऊजल दरवार ॥ ३ ॥ जिन के जीव्य तिनै ही फेरे आपे भड़था सहाई ।। अचरज कीआ करने हारे नानक सच विडिआई ॥ 8 || 8 || 3 = || घनासरी महला ५ घरु ६ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सुनदु सेत पित्रारे विनउ हमारे जीउ ॥ हरि विनु मुकति न काहू जीउ ॥ रहाउ ॥ मन निरमल करम वरि ॥ तारन तरन हरि अपनिर जंजाल तेरै काह जीउ ॥ जीवन देवा पारब्रहम सेता हह उपदेख मोकउ बीउ ॥ १ ॥ तिसु मिउ न लाई ऐ हीता ॥ जाको किछ नाही। श्रंत की बार श्रोद्ध संगि न चालें ॥ मनि तनि त्रुश्राराघ प्रीतम साथ जार्रे संगि तेरे बंधन छटे।। २ ।। गह पाग्नहम सरन हिरदे कछु पटलुन की जै चान धार धार н 0000000 गिश्रानी विश्रानी तथा सोई नानक जाकउ किरपा कीजै ॥३॥१॥ २६॥ धनामरी महला ४ ॥ मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हरि मंगना ॥ देखहु पक्षारि नैन सुनहु साधु के यैन प्रानपति चिति रारा है मरना ॥ रहाउ ॥ चंदन चोमा रस भोग करत अनेकै विलिया सगल है फीके ऐकी गोविद को नाम दै साप जन ॥ तनु घनु आपन थापिओ हरि जप्र निमख जापियो बरभू हुयु देरा कहा संगि नाही चनना जाको रे फरम मला निनि चोट गड़ी संव पता निन नाही रे जम्र संवार्य साथ

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH भवनिधि पारि उतारे ॥ रहाउ ॥ यानु धंनि धंनि स जा महि संत बसारे - 11 जन नानक की सरधा पूरह ठाक्रर नमसकारे ॥ २ ॥ ६ ॥ ४० ॥ धनासरी महला ५ ॥ छडाइ लीओ महावली ते अपने चरन पराति ॥ एक नाम दीओ मन मंता सतिगुरि पूरे कीनी दाति ॥ हरि न कतह जाति॥ १ 11 भई हमारी गाति हरि दीय्रो कीरतन ॥ रहाउ कड 11 ऋषुने की राखी पाति कीश्रो प्रभि भगतन 11 गहे प्रभ अपने सुखु पाइस्रो दिनु राति॥ २ ॥ १० 118811 लोभ्र निंद इवही 11 परहरना भूठ महला Ķ मिथिया मीठी टेक मनहि श्राप इह मृगत्सना - 11 ॥ साकत की आवरदा जाइ वृथारी॥ जैसे १ ट्टिक कामि नही गावारी ॥ रहाउ करि - 11 गवावत **बंधन** छुटकारी सुआमी 11 वुडत श्रंध किरपा इह संगारी ॥ २ 38 ४२ जना - 11 11 11 साध नानक प्रभ काढत सिमरि सुत्रामी ॥ सिमरि प्रभु धनासरी महला ¥ स्व धनु जीय पारब्रहम का रूप रंग जाती ॥ १ ॥ रसना राम रसाइनि भाती ॥ रंग रंगी राम जिस का सा तिन ही थाती ॥ रहाउ ॥ चरन कमल निधि मेलि लीओ ऋापे की भाती 11 पुरन प्रभ पाती ॥ २ ॥ १२ ॥ ४३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ राखी तुभा ते निवरहि प्रगट प्रतापु जो तुमारा -11 सभि ं मारा 11 ξ ओह तत काल तुम तुंमरी छोरि हरि नीत ॥ मुरारि सहाइ होह दास क्ख करु वेनती ठाकुरि मेरे ॥ सुगी खसमाना 11 रहाउ भागे दुख हरि सदा भए सदा करि आपि ॥ नानक श्रनद १३ ॥ ४४ ॥ धनासरी ॥ चतुर दिसा महला ų. जापि ऊपरि धारिश्रो 11 सिर करु कृपा कटाख्य अपना अवलोकनु कीनो दास का दृखु विदारिक्रो ॥ १ ॥ हरि जन राखे गर गोविंद ॥ कंठि लाइ अवगुण सिभ मेटे दइआल पुरख बखसंद ॥ रहाउ जो मागहि ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै ॥ नानक दासु मुखते जो 不去去去 不不不不可不知。不是是一种

**६**=0 的問題 कहीअत है सरा॥ सो हरि रंग्र लागो इस् जुग महि जाकउ 8 जिसौ ताकै सगल वसि जाको सतिगरु पुरा Ħ रंगि ॥ सरगी पावन नाम धिश्रावन सहजि ठाकुरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जन के चरन वसिंह मेरे ही अरे धृरि देह जन की किरपानिधि नानक करें ।। धनासरी महला मानुख ५ ॥ जतन श्रंतरजामी जाने 11 करे करि मुकरि पावे पाप जानत दूरि तुमहि प्रभ नेरि ॥ उत ताकै उत पेखे लोभी फेरि ॥ रहाउ ॥ जब लग् तरें . नाही भरमा कोई 11 कडु नानक दइश्राल सञ्जामी भगत गुरि दीय्रो जनु धनासरी महला ५ 3 & П ॥ नाम्र मसतकि दड़ावै करमा ॥ नाम नाम ताका गति १ ॥ जन कउ नाम्र वडाई नामो सोभ नामो पति जनकी नामै जो जो होग Ħ ? रहाउ जिसु पालै सोई पूरा नाम्र साहा Ħ श्राधारा नामु परापति लाहा ॥ २ ॥ ६ ॥ ३७ ॥ धनासरी महला ५॥ रसि रसि

नेत्र पेखे माथे भए दरस परउ रवाल हिरदे ठाक्रर के मोरै वसह गोपाल तुम गण वे छात पिता होह तर दहऋाल u सदर सघर तुमरे मंगल प्रभु किरपाल रहाउ 11 महा हिरदे सतिगर चरण सबद अपूर्नी वांधिश्रो ॥ ३⊏ ॥ धनासरी महला भोजन श्रपनी उकति खेलावै सस्य ही नालि समावै ॥ १ ॥ इमरे पिता गोपाल जिंद राखें महतारी बारिक कद तैसे ही

सलामति नाइक सदा नानक संत सेवा 38 क्रोध संत कृपाल दश्याल दमोदर जारे ॥ राज माल जोवत तन जीव्यरा इन ऊपरि १ ॥ मनि तनि राम नाम हित्तकारे ॥ सरव सहज र्मगल

प्रम पाल

## 823 的中的市场市场可见的工作的一个一个 यानु धंनि भवनिधि पारि उतारे ।। रहाउ ।। ग्रोइ धंनि स्र सहित जा महि संत वसारे ॥ जन नानक की सरधा पूरह ठाकुर नमसकारे ॥ २ ॥ ६ ॥ ४०॥ धनासरी महला ५ ॥ छडाइ भगत लीओ महावली ते अपने चरन पराति ॥ एक नामु दीओ मन ॥ सतिगुरि पूरे कीनी दाति ॥ हरि न कतह जाति॥ १ भई हमारी गाति ॥ रहाउ दीय्रो कीरतन कउ हरि अपुने भगतन की राखी पाति श्रंगीकारु कीश्रो प्रभि ॥ नानक गहे प्रभ श्रपने सुखु पाइश्रो दिसु राति॥ २॥ १० ॥ ४१ ॥ लोध निंद इवही भूठ परहरना 11 घनासरी महला ¥ रेक मनहि मीठी इह मिथिआ श्राम गुदारी मृगत्सना - 11 चृथारी ॥ जैसे कागद ।। साकत की श्रावरदा जाइ साधारी १ के भोर मुसा ट्रिक गवावत कामि नही गावारी ॥ रहाउ करि 11 छुटकारी श्रंध 11 वुडत वंधन सुत्रामी इह किरपा पारत्रहम संगारी ॥ २ 11 28 11 ४२ ॥ साध जना काढत ॥ सिमरि सिमरि सुत्रामी प्रसु सीतल अपना धनासरी महला ५ मोरें पारब्रहम

सूख धनु जीत्र रूप रंग का छाती ॥ जाती ।। १ ।। रसना राम रसाइनि भाती ।। रंग रंगी राम ऋपने

चरन कमल निधि थाती ॥ रहाउ ॥ जिस का सा तिन ही सुखदातै लीय्रो ञ्रापे मेलि की भाती ॥ पूरन प्रभ राखी पाती ॥ २ ॥ १२ ॥ ४३ ॥ धनासरी महला ५ ॥

तुभा ते निवरहि सभिं ॥ निरखउ δ - 11 तुम मारा ऋोहु तत काल दखाए तुंमरी ख्रोरि हरि नीत ॥ मुरारि सहाइ होह दास गहि क्उ करु वेनती ठाकुरि मेर ॥ सुगी खसमाना रहाउ 11

भए

ग्रनद

नानक

करि त्र्यापि ॥

दुख

त्रगढ प्रतापु तुमारा

भागे

सदा

जो

हरि

- 11

सदा

२ ॥ १३ ॥ ४४ ॥ धनासरी ॥ चतुर दिसा महला ų. धारिश्रो करु 11 कृपा **ऊ.परि** सिग कीनो बलु अपना अवलोकनु कीनो दास का दृखु विदारिओ।। १।। हरि जन राखे ग्रर गोविंद ॥ कंठि लाइ अनगुण सभि मेटे दइआल पुरख बखसंद ॥ रहाउ ॥

जो मागहि ठाकुर अपने ते सोई सोई देवें ।। नानक दासु मुखते जो 张宏宏思密 张宏观思想:张宏观思述 张宏宏思述

ईहा च्हा मचु होते ॥ २ ॥ १४ ॥ धनामरी 11 ८४ महला ५ ॥ बाउली पही न देखए देहें बपना बिरद्व ममाले ॥ हाथ गव अपने कड मानि मानि प्रतिपाले ॥ १ ॥ प्रम सिउ लागि महाई रहिश्रो मेग चीत ॥ आदि अंति इभु सदा धंन हमारा मनि विज्ञाम भए साहिव कें देखि ञानद करि नानक प्रभि ਪੈਤ ॥ इरि सिमरि सिमरि पुरन uiर ॥ १४ ॥ ४६ ॥ धनामरी महला y मोई गनदु अभागा प्रानपति दाता 11 व्यमिश्र सरोवर पागा ॥ १ ॥ वाका मन रागिझो तेस जन राम नाम रंगि जागा ॥ श्रात्तम झींजि गहबा मक्ष तन ते मतु लागा ॥ रहाउ॥ वह वह पेखउ तह नारास्य सगल वागा ॥ नाम उद्दुः पीवत अन नानक तिश्रागे सिम 13 ॥ ४७ ॥ घनासरी महला ५ II. द्वाए काम ॥ कर्ताकाल महा विविधा महि लवा राखी राम॥ १॥ रहाउ ॥ निमरि निमरि सुत्रामी प्रशु अपूना निकृटि न आर्व जाम ॥ हुकति वैक्ठ साथ की संगति बन पाइक्रो इरि का चान कमल हिर जन की थावी कोटि द्यः विसाम दमोदर सिमरउ दिन रैनि नानक सद द्भवान 11 ₹ थ ॥ मौगउ राम वे प्र≃ ॥ घनामरी महला इक दान हावडि मिमरउ तुमरा नामु n ? चान तम्हारे हिरदे बासहि संतन का संग्र पावउ 11 मत न विश्रापे बाठ पहर गुरा गावड ॥ १ ॥ स्वमति विवसपा सेवा मध्यंत प्रम बापए॥ नानक रंगु लगा परमेयर बाहडि जनम न द्यापरा ॥२॥ १०॥ ४६ ॥ धनामरी महला सम पाईए प्रभ ते सभि थोद्य ॥ मातुम्ब कउ बाचत मोन्व ॥ १॥ रहाउ ॥ घोस्ते हृति चन सिमृति प्रसनां वेद घोल ॥ क्पानियु सेवि सचु पाईए दोवे सुदेले लोक अचार विउद्दार है जेते वितु हरि तिमरन फोक ॥ नानक जनम मर्ग में काटे मिति साथ विनमें सोक ॥ २ ॥ १६ ॥ महला थ ॥ वसना सुर्के हरि के नामि ॥ महा मंत्रोतु होते गुरवचनी प्रम \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सिउ लागे पूरन धित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा कलोल बुऋहि माइत्रा के किर किरवा मेरे दीन दहत्राल ॥ अपणा नामु देहि जिप जीवा पूरन होइ दास की घाल ॥ १ ॥ सरव मनोरथ राज सुख रस सद खुसीत्रा कीरतनु जिप नाम ॥ जिस के करिम लिखित्रा धुरि करते नानक जन के पूरन काम ॥ २ ॥ २० ॥ मेर ॥ धनासरी म० ५ ॥ जन की कीनी पारब्रहमि सार ॥ निंदक टिकनु न पावनि मूले ऊडि गए वेकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह जह देखउ तह तह सुत्रामी कोइ न पहुचनहार ॥ जो जो करें अविगन्ना जन की होइ गइत्रा तत छार ॥ १ ॥ करनहारु रखवाला होत्रा जाका ग्रंतु न पारावार ॥ नानक दास रखे अभि अपुनै निंदक काढे मारि ॥ २ ॥ २१ ॥ ५२ 🗤 धनासरी महला ५ घरु ६ पड़ताल त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ हरि चरन सरन गोविंद दुख भंजना दास अपुने कउ नामु देवहु ॥ इसटि प्रभ धारह कुपा करि तारह भुजा गहि कूप ते काढि लेगहु ॥ रहाउ ॥ काम कोध करि अंध माइआ के वंध अनिक दोखा तनि छादि पूरे।। प्रभ विना त्रान न राखनहारा नाम्रु सिमरावहु सरनि सरे ।। 8 11 पतित उधारणा जीत्रजंत तारणा वेद उचार नही श्रंतु पाइश्रो । गुग्रह सुख सागरा ब्रहम रतनागरा भगति वछ्छ नानक गाइश्रो ॥ २ ॥ १ ॥ ५३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ हलति सुखु पलति सुखु नित सुखु सिमरनो नामु गोनिंद का सदा लीजे ।। मिटहि कमाणे पाप चिराणे साधु संगति पिलि मुत्रा जीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राज जोवन विसरंत हरि माइत्रा महा दुखु एहु महांत कहै ॥ आस पित्रास रमण हरि कीरतन एहु पदारथु भागवंतु लहै ॥ १ ॥ सरिण समस्थ अगोचरा पतित उधारण नामु तेरा ॥ अंतरजामी नानक अकथ के सुत्र्यामी सरवत पूरन ठाकुरु मेरा ॥ २ ॥ २ ॥ ५४ ॥ धनासरी महला ५ घरु १२ १ त्रों सतिग्र प्रसादि ॥ वंदना हरि बंदना वडें गोपालराइ ॥ रहाउ ॥ गुग गावह भागि **《苏苏东京 西西西西西西西西西西西西西西西**苏苏 वोले ईहा ऊहा सच होवें धनासरी ॥ २॥ १४ h महला ५ ॥ अउली घडी न देखण देई अपना निरद समाले ॥ हाथ देइ राख श्रपने क्उ सांसि सांसि प्रतिपाले ॥ १ ॥ प्रम सिउ लागि ॥ ग्रादि ग्रंति प्रभ सदा सहोई धेन हमारा रहिय्रो मेरा चीत मिन विलाम भए साहिब क्रे देखि रहाउ ॥ त्र्यानड करि नानक प्रमि पेंज ॥ इरि मिमरि सिमरि प्रन ॥२ ॥ १४ ॥ ४६ ॥ धनासरी महला y दाता सोई गनह अभागा प्रानपति 11 चरन कमल जाका मन रागित्रो श्रमिश्र सरीवर पागा ॥ १ ॥ तेश जन नाम रंगि जागा ॥ त्रालस छीजि गडब्रा सस तन ते प्रीतम सिउ मनु लागा ॥ रहाउ ॥ जह जह पेखउ तह नाराइण सगल घटा तागा ॥ नाम उदकु पीनत जन नानक तित्रागे समि 11 68 11 धनासरी महला ч Ħ होए काम ॥ कलीकाल महा त्रिखिआ महि लजा राखी राम॥ १॥ रहाउ ॥ सिमरि सिमरि सुद्रामी प्रभु अपुना निकटिन द्रावे जाम ॥ प्रकृति चैकठ साथ की संगति जन पाइश्रो हरि का घाम चान कमल हरि जन की थाती कोटि स्ख निस्नाम दमोदर मिमरउ दिन रैनि नानक सद क़रवान 11 ₹ ४८ ॥ धनासरी महला **४ ॥ मांग**उ राम ते इक दान 11 हापहि सिमरउ तमरा नाम्र १ 11 रहाउ 11 चरन तम्हारे हिरदे वासहि संतन का संग्र पाउउ ΠÍ मतु न तिश्रापे श्राठ पहर गुणु गावउ ॥ १ ॥ स्वसति विवसथा सेंग मध्यंत प्रभ बापण।। नानक रंगु लगा परमेसर बाहुड़ि जनम न छापण् ॥२॥ १८॥ ४६ ॥ घनासरी महला ते सभि थोक ॥ मानुख कउ जाचत सम्र पाईएे प्रभ के सिनरनि मीख ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घीखे छनि जन सिमृति प्ररानां वेद घोख ॥ कृपानिषु सेनि सचु पाईएँ दोने सुदेले लोक 11 अचार विउदार है जैते नितु हरि सिमरन फोफ ॥ नानक जनम मरण र्मकाटे मिलि साथ निनसे सोक॥ २ ॥ १६ ॥ ४० महला ४ ॥ इसना युर्फे हरि के नामि ॥ महा संवोग्छ होने गुरवचनी प्रभ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD मेटे गुरदेवा ॥ कोटि पराघ मिटे हरि सेवा ॥ १ ॥ चरन कमल जाका मनु रापे ॥ सोग अगनि विसु जन न 'वित्रापे ॥ २ ॥ सागरु विश्रा साधू संगे ॥ निरभउ नाम्र जपह हरि रंगे ॥ ३ ॥ परधन दोख किञ्च पाप न फेडे ॥ जम जंदारु न आर्थ नेडे ॥ ४॥ तपना अगनि प्रभि व्यापि बुभ्राई ॥ नानक उघरे प्रम सरणाई ॥ ५ ॥ १ ॥ ५५ खाइश्रा ॥ मनि महला ५ ।। त्पति भई सच्च भोजनु धिश्राइश्रा । जीवना हरि नाम 11 3 ॥ रहाउ ॥ अनिक प्रकारी यसत्र जीवन जर्प हरि साध संगि ॥ १ योडाए ॥ श्रनदिन कीरतन हरि गुन गए ॥ ₹ रथ श्रमु श्रमवारी ॥ इरि का मारगु रिदै निहारी । ॥ ३ ॥ 0 OH: श्रंतरि चरन धिग्राइग्रा । हरि सुख निधान पाइत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४६ ॥ घनासरी महला y || जीत्र का निसवारा ॥ समुंद सागरु जिनि विन महि तारा कोई होग्रा न्र.म रतु कोई तीग्ध नाइआ OH का नाम्र धित्राइत्रा ॥ \$ वंधन काटनहारु सुयामी 11 नानकृ सिमरे अंतरजामी ॥ २ ॥ ३ ॥ ३७ ॥ धनामरी महला ४ कितें प्रकारि न तटउ प्रीति ॥ दार्म नेरे का निग्नत राति जीव्र प्रानमन धाते वियास ॥ इउम रहाउ ॥ देवरा द्वारा ॥ १ ॥ चरन कमल निउ लागउ नेहु ॥ नानक की बेनबी एड ॥२॥४॥४=॥ १ च्यों मनिवर प्रमादि ॥ धनामरी महला है ।। काहे रे पनि खोजनि जाई ।। सरव निरामी सदा यतेपा तोही मंगि समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पुहप मधि जिउ वास बसत 0 है मकर माहि जैसे छाई ॥ तैसे ही हरि यसे निरंतरि घट ही खोजह a भाई ।। १ ॥ बाहरि भीतरि एको जानह इह गुरि गियान बताई ॥ जन नानक विन धापा भीनई मिट्टैन अप की काई ॥ २ धनामरी महला है ॥ साधी इंद्र जगु भरिम भुलाना ॥ राम नाम Ð

**西东东西西西西东西东西西西西西西西西**西西 सिमरनु छोडिया माइया हाथि विकाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मात पिता लपटाना ॥ जोवन धन वनिता ताकै रस प्रभता मद महि अहिनिसि रहै दिवाना ॥ १ ॥ दीनदइश्राल सदा दुखभंजनु जन नानक कोटन महि किनह गुरमुखि 11 ता मिड मन् न लगाना होइ पछाना । २ ।। २ ।। धनामरी महना ६ ।। तिह जोगी कउ जुगति । लोभु मोह् माइत्रा ममता फ़ुनि जिह घटि १ ।। रहाउ ।। पर निंदा उमतिन नह जाकै कंचनु लोह समानो ॥ हरख सोग ते रहै अतीता जोगी ताहि बखानो ॥ १ चंचल मनु दहदिसि कउ धावतु अ्रचलु जाहि ठहरानो ।। इह विधि को जो नरु मुकति ताहि तुम मानो ॥ २ ॥ ३ ॥ धनासरी ॥ अब मै कउन उपाउ करउ ॥ जिह विधि मन को संसा चूके भउनिधि पारि परउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनमु पाइ कछ भलो न कीनो ताते अधिक डरउ ॥ मिन बचि क्रमि हरि गुन नही गाए यह जीअ सोच घरउ ॥ १ ॥ गुरमति सुनि कछु गित्रानु न उपितत्रो पसु उदरु भरउ ॥ कहु नानक प्रभ विरदु पछोनहु तब हउ पतित तरउ ।। २ ।। ४ ।। ६ |। १३ |। ५⊏ ।। ४ ।। ६३ |। धनासरी महला १ घरु २ असटपदी आ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ गुरु सागरु रतनी भरपूरे ॥ श्रंमृतु संत चुगहि नही दूरे ॥ हरि रसु चोग चुगहि प्रभ पावै ॥ हंसु प्रानपति १ ॥ कित्रा भावे ॥ सरवर महि वपुड़ा छपुड़ी नाइ ॥ कीचड़ि इवै मैलु न जाइ । १॥ रहाउ ॥ धरे वीचारी ।! दुनिधा छोडि भए निरंकारी रखि रखि चरन रस चाखे ॥ रहे गुरि श्रावण जाग मुकति पदारथु हरि प्रेम भगति न जाइ ॥ छोडि हंसा ॥ सरवर महि सागरु ॥ हंस हंस अकथ महि सरवर जोगी वेसे मंडल इकु वचनी ऋादरु ॥ ३ ॥ सुंन 11 नारि गुर जोति रहे कोऊ कैसे ॥ तुमवर्ग लिव न कहह पुरख 11 H त्रानंद मृतु त्रनाथ त्रधारी ॥ 8 11 सुरिनर नाथ सचे सरणाई П गुरमुखि भगति सहिज बीचारी॥ भगति वछल भै काटण हारे॥ हउ मै मारि 张宏宏表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 80000

ē

3

8

のできる

श्रनिक Ш जतन करि काल संवाए लिखाइ महि मरणु मंडल श्राए 11 जनम् पदारथ खोरी :। आपू न चीनिम अपि अपि रोवी। ६॥ कहतउ पहतउ

घर टेक ॥ जत सत एक ॥ घीरज घरम् घरसी । चउधे जे मन पतीश्राए ॥ ७ ॥ साचे निरमल पद कउ मैल न लागे॥ गुर के सबढि भरम भागे सुरति मउ 11

श्रादि अनुषु ॥ नानकु जाचै माच सरूप 11 3 11 = मिले मिलिया परगणु॥ महित तिस मरण न ना जह देखा ठादुर महि दासु दास महि सोइ ॥ पाईऐ ॥ कोड ॥ १ ।। गुरम्पि मगति सहज घरु

मरि आईऐ जाईऐ ॥ १ ।। रहाउ 1 सो गरु अक्रयुक्यावै सबदि मिलावै ॥ हरि माच इडावै।। साच पित्रारा ॥ ₹ H महि नहीं कारा ॥ साचउ ठाक्र

मिलि साचे मो राचा ॥ महि 11 साचा मनुश्रा साचा से कुप्रम कै लागे पाड़ ॥ सतिगृह पूरा मिले मित्ताइ ॥ 3 11 दिखावें आपे देखें । हठि न पतीजैना बहु भेखे 11 प्रेम भगति प्रभि मन पतीश्राइश्रा Ħ पाउग्रा

的形形形形的 खाहि सिऋाग्राप भूनहि चोटा बहुत् पडि पडि II. मोजन गरमुखि रहे खाइ जपे भउ डोलव पुत्रि सिला तीरथ बनग्रासा 11 भरमत पावै मैले स्वा किउ होइ साचि मिलै IJ सरीरि ।। आदि जुगादि सहजि श्राचारा वीचारु पंकज महि कोटि उधारे करि गुरु मेलि पित्रारे ॥ ७ ॥ किसु व्यागै प्रम तुधु सालाही Q ॥ तथ विज दुजा

मैं को नाही ॥ जिउ तथु भानै विउ राख़ रजाइ॥ नानक सहजि गण गाउ∥ ⊏ ॥ २ ॥ घनामरी महला ५ घर ६ असटपदी १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ । जो जो जुनी आइओ तिह तिह उरभाइयो माराम जनम्र संजोगि पाइया ॥ ताकी है त्रोट साध राखह हाथ करि किरपा मेलहु हरि राइआ ॥ १ ॥ अनिक जनम अमि

设出的政策的政策的政策的政策的政策的政策 थिति नही पाई ॥ करउ सेवो गुर लागउ चरन गोविंद जी का वताई ।। १।। रहाउ ।। अनिक उपाव करउ माइआ जी कउ विचिति धरु मेरी मेरी करत सद ही विहाव ।। कोई ऐसो भेटे संतु मेरी लाहै सगल चिंत ठाक्कर सिउ मेरा रंगु लावे ॥ पड़े रे सगल वेद नह चुकै मन भेद इकु खिनु न धीरहि मेरे घर के पंचा ।। कोई ऐसो रे भगतु जु माइत्रा ते श्रंमृत रहत इक मेरे रिदे सिंचा ॥ ३ ॥ जेते रे तीरथ नाए ऋहंबुधि मैल लाए घर को ठाकुरु इक तिलु न माने ॥ कदि पावउ साधसंगु हरि हरि सदा त्रानंदु गित्रान श्रंजनि मेरा मनु इसनाने । ४ ॥ सगल कीने मनुत्रा नह पतीने विवेक हीन देही धोए ।। कोई पाईऐ रे पुरखु के रंगि राता मेरे मन की दरमति मलु खोए ॥ विधाता पारब्रहम ५ ।। करम धरम जुगता निमख न हेतु करता गरिव गरिव पड़ै कही न भेटीएे सफल मुरति करें सदा कीरति गुरपरसादि जिसु कोऊ नेत्रह पेखैं॥ ६ ॥ मनहिंठ जो कपावै तिलु लेखे पावै न धित्रानु रे धारी ॥ कोई लावे माइश्रा ऐसो ₹ वगुल जिउ सुखहदाई प्रभ की कथा सुनाई तिसु भेटें गति होइ हमारी 11 प्रसंन गोपालराइ काटै रे बंधन माइ गुर के सबदि मेरा मनु राता ।। सदा सदा आनंदु भेटिओ निरभै गोविंदु सुख नानक लाघे हरि चरन पराता ॥ ८ ।। सफल सफल भई सफल जात्रा ।। त्रावण जाग रहे मिले साधा ।।१।। रहाउ दुजा ॥१॥३॥ धनासरी महला १ छंत १ त्रो सतिगुर प्रसादि॥ ॥ तीरथि नावण जाउ तीरथ नामु है॥ अंतरि गित्रानु है ।। गुर गित्रानु साचा तीरथ्र सबद बीचारु तीरथु दस पुरव सदा दसाहरा ॥ हउ नामु हरि का सदा जाचउ प्रभ घरगीधरा ।। संसारु रांगी नामु दारू मैलु लागै सच गुरवाकु निरमलु सदा चानगु नित साचु तीरथु मजना ॥ १ ॥ साचि न लागे मैल किया मल धोईऐ ॥ गुणहि हारु परोइ 

का कर कर वह कर का बाद का कर कर का का का कर कर का का का रोईऐ॥ बीचारि मारै तरै तारै उल्लटि जोनि ।। द्यापि न श्रावए पारस परम धिस्रानी साच साचे भावए ॥ ब्यानंद हरख माचा दख किलविख परहरे ॥ सच्च नाम्र पाइग्रा गुरि दिखाइत्रा नावस्रो ॥ मिलापु पूरा सहावणो ॥ सालाहि साचे मंनि संग्रति ऋरि नदरि मेलि मिलोइग्रा संत

18

मैल नोही सच मने ।। २ ।। संगति मीत गावणहारु सबदि पंन टान दश्यामने ॥ पिर संगि भावे सहजि नावे बेणी मतमते ॥ त्रागधि एकंकारु माचा नित देह चडे सवाहत्रा

कहै सभ कोड केयड श्राम्बीऐ ॥ हर मरख ममभा माखीएे ॥ सच भाखी गर की माखी ग्रंमत तित् मनु मानित्रा मेरा ॥ ऋचु करदि श्रावहि विख् लादे सबदि गरु रहिद्या

मेरा ॥ आखिम तोटि न मगति भंडारी भरिपरि मचु मोई ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी नानकु साचु कहै बेनंती मनु मांजे महला १ । जीवा तेरे नाड मनि श्रानंद है जीउ ।। साची साचा नाउ

गुरा गोविंद है जीउ ॥ गर गिश्रान श्रपारा **सिर जणहारा** गोर्ड ॥ परवाणा आइआ हकमि पठाइआ सके कोई ॥ ऋषे करि वेले मिरि सिरि लेखे आपे सरति श्रगम श्रगोचरु जीवा सची नाई

श्रवरु न कोड आइआ जाइसी जीउ हुकमी होइ II. भरम् चुकाइसी जीउ ॥ गुरु मरम्र-चुकाए श्रकशु कहाए सच ।। ग्रापि उपाए ग्रापि समाए हकमी इक्स पछागा n ते पाईत मनि श्रंति नानक दजा नामि तेरै चडिद्याई 11 ₹ त सचा

अलख सिरंदिया जीउ ॥ एक साहिव दइ राह वाढ दह राह चलाए हकमि सवाए वधंदिया जीउ जनमि मुखा नाही को येली विख लादी ॥ नाम विना सिरि हुकमी श्राइत्राहुक मुन युर्फे हुकमि सनारखहारा ॥ नोनक सबदि सिजापै सिरजणहारा n ₹ н दरवारि सबदि सुहाइत्रा जीउ ॥ योत्तहि श्रंमत बाशि रसन

रमाइद्या जीउ ।। रसन रसाए नामि तिसाए गुर के सबदि विकाशो ॥

去去去去去去去去去去 医无法 医皮肤 医皮肤 医皮肤 पारिस परिसए पारस होए जा तेरे मिन भागो ॥ अमरापद गवाह्त्रा विरला गित्रान वीचारी ॥ सोहनि नानक आप भगत दरि साचै साचे के वापारी ॥ ४ ॥ भूख विश्रोसी श्राथि किउ दिर जीउ ॥ सतिगुरु पूछ्उ जाइ नाम्र धित्राइसा जीउ ॥ चवाई गुरमुखि धिआई साच पछागा दीनानाथ नाम साच 11 निरं जनु दहस्राल अनदित नाग्र वखाणा ॥ करणी कार धुरह फ़रमाई मनु मारी ॥ नानक मीठा आपि मुखा नामु महारसु वुसना नामि निवारी ॥ ५ ॥ २ ॥ धनासरी छंत महला पिर 8 11 खनरि न पाईत्रा जीउ ॥ मसतिक संगि लिखिश्रडा पुरवि कमाइत्रा जीउ ॥ लेखु न मिटई पुरवि कमाइआ गुणी अचारि नही रंगि राती होसी ॥ जागा किया बहि वहि रोसी ॥ धनु जोवनु आक की छाइआ विरधि भए दिन पुंनित्रा ॥ नानक नाम त्रिना दोहागिण छूटी भठि विछंनिया १॥ वृडी घरु घालिउ गुर के भाइ चलो ॥ साचा नामु हरिनामु धिश्राए ता सुख़ पाए पेईश्रङै महलो 11 दिन चारे ।। निज घरि जाइ वहै सचु पाए अनदिनु नालि पित्रारे ॥ सुणित्रह लोक न होवी सवाए ॥ नानक घरि वास ता पिरु पाए राती साचै नाए ॥ २ ॥ पिरु धन भावैता पिर भावे नारी जीउ ॥ रंगि प्रीतम राती गुर के सबदि बीचारी पित्रारी निवि निवि भगति गुर वीचारी नाह करेई रस महि रंग्र प्रीत्रम् मोइ जलाए 11 प्रभ रंगि रंगेती लाल भई मनु मारी।। नानंक साचि वसी सोहागिए। घरि सोहै नारि जे पिर भावए पिर सिंउ प्रीति विद्यारी ॥ ३ ॥ पिर जीउ ।। भूठे वैशा चवे कामि न श्रावए जीउ ॥ भूछ श्रलावै कामि न श्रावे ना पिरु देखें नेगी ॥ अत्रगुणित्रारी कंति त्रिसारी छूटी विधग रेंगी ।। गुर सबदु न माने फाही फाथी सा धन महलु न पाए ।। त्रापु पञ्जाग्रै गुरमुखि सहजि समाए ऋापे 118 11 सोहागिण नारि जिनि पिरु जाणित्रा जीउ ॥ नाम विना कुड़िश्रारि हरि भगति सुहावी साचे कुड़ कमाशिश्रा जीउ 11 भावी भाइ भगति प्रभ राती ॥ पिरु रलीत्र्याला जोवनि रावे 

( ६== तारे उलटि जोनि तरे रोईए ॥ वीचारि मारे ग्रापि ᇽ श्रावए 11 साच साचे भावए ॥ द्यानंद पारस परम धिश्रानी श्रनदिन हरख माचा दख किलविख परहरे 11 सच् नाग्र गुरि दिखाइश्रा पाइश्रा ॥ २ ॥ संगति मीत मिलापु पूरा नावणो सहावसी ।। सालाहि साचे गावसहारु सबदि मंनि पंज दाज दरखासने ॥ किर संग्रि भावे महजि नावे वेसी माचा नित देह चडे सवाहम्रा यतमने ॥ ग्रामधि एकंकारु मेलि नदरि संत मंगति करि मिलोइग्रा कहै सभ कोड़ केवड़ श्राम्बीपे ॥ मरख समभा माखीए ॥ मच गर की सोखी अंमत भाखी मन् कच करहि आवहि बिख लादे सबदि गरु मेरा ॥ त्याविण तोटि न भगति भंडारी भरिपरि Ħ नानकृमाच् करै बेनंती मन् मांजै सच मोडी॥ महला 📍 🛭 जीवा तेरे नाड मनि श्रानंद है जीउ ॥ साची साचा नाउ गण गोनिंद है जीउ ॥ गर गित्रान सिरजणहारा ग्रपारा गोई हकमि पठाङ्या 11 परवासा आइआ फेरि सके कोई ।। आपे करि वेले सिरि सिरि लेखें आपे श्रगम श्रगोचर जीवा सची नाई 8 ħ हकमी निवेड श्र्यारुन कोड ऋडिया जाइसी जीउ Ħ होइ भरम चकाइसी जीउ गुरु भरमु-चुकाए महि श्रकथ कहाए तपाए द्यापि हकमी ॥ स्त्रादि समाए पश्चामा Ħ सची वडिग्राई ते पाईत मनि श्रंति सखाई दजा नामि तेरै विद्याई II त्त द्यलख सिरंदिया जीउ ॥ एक साहित्र सह वाद चलाए हुकमि वधंदिया जीउ दुइ राह ਗ਼ਜਸਿ सदाए ग्रञा नाही को वेली विस्त लादी सिरि मारा ॥ न युके हुकमि हरमी यादवा हरम संगरणहारा नोनक मपदि मिजापै सिरजग्रहारा 11 3 भगत सोहहि e सपदि महाइया जीउ 11 योसहि थंमत वाशि रसाए नामि विमाए गर के सबदि विकासो ॥ रमाइथा जीउ ॥ रसन

धनासरी महला ५ छंत सविगुर दीन दइत्राल जिसु १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ संगि हरि गावीएे जीउ ।। श्रंमृत हरि का नाम्र साथ संगि जीउ ॥ भजु संगि साध इकु त्रराध जनम मरन दुख नासए ॥ करमु लिखित्रा साचु सिखित्रा कटी जम की फासए ॥ नाठे छुटी गाठे जम पंथि मृत्ति न श्रावीए ।। त्रिनवंति नानक धारि किरपा सदा हरि गुगा गावीए ॥ १ ॥ निधरित्रा धर निरंजनो जीउ ॥ तू दाता दातारु सरव दुख भंजनो जीउ हरंत करता सुखह सुत्रामी सरिण साधू त्राइत्रा ॥ संसारु सागरु महा विखड़ा पल एक माहि तराइत्रा ।। पूरि रहित्रा विनवंति नानक नेत्री श्रंजनो ॥ सदा सिमरी भै भंजनो ।। २ ।। त्र्रापि लीए लिंड लाइ किरपा धारीत्रा जीउ ॥ मोहि प्रिर्गुणु नीचु अनाथु प्रभ अगम अपारीआ जीउ - 11 सदा कृपाल सुत्रामी नीच थापण हारिश्रा ॥ जीश्र जंत त्र्यापि करता ऋापि तेरी सारिश्रा भगता - 11 वीचारीत्रा ।। विनवंत नानक गुण गाइ जीवा हरि ॥ ३ ॥ तेरा दरसु अपारु नामु श्रमोलई जीउ जपिह तेरे दास पुरख श्रतोलई जीउ ॥ संत रसन वृठा हरि रसिह सेई मातित्रा ॥ गुर चरन लागे महा भागे सदा अनदिन जागित्रा ॥ सदा सदा सिम्रतन्य सुत्रामी सासि सासि गुरा बोलई ॥ विनवंति नानक धूरि साधृ नामु प्रभू अमोलई ॥ ४ ॥ १ ॥ रागु धनासरी वाणी भगत कवीर जी की १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सनक सनंद महेस समानां ॥ सेख नागि तेरो मरम् न जानां ॥ १ ॥ संत संगति राम्न रिदे वसाई॥ रहाउ ॥ हनुमान सरि गरुड़ समानां ॥ सुरपति नरपति

्रिजा सार्वपुर असादि ।। ।। संनम् समय महस समाना ।। सख नागि तेरो मरम्र न जानां ।। १ ।। संत संगति राम्र रिदे वसाई ।। १ ।। रहाउ ।। हन्मान सिर गरुड़ समानां ।। सुरपित नरपित नही गुन जानां ।।२।। चारि वेद अरु सिंमृति पुरानां ॥ कमलापित कवला नही जानां ।।३।। किह कवीर सो भरमै नाही ।। पग लिग राम रहै सरनांही १ ।। १ ।। दिन ते पहर पहर ते घरीआं आव घटै तनु छीजै।। कालु

建苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯

रंगि राती ॥ गुर सबदि निगामी सह रावासी फल पाइत्रा गुणकारी ॥

नानक साज मिलै वडिक्राई पिर घरि मोहै नारी।। ५ ॥३॥ धनासरी छंत महला ४ घरु १

।। हरि जीउ कपा करेता १ ऋों सतिगर प्रसादि ॥

नाम घित्राहरे जीउ ॥ सतिगुरु मिलै समाह सहजि गुरा गाईरे जीउ ॥ गुण गाइ विगसै मदा श्रनदिन जा स्रापि सोचे भावए ॥ श्रहंकारु हउमै तजै माइत्रा सहजि नामि समावए - 11 ऋापि

करना करे मोई आपि देह न पाईएे ॥ हरि जीउ कपा करे ता नाम्र घित्राईऐ जीउ ॥ १ ॥ श्रंदरि साचा नेह पूरे सतिग्री

जीउ ।। इउ निमु सेवी दिनु गति मैं कदे न बीसरै जीउ न विसारी अनदिन सम्हारी जा नाम्र लई ता स्राणी सुणी त इह मनु तुपनै गुरश्रील अंमृत पीता नदरि

करे ता सतिगुरु मेले अनदिन निवेक बुधि विचर ।। अंदरि नेद्र पूरे मतिगुरै ॥ २ ॥ सत संगति मिनै वडमागि त्राप्य जीउ ॥ श्रमदिन रहे लिय लाइ त सहजि समावए

हरि मनि भारे वैरागी ॥ ता सदा श्रतीत हलति पलति सोमा जग अंतरि रोम नामि लिव लागी ॥ हरख सोग दहांत मकताओं प्रश्न करेंस भावए ॥ सति संगति मिलै

वडभागि ता इरि रसु त्रापए जीउ ॥ ३ ॥ दुजै भाइ दख मनभुख जम जोहिया जीउ ।। हाइ हाइ करे दिल राति माइया दुखि मोदिया जीउ ।। माडबा दुखि मोदि । हउसै रोहिब्रा मेरी करत बिहारए ॥ जो प्रभ देह ! तिश्व चेते नाही श्रंति गृहश्चा पछतारए ॥ वितु नार्वे को साथि न चाले प्रत कलग्र माहया घोहिश्रा ।। दर्जे भाइ दर्ख होड मनप्रति जिम जोहिश्रा जीउ ॥ ४ ॥

फरि किरपा लेह मिलाइ महल हरि पाइया जीउ ॥ सदा रहे कर जोहि प्रमु मनि माइश्रा जीउ ॥ प्रमु मनि मानै ता हकमि समावै इक्स मैनि मूल पाइथा ॥ अनदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम धिमाइमा ॥ नामा नाम मिली विडिमाई नानक नाम मिल माउए ॥ करि किरपा लेहु मिलाइ महलु हरि पाउए जीउ ॥ ¥

गिरभन खाई स्रोइन की लंका होती रावन से सरव २ ॥ 11 श्रिधिकाई ।। कहा भइत्रो दिर बांधे हाथी ख़िन महि भई ३ ॥ दुरवासा सिंउ करत ठगउरी जादव ए फल पाए ॥ कृपा करी नामदेउ हरि गुन गाए।। ४ ॥ १ दस वैरागनि जन अपुने 11 ऊपर विस कीन्ही पंचह का मिट ॥ सतरि दोइ नावउ भरे अंमृत ॥ पाछै बहुरि मारि 11 8 कढावउ कउ न घट ते पावउ वाशी उचरउ आतम श्रंमृत कउ समभावउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वजर कुठारु मोहि है छीनां करि भिनति लगि पावउ हम उल्रहे सेवक भगतन ते डर पावड ॥ २ ॥ इंह संसार माइत्रा नह लपटावउ ।। माइत्रा नोमु ग्रभ तब ही छटड जउ जोनि का तिह तिज दरसन पावउ ॥ ३ ॥ करि भगति कराहे इतु चुकाईऐ ॥ कहत नामदेउ बाहरि जन तिन भउ सगल किआ पाईऐ मारवाडि भरमहु इह संजम हरि 11811711 वालहा वेलि जिउ क्रंक निसि बोलहा करहला ॥ नादु तिउ मेरे मिन रामईआ ॥ रुड़ो 8 ॥ तेरा नामु रूप रूड़ो / त्रति रंग रूड़ो मेरो रामईत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ धरणी कउ इंद्र वालहा जैसे कोकिल भवरला 11 जिउ कउ श्रंब वालहा तिउ मेरें मिन रामईआ चकवी जैसे 11 3 सुरु 11 कउ वालहा जिउ तरुणी कंतु वालहा कउ हंसला जैसे रामईश्रा वारिक कउ खीरु 3 11 बालहा 11 चात्रक जैसे मछुली नीरु मेरे कउ बोलहा तिउ जलधरा - 11 साधिक सिध चाहिह विरले सगल मुनि 8 11 तेरो नाम <sup>.</sup>बालहा तिउ मनि डीउला ॥ सगल भवन नामे पुरीए पुंडरक बीद्रला ॥ ५ ॥ ३ ।। पहिल वना ॥ ्हरि हरि नाचंती नाचना ते जानऊ क्रस्ना ॥ अथोन पुरसादमरा 1 पहिल प्रसाबिस असगा अस उसगा ॥ बागरा नाचे पिंधी महि सागरा - 11 8 ॥ रहउ ॥ नाचंती गोपी जंना ॥ नईश्रा ते बैरे कंना ॥ तरकु न चा ॥ अमीत्रा चा ॥ केसवा वचउनी ऋईए मईए एक ऋान जीउ 11 २ ॥ पिंधी संसारा ॥ श्रमि श्रमि श्राए तुमचे दुश्रारा ॥ तू कुनु रे ॥ मै जी ॥ 张衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣 (A S )

( ६६२ ) अहेरी फिरै विधिक जिउ कहतु कवन निधि कीजै ॥ १॥ सो दिख लागा ॥ मात पिता भाई सुत बनिता कहह कोऊ है काका।। १ ।। रहाउ ।। जब लगु जीति काइआ महि वरते श्रापा पस् न बुर्भे ॥ लालच करैं जीवन पद कारन लोचन कछ न सुभौ।

२ ॥ कहत कबीरु सुनहु रे प्रानी छोडहु मन के भरमा नामु जपहुरे प्रानी परेह एक की सरना ॥३॥२॥ जो जन महि पैसि मगति कछ जानै ताकउ श्रचरजु कोहो ॥ जिउ जलु जल

न निकरी तिउ द्वरि मिलिओ जुलाहो ॥ १ ॥ हरि के लोगा मै तउ कवीरा समईएे मित का भोरा ॥ जउ तन कासी तजहि निहोरा ॥ १ ॥ कहतु कवीरु सुनहु रे लोई ॥ भरमि न

कोई।। किया कासी गिया ऊलरु मगहरु राष्ट्र रिंदे जड होई ।। २ ॥ रे ॥ इंद्र लोक सिव लोकहि जैंबो ॥ ओल्ले तप करि बाहरि ऐबो ॥ १ ॥ किया मांगउ किछ थिरु नाही ॥ राम नाम रख मन माही ॥

रहाउ ॥ सोभा राज विभे विडियाई ॥ अंति न काह् संग सहाई ॥ २ ॥ पुत्र कनत्र लञ्जमी माइम्रा ॥ इन ते कहु करने सुखु पाइम्रा ॥ ३ ॥ कहत कवीर अवर नहीं कामा ॥ इनरें मन धन राम को नामा।। ४।। ४ ॥ राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि

राम नाम सिमरन विनु वृडते अधिकाई ॥ रहाउ 11 8 सुन देह ग्रेह संपति सुखदाई ।) इन्ह मैं कछ नाहि अजामल गज गनिका पतित करम कीने ॥ तेऊ उतरि पारि परे राम नाम लीने ॥ २ ॥ सकर कृकर जोनि भ्रमे तऊ लाज न त्राई ।) राम नाम छाडि श्रंमृत काहे विख लाई ३ ॥ तजि भरम करेन विधि निखेध राम नाम्न लेही ॥ गुर प्रसादि जन कवीर रामुकरिसनेही ॥ ४ ॥ ४ ॥

धनासरी बाखी भगत नामदेव जी की के नीन सुदोई १ व्यों सित्तेगुर प्रसादि॥ गइरी करि ऊपरि मंडप छाए ॥ मारकंडे ते को श्रधिकाई जिनि उपा

मूंड बलाए।। १ ॥ इमरो करता राम्रु सनेही ॥ काहे रे नर गरय करत हह निनमि जाइ भन्ती देही ॥ १ ॥ रहाउ मेरी tt मेरी कैरें करते दुरजोधन से भाई ।। बारह जीजन छत्र चर्ल था देही

<u>标本表表表表表表表表表表表表</u> धनासरी वाणी भगतां की त्रिलोचन १ श्रों सतिगुर प्रसादि।। ।। नाराइण निद्सि काइ भूली गवारी ॥ दुकृतु सुकृतु थारो करमु री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संकरा मसतिक वसता सुरसरी इसनान रे ॥ कुलजन मधे मिल्यो सारगपान रे।। करम करि कलंकु मफीटिस रो ।। १ ।। विस्व का दीपक स्वामी ताचे रे सुत्रारथी पंखीराइ गरुड़ ताचे वाधवा ॥ करम करि त्रहरा विग्रला री ॥ २ ॥ **अनिक** पातिक हरता नाथु री तीरथि तीरथि अमता लहे न पारु री।। कपालु मफीटिस री ॥ ३॥ श्रंमृत ससीश्र धेन लिछ्मी कलपतर सिखिर सुनागर नदी चे नाथं।। करम करि खारु ।। ४ ।। दाधीले लंकागडु उपाड़ीले मफीटसि री रावरा वणु सलि विसलि त्राणि तोखीले हरी । करम करि कुछउटी मफीटसि री।। प्रा प्रवलो कृत करमु न मिटै री घर गेहांग ताचे मोहि जापीत्रले राम चे नामं ।। यदति त्रिलोचन राम जी ॥ ६॥ १॥ स्री सैंखु ॥ धूप दीप घृत साजि त्रारती ॥ वारने जाउ कमलापती ॥ १ ॥ मंगला हरि मंगला ॥ नित मंगल राजा को ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊतमु दीश्ररा निरमल राम राइ वाती ॥ तूंही निरंजनु कमलापाती ॥ २ ॥ रामा भगति रामानंदु जाने ॥ पूर्न परमानंदु बखाने ॥ ३ ॥ मदन मूरति भे तारि गोविंदे - 11 सैंचु भर्षे भज्ज परमानंदे ॥ ४ ॥ १ ।। पीषा ॥ कायउ देवा देवल जाती ॥ काइश्रउ जंगम काइश्रउ भूप दीप नईवेदा काइग्रउ पूजउ पाती ॥ १ ॥ काइग्रा वहु खंड खोजते नविनिधि पाई ॥ ना कछु ऋाइवो जाइवो ना कछ रोम की दुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो बहमंडे सोई पिंडे जो खोजें सो पार्वे ॥ पीपा प्रसार्वे परम ततु है सतिगुरु होइ लखार्वे॥ २ ॥ १ ॥ धंना ।। गोपाल तेरा त्रारता ।। जो जन तुमरी भगति करंते तिन के काज सवारता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दालि सीधा मागउ घीउ - 11 हमरा ख़सी करें नित जीउ ।। पन्हीत्रा छादनु नीका ॥

मगउ सत सी का।। १ ॥ गऊ भैस मगउ लावेरी ॥ इक ताजनि तुरी चंगेरी।। घर की गीहिन चंगी।। जनु धंना लेवे मंगी।।२।। १।। 茲法茲茲茲茲茲茲 基本基本基本基本 茲茲茲茲茲茲

अनाजु

नामा ॥ हो जी ॥ आला ते निवारणा जम कारणा ॥ ३ ॥ ४ ॥ पतित पावन माधउ बिरदु तेरा । धंनि ते वै धुनि जन जिन धित्राइत्रो हरि प्रश्र मेरा

।। १ ।। मेरे माथै लागीले पूरि गोविंद चरनन की ।। सुरि नर मुनि जन तिनह ते दूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीन का दक्ष्त्राल माधी गरव परहारी ॥ चरन सरन नामा बलि तिहारी ॥ २ ॥ ४ ॥

घनासरी भगत रविदास जी की

रमईत्रा कारने

॥ मेरी

लगि

१ व्यों सतिगुर प्रसादि ।। इमसरि दीनु दहव्रालु न तुमसरि

अब पतीत्रारु किया कीजै ॥ बचनी तोर मोर मनु

॥ १ ॥ हउ विल बलि जाउ

कवन अबोल ॥ रहाउ ॥ वहत जनम विछरे

इह जनमु तुम्हारे लेखे ।। कहि रिदास आस महत्रो दरसनु देखे ॥ २ ॥ १ ॥ चित सिमरनु करन नैन अभिलोकनो

राखउ ॥ मनुसुमध्करु

हिरदे धरेँउ रसन श्रंमृत राम नाम भाखउ ।। गोबिंद सिउ जिनि घटै।। मै तउ मोलि महगी लई जीग्र सटै।। १।।

रहाउ ।। साथ संगति विना माउ नही ऊपजै भाव नहीं होड़ तेरी ॥ कहैं रिदास इक बेनती इरि सिउ पैंज राखह

राजा राम मेरी ॥ २ ॥ २॥ नामु तेरी व्यारती मजन मुरारे के नाम बितु फूठे सगल पासारे ।। १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र तेरी आसनी नामु तेरी उरसा नामु तेरा केमरी ले खिटकारे ॥ नामु तेरा नाम्रु तोरो चंदनो धिस अपे नाम्रु ले तुमाहि कउ चारे ॥ १ ॥

तेरा दीना नाम तेरी बाती नाम तेरी तेल ले माहि तेरे की जोति लगाई भड़को उजिद्यारी भाग सगलारे ॥ तेरो नाम फल माला भार श्रठारह सगल जठारे की बा तुमाहि कि आ अरपउ नाम्र तेरा तही चवर दोलारे ॥

दसथठा श्रठसटे चारे खाणी इहै बरतिण है सगल सँसारे रविदासु नामु तेरी आरती सितनामु है इरि भोग तहारे ॥ ४ ॥ ३

काइग्रउ जंगम जाती ॥ **काइश्र**उ देवल काइग्रउ नईवेदा काइग्रउ पूजउ पाती ।। १ ।। काइग्रा वह खंड खोजते निवनिधि पाई ॥ ना कछु ऋाइवो ना जाइवो कछ

रोम की दुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो त्रहमंडे सोई पिंडे जो खोजें सो पावै ।। पीपा प्रशावे परम ततु है सतिगुरु होइ लखावै।। २ ।। १ ।। धंना ॥ गोपाल तेरा त्रारता ॥ जो जन तुमरी भगति करंते तिन

के काज सवारता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दालि सीधा मागउ घीउ ॥ हमरा ख़सी करें नित जीउ ।। पन्हीत्रा छादनु नीका ।। त्रानाज मगड सत सी का।। १ ।। गऊ भैस मगड लावेरी ।। इक ताजनि तुरी चंगेरी ।। घर की गीहिन चंगी ।। जनु धंना लेवे मंगी ।। २ ।। १ ।।

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

जैतसरी महला ४ घर १ घउपदे



के किल्पिल दुख उत्तरे गुरि नामु दीक्रो रिन जनम जनम हरि १ ॥ मेरे मन भज्ञ राम नाम्र सभि अरथा ॥ गरि नावै जीतन विख्या II रहाउ मृङ् मनमुख ते मोह माइया नित फाथा 11 तिन जिन ₹

विस्था

गुरि हाथ

दे विद्यो

नामु इरि

।। मेरे दीयरे स्तन

0

ā

मीका

मेरे

11

रतन

सफलियो जनप्र मोक्तउ सनाथा 11 धारि जगंनाथा 3 11 मारगि पंथा 11 चालह गुर मिलंथा जैतसरी थमोजक हे गाहक

मेरे मनि गुपत हीरु हरि दइञ्रालि गरि मिलिए गुरु साध काठी अगियान **छांधेग** ਰਿਜ घरि लाखा ॥ ते ऊम्रहि मुए गावारी माइब्रा भुक्रम भरमि विख् चावा।।

गाहक गुरु

नीके हरि साध मेलह हरि सरशि साध हरि **झंगीकारु** हम करह प्रभ हम परे मागि जिह्ना ग्राखि

(६६८) १९४८ प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट गर्मभ्ता ॥ सतिगुरु साहु पाइम्रा वड दाखा हरि कीए वहु गुण साम्ता ॥ ३ ॥ जिन कउ कुवा करी जगजीपनि हरि उरिवारिको

मन मास्का॥ घरमराह दिर कागद फारे जन नानक लेखा समस्ता॥ ४॥ ४॥ जैतसरी महला ४॥ सत संगति साध पाई वडमानी मतु चलती महस्रो अरूड़ा॥ अनहद धुनि वाजहि नित वाजे हिर अंगृत घार रिस लोड़ा॥ १॥ मेरे मन जिप राम नामु हिर रूड़ा॥ मेरे मनि तिनिप्रीति

लाई ॥ र ॥ सर मन जाप् राम नाधु हार रुड़ा॥ सर मान लान आपल लगाई सितिग्रिर हरि मिलियो लाह कपीड़ा॥ रहाउ॥ साकत बंध भए हैं माहम्रा विखु संबंधि लाह जकीड़ा॥ हरि के स्राधि स्तरिक लगाह्म्मा जमकाल सहिंदि सिरि पीड़ा॥ र ॥ जिन हरि स्माधि स्तरीक लगाह्म्मा गुर

साधु बहु सरघा लाइ मुखि धुड़ा ॥ इलित पलित इरि सोमा पावहि इरिरंगु लगा मिन गुड़ा ॥ ३ ॥ इरि इरि मेलि मेलि जन साधु इम साध जना का कोड़ा ॥ जन नानक प्रीति लगी पग साध गुर मिलि साधु पाखाणु इरिक्षो मनु मुड़ा ॥ ४ ॥ ६ ॥

सापु पालाणु हिस्सो मनु मूहा ॥ ४॥ ६॥ जीतसरी महला ४ घर २

१ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि हरि सिमरहु श्रमम श्रपारा ॥ जिन्नु सिमरत दुखु मिटें हमारा ॥ हरि हरि सतिगुरु पुरखु मिलागडु गुरि मिलिपे श्रखु हाई राम ॥ १ ॥ हरि गुण गावहु मीत हमारे ॥ हरि हरि नाम्नु रखहु उरधारे ॥ हरि हरि श्रंमृत चचन सुणागडु गुर मिलिए परगडु हाई

हरि माधो 11 मेर र्मान तीन अमृत राम ॥ २ ॥ मधसदन प्राना मेलह प्रखु निरंजनु इरि दश्या गुरु हरि करह हरि सदा सोई हरि नाम्र सुखदाता ॥ इरि हरि हरि महा प्रस्तु गुरु मेलह 211011 राम गुरमुखि - 11 हार हरि हरि हरि नाम्र जपाहा नाम् सदा

होत होर होर होर नाधु जपाहा ॥ उप्धाल नाधु सदा ल लाहा ॥
हो हिर हिर हिर हिर मगित च्हावह हिर हिर नाधु खोमाहा राम ॥
हे १ ॥ हिर हिर नाधु दहआलु घिआहा ॥ हिर के रीम सदा
हो गुण गाहा ॥ हिर हिर हिर जिल्लु घूमीर पावहु मिलि सतसीम

श्रोपाहा राम ॥, २॥ त्राउ ससी हरि मेलि मिलाहा ॥ सुणि स्थानसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धस

( ६६६ ) TOTAL TRANSPORT TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO गुरि हरि कथा नामु ले लाहा ॥ हरि हरि कृपा धारि गुरि मेलहु मिलिएे हरि श्रोमाहा राम ॥ ३ ॥ करि कीरति जसु श्रगम श्रथाहा खिनु खिनु राम नामु गावाहा ॥ मोकउ धारि कुपा मिलीए नानक भगति ्ञ्रोमाहा राम ॥ ४ ॥ २ ॥ ८ जैतसरी म० ४ ॥ रसि रसि राम्र रसालु सलाहा ॥ मनु राम लैं भीना खिनु खिनु भगति करह दिनुराती लाहा ॥ **ब्र्योमाहा राम ॥ १ ॥ हरि** हरि गोविंद गुग भगति लै जीति सबदु ॥ गुरमति जपाहा लाहा पंच 11 मनु तन् मनि तनि हरि श्रोमाहा राम ॥ २ 11 आवहि नाम् गुग गाइ सदा लै लाहा ॥ दीन ॥ हरि जपाहा नाम्र हरि नामु श्रोमाहा माधो हरि राम 11 3 11 कृपा करि जपउ मन माहा ॥ हरि हरि जगंनाथु जिंग लाहा ॥ जिप जगदीस वडे ठाकुर प्रभ मेरे जपि नानक भगति श्रोमाहा धनु धन ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ त्रापे जोगी जुगति जुगाहा॥ श्रापे निरभउ ताड़ी लाहा ॥ श्रापे ही श्रापि आपि त्रापे नामि त्रुामाहा राम ॥ १ ॥ त्रापे दीप लोग्र दीपाहा ॥ त्रापे ।। त्रापे मथि मथि ततु कढाए जपि नाम्र सतिगुरु समुंदु मथाहा श्रोमाहा राम ॥ २ ॥ सखी मिलहु मिलि गुग् गावाहा ॥ गुरमुांख नामु जपहु हरि लाहा ॥ हरि हरि भगति हड़ी मनि भाई हरि हरि नाम्नु खुंामाहा राम ॥ ३ ॥ त्रापे वडदाणा वडसाहा ॥ गुरमुखि प्रभ भावे गुण नानक पूजी नामु विसाहा ॥ हरि हरि दाति करहू नाम्र श्रुामाहा राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ जैतसरी महला ४ ॥ मिलि सत संगीत साग गुराहा ॥ पूजी नाम्रु गुरम्रुखि वेसाहा ॥ हरि क्रपा धारि मधुसद्दन मिलि सतसंगि श्रोमाहा राम 11 8 11 हरि गुग स्रवाण सुणाहा ॥ करि सतिगुरू मिलाहा किरपा 11 गुग गावह गुरा बोलह बासी हरि गुरा जिप स्त्रोमाहा राम ॥ २ ॥ सिम तीरथ वरत जग पुंन तोलाहा ॥ हरि हरि नाम न पुजिह पुजाहा ॥ हरि हरि अतुलु तांलु अति भारी गुरमति जि श्रोमाहा राम ॥३॥

《宋宋宋宋张宏宏宏 本本本本法法 张表表表表表

सिम करम धरम हरि नाम जवाहा ॥ किलिविख मेलु पाप धोवाहा ॥ दीन दह्याल होहु जन ऊपरि देहु नानक नाम्च उमाहा राम ॥ ४ ॥ १ १ ॥

जतसरी महला ५ घर ३

१ व्यों सतिग्रर प्रसादि ॥ ।। कोई जाने कवन ईहा जिंग मीतु ॥ जिसु होइ कृपालु सोई विधि यूभी ताकी निरमल रीति ॥ १ ॥

पिता वनिता सुत वंधप इसट मीत परव जनम के मिले संजोगी अंतहि को न सहाई ॥ १ ॥ मुकतिमाल

कनिक लाल हीरा मन रंजन की 11 हाहा करत बिहानी माइग्रा अवधिं ता महि संतोख न पाइआ ॥ २॥ हसति रथ अस्य पत्रन

॥ संगि न चालियो इन महि चतुरांगा हरि के संत त्रिय प्रीतम प्रम के ताके ऊठि सिधाइत्रो नांगा ॥ ३ ॥ 

हरि हरि गाईऐ ॥ नानक ईहा सुखु आगे सुख ऊजल संगि संतन कै पाई ऐ ॥ ४ ॥ १ ॥

जैतसरी महला ५ घरु ३ दपदे

१ व्यों सतिगर त्रसादि ॥ देह संदेसरो कही अउ प्रिश्न भई मै विधि सनते सुहागनि कही अउ ।। विसम बह कहर

सहीयउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ को कहतो बाहरि बाहरि को कहती सभ दीसे चिहुतु न लखीएं सुहागनि बरन न निवासी घटि घटि <u> उभही यउ</u>

**रे** श्चलपहीद्यउ सुनह स्रोगा संत कहत बसहीअउ ॥२॥ १॥२॥ जैतसरी म० ४ ॥ घीरउ सनि घीरउ प्रभ ॥ रहाउ ॥ जीव्य प्रान मन तन सभ्र ऋरपउ नीरउ पेखि

सुमार वेश्रंत ॥वे वड दाता मनहि गहीरउ 11 ? पेलि प्रभ कउ ॥ २ ॥ जो चाहउ सोई सोई पाउउ श्रासा मनसा पूरउ जपि प्रभ कउ ॥ ३ ॥ गुरप्रसादि नानक मनि वसिद्या प्रभ कउ ॥४॥२॥३॥ जैतसरी महला ४॥ न कपह भूरउ बुक्ति

घरि

घरि मंगल

गावह नीके घटि

घटि

000000

लोड़ीदड़ा साजन मेरा ॥

॥ रहाउ ॥ स्रुवि भ्रराधनु दिव श्रराधन विसर न काह पेरा ॥ नामु जपत कोटि धर उजारा विनर्स श्रंधेरा ॥ १ ॥ थानि थनंतरि समनी जाई जो दीसे सो वेरा ॥ संव संगि पाउँ जो नानक तिस बहारेन होई है फेरा ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

|| 本本表表|| 表表|| 表表表 जैतसरी महला ५ घरु ४ दुपदे १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ॥ अव मै सुखु पाइत्रो गुर सित्रानप चिंत विसारी श्राज्ञ तजी छोडिश्रो H ऋहं तिश्राज्ञ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ देखउ मोहि तउ सगल मोहीश्रउ सरनि परिश्रो गुर भागि 11 करि किरपा हरि टहल तरिश्रो जिम छोडी मोरी लागि ॥ १ ॥ लाइस्रो तउ सागरु को जउ संत मेटे वडमागि ॥ जन नानक सरव सुख पाए हरि चरनी चितु लागि 11 २ 11 8 ¥ - 11 जैतसरी महला ५ ॥ मन महि सतिगुर धित्रानु धरा ॥ **द**िश्रो गित्रानु मंत्र हरि नामा प्रभ जीउ मङ्त्रा करा ॥ १॥ रहाउ -11 अरु महा जंजाला छुटके जमहि डरा ॥ आइओ दुख हरगा काल जाल सरण करुणापति गहित्रो चरण त्रासरा ॥ १ ॥ नाव रूप भइत्रो साध संगु भवनिधि पारि परा ॥ ऋषित्रो पीत्रो गतु थीत्रो भरमा कहु नानक श्रजरु जरा ।। २ ।। २ ।। ६ ।। जैतसरी महला ४ ।। जा कउ भए गोविंद सहाई ॥ स्रुख सहज त्रानंद सगल सिउ वाकउ वित्राधि न काई ॥ १॥ रहाउ ।। दीसहि सभ संगि रहिह अलेपा नह विश्रापे उन माई ।। एकै रंगि तत के वेते सतिगुर ते बुधि पाई ॥ १ ॥ दइत्रा मइत्रा किरपा ठाकुर की सेई संत सुभाई ।। तिन के संगि नानक निसतरीए जिन रिस रिस हरि गुन गाई ॥ २ ॥ ३ ॥ ७ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ गोबिंद जीवन प्रान . धन **अगि**आन मोह रूप ॥ प्रानी मगन महा अंधित्रारे महि दीप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सफल दरसन् तुमारा प्रभ ॥ त्र्रानिक चरन आनूप तिह वंदन कमल वार करउ हारि मनहि चहावउ ध्रप 11 7 11 परिश्रो तुम्हरे प्रभ दश्रारे गही तुम्हारी लूक ।। काढि लेहु नानक अपूर्न कउ ॥ जैतसरी के · 11 २ || ४ || = कूप भ ।। कोई जनु हिर सिउ देवें जोरि ।। चरन गहउ बकड स्रभ रसना अकोरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु तनु निरमल किञ्चारो हरि सिंचे सुधा संजोरि ॥ इत्रा रस महि मगनु होत किरपा ते महा विखित्रा ते तोरि ॥ १ ॥ त्राइत्रो सरिए दीन दुख भंजन चितवउ य्रोरि त्रम्हरी 11 अभै पदु दानु सिमरनु सुत्रामी को प्रभ नानक 张志志:张志志:张志志:张志志志

( 900 जतसरी महला ५ घर ३ १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ । कोई जाने कवनु ईहा जिंग मीतु ॥ जिसु होइ कृपालु सोई निधि यूभी ताकी निरमल रीति ॥ १ ॥ पिता वनिता सत बंधप इसट मीत ऋह भाई ॥ मात के मिले संजोगी अंतहि को न सहाई ॥ १॥ मुकतिमाल की माइत्रा कनिक लाल हीरा मन रंजन n हाहा महि संतोख न पाइम्रा ॥ २ ॥ इसति रथ ऋस्य पवन ॥ संगिन चालियो भमन चतुरांगा इन महि कछऐ उठि मिघाइयो नांगा ॥ ३ ॥ इरि के संत त्रिय प्रीतम प्रम के तार्क हरि हरि गाईए ॥ नानक ईहा सुख आगे मुख ऊजल संगि संतन के पाई ऐ॥ ४॥ १॥ जैतसरी महला ५ घरु ३ दपदे देह संदेसरो कही ग्रउ प्रिम १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ निसम् भई मे बह बिधि सुनते कहह सुहागनि कहतो सम बाहरि बाहरि को कहतो सहीग्रउ॥ १॥ रहाउ॥ को दीसै चिहनु न लखीरे सहागनि ॥ वस्त्र न सावि 11 सरव निरासी घटि घटि वासी लेप 00000 रे लोगा ॥ नानक संत कहत सुनह रसन बसढीश्रउ ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ जैतसरी म० ५ ॥ घीरउ सनि घीरउ प्रम कड़ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीव्र प्रान मन तन सम्र व्यापउ नीरउ पेलि सुमार येद्यंत वड दाता मनहि गहीरउ ।। वे ॥ २ ॥ जो चाहउ सोई सोई पाउउ त्यासा मनसा 0000 पूरउ जपि प्रभ कउ ।। ३ ।। गुरप्रसादि नानक मनि वसिया न करह भूग्उ युक्ति प्रभ कउ ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला लोड़ीदड़ा साजन मेरा ॥ परि परि मंगल गानह नीके परि घटि 9999 मूखि अराधनु दुखि Ħ ।। रहाउ श्रराधन ।। नाम्र अपत कोटि बर उज्ञारा भंघेरा ॥ १ ॥ थानि थनंतरि समनी जाई जो दीसे सो तेरा ॥ संत संगि पार्वे जो नानक तिसु बहुरिन होई ई फेरा ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

(७०३

भगवंत भजन विनु विरथा जनमु गवाइत्रो ॥ २ नानक 11 जैतसरी महला ह ॥ हरि जू राखि लेहु पति मेरी भइत्रो उरत्रंतरि सरनि गही किरपानिधि ं त्रास तेरी ।। १ ।। रहाउ ।। महा पतित सुगध लोमी फ़नि करत पाप अव मरवे को विसरत नाहिन तिह चिंना तन जारा ॥ १ ॥ कीए उपाव मुकति के कारनि दहदिस उठि धाइआ ॥ घट कउ ही भीतरि वसे निरंजनु ताको मरमुन पाइश्रा ॥ २ ॥ नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु तपु कउनु करमु अत्र कीजै ॥ नानक्र हारि दानु प्रभ दीज ॥ ३ ॥ २ ॥ परिस्रो सरनागति स्रभे महला ६ ॥ मन रे साचा गहो निचारा ॥ राम नाम विनु मिथित्रा मानो सगरो इह संसारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाकउ जोगी खोजत हारे पाइत्रो नाहि तिहि पारा ॥ सो सुत्रामी तुम निकटि पञ्चानह स्प रेख ते नित्रारा ।। १ ।। पावन नामु जगत महि हरि को कबहू नाहि संभारा ।। नानकु सरनि परित्रो जगवंदन राखहु विरदु तुहारा ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ५ छंत 8 घरु त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ दरसन पित्रासी दिनसु चितवउ ग्रनदिनु खोल्हि नीत 11 कपट गुरि मेलीय्रा सुग्रि हमारे नानक हिर संगि मीत ॥ १ ॥ छंत ॥ यार सजरा मोहन तिसु लाल पित्रारे इक करउ बेनंतीया ॥ हउ तिसु दसि पिश्रारे **खोजंती** ऋा सिरु धरी उतारे 11 इक भोरी दरसन दीजै नैन हमारे प्रिश्च रंग रंगारे इक्क तिल्ल H भी ना धीरीजै ॥ प्रभ सिउ मनु लीना, जिउ जल मीना चातृक जिवै तिसंतीत्रा ॥ जन नानक गुरु पाइश्रा **यूरा** सगली तिखा बुभंतीत्रा ॥ १ ॥ यार वे प्रिश्च हभे सखीश्रा मु कही न जेही आ।। यार वे हिकडूं हिकि चाड़े हउ किसु चितेही आ।। पित्रारे नित करदे भोग विलासा हिकि चाडे अनिक तिना देखि मनि चोउ उठंदा हउं कदि पाई गुणतासा ॥ जिनी मैंडा लालु रीभांइत्रा हुउ तिसु त्रागे मनु डेंहीत्रा ॥ नानकु सुणि विनउ सुहागणि मू दंसि डिखा पिरु केहीत्रा ॥ २ ॥ यार वे भागा किछु नीसी छंदा ॥ यार वे पिरु आपगा 法法法法法 苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯 法法法基基

PARTOR TO THE TOTAL वंधन छोरि॥ २॥ ४॥ ६॥ जैतसरी महला ४॥ चातक चितवत बरसत मेंह ।। कृपासिंधु करुणा अभ धारह इरि प्रेम भगति को नेह ।। १ ।। रहाउ ।। अनिक स्र चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेखि देंह ॥ श्रान उपाव न जीवत मीना विन जल मरना र्वेंह ॥ १ ॥ श्रनाथ नाथ हरि सरणी श्रपनी कपा करेंह ॥ चरण कमल नानक तिस बिन व्यान न केंड्र ॥ २ ॥ ६ ॥ १० ॥ जैंतसरी महला ४ ॥ मिन तनि वसि रहे मेरे प्रान ॥ करि किरपा साथ संगि प्ररत्न सजान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रेम ठगउरी जिन कउ पाई तिन रसु पीत्राउ भारी ॥ ताकी कीमति कहुछ न जाई कदरति कवन हम्हारी।। १ ॥ लाइ लए लिइ दास जन ऋपूने उधरे उधरनहारे ॥ सिमरि सिमरि सुखु पाइश्रो नानक सरिण २ ॥ ७ ॥ ११ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ ऋष् अनिक जनम अमि सरणी ॥ उधरु देह श्रंघ कृप ते लावहु श्रपुनी चरणी ॥ र ॥ ।। गित्रान धित्रान **কিন্ত** करम न साध संगति के अंचलि निरमल करगी ॥ लावह विखम नदी जाइ तरणी ॥ १ ॥ सुख संपति माइत्रा रस मीठे इह हरि दरसन त्वति नानक दास हरि नाम रंग त्राभरणी ॥ २ ॥ = ॥ १२ ॥ जैतसरी महला धा हरि जन सिमरह हिरदै राम ॥ हिर जन कउ अपदा निकटिन आवे पूरन दास के काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि विघन विनसहि हरि भउ किछ नाही सेवा निहचल गोविद धाम ॥ भगवंत भगत कउ श्रादरु देवत जाम ॥ १ ॥ तजि गोपाल श्रान जो करणी सोई सोई विनसत खाम ।। चरन कमल हिरदे गहु नानक सुख समृद्व विसराम ॥ २ ॥ ६ ॥ १३ ॥ जैतसरी महला १ क्यों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ भलियो मन माइश्रा

विसराइओ॥ संगि सुत्रामी सो जानिओ नाहिन बतु खोजन कर धाइओ॥ १॥ रततु राष्ट्र घट ही के भीतिर ताकी गिम्नातु न पाइओ॥ जन महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महाम महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महाम महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महाम महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महाम महामा महामा महामा महाम महाम महामा महामा महामा महाम महामा महामा महामा महाम महाम महाम महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महामा महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम महाम म

उरमाइत्रो ॥ जो जो करम कीश्रो लालचि ,लिंग तिह तिह श्रापु वंघाइत्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समक न परी विखे रसि रचित्रो जस हरि को नानक भगवंत भजन वितु विरथा जनम गवाङ्यो ॥ २ 11 जंतसरी महला ६ ॥ हरि जू राखि लेह पति 2 11 मेरी भइथो उरश्रंतरि सरनि त्रास गही किरपानिधि तेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा पतित मुगध लोमी फ़ुनि करत पाप श्रव मरवे को विसरत नाहिन तिह चिंना तनु जारा ॥ १ ॥ कीए उपाय मुकति के कारनि दहदिस कउ उठि धाइत्रा ॥ घट ही भीतरि वसै निरंजनु ताको मरमुन पाइश्रा ।। २ ॥ नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु तपु कउनु करमु अन कीजे ॥ नानक हारि परिश्रो सरनागति अभै दानु प्रभ दीज ॥ ३ ॥ २ ॥ जैतसरी महला ६ ॥ मन रे साचा गहो विचारा ॥ राम नाम विज्ञ मिथित्रा मानो सगरो इह संसारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोकउ जोगी खोजत हारे पाइश्रो नाहि तिहि पारा ॥ सां सुत्रामी तुम निकटि पञ्जानहु रेख ते नित्रारा ।। १ ।। पोवन नामु जगत महि हरि को कवहू नाहि संभारा ।। नानकु सरिन परिश्रो जगवंदन राखहु विरदु तुहारा ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ५ छंत घरु त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ दरसन विश्रासी दिनसु खोल्ह कपट चितवउ नीत ॥ ग्रार श्रनदित् मेलीश्रा सुगि यार हमारे नानक हिर संगि मीत ॥ १ ॥ छंत ॥ सजग तिसु मोहन इक कर्ड वेनंतीया ॥ लाल पित्रारे हउ फिरउ दसि पिश्रारे सिरु धरी खोजंतीत्रा ॥ उतारे तिसु इक भोरी दरसनु दीजै ॥ नैन हमारे प्रिश्र रंग रंगारे इक तिल्ल भी ना धीरीजै ॥ प्रभ सिउ मनु लीना, जिउ जल मीना चातृक जिवे तिसंतीश्रा ॥ जन नानक गुरु पूरा पाइश्रा १॥ वे यार प्रिश्च हमे सगली तिखा व्रभंतीया ॥ सखीश्रा मू कही न जेही ह्या ।। यार वे हिकड़ं हिकि चाड़े हउ किसु चितेही ह्या ।। हिकदं हिकि चाड़े अनिक पिश्रारे नित करदे भोग बिलासा 11 तिना देखि मनि चाउ उठंदा हउ कदि पाई गुणतासा मैंडा लालु रीकांइग्रा हउ तिसु त्रागे मनु डेंहीत्रा ॥ नानकु सुिण विनउ सुहागिण मृदिस डिखा पिरु केहीत्रा ॥ २ ॥ यार वे भागा किछु नीसी छंदा ॥ यार वे ते रावित्रा पिरु आपगा **杰法杰法宏 浓苯本基本基本基本 松木本一本** 

K लालनु मृदिस दसंदा ॥ लालनु ते पाइत्रा त्रापू गवाइत्रा जै धन भाग

मधासे ।। बांह पकड़ि ठाकुरि हउ विधी गुरा श्रवगरा न पछासे ॥ गुण हारु तै पाइत्रा रंगु लालु बरणाइत्रा तिसु हमो किलु सुहंदा ॥ जन नानक धंनि सुद्दागिष साई जिसू संगि भतारु वसंदा lı 3 II

वजी यार वे नित सुख सुनेदी सा मैं पाई ॥ वरु लोड़ीदा श्राहश्रा

वोधाई ॥ महा मंगलु रहसु थोत्रा पिरु दहत्रालु सद नवरंगीत्रा ॥ वड भागि पाइत्रा गुरि मिलाइत्रा साथ कै सत संगीत्रा ॥ श्रासा मनसा सगल पूरी प्रिय खंकि अंकु मिलाई ॥ विनवंति नानक सुख

सुलेदी सा मै गुर मिलि पाई ॥ ४ ॥ १ जैतसरी महला ५ घर २ छंत

सलोकु ॥ ऊचा ऋगम १ ऋों सतिगर प्रसादि ॥ श्रपार सरणागती राखन कउ प्रभुकथनुन जाइ अकथु !। नानक प्रभ जिउ जानह तिउ राख़ इरि प्रभ 11

केते गनउ असंख अवगण मेरिया ॥ असंख अवगण भूजीऐ ॥ निवप्रति मोह विकराल सद् मगन ध्तीएे ।। ल्क करत विकार विखड़े ग्रभ

काढि भवजल विनवंति नानक दइश्रां धारह फोरिआ ॥ १ ॥ सलोकु ॥ निरति न पत्रै असंख गुण ऊचा प्रभ का नाउ ॥ नानक की वेनंतीया मिले निधार्य थाउ ॥२॥ छंतु ॥ दसर नाही ठाउ का पहि जाईऐ ।। ब्राठ पहर कर जोड़ि सो प्रश्च धिक्राईऐ ॥

धिब्राइ सो प्रभु सदा अपूना मनहि चिदित्रा पाईऐ ।। तिज मान मोह निकार दजा एक सिउ लिव लाईएे।। अरिप मन तनु प्रभ आगै श्राप सगल मिटाईएे ।। विनवंति नानक साचि धारि किरपा नामि समाईऐ ॥ २ ॥ सलोकु ॥ रे मन ताकउ धित्राईऐ सम विधि जाके हाथि ॥ राम नाम धनु संचीए नानक निवहै साथि ॥ ३ ॥ छंत

**张张张张张张张张张张张** 

Ä

Æ

॥ सायोग्रहा प्रभु एकु दूसर नाहि कोइ ॥ थान थनंतरि स्रापि जलि थिल पूर सोड ॥ जिल थिल महीब्रिल पूरि रहिआ सरव दाता प्रभ 0 धनी ॥ गौपाल गोरिंद श्रंतु नाही वेश्रंत गुरा ताके किथा गनी ॥ भजु सखहगामी विस् विना श्रन सुभामी नाहि सोइ 11 दइश्रा धारह तिसु परापति नानक होइ 11

**张志志志志志志志 古志志志志志志志志志** 

**森森·森森森森斯·森森森森森森森森森森**森 ३ ॥ सलोकु ॥ चिति जि चितवित्रा सो मै पाइत्रा ॥ नानक नामु घित्राइ सुख सवाइत्रा ॥ ४ ॥ छत् ॥ अव मन छूटि गइत्रा साध्र रले ॥ मिले ।। गुरमुखि नामु लइआ जोती जोति हरि नामु सिमरत मिटे किलंत्रिख दुभी तपति श्रघानिश्रा ॥ गहि भ्रजा लीने दइआ श्रोपने करि मानिश्रा ॥ ले श्रंकि लाए कीने हरि मिलाए जले ॥ विनवंति नानक दइत्रा धारी मेलि लीने पते ॥ ४ ॥२ ॥ जैउसरी छंत म० ५ ॥ पाधारारू संसारु गारवि अनेक माइआ रंग रिटि ।। लोभि मोहि श्रटिश्रा ॥ करते पाप श्रभिमानि वृद्धे मर्ग्यु चीति न श्रावए ॥ पुत्र मित्र विउहार वनिता एह करत विहावए ॥ पुजि दिवस त्राए लिखे माए दुखु धरम डिठित्रा।। किरति करम न मिटै नानक हरिनामु धनु नही खटित्रा न गावही ॥ भरमहि **अनेक हरिना**मु करहि १ ॥ उदम पंखी सेल 11 पस्र श्रावहीं तरवर मरि जनमहि गणत भोगहि भोग त्रावए ॥ बीज वोवसि कीश्रा श्रपगा कछु न पोवए ॥ रतन जनमु हारंत जूऐ प्रभृ त्रापि न भावही ॥ विनवंति भ्रमाए खिनु एकु टिक्णु न पावही 11 2 जोवनु गइत्रा वितीति जरु मिल वैठीत्रा ॥ कर कंपहि सिरु भजन- ईसै छोडि माइग्रा नैग न डीठित्रा॥ नह नैग दीसै विनु चालित्रा ॥ कहित्रा न मानहि सिरि छानहि खाकु जिन जालिया ॥ सी राम रंग अपार पूरन नह कोटि वृठित्रा॥ विनवंति नानक कागर विनस वार चरन कमल सरणाइ नानक आइआ भुठिश्रा 11 .3 11 11 दुत्तरु तराइत्रा ॥ मिलि साध भें संगे ऋापि भजे प्रभि जी तारित्रा ॥ हरि लीए मान करि अंग प्रभ न बीचारित्रा ॥ गुण निधान त्रपार ठाकुर मनि पाइत्रा।। विनवंति नानकु सदा तृपते हरिनामु भोजनु खाइत्रा।।४।। २।। ३॥ जैतसरी महला ५ वार सलोका नालि १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ त्रादि पूरन मधि पूरन सिमरंति संत सरवत्र रमणं नानक पूरन परमेखरह 11 अघ नासन पेखन जगदीसुरह सुनन सुनावनो  $\Pi$ 11 मत

प्रभु जो करे सु होई॥ लिन महि थापिउथापदा तिसु चित्रु नहीं कोई॥ खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविश्वा सम लोई॥ जिसु श्वापि सुभाए सो युभ्रमो निरमल जसु सोई॥ १॥ सलोक॥ रचंति जीश्र रचना मात गरम श्रसयापनं॥ सासि सासि सिमरंति नानक महा

मात गरम व्यवचापनं ॥ सासि सासि सिमरित नानक महा
प्रमानि न विनासनं ॥ १ ॥ मृत्यु तले पैर उपरे वसंदो कुहयड़े
धाह ॥ नानक सो घणी किउ विसारिओ उधरहि जिसदे
नाउ ॥ २ ॥ पउछी ॥ रुकत विंदु किर निमिन्ना व्यानि उदर

नाइ ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ रकतु विंदु करि निमिन्ना अगनि उदर भक्तारि ॥ उरघ मुखु कुचील विकलु नरिक घोरि गुवारि ॥ हरि सिमरत तूना जलिह मनि तिन उरघारि ॥ विखम थानहु जिनि रिलिया तिसु तिलु न विसारि ॥ प्रभ विसरत सुखु कदे नाहि जासहि जनमुहारि ॥ २ ॥ सलोक ॥ मन इस्रा दान करसं सस्यत्र

रिल्लिया तिलु तिलु न विसारि ॥ प्रभ विसरत सुखु कदे नाहि जासहि जनम्र हारि ॥ २ ॥ सलोक ॥ मन इध्या दान करणं सरवत्र त्र्यामा प्रन्द ॥ खंडणं कलि कलेसह प्रभ सिमरि नानक नह द्रग्णह ॥ १ ॥ हिम रंग माणहि जिन्नु संगि ते सिठ लाईए नेहु ॥ सो सहु विंद न विसरउ नानक जिनि सुंदरु रचिष्मा देहु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जीउ प्रान तन्नु घनु दीम्रा दीने रस मोग ॥ गृह मंदर रथ म्रम्न

पउड़ी । जीउ प्रान ततु घतु दीक्षा दीने रस मीग ॥ गृह मंदर रथ ब्रसु दीए रिच मले संजोग ॥ सुत चनिता साजन सेरक दीए प्रम देवन जोग ॥ इरि सिमरत ततु मतु इरिब्रा लिह जाहि निजोग ॥ साप सींग हरि गुण रमहु विनसै सिम रोग ॥ ३ ॥ सलोक ॥ इटंब जतन करणं माइक्षा बनेक उदमह ॥ हरि मगति भारहीं नानक प्रम रिमरत ते प्रेतवह ॥ १ ॥ तुटड़ीक्षा मा प्रीति जो लाह विश्रंन

मिंउ ॥ नानक सची रीति साई सेती रितया ॥ २ ॥ पउडी तत मसम होइ कहते समि प्रेतु ॥ विनु न देवडी जिन सिउ सोई हेत ।। करि अनस्य दरम कारति केत ॥ जैसा पीज सो खुण करम इह खेत इरि निगरिमा जोनी भरमेत ॥ ४ ॥ सलोक कोटि 11 भनिक मोघन परित्रतह ॥ उचरंति नानक हरि हरि पाप विद्ययने ॥ १ ॥ ईपण कीवो म पणा भौरी दितीस भाहि ॥ नानक हमे इखहे उलाहि

606 CATAL TATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF पउड़ी ।। कोटि श्रधा सभि नास होहि सिमरत हरि नाउ ।। मन चिंदे फल पाई श्रह हिर के गुग गाउ ॥ जनम मरग भे कटी श्रहि निहचल सचु थाउ ॥ पूरवि होवे लिखित्रा हरि चरण समाउ ॥ करि किरपा प्रभ राखि लेहु नानक वलि जाउ। १ ।। सलोक ।। गृह रचना अपारं मनि विलास सुत्रादं रसह ॥ कदांच नह सिमरंति नानक ते जंत मुचु अडंबरु हुभु किंद्र मंभि मुह्वति नेह ॥ विसटा कृमह ॥ १॥ सो तनु खेह।। २ ॥ विसरे नानक पउड़ी 11 भोगरा पूरे ॥ गृह सोइन चंदन सुगंध रस सुख नाहि इछे सुख माग्यदा <u> কিন্তু</u> मन प्रभु चिति न त्रावई विसटा के कीरे ॥ विनु हरि नाम न सांति होइ कितु विधि मनु धीरे ॥ ६ ॥ सलोक ॥ चरन कमत विरहं खोजंत तिश्रागंत कपट Æq माइश्रा नानक 11 १ ॥ मनि सांई मुखि उचरा वता हमे लोग्र रूप साध संगमह ॥ इमि ऋडंवर कूड़िश्रा सुणि जीवा सची सोइ ॥ २ ॥ वसता त्टी भुंपड़ी चीर सिम बिना ॥ जाति न पति धन रूप हीग किछु अमिना ।। मित्र इठ न ॥ राजा सगली सुमटि का हरि नामि मनु भिना॥ धृद्धि मन उधरे प्रभ्र ॥ ७ ॥ सलाक होइ प्रसंना स्र लीला राज रस रूपं छत्र चमर तखत त्रासनं ॥ रचंति अगिश्रान मूड़ सुपनै सुपन मनोरथ माइत्रा ॥ १॥ हिभ ॥ नानक नाम विह्रणीत्रा मिठा लगड़ा मोह संदरि माइत्रा भ्रोहु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सुपने सेती चितु मुरखि लाइआ गई भखलाइत्रा ॥ भोग श्रारजा रस जागत ॥ पूरन भए न काम मोहित्रा माइत्रा ॥ कित्रा जंतु जा त्रापि भुलाइत्रा ॥ ⊏ ॥ सलोक ॥ वसंति स्वरग गोपालह नानक हरि पृथवी विसरंत नवखंडगाह H १ ॥ कउतक कोड उदिञ्रान भरमगाह॥ तमासित्रा चिति न आवसु सोई थाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाउ ।। नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ू करि मानिश्रा ॥ भूठ समग्री उदिश्रान नगर भइश्रान पेखि क्रोधि ऋहंकारि फिरहि देवानिश्रा ॥ करि जानिश्रा ।। काम **《宋武宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏法**·基·

परिकृति प्रिकृति प्रकृति ड महमंड पाताल दीप रविष्या सम लोई ॥ जिसु श्रापि झुफाए सो सुफ्रमो निरमल जन्ज सोई ॥ १ ॥ सलोक ॥ रचंति जीत्र रचना मात गरम श्रसथापनं ॥ सासि सासि सिमरंति नानक महा श्रमनि न पिनासनं ॥ १ ॥ मुखु तर्ले पैर उपरे वसंदो कुहथडे

अगिन न पिनासनं ॥ १ ॥ मृखु तलै पैर उपरे वसंदो क्वहयर्षे पाइ ॥ नानक सो घणी किउ विसारिओ उपरिह जिसदे नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ रकतु विंदु करि निमित्रा अगिन उदर भक्तारि ॥ उराध मृखु कुचील विकलु नरिक घोरि गुवारि ॥ इरि सिमरत तुना जलहि मनि तिन उरधारि ॥ विस्तम थानद्व जिनि

सिमरत तू ना जलहि मिन तिन उरधारि ॥ विश्वम थानहु जिनि
रिलिया तिसु तिलु न बिसारि ॥ प्रम बिसरत सुलु करे नाहि
जातिहै जनसु हारि ॥ २ ॥ सलोक ॥ मन इला दान करण सरवन
थाता प्रनद ॥ संडण किल कलेसद प्रम सिमिरि नानक नद्द
द्रस्णह ॥ १ ॥ हिमि रंग मार्थाहै जिसु सिग तै सिउ लाईर नेहु ॥
सो सहु विंद न विसरउ नानक जिनि सुंदरु रिच्या देहु ॥ २ ॥
पुत्रहो ॥ जीउ गान तनु धनु दीया दोने रस भोग ॥ गृह मंदर रथ सुसु

पउड़ी । जीउ प्रान तजु धतु दीव्रा दीने रस भोग ॥ गृह मंदर स्थ क्यु दीए रिच मले संजोग ॥ सुत चनिता साजन सेवक दीए प्रम देवन जोग ॥ हिर सिमरत तजु मतु हरिक्रा लिह जाहि निजोग ॥ साध सिंग हिर गुण रमहु विनसै सिम रोग ॥ ३ ॥ सलोक ॥ कुटंव जतन करणं माहका व्यनेक उदमह ॥ हिर मगित मावहीण नानक प्रम चिसरत ते प्रतेतवह ॥ १ ॥ सुटंडीक्या सा प्रीति जो लाई विकंन सिंउ ॥ नानक सची रीति साई सेती रित्या ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिसु सिंदर तजु मसम होड कहते सिंग भेत ॥ विच्न ग्रह मिंह धसन

न देवही जिन सिउ सोई हेता ॥ किर अनरय दरवु सचिश्रा सो कारिज केता ॥ जैसा चीज सो खुर्च करम इह खेता ॥ अफिरतयणा हिर विमरिया जोनी मरमेता ॥ ४ ॥ सलोक ॥ कोटि दान इसनानं अनिक सोधन पित्रवह ॥ उचरित नानक हिर हिर रसना सरव पाप विद्युपते ॥ १ ॥ ईपणु कीवो मू पणा मोरी दिवीष्ट माहि ॥ मिन वसंदद्दो सस्त सस्त नानक हमें इस्त उसाहि ॥ २ ॥

हज्रीऐ ।। १३ ।। सलोक ।। रसना उचरंति नामं स्रवणं सुनंति श्रंमृतह नानक तिन जिना 11 वलिहारं सद पारत्रहमण्रह ।। १ ।। हिम कूड़ावे कंम इक्सु साई वाहरे ॥ नानक सेई घंनु जिना पिरहड़ी सच सिउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वलिहारी सद तिना जि सुनते हरि कथा ॥ पूरे ते परधान निवावहि प्रभ मथा ॥ हरि जसु लिखहि चेत्रंत सोहहि से इथा ॥ चरन पुनीत पवित्र चालिह प्रभ पथा ॥ संतां संगि उधारु सगला दुखु लथा ॥ १४॥ सलोक्क ॥ भावी उदोत करणं हरि रमणं संजोग पूरनह ।। गोपाल दरस भेटं सफल नानक सो महूरतह ॥ १ ॥ कीम न सका पाइ सुख मिती हू वाहरे।। नानक सा वेलड़ी परवाणु जितु मिलंदड़ी मापिरी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला कहु कउग्रु है जितु प्रभ कउ पाई ।। सो मूरतु भला संजोगु है जितु मिलै गुसाई ॥ श्राठ धित्राइ के मन इछ पुजाई ॥ वडें भागि सत संगु होइ निवि लागा पाई ।। मनि दरसन की पित्रास है नानक बलि जाई ॥ १५ 11 सलोक ।। पतित प्रनीत गोविंदह सरव दोख निवारगह ।। सरिया सर भगवानह जपंति नानक हरि हरि हरे ॥ १ ॥ छडिग्रो ह्रभु लगड़ो चरणा पासि ॥ नठड़ो दुख तापु नानक प्रभु पेखंदिश्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेलि लैंद्व दइत्राल ढिह पए दुआरिआ 11 रखि लेवह दीन भ्रमत बहु हारिश्रा ॥ भगति बछ्जु दइश्राल तेरा पतित उधारित्रा ।। तुभु विनु नाही कोइ विनड मोहि सारित्रा लेहु दइत्राल करु गहि 11 सागर संसारित्रा १६ ॥ सलोक ॥ संत उधरण दइत्रालं आसरं गोपाल कीरतनह ॥ निरमलं संत संगेण त्रोट नानक परमेसुरह ॥ १ ॥ चंदन चंदु सरद रुति मृलिन मिटई घांम ॥ सीतलु थीवे नानका जपंदड़ो हिर नाम्रु ।। २ ।। पउड़ी ।। चरन कमल की श्रोट उधरे सगल जन ।। सुणि परतापु गोविंद निरभउ भए मन ।। तोटि न त्रावै मृलि धन ॥ संत जना सिउ संगु पाईऐ वर्डे पुन ॥ त्राठ नामु हरि धित्राइ हरि जसु नित सुन ॥ १७ ॥ सलोक ॥ दइत्रा दुख नाम कीरतनह ।। दइश्राल हरगां उचरगां पुरख भगवानह न माइत्रा ॥ १ ॥ भोहि नानक लिपत बलंदङी गई 弦弦弦弦弦弦弦 弦弦弦弦弦 弦弦弦弦弦容

सैतानिका ॥ हु ॥ सलोक ॥ राज कपटं रूप कपटं धन कपटं

जम डंडु ता पछतानिया

गुरदेव फिरे

परे

॥ निज

गरवतह ॥ संचंति पिलिया छलं छिद्रं नोनक वित हरि संगि चालवे ॥ १ ॥ पेखंदही की अल तुमा दिसम्र सोहणा लहंदरो मुल नानक माथि न जुलई माह्या ॥ २॥ पउडी नालि न चले सो किउ संजीए ॥ तिस का कह किआ ते वंजीए।। हरि विसरिए फिड ठपतात्रे ना मन रंजीए समंजीए ॥ होह लागै नरकि कपाल दइग्राल ॥ सलोक ॥ नच रोज मिसटं मुख मिसरं नच मिसरं ॥ मिसर्ट संगि सुख माइत्रा साध दरसनं ॥ १॥ लगडा सो नेह मंन मक्तोह रविद्या॥ निघडो सच योकि नानक मिठडा सो घर्णी ॥ २ ॥ पउडो ॥ हरि कल न लागई मगतन कउ मीठा ॥ त्रान सम्राद ममि करि निरनउ डीठा ॥ श्रागिश्रान भरम कटिश्रा गुर दख बसीठा ॥ चरन कमल मन वैधिया जिउ रंग मजीठा ॥ प्रभू विनमे मिन भूछा ॥ ११ ॥ सलोक ॥ तिश्रकत नइ जीर मीन नइ विश्रामि चोत्रक्ष मेघ मंडनद ॥ वाण वेर्धच 7,1 क्षम वामनह ॥ चिरन कमल रेखित 73 नानक भान न रुचते ॥ १ ॥ म्रुख डेग्वाऊ पलक छडि आन न 731 41 चितु ॥ जीवण संगष्ट तिसु घणी इरि नानक संतां मितु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 111 जिउ मछली विनु पाणीएँ किउ जीवणु पार्ने॥ गुंद विह्या चात्को Ą उठि घावै किउकरि सुपतार्ते ॥ नाद क्रंकिह येघिमा सनमुख मतरु लोमी दुसम पासुका मिलि आपु वंधारी विउ संव इरि प्रीति है देखि दरमु अधावे ॥ १२॥ सलोक चित्रपंति घरन कमलं साम्रि सामि अराधनह ॥ नह बियरंति नाम ॥ सीतडा मंन मंमाहि पलक n 2 यामडी निवाहि सदा पेखंदो सञ्च गुमाई प्रीऐ ॥ मिलि गोपास पउदी ॥ भागार्थती भास ।। देह मनि चाउ सिंह जाहि नियुगिए दाग पुरीए 11 पारमध्य ग्र

※本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 ॥ १३ ॥ सलोक ॥ रसना उचरंति नामं स्नवणं सुनंति इज्रीऐ वलिहारं जिना धित्रानु श्रंमृतह ॥ नानक तिन सद सबद पारव्रहमग्गह ॥ १ ॥ हिम क्रूड़ावे कंम इक्सु साई बाहरे ॥ नानक सेई वलिहारी घंनु जिना पिरहड़ी सच सिउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सद तिना जि सुनते हरि कथा ॥ पूरे ते परधान निवावहि प्रभ मथा ॥ हरि जसु लिखहि चेत्रंत सोहहि से हथा ॥ चरन पुनीत पवित्र चालिह प्रभ पथा ॥ संतां संगि उधारु सगला दुखु लथा ॥ १४॥ रमणं संजोग करणं पूरनह ।। हरि उदोत सलोक ॥ भावी गोपाल दरस भेटं सफल नानक सो महूरतह ॥ १ ॥ कीम न सका पाइ सुख मिती हू वाहरे।। नानक सा वेलड़ी परवाणु जितु मिलंदड़ो मापिरी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला कहु कउग्रु है जितु प्रभ कउ पाई ।। सो मृरतु भला संजोगु है जितु मिलै गुसाई ॥ आठ पहर हरि धित्राइ के मन इछ पुजाई ॥ वडे भागि सत संगु होइ निवि लागा जाई ॥ पाई ।। मनि दरसन की पित्रास है नानक बलि १५ II सलोक ॥ पतित पुनीत गोविंदह सरव दोख निवारणह ॥ सरिण सर भगवानह जपंति नानक हरि हरि हरे ॥ १ ॥ छडिओ श्रापु लगड़ो चरणा पासि ॥ नठड़ो दुख तापु नानक प्रभु पेखंदिश्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेलि लैंहु दइत्राल ढिह पए दुत्रारित्रा ॥ रखि भ्रमत बहु हारित्रा ॥ भगति बछ्जु लेवहु दीन तेरा दइत्राल बिरदु हरि पतित उधारित्रा ॥ तुभु विनु नाही कोइ विनउ मोहि सारित्रा ॥ करु गहि लेहु संसारित्रा दइत्राल सागर ıl १६ ।। सलोक ॥ संत उधरण दइत्रालं आसरं गोपाल कीरतनह ॥ निरमलं संत संगेण त्रोट नानक परमेसुरह ॥ १ चंदन 11 सरद रुति मुलिन मिटई घांम ।। सीतलु थीने नानका जपंदड़ो हरि नाम्रु॥ २॥ पउड़ी ॥ चरन कमल की त्र्रोट उधरे सगल जन ॥ सुणि ।। तोटि न त्रावै मृलि परतापु गोविंद निरभं भए मन नामु धन ॥ संत जना सिउ संगु पाईऐ वर्डे पुन ॥ आठ पहर धिआइ हरि जसु नित सुन ॥ १७ ॥ सलोक ॥ दइआ करगं दुख नाम कीरतनह ॥ दइश्राल पुरख भगवानह हरगां उचरगां लिपत न माइत्रा ॥ १ ॥ मोहि वलंदड़ी धुिक नानक गई 紫本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

```
- العالم المساحد
医水态水液 水水水 水水水水水水 水水水水水水水
 रसंदहो प्रभु स्रोपि ।। जिनि उपाई मेदनी नानक सो प्रभु जापि ।।
 २ || पउड़ी || जा प्रम मए दहव्याल न विद्यापे मोहव्या || कौटि
 श्रमा गए नास हरि इक घिमाइश्रा ॥ निरमल भए सरीर जन
 पृरी नाइद्या ।। मन तन भए मंतीख पूरन प्रश्न पाइद्या ।।
 कुटंच संगि लोग कुल सवाइश्रा ॥ १⊏ ॥ सलोक ॥ गुर गोविद
 गोपाल गुर गुर पूरन नाराइणह ॥ गुर दहवाल समस्य गुर गुर
 नानक पतित उघारणह ॥ १ ॥ भउजल विखय अमगाह गुरि
 बोहिये तारिश्रमु ॥ नानक पूर करंग सतिगुर चरणी लगिया ॥ २ ॥
 पउदी ॥ धंतु धंतु गुरदेव जिल्लु संगि हरि जवे ॥ गुर कृपाल जब
  मए त अपगुरू सभि छपे ॥ पारबहम गुरदेव नीचहु उच धपे ॥
  काटि सिलक दुख माइश्रा करि लीने श्रपदसे ॥ गुख गाए पेश्रंत
  रमना इरि जसे ॥ १६ ॥ सलोक ॥ इसटंत एको सुनीश्रंत एको वरतंत
  एको नरहरह ॥ नामदानु जाचीत नानक दश्याल
                                              प्रस्व कृषा
  करह ॥ १ ॥ हिरू सेनी हिकू संमला इति इकम् पहि अरदासि ॥
  नाम वखरु धनु संचिमा नानक सची रासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ प्रम
  दश्यान मेमंत पूरन इकू एहु ॥ सम्र किछ आपे आपि दुजा कहा केहु ॥
  थापि करह प्रभ दानु भाषे आपि लेहु ॥ आपण जाणा हुकमु सम्र
  निह्चल तुपू थेटू ॥ नानकु मंगे दानु करि किरपा नामु देहु ॥ २० ॥
                    जनमरी पाणी भगना की
       १ भों सितृतर प्रमादि ॥ नाम कन्द्रभ न जानउ ॥ मनु
  मारमा के दापि विकानत ॥ १ ॥ रहात ॥ तम कडीमत ही जगत
   गर गम्मामी ॥ इम पदीमन कलितुग के कामी ॥ १ ॥ इन पंचन
   मेरो मनुजुविगारिको ॥ पतुपलुदिरि जी ते क्रांतरु पारिको ॥ २॥
   जत देग्वउ तत दस की रागी ॥ भर्जी न पत्याइ निगम भए साखी॥

    मात्रम नारि उनापति स्वामी ॥ मीगु घरनि महस भग गांनी ॥

   ४ ॥ ३न दतन यस वपु वरि मारिमी ॥ वडी निसात अजह नही
   हारियो ॥ ४ ॥ कहि रशिक्षम कहा की की जै ॥ विल रगुनाय सरिन
   काकी सीत्री ॥६ । १ ॥
```

श्रमेसिनामुकरतापुरखुनिरमउनिरवेस मकालम्रितमन्नीसम्गुरुप्रसादि॥ भक्षालम्रितमन्नीसम्गुरुप्रसादि॥

रागु टाडी महला ४ घरु १ ॥ हरि विनु रहि न सकै मनु मेरा ॥ मेरे प्रीतम प्रान दिर प्रभु गुरु मेले बद्दुरि न भवजलि फेरा ॥ १ रहाउ ॥ मेरें ही भरे लोच लगी प्रभ केरी हरि नैनह हिर प्रभ हेरा सतिगुरि दह्त्रालि हरि नामु दङ्गह्त्रा हरि पाधरु हरि प्रभ करेरा १ ॥ इरि रंगी हरि नामु प्रभ पाइत्रा हरि गोविंद हरि प्रभ हरि हिरदें मनि तनि मीठा लागा मसतकि चंगेरा म्रुखि भाग 11 हरि विसरिश्रा २॥ लोभ विकार जिना मनु चंगेरा लागा पुरख तिन र्याग्यानी कहीश्रहि मसत्रकि मूड् मनमुख मंदेरा ॥ ३॥ विवेक दुधि सतिगुर ते पाई गुर गित्रानु ते पाइत्रा धुरि नाम गरू नानक लिखेरा ॥ ४ ॥ १ ॥

टोडी महला ५ घरु १ दुपदे १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ संतन श्रवर न काहू जानी ॥ गेपरवाह

सदा रंगि हिर के जाको पाखु सुआमी।। रहाउ ।। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ॥ ऐसो अमरु मिलिओ मगतन कउ राचि रहे रंगि गिआनी ॥ १ ॥ रोग सोग दुख जरा मरा हिर जनिह नहीं निकटानी ॥ निरभउ होइ रहे लिव एके नानक हिर मनु मानी ॥ २ ॥

।। १ ।। टोडी महला ५ ।। हिर विसरत सदा खुत्रारी ।। ताकड धोखा

然本本本本本本本本本本本本本本本本本本

कहा विश्रापे जाकउ श्रोट तुहारी ॥ रहाउ ॥ विजु सिमरन जो जीवजु बलना सरप जैसे श्ररजारी ॥ नव खंडन को राजु कमावै श्रंति चलैंगो हारी ॥१॥ मुख निधान गुख तिन ही गाए जाकउ किरपा धारी॥ सो सुखीब्रा धंतु उसु जनमा नानक तिसु बलिहारी ॥ २ ॥ २ ॥ टोडी महला ५ घर २ चउपदे धाइओ रे मन १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ दहदिस घाइश्रो ॥ माइश्रा मगन सुत्रादि लोभि मोहिश्रो तिनि प्रभि श्रापि भ्रुलाइयो ॥ रहाउ 11 हरि कथा हरि साघ संगति सिउ इकु मुद्दतु न इदु मनु लाइश्रो ॥ विगसियो रंगु कमु'म को पर गृह जोहिन जाहब्रो ॥ १ ॥ चरन कमल माउ न कीनो नह सतपुरखु मनाह्यो ॥ घावत कउ घावहि बहु माती जिउ तेली बलदु अमाइक्षो ॥ २ ॥ नाम दानु इसनानु न कीक्रो इक निमल न कीरति गाइयो ॥ नाना फूठि लाइ मन् तांलियो नह पुक्तिक्रो अपनाइथो ॥ ३ ॥ परउपकार न कबह कीए नही सविगुरु सेनि घित्राइयो ॥ पंच दूत रचि संगति गोसटि मतनारा मद माइथी ॥ ४॥ करउ चैनवी साथ संगति हरि भगति बछल सुणि भाइमो ॥ नानक मागि परिश्रो हरि पार्छ राख्नु लाज व्यपुनाइको ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ टोडी महला ४ ॥ मानुसु विनु वृक्ते विरथा बाइबा ॥ बनिक साज सीगार वहु फरवा जिउ मिरवडू क्रोडाइब्रा ॥ रहाउ ॥ घार घार किपन सम् कीनो इकत्र करी है माहमा ॥ दानु पुंचु नहीं संवन सेवा किनहीं काजिन स्नाहमा ॥ ? ॥ करि भामरण संत्रारी सेजा कामनि थाडु पनाइमा ॥ संग न पाइमो भपूने भरते पैलि पैलि द्य पाइमा ॥ २ ॥ सारो दिनमु मजूरी करता तुरु मुसलहि छगाइथा ॥ खेटु महभो बेगारी निमाई पर के कामि न माहमा ॥ ३ ॥ महमो मनुष्टु जाकउ प्रम को तिम दिरदे नामु यसाहमा ॥ साथ संगति की पार्छ परिमाउ जन नानक इरि रहा पाइमा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ टोडी मइला ४ ॥ कुपानिषि यसदु रिदे इरि नीव ॥ वैसी पुषि संगि प्रीति ॥ ग्हाउ ॥ दाय द्यमारे की पात्र प्रश

मसतिक ले ले लावउ ॥ महा पतित ते होत पुनीता हरि कीरतन गावउ ॥ १ ॥ त्रागित्रा तुमरी मीठी लागउ कीत्रो तहारो गुन भावउ ॥ जो तू देहि तही इहु तृपते श्रान न कतहू धावउ ॥ २ ॥ सदही निकटि जानउ प्रभ सुत्रामी सगल रेण होइ रहीऐ संगति होइ परापति ता प्रभु अपुना लहीए ॥ ३ ॥ सदा सदा हम छोहरे तुमरे तू प्रम हमरो मीरा।। नानक चारिक तुम मात पिता मुखि नामु तुमारो खीरा॥ ४॥३॥ ४॥ टोडी महला ५ घरु २ दुपदे १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मागउ दानु ठाकुर नाम ॥ अवरु मेरें संगि न चालें मिलें कृपा गुण गाम।। १।। रहाउ ॥ राज् मालु अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम ॥ धाइ धाइ वह विधि कउ धार्वे सगल निरारथ काम ॥ १ ॥ वितु गोविंद अवरु जे दीसे सगल वात है खाम।। कहु नानक संत रेन मागउ मेरो मनु पांचे विस्नाम ॥ २ ॥ १ ॥ ६ ॥ टोडी महला ४ ॥ प्रम जी को नाम्र साधारें ।। जीत्र प्रान सुख इसु मन कउ वरतिन एह हमारें ।। १।। रहाउ ।। नामु जाति नामु मेरी पति है नामु मेरे परवारे ॥ नामु मोकउ निसतार ॥ १ सलाई सदा मेरे-संगि हरिनाम्र विखे 11 विलास कहीत्रत बहुतेरे चलत न कत्रू संगारे ॥ इसडु मीत नाग्र नानक को हिर नामु मेरें भंडारें।। २ ।। २ ।। ७ ।। टोडो म० ५ ।। नीके गुण गाउ मिटही रोग ॥ मुख ऊजल मनु निरमल होईहै तेरो रहै

ऊहा लोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरन पखारि करउ गुर सेवा मनहि चरावउ भोग ॥ छोडि त्रापतु वादु त्रहंकोरा मानु सोई जो होग्र ।! १ ॥ संत टहल सोई है लागा जिसु मसतिक लिखित्रा लिखोगु ॥ कडु नानक एक विन्तु द्जा अवरु न करणे जागु॥ २॥ 3 11 = 11 तुहारी ॥ मिलै सुखु टोडी महला ५ ॥ सतिगुर त्र्याइत्रो सरिण श्रवर न सभी द्जी हरि सोभा चिंता लाहि हमारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परित्रो तउ दुत्रारी ॥ लेखा छोडि अलेखें छटह हम निरगुन लेहु उचारी ॥ १ ॥ सद बखसिंदु मिहरवाना सदा

नानक दास संत पाछै परिश्रो अधारी ॥ राखि लेह इह बारी ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ टोडी महला ४ ॥ रसना गुरा गोपाल निधि "本本本本本本本本本本本本

सभना

5 454 50 ( 018 )

जो मोगहि

सांति

छटिह भगजल जगत् मन्ग दुहहू ने बीचारिश्रो खोजन नत दाम गोर्विद श्रविनामी खेम चाहहि जे **मिम**रि नामक नागदृश यदा थ ।। **१०** ॥ टांडा महला थ ॥ निद्रक्र गुर किरपा ते प्रम मए दक्ष्याला सिन के बार्गि सिरु काटियो ।। काल जाल जम्र जाहिन साके सचका पंथा थाटिक्रो। खात खरचत किछु निख़टत नही गम रतनु धनु खाटिश्रो ॥ १ खिन भीतरि अपना कीश्रा पाक्ष्मा ॥ सम्र देखें लोक सवाह्या ॥ २ ॥ ६ निगम कहे जन नानक थ ॥ किरपन तन मन किर्लाब्ल भरे ॥ साध हरे ॥ करि सम्रामी ढाकन कउ \$10 ŧ रहाउ ।।

सहज़ रहम मनि उपजियो सगले

मोई मोई पावहि सेनि

दख पलाइस ॥

हरि

छटकत थाम जाही करे ॥ जिस न ब्रागधे खोटे सींग खरे ॥ १ ॥ गली सैल उठावत चाहै क्योह ऊहा ही है घरे ॥ जोरु सकति नानक किछ नोही प्रभ राखह परे ।। २ ।। ७ ।। १२ ।। टोडी महला ५ ॥ इति के चरन कमल थियाउ ॥ काढि चुठारु पित बात हंता श्राउलपू हरि को नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीने ताप निवारणहारा दुख हंता सुख रासि विषतुन कोऊ लागै जाकी प्रम धागै अरदासि ॥ . ॥ बाल मुधि **पैद नारा। ए करएकारए प्रभ एक** नानक इरि इरि टेक ॥ २ ॥ = ॥ १३ ॥ टोडी महला

नाम कर्षा दार देशा राज्या १२ ते होत वार वार वार वार वार नाम मदा मद जाय ॥ घारि मन्तुग्रह पारम्बदम मुझ्यामी वासदी कीनी आयि॥ १ ॥ रहा दे हा जिमके में किरि तिन ही सम्हाले पिनसे सोग मंत्राप ॥ हाय देह साम्ये जन अपने हिर होए माई याप ॥ १ ॥ जीम जंत होए मिहरवाना द्या घारी हिर नाप ॥ सानक सरिन परे दुख मंत्रम जाका पट परताप ॥ २ ॥ हा १४ ॥ टोडी महला ४ ॥ स्वामी मानि परिमो द्रायारे ॥ कोटि अपराप मंदन के दाते सुम्ह बिनु कानु उपारे ॥ १ ॥ रहा इ ॥ स्वेशन कोजन यह पायारे सर्व सर्व धंचारे ॥ माम मंत्रि परस्मित पार्र सर्व साम्य

TATA TATA TATA TATA TATA TATA रचि बंधि हारे ॥ १ ॥ चरन कमल संगि शीति मनि लागी सुरि जन नानक अनद करे हरि जपि जपि 'सगले मिले पित्रारे ॥ रोग निवारे ॥ २ ॥ १० ॥ १५ ॥ टोडी महला ५ घरु ३-चउपदे सितगुर प्रसादि ॥ हां हां लपिट श्रो रे मुद्दे कछ थोरी ।। तेरो नहीं स जानी मोरी ।। रहाउ ॥ त्रापन राम्र न खिनुत्रा ॥ जो पराई सु त्रपनी मनुत्रा ॥ १ ॥ नामु संगी सो मनि न बसाइश्रो ॥ छोडि जाहि वाह चितु लाइश्रो ॥ २ ॥ सा संचित्रो तोसा नही पाइत्रो तिसाइग्रो ॥ **ऋंमृत** जित भुख नाम्र कृपि परिश्रा ॥ गुर प्रसादि नानक को तरिया ॥ काम क्रोधि मोह ४ ॥ १ ॥ १६ ॥ टोडी महला ५ ॥ हमारै एकै हरी हरी ॥ आन श्रवर सिवाणि न करी ॥ रहाउ ॥ वर्डे भागि गुरु श्रपुना पाइश्रो गुरि मोकउ हरि नामु दङ्गइत्रो ॥ १ ॥ हरि हरि जाप ताप नेमा ॥ हरि हरि धित्राइ कुसल सभि खेमा ॥ २ ॥ श्राचार विउहार जाति हरि गुनीत्रा ॥ महा अनंद कीरतन हरि सुनीत्रा ॥ ३ ॥ कह ठाकुरु पाइत्रा ॥ सभु किछु तिसके गृह महि नानक जिनि आह्या ॥ ४॥ २॥ १७॥ टोडी महला ५ घरु ४ दुपदे त्रों सतिग्र प्रसादि ॥ ' रूड़ो मनु हरि रंगो लोड़े ॥ गाली हरि नीहु न होइ ॥ रहाउ । हउ हुदेदी दरसंन कारिण वीथी वीथी पेखा ॥ गुर मिलि भरमु गवाइत्रा हे ॥ १ ॥ इह बुधि पाई मै साधू कंनहु लेखु लिखित्रो धुरि माथै।। इह विधि नानक हरि ॥ टोडी महला गरबि १ ⊏ 11 7 11 11 8 गहिलड़ो मृडड़ो हीओ रे ॥ हीओ महराज री माइओ म्रुहि फाकिञ्रो रे ॥ रहाउ ॥ घर्यो व्ययो घर्यो सद लोस विन लहरा केंट्रे पाइस्रो रे ॥ महराजरो गाथु वाह सिउ **ल**मडिओ निहभागड़ो माहि संजोइत्रो रे ।। १ ॥ सुणि मन सीख साध्र जन सगलो थारे सगले प्राछत मिटियो रे ॥ जाको लहराो महराजरी गाठड़ीओ जन नानक गरभासि न पउड़िओं रे ॥ र ॥ रह ॥

水液液液 本花花花花花花花 花花花花

टोडी महला ४ घरु ४ दुपदे

॥ ऐसी गुन्न मेरी प्रभ जी कीन ॥ र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ तन ते सगल दृरि कीन ॥ रहाउ पंच दोख अरु अहंरोग इह मेर ही अरें बंधन तोरि छोरि विखिद्या ते को सबद गर बीचारिश्रो प्रेम गहिश्रो मोहि मोरो कछ न पेखियो लालन पाट बीच खोए अनद रंगि भीन ॥ १ 11 इरखे पतीन ॥ तिमही को गृह सोई प्रभु नानक सो १ ॥ २० ॥ टोडी महला ४ ॥ माई मेरे नाम निरमल है त्रीति ॥ एही करम पही राम घरम जप मोरे जीवन धन देखन कउ दरसन हरि संगि मोरे ऋपने घाट तोमा मन प्रमादि करि निरमल मंत भए मन विमरि विपरि नानक सख के मीत ॥२ । २ ॥ रोडी जुगादि भगतन ш महला 25 हीयरे ते प्रान ।। विसरु नही निमख खोगह मेरे भगत कड पूरन दान ॥ रहाउ । भग्म राख भोटि श्रमृत सुजान ॥ राज नाम दमदि धाग्ह प्रभ मान ॥ १ Į. जस ग्राह पहर रसना पूरि ऋघावहि समस्य कान ॥ तेरी सर्राख जीयन के सदा नानक करवान ॥ २ ॥ ३ ॥ २२ टोडी महला प्र 11 तेरे पग की धृरि ॥ दीन दहआ़ल प्रीतम मन मोहन ॥ दहदिस रवि परि ।। रहाउ रहिश्रा श्चंतरज्ञामी सदा इजिरि ॥ जो तमरा जस गावहि करते से कबहुन मरते भारि ॥ १॥ धंध बंध विनसे माइया के सख संपति मोग इस जीअ के बिज हरि नानक जाने ॥ २॥ ४॥ २३॥ टोडी म० ५ ॥ माई मेरे मन की पिश्रास इक् खिलु रहि न सकउ बिलु प्रीतम दरसन देखन कउ धारी श्रास ॥ रहाउ ॥ सिमरउ नामु निरंजन करते मन तन सुखदाते अविनासी ।। परन पारब्रहम जाको जास ॥ १ ॥ संत प्रसादि मेरे पूर मनोरथ करि किरपा भेटे ग्रण तास

**淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**水水 ।। सांति सहज सूख मिन उपजित्रो कोटि सूर नानक परगास ॥ २ ॥ ४ ॥ २४ ॥ टोडी महला ४ ॥ हिंग हिर पतित पात्रन प्रान मान सुखदाता श्रंतरजामी मन को भावन ॥ रहाउ सुदरु सुघडु चतुरु सभ बेना रिट दाम निवास भगत गुन गावन निरमल रूप श्रनूप सुत्रामी करम भृमि बीजन सो खावन बिसम भए विसमादा आन बीत्रो न द्यर रसना सिमरि सिमरि जसु जीया नासक दाम सदा चलि जावन २ || ६ || २५ || टोडी महला ५ || माई माइआ छलु || त्या की अगनि मेघ की छाइत्रा गोविद भजन विनु हड़ का जलु ॥ रहाउ ॥ छोडि सित्रानप बहु चतुराई दुइ कर जोड़ि साघ मिंग चलु ॥ सुत्रामो त्रांतरजामी मानुख देह का इहु ऊतम फलु ॥ ? साधू जन भागहीन समभत नही खलु ॥ प्रेम बखित्रान करत भगति राचे जन नानक हरि सिमरनि दहन गए मल ॥ २ ॥ ७ । २६ ॥ टोडी महला ५ ॥ माई चरन गुर मीठे ॥ वडै परमेसरु कोटि फला दरसन गुर डीठे ॥ रहाउ ॥ गुन गावत अविनासी काम क्रोध विनसे मद ढीठे ।। असथिर भए जनम मरन बाहुरि नही पीठे ॥ १ ॥ बिनु हरि भजन रंग रस दइत्राल जाने सभि भूठे ॥ नाम रतनु पाइश्रो नानक नाम बिहून चले सिम मुठे ॥ २ ॥ = ॥ २७ ॥ टोडी महला ५ ॥ साध संगि हरि हरि नामु चितारा ॥ सहजि होवै दिनु राती ऋंकुरु भलो हमारा ॥ रहाउ ॥ गुरु पूरा भेटियो रडभागी जाको श्रंतु न पारावारा ॥ करु गहि काढि लीश्रो जनु अपना विखु सागर संसारा ॥ १ ॥ जनम मरन काटे गुरवचनी वहुड़ि न दुत्रारा ॥ नानक सरनि गही सुत्रामी की पुनह ॥ २ ॥ ६ ॥ २८ ॥ टोडी महला וו ע मन को सुखु ॥ कोटि अनंद राज सुखु भुगवे हिर सिमरत विनसी ॥ १॥ रहाउ ॥ कोटि जनम के किलविख नासहि सिमरत पावन तन मन सुख ॥ देखि सरूपु पूरनु भई आसा दरसनु भेटत उतरी १ ।। चारि पदार्य असट महा सिधि कामधेनु पारजात हि हिर रुखु ।। नानक सरिन गही सुख सागर जनम मरन फिरि गरभ न धुखु ॥ २॥ 弦弦弦弦弦弦弦弦 弦弦弦弦弦弦弦弦

१० ॥ २६ ॥ टोडी महला ५ ॥ हिर हिर चरन रिंदै उरधारे ॥ सिमरि सुआमी सतिगुरु अपूना कारज सफल इमारे ॥१॥रहाउ॥ पुन दान पूजा परमेसर हरि कीरति तत बीचारे॥ गुन गावत अतल सुख पाइआ ठाकुर श्रमम अपारे ॥ १ ॥ जो जन पारब्रहमि अपने कीने तिन का बाहरि कछ न बीचारे ॥ नाम रतन सुनि जपि जपि जीवा हरि नानक कंठ मभारे ॥२॥ ११॥ ३०॥ टोडी महला ह त्रों सतिगर प्रसादि ।। ।। कहउ कहा अपनी श्रधमाई ।। उरिक्त क्रो कि कामनी केरस नह कीरित प्रभ गाई ॥ १॥ रहाउ ॥ जग भठेकउ साच जानिकै ता सिउ रुचि उपजाई ॥ सिमरिओ नही कवह होत ज संगि सहाई ॥ १ ॥ मगन रहिस्रो माइत्रा महि निसि दिनु छुटी न मनकी काई ॥ कहि नानक अब नाहि अनत गति नितु हरि की सरनाई ॥ २ ॥ १ ॥ ३१॥ टोडी वासी भगतां की १ त्रो सतिगर प्रसादि ॥ कोई बोलै निरवा कोई बोलै दिर ॥ जल की माञ्जनी चरै खज़रि॥ १ ॥ कांड़ रे बकबाद लाइओ ॥

१ त्रो सतिगुर प्रसादि ।। कोई बोलैं निरवा कोई बोलैं दूरि ॥
जल की माञ्चनी चरैं खज्रि ।। १ ॥ कांइ रे वक्तवाटु लाइको ॥
जिनि हरि पाइका विनिह छपाइको ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंडितु
होइकैं वेदू बखाने ॥ मृरखु नामदेउ रामहि जाने ॥ २ ॥१ ॥
कउन को कलंकु रहिको राम नाम्नु लेत ही ॥ पतित पिनत
मए राम्नु कहत ही ॥ रहाउ ॥ राम संगि नामदेउ जन
कउ प्रतिमक्षा आई ॥ एकादसी मतु रहें काहे कउ तीरथ जाई ॥

१ ॥ भनित नामदेउ सुकृत सुमित भए ॥ गुरमित राम किंद्रि को न वैकुंठि गए ॥ २ ॥ २ ॥ तीनि छंदे लेलु आहुँ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कुंमार के पर हांडी आहुँ राज के पर सांडी गो ॥ वामन के पर रांडी आहुँ रांडी सांडी हांडीगे ॥ १ ॥ वाखीए के घर हांगु आहुँ मेदर मार्च सींगु गा॥ देशन मधे नींगु आहुँ लीलु सींगु हींगु गो ॥ नालों के घर तेला की किंदर केल बात्री के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के वि

WALL TO THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK O

रागु चैराड़ी महला ४ घरु १ दुपदे

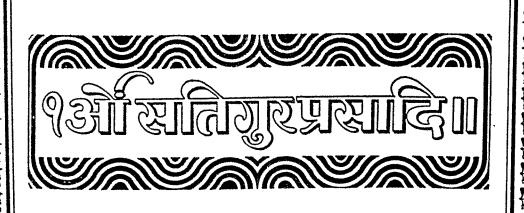

हरिनाम रिघि वुधि सिधि सुख ।। सुनि मन श्रकथ कथा पावहि भजु गुरमति हरि राम ॥ १ नाना खिश्रान राम ॥ रहाउ 11 गावहि पुगन जसु संकर द्रसन राम 11 खट जानिश्रो हरिं मरमाम धित्राइत्रो नही जेत गण गंध्रव जस उपाम गावहि सभ गावत ॥ बेराड़ी भले हरि करी हरि जिन कउ ते संत राम ॥ २ 11 संत गाइश्रो मिलि जना जसु हरि महला मन हरि सतिगुरि दानु दिवाइश्रो रतनु नीका ग्ररि रतनु हरि ? 11 देवउ जिनि रहाउ तनु सभु तिसु जन कउ मनु हरि नामु सुनाइत्रो ॥ घनु माइत्रा संपै तिसु देवउ जिनि हरि मीतु मिलाइत्रो ॥ जगदीमरि करी तब हरि हरि हरि १ ॥ खिन्र किंचत कृपा हरि भेटे धिश्राइश्रो ॥ जन नानक सुश्रामी हउमै रोगु कउ दुख् गवाइत्रो ॥ २ ॥ २ ॥ वैराड़ी महला ४ ॥ हरि जनु राम नाम गुन गावै ॥ **茲苯 斑琛瑶茲 弦笨玹玹玹玹玹玹玹玹玹** 

(188.)\_\_\_\_\_ ist statet to the state to the state of the

जे कोई निंद करे हरि जन की अपना गुल नगवाये।। १ ।। रहाउ।। जो किछ करे स धापे सम्रामी हरि आपे कार कमावें ॥ हरि आपे ही मति देवे सुम्रामी हरि भ्रापे बोलि युलावे ॥१॥ हरि श्रापे पंच तत विसथारा विचि धात पंचश्रापि पावै ॥ जन नानक सर्तिगुरु मेले आपे इरि आपे भरगरु चुकावै ॥ २ ॥ ३ ॥ वैराही महला ४ ॥ जपि मन राम नाम्र निसतारा ॥ कोट कोटंतर के पाप समि खोव हरि

मत्रज्ञ पारि उतारा ।। १ ।। रहाउ ।। काइब्रा नगरि वसत हरि सुमामी हरि निरभउ निरवैरु निरंकारा॥ हरि निकटि यसत कछ नदरि न श्रावै हरि लाधा गुर बोचारा ॥ १.॥ हरि आपे साहु सराफ रतनु हीरा

हरि आपि की आ पासारा ॥ नानक जिसु कृपा करे सु हरिनाम विहामे सो साह सचा वर्णजाता।। २ ॥ ४ ॥ वैराही महला ४ ॥ जपि मन हरि निरंजनु निरंकारा।। सदा सदा हरि धियाईऐ सुखदाता जाका श्रंतु न पाराचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रमनि कंट महि उरघ लिव लागा इरि राखें उदर मंम्हारा॥ सो ऐना हरि सेवह मेरे मन हरिश्रंति छडाबराहारा ।। १ ॥ जाकै हिरदें बसिया मेरा हरि हरि तिस जन कउ करह नमसकारा।। हरि किएमा ते पाईए हरि जप नानक नाम्र अघारा ॥ २ ॥ ४ ॥ वैराढी महला ४ ॥ जपि मन हरि हरि नामु नित

घित्राइ।। जो इछिंद सोई फल्र पार्रीह फिरिदल न लागै आहा। १।। रहाउ।। सो जपू सो तपू सा त्रत पूजा जितु हिर भित्र प्रीति लगाइ।। वित हरि प्रोति होर प्रीति सम भूठी इक खिन महि विसरिसम जाड़ ।। १ ।। त बेंग्रंत सरव कल परा किछ कीमति कही न जाड़ ॥ नानक सरिए तुम्होरी हरि जीउ मार्चे विचै छडाइ॥२॥६॥ राग बैराड़ी महला ५ घर १

१ त्रों सतिगर प्रसादि ।। संत जना मिलि हरि जस गाइत्रो ॥ कोटि अनम के दख गवाइयो ॥ १॥ रहाउ ॥ जो चाहत सोई मनि पाइत्रो ।। करि किरपा हरि नामु दिवाइत्रो ॥ १ ॥ सरव सस्त हरि नामि बडाई॥ गरप्रसादि नानक मति पाई॥२॥१॥७॥

## के के के के के के की हैं। हैं। हैं। के के के के के के के के के के के क

रागु तिलंग महला १ घरु १

तो पेसि दर गास कुन करतार ॥ हका यक ऋरज गफतम दुनीश्रा मुकामे वे ऐव परवदगार 11 8 11 फानी कवीर करीम त अजराईल गिरफतह दिल हेचि दानी ॥ मम सर मृइ तहकीक दिल नेस विरादरां पिमर पदर जन १ ॥ रहाउ

चूं सवद तकवीर दारद 11 कस दसतंगीर ॥ आखिर विश्रफतम न २ ॥ सब रोज गसतम दर हवा करदेम वदी खिश्राल ॥ गाहे न नेकी ई' चिनी अह्वाल ॥ ३ ॥ वदवखत हम चु वखील कार करदम मम

的形成的形成

हरगा

सरीरी

सरव

॥ नानक बुगोयद तेरे जनु तुरा गाफिल वे नजर वेवाक पाखाक ॥ ४ ॥ १ ॥

तिलंग महला १ घरु २

१ औं सतिगुर प्रसादि ॥ की भूख ॥ मै देवाना भइत्रा अतीतु ॥ कर कासा दरसन दरसन की करउ समाइ ॥ मागउ नीता नीत ॥ १ ॥ तउ मै दरि मागतु भीखित्रा पाइ रहाउ ॥ केसरि कुसम मिरगमे 8 11 - 11

चढणा ॥

भउ तेरा भाग खलड़ी मेरा

इनेही

जोति

करणा ॥ २ ॥ घिश्र पट भांडा कहै न कोइ ॥ भगत निवे रहें लिव लाइ ॥ नानक तिन नामि वरन

चंदन

भगता

दरि मीखित्रा पाइ॥३॥१॥२॥

१ अों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ इहु विश्रारे लीतडा पाहिश्रा लिव तन् माइआ

तिलंग महला १ घर ३

रंगाए ।। मेरे कंत न माबै चोलड़ा पिग्रारे किउ घन सेजे जोड़।। १ ।। इंड कुरवाने जाउ मिहरवाना हंउ कुरवाने जोउ।। हंउ कुरवाने जाउ तिना के लैनि जो वेरा नाउ ॥ लैनि जो वेरा नाउ विना कै हंउ सद कुरवानै जाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइम्रा रंङणि जे थीऐ विम्रारे पाईऐ नाउ मजीठ ॥ रंङण वाला जे रंहैं साहियु ऐमा रंगुन डीठ ॥ जिन के चोले रतड़े पित्रारे कंतु तिना कै पासि ॥ पृष्टि तिना की जे मिलैं जी कह नानक की अरदासि ॥ ३ श्रापे साजे श्रापे रंगे त्रापे नदरि करेड कंते मार्वे व्यापे ही सबेह ॥ ४ ॥ ॥ ३ ॥ तिलंग म० 8 **?** II करेडि ग्रापनहे घरि 11 मानहा कोइ की न माणेडि ॥ सह नेडे धन कंमलीए बाहरू किया दढेहि देहि सलाई आ नैयी मात्र का करि सीगारी ॥ सोहागिख जाखीए लागी जा सह घरे पिश्रारो ॥ १ ॥ इत्राणी वाली किश्रा करे जा धन कंत न भावे ॥ करख पलाइ करे बहुतेरे सा न पार्वे ।। विद्या करमा किञ्च पाई ऐ नाही जे बहुतेरा धावै ॥ लग अहंकार की माती माइम्रा माहि समाणी ਗਰੀ इत्राखी मई कामग्रि प्रखह पाईऐ सइ जो किछ करें सी भला हुकमु चुकाईऐ करि मानीएे हिकमति 11 जाकै ग्रेमि 0 तउ चरणी चित्र लाईएे ॥ सह कहै सा कीजै तन ऐसा एव कहिं सोहागग्री भैंगो इनी गवाईऐ ता सद् पाईऐ पाईऐ॥३॥ ऋषु कैसी ग्रउह 000000000 सो दिन लेखे कामस्यि नउनिधि आपरो सा सोहागणि नानक सा माती यहिनिमि माइ सहप विचलिए कहीएँ सिश्राची ॥ में आवें खसम की बाखी तैसहा ॥ जैसी

दात वे लालो ॥ सरम् धरम् दुइ छपि खलोए ऋहु फिर परधात वे लालो ॥ काजीमा बामणा की गति यकी अगरु पहें सैवानु वे लालो ॥ मसलमानीमा फतेबा कसट महि करहि रादाइ वे लालो ॥

वे लालो ॥ पाप की जंत्र लै कावलह

होरि हिदवाणीत्रा एहि भी लेख लाइ वे लालो।। खुन के सोहिले गावीत्रहि नानक रतु का कुंगू पाइ वे लालो ।। १ ।। साहिव के गुगा नानक गावे मास पूरी विचि आखु मसोला ॥ जिनि उपाई रंगि रवाई वैठा वेसे विख इकेला ॥ सचा सो साहित्र सच्च तपावसु सचड़ा निद्याउ करेगु मसोला ॥ काइत्रा कपड़ तुकु हुकु होसी हिदुसतान समालसी बोला ॥ अवनि अठतरे जानि सतानवे होरु भी उठसी मरद का चेला ॥ सच की वाणी नानकु त्राखे सचु सुणाइसी सच की वेला ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ तिलंग महला ४ घर २ सभि श्राए हुकमि १ औं सतिग्रर प्रसादि॥ खममाहु हुकिम सम वरतनी ॥ सचु साहिबु साचा खेलु सभु हरि धनी ॥ १ ॥ सालाहिहु सचु सभ ऊपरि हरि धनी ॥ जिसु नाही कोइ सरीक किस लेखें इउ गनी ।। रहाउ ।। पउगा पागी घरती त्र्याकासु घर मंदर हरि वनी ।। विचि वरते नानक त्रापि क्रुठ कहु किया गनी ।:२॥ १ ॥ तिलंग महला ४ ॥ नित निहफल करम कमाइ बफावें दुरमती आ।। जब आणे वलवंच तव जागौ जगु जितीत्रा॥ १ ॥ ऐसा बाजी सैसारु न चेर्त हरि नामा॥ खिन महि विनसे सभु भूठु मेरे मन धित्राइ रामा ॥ रहाउ ॥ सा वेला चिति न त्रावे जितु त्राह कंटकु कालु ग्रसे ।। तिसु नानक लए छडाइ जिसु किरपा करि हिरदे वसे ॥ २ ॥ २ ॥ ७ ॥ तिलंग महला ५ घर १ खाक नूर करदं त्रालम १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ जिमी दरखत त्राव पैदाइसि दुनीग्राइ ॥ त्रसमान ख़दोइ दुनींग्रा खुरंदनी मुरदार चसम दीदं गाफल फनाइ ॥ गैवान हैवान हवाइ हराम क्सतनी मुरदार यखोराइ ॥ दिल कवज कवजा कादरो दोजक सजाइ ॥ निश्रामति दरवार मिलक खानाइ विरादरा 11 अजराईलु जग वसतनी तब चिकारे बिदोइ ॥ ३ ॥ हवाल मालूमु **अलाह ।। बुगो नानक अरदासि पेसि** दरवेस बंदाह 1 8 11 २ महला ५ ॥ तुधु विनु नाही तिलंग घर दूजा तू जोरु तेरी मनि टेक करतारु करहि सो होइ ॥ तेरा 张帝的| 也也也也也也也也是他的 है त

।। जो दीसे सो वेरा

मउ

जपि नानक एक ॥ १ ॥ सम ऊपरि पारब्रहस्र

रहाउ ॥

ऊच श्रापार ॥ जो तथ सेनहि तिन

नानक गुरा गाहि॥ २

हैत्

**热感染物物的物物物物物物物物物** 

होवनहार

दातारु

11

दख नोहि

तेरी टेक

त्रगाधि

गुरपरसादि

गोर्निद अनुप ।। सिमरि सिमरि सिमरि जन ॥ जिनि जिपमा तिस कउ वलिहार संगि तरें संसार ।। कहु नानक प्रभ लोचा पूरि ।। संत जना की बाछउ भृरि ॥ ४ ॥ २ ॥ तिलंग महला ५ घरु ३ ॥ मिहरवानु साहिबु मिहरवानु ॥ साहित्र मेरा मिहरपात ।। जीख्र सगल कड देह दान ।। रहाउ ।। तू काहे डोलिंह प्राचीत्रा तुधु राखेगा सिरजणहारु ॥ जिनि पैदाइसि त कीत्रा सोई देह त्राघारु ॥ १ ॥ जिनि उपाई मेदनी सोई करदा सार ॥ घटि घटि मालकु दिला का सचा परवदगारु ॥ २ ॥ कुदरित कीम न जागीऐ वडा वेपरवाहु ॥ किर वंदे त् बंदगी जिचर घट महि साहु ॥ ३ ॥ तु समरथु अक्यु अगोचरु जीउ पिंडु तेरी रामि ॥ रहम तेरी सुख़ पाइबा सदा नानक की अरदासि ॥४॥३॥ तिलंग महला ५ घर ३ ॥ करते कदरती असताक ॥ दीन दनीश्रा एक तुरी सम खलक ही ते पाक ॥ रहाउ ॥ खिन माहि थापि उथापदा श्राचरज तेरे रूप जाएँ चलत तेरे अधिआरे महि दीव ॥ १ ॥ ख़दि खसम खलक जहान अलह दिनस र सि जि त्रध मो किउ वंदे जिसु श्रजराईल यारु तेरा तेरे देखहि सुख तेरा सगले फिलहाल सच ४ ॥ तिलंग एक स गाउ 11 8 11 ॥ मुहबते मनि त्रनि चमे ।। दीदने दीदार साहिव परपदगार त सदि खसम्र दस्तगीरी देहि हिलापर त्ही तदी 11 करतार करशा खालकनानक तेरी टेक ॥ २ ॥ Ö तिलंग महला १ भों सतिगर प्रमादि ॥ तिनि देखिमा किया कहीए

आपे जागे करे आपि जिनि वाड़ो है लाई ॥१॥ राइसा पिआरे का राइसा जितु सदा सुखु होई ॥ रहाउ ॥ जिनि रंगि कंतु न रावित्रा सा पछो ताणी ॥ हाथ पछोड़े सिरु धुणै जब रैं िण विहाणी ॥ २ ॥ पछोतावा ना मिलें जब चुकैंगी सारी ।। ता फिरि पित्रारा रावीए जब त्यावैगी वारी ।। ३ ।। कंतु लीया सोहागणी में ते वधवीएह।। से गुंण मुर्फे न यावनी के जी दोसु धरेह ॥ ४ ॥ जिनी सखी सह राविश्रा तिन पूछ्उगी जाए ॥ **安安安安安安安安** लगउ वेनती करउ लेउगी पंथु वताए।। ४ ।। इकप्र पछागौ लावें ॥ गुण कामण कामणि करें तउ पित्रारे कउ पावे ॥ ६॥ मिलि रहिया मिलिया कहीऐ जो दिलि मिलिया स्र जे बहुतेरा लोचीऐ बाती मेलु न होई ॥ ७ ॥ धातु मिलैं फ़ुनि धातु लिय लिये कड धावे ॥ गुरपरसादी जागीए तड अनमड पाये ॥ = ॥ पानावाड़ी होइ घरि खरु सार न जागी ॥ रसीत्रा होवे मुसक का तव पछाएँ । ह ।। अपिय्रो पीवै जो नानका अमु अमि समावै ।। सहजे सहजे मिलि रहे अमरा पदु पात्रै॥ १०॥ १॥ तिलंग महला ४॥ मीति सुणाईश्रा ॥ वलिहारी गुर कहागाीत्रा गुरि जाईऋा मिल्र गुरसिख ऋाइ मिल्र 11 8 11 ऋाइ वलि त्र हरि गुरू के पित्रारे ॥ रहाउ ॥ हरि के गुग् भावदे से गुरू ते पाए ।। जिन गुर का भागा मंनित्रा तिन घुमि घुमि जाए विद्यारा देखिया तिन कउ हउ वारी 11 की कीती चाकरी तिन वलिहारी ॥ ३ ॥ हरि हरि सद ते पाईऐ सेवा गुर गुरम्रस्व 11 धिस्राइदे ते तिन नाम जन परवाना नानकु वारित्रा सदा कुरवाना ॥ हरि तेरी ų ॥ सा सदा जो हरि भावे गुरमुखि जो सेवदे -11 पित्रारा प्रभ फल्ल पावै ॥ ६ ॥ जिना हरि सेती पिरहड़ी तिना जीअ प्रभ नाले ॥ जीवदे हरि जपि पित्रारा नाम्र समाले सेविश्रा तिन घुमि गुरम्रखि पित्रारा कउ जाइश्रो ऋोइ छटे परवार सिउ सभु जगतु छडाइत्रा 11 = ॥ गुरि पिश्रारे सेवित्रा गुरु धंनु गुरु धंनो ॥ गुरि हरि मार्गु दसिश्रा वड पुंनो ॥ ६ ॥ जो गुरसिख गुरु सेवदे से पुन पराणी ॥ जनु नानकु 

## **微微微微的中心中心中心中中中中中中中中中中中中中中**

गुरम्रुखि वारिश्रा सदा कुरवाणी सदा 11 १०

पैनाईआ আণি हरि माईग्रा ॥ हरि मे दरगह त्रापि गत्ति लाईश्रा ॥ ११ गुरम्रखि धिम्राइदे ॥ जो विन दरसन दीजे ॥ इन तिन के चरण पखालदे धृडि

लाईबा ॥ इरि पीजे ॥ १२ ॥ पान सुपारी वातीब्रा मुखि बीडीब्रा हरि कदे न चेतिय्रो अमि पकहि चलाईया ॥

१३ नामा हरि चेतित्रा हिरदें उरिघारे ॥ तिन जम्र नेहि सिख गुर पित्रारे ॥ १४ ॥ हिंग का नाम निधान है कोई गुरप्रुखि

जायें ॥ नानक जिन सतिगुरु भेटित्रा रंगि रलीत्रा मार्ये ॥ करे पसात्रो दाता आखीएे त्रसि गुर 11 हर

जिनि दितहा नाओ ।। १६ ॥ सो धंतु गुरू साबासि है हरि देइ सनेहा ॥ इंड वेखि वेखि गुरू विगसिम्रा गुर सतिगुर देहा॥१७॥ गुर रसना श्रंमृत बोलदी हरि नामि सहाबी

**西西西西西西西西西西西**西西 सुणि सिखा गुरु मंनिया तिनो भुख सम जावी ॥ १८ ॥ हरि का कित विधि जाईए ।। इरि मारम् श्राखीए कह इरि तेरा नाम्र

इरि खरच ले जाईपे ॥ १६ ॥ जिनि गुरम्रखि हरि श्चाराधिमा से साह वड दाणे ॥ इउ सतिगुर कउ सद वारिश्रा गुरवचनि समाखे २० ॥ त ठाकुरु त साहियो त है मेरा मीरा ॥ भावे तेरी

वंदगी त गुणीं गहीता ॥ २१ ॥ आपे हिर इक रंग है आपे बहरंगी ॥ जो विस भावे नानका साई गल चंगी ॥ २२॥ २॥

Ö

e

विलंग महला ६ काफी १ व्यों सविगर प्रसादि ॥ चेवना है तउ चेव ले निश्चि दिन महि श्चउघ विदात है फटै घट जिल पानी ॥ १ ॥ न गाउडी काहि मुख यशियाता

999999 के नह भरत पद्धाना ॥ १ ।। अस्त क्छ गावै ॥ कइ नानक तिह ते निरमे पद्र. मजन ॥ २ ॥ १॥ तिलंग महला ६ ॥ जागि लेह रे मना सोहमा ॥ जो तनु उपजिमा संग ही सो भी संगि न ei ei होहमा ।। १ ॥ रहाउ ॥ मात पिता सुन वंघ जन हिंतु जा जिउ कीनो ॥ भीउ हृदियो जब देह ते डारि भगनि महिदीना ॥ १ ॥ जीवत लउ

**经过程的现在分词的现在分词** Oc. ·O: **ग्रा सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु** म्रित अजूनी सैभं गुर प्रसादि . ·O· चउपदे स्ही महला १ घरु १ भांडा 11 द्ध करम फ़िन सुरति एको जपह त 11 ऋवरि निराफल 8

ईटी मनु हाथि करहु फ़ुनि नेत्रड ।। रहाउ ।। इह मथीऐ रसना नामु जपहु तव हन विधि अमृत पानह जितु सवसरि नावणु मावन सपदु पाती तपति सेनक जे सेवे इन्ड विधि साहिबु रवत रहे ॥ ३ कहिंदि कहे कहि जानहि तम सरि मनरु न कोई ॥ भगतिहीस नानक जन जंवे हउ सालाही सचा सोई ॥ ४ ॥ १

स्दी महला १ घर २ १ को सतिग्रर प्रसादि ॥ अतरि वसै न बाहरि जाइ ॥ अमृतु छोडि काहे बिखु खाइ ॥ १ ॥ ऐसा मिझानु जपहु मन मेरे होबहु चाकर साचे केरे गिश्रानु धिद्यानु 11 \$ ॥ रहाउ ॥ । गांधनि यांधिया सञ्च जगु भवे HR ॥ सेवा करे सुचाकरु होइ॥ जलि यलि महीअलि रवि रहिमा सोह ॥ ३ ॥ इम नही चगे सरा नहीं कोइ ॥ प्रणानि नानक तारे सोइ ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥

सही महला १ घरु ६ १ ऋों ऋतिगुर प्रसादि ॥ उजलु कैंहा चिलकणा घोटिम कालड़ी मसु ॥ घोतित्रा जूठि न उतरें जे सउ घोवा तिसु 11 रै ॥ सजग सेई नालि में चलदिश्रा नालि चलंनिह ॥ जिथे लेखा मंगीऐ तिथे खड़े दसंन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोठे मंडप माड़ी आ पासहु चितवीश्राहा ढठीया कंमि न यावन्ही विचहु सखग्रीयाहा ॥ 11 वगे कपड़े तीरथ मंभि वसंन्हि ॥ घुटि घुटि ना कहोत्र्यन्हि ॥ ३ ॥ सिंमल रुखु सरीरु मैं जन में देखि अलंन्हि ॥ से फल कंमि न आवन्ही ते गुगामै तनि हन्हि॥ ४॥ अंधुर्ले भारु उठाइआ हूगर वाट बहुतु ॥ अखी लोड़ी ना चंगित्राईत्रा कित्।। ५ ॥ चाकरी श्रा **अवर** सिश्रागप कितु ।। नानक नामु समालि तूं वधा छुटहि जितु ।। ६ ।। १ ।। ३ ।। H स्ही महला १ ॥ जप तप का बंधु वेड्ला जितु लंघहि वहेला ॥ ना सरवरु ना ऊछले ऐसा पंथु सुहेला ॥ १ ॥ तेरा एका नाम्र मंजीठहा रता मेरा चोला सद रंग ढोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साजन चले वित्रारित्रा किंउ मेला होई ॥ जे गुरा होवहि गंठड़ीऐ मेलेगा सोई मिलिया होइ न वीछुड़ै जे मिलिया होई ॥ त्रावागउसु निवारिश्रा ॥ ३ ॥ इउमे मारि निवारित्रा सीता है चोला ॥ है साचा सोई गुरवचनी फलु पाइत्रा सह के त्रंमृत वोला ॥ ४ ॥ नानकु खरा पित्रारा ॥ हम सह केरोब्रा दासीत्रा खसम्र हमारा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ सही महला १ ॥ जिन कड मांडी करें पसाउ सवारसी ॥ सूखी विसारसी ॥ सहसा दुख मुले नाहि सरपर तारसी ॥ तिना मिलित्रा 11 8 गुरु आह का नाउ देवै हरि दीखिश्रा **अंमृत** सतिगुर भाइ भवहि भीखिश्रा न ॥ २ ॥ जाकउ महलु हजूरि दजे निवै किसु ॥ दरि दरवाणी नाहि मूले पुछ तिसु ॥ छुटै ता कै बोलि साहिव नदिर जिसु ॥ ३ ॥ घले आणे आपि जिसु नाही द्जा मते कोइ ।। ढाहि उसारे साजि जागौ सम सोइ ।। नाउ नानक बखसीस होइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ सही महला १ ॥ भांडा सोइ जो तिसु भावसी ॥ भांडा अति मलीखु घोता हळा न होइसी ॥ 

ওই০ 话语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 गुरू दुआरे होइ सोफी पाइसी ॥ एतु दुआरे घोइ दछा होइसी ॥ मैले हछे का बीचारु ऋषि वस्ताइसी ॥ मतु को जारौ जाइ ऋगे पाइसी ॥ जेहे करम कमाइ तेहा होइसी ॥ श्रंमृतु हरि का नाउ आपि वरताइसी ॥ चलिया पति सिउ जनम् सर्वारि वाजा वाइसी ॥ माराध्य कित्रा सुणाइसी वेचारा तिह लोक समि - छल П नानक श्रापि निहाल तारसी ॥१॥ ४॥ ६॥ खड़ी महला १ ॥ जोगी होवे जोगवे भोगी होवै खाइ ॥ तपीत्र्या होवै तपु करे तीरथि मिल मिल नाइ ॥ १ ॥ तेरा सददा सुर्खीजै भाई जे को बहै ऋलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो लुखें जो खटे सुो खाइ।। अभै पुछ न होवई जे सणु नीसार्यं जाह ॥ तैसो जैसा काढीऐ जैसी कार कमाइ।। जो दम्न चिति न आगई सो दम्र विरथा जाइ ॥ ३ ॥ इद्रु तजु वेची वें करी जे को लए विकाइ ॥ नानक कंमि न व्यार्व्ह जित्र तिन नाही सचा नाउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ स्दीमहला १ घर ७ १ ऋों सतिगुर प्रसादि ॥ जोगुन खिथा जागुन डंड जोगु न मसम चड़ाईऐ ॥ जोगु न मुंदी मृडि मुडाइऐ जोगु न सिडी वाईऐ ॥ श्रंजन माहि निरंजनि रहीऐ जोग जुगति इव पाईऐ ॥ १ н एक इनिट करि, समसरि जागी जोगी कहीएँ ॥ रहाउ ॥ जोगु न बाहरि मड़ी मसाणी जोगु लाईये । जोग न देसि दिसंतरि भविएे जोगुन तीरथि नाईऐ ॥ 8 निरंजनि रहीऐ जोग श्रंजन माहि जुगति इव पाईऐ सतिगरु भेटै ता सहसा त्रदे धावत वरजि रहाईऐ 999 परचा पाईएे ॥ सहज धुनि लागें ही घर श्रंजन माहि निरंजनि इव पाईए ॥ ३ ॥ नानक रहीएँ जोग जगति जीयतिश्रा मरि रहीऐ कमाईपे वाजे बाभह विङी वाजै तउ निरमड п पद

निरंजनि पारिष माहि रहीए जोग पाईपे ॥ सुद्दी II = महला तराजी कवण वेरो करणु सराफु चुलाना 11 पहि दीलिया लेगा के पहि शुलु करांगा ॥ १ '॥ मेरे

BIBBIB

७३१

\*

授

H

H

※表表表:表表表表表:表表表表:表表表表表表表表表 श्रंतु न जागा ॥ तूं जल थिल महीश्रलि भिर पुरि लीगा तूं श्रापे सरब समागा ॥ १।। रहाउ।। मनु तारांजी चितु तुला तेरी सेव सराफु कमावा ॥ घट भीतिर सो सहु तोली इन विधि चितु रहावा ॥ २ ॥ आपे कंडा तोलु तराजी आपे तोलगाहागा।। आपे देख आपे वूभी आपे है वगाजारा।। ३।। अंधुला नीच जाति परदेसी खिनु आवै तिलु जावै ।। ता की संगति नानकु रहदा किउ करि मुझा पावै ॥ ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ रागु सही महला ४ घर १ १ ओं सतिगुरु प्रसादि ॥ मनि राम नाम गुरू गुर के ॥ सभ श्राराधिश्रा गुर सबदि मनि तनि इछा चूका डरु जम के ॥ १ मेरे पूरीत्रा सभु 11 मन गुगा गात्रह हरि मनु परबोधिश्रा गुरि तुठै पीआ राम नाम हिर के ॥ H सतसंगति ऊतम सतिगुर केरी गटके।। १ ॥ रहाउ ॥ गुग् M हरि प्रभ के ॥ हरि किरपा धारि मेलहु सत संगति हम पग H जन के ।। २ ।। राम नामु समु है राम नामा रसु गुरमित रसु रस के ।। श्रंमृतु हरि जलु पाइश्रा सम लाथी तिस तिस के ॥ ३ ॥ हमरी गुरु सतिगुरु हम वेचित्रो सिरु गुर के ॥ जन नानक नाम्र परिश्रो गुर चेला गुर राखहु लाज जन के ॥ ४ ॥ १ ॥ सही महला ४ ॥ भजित्रो पुरखोतमु सभि विनसे दोलद दलघा हरि असथिर सेवि सबदी मेटिश्रो मरणा गुर ऋति पिरघा ॥ मै राम नाम समघा।। १।। मेरे मन भज्ञ **经股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份** अरिप धरित्रो गुर त्रागै सिरु वेचि लीत्रो मुलि महघा ॥ १ राजे रंग रस माणिहि विदा नावें पकड़ि खड़े सिन कलघा ॥ धरमराइ सिरि डंडु लगाना फिरि पछुताने हथ फलघा 11 राखु जन किरम तुम्हारे सरणागति पुरख प्रतिपत्तवा देहु सुख़ पावै प्रभ लोच पूरि जनु तुमवा।। ३।। तुन समरथ पुरख संत प्रभ सुत्रामी मोकउ कितीजै दानु हरि निमघा 11 जन सुखु पावे हम नाम विटहु सद चुमवा ॥ ४॥ नाम्र सही महला ४ ॥ हरि नामा हरि रंडु है हरि रंडु मजीठै 1 गुरि तुठै हरि रंगु चाड़िया फिरि बहुड़ि न होवी भंदु ॥ 

Were reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the reduced the r

मन इरि राव नामि करि रंडु ॥ गुरि तुउँ इरि उपदेसिया इरि भेटिया राउ निसंड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुधं इत्राखी मनप्रसी फिरि ब्रावस जासा बंड ॥ हरि प्रभु चिति न ऋहियो मनि दुजा माउ सहलड भरे दहचारीया हरि राखहू अंगी श्रंड 11 गुरि नप्रलाइम्रा सिम लाथे किलपिख पंडु ॥ ३ ॥ इरि दीना दीन दइश्राल सतसंगति मेलद् ।। मिलि संगति संद् हरि जन नानक मनि तनि रंडु ॥ ४ ॥ ३ ॥ सही महला ४ ॥ इरि इरि कमावहि हिरदा सुधु न होई ॥ बहतेरे सपने सख न होई ॥ १ ॥ गिश्रानी गुर वितु भगति न होई ॥ कोरै एंग्रुकदे नचड़ जे लोचै सम्रुकोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपुतपु संजम बस्त करे पूजा मनमुख रोगु न जाई ॥ श्रंतरि रोगु महा श्रमिमाना दुनै भाइ खुत्राई ॥ २ ॥ बाहरि मेल बहुतु चतुराई मनुत्रा दहदिसि धावै ॥ इउमै वित्रावित्रा सबदु न चीन्हें

सदी महला ४ घर २

१ ओं मतिगुर प्रसादि ॥ गुरमति नगरी खोजि खोजाई ॥ हरि नोष्ठ पदारथु पार्ड ॥ १ ॥ मेरै मनि हरिहरिसांति वसाई ॥

फिरि फिरि जुनी श्रावे।। ३।। नानक नदिर करे सो वृक्षे सो जनु नामु धिश्राए

॥ गुरपरसादी एको बुक्तै एकस माहि समाए ॥ ४ ॥ ४ ॥

तिसना अगिन छुकी खिन अंतरि गुरि मिलिए हुस्त गवाई)।
१॥ रहाउ॥ इरि गुख गावा जीवा मेरी माई ॥ सितगुरि दहआलि
गुख नामु द्वाई ॥ २ ॥ इठ हरि प्रश्च विभारा दृढि दूढाई ॥ सत
संगति मिलि हरि रमु वाई ॥ २ ॥ धुरि मसतिक लेल लिले हरि
पाई ॥ गुरु नानक तुटा मेलें हरि माई ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ सही महला
४ ॥ हरि कृपा करे मिन हरि रमु लाए ॥ गुरमुख हरि हरि नामि

समाए॥ १ ॥ इरि रंगि राता मत्तु रंग माथे ॥ सदा अर्नाद रई दिन राती पूरे गुर के सबदि समाथे ॥ १॥ रहाउ ॥ इरि रंग कउ लोचे सछ कोई ॥ गुरहिल रंगु चल्ला होई ॥ २॥ मनहिल हुगधुनरु कोरा होइ ॥ जे सउ लोचे रंगुन होने कोइ ॥ ३॥ नदरि करेता सतिगुरु पाने ॥ नानक हरि

रसि हरि रंगि समावै।। ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ सही महला ४ ॥ जिहवा हरि रसि रही अघाइ ॥ गुरमुखि पीवै सहजि समाइ ॥ ८ ॥ हरि रसु जन चाखहु जे माई ॥ तउ कत अनत सादि लामाई॥ १॥ रहाउ॥ गुरमति रसु राखहु उरधारि॥ 报 हरि रसि राते रंगि मुरारि ॥ २ ॥ मनमुखि हरि रसु चाखित्रा न जाइ॥ हउमै करें बहुती मिलै सजाइ।। ३।। नदिर करे ता हिर रसु पावें।। नानक हिर रसि हरि गुगा गावै ॥ ४॥ ३॥ ७॥ सही महला ४ घर ६ नीच जाति हरि १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ जपतिश्रा सुतैं ।। पूछहु विदर दासी उतम पदवी किसन पाइ उतरित्रा घरि जिस्र जोइ हरि की अकथ कथा 11 11 8 सुनह भाई जन लहि जितु सहसा द्ख भूख जाइ ॥ 8 सभ ॥ रहाउ ॥ रविदासु हरि कीरति निमख उसतित करे इक पतित चमारु गाह n चारि वरन पए पगि जाति श्राह् ॥ २ ॥ नाम देख उत्रम् भइत्रा कहै बुलाइ ॥ खत्री ब्राहमग् प्रीति हरि सेती लोक छीपा लगी लीम्रा मुखि लाइ ॥ ३ ॥ जितने भगत पिठि दे छाडे हरि नामदेउ अठसठि तीरथ तिन तिलकु कढाइ ॥ हरि सेवका ग्रुखि जन नानक तिन कउ अनदिन परसे जे कृपा करे हरि राइ ॥ ४ ॥ १ ॥ ८ । सही हरि आराधिया जिन कउ धुरि महला ४ ॥ तिन्ही अंतरि लिखतु लिलारा।। तिन की बखोली कोई किया करे जिन श्रंग ॥१॥ हरि हरि धित्राइ मन मेरे मन करे मेरा हरि करतारा धिश्राइ हरि सिम दुख निवारगहारा ॥ १ ॥ रहाउ धुरि के भगति बखिश्रा भंडारा हरि श्रंमृत भगत मुरख होवै. सु उन की रीस करे तिसु पलति हलति मुद्ध कारा ॥ २ ॥ से हरि नामु पिश्रारा ॥ तिन की सेवा भगत से सेवका जिना पवै छारा ॥ ३ ॥ जिसु पाईऐ घरि विरती सिरि निंदक जागौ बीचारा पुञ्जि करह 11 चहु पीडी जगतगुर नानक आदि जुगादि वखीली किनैं न पाइत्रो हिर सेवक भाइ निसतारा 11 ॥ जिथै हरि त्राराधीऐ तिथै २॥ ६॥ सही महला ४ सहाई ॥ गुर कृपा ते हरि मनि वसै होरतु विधि लझ्या न जाई ॥ १ ॥ हरि धनु 

संचीए माई ॥ जि इलति पलति हरि होइ सखाई ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ सतसंगती संगि हरि धन खटीएे होरथे होरत उपाइ हरि धनु किते न पाई **海西西西西西西西西西西西西西西**西西 रतने का वापारीमा हरि रतन घतु विहासी।। कचै के वापारीए वाकि हरि धनु लइम्रा न जाई ॥ २ ॥ हरि धनु रतनु जोहरु माणक हरि धनै नालि श्रंमृत वेले वते हिर मगती लिय लाई।। हिर धनु श्रंमृत वेले वते का बीजिश्रा रहे निख़रें हरि धने की नाही ॥ इलति पलति खरचि मिली विडिमाई 11 ३ ॥ हरि धनु निरभउ सदा सदा इरि धनु अगनी तसकरी 38 पागीऐ गवाइआ न जाई ॥ हरि धन कउ उचका नेहि न लगाई ॥ ४ ॥ साकती पाप करि के विकिया धनु संचित्रा तिना इक विख नालि न जाई । इल्री विचि भए हथह छडकि गइबा अमै पत्ति साकत हरि दरगह दोई हरि घन का साह हरि आपि है संबद्घ जिसनो धन लदि चलाई ॥ इस इहि धनै का बोटा कदेन आपई सोफी पाई ॥ ६ ॥ ३ ॥ १० ॥ यही महला ४ ॥ जिमनो रवे सा मगत सो परवानु ॥ इरि गुण महिमा किन्ना वस्तीये जिसके हिस्दे वसिमा हरि 0 9 ॥ गोबिंद। गुन गाईऐ जीउ लाइ सतिगुरू नालि धिमान रहाउ॥ सो सतिग्रहः सा सेता सविग्र की सफल है परम निधान ॥ जो दबै माइ साकत कामना अरधि सरेवदे दरगंघ अगिधान जिस नो परवीवि मभ 11 होते तिस पर्वे सो पार्वे दरगह मान जो दिन 11 परठीवी ग्रही कृही बाबी मीटदे उनका उत्तरि जाइगा फूटु गुमान 000 जीउ पिंडमध वेरा तुं झंतरजामी पुरखु मनवानु ॥ दासनिदासु फर्ड जन नानक जेहा त कराहिं तेहा हउ करी विविधानु ॥ ४ ॥ ४ । ११ ॥ ē ei सही महला ४ घर ७

गाआ

तेरे

गाहिब

कों सविवर प्रसादि ॥

**ा**न

表表表表表表表表表表表表 表表表表 多表表表 गुणी निधाना ।। तुमरी महिमा बरनि न साकउ तूं ठोकुर ऊच भगवाना ।। १ ॥ मै हरि हरि नामु धर सोई ॥ जिंड भार्ने तिंड राखु मेरं साहिब मैं तुभ विनु अवरु न कोई ॥ १॥ रहाउ ॥ मैं तासु दीबासु तू है 18 सुत्रामी मैं तुधु त्रागे त्रारदासि ॥ मैं होरु थाउ नाही जिसु पहि करउ 18 सुखु तुम ही पासे ॥ २ ॥ विचे धरती विचे पाणी विचि कासट अगिन धरीजें ॥ वकरी सिंघु इकते थाइ राखे मन जिप अप भेड द्रि कीजें ।। ३।। हरि की विडिआई देखहु संतह Ä देवाए ॥ जिउ धरती चरण तले ते निमाशिश्रा माग्र तिउ नानक साध जना जगतु आणि सभु पैरी पाए ॥ 8 11 किछु आपे जाग्हि १२ ॥ सूही महला ४ ॥ तुं करता सभु तुधु पहि त्राखि सुणाईऐ ॥ बुग भला तुधु सभु किछु सभै करे तेहा को पाईऐ ।। १ ।। मेरे साहिच तूं अंतर की विधि जागाहि।। बुरा भला तुधु सभु किछ स्भे तुधु भावे तिवे बुलावहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देही कीश्रा विचि मानुख हरि माइश्रा सरीरु देवहि इकि मनमुखि मेलि धंध सतिगुरु सुखु तेरा तूं समना का मेरे करते तुधु समना ॥ सभ्र को नदरि ॥ जेही तूं करहि तेहा लेख का नदरी नाही को भेखु ॥ ३ ॥ तेरी विडिम्राई तूं है जागिहि तुधु भावें तिसनो त् मेलहि जन नानक ॥ जिसनो सो थाइ पाए ॥ ४ ॥ २ ॥ १३ ॥ सुही महला ४ ॥ जिन के अंतरि तिनके सभि रोग ते म्रकत हरि गवाए ॥ हरि मेरे पवित नाम् धित्राहत्रा तिन परम पदु पाए 11 राम हरि जन गुरबचनी जपिश्रा हरि जिना आरोग भए ॥ हरि तिन के हुउमै रोग गए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ब्रहमा विसन्त महादेख कार कमाई ।। जिनि कीए विचि हउमै पाई ॥ २ ॥ हउमै रोगि हरि गुरम्रुखि सोभी जगतु विश्रापिश्रा तिन कउ जनम मरण दुखु भारी ॥ गुर परसादी को विरला छूटै तिसु जन कउ हउ बलिहारी ॥ ३ ॥ जिनि सिसटि साजी सोई हिर जारों ता का रूपु अपारो ।। नानक आपे वेखि हरि विगसै गुरम्रुखि ब्रहम बीचारो ।। ४ ।। ३ ।। १४ ।। सही महला ४ **松水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

किया के के के के के के के के **西西西西西西西西**西 ।। कीता करणा सरव रजाई किछ कीचै जे करि सकीए ॥ श्रापणा कीता क्छिन होवै जिल हरि मावै तिल रखीए।। मेरे हरि जीउ सभ को तेरे विस ॥ असा जोरु नाही जे किछ करि हम साकह जिउ मार्वे तिर्वे बखिस ॥१ ॥ रहाउ ॥ सभु जीउ पिंडु दीमा तुपु

तुष्र अपे कारै लाइआ ॥ जेहा तुं हुकम्म करहि तेहे को करम जेंडा तुषु धरि लिखि पाइमा ॥ २ ॥ पंच ततु करि तुषु ससटि साजी कोई छेवा करिउ जे किछ कीता होवें ॥ इकना सतिगुरु मेलि तुं युक्ताविह इकि मनमुखि करिह सि रोवें ॥ ३ ॥ हरि की विडियाई साका इउ मृरख ग्रुगध नीचाख ॥ जन हरि बखिस लैं मेरे सुम्रामी सरणागति पहुत्रा ग्रजोण

१४ ॥ २४ ॥ राग्र सदी महला ५ घर १

र्यंतरि

१ श्रो सतिगर प्रसादि ॥

बाजी पाई ।। नाना रूप भेख दिखलाई ॥ सांग्र उतारि थंम्डियो एको एकंकारा ॥ १ ॥ कत्रन गृहस्रो उह कत ते ब्राइको ॥ ŧ कतह जल ते ऊठिड अनिक तरंगा कनिक कीने h भखन पाके ते एकंकारा देखियो वह परकारा ॥ फल फ़रे व्यकास ते स्रोही घट छुटे ते भरम लोग मोह माहश्रा विकार एकंकार 11 अम ॥ नाको श्रावै चोह अविनासी विनसत नाही पर हउने मल घोई ॥ कहु नानक मेरी परम गति होई॥ ४॥१॥

वाजीगरि जैसे

कीतो लोइहि सो प्रम होइ ॥ तुम्ह विज दजा नाही ॥ जो जन्न सेवे विस प्रन छएने काजा।। दास सरिय पूरन दहन्राला tt तभ ।। १ ॥ रहाउ ॥ जलि थलि महीश्रलि रहिश्रा भरपरि ॥ दृरि ॥ लोक पतीयारै प्रस साचि लगे ता इउमै जाई ए ॥ २ ॥ जिस नो लाइ जागै विम दरमित

नाम्र घिमाए ॥ ३ ॥ दुइ

11

表表表:表表表表表述表表述表表表表表表表表 भावे ता श्राणिह रासि अरदासि ॥ तुधु करि किरपा 11 अपनी भगती लाइ ॥ जन नानक प्रभु सदा धिम्राइ ॥ ४ ॥ २ ॥ सूही ५ ॥ धनु सोहागनि जो प्रभृ पछानै ॥ मानै प्रित्र सिउ राती रलीया माने श्रभिमाने ॥ ॥ १ ॥ सुनि सखीए तनु अरपि तजि लाज लोकानी।। प्रभ मिल्या नीसानी ॥ मनु १ ॥ रहाउ ॥ सखी सहेली कउ समभावे ॥ कमाव सोई सोहागिण श्रंकि समावे ॥ २॥ प्रभ भावे ॥ गरवि सा फिरु पछुतावे जव रैंगि विहावे पावै ॥ करमहीिख 11 पावै ॥ ३ ॥ विनउ जे जाणा दूरि ॥ प्रभु करी मनमुखि दुख् गावै भरपूरि देखि हदरि ॥ जनु नानक् अविनासी रहिआ ४ ॥ ३ ॥ स्ही महला ४ ॥ गृहु विस गुरि कीना हउ घर की नारि॥ Bi दस दासी करि दीनी भतारि॥ सगल समग्री मैं घर की जोड़ी॥ त्राम पिश्रासी पिर कउ लोड़ी ॥ १ ॥ कवन कहा गुन कंत पिश्रारे ॥ सुघइ सरूप दहत्राल मुरारे ।। १ ।। रहाउ ।। सतु सीमारु भउ श्रंजन्न पाइत्रा ।। श्रंमृत नामु तंबोलु मुखि खाइश्रा ॥ कंगन वसत्र गहने वने सुहावे ॥ धन सम सुख पार्वे जां पिरु घरि श्रावे ॥ २ ॥ गुग कामगा करि कंत करि लीना गुरि भरम चुकाइत्रा ॥ सभ ते ऊचा रीभाइआ।। वसि मंदरु मेरा ।। सम कामिण तित्रांगी प्रिड प्रीतमु मेरा ।। ३ ।। प्रगटित्रा स्रु जोति उजीत्रारा ॥ सेज विछाई सरध अपारा ॥ नव रंग लाल श्राइत्रा ।। जन नानक पिर धन मिलि सुखु पाइत्रा ४ ॥ ४ ॥ सूदी महला ५ ॥ उमकिओ हीउ मिलन प्रभ ताई ॥ खोजत चरित्रो देखउ प्रित्र जाई ।। सुनत सदेसरो प्रित्र गृहि सेज पाई नदरि न H ŧ 11 भ्रमि **आइ**श्रो तउ किन बिधि हीत्ररो धीर निमानो ॥ मिल्ल साजन इंड तुंभु कुरवानो ॥ १ रहाउ ।। एका सेज विछी धन कंता ॥ धन स्ती पिरु सद जागंता ॥ जागैं जे पिरु बोलंता ॥ २ ॥ भई पीत्रो मदरो धन मतवंता ॥ धन लागे ॥ देस दिसंतर मैं सगले भागे ॥ विन निरासी बहुत दिन रहतु न पावउ विज्ञ पग पागे ॥ होइ कृपालु प्रभ मिलह सभागे ॥ २ ॥ भइत्रो कृपालु सतसंगि मिलाइत्रा ॥ वुकी तपति घरहि सीगार हुिंग पाइश्रा मुभहि ॥ सगल सुहाइआ 

गुरि भरम ß चुकाइम्रा । 11 जह है माई ॥ खोन्दिओ कपाडु ता मनु ठहराई ॥ १ ॥ रहाउ थ ॥ सुदी महला थ ॥ कित्रा गुण तेरे सारि सम्हाली मोहि निरग्र**न** के दोतारे ॥ यैखरीद किन्ना करे चतराई इंड जीउ पिंड सभ थारे ॥ १ ॥ लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन तेरे दरसन कउ हम बारे।।१।। रहाउ ।। प्रश्च दाता मोहि दीन भेलारी तुम सदा सदा उपकारे ॥ सो किल्लु नाही जि मैं ते होवें मेरे ठाकुर अगम अपारे।।२।। किया सेव कमावउ किया कहि रीकावउ विधि कितु पावज दरसारे ॥ मिति नहीं पाईएे अंतु न लहीएे मनु तरसै चरनारे ॥ ३ ।। पावउ दानु ढीठु होइ मागउ मुखि लागै संत रेनारे ।। जन नानक कउ गुरि किरवा घोरी प्रभि हाथ देह निसतारे ॥ ४ ॥ ६ ॥ सही महला ५ घर ३ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सेवा थोरी मागन बहुता ॥ कहतो पद्वता।। १ ।। जो प्रिय हाठीसा H महली कहतो निकटि माता ॥ मनि नहीं प्रीति २ ।। श्रतीतु सदाए माइआ, का ।। कह नानक प्रभ विनउ सनीजै।। कचल म्रकत कीजै।। ४ ॥ दरसन देखे की वर्डिमाई ॥ तम्ह सखदाते प्रस्व सुभाई ।। १ ॥ रहाउ द्जा ॥ १ ॥ ७ ॥ सही महला कउ ऊठि खलोडमा ॥ नाम की बेला प पै सोडमा ॥ न इत्राना । माइत्रा मोह रंगि लपटाना लोभ लहरि कउ विगसि फुलि बैटा।। साध जना का दरस न डीटा।। २ ॥ कवह न समभ्के अगिआज गुवारा ॥ बहुरि बहुरि लपटिओ जंजारा ॥

किरपा माहि साघसंगु दोने ॥ ६ ॥ तत्र किन्नु पाईएँ जन होएँ रेना ॥ जिसहि युकाण विसु नाम्नु लेना ॥ १ ॥ रहान ॥ २ ॥ चही महला ४ ॥ घर अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक अक्रिक

भुठे समि धंघे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कह नानक प्रम यखस करीजे ॥ करि

।। रहाउ ।। बिखे नाद करन सनि भीना ।। हरि जस सनत श्रालस

नाही रे पेखत अधे ॥

।। ३ ॥ इमिट

表表表表表表表表表表表表表表表表 महि ठाकुरु नद्रि न त्रावै॥ गल महि पाइणु लै लटकावै॥१॥ भरमे भूला साकतु फिरता।। नीरु विरोलै खिप खिप मरता रहाउ।। जिसु पाहगा कउ ठाकुरु कहता।। त्र्रोहु पाहगु लैं उस कउ इवता।। २।। गुनहगार लूग्गहरामी ।। पाहगा नाव न पारगिरामी।। ३।। गुर मिलि नानक ठाकुरु जाता ॥ जिल थिल मही ग्रलि पूरन विधाता ॥ महला ५ ॥ लालनु रावित्रा कवन गती री॥ ४॥३॥६॥ सही सखी बतावहु मुभाहि मती री।।१।। सहब सहब सहबी।। अपने प्रीतम कै रंगि रती ॥ १॥ रहाउ॥ पात्र मलोवउ संगि नैन भतीरी॥ जहा पठावहु जांउ तती री।। २।। जप तप संजम देउ जती री।। इक निमख ऋहंबुधि तोग्र हती री।। मोहि प्रानपती री।। ३।। माणु 安安安安 सा नानक सोहागवती री ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ सही महला ५॥ तं जीवन त् प्रान त्र्यधारा ॥ तुभ्र ही पेखि पेखि मनु साधारा ॥१॥ तूं साजनु त्ं प्रीतम् मेरा।। चितहि न विसरिह कोहू वेरा।। १॥ रहाउ ॥ वैं खरीद् हउ दासरो तेरा ।। तूं भारो ठाकुरु गुणी गहेरा ॥ २॥ कोटि दास जाकै दरबारे ।। निमख निमख वसैं तिन नाले ।। ३ ।। इउ किछु नाही सभु किछु तेरो ॥ त्रोति पोति नानक संगि बसेरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ११ ॥ सही महला ५ ।। स्रख महल जा के ऊच दुत्रारे ।। ता महि वासहि भगत पित्रारे ।। १ ।। सहज कथा प्रभ की अति मीठी।। विरलै काहू नेत्रहु रहाउ।। तह गीत नाद अखारे संगा ।। ऊहा संत करहि हिर रंगा।। सोगु न जीवग्र हरखा ।। साच नाम की तह मर्ग्य न श्रंमृत वरखा।। ३।। गुहज कथा इह गुर ते जागी।। बोलै नानक्र हरि हरि बोग्गी।। ४।। ६।। १२।। सही महा ५।। जाकै दरसि पाप श्रोइ साजन कोटि उतारे ॥ भेटत संगि इहु भवजलु तारे ॥ १ ॥ मीत पित्रारे ।। जो हम कउ हरि नामु चितारे ।। १ ।। रहाउ ।। जा को सवदु सुनत सुख सारे॥ जा की टहलं जमद्त विदारे॥२॥जाकी धीरक इस मनहि सधारे।। जाकै सिमरिण मुख उजलारे ॥३॥ प्रभ के सेवक प्रभि त्रापि सवारे ॥ सरिण नानक तिन सद विलहारे ॥ ४॥७॥१३॥ सही महला ५॥ रहणु न पावहि सुरि नर देवा ॥ ऊठि सिधारे करि मुनि जन सेवा।। १॥ जीवत पेखे जिनी हरि हरि 

७४० 

संगि तिन्ही दरसन पाइत्रा ॥ साध ॥ १ ॥ रहाउ - ti वादिसाह साह वापारी मरना ॥ जो दीसे सा कालहि खरना ॥ २ ॥ कृह मोहि लपटि लपटाना ॥ छोडि चलित्रा ता फिरि पछुताना ॥ ३ ॥ कुपानिधान नानक कउ करह दाति ॥ नाम्नु तेरा जपी दिनु राति ॥ ८ ॥ = ॥ १४ ॥ सही महला ४ ॥ घट घट अंतरि तमहि बसारे ॥ सगल सभग्री ह्यति तुमारे॥१॥ तुं श्रीतम तुं प्रानत्रधारे॥ तुमही पेखि पेखि मनु विगसारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक जोनि भ्रमि हारे॥ श्रोट गही अब साथ संगारे॥ २ ॥ अगम अगोचरु अलख अपारे॥ 西西西西西西西 नानक सिमरे दिल रैनारे ॥३॥६॥१४॥ सही महला ४ ॥ कवन काज माइत्रा वांडकाई ॥ जाकड विनसत बार न काई ॥ १ सोवत नही जान ॥ अचेत विवसथा महि लपटान ॥ महा माहि मोहित्रा गावारा ॥ पेखत पेखत ऊठि सिधारा ॥ २ ते ऊच वाका दरवारा ॥ कई जंत चिनाहि उपारा ॥ ३ ॥ दसर होश्रा ना को दाई ॥ जांप नानक प्रमुएको सोइ ॥ ४ ॥ १०॥ १६ ॥ सही मदला ५ ॥ सिमार सिमरि ताकउ हुउ जीवा ॥ चरण कमल तेरे घोइ घोइ पीता ॥ १ ॥ सो इरि मेरा अंतरजामी ॥ मगत जना के संगि सुआमी ॥ ॥ रहाउ ॥ सुणि सुणि श्रमृत नाम् विश्राना ॥ श्राठ पहर तेरे गुण गावा ॥ २ ॥ पांख पेखि लीला मनि श्रानदा ॥ गुगा अपार प्रभ परमानंदा ॥ ३ ॥ जाकै सिमरनि कछु मउ न निश्रापे ॥ 000 नानक द्वार जापे ॥ ४ ॥ ११ ॥ १७ ॥ सदी महला थित्रातु घारी ॥ रसना आप्र जपड दरसन वलिहारी प्राय IĮ 0 अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साघ संगि जनम मरग निवारी ॥ श्रंमृत

कथा सु/ण करन श्रपारी ॥ २ ॥ काम क्रोध स्रोम मोह तजारी ॥ मुचारी ॥ ₹ इसनानु ।। कह नानक जिप पारि उतारी । ४ ॥ १२ ॥ नाम 800 ॥ लोनि मोहि मगन अपराधी 11 १ ॥ पतित पावन तमारे प्रम नाम लेट मोहि निरगुनीमारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त् दाता प्रम खंतरजामी ॥ काची

0

0

《张表志·表志·表志志志志志志志志志志志志志》 देह मानुख त्र्राभिमानी ॥ २ ईरख मद सुऋाद 11 बाद माइत्रा ॥ ्रइन संगि लागि रतन जनमु गवाइत्रा 11 3 जगजीवन हरि राइश्रा तिश्रागि ॥ सगल नानक्र 11 ४ ॥ १३ ॥ १६ ॥ सही महला ५ ॥ पेखत चाखत कहीत्रत त्रंधा । सुनीत्रत सुनीए नाही ॥ निकटि वसत् कउ दुरे पापी पाप कमाही ।। १ ।। सो किन्नु करि जितु छटहि परानी ॥ हरि नामु जिप श्रंमृत वानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घोर महल सदा ।। संगि तुम्हारे कळू न जाता ।। २ ।।; रखिंह पोचारि माटी का भांडा ।। अति कुचील मिलै जम डांडा ।। ३ ।। काम क्रीधि लोभि मोहि बाधो ॥ महा गरत महि निघरत जातो ॥ ४ ॥ नानक की डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै ॥ ४ ॥ १४ ॥ २०॥ अरदासि सुगाजै ॥ स्ही महला ५ ॥ जीवत मरें बुक्ते प्रम सोइ ॥ तिस्र जन परापति होइ॥ १॥ सुग्र साजन इंड दुतरु तराएं ॥ मिलि उचरीए ।। १ ।। रहाउ ।। एक विना द्जा नही जाने ।। घट घट अंतरि पारब्रह्म पञ्जान ॥ २ ॥ जो किञ्ज करें सोई भल माने ॥ श्रांदि श्रंत की कीमति जाने ॥ ३ ॥ कहु नानक तिसु जन बलिहारी ॥ जाके हिरदे वसिंह ग्रुरारी ।। ४ ॥ १४ ॥ २१ ॥ छही महला ४ ॥ गुरु परमेसरु करगौंहारु !। सगल सुसिट कउ दे अधारु॥ १ चरण कमल मन धित्राइ ॥ दृखु दरदु इसु तन ते जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भवजिल काढे सतिग्ररु 11 जनम जनम ड्रबत द्रहा गाहै की सेवा 11 3 दिन गुर करह राति ॥ 11 ग्रावै सांति सतिगुर स्ख मनि 3 11 की रेख सहज 11 पावै ॥ जावै॥ ४॥ वडभागी वलि गुर सद नानक कउ ऋपुने ऊपरि स्ही महला ५ ॥ गुर बलि आठ पहर हरि हरि गाईऐ सिमरउ सो 11 8 11 जस प्रभ श्रपना ॥ १ ॥ रहाउ घटा सगल चरगा कमल सिउ लागी श्रीति ॥ साची पूरन निरमल रीति ॥ २॥ संत प्रसादि वसै मन माही ॥ जनम जनम के किलविख जाही ॥ 3 11 मार्गे संत रवाला ॥ ४॥ दीन द्इश्राला ॥ नानकु प्रभ १७॥ २३॥ सही महला ४॥ दरसनु देखि जीवा गुर तेरा॥ पूरन करमु

はいの होड प्रभ मेरा 11 8 इइ वेनंती सुणि प्रम मेरे ॥ देहि नाम करि ऋपगे चेरे tŧ 8 ॥ रहोउ ॥ अपर्यो सरिय प्रभ ののので किनै निरले जाते॥ दाते ॥ गुरप्रनादि Ş प्रम 11 मेरे मीता ॥ चरण कमत वयदि मेरे चीता ॥ ३ ॥ नानकुएक करी अरदासि ॥ निसरु नाही पूरन गुणतासि ॥ 8 11 8= 11 सुत बंधप माई ॥ हरि मीत साजन जत 20000 मेरी पति मेरी घनु इरिनाष्ट्र ॥ सुख सहज ।। जति पहिरि ॥ रहाउ ।। पारवहस जवि कोट तिस नेघत नाहि ॥ २ ॥ हरि चरण सरण न निदार हमारे कंटक जम तिस **西西西西西西西西西西西** п सेवक सत राजा राम ग्रसरी ॥ ४ II गोपाल प्रम के नित गाहा ॥ अनद विनोद सही गुर्ख मगल सुख ताहा ॥ १॥ चल सखीए प्रभ्न रामण जाहा ॥ साघ जना की चरणी पाहा ।। १॥ रहाउ ॥ किर वेनती जन पृरि वाछाहा ॥ जनम जनम के किल्विल लाहां ॥ २ ॥ मनु तनु प्राय जीउ अरपाहा ॥ सिमरि मोड कटाडां 11 Ę 11 दीन दइञ्राल उत्साहा ।। नानक दास हरि सरिए समाहा ॥ ४ ॥ ા રદ્દ २० महला ५ ॥ वैकुठ नगरु जहा सत वासा ॥ चरण कमल प्रभ सुखु दिखलागड माहि निवासा ॥ १ ॥ स्राचि मन तन तुःक ë विजन तक्क भोग मुखावउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अमृत नामु भुच मन माही ॥ अप्रचाल साद ताके बरने न जाही ॥ २ 000000 पारत्रसम की सरिए जन वाकी॥३॥ थाकी ॥ मै मोइ निवारे ॥ नानक दास त्रम किरपा धारे २७ ॥ सही महला ५ ॥ अनिक चींग दास किरिया प्रमि अपना करिआ ॥ १ ॥ तमिंह परिश्रो जाल जग सपना ॥ दोल महा विकरोला ॥ खिन महि द्रि कीए दहकाला 9 रोग बिपति अति मारी ॥ दरि मई জবি ∄सरी ē 3 11 इसिट घारि स्रीनो ਗਵਿ हरि लाइ 11 गहे 11 २२ ॥ २⊏ ॥ सरयाह सही मदला दीन

छडाइ दुनी जो लाए।। दुही सराई खुनामी कहाए ।। १ ।। जो तिसु मावै सो परवाणु ॥ त्रापणी कुदरति त्रापे जागु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचा धरमु पुंचु भत्ता कराए ।। दीन कै तोसै दुनी न जाए ।। २ ।। सरव निरंतिर एको लाइत्रा तितु तितु को लागै।। ३॥ जित <u> जित</u> बोलै बोलाइग्रा तेरा ॥ ४ ॥ साहिच्र मेरा ॥ नानक्र प्रातहकालि हरि नामु उचारी ॥ **38** II सुही महला ५ ॥ सदा जपीऐ हरि श्रोट सवारी ॥ १ ॥ सदा श्रविनासी रेशि मन के काम ॥ १ ॥ रहाउ 11 प्रभ दिनु गाउ ॥ जीवत मरत निहचलु पावहि सो थाउ ॥ 2 11 सुखि विहावे ॥ सेवि जित्र तोटि न अनदि अवि।। खात खरचत ३ ॥ जगजीवन पुरखु साध संगि पाइत्रा ॥ गुरप्रसादि नानक नाम्र षित्राइत्रा ।। ४ ।। २४ ।। ३० ।। सुर्ही महला **५** ॥ गुर जब भई घाल पेखि पेखि भए दइत्राल ॥ दुख विनसे 9 11 पूरन 11 जीवा दरंसु तुम्हारा ॥ चरन बिनु जाई तुभ बलिहारा ।। कमल १ ॥ रहाउ ॥ साध संगति सिउ प्रीति वशि टाकुर कवनु हमारा ॥ लिखत धुरि पाई ॥ २ ॥ हरि श्राई ॥ पूरव करमि हरि जपि नाम तीने ताप ॥ 3 निमख श्रचरजु परताप ॥ जालि न साकहि चरश तुम्हारे ॥ नानकु मागै दानु पित्रारे ॥ ४॥ २५॥ ।। सही महला ५ ।। से संजोग करहु मेरे पिश्रारे ।। जितु रसना ॥ १ ॥ सुशि वेनती प्रम दीन दइत्राला ॥ उचारे सदा रसाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीवन रूप सिमर्ग्य प्रभ तेरा ॥ जिसु कृपा करिह बसिह तिसु नेरा ॥ २ ॥ जन की भूख तेरा प्रभ देवग्रहारु ।। ३ ॥ राम रमत संतन त्रं दाता माना ॥ नानक देवनहार सुजाना ॥ 8 ॥ २६ ॥ ३२ सुख् प II बहती जात कदे दसटि न धारत II मिथित्रा मोह दिन नित रैगो ॥ जनमु बंधहि नित माधवे भजु पोरच 11 11 पदार्थु. सरगी ξ हरि रहाउ 11 करत H 11 दाऊ रिद तिल्र नही रतनु भारत।। राम 11 जै विहागी जगदीस पोखग संगि श्रउध की भरग समरथ अगोचर सुआमी ॥ उधरु गति नही जागी ३ .।। सरिश - 11 

6 Ğ श्रंतरजामी 11 S 33 सदी नानक II २७ प्रभ 西西西西西西西西西西西西西西 मे तरे हरि हरि महला संधि सागरु Ù नाम सिमरि मिमरि सिमरि नीवा 11 8 11 समि विनसे परे मिलि गुर तजाइरा हरि निरमल रहाउ नाउ मनु तन धिश्राहिए परवि लिखत सऋाउ पहर पारत्रहम पए जपि दीन दहस्राला ॥३॥ सरखि ३४॥ सुदी महला २⊏ 11 ।। घर धंधें रचित्रो मृहा जितु # \$ 11 तेरा नाउ जपना ।। ŧ H राते ॥ राम रसाइणि माते श्चनदिनु 10 ऋषि काढे ॥ के जनम जनम 的形形形形形形 किरपा धारे ॥ नानक दास हरि सरिश ॥ ३ ४ ॥ भ्रही महला ४ ॥ -संत प्रसादि निहचल घरु पाइत्रा ॥ सरब नहीं डोज्ञाइका ॥ १ 11 गुरू हरि करते अस्थिरु कीन्हे ॥ १ н रहाउ ॥ गुण गावत अनुत ते काटी जम की फासी ॥ २ ॥ करि किरपा गण 11 ei लाइ गाए II वार्गा सहो की Í١ साध 8 जपै की गति होत्रे हरि हरि वखानी नाम रसन Ö रहाउ ।। कलीकाल मिरे कलेसा एको ۶ н नाम्र ø परवेसा धरि मस्वि मसतकि मन H साध 西西西西西西西西 सरखाई ॥ 11 38 30 ą 11 दहत्राला ॥ दरसञ्च देह पूरन किरपाला ॥ गाउ त्म ही प्रतिपाला जीउ पिंड Ħ श्रंमत नाम चलै जवि नानक ॥ ३८ । सही महला प्र ॥ तिस विन थंमै सचा सोई ॥ १ ॥ इरि इरि नाम्र मेरा ॥ रहाउ ॥ सभ रोग मिटाने नग निरोद्या ॥ कारण समरथु अपारु । १ 3 नानक राखा आपे होआ।। २ ॥ ३३ ॥ ३६ ॥ सही महल् ४

**由本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** कउ लोचे सभ्र कोई।। पूरे भागि परापति होई।। रहाउ ।। सित्राम सुंदर तिज नीद किउ आई ।। महा मोहनी द्ता लाई।। १।। प्रेम विछाहा करत कसाई ।। निरदे जंतु तिसु दह्या न पाई ।। २ ।। श्रनिक जनम बीतीश्रन भरमाई ॥ घरि वासु न देवे दुतर माई ॥ ३ ॥ दिनु रैनि अपना कीआ पाई ॥ किसु दोसु न दीजें किरतु भवाई ॥ ४ ॥ सुणि साजन संत जन भाई ॥ चरण सरण नानक गति पाई॥ प्र॥ ३४॥ ४०॥ रागु सही महला ५ घर ४ भली सुहावी छापरी जा महि १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ गुन गाए ॥ कितही कामि न भउलहर जितु हरि विसराए ॥ १ रहाउ ॥ अनदु गरीवी साध संगि जितु चिति प्रभ ऋाए वडपना माइत्रा लपटाए ॥ १ ॥ पीसनु पीसि एडु जलि जाउ श्रोढि कामरी सुखु मनु संतोखाए ।। ऐसा राजु न कितै काजि जितु नह तृपताए ॥ २ ॥ नगन फिरत रंगि एक के श्रोह सोभा पाए ॥ किछ पाट पटंचर विरथित्रा जिह रचि लोभाए ॥ ३ ॥ सभु करे करोए ॥ सासि सोसि सिमरत रहा हाथि प्रभ आपि नानक सही महला थ।। हरि का संत परान दानु पाए ॥ १ ॥ १ ॥ ४१ ॥ धन तिस का पनिहारा ॥ भाई मीत सुत सगल ते जीत्र हूं ते पित्रारा॥ १ ॥ रहाउ ॥ केसा का करि वीजना संत चंउरु ढुलावउ ॥ सीस्र धृरि मुंखि लावउ ॥ १ ॥ मिसट बचन वेनती चरग तलि ॥ तजि अभिमानु सरगी परउ दीन की नियाई निधि पाई ॥ २ ॥ श्रवलोकन पुनह पुनह करउ जन का दरसारु ॥ सिंचड वंदउ वार बार ॥ ३ ॥ चितवड बचन मन महि मिन श्रासा करंड जन का संगु मागड ॥ नानक कड प्रभ दहऋा सही महला ५ ॥ जिनि करि दास चरगी लागउ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४२ ॥ मोहे ब्रह्मंड खंड तोहू महि पाउ ।। राखि लेहु इहु बिखई जीउ देहु अपुना नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाते नाही को सुखी ता के पार्छ जाउ ॥ छोडि जाहि जो सगल कड फिरि फिरि लपटाउ ।। १ ।। करहु कृपा करुणापते तेरे हरि गुण गाउ ॥ नानक की प्रभ वेनती साध संगि समोउ॥ २॥ ३॥ ४३॥ 

सुरी

海南海海西南西西南河南西西 तरे मे हरि संशि सागरु हरि नाम महला सिमरि सिमरि जीवा मिमरि 8 नारोइख 11 सभि विनसे परे मिलि गर तजाइरा पदवी हरि का नाउ ॥ मन् तन **धिआईऐ** ।। पूरवि लिखत श्राठ पहर पारत्रहम 11 होइ ता पाईरे ॥३॥ सरिए पए जिप दीन दहबाला २८ ॥ ३४॥ सुदी महला ४ ।। घर का काजुन 11 भूठै धंधें रचित्रो मुद्दा ॥ १ ॥ जितु तं देहि तेरा नाउ जपना। ŧ दास हिर सेती राते ॥ राम रसाइणि श्चनदित् माते ॥ पकरि प्रमि श्रोपे काढे ॥ जनम जनम के द्रदे गाढे ॥ 200 सम्रामी ग्रम किरपा धारे सरिंग दुआरे ।। नानक दास हरि २६ ॥ ३४ ॥ सदी महला ४ ॥ संत प्रसादि निहचलु घरु पाइत्रा ॥ सरव **电电阻电阻电阻电阻** नहीं डोलाइमा ॥ १ ॥ गुरू विमाइ हरि सुख फिरि करते असधिरु कीन्हे ॥ १ चीन्हे ॥ ताते ।। रहाउ । गुरा गावत अल्त ते काटी अम की फासी ॥ २ ॥ करि किरपा लीने लड़ि लाउ गाए 3 सही श्रंमृत यचन साध की बार्गा होबै हरि हरि निव ਰਧੇ नाम रसन के मिटे कलेसा परवेसा 8 धृरि मुखि मसतकि मन 11 साध उधरे इति ग्रुर सरणाई ॥ २ ॥ ३१ ।। ३७ ।। गोबिंदा गुख गाउ दहश्राला ॥ दरसनु देह पूरन किरपाला ॥

**ऋंतरजामी** 

नानक

1

E D

Ö

11 8 п २७ 11 ₹ 11

३२ ॥ ३८ ॥ सही महला ४ ॥ तिस विन दला अपर आपे थंमें सचा सोई ॥ १ ॥ इरि इरि नाम मेरा करण कारण समरपु अपारु । १ ।। रहाउ ॥ सभ रोग मिटाने नहा निरोधा ॥ नानक राखा चापे दोमा ॥ २ ॥ ३३ ॥ ३६ ॥ ग्रही महलु ४

प्रतिपाला 11 जीउ पिंड

> नाला н नानक

ही

श्रंमृत नाम् चलै जिप

东苏亚亚亚亚亚 医西亚亚亚亚亚亚亚 医多种毒素 पाइत्रा त्रगम त्रपारा ॥ गुरु नानकु मिलित्रा पारत्रहमु तेरित्रा चरणा कउ बिलहारा ॥ ४ ॥ १ ॥ ४७ ॥ रागु सही महला ५ घरु ७ १ त्रों सितगर प्रसादि।। ॥ तेरा भागा त्रहै मनाइहि जिसनो होहि दइत्राला ।। साई भगति जो तुधु भावै तूं सरव जीत्रा प्रतिपोला ।। रामराइ संता टेक तुम्हारी।। जो तुधु भावै सो परवाणु मनि तनि तुहै अधारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तूं दइऋालु कृपालु कृपानिधि मनसा पूरगाहोरा प्राग्पपति प्रीतम तं भगतन पिश्रारा तेरे भगत सभि का कोई अवरु २ ॥ तू अथाहु अपारु अति ऊचा न तेरी भाते 11 दाते अरदासि हमारी सुत्रामी विसरु नाही सुख 3 11 जे सुत्रामी दिनु रेशि सासि सासि गुण गावा तुध्र भोवा 11 तेरा सुखु नानकु मार्गे साहिव तुठै पावा ॥ ४ ॥ १ ॥ 11 सही महला प्र ।। विसरिह नाही जितु तू कबहू सा थानु तेरा केहा पहर जितु तुधु धित्राई निरमल हावै देहा मेरे 11 8 11 खोजत भइत्रा हउ सो थानु भालगा त्राइत्रा ॥ खाजत साध तिन्ह सरगाई पाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद पड़े पड़ि त्रहमे तिलु नही कीमति पाई ॥ साधिक सिध फिरहि बिललाते ते माई ॥ २ ॥ दस अउतार राजे होइ वस्ते महादेव अउधृता ॥ भी श्रंत न पाइश्रो तेरा लाइ थके विभृता ॥ ३ ॥ सहज स्रव श्रानंद गाइत्रा ॥ सफल दरसनु भेटिओ गुर हरि संती मंगल नानक ता मिन तिन हिर हिर धित्राइत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४६॥ सही महला ५ ॥ करम धरम पाखंड जो दीसहि तिन जम्र जागाती लूटै 11 निरवाण कीरतनु गावहु सिमरत करते का निमख 11 संतह सागरु जेको उतरीऐ 11 बचनु कमाव पारि कोटि तीरथ मजन इसनाना गुरपरसादी तरीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलि गावै संगि जो हरि भरीजै मैल साध 11 गुगा सो निरमलु कतेव वेद सिमृति लीजै समि २ 11 करि 11 होई सासत श्रखरु जो एकु 11

सासत इन पिड़िश्रा मुकित न होई ॥ एक श्रांसर जो गुरमुखि जाप तिस की निरमल सोई ॥ ३ ॥ खत्री ब्राहमण सद वैस उपदेस चहु वरना कउ साभा ॥ गुरमुखि नामु जप उधरे सो किल अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्तर अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त

राग्र सही महला ४ घरु ४ पहताल १ त्रों सविगुर प्रसादि॥ ॥ प्रीवि प्रीवि गुरीत्रा मोइन लालना ॥ जिप मन गोविंद एके अपर नहीं को लेखे संत लाग मनहि छाड़ दविधा की इसीआ ॥ १ ॥ रहाउ । निरगुन हरीत्रासरगुन घरीत्रा मिन मिन भिन करीया।। विचि मन कोट मिन मंदरि पिरीद्या तहाँ आनद करीया ॥ नह 11 नह जरीश्रा ш १ ॥ किस्तनि जुरीश्रा बह विधि **धिरी** आ हिरीद्धा ॥ विख ना 11 ऋब परीचा ॥ इति दद्यारे खरीआ करीया 11 दरसन् गुर मिरीया ॥ वहरि न फिरीया ॥ २ ॥ १ ॥ ४४ ॥ यही महला ४ ॥ रामि मंडलु कीनो श्राखारा ॥ सगत्तो साजि रखिश्रो पासारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु त्रिषि रूप रंग ब्रापारा ॥ पेखे खुसी मोग नही हारा ॥ सभि रस लैत बसत निरारा ॥ १ ॥ वरन चिहनु मुखु न मोसारा ॥ कद्दनु न जाई खेलु तुहारा ॥ नानक रेख चरनारा ॥२॥२॥ ४४ ॥ छही महला ४ ॥ तउ मै ब्याहब्रा सरनी मरोस ब्राइग्रा ॥ किरपा ऋक्ष्मि ॥ जिउ सुत्रामी ॥ मारग गुरहि पठाइत्रा н 8 सहा जैसे पननु भुलाइश्रा सनि ही 11 \$ Ħ कररो भ्रमराहम्रा II R 11 गुह 11 ₹ गही श्रोद साधाइया सगराइत्रा II. ш हरि विद्याह्या ॥ अन में पूरा पोड्या 11 8 1 11

रागु खड़ा महला ५ घरु ६

१ क्रॉ सितिपुर प्रमित् ॥ सितिपुर पासि बेनतीक्रा मिले नामु क्राचारा ॥ तुठा सचा पातिसाहु ताष्ट्र गृह्म संसारा ॥ १ ॥ मगता की टेक वृंसंता की बोट तृं मचा मिरजनहारो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचु तेरी सामगरी सचु तेग दरसारा ॥ सचु तेरे खाजीनिक्रा मचु तेरा पासारा ॥ २ ॥ तेरा स्त्रु अगंग्रु है अन्यु तेरा दरसारा ॥ हउ हरवार्यो तेरिक्षा सेनका जिन्ह हिर नामु दिखारा ॥ २ ॥ समे हछा पूरीक्रा जा 4 TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE **淡本表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** H तिना के कामा ॥ १ ॥ मेरे राम हरि जन क हउ बलि धूड़ि लाई जाई ।। केमा का करि चवरु दुलावा चरण मुखि महि दुहहू नाही परउपकारी जन १॥ रहाउ॥ जनम मरण भाए लैनि ॥ जीय दान दे भगती लाइनि हरि सिउ मिलाए 112 11 पातिसाही सचे सेती राते सची 11 सचा सुख सची विडिम्राई जिस के से तिनि जाते ॥ ३ ॥ पला फेरी पाणी ढोवा हरि जन के पीसणु पीसि कमावा ॥ नानक की प्रभ पासि तेरे जन देखगु पाता ॥ ४ ॥ ७ ॥ ५४ ॥ सही महला ४ ॥ पारब्रहम करशौहारा परमेसर तेरी सतिगर आपे 11 धृद्धि चरण कउ बलिहारा ॥ १ तेरे ।। मेरे रामराइ दरसन जिउ राखिह तिउ रहीऐ ॥ तुधु भावैं जपावहि ता नाम्र तेरा B लहीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुकति भुगति जुगति तेरी सेवा जिसु दिता तूं त्रापि कराइहि ।! तहा चैकुंठु जह कीरतनु तेरा तूं ऋापे सरधा जीवा तनु २ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि नाम्र निहाला ॥ चरन कमल तेरे धोइ धोइ पीवा मेरे सतिगुर दहश्रोला ॥ ३ ॥ कुरबाणु जाई उसु वेला सुहावी जितु सतिगुरु अह्या ।। नोनक कउ प्रभ भए कृपाला पुरा पाइआ महला ५ ॥ तुधु चिति आए महा अनंदा ।। ५५ ॥ सही जिसु विसरिह सो मिर जाए ।। दइत्रालु होवहि जिसु ऊपिर करते सो तुधु सदा धित्राए ॥ १ ॥ मेरे साहिव तूं मैं माग्रु निमाग्री करी प्रभ अपने आगे सुणि सुिंग जीवा तेरी बागी ॥ १ ॥ रहोउ॥ तेरे जन की होवा तेरे दरसन कउ बलि जाई ॥ रिंदें उरिधारी तज किरपा ते संगु पाई ॥ २ 11 र्ञ्चंतर तुधु जेवडु अवरु न कोई ॥ जिसनो सारी पहि लाइ लैहि सो लागै भगत तुहारा सोई ॥ ३ ॥ दुइ कर जोहि मागउ इक दाना साहिबि तुठैं पावा ॥ सासि सासि नानकु आराधे ग्राट पहर गुर्ण गावा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५६ ॥ सुही महला ५ ॥ जिस के सिर कैसा पावै ॥ बोलि जार्गी माइत्रा सुत्रामी सो दुख न मदि माता मरगा चीति न त्रावै।। १।। मेरे रामराइ तुं संता का संत तेरे।। तेरे सेवक कउ भउ किछु नाही जम्रु नही आवै नेरे ।। १ ॥ रहाउ ॥ जो तेरे 张安安安全的政治的政治的政治的政治

**医软形形形物物物物物物** 8

सही महला ५ ॥ महि घटि घटि नानक माभक्षा ॥ ४ ॥ ₹ || ५० II प्रभ मानहि स्रोइ राम नाम रंगि राते थाई के की जिन प्रभ चरश मेरे संता जेवड न कोई विश 11 भगता प्रभ जलि थलि महीअलि सोई δ Iì रहाउ संगि उधरै जम्र ता कै नेडिन आवै॥ सिउ आणि मिलावै।। तिन्ह हरि ऋावे ॥ बेहा संत सरिष जो मनोरध करि ३॥ जन की महिमा केतक जिन सतिगरु भेटिया से सम कह नानक निकारों ॥ ४ ॥ ४ ॥ ५१ ॥ सही महला ४ ॥ महा अगनि ते तुधु हाथ देराले पए तेरी सरगाई !! तेरा माख तागु रिंद इंग्रतिर चुकाई ॥ १ ॥ मेरे रामराइ तुधु चिति श्राहऐ उबरे ॥ तेरी टेक 9

उधरे जपि नामु तुम्हारा 11 n ø त्रापि भए किरपोला तम्ह आपि करे प्रतिपाला Ħ छडाए ॥ श्रापगो भगति प्रक्रिश्चापि 999 भरम गहन्ना भै मोह विनासे मिटिश्रा सगज 11 3 11

ø

मेटिब्रा विद्यरा ॥ नानक दहश्रा करो सुखदाते सतिगरु **४ ।। ५२ ।। छ**डी महला ४ ।। जब कछ न सीश्रो II श्रपना खेल খাঃঘা व्यापि करि ॥ मेरे 8000 रचनु रामराइ स्रभ व्यापि कराए सरव निरंतरि

काची देह

ş

11

इम्राणी 11

> जत सम

तेरे

जीग्र

छरे कतह

तेरी बखस निराली॥

ē

विद्याईए ॥ तेरी गति मिति जासहि कदरति त निरगुष्ट मुग्प थगिद्यानी श्रजास करम दहबा करह नानक तेरा गग विठा Õ || ¥3 || ब्रदी ξ महला 11 मागठहे 0 तम्हारे जिन्ह घरि धन हरि नामा ॥ परवाल गणी सेई

医表表表表 法表表表表 表表表表 [3 सही महला १ घरु ६ १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ कचा रंगु कसुंभ का थोड़ड़िओ दिन चारि जीउ।। विखु नावै भ्रमि भ्रुलीश्रा ठिग मुठी कूड़िश्रारि जीउ।। सचे सेती रतिया जनम न दजी बार जीउ ॥ १ ॥ रंगे का किया रंगीएं जो रते रंगु लाइ जीउ ॥ रंगण वाला सेवीएं सचे सिउ चितु लाइ जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चारे कुंडा जे भवहि विनु भोगा धन नाहि जीउ।। श्रवगिशा धुठी जे फिरहि वधिक थाइ न पाहि गुरि राखे से उबरे सबदि रते मन माहि जीउ ॥ २ ॥ चिटे के कपड़े मेंले चित कठोर जीउ ॥ तिन म्रुखि नामु न मृलु न वूफिहि आपणा से पस्त्रा से दोर विश्रापे चोर जीउ 11 ३ ॥ नित नित खुसीत्रा मनु करे नित नित मंगै सुख जीउ ।। करता चिति न त्रावई फिरि फिरि लगिह दुख जीउ ।। सुख मिन वसे तितु तिन कैंसी भुख जीउ ॥ ४ ॥ वाकी मंगै देवगा सिरि मारे जंदारु जीउ ॥ लेखा वीचारु जीउ ।। सचे की लिव उबरें बखसे बखसणहारु जीउ 11 4 11 अन को कीजें मितड़ा खाकु रलें मिर जाइ जीउ ॥ बहु रंग भुलाइत्रा भुलि भुलि अवि जाइ जीउ ॥ नदिर प्रभू ते छुटीऐ जीउ ॥ ६ ॥ गाफल गित्रान विहूणित्रा नदरी मेलि मिलाइ विनु गित्रानु न भालि जीउ ॥ खिंचोताणि विगुचीएे बुरा भला दुइ नालि जीउ ।। विनु सबदै भै रतिया सम जोही जम कालि जीउ ।। ७ ।। जिनि करि कारणु धारित्रा सभसै देइ आधारु जीउ ।। किंड मनहु विसारीऐ सदा सदा दातारु जींड ॥ नानक न वीसरै निधारा ऋाधारु जीउ ॥ 🗷 ॥ १ ॥ २ ॥ स्रही महला १ काफी घरु १० १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ माग्रसु जनमु दुलंभु गुरमुखि पाइत्रा ॥ मनु तनु होइ चुलंग्र जे सतिगुर भाईआ सचु लै ॥ पति सतिगुर पाइ वखरु दरवारि सवारि ॥ मनि तनि सलाहि १ ॥ रहोउ सचु भाइत्रा ॥ लालि रता मनु मानित्रा गुरु पूरा पाइत्रो ॥ २ ॥ हउ जीवा

の

ië

在西班牙氏的印色

ある。

0

在在,在在我的我的我

のでは रंगि राते सुआमी तिन्ह का जनम मरण दुखु नासा ॥ तेरी बखस न मेटे कोई सतिगुर का दिलासा ॥ २ ॥ नाम्र घित्राइनि सख फल पाइनि त्राठ पहर त्राराघिह ।। तेरी सरिए तेरै भरवासै पंच दूसट लै साघिह ॥ धित्रात किन्न करम न जाणा सार न जाणा तेरी ॥ सम ते वडा सतिगुरु नानक जिनि कल राखी मेरी।। १ ॥ १० ॥ ५७ ॥ सहा महला ४ ॥ सगल तित्रागि तित राखनहारे जित आइम्रा राखह ਰ 11 **电电路电路电路电路电路** ॥ मेरे जी हम लागह किया एहि जंत विचारे 11 8 राम प्रभ करि किरपा गुरदेव नित दइग्राला गस गावा धिद्याईऐ ॥ रहाउ ॥ आठ पहर प्रभ श्रपना गुर प्रसादि भउ तरीए।। आपु तित्रामि हाईऐ सभ रेखा जीवतिश्रा ॥ २ ॥ सफल जनम विस का जग भीवरि साथ संगि नाउ जापे।। सगल मनोरय तिसके पूरन जिसु दहन्ना करे प्रभु श्रम र सुआमी तेरी सरिय दहन्राला ॥ दइत्राल कुपाल करि किरपा अपना नाम्र दीजै नानक साध खाला ॥ ४ ॥ ११ ॥ ४ = ॥ のならのなりののののの रागु सही असटपदीआ महला १ घरु १ १ अर्थे सतिग्रर प्रसादि॥ ॥ सभि अवगण मै गुरा नहीं कोई॥ किउकरि कंत मिलावा होई ॥ नो मैं रूप न बंके नैया ॥ ना कल दंग्र न मीठे वेंगा ॥ १॥ रहाउ ॥ सहजि सीगार कामणि करि आवै ॥ ता सोहानिश जा कंते मार्वे॥ २ । ना तिस्र रूप न रेखिआ काई ॥ श्रंति न साहिय सिमरिया जाई ॥ ३ ॥ सरति मति नोही चतराई ॥ करि किरपा प्रम लावह पाई ॥ ४ ॥ खरी सिआगी कंत न मागी॥ माइआ लागी भरमि अलागी ॥ ५ ॥ हउमें जाई ता कंत समाई ॥ तउकामिशा पित्रारे नतनिथि पाई ॥ ६ ॥ अनिक जनम दरा पाइमा । करु गद्दि लेड्ड प्रीतम प्रभ राइमा ॥ ७ ॥ भगति नानक सह है भी होसी ॥ जै मार्च पिश्रारा ते रावेसी ॥ = ॥ १ ॥

गइश्रा ॥ आपे रहिआ समाइ सो विसमादु भइश्रा ॥ ६ ॥ तूं नाही प्रभ द्रि जाणहि सभ तू है।। गुरमुखि वेखि श्रंतरि हद्रि भी त है ॥ ७ ॥ मै दीजे नाम निवास श्रंतरि सांति होइ ॥ गुण गावै नानक दास सतिगुरु मति देह ॥ = ॥ ३ ॥ ४ ॥ रागु सही महला ३ घरु १ असटपदी आ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ नामें ही ते सभु किछु होत्रा विजु सतिगुर नामु न जापै ॥ गुर का सबदु महा रसु मीठा बिनु सादु न जापै ॥ कउडी वदलै जनमु गवाइत्रा चीनसि नाही अपि ॥ गुरमुखि होने ता एका जाणै इउमें दुखु न संतापे ॥ १ ॥ विलहारी विटहु जिनि साचे सिउ लिव लाई ॥ सबदु समाई सहजे रहिआ II 8 परगासिश्रा रहाउ 11 गुरमुखि गार्वे गुरमुखि पूर्भे गुरमुखि बीचारे सबदु 11 जीउ गुरमुखि कारज सवारे उपजै मनग्रुखि 11 ते ग्र कमावै विखु खटे संसारे मोइआ मोहि 11 सदा सोई जे श्रति पिश्रारे ॥ सेवक्र दुखु पाए बिन **२** 11 ग्र चालें सतिगुर भोए ॥ साचा सबदु सिफति सेवे गुरम्रुखि वागी श्राखे ॥ सची मंनि वसाए हे साचा साचा ऋापे दाता करम्र जाए 11 सुणाए ॥ ३ ॥ गुरमुखि घाले गुरमुखि खटे गुरमुखि नामु जपाए ॥ कै सहजि सदा अलिपतु साचै रंगि राता गुर सुभाए ॥ मनमुखु सदही कुड़ो बोलें बिख़ बीजें विख़ु खाए ॥ जमकालि बाधा तुसना दाघा विनु गुर कवणु छुडाए ॥ ४ ॥ सचा तीरथु जितु सतसरि नावणु श्रठसठि तीरथ गुर सबदि दिखाए のの一句の記述 गुरम्बि आपि बुकाए 11 नाते मलु जाए।। सचा सबदु सचा है निरमलु ना मलु लगेन लाए।।. सची सिफिति सची सालाह पूरे गुर ते पाए ॥ ४ ॥ तनु मनु सभू किछ न जाए ।। हुक्ध होवे ता निरम्ल इरि तिस केरा कह्य दुरमति होवें इउमें विचहु जाए ॥ गुर की साखी सहजे चाखी त्सना अगनि पुम्हाए ॥ गुर के सबदि राता सहजे माता सहजे रहिश्रा समाए॥६॥

श्चंतरि तु वसे ॥ तुं वसिंह मन माहि सहजे रसि गग्र सारि मृरख मन समभाइ आखउ केतड़ा गरेष्ट्रखि - 11 रंगेतदा ॥ ४ ॥ नित नित रिदें समालि प्रीतम् आपणा ।। जे चलहि गुरा नालि नाही दख संतापना ॥ ४ ॥ मनसुख भ्रलाणा ना विस रंग है ॥ मरसी होइ विडाखा मनि कमाइ लाहा घरि ऋाणिआ ॥ गुर की कार निरवाण सबदि पञ्जाखिया ॥ ७ ॥ इक नानक की जे मै दीजै नाम निवास हरि गृख गावसी 11 = 11 2 11 3 11 घडाईऐ त्र्यारशि लोहा संनि নিত্র पाइ मवै मवाईऐ ॥ १ ॥ विलु पाइ दस्त कमावणा ।। हउमै आवै जाह मरिम मुलावणा ॥ धिम्राईऐ हरि मेलहि नाम H करि करि वेखडि आपि देहि पाईऐ ॥ बीनोईऐ ॥ ३ **उ**धापि दरि देही होवगि स्वाक्र IÌ किथै पाईऐ घरु इह श्रवताक महल दिह दीवी श्रंघ घोरु घव महाईए ॥ गरवि Hसे किसुरुवाईऐ ॥ ४ ॥ गुरम्रस्ति चोरु न लागि हरि नामि जोति दीपाईऐ सबद्रि त्रागि लाल **ब्रम्माईऐ** रहै निहकास नाम्र ti सदा 9999 मंनि वसाईऐ पाईऐ राति टि है हरि नाउ त्रध माईऐ ा २ ॥ ४ 11 सही महला १ **धियाई** ऐ श्रहिनिसि पनह विसारि 11 ਜ਼ਿਤ सुख पाईपे मे п 8 11 टेक साहिव मोहै मोहर्खी ॥ लकरी रहउ न जह देखउ तह नालि गरि देखोलिया निहालिया सेवी 11 II तय मावे विवे रजाइ सरष मउ दस्त लागे मरखा आइके ॥ अनम् ग्रम गारके ॥ ४ ॥ इउ नाही तु हाबहि ही साजिमा ॥ मापे त्रघ

थापि उयापि सबदि निवाजिया ॥ ४ ॥ देही मसम रुलाइ न आपी कह

表表表表表表表表表表表表表 表表表 गइश्रा ॥ आपे रहिआ समाइ सो विसमादु भइश्रा ॥ ६ ॥ तूं नाही प्रभ द्रि जाणहि सभ तू है।। गुरम्रुखि वेखि हद्रि अंतरि भो है ॥ ७ ॥ मै दीजै नाम निवासु अंतरि सांति होइ ॥ गुरा गावै नानक दासु सतिगुरु मति देह ॥ = ॥ ३ ॥ ४ ॥ रागु सही महला ३ घरु १ असटपदी आ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ नामें ही ते सभु किछु होत्रा चिनु सतिगुर नाम्र न जापै ॥ गुर का सबद महा रसु मीठा बिन्न चाखे सादु न जांपै ।। कउडी बदलै जनम्रु गवाइत्रा चीनसि नाही गुरमुखि होवें ता एका जागी इउमें दुखु न संतापें ॥ १ ॥ बिलहारी गुर अपगो विटहु जिनि साचे सिउ लिव लाई ॥ सबदु चीन्हि त्रातम् परगासित्रा सहजे रहित्रा समाई ॥ १ 11 रहाउ 11 गुरम्रुखि गार्वे गुरम्रुखि ब्र्भें गुरम्रुखि सबदु बीचारे ॥ जीउ उपजे गुरमुखि कारज सवारे ॥ मनमुखि पिंडु सभु गुर ते कमावै बिखु खटे संसारे ॥ मोइआ मोहि सदा दुखु पाए बिनु गुर अति पिआरे ॥ सोई सेवक २ 11 सिफति सतिगुर सेवे चालें सतिगुर भोए ॥ साचा सबदु साची साचा मंनि वसाए ॥ सची बाणी गुरम्रुखि श्राखे हउमै है साचा साचा विचहु जाए ऋापे दाता करम्र 11 सबद सुणाए ॥ ३ ॥ गुरमुखि घाले गुरमुखि खटे गुरमुखि नामु जपाए ॥ सदा अलिपतु साचै रंगि राता गुर के सहजि सुभाए ॥ मनग्रख सदही कुड़ो बोलै बिखु बीजै विखु खाए ॥ जमकालि दाधा बिनु गुर कवणु छुडाए ॥ ४ ॥ सचा तीरथु जितु सतसरि नावण गुरम्रुखि भ्रापि बुक्ताए ॥ श्रठसठि तीरथ गुर सबदि दिखाए नाते मलु जाए।। सचा सबदु सचा है निरमलु ना मलु लगे न लाए।।. सची सिफिति सची सालाह पूरे गुर ते पाए ॥ ४ ॥ तनु मनु सभु किञ्च इरि तिसु केरा दुरमित कह्या न जाए ।। हुकमु होवें ता निरमलु होवें इउमें विचहु जाए ॥ गुर की साखी सहजे चाली तसना अगिन सुम्हाए ॥ गुर के सबदि राता सहजे माता सहजे रहिश्रा समाए॥ ६॥

**《《古西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西** नाम्र सति करि जार्णे गुर के भाइ पित्रारे ॥ सची

हरि

गर ते पाई सचै नाइ पिआरे 11 एको सचा सभ महि वस्तै विस्ला को बीचारे ॥ आपे मेलि लए ता बखसे मगति सवारे ॥ ७ ॥ समो सचु सचु वस्तै गुरम्रखि

जार्थ । जंगस मरणा हुकमो वरते गुरम्रुखि आपु पद्मार्थ ॥ नाम्रु धिश्राए ता सतिगुर भाए जो इछै सो फल पाए ॥ नानक तिस दा

ममुकिछु होवै जि विचट्ट ऋषु गवाए ॥ ≈ ॥१॥ स्ही महला ३॥ कामिए अति सुत्रोन्हिउ पिरु वसै जिस पिर गुर का सबद सम्हाले ॥ हरि की भगति मचे ते सदा सहागिश

सदा रंगि राता हउमें विचह जाले ॥ १ ॥ वाह वाह पूरे गुर वाणी ॥ पूरे गुर ते उपजी साचि समाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ किछ वसे संड मंडल पाताला॥ श्रंदरि काइग्रा

जीवन दाता वसे समना करे प्रतिपाला कामशि 11 काइमा सदा सुदेली गुरमृत्वि नामु सम्हाला ॥ २ ॥ काइत्रा श्चंद्ररि

अलु न लखिश्रा जाई ॥ मनप्तुल प्रगय युक्ते नाही बाहरि भालिय जाई ॥ सविवह सेत्रे सदा सुख पाए सतिगरि **ग्र**लख लग्बाई ॥ ३ ॥ काइम्रा स्रंदरि रतन पदारय मगति मरे भंडारा ।। इस काइम्रा श्रंदरि नउ खंड प्रथमी हाट पटण बाजारा ॥ इस

पाईऐ नाय नउनिधि गुर के सबदि 11 ४ ॥ काइमा श्रंदरि तालि तोलावै आपे वोलखहारा मोल्ल विसका मोलि कितही माण्रक्र श्रकारा नाम्र पाईऐ गुर बीचारा ॥ ४ ॥ गुरम्रस्व खोजे होर सम मरमि सलाई 11 जिसनो

किया को करे चतुराई ॥ काइया चंदरि मउ भाउ गर परसादी पाई ॥ ξ ॥ काइमा यंदरि महेमा सम द्योपति जित संसारा ॥ सर्वे धापणा खेल परे सनिग्री श्चामागउग्न पामारा য়াবি दिखाइमा सचिनामि निमदारा ॥ ७ ॥ सा काइया जो मतिगुरु सेवे सर्च भाषि मतारी ॥ तिला नावें दरि डोई नाही ता जम् करे सुद्यारी ॥

नानक मनु विद्यार पाए जिसनो इरि किरपा धारी ॥ = ॥ २ ॥

為部

18

H

**被被被被被被被被被被被被被被** 

表表表表表表表表 表表表表表表表表 表表 表表 医影 THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH रागु सही महला ३ घर १० दुनीत्रा न सालोहि १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जो मरि थोई ॥ १ वंजसी । लोका न- सालाहि जो मरि खाक मेरे 11 वाहु सलाहीऐ सचा ॥ गुरमुखि सदा साहिबा वाहु वेपरवाह 11 δ 11 दुनीआ केरी दोसती मनमुख दिक मरंनि - 11 लाहंनि ॥ २ ॥ गुरम्रुखि वेला न जनग्र सकारथा सचै सबदि लगंनि ॥ त्रातम राम्र प्रगासित्रा सहजे सुखि रहंनि ३ ॥ गुर का सबद् विसारित्रा दुजै भाइ रचंनि तिसना 11 भुख त्र्यनिद्नु जलित फिरंनि ॥ ४ ॥ दुसटा नालि दोपती नालि करंनि ॥ त्रापि डुवे कुटंव सिउ सगले डोबंनि क़ल किसै करंनि की नाही मनम्रख भली मुगध मुह काले तिन निंदका नरके घोरि पवंनि ॥ ६ ॥ मन जैसा Ĺ तेहे करम कमाइ ॥ त्रापि वीजि ऋापे ही होवहि खावणा कह्या किञ्च न जाइ।। ७ ।। महा पुरखा का बालणा होवें कितै ॥ त्रोइ अंमृत भरे भरपूर हहि त्रोना तिलु न तमाइ श्रवरा उपदेसेनि ॥ से वडमागी गुणकारी गुण संघरें श्रोना रहे अनदिनु नाम लएनि ॥ ८॥ देसी रिजकु संवाहि एको है दातारु धगो सचो ग्राप है गुरमुखि नदरि निहालि ॥ आपे बखसे मेलि नालि ॥ मनु मैला सचु निरमला किउकरि सो प्रभु सदा समान्ति ॥ ११ मेले ता निलि रहै हउमें सबदि प्रभ जलाइ।। जाइ 11 सचा वीसरैं जीवख संसारि ॥ नदरि धृगु सइ मेले सतिगुरु ना वीसरे गुरमती वोचारि ॥ १३ 11 ता मिलि रहा वोछुङ् के मिलिया होइ न गुर हेति उरधारि 11 के सबदि वीचारि ॥ पिरु सालाही आपणा गुर 88 li पाइत्रा सोभावंती नारि ॥ **१**५ ॥ मनमुख सुखु म्जु सपै पीत्राईऐ मैले चिति कठोर दुधु 11 ऋति **ऋाखीऐ** त्रापे किसु निकोर ॥ १६ ॥ आपि करे मैलु उतरे ता सचु बिणत्रा सीगारु॥ १७ ॥ सचा साह सचे वर्णजारे त्रोथे कुड़े ना टिकंनि ॥ त्रोना सचु न भावई 

पचंनि हउमे मैला फिरै मरि जंमे वारो माहि 1) १= 11 जग किरति कोइ न मेटखहार संता कमावणा 38 11 संगति मिलि रहै ता सचि लगै पित्रारु ।। सञ्च सलाही सञ्च मित दरि सचै सचित्रोरु ।। २० ॥ गुर पूरे पूरी मति है ब्रहिनिसि धिब्राह ॥ इउमैं मेरा वड रोग है विचह ठाकि रहाइ ॥ २१ ॥ गुरु सउपी सालाही ऋापणा निवि निवि लागो पाइ ॥ तन्न मन २२ ॥ खिंचोताणि गवाइ 11 विगचीऐ আণু इउमै मेरा छडि तू ता सचि रहे समाह लाइ । सचै सबदि लगंनि मिले सि साहरा 11 सचि सचै दिसंनि ॥ २४ ॥ से माई से दरि साभ करंन्डि ॥ अवगण विकशि पल्हरनि गग की करेनि २५॥ गुण की साम सुख ऊपने सची भगति गर सबद सिउ लाहा नाम लएनि ॥ २६ ॥ सुहना रुपा पाप करि करि संचीऐ चलैं न चलदिया नालि ॥ विद्य नार्वे नालि न चलसी सभ मुठी जम कालि ॥ २७ ॥ मन का तोसा हरि नामु है हिरदे रखडू सम्हालि ॥ एडू खरचु ब्राखुटु है गुरम्नुखि निवहै नालि ॥ २०॥ ē ए मन मूल्ह भुलिया जासहि पति गवाइ ॥ एड् ø विश्वापित्रा गुरमती सच विश्वाह 11 38 11 हरि eie के सबदि मनु तनु रपे हरि पवें इरि जम्र लिखण्र न जाइ।। गुर सिउ रहे समाह ॥ ३० ॥ सो सह मेरा रंगुला रंगे सहजि सुमाह कामिण रंगु ता चड़े जा पिर कै श्रंकि समाइ ॥ ३१ ॥ चिरी विछुंने भी मिलनि जो सतिग्रह सेवंनि ॥ श्रंतरि नवनिधि ei ei खरचनि न निसुदई इरि गुग सहजि रवंनि 32 योइ राखे से जनमहि ना मरहि ना दुख सहंनि ॥ गरि ei ei ३३ ॥ सजस मिले न विश्वद्रहि जि स्रनदित मिले महि विरले जग जागीग्रह 0 ॥ २ ॥ सही महला ३ ॥ हरि जी स्लप्त अगमु है कितु विधि मिलिया जाइ।। गर कै सर्वाद अस कटीएे अचित वसे मिन बाइ।। १ ॥ गुरम्रखि इरि इरि नाम्र जवंनि ॥ इउ विनकै बलिहारखै मनि इरिग्रख ॥ रहाउ ॥ गुरु सरवरु मान सरोवरु है बढमागी a

( oyo ) H पुरख लहंन्हि ॥ सेवक गुरमुखि खोजित्रा से हंसुले नामु लहंनि 3 रंग सिउ गुरम्नुखि नामि लगंनिह ।। धुरि पूरवि होवे नाम् धित्राइन्हि **经保存的股份股份** लिखित्रा गुर भागा मंनि लएन्हि॥ ३॥ वडभागी घरु खोजित्रा पाइत्रा नामु निधान ॥ गुरि पूरे वेखोलिया प्रभु त्रातम रामु पछान ॥ ४॥ सभना का प्रभु एकु है द्जा अवरु न कोइ।। गुरपरसादी मनि वसै तितु घटि परगडु होइ।। ५।। सभु अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सभ थाइ किसनो श्राखीऐ सबदि वेखदु लिव लाइ।। ६।। बुरा भला तिचरु श्राखदा जिचरु है दुहु माहि ॥ गुरमुखि एको वुक्तित्रा एकसु माहि समाइ ॥ ७ ।। सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभु पोए थाइ ।। जन नानक हरि श्राराधित्रा गुरचरगी चितु लाइ ॥ = ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ रागु सही असटपदीआ महला ४ घर २ ॥ कोई आणि मिलावे मेरा १ ऋों सतिगर प्रसादि॥ हउ तिसु पहि आपु वेचाई ॥ १ ॥ दरसन हरि प्रीतम् पित्रारा H कृपा करहि ता सतिगुरु मेलहि हरि हरि नाम 11 <del>()</del> १ ॥ रहाउ ॥ जे सुख़ देहि त तुभहि अराधी दखि \* तुभै ि विश्राई ॥ २॥ जे भ्रुख देहि त इत ही राज़ा दुख विचि सूख अरपी विचि अगनी आपु तनु मनु काटि काटि सभु जलाई ॥ ४ ॥ पखा फेरी पाणी ढोवा जो देविह सो खाई ॥ दुश्रारे लेह हरि मेलि गरीव द्वहि पहस्रो नानक ६ ।। ऋषी काढि घरी चरणा तलि सभ धरती फिरि मत पाई ॥ ७ ॥

जे पासि बहालहि ता तुभाहि अराधी जे मारि कढिहि भी ८ ॥ जे लोकु सनाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोडि न जाई ॥ ६ ॥ जे तुधु विल रहै ता कोई किहु आखउ तुधु विसरिए मिर जाई।। १०।। वारि वारि जाई गुर ऊपरि प पैरी संत मनाई ॥ ११ ॥ नानक विचारा महत्रा दिवाना हरि तउ दरसन कै ताई ॥ १२ ॥ अखड़ आगी मीह वरसे भी जाई ॥ १३ ॥ समुद्ध सागरु होवै बह खोरा

लंघि गुर पहि जाई ॥ १४ ॥ जिउ प्राणी जल वितु है मरतो तिउ सिखु गुर बिनु मरि जाई।। १५।। जिंड धरती सोभ करे जलु बरसे तिंड सिखु गुर

**淡本本本本本本本本本本本** 

**密**密密密密密

मिलि बिगमाई ॥ १६ ॥ सेवक का होइ सेवक बरता करि करि विनउ बलाई ॥ १७ ॥ नानक की बेनंती हरि पहि गर मिलि गर सख पाई ॥ १८ ॥ तु आपे गुरु चेला है आपे गुर विचुदे तुमाहि षिद्राई॥१६॥ जो तध सेवहि सो तहै होबहि पैज रखाई ॥२०॥ मंडार भरे भगती हरि तेरे जिस भावे तिस देवाई ॥ २१ ॥ जिस्र तं देहि सोई जन पाए होर निहफत्त चतराई ॥ २२ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि गरु सोइग्रा श्रपना मन् जागाई ॥ २३ ॥ इकु दातु मंगै नानकु वेचारा हरि दासनि लागें जे कराई ॥ २४ ॥ जे गरु क्तिइके त मीठा बखसे उ वडिम्राई ॥ २५ ॥ गुरमुखि बोलिंह सो थाइ पाए मनम्रखि थाइन पाई॥२६॥ पाला ककरु वरफ वरसै गुरसिख गुर जाई।। २७॥ सभु दिनसु रैसि देखउ गुरु अपना विचि ऋली गुर पैर धराई। २८॥ श्रनेक उपाव करी गुर कारणि गुर घाड पाई ॥ २६ ॥ रेगि दिनसु त्रराधी गुर चरण जीउ मेरेसाई ॥३०॥ नानक का पिंड गुरू नानक का प्रश्च पूरि रहिश्रो है **उपति श्रधाई ॥ ३१ ॥** तत गोसाई ॥ ३२ ॥ १ ॥ 🗤 रागुं सुदी महला ४ असटपदी या घरु १० 🕝 १ व्यों सविगर प्रसादि॥ ।। श्रंदरि सचा नेह लाइया प्रीतम आपर्ये ॥ तनु मनु होइ निहालु जा गुरु देखा साम्हर्षे ॥ १ ॥ विमाइ गुर परे ते पाइया यंग्रत धगम 11 सतिगरु वेखि विगसीश्रा हरि । रहाउ ।। हउ किरपा करि कै मेलियन पाइया मोख दयार ॥२॥ मतिगुरु विरही नाम का जे मिले त तुतु मन देउ॥ जेपाव श्रंमृत सइजि पीएउ 11 \$ 11 लिखिया कोई मालाहीऐ उठदिका भी गुरु श्रांताउ 11 ऐमा निल इउ ताके घोषा पाउ ॥ श्रा कोई ऐमा सजल लोहि लह श्रीतम देह मिलाइ ॥ सतिपरि मिलिए हरि पाइबा मिलिबा सहित समाइ ॥ ५ ।। मनिगुरु सागरु गुणु नाम का मै तिमु देखण का चाउ ॥

路路路路路路路路路路路路路路路路路路路 तिसु विनु घड़ी न जीवऊ विनु देखे मिर जाउ ॥ ६ ॥ जिउ मछुली विनु संतु न जीवई विशु पागाीएं रहे न कितें उपाइ ॥ तिउ हरि ॥ ७ ॥ मै सतिगुर सेती पिरहर्डी किउ वित्र हरि नामै मरि जाइ मै गुरवाशी गुरवाणी आधार 11 जीवा माउ गुर तुठा हरि हरि नाम्र गुरु लागि रहोउ ॥ 11 रतंतु = हरि नामि रहा लिव लाइ ॥ माइ ॥ मै धर सचे नाम को ६ । ग्रर नामो देइ दृड़ाइ ॥ जिसु परापति गित्रानु पदारथु नामु है हरि लहै गुरचरनी लोगै आइ ॥ १० ॥ अकथ कहाणी प्रेम की को प्रीतम्र त्रापणा निवि निवि लागा पाइ ॥ श्राखे श्राइ 🕧 तिस्र देवा मन सुजाणु ॥ सतिगुरि मीति ११ ॥ सजग्र मेरा त्ं करता पुरखु एक् सदा तेरा ताणु ॥ १२ ॥ सतिगुरु मेरा सदा सदा मिलाइत्रा में सदा अविनासी पुरखु है सम ना त्रावे ना जाइ महि रहिआ ऋोहु 11 धनु संचित्रा सावतु पूंजी रासि ॥ नानक नाम १३ ॥ राम दरगह मंनित्रा पूरे सावासि ॥१४॥१॥२॥१॥। रागु सही असटपदीत्रा महला ५ घरु १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ उरिक रहित्रो विखित्रा कै विद्यापत अनिक तरंगा ॥ १ ॥ मेरे मन ॥ मनहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोह पूरन परमेसर पाईऐ अगोचर ॥ कत महि रहिआ विश्रापे ॥ अति तुसना कवहू नही धापे ॥ २ ॥ करोधु सरीरि चंडारा ॥ ऋगिऋानि न स्रभे महा गुवारा 3 भ्रमत विश्रापत जरे किवारा ।। जाग्रु न पाईऐ प्रभ दरवारा न पावै फिरत विगाना श्रासा श्रंदेसा वंधि पराना ॥ महल ॥ ंफिरत पित्रास करि दीना विश सगल विनु मीना ॥ ६ ॥ कञ्च सित्रानप उकति न मोरी ॥ एक आसं ठाकुर बेनती संतन पासे ॥ मेलि लैह प्रम तोरी ॥ ७ ॥ करउ अरदासे ।। 🗷 ।। भइत्रो कृपालु साध संगु पाइत्रा ।। नानक तृपते पूरा पाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ 张志 密志 语语语语语语语语语法语语语语

रागु सही महला ४ पर ३
१ जो सितिगुर प्रसादि ॥ मियन मोह अगिन सोक सागर ॥
किर किरपा उपरु हिर नागर ॥ १ ॥ चरण कमल सरणाइ नराइण ॥
दीनानाय भगत पराइण ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनाया नाय मगत में
मेटन ॥ साथ संगि जमदृत न मेटन ॥ २ ॥ जीवन रूप अन्प दहआला ॥ रवण गुणा कटीऐ जम जाला ॥ ३ ॥ अंधृत नामु रसन नित जाप ॥ गेग रूर माइआ न विवाप ॥ ४ ॥ जपि गोविंद संगी सिन तो ॥ पोहत नोही पंच बटवारे ॥ ४ ॥ मन चच कम मसु एक विवाप ॥ सरव फन्ना सोई जन्न पाए ॥ ६ ॥ धारि अनुमुह

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ जिन डिठिया मन रहसीऐ

श्रपना प्रभि कीना ।। केवल नामु भगति रसु दोना ॥ ७ ॥ आदि मि

किउ पोईऐ तिन्ह संगु जीउ ॥ संत सजन मन मित्र से लाइनि सिउ रंगु जीउ ॥ तिन्ह सिउ प्रीति न तर्टड कवड न होवै करि दहमा गुण पारब्रहम प्रम मिलइ संत नाप्त जपह मजसा देखे जाग्रह माइआ संग्रे मोहिया न कमावै धंधु देहा विशासणी कुड़ जीउ धिआवहि से जििए चले पूरे सनवंध गुर चलग्र हकमि संजोगि जीउ मोग ॥ जिसना रस जीउ तिसहि विद्योहा सोगु जीउ ॥ ३ ॥ त्रापनहे प्रम माणिमा दरगह पैधा जाइ जीउ ॥ ऐथे सुखु प्रखु उजला इको नामु घित्राइ जीउ॥ दिता पारब्रहमि गुरु सेविश्रा सत माइ जीउ ।। ४ जीउ रित्र रहिन्द्रा सरव जीव्या प्रतिपाल - 11 जीउ ॥ मन ते कबह न वीसरे जा आपे होड ५ ॥ आवण जाणा रहि गए मनि

ā

9999

13

जीउ ।। ता का त्रंतु न पाईऐ ऊचा अगम अपारु जीउ ॥ जिसु प्रभु अपणा विसरें सो मिर जंमें लख वार जीउ ॥ ६ ॥ साचु नेहु तिन श्रीतमा जिन मिन चुठा त्र्यापि जीउ ॥ गुरा सासी नित संगि बसें त्राठ पहिर प्रभ जापि जीउ ॥ रंगि रते परमेसरै विनसे सगल संताप जीउ ॥ ७ ॥ तूं करणहारु तू है एक अनेक जीउ।। तु सरमथु तू सरव मैं तू है बुधि विवेक जीउ ॥ नानक नामु सदा जपी भगत जना की टेक जीउ ॥ 🗷 ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु सूही महला ५ असटपदी आ घरु १० काफी ।। जे भ्रुली जे चुकी साई भी १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ तर्हिजी कोढी आ ।। जिन्हा नेहु द्जागो लगा भूरि मरहु से वाढी आ ।। ॥ इंउ ना छोडउ कंत पासरा ॥ सदा रंगीला लालु पिश्रारा एडु महिंजो श्रासरा।। १ ॥ रहाउ ॥ सजस तू है सैसु त मै तभ उपरि वहु मागीत्रा ॥ जातू अंदरि ता सुखे तूं निमागी मागीत्रा ॥ वेखालि ॥ एहा २ ॥ जे तृ तुठा कृपा निधान ना द्जा दातड़ी नित हिरदें रखा समालि ॥ ३॥ पाव जुलाई पंघ तउ नैशी ।। स्रवणी सुणी कहाणीत्रा जे गुरु थीवे किरपालि ।। दरसु दिखालि ।। किती लख करोड़ि पिरीए रोम न पुजनि तेरिश्रा ॥ त साही न सका गुण तेरित्रा । ५ ॥ सहीत्र्या कहि तऊ भोरी वधागीत्रा ॥ हिक नदरि निहालि मंञह हभि दरसु रंगु माणीत्रा ॥ ६ ॥ जै डिठे मनु धीरीऐ किलविख द्रे ॥ सो किंउ विसरे मांउ में जो रहिश्रा भरपूरे 11 0 11 होइ निमोग्गी दिह पई मिलिया सहिज सुभाइ ॥ पूरवि लिखिश्रा नानक संत सहाह ॥ = ॥ १ ॥ ४ ॥ सही महला ५ ॥ वेद पुराण पुकारिन पोथीत्रा ॥ नाम सिमृति विना सभि होछीत्रा ॥ १ ॥ नाम्र निधानु त्रपारु मगता मनि वसै ॥ जनम मरण मोद्र दुखु साधृ संगि नसे।। १ ॥ रहाउ ॥ मोहि चादि अहंकारि सरपर रुंनिया ॥ सुखु न पाइनि मूलि नाम विछुनिया ॥ २ ॥ मेरी मेरी धारि बंधनि बंधिया ॥ नरिक सुर्गि अवतार माइया धंधिया ॥ ३ ॥ सोधत सोधत सोधि ततु वीचारित्रा ॥ नाम विना सुखु नाहि सरपर हारिया ॥ ४ ॥ त्रावहि जाहि अनेक यरि मरि जनमते **淡浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓**淡

0

ë

वू में समु वादि जोनी भरमते ॥ ४ ॥ जिन कड भए दश्याल तिन साधू संगु मइत्रा ॥ श्रंमृतु हरि का नामु तिनी जनी जिप लइत्रा ॥ ६ ॥ खोजिह कोटि श्रतंत्व बहुतु श्रनंतके ॥ जिसु बुक्ताए श्रापि नेहा तिसु है ॥ ७ ॥ विसरु नाही दोतार आपणा नाम्र देहु ॥ गुरू गावा दिन् राति नानक चाउ एहु ॥ = ॥ २ ॥ y 11 राग्र छही महला १ छचजी ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ मंत्र क्रचजी श्रंमाविण इउ किउ सह चहंदीया रावणि जाउ जीउ ॥ इकद् इकि कउण्र जाएँ मेरा नाउ जीउ।। जिन्ही सखी सह रावित्रा से श्रंबी छावडीएडि जीउ॥ से गुरा मंत्र न श्रावनी हउ के जी जीउ ॥ किञ्रा गण तेरे विथरा किया किया हउ धिना करवारों तेरे जीउ ॥ इकत टोलिन अंग्डा हउ सद मोती माणिक रंगुला त जीउ सइना चितु सिउ लाइऋा जीउ ॥ मंदर रासि जीउ ।। इउ एनी टोली भ्रलीग्रस कुंजां साद्वरै चली किआ देसी सरी থীস্মা भुली वाटहीजास भाज क् धरीत्रासु जीउ दुखा श्ररदासि जीउ ॥ इक नानक की मै डोहागिए काई राति जीउ ॥ ş तू साहिय ।। जात तामें सभ को मेरी रासि तं श्रंतरि साबासि जीउ भीख उदासि जीउ ॥ भागे थल सिरि सरु वहै कमल 9 लंघीऐ फर्ले श्राकासि जीउ ॥ मार्थे मवजल मासे सहु रंगुला सिफवि रवा गुरावासि जीउ व्याविष जाणि मुईब्रासि पईञ्चासि कहि कहि दहि जीत किश्रा 11 मैं दरसन भूख पित्राप्ति जीउ - 11 गुरसबदी पाइधा सच नानक की अरदासि जीउ।। २।। सही महला

गुरसिखडा तिस् निवि निवि लागउ पाइ जीउ 11 की श्राखा चिरधा जीश्र गुरु सज्या देहि जीउ मिलाइ 11 सोई दिस उपदेसङ्ग मेरा मनु श्रनत न काहू जाइ जीउ।। इह मनु तैकं डेवसा में मारगु देहु वताइ जीउ ॥ इउ श्राइश्रा दूरहु चलि के मैं तकी तउ सरगाइ जीउ ॥ मैं श्रासा रखी चिति महि मेरा सभो दुखु गवाइ जीउ ॥ इतु मारिंग चले भाईश्रड़े गुरु कहै स कार की मतड़ी विसारें द्जा भाउ जीउ॥ कमाइ जीउ ॥ तित्रामें मन इउ पाविह हरि दरसावदा नह लगे तती वाउ जीउ।। हउ आपह जाणदा में कहित्रा सभ्र हुकमाउ जीउ हरि भगति - 11 में बहुड़ि न खजाना वससित्रा गुरि नानकि कीत्रा पसाउ जीउ ॥ त्सना भुलड़ी हउ रजा तृपति अघाइ जीउ ॥ जो गुर दीसे सिखड़ा तिसु निवि निवि लागउ पाइ जीउ ॥ ३ ॥

रागु सही छंत महला १ घर १
१ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ॥ भिर जोविन में मत पेई अहैं
घरि पाहुगों विलराम जीउ ॥ मैली श्रवगण चिति विनु गुर गुग न समावनी विलराम जीउ ॥ गुग सार न जागी भरिम भुलागी जोवनु वादि गवाह्या ॥ वरु घरु दरु दरसनु नही जाता पिर का

स्ती रेशि पृछि न मारगि चाली भाइत्रा ॥ सतिगर विहाणी ।। नानक वालतिण राडेपा विनु पिर धन कुमलाणी ।। ? 11 भावे तिसकी बलिराम में हरि देहि वरु जुग चारि त्रिभवण वाणी जिसकी बलिराम जीउ सोहाग्गि अवग्णवंती द्रे जैंसी रवे 11 आसा

तैसी मनसा पूरि रहिआ भरपूरे ।। हरि की नारि सु सरव सुहागिण रांड न मैंले वेसे ।। नानक मै वरु सोचा भावें जुगि जुगि प्रीतम तैसे ।। २ ।। बाबा लगनु गणाइ हंमी वंजा साहुरै बिलराम

जीउ ।। साहा हुकमु रजाइ सो न टलै जो प्रभु करें बिलराम जीउ ।।
िकिरतु पड्या करते किर पाइत्रा मेटि न सकें कोई ।। जाञी नाउ
नरह निहकेवलु रिव रिह्या तिहु लाई ।। माइ निरासी रोह विश्वनी
बाली बालें हेते ।। नानक साच सबदि सुख महली गुर

## **电影中的电影中的电影中的电影中的电影中的电影**

चरणी प्रश्च चेते ॥ ३ ॥ बाबुत्ति दितड़ी दूरि ना आर्वे घरि पेईपे बिलराम जीउ ॥ रहसी बेखि हद्दि पिरि रात्री घरि सोहीपे बिलराम

जीउ ॥ साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मित पूरी परधाने ॥ संजोगी मेला थानि सुदेता गुणवंती गुर गिम्माने ॥ सतु संवोख

संजोगी मेला थानि सुहेता गुणवंती गुर गिम्माने ॥ सतु संतोखु सदा सबु पत्ते सबु बोलै पिर भाए ॥ नानक निञ्चड़ि ना दुखु

पाए गुरमित अंकि समाए ॥ ४ ॥ १ ॥

रागु सही महत्ता १ छंत घर २ १ व्यो सतिगुर प्रसादि॥ हम घरि साजन आए॥ साचै

मेलि मिलाए ॥ सहित्र मिलाए हरि मिन भाए पंच मिले ग्राप्त पादमा ॥ साई वसतु परापति होई त्रिष्ठ सेनी मनु लाहमा॥

अनदिनु मेलु भश्या मनुमानिमा घर मदर सोडाए ॥ पंच सबद धुनि अनहद बाजे इम घरि साजन आए ॥ १ ॥ आवहु मीठ पिमारे ॥ मंगल गावहु नारे ॥ सलु मंगलु गावहु ता प्रम भावहु

पिमार ॥ मगल गावह नार ॥ सजु मगलु गावह ता प्रम भावह सोहिलड़ा जुग चारे ॥ अपने घरि ब्याइका थानि सुहाइका कीरज सपदि सपरे ॥ गिमान महा रसु नेत्री कांत्रतु त्रिभवण रूपु

सनाद सनार ॥ गांजान महा रह्यु नत्रा अवनु ।त्रमवया रूपु दिखाइआ ॥ सखी मिलहु रसि मंगलु गांवहु इम घरि साजनु आइआ ॥२॥ मनु तनु अंग्रिति मिना॥ अंतरि प्रेष्ठ रतेनो ॥ अंतरि

रतनु परारपु मेरें परम ततु बीचारो ॥ वंत मेख तू सफ्तिज्ञो दाता सिरि सिरि देवणहारो ॥ तू बानु मिश्रानी श्रंतरज्ञामी आपे कारणु कीना ॥ सुनहु सखी मनु मोहनि मोहिश्रा तनु श्रं श्रृति मीना ॥ ३ ॥ आवम राष्ट्र संखारा ॥ साचा खेलु तुम्हारा ॥ सन्तु खेलु तुम्हारा

तुम्ह विद्यु कवणु कदाए ११ कालु विकालु भए देवाने मनु राखिया गुरि ठाए ॥ नानक अप्रगण सर्वदि जलाए गुण संगमि प्रश्च पाए॥४॥१॥२॥ रागु सदी महला १ घरु ३

अगम अपारा तुधु वितु कउणु बुकाए ॥ सिघ साधिक सिआसे केते

१ कों सितेगुर प्रसादि।। आवहो सजया इउ देखा दरसजु तेरा राम ॥ परि आपनई खड़ी तका मैं मिन चाउ पनेरा राम ॥ मिन चाउ पनेरा मुध्य प्रम मेरा में तेरा मरनासा ॥ दरसजु देखि मई निइकेनल जनम

मर्ग दुंखु नासा ।। सगली जोति जाता तू सोई मिलिश्रा सुभाए ॥ नानक साजन कड विल जाईऐ साचि मिले घरि त्राए ॥ १ ॥ घरि त्राइअड़े साजना ता धन खरी सरसी राम ॥ सबदि ठाक्कर देखि रहंसी रास साच 11 ग्रा रहंसी खरी सरसी जा रावी रंगि रातें । अवगणि मारि गुणी घरु छाइत्रा पूरे पुरित विधाते ।। तसकर मारि वसी पंचाइणि श्रदलु करे वीचारे ॥ नानक राम नामि निसतारा गुरमति मिलहि पिआरे ॥ २ ॥ वरु पाइअङ्। वालङीए आसा मनमा पूरी राम ॥ पिरि राविञ्रड़ी सबदि रली रवि रहित्रा नह द्री राम ॥ प्रभ द्रि न होई घटि घटि सोई तिस की नारि सवाई ॥ आपे रसीत्रा त्रापे रावे जिउ तिस दी विडिग्राई ॥ ग्रमर श्रहोलु ग्रमोलु मच् पाईऐ ॥ नानक आपे जोग मजोगी नदिर श्रपारा गुरि पूरे करे लिय लाईऐ ३ ॥ पिरु उचड़ीऐ माड़डीऐ तिह 11 सिरताजा विसम भई देखि राम हुउ गुगा 11 श्रनहद सबद श्रगाजा राम ॥ सबदु वीचारी करणी सारी राम नाम्र नीसाणी ॥ नाम विना खोटे नही ठाहर नाम्रु रतनु परवाणो ॥ पति मति पूरी प्रा परवानी ना आवे ना जासी ।। नानक गुरमुखि आपु पछार्गे प्रम जैसे अविनासी ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ १ ओं सितगुर प्रसोदि ॥ रागु सही छंत महला १ घरु ४॥ जिनि कीत्रा तिनि देखित्रा जगु धंषड़ै लाइश्रा ॥ दानि तेरै घटि चानणा तनि चंदु दीपाइत्रा ॥ चंदो दीपाइत्रा दानि हरि कै दुख् श्रंधेरा उठि गइत्रा ॥ गुगा जंज लाड़े नालि सोहै परिव मोहगीऐ लक्ष्या ।। वीवाहु होत्रा सोभ सेती पंच सगदी आइआ ।। जिनि कीआ तिनि देखित्रा जगु धंधड़ै लाइत्रा ॥ १ ॥ हउ बलिहारी साजना मीता श्रवरीतां ॥ इहु तनु जिन सिउ गाडिया मनु लीयड़ा दीता ॥ लीया त दात्रा मान्र जिन्ह सिउ से सजन किउ वीसरहि ॥ जिन्ह दिसि श्राह्या होहि रलीया जीय सेती गहि रहिह ॥ सगल गुगा न कोई होहि नीता नीता ॥ इउ बलिहारी साजना मीता अवरीता ॥ २ ॥ गुणा का होंबै किं वासु लईजे ॥ जे वासुला 

( 9\$\$ ) होवनि साजना मिलि साभ करीजें ॥ साभ करीजें केरी लोडि गुग्रह अवगण चलीए ॥ पहिरे पटंबर करि अडंबर आपणा पिड़ मलीए ॥ जिथे जाह बहीए मला कहीए मोलि श्रंमृत पीजे ॥ गुणा का हावे वामुला किंदि वामु लईजै ॥ ३ ॥ मापि करे किंमु श्राखीएे करें न कोई ॥ आखण ताकउ जाईऐ जे भूलड़ा डोई ॥ जे होइ भूला जाइ कहीए आपि करता किउ भूले ॥ सुर्ण देखे बाभ्र कहिएे दानु दिवे ॥ दानु देइ दाता जिंग विधाता नानका सन्तु सोई ॥ आपि करे किसु आसीएं हारु करेन कोई ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ सही महत्ता १ ॥ मेरा मनु राता गुण रवे मनि भावे सोई ॥ गुर की पउड़ी साच की साचा सुखु होई ॥ सुखि सहिज आवै साच भावे साच की इसनानु दानु सुगित्रानु मजनु श्रापि श्रत्नलिश्रो मति किउटलै॥ धाके कुड़ कपड़ न दोई ॥ मेग किउ छलै ॥ परपंच मोह विकार मतु राता गुण रवे मिन भावे सोई ॥ १ ॥ साहिनु सो सालाहीऐ जिनि कारण कीमा ॥ मैल लागी मनि मैलिए किनै अंमृत पीमा ॥ दीआ पहि मोल्र मधि अंमत पीआ मनु गर कराइया इह साचै लाइया ॥ तिसु नालि पछाता जा मनु सहजि किउ मिलें होई परोइस्रा विस भावा

सालाहोएँ जिनि जगतु उपाहआ ॥ २ ॥ आह गहमा की न आह्ओ किउ आवे जावा ॥ प्रीवम सिउ मतु मानिमा हिर सेवी रावा ॥ साहिव रंगि रावा सच की बावा जिनि विंच का कोडु उसारिआ ॥ पंचभू नाहको आपि सिरंदा जिनि सच का विंडु सवारिआ ॥ हम अनगणिआरे तु मुणि पिमारे तुषु माने सचु सीई ॥ आवण जाणा ना थीए साची मति होई ॥ ३ ॥ अंजु तस अंकीए जैसा पिर मावे ॥ समर्भ मिने जाणीर जे आपि जाणावे ॥ आपि जाणावें मारित पांचें आपे मनुआ लेन्ए ॥ करम ग्रकरन कराए आपे कीमिवि कउण अभेनए ॥ वेतु मेतु पालंडु न जाणा रामु रिदे मतु मानिआ ॥ अंजु नामु विसे ते यभै गुरसबदी सचु जानिआ ॥ ४ ॥ साजन होविन आपण्ये किउ परमर जाही ॥ साजन राते सच के संगे

साजन करहि

**亚亚·西西西西西西西西西西西西西西西西西**汤

रलीया

मन माहि

ध्यठसठि वीस्य पुन पूजा

अपि साजे थापि वेखे तिसे भागा मोइश्रा ॥ साजन रांगि रंगीलड़े रंगु

त्रापि साजे थापि वेखैं तिसै भागा भाइत्रा ॥ साजन रांगि रंगीलड़े रंगु लालु वर्णाइस्रा ॥ ५ ॥ श्रंघा श्रागू जे थीऐ किउ पाघरु जार्गे ॥ श्रापि मुसै मित होछीऐ किउ राहु पछाणे ॥ किउ राहि जावे महलु पावे श्रंध की मित ग्रंघली।। विशा नाम हिर के कछ न सभै श्रंधु वृद्धी धंघली।। दिनु राति चानणु चाउ उपजै सबदु गुर का मिन वसै ॥ करि जाड़ि गुर पहि करि विनंती राहु पाधरु गुरु दसै।। ६ ॥ मनु परदेसी जे थीऐ सम्र देसु पराइत्रा ।। किसु पहि खोल्हउ गंठड़ी दुखी मरि त्राइत्रा द्खी भरि श्राइश्रा जगतु सवाइत्रा कउणु जार्गे विधि मेरीश्रा П जावणे खरे डरावणे तोटि न आर्वे फेरीआ ।। नाम विहूणे ऊणे भूगो ना गुरि सबदु सुणाइत्रा ॥ मनु परदेसी जे थीए ससु देसु पराइत्रा ॥ घरि त्रापण सो भापुरि लीगा ॥ सेवक सेवा तां ७ ॥ गुर महली करे सच पतीगा सबदे पतीजैं सबदि भीजै 11 श्रंक स महला अंतरे ॥ आपि करता करे सोई आपि अंति निरंतरे ॥ प्रम सुहेला गुर सबदि मेला तां बीगा वाजंत श्रनहद 11 ग्रर घरि आपगौ भरिपुरि सो लीगा ॥ कीता किआ सालाहीऐ 11 = करि वेखें साई ॥ ता की कीमति ना पवे जे लाचे कोई ॥ कीमति सो पांचे त्रापि जागांचे त्रापि श्रभुलु न भुलए॥ जैजैकारु करहि तुधु भावहि गुर के सबदि श्रमुलए ।। हीगाउ नीचु करउ वेनंती साचु न छोडउ भाई ।। नानक जिनि करि देखिया देवे मित साई ।। ६ ।। २ ॥ ५ ॥ रोग सही छंत महला ३ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ सुख साहिल्डा हरि घित्रावहु ॥ गुरमुखि हरि फल्ल पावहु ॥ गुरमुखि फल्ल पोवह हरि नामु धित्रावहु ।। जनम जनम के दृख निवारे ॥ बलिहारी गुर श्रपणे विटहु जिनि सवारे ॥ हरि प्रभु कृपा कारज सभि जापहु सुरवफल हरि जन पावहु ॥ नानकु कहै जन भाई सुख सुगद्ध सोहिलंडा हरि घित्रावहु ॥ १ ॥ सुणि हरि गुण भीने सहजि

被被被被被被被被被被被被被

प्रभित्त सहजे नामु धित्राए ॥ जिन कउ धुरि लिखित्रा तिन गुरु
मिलित्रा तिन जनम मरण भउ भागा ॥ श्रंदरहु दुरमित दुनी सोई

विकास के का का का का का का का का का सो जनुहरि लिय लागा ॥ जिन कउ कुपा कीनी मेर सुत्र्यामी तिन अनदिन हरि गुण गाए ॥ सुणि मन भीने सहजि सुभाए ॥ २ ते उपजी सबद वीचारा ॥ ज़ग महि राम नाम निसवारा ॥ गुर पित्रारा जिस करे गुरसबद बीचारा राम नाम किरपा सहजे गण गाँवे दिन रातो किलविख समि को तेग रावाए ॥ सभ का इउ तेरा तू इमारा ॥ जुग महि राम नाम्रु निसतारा ॥ ३ ॥ साजन आइ बुठे घर माही ॥ हरि गुण गावहि तपति ऋघाही ॥ लागै **नपता**सी फिरि भूख न गाइ सदा हरि जन की जो हरि हरि नाम धिश्राए ।। नानक दिसि पज होवें हरि आपे जोडि विछोड़े हरि बितु को दजा नाही ॥ साजन आइ बुठे घर माही ॥ ४ ॥ १ ॥ १ श्रों सर्विग्रर प्रसादि ॥ रागु सही महला ३ घरु ३ ॥ मगत जना की हरि जीउ राखें जुगि जुगि रखदा ब्याइब्रा राम ॥ इउमें सवदि जो गुरम्रस्वि होवें जलोइया राम ॥ र्ध हरि भाइया जिसदी सबद्धि जलाइआ साची भगति करहि दिन्न राती गुरमुखि श्रावि बखाणी श्रति निरमल की चाल सची नाग्र सचा मनि भाइस्रो साचै जिनी सचो सच कमाइश्रा हरि के भगता की जाति पवि है भगत नामि समाखे राम भाषु गवापहि भगति करहि विचह जिन ग्रा श्रवगरा di गुण घउमण पक्षाणे हरि नाम बखायाँ भे भगति मीठी लागी ॥ अनदितु भगति करिंद दितु राती घर ही महि वैरागी ॥ मगती राते सदा मनु निरमछ हरि जीउ वैखिह सदा नाले ॥ नानक से भगत इरि के दरि साचे अनदिनु नाम्न सम्हाले ॥ **२** ॥ सविगर निग्र विन् सतिगुर भगति न होई राम ॥ रोगि निधापे मरि जनमहि दुख होई राम जनमहि दुरा हाई दुने भाद परिज निगोई निशु गुर ततु न जानिया।। ø विहुत्या सद्ध जुगु भरमिश्रा र्भति मगति गध्या पञ्चतानिमा Ü मधे पञ्जाविद्या हरि नामा सचु सोई

## नामि मिलें विडिम्राई द्जें भाइ पित खोई ॥ ३ ॥ भगता के घरि कारज साचा हरि गुण सदा वलाणे राम ॥ भगति खजाना 的政策的政策的政策 मारि समाणे दीया कालु कंटकु मारि समाणे राम ॥ कालु कंटक नामु निधानु सचु पाइस्रा ॥ सदा अखुडु कदे हरि मनि भागो न निखुटें हरि दीत्रा सहिज सुभाइत्रा ॥ हरि जन ऊचे सद ही ऊचे गुर के सबदि सुहाइत्रा ॥ नानक त्रापे वखिस मिलाए जुधि जुगि पाइश्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥ सही महला ३ ॥ सबदि सचै सचु सोहिला जिथें सचे का होइ वीचारो राम ॥ इउमै सभि किलविख काटे ॥ सचु रखित्रा उरघारे रिवित्रा उरिधारे राम दुतरु तारे फिरि न होई ॥ सचा सतिगुरु सची वाणी जिनि तर् सच गुगा गावै सचि समावै सचु ॥ साचे विखालिश्रा सोई वेखे साईं ॥ नानक साचा साहिबु साची नाई सचु निसतारा होई -11 - 11 साचै सतिगुरि साचु वुभाइत्रा पति राखै सोई राम सच 11 ॥ साचै नामि मोजनु माउ सचा है सचै नामि सुखु हाई राम होई मरे न कोई गरिम न जूनी वासा ।। जोती जोति मिलाई समाई सचि नाइ परगासा ॥ जिनी सचु जाता से सचे होए हिरदे सचु धित्राइनि ॥ नानक सचु नामु जिन वसित्रा ना वीछुड़ि दुखु पाइनि ॥ २॥ सची बागी सचे गुगा गावहि तितु घरि सोहिला विचि होई राम ॥ निरमल गुग साचे तनु मनु साचा साचा सोई राम ।। समु सचु वरते सचो बोल जो सचु करे सु होई ।। जह देखा तह सचु पसरित्रा अवरु न द्जा कोई ॥ सचे समावें मरि जनमें दजा होई ॥ नानक सभु किछु आपे करता आपि साई ॥ ३ ॥ सचे मगत सोहहि दरवारे सचो सचु राम ॥ घट अंतरे साची वाणी साची आपि पछाणे राम ॥ आप्र पछाणि ता सचु जाग्रहि साचे सोभी होई ॥ सचा सबदु सची है सोभा साचे ही सुख़ होई।। साचि रते भगत इक रंगी दुजा रंगु न कोई।। नानक जिस कउ मसतकि लिखिया तिसु सचु परापति होई ॥ ४॥ २॥ ३॥ सही महला ३ ॥ जुग चारे भन जे भन्नै बिनु सतिगुर सोहाग होईं राम इरि केरा तिस्र विज्ञ ॥ निहचलु राजु सदा कोई राम ।। तिसु विदु श्रवरु न कोई सदा सच्च सोई गुरम्रुखि एको **张本本本本本本本本本本本本本本本本本本**

( ৩৩০ Nantananananananana Gi Gi जायिया ॥ घन पर मेजावा दोया गुरमती मनु मानिया ॥ सतिगुरु मिलिया ता इरि पाइमा बिनु इरि नार्वे मुकति न होई ॥ नानक कामणि कंते 8888 सम्ब होई ॥ १ ॥ सविगुरु सेवि वालडीए धन गाउँमनि मानिए सोई राम ।। मदा होत्रहि सोहागणी फिरि वेमुन होई गुरस्रस्व फिरि मैला हउमें मारि पद्मारिका ॥ करणी कार कमाने सबदि समाने शंनरि एको जाणिया ॥ गुरमुखि प्रमु रात्रे दिन राती घापणा साची सोमा होई।। नानक कामिश विरु रावे आपणा रिव रहिआ प्रश्न सोई ॥ २ ॥ गुर की कार करे धन बालड़ीए इरि वरु देह मिलाए सम ॥ इरि कै रंगि रती है कामिए मिलि प्रीतम सुख पाए राम 11 0 मुन् पाए मचि ममाए सन् वरते सम धाई ॥ सचा सीगारु करे दिन् ø 8 गती कामिश मचि ममाई सबदि पद्रावा कामणि ॥ इरि सखदाता लक्ष्मा यंदि लाए नानक महली महल पद्याखे इरि 11 वाली धुरि मेली मेरे प्रमि आपि मिलाई साधन होका प्रस रवि रहिक्स धाई घटि चानणु सम राम याई मंनि वसाई पूर्गवि **लिखिया** रिक्षमा सम Ō मवाली मेरे प्रम भागी मन मीगार पराहमा ॥ 0 इउमै मल म्बोई गुरमित मचि नर्वनिधि करन नाम् पाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ हरि **E**R हरे गावद गुग œ: 01 मरदि स्बद मनदद मरद वजाए राम जीउ परि भाए हरि हरि गुरा गाउँ 8 गर भागे माधन खेत विभाग Ō1 चैत्ररि में अन मर्श्व गुराष् ॥ नानक निन परि 8 El? करि हिरमा परि भाए॥ १ ॥ मगता मनि 0 रहे निरसाए eft नावि मनु 0 निरमञ्ज होमा निरमन हरि गुण गाल राम ।। निरमन 8 यगाय इति की क्षेत्रत वासी तिन Ø: Ħ विषयो परि परि मर्गाः Ð ä ममार्चीः गुरा 3 मार्श्त महत्रि ममार्श्त गरदे मेनि पिनाए

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** जनमु तिन केरा जि सतिगुरि हरि मारगि पाए।। २।। संत संगति सिउ मेल भइत्रा हरि हरि नामि समाए राम ॥ सबदि जीवन ग्र क सद मुकत भए हरि के नामि लिव लाए राम।। हरि नामि चितु लाए मेलि मिलाए मनुत्रा रता इरि नाले ॥ सुखदाता पाइत्रा मोद्र चुकाइत्रा सहजे मनि सबदे राता माता नामु सम्झले ॥ गुर नाम् सोहिला ही जि सतिगुर घरि सद सेवि तिन वसाए ॥ नानक समाए ॥ ३ ॥ विनु सतिगुर जगु भरमि भुलाइश्रा हरि का महल् मेलि मिलाइश्रा तिन के द्ख गवाइश्रा गुरमुखे इकि K हरि मनि गावहि भाइश्रा सदा जा राम ॥ तिन के दुख गवाइश्रा रंगि राते ॥ हरि के भगत सदा जन निरमल जुगि जुगि सद दरि जापहि घरि दरि सचा साची भगति करहि नानक सचा सोहिला सची सचु वाणी सबदे ही होई ॥ सुख् ४॥ ४॥ सही महला ३ ॥ जे लोड़िह वरु वालड़ीए ता गुर चरणी हरि जीउ मरे न जाए सोहागगी होवहि राम ॥ सदा के सहजि सुभाए कंत सा राम।। हरि जीउ मरे न जाए गुर धन के पित्रारी ॥ सचि संजिम सदा है निरमल सवदि गुर सीगारी 11 साचा सद ही साचा जिनि श्रापे श्रापु उपाइश्रा ॥ नानक चरगी चित्र लाइआ गुर जिनि सदा पिरु रावे श्रापणा सहजे माती गुरमती वालडीए अनदिनु राम पिरु पाइग्रद्धा 11 ति मैलु न राती राम ॥ तित तन मनि तित भइश्रा प्रमि राती मेरा प्रस मेलि मिलाए 11 नं राती हरि गुरमति गवाए 11 श्रापु रावे हरि प्रभु अपगा विचहु पाइश्रा राती मिलें ऋपगो त्रीतम 11 नानक नाम मिलाइग्रा रावे रंगि पिरु रातडीए विडियाई प्रभु रावे रंगि राती ॥ २ ॥ पिर राम ॥ सो सहो अति निरमञ्ज दाता जिनि का महल्र तिन पाइत्रा ॥ विचदु मोद्र चुकाइश्रा हरि राम ग्वाइश्रा गावै भागी ॥ अनदिनु गुगा नित मनि भाइत्रा हरि कामशि कथे अकथ कहाणी ॥ जुग चारे साचा एको वरते बिनु न पाइत्रा ॥ नानक रंगि रवे रंगि राती जिनि हरि सेती चितु लाइत्रा।। ३ ॥ कामिण मिन सोहिलड़ा साजन मिले पिश्रारे राम ॥ 

पुरु मंत्रिन सर्विगुरु दाता हरि हरि नामि समाहका राम ॥ हरि पृष्टि देवह में परे गुर की हम पायी शुक्त कराहका राम ॥ पायी श्वकत कराए माधुगवाए निज परि पाहमा वाला ॥ विवेक घुधी पुलि रिणि विहाणी गुरमित नामि प्रमाला ॥ हरि हरि अनदु महका दिल्ल साती नानक हरि मीठ लगाए ॥ गुरु सेंदिन सर्विगुरु दाता हरि हरि नामि समाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७ ॥ १ ॥ ७ ॥ १ २ ॥ रागु पही महला ४ छंत परु १ १ भी मतिगुर प्रसादि॥ सर्विगुरु

पुरस्य भिताद भगगय विकया ग्रुप रवा बितराम

然表示表示表示表示表表表表表表表表表表 जीउ।। हरि हरि नामु धिश्राइ गुरवाग्गी नित नित चवा विलराम जीउ।। हउमै रोगु लागी पाप विकार गवाइश्रा 11 गुरवाणी सद मीठी सेज काइश्रा मिलाइश्रा ॥ सहजि सहजे भागा सुखि भोगो अनदिन् 11 तति करि गुर सबदि सुखाली गित्रान करि संतोख संजोगो ॥१॥ सत् धुरि माणे नित रलीश्रा नानक करि संत जीउ ॥ जना कुइमाई आइआ वितराम भाउ गाई वाणी गुर जीउ 11 गावाईश्रा चलिराम गुरवाशी करोध ममता गहआ सोहाइश्रा - 11 मिले पंच परमगति हउमै गई सुखु पाइआ पीर गवोहस्रा ॥ भरम तनि नाठी पाखंड गुणी पछोतो नानक ॥ गुरपरसादी नहस्र सरीरा भए गई वलि पाए न द्रि मनमृखि विछुड़ी महल् गहीरा ॥२॥ लई विहोभे कुहि क्रिर कुड़ जीउ ॥ श्रांतरि ममता पाँव विश्र सतिगुर कमावै दुख् महा चलिराम जीउ।। कुड कपटु धके गावांरी खिनु खिन भ्रमै पंथि उभाइ मग् न पाइश्रा॥ मिलाए ॥ पुरख् सतिगुरु दाता प्रभु करे ग्रापे दङ्या सुभाए ॥ ३ ॥ सहजि मेले नानक विछुडे जन श्रोमाहीश्रा जीउ ॥ वलिराम हिरदे धन गगाइ पती वलिराम जीउ वाचाईश्रा 11 आणि पती वहि 级级级 गुगी साजन सुगो घरि 11 श्राए वधाई वाचांई मनि वजी जव पकाइग्रा फेरे ततु दिवाए ॥ पुरख् वरु पाइआ गिश्रानी वहि मता सखाई ॥ नानक करि किरपा वाल अगंग्र नवतन्त श्रगोचरु सद के मेले विछुड़ि कदे न जाई।। ४।। १।। सूदी महला ४।। इरि पहिलड़ी दृड़ाइत्रा बिलराम जीउ ॥ वाणी ब्रहमा लाव परविरती करम दृड़्हु हरि जीउ ॥ धरम् वलिराम तजोइश्रा वेद् धरमु हड्ह पाप सतिगुरु पूरा गुरु **द**होड्या - 11 सिमृति नाम्र **धिश्रावह** श्रनंद होश्रा गवाइत्रा ॥ सहज किलविख पाप आराधह सिम कहै वड भागी मनि हरि हरि मीठा लाइस्रा जनु नानक्र लाव 11 दूजङ़ी हरि सतिगुरु लाव 11 3 11 त्रारंभु काजु रचाइत्रा भें हउमै होइ निरभउ मनु जीउ ॥ पुरख् बलिराम मिलाइग्रा निरमञ्ज हरि भउ पाइश्रो जीउ 11 मेंल्र गवाइत्रा बलिराम ※张老老我我我我我我我我我我我我

( 800 ) 

गुण गाइत्रा हरि वेले राम्र हर्दरे॥ हरि श्रातम राम्र पसारित्रा सुत्रामी हरि एको मिलि हरि सरव रहित्रा भरपूरे ॥ श्रंतरि बाहरि प्रभ नानक दुजी चलाई श्रमहद सबद जन मंगल गाए !। जन लाव हरि तीजही लाव मनि चाउ भइञ्चा वैरागीमा पाइत्राः वडभागीत्रा ਜੀਤ ।। संत हरि मेल हरि जना वलिसम जीउ ॥ निरमल हरि हरि पाइआ गरा गाइया जना बडमागी पाइम्रा हरि कथीएँ श्रकथ बोली हरि बासी ॥ मंत हरि हरि हरि धनि उपजी हरि जवीरे मसतकि नानक बोले तीजी लावे हरि उपजे मनि वैराग मागुजीउ।। जनु लाव मनि सहज्ञ भहत्रा हरि जीउ ॥ ३ ॥ हरि चउथही पाइग्रा मित तिन मीता बलिराम जीउ ।। गरमस्व मिलिग्रा सभाइ हरि लाइत्रा बलिराम जीउ ॥ मेरे हरि मीठा भाइष्रा लाइश्रा श्रमदिनु इरि लिय लाई।। पाइत्रा सुत्रामी हरि मन चिंदिश्रा फल नामि बजी बाधाई ॥ हरि प्रभि ठाकरि काज रचाइत्रा नामि विगासी॥ जनु नानक बोले चउथी लायै हरि पाइत्रा प्रश्न श्रविनासी ॥ ४ ॥ २ ॥ १ त्रों सतिगर प्रसादि ।। राग सदी छंत महला ਪ੍ਰਬਨ २।। हिरदै हरि रसन गरा गाए ॥ रसन

मिलिश्रा सइजि भाए सुभाए भोगे सुखि सोवै सबदि रहै लिव लाए।। वडै भागि गर सहजे श्चनदिन धिग्राए सहित मिलिग्रा ।। र ॥ संगति संत मिलाए ॥ निरमलि जलि नाए मैंल गवाए भए पवित सरीरा।। गई हउमै विनठी भ्रम भागा पीरा ॥ नदरि निजयरि होग्रा हरि मंगल वासा 11 रसि रसन रसाए नानक नामु प्रगासा ॥ २ ॥ श्रंतरि रतन बीचारे गुरमुखि हरि नाम पित्रारे सबदि निसत्तारे श्रमिश्रान गियान प्रचंड वलिमा घटि

## तनु मनु ऋरिप सीगार वणाए हरि श्रभ साचे मंदर सोहाइत्रा 11 सोई परु कीजे नानक कहै श्रंकि भाइत्रा ॥ जो प्रम समाङ्या रचाइत्रा ॥ गुरमुखि वीत्राहणि प्रभि काज श्राहश्रा ॥ गुरमुखि हरि पोइत्रा साधन कंत पित्र्यारी ॥ वीत्राहिण श्राहत्रा जीउ श्रापि सवारी सुरि नर गाए हरि संत जना मिलि 11 मंगल जंञ वर्गाई ॥ नानक गरा गंधरव मिलि प्रभ श्राए श्रपूरव मै साचा ना कदे मरे न जाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु सुही छंत महला ४ घरु ३ श्रावहो संत जनह गुगा गावह १ श्रों मतिगुर प्रसादि ॥ गोविंद केरे राम ॥ ग्रम्मुखि मिलि ग्हीएे घरि वाजहि सबद तेरे त् करता सभ थाई ॥ ॥ सबद घनेरे हरि प्रभ सबदि लिव लाई सालाही साच जपी अहिनिसि सदा रिद सहिज रहे रंगि नाग्र राता राम पुजा 11 नानक जार्गे दुजा पञ्चागौ न 11 8 11 . महि ग्रमसिव सभ श्चन्र रवि 11 गुरसबदि श्रंतरजामी राम मो प्रभ मेरा सुत्रामी राम ॥ प्रभ मेरा सत्रामी अंतरजामी रहिआ सो प्रभु पाईऐ गुरमति सहजि सोई 11 मचु घटि रविश्रा गावा जे कोई ॥ सहजे गुग तिसु प्रभ न सबदे जापै ऋहिनिसि प्रभ लए 11 नानक सा मिलाए ॥ इहु जगा दतरु मनम्रखु पारि न पाई राम ॥ धित्रोए ॥ २ क्रोधु चतुराई हउमै ममता **ऋंतरि** चत्राई 11 राम काम्र पांचे चोटा पाई जनमु गवाइत्रा ॥ जम मगि दुस्त पछुताइश्रा ॥ विनु नावै को वेली नाही **अं**ति गइत्रा माइत्रा मोह पसारा आगै साथि सुत् न ॥ नानक ३ ॥ हउ सतिगुरु दाता किन विधि तरीऐ दुतरु अपना पछउ मरीऐ जीवतित्र्या इव राम सतिगुर चलह राम भाइ 11 जीवतिश्रा समावै नामि तरीऐ गुरम्रखि मरीऐ 11 पूरा भउजल्र पाइत्रा वडभागी सचि नामि लिव लावे पुरख् 11 मति परगासु नामि वडिग्राई भई 4 नानक मानिश्रा राम प्रभु जोती जोति मिलाई ॥ 8 सबदि मिलाइश्रा 11 8

( Pee ) सदी महला ४ घरु प्र ॥ गुरु संध जनो पिआरा में मिलिया १ ओं सतिगर प्रसादि॥ मेरी दुसना बुक्ति गईत्रासे ॥ देवा सतिगरी में हउ मनु तन् प्रम गुणतासे ॥ धनु धनु गुरू वड पुरस् ŝ मैं दसे साबासे ॥ हरि नामि विगासे पाइग्रा नातक गर जन सज्ञ पिश्चारा में मिलिश्चा हरि मारगु पंथु दसाहा।। घरि चिरी विछुनिया मिलु सवदि गुरू प्रम नाहा विन मीनु जल दहदिसि नामि समोहा ıi भरमिश्रा मनमुखु भरमि श्रुलाह्या नित धरि द्विश्रा लगाइत्रा 11 भुख श्रनता धनु सलाहि गङ्ग्रा जन त्र नानक नाम करे वित नावै पचि पचि मुहस्रा ॥ ३ मोहनु # गुरु संदरु गई हरि प्रेम बाखी मन मारिश्रा मेरे हिरदे सुधि बुधि विसरि n मन आसा चिंत विसारिक्षा ॥ मै श्रंतरि वेदन प्रेम मिलु वडमागी आइ मन प्रस Ö 11 8 ॥ प्र ॥ स्दरी छंत महला ४ । मारेहिस वे 6 हउमै विखित्रा जिनि हरि देह प्रम मिलग्र न दितीस्रा वंनीमा इति हउमै मारि तिगुतीया मोद् R माइया मनिमुखि मृहि इनि सजुवीञ्चा गुरमबदी हउमै छुटोद्रा 11 8 ॥ वसि BB नित जन इसुमन कउमत् वासे जिउ भउदिया नित स्नासा स्नाम करेदिसा Ħ गुरु ਰੇ पोइआ हरि चउदिया ॥ जन नानक सउदिया २ þ सा धन आसा चिति करे राम राजिमा हरि प्रम सेजडीए आई ॥ मेरा ঠারুচ यगम राम रोजिया करि किरपा लेड मिलाई ॥ मेरै मनि तनि हरि सेन निखाई मस्धा राम हरि मिलिया राम राजिमा मोणीया सहज्ञि Ħ 9 प्रमो सम राजिया ₹**4**.71 गरु

( <u>.000</u>). . National designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designation of the second designati रागु सही छंत महला ५ घरु १ सुणि बावरे तुकाए

मेलेई।। मै मिन तित प्रेम वैरागु है राम राजिया गुरु मेले किरपा करेई।। हउ गुर विटहु घोलि घुमाइत्रा राम राजित्रा जीउ सतिगुर त्रागे देई ॥ गुरु तुठा जीउ राम राजिया जन नानक हिर मेलेई ॥ ४॥ २ ॥ ६ ॥ १०॥ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ वावरे नेहु कुड़ा लाइओ कुसंभ देखि भुलाना ॥ रंगाना सुगि मुलो गोविद मजीठा लहै नाम डेखि भ्रलो न 11 ऋदु मिथिश्रा चीनि ग्र मीठा सबद 11 त्रति गुलाला लाला दीन सरिश संगि लपटाना ॥ नानक मोहि मगन थी रहित्रा भूठ सुगि सेवि 8 11 वावरे लाज भगताना - 11 किरपानिधि राख सुग्णि वावरे जो श्राइश्रा तिसु जागा -11 पराणा 11 ठाकुरु नाथु संगि मिलि रहीऐ हरि निहचलु हम वैंसी सुग्गि परदेमी संत रहीऐ गहि मनु वैरागी चरगा प्रभू 11 एह भागी सुि

दीजे संक न कीजे गुरमुखि तजि दीन भगत मागा ॥ नानक वहु सुगि बावरे 11 श्राखि वखागा ॥ २ तेरे किआ गुगा वैसी गरब गुमानोता सुग्गि बावरे हस कित्रा कीचे कुड़ा मानो 11 निहचलु इम जागा मिथित्रा मागा संत जीवत प्रभू होह दासा ॥ थीवें करिम लिखित्रासा सेवीज 11 गुरु तरीऐ जे मरीऐ भउजल्ल

सहजि

वलि

धित्रानो

सद

क्ररवानो

हरि

11

- 11

चरगा

नानक्र

3 11

कमल

सरिए

स्रिश

की

वावरे मतु जागाहि प्रभु मै पाइत्रा ॥ सुगा बावरे थीड रेग्र जिनी तिनि धित्राइत्रा सुखु प्रभ पाइश्रा जिनि धिश्राइश्रा 11 थीउ निमाणा सद क्रयाणा सगला पाईऐ 11 दरसन् जिनि निस सुधा प्रभु भाग लधा हम अपु मिटाईऐ ॥ त्रोहु धनु 沿路沿路 दीन सरिए सुखसागर नानक राखु लाज पहि ऋापु वेचाइस्रा H

लावहि

चलि

जिसु

हउ

अपनाइत्रा ।। ४ ।। १ ।। सही महला ५ ॥

दुआरै

दिती तुसि कै वलिरोम जीउ 11 हरि **ऋंमृति** भरे टेक सतिगरि किछु है घरि तिस के बलिराम जीउ मेग - 11 वाबुलु ॥ जिसु सिमरत दुखु प्रभु हारा वड समरथा करगाकारगा ॥ त्रादि जुगादि भगतन पारि उतोरा लागै मउजल् राखा

to the think the think the th उसतित करि करि जीवा ॥ नानक नामु महारसु मीठा अनदिन **班班班班班班班班班班班** आपे मनि तनि पीता ॥ १ ॥ हरि त्तर मिलाइ किउ वेछोडा टेक जीउ ॥ जिसनो तेरी सो सदा सद

।। तेरी टेक तुम्हे ते पाई साचे सिरजणहारा ॥ विल्राम जीउ जिस वे खाली कोई नाही श्रैसो प्रभृ हमारा 11 संत जना मिलि

मंगल गाइया दिन रैनि भास तम्हारी ॥ सफल दरस भेटिया गुरु संम्हलिब्रा प्रा नानक सद बलिहारी ॥ २ 11 सञ्च थानु महत् सञ्च पाइत्रा बलिराम जीउ ॥ सतिगुरु मिलिश्रा दइश्रालु गुण अविनासी गोहश्रा बलिराम जीउ ॥ गुण गोविंद गाउ नित

नित प्राय प्रीतम समामीमा ॥ सम दिनस व्याए गहि कंठि लाए मिले श्रंतरजोमीया ॥ सत संतोख वजहि वाजे अनहदा ऋषकारे ॥ सुणि मैं विनासे सगल नानक प्रम पुरख करणेहारे ॥ ३ ॥ उपजित्रा ततु गिम्रानु साहुरै पेईऐ इक हरि बलिराम जीउ ॥ ब्रहमै ब्रहस साकै मिन मिलिया कोड न करि बलिराम जीत पेखें विसम्र सुणीएं विसमाद नदरी आइआ।। जलि थलि महीअलि सुष्पामी घटि घटि रहिया समाइया ते n जिस उपजिश्रा विश्व माहि समाहत्रा कीमवि कहुछ न द्वाए ॥ जिसके चलव न जाही लखर्षे नोनक विसदि घिद्याए ॥ ४ ॥ २ ॥

राग सही छंत महला प्रयरु २ १ भों सतिगुर प्रसादि ॥ गोविंद गुण गात्रण लागे ॥ इति जागे ॥ हरि रंगि जागे पाप भागे मिले भागे काज सगल विद्योरिया ॥ गुर चरण लागे भरम संवारिश्रा ॥ बोखी सहजि जाणी हरि नाम जवि

Ö

सरिए सुमापी जीउ पिड प्रम मारी मंगल हरि सहारा п सच्च हरि दख नासे रहस उपने मनि गुय इरि मन देखि दरसन नाम् प्रव मु(द का रेख साथ श्रम बराय बायणे श्रम माता॥ दिनरंति नानक दश्या धारह सदा इरि गुण गापा ॥ २ ॥ गुर मिलि सागरु वरिमा ॥ इरि चरण

सभि पोए चर्गा धिश्राए फल हरि निसतरिश्रा 11 भगति सुभाइ हरि जपि श्रापर्णे प्रभ मिटे श्रावण जोणा।। माइ श्रपोर पूरन तिसु विना नही को -11 श्रलख एक सोई 11 3 11 देखा तत विनवंति नानक गुरि भरम्र खोइआ जत पतित पावन हरि नामा ॥ पूरन संत जना के कामा।। घित्राइत्रा सगल इछा पुंनीस्रा ॥ विनसे **电电阻电阻阻阻阻阻阻阻** हउ ताप पाइश्रा प्रभ्र विछुनित्रा ॥ मनि सोति आई वजी सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वीसरे ॥ विनवंति नानक सतिगुरि कदे न सदा भजु जगदीसरै।। ४।।१।।३।। रागु सही छंत महला ५ घरु ३ १ ऋों सितगुर प्रसादि ॥ तृ ठाकुरो वैरागरो मै जेही घण चेरी जागा तेरी राम ॥ सार तुं सागरो रतनागरो हउ सार न राम ॥ न जागा तू वडदागा करि मिहरंमित सांई ॥ किरपा कीजे सा मति दीजे आठ पहर तुधु घित्राई ।। गरबु न कीजे रेगा होवीजें ता गति जीश्ररे तेरी।। सभ ऊपरि नानक का ठाकुरु मैं जेही घरा चेरी राम ॥ अति गहिर गंभीरा तुम पिर हमा बहुरीश्रा राम ॥ १॥ तुम्ह गउहर तुम वडे वडे वड ऊचे हउ इतनीक लहुरीत्रा राम ॥ を表現 हउ किछु नाही त्रापि सुजाना ॥ श्रंमृत दिसटि निमख प्रभ एको त है आपे माना ॥ चरगाह सरनी दासह दासी मनि मउलै रस तनु हरीत्रा।। नानक ठाक्करु सरव समाणा त्रापन भावन करीआ।। के मेरा ताणा राम। है माणा तू ऊपरि मेरा सोई जागी जाग्णाइहि जागा राम ॥ सुगति मति चतुगई तेरी त्र **海路游游游游游** सिरंदे ॥ मनमुखि भूली बहुती राही फाथी सोई पछाग्रै जाकउ नदरि माइत्रा फंदे।। ठाकुरु भोगी सा गुग्वंती तिन ही सभ रंग माणा॥ नानक की धर तु है ठाक़ुर तु नानक का माणा ॥३॥ हउ वंजा तू परवतु मेरा त्रोल्हा राम ॥ इउ चलि लख खोल्हा मिटे अंघारे राम ॥ परदा लख लख बरीया जिनि अप्र जी सिउ मनु माना ॥ प्रभ माणी भई तजे विकारे उाक्रर भई श्रमाली भारा तोली परवाना ॥ जनम्र निकाशी ्सफल 

a strategy strategy strategy

मुकति जुगति दह खील्हा ॥ कह नानक हउ निरमउ होई सो प्रम मेरा झोल्डा ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ सुही महला ४ ॥ साजनु पुरख् सतिग्ररु पिता मेरा परा तिस बिन ब्रारु न जाणा राम मात 11

जीउ पिंड मनि भाखा राम ॥ तिस सभ श्रंतरजामी सो प्रश्न मेरा भरपुरे II

सख पाए होए की माशि सरव कलियाणा ॥ वलिहारै नानक सद करवासा

मिलिए जापै पाईऐ चित प्रभु राम संत धुही नित नापै उत्तरिह हरि सम जोनि ऋडिऐ घित्राईऐ वाहडि न गुरचरणी

चिदित्रा फल पाईऐ मनि n हरि गृशा नित संवापे फिरि सोग नाडी 11 नानक गुणनिधे हरि परतापै 11 २ ॥ हरि हरे हरि जिस

संत चरण गर सेवा 11 आए राम इरि पद पाइश्रा मिटाइआ 11 परम ऋापु पाए राम होश्रा भउ भेटिया जनम् भागा हरि सफल कासा तिन ही मेलि ਗ਼ੇਜੀ जोति लीग्रा

निरंद्रन जपीए मिलि सतिगर सस् नाम पाइत्रा ॥ ३ ॥ माउ मंगलो नित हरि जनहु पुनी इछ सवाई राम सम्रामी सेती मरे न आवे जाई राम ऋदिनासी मनोरघ नाम विद्याइग्रा पाए सहज गुरचरखी मन लाए ॥ पूरि रहिद्या घटि

साई धान धनंतरि कह नानक n 11811811811 सही मडला तेस सुआमी नेत्र देखहि दरस राम ।। लाख जिहवा देह इरि आराधे मेरा राम ॥ इरि साधे दख न निशाप कोई ॥ जलि यलि महीश्रलि पूरन सुत्रामी जत देखा तत सोई ॥ मरम मोह विकार नोठे प्रश्च नेस्ह वे नेसा। नानक कउ प्रम किरपा की जै नेत्र देखि इरसु तेरा ॥ १ ॥ कोटि करन दी जिह

> हरि गण सुर्गात्रह ऋविनासी राम ॥ संग्रि

**談市成形形形形態態態數數數數數數數數數數數** मनु निरमलु होवें कटीएे काल की फासी राभ ॥ कटीऐ जम इह सिमरि अविनासी सगल मंगल सुगित्राना ॥ हरि हरि जप फासी दित राती लागे सहित धियाना ॥ कलमल जारे दुख प्रभू कीजै हरि चितारे मन की दूरमित नासी।। कहु नानक प्रम किरपा गुण सुणीत्रहि अविनासी ॥ २ ॥ करोड़ि हसत तेगी कमावहि टहल नाव हरि सेवा प्रम मार्गा राम ॥ भवसागर चलिंह चरगा सिमरिश्रा जो चड़े तिषु तारिंग राम ॥ भव नलु तरित्रा हरि हरि ।। महा निकार गए सुख उपजे वाजे अन्हद सगल मनोरथ पूरे वांछत फन्न पाए सगले कुद्रति कीम अपारिग 11 कह तेरे मारगि ॥ नानक प्रभ किरपा कीजे मनु सदा चले 3 एहो 11 एहो घनु होइ वडमागा राम ॥ एही रंग्र वरु एहा वडिआई इह रस भोगा हरि चरणी मनु लोगा राम ॥ मनु लागा चरणे की प्रभ मेरे किञ्ज तेरा त् प्रभु करगा कारगा गोपाला ॥ सभु संत त्रीतम् निरगुण सुख सागर मोहि दीन दइत्राला 11 संगि मनु जागा ॥ कहु नानक प्रभि किरपा कीनी मनु चरगा ॥ हरि जपे हरि ॥४॥३॥६॥ सही महला ४ मंदरु संत भगत गुगा गावहि राम ॥ सिमरि सुआमी सिमरि हरि गुगा गाइ प्रभु अपना सगले पाप तजावहि राम ॥ पद की ऊतम वाणी ॥ सहज कथा प्रभ की अति मीठी अविचल कथी अकथ कहागी ॥ भला संजीगु साचा मृरतु पलु विश जन नानक प्रभ भए दइत्राला सरब कला नीव रखाई।। त्राई ॥ १ ॥ त्रानंदा वजिह नित वाजे पारत्रहम्र मनि व्ठा राम ॥ करणी सारी विनसे भ्रम भे अनहद भठा राम ॥ सञ्च मनु तनु हरिश्रा वाणो गुरम्रुखि वखाणो जसु सुणि सुणि II सरव ही विशा आए जो प्रिभ अपना करिआ ॥ घर महि तिस सुखा भंडारा राम नामि रंगु लागा ॥ नानक कढे जन प्रभ नवनिधि भरे न विसरें पूरन जाके मागा ।। २ ॥ छाइत्रा प्रभि कीनी छत्रपति **डेरा** सगली तपति विनासी राम ॥ द्ख पाप का ढाठा कारज फुरमाइत्रा मिटी बलाइश्रा हरि प्रभि साच 11 थाइत्रा रासी राम धरमु पुंतु फलित्रमा ॥ सो प्रभु अपुना सदा धित्राईऐ **बैसत** सोवत 

**新安安安安安安** खलिया ॥ गुरा निधान सुखसागर सुमामी जलि यलि महीत्रलि सोई ॥ जन नानक प्रम की सरणाई तिसु बिनु अवरु न कोई ॥ ३ ॥ वनिद्या प्रम परसे हरि घर बनिया बन् वालु सोडिया मीत सरसे हरि साजन गुण मन गाइत्रा राम ॥ गुण गाइ प्रभृ घिद्याइ साचा सगल इछा पाईश्रा ॥ गुर चरण लागे सदा जागे मनि वजीया वाधाईत्रा करी नदरि हलेत विनवंति पस्तु सवारिश्रा 11 सुखदगामी नित नामु जपीएँ जीउ पिंडु जिनि घारिया ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ सही भै सागरो भै सागर तरिधा हरि हरि नाम वोहियहा हरि चरण ऋराधे मिलि पारि सतिगर संघाए 0000 बहुड़ि न मरीएे चुकै आवण जाणा ॥ जो राम ॥ गुरमबदी तरीए किछ करें मोई मल मानउ ता मनु सहजि समाणा ॥ दूख विद्यापे सखसागर सरको पाए ॥ हरि सिमरि नानक रंगि राता मन की चिंत मिटाए ॥ १ ॥ संत जना हरि हरि साजन वसगति कीने राम ॥ आपनहा घरित्रा मरवस ठाइरि दीने राम ॥ करि धपनी दासी मिटी उदासी पाई विनोद थिति H यनद **मिमरह** बिद्धहि कबह न जाई ॥ सा चडमागिण सदा सोहागिण राम गुण चीने ॥ कह नानक स्विह रंगि राते प्रेम महा रस भीने ॥ २॥ मखीए मंग्ल नित सदा भापनढे प्रभि भाषि मीगारो सोमाउंती नारे राम न पोचारिद्या भवगण 11 नाम उरघारिया मोह मदसगल ॥ मान भावि निरारे ॥ कह नानक में सागर तरिया पुरन काज इमारे ॥ ३ ॥ गुण गोपाल गानद निव सखीडो सगल मनोरय जनमुद्दीमा मिलि माधु एकंकार धिभाग प्रभू मनेक ण्ड. रविद्या सरव मंडलि पमरिमा सम् बहुत इसटी पायाम महम माइमा जलि पनि महीमनि परि निम बिना नहीं जाए पग्न ॥ पेलि भारि सए मिसाए। 8 11 8

महला ५ ॥ अविचल नगरु गोविंद गुरू का नामु जपत मुखु पाइआ रोम ।। मन इस्रे सेई फल पाए करते श्रापि वसाइत्रा राम ॥ करते त्रापि वसाइत्र्या सरव सुख पाइत्रा पुत भाई सिख विगासे ॥ गुग गाविह पूरन परमेसुर कारजु ब्राइब्रा रासे ॥ प्रभु श्रापि सुत्रामी **त्रापे रखा आपि पिता आपि मा**इआ़ ।। कहु नानक सतिगुर विलहारी जिनि एहु थानु सुहाइत्रा ॥ १ ॥ घर मंदर हर नाले सोहे जिसु विचि नामु निवासी राम ॥ संत भगत हरि नाम्र कटीऐ जम की फासी राम ॥ काटी जम फासी प्रभि होई पूरन त्रविनासी हरि हरि नाम्रु धित्राए ॥ सगल समग्री इछे : फल पाए ॥ संत सजन सुखि मागहि रलीत्रा द्ख सबदि सवारे सतिगुरि पूरे नानक सद वलि दरद भ्रम नासी ।। जासी ।। २ ।। दाति खसम की पूरी हाई नित नित चड़े सवाई राम ।। कीत्रा जिस दी वडी वडियाई राम ॥ त्रादि पोरब्रहमि खसमाना जुगादि भगतन का राखा सो प्रभु भइत्रा दइत्राला ॥ जीत्र जंत सिम सुखी वसाए प्रिम त्र्यापे करि प्रतिपाला ।। दहिदस पूरि रहिश्रा जसु सुत्रामी कीमति कहग्णु न जाई ॥ कहु नानक सतिगुर वलिहारी जिनि ऋबिचल नीव रखाई ॥ ३ ॥ गित्रान धित्रान पूरन परमेसुर हिर हिर कथा नित सुगीऐ राम ।। अनहद चोज भगत भव भंजन त्रमहद वाजे धुनीएे राम ॥ त्रमहद सुणकारे ततु वीचारे काटिह **अरा**घहि मैल्र सभ संत गासटि नित होवें ॥ हरि नाम्र सगले खोव ।। तह जनम न मरणा ऋावग जागा बहुड़ि न पाईऐ जोनीऐ ।। नानक गुरु परमेसरु पाइत्रा जिसु प्रसादि इछ पुनीऐ ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६॥ सूही महला ५ ॥ संता के कारजि आरि खलोइआ हरि कंम्रु कराविण त्राइत्रा राम ॥ घरति सुहावी ताल्र ग्रंमृत जलु छाइ्या राम ॥ ग्रंमृत जलु छाइग्रा सुहावा विचि सगल मनोरथ पूरे ॥ जैजैकारु भइऋा प्रन करोइग्रा जग त्रंतरि लाथे सगल विसरे ॥ पूरन पुरख त्रज्जत त्रविनासी जसु पुराग्गी गाइत्रा ॥ अपना विरदु रखित्रा परमेसरि नानक वेद सिधि रिधि दीने १ ॥ नवनिधि करते धित्राइत्रा ॥ नाम्र न आये काई राम ॥ खात खरचत विल्छत पाइश्रा सुखु तोटि  करते की दाति सर्वाई राम ॥ दाति सर्वाई निखुटि न जाई श्रंतरजामी पाइत्रा ।। कोटि विघन सगले उठि नाठे दृखु न नेहैं त्राइत्रा ।। सांति विनसी भूख सर्वाई ॥ नानक घनेरे जिस वडिग्राई राम ॥ २ ॥ जिस का कारजु श्रचरज किया वेचारा राम ॥ भगत सोहनि हरि के गुण गावहि सदा करहि जैकारा राम ॥ गाइ गोबिंद गुण उपजे साध संगति संगि बनी ॥ जिनि उदम्र कीम्रा ताल केश तिस की उपमा किया गनी ।। अठसठि तीरथ पुन किरिका महा निरमल सुत्रामी चारा ॥ पतित पावन विरद नानक सबद गुण निधान मेरा प्रम करता उसत्ति कुउन करीजें रोम ॥ संता की येनंती सुत्रामी नाम्र महारस दीजें राम ॥ दीजै नाम गुर्ख गोपाल खिनो ॥ उच्छ रसना श्रनिदनो ।। जिसु प्रीति लागी नाम सेती मनु तनु श्रंमृत भीजै।। विनवंति नानक इछ पुनी पेखि दरसतु जीजै ॥ ४ ॥ ७ ॥ १० ॥ राग सही महला ५ छंत १ त्रो सतिगर प्रसादि ॥ मिठ बोलड़ा जी हरि इउ संमिल थकी जी क्रोड़ कदेन बालें सज्ज्ञा सञ्चामी मोरा ।। बोलि न जाने पूरन मगवाने श्रवगुण हरि विरद सदाए तिल वासी सरब निवासी नेरें ही ते सरगागति हरि , श्रंमृत सञ्जा मेग देखि ऋपारा पगळारो ।। प्रम पेखत श्रादि श्रंति मधि प्रभ जपि सागरु परमेसर तेग सरिया पूरन हरि प्रीतम ॥ इंड निमल न छोडा जी प्रोन कहिश्रा जी साचा श्रगम बीचारो मिलि दीना ता मरण<sup>ा</sup>दुख નારે ॥ सहज सख आनंद हउमे

( ७८४ **6 表示表表表表表表表表表表表表。** ते वाहरि राग दोख ते निस्रागे ॥ नानक दास गोविंद सरणाई हिर प्रीतम् मनिह सधारो ॥ ३ ॥ मै खोजत खोजत जी हरि निहचलु सु घरु पाइत्रा ॥ अध्रव डिठे जीउ ता चरन कमल चितु लाइआ ॥ प्रभ अविनासी हउ तिस की दासी मर न आवे जाए।। घरम अरथ काम सभि पूरन मनि चिंदी इछ पुजाए ।। स्रुति सिमृति गुन गाविह करते सिध साधिक मुनि जन धित्राइश्रा ॥ नानक सरनि कुपानिधि सुत्रामी वडमागी हरि हरि गाइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ ११ ॥ स्ही की सलोका नालि १ मों सतिगुर प्रसापि ॥ वार महला ३ ।। सलोकु म० ३ ।। स्है वेसि दोहागणी पिरु रावगा पर जाइ।। पिरु छोडिश्रा घरि श्रापर्णै माही दुर्जै भाइ।। मिठा वहु सादहु विघया रोगु ॥ सुधु भतारु हरि छोडित्रा के खाइश्रा जाइ विजोगु ॥ गुरमुखि होवै पलटिश्रा हरि स लगा सचु पिरु रावित्रा हरि नामा सीगारी ॥ सहजि राती साजि करवारि ॥ मेली उरघारि ॥ त्रागित्राकारी सदा सुोहागणि ऋापि पाइत्रा हरि साचा सदा स्रोहागिया नारि II -11 पिरु नानक स्ह्वीए निमाणीए सो सहु सदा सम्हालि ।। नानक 11 छुटी नालि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रापणा कुलु भी सवारहि जनम ञ्राकास पताला द्वकमे 11 घरती रचाइब्रोनु श्रापे तखत सचे सची घरमसाला ॥ त्र्यापि उपाइ खपाइदा दीन साजीश्रन संवाहिदा तेरा निराला ॥ हुकमु रिजकु सभना Ш दइत्राला ॥ सलोकु म० 11 8 3 11 श्रापे त्रापि वस्तदा आपे प्रतिपाला ॥ सतिग्ररु अपगा लैहि सचु नाउ स्रहव ता सोहागणी जा मंनि मनाइ लें रूपु चड़ी ता श्रगला द्जा नाही थाउ ऐसा सीगारु 11 बगाइ तू मैला कदे न होवई अहिनिसि लागे भाउ । नानक सोहागिण का कित्रा चिह्तु है ग्रंदिर सचु मुखु उजला खसमै माहि समाइ।। १॥ म० ३॥ लोका वे हउ सहवी सहा वेस करी ॥ वेसी सह न करि वेस रही ॥ नानक तिनी सह पाइत्रा जिनी पाईऐ करि भावै जो तिसु सो सुर्गी ॥ थीऐ सिख गुर की  इन विधि कंत मिली॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हुकमी सुसिट साजीत्रजु वहु भिति संसारा

॥ तेरा हुकम् न जापी केतहा सचे श्रलख श्रपारा ॥ इकना नो तू मेलि

लैहि गुर सबदि बीचारा॥ सचि रते से निरमले हउमै तजि विकारा ॥ जिस तुमेल हिसो तधु मिलै सोई सचित्रारा ॥ २ ॥ सलोइ म०

३ ।। सहबीए सहा सभु संसारु है जिन दुरमित दुजा भाउ ।। खिन

महि भुद्ध सभ विनसि जाइ जिउ टिकै न विरख की छोउ ॥ गुरमुखि

लालो लालु है जिउ रंगि मजीठ सचड़ाउ ॥ उलटी सकति सिर्वे घरि

आई मनि वसिका हरि श्रंमृत नाउ ॥ नानक वलिहारी जित मिलिए हरि गुरा गाउ ॥ १ ॥ म० ३ सदा रंगुविकार है 11 इस लहदे विलम न हावई रंड घेठी दजे न पाइत्रा जाइ 11 लोभाइ सबदि सचै

इश्राणी दमणी सहै वेसि रंग लालु करि भै भाइ सीगारु सोहागणी बर्णाइ नानक 11

जि चलनि सतिग्ररे पउडी ॥ आपे भाइ ॥ २ ॥ अर्थाप कीमति पाई । तिस दा जापई न गरसबद्धि

श्रंत दजै भरमाई ŧ गुवारु H मनमुख

जाई ॥ जा तिस भावें सो थीए सम चलै रजाई स्है वेसि कापणि कलवर्णी 3 11 श्रोसु पिश्रारु н सीख न सं जम सदा

जिसु पूरवि होवै लिखिया मनम्रुखि करम खुआरु ॥ तिस मिलै मतारु ॥ सदा वेस सम् उतारि घरे गलि पहिरै खिमा सीगारु बद्द सोभा पाए तिस पूज करे सम्र सैसारु रलाई किसै दी नारली जिस रावे सिरजणहोरु

सहागर्याः जिस् अविनासी प्ररख् भरतारु ॥ १॥ म० १ ॥ सहा रंग सपनै निसी विनु तागे गलि हारु ।। सचा रंगु मजीठ का गुरमुखि नानक प्रेम महा रसी सभि बरियाईया छारु ॥ पउद्दी ॥ एष्टु जगु श्रापि उपाइयोज करि चोज विडान ॥ श्रोवे जाइ मोह भूठ भवाईऐ

गुपान

п श्चापि इकना ब्रभाइश्रोत गुरम्रवि हरि भगति खजाना वस्तिमोनु हरि नामु निधानु ॥ ४ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सहवीए

表表表表表表表表表表表表表 表表表表 医多数 त् ता पिर लगी पित्रारु ।। स्है वेसि पिरु वेसु छडि सहा किने न पाइत्रां मनमुखि दिस मुई गावारि ॥ सतिगुरि मिलिऐ स्हा वेसु गइश्रा हउमें विचहु मारि ॥ मनु तनु होत्रा लाल रता रसना रती गुण सारि ॥ सदा सोहागणि सबद् मनि भै भाइ सीगारु ॥ नानक करमी महलु पाइत्रा पिरु राखित्रा उर धारि ॥ १।। म०३॥ मुधे सहा परहरहु लालु करहु सीगारु ॥ त्रावण जाणा वीसरें गुरसबदी बीचारु ॥ मुंध सुहावी सोहणी जिसु घरि मतारु ॥ नानक सा धन रावीए रावे रावणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मोहु कुड़ कुटंचु है मनमुखु मुगधु रता ॥ इउमें मेरा करि ग्रए किछ साथि न लिता ।। सिर उपरि जमकालु न सुभाई द्जै भरमिता ॥ किरि वेला हथि न श्रावई जमकालि वसि किता ॥ जेहा धरि लिखि पाइत्रोतु से करम कमिता ॥ ५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतीत्रा एहि न श्राखीश्रनि जो मिड्शा लगि जलंनि ॥ नानक सतीश्रा जाणीश्रनि विरहे चोट मरंनि ॥१॥ म० ३॥ भी सो सतीत्रा जाणीत्रनि सील संतोखि रहंनि ॥ सेवनि साई आपणा नित उठि संम्हालंनि I नालि महेलीया सेती अगि जलाहि जे 11 3 कंता सहाहि ॥ कंत नानक न ता तनि दुख जागिहि पिरु त्रापगा ग्रागि जलाहि ॥ भावै जीवउ के मरउ जागानी किउ ही भनि जाहि ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तुधु दुखु सुखु नालि उपाइऋा लेखु करतें लिखित्रा ॥ नावें जेवड होर दाति नाही तिसु रूप न नामु अखुदु निधानु है गुरमुखि मनि वसिश्रा रिखिश्रा ॥ कारि देवसी फिरि लेखु न लिखिआ ।। सेवक भाइ से मिले जिन हरि जपु जिपश्रा ॥ ६ ॥ सलोकु म० २ ॥ जिनी चलग्र से किउ करिं विथार ।। चलग सार न. जागानी सवारगहार ॥ १ ॥ म० २ ॥ राति कारिंग धनु संचीए भलके चलग्र होइ ॥ नानक नालि न चलई फिरि पछुतावा होइ ॥ २ ॥ म० चटी जो भरे ना गुगु ना उपकारु ॥ सेती खुसी सवारीऐ मनहठि तरफ जिपई नानक कारजु सारु ॥ ३॥ म० २ ॥ न बहुता घाले ॥ तरफ जियों सत भाउ दे जन नानक सबदु वीचारे ॥ ४ ॥ पउड़ी ॥ करते कारण जिनि कीत्रा सा जार्ण सोई श्रापे 

班|班班班班班班班 स्सिटि उपाईश्रनु आपे फ़ुनि गोई ॥ जुग चारे सभ भवि किनि कीमति होई ॥ सतिगुरि एक विखालिया मनि तनि स होई ॥ ७ ॥ सलोक होई ॥ गुरम्नखि सदा सलाहीए करता करे महत्ता र ।। जिना भउ तिन नाहि भउ मुचु भउ निमविश्राह ॥ नानक एडु पटंतरा तित दीवाणि गइत्राह ॥ १ ॥ म० २ ॥ तुरदे

कउ तरदा मिले उसते कउ उहता ॥ जीवते कउ जीवता मूए कउ मुख्रा ॥ नानक सो सालाहीए जिनि कारण की आ ॥ २ ॥

धिब्राइनि से सचे गुरसबदि बीचारी ॥ इउमै इरि नामु उरिधारी ॥ कोठे मंडप माहीआ जिनि कीए विसिंह न जागानी मनपुरित गुनारी ॥ पए गावारी ॥ जंत सो बुक्तमी सचित्रा कित्रा विचारी ॥ = ॥

३ ॥ कामणि तउ सीगारु करि जा पहिलां कंतु मनाइ ॥ न ऋ।वर्ड एवे विर्धा कामणि বাঃ 11 सीगारु ş विशिश्रा n कीत्रा तउ परवास घरे पित्रारु ॥ मंड सीगारु तबोल रस मोजन माउ मन सउपे कंत कउ तउ नानक भोग करेड़ ॥ १ ॥ म० कंत न आइयो एवे धन कोत्रा सीगारु ॥ सेजै भइआ विकार ॥ २ ॥ म० ३ ॥ घन पिरु एहि न आली आनि बहनि

इकठे होह ॥ एक जोति दुइ मृत्ती घन पिरु कहीएँ सोइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ मैं वितु भगति न होवई नामि न लगै पिमारु ॥ सर्विगुरि ऊपजै में माइ रंग सवारि 11 तनु रता रंग मन वसना मारि 11 मन तत निरमल् सोहसा भेटिया कुसन प्ररारि 11 भउ भाउ सम्रु तिसदा सो सच संसारि ॥ ६ ॥ सलोक म० १ ॥ बाहु खसम तु बाहु ज्ञिनि रचि रचना इन कीए ॥ सागर लहिर समुद सर वेलि वरस वराह ॥ आपि

भापि करि आपीर्णै आपाडु । गुरमुखि सेवा थाइ कमाइ 11 मसक्रि मजुरीश्रा मंगि लहह मंगि प्रस् वेपरवाह तड परि दराइ ॥ नानक नाहि वेषस्वाह्य। १ ॥ महला १ ॥ उजल मोती सोहये रतना नालि जुड़ेनि।। ठिन जरु वैरी नानका जि बढे धीइ 11

मरंनि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि सालाही सदा सदा तनु मनु सउपि सरीरु ॥ गुर सबदी सचु पाइत्रा सचा गहिर गंभीरु ॥ मनि तनि हिरदे रवि रहिश्रा हरि हीरा हीरु ॥ जनम मरण का दुखु गइश्रा फिरि पनै न फीरु ॥ नानक नामु सलाहि तृ हरि गुणी गहीरु ॥ १०॥ सलोक म० 🞙 ॥ नानक इहु तनु जोलि जिनि जलिएे नामु विसारिश्रा ॥ पउदी जाइ परालि पिछे हथु न अंबर्ड़े तितु निवंधे तालि ॥ १ । म०१॥ नानक मन के कंम फिटिआ गणत न आवही ॥ किती लहा नही ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा श्रमरु चलाइश्रोनु जा बखसे ता धका फ़रमाणु ॥ सदा निहचलु रवि रहित्रा सो पुरखु सुजाणु॥ वणाइश्रा सबदि नीसाणु ॥ पूरा थाह रंग गुरपरसादी सेवीऐ सच गुरमुखि हरि जाग्र ॥ गुरमति माणु ॥ श्रगम श्रगोचरु श्रलखु है 的部份的 म० १ ॥ नानक बदरा माल को भीतरि ॥ सलोक श्राणि । खोटे खरे परखीश्रनि साहिव के दीवाणि ॥ १ ॥ म• १ तीरथी मनि खोटै तनि चोर ॥ इकु लथी भाउ चले नावगा **अंदरि** तूमङ्गी भा चड़ीश्रमु होर ॥ वाहरि धोती चोर सि चोरा चोर ॥ विसु निकोर ॥ साध भले ऋणनातित्रा जगु धंधैं ॥ इकि लाइत्रा २ ॥ पउड़ी ॥ ऋषे हुकष्ठ चलाइदा गुर ते सुखु पाइत्रा ॥ दहदिस इहु ऋापि लाइग्रनु ञ्चापे मनु धावदा गुरि ठाकि रहाइब्रा ॥ नावै लोचदी नो सभ हरि लिखि पोइस्रो ॥ लिखित्रा मेटि न सकीऐ जो पाइत्रा ॥ ध्रुरि नाले जेते जीश्र १२ ॥ सलोक म० १ ॥ दुइ दीवे चउदह 11 हर पहुचै सो हर ॥ जो खुल्हे होत्रा वापारु 11 नाम्र नीसाख 11 नानक लोहा पाए दलालु चलगहारु ॥ धरमु वाधाई ॥ की मिली नाम सच 刻叹 वजी घरि होवनि कालीश्रा सुपेदा सेवंन ॥ ॥ म०१ ॥ राती काले वंन अकली बाहरे **ग्रं**धे 11 कालिश्रा बगा तपै घणा मूरख अंध गित्रानु॥ नानक नदरी वाहरे कवहि न पावहि मानु ॥ कोडु रचाइत्रा हरि सचै ऋापे ॥ ॥ पउडी कोइऋा हउमै विचि विश्रापे 11 इह मानस खुऋाइऋनु जनमु दुलंभु सा मनमुख संतापे।। जिसु आपि बुभाए सो बुभापी जिसु

खेल रचाइब्रोत सम वरते आपे।। H सभ जग १३ ॥ सलोक म० १ ॥ चोरा जारा रंडीया कटणीया

वेदीना की दोसती वेदीना खाण ॥ सिफनी सार न जासनी का सदा वसै सैतात ॥ गदह चंदनि खउलीऐ भी साह सिउ पाछा ।।

कृहा तसीऐ तासु॥ कछोऐ क़हा सिङीश्रा ॥ म०१ ॥ बांगा चुम्म

कलासा ।। इकि दाते इकि मंगते तेरा परवाण्य ।) नाम् सिंग के मंनिया हल तिना विटह करबाख 11 मोहमा मोहु सभु कुड़ है कुड़ो होइ गइम्रा ॥ हउमै भत्तगड़ा पाइम्रोतु

चुकाइश्रोच गुरमुखि 11 भगह रहिआ सभ श्रातम राम पछाशिद्या जोति समागी जोति विचि इरि नामि समझ्या ॥ १४ संघ्रथ दातारु ॥ इउमै गरब निवारीऐ मे सतिगर भीखित्रा देहि तं

काम क्रोध अहंकारु ।। लच लोभ परजालीएे मैला नप्रतत्त निरमला होड इह विधि छुटीऐ नदरि तेरी सुख होड ॥ १ ॥ म० १ ॥ इको कंतु

दरि खडीग्राह ॥ नानक कंते रतीत्र्या बातझीब्राह ॥ २ ॥ म० १ ॥ समे कते रतीब्रा में दोडागणि किता ॥ मै तिन अवगण एतडे खसम न फेरे चित है इंड बलिहारी तिन कत सिफति जिना वाति

मे दोहागिया गति n दरि п Q **多多多多多的多多多** दानु हरि दीजै कृपा करि।। गुरमुखि लेह मिलाइ पार्वे नाम्र हरि ।। श्रनहद सबद वजाइ जोती जोति धरि ॥ हिसदै इरि गुण गाइ जै जै सबद इरि ॥ जग महि वस्तै श्रापि हरि सेती प्रीति करि ॥ १५ ॥ सलोक म०१॥ जिनी न पाइत्रो प्रेम रसु कंत

Ö

।। म० १ ॥ सउ श्रोलाम्हे दिने के राती मिलनि सहंस ॥ सिफति सलाहण छडि के करंगी लगा हंसु ॥ फिटु इवेहा जीनिया खाइ वधाइत्रा पेड ॥ नानक सचे नाम तिशु सभी दुसमनु हेतु ॥ २॥ पउटी ॥ ढोढी गुण गावै नित जनमु समारित्रा ॥ गुरमुखि सैनि सलाहि सचा

न पाइत्रो साउ ॥ सुत्रे घर का पाइत्या जिउ व्याइत्रा तिउ जाउ ॥

**高市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** दरु पार्वे महल्लु नाम्र पित्रारित्रा ॥ उरधारिश्रा घरु 11 गुर कउ वारिश्रा ॥ तू गुरम्रुखि पोइञ्चा नामु हुउ सवारिह श्रापि सिरजनहारिश्रा ।। १६ ॥ सलोक म० ? ॥ दीवा उगवै वलें श्रंधेरा जाह ॥ चेद पाठ मति पापा सुरु खाइ ॥ जापै चंदु॥ जह गित्रान प्रगासु ऋगित्रानु मिटंतु ॥ वेद पाठ संसार की कार ।। पढ़ि पढ़ि पंडित करहि बीचार ।। विन्रु युभे सभ खुत्र्यार ॥ नानक गुरमुखि उत्तरिस पारि ॥ १ ॥ म० १ ॥ सबदै न श्राइश्रो नामि न लगो पित्रारु ॥ रसना फिका बोलगा नित होइ खुआरु ॥ नानक पइऐ किरति कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥ २ ॥ हउमै विचह पउड़ी ॥ जि प्रभु सालाहे त्र्यापणा सो सोमा पाए ॥ दृरि करि सचु मंनि वसाए ॥ सचु वागाी गुगा उचरें सचा सुखु पाए ॥ मेलु भइश्रा चिरी विद्युनिश्रा गुर पुरित मिलाए ॥ मनु है हरि नामु धित्राए ॥ १७ ॥ सलोक म० सुध काइत्रा कूमल फुल गुगा नानक गुपसि माल ॥ एनी फ़्ली करे अवर कि चुग्रीअहि डाल ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक घरि वसित्रा कंतु ॥ जिन के कंत दिसापुरी श्रहिनिसि फिरहि जलंत ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे वखसे दहआ करि 出版的形式的 गुर सतिगुर वचनी ॥ अनिदनु सेवी गुण रवा मनु सचै रचनी प्रभु मेरा वेश्रंतु है श्रंतु किनै न लखनी ॥ सतिगुर चरणी लगित्रा सिम घरै विचि हरि नामु नित जपनी ।। जो इछै सो फलु पाइसी **बसं**ते जचनी ।। १⊏ ।। सलोक म० १ ॥ पहिल त्रागमनि पहिला मडलिय्रो सोइ । जितु मडलिएे सभ मडलीएे तिसहि कोइ।।१।। म०२॥ पहिल बसंते आगमनि तिस का करहु बीचारु ॥ नानक सो सालाहीएे जि समसै दे त्राधारु ॥२॥ म०२॥ मिलिएे मिलिया ना मिले मिले मिलिया जे होइ ।। श्रंतर श्रातमें जो मिले मिलिया कहीऐ सोइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ हिर हिर नामु सलाहीऐ सच कमावै ॥ दूजी कारैं लगित्रा फिरि जोनी पावै ॥ कार रितत्रा नामु पाईऐ नामे गुगा गावै ॥ गुर के सबदि सलाहीऐ हरि नामि समावै ॥ सतिगुर सेवा सफल है सेविए फल पावैं ॥ १६ ॥ सलोक म० २ ॥ किसही कोई कोइ मंज़ निमाणी इकु

न मरीजै रोइ जा लग चिति न श्रावही ॥ १ ॥ म० २ ॥ जां राविश्रो दखि भी संम्हालिओइ सह सिम्राणीए इउ कंत मिलावा होइ ॥२॥ पउडी ॥ हउ कित्रा सालाही किरम जंत वही तेरी वहिद्याई ॥ तू अगम दहत्रालु अगंगु है लैंहि मिलाई ॥ मैं तुभ बिजु बेली को नहीं तू द्रांति सर्लाई तेरी सरणागती तिन लैहि छडाई ॥ नानक वेपरवाह है न तमाई।।२०।। रागु सही बाखी स्त्री कवीर जीउ तथा समना मगता की ॥ कवीर के १ ओं सतिगुर प्रसादि ।। ॥ अवतरि आइ कहा तुम कीना ॥ राम को नाम्नुन कबहुलीना ।। १ ॥ राम न जपहुकवन मति लागे ।। मरि जहने कउ किया करह स्थमाने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुख

कुटंबु जीवाइत्रा ॥ मरती बार इक्स्पर दुख् पाइत्रा ॥ तब करन पुकारा॥ कहि कचीर श्रोगे ते न सम्हारा किया करसी कवीर जी ॥ थरहर कंपे जीउ वाला ॥ ना पीउ ॥ १ ॥ रैनि गई मत दिल भी जाइ ॥ भवर गए वग वैठे आई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काचै करवै रहै न पानी п हंस चलिया काइया 999 कुमलानी ॥ २ ॥ कुआर कंनिका जैमे करत सीमारा ॥ किंउ रत्तीका माने बाफ़ मतारा ॥ ३ ॥ काम उडायत भुजा पिरानी ॥ कहि कवीर ॥ २ ॥ सुदी कवीर जीउ ॥ श्रमलु सिरानी जम लेना॥ कियातै खटिश्राकडा लेखा देना । आए कठिन दत

रापाइथा ॥ चलहु मिताव दीवानि वुलाइथा ॥ १ ॥

बुलाइमा ॥ हरि फ़रमानु

जाकउ हरि रगु लागा।। घनु घनु सो जनु पुरस्नु समागा।। ईत ऊत ज सदा ग्रुहेले ॥ जनमु पदास्यु जीति द्यमोले ॥ ३ ॥ जागतु सोइस् जनमु गर्गास्था ॥ मालु घनु जोरिया मदद्या पराइया ॥ कदु कर्य

दरगह को आइमा ॥ १

द्यरेदानि गात्र किंछु बाकी ॥ लेउ निर्नेरि आजु की राती ॥ किंछु भी खाजु तुम्हास सारउ ॥ सुबद्द निवाज सराइ गुजारउ ॥ २ ॥ साघ सिंग

तेई नर भृते ॥ खसम्र विसारि माटी संगि रूले ॥ ४ ॥ ३ ॥ सही कवीर जीउ ललित॥ थाके नैन स्रवन सुनि थाके थाकी सुंदरि काइ्या ॥ जरा हाकदी सभ मति थाकी एक न थाकिस माइ्या ॥ १॥ वावरे तै गिस्रान शीचारु न पाइस्रा ॥ विरथा जनमु गवाइस्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ तव लगु प्रानी तिसै सरेवहु जब लगु घट महि सासा॥ जे घटु जोइ त भाउ न जामी हिर के चरन निवासा ॥ २ ॥ जिस श्रंतिर चूके तिसिह पित्रासा ॥ इकमे चूके कउ सबद् बसावै चउपिं खेलें मनु जिगा ढाले पासा ॥ ३ ॥ जो जन जानि भजिह अविगत कउ तिन का कल्लू न नासा ॥ कहु कवीर ते जन कबहु न हारिह ढालि जु जोनिह पासा।। ४ ।। ४ ।। सही ललित कवीर जीउ ।। एकु कोटु पंच सिकदोरा पंचे मागहि हाला 11 जिमी नाही मै किसी की बोई ऐसा देनु दुखाला ॥ १ ॥ हरि के लोगा मो कउ नीति इसे पटवारी ॥ ऊपरि भुजा करि मै गुर पहि पुकारित्रा तिनि इंड लीत्रा उवारी ॥ १ ॥ रहोड ॥ नंड डाडा दस मुंसफ धाविह रईग्रिति वसन न देही ॥ डोरी पूरी मापिह नाही वहु विसटाला लेही ॥२ ॥ वहतरि घर इक्क पुरखु समाइत्रा उनि दीत्रा नामु लिखाई ॥ घरमराइ का दफतरु सोधिया वाकी रिजम न काई।। ३ ।। संता कउ मित कोई निंदहु संत राम्रु है एक्को ॥ कहु कवीर मैं सो गुरु पाइआ जाका नाउ विवेको ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु सुही वागी स्त्री रविदास जीउ की ।। सह की सार सहागनि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जाने ॥ तिज अभिमानु सुख रलीया माने ॥ तनु मनु श्रंतरु राखे । अवरा देखि न सुनै श्रभाखे ।। १ ।। सो कत जाने पीर पराई ।। जा के अंतरि दरदु न पाई ।। १ ।। रहाउ ॥ दुस्ती हीनी ॥ जिनि नाह निरंतरि भगति न दुइ पख दुहागनि कीनी ॥ पुरसलात का पंथु दुहेला ॥ संगि न साथी गवत इकेला ॥ २ ॥ दुखीत्रा दरदुवंदु दिर त्राइत्रा ॥ वहुतु वित्रास न पाइत्रा ।। किह रविदास सरिन प्रभ तेरी ।। जिउ जानहु तिउ करु गति मेरी ॥३॥१॥ सही ॥ जो दिन त्रावहि सो दिन जाही ॥ करना कूचु रहनु थिरु नाही ॥ संगुचलत है हम भी चलना ॥ दूरि

ರ್ಮರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ಯರ್ गवतु सिर ऊपरि मरना ॥ १ ॥ किथा तु सोइत्रा जागु इश्राना ॥ तै जीवनु जिंग सचु करि जाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि जीउ दीत्रा सु रिजकु अंबरावे ॥ सम घट भीति हाडु चलावे ॥ करि वंदिगी छाडि मैं मेरा ॥ हिरदे नामु सम्हारि सवेरा ॥ २ ॥ जनमु सिरानो पंथु न सवारा ॥ सांभ परी दहृदिस श्रंधित्रारा ॥ कहि रविदास निदानि दिवाने ॥ चैतसि नाही दुनीत्रा फनखाने ॥ ३ ॥ २ ॥ सही ॥ ऊचे मंदर साल रसोई ॥ एक घरी फुनि रहनु न होई॥ ।। इह तनु ऐसा जैसे घास की टाटी ।। जलि गइत्रो घासु रलि गइत्रो माटी !! ? ॥ रहाउ ॥ भाई बंध इटंब सहेरा ॥ श्रोइ भी लागे

काद्भ सबेरा॥ २ ।। घर की नारि उरिह तन लागी।। उह भृतुकरि भागी।। ३ ॥ कहि रविदासु सभै जगु लुटिश्रा॥ हम तउ

एक राम कहि छटिया॥ ४ ॥ ३ ॥ रागु सही वाणी सेख फरीद जी की

१ श्रों सतिग़र प्रसादि॥ ।। तपि तपि खुहि खुहि होथ मरोरउ ।। बानिल होई सो सहु लोरउ ॥ तै सिंह मन महि की आ रोसु ॥ मुक्त अप्रगन सह नाही दोसु ॥ १ ॥ तै साहिय की मैं सार न जानी ॥ जोबन स्वोह पाछी पछतानी ॥१ ॥ रहाउ ॥ काली कोहल तू कित गुन काली ॥ अपने प्रीतम के हउ विरहे जाली ॥ विरहि कतिह सुखु पोए ॥ जा होइ कृपालुत प्रभृमिलाए ॥ २ ॥

मुघ इकेली॥ ना को साथी ना को बेली॥ करि किरपा प्रमि साध संगि मेली ।। जा फिरि देखा ता मेरा अलह बेली ॥ ३ ॥ बाट हमारी खरी उडीगो ॥ खंनियहु तिली बहुतु पिईगी ॥ उसु ऊपरि है मारगु मेरा ॥ सेख फरीदा पंश्व सम्हारि सबेरा ॥ ४॥ १ ।। सही ललित ॥ येझा बंधि न सिक्तिओ बंधन की वेला ॥ भरि सरवरु जब ऊछलै तब तरण दहेला ॥ १ ॥ हथु न लाइ कसभड़े जिल जासी ढोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इक व्यापीने पतली सहकेरे

थणीन अपर्दि किरि होइन मेला ॥ २ ॥ कई फरीटु सहलीहो मह अलाएसी ॥ इंसु चलसी दुमणा श्रहि वतु देशे थीसी ॥ ३ ॥ २ ॥

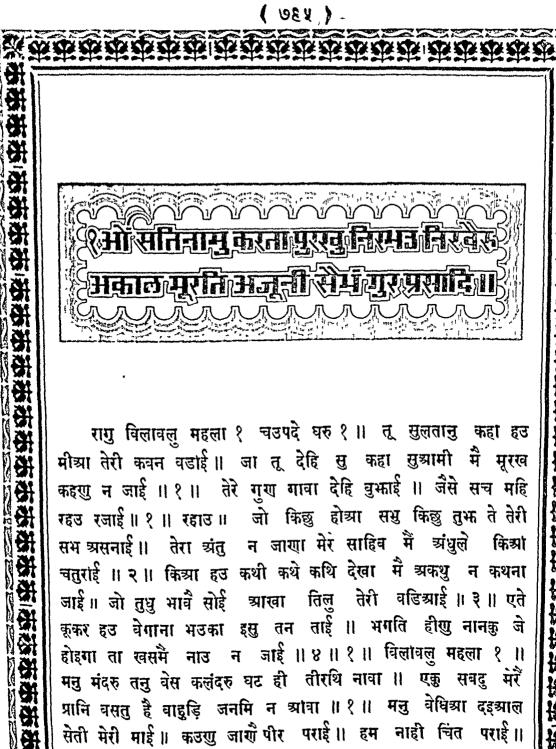

करहु चिंता अपारा हमारी।। त्रगोचर अलख १॥ रहाउ॥ श्रगम घटि जोति घटि भरिपुरि लीगा तुम्हारी।। जिल थिल महीत्रिल बुधि मंदिर छावा तुम्हारी तुभा २॥ सभ मेरे साहिवा गावा विनु अवरु गुग् 3 11 जागा तुम्हारी सरेव चिंत जीग्र तुधु जो जंत सभि सरिंग 後母母級 ॥ ४॥ २॥ विलावलू की अरदासे भावै सोई नानक चंगा तुधु इक ऋापे नीसानु ऋापे महला सबदु 11 स्रता 

गवनु सिर ऊपरि मरना ॥ १ ॥ कि आ तू सोइआ जागु इआना ॥ तै जीवन जिंग सच किर जाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि जीउ सु रिजकु अंबरावे ॥ सम घट मीतिर हाइ चलावे ।। करि वंदिगी छाडि में मेरा ॥ हिरदे नाम सभ्हारि सबेरा ॥ २ ॥ जनम्र न सवारा ॥ सांग्र परी दहदिस अधिआरा ॥ कहि रविदास निदानि दिवाने ॥ चैतसि नाही दनीग्रा फनखाने ॥ ३ ॥ २॥ सही ॥ ऊचे मंदर साल रसोई ॥ एक घरी फ्रानि रहतु न होई ॥ १ ॥ इह तन ऐसा जैसे घास की टाटी ॥ जलि गइत्रो घास रिल गृहस्रो माटी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भाई वंध क्टंब सहेरा ॥ श्रोह भी लागे काहु सबेरा॥ २ ॥ घर की नारि उरिह तन लागी॥ उह भृतु करि भागी ॥ ३ ॥ कहि स्विदासु सभै जगु लुटिश्रा॥ एक राम कहि छुटिया ॥ ४ ॥ ३ ॥ राग सही बाखी सेख फरीद जी की १ श्रों सतिवार प्रसादि॥ ॥ तिप तिष जुहि जुहि होथ मरोरउ ॥ बाविल होई सो सह लोरउ ॥ तै सहि मन महि कीत्रा रोसु ॥ मुफ़ अयगन सह नाही दोस ॥ १ ॥ ते साहिव की मैं सार न खोइ पाछ पहुतानी ॥१ ॥ रहाउ ॥ काली कोइल तू कित काली ॥ अपने प्रीतम के हउ विरहे जाली ॥ बिरहि कतिह सुखु पोए।। जा होइ कृपालुत प्रभृ मिलाए।। २ ॥ मंघ इकेली॥ ना को साथी ना को वेली॥ करि किरपा प्रमि साध संगि मेली ॥ जा फिरि देखा ता मेरा ऋलडू चेली ॥ ३ ॥ बाट 0000000 हमारी खरी उडीयो ॥ खंनिश्रह तिखी बहुत पिईसी ॥ उस्र ऊपरि है मारग मेरा ॥ सेल फरीदा पंधु सम्हारि सवेरा ॥ ४ ॥ १ ॥ सही ललित ॥ येदा वंधि न सिक मो वंधन की वेला ॥ भिर सरवरु जब ऊदली तप तरण दुदेला ॥ १ ॥ इयु न लाइ कसभाडे जलि जासी रंहाउ ।। इक आपीने पतली सहकेरे थणीन आपर्दिकिरि होइ न मेला ॥ २ ॥ कहै फरीद सहेलीहो गदु मलाएसी ॥ इंसु चलसी डुंमणा ब्रह्ति तनु देरी थीसी ॥ ३ ॥ २ ॥



श्चापे जान ॥ त्रापे करि करि वेखें ताल ॥ त दाता नामु परवाला॥१॥ नाम् निरंजन देउ ॥ इउ जाचिक त् श्रलख श्रमेउ

रहाउ ॥ माइया मोदु घरकटी नारि ॥ भडी कामणि कामणिकारि॥ राजु रूपु मूठा दिन चारि ॥ नामु मिलै चानणु श्रंधिश्रारि

चिल छोडी सहसा नहीं कोइ ॥ बापु दिसें वैजाति न होह ॥

कउ नोही भउ कोइ ॥ करता करे करायें सोइ ॥ ३ ॥

मारिया ॥ ठाकि रहे मनु साचै घारिया ॥ स्में गुर कउ वारिया ॥ नानक नामि रते निसतारिया 11

३॥ विलायलु महला गुरवचनी मनु सहज घिम्राने 8 11 माने ॥ भरि बउराने ॥ हरि मनु मनमुख ग्रले

कैसे बिनु किउ रहीएे गुरसबदि पछाने ॥ १ ॥ वितु दरसन विन जीयरा रहि न सकै बिनु सविग्ररि हरि मेरा प्रम विसरे हउ रहाउ 11 मरउ दुखाली अपूने इरि भाली ॥ सद वैरागनि जपउ

निहाली ॥ अब जाने गुरम्रीख हरि नाली ॥ २ ॥ अकथ कथा कहीए गुर माई ॥ प्रम्न व्यगम श्रगोचरु देइ दिलाइ ॥ वित गर करणी किथा कार कमाइ ॥ इउमें मेटि चलै गुरसवदि समाइ ॥ ३ ॥ मनप्रसु तिहुई खोटी रासि ।। गुरमुखि नामि मिलै सावासि ।। हरि किरपाधारी

दामनि दास ॥ जन नानक हरि नाम घनु रोसि ॥ ४ ॥ ४ ॥ विलानल महला ३ घर १ १ श्रों सविगुर प्रसादि ॥ घूग पूर्व खाइया पूर्व पूर्व सोइया

पृतु पृतु कापड् श्रीम वहाइश्रा ॥ धूम सरीरु क्टंब सहित सिउ जित इ.णि खममु न पाइया ॥ पउड़ी छड़की फिरि हाथि न भहिला जनमु गवाहमा ॥ १ ॥ दुजा भाउ न देई लिए लागणि इरि के चरण निमारे ॥ जगजीनन दाता जन सेवक तेरे तिन

दल निरारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तु दहमालु दहमापति दाता किया एडि जंत विचारे।। प्रकृत पंघ समि तमः वे होए ऐसा व्यावि वसारो ॥ गुरमुखि होयें सो मुक्ति कहीएं मनमुख बंध निचारे ।। २ ॥ सो जनु मुकत् एक लिए लागी मदा रहे हरि नाले

份的

表表表表表表表表表表表表表表表表 गति कही न जाई सचै आपि सवारे ॥ भरिम भ्रुलाणे सि मनमुख कही अहि ना उरवारि न पारे ।। ३ ।। जिस नो नदिर करे सोई जनु पाए गुर का सबदु सम्हाले ॥ हरि जन माइत्रा माहि निसतारे॥ भागु होवें जिसु मसतकि कालहि मारि बिदारे ॥ 8 П विलावलु महला ३ ॥ श्रतुलु किउ तोलिश्रा जाइ ॥ द्जा होइ सोम्ही पाइ ।। तिस ते दूजा नाही कोइ ॥ तिस दो कीमति किकू होइ ।। १ ।। गुरपरसादि वसै मनि त्राइ ।। ता को जार्गौ दुविधा जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापि सराफु कसवटी लाए ॥ **ऋापे** त्रापि चलाए ॥ त्रापे तोले पूरा होइ ॥ त्रापे जार्ये एको सोइ ॥ २ ॥ माइत्रा का रूपु सभु तिस ते होइ।। जिस नो मेले सु निरमलु होइ।। जिस नो लाए लगे तिसु त्राइ ॥ सभु सचु दिखाले ता सचि समाइ ॥ २ ॥ त्रापे लित्र धातु है त्रापे ॥ त्रापि बुम्हाए त्रापे जापे ॥ त्रापे सतिगुरु सवदु है त्रापे ॥ नानक त्राखि सुगाए त्रापे ॥ ४ विलावलु महला ३ ।। साहिब ते सेवकु सेव साहिब ते कित्रा को कहै वहाना ।। ऐसा इकु तेरा खेलु बनित्रा है सभ महि एकु समाना सतिगुर परचै हरि नामि समाना ॥ जिसु करम्र सतिगुरु पाए अनदिनु लागै सहज धिआना ।। १ ॥ रहाउ कोई तेरी सेवा करे किया को करे अभिमाना ॥ जब अप्रनी खिंचहि तू सुत्रामी तब कोई करउ दिखा विख्याना ॥ २ ॥ त्रापे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निधाना ॥ जिउ आपि चलाए तिवै कोई चालै जिउ हरि भावै भगवाना ॥ ३ ॥ कहत नानक तू साचो साहिबु कउग्रु जागौ तेरे कामां ।। इकना घर महि दे वडित्र्याई इकि भवहि अभिमोना ॥ ४ ॥ ३ ॥ विलावलु महला ३ ॥ पूरा थाडु वर्णाइआ पूरे वेखहु एक समाना ।। इसु परपंच महि साचे नाम की विड्याई मतु को घरहु गुमाना ॥ १ ॥ सतिगुर की जिस नो मति आवै सो सितगुर माहि समाना ॥ इह बागी जो जीअहु जोगी तिसु अंतरि रवें हरि नामा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चहु जुगा का हुनि निवेड़ा नर धरम्र है।। कलि नो एकु निधाना।। जतु संजम तीरथ त्रोना जुगा का महि कीरति हरि नामा ।। २ ।। जुगि जुगि श्रापो आपणा धरम पुरानो ॥ गुरमुखि जिनी धित्राइत्रा हरि सोधि देखहु वेद

**北宋宋武武武武武宋宋宋宋宋宋张**武武

जिं ते पूरे परवाना ॥ ३ ॥ कहत नानकु सचे सिउ प्रीति लाए त्रमिमाना ॥ कहत सुखत सभे सुख पावहि मानत पाहि ३ ॥ गुग्प्रवि प्रीति जिस नो आपे ॥ विलावलु महला सारी घरि विलावल् " गुरसबदि सहाए तिन श्राए ॥ मिलि प्रीतम सदा सुखु पाए हर निलिया मनि हरि हिं वसाए 11 जन पाईऐ हरि गुण गाँवे सहज सुभाए ।। १ ॥ रहाउ सदा ॥ हरि जीउ आपि वसे मनि आए ऋापे रंशि राते तेरे चाए सद ही पाए ॥ गुरम्रुखि मेलै मेलि मिलाए ॥ सबदि रंगाए ॥ निजयरि वामा हरि गुण गाए हरि रसि भाए॥ इह रंग कदे न उत्ररे साचि समीए ॥ अगिश्रात अंधेत मिटिग्रा संतिगर 11 मेरा ॥ जा सचि राते तिन बद्धडि न फेस दहार पूरा गुरु मेरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ विलानल महला 3 चडित्राई पाई ॥ श्रचित नाम वसित्रा मिति मबदि जलाई ॥ दरि साचै ग्रुर ते सोमा पाई ॥ १।। जगदीस सेवउ अनद हार्ने मनि मेरे मै अपरुन काजा ॥ अनदितु परतीति मन तेपाई ॥ तेरा नाम निवाजा ॥१ ॥ रहाउ ॥ मन को पुरे गुर ते सबदि बुकाई ॥ जीवण मरण्य को सममहि वेखें न मरै ना जम्र पेखै।। २।। घर ही महि सिन कोट निधान ।। सितगुरि a अभिमान 11 ही सद लागा सहजि श्चनदितुगावै एको नाम ॥ ३ ॥ इसु ज़ग महि वडिम्राई धिआई जह देखा तह रहिआ समाई ॥ łı मुखदाता कीमति नही पाई ॥ ४ ॥ पूरें भागि गुरु पूरा पाइन्ना ॥ श्रांतरि नामु निधानु दिखाइमा ॥ गुर का सबद श्रवि मीठा लाइमा ॥ नानक त्मन सुभ्हो मनि तनि सुखु पाइत्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १० ॥ राग्र विलावल महला ४ घरु ३ १ थ्यों सविद्युर प्रसादि ॥ ॥ उदम श्रंतरजामी जिउ प्रेरे विउ तंत करता ॥ जिउ

表表||表||表表表表表表表表表表||表表表表表 वजाए तंती तिंउ वाजहि जंत जना ॥ १ ॥ जिप मन राम नाम्र रसना ॥ मसतकि लिखत लिखे गुरु पाइआ हरि हिरदै हरि वसनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइस्रा गिरसति भ्रमतु है प्रानी रखि लेवहु जिउ प्रहिलादु सरना ।। २ ।। कवन कवन की गति मिति कहीऐ हरि कीए पतित ढोवै ढोर हाथि चमु चमरे हरि उधरिक्रो परिक्रो सरना ॥ ३ ॥ प्रभ दीनदङ्खाल भगत भवतारन हम पापी राख ॥ हरि दासन दास दास हम करीश्रद्ध जन नानक दास हम् मूरखः ग्रुगधः दासंना ॥ ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ४ 11 श्रगिश्रान मती सरगागति पुरख अजनमा ॥ करि किरपा रखि लेवद्व मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकरमा ॥ १ ॥ मेरे मन भज़ राम नामै हरि रसु पाईऐ होरि तिआगडु निहफल कामा ॥ रामा ॥ गरमति जन सेवक से हिर तारे हम निरगुन १. ॥ रहाउ ॥ हरि राख ठाकुर हरि जपीए अवरु न कोई मेरे विनु तुभ करंमा ॥ २ ॥ नाम हीन धृगु जीवते तिन वड दृख सहंमा ॥ श्रोइ मंदभागी मुड़ अकरमा फिरि फिरि जोनि भवाई श्रहि 11 3 11 पूरिव लिखे वड करमा ॥ गुरि सितगुरि धुरि जन नाम्रु ऋघांरु है सफलु जनंमा ॥ 8 11 7 11 विलावल्र नामु दरहाइत्रा जन नानक लुभत माहि विखित्रा बहु दुरमति महला ४ ॥ हमरा चित् भरा ॥ तुम्हरी सेवा करि न सकह प्रभ हम किउकरि ग्रुगध तरा ॥ १ ॥ मेरे मन जिप नरहर नाम्रु नरहरा ॥ जन ऊपरि किरपा प्रिम भारी मिलि संतिगुर पारि परा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमरे पिता ठाक्रर प्रम सुत्रामी हिर देहु मती जसु करा ॥ तुम्हरै संगि लगे से उधरे जिउ संगि कासट लोह तरा ॥ २ ॥ साकत नर होछी मति मधिम हरि हरि सेद न करा ॥ ते नर भागहीन दुहचारी श्रोइ जनमि मुए फिरि मरा ॥ ३ ॥ जिन कउ तुम्ह हरि मेलहु सुत्रामी ते न्होए संतोख गुरसरा ॥ दुरमति मैलु गई हरि भजित्रा जन नानक पारि महला ४ ॥ त्रावहु संत मिलह मेरे, ॥ बिलावलु परा ા ૪ ા ર हरि हरि नामु बोहिथु हैं मिलि हरि कथा हरि करहु H ॥ मेरे मन हरि गुगा हरि गुरसबदि तरहु ॥ १ कलजुगि खेवह 

出級

が、現代の

の一般

उचरहु।। मसतकि लिखत लिखे गुन गाए मिलि संगति पारि परहा। १ ॥ रहाउ ॥ काइम्रा नगर महि राम रसु ऊत्तम् किउ पाईऐ उपदेसु सेवि सफल हरि दरसनु मिलि श्रंमृत हरि रसु जन करहु॥ सतिग्रह पीत्रहु ॥ २ ॥ इति इति नामु अंसृत इति मीठा इति संतह चालि दिखह ॥ इरि रस मीठा लागा तिन विसरे समि विख रसह।। रसु राम रसाइछा हरि सेवह संत नाम चारि पदारथ चारे पाए गुरमति नानक हरि भजह॥४॥४॥ विलावल महला ४॥ खत्री बाहमण सद वैस को जापे गुरु सतिगुरु पारत्रहम् करि पुजदु नित सेवह सम रैनी।।१।। हरि जन देखहु सविगुरु नैनी।। जो इछह फल पावह हरि बोलह शरमति बैनी।। १॥ रहाउ।। अनिक उपाव होवै जि बात होवैनी ॥ अपना मला सञ्च बहुतेरे सा कोई बाछैसो करे जि मेरे चिति न चितैनी ॥२॥ तित्रागह हरि जन एहा बात कटैनी।। अनदिन हरि हरि धित्रावह गुर सतिगुर की मित लैनी ॥३॥ मित त प्रस्त जंतीनी ॥ जन नानक सुत्रामी हम जैत के सम्रामो जिल्ल मार्च तिर्व बलैनी ॥ ४ ॥ ४ ॥ विलावल महला ४ ॥ अनद मृत्र धिआह्यो प्रखोतम अनदित अनद अनंदे की काणि चुकाई सभि चुके जम के छंदे ॥१॥ जपि मन इरि इरि नाम्र गोविंदे ॥ वडमागी गुरु सतिगुरु पाइत्रा गुण गाए परमानेदे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साकत मह मोइआ के बिचक विचि माइआ फिरहि फिरंदे॥ उसना जलत किरत के बाघे जिउ तेली बलद सबंदे॥ २॥ गुरम्चलि सेव लगे से उधरे बडमागी सेव करंदे॥ जिन हरि जिपन्ना तिन फल, पाइआ समि तुटे माइआ फंदे॥३॥ आपे ठोकुरु आपे सेवक सम्र आपे आपि गोविंदे॥ जन नानक आपे आपि सम्र बरते

भारता ४ परवाल घर १३ ॥ योलहु मईमा राम नास् भ

राग् विलावल

१ व्यों सतिग्र प्रसादि ॥

जिउ राखें विचे रहंटे॥ ४॥ ६॥

पतित पावनो ॥ हरि संत भगत तारनो॥ हरि भरिपुरे रहित्रा 11 जिल थले राम नामु ॥ नित गाईऐ हरि द्ख विसारनो ॥ 11 हरि रहाउ ॥ हरि कीत्रा है सफल जनमु हमारा ॥ हरि जपिश्रा मेटिया है मुकति दाता ॥ कीई हरि विसारनहारा ॥ गुरु द्ख हमारी सफल जाता ॥ मिलि संगती गुन गावनो ॥ १ ॥ मन राम नाम करि आसा ॥ भाउ द्जा विनसि विनासो ॥ विचि आसा मिलिया हरि पासी ॥ कोई गुन राम नाम निरासी !! सो जन पिंग लावनो ॥२॥१॥७॥४॥६॥ नानकु तिसु गावनो ॥ जनु ७॥१७॥ रागु विजावलु महला ५ चउपदे घरु १ नदरी आवे तिस्र सिउ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ मोडु । किउ मिलीए प्रभ अविनासी ताहि ।। करि मोहि किरपा मारिंग पावहु ॥ साध संगति के ग्रंचिल लोवहु ॥ १ ॥ किउ तरीऐ विखित्रा संसारु ॥ सतिगुर वोहिथु पार्वे पारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पवन भुलारे माइत्रा देह ॥ हरि के भगत सदा थिरु सेह ॥ हरख सोग ते त्र्यापि गुरू रखवारा 11 २ 11 ऊपरि रहिं निरारा ॥ सिर माइत्र्या सरव भुइत्र्यंगा ॥ हउमैं पचे दीपक देखि पतंगा ॥ संगल सीगार करे नहीं पार्वे ॥ जा होइ कृपालु ता गुरू हउ फिरउ उदासी मे इकु रतनु दसाइआ 11 3 11 ॥ हरि तिस्र महि का मंदरु निरमोलकु हीरा मिलै न उपाइश्रा लालु ॥ गुरि खोलित्रा पड़दा देखि भई निहालु ॥ 8 जिनि चािल्या तिसु स्राइत्रा सादु ॥ जिउ गूंगा मन महि विसमादु नदरी श्राइश्रा ॥ जन नानक हरिगुर्ग सभ्र ॥। विलावलु महला ५ ॥ सरव कलित्राण कीए समाइत्रो ॥ ५ ॥ १ गुरदेव ॥ सेवकु अपनी लाइओ सेव ॥ बिघनु न लागै जपि अभेव ॥ १ ॥ धरति पुनीत भई गुन गाए ॥ दुरतु गइत्रा हरि नामु १ ॥ रहाउ ॥ सभनी थांई रविद्या ऋोपि श्रादि धिश्राए परसादि न होइ संताप्र ॥ २ परतापु ॥ गुर जुगादि जाका वड गुर के चरन लगे मनि मीठे ।। निरविघन होइ सभ थाई वृठे ॥ सभि सुर पाए सतिगुर तूठे ॥ ३ ॥ पारब्रहम प्रभ भए रखवाले ॥ जिथै **亚西西西西西西西西西西西西西西西西西**  किये दोसिंह नाले ॥ नानक दास खसिम प्रतिपाले ॥ ४॥२। विलावल महला ४ ॥ सुख निधान प्रीतम प्रम मेरे ॥ श्रमनत गुण ठाइर प्रम तेरे ॥ ैमोहि अनाथ तमरी सरणाई।। करि किरपा हरि चरन धिक्राई॥ १ ॥ दश्या करह बसह मनि धाइ ॥ मोहि निरगुन लीजै लिइ लीइ ॥ रहाउ ॥ प्रश्न चिति अवि ता कैसी मीड़ ॥ इरि सेवक नाही जम पीड़।। सरव द्ख इरि सिमरत नसे ।। जार्क संगि सदा प्रश्र यसे ।। २ ॥ प्रभ का नाम्रु मनि तनि आधारु ॥ विसरत नामु होवत तनु छारु ॥ प्रम चिति त्र्राए पूरन सम काज ॥ इरि विसरत सभ का ग्रहताज ॥ ३ ॥ चरन कमल संगि लागी प्रीति ॥ विसरि गई सभ दरमति रीति ॥ मन तन श्रंतरि हरि हरि मंत् ॥ नानक मगतन के घरि सदा श्रनंद ॥ ४ ॥ ३ ॥ विलायल महला ५ धरु २ यानडीए के घरि ॥ मै मिन वेरी टेक मेरे १ क्यों सविग्रर प्रसादि ॥ पिमारे मैं मनि तेरी टेक ॥ अवर सिम्राग्रापा विरथीत्रा विद्यारे राखन कउ तुम एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सविगुरु पूरा जे मिलै सो जनु होत निहाला।। गुर की सेगा सो करे पित्रारे जिस नी होइ दहन्राला ॥ सफल मुरति गुरदेउ सुन्नामी सरव कला मरपुरे ॥ नानक गुरु पारब्रह्म परमेसरु सदा सदा इजरे ॥ १ मुखि मुखि जीवा सोई विना की जिन अपूना प्रभु जाता ॥ इरि नाम अराधिह नाम बखाखिह इरि नामे ही मन राता ॥ सेवक जन की सेवा मार्ग पूरी करिम कमावा ॥ नानक की वेनंती सुद्यामी तेरे जन देखणु पावा ॥ २ ॥ वडमागी से काढीब्रहि पिश्रारे संव संगति जिना वासो ॥ श्रमृत नाम्र भराधीएँ निरमृत होवे परगाना ॥ जनम मरण दरा काटीए पिआरे चक्रै कारो ॥ तिना परापित दरसनु नानक जो प्रम श्रपणे मार्गे ॥३ ॥ ऊव भवार वेभंतु मुभामी कउलु जायौ गुख तेरे 11 गावते उघरिं सुणते उघरि चिनसहि पाप घनेरे ॥ पद परंत सगध कउ तारे पाइन पारि उतारे ॥ नानक दास तेरी सरणाई गरा पलिक्षरे ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ विलावलु महला ४ ॥ विरी यनु फीका

( 208 )

रहे हिरदे गुरचरन विश्रारे ॥ १

मनु लीना॥ वंधन काटि

बुडत

सभ्रे अपना ॥ कवन

जनमि फ्रनि

वसि

मेरे ऋहिश्रो मागनि 11 तम्ह पेखत प्रम करि बीचारउ ॥ ۶ अनिक जगति बदुतु n रहाउ ॥ वधि सुरति 'नाही साध संगि इस मनहि उधारउ।। मति २ ď संतोखे मिलीएे जालए मिलाई।। 3 11 नन ग्रम 11 3 कहुनानक सफल सो आह्या विलावल विता साध महला । मात सुत साथि संगि सभ दख मिटाइग्रा Ħ ۶ 11 रवि रहिआ दुखुन विश्रापे तिखा हरि जप रसना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भूख बहु तपति विश्वापित्रा ॥ सीतल मए इरि हरि जापित्रा ॥ जस संतोख हरि गुग न पाइश्रा 11 मन **च**यताना वेतंती ॥ देह भगति प्रम श्रंतरज्ञामी ॥ 3 नानक सम्रामी ॥ ४ ॥ ५ ॥ १० ॥ विलावल महला ५ गुरु पूरा वडमागी 11 इरि नामु धित्राईऐ पाईऐ 8 साधू 11 ॥ पारब्रहम सरना ॥ किल विख कार्ट भन्न गुर तेरी के चरना ॥१॥ रहाउ॥ भवरि लोकाचार मिलि साधु संगि होइ Ħ सासत वेद वीचारे जपीए नाम्र जित पारि ÌÌ किरपा करीऐ उतारे ॥ नानक कउ प्रम निसवरीऐ धा है।। ११ विलावल -11 महला ५ । सगल मनोरथ व्यासीना महिन्दीना प्रन कीना ऊजल Ħ कारि अपना नाम रहाउ।। श्रंघ ऋप ते करु गृहि लीना ॥ जगित प्रगटीना ॥ २॥ नीचा वे ऊच ऊन पूरीना ॥ नाप्त मन तन निरमल पाप जलि खीना ॥ नानक प्रम भए प्रसीना ॥ ४ ॥ ७ ॥ १२ ॥ विलायल महला ५ ॥ सगल महीरथ

॥ कामि

श्रासम् दीया

पकरि

ध्रा। तनु

जपना

मुकति गुरिकीना॥ २ ॥

महला ४ इरि इरि

॥ रहाउ

मुखा ॥ चरन कमल गुरि

स्रमति जित

संसारा ॥ नानक बाह

श्राा३ ॥ ⊏ ॥ विलावलु

क्रोधि लाभि

सतिगरि

11

मनु धनु

5. 故意中的特殊的特殊的。 5. 故意中的特殊的 चरेन कमल सिउ लाईऐ पाईऋहि मीता चीता 11 1 11 हरि धिश्रावत ॥ जलनि वलिहारी जो प्रभू **ब्र**भ हरि हंउ जनमु होवत १ ॥ रहाउ ॥ सफल वडभागी गुन गावत ॥ पति संगि रामहि लिव लागी ॥ २ ॥ मति धनु सुख हरि अनंदा ॥ इक निमख विसरह परमानंदा - 11 3 11 न प्रभ तेरी की मनि विश्रास घनेरी ॥ भनति नानक सरिण 8 11 ॥ १३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ मोहि निरगुन सभ गुगह विहूना दइत्रा धारि श्रप्रना करि लीना ॥ १ ॥ मेरा मनु तनु हरि गीपालि सुहाइत्रा ।। करि किरपा प्रभु घरु महि आइत्रा ।। ? भै काटनहारे ॥ संसार सागर उतरे पारे ऋव वेदि लेखिआ पतित विरद - 11 सो २ पारब्रहम् प्रभ पावन प्रगटे नाराइण नैनहु पेखित्रा ॥ ३ ॥ साध संगि ॥ नानक दास ६ ॥ १४ ॥ विलावलु महला ४ ॥ सभि द्ख पलाइगा 11 8 श्रभेवा **ऋविनासी** कवन जाने प्रभ तम्हरी सेवा ॥ प्रभ अलख गहिर गंभीरे सुअामी 11 महल वेद्यंत प्रभ ऊच मेरे ॥ त श्रपरंपर ठाकर मेरे ॥ विन नाही १ ॥ रहाउ ॥ एकस दूजा ।। तुम्ह ही जानहु अपनी पूजा ।। २ ।। श्रापह माई ॥ जिसु प्रभु देवें सो नामु पाई ॥ ३ ॥ कहु नानक जो जनु प्रभ मोइत्रा ॥ गुगा निधान प्रभु तिन ही पाइत्रा ॥ ४ ॥ १० ॥ १५ ॥ हाथ दे राखिआ ५ ॥ पात गरम महि विलावल महला /1 फलु चाखित्रा ॥ १ ॥ भजु गाविंद सभ छोडि रस छोडि विवित्रा मुङ् संघार तव तनु बिनसि जंजाल जाइ जम्र ग्राइ करि थापित्रा धनु श्रपना 11 तनु मनु ॥ रहाउ करनहारु इक निमल न जापित्रा ॥ २ ॥ महा मोह श्रंध क्रूप परित्रा बङ् 11 3 11 भागि पटलि विसरित्रा पारब्रहम् माइग्रा पाइआ 11 8 11 88 गाहआ संगि प्रभु १६ नानक विता सुत बंधप महला नानक ॥ मात ų त्रानंद घर्णे ॥ गुर ॥ सुख होश्रा पारब्रहम् सहाई सहज 11 8 पूरा पूरी जाकी बाणी अनिक गुणा जाके जाहि न गणे ॥ δ सगल सरंजाम करे प्रभु अयापे ।। भए मनोरथ सो प्रभु जापे ।। २ ॥ 法: 本家本家家家家

अरथ धरम काम मोख का दाता।। पूरी मई सिमरि सिमरि विधाता ॥ नानिक रंग माणिश्रा ॥ धरि आइआ ॥ १२ ॥ १७ ॥ विलावल महला ४ ॥ स्रव निधान पूरन गुरदेव । १ ॥ रहाउ ॥ हिर हिर नाम जपत नर जीवे ॥ मरि खब्रारु साकत नर थीवे ।। राम होग्रा नाम मारउ साकत वेचारा ॥ २ ॥ निंदा करि करि पचहि घनेरे ॥ मिरतक फास मलें सिन् पैरे।। ३ ।। कह नानक जपहि जन नाम ।। ताके निकटिन अर्थे जाम ॥ ४ ॥ १३ ॥ १०॥ रागु विलावलु महला ५ घरु ४ दुपदे 🕟 १ वों सर्विगर प्रसादि ॥ कवन संजोग मिलड प्रम अपने ॥ पळ पळ निमख सदा हिर जपने ॥ १ ॥ चरन कपल स मित जित प्रीतम पोवउ ऐसी क्रपा करह प्रभ मेरे । हिर नानक विसरु न करह विलावल महला ч Ħ चरन धिब्राए ।। रोग गए सगने सुख पाए ॥ १ ॥ गुरि दख काटिक्रा दीनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अकथ कथा जीवन परवान द्यंमृतु क्रम मानी ॥ कहुनानक जपि जीवे गिक्रानी ॥ २ ॥ २ ॥ २०॥ विलायल महला ५ ॥ सांति पाई गुरि सविगुरि वरे ॥ सख संताप बिनासे ।) हरि बाजे अनहद तुरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताप पाप मिमरत किलविख समि नोसे ॥ १ ॥ अनद करह मिलि संदर नारी ॥ गरिनानिक मेरी पैज सरारी ॥ २ ॥ ३ ॥ २१॥ प्र ॥ ममुता मोह घोड मदि माता बंधनि वाधिया श्रति विकराल ॥ दिल दिन छित्रत विकार करत अउघ फाडी फाया जम क जाल ॥ १ ॥ वेरी

विलागलु महला थ ॥ सांवि पाई गुरि सविगुरि प्रे ॥ सुल उपजे बाजे अनहर तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताप पाप संताप विनासे ॥ हरि मिमरत किलवित्व समि नोसे ॥ १ ॥ अनु करहु मिलि सुंदर नारी ॥ गुरि नानिक मेरी पैज समारी ॥ २ ॥ ३ ॥ २१ ॥ विलावलु महला थ ॥ ममता मोह प्रोह मदि माता वंधनि वाधिआ अति विकराल ॥ दिन्न दिन्न लिकार करत अउप फांडी फाया अम क जाल ॥ १ ॥ तेरी गरिया प्रम दीन दहआला ॥ महा विलम सागर अति मारी उधरहु साधृ संगि खाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रम सुलदाने समरय मुख्यामी जीउ पिंह समु तुमरा मात ॥ अम व वंधन काटहु परमेसर नानक के प्रम सदा कृत्वाल ॥ २ ॥ रहा दिना सल्या प्रम साल अने दु सम्हारिआ ॥ साथ जना होए किरपाला विगसे समि

002 पर वारिश्रा ।। १ ।। कारजु सतिगुरि त्रापि सवारित्रा ।। वडी त्रारजा हरि गोविंद की सुख मंगल कलिआण वीचारिआ।। १ ॥ रहाउ ॥ वरा त्रिभवरण हरित्रा होए सगले जीव्र साधारित्रा । मन इछे नानक इछ पुजारित्रा ॥ २ ॥ ५ पूरन ॥ २३ ॥ विकावल काटै ॥ जिषु ऊपरि होवत दहत्रालु हरि H सिमरत ।। साध संगि भजीए गोपाल ॥ गुन काल 11 8 ॥ रहाउ १ ॥ आपे सतिगुरु आपे जम जालु 11 जाचै साध रवाल ॥ २ ॥ ६ ॥ २४ । विलावल महला ५॥ सिंचह हरि हरि नाम ॥ अनदिन कीरतन हरि प्रीति करहु मन मेरे II त्राठ पहर गाम ॥ १ ॥ ऐसी जानह प्रभ नेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कडु नानक जाके निरमल भाग ॥ हरि चरनी ता का मनु लाग ।। २ ॥ ७ ॥ २५ ॥ विलावल महला 11 श्रापि गवाइश्रा ॥ नीद पई रोग गइआ प्रभि सुख सहज रहाउ ॥ रजि रजि भोजन भाई ॥ आहआ 8 खावह 11 श्रंमृत नामु रिद माहि धिश्राई ॥ १ ॥ नानक गुर पूरे सरनाई ॥ जिनि अपने नाम की पैज रखाई ॥ २ ॥ ८६ ॥ विलावलु महला सित्गर किर दीने अस्थिर घर बार ।। रहाउ ।। जो जो निंद करें इन गृहन की तिसु आगे ही मारे करतार II 8 11 दास ता की सरनाई जा को सबदु अखंड अपोर् ।। २ ।। ६ ।। 30 11 विलावल ॥ ताप संताप सगले विनसे गए y महला पारब्रहमि भोग . ॥ वखसिश्रा संतन रस त्र रहाउ ॥ सरव त्रारोग ॥ गुन गावह मंडली तेरा मन तनु नित राम के इह अवखद घर देस महि भले जोग ॥ १ ॥ त्राइ वसद् संजोग।। नानक प्रम सुप्रसंन भए लहि गए विश्रोग।। २ । त्रिलावलु महला ५ ।। काहू संगि न चोलही जंजाल ॥ माइश्रा ऊठि सिधारे छत्रपति संतन के खित्राल ॥ रहाउ 1[ ऋहंब्रधि कउं जनमहि मरहि बिखिआ

॥ बहु जोनी धुर की ढाल विकराल ।। १ ।। सित वचन साधू नित जपहि कहिंह ग्रपाल ॥ सिमरि सिमरि नानक तरे हरि के रंग लाल ॥ २ ॥ ११ 11 88 11 बिलावलु समाधि श्रनंद पूरे सहज महला ¥ 11 

こっこ 西西西西西西西西西西西西西西西西西 दीन ॥ सदा सहाई संगि प्रम श्रंमृत गुरा चीन ॥ रहाउ ॥ जैजैकारु महि लोचहि सभि जीश्रा सतिगुर जगत्र ॥ सप्रसंन भए प्रभ कछ विधन्न न थीआ।। १ ॥ जाका श्रंग प्रभाता के सभ दहस्राल दोस ॥ सदा सदा वडिब्राईब्रा नानक गुर पासि ॥ २ ॥ १२ ॥ ३० ॥ राग़ बिलावल महला ४ घरु ४ घउपदे साजिया जिउ बाल् १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ मृत मंडल जगु घर बार ॥ विनसत बार न लागई जिउ कागद बंदार मेरी मनसा मने माहि सति देखु बीचारि ॥ सिध साधिक गिरही जोगी तजि गए घर बार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसा सुपना रैनि का तैसा दसिटमान विनसीएे किया लगहि गवार सभ 11 कहा स भाई मीत है देख नैन पसारि ॥ इकि चाले इकि चालसहि पूरा सविगृह सेविश्रा से असथिह ।। जिन 3 n हे राखु पैज जन नानक हरिका दास ॥ लोकन कीश्रा विडमाईश्रा ।। ३१ ॥ विलावल महला ५ मिलै विद्यारा श्रापना ते बोल करागउ जिउ जीउ होइ तउ भगती दश्याल लागउ मिलि तिद्यागउ पासना गर \$6 11 8 करउ बेनती अति घनी इद्रुजीउ होमागउ п श्चरथ सोहागउ वारिमा प्रिम निमख 11 २ पंच संग 11 गुर दोख ऋर **ा** रिदे त्रगास रागउ प्रगट निसि महमा वासर सरिश सोहागनि 11 যায়ো जिस तिनि पाइया तनु मन मागउ।! कह नानक सीनलागउ विसावल महला ¥ ।। लाल रंग मैला कदे न होपई नह प्रस पाइमा सुखदाईमा मिलिया भाइ ॥ सहजि समाना सख 11 १ ॥ रहाउ ॥ जरा मरा नह निम्नापई मीतरे छोडिया नह जाइ पी अंगत योपानिमा पाइमा । गरि क्रमर जाने मो त्रिति पाविद्या 11 ₹

न आईए किया कहि मुखि योशा॥

भगोला ॥ कीमति कही

303) सफल दरस तेरा पारवहम गुणनिधि तेरी बाणी ॥ पावड धृरि तेरे दास की नानक क्ररवाणी।। ४।। ३ ॥ ३३ ॥। विलोवलु महला प्र ॥ राखह श्रपनी सरिन प्रभ मोंहि किरपा धारे ॥ सेवा कञ्च न जानऊ नीच १ ॥ मानु करउ तुधु ऊपरे मेरे प्रीतम पित्रारे ॥ हम मुखारे ॥ त्रपराधी सद भूलते तुम्ह चखसनहारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम अवगन तुम्ह निरगुन दातारे ॥ दासी असंख नीति संगति प्रभू तिस्रागि ए करम हमारे ॥ २ ॥ तुम्ह देवहु सभु किछु दहन्ना धारि परे तेरे दान सिउ लागि श्रकिरतघनारे ॥ नह चिति खसमारे ॥ ३ ॥ तुभा ते वाहरि किछु नही भव काटनहारे ॥ कह नानक सरिण दहत्राल गुर लेड्ड ग्रुगध उधारे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ३४॥ प्र II दोसु न काहू दीजी**ऐ** प्रभु विलावलु श्रपना महलो धित्राईऐ ।। जितु सेविऐ सुखु होइ घना मन सोई गाईऐ ।। १ ।। काइ पित्रारे तुसु विना ॥ तुम्ह सुऋामी सभ दइश्राल तुम्ह राखद्व तिउ रहा अवगने हमा ॥ १ ॥ रहाउ 11 जिउ नही चौरा । नीधरिश्रा धर तेरीत्रा इक नाम अधारा ॥ २ ॥ समग्री तेरीत्रा सोई भला मनि लेता मुकता ॥ सगल सभ तेरी जुगता।। ३ ।। चरन पलारउ करि सेवा जे ठाक़र होहु कुपाल दह्त्राल प्रभ नानकु गुरा गावै ॥ ४ ॥ ३५ 11 K विलावलु महला ५ ॥ मिरतु हसै सिर ऊपरे पस्त्र्या नही बाद साद ऋहंकार महि मरणा नही स्रभें ॥ १ ॥ सतिगुरु श्रापना काहे फिरह श्रमागे ॥ देखि कसुंमा रंगुला काहे भूलि ।। रहाउ ।। करि करि पाप दरबु कीश्रा वरतण के ताई ।। लागे ॥ के मोटी सिउ माटी रली नागा उठि जाई ॥ २ ॥ कीएे स्वम जा श्रंतकालि मजि जाहिगे काहे जलहु करोधी ॥ करें ते चैर विरोधी।। ३।। दास रेणु सोई होत्रा जिसु मसतिक करमा ।। कहु नानक छुटे सितगुर की सरना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ विलावलु महला ¥ 11 पारि परे खल चतुर बकीता ॥ **अंधुले** पिंगुल त्रिभवग परबत समित्रा गुर भेटि पुनीता।। १ ।। महिमा साधू संग की सुनहु मेरे मीता ॥ मैलु खोई कोटिं अघ हरे निरमल भए चीता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसी भगति गोविंद की कीटि इसती जीता ॥ जो जो कीनो **家安安安市安安安安安安安安安安安安安**  आपनो तिसु अमें दानु दीता ॥ २ ॥ सिंघु विलाई होई गईओ उस्प्रिक्ष अप्रेम्स में सिंघु विलाई होई गईओ उस्प्रिक्ष अप्रेमस में सिंघु विलाई होई गईओ उस्प्रिक्ष अप्रेमस में तिस्त किरवा ॥ साम करते दम आढ कड ते गानो घनोता ॥ ३ ॥ किन वर्डाई किह सकड वेश्रंत गुनीता ॥ किर किरवा महिंदु नाम कदस्तरीता॥ ४ ॥ ७ ॥ विलावलु महला ४ ॥ अहंदुधि परवाद नीत लोम रसना सादि ॥ लपिट कपिट गृह विषया मिथिशा विलिश्चोदि ॥ १ ॥ ऐसी पेसी नेत्र महिं परे गुरप्रसादि ॥ राज मिलल घन जोवना नाम वितु वादि ॥ १ ॥ स्वार ॥ स्वार ॥ स्वार ॥ स्वार ॥ स्वार ॥ मिलत संगि

रहांउ ।। रूप ध्य सागधता कायर भागादि ॥ सिनत साथ पायिसट तन होए दुरगादि ॥ २ ॥ फिस्त फिरत मानुस्तु भड्झा खिन भंगन देहादि ॥ इह अउसर ते च्किझा बहु जोनि अमादि॥ ३॥ प्रम किश्या ते गुर नित्ते हिर हिर विसमादि॥ स्टल सहज नानक अनंद ता के पूरन नाद॥ ४ ॥ = ॥ ३= ॥ बिलावज्र महत्ता ४॥ चरन भए संत वोहिया तरे सागरु जेत ॥ मारगपाए उदिश्यान

गरि दसे भेता ! १ ॥ इरि इरि इरि इरि इरि इरे इरि इरि हरि हेत ॥ ऊठत बैठत सोवते हिर हिर चेत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच चोर त्रागे मगे जब साथ संगेत ॥ पंत्री साबतु घणो लाश्च गृहि सोमा सेव ॥ २॥ निहचल आसणु मिटी चिंत नाही डोलेत॥ भरम भलावा मिटि गडश्रा प्रम पेखत नेत F 11 गुण कही ऋहि केत ।। नानक पोइत्रा इरिहरिश्रंमेत ॥ ४ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ विलावलु महला ५ विन वेवो बिस्थारी ॥ मिलव संगि सिंध

e

000000

गति मई हमारी॥ १॥ जा दिन भेटें साध मोहि उद्या दिन पिलहारी॥ तनु मनु व्यपनो जीभरा फिरि फिरि हउ वारी॥ १॥ रहाउ॥ एत छड़ाई मोहि ते इतनी टइन्तारी॥ सगल रेन इह मनु मझ्या बिनसी व्यपपारी॥ २॥ तिंद चिंद परदूलना ए खिन महि जारी॥ दइवा मझ्या घरु निकटि पेखु नाही दूरोरी॥ ३॥ तन मन सीतल मए व्यव मुकते संमारी॥ ही चीत सम प्रान धन नानक दरसारी॥ ४॥ १०॥ ४०॥ विजायन महला ४॥ टहल करउ तेरे दास की पन भारउ वाल॥ मतनु व्यपना मेट देउ ग्रन

सुनदु स्साल ॥ १ ॥ तुम मिलते मेरा मनु जोक्यो तुरह

535

NATURAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE दहुश्राल ।। निसि चासुर मनि अनदु होत चितवत किरपाल ।। १ ॥ तिन जगत उधारन साध प्रभ लागह मोकउ 11 पाल -11 दीजै दान प्रभ संतन पग राल ॥ २ ॥ उकति सिश्रानप नही नाही कछ घाल ।। अन भें राखदु मोह ते काटदु जम जाल करउ करुणापते पिता प्रतिपाल तेरे 11 गण गावउ 11 8 11 88 11 88 ॥ विलावलु महलो संगि नानक सख साल कीता लोडिह सो करिह तभा वित्र कल्ल नाहि ॥ परताप तम्हारा के जमदत छडि जाहि ते ा १ ॥ तम्हरी कृपा छटीऐ अहंमेव ॥ सरब कला समस्य प्रम पूरे गुरदेव॥ १॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत खोजित्रा नामै विज कुरु ॥ जीवन सुख सभ २ ॥ जितु जितु लावद्व तितु तितु लगहि प्रुरु 11 जाली सिमानप सभ ॥ जत कत तुम्ह भरपूर हह दइयाली ॥ ३ ॥ सभु किछु तुम ते मागना वडमागी पाए ॥ नानक की अरदासि प्रभ जीवा गुन गाए ।। ४ ।। १२ ।। ४२ ।। विलावल महला ५ ॥ साध संगति के वासवे कलमल सभि नसना सेती रंगि रोतिश्राता ते गरिम न ग्रसना ॥ १ ॥ नामु कहत गोविंद का सूची भई रसना ॥ मन तन निरमल होईहै गुर का जपु जपना भ्रापित्रा मनि रस हरि रस चाखत 11 चुधि प्रगास प्रगट भई उल्रिट विगसना कमलु सीतल 11 7 11 व्भी तृसना ॥ दहदिस मिटि सभ धावत ॥ राखनहार गए निरमल थानि वसना राखिश्रा Il ३ भ्रम भसना ॥ नामु निधान नानक सुखी पेखि साध दरसना ॥ १३ ॥ ४३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ पाणी पखा पीसु दास होहि निहालु ॥ राज मिलख सिकदारीत्रा अगनी महि जालु ॥ १ का छोहरा तिसु चरगी लागि ॥ माइश्राधारी छत्रपति तिन्ह छोडउ तित्रागि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संतन का दाना ह्या सो सरव निधान ।। गृहि साकत छतीह प्रकार ते विख् समान भगत जना का लूगरा ओहि नगन न होई ॥ साकत सिरपाउ रेसमी पहिरत पति खोई ।। ३ ।। साकत सिउ मुखि जोरिए अध वीचहु हरि जन की सेवा जो करे इत ऊतिह छूटे।। ४ ॥ सभ किछु तुम्ह ही 张宏宏还还还还还还还还还还还还还还

( = (2 ) **新西西西西西西西西西** बणाई ॥ दरसनु भेटत साध का नानक गुण ऋापि वस्तत स्रवनी सुनउ हिर **[811 88** ॥ विलावल महला ¥ ॥ संत चरग सीस जसु गावड सिधि किरपा करि दहस्राल की रेणुका लें माथे लावउ ॥ ।। नीच \$ ते नीच अति नीच होड मलोवा करि त्रिनउ वुलावड 11 पाव वीसरें संगि Ħ H सासि मेटीऐ दरसन गरु 的一种的话的话的话 सफल सीगारु धरम् दइग्रा

॥ सतु संवोख विलावलु नानका अपूर्ने प्रम भावउ ॥ ४ 11 \$ 4 ॥ जिसु श्रदत्त बचन साध महि जना सभ परतीति जन होत्रा साघ संग्र तिसु भेटे हरि राइश्रा 11 3 गोविंद की जिप हरि पाइश्रा ॥ अनिक समि करि सुखु वाता १ ॥ रहाउ ॥ सरिय परे भृमि हरि बोइ नामु श्रउसरु दुलभाइआ

**ऋंत्**रज्ञामी श्रापि प्रम सभ कराइश्रा पतित विरदाइत्रा II Э II मत भृतह मानुख विस पति राखसी जो विलावल महला ५ ॥ माटी ते जिनि साजिया ग्रनिक ब्रिट्र पन महि ढके विसरै प्रभ्र मने ते जिस के गुण एह 11 रलीए खेह 11 ? ।। रहाउ ॥ सिमरह सिमरह करेड विलम छोडि प्रयंच - 11 जिनि मनिक एक बहु

Ð,

ē पारब्रहम गुर ते मति बरनेह ॥ दास दास ते ऊचा बडा सम संगि ॥ विलावलु महला ५ ॥ सभ ऊ१रि जन का नामु अधारु है प्रम सरगी पाहि॥ परमेगर का व्यासरा संतन मन माहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापि रखे आवि देवसी 古书书书 中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华中华

H

活用用用用用的

२१ विलावलु 11 प्र १ हरि सरनि 8 -11 समावउ 11 -11 तरे सोई महला ५ ॥ इहु जो हरि गुग गाए ॥ साध सागरु **张安远还还还还还还还还还还还还还还还还** 

सुणि जीवे दास ।। सुग्रि संगति के संगि वसे बडमागी पाए ॥ १ मई लाश्च महि सेवक की आखी Į, त्रगट सभ <del>()</del> ते काढिश्रा प्रभि जलनि ॥ अगनि सागर ॥ रहाउ सहाई ॥ जलु संचित्रा गुर भए काटी थान पाइऋा I 出いる प्रम भाइत्रा ॥ ३ ॥ मत कोई जागह हाथि ।। सरव स्व नानक पाए संगि संतन साथि ॥ विलावलु महला ॥ ॥ वंधन काटे त्रापि प्रमि होत्रा दीन दहस्राल प्रभि पारबहम ता की नदरि पुरे किरपा करी काटिया दख रोग ॥ मन तनुसीतलु Õ प्रभ धिश्राप्त जोग सखी n १ п रहाउ इरि का नाम्र है जितु रोगुन विश्रापे ॥ साथ संगि किरि दल्ल न जापै।। २ ॥ इरि इरि हरि हरि जापीएे ď सरगाई लाई ।। किलियल उत्तरहि सभ होइ साध की द्रि यलाई ।। महा मैत्रं नाम जस ता II 53 II 83 11 विलावलु श्रंवरि होइ सांति मगति प्रम 11 नाम काविनसै भ्रम भ्रांते ॥१ ॥ गुरु पूरा जिस भेटिया ता मति तिम्रागीऐ सुखोऐ परवेस ॥ मन की उपदेख ।। रहाउ ॥ O) सिमरीऐ सो पुरख दावारु करह \*\*\*\*\* सो प्रस्तु श्रपारु ॥ २ ॥ चरन कमल सिउ किरपा करह प्रस्ताकः श्रंमत पोश्रा मनि तनि प्रम परमानंद ॥ ४ ॥ २४ ।। ५४ ॥ विलायल महला गई नाठे ਸੈ मरमा ॥ महम्रा 11 8 गुह n प्रा आराधिया तन मन सम्म सीतल महधा पाइया 0 १ ॥ रहाउ ॥ सोवत हरि जपि जागित्रा पैलिया विसमाद पी ğ श्रमत त्पतासिया ताका श्रचरज सुवाद 11 ? 11 ऋषि उधारे ।। सफल सेवागुर देव की निरमल

THE PERSON NAMED IN

श्रनाथु श्रजानु में निरगुनु गुण्हीनु ॥ नानक कउ ॥ ३ ॥ नीचु किरपा भई दासु अपना कीनु ॥ ४ ॥ २४ ॥ ४४ ॥ विलावलु महला प्र ॥ हरि भगता का त्रासरा अन नाही ठाउ ॥ ताणु दीवाणु परवार 政策政策政策 धनु प्रभ तेरा नाउ ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभि श्रापणी श्रपने दास निंदा करि पचे जमकालि ग्रमीए ॥ रखि लीए ॥ निदक 8 11 को आगै धिश्रावना दूसर नाहि 11 एकस रहाउ संता एक वेनती रविश्रा स्तव थोइ ॥ २ ॥ कथा पुरातन इउ सुणी भगतन कीए जन लीए मानी ॥ की वानी ॥ सगल दुसट खंड खंड 3 G माहि ॥ प्रभ के सित बचन नानक कहै। परगट सभ प्रभ तिन कउ भउ नाहि॥ ४ ॥ २६॥ ५६॥ विलावलु महला ५॥ वंधन काटै सो प्रभृ जाके कल हाथ ॥ अवर करम नही छूटोएे राखहु तउ सर्गागति माधवे पूरन दइश्राल हरि नाथ ॥ १ ॥ जाइ संसार ते गुखै गोपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रासा भरम विकार समग्री मनि वसी लोभाना भूटु पारत्रहम्र -11 जाना ॥ २ ॥ परम जोति पूरन पुरख सभि जीत्र तुम्हारे ॥ जिउ तू अपारे ॥ ३ ॥ करण कारग राखिह तिउ रहा श्रगम प्रभ त्रपना नाउ **॥ नानक तरीऐ सा**ध संगि हरि हरि गांउ ।। ४ ।। २७ ।। ५७ ।। विलावलु महला ५ ।। कवनु कवनु नही मोहनी की मोहिश्रा पतरिश्रा परतीति महा त्रम्हरी 11 तेरा नही विसासु तू महा उदमादा ॥ १ ॥ मन 11 खटहर छुरै पैंखरु ऊपरि लादा ॥ 8 तंउ 11 रहाउ जउ सिमरहि के डांड ॥ खंडे दुख संजम जम तुम्ह मांड ॥ २ ॥ हरि संगि सहाई महा मीत तिस निरलजे पंच बटवारई उपजित्रो महा खेदु ।। सिउ तेरा भेद्र ॥ बीघा कीना ॥ तनु वसि सरगागती जिन मनु नानक तिन संतन धनु सरवसु आपणा प्रभि जन कउ दीन्हा ॥ ४ ॥ २८ ॥ ४८॥ विलावलु भइग्रा सिमरत त्रानदु सुख करत 11 1 उद्म जिं जिंप नामु गोबिंद का पूरन बीचारु ।। १ ।। चरन कमल ग्रर के ॥ पारब्रहमु त्र्राराधते मुखि जीवा जपत हरि जपि हउ पीवा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीब्र जंत सभि सुखि बसे सभ के मिन लोच ॥

**然农农农农农农农农农农农农农农农农农** 

कीरतनु इरि श्रति

वीसरै अनाथ

घना

को नाथ

॥ नानक

जाकै समु किछ हाय 11 8 11 तृ वंधि करि छोडिआ फ्रिनि महि जिनि होताइग्रा चरणारविंद सिमरि सीतल न आर्थे। जिनि एडु अथवा ग्रुइम्रा किछु कामि

कदेन

जपीऐ नाम्र ॥ कथा

विस्नामः ॥३॥

THE PERSON NAMED IN

BBBBBBBBB

६२ ॥

मन ते

॥ रहाउ ॥ रे प्राणी रचाइ या कोऊ तिस सिउ रंग लावै ॥ १ सीत करता करें घाम ते काढ़ ॥ कीरी ते इसती करें तुटा लेगाड़ी ॥ जेरज सेतज उत्युजा प्रभ की 88 किरति ॥ किरत फल स्वीएँ हरि निरति ॥ ३ ॥ इम ते प्रम साध ॥ मोइ मगन कृप अर्थ ते न।नक ग्रुर काढ ॥ ४ ॥ ३०॥ ६० ॥

विलानल महला था। खोजत खोजत मै फिरा खोजउ अछेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान ॥ १॥ कर देखउ ॥ जागन ते सुपना भला बसीएे प्रमसंगि॥ सासत्र सनउ दरसन विश्वास ॥ ब्रोह सरुप्र संवन पंच ठाकर अविनास ПR तत कहिं हिरले जोगीसर ॥ करि किरवा मिले जाकउ सो अंतरि सो बाहरे विनसे ₹ 11

नानक तिस प्रभू भेटिया जाके पूरन करमा n s 3 ? बिलावल जोग्र जंत सप्रसंन सविगरू किशि उतारिद्या यहरू निवहत रहै भई ग्र सबद अखर п कवह नदी तुरु।। १ 11 रहाउ ij साध संगि हरि निधि ऋषासः ॥ धरम अध्य अरु कीम मोख देवे अराघि एक रंगि गोविंड गुपाल 11 राव धन क्षमारु॥ ३ ॥ सरनि परे प्रम की तेगिद्या विडिशाई ॥ नानक श्रंतु न पाईएँ चेत्रंत गुसाई सिमरि

भए रासि ॥ करतारपुरि करता वसै संतन के पासि

II

सिमरि

महला ५

**医新亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** गुर पहि अरदासि ॥ रखवाला गोविंद राइ H बिघन न कोऊ लागता मगतन की रासि ॥ १ ॥ तोटि न आवै मृलि कदे पूरन चरन कमल मनि तनि वसे प्रभ अगम अपार ॥ २ ॥ वसत कमावत 份 न दीसें ॥ संत प्रसादि मेटे प्रभू पूरन किछ ऊन ॥ ३॥ जेंजैंकारु सभें करहि जपि थानु सुहाइऋा सच् पाइत्रा ॥ ४ 33 11 पूरा गुरु नानक नाम निधान सुख त्र्याराधीऐ होईऐ हरि हरि हिं 11 ¥ रोग्र 8 रहाउ जिनि मारिश्रा 11 11 11 को लसटिका रामचंद 3 कै वारणै जापीऐ नित कीचे मोगु संगति 11 साध गुरु पुरा हरि पाईऐ विनस सिमरत जिसु सुख् मिलिऋा संजोग 8 11 11 विश्रोगु ॥ नानक प्रम सरगागती करण कारण जोगु ॥ २ ॥ ३४ ॥ ६४ ॥ रागु विलावलु महला ५ दुपदे घरु ५ सभि तित्रागित्रा श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ अवरि उपाव नामु लह्आ ।। ताप पाप सिम मिटे रोग सीतल मनु भइआ ॥ राखनहारै राखिश्रा गइश्रा दुखु त्राराधित्रा सगला अपनी करि मझ्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाह पकड़ि प्रभि काढित्रा कीना निरभइश्रा ॥ सुखी तन नानक सिमरि मन सिमरि महला ५ ॥ करु धरि मसतिक थापिश्रा ॥ विलावलु पारब्रहम की की नहीं हानि ता नाम् दोनो दानि ॥ सफत्त सेवा ॥ जो की त्रानि चितवहि जो भगतन १ ॥ त्रापे ही प्रभ्र राखता साध जन सो लेता मानि ॥ १ ॥ रेहाउ ॥ सरिण परे चरणारविंद जन मिले जोति जोती नानक सुभाइ प्रम के प्रान ।। सहजि प्र ॥ चरण कमल का आसरादीनो २ ॥ २ ॥ ६६ ॥ विलावलु महला प्रभि आपि ॥ प्रभ सरगागति जन परे ता का सद परतापु राखनहार अपार प्रभ ता की निरमल सेव ॥ राम राज रामदासपुरि कीन्हे गुरदेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सदा सदा हरि धित्राईऐ किछु विघनु न लागै ॥ नानक नामु सलाहीऐ भइ दुसमन भागे ॥ २॥ ३॥ ६७॥ विलावलु महला प्रभु त्राराधीएे मिलि साध समागै मनि त्रनि 11

गुन गापाल जहुद्र ते जहुभागै ।। १।। राम नाहु जो जनु जपै श्रनदित सद जागै।। तंतु मंतु नइ जोइई तितु चाखु न लागे।।१।। रहाउ।। काम क्रोध मद मान मोह विनसे अनरागे ॥ आनंद मगन रित राम रंगि नानक सरनागै॥ २॥४ ग६ ⊏॥ विलावलु महला ४ ग जीत्र जुगति वसि प्रभू के जो कहै सु करना॥ भए प्रसंन गोपालराइ मउ किछु नही करना । १ ॥ दृखु न लागै कदे तुथु पारबहम्रु चितारे ॥ जम कंकरु नेहिन श्रावह गुरसिख विश्वारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करण कारण ममन्यु है तिसु बिनु नहीं होह।। नानक प्रम सन्गामती साचा मनि जोरु ।। २ ।। ४ ।। ६६ ।। बिलाउल महला ४ ।। मिमरि सिमरि प्रभु आपना नाठा दुख ठाउ ।। विह्नाम पाए मिलि साध संगि ताते बहुड़ि न धाउ १ ॥ वनिहारी गुर आपने चरनन्द विल जाउ ॥ अनद सुल मंगल बने पेखत गुन गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कथा कीरतन्त्र राग नाद धनि इड्र यनिया सुव्याउ ।। नानक प्रम सुप्रसंन मए बांछत फल पोउ।। २ ॥ ६ ॥ ७० ॥ विलावलु महला ४ ॥ दाम तेरे की बैनती रिद करि परगासु॥ तुम्हरी कुषा ते पारब्रहम दोखन को नासु ॥१॥ चरन कपल का आसरा प्रम पुरस्त गुणवास ।। कीरतन नाम्र निमरत रहउ जब लग घटि साम् ॥ १॥ रहाउ :। पिता वंघप तृहै तु सरव निरासु॥ नानक प्रभ सरखागती जा की निरमल जासु ॥ २ ॥ ७ ॥ ७१ ॥ विलावलु महला ४ ॥ सरव सिवि हरि गाईऐ समि मला मनावहि ॥ साधु साधु मुख ते कहहि सुणि दाम मिलापहि ॥ १ ॥ सुख केलिश्रोण रस सहज कीन ।। जीभ सगल दहमाल मए हरि हरि नाम रहाउ ।। पूरि रहिमो सरवत्र महि प्रम गुणी गहीर ॥ नानक मगत भनंद मैं पेखि प्रम की घीर ।। २ ॥ = ।। ७२ ॥ महला ५ ॥ अरदासि सुगी दावारि प्रमि होए किरपाल ॥ राखि लीमा भपना सेनको मुखि निंदक छारु ॥१॥ तुम्मदिन जोदैका मीत जन तुं गुर का दास।। पारब्रहिंग तु राखिया दे भवने हाथ।। ॥ जीमन का दावा एक नही

计技术技术技术技术技术技术技术技术技术技术技术

षेनंबीमा में देश जोहार ॥ हा७३॥ की विसारलु महला थ ॥ मीत हमारे साजना राखे गोरिंद ॥ निदक

मिरतक होइ गए तुम्ह होहु निचिंद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल मनोरथ प्रभि कीए भेटे गुरदेव ॥ जैजैकारु जगत महि सफल जा की सेव ॥ १ अगनत हरि समि जीअ जिस हाथि ॥ नानक ऋपार सरणागती जत कत मेरे साथि 11 7 11 90 ॥ ७४ ॥ विलावल पूरा श्राराधिश्रा होए किरपाल महला ¥ 11 गुरु मार्गु संति - [1 वताइत्रा तृहे जम दूख संसा मिटिश्रा गावत जाल 11 8 1; भृख ञ्रानंद स्रख सभि सहज रस पूरन काम भए राखे प्रभि ऋाप ॥ नानक प्रभ रहाउ ॥ जलनि वसो सीतल सरणागतो जा का वड परताप ॥ २ ॥ ११ ॥ ७५ ।। विलावल सुहावी सफल थानु पूरन भए काम धरति - 11 H नित मिटि गइआ रविश्रा δ राम 11 ॥ साध के संगि वसत साई सुख सहज विस्नाम ॥ घडी सुलखणी सिमरत संसार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रगट महि फिरते भए सरगागती तिस घट घर सभ ॥ नानक जान 11 2 ७६ ॥ विलावलु महला ५ ॥ रोगु ऋापि प्रभि उपजित्रा मिटाइश्रा सुखु सांति ॥ वड परतापु अचरज रूपु हरि कीनी दाति ॥ १ ॥ गुरि भाई मेरा तिस गोविंदि राखित्रा 11 हम करी सहाई ॥ बिरथी कदे न होवई जो ॥ १ ॥ रहाउ सदा नानक जोरु गोविंद पूरन ग्रणतासि ॥ का ऋरदासि 11 ॥ मरि मरि जनमे जिन ॥ ७७ ॥ बिलावल्र महला ५ जिन सेविद्या का दाता ॥ पारत्रहमु बिसरित्रो जीवन H भई पूरन सांति सहज श्रानदु घना श्रास ॥ 11 8 9 साध संगि सिमरत गुणतास ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुणि हरि पाइत्रा जन तुम्ह अंतरजामी ॥ थान थनंतरि रवि ऋरदासि नानक के सम्रामी ।। २ ।। १४ ।। ७८ ।। विलावलु महला ५ ।। ताती वाउ न लगई पारब्रहम सरगाई हमारै II चउगिरद रामकार लगै न भाई ॥ १॥ सतिगुरु पूरा भेटित्रा जिनि वरात वर्णाई ॥ नामु अउख्धु दीआ एका लिव लाई ॥ १ ॥ रहाउ । राखि लीए तिनि रखनहारि सम विद्याधि मिटाई।। कहू नानक किरपा भई प्रम भए सहाई।। ७६ ॥ विलावलु महला ५ ॥ अपणे बालक आपि २ ॥ १५ ॥ 

दाति ॥ श्राठ पहर गुन गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात ॥ १॥ त्पति अधाए पेखि प्रभ दरसनु श्रंमृत हरि रसु भोजनु खात ॥ चरन सरन नानक प्रभ तेरी करि किरपा संत संगि मिलात ॥ २ ॥ ४ ॥ ८४ ॥ विलावल महला प्रवासित लीने अपने जन आप ।। करि किरपा हरि हरि नामु दीनो विनसि गए सभ सोग संताप ।। ? ।। रहाउ ।। गुण गोविंद हरि जन राग रतन रसना श्रालाप की तसना निवरी रसाइगा राम चरण गहे श्रोतम भाष 11 11 सरिए सखदाते गर के जपे हरि वचनि जाप तरे भरम 11 सागर भै विनसे कह नानक ठाकुर परताप ॥ २ ॥ ४ ॥ ⊏४ ॥ विलावल ग्रर सिरजनहारि ॥ सतिगुर महला ५ ॥ ताप्र लाहित्रा अपने कड विल जाई जिनि पैज रखी सारें संसारि ॥ १॥ रहाउ ॥ करु मसतिक धारि वालिक रखि लीनो ॥ प्रिम श्रंमृत नामु महा रसु दीन्हो H रखै की लाज मिहरवान वोलै 11 गुरु नानक्र दरगह परवात ॥ २ ॥ ६ ॥ ८६ ॥ रागु विलावलु महला ४ चउपदे दुपदे घरु ७ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सतिगुर सवदि उजारो दीपा विनसित्रो श्रंधकार तिह मंदरि रतन कोठड़ी खुल्ही अनुपा ॥ रहाउ ।। विसमन विसम भए जउ पेखित्रो कहनु न जाइ विडित्राई मगन भए ऊहा संगि माते त्रोति पोति लपटाई ॥ १ ।। श्राल जाल नहीं कछू जंजारा ग्रहंबुधि नहीं भोरा ॥ ऊचन ऊचा बीचु न खीचा हउ तेरा तू मोरा ।। २ ॥ एकंकारु एक पासारा एक अपर のの एक विसथीरनु एक संपूरनु एक प्रान अधारा ॥ ३ 11 निरमल निरमल बेश्रंता श्रंता सदा स्चा सूचो सूचा सूचो सूचा ॥ अंत न 沿出的沿地沿 ऊचो ऊचा ॥ ४॥ १॥ ८७॥ बिलावलु महला ५ ॥ वितु हरि कामि न आवत हे ॥ जा सिउ राचि माचि तुम्ह लागे ओह मोहनी मोहावत है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कनिक कामिनी सेज सोहनी छोडि खिनै महि जावत इंद्री रस प्रेरियो विस्तै ठगउरी खावत हे ॥ है ॥ उरिक रहिस्रो रुग को मंदरु साजि सवारित्रों पोवकु तले जरावत हे - 11 महि ऐठि हठीलो फूलि फूलि किया पावत हे ॥ २ ॥ पंच दृत **密京京东京东京东京东京东京东京东京东京**  परि ठाउँ केस गहे फेरावत हे ॥ इसटि न आवहि श्रंघ ऋशि श्रानी मद मायत है ॥ ३ ॥ जालु पसारि चोग विसथारी पंखी जिउ फाहावत है ॥ नानक बंधन काटन कड में सर्विग्रह कह हे ॥ ४ धिग्रामत пą ८८ । विज्ञावल महला H हरि नाम अपार अमोली पिद्यारी मनहि [] प्रान चितत जैसे पान तंत्रोली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजि समाइश्रो गुरहि बताइत्रो रंगि रंगी मेरे तन की चोली ॥ प्रित्र #खि लागो जउ यडमागो सहाग्र हमारो कतह न डोली ।। १ ॥ रूप न गंध न दीपा श्रोति पोति श्रंग श्रंग संगि मउली प्रिश्र रवी सुदागनि ऋति नीकी मेरी बनी खटोली ॥२॥३॥८६।

त्रिलावल महला ४ ॥ गोविंद गोविंद गोविंद मई साध दड़ग्रारा तत्र ते दरमित दरि मई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरन पूरि दई रहियो संपूरन सीतल सांति दहस्राल ħ काम सगत खई ॥ ते होए • П सतु संतोख इद्दु मंतु लई संतन ते ॥ कहु नानक पद्यानिश्रा तिन कउ समली सोभक पर्दे॥ २ ॥ ४ ॥ ६० ॥ विलावल जीय जंन वेचारे महला ५ ।। किथा हम बरनि रोमाई । ब्रहम महेम मिघ मुनि इंद्रा चेत्रंत ठाकुर तेरी गति नही

पार्ट ॥ १ ॥ किया कथीए किछ कथनुन जाई ॥ जह जह देखा रहिन्रो समाई।। १ ॥ रहाउ ॥ जह महा भइञ्चान दुख जम सुर्खीऐ तहै सहाई ॥ सरनि परियो हरि चग्न गहे गुरि नानक कउ पूक्त युक्ताई ॥२॥४॥६१॥ विलायल महला श्रविनामी करता पविव पविव इक निम्ख मेडुले सुनिष्ट्यो परापति संत चरन चरन विधीए कित संज्ञीन पोईऐ धि माईए \$ रहाउ ॥ जा 11 II मानुख मानुख की सेवा लई फ्रनि जाईऐ लई 11 नानक

9999

Õ

प्रिवागार भोहि टेक वेगे इक नारिए ॥ २ ॥ ६ ॥ ६२ ॥ पिलागल महला ४ ॥ सन सारित संत टहल करी ॥ घंचु चंचु सक्त सगल बेबारों अपर काब वे लूटि परी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सन्व सिंहा सिंहा से सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिंहा सिं 淡市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 15 सहज अरु घनो अनंदा गुर ते पाइओ नाम्र हरी ॥ ऐसो हरि रसु बरिन सांकड गुरि पूरे पूरी उलिट धरी ॥ १ ॥ पेखिओ मोहन सभ के संगे ऊन न काहू सगल भरी ॥ पूरन पूरि रहिस्रो किरपा निधि कहु नानक मेरी पूरी परी ॥ २ ॥ ७ ॥ ६३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ मन किश्रा कहता हउ किश्रा कहता ॥ जान प्रवीन ठाकुर प्रभ 政策政策政策政策 तुही मेरे तिसु त्रागे कित्रा कहता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनवोले जीअन महि होता ॥ रे मन काइ कहा लउ उहकहि जो जड पेखत ही संगि सुनता ॥ १ ॥ ऐसी जानि भए मनि त्रानद ।। कद्र नानक गुर ,भए दइत्राग हरि रंगु श्रान न बीश्रो करता न कबहू लहता ॥ ३ ॥ ८ ॥ ६४ ॥ विलावलु महला ५ ॥ निंदकु तुम भाई इह नीसानी सुनद्र जिउ कालर ऐसे ही ऋरि परीए ॥ मीति गिरीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ देखें छिद्र तउ निंदकु उमाहै भलो देखि दुख भरीए ॥ त्रांठ पहर चितवे नही पहुचै बुरा ॥ १ ॥ निंदकु प्रभू भुलाइत्रा काल्र मरीऐ चितवत चितवत श्राइश्रा हरि जन सिउ वादु उठरीऐ ॥ नानक का राखा आपि नेरे प्रभु सुआमी किआ मानस वपुरे करीए ॥ २ ॥ ६ ॥ ६५ ॥ विलावलु महला।। प्र ।। ऐसे काहे भूलि परे ।। करिह कराविह मुकरि पावहिं सुनत सदा संगि हरे।। १ ।। रहाउ ।। काच विहाजन कंचन तित्रागि खरे ॥ होवनु हेतु साजन बैरी कउरा संगि अनहोत्रनु मीठा विखिया महि लपटाइ जरे ॥ १ 11 ऋंधकूप महि मोह बंधि परे ॥ कहु नानक होत परिश्रो परानी भरम गुवार दइत्रारा गुरु भेटे काढे बाह फरे ॥ २ ॥ १० ॥ ६६ ॥ बिलावलु महला मिटे रसना हरि चीन्हा ॥ भए श्रंदेसे सरव त्र्रानंदा प्रा। मन तन दीन्हा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत्रानप गुरि प्रभु मेरा दाना बीना ॥ हाथ देह राखे अपने कड कछु खीना ॥ १ । बिल जावउ दरसन साधू के जिह लीना कह नानक ठाक़्रर भारोसै 1] हरि नाम्र कडु न मानिस्रो मनि छीना । १ ।। ११ 11 03 11 वि तावलु गुरि पूरे मेरी राखि लई ॥ श्रंमृत नामु रिदे महि दीनो जनम जनम की में लु गई ॥ १ ॥ रहाउं॥ निवरे दुसट 

el el वैराई गुर पूरे का जिपसा जापू ।। कहा करें कोई वेचारा प्रम १ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुख पाइआ चरन नाही की सरनि परिश्री नानकदास जाते ऊपरि ।। विलानलु महला ४ ।। सदा सदा जपीऐ दख न विश्रापे श्चारों दरगह पूरन काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परीऐ निन सरनी गर ते पाईंग्रे ऋाप की कटोएे फामी साची का नीसात दरगह सोई मन ते छरै भन मानउ सगल नानक ता की सरखाई जाका की ब्रासगल जहान ॥ २ ॥ १३ विलावल श्रंतरि प्रभ 11 मन तन परउपकार ਜਿਨ तिस रसना मोल किछ नाही का のなるのはのの जनम मरन की मछ कल समह उधरे खिन भीतरि सिमरि सञ्चामी प्रभ विविद्या ऋनद मेती ग्रपता ।। चरन प्रभ के बोडिय पाए मनसागरु पारि पराही ॥ सत सेंदक भगत हरि ता के नानक मनु लागे है ताही १००॥ विलावल महला ४ ॥ घीरउ देखि तम्हारे श्रंतर जोमी तशे वसहि साध कै संगा थापि निराजे ठाकुर् नीच कीर ते करहि विसर हीए मोरे ते नानक दास Ìŧ विलावल महला Ö श्रचत Ħ 的话语语语 अरपि रखड हरि ग्राग जीग्रा सरव प्रतिपाल H सरनि समय संखदाता किरपासिध सखै ऋपने कउ तिस ताती नो दहस्राल सञ्चामी सत जना 0 मिलै प्रभ संत 8 । विलामल ॥ १०२ महला नाम्र संगि मिलि हरि गत जमदत्तन 9 9 9 जेने रहाउ पुनहचरन गहे ਰਜਿ चरण आप्रस जाएर मस्म जनम e जनम के किलिनिख दहे।। १ ॥ निरमउ होड एह

**医玻璃 玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃 玻璃** प्रभ दाते निरमल पदारश्च वडमागि लहे ॥ करि किरपा पूरन जस ॥ २ ॥ १७ ॥ १०३ ॥ विलावल्र दास कहे महला पहुचै नाराइण राखु ॥ सुलही का हाथु कही न सुलही मृश्रा नापाकु ।। १ ।। रहाउ ।। काढि कुठारु खसमि सिरु काटित्रा खिन महि होइ गहत्रा है खाक ।। मंदा चितवत चितवत पचित्रा जिनि रचित्रा तिनि दीना धाकु ॥१॥ प्रत मीत धनु भाई साक् ॥ किछ रहित्रोसु छोडि गइत्रा सभ कह तिसु प्रभ विल्हारी जिनि जन का कीनो प्रन वाकु 11 २ महला ५ ॥ पूरे गुर की परी सेव ॥ आपे ऋापि १०४॥ विलावल् वरते सुत्रामी कारज रासि कीत्रा गुरदेव १ ॥ रहाउ ऋादि 11 П वनाइस्रो सुत्रामी अपना थाइ आपि ऋपने ग्रंति मधि राखे प्रभ मेरे को वड परताप्र ॥ १ ॥ पारत्रहम ऋापे सगले जंत कीने जिनि 11 चरन चिस परमेसर सतिगर नाम जपि निरमल मंत - 11 नानक सरणाई राम २ 35 11 महला ५ ॥ ताप पाप ते राखे आप ॥ सीतल १०५ ॥ बिलावलु भए गुरचरनी लागे राम नाम हिरदे महि जाप ॥ 11 ₹ रहाउ करि किरपा इसत प्रभि दीने जगत उधार नवखंड प्रताप ॥ दुख अनद प्रवेसा तृसन वुक्ती मन तन सचु भ्राप ॥ सुसिट को माई सर्गा समरथा सगल को नाथ भगति वछन् भै भंजन सुद्यामी गुगा गावत नानक आलाप -11 प्र ॥ जिस ते उपजिञ्रा तिसहि बिलावल महला १०६ ॥ कुसल खेम पछानु ॥ पारब्रहम् परमेसरु धित्राइत्रा होए कलिश्रान ॥ मेटित्रो वडभागी श्रंतरजामी गुरु परा निमागित्रा सुजानु ।। हाथि देइ राखे करि ऋपने समरथु बड खिन भीतरि भै बिनसि गए अंधकार प्रगटे अम मानु ॥ सासि सासि आराधै नानक जाईऐ सदा सदा ा। १०७ ।। बिलावलु महला ५।। दोवे थाव रखे गुर सूरे ।। सगले होए पूरे पलत पारब्रहमि सवारे कारज 11 हलत सहजे होवत जपत सुख मजनु रहाउ ।। हरि हरि नाम्र साध्र त्रावरा जारा रहे थिति पाई जनम मरेगा के मिटे बिस्तरे॥ ध्रे

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** १ ॥ भ्रम भै तरे छुटे भै जम के घटि घटि एक रहिया भरपूरे ॥ नानक सरिए परिश्रो दुःख भंजन श्रंतरि बाहरि पैलि हजूरे ॥ ą २२ ॥ १०८॥ विलानलु महला ४ ॥ दरसनु देखत दोख कबहु न होतहु इसिट अगोचर जीख्र के संगि वसे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुद्रामी ॥ पृरि रहे प्रभ श्रंतरजामी श्रधार सम्हारी ॥ सासि सासि तेरे सारि निधि प्रम दीन दहआला जीय जंत चिवारी ॥ २ ॥ किरपा II करहु प्रतिपाला ॥ ३ ॥ त्राठ पहर तेरा नाम्र जन्न जापे ॥ नानक प्रीति लाई प्रभि व्यापे॥ ४॥ २३ ॥ १०६॥ विलावलु महलो वनु घनु जोबन चलत गहुआ।। राम नाम का मजनु करत विकार निसि मोरु मइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक प्रकार दंता धिम खीन खड्या ॥ मेरी मेरी करि करि नइ परी दक्ष्या ॥ १ ॥ महा विकार मुठउ दग्व सागर तिसु महि प्राची गलत पहत्रा ॥ सरनि सुत्रामी की बाह पकरि श्रम कांद्रि लझ्या ॥ २ n ₹8 220 11 11 श्रापना प्रमु ऋहिआ चीति दुसट रहे भन्न मारत कुमलु भइत्रा मेरे माई मीत ॥ १ ।। रहाउ ।। गई विद्याधि उपाधि सम नासी अंगीकारु कीओ करवारि घनेरे त्रीतम नामु रिदे अरु अनद उरहारि ॥ जीउ विंडु घनु रासि वेरी वुसमरधु प्रम सुआमी मेरा अपने कउ राखनहारा नानक दास सदा है चेरा ॥ २॥ २४॥ १११॥ 11 गोविद सिमरि होत्रा कलियाण सुखु साचा अंतरजामी सिमरित्रा रहाउ । जिस के जीग्र विनि कीए सुखाले मगत जना ताए ॥ दाम अपूने की आपे राखी भैं मंत्रन ऊपरि ॥ १ ॥ भई मित्राई मिटी बरोई द्रसट द्व इरि काडे छाणि सहज आनंद घनरे नानक जीवे हरि गुणह बखाणि॥ ११२ ॥ विलायलु महला ४ ॥ पारबहम प्रम मए ऋपाल सगल सत्रारे सतिपुर जिप जीप साधू मण् निहाल ॥ १ ॥

धंगीकार कीमा प्रमि अपने दोली सगले मए खाल ॥ कंठि संस्थान

**= 30** लाइ राखे जन अपने उधरि लीए लाइ अपने पाल ॥ १ ॥ सही

सलामित मिलि घरि श्राए निंदक के ग्रुख होए काल ॥ कहु नानक मेरा सतिगुरु पूरा गुरप्रसादि प्रभ भए निहाल ॥ २ ॥ २७ ॥ ११३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ मृ लालन सिउ प्रीति वनी ॥ रहाउ ॥ तोरी न तूटै छोरी न छूटै ऐसी माधो खिंच तनी ॥ १ ॥ दिनसु रैनि मन मोहि बसतु है।। तू करि किरपा प्रभ अपनी ।। २।। बलि बलि जाउ अकथ कथा जाकी वात सुनी ॥ ३ ॥ जन नानक कउ ऋपुनी ॥ ४ करहु कृपा ठाकुर दासिन दासु कहीत्रात है।। मोहि हरि के चरन जिप जांउ ५ ॥ २⊏ ॥ ११४ ॥ विलावल्र महला हिरदें परमेसुरु ता का मेरा पारत्रहम गुरु सिमरि **धित्रानु ।। १ ।। रहाउ ॥ सिमरि** सिमरि सुखदोता का जा साची नाराइख रवहु एकु सगल जहांनु II रसना तिनही पाइत्रा एह परापति ,पावहु मोनु ॥ १ ॥ साधू संगु जाकउ गावउ गुण कीरतनु नित सुत्रामी करि किरपा नानक दीजै दानु ॥ २ ॥ २६ ॥ ११५ ॥ विलावलु महला ५ ॥ राखि लीए जैजैकारु होत्रा जग श्रंतरि पारब्रह्म की सरग ।। तारण तरण १। १ ॥ रहाउ ॥ विस्वंभर पूरन सुखदाता सगल समग्री थान थनंतरि सरव निरंतरि वलि वलि जांई हरि भरगा के चरण ।। १ ।। जीत्र जुगति वसि मेरे सुत्र्यामी सरव सिधि तुम कारण करण । त्र्यादि जुगादि प्रभु रखदा त्र्याइत्रा हरि सिमरत नानक नही डरगा ॥ २ ॥ ३० ॥ ११६ ॥ ү रागु विलावलु महला ५ दुपदे घरु 🗷

मै नाही प्रभ सभ्र किछ १ ऋों सतिगुर प्रसादि ॥ ऊघै सरगुन केल विचि सुऋामी करत ईघै निरगुन महि ऋापि वोहरि फ़्रनि नगर श्रापन H मेरा ॥ रहाउ ऋापे ही ऋापे ही वसेरा राजन 11 को सगल राइग्रा मेरे प्रभ चेरा ? 11 का 11 दुराउ कउ कह का कह कह कह ठाक्ररु नेरा ॥ पेखउ तह तह साध वंचा जह जह सिउ भेटित्रो नानक मिलि सागर वूंद नही अन हेरा ॥ २ ॥ १ **该还还还还还还还还** 

**建设建设建设建设建设建设建设建设建设建设** तम्ह समस्या कारन ढाकन 11 विलावलु महला जो मोहि श्रपराधी मेरे सरन चरन H 1 Ħ रहाउ ä पेखिश्रो नाही दीठ जानियो तुम्ह ठउ₹ **经过程的证据的** सुनिय्रो तुम्हरो कोटि वेरो प्रम नाम परताप्र हमरो तुम्हरी विरद् पवित सहोउ सदा सद भूलन हरि जीवन क्रपानिधि किरपाल पद नानक ऐसी किरपा मोहि दरसन ॥२॥२॥११८॥ विलावलु महला ¥ [] संतइ चरण हमारो माथा नैन दरसु तनि धृरि परहु ॥ हो अरे गासे मेरे हरि नामा मनि संगि को सबदु गुर

सगलो होमि निवारह्न ठाकुर ।। तसकर पंच मरमा

सोई मानै भावतु दविधा मल १ ॥ जो तम्हकरह नानक के प्रम तम ही दाते संत संगि ले मोहि उधरहु॥ २॥ ३॥ ११६॥ ॥ ऐसी दीखिया जन सिउ मंगा बिलावल महला धित्रात तुम्हारी रंगा ॥ तुम्हरी सेवा तम्हारे श्रंगा 11 8

सिउ वेंठनु कै संभाखनु जन ऊठन जन माथै लागी जन चर रज प्रखि श्रासा पूरन श्रनव वरंगा निरमल महिमा के चरन

कीश्रो मजनु **经货币的货币的货币** ॥ विलावल महला १२० परमेसर सविगुर बारिक तम्ह ŧ n रहाउ u मोहि निरेगुस गुळु नाही घाल तमरी गति मिति त्तमही जानह तुमरो मोल श्रंतर जामी पुरख सीवल होइ हमारो हाल तन मनु प्रम जीउ नदरि निहाल ॥ २

मेरो को ٠ ЯĦ श्रनाथ अगनि उघारे करि ऋपुने दे राखे सीवल हाय ॥ स्पते हरि सिमरत स्रम सगले लाथ निधि निधान

॥ १२१ ।। विलावल् महला प्रीत# मोहन करत महि

सुखु

352 然表表表:表表表表表表表表表表表表表表表表表 नानक हरि सेवा अवर सित्रानप सगल त्रकाथ ॥ २ ॥ ६ ॥ १२२॥ बिलावलु महला ५ ॥ अपने सेवक कवहु न बिसारह कउ ॥ उरि गोबिंद लागहु सुत्रामी प्रभ मेरे पूरव प्रीति बीचारह 11 रिदे मत तुम्हारो हमरे दोख पतित पावन प्रभ बिरदु तुम ही हउमै पटलु धारह ॥ जीवन प्रान हरि धनु सुखु कृपा बिहून मीन कत जीवन द्ध विना रहन 11 जल 8 पेखि की दरसु सुत्रामी कमलन्ह बारो ।। जन नानक पित्रास चरन सुख सारो ॥ २ ॥ ७ ॥ १२३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ त्रागैं पाँछै पूरे सभ राखी गुरि पूरी पारब्रहमि प्रभि भइश्रा П तनि रवि मनि रहिआ हरि कीनी रहाउ H महश्रा II il. ? सांति मिटि गइआ 11 सहज प्रीतम् दुख श्रानद गुग् सगला दरद प्रभि सभि होए खइग्रा 11 ? 11 गुनु श्रवगुन् गाए दुसट अप्रना करि लइश्रा वीचारित्रो करि किरपा II **अतु**ल ৰুন্ত बडाई अचुत अविनासी नानकु उचरैं हिर की जइआ ।। २ ।। 🗠 ।। १२४ ॥ विलावलु महला ५ ॥ विनु भे भगती तरनु कैसे 11 सुत्रामी आप भरोसे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनुग्रहु पतित उधारन राख मावत विखित्रा सिमरतु फिरत मद राता नही श्रावत बुडे मोहावत जैसे **ऋधिक** पाप कमावत विहावत ग्रउध संगति पुरख निरंजन भंजन साध्र सरनि दुख 8 11 जीवत **अघखंड**न कलेस नास नानक दरस केसव रवरा दिसे ॥ र ॥ ६ ॥ १२४ ॥ रागु विलावलु महला ४ दुपदे घरु ६ आपिह मेलि लए ॥ जब ते सरनि १ ओं सतिगर प्रसोदि - 11 गए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि श्रमिमान दोख ते तब ॥ जपि जपि नामु तुम्हारो पए बिरानी सरन साधह अगिआनी राखे रोग खए ॥ १ ॥ महा मुगध अजान श्रीतम तन पूरा भेटिय्रो यावन जान रहे ॥ २ ॥ कहु नानक गुरु जीवउ सुनी ॥ जउ ¥ 11 नाम्र १ ॥ १२६ ॥ बिलोवलु महला ग्रास पुनी ॥ १॥ रहाउ मेरी गुरे पूरे 11 भए तब धुनी गई मोहिओ उपजिञ्रो मनि ग्रनद धीरा 11 बाधी

```
चाउ मिलन प्रम प्रीतम रहनु न जाइ खिनी ॥ १ ॥ अनिक भगत अनिक
जन तारे सिमरहि श्रनिक सुनी ॥ अंधुले टिक निरधन धनु पाइश्रो प्रम
नानक अनिक गुनी ॥ २ ॥ २ ॥ १२७ ॥
                राग बिलावल महला ५ घरु १३ पड़ताल
     १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मोहन नीद न आये हावे हार कजर
बसत्र त्रमरन कीने ॥ उडीनी उडीनी उडीनी ॥ कत्र घरि श्रावे
री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरनि सोहागनि चरन सीस घरि ॥ लालन
मोहि मिलावह ॥ कब धरि आवै री ॥ १ ॥ सुनह सहेरी मिलन
बात कहुउ सगरो अहं मिटावह तुउ घर
                                     ही लालन पावहु ॥
तव रम मंगल गुन गावहु ।। त्रानद रूप धित्रावहु
दुमारै ब्राइम्रो ॥ तउ मै लालन पाइम्रो री ॥ २ ॥
दिखार्व ॥ श्रव मोहि नीद सहावै ॥ सम मेरी तिखा बुभानी ॥
               समानी ॥ मीठी परिह कहानी
        सहजि
                         द्ञा ॥ १ ॥ १२८ ॥ विलावलु
लालन पाइम्रो री ॥
                  रहाउ
महला ५ ॥ मोरी भ्रहं जाइ दरसन पावत हे । राचह
सहाई संतना ॥ अब चरन गहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्राहे मन
                 चरनावै उलिक्समी अलि
जिउ ॥ अनरस नही चाहै एकै हरि लाहै ॥ १ ॥ अन ते ट्रटीएै रिख
ते छूटीऐ ।। मन इरि रस घूटीऐ संगि साध उलटीऐ ।।
नाही नाही रे ॥ नानक प्रीति चरन चरन है ॥ २ ॥ २ ॥
१२८ ॥
                रागु विलोवलु महला ६ दुपदे
     १ कों सविगर प्रसादि ॥ दुखहरवा इरि नाम पछानो ॥
अजामला गनका जिह सिमरत सुकृति भए जीव्य जानो
रहाउ ।। गज की त्रास मिटी छिनहू महि जब ही राम्न बखानो ॥ नारद
कहत सुनत ध्रम्र बारिक भजन माहि लपटानो ॥ १ ॥ अचल अमर निरभै
पद पाइत्रो जगत जाहि हैरानो ॥ नानक कहत भगत रछक हरि निकटि
ताहि तुम मानो ॥२॥१॥ विलावल महला ६॥ इरि के नाम विना
```

BARBARA BARBARA BARBARA चूकें पावै भगति विना सहसा नह 11 दुखु गुर वतावै कहा भइत्रो तीरथ 11 11 8 11 रहाउ व्रत इह त्रावे ॥ जोग जग निहफल तिह मानउ जो कीए राम सरिन नही प्रभ जसु विसरावे ॥ 📍 गोविंद मोह दोनो कउ परहरि मान 11 गुन गावें।। कडू नानक इह विधि को प्रानी जीवन मुकति कहावै 11 २ ॥ २ ॥ विलावलु महला ६ ॥ जा मै भजनु राम को नांही ॥ तिह नर जनम्र श्रकारथ खोड्या यह राखह मन माही ॥ १ ॥ रहाउ तीरथ करें व्रत फ़ुनि राखें नह मनूत्रा विस जा को ।। निहफल धरम ताहि तुम मानो साचु कहत मैं या कउ ॥ १ ॥ जैसे पाहनि जल महि राखियो भेदें नाहि तिहि पानी ॥ तैसे ही तुम ताहि पछानो भगति हीन जो प्रानी ॥ २ ॥ कल मैं मुकति नाम ते पावत गुर यह भेदु बतावै ॥ कहु नानक सोई नरु गरूत्रा जो प्रभ के गुन गाव ॥ ३ ॥ ३ ॥ विलावल असटपदीआ महला १ घर १० निकटि वसै देखें सभु सोई॥ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ गुरमुखि विरला वुक्ते कोई ।। विशु भै पइएे भगति न होई ।। रते सदा सुखु होई ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु पदारथु नामु ॥ गुरमुखि पाविस रिस रिस मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गित्रानु कथै सभ गित्रानु कथि कथि बादु करे दुखु होई ॥ कथि कहसौ ते कोई ॥ विनु रस राते मुकति न होई ॥ २ गित्रानु 11 साचा मनि सोई साची रहत सभु गुर ते होई 11 कथनी है परु रहत न होई ॥ नावहु भूले थाउ न कोई ॥ ३॥ मनु घटि घटि विश्रापि रहिस्रो वंधित्रो सर जालि ॥ नालि ।। जो त्रांजै सो दीसै कालि ।। कारजु सीधो रिदे सम्हालि ४ ॥ सो गित्रानी जिनि सवदि लिव लाई ॥ मनग्रुखि पति गवाई ॥ त्रापे करते भगति करोई ॥ गुरमुखि आपे दे विडआई ॥

॥ रैंगि श्रंघारी निरमल जोति ॥ नाम बिना ऋठे

द्ख सहामं ॥

द्द्रामं ॥

सुशि माने

बंधन

गुरम्रुखि

तूरे

वेदु पुकारे भगति सरोति ॥ सुगि

नाम

सिमृति

जोनी

सासत्र

मनग्रीख

¥ 11 11 करमं ॥ Ħ **亚达达达达达达达达达达达达达达达达** 

क्रचल

जोति

नामु-

सांति ऊतमा

वेखे

इकु

10 ७ ॥ मंने नामु सची पति पूजा ॥ किसु वेलानाही को दुजा ॥ देलि कहउ मार्वे मिन सोड़ ॥ नानक कहै अवरु नहीं कोड़ ॥ ८ ॥ १ ॥ विलावलु महला १ ॥ मन का कहिआ मनसा करे ॥ इहु मनु पुन पापु उचरे ॥ माइआ मदि माते त्पति न आवे ॥ त्पति मुकति मनि साचा भावे ॥ १ ॥ तनु घनु कलतु सभु देखु अभिमाना विनु नावै किछुसंगि न जाना॥१॥रहाउ॥ कीचहिरस भोग खुसीया पनकेरी ॥ घनु लोकां तनु भनमें देश ॥ खाकु खाकु रले फैलु ॥ बिनु सबदै नही उतरै मैलु ॥ २ ॥ गीत राग घन ताल सि करे ॥ त्रिहु गुर्ण उपजै विनसै दरे ॥ दुत्री दुरमति दरदु न जाइ ॥ गुरमुखि दारू गुण गाइ ॥ ३ ॥ घोती ऊजल तिलक्क गलि छुटे माला ॥ श्रंदरि क्रोध् पड़िह नाटमाला ॥ नामु विसारि माइश्रा मरु पीक्रो ॥ विनु गुर भगति नाही सुखु थोक्रा ॥ ४ ॥ स्रकर सुक्रान गरधम मंजारा ॥ पद्म मलेख नीच चंडीला ॥ गुर ते मुद्द फेरे तिन्ह जोनि मर्वाईऐ ॥ बंधनि बाबिया ऋाईऐ जाईऐ ॥ ५ ॥ गुर सेवो ते लंदै पदारयु ॥ हिरदें नाष्ट्र सदा किरतारयु ॥ साची दरगह पूछ न **धोर ॥ मानै हुकद्व सोभ्दे दरि सोर ॥ ६ ॥ सति**पुरु मिलै त तिस कउ जाणे ॥ रहे रजाई हुकपु पद्धार्थे ॥ हुकपु पद्धारिष सचै दरि वासु ॥ काल विकाल सबदि मए नासु॥७॥ रहे भवीत जारी समु विस का ॥ ततुमतु अर्पे ई इह जिसका ॥ ना ओडु आये ना ओडु जाइ ॥ नानक साचे साचि समाइ ॥ = ॥ २ ॥ विलावलु महला ३ असटपदी घर १० र भौ सितगुर प्रसादि ॥ जगुक उत्था मृति चुंच गिश्रोतु ॥ प्रदेश हो भूतु भनिपानु ॥ बिनु नावै पानु लहुग निदानि ॥ १ ॥ सितगर सेनि नाम वसै मनि चीति ॥ गुरु मेटे इरि नाम चेतानै वित्र 0000 नावै दीर मूळ परीति ।। र ।। रहाउ ।। गुरि कहिमा सा कार कमावह ।। सबद भीन्दि सहज परि मानदु ॥ साचै नाह बढाई पावह ॥ २ ॥ मापि न पुन्ते लोक पुन्ताये ॥ मन का अधा अधु कमाये ॥ दरु घरु महलु ठउठ फैमे पार्व ॥ ३ ॥ इरि जीउ सेवीऐ भेतरज्ञामी ॥ घट घट भंतरि त्रिम की जोति समानी ॥ तिसुनाति किमा चलै पहनामी ॥ ४ ॥ साचा

张扬被张扬张扬 (张扬 ) 张扬 (张 ) 张扬 ( 张 ) 张 ( 张 ) 张 ( 张 ) 张 ( 张 ) 张 ( 张 ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) 张 ( \* ) \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( \* ) \* ( नामु साचै सबदि जानै ॥ त्रापै त्रापु मिलै चूकै अभिमानै ॥ गुरमुखि नामु सदा सदा वखाने ।। प्र ।। सतिगुरि सेविएे दूजी दुरमति जाई अउगण काटि पोपा मति खाई ॥ कंचन काइआ जोती जोति समाई॥ कारै वडिश्राई हिरदे नाम्र II दुखु मिलिए वडी ६ ॥ सतिग्ररि वसाई ॥ नामि रते सदा सुखु पाई ॥ ७ ॥ गुरमित मानित्रा दुश्रारु ॥ नानक गुरमति मानिश्रा मानित्रा मोख सारु ॥ गुरमति परवारे साधारु ॥ = ॥ १ ॥ ३ ॥ विलावलु महला ४ असटपदी आ घरु ११ १ ओं सतिगुर प्रसादि । त्रापे त्रापु खाइ हउ मेटे अनदिनु हरि गुरमुखि परचे कंचन काइत्रा निरभउ 現政政: 说的知识 गवईत्रा 11 नामु अधारु रमईत्रा ॥ खिन् ॥ मै हरि हरि ? - 11 पलु रहि न सकउ विनु नावै गुरम्रुखि हरि हरि पाठ पर्झ्झा जा के अहिनिसि है दस दुआर गिरह ले जावहि मनग्रुख हिरि अरथु सभु माण्कि भरिश्रा ॥ २ ॥ कंचन कोट्ड पईग्रा बहु गित्रान तित लिव लईत्रा ॥ तसकर हेरू आइ लुकाने गुर पोत बोहिथा खेवद सबद हरि पकड़ि बंधि पईश्रा ।। ३ ।। हरि नाम्र गुरु पारि लंघईस्रा ॥ जम्र जागाती नेड़ि न स्रावे ना को तसकरु चोरु लगईंत्रा ।। ४ ।। हरि गुगा गावे सदा दिनु राती में हिर जसु कहते घरि आवै मनूत्रा इकतु मिलंड गोपाल गुरमुखि श्रंतु न लहीश्रा ॥ तृपतें स्रवन ॥ नैनी देखि मृतु दरसु वजईंग्रा ॥ ५ त्रातमदेव है भीने रसि सुनि सुनि सुगईग्रा II गुर मोहि विश्रापे तुरीश्रा त्रेगुगा माइत्रा Ę H रवईश्रा 11 एक इसिंट सम सम करि जागी लहीत्रा H है जोति सवाई ॥ राम नामु पसरईश्रा 9 ij ब्रह्म दीन त्तखईऋा नानक दइस्राल H भए गुरम्रखि ऋलखु समईश्रा ॥ = ॥ १ 11811 विलोवल नामि हरि भगति भाइ हरि नामु सीतल धिश्रावह जलु हरि H महला **张老张张张张张张张张张张张张张** 

( =\frac{1}{2} ) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सगंघ गंघईआ ।। मिलि सत संगति पद पाइत्रा परम वास हिरड पत्तास संगि हरि बहीचा ॥ १ श जपि जगंनाथ जगदीस गमईग्रा॥ सरिष्य परे सेई जन उबरे जिउ प्रहिलाद उधारि समईश्रा॥ १ ॥ रहाउ ॥ भार अठारह महि चंदन उत्तम चंदन निकृष्टि सम चंदनु हुईआ ॥ साकत कृढ़े ऊम सुक हुए मनि अमिमानु विछुड़ि दरि गईआ । २ ॥ इरि गति मिति करता आपे जाएँ सभ विधि हिर हिर आपि वनईआ। जिसु सितेगुरु भेटे सु कंचनु होने जो न मिटईब्रा ॥ ३ ॥ स्तन पदारथ गुरमति पुरि लिखिया सु मिटै सुल्हईम्रा ॥ गुरचरणी भंडारु भगति इक सरधा उपजी मैं हरि गुए। कहते तुपति न मईमा ॥ ४ ॥ परम बैरागु हरि धिश्राए मै हरि गुख कहते भावनी कहीत्रा वार बार खिन्न खिन्न पल्ल कडीऐ हरि पारु न पार्वे परे परईस्रा ॥ चेद प्रकारेडि घरम करह खड़ प्रराख पासंडि निगृते द्दईग्रा ॥ मनमुख मरमि लोभ लहरि नाव मारि बुडईआ ।। ६ ।। नाम्र जपहु नामे गति पावह निमृति सासत्र होवै दहईश्रा ॥ इउमै जाइ त निरमतु गुरम्रुखि परचे पईआ सभ्र तेरा जित II Ø 11 38 बगु वरनु ₹व लामहि से करम कमईश्रा ॥ नानक जंत बजाए बाजहि मार्वे तित राहि चर्लाझा ॥ = ॥ २ ॥ ४ ॥ विलोबल महला ४ ॥ गुरस्रवि वित्त अगोचरु विश्राइश्रा हउ बलि सतिगर सति मेरे पुरुवईश्रा ॥ राम नाम प्रास्ति वसाए सतिगर परसि हरि \$ ॥ जन की टेक इरि नाम टिकईया ॥ सतिगर की घर लागा जाना गुर किरपा ते हिर दरु लहीया । १ ॥ रहाउ ॥ इद सरीरु करम की घरती गुरस्रुवि मधि मधि ततु कर्द्रिया ॥ लालु जवेहर नामु प्रगासिका मांडै माउ पर्वे तितु क्राईया ॥ २ ॥ दासनि दाम दास होइ रहीएे जो जन राम मगत निज भईसा॥ मल युधि अरिप घरउ गुर आगै गुर परसादी में अक्य कर्याइंगा।

विवर्धमा ॥ गुरमित नामु यंगत बलु पाइया ध्यानि अभी पुरमी गुरसपित पुरम्हिया ॥ ४ ॥ इहु मनु नाचै सतिगुर धार्गे अभी पुरमे गुरसपित पुरम्हिया ॥ ४ ॥ इहु मनु नाचै सतिगुर धार्गे अभी

इंदु मनु

**र**सना

मोह तित्रापे

॥ मनम्रख माइब्रा

**汲汲汲|汲汲汲汲汲汲汲汲汲汲 | 水水水** तूर वजईस्रा ॥ हरि हरि धुनि उसतति दिनु हरि ताल पूरईआ । ५ ॥ हरि कें रंगि रता रोतो रखि रखि चरण रवईआं रसि रसाल रसि निज घरि सबदु 11 धारु मनु तिन ही सुखु लहीत्रा जिनि पीय्रो निरमल Ę करै श्रमिमानी जिउ करम वालक वालू घर 11 की खिन महि भिंन भिंन ढिह समुंद सोगर सागरु हरि है आपे हरि सरु सभु खेल 11 इंद्र जगु जल तरंग ज़लु समावहि जिउ जलिह श्रापे परचैं त्रापि रमईत्रा ॥ = ॥ ३ ॥ ६ ॥ विलावलु महला ४ ॥ सतिगुरु मनि सबदु तनि भसम दर्हग्रा मुंदरा पाई ग्रुर का पिंड -11 अमर 18 भए साधू संगि जनम मरण दोऊ मिटि मेरे गईश्रा ॥ 10 11 \$ **安安安安安安安安安** मन साध H मधसूदनं माधउ मै खिन कृपा करहु मिलि रहीआ 11 पखईश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजै गिरसतु **बिनु साधू चरण** भइश्रा मन्त्रा टिके न टिकईत्रा ॥ तदे खिनु धावतु धाइ वनवासी इकु त्रावै हरि हरि साधु सरिण पवर्रमा ॥ २ ॥ धीत्रा छोडि पूत करईआ संनित्रासी श्रास मनि वहुतु -11 श्रासा श्रासा ग्रोस लहीत्रा ॥ ३ ॥ गुर के सबदि निरास सुखु उपजी तरक चलि कर्ईऋा चलि गवनु दहदिस 11 मन मिलि संगि साध व्रभे नही त्सना दइआ घरु सिध सिखहि बहुतेरे मनि रिधि मागहि लहीत्रा॥ 11 श्रासग मनि सांति न अवि तृपति संतोख मिलि चेटकईश्रा ॥ **अं**डज हरि नामि सिधि पईत्रा - 11 ¥ 11 उपईश्रा ॥ साधू सरिण परे उत्तभुज सभि वरन रूप जीय जंत सो ब्राहमणु सदु वैसु चंडालु चंडईग्रा ॥ ६ ॥ नामा जैदेउ उबरे चमईऋा **अउ**जाति रविदासु चमित्रारु कंबीरु त्रिलोचन 11 DO TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY जडु सैंगु मिलिश्रा हरि जन संगति ધનુ ધંના साध्र जना की हरि पेंज रखाई भगति वछलु अंगीकारु परे जग जीवन हरि सरिए हरि धारि रखईआ।। 🗠 ।। ४ ।। ७ ।। बिलावलु महला ४ ।। अंतरि पित्रास उठी प्रम तीर लगईआ मनि ॥ मन की बिरथा गुरवचन 

中中中中中中 ही जार्थे अवरु कि जार्थ को पीर परईआ ॥ १ ॥ राम गुरि मोहनि मोहि मनु लईब्रा ॥ इउ ब्राकल विकल मई ग़र देखे हउ लोट पोट होह पहेंच्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इउ निरखत फिरउ सभि देस दिसंतर प्रभ देखन को बहुत मिन चईत्रा ॥ मनु तनु काटि देउ गुर आगै प्रम मारगु पंथ दिखईखा ॥ २ ॥ कोई श्राणि सदेसा देह लगईया तनि मीठ प्रभ केरा रिंद अंतरि मनि 11 देउ चरणा तलि जो हरि प्रश्न मेले मेलि मिलईत्रा ॥ ३ ॥ चल चल परबोधह गुरा कामरा करि इरि प्रश्च लही श्री। भगति बळ्ळा उद्या को नाम कहीत्रत है सरिए। तिस प्रभ खसीश्रा मित टीपक पर्देश्रा ।। ४ ।। खिमा सीगार करे प्रम गित्रान बलईश्रा ॥ रसि व्रभ मेरा हम तिस आगं रसि भोग करे जीउ कटि कटि पईमा ॥ ४ ॥ हरि हरि हारु कंठ है बनिया गहनईश्रा ॥ हरि गहन हरि सरधा

प्रश्र छोडिन सक्षे बहुत मनि मईत्रा ॥ ६ ॥ कहै प्रश्रु अवरु किछ कीजै सभ सीगारु फोकट फोकटईमा ॥ कीम्रा सीगारु वादि लीओ सहागनि मुखि पईग्रा प्रभ धक इम चेरी तू अगम गुसाई किआ तेर वसि पईद्या ॥ हम करह रखि लेवह दइया दीन करह नानक हरि सरशि गुर विलावलु महला ४ ॥ मै मनि तनि प्रेम खिन खिन सरधा मनि बहुत उठईया देखे सरधा मन पूरी ॥ ग्रर जिउ चात्क प्रिउ प्रिउ बद मस्ति पईआ ।। ? ॥ मिल्र इरि कथा सुनईआ ॥ करे सविगुरु दहस्रा प्रभ्र मेले

॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोमि रोमि मनि तनि

पईश्रो ॥

बैदक

नाटिक देखि

e e e

8

सिरु कटि कटि

पईग्रा

देखे

प्रोतम जिउ वित अमली अमली मरि गईआ ॥ केरी विन हाई प्रभ अवरु ।। कोई अपनि आनि 3 मेरा प्रभू मिलावें तिस विटह बलि बलि पुनि गईया ॥ श्रनेक जनम जन मेले जा सनि सति सतिगुर सरिण पर्वाद्या ॥ ४ ॥ सेज एक 

भ्रुलाने में हिरदें मनि तनि प्रेम धीर लगईका ॥ २ ॥ इउ खिन पल्

विद्युनीद न

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** एको प्रभु ठाकुरु महलु न पाँचे मनमुख भरमईऋा ॥ गुरु गुरु श्रांवे प्रभु श्राइ मिलै खिन्र ढील न पईश्रा॥ ५ Si ॥ करि करि लोभईआ किरिआचार मनि पाखंड करम् कपट वेसुऋा वधाए のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のではのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは के घरि वेटा सदईश्रा किश्रा पिता ताहि Ę जनमिश्रा नाम्र हरि हरि गरि हरि जनिम करि भगति श्राए जमईस्रा ॥ भगति करते हरि हरि भगति पाइश्रा जा हरि हरि श्राणि श्राणि महिंदी पीसाई श्रापे समईश्रा नामि ॥ ७ ॥ प्रभि घोलि लईग्रा ठाक्करि श्रंगि किरपा धारी पकरि 11 जिन कउ बाह लईआ ह ॥२॥१॥६॥ह॥ ६ ॥ 11 = 11 रागु विलावलु महलो ५ असटपदी घर १२ न कही मेरे प्रसादि की उपमा जात H उपमा जात न कही ।। तिज स्थान सरिण गही।। १ ॥ रहाउ प्रभ ।। मनि बलिहार प्रीति लागी जोड सद चरन कमल अपार ॥ हउ १ ॥ हरि नाम रसना ताहि ॥ तजि श्रान कतहि न जाहि॥ कहन मल पाप कलमल दहन ।। चिड़ नाव संत उधारि 11 भे ।। मनि डोरि प्रेम परीति ।। इह संत निरमल रीति ।। तजि गए पाप विकार ॥ हरि मिले प्रभ निरंकार 3 11 11 ॥ नंह डोलीऐ चित्व अनद पूरन साद इत नाहि नरक निवास ॥ ॥ ४ ॥ तिन नित हरि चीत पेखिह नैंन सुनि मोहे ॥ ते जग्न न !! अनहत वसि हरि भ ।। हरि सरिश स्वर गुपोल ।। प्रभ भगत दइश्राल IÌ करहिं म्रनि H नित भेव 11 11 न H विखडी जाकी महा कार की दुख दीन दरद निवार 11 3 सोइ जलि थलि महीश्रलि मिति जानै कोइ करि -11 3 परिश्रो वंदना प्रभ थिक दरबार प्रभ करह लख बार 11 साधू पूरि ध्रि II ದ H 8 विलावलु मनसा 11 11 नानक महला मरन निवारि हारि परिश्रो 11 ¥ जनम 11 प्रभ दुआरि मिसट हरि गहि साधृ संग 11 मन चरन हरि रंग 张本本本本本本本本本本本本本本本本本

Ē ।। करि दइश्रा लेह लड़ि लाइ ॥ नानका धियाइ ॥ १ ॥ नाम iõ

दीना नाथ दहन्राल मेरे सुत्रामी दीना नाथ दहन्राल ॥ जांचउ संत रवाल ।। १ ॥ रहाउ ॥ संसारु विखित्रा कप ॥ तम अगित्रान मोहत

घुप ।। गृहि भूजा प्रभ जी लेह ।। हरि नाम अपना देह ।। प्रभ तुक्त विना नहीं ठाउ ॥ नानका बलि बलि जाउ ॥ २ ॥ लोमि मोहि बाधी

保护法

张 张 张

Ŕ

医张松氏

**毛毛!!毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛** 

देहा। बिनु भजन होवत खेंह ॥ जमदत महा महस्रोन ॥ चित गुपत करमहि जान ।। दिन रैनि सोखि सनाहि नानका हरि सरनाइ ।। ३ ॥ भै भंजना मरारि ॥ करि पतित उधारि ॥ दश्या जाहि ॥ हरि विना कतिह समाहि ॥ गहि छोट

चितवी नाथ ॥ नानका दे रख़ हाथ ॥ ४ ॥ हरि गुर्गानिधे गोपाल ॥ सरव घट प्रतिपाल ॥ मनि प्रीति दरसन गोविंद पिश्रास ।

श्रास ॥ इक निमख रहनु न जाइ ॥ वटमागि नानक पोइ ॥ ५ ॥ प्रम तुभ्र बिना नहीं होर ॥ मनि प्रीति चंद चकोर ॥ जिउ मीन

॥ श्रलि कमल मिनु न मेतु॥ जिउ चकवी छरज नानक चरन पित्रास ॥ ६ ॥ जिउ तक्ति भरत परान ॥ जिउ लोभीएे धनु दानु Ħ जिस दघ जलहि मंजोग ।। जिउ महा

जिउ मात प्रति सिमरि नानक हेत हरि नेत ॥ ७ ॥ जिउ दोप पतन पतंग ॥ जिउ चोरु हिरत निसंग ॥ मेंगलिंह कामै बंध ॥ जिउ ग्रसत बिखई धंध ॥ जिउ जुश्रार निसनु

ā

न जाइ ॥ इरि नानक इड्र मनु लाइ ॥ 🖒 । इर्रक नार्दे नेह ॥ चात्रक्र मेह । जन जीवना सतसिम ॥ गोबिद भजना रंगि !! रसना यखाने नाम्र ॥ नानक दरसन दोतु । ६ ॥ गुन गाइ सुनि त्तिखि देह ॥ सो सस्य फल हरि लेह ॥ इल समृह करत उघार ॥ हरि चरन बोहिय ताहि ॥ मिलि साध संगि संसोरु उत्तरसि पारि ॥

१०॥२॥ विलायल महला १ थिवी घर १० जति १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ एकम एकंकारु निराला ॥ श्रमरु अजीनी जाति न जाला ॥ अगम अगोपरु रूपु न रेखिया ॥ खोजत खोजत घटि

जस गाहि ।। हरि पैज रखे मुरारि ।। हरि नानक सरनि दक्षारि ॥

घटि देग्विमा ॥ जो देखि दिखार्थे विस कउ बिल जाई ॥ गुरपरसादि

35= H ।। १ ॥ कित्रा जपु जापउ विनु जगदीसै।। गुर पाई H सत्रदि महलु घरु दीसे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ द्जे भाइ लगे पछतायो ॥ が変数を किया लैं ले जाग्रे आवहि जम दरि वाधे किञ्रा आवरा - 11 जाहि ॥ सिरि जम काल्र सि चोटा खाहि ॥ विनु ग्रर सबद न आपे कीन्हें मुकति न होइ ॥ २ ॥ छुटसि कोइ ॥ पाखंडि सच कीत्रा कर जोड़ि।। अंडज फोड़ि जोड़ि विछोड़ि ।। धरति कीए वेंसण कड थाउ ।। राति दिनंतु कीए भउ भाउ ।। जिनि कीए तृतीत्रा करि वेखगहारा ॥ अवरु न द्जा सिरजगहारा 11 3 П नहमा विसन्त महेसा ॥ देवी देव उपाए वेसो ॥ जोती जाती गणत न आवै।। जिनि साजी सो कीमति पावै ।। कीमति रहिञ्जा पाइ भरपूरि ।। किसु नेड़े किसु त्राखा दूरि ।। ४ ।। चउथि उपोए चारे वेदा ।। खाणी चारे वाणी भेदा ।। असट दसा खहु तीनि उपाए ॥ जिसु त्रापि चुकाए ॥ तीनि समावै चउथै वासा ॥ प्रणवित वेताला नानक हम ता के दासा।। ४ ।। पंचमी पंच भूत निराला ॥ इकि अमि भूले मोह पित्रासे ॥ इकि रस पुरख तृपतासे ॥ इकि रंगि राते इकि मरि सबदि हद्रि ॥ ६ ॥ भूठे कउ देखि नाही पति नाउ 11 काला काउ ॥ पिंजरि पंखी वंधित्रा छेरीं न सचा मुकति न होइ ॥ तउ छूटै जा खससु छडाए ॥ गुरमित मेले प्रम साजे ॥ अनहद ॥ ७ ॥ ससटी खट्ट दरसन वाजे ॥ जे प्रभ भावे ता महत्ति चुलावे ॥ सबदे 的多级的 भेदे तउ पति पावै ।। करि करि वेस खपहि जलि जावहि॥ साचै साचे साचि समावहि ।। 🗸 ।। सपतमी सत् संतोख़ सरीरि॥ रिदे वीचारि ॥ समुंद भरे निरमल नीरि ।। मजनु सीलु सचु सबदि पार्वे सभि पारि ॥ मनि साचा मुखि साचउ भाइ 9 नीसार्गे ठाक न पाइ।। ह ।। असटमी असट सिधि बुधि साधै 4 सच निहकेवलु करिम अराधै ॥ पागाी पउगा अगनी विसराउ तही निरंजनु साचो नाउ ।। तिसु महि मनूत्रा रहित्रा लिव लाइ ॥ प्रग्रवति नानकु कालु न खाइ ॥ १० ॥ नाउ नउमी नवे नाथ नव खंडा ॥ घटि घटि वलवंडा ॥ त्राई पूता इद्वु जगु नाथ महा सारा प्रभ **兴出出来来来来来来来来来来来来来来来** 

प्रकारक स्करक रहत हो। ।। करि दहमा लेड् लड़ि लाइ ।। नानका नामु धिमाइ ॥ १ ॥ दीना नाथ दहश्राल मेरे राद्मामी दीना नाथ दहश्राल ॥ जाचउ संत रवाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संसारु विखिमा कृप ॥ तम श्रमिश्रान मोहत पूर ।। गढि भुजा प्रभ जी लेहु ॥ इति नामु अपुना देहु ॥ प्रभ तुभः विना नहीं ठाउ ॥ नानका बलि बलि जाउ ॥ २ ॥ सोमि मोहि वाधी देह ॥ वितु भजन हो त सेह ॥ जमद्व महा भइश्रोन ॥ चित गुपत करमहि जान ॥ दिन्न रैनि सोखि ग्रानाहि सरनाइ ।। ३ ॥ भै भंजना सरारि ॥ करि दहमा पतित उधारि ॥ मेरे दोख गने न जाहि ॥ हरि चिना कतहि समाहि ॥ गहि औट चितवी नाथ ॥ नानका दे रख हाथ ॥ ४ ॥ हरि गुणनिधे गोपाल ॥ सरव घट प्रतिपाल ॥ मनि प्रीति दरसन पिमास भास ॥ इक निमल रहतु न जाइ ॥ यडभागि नानक पोइ प्रभ तुभः विना नहीं होर ॥ मनि प्रीति चंद चकोर जल सिउ हेतु ॥ ऋलि कमल भिंग न भेत ॥ जिउ चकवी सरज न्मास ॥ नानक परन विद्यास ॥ ६ ॥ जिउ सहिन भरत परान ॥ जिंड सोभीएे धन दानु ॥ जिसु दूष जलहि संजोग ॥ ø जिंड महा राधिश्रारथ भोग सिमरि नानक ॥ जिउ मात प्तिह हेत् ॥ हरि नेत ॥ ७ ॥ जिउ दीप पतन पतंग ॥ जिउ घोरु हिरत निसंग ॥ मैगलहि कामै पंधु ॥ जिउ ग्रसत बिरुई धंधु ॥ जिउ ज्ञार पिसच ð न जार ॥ हरि नानक रहु मनु लार ॥ 🗕 ॥ करंक नादें नेहु ॥ चारङ ॥ अन जीवना सतसंगि ॥ गोबिद ॥ ६ ॥ गुन गाइ सुनि रसना पर्याने नामु ॥ नानक दरसन दोनु लिखि देइ ॥ सो सरव फल इरि नेइ ॥ इल समूह करत उधारु Ô हरि चरन बोडिथ साडि ॥ मिलि साध संगि संसोरु उत्तरसि पारि ॥ 0 TO S

सतारु उतराव पार ॥ हार परन पाइप तााड ॥ माल साम साम ज्या माहि ॥ हरि पैज ररी सुरारि ॥ हरि नानक सरनि दुकारि ॥ १० ॥ २ ॥ विलावल महता १ थिती पर १० जति १ जो सतिगुर प्रसादि ॥ एकम एकंकारु निराला ॥ ज्यमरु मजोनी जाति न जाला ॥ जगम ज्योपरु रूपु न रेलिमा ॥ स्रोजत स्रोजत पटि

पटि देशिया ॥ जो देश्ति दिसायै तिस कउ विशे आई ॥ गुरवरसादि

आदि रखवारा ॥ त्रादि जुगादी है भी होतु ॥ त्रोहु अपरंपरु

करसे जोगु ॥ ११ ॥ दसमी नाम्र दान् इसनान् ॥ अनदिनु मजनु सचा गुए गित्रानु ॥ सचि मैलुन लागै अष्टु भउ भागै ॥ विल्रहु

न तटिंस काचै तोगै ॥ जिउ एवें जागहु ॥ असधिरु तागा लग रिंदे रंग माग्रह 11 १२ li.

एकादसी हिंसा ममता मोह चुकावे त्रत श्रातम चीनै । पाखंडि ॥ फलु पार्वे वीनै ॥ निरमलु निराहार निहकेवल

मलु ॥ १३ ॥ जह देखउ तह एको एका ॥ होरि उपाए वेको वेका ॥ फलोहार कीए फल्र जाइ ॥ रस कस खाए सादु

गनाइ।। कृष्टै लालचि लपटै लपटाइ ॥ **छरै** गुरम्रुखि मनु अउधृता ॥ श्रहिनिसि जागहि कवि दुआदिस ग्रहा न स्ता॥ आगत जागि रहै लिव लाइ ॥

गुर परचे तिस्रकाल न खाइ ।। अतीत भए मारे वैराई ।। प्रखबति नानक तह लिव लाई ।। १४ ।। दब्यादमी दङ्ग्या दोन करि जाये ॥ बाहरि जावो भीतरि

धरती घरत रहै निहकाम ॥ अञ्जवो जाप जपै ॥ तीनि म्रखि भाग महि एको जारा ।। सभि सचि संजम सोच पछारी

सप्रद कनारै ॥ श्रंमृत् सिखरि मल बुडि मरे पवि खोइ ॥ डर डरि मरै न युडै कोइ ॥ निडरु पर पर मदि डरु जारा ।। तस्ति तिवास सञ्च मनि भागी

लंडि पार्ने ॥ राजस चत्रधे धाउहि समार्वे ॥ ससीश्रर के घरि सरु समार्रे ॥ जोग जगति की समाए ॥ खंड ब्रहमंड रहिया लिए पार्वे । चउदिस भवन पातास ॥ अमावसित्रा चंदु गुपतु गैयारि Ħ बीचारि ।। समीब्रह गगनि जीति तिह

01010 दोमें सो विस ही वेखें करता साई ॥ ग्रर ते माहि ।। परु दरु थापि यिह धानि भावहि जाहि ॥ १८ पद्यां है जा सविग्रह पाउँ ॥ जह धासा तह निर्नाम निर्मामा खपर दिविधा मनमा ॥ ममता जाल ते रहे वदामा ॥ प्रख्यति नानक हम

ताकेदामा ॥ २०॥ १ ॥

विलावलु महला ३ वार सत घरु १० 份 वारि आदि पुरख आदित ओं सतिगुर प्रसादि - 11 ॥ आपे वस्ते अवरु न कोई ॥ श्रोति पोति जगु रहिश्रा होई ॥ परोई ॥ त्र्रापे करता करै सु होई ॥ नामि रते सदा सुखु व् भी कोई ॥ १ ॥ हिरदै जपनी जपउ गुणवासा ॥ गुरमुखि विरत्ता लगि हरि त्रगम त्रगोचरु त्रपरंपर सुत्रामी जन पगि **धिश्राव**उ होइ दासिन दासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोमवारि रेहिआ सचि समाइ ।। तिस की कीमति कही न जाइ ।। त्र्याखि त्राखि रहे सभि तिसु पलै पाइ ॥ अगम अगोचरु लखिआ देवै लाइ ॥ जिस्र न जाइ ॥ गुर के सबदि हरि रहिया समाइ॥ २ ॥ मंगलि माइत्रा उपाइत्रा ॥ त्रापे सिरि सिरि धंधै 11 लाइश्रा भगति वुकाए सोई वुकें।। गुर के सबदि दरु वरु स्कै प्रेम 11 लाइ ॥ हउमै ममता सबदि 11 ३ जलाइ गुरमुखि करणी सबदु वीचारु ॥ नामि बुधवारि त्र्रापे बुधि सारु ॥ हरि गुगा गावै हउमै मलु खोइ ॥ दरि रते मनु निरमलु होइ ॥ सचैं सद सोभा पाए ॥ नामि रते गुरसवदि सुहाए ॥ ४ ॥ लाहा नामु पाए गुरदुत्रारि ॥ त्रापे देवै देवगाहारु ॥ जो देवैं तिस गुरपरसादी आपु गवाईऐ ॥ नानक विल जाईऐ ॥ नामु . रखह उरधारि ॥ देवगाहारे कड जैकारु ॥ ५ ॥ वीरवारि वीर भरमि भृत सिम द्जैं लाए ॥ त्रापि उपाए वेखे करि तेरी सरगाई ॥ वेका ।। सभना करते तेरी टेका ।। जंत जीग्र मिलाई ॥ ६ ॥ सुक्रवारि प्रभु रहित्रा समाई ॥ जिसु लैंहि करै श्रापि उपाइ सम कीमति पाई ॥ गुरम्रिख होवे सु वीचारु ॥ सचु संजम्न करणी है कार ॥ वरतु नेम्र निताप्रति प्रजा ॥ विनु ॥ ७ ॥ छनिञ्जरवारि संउग वुको सभ्र सासत भाउ दुजा वीचारु ॥ हउमै मेरा मरमै संसारु ॥ मनमुखु श्रंघा दुजै भाइ ॥ जम दरि वाधा चोटा खाइ ॥ गुरपरसादी सदा सुखु पाए करणी साचि लिय लाए ॥ = ॥ सतिगुरु सेवृहि से वडभागी - 11 हउमें मारि सचि लिय लोगी ॥ तेरें रंगि राते सहजि सुभाइ ॥ त् सुखदाता लैंहि मिलाइ ॥ एकस ते दूजा नाही कोइ ॥ गुरमुखि **张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

दार दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र वृक्ते सोकी होइ ॥ ६ ॥ पंद्रह थिवीं ते सत वार ॥ माहा श्राप्रहि बोर बार ॥ दिनसु रैंणि तिपै संसारु ॥ श्रावागउणु करतारि ॥ निहचल साच रहित्रा कलधारि ॥ नानक गुरम्रुखि युर्फे को सबदु बीचारि ।। १० ॥ १ ।। बिलावलु महला ३ ॥ आदि पुरखु श्रापे सुसटि साजे ॥ जीश्र जंत माइश्रा मोहि पाजे ॥ दुजें माइ परवंचि लागे ॥ आंवहि जावहि मरहि अभागे ॥ सतिग्ररि मेटिए सोमी पाइ ॥ परपंज चुके सचि समाइ ॥ १ ॥ मसतिक लिलिया लेखा ॥ ता कै मनि वसिया प्रश्न एक ॥ १ रहाउ ॥ सूसिट उपाह आपे सम्र वेखे ॥ कोइ न मेटे तेरे लेखे ॥ सिंघ साधिक जे को कहै कहाए ॥ भरमे भूला श्रावे जाए ॥ सिंतगुरु सेरें सो जनु बुक्ते ॥ इउमे मारे ता दरु सुक्ते ॥ २ ॥ एकसु ते ससु द्ञा हुआ ॥ एको वस्तै अवरु न बीआ ॥ द्जे ते जेएका जार्ये ॥ गुर के सबदि हरि दरि नीसायें ॥ सतिगुरु भेटे ता एको पाए ॥ निचडु والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة وال दुजा ठाकि रहाए ॥ ३ ॥ जिस दा साहित्र डाढा होह ॥ तिस नो मारि न साकै कोइ ॥ साहिय की सेप्रकु रहै सरगाई ॥ आपे बखसे दे यडिक्याई ॥ तिम ते ऊपरि नाही कोइ ॥ कउला डरें डरु किस का होइ ॥ ४ ॥ गुरमती सांति वसै सरीर ॥ सबदु चीन्दि फिरि लगै न पीर ॥ अपने न जाइ ना दुखु पाए ॥ नामे रावे सदजि समाए ॥ नानक गुरमुखि वेखें इद्रि ॥ मेरा प्रभु सद रहिन्ना भरपूरि ॥ ४ ॥ इकि सेनक इकि मरमि भ्रलाए ।। श्रापे करे हरि श्रापि कराए ॥ एको वर्रों धारु न कोइ ॥ मनि रोष्ट्र कीजै जे दजा होइ ॥ सतिगुरु सेने करणी सारी ॥ दरि साचै साचे बीचारी ॥ ६ ॥ थिती बार समि सबदि सुद्दाए ॥ सविग्रह सेने वा फलु पाए ॥ थिवी बार समि भागहि जाहि ॥ गुर सबद् निहचलु सदा सनि समाहि ॥ थिती बार ता जा सचि राते ॥ बितु नावे सिम भरमि काचे ॥ ७ ॥ मनमुख मरहि मरि विगती जाहि ॥ एक न चैतहि दुजै लोभाहि अयो विंडी अगिमान अंघार ॥ विद्य सपदे किउपाद पारु॥ मावि उपाए उपारणहारु ॥ भाषे कीतोनु गुर बीचारु 11 = षदुते मेख करहि मेखपारी ॥ मवि मनि मरमहि काची मारी पेथे मुखु न आगे होह ।। मनसुख सुए अपया जनसु खोइ ॥ मतिगुरु

紫西西西南西西西西西西西西西西西西西西西西西西西 H सेवे भरमु चुकाए ॥ घर ही छांदरि सचु महलु पोए ॥ ६ ॥ त्रापे पूरा सु होइ ॥ एहि थिती चार दृजा दोइ ॥ सतिगुर वासह अंध गुवारु ॥ थिती वार सेविह मुगध गवार ॥ नानक गुरमुखि वूर्फें सोभी पाइ ॥ इकतु नामि सदा रहित्रा समाइ ॥ १० ॥ २ ॥ विलावल महला १ छंत दखणी मंघ नवेलडीआ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ।। महुकी डारि धरी हरि लिव लाई राम ॥ ऋाई गोइलि राम गाइलि सहजि सबदि सीगारीश्रा लिव लाइ हरि सिउ रही मिलहु साचि पित्रारीत्रा ॥ करि विनंती पहि ग्र निवारिश्रा धन भाइ मगती देखि प्रीतम काम क्रोध्र 11 सचि नवेलडीए पिरु साधारित्रा ॥ १॥ मुंध नवेल संदरि देखि सहि नाली राम जोवनि वाली राम ॥ श्राउ न जाउ कही श्रपने नाह अपने संगि दासी मैं भगति हरि की भावए त्रगाधि बोधि 11 गुगा गावए ॥ राम नाम रसाल रसीत्रा अक्यु कथीऐ सहजि प्रभ कीश्रो रवे साचि पित्रारीत्रा ।। गुरिसवद् दीश्रा दानु नानका वीचारीत्रा॥ २ ॥ स्त्री धर मोहि अड़ी पिर संगि स्तो राम॥ भाइ चलो साचि संगृती राम ॥ धन साचि संगृती हरि संगि सखी सहेलीया ॥ इक भाइ इक मनि नामु सतिगरू वसिश्रा विसरे हम मेलीत्रा ॥ दिन रैशि घड़ी न चसा निरंजनो ।। सबदि जोति जगाइ दीपकु नानका भउ भंजनो रवि रहिश्रा घटि वटि जोति सबाइडीए त्रिभवरा सारे राम ॥ मारि अलख अपारे राम ॥ अलख साची आपू अपोर अपारु चुकाईऐ मेल दरि सबदि मिलाईऐ।। हउमै ममता लोध जालह भागी तारि तारगहारिश्रा ॥ **अंमृतु** हरि जाइ दरसनु करी चाखि तृपती नानकां उरधारिश्रा।। ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ॥ मोही प्रेम मै मनि चाउ घगा साचि विगासी पिरे प्रभि राम नाथु नाथह तिसै मावै सो अविनासी राम ॥ अविगतो हरि थीऐ ॥ किरपालु सदा दइत्रालु दाता जीत्रा ग्रंदिर तूं जीए ।। मै अवरु गित्रानु

न घित्रानु पूजा हरि नामु झंतरि वसि रहे।। भेखु भवनी

हटू न

=88 )

नानका सञ्च गहि रहे ॥ १ । मिनही रैणि मली दिनस मुहाए राम ॥ निजवरि सुतहीए पिरमु जगाए राम ॥ नवहाशि नव धन सबदि जासी आपसे पिर भागीत्रा॥ तनि कृढ् कपटु सुभाउ द्वा चाकरी लोकाणीबा॥ मै नामु

हरि का हारु अंठे साँच सबदु नीसाणिया।। करि जीहि नानक साचु माँगे नदरि करि तपु माणिया ॥ २ ॥ जागु सलोनहीए बोलै गुरबाणी राम ॥

जिति सुणि मंतिश्रही अकय कहाणी राम ॥ अकथ कहाणी पदु निरवाणी योद गरम्सि वृभए ॥ सबदि समाए आपु गवाए ॥ रहे श्रवीत त्रिमवर्ण सोम्ही स्रम्हए अपरंपरि राता

ŧŧ बोदु पूरि रहिका सरव ठाई नानका उरिधारिका।। ३ ॥ महत्ति बुलाइडीए मगति सनेही राम ॥ गुरमति मनि रहसी सीमति देही राम ॥ मनु मारि रीमें सबदि सीमें प्रैलोक नाथु पद्माणए ।। मनु डोगि डोलि न जाइ कत ही आपणा पिरु जागए ।। तेरा तु खममु मेरा मै ताणु तकी त्रा तेरे त्री ॥ साचि सूचा शदा नानक

छंत विलावलु महला ४ मंगल

गरसंबदि ऋगरु निवेरश्रो ॥ ४ ॥ २ ॥

मेरा हरि प्रश्ल सेजै ब्याइश्रा १ श्रो सतिगर प्रसादि ॥ समाणा राम ॥ गुरि तुठे हरि प्रमु पाइत्रा रंगि रलीत्रा

सोहागणी हरि ममतकि वडमागीत्रा मनि सोहाग है नानक राम हे इरि प्रभु श्रापे राम ॥ गुरम्ख हरि माण हरि श्रापु गवाइत्रा नित हरि हरि जापे राम ॥ मेरे हरि करें हरि रंगि इरि रॉपें राम ॥ जनुनानकु सइजि मिलाइग्रा इरि रसि इरि धापैराम ॥ २ ॥ माणस जनमि हरि

सोहागणी रंग रात्रण वेरा राम ॥ गुरप्तृत्वि मिल्ल होइ घणेरा राम जिन माशास जनिम न पाइत्रा विन्ह माग मंदेरा राम ॥ हरि हरि सस्त प्रम नानक जनु तेस सम ॥ ३ ॥ गुरि मनुतनुरंगि भीना रोम ॥ **रहाइग्रा** मगति वछलु इरि गुरम्रखि इरि लीना राम ॥ वितु इरि

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 जिउ जल विनु मीना राम ॥ सफल जनमु हरि पाइत्रा नानक प्रभि कीना राम ।। ४ ।। १ ।। ३ ।। विलावलु महला ४ ।। सलोकु ।। हरि प्रभु सज्रु लोइ लहु मिन वसै वडभागु ॥ गुरि पूरै वेखालित्रा नानक हरि लिव लागु ॥ १ ॥ छंत ॥ मेरा हरि प्रम राविण आईआ हउमै दिखु सागे राम ।। गुरमति ऋाषु मिटाइआ हरि हरि लिव लागे राम ॥ अंतरि कमलु परगासिआ गुर गिआनी जागे राम ॥ जन नानक हरि प्रभु पाइत्रा पूरे वडभागे राम ॥ १ ॥ हरि हरि मनि भाइत्रा हरि नामि वधाई राम ॥ गुरि पूरै प्रश्च पाइया हरि हरि लिव लाई राम ॥ त्रागित्रानु त्रंधेरा कटिश्रा जोति परगटित्राई राम ॥ जन नानक नोम्रु त्रधारु है हरि नामि समाई राम ॥ २ ॥ धन हरि प्रभि पित्रारे रावीत्रा जां हरि प्रभ भाई राम ॥ गुरि श्रवी प्रेम कसाईश्रा जिउ विलक मसाई राम ॥ मेलिश्रा हरि रसि श्राघाई राम । जन नानक नामि विगसित्रा हरि हरि लिव लाई राम ॥ ३ ॥ हम मृरख मुगध मिलाइश्रा हरि किरपा धारी राम ॥ धनु धंनु गुरू सावासि है जिनि हउमै मारी राम ॥ जिन वडमागीत्रा वडमागु है हरि हरि उरधारी राम ॥ जन नानक नामु सलाहि तू नामे बलिहारी राम ॥ ४॥ २॥ ४॥ बिलावला महला ५ छंत १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मंगल साजु मङ्ग्रा प्रभु अपना गाइत्रा राम ॥ ऋविनासी वरु सुगित्रा मनि उपजित्रा प्रीति लोग वडै भागै मिलीऐ चाइत्रा राम ॥ मनि कव सहजे समाईऐ गोबिंदु पाईऐ देहु संखीऐ मोहि मंते ॥ दिनु रैिशा ठाढी करउ सेवा प्रभु कवन जुगती पाइत्रा किरपा लैंडु बिनवंति मोहि लिंड लाइश्रा नोनक करद्व 11 खोजी खोजि विसाहा राम ॥ भइत्रा समाहड़ा हरि रतनु लघा हरि संत्रन पाहा मिले संत विश्वारे राम - 11 चिति मनि धिश्राइ कथिह अकथ बीचारो ॥ इक इक सुत्रामी लाइ प्रीति वित्रारो ॥ कर जोड़ि प्रभ पहि करि बिनंती लाहा ॥ विनवंति नानक तेरा मेरो दासु त्रभ्र जसु अगम गियिश्रा **अट**लु ॥ २ ॥ साहा पूरन श्रयाहा 

( ⊏४६ संजोगो राम ॥ सुखह समृह मइत्रा गइत्रा विजोगो राम ॥ मिलि संत श्राए HB 18 यणे अचरज जाजीयां ॥ मिलि इकत्र होए सहजि दोए मनि प्रीति उपजि माञीया ॥ पोती हरि 10 मिलि जोति जोती श्रोति Ħ विनवंति नानक भोगो Ħ सभ संति प्रभ करणकारण जोगो ॥ सुहावद्या धरति समागी 11 भवत् प्रमु घरि श्राइश्रहा गुरचरणी लागी सम ॥ गुरचरण लागी सहजि जागी सगल इस्रा पुंनीया ॥ मेरी आस पूरी संत पूरी हरि मिले वजहि वाजे कंत विछनित्रा ॥ श्रानंद श्रनदिनु श्रहंमति की ।। बिनवंति नानक सर्राण सुत्रामी संत संगि लिय लागी ॥ कंतु विलावल महला ४ ॥ भाग सुलखणा हरि हमारा बाजित्रा तिस धनि राम दरवारा रें थि अनदित वजहि वाजे दिनस उमाहा रोग सोग ॥ तह विद्यापे जनम मरणु न ताहा ॥ रिधि तिधि सधा रस बिनवंति नानक वलिहारि वंजा संखीध सहेलडीहा मिलि संखि प्रेम् करे तिस ।। मनि तनि प्रभ कउ रोवह राम -11 निमख तिस मावह इक पलक न तिस्रागीरे लजाईऐ चरण रज मनु पागीऐ विनवंति घावह अनत कतह न 11 मिलि संगि साजन अमर पदवी पावह 11 7 11 मई पेखि गुण अविनासी राम ।। करुगढि भ्रजा गही सीन्डी दासि कीन्ही श्रंकुरि गहि भ्रजा

नाठे निरमल मलन मोह विकार दिवस अहम्रा ॥ विश्रारी महा दुरमति नासी विनवंति श्रविनासी ॥ ३ मिले Ħ प्रम मिले जल का जलुहुआ राम ॥ जोती जोति रली संगीपे वखाणीए राम ॥ बहुम दोसे बहुमु एक एक नहीं जाणीएं ॥ विना আবি करता आवि विनवंति भानक सेई जागाहि कारण कीव्या ॥ इरिरस पीत्रा॥ ४

ē

**医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃** विलावल महला ५ छंत त्रों सितगुर प्रसादि ॥ सखी आउ सखी वसि आउ सखी श्रसी पिर का मंगलु गावह ॥ तजि मानु सखी तजि मानु सखी मतु श्रापणे प्रीतम भावह ॥ तजि मानु मोहु विकारु सेवि दुजा निरंजनो ॥ लगु चरण सरण दइत्राल प्रीतम सगल दुरत विखंडनो ॥ होइ दास दासी तिज उदासी वहुिं विधी न धावा ॥ नानकु पइत्रंपे करहु किरपा तामि मंगल गावा !! **अंमृतु** 8 11 प्रित्र का नामु में अंधुले टोहनी ॥ त्रोह जोहें वह परकार संदरि मोहनी ॥ मोहनी महा विचित्र चंचलि स्त्रनिक भाव दिखावए मीठी मनिह लागे नामु लैंग न ऋावए 11 गृह तीरे वरत पूजा वाट घाटै जोहनी ॥ नानकु पइऋंपे दइश्रा धारह मैं नामु श्रंधुले टोहनी ॥ २ ॥ मोहि श्रनाथ प्रित्र नाथ जिउ जानह तिउ रखहु ॥ चतुराई मोहि नाहि रीभावउ कहि मुखह 11 नह चतुरि सुघरि सुजान वेती मोहि निरगुनि नही नह गुनु 11 रूप धूप न नैशा वंके जह भावें तह रखु तूरी ॥ जै .जे जङ्रअंपहि सगल जा कउ करुणापति गति किनि लखहु ।। नानकु पइअपे सेव सेवकु जिउ जानहु तिउ मोहि रखहु ॥ ३ ॥ मोहि मछुली तुम नीर मुखि परे तुभ विनु किंउ सरें ॥ मोहि चातृक तुम्ह बूंद तृपतंउ मुखि परे हरे पित्रास मेरी जीत्र हीत्रा प्रानपते ॥ लाडिले लाड हमारी होइ गते ॥ चीति जितवउ मिटु लडाइ सभ महि मिलु श्रंधारे जिउ श्रास चकवी दिनु प्इञ्जंपै चरे नानकु प्रिश्च 11 संगि मेली मछुली नीरु न वीसरै ॥ ४ ॥ धनि धंनि हमारे घरि आइआ पिरु मेरा ॥ सोहे दुआर वंक सगला बनु हरा ॥ हर हरा सुत्रामी सुखह्गामी अनद मंगल रसु घणा -11 नवल नंवतन नाहु वाला कवन रसना गुण भणा ॥ मेरी सेज सोही देखि मोही सगल सहसा दुखु हरा ॥ नानकु पइअंपै मेरी आस पूरी मिले सुत्रामी त्रपरंपरा॥ ५ ॥ १ ॥ ३ ॥ विलावलु महला ५ छंत मंगल श्रों सतिगुर प्रसादि सलाकु ॥ संदर सांति 11 दइत्राल सुखानिधि पीउ सुखसागर प्रभ 11 सरब 

काक्यकःकःकक्रक भैटिए नानक सुखी होत इहु जीउ ॥ १ ॥ छंत ॥ सुख सागर प्रमु पाईए जब होवें भागो राम।। मान निमान वजाईए हरि चरणी लागो दुरमति सिद्यानप चात्ररी विद्यागो व्रधि नानक पड सरणाई रामराइ थिरु होह सहागो राम विनु मरि जाईऐ जिस राम विरमाईऐ राम दरजन ॥ पतित पावन करे कड़ कत ठइराईएे राम ।। नानक भगति भाउ करि दहन्राल २ ॥ स्री गोपालुन उचरहि H प्रभ मगति वद्यत सेवही राम ij न जागुही कोटि जोनी बसना काक ग्रमना राम ॥ भ्रमि मोही दख राम ॥ नानक वित्त इरि अपक जि चाहना विसटा राम ॥ ३ ॥ लाइ विरद्ध मगर्वत संगे होइ मिल्ल वैरागनि राम चीर सुगंध रसा हउमै बिख़ विश्रापनि राम ॥ ईव ऊव नह हरि सेता जागनि राम ।। नानक जिनि त्रभ्र पाइग्रा श्रदल सुहागनि राम ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ विलावल महला ४ सगे वडमागीहो मित्ति साधू राम ही सेवीए पाईअहि कै रंगे राम ॥ सो प्रभ ॥ नानक प्रम सरणागती जवि अनत तरंगे वीसर्र जिनि কিন্ত मेलाउडा गरमखि पिरु चीन्हा राम ॥ बाह अप्रना लीना राम जपत II नाम किया गुण सीना राम ॥ २ ॥ नाराइएं मए पारगरामी ē सिमरि सिमरि प्रजामी राम ॥ गोविद के सभ इछ मिनिग्रहे हरे सम ह का सम्रामी राम ॥ ३ ॥ रस प्रभ पेखत इछा पुनीश्रा मिलि राम ॥ अंग्रुत रस इरि पाइआ विलिया रस फीकेराम ॥ नानक

समाइमा जोती जोति मीके राम ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥

※西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西部 बिलावल की वार महला ४ त्रों सतिग्र प्रसादि ॥ सलोक म० हरि 11 X उत्रम उददेसु हरि प्रभु गावित्रा करि नादु विलावलु रागु ॥ गुरू सुगि मंनित्रा धुरि मसतिक पूरा भागु ।। सभ दिनसु रैंगि गुगा उचरै 91 हरि हरि हरि उरि लिव लागु ।। सभु तनु मनु हरिश्रा हाइश्रा वागु ॥ त्रगित्रान **ऋंधेरा** मिटि हरिश्रा मन खिडिश्रा गडग्रा जीवै देखि जनु नानकु हरि गुर चानण गित्रात चराग 11 इक मुखि लागु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ विलावलु तव ही होवै नामु ॥ सोहगो राग नाद सबदि जा लागे सहजि धित्रानु ॥ राग नाद छोडि हरि सेवीएे ता दरगह पाईऐ मानु 11 गुरमुखि ब्रह्म बीचारीएे चुकै मनि अभिमानु - 11 ą 11 पउड़ी ।। तू हरि प्रभु आपि अगंभु है सिम तुधु उपाइआ 11 त् त्रापे त्रापि वरतदा सभु जगतु सगाइत्रा ॥ तुधु ऋषि ताडी त्रापे गुग् गाइस्रा ॥ हरि धिम्राबह् 3 लाईऐ भगतह दिनस 的形形的 राति अंति लए छडाइत्रा ॥ जिनि सेवित्रा तिनि सुख पाइश्रा हरि नामि समाइत्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ दुजै माइ विलावलु न होवई मनमुख थाइ न पाइ ॥ पासंडि भगति न होवई पारत्रहम्र ।। मनहठि करम कपावर्णे थाइ न न पाइग्रा जाइ कोई पाइ ॥ नानक गुरमुखि ऋापे आपू बीचारीऐ विचह ऋापु गवाइ 11 आपि मनि जंमग्रु है वसित्रा परित्रहम् ऋह 11 पारब्रहम मर्गा कटिश्रा जोती जोति मिलाइ ॥ १ ॥ म० ३ 11 बिलावलु एकपु सिउ लिय लाइ ॥ तुम्ह विश्रारिहो जनम मरगा है इसु कटीऐ सचे रहै समोइ ॥ सदा विलावनु अनंदु जे चलहि सतिगुर भाइ संगती महि भाउ करि सदा हरि के ।। सत गुग सोहगो जि गुरमुखि मेलि गाइ ॥ नानक मिलाइ से जन 11 जीया विचि हरि त्रापि सो भगता का मितु हरि पउड़ी ॥ समना सभ्र कोई हिर के विस भगता के अनंद घरि।। हरि भगता का मेली टंग धरि ॥ हरि सभना का है सरवत संड निसुल जन खसम्र सर्के ॥ तुधु श्रवड़ि कोइ भगत जन चिति करि न सम भारत भीखि पबै विंदहि 3 11 महि ॥ ॥ सलोक म० त्रहम्र २ **苏安安安安安安安安安安安安安安安安** 

ei ei ब्राहमणा जे चलहि सतिगुर भाड ।। जिन के हिरदे हरि वसे हउमें रोग गवाह विश्ले

॥ गुण रवहि गुण मंग्रहहि जोती जोति मिलाइ ॥ इसु जुग महि नदरि करे

ब्राहमण बहुम बिंदहि चित लाइ ॥ नानक जिन्ह

हरि सचा से नामि रहे लिए लाइ॥ १॥ म०३ ॥ सतिगुर की सेव न

कीतीब्रा सबदि न लगो भाउ ॥ इउमें रोग कमानणा करम बमाउंगे फिरि फिरि वह सम्राउ । मनहिं

गरप्रस्वि जनम सफल है जिसनो श्रापे लए

हरि नोम निचि हरि गरमुखि धिम्राईए ॥ जि

पासि ता सरव सुर्व पाईए ॥ गुरु पूरा दरि उपदेस

लहि जाईऐ ।। जिसु पूरित होवै लिखिश्रा सो हिर

मिलाए ॥ सतिगुर का दरसनु सफलु है जेहा का

होग्रा सच

मारि

नानक सहजे मिलि रहे नाम्र वडिश्राई

जिगन करते मार्वे सानित चडें

पाइया श्रमहद

वेरिव सुलाई ॥ किया होने किसडी की मतल मारी जा सचे सिउ विशा आई

समाए ॥

सबद श्रमृत्

संतोख

धियाइ अमरा पट

पसरित्रा गुर के सहजि

जन छपडिन किमैदे

सितगर निचि नावे की

सेनक सिख सभि

पाईऐ जा कउ नदिर करेड़ ॥

दसट बडिग्राई

मोहि माइश्रा चित्र लाए ॥

३ ॥ सलोक म०३ ॥ सतिगर ते खाली को नहीं मेरे

नदिर करेता नाम धतु पहें पाइ ॥ २ ॥ पउदी ॥ सम

पाईऐ जे नामि चितु लाईए ॥ गृहज गल जीश्र की कीचें सतिगुरू

सभ **ਰसना** 

सबद

नानक छपाए ॥ १ ॥ म० ३ ॥ गुर सेना वे

मानस

मिलाइग्रन्

वडी प्रडियाई

लोकाई ।। ४ ॥ सलोक म० ३ ॥ धृगु एह आसा दुने भाव

मनप्रख

हरि सुख्

विसन्ना मनि

ते देवते

देह ॥ २

न सकति श्रीन्हा पराइश्रा

गुर

हरि वेखि वेखि जीयन्डि श्रोन्डा श्रदरि डिस्टै

सवाई

श्रगित्रानी

जिन

वजाए ॥

मिलाइ ॥ नानक

वमत

देइ सभ

श्रद्धरि सच

भए

करते आपि

सभ कखि

श्रधले

पल्डरि

ग्रग गाईऐ

वडियाईश्रा

व्रमि मेलि

गर

11

की जा

नाम

मर्राह

तियागिय<u>ा</u>

## **~4** ? फिरि त्रावें जाए ॥ कारज सिधि न होवनी त्रांति गइत्रा पञ्जताए ॥ जिसु करमु होवै तिसु सतिगुरु मिलै सो हरि हरि नामु धित्रोए ॥ नामि रते जन सदा सुखु पाइन्हि जन नानक तिन बलि जाए।। १।। म॰ ३।। श्रासा मनसा जिंग मोहणी जिनि मोहिश्रो संसारु॥ सभु को जम के चीरे सो उबरे जिस्र विचि है जेता सभु त्राकारु ॥ हुकमी जमु लगदा ही तरे तां जा छ।ड बखसैं करतारु ॥ नानक गुरपरसादी एदु मनु अहंकारु ॥ आसा मनसा मारे निरासु होइ गुर सबदी वीचारु ॥ २ ॥ पउड़ी ।। जिथें जोईऐ जगत महि तिथै हरि साई ॥ अगै सभ वरतदा हरि सचा नित्राई ॥ कुड़िश्रारा के फिटकीत्रहि म्रह सञ्च भगति विडिम्राई ॥ सचु साहियु सचा निम्राउ है सिरि निंदक छाई ॥ पाई त्रराधित्रा गुरमुखि सुखु Ш सनोक जन नोनक सच प्र ॥ मागि सतिगुरु पाईऐ जे हरि पुरे प्रभु वखस 3 ीळ परापति होइ 11 ऋंदरु सिरि श्रोपाउ नाउ हिरदै सदा सुखु होइ ॥ अमृतु खाणा पेन्हणा नानक नाइ १॥ म०३॥ ए गुर की सिख सुणि मन तेरे हउमे अभिमान मनि वसं गुणी निधानु ॥ सुखदाता जाइ ग्रंमृतु गुर्गी निधानु ॥ २ ॥ पउड़ी पाईऐ तितने सिकदार हिं हरि पातिसाह साह राजे उमरोव खान कीए ॥ जो किछु हरि करावें सु त्रोइ करिह सिभ हरि के सो ऐसा हिर समना का प्रभु सतिगुर के विल है तिनि चारे खाणी सभ सुसिट गोले करि सितगुर अगै कार जिनि विचह हरि संतद्घ दीए ॥ हरि सेवे की ऐसी विडिम्राई देखहु काइत्रा नगरी दुसमन दूत सभि मारि कढोए ॥ हरि हरि किरपालु करि हरि ऋापि होत्रा भगति त्रापगी किरपा जना उपरि हरि कपडु सदा दुखु है रखि लीए ॥ ६ ॥ 11 ग्रंदरि सलोक म० ३ मनमुख धित्रानु न लागै।। दुख विचि कार वरतै कमावग्गी दुख् भेटीऐ नामि लिव सचि त्रागै करमी सतिगुरु ता दुख् भागै भ्रम लागे सहजे हाइ **अंद्रह्** भउ सुखु ॥ नानक ३ ॥ गुरम्रुखि सदा हरि रंग्र हरि 11 11 H0 वोलगा गुरमुखि

**淡花态花花花花花花花花花花花花花花花花花** 

11

भाइश्रा

का

नाउ

मनि

वेखग्र

नाग्न

## AT AT AT AT AT AT AT AT

जपत सुख पाइत्रा ॥ नानक शुरक्षील गिश्रानु प्रगासित्रा तिमर त्रागित्रानु श्रधेरु चकाइश्रा ॥ २ ॥ म० ३ ॥ मनग्रुखि मैले मरहि गवार ॥ गुरम्रुखि निरमल हरि ्राखित्रो उरधारि ॥ मनति नानकु सुर्याह जन माई ॥ सतिगुरु सैविद्व हउमै मूल जाई ॥ ग्रंदरि संसा दुख विश्वापे सिरि धंघा नित मार ॥ दर्ज माइ सते कवह न जागढि माइम्रा मोह पित्रार ॥ नाम्र न चेतहि सबदु न वीचारहि इड्ड मनमुख का वीचार न भाडत्रा विरथा जनम गरोध्या नानक जम्र मारि करेखुआर ॥ पउडी ॥ जिसनो हरि भगति सञ्च वसिश्चन साह ।। तिस की महताजी लोक कढदा होस्त हटि न वथु न वेसाह भगत जना कड सनमुख होये स हरि रासि लए वेम्रख भसु पाडु।। हरि के नाम के वापारी हरि भगत हिंह जम्र जागाती तिना नेहि न जाहु ॥ जन नानिक इरि नाम धनु लदिश्रा सदा वेपरवाहु ॥ ७ ॥ सलोक म० ३ ॥ इस जुग महि भगती हरि धनु खटिया होरु सञ्च जगतु भरिन सुलाइश्रा ॥ गुरपरसादी नामु मनि वसिश्रा श्रनदितु नामु माहि उदास है विखिश्रा हउमै सबदि जर्णेदी माइश्रा आपि तरित्रा कल उधरे धंन 11 सदा सुख सहज मनि वसिद्या सचे सिउ लिव लाइश्रा 11 ब्रहमा विसन् त्रीगण अले इडमें मोह वधाइत्रा पंडित मोनी 11 पहि भ्रले जंगम विशु लाइऋा जोगी संनिश्रासी दुखीए सदा अमि पाइआ 11 मनमुख गवाइश्रा ॥ नानक नामि ₹ते सेई मापे बखिस मिलाइमा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नानक सो सालाद्दीएँ जिस वसि समु किछु होइ ॥ तिसहि सरेवह प्राचीहो विस न काड ॥ गरम्रस्ति अयंतरि मनि वसै सदा सदा सुख़ होइ ॥ २ ॥ पउड़ी॥ は、ははははののの जिन्ही भुरप्रावि इरि नाम धन न खटियो से देवालीए श्रम माहि ॥ श्रोड मंगदे फिरहि सभ जगत महि कोई ग्रहि थुक परवीति खोर्ना सगवा चखीली करहि व्यापसी पाहि ॥ जिसु कारणि चगली करहि मी लखाहि धन श्राष п तिथे जाहि चुगली हथि आवै योह मावै न धन Ħ गुरम्चित सेवक भाइ हरि घनु मिलें तिथह

<del>表表表表表表表表表表表表表表表表</del>表表表表 Si न सकिह होर थे देस दिसंतरि हरि धनु नाहि ॥ ⊏ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरमुखि संसा मृलि न होवई चिंता विचहु जाइ।। जो किछु होइ सु सहजे होइ कहणा किञ्जू न जाइ।। नानक तिन का त्राखित्रा श्रापि सुगो जि लइअनु पंनै のなりのである。 पाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ काल्ज मारि मनसा मनिह समाणी श्रंतरि निरमलु नाउ ।। अनदिनु जागैं कदे न सोवैं सहजे अंमृतु पिश्राउ ।। मीठा बोले अंमृत वाणी अनदिनु हरि गुगा गाउ ॥ निज घरि सदा सोहदे नानक तिन मिलित्रा सुखु पाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि धनु रतन जवेहरी सो गुरि हरि धनु हरि पासहु देवाइत्रा ।। जे の形式 किहु दिसि आये ता कोई किहु मंगि लए अके कोई किहु देवाए ऐहु ॥ जिसनो नालि न हरि धनु जोरि जाइ वंडाइत्रा कीतें किसै सितगुर नालि हरि सरघा लाए तिसु हरि धन हथि वंड की जिसनो करते धुरि लिखि पाइत्रा ॥ इसु हरि धनु का नाही किसे का खतु नाही किसे के सीव वंने रोख नाही जे को हिर धन की वखीली करे तिस का मुद्दु हिर चहु कुंडा विचि काला कराइआ।। हरि के दिते नालि किसै जोरु बखीली न चलई दिहु दिहु नित नित चड़े सवाइत्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ जगतु जलंदा रखि त्रापणी किरपा धारि ॥ जितु दुत्रारे उबरे तिते लेहु उबारि सितगुरि सुखु वेखालित्रा सचा सबदु बीचारि 11 नानक न सुभाई हरि बिनु बखसगाहारु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ हउमें माइश्रा मोहगा दुजै लगै जाइ ॥ ना इह मारी नं मरे ना इह हटि विकाइ ॥ गुर के सबदि परजालीए ता विचह जाइ '। इह उजला नामु वसै मनि आइ ॥ नानक माइआ का मारग्र है गुरमुखि पाइंग्रा जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी । सतिगुर की विद्याई 设金银铁铁铁 सतिगुरि हुकमु बुभि नीस।गु ॥ पुती भातीई जावाई दिती धुरह सकी अगहु पिछहु टोलि डिठा .लाहिओनु समना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतिगुरू हरि वखसित्रोसु सभ्र जहानु 11 जि सतिसुर नो मिलि मंने सु इलति पलति सिभौ जि वेमुखु होवें फिरैं  $\mathbf{g}$ भरिंसट कें होत्रा वलि नानक मेरा 11 जन थानु सुआमी देखि पउदी भिति हरि सुजानु H पुरखु सजग की पैरी लाहिञ्रोत्र आंइ सतिगुर समना पए 

किञ्चहु मनहु गुमानु ।। १०।। सलोक म०१।। कोई वादे को लुगौ एव न जापई कोई खाइ निदानि ॥ १ ॥ म० १ ॥ खलिहानि ॥ नानक मनि वसित्रा तरित्रा सोइ॥ नानक जो भावे सो होइ॥ २॥ पउड़ी ॥ पारब्रहमि दइग्रालि परै तारिश्रा n. गुरि मिहरवानि क्रोध विकरालु सभि हारित्र्या श्रंमृत द्त उरिधारित्रा संगि नानक साध मरण सवारित्रा ॥ सलोक Ħо 3 п जिनी नाम्र पंच घोर तिना घरु ग्रहन्हि श्रंमृत् भरिन दुरमती हरि न जाएंन्हि । जिन्ही रस रचंनि सेती लुटाइम्रा विख् सिउ रचि 11 दुसटा पिरहड़ी सिउ महि जिम ॥ नानक नरक दुख साकत तिवै ॥ पहेए किरति कमावदे जिव राखहि सेविश्रा निताग्रे तिस सतिगरु ताग्र सदा मनि वसै जोहि जम **市场市场市场市场市场市场市场市场** होड सेविक तिस 11 हरि मनि तनि पूरवि लिखिआ रस कउ जो बोले पूरा सतिगुरू सो परमेसरि सुणिआ 11 घटि घटि महि गगीत्रा वडिश्राईश्रा जोही ш नह सच सहज सवारे गर मगीय्रा 11 नानक संत पारब्रहिम १२ ॥ सलोक म० सचे जिउ पशिया 3 की सेवा विसरी किउ मन रहे ॥ ग्र भुरै लालचि करि Ħ नानक ei ei मिलाइश्रज् सचै सबदि हदरि॥१॥ म० ३ ॥ हरि प्रम सचा सोहिला गोबिंद श्रनदिन नाम्र सलाह्या हरि जिपद्भा मनि वढमागी हरि पाइआ पूरन परमानंद तनि भंग 11 ર 11 पउही ð फिरिसरिश गुर श्रोव पिछले Ħ a नालि रलावै

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 गलीत्रा नालिया टोभित्रा का जलु जाइ पवे विचि सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्रु पावनु होइ जावै ॥ एह विडिमाई सतिगुर निरवेर विचि मिलिऐ तिसना भुख उतरे हिर सांति तड़ श्रावै ॥ नानक श्रचरजु देखहु मेरे हरि सचे साह का जि सतिगुरू नो मंने सु समनां भावै ॥ १३ ॥ १ ॥ सुधु ॥ 🖊 विलावल वागी भगता की ॥ कवीर जीउ की र्थो सतिनामु करता पुरखु गुरप्रसादि ॥ ऐसो इह संसारु पेखना रहनु न कोऊ पईहै रे ॥ सुधे सुधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिवईहै रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बारे बूढे तरुने जमु लैं जई है रे ॥ मानस वपुरा मुया कीनो मीच विलईत्रा रे ।। १ ।। धनवंता अरु निरधन मनई ता की कछ न कानी रे ॥ राजा परजा सम करि मारे ऐसो कालु बडानी रे ॥ २ ॥ हिर के सेवक जो हरि माए तिन की कथा निरारी रे ॥ त्रावहि न जाहि न कवह मरते पारबहम संगारी रे ॥ ३ ॥ लिखमी पुत्र कलत्र मोइश्रा इहै ,तजह जीश्र जानी रे ।। कहत कवीर सुनहु ₹ मिलिहै सोरिगपानी रे ॥ ४ ॥ १ ॥ बिलाबलु ॥ बिदिया न परउ बादु नहीं जानउ ॥ हरि गुन कथत सुनत बउरानो ॥ १ ॥ मेरे बाबा मै वउरा सभ खलक सैत्रानी में वउरा ।: मे विगरिश्रो मति त्राउरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऋापि वउरा कीओ न राम विज्ञा ॥ सतिगुरु जारि गइत्रो अग्र मोरा ॥ २ भे 11 अपनी खोई ।। मेरे भरिम भूलउ मित मति 11 ३ एकै जानै ॥ जो त्रापु न पछानै ॥ त्रापु पछानै त ४ ॥ अवहि कहि माता ॥ कबीर रामै न माता सु कबहु न रंगि राता ॥ ५ ॥ २ ॥ विलावलु ॥ युद् तजि बनखंड जाईऐ चुनि खाईऐ छोडई पापी कंदा ॥ श्रजह विकार न मनु मंदा ॥ १ ॥ किउ छ्रटउ तरउ भवजल निधि कसे भारी ॥ राखु राखु मेरे बीठुज्ञा तुम्हारी सरनि ? जनु - 11 11 विखे विखे जाई की बासना तजीत्र नह अनिक लपटाई करि फिरि राखीऐ फिरि TI २ 11 

STORES SON

जरा जीवन जोवनु गइम्रा किछु कीम्रा न नीका।। इह जीम्ररा निरमीलकी कउडी लिंग मीका ।। ३ ॥ कहु कवीर मेरे माधवात सरव विश्रापी तुम समसरि नाही दहश्रालु मोहि समसरि पापी॥ ४॥ ३ गागरि ग्रानै लीपत जीउ गइश्रो न सभौ हरि हरि रसि लपटिओ ॥ १ ॥ हमारे कुल कउने की माला लई निप्ते तब ते 11 सुनह जिठानी सुनह दिरानी एक इनि मुर्डीए खोए मुडीमा इह न सरव सुखा का हरि ए∌ सञ्चामी

जिनि पैज राखी

9

देव पितर की छोडी गुर को कहत कवीर सगल पाप खंडनु संतह लै उधरित्रो ॥ विलावल ॥ कोऊ हरि समानि नही राजा ॥ भूपति तेरो जन दिवाजा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पसारि सकै को जन तीनि भवन पर छाजा । हाथ बोलि सकै न श्रंदाजा ॥ १ ।। चेति अचेत मृड्मन मेरे बाजे अनहद

किं कवीर संसा अम्र चुको ध्र प्रदिलाद निवाजा ॥ ॥ विलावल ॥ राखि लेह हम ते विषरी ॥ सील धरमु जपु भगति 9999 न कीनी इउ अभिमान टेंद्र पगरी ।। १ ॥ रहाउ ।: अमर जानि संची इह काइआ इह मिथिआ काची गगरी जिनहि संधिक लगरी हम कीए तिमहि विसारि श्रवर 8 कहि कहीब्रड सरनि परे तुमरी पगरी 11 सुनीब्रह मत घोलह जम की खबरी ॥ २ ॥ ६ ॥ विलावलु ॥ दरमादे

ठाढे दरवारि ॥ तुभः विद्य सुरति करें को मेरी ॥ दरसद्य दीजें खोन्डि

000000000 तिआगी तम घन धनी रहोउ ॥ उदार मागउ काहि रंक सम देखउ तम्ह ही - 11 मेरो निसतारु ॥ १ ॥ जैदेख नामा विष सदामा तिन कउ तुम संप्रथ दाते चारि पदारथ देत २ ॥ ७॥ विलावलु ॥ डंडा मुद्रा लिथा आधारी ॥ अम

भवे भेखधारी ॥ १ ॥ श्रासत परन दरि करि यवरे ॥ छोडि नित हरि भजु बबरे ।। १ ।। रहाउ ।। जिह तू जाचिह सो त्रिभवन भोगी ।। कहि कवीर केसी जिंग जोगी ।। २ ।। 🗷 ।। बिलावलु ।। इनि 政策政策 जगदीस गुसाई तुम्हरे चरन विसारे ॥ किंचत प्रीति करिं वेचारे ॥ १ उपजे जन कउ ॥ रहाउ ॥ धृग् तनु जन कहा बुधि धृगु धृगु मति फंनी इस माइश्रा इह धृग् वांधे आप बचंनी करि 11 8 राखहु ते खेती कित्रा लेवा देई परपंच कहि भूठ 11 गुमाना बिलावलु П २ 11 3 निदाना 11 ऋाइऋा काल जोति पुरखोतमो जा सरोवर भीतरे आर्छे ॥ परम श्रनृप कमल रेख न रूप ॥ १ ॥ रे मन हरि भजु अमु तजहु जगजीवन राम ॥ १ ॥ उपजे विनसे नह-दीसै जात ॥ जह दीसई रहाउ ॥ श्रावते कछ न 一场的现代形式的 ॥ मिथित्रा करि माइत्रा तजी सुख तही जैसे पुरिवन २ 11 पात सहज बीचारि ॥ कहि कवीर सेवा करद्व मन मंकि ग्ररारि ॥ १० ।। विलावलु ।। जनम मरन का अप्रु गइत्रा गोविद लिव लागी ।। साखी जागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कासी जीवत संन समानिश्रा गुर कासी फ़टी धुनि पंडिता धुनि कासी जाई ॥ समाई ॥ १॥ त्रिकुटी संधि मै पेखित्रा घट हू घट जागी ॥ ऐसी श्राप समाचरी घट माहि तित्रागी श्राप ते जानिश्रा ॥ २॥ गोविद जानिश्रा मनु 3 तेज्ञ समाना ।। कहु कबीर श्रव माना ॥ ११ ।। विलावलु ।। चरन कमल जा कै रिदे बसहि सो जनु किउ डोलें देव ॥ मानौ सम सुख कैं सहजि सहजि नउनिधि ता सभ महि पेखें कुटिल गांठि जब ॥ रहाउ ॥ तब इह मति जउ खोलें देव ॥ बारंबार माइआ ते अटकें लें नरजा मृतु तोलें देव ॥ १॥ जह उद्दु जाइ तही सुखु पाँचे माइत्रा तासु न भोले देव ॥ कहि कबीर मेरा मनु मानित्रा राम प्रीति कीत्रो लै देव ॥ २॥ १२॥ बिलावलु वाणी भगत नामदेव जी की सफल जनम् १ ओं सतिगुर प्रसादि दुख विसारि सुख श्रंतरि लीना कीना ग्र 11 

समार्ना २ ॥ १ ॥ विलावल बाणी रविदास भगत की १ श्रीं सर्विगुर प्रसादि ॥ दारिद्व देखि सभ को इसैं ऐसी दसा हमारी ॥ असटदसा सिधि कर तले जानत मैं किछ नही मवखंडन राम ॥ सगल सरनागती प्रम पूरन काम 11 8 ।) रहांउ सरनागता तिन नोही भारु ॥ ऊच नीच तम ते तरे आलज संसारु ॥ २ ॥ कहि रविदास अकथ कथा बह काइ तैसा तुड़ी कित्रा उपमा दीजै 3 , Ħ जिह कुल साधु वैसनी होइ ॥ बरन श्रवरन रंक्र नही ईसरु विमल बास जानीए जगि सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ब्रहमन वैस 11 सद श्ररु रुपत्री डोम चंडार मलेळ मन सोइ ॥ होइ प्रनीत भगवंत भजन ते श्राप तारि तारे कल दोइ ॥ १ गाउ धंनि सो ठाउ धंनि प्रनीत क्रटंब सभ लोइ जिनि पीत्रा सार रसु तजे त्रान रस होइ रस मगन डारे विख खोइ॥ २॥ पंडित सर छत्रपति राजा भगत बराबरि अउरु न कोइ॥ जैसे प्ररैन पात रहै जल ममीप भनि रविदास जनमे जिम खोइ ॥ ३ ॥२ बाणी सधने की राग्र विलावल १ ओं सितिपूर प्रसादि ॥ ॥ नपक्षेनिया के कारने इक् भद्त्रा भेखघारी ॥ कामारथी सुत्रारथी वाकी पैज सवारी ॥ १ ॥ तव गुन कहा जगत गुरा जउ करम् न नासै ॥ सिंघ सरन कत जाईऐ जड जंबक ग्रासै॥१॥ रहाउ ॥ एक बूंद जल कारने चारक दुख़ पात्रे ॥ प्रान गए सागरु मिलै फ़ुनि कामिन आर्व ॥ २ ॥ प्रान जुधाके विरुन्ती कैमे विरमायड ॥ युडि मूर नउका मिलै कह काहि चढारउ॥ ३॥ में नाही कल्ल हउ नही किल्ल श्राहि न मोरा॥ अउसर लजा राखि लेड सधना जन तोरा ॥ ४ ॥ र ॥

गिश्चान श्रंजनु मो कउ गुरि दीना ॥ राम नाम बिन्नु जीवनु मन दीना ॥ १॥ रहाउ ॥ नामदेह सिमरन्तु करि जार्ना ॥ जगजीवन सिठ जीउ

**⊏**48 · ) 表表表 表表表: 表表表表表表 

मनि चिति जे श्रास रखहि रागु गौड चउपदे घरु ? 11 महला 8 पाई जागौ श्रनेक हरि **अने**क हरि ऊपरि ता मन चिंदे फल किसै गवाई वर्तै तिलु किछु न जीइ इकु प्रभ घालिश्रा कीजै मेरे जो महि हरि सुत्रामी तिस सन सभ गुसाई रहिञ्रो जो बिन् करि जगदीस श्रासा हरि निहफल विरथी दीसै जाई मोह कुटंबु जो माइश्रा रहोउ गवाई हाथि नही श्रास किछु इन्ह जनमु वसाई मेरे हरि वपुड़े मन् न इन का वाहित्र्या कछ **ेछ**डाई तारै तेरा कुटंबु जे सभु अपुने तुःक किछु मित्री जागाहि पर करहि अवर **农农农农农农农农农农农农农农农农农** 

H

आई ।। इह आस परिनित्री भाउ दृज्ञा है खिन महि भूछ विनिष्ति सम जाई ।। मेरे मन आसा किर हिर प्रोतम साचे की जो तेरा धालिआ सम धाड़ पार्ड ।। ३ ।। आसा मनसा सम तेरी मेरे सआमी

घालिका सञ्च पाइ पाई ॥ ३ ॥ क्यासा मनसा सभ तेरी मेरे सुकामी जैंसी तुकास करावहि तैसी को ज्ञास कराई ॥ किछ किसी के हिंद

नाही मेरे सुभामी ऐसी मेरे सतिगुरि बुक्त दुभाई ॥ जन नानक की श्रास तू जायहि हरि दरसतु देखि हरि दरसनि तृपताई ॥ ४ ॥ १ ॥

8

<del>()</del>

**语语语语语语语语语语语** 

<del>Ol</del>

श्रीत तू आधाह कर दरतातु दाल कर दरतान द्वेचाह । ४ ॥ ४ ॥ १ ॥ विक्र महि मीड महला ४ ॥ ऐसा इरि सेवीऐ नित धिम्राईऐ जो लिन महि हैं। किलविख सिम करे विनासा ॥ जे इरि तिम्रामि व्यवर की अगस की अगस की अगस की अगस की विक्र में किलविख सिम करें विनासा ॥ जे इरि तिम्रामि व्यवर की अगस की विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र सिम्हें की विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र मिल विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विल सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सिम विक्र में किलविख सि

कीजें ता हरि निहफल सम घाल गवासा ।। मेरे मन हरि सेविह सुखदाता सुआमी जिस्र सेविऐ सम श्रुख लहासा ॥ १ ॥ मेरे मन हरि ऊपरि कीजें मरवासा ॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुआमी हरि

हार उत्पार काज मरवासा ॥ जह जाहए तह नाल मरा सुआमा हार अपनी पैंज रखेँ जन दासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे अपनी विरथा कहहु अवरा पहि ता आगै अपनी विरथा बहु बहुतु कढासा ॥ अपनी विरथा कहह हरि अपने सुआमी पहि जो तम्हरे दख

श्यपनी निरया कहडू हरि अपुने सुभ्रामी पहि जो तुम्हरे दृख तत्तकाल कटासा ॥ सो ऐसा प्रश्नु छोडि श्रपनी विरयो श्रवसा पहि कहीऐ श्रवस पहि कहि मन लाज मरासा ॥ २ ॥ जो संसरि को

इटंव मित्र साई दीसिह मन मेरे ते सिम व्यपने सुत्राह मिलासा जितु दिनि उन्ह का मुझाउ होइ न त्रावे तितु दिनि नेहें को हुकासा ॥ मन मेरे व्यपना हिर सेवि दिनु राती जो तुसु उपकरें दृ

सुखासो ॥ ३ ॥ तिस का भरवासा किउ कीजै मन मेरे जो खेती अडसिर रिल न सकासा ॥ हिर जपु मंतु गुर उपरेखु लै जापहु तिन्ह अंति छडाए जिन्ह हिर प्रीति चितासा ॥ जन नानक अनदिनु नामु जपहु हिर संतदु हुटू छुटण का साचा भरवासा ॥ ४ ॥ २ ॥ गोड महला ४ ॥

हरि सिमरत सदा होइ अनंदु मुख् अंतरि संित सीतल मनु अपना । जैसे सकति धरु गडु जलता गुर सिस देखे लिंद जाइ सम तपना । १ ॥ मेरे मन अनदिनु धिम्राइ नामु इरि जपना ॥ जह कहा तफ्र राखे सम ठाई सो ऐसा ममु सेवि सदा तुम्रपना ।

कहा तुम्कु राख सम ठाइ सा एसा श्रम्न साथ सदा तू अपना । १ ॥ रहाउ ॥ जा महि समि निधान सो हरि जपि मन मेरे गुरमुखि खोजि लहडू हरि रतना ॥ जिन हरि घिम्राइमा तिन हरि पाइमा मेग गुम्मामी तिनके चरण मलडू हरि दसना ॥ २॥

कीत्रा सभु करते विचि त्रापे त्रापणी जोति धरईए ॥ हरि एको बोलै हरि एकु बुलाए गुरि पूरे हरि एकु दिखईऐ।। २।। हरि न्त्रंतरि बाहरि नाले चोरईऐ कित्रा कह तिस पासहु मन ।। निहकपट सेवा कीजै हरि पईऐ ॥ केरी तां मेरे मन सरव सुख ॥ जिसदै ३ विस सभ्र किछु सो समद् वडा सो मेरे धिअईऐ मन सदा जन नानक तेरें हरि सदा है धित्राइ सो हरि नालि त्र त्रध लए छडईऐ ॥ हरि ४ ॥ ४ ॥ गोंड महला 8 11 दरसन कड मेरा मनु बहु तपते।। जिउ तृखावंतु विनु नीर्।। मेरे ? 11 मनि प्रेमु हमरी चेदन जानै लगो हरि प्रभु मेरे हरि तीर ॥ **农农农农农农农农农农农农农农农农农**  मन अंतर की पीर ॥ १-॥ रहाउ ॥ मेरे हरि प्रीतम की

मन अंतर की पीर ॥ १-॥ रहाउ ॥ मेरे हरि प्रीतम की

कोई बात सुनाव सा माई सा मेरा बीर ॥ २ ॥ मिल्ल मिल्ल सुन्ती

गुण कहुमेरे प्रभ के लेसितारुकी मित धीर ॥ ३ ॥ जन नानक की हरि आस पुजावहु हरि दरसनि सांति सरीर ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका १

रागु गोंड महला ५ चउपदे धरु १

१ व्यॉ सतिगुर प्रसादि ॥ सञ्च करता सञ्च ग्रुगता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुनतो करता पेखत करता ॥ श्रद्दसटो करता दसटो

करता ।। अभेपति करता परलउ करता ।। विश्वापत करता श्रलिपतो करता ।। अभेपति करता परलउ करता ।। विश्वापत करता श्रलिपतो करता ।। १ ॥ वकतो करता यूक्त करता ।। आवतु करता जातु

भी करता ॥ निरगुन करता सरगुन करता ॥ गुरप्रसादि नानक समदसदा ॥ २ ॥ १ ॥ गोंड महला ४ ॥ फाकिक्रो मीन किपक की निकाई तु-उरिक रहिकी कुसँमाइले ॥ पम घारहि साम्रु लेखें

निर्भाई तू - उराक्त सहस्रा कुसमाइल ॥ पग घाराइ साझु लख लै तट उपरिह इरि गुण गाइले ॥ १ ॥ मन सम्रमु छोडि आवाइले ॥ अपने रहन कट उटाक न पावाहि काए पर कै लाइले ॥ १ ॥ रहाड ॥ अपने रहन कट उटाक न पावाहि काए पर कै लाइले ॥ १ ॥ रहाड ॥

जिं मैंगलु इंद्री रिप्त प्रेरियों तू लागि परियों कुटवाइले । जिंउ पंखी इकत होइ फिरि विद्धर पिरु संगति हरि हरि विद्याइले ।। २ ॥ जैसे भीतु रसन सादि विनिप्तयों थोड़ मूटों मूझ लोमाइले ।। तु होश्या पंच वासि वैरी के छूटहि परु सरनाइले ॥ ३ ॥ होडु कुपाल दीन दुख भंजन समि तुम्हरे जीव्र जंताइले ॥ पावउ

रागु गोंड महला ५ चउपदे घरु २

दानु सदा दरसु पेखा मिल्ल नानक दोस दसाइले ॥ ४ ॥ २ ॥

१ ओं सित्पुर प्रसादि ॥ जीव्र प्रान कीए जिनि साजि ॥ माटी मिह जोति रखी निवाजि ॥ वरतन कउ सद्ध किंकु मोजन मोपाइ ॥ सो प्रद्ध तजि मुझे कत जाइ ॥ पारवहम की लागउ सेर ॥ गुर ते सुके निरंजन देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि कीए रंग अनिक परकार ॥ कोपति परलउ निमल मभार ॥ <u>然西班班班西西西班班班</u>玻璃玻璃玻璃玻璃 जा की गति मिति कही न जाइ ॥ सो प्रभु मन मेरे सदा धित्राइ ॥ २ ॥ आइ न जार्वे निहचलु धनी ॥ वे श्रंत गुना ता के केतक गनी ॥ लाल नाम जाकै भरे भंडार ।। सगल घटा देवें अ।धार ।। ३ ।। सतिपुरख जाको है नाउ॥ मिटहि कोटि ऋघ निमख जसु गाउ॥ वाल सखाई भगतन को मीत ।। प्रान ऋघार नानक हित चीत ।। ४ ।। १ ।। ३ ।। गोंड महला प्र नाम संगि कीनो विउहारु ॥ नाम्रो ही इस मन का अधारु॥ नामो ही चिति कीनी ऋोट ।। नामु जपत मिटहि पाप कोटि हरि एको नाम्र ॥ मन का इसटु गुर संगि धित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र जीत्र की रासि ॥ नामो संगी जत कत जात ॥ नामो ही मनि ॥ जिल थिल सभ महि नामो डीठा ॥२॥ नामे दरगह लागा मीठा कुत्त उधरे ॥ नामि हमारे कारज मुख उजले ॥ नामे सगले इहु मनुत्रा गीध ॥ ३ ॥ नामे ही निरभउ हम ॥ गुरि पूरे मेले गुणतास ॥ श्रावन जावन रहे िनिवासु ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ गोंड सहजि महला ॥ सगल भूखे कउ करता दानु ॥ मानु तिस नमसकारु H 8 प्रभ कउ सदो ठाक्रर मन माहि धित्राइ ॥ घटि त्रवधटि जत कर्ताह सहाइ ॥१॥ रहाउ॥ जा के एक समानि ॥ कीट इसति सगल प्रान ॥ बीओ मसलति धरै ॥ जो किछ करै सु ऋापहि करें॥ अंतु न कोइ निरं जन सोइ जानसि ऋापे 11 ऋापि ऋावि अकारु निरंकारु ॥ घटि आपि सभ घट आधारु घट घट 11 संत रंगि 11 जसु करते सदा भगत भए लाल निहाल तिन रहे नानक रं गि ऋघाइ 11 जन नाम जन लागै पाइ ॥ ४ जाकै संगि गोंड ¥ 11 महला 3 11 I 1] ¥ हरि सिमरनु संगि हरि निरमल्ल जाकैं 11 जा मन H कै संगि किलविख संगि कै परगास होहि जा नास h गाईऐ केवल मीत से के मेरे 11 नाम्र 11 संतन हरि हरि हरि कै मंत्रि मनि नीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा जा कै उपदेसि भरमु भड नसै कीरति निरमल -11 सार ॥ जा की रेनु ॥ २ ॥ कोटि वांछै संसार पतित जा संगि **该形成形成形成形成形成形成形成形成形形形形** 

**设设场运货场运货运搬运场**通 उधार ॥ एकु निरंकारु जा कै नाम अधार ॥ सरब जीयां का जाने भेउ ॥ कृपा निधात निरंजन देउ ३ ॥ पारबहम П जब भए कुपाल त्व भेटे गुर साथ इइब्राल ॥ दिन्न रैंशि नानक नाम्र धिश्राए ॥ स्रव सहज ४ ॥ ६ ॥ गोंड हरि 8 11 मरला मंत्रु मुरति मन महि धिश्रानु ग्रह के सबदि Į١ ग्र रिदे लै घारड ॥ गुरु पारत्रहसु सदा 8 11 भ्रलै संसारि कोइ उत्तरसि पारि П गुर वित् भूले कउ गुरि विश्वागि मारगि पाइया 8 Ħ ग्रवर मिटाई हरि भगती लाइम्रा जनम मरन की त्रास गर 11 वडाई २ गुरप्रसादि उत्ध कमल li Ö ॥ जिनि कीश्रा सो जानिश्रा र्व्यवकार महि भड़का प्रगास ग्र - 11 ते प्रगध मन मानित्रा ॥ ग्र 3 H गुरु करता गुरु करणे 8000 इ है जोगु हैभी होग् प्रभि ॥ गुरु परमेसरु कह नानक II प्रकृति न पाईऐ भाई ॥ ४ ॥ ७ ॥ गोंड महला बितु गुरु II y मन मोर ॥ गुरू विना मै नाही Ö गुरु गुरु करि होर गुरू 01 टेक दिन राति ॥ जाकी कोइन मेटैदाति ॥ १ ॥ गुरु परमेसरु e: एको जाळ ॥ जो विसुभावै सो परवाखु॥ १ ।। रहाउ 11 ॥ गुर की सेवा लागे ॥ द्खु दरद्व अग्रु ताका भागे Œ١ पाए मानु ॥ गुर ऊपरि सदा कुरवानु ॥ २ ॥ गुर का दरसनु देखि निहाल ॥ Oi सेनक की पूरन घाल ॥ गुर के सेवक कउ दुख् विश्राप न 11 Õ दहदिसि जापै।। ३।। गुर महिमा कथन गर 9 परे भाग ॥ जा के जाड ।। पारब्रहम गुरु रहिच्या समाइ ॥ कहु नानक गोंड महला ŧij मन लाग ॥ ४ n n गोविंद मेरा H गरु पारबहस पजा गरु Ö सेउ देउ बलल ब्रमेउ ॥ सरव गुर गरु मेरा प्रज 8 मै थाउ ॥ अनदिन नाउ गुर बिल भवरु नाही जपउ गुरू ग्र Gi Gi मेरा हिंही ₹ गिभानु गरु गरु गोपाल की सरशि गुरु भगवान I गुर टइफ प्रस्व G मे नाही होरु योहिय সাহি गुरू विना )) ₹ 1) Gi Gi वे छुटकारि पारि ॥ ग्रर सेवा जम ॥ श्रंधकार महि

८६४ ) मंत्रु उजारा ॥ गुर के संगि सगल निसतारा ॥ गुरु पूरा पाईऐ वडमागी ॥ गुर की सेवा दूखु न लागी ॥ गुर का सनदु न मेटें कोइ।। गुरु नानकु ॥ ६॥ गोंड राम राम महला 4 II नानकु हरि सोइ॥ 11 9 8 ॥ राम राम संगि करि विउहार ॥ राम राम राम प्रान श्रधार राम रेहिय्रो समाइ ॥ 8 ॥ संत ॥ रमत राम्र सभ सभ ते निरमल पूरन काम ۶ 11 मिलि बोलह राम - 11 ॥ राम राम राम करि आहार संचि भंडार गुरि दीया जाइ ॥ करि किरपो वताइ -11 २ वीसरि नहीं राम लिव लाइ ॥ राम राम सहाइ 11 राम सदा राम राम के किलविख गए।।३।। भए ॥ जनम जनम राम राम जपि निरमल उतारै जनम मरणु निवारे ॥ भै पारि उचरत राम जपि नानक दास ॥ ४॥ राम परगास ॥ निसि वासुर ठाकहारे कीनी खसमि उन कउ । १०॥ गोंड महला प्र 11 न पाइआ ते मारि विदारे ॥ गोविंद महलु भगत का 11 सृसटि ॥ सगल पंच १ गाइआ ॥ मिलि मंगलु जगत पास ते ॥ १ ॥ रहाउ - 11 राम भगत के पानीहार लुटि लेहि सलाम् ॥ साकत करहि गोविंद भगत कड पग मलि मलि घोवहि 11 3 पंच पत साध जना खावहि 11 करि जगत विश्राइ तीनि 11 खेलु माइ ॥ उत्रभुज छोडि ऊपरि जन बसे ॥ ३ ॥ करि रचि रसे ॥ इन कउ से तिनि रखे के हटाइ ॥ कह ॥ जिस किरपा जन लीए छडाइ सभ होइ ख़ुआरु भगती 8 - 11 भगति प्रभ सारु ॥ विनु ।। गोंड महला ५ ।। कलि कलेस मिटे हरि नाइ 3 जपि **अंमृ**त नाम्र अघाए जपि बिनसे सुख कीनो ठाउ Ħ ।। राम जपत जन पारि परे पाए ॥ 8 सगल फल रिदै उरिधारे ॥ के चर्न गुर - 11 रहाउ पाप हरे 11 ? 11 मिटी पारे मर्ग सभ -11 जनम ते · उतरे श्रगनि सागर सहजि समाधि ॥ २ ॥ थनंतरि थान उपाधि लागी ॥ प्रभ सिउ **अंतरजामी** करि 11 घटा का एको सुऋामी सगल 11 ॥ स्राठ पहर प्रम का नाउ लेइ ३ ॥ देइ जाकउ मति 

#### वमै श्रापि के हिरदे श्चंतरि त्रभु 11 ता

**电话电话电话电话电话电话电话电话电话电话电话电话** इरि कीरतनु करीए प्रगास मगति जपि माइ n पारबहस

निमत्तरीऐ ॥ ४ ॥ १०॥ १२॥ गोड महला ४ गर चरन कमल नममकारि॥ काष्ट्र कोध्र इस्र तन ते मारि

सगल की रीना॥ घटि घटि रमईस्रा सम महि चीना

निधि गोपाल गोबिंद H तन् घनुप्रमुकाप्रमुकी

पहर हरि के ग्रण गाउ ॥ जीव्र प्रान ॥ ग्राठ श्रमिमानु जानु प्रभु सुगि हरि मद्याउ 11 साध ॥२॥ जिनि कीआ विस कउ ਰ जान

मानु ॥ मनु तनु निरमल दोइ निहाल जपत गोपाल ॥ ३ ॥ करि किरपा मेरे दोन दहन्राला मन्

मंगे खाला । होड दहन्राल देहु प्रभ दानु ॥ नानकु जपि जीवें प्रभ ४ ॥ ११ ॥ १३ ॥ गोंड महला ४ ॥ घप दीप सेवा गोपाल ॥

व्यनिक बार बंदन करतार ॥ प्रम की सरश्चि गई। सम तिद्यागि ॥ वडमागि गाईऐ Ħ १ ॥ श्राठ पहर प्रमुकी जिंदु ॥ रहाउ ॥ हरि गुग रमत भए II 8

सेवा मानंद ॥ पारवहम पूरन बखमंद ॥ करि किरपा जन जनम मरण दख मेटि मिलाए ॥ २ ॥ करम घरम ततु संगि जपीए हरि नाम n नरि मागर अवरजामी प्रम कारण करण ॥ ३ ॥ राखि लीए अपनी

विकराल ॥ जुए जनम् न कवह द्वारि ॥ नानक का गोंड 12 गरदेवि 11 बालक राखि लीए बग्यसिङ जंत मगले गोविद 11 जीब वारब्रहम दमर कोई नाही ॥ घट श्रंतरि घट प्रम दश्माल

मगरी दलतु भ्रापन दान का परत तम्हारे 11 3 Ħ ग्राग्य **मिमरि** पाउन मजीऐ गो(रद र्मत मगरंत सोग বার্ত্র पुरन मन

900

0

Ō

समस्थ दइत्रार ॥ सरव निधान महा बीचार ॥ नानक बखसि कारन 一般投资投资的 सदा सदा एको हरि जापि॥ ४ ॥ १३ ॥ १४ ॥ गोंड लीए प्रभि श्रापि ॥ महला ५ ॥ हरि हरि नाम्र जपहु मेरे मीत ॥ निरमल होइ तुम्हारा चीत मिटै **ऋंधे**रा जाइ ॥ द्ख् सगला की वलाइ 11 सभ तन पाईऐ वडभागी तरीऐ संसारु 11 पुरख ग्रा गावत करें कीरतनु तिस गापाल П जो रहाउ ॥ जन् सो ऋाइऋा महि परवासा ॥ न सकै जग जम कालु ॥ गावै २॥ हरि गुण संत प्रसाद गुरम्चि अपना खसम् पछोग्र - [] हजृरि भगवंत पूरे जाग्र क्रोध मिटहि उनमाद सदा 11 भंडार ॥ भिलि कीए खाटि हरि धनु 3 11 गुर का पूरन मंत  $\Pi$ नाम रंग संगि जागा। के हरि 路路路路路 सतिगुर П सभि काज सवार मनु लागा।। ४ ।। १४ ।। १६ ।। गोंड महला ५ ॥ हरि चरणी नानक ॥ सिमरत नाम्र नाही फिरि मरण II बोहिथ हरि चरग भवसागर हरि गुगा रमत नाही जम पंथ।। महा बीचार पंच द्तह मंथ दीजहि **अपने** कउ 11 पूरन नाथ ॥ जंत करहि का पुराग पारत्रहम बेद 11 रहाउ सिमृति सासत्र मिति नाही वैसनो रामदास ॥ जती ॥ जोगी ॥ तिल्ल नही वृभाहि ॥ २॥ करण पलाह करहि सिव देव महि विरले जिसु ऋापे देइ ॥ जग अलुख अभेव ॥ प्रेम भगति निधान तेरी नाहि ॥ सरव किछह केइ।। ३ ।। माहि निरग्रण गुण जाचे तेरी करि किरपा संव 11 दीनु ॥ नानक संत लीश्रा का गोड महला y 11 १५ ॥ ५७॥ ते संत निंदक्र टारड ग्रकास संत का 11 खिगा संत उधारउ तत तालि 8 11 अपने जीअ नालि -11 ॥ संत गोविंद के एक काम 🤾 ॥ रहाउ ॥ संत जि भावै राम **电影电影电影电影** देइ प्रभु हाथ ॥ संत के संगि वसे दिनु राति सासि संत के ऊपरि दोखी टालि को राज ते संत प्रतिपालि सासि 11 संतह निंदै तिस कोइ जो 11 का ॥२ की निंदा करह न संत जिस कड राखै सिरजनहारु पतनु मारउ सगल H भख - 11 ॥ प्रभ अपने का भइआ विसासु ॥ जीउ विंड संसारु सभ Ę **西班班班班班班班班班班班班班班班** 

# 18

नाम्र निरं जन नीरि सिमरत नराइख 11 रसना पाप

घटि नरकि घटि परगास ı नाराइथ ॥ नाराइण सेनि जाहि सगल फल पाहि u

> दंव भाने

नाराइख

11

निरंकारु ॥ ŧ रहाउ

गोंड

वारं

नारोइय

महला y 11

त्रोध लोस

पोहत नोहि ॥

गोंड

रुप्र

अपरंपरु

"

डाइग

श्रोट

जो

॥ ओ जो सरणि

मोद्व न

घारि

जाला

मीतु

कानै जोग

तो की है छाउँमा

होता श्राइया

संत को

वार नाराइख

स्रख अनंद 17

माई

11

11

दास

राख

मात

साध

राम करच

पहत्रा

इह

इस

गाइया ॥

10

18

नाराइय वोहिय संमारे मोहि 11 नाराइय नाराइय कहत

नाराइस

II

नाराइण l

को ऋग

दुसट विसु

काम्र

की प्रभ्रं सरगाइ॥ २

हरि राइ।। सो दास रखिया श्रपण कठि लाइ।। जे को बहुत करें अहंगारु श्रीदु खिन महि रुलता खारू नालि ॥ ३ ॥ है भी साचा होरणहारु ॥ सदा रखे किरपा

दास

25

इस जुगादी रहिया समाइ 11 \$

11

पारबहम नही

दस

किछ इसका

॥ इह पुन का इसुलेषुन लागै।। घट घटअंतिर सद ही जागै।। ३।। तीनि गुणा

Kasasasasasasasasas

परताप

संगि

मिलि लही

> 35 11

जोहै।।

र्निदक के स्रहि लागै छारु 8

श्रपणे

सीत ॥ ना इस दसमन

बाप नहीं इस माइआ

इक सकति उपाइमा ॥ महा माइमा

सोग सम

दत्त

जम्

नाराइग

नाराहण

वमत् अगोचर

संगि जपै

जाइ ॥ गरीब

दास

ēl Bi Bi

मागि

पसाइग 11

कीतो

साध

20

सद सद बखिंद н नाराइण

प्रगट

विलाइग 8 रहाउ माहि tl 13 नाराइण सम

निवास

नानक उपजी परतीति तिसकी रासि **6**3 11 मनमुख हार जीति 18 ₹= गोंड п H महला गरम्ख सद !! П y II

淡水市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 अभेद दीन दइत्राल किरपाल सदा 11 श्रहोद दइश्राल कें वलि वलि ता न पाइ ॥ नानक ॥ ता की गति मिति कछू वलिहार ॥ संतन कै जाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ २१ ॥ गोंड महल्ल ¥ किलविखं जाउ ॥ संतन कै संत प्रसादि संगि राम गुन गाउ - 11 सभि गए ॥ संत सरिण वडमागी पए - 11 राम 11 9 जपत कछ Si जापै ॥ गुरप्रसादि श्रपुना प्रभु विद्यापै á 11 H 的政策的政策 जन की करे । साध रहाउ ।। पारब्रहम् जब होइ दइत्राल वसै मनि आइ ते जाइ ॥ राम रतनु २ क्रोध इस तन निकटि का परवाणु ॥ पारत्रहमु करि सफल जनम तां सोइत्रा लागै ॥ जनम जनम कीरतनि का भाइ भगति प्रभ गोविंद गुगा ग्रांधारु 11 रउँ जागै ॥ ३॥ चरन कमल जन का पावै जना की मनसा पूरि ॥ नानक सुखु सर्च वापारु ॥ दास जन धुरि ॥ ४॥ २२॥ २८॥ गोंड असटपदीआ महला ५ घर २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ करि नमसकार पूरे गुरदेव जा की सेव ॥ अंतरजामी पुरख् मुरति सफल 的现在分词的现在分词 गुरू गोपाल गुरु गोविंद श्राठ पहर नाम रंगि राता ॥ १ 11 पातिसाह साह उमराउ अपने दास कउ राखनहार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पतीत्राए ।। दुसट ऋहंकारी मारि पचाए ।। निंदक कें म्रुखि संतन के मनि लोगु ॥ २ ॥ रोगु ॥ जै जैकारु करे सम्र ॥ संत जपिह गुरदेउ भगवंतु ॥ संगति के मुख ऊजल भए॥ सगल थान निंदक के गए।। ३ ॥ सासि सासि जनु सलाहे ॥ सदा वेपरवाहे ॥ सगल भे मिटे जां की सरनि H पारब्रहम मारि पाए सभि धरनि ॥ ४ ॥ जन की निंदा करें न कोइ ॥ जो करें ॥ त्राठ पहर जनु एकु धित्राए ॥ जमूत्रा ता कै सो दुखीआ होइ निकटि न जाए ॥ ५ ॥ जन निरवैर निंदक **अहं** कारी ॥ जन मानिह निंदक चेकारी ॥ गुर के सिखि सितगुरू घित्राह्या ॥ जन उचरे निंदक नरिक पाइत्रा ॥ ६ ॥ सुणि साजन मेरे मीत पित्रारे॥ सति वचन  THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

वरतिह हरि दुत्र्यारे ॥ जैसा करे सु तैसा पाए ॥ अभिमानी की जड ॥ नीधरिद्या सतिगर धर देरी ॥ करि किरपा राखदु जन केरी ॥ कडु नानक तिस्र ग्रुर बलिहारी ॥ जा कै सिमरनि पैज सवारी ॥ = ॥ १ ॥ २६ ॥ रागु गोंड बाखी भगता की ॥ कबीर जी घर रै रै क्यों संतिगुर प्रसादि ॥ संत मिलें किछु सनीऐ कडीऐ ॥ मिल असंत मसिट करि रहीए ॥ १ ॥ बाबा बोलना किया कहीए ॥ जैसे राम नाम रवि रहीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संतन सिउ बोले उपकारी ॥ मुरख सिंउ बोले भारत मारी ॥ २ १। बोलत बोलत बढ़हि विकास ॥ बिनु बोले किया करहि बीचारो ॥ ३॥ कह कबीर छछा घट बोले ॥ मरिया होह सुकबढ़ न डोले ।। ४ ॥ १ ॥ गोंड ॥ नरु मरे नरु कामिन आये।। पद्ध मरे दस काज सवारें।। १ ॥ अपने करम की सति से किआ जानउ ॥ म किथा जानउ बाबा रे ॥१॥ रहाउ ॥ हाड जले जैसे लकरी का तला ॥ केम जले जैसे घास का पूला ॥ २ ॥ कहु कवीर तब ही नरु जागै।। जम का डंडु मंड महि लागे।। ३।। २।। गोंड।। श्राकासि गगन पातालि गगनु है चहदिसि गगनु रहाइले विनसे गगन न जाइले ॥ १ ॥ मोढि वैराग्र सदा प्रस्वोतम भइत्रो ॥ इहु जीउ ब्राइ कहा गइस्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच ततु मिलि काइयां कीनी तत कहा ते कीन रे ॥ करम वध तुम जीउ कहत हैं। करमिह किनि जीउ दीनु रे ॥ २ ॥ हिर मिह तनु है तन मिह

है सरव निरंतरि सोइ रे ।। कहि कवीर राम नाम्रु न छोडउ सहजे

होइ सहोइ रे ॥ ३ ॥ ३ ॥

हसती तोरु ॥ १ ॥ रहाउं ॥ रे महावत तुसु डारउ काटि ॥ इसहि धरै तोरें वाकै धिश्रानु इसति साटि ॥ 11 त्रावह न घालह रिंढे संत कीना बसै भगवानु 11 किया त्रपराधु ॥ २ पोट लैं लैं नमसकारै बूभी 11 बांधि पोट कुंचर कउ दीना ॥ कुंचरु ३ ॥ तीनि पतीत्रा भरि लीना बार श्रंधि आरें H गोविंदु मन कठोरु अजहू न पतीना ।। कहि कवीर हम्रा चउथे जन की जिंदु ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ गोंड ॥ ना इह मानसु ना のは देउ ॥ ना इहु जती कहावै सेउ ॥ ना इहु जोगी ना अवधूतो वसाई ॥ ॥ १ ॥ इत्रा मंदर महि कौन ना काह पूता माइ न H न कोऊ पाई ।। १ ।। रहाउ ।। ना इहु गिरही ना श्रोदासी ।। ता पिंडु न रकतू रोती ना इसु मंगासी 11 ना इहु राज भीख न कहावै सेख ॥ २ ॥ ना इहु तपा खाती ना इह ना व्रहमनु मरते कउ जे कोऊ जीव न मरता देखु इसु ना 1 पति खोवै ॥ ३ ॥ गुर प्रसादि मे डगरो कवीर राम की इह ॥ कहु दोऊ मिटवाइ्या 海路海路海路海路海路海路 न मंसु ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ गोंड ॥ तूटे तागे जस कागद पर मिटै ऊपरि भिलकावहि 11 कुच कान दुञ्जार चिंदबो 11 8 काल -11 इह फूए फाल ॥ इत्रो मंडीत्रा सिर सगलो द्रबु खोई ॥ त्रावत जात नाक सर होई 11 8 11 वा का मनु नाम राता नारि की छोडी बाता राम 11 लरिकन खेबो नाहि ॥ मुंडीत्रा अनदितु धापे जाहि ॥ २ साथरु उन कड खाट ॥ मुड पलोसि बार ॥ हम कउ कउ रोटी ।। ३ ॥ हम कउ चाबनु उन कमर बधि पोथी ॥ बुडत की टेक ॥ सुनि अंधली लोई मुंडीया हूए एक ॥ मुंडीय्रा ए ॥ इन्ह मुंडी अनि भिज्ञ सरिन कवीर ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ गोंड ॥ रोवै **अउरो** रखवारा 11 उसु नारि न ईहा भोग त्रागै विलास नरकु रखवारे का होड़ विनास ॥ एक सुहागनि जगत पित्रारी ॥ सगले जीत्र जंत की नारी ।। सोहागनि गल्लि सोईं हारु ।। संत कउ विखु विगसै संसारु ।। रहाउ पिंत्रज्ञारी ॥ संत की ठिठकी फिरे विचारी वहै 

ब्रोह पाछै पर मागि मारह गुरपरसादी II

साकत की श्रीह विंड पराइणि ॥ हम कउ दसिट

डाइशि ॥ २ ॥ इम तिस का बहु जानिश्रा भेउ क्रपाल जब अब बाहरि परी संसारे कह कवीर II श्चंचलि

।। गोंड गृहि साभा रे नाहि 11 जाहि ॥ वाकै नही संतोख़ श्चंतरि

सोहागनि महा पत्रीत ॥ तपे मोहाग्नि किरपन की प्रती

॥ सरनि तेरी के ठाढी दरवारि tı साध सोडागनि है अति संदरी Ħ II परा

प्रान तऊ लग्न संगे ॥ नाहि छनइरी ॥ जउ लग् बेगि उठि त सोहागनि ŝ लीग्रा भनन ॥ दसऋठ

वेधे ब्रहमा विसन् महेसर साहागनि उरवारि पोरि न फ़रे के मिटवे पाँच नारद 11

॥ गोंड ॥ जैसे मंदर || = महि ना ठाहरे ॥ नाम विना केंसे पारि उतरे ॥ कुंभ विना जल ना

१ ॥ जारउ तिसै साथ विज्ञ ऐसे अवगत जावें।। जैसे महि खेते 11 8 रहाउ El जिमी नहीं योईऐ ॥ ध्रत विना कैमे मणी परोईऐ घुडी दिन तैसे अनगतु जाईऐ मात साध विन विंव विना कैमे कपरे घोई होई 11

साधृ विनु नाही दरवार

खसमि दुद्दागनि तजि अउहेरी कवीर नही करना ॥ गुरमुखि होइ बहुरि नही एके सोइ जुमन कउ हुटैं॥ मन उदै कमपटी लावै n स्रो हटन स्रकृति करि

₹ जेंसे

11

a क्रिमे कहदू संमार ॥ सगल गोलन के माहि बीचार a सिउ नाचै 01 जुमन Ħ भि नाचन मोइ मन आगे प्रतिला। स्य नाचन के

**泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰**泰泰泰 बजारी सो जु बजारहि सोधै ॥ पांच पलीतह कउ परबोधै ॥ नउ नाइक की भगति पछाने ॥ सो बाजारी हम गुर माने ॥ ३ ॥ तसकरु सोइ जि ताति न करें ।। इंद्री कें जतिन नामु उचरें ।। कहु कवीर हम ऐसे लखन ॥ धंतु गुरदेव अति रूप विचखन ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०।। गोंड ।। धंनु गुपाल धंनु गुरदेव ।। धंनु अनादि भूखे कवलु टहकेव ॥ धनु स्रोइ संत जिन ऐसी जानी ॥ तिन मिलिबो कउ सारिंगपानी ॥ १ ॥ त्रादि पुरख ते होइ अनादि ॥ जपीए नाम्र श्रंन के सादि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपीऐ नाम्रु जपीऐ श्रंतु ॥ श्रंभै के संगि नीका वंतु ॥ ऋंनैं बाहरि जो नर होवहि ॥ नीनि भवन महि ऋपनी खोविह ॥ २ ॥ छोडिह अंतु करिह पाखंड ॥ ना सोहागिन ना स्रोहि रंड ।। जग महि चकते द्धाधारी ।। गुपती खावहि वटिका सारी ।। ३ ॥ अंने विना न होइ सुकालु ॥ तिजिए अंनि न मिलैं गुपालु ॥ कडु कवीर हम ऐसे जोनिया ॥ धंनु अनादि ठाकुर मनु मानिया ॥ ४ ॥ = 11 88 11 रागु गोंड बागी नामदेउ जी को घरु १ श्रसमेध जगने ॥ १ औं सतिग्रर प्रसादि ॥ तुला पुरख दाने ॥ प्राग इसनाने ॥ १ ॥ तउ न पुजहि हरि ॥ श्रपुने रामहि भजु रे मन त्रालसीत्रा ॥ १ गइत्रा पिंडु भरता ॥ बनारसि श्रसि बसता॥ म्रुखि गुर गित्रान ॥ २ ॥ सगल धरम अछिता 11 पहता ॥ सिवा सकति रहता ॥ ३ सहित खटु करम ॥ सिमरि सिमरि भेदं छोडि सगल छोडि •गोंड 11 3 11 सिंघं ॥ ४ गोविंदं ॥ भज्र नामा तरसि भव तजे वाको धिआनु न जाए 11 नाद भ्रमे जैसे मिरगाए ॥ प्रान १ । ऐसे रामा ऐसे हेरउ ।। राम छोडि चितु अनत फेरउ न जिंड मीना हेरे पसूत्रारा ॥ सोना गढते हिरै 11 सुनारा ॥ २ ॥ जिंउ विखई हेरे पर नाही ॥ कउडा डारत हिरें जुआरी हरि के चरन नित रामा ॥ जह देखउ तह तह धिआवे नामा ॥ ४ ॥ २ ॥ गोंड ॥ मोकउ तारि ले रामा तारि ले ॥ मै अजानु जानउ चाप बीठुला बाह दे ॥ १ ॥ रहाउ 11 

नर वे सुर होइ जाव निमल मैं सविगुर चुचि सिखलाई ॥ नर उपजि सरग कड जीतिको सो अवस्वय मै पाई।। १।। धम्र नारद टेके नैक टिकावह मोहि ॥ तेरे नाम अविलंबि बहत उघरे नामे की निज मित एइ।। २॥ ३॥ गोंड ॥ मोहि लागती ताला वेली ॥ बळरे विज गाइ अकेली ॥ १ ॥ पानीआ विजु मोजुतलफै ॥ ऐसे राम नामा विज्ञ बापरी नामा ॥ १ ॥ रहाउ जैसे 11 बाह्य छटला ॥ धन चोखता माखनु घृटला ॥ २ ॥ नामदेउ नाराइन पाइद्या ॥ गुरु भेटत अलखु लखोइत्या ॥ ३ ॥ जैसे विखै नारी ।। ऐसे नामे श्रीति मरारी ।। ४ ।। बैंसे तापते निरमल घामा ।। वैसे राम नामा विज बापरो नामा ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु गोंड बाखी नामदेउ जीउ की घर २ १ ओं सविगुर प्रसादि ॥ हरि हरि करत समि भरमा ॥ इरि को नासु लै ऊनम घरमा ॥ इरि हरि 010 जाति इस्त हरी ॥ सो हरि अंधले की लाकरी ॥ १ ॥ हरए नमसते इरए नमह ॥ इरि इरि करत नही दस्त अमह 11 1 ॥ श्रज्ञैमल हरि हरनाखस हरे परान कीओ चैकंठहि समा पडावत गनिका तरी ॥ सो इरि नैनह की पतरी इरि करत पूतना तरी ॥ बाल यातनी दोपद सत उपरी 11 गऊतम सती मिला 3 ॥ केमी कंस मधन जिनि की या ॥ जीय दान काली कउ दीया ॥ प्रयुवै नामा ऐसो इरी ॥ जासु जपत मैं भपदा टरी ॥ ४ ॥ १ ॥ प्र ॥ गोंड ॥ मैरउ भूत सीतला धार्व ॥ खर बाहन उदाउँ ॥ १ ॥ इउ तउ एक स्मईमा लैहउ ॥ मान देव देंहउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सित्र मित्र करते जो नरु विद्यार्थे ॥ घढे डउरू डमकावे ॥ २ ॥ महामाई की पूजा करे ॥ नर से होइ अउत्री। ३ ॥ तुष्दीअत ही आदि मवानी परीभा कहा छपानी ॥ ४ ॥ गुरमवि राम नाम गडु मीता ॥ प्रश्वे 0 नामा इउ कहै गीता।। धा। २ ॥ विलायल गोंड ॥ बीटल देखिया मुख्य को सममाऊ रे ॥ रहाउ ॥ पाँडे तुमरी गाइत्री

लोधे का खेतु खाती थी।। लें किर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी।।

१ ॥ पांडे तुमरा महादेउ धउले वलद चिड़िश्रा श्रावतु देखिश्रा था ॥ मोदी
के घर खाणा पाका वाका लड़का मारिश्रा था ॥ २ ॥ पांडे तुमरा
रामचंदु सो भी श्रावतु देखिश्रा था ॥ २ ॥ रावन सेती सरवर होई
घर की जोइ गवाई थी ॥ ३ ॥ हिंदू श्रंन्हा तुरक् काणो ॥ दुहां ते गिश्रानी
सिश्राणा ॥ हिंदू पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीत ॥ नामे सोई सेविश्रा जह देहुरा

न मसीत।। ४॥३॥७॥ रागु गोंड वाणी रविदास जीउ की घरु २ १ त्रो सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मुकंद मुकंद जपह संसार ॥ विनु मुकंद तनु होइ अउहार ।। सोई मुकंदु मुकति का दाता ॥ मुकंदु हमरा पित माता ॥ १ ॥ जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ॥ ता १ ॥ रहाउ ॥ मुकंद मुकंद हमारे प्रानं ॥ सदा अनंदे ॥ जिप मुकंद मसतिक नीसानं ॥ सेत्र मुकंद करें वैरागी ॥ सोई मुकंदु करें उपकारु ॥ हमरा दुरवल धन लाधी।। २ ।। एक मुकंद तही मुकंद जोग दरवारि ज्रगतारि ॥ 11 संसार ।। मेटी जाति हए परगास । करि किरपा लीने हुआ रे ॥ उपजित्रो गिश्रान चूकी ॥ जिप मुकंद सेवा ताह रविदास श्रव तसना न्हावै ॥ को ॥ ४ ॥ १ ॥ गोंड ॥ जे स्रोहु ऋठिसठि तीरथ जे त्रोहु कूप तटा देवावै ॥ करें निंद सभ दुत्रादस सिला पूजावें ॥ विरथा जावे ॥ १ ॥ साध का निंदकु कैसे तरे ॥ सरपरे जानद्व नरक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे ब्योद्ध ग्रहन करें कुलखेति ॥ अरपें नारि स्रवनी सुनै सीगारि समेति ॥ सगली सिंमृति करें निंद कवनैं नहीं गुनै।। २।। जे त्र्रोहु त्र्यनिक प्रसाद करावे भूमि दान सोभा 11 मंडिप पानै ।। अपना निगारि निरांना सांढ करें निंद बहु जोनी 11 कहा करह संसारा निंदक ॥ निंदा 11 का परगटि पाहारा ।। निंदकु सोधि साधि वीचारिश्रा ।। कहु रविदास पापी नरिक

**经现场运动的现在分词的现在分词的现在分词的** 

सिधारित्रा॥ ४॥ २॥

**送送还还还还还还还还还还还还** 

रामकली महला १ घरु १ चउपदे ॥

おおおお

सहसाकिरता कोई पर्हे पुराना II लागै तिसे धिश्राना ॥ अब ही एको नामु पछाना ॥ १॥ मेरी गते ॥ न जासा हरे करि तेरी किरपा मुरख राखह लाजपते जीबहा **उ**भि रहाउ 11 लाभी जीव्यडा थिरु रहत न महि जीवण्र 11 लिखाइ मडल आए देखह माहि वलती सुद्यामी न भाई ना का तू देवहि अंते होइ सखाई 11 देखा महत्ता १ ॥ सरव जोति तेरी पसरि रही ॥ जह সহ १॥ जीवन तलब निवारि सुआमी ॥ श्रध कृषि माइश्रा मन् किउकरि उत्रउ पारि सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अह मीतरि घटि भीतरि काहे तिन की सार करे नाही ļı नेई चित माही ॥ २ ţ, श्रापे ऋापे

وفا≂

医西西西西西西西西部南部西部西部 सरव रहित्रा भरपूरि ॥ सतगुरु मिलैं ग्रंधेरा जाइ ॥ जह देखा तह रहित्रा समाइ 14 9 ॥ ३ ॥ अंतरि सहसा वाहरि माइआ नैयी लागसि वायी ॥ प्रयावति नानक 18 H 份 दासनि दासा परतापहिंगा प्राणी ॥ ४ ॥ २ ॥ रामकली महला १ ॥ जितु दरि 的政策 वसिंह कवनु दरु कहीए दरा भीतिर दरु कवनु लहै।। जिसु दर कारिया फिरा उदासी सो दरु कोई आइ कहै।। १।। किन विवि सागरु तरीए।। जीवतिआ नह मरीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुख्न दुरवाजा रोह्न रखवाला त्रासा पट जड़े ॥ माइत्रा जल खाई पागी घरु वाधित्रा सत के त्र्यासिंग प्रख ॥ किंते नामा अंतु न जाणियां तुम सरि नाही श्रापे जाएँ श्रापि करे ॥ ३॥ जब श्रासा ऊचा नहीं कहणा मन महि रहणा कहै भीतरि रहे निरासा करि 11 किउ श्रासा एक मिलै विधि तरीऐ तउ इन सागरु 8 11 एक 11 जीवतिस्रा मरीऐ १ 11 रहाउ दजा 118113 इउ -11 11 **电影影影影影** रामकली साखी मेरी सिंङी 11 सुरति 8 सबदु ताई भीवित्रा कें भोली मंग्रा पत् जागै सो जिनि गोइ उठाली गोरख गोरखु करते 11 लागै ॥ पविशा बंधि पागाी प्राण राखे ? 11 रहाउ 11 एते घरती दीनी स्रज मुखि दीए।। मरण जीवण कउ ग्ग विसरे जोगी जंगम पीर Ħ सिघ साधिक अरु **9रस** बहुतेरे ॥ जे सेव करे तिन मिला त कोरति 113 श्राखा ता मनु रहै ऐसे मिलहि रहै संगे पाणी कमलु 11 भगत घृत करें जन रामकली किश्रा 8 11 X जम 11 महला बोलै ॥ वसगति पंच संगि माछिंद्रा नानक तरे सगले कल डोलँ ॥ ऐसी पाले ॥ ऋापि नह जुगति जोग कउ पावै तारे अहिनिसि ऐसी मति 11 संनि **अउधृतु** समाधि भै भिखिश्रा भगति समावै रेहाउ भाइ 11 8 II चले ऋमुलै धिश्रान होइ त्रपति संतोखि 11 स त्रासणु लावै चितु नामि ताड़ी ॥ नानक ॥ सचि बोलै नीसाणी सुगि माछिद्रा श्रंमृत बागी **স্ম**ত্তध् श्रासा II मोहि निरासु निहचउ नानक करते पाए Ħ ₹ वलाए 11 चेले की प्रगावति संधि मिलाए नानकु त्रगम् सुगाए ॥ गुर 11 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

दारू भोजनु स्वोइ ॥ छित्र दरसन की सोभी पाइ ।। रामकली वेडी पाप भरी महला 8 हम п हालत जाई सिध भेटन मत 11 सनमुख श्राए

है परणु लगे मतु जाई ॥ सनदुःख सिध भेटन कउ आए निहचउ देहि वडिझाई ॥ १ ॥ गुर तारि तारणहारिया ॥

देहि भगति पूरन श्रविनासी हउ तुम कउ बलिहारिश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिंघ साधिक जोगी श्रह जंगम एकु सिंधु जिनी

रिकाइक्षा || प्रस्त पर सिस्त ते सुक्रामी अखरु जिन कर | श्राइक्षा || प्रस्त पर सिस्त ते सुक्रामी अखरु जिन कर | श्राइक्षा || २ || जप तप संजम करम न जाना नामु जपी प्रभ तेरा !!

गुरु परमेसरु नानक मेटिको छाचै सवर्दि निवेरा ॥ ३ ॥ ६ ॥ रामकली महला १ ॥ सुरती सुरति रलाईए एतु ॥ ततु करि तुलदा लंपहि जेतु ॥ श्रोतरि माहि तिसैं तु रखु ॥ श्रद्धिनिस दीवा वर्ले

लभाइ जातु ॥ अवार भाइ ।तस तू रखु ॥ आइ।नास दावा ४७ अथकु ॥ १ ॥ ऐसा दीवा नीरि तराइ ॥ जितु दीवें सभ सोस्त्री पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इन्ह्रों मिटी सोस्त्री होइ ॥ ताका कीन्ना मान

पाइ ॥ र ।। रहाउ ॥ इछा ामटा साम्का हाइ ॥ ताका काळा मान सोइ ॥ करणी ते करि चकडु ढोलि ॥ ऐथे क्रोथे निवही नालि ॥ २ ॥ आपे नदिर करे जा सोइ ॥ गुरस्रुखि विरला युक्तै कोइ ॥ तितु घटि दीवा निहचल होइ ॥ पासी मरे न अफाडका जाइ ॥ ऐसा

दीवा निहचलु होह ॥ पाली मरें न बुभ्धाहमा लाहू ॥ ऐसा दीवा नीरि तराह ॥ डोलें वाउ न यडा होह ॥ जापें जिउ विधासिण लोह ॥ खत्री जाहमणु खट्ट कि वैद्ध ॥ निरति न पाईणा

सिंघासिण लोइ ॥ स्वत्री न्नाहमण्ड स्ट्रु कि वेंसु ॥ निरित न पोहेन्न।
गर्ची सहंस ॥ ऐसा दीवा बाले कोइ ॥ नानक सो पारंगित होइ॥
४ ॥ ७ ॥ रामकली महला १ ॥ तुधनो निवणु मंत्रणु तेरा
नाउ ॥ साचु भेट वैसण कड थाउ॥ सतु संतीखु होवे व्यरदासि ॥ सा
स्राण्ड सिंद पहाले पोसि ॥ १ ॥ नानक विरथा कोइ न होइ ॥ ऐसी

दरगह साचा सोइ॥ १ ॥ रहाड ॥ प्रापति पोता करह पसाउ॥ तू देविह मंगत जन चाउ ॥ भाडे माउ पवै विह आइ॥ धुरि तै छाडो कीमति पाइ॥ २॥ जिनि किह्न कीआ सो किह्न करें ॥ अपनी कीमति आपे घरें ॥ गुरमुखि परगड़ होआ हरिराइ॥ ना को आई ना को जाइ॥ ३॥ लोक्न पिकारु कहैं मंगत जन मागत मानु न

ना को जाइ ॥ ३ ॥ लोकु विकार कहें संगत जन सागत सातु न पाइका ॥ सइ कीक्षा सला दर कीक्षा बाता ते ता कहणु कहाइका ॥ ४ ॥ ८ ॥ रामकली महला १ ॥ सागर मिंह यूद्यूर मिंह सागर कवणु युक्ते विधि जांगें ॥ उत्सुज चलत आदि करिचीनें आपे ततु पद्धाणें ॥ १ ॥ ऐसा गिश्रानु वीचारै कोई।। तिसते मुकति परमगति होई।। १ ॥ रहाउ ।। दिन महि रैं णि रैं णि महि दिनी अरु उसन सीत विधि सोई।। ताकी गति मिति अवरु न जाणें गुर विनु समभा न होई ॥ २॥ पुरख महि नोरि नारि महि पुरखा चुक्क इहम गिश्रानी ॥ धुनि महि धिश्रानु धिश्रान महि जानिश्रा गुरमुखि अकथ कहानी ॥ ३ ॥ मन महि जोति जोति महि मनुश्रा पंच मिले गुर भाई ॥ नानक तिन कै सद वलिहारी जिन सबदि लिव लाई ॥ ४ ॥ ६ ॥ रामकली महला 8 जा हरि प्रभि 11 किरपा धारी ॥ ता इउमै विचहु मारी ॥ सो सेविक राम विश्रारी ॥ जो गुरसबदी बीचारी सो हरि हरि भावे 11 11 8 जनु प्रभ अहिनिसि भगति करे दिनु राती लाज छोडि हरि गावै ॥ के गुग १॥ रहाउ॥ धुनि, वाजे अनहद घोरा मानिश्रा हरि रसि ॥ मनु मोरा ॥ गुर पुरे सच ऋादि पुरखु हरि समाइत्रा ॥ गुरु पाइआ।। २ ॥ सभि नोद चेद गुरवाणी ॥ मन राता सारिग पाशो तह तीरथ वस्त तप सारे ॥ गुर मिलिया निसतारे हरि जह श्रापु गइत्रा भउ भोगा ॥ चरग्गी सेवकु लागा॥ ग्रर भरमु चुकाइआ नानक सवदि मिलाइश्रा 11 कह 11 रामकली महला भोजनु भागै मागतु 11 11 छादन दुसट जलै दुखु आगै।। गरमति नही लीनी दुरमति कोई ॥ गुरमति पावै जोगी 8 जन 11 ज्रगति करि देखित्रा दसिट एको भीखिश्रा ॥ एक भाइ सबदि च्यतासी ॥ १ ॥ वैल गडोग्रा देह पंच रहाउ - 11 गाडो सिर भारि निवहै पति सारी ।। धर तृटी - 11 बिखरि जरी मंभ भारि ॥ २ ॥ गुर का सबदु वीचारि जोगी ॥ दुखु सोग विश्रोगी अगति सबदि सुख सम II नाम्र गुर करगा। बीचारी ॥ असथिरु कंध्र जपैं निरंकारी ॥ ३ ॥ सहज जगोटा बंधन ते ञ्रूटा।। कामु क्रोधु गुर सबदी लूटा॥ मन महि मुंद्रा हरि गुर सरणा॥ नानक राम भगति जन तरगा।। ४ ॥ ११॥ 张宏宏宏宏宏表 法法法法法法法法

सविगर प्रसादि ॥ रामकली महला ३ घर १ सतज्ञिग सच कहै सभ कोई ।। घरि घरि भगति पैर है चारि ॥ गुरम्रखि बुभी को बीचारि॥ होई ॥ सतिज्ञगि घरम

॥ जग चारे नामि विद्याई होई ॥ जि नामि लागे सो बित नाम न पाँचै कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रेते ॥ पालंड वरतिया हरि जाग्रानि दरि ॥ गुरम्रखि ॥ अंतरि नाम् वसे सुख हाई ॥ २ ॥ दश्रापुरि दुर्जे दुविधा

भुलाने जागहि दोड 1) दऋापुरि रलाए ॥ गुरम्नखि होवै त नाम दहाए ॥ ३ ॥ कलज़िम घरम कला इक रहाए ॥ इक पैरि चलै माइत्रा मोह बधाए ॥ माहत्रा मोह

श्रवि गुवार ॥ सतगुरु भेटै नामि उधारु ॥ ४॥ सभ जुग महि साचा एको सोई । सम महि सच दजा नहीं कोई ।। साची कीरित सुख होई ॥ गुरमुखि नामु बखार्ग कोई ॥ ४ ॥ सम जुग महि उत्तम् होई ॥ गुरमुखि विरत्ना वृक्तै कोई ॥ हरि नामु विश्राए मगतु जनु सोई ॥ नानक जुगि जुगि नामि वडियाई होई ॥ ६॥ १॥

# रामकली महला ४ घर र

जेवड सर्विगर प्रसादि ॥ भाग हार्राह बडमागी ता हरि हरि नामु घित्रावे ॥ नामु जपत गुरम्रखि भगति पावै हरि नामे नामि समावै ॥ १ 11 लिय लागे गुरमति इरि प्रगास होते हरि नामि ॥ हीरा रतन जबेहर ॥ रहाउ

होवें वहमाग वड मसत्रकि तिनि जिस कडि लीमा ॥ २ ॥ स्तुत अवेदरु लाल हरि नामा गरि कार्डि भागहीण मनमुखि नही लीग्रा लाख़ छपाइया ॥ ३ ॥ ममतकि मागु होवें धुरि लिखिया ता सतगुरु सेवा लाए ॥ नानक रतन जवेहर पार्व घत घत गुरमति हरि पाए ॥

र ॥ रामकली महला ४ ॥ राम जना मिलि महस्रा धनंदी हरि नीकी कया

( \$\frac{1}{2} \text{ })

**基本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** मैलु गई सभ नीकलि सतसंगति मिलि बुधि दुरमति 11 सुशौ पाइ ॥ १ ॥ राम जन गुरमति राम्र बोलाइ ॥ जो जो कहै H 政策政策政策政策 सोहोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे वड भाग मुकता राम जपत भेटाइ मुखि हरि जना दरसन् मसतिक राम होवहि 11 हरि लहि संत देह करि किरपा सभु दालदु दुखु जाइ 11 11 2 जिउ राम जन नीके भागहीगा जिउ H सुखाइ न राम कहहि जन ऊचे नर निंदक इंसु त्रग लगाइ ॥ ३ 11 धृग नर हरि के सखा से निंदक जिन जन नहीं भाए सखाइ -11 की पैंज न भाइ वेम्रख मुख काले जिन गुर 11 8 ॥ दइश्रा वारिक तेरी सरगाइ तुम हम करि रोखह हरि जीउ हम दीन 11 H पिता प्रम मेरे जन नानक बखसि मिलाइ ॥ ५ ॥ २ 11 9 महला ४ ॥ हरि के सखा साध जन नीके तिन ऊपरि हाथु वतावे मिलाव गुरमुखि साध सेई प्रम भाए करि किरपा ऋापि **G** मेलि मनि भावैं ॥ अमिउ श्रमिउ रस राम मोकउ हरि जन है मीठा मिलि संत जना मुखि पावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के लोग राम जन ऊतम मिलि ऊतम पदवी पार्वे ॥ हमं होवत चेरी दासन की मेरा ठाकुरु ख़ुसी करावे ॥ २ ॥ सेवहि सेवक जन लगावै ॥ प्रीती करहि विनु वडभागी रिंद मिन तिन प्रीति बह बोलि कूड़ो फलु पावै ॥ ३ ॥ मोकउ धारि कृपा जगजीवन संत पगी ले पावे ॥ हउ कोटउ काटि बाढि सिरु राखउ जित संतु चड़ि त्रावै ॥ ४ ॥ ३ ॥ रामकली महला ४ ॥ जेवड भाग लाईऐ हरि होवहि वड मेरे जन मिलदिश्रा ढिल न 11 नावाईऐ मोकउ हरि 2 11 राम П कुंट सर नीके वडभागी तित त्रागै पीसउ संत पाणी पखा जन कारें लाईऐ ॥ हउ वडे वडे वड ऊचे जो मिल धूरि मुखि लाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि जन कोई मिलि सतगुर मेलि मिलाईऐ ॥ जेवडु अवरु न सतग्रर २ ॥ सतगुर सरिण परे तिन मेरे ठाकर पाइऋा प्ररख धिआईऐ ॥ ।। इकि अपगै सुत्राइ त्राइ बहहि ग्र लाज रखाईऐ श्रोग बगुल समाधि लगाईऐ ॥ ३ ॥ बगुला काग नीच की संगति जोइ करंग विख् मुखि लाईऐ ॥ नानक मेलि मेलि प्रभ संगति मिलि संगति इंसु **农农农农农农农农农农农农农农农农农**  11 रहाउ ॥

स्के वृ भौ

ऋाए इरि

安全的安全的

भाइत्रा ।। मै

सखाइश्रा ॥

विन देखे मरहि

न कोई

कठि जन धारे ॥ नानक

प्रतिपारे ॥ ४ ॥ ६ ॥

सरगी

से नकटे घसि फिरहि तिन घसि नामहीरा नक वढाइत्रा जीयन जीयालि लै सम्रामी रिद ऋतरि मिलि सतिग्र हे गुरु गुरू पुरा नाम्र प्र ॥ रामकली महला ĮĮ, सतग्रह वडा ĸ 11 जीम गुरि पुरे है जित मिलिए हरि उरधारे 11 दान समारे ॥ १ ॥ राम गुरि हरि श्रमत नाम भाई कठि धारे ॥ गुरमुखि कथा सुखी मनि वडमाग ॥ रहाउ ॥ कोटि कोटि तेतीस धिश्रापहिताका श्रद्धान हिरदे कामनी रिधि मागहि काम मागहि हाथ गुरम्रखि ।। हरि जस जपि जप वदा वडेरा रखउ जपीए पारि उरिधारे जेवड मोग होपहि ता हरि भउजल ।। हरि निक्रटि स्तत

मेरे प्रीतम प्राण हरि राइम्रा ॥ हम चेरी होइ लगह गुर चरणी जिनि प्रभ मारगु पंथु दिखोइत्रा । १ ॥ राम मै हरि

> स ग्रवरु

कोई वेली मेरा विता

मेरे इक

मेरी

गर मिलि

मनि हरि

राखै हरि निकटि हरि g जन हरि विता माता है इरि प्रभ्र हम रागु रामकली महला ५ घरु १ प्रसादि के दाते मेरा गुणु अग्रमुख गति सुआमी की पही माखस होई सेवि सस इछह कोई निश्राप 11 रहाउ यं तरि 11

हरि

पाइश्रा ।

रहहि

धन

n

खिन प्रान

माइश्रा

दरसन्

जपु जपउ

साजि नियाजे

न

मतिगर

घोपै

सतिगर

दस्त

表表表形 表表表表表表表表 被被被被 जैसा लिखतु लिखित्रा धुरि करते हम तैसी किरति कमाई ॥ थापि कीश्रा एहो मनु सभ् तन अपना आवरा ऋावें जागा जिनि दीआ सो · चिति न मोहि 11 श्रंध सोई जागौ जिनि कीत्रा लपटागा ॥ ३ हरि 11 प्रभ्र महल् हरि के भगति करी - 11 गुग गावा दास नानक १ ॥ रामकली महला ५ ॥ पवहु चरणा तलि ऊपरि ऐसी सेव कमावहु ॥ त्रापस ते ऊपरि सभ जागह तउ पावहु ॥ १ ॥ संतद्घु ऐसी कथहु कहागी।। पवित्र पवित्रा खिनु बोलहु गुरमुखि बाग्गी ॥ १॥ रहाउ परपंच छोडि सहज घरि वैसह भूठा कहहु न कोई सतिग्र मिल्ह 11 विधि तत् विलोई ॥ २ ॥ भरम् चुकावह गुरम्स् इन लिय लावह त्र्यातमु चीनहु भाई ॥ निकटि करि जागह सदा हाजरु किसु सिउ करहु बुराई ॥ ३ ॥ सतिगुरि मिलिए मारगु सहजे मिले सुत्रामी ॥ घनु घनु से जन जिनी कलि महि हरि पाइत्रा क्ररवानी ॥ ४ ॥ २ ॥ रामकली महला ५ ॥ त्रावत सद हरख न जावत द्खा नह विश्रापे मन रोगनी ॥ सदा श्रनंदु उतरी सगल विश्रोगनी ॥ १ ॥ इह विधि है मनु जोगनी ॥ सोगु रोगु लोगु न वित्रापे तह हरि हरि हरि रस मिरत पवित्रा पवित्रा 11 रहाउ || पइश्राल सरग भुंचै त्रागित्राकारी सदा सुखु जत कत हरि गुनी ॥ २ ॥ नह सिवसकतो जलु नही पवना नही तह अकारु सतिगुर जोग निवासा का तहा जह ऋविगत नाथ श्रगम धनी ॥ ३ ॥ तनु मनु हरि का धनु सम्र हरि का हरि के गुण हउ किश्रा गनी ॥ कहु नानक हम तुम गुरि खोईहै मिलोगनी ॥ ४ ॥ प्र ॥ त्रैगुण रहै ३ ॥ रामकली महला निरारी साधिक कोठडी सिध न जानै H संपूरन रतन सतिगुर कै खजाने ॥ १ 11 কিন্ত **अचर**ज वसत् अगोचर भाई ॥ १ ॥ रहाउ ।। मोलु नाही कल्ल करणै जोगा किया को कहै सुगावें ।। कथन कहगा कउ सोक्ती नाही जो पेखे तिसु विण त्रावे ॥ २॥ सोई जाएँ करगैहारा कीता किञ्चा वेचारां ॥ त्र्यापणी गति मिति ञ्चापे 

と

18

H

Ð

IĒ

₩

医话话语

を予

ė

e

0

a companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de companie de comp भंडारा ॥ ॥ ऐसा ऋषे पूर 3 ₹₫ श्रंमृत् मनि <u>G</u> रहे ऋाघाई नपति H मेरी कह नानक श्रासा 西西西西西西西西西西 सतिगर सरगाई रामकली पुरी की Ħ Ħ ö ऋपनै वैशे सगले साधे ॥ श्रंगीकारु कीआ प्रमि जिनि वैशी लुटिया ते वैशी ले बाधे 1 **इ**ह লয়ু माणी सविगुरु परमेसरु मेरा ।। अनिक राज भोग रस तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चीति न ब्राप्ति दजी बाता सिर ऊपरि ग्लारा ॥ वेपरवाहु रहत है सुद्रामी नाम कै इक २ ॥ पूरन होइ मिलिओ सुखदाई ऊन न काई बाता तत परम पद् पाइत्रा छोडि न कतह जाता ॥ ३ ॥ वरनि न साकउ त् है साचे अलख अपारा ॥ अतुल अथाह अडोल Oi सञ्चामी ei ei खमष्ट इमारा ॥ ४ ॥ ४ ॥ रामकली महला त् दाना п y अविचलु तृही तृ जोति मेरी पाती ॥ तृ अडोलु कदे डोलहिं नाही Œ ता इम कैसी ताती ।। १।। एके एके एक तृही । एके एके तृराहमा ।। <del>O</del>i सुखु पाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तु सागर माराक लाला ।। तुम देवद्र तिलु संकन मोनद्ध इम तमारे तम महि भुच६ सदा निहाला ॥ २ ॥ हम बारिक तुम पिता हमारे देवद्व स्वीरा ॥ इम स्वेलइ समि लाड लडावह तम गुणी 1) ३ 1) तम परन परि रहे संपुरन इस मी संगि अधाए ॥ मिलत मिलत मिलत मिलि रहिश्रा नानक कहुए न जाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ रामकली महला थ ।। कर करि वाल पलावज्ञ नैनद् मार्थे बासुरी बाजै जिह्नवा धनि मप निरित करे करि मनुधा नार्च आयो घघर साजा ॥ राम जेता को निरितकारी ॥ पेखे पेखनहारु दहबाला साज सीगारी १ ।। रहाउ ।। आलार मंडली घरणि सनाई ऊपरि गगन चंदोश्रा ॥ पानु विचोला करत इकेला जल ते श्रोपति होमा 11 पंच तत् करि प्रवरा कीना किरव मिलाना होया ॥ २ ॥ चंद्र खरेख दह जरे चरामा घट मुट भीवरि राखे ॥ इस पात्र पंच संगीता एकै भीवरि साथे मिन भिन होह मात्र दिखावहि समह निरारी भाखे ॥ ३॥ घरि घरि निगति होते दिन राती घटि घटि याजे तुग ॥ एकि नचात्रहि एकि \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TO THE TRUE TO THE TRUE TO THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE TRUE THE भवावहि इकि ब्राइ जाइ होइ धूरा ।। कहु नानक सा बहुरि न नाचै जिसु गुरु Ä भेटै पूरा ।। ८ ॥ ७ ।। रामकली महला ५ ।। त्रोत्रंकारि 铁铁 एके एके रागु अलापे।। एका देसी एक दिखावें एको रहिआ विआपे।। जापै ॥ १ ॥ भलो एका ही सेवा एको गुर ते एका ं सुरति भलो रमा कीरतनीत्रा गुन गाउ 11 राम रामा वजित्र करे छोडि पंच 11 माइत्रा के धंध सुत्राउ ॥ १ ॥ रहाउ संतोखा सात सुरा ले चाले।। बाजा माणु ताणु तजि ताना पांउ न बीगा घालें ॥ फेरी फेरु न होवें कबही एक सबदु वृंधि पाले ॥ २ 11 नारदी नरहर जागि हद्रे।। घूंपर खड़कु तित्रागि विस्रे।। दिखावें भावें ।। एहु निरतिकारो जनिम न आवे ।। ३ ।। जेको अपने ठाकुर भावे ॥ कोटि मधि एहु कीरतनु गावें ॥ साध संगति की जावन ।। कहु नानक तिसु कीरतनु एक।। ४।। ८।। रामकली महला ५।। कोई बोलै राम राम कोई खुदाइ ॥ कोई सेवै गुसईआ कोई अलाहि ॥ रै।। कारण करण करीम।। किरपा धारि रहीम।। १।। रहाउ -11 नावे तीरथि कोई हज जाइ।। कोई करें पूजा कोई सिरु निवाइ ।। २ ।। वेद कोई कतेव ।। कोई ओढें नील कोई सुपेद ॥ ३ ॥ कोई कोई सुरगिंद ॥ तुरक्र कोई कहै हिंद ॥ कोई बाछै भिसतु का तिनि भेद साहिब कह प्रभ जिनि हुक्स - 11 पछाता जाता ॥ ५ ॥ ६ ॥ रामकली महला ५ ॥ पवनै महि पवनु समोइस्रो ॥ जोती महि जोति रलि जाइस्रा ॥ माटी माटी होई एक ॥ रोवणहारे कवन टेक ॥ १ ॥ कउनु मुद्रा रे कउनु मुद्रा ॥ ब्रहमगित्रानी मिलि करहु बीचारा इहु तउ चलतु भइत्रा ॥ १ रहाउ ॥ अगली किछु खबरि न पाई॥ रोवनहारु मि ऊठि सिधाई॥ भरम मोह के बांधे वंघ ॥ सपन रचनु रचित्रा करतारि॥ तउ भइत्रा भखलाए ग्रंध || २ ॥ इह मरगाँ जोग्र ॥ ॥ नहको मूत्र्यान श्रावत जावत अपारि हकमि जो इह जागाहु विनसै अविनासी होग् ॥ ३ - 11 गुरि भरम् नाहि ॥ जानग्रहारे कउ विल जाउ ॥ नान्क कह चुकाइत्रा ॥ ना कोई मरे न त्रावे जाइत्रा ॥ 11 १० 8 जपिं गोविंदु गोपाल लालु राम नाम रामकली महला ५ ॥ 11 

सिमरि तू जीविह फिरि न साई महाकालु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम अमि अमि अमि आह्जो ॥ वडे भागि साथ संगु पाइजो ॥ १ ॥ वितु गुर पूरे नाही उधारु ॥ वावौ नानकु आर्थे एहु वीचारु ॥ २ ॥ ११ ॥

बीचारु ।। २ ।। ११ ।।

रागु रामकली महला ४ घरु २
१ क्यों सिविगुर प्रसादि ।। चारि पुकारिंड ना तू मानिंह ।। खडु
मी एका बात बखानिंह ।। दसक्षसटी मिलि एको कहिक्या ।।
वा मी जोगी मेट न लहिक्या ।। १ ॥ किंकरी क्षतप वाजै ।।

जोगीओ मतवारो रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रथमे वसिश्चा सत क लेड़ा ॥ तृतीए महि किछु महत्रा दुतेडो ॥ दुतीओ करघो ध्यरिष समाहश्चा ॥ एकु रहिआ त एकु दिखाइथा ॥ २ ॥ एकै द्वित परोए मणीए ॥ गाठी मिनि मिनि मिनि मिनि तृतीए ॥

फिरती मोला बहु विधि माइ ॥ खिंचिमा सतु त आहे याइ ॥ ३ ॥ चहु महि एके मडु है कोत्रा ॥ तह विखड़े यान व्यनिक खिड़कीब्रा ॥ खोजत खोजत दुव्यारे ब्याइव्रा ॥ ता नानक जोगों महलु घुरु पाइव्रा ॥ ४ ॥ इड किंकुरी व्यानुण वाजें ॥ सुणि

जोगी कै मिन मीठी लागे ॥ १ ॥ रहाउ द्वा ॥ १ ॥ १२ ॥ रोमकली
महला ४ ॥ तागा कि के लाई चिगली ॥ लउ नाहो छ्वा है असती ॥
अभे का कि उंडा घरिया ॥ किया त् जोगी गरवि परिया ॥ १ ॥ जिप
नायु दितु रैनाई ॥ तेरी खिंचा दो दिहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गहरी विभ्न
लाइ वैठा ताई। ॥ मेरी तेरी मुंद्रा घरी ॥ मागदि ट्रका त्पति न
पाव ॥ नायु छोडि जाचिह लाज ल आवे ॥ २ ॥ चलचिठ
जोगी सामछा तेरा ॥ सिंडी वाजै नित उदामेरा ॥ गर गोरख

होमा नापु कृपाला ॥ रहरासि हमारी गुर गोपाला ॥ नामै लिया नामै यसत्त ॥ जन नानक जोगी होमा मसिय ॥ ४ ॥ इंज जियमा नाथु दिनु रैनाई ॥ हुन्ति पाइमा गुरु गोसाई ॥ १ ॥ रहाउ दुना ॥ २ ॥ १३ ॥ रामकली महत्ता ४ ॥ करन कराजन सोई ॥ मोन न दीनै काई ॥ ठाइर मेरा सुपदु मुजाना ॥ गुरमुलि मिलिमा रंगु माना ॥ १ ॥ ऐसो रे हरि रमु मीटा ॥ गुरमुलि दिन् रिस्लै हीटा ॥ १ ॥ रहाउ ॥

॥३॥ जिसनो

की तेयक न पाई।। फिरि फिरि जोगो आये जाई

## क्रिक के कि के के के के के के के कि निरमल जोति अंमृतु हरि नाम।। पीवत अमर भए निहकाम II त्र मनु सीतलु अगनि निवारी ।। अनद रूप प्रगटे संसारी 11 २ जा सभु किछु तेरा ॥ सद विलद्दारि जाउ लख वेरा॥ तनु मनु जीउ पिंडु दे साजित्रा ॥ गुर किरपा ते नीचु निवाजित्रा बुलाइत्रा ॥ जैसा सा तैसा दिखलाइत्रा ॥ कहु किवारा महलि नानक सभु पड़दो तूटा।। इंड तेरा तू मै मनि वृठा।। ४।। ३।। १४।। रामकली महला प II सेवकु लाइय्रो अपुनी सेव II अंमृतु ञ्चापि निवारी । सगली चिंता ॥ तिस्र ग्रर बलिहारी ॥ १ ॥ काज हमारे पूरे सतगुर ॥ वाजे अनहद तुरे गंभीर ॥ जा की गहिर होइ ॥ महिमा वंघन काटे राइ॥ सो वहुरि नरु ॥ जाके जाकै प्रगटिश्रो ता कउ नाही आप **ऋंतरि** 11 द्ख पालै परिञ्रा क्रटंब 11 सगल तिसु रतन् ॥ ना किछु भरमु न दुविधा द्जा 11 एक 11 3 ऋापि दङ्ख्राल देखउ 11 कह ॥ रामकली महला ¥ 8 4 11 श्रागित्रा लगी पित्रोरी छुटकी अपनी धारी ॥ की प्रभ नैनहु सु मनि मेरे मीठा ग्रचरजु ॥ ता इह चुिक गई मोहि जानी रे मेरी गई वलाइ ॥ त्सन निवारी ममता लीओ समसोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा राखिओ गुरि सरनो ॥ गुरि विसुए ठहराने बीस जा पकराए हरि के 11 मन चरना 语语语语语 जो कीनो २॥ जो जाने ही H दास ॥ प्रभ मेरे ॥ ना को निवास द्तु सगल गलि एकें भाई हरि 3 11 11 जाकउ चाले बहुरि लागहि द्खो न 11 ता सरव प्रतिपाल ।। नानक गोपाल ।। रंगि 8 11 y १६ रोतउ रामकली हिरदें टीका ते सहित पडता मुख ¥, 11 करे राम्र करि लोक रहत ॥ उपदेख • पूरन कमावै पंडित 8 वीचारि कहित्रा H 11 ऋापि न क्रोधु निवारि पंडित -11 8 रहाउ मन का

राखित्रो सालगिराम् ॥ मनु कीनो दहदिस विस्नामु ॥ तिलकु चरावै पाइ ॥ लोकु पचारा ऋंधु कमाइ ॥ २ ॥ खटु करमा ऋह ऋासणु घोती ।। भागिठ गृहि पहेँ नित पोयी ॥ माला फेरें मंगे विभूत ॥ इह विधि न तरियों मीत ॥ ३ ॥ सो पंडितु गुर सबदु कमाइ ॥ त्रे गुरू की श्रोसु उतरी माइ॥ चतुर चेद पूरन हरि नाइ ॥ नानक विस की सरणी पाइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १७!। रामकली महला ५ ॥ कोटि विधन नहीं आवहि नेरि ॥ अनिक माहआ है ता की चेरि ॥ श्रनिक पाप ताके पानीहार ॥ जा कउ महश्रा भई करतारि ॥ १ ॥ मगवोन ॥ श्रनिक जतन उद्या के सरंजाम ॥ राखे कीता कउन मगला Ħ वाकी केतक वान बलि " ही धिञ्चान कीश्रा को ग्रातिनि दान कलि 11 भगत सोई मान 11 3 माघ प्रगास स्रख ग्राम दोसनि होए 11 ञ्रापे करम जानी मंत बचनी रहाउ ॥ तन कलत 11 गाञ भरमि होंद्र जामी धर H देह वयारी 11 हरि ξì विहानी विरधानी कात माहि ग्ह घटि पुग्न निरजोग ॥ पैमि गण गाउडि ॥ तह रोग मोग सरी असम ॥ उड़ा नियरहि केश्लनाप्त

विस्नाम ।। भोजनु भाउ कीरतन श्राधारु ॥ निहचल श्रासनु वे सुमारु ॥ धावै।। गुर श्रसादि को इहु कतह अम भै मोह न माइत्रा जाल ।। सुन समाधि प्रभू किरपाल ।। ३ ।। ता श्रंतु न पारावोरु ॥ श्रापे गुपतु श्रापे पासारु ॥ जा कै श्रंतरि हरि हरि सुश्रादु ॥ कहनु न जाई नानक विसमादुः।। ४ ॥ ६ ॥ २० ॥ रामकली महला ५ ॥ करत संतोखु मनि पाइत्रा भेटत संगि पारब्रह्म चिति त्राइत्रा ।। संगति मेरो पउत ॥ श्रनिक वार संतह डंडउत ॥ १॥ चरन माथा कें गही जाकी श्रोट वलिहारी 11 सुख पाइश्रा संतह चरण घोइ घोइ राखे किरपाधारी पीवा 11 ₹ ॥ रहाउ 11 -11 की मेरे मनि जीवा पेखि पेखि संतह ग्रास 11 11 संत हमारी निरमल रासि राखिश्रा 11 संत हमारा पहदो 11 २ मोहि कवह न कड़दा संगु दीश्रा संतह किरपाल 11 11 बुधि संत सहाई भए सुरति मति 11 दइआ्राल 11 3 H सगले प्रतिपाल जीय जंत गहिर गंभीर अपार 11 ग्रणतासु 11 रामकली २१ 1 निहाल 11 देखि 11 8 11 20 बिखें महला ५ ॥ तेरे काजि न तेर काजि न 11 गृह राजु माल 的多名 हरि संगि छलै हरि 11 नाम्र ।। इसट मीत जाग्र सभ गाइले मीता।। हरि सिमरत तेरी गुगा ॥ राम नाम विनु लाज रहै ॥ हरि न कहै १ ॥ रहाउ सिमरत जम्र कछ - 11 रुपा माटी का दाम काम ॥ सुइना २॥ करि तेरो मुखा 11 सुखा ॥ ईहा ऊजल ऊहा मन हरि पूरे 11 करि थाके वर्डे कीए काज वडेरं ॥ किनही न हरि होइ 3 11 जनु कोइ॥ ता की पूरन ग्रासा हरि संत 11 जीता जनम्र अपारु भगतन को नाम्र संती 11 अधारु के कुरवाणु ॥ ४॥ ११॥ परवाणु ॥ नानक दासु ता लोग ।। तेरै काजि न देहि दुखु रामकली महला सिंचहि दरबु 11 वरतिह श्रंध।। जम की जेवड़ी अहंकारु होइ ॥ करि ईहा ताति मुड़े -11 राति ॥ छाडि विडागी वसना राचि रहिओ तै उठि 11 के माते चलना वारिक संगि विवसथा वाल रहोउ [] 8 1  मरि जोवनि लागा दुरगंध ॥ तृतीत्र विवसया सिंचे माइ ॥ विरधि भइत्रा छोडि चलियो पछुताइ ॥२॥ चिरंकाल पाई द्रुलम देह ॥ नाम विहुणी

होई खेह ॥ पद्म परेत मुगघ ते घुरी ॥ तिसहि न युक्तै जिनि सिरी ॥ ३ ॥ सुणि करतार गोविंद गोपाल ॥ दीन दहश्राल किरपाल ।। तमहि छडावह छटकहि वंध ।। वस्त्रसि मिलावह नानक

11 12 रामकली Q Ħ २३ n П । तिसु संगि रहिस्रो इत्राना करि संजोग बनाई काछि

प्रतिपारै नित मारि समारे ॥ श्रंत की बार ऊठि सिघारै ॥ परानी गोविद भजन विन भठ 1) परानी ।। रहाउ ।। तीरथ नाइ न माइग्रा गठ υŧ हउमें फैल ।। लोक पचारे गति उत्तरिस मैल ॥ करम धरम समि

नहीं होड़ ॥ नाम बिहुखें चलसहि रोड़ ॥ २ ॥ बिनु हरि ट्रटमि पटल ॥ सोधे सासत्र सिमृति सगल ॥ सो नाम्र जपै जिस सगल फला से मृखि समाए ॥ ३ ॥ राखनहारे प्रम तुमरै हाथि ॥ जित लावहि सुखा ॥ सगल तितु लागइ सुधामी ॥ नानक साहियु श्रंवरजामी 11 83 11 83 11 २४ ॥ रामकली महला ४ ॥ जो किछु करें सोई सुख जाना ॥ मन

西班西西西西西

0

श्चममुक्त साधमंगि पतीत्राना ॥ होतन ते चका ठहराइया माहिले मति समाइमा ॥ १ ॥ दस्त गक्ष्मा गाः आ ॥ प्रम की आगिया मन महि मानी महा प्रस्य का संग महम्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल पतित्र सत्य निरमला ॥ जो वस्ताए मोई मला ॥ जह राखें सोई मुकति थानु ॥ जो जपाए सोई नाम् ॥ २ ॥ घटमठि तीरय जह माघ पग घरहि ॥ तह येतुंठ जह नाम्र उपगढि ॥ भरव मनंद जब दरसनु पाईणे ॥ गम गुणा नित नित

द्दरि गाईए ।। ३ ॥ आपे घटि घटि रहिआ विधापि पुग्य प्रगट प्रताप ॥ कपट रालाने अम नाटे दरे ॥ नानक गुर मेटे परे ॥ ४ ॥ १४ ॥ २४ ॥ रामकली महला ४ ॥ कोटि जाप ताप विद्याम ॥ रिधि पुधि निधि मुग्निमान ॥ भनिक रूप रंग मोग रसै ॥ Di गुरद्दि नाम निमान रिदं वर्गे । १ ॥ इति के नाम की पटिचाई ॥ कीमति करणुन आई ॥ १ ॥ रहीउ ॥ स्परीर घीरज मति पूरा ॥ सहज 

.. ( .583. ) ... 被游泳逐步逐步逐步逐步逐步 धुनि गहिर गंभीरा ।। सदा समाधि के परे काम मुकतु ता के रिदें वसें हरि नाम ॥ २ ॥ ।। जा सगल सुख पूरन निरजोग ॥ आइ श्ररोग जाइ डोलै ॥ समदरसी न कत नाही ।। जा के नामु वसे मन माही ।। ३ दीन दइस्राल 11 गुोपाल गोविंद ॥ गुरम्रुखि जपीऐ उतरै चिंद ॥ नानक दीया नामु ॥ संतन की टहल संत का कामु ॥ ४ ॥ १ ॥ २६ ॥ रामकली महला प्र ॥ वीज मंत्रु हिर कीरतनु गाउ ॥ आगै मिली निथावे थाउ ॥ गुर पूरे की चरगी लागु॥ जनम जनम का सोइत्रा जागु ।। १।। हरि हरि जापु जपला ।। गुर किरपा ते हिरदें भउजलु पारि परला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु निधानु मन अटल ।। ता छुटिह माइत्रा के पटल ।। गुर का सबदु **अंमृत** रसु पीउ।। ता तेरा होइ निरमल जीउ ॥ सोधत सोधि सोधत बीचारा ॥ विनु हरि भगति नही छुटकारा ॥ सो हरि साध के संगि ।। मनु तनु रापें हरि कें रंगि।। ३।। छाडि सित्राणप वहु चतुराई ।। मन बिनु हिर नावे जाइ न काई ।। गोविद गुोसाई ॥ हरि हरि नानक टेक टिकाई ॥ ४ ॥ १६ ॥ २७ ॥ रामकली महला थ।। संत के संगि राम रंग केल ॥ **आगै** जम होइ न मेल ।। त्रहंबुधि का भइत्रा बिनास ।। दुरमति नोस ॥ १ ॥ राम नाम गुगा गाइ पंडित ॥ करम कांड अहंकारु काजै कुसल सेती घरि जाहि पंडित ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का जस निधि लीत्रा लाम ॥ पूरगा भए मनोरथ साभ ॥ दुखु नाठा सुख महि त्राइत्रा ।। संत प्रसादि कमलु विगसाइत्रा ॥ २ ॥ नाम ॥ तिसु होए पाइत्रा सगल निधान दानु जन संतोखु आइआ मिन पूरा पाइ ॥ फिरि फिरि मागन काहे जाइ रे ॥ हरि की कथा सुनत पवित ॥ जिहवा वकत पाई गति मति सो परवाग्रु जिसु रिदै वसाई ॥ नानक ते जन ऊतम भाई

काई गुरु

पूरा

नही

गति

राम नाम

विनु

१७ ॥ २८ ॥ रामकली महला ५ ॥ गहु करि पकरी न ऋाई हाथि॥ प्रीति करी चाली नहीं साथि ॥ कहु नानक जउ तित्रागि तब स्रोह चरणी स्राइ पई ॥ १ ॥ सुणि संतहु निरमल वीचार

भेटत उधार 淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

॥ जब उस कड कोई देवें मान ॥ तब श्रापस ऊपरि रखें गुमाल 1) जब उस कड कोई मनि परहरें 1) तब ओह सेबिक सेबा करें ॥ २ ॥ मुख्ति बेरावे अंति ठगावें ॥ इकतु ठउर आरेह कही न समावें ॥ उनि मोहे बहुते ब्रह्मंड ॥ राम जनी कीनी खंड खंड ॥ ३ मार्गे सो भूखा रहै ॥ इस संगि राचै स कछ न लहै ॥ इसहि तियागि सव संगवि करें ॥ वडमागी नानक श्रोह तरें 11 8 11 3 = 11 रामकली महला थ ॥ आतम राम्र सरव महि पेख ॥ पूरन परि रहिन्ना रिदे महि श्रमोल्र जानु ॥ अपनी ॥ पी श्रंमृत संतन परसादि ॥ वडे भाग होवहि तउ पाईऐ वितु जिहवा किया जासै सुत्रादु।। १ ।। रहाउ ।। दिसें श्रंधेरा ॥ कोटि प्रगाम न पस्र परीति **ब**भावे सो कित विधि बभी घास संगि रचै ॥ जिस नही श्रोति पोति जानगद्दार रहिआ जानि ſI भगतन Я¥ गावहि श्रपुना प्रभु 11 नानक तिन नेहि १६ ॥ ३० ॥ रामकली दीनो - 11 महला \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हरि ससि निरास पवित धनु लाए ॥ इरि इरि भगति राम गुरा बाजा ॥ रसिक रसिक गुण गावहि ₹ n रहाउ ॥ वनिश्रो निवाजा याइ सोइद्या ॥ गई जामु गिलानि साध भाग का रातो हरि कें रंगि 11 2 ॥ राखे राखनहार संशि तन सेवा **कि**छ किञ्च ना थाल । करि दुख महि काढि लङ्ग्रा।। ३ दृह्या ॥ युडत के चाउ पहर हरि याठ पाई ॥ गति गुरप्रसादि नानक लिव ॥ रामकली महला थं ॥ कउडी बदलै तिआरी रतन छोडि जाहि ताह का जवन ॥ सो संचै जो होछी जात ॥ १ ॥ श्रमागे तै लाज नाही पूरन परमेसरु हरि न चैतियो मन माही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंमृत कउरा विखिश्रा मीठी ॥ साकत की विधि नैनदु डीठी ॥ कृदि कपटि श्रहंकारि

**以西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西** नामु सुनत जनु विछूत्र डसाना ॥ २ ॥ माइआ मुखि कवहि न उसत्ति भूरे ॥ मनि कारिया 11 प्रीति तिस सिउ निरंकोर दातारु 11 सिरि साचा 11 वेश्वहताजु साहु ॥ ३ ॥ सम साहा मोह मगन लपटिश्रो गिरह भ्रम 11 नानक तरीऐ तेरी मिहर।। ४।।२१॥ ३२॥ रामकली महला ५ ॥ रैंगि दिनसु जपउ हरि नाउ ॥ त्रागै दरगह पावउ थाउ॥ सदा अनंदु न होत्री सोगु ।। कबहु न वित्रापि हउमै रोगु॥ १ ॥ खोजहु संतहु हरि ब्रहम गित्रानी भए विसमादा पंरमगति पावहि ॥ विसमन विसम परानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गनि मिनि देखहु सगल बीचारि॥ नाम बिना को सकें न तारि ॥ सगल उपाव न चालिह संगि ॥ भवजलु तरीऐ प्रभ कें रंगि ॥ २ ॥ देही धोइ न उतरै मैलु ॥ हउमै वित्रापें दुविधा फैंलु ।। हरि हरि अउखधु जो जनु खाइ ।। ताका रोगु जाइ ।। ३ ।। करि किरपा पारब्रहम दहत्र्याल ।। मन ते कबहु न विसरु गुोपाल ।। तेरे दास की होवा धूरि ।। नानक की प्रभ सरधा पूरि ।। ४ ।। २२ ।। ३३ ॥ रामकली महला ४ ॥ तेरी सरिण पूरे गुरदेव ॥ तुधु विन्तु द्जा नाही कोइ।। तू समरथु पूरन पारत्रहमु।। सो धित्राए पूरा जिसु करमु।। १॥ तरण तारण प्रभ तेरो नाउ।। एका सरिण गही मन मेरे तुधु विनु दूजा नाही ठाउ ।। १ ॥ रहाउ ।। जिप जिप जीवा तेरा नाउ ।। त्रामें दरगह दृखु श्रंधेरो- मन ते जाइ ॥ दुरमति राचै हिर नाइ ॥ २ ॥ चरन कमल सिउ. लागी प्रीति ॥ गुर पूरे की भउ भागा निरभउ मनि बसै ॥ श्रंमृत नाम निरमल रीति के काटे फाहे ॥ रसना नित जपै।। ३।। कोटि जनम पाइश्रा धनु लाहे ॥ तोटि न आवे अखुट भंडार ॥ नानक सोहिह हिर दुत्रार ॥ ४ ॥ २३ ॥ ३४ ॥ रामकली महला संतोखु गित्रान - 11 सुख ५ ॥ रतन जवेहर सतु नाम 11 हरि भगता हवालै होता ॥ 8 पोता का [] तोटि आवें कछ खरचि को भंडारु Ш खात कीरतनु निरमोलक रहाउ ॥ नहीं हरि पारावारु ॥ १ ॥ वागी पुंजी संतन हीरा ॥ त्रानंद गुर्गा गहीरा श्रनहद 11 **《张宏宏表示张宗宗张宗宗张宗表表》** 

# 

इपि राखी कुंबी। र ।। सून समाधि गुफा तह आसनु ।। केनल ब्रहम पूरन तह बासन्।। मगत संगि प्रभु गोसटि करत।। तह हरख न सोग न

जनम न मरत ॥ ३ ॥ करि किरपा जिस्र आपि दिवाह्या ॥ साध हरि घन पाइश्रा पुरख ı दह्याल मेरी वरतिण इरि मेरी हरि ससि

जानहि रामकली महला ५ 11 महिमा वेदा। ब्रहमे नही जानहि मेदे ॥ अपतार न जानहि र्घंत u

**该市场市场市场市场市场市场** परमे १ ए पारमहम चेश्रंत ॥ १ ॥ श्रपनी गति श्रापि जाने ॥ सुणि मेच ॥ सुणि श्रार वलाने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संका नही जानहि खोजर हारे देव ॥ देवीश्रा नही जाने मरम ॥ ऊपरि श्रलख सभ पात्रहम ॥ २ ॥ अपनै रंगि करता केल ॥ श्चापि

मेल ॥ इकि मरमे इकि भगती लाए ॥ अपणा की आ आपि जगाए ३ ॥ मंतन की मुणि साची साखी ॥ सो बोलिंद जो पैखर्दि आखी ॥ नहीं लेपु तिसु पुनि न पापि ॥ नानक का प्रसुधापे व्यापि ॥ ४ ॥

はのはのはの २४ ॥ ३६ ॥ रामकली महला ४ ॥ किछह कानु न कीक्रो जानि ॥ सुर्रात मति नाही फिछु गित्रानि ॥ जाप ताप सील नही घरम ॥ कि हुन जानउ फैमा करम ॥ १ ॥ ठाइर प्रीतम प्रम मेरे ॥ तुभः बिनु दुजा अपरु न कोई भूनइ चुकइ प्रम तेरे ॥ १ ॥ रहाउ॥ रिधि 0 न पुधि न सिधि प्रगासु ।। विस्त्रै विश्वाधि के गाउ महि बासु ॥ 0 करणहार मेरे प्रम एक ॥ नाम तेर की मन महि टेक ॥२॥ सृष्यि

i

i

Ü

Ē

Ð

H

गुन्यि जीवउ मनि इट्ट विस्तुष्ट ॥ पाप खंडन प्रम तेरा नाष्ट्र ॥ तू. 01 भगनतु जीभ का दाता ॥ जिमहि जणायहि तिनि तु जाता ॥ ३ ॥ Õ जा उपाइमो विमु वेरी माम ॥ सगल भाषि प्रम u नानक दास तेरे इरवाणु ॥ वेमंत साहियु मेरा मिहरवाणु ॥ २६ ॥ २७ ॥ रामकती महला ४ ॥ राजनहार दश्माल ॥ योडि मर संट निमल विमाल ॥ सगल मराघि अंत ॥ मिलीए प्रम गुर मिलि मैठ ॥ १ ॥ जीमन को दाना मेरा ब्रम्स ॥ पूरन परमेगुर

रामापी परि परि शता मेरा प्रश्न ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ठा की गही 0000 मन भोट्य र्थपन होई छोट ते દિવર II मर्नर н ą E R वास्यवस्य सरण Ħ

Моторововово потавание

जीवन रूप हरि चरण ।। संतन के प्राण ऊचे∙ ते अधार 11 ॥ सुमति सारु जितु हरि सिमरीजे ॥ करि किरपा जिस्र अपार ॥ ३ दोजै आपे आनंद हरि जपिश्रा स्रख नाउ ॥ नानक 1] सहज ग्र मिलि नाउ रामकली 11 29 11 ३⊏ 11 महला  $\Pi$ 8 ¥ 11 सगल सेवा सिञ्चोनप छाडि करि सेवक साजि 11 11 अपना आपु चिंदे सेई फल सगल मिटाइ मन पाइ 8 होह H - 11 11 सावधान अपुने गुर सिउ ॥ त्रासा मनसा पूरन पावहि निधान ग्रर सिंड ॥ १ ॥ रहाड ॥ दुजा नही जानै कोइ ॥ सगल सतगुरु निरंजनु सोइ । मानुख का करि मिली Æq जान ॥ न टिकाइ मानु ॥ २ ॥ गुर की हार टेक Ш अवर श्रासा सभ लाहि॥ हरि का नाम्र मागु निधानु ॥ ता दरगह पावहि मानु ॥ ३ ॥ गुर का बचनु जिप मंतु ॥ एहा भगति सार ततु ॥ सितगुर भए दइश्राल ॥ नानक दास निहाल ॥ ४ ॥ २८ ॥ ३६ ॥ रामकली महला ५ ॥ होवै सोई भल मानु ॥ त्रापना तिज त्रिमिमानु ॥ दिनु रैनि सदा इही सुत्राउ ॥ १ ॥ त्रानंद करि संत हरि जिप ॥ प्रन गुर का जिप मंत निरमल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक की सिम्रानप वह चतुराई हरि हरि करि त्रास भीतरि॥ निरमल जिप ॥ गुर के चरन नाम्र नमसकारि ॥ भवजलु उतरहि पारि ॥ २ ॥ देवनहार दातार ॥ पारवार ॥ जा के घरि सरव निधान ॥ राखनहार निदान ॥ ं३ पाइत्रा एडु निधान ।। हरे हरि निरमल नाम ।। जो जपै तिस की गति होइ ।। नानक करिम परापति होइ॥ ४॥ २६ ॥ ४० ॥ रामकली महला ५॥ हारि ॥ हलति पलति तुधु दुलम देह सवारि।। जाहि न दरगह विडिआई ॥ अंत की वेर्ला लए छडाई राम के गुन 11 11 8 दोवै सुहेले ॥ गाउ होहि अचरज पुरखु पलतु हलत् धिश्राउ **बै**ठत हरि विनसै जाप्र 11 II 8 ऊठत 11 सगल तेरा मीत निरमल् संताप्र होवहि वेंशी सभि 11 11 होबैं ंचीत ते इह्र करम 11 सगल ऊतम सभ २ ॥ धरम सिमरनि तेरा होइ उधारु महि स्रेसट हरि धरम् 11 - 11 जनम होवै तेरी उतरे पूरन जनम का 3 भारु 11 11 सुनीजै श्रास ॥ जम की कटीए उपदेस तेरी फास ॥ गुर का

### **语语语语语语语语语语语语语语** नानक सुखि सहजि समीजे ॥ ४ ॥ ३० ॥ ४१ ॥ रामकली महला ४ ॥ जिस की तिस की करि मानु।। व्यापन लाहि ग्रमानु।। जिस का तृतिस का सभु कोइ।। तिसहि अराधि सदा सुख होइ।। १।। काहे भ्रमि भ्रमहि विगाने।। नाम बिना किछ कामि ना अपनै मेरा मेरा करि बहुत पहुताने॥ जो करें सोई मनि लेह विन लागै विस का भागा मीठा 11 ग्र प्रसादि विश्ले वेपरवाह अगोचर श्रावि ॥ चिति इलित जिस সাঢ विनसहि दुखा उघरे प्रवा 11 3 गुन नाई कीम न पाइ 🕧 साघ संगि बुडत तरे।। नानक जिसहि परापति करी 11 8 11 3 % 西西西西西西西西西西 महला प्र।। मन माहि जापि भगवंतु ॥ गुरि पूरे इह त्रास ॥ पूरन होई आस ॥ १ ॥ गर सफल देवा ।। कीमति किछु कहणु न जाई ।। साचे सच श्रलख श्रमेवा ॥१॥ रहाउ ॥ करन करावन आपि ।। विस कउ सदा জাবি मन करि नीता। सञ्च सहज्ज सूख पावहि मीता। २॥ साहित्र खिन महि थापिउथापनहारा ॥ तिसु विज्ञ जन का राखा सोई ॥ ३ ॥ अरदासि सुणीजै करि किरपा सेवक कउ दरसनु दीजै।। जपुज।पु॥ सभ ते ऊच नानक जापी ॥ ४ ॥ ३२ ॥ ४३ ॥ रामकली महला भरवासा लोक ॥ ठाइर प्रभ तेरी टेक 11 ऋचित ठाउर मेटे ग्रणवास ॥ १ ॥ एको नाम्र धिश्राइ कारज तेरा होवे पूरा हरि हरि हरि गुण गाह मन मेरे ॥ घरन कमल हरि सरन भानंद हरि रूप विसही दिखाइद्या की अमेट सदीवा जो के कीने है जीय।। सिमरत हरि राम्बनद्वार निदान ॥ ३ ॥ सरव की रेए होबीजें मिलीजे ॥ भनदिन षिमारि नाम् ॥ सफल रामक्ली महला ¥

रहीम

सुदि

( ४६७ )

表表表:表表表表表表表表表表表表表表表表表 वेसुमार ॥ १ ॥ त्र्योनमो भगवंत गुसाई॥ खालकु रवि खदाइ जगंनाथ जगजीवन माधो ठाई रहिञ्जा 11 8 ॥ रहाउँ ॥ सरव ॥ रिखीकेस गोपाल गोविंद अराधो माहि 11 रिद भउ मउला तूही मिहरवान एक पीर li मुकंद ॥ २ पुरन सरवत्र मालकु करे हाकु ॥ कुरान कतेव ते पाकु ॥ ३ ॥ पैकांबर सेख ।। दिला का वासुदेव घट रमत राम घट श्राधार 11 नाराइगा नरहर दइत्राल -11 लीला किछ लखी न मिहर जाइ ॥ ४ 11 बसत सभ ठाइ ॥ करनैहार सिरजगहार करि वंदगी देहि 11 कह भगति पारब्रहम ॥ ५ 38 II गुरि खोए एको अलह भरम ॥ हरि विनसे 11 हरि के पाप रामकली महला ।। कोटि जनम y मनि वसं 11 महा के कमल जपत नाही संताप चरन П गुर प्रागी को जसु गोपाल गाउ विकार तन ते सभि 8 11 नसे 11 समाग्गी 8 जोती जोति 11 । रहाउ ॥ पूरन कथा साची प्रभ प्रसादि जपित्रा श्रविनासी त्सना संत नासी 11 सभ ॥ हरि मिलगे की एह नीसानी ॥ रैंनि दिनसु प्रभ सेव २ कमानी देखि निहाल ॥ दरसनु गुर का जंजाल होए प्रभ दहत्र्याल ॥ नित गुगा के परापूरवला हिर रसना विश ऋाइऋो П करम संत मसतकि जना ३ ॥ हरि के संत सदा 11 परवाशु की कोइ तिस जे 11 नानक ॥ दास की रेख पाए रामकली ४६ ॥ महला परमगति 11 होइ 11 З¥ 11 8 दरसन कउ जाईऐ कुरबानु हिरदें धरि ॥ चरन कमल संत की मसतकि, लोइ ।। जनम जनम की दुरमति मल जाइ नदरी भेटत मिटै सभ **अभिमा**नु पारब्रहस्र - [1 जिसु ॥१॥ रहाउ ॥ गुर की कीरति करि भगवान पूरन भगति सदा गुण गाउ ॥ गुर की जपीऐ की गुर नाउ H ।। गुर का सवदु सति करि सुरति निकटि करि जानु मान्र ॥ २ 11 मुख दुख ॥ कदे न विश्रापै वृसना भूख गुर बचनी समसरि मिन संतोखु सबदि गुर राजे । जिप गाविंदु पड़दे सिम काजे -11 11 गुरु परमेसरु बखसिंदु गुरु दाता द्इत्राल गोविंदु - 11 गुरु गुर चरनी जा का मन लागा ॥ नानक दास तिसु पूरन भागा ॥ **亚亚亚亚亚亚亚亚亚**亚亚亚亚

॥ ४७ ॥ रामकली महला ५ ॥ किसु भरवासै विचरहि भवन मृह धुगध तेग संगी कवन राम्र संगी तिस गति नही जानहि 11 ॥ १ ॥ सो मीत क्रि मानहि घरु सेवि जित् वंच बरवारे मे दिनु संगि गोर्दिद रवीग्रहि राती उधरहि मीत गुग् साध श्रहंकारि किरिमन की प्रीति ॥ विद्यानी श्चर रे ॥ रहाउ ॥ जनम श्रावै वादि ॥ **च**पति विखिया सादि महो 11 जाई ग्राव दख्र पाइआ।। तुरी न दत्तर माइश्रा ħ ş п ब्रापे ही खावें ऋापि यीजि कार कमाबै ॥ राखन Edi दशर प्रनीत होइ पतित नहीं कोड़ ॥ तज निमनरें कि.रपो जर 11 3 n श्चपने दास कउ कीजै 11 करि ä दान तेरी ग्रति करि मेरी गही सरण नानक प्रभ लोके महला 1। इह सख पाइग्रा ¥ सोभावंत फनि गरमि हरि दरगढ 11 नाही ॥ जानी संत की मित्राई ॥ करि किरपा दोनो हरि संजोगि मिलाई ॥ के चरिण चित्र लागा ۶ ॥ रहाउ ॥ अर धंनि संजोग समागा धरि लागी मेरे माथे । किलविख 11 संत की लाधे 11 २ ॥ साघ की सच् टहल कमानी होए मन सुघ परानी 11 जन का दरस डीठा ॥ प्रभ सफ्त वठा ॥ ३ ॥ मिटाने सभि किल कलेस ॥ जिस п, प्रगटे तिस महि परवेस गोतिंद अस्तिप प्रो नानक बखसंद ॥ ४ ॥ ३८ ॥ ॥ रामकली 88 महला गऊ कउडी कउ चारे सारदल्ज Ħ का लख हुआ मृलु हमती प्रतिपाले ॥ ऋपना नदरि निहाले प्रभ B 8 प्रीतम प्रभ मेरे ॥ वरनि न साकउ वह गुन तेरे It 8 11 खाइ विलाई महा कसायि सदि Iŧ छरी Ш करणहार प्रश्च हिरदे वठा ॥ फाथी मछली का जोला तरा 11 ऊचै थलि फुले चल्र सके 11 कमल अनुप 11 सतिग्रर देव सेवक्र स्राइश्रो श्रपनी सेव ॥ ३ ॥ li . करे मेरा उधारु प्रभ 1 सदो Ħ

संत जना का सदा सहाई ॥ चरन कमल नानक

सरयाई ॥

333 出出 ॥ रामकली महला ५ ॥ पंच सिंघ राखे प्रभि मार 11 चूकी लई निवारि तीनि की 11 श्रावरत विधिऋाडी 11 後後後後 ॥ सिमरि सिमरि साध संगि चूके भै फेर ॥ जीवो ξ 11 करि किरपा राखिओ सदा साचा बखसिंद अपना सदा दास 11 पाप सुमेर ॥ जिप जिप नामु पूजे रहाउ।। दािक गए तृश जोरी सभ थानि ॥ प्रेम भगति सुख रूप प्रगटिओ H ॥ खेंदु न पाइत्रो नह फ़ुनि रोज ॥ खोज सागर तरिश्रो वाछर di ॥ करगाहार कउ किछु श्रचरजु नाहि समाइत्रो घटुके माहि कोढिश्रो नदरि पइत्राल जाइ 11 जउ रसिक रसिक पुंन हमरे वसि नाहि नानक Ħ गुर्ण तेरा ॥ रामकली महला ¥ 11 ना तन् ¥ ? **经股份股份股份股份股份股份股份** धोहि वित्रापित्रा करें मोहि 11 माइआ 11 हरि पेल 8 छेल चक्र H ॥ अचित जाल कालु संगि सहाई जपि नाम्र सरनाइ राम मना 11 ऊने न होवत पावहि साचु 11 काज 11 8 ॥ रहाउ धना करें दिकारे भूरे ही 11 कामि क्रोधि मदि सद २ ॥ धरत धोह जाई ॥ अनिक छल संगि न तसूत्रा छानै सिरि 11 जिनि खोक्र कउडी कउडी कउ उतरै लोभु स्रुल् 3 मृलि ॥ मिथित्रा न होश्रा ॥ हसत साध रवाल भए दहन्राल ॥ इह मनु लाइ । नानक साचै साचि समाइ॥ ४ 11 88 की सरणाइ ॥ निरभउ प्र**रा**। रामकली महला ५ ।। राजा राम गोविंद गुन गावत साध संगि दुखु जाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ जा मन माही ।। सो जनु दुतरु पेखत नाही ।। सगले काज बस हरि हरि नामु रसन नित जपने ॥ १ ॥ जिस कें ॥ सो दासु अदेसा काहे करै ॥ जनम मरण की चूकी गुरु धरे हाथु परमेसरु भेटि क्रुरवाणि २ H गुरु पूरे .गुर ऊपरि -11 ंपाए जिस्र होइ दश्रालु ॥ जिसु पारबहस सो दरसनु भवजलु तरे ॥ ३ ॥ श्रंमृतु पीवहु सो किरपा संगि 11 साध साचै द्रवारे तजि 11 अनद मुख ऊजल

B

Ö

8 ø

0

Ð

ē

Ð

Ю 10

Ю

18

**政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政** 

नानक हरि जपि उतरहु पारि । ४ ॥ सगल विकार ॥ ४२॥ ४३ । ॥ ईंधन ते वैसंतरु भागै -11 माटी ऊपरि चरन तलै सिधु श्राकास ।) घट १ ॥ ऐसा संप्रथ हरि जीउ ग्रापि के आठ पहर मन ता कउ मैल कीनो पाळे द्ध् ॥ माखन BBB निरभउ डरता फिरै ॥ होंदी कउ ऋणहोंदो हिरे ॥ देही गुपत विदेही दीसे ॥ समले साजि करत जगदीसै ठगगहार ठागै ॥ बिन्न वखर फिरि फिरि उठि लागै।। ॥ संत 3 करह बलिश्राण 11 विमृति बेद सासत बीबारु बीचारे कोइ ॥ नानक ता की परम गति ॥ ५४ ॥ रामकली महला ५ ॥ जो तिसु भावे सो थीत्रा ॥ सदा सरगाई प्रभ विनु नाही ब्रान वीब्रा ॥ १ कलत्र लखिमी दीसे इन महि किछ न संगि लीश्रा मंदरु विद्यागि भ्रनाना माइधा गइद्या विगुता गरम जानि महि बहत किरवि कमाखे छोडढि नाहो जमद्ति ग्राविद्यो महा भइआ वृभैं भुद्ध कमाबै अवसा उसन ন बदुतु हड्या संत द्खनि देह विनासी महा खड्या साजे आपे कीने निवाजे तिन ही संत लाइ राखे करि किरपा पारब्रहम मझ्बा 11 ॥ रामऋली महला थ ॥ ऐसा **प्**रा गुरदेउ सहाई जाई ॥ सिमरत विरथा न 1 п रहाउ पेखत ॥ दरसन् भृरि कार्ट जम जालु ॥ चरण कमल बसे मेरे मन की सवारे सगले तन के ॥ १ ॥ जा के मसतकि राखे हाथ ॥ प्रमु मेरी अनाय को नाधु ।। पवित उधारण कृषा निधानु सदा जाईए कुरबातु॥२॥ निरमल मंत्र देह जिसु दानु विकार विनसे श्रमिमानु ॥ धिद्याईऐ एक साध पाप विनासे नाम के ३ ॥ गुरवरमेश्वर रंगि सगल निवास घटि - 11

गुणवास ॥ दास देहि घारत प्रभ पटि स्ति रहिया नित <del>表表,表表表表表表表表表表表表表表表</del>表表

नानकु चितवे सचु अरदासि ॥ ४॥ ४५ ॥ ५६ ॥

रागु रामकली महला ५ घरु २ दुपदे

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ गावहु राम के गुण गीत ॥ नाम जपत परम सुखु पाईऐ श्रावागउणु मिटै मेरे मीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुण गावत होवत परगासु ॥ चरन कमल मिह होइ निवासु ॥ १ ॥ संत संगति मिह होइ उधारु ॥ नानक भवजलु उत्तरिस पारि ॥ २ ॥ १ ॥ ४७ ॥ रामकली महला ५ ॥ गुरु पूरा मेरा गुरु पूरा ॥ राम नाम

जिप सदा सुहेले सगल विनासे रोग क्र्रा ॥ १ । रहाउ ॥ एक अराधहु साचा सोइ ॥ जो की सरिन सदा सुखु होइ ॥ १ ॥ नीद सुहेली नाम की लागी भृख ॥ हिर सिमरत विनसे सभ द्ख ॥ २ ॥ सहिज

अनंद करहु मेरे भाई । गुरि पूरे सभ चिंत मिटाई ॥ ३॥ आठ पहर

प्रम का जपु जापि ॥ नानक राखो होत्रा त्रापि ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ८ ॥

१ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ॥ नर नरह नमसकारं ॥ जलन थलन वसुध गगन एक एकंकारं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरन धरन पुन पुनह करन ॥ नहस्मित्र निर्देशरं ॥ १ ॥ गंभीर धीर नाम हीर ऊच मूच

रागु रामकली महल ५ पड़ताल घर ३

करन ॥ नहिंगरह निरंहारं ॥ १ ॥ गॅमोर धीर नाम हार ऊच मूच अपारं ॥ करन केल गुरा अमोल नानक विलहारं ॥ २ ॥ १ ॥ ४६ ॥ रामकली महला ५ ॥ रूप रंग सुगंध भोग तिआगि चले माइआ

छले किनक कामिनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंडार दरव ऋरवे खरव पेखि लीला मनु सधारे ॥ नह संगि गामनी ॥ १ ॥ सुत कलत्र आत मीत उरिक परिद्यो भरिम मोहिस्रो इह बिरख छामनी ॥ चरन कमल सरन नानक सुखु संत भावनी ॥ २ ॥ २ ॥ ६० ॥

१ त्रों सितगुर प्रसादि । रागु रोमकली महला ६ तिपदे ॥ रे मन त्र्रोटि लेंडु हरि नामा ॥ जा के सिमरिन दुरमित नासे पाविह पदु निरवोना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वडमागी तिहि जन कउ जानउ जो हरि के गुन गावै

॥ जनम जनम के पाप खोडके फ़िन वैकंठि सिघावे ॥ १॥ श्रजामल

र्केउ ग्रंत काल में नाराइन सुधि ग्राई ॥ जौ गति

सो गति छिन महि पाई ॥ २ ॥ नोहन गन धरप्र कउन गाँव कीना ॥ नानक विरद् राप्त

अमे दान तिहि दीना ॥ ३ ॥ १ ॥ रामकली महला

जुगति अबि कीजै ॥ जा ते दुरमति सगल मै उरिक्त रहिश्रो

भगति मनु मीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु माइत्रा

युक्ते नइ कहु गित्राना ।। कउनु नामु जग जा के सिमरे पाने पढु

निरवाना ॥ १ ॥ भए दहत्राल कृपाल संत जन तब इह बात बताई ॥ सरव घरम मानो तिह कीए जिह प्रम कीरति खाई ॥

निसिबोमुर में निमख एक उरधारे ॥ को जम नानक तिह अपनी जनप्र सवारे ॥ ३ ॥ २ ॥ रामकली महला ६ ॥

प्रानी नाराइनि सुधि लेइ ॥ छिन घटैं छिनु ग्रउध ष्ट्रया जात है देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तरनापो बिखिश्चन सिउ खोइय्रो

श्रगित्राना ॥ विरघ महस्रा ग्रजह नही कउनु कुमति उरम्हाना ॥ १ ॥ मानम जनम दीयो जिह

किउ विसराइओ ॥ मुक्ति होत नर जा कै सिमरे निमख न ता को गाइयो ॥ २ ॥ माहया का मद्र इहा करतु है संगि न काह जाई ॥ नानक कहत चेति चिंतामनि होह है अंति सहाई ॥३॥३॥ =१॥

श्रों सतिगुर प्रसादि ॥

रामकरी महला १ श्रमुटपदीया ॥ सोई चंद्र चड्डि से तपन रहे ॥ सा घरती सो पउल अलारे जुग

१ ॥ जीवन तलव निरारि ।। होवे परवाणा काहि घिडाणा कलि लखण बीचारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किते मारमा सुर्वीए तीरय पासि न वैठा।। करहि दाता दान महल उपारिन चैठो ॥ २ ॥ जे को सतु करे सो छीजै तप घरि तपु

न दोई ॥ जेको नाउलए बदनाबी किल के ललए एई ॥ ३ जियु निरुदारी निनिह स्वधारी चाकर फेहे डरणा ॥ जा निकदारे

( 603 ) पवें श्राख् गुणा कलि **जंजीरी** चाकर हथहू मरणा ॥ 8 11 ता पाईऐ देहि तिहु जुग केरा रहिश्रा तपावसु जे गुण त रहाउ ।। कलि कलवाली सरा निवेड़ी काजी होश्रा कृसना 8 11 वाणी ब्रहमा वेद् ॥ पति कीरति लहिश्रा 11 y अथरवण करणी धोवह सत विशाु संजमु जत विशाु काहे जनेऊ 11 नावह होई कलि 11 Ę परवारा चडावह विशा सोच न 11 सच कतेव कुराण ॥ पोथी रहे नानक नाउ भइश्रा पंडित प्राग 11 मिलें ।। नानक रहमाण्य ॥ करि 11 9 करता त एको जाग्र होदै विडिम्राई एद् ऊपरि करमु नही मंगिशा जे घरि 11 फिरि ओलामा रामकली मिलैं महला तही 11 11 8 11 ح काहे तिश्रागि परबोधहि मडी वधावहि आसग्र 11 हितकारी ॥ ना अउधूती ना संसारी पावहि ॥ ममता मोहु कामग्रि भागैं घरि घरि १ ॥ जोगी बैसि 11 मागत दुधिधा दुखु लाज रहह ॥ गावहि गीत न चीनहि त्रापु लागी १ ॥ रहांड H निवरै परतापु रचैं ।। भिखित्रा सग्रदि कें मन भाइ -11 गुर माइश्रा मोह वीचारी खाइ ॥ २ ॥ भसम चड़ाइ करहि पाखंड 11 वंधनि बोधिआ ।। फ़र्टे खापरु भीख न भोड ॥ सहिंह जम डंड श्रावे जाइ ॥ ३ न राखिह जती कहाबहि माई मागत त्रैं बिंदु -11 1 वृद्धे त नही जोति 11 बुडत सरव उजाला । निरदइश्रा जंजाला।। ४ ॥ भेख करहि खिथा ॥ कुठो खेलै वह बहु थट्टश्रा खेल विशु केंसे करमा जारे ॥ नद्रश्रा ॥ अंतरि अगनि चिंता बहु मुकति नही पारे ॥ बनाई कानि बिदिश्रा 11 मुंद्रा फटक विगित्रानि मिर्दे नही न्त्रोभाना ॥ पस्र . भए ॥ जिहवा इंद्री सादि वीचारै ६ ॥ त्रिविधि लोगा त्रिविधि जोगा चुकसि नीमाना ॥ ॥ सबदु जोगी जुगति वीचारे सोइ सोगा ।। ऊजल सोचु सु सबदु होइ॥ 16 उथापे करे करणै जोगु ॥ थापि तुभ पहि नउनिधि त्रः H जोगी त्रिभवण मीत् जतु सत् संजग्न सच्च सु चीतु नानक - 11 H देही वैरागी मनु ८ ।। र।। रामकली महला १ 11 खटु मु # जागी ॥ वाजे मेरा मनु लीखा।। गुर अनहदु सुरति सबदु धुनि श्रंतरि भगति सुखु प्राणी राम वचनी पतीगा ? 11 सचि नोमि II

गुर इरि मेटे प्रवि कमाइमा 11 न मारि अस पाईए न मरिम п जमदरि पाधउ मरे विकार इक्ट पाधे पंडित मिमर सराउद्धि

0

## ( Roy ) ॥ दुविधा राते महलु न पाविह ॥ जिसु गुर परसादी नामु अधारु ॥ कोटि जनु त्रापारु ॥ ७॥ एक दुरा भला सचु एकै॥ वूकु गित्रानी गुरमुखि विरली एको जाणित्रा की टेके ॥ ॥ श्रावसा जासा जिन के हिरदे एकंकारु गगाी 11 समाशिश्रा ॥ = ॥ सरव कमावै ॥ नानक साचि भागौ के साचे करम साचा वीचारु ॥ गुर निग्रह समावे ॥ ६ ॥ ४ ॥ रामकली महला करि १ ॥ हद्ध काइश्रा छीजै ॥ वरतु तपनु करि मनु नही भीजै -11 राम नाम सरि संगु कीजे ॥ जम्र सेवि मना हरि जन जंदारु पूजे ॥ १ ॥ गुरु न सकै पीजै जोहि नही साकै सरपनि डिस का रस हरि त्रेगुण भीजैं विखिश्रा 11 रागी जगु पङ् द्खु सहीजै ॥ २ ॥ चाड़िस पवनु सिंघासन मरीजे ॥ राम नाम विज् भीजे ।। निउली करम खटु करम करीजे विन नाम 11 राम धीजै ॥ धीरज लीजें ॥ ३ ॥ श्रंतरि पंच अगनि किउ लीजै लहीजे ॥ गुरमुखि होइ काइश्रा गइ में लु तीरथ भरमीजें ॥ मनु नहीं सूचा किया सोच देही

दोसु का कड दीजें।। प्र॥ अंतु न खाहि थीजै जनमें मनमुखि नही - 11 त्रपति दीजै ॥ बिनु गुर गित्रान कीजै जन संगति मन सतिगुर पूछि **& !!** 

मरोजै नही जनमि ऊंदर दृंदर पासि घरीजै ॥ धुर की सेवा राम्र रवीजै ॥ 9 रामकली कीजै y 11 11 मिले  $\Pi$ ح किरपा प्रभ कोई 11 जो श्रवर न 8 11 श्चंतरि उत्रभुज उतपति सोई जुगंतरि सच साहब

जुगह

11

海路路路路路路路路

11

राम

बिन्र

गहिर

नाम

किश्रा

- 11

॥ ऐसा मेरा ठाकुरु कोई • 1] पाइश्चा हरि कै नामि जम जिनि जिप्या तिन ही सुख निरमोल्र साहिच हीरा ॥ साचा नामु रतनु सूची साचा बोलु ॥ दरि घरि नाही साचा जिहवा

॥ इकि वन महि वैसहि डूगरि असथानु नाम्र विसारि 11 नाम विना किया गित्रान धियानु गुरम्रुखि पचिह अभिमान अहंकारु करें हरु II पावहि ३ दरगहि मानु 11 · 水水水水水水水水水水水水水

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRE जावै ॥ ॥ पाठ पहें ले लोक सुगायें ॥ तीरिय मरमसि विश्राधि न **市场市场市场市场市场市** नाम विना कैसे सख पाये ।। ४ ।। जतन करें बिंद किये न रहाई ।। पाई जमप्ररि वाघो लहै सजाई मनुद्रा डोलै नरके 11 नावें जीउ जिल विल जाई ॥ प्र ॥ सिघ साधिक केते म्रनि देवा न तुपताबहि भेता ॥ सबदु बीचारि गहहि गुर सेवा ॥ अभेग श्रमिमान मनि निरमल ξ 11 ते पार्वे सरगागति त्रम रहउ नाउ ॥ जप्र हरि उपजित्रो भगती भाउ जापउ गुरग्रुख नाउ છ 🛭 11

मोनै।। ऋठि पावसि पाखंडि मन न बिन गुर सबद नहीं घर बारा।। नानक गुरम्रखि तत बीचारा। ⊏।। ६।।

Ħ নিত্ত श्राध्या तिउ जावहि बउरे जिउ \$ जनमे तिउ मर् ु भइद्रा ॥ जिउ भोग कीए तेता रस तिसारि भवजलि देखत गरवि पङ्ग्रा - 11 8 п तन् धनु हेतु ॥ कनिक कामनी सिउ वधाइहि की विसारहि गइथा नाम्र संजग्र सील न राखिया ।। १ ॥ रहोउ ॥ जत सत कांसद महब्रा Į1 पन् संजग्न दानु इसनान् गदि विन जइश्रा ą लालचि लागे 11 18 नाम 9999

रिसारियो श्रापत जापत जनम् जग्न घोड केस गहि गइश्रा ॥ जा मारे सुरित नहीं मुख्ति कालि गइत्रा ॥ ३ ॥ श्रहिनिस पराई हिरदे ॥ विन नोम सरव दश्या गुर सबद पति विनु नरिक नाम गहस्रा 11 8 Ħ वेस जिउ मोह नट्रया महि गलत पाप गइस्रा

देखि पनारी मोह माइआ के मगुन मङ्गा घनेरे नियार सरित सबद विज भरमि लागा गुरमति लेपह रोग देखें साकत मनि अभिमानु महत्रा ॥ जिस श्रापत का ३६ तन धन सो फिरि लेगे अंतरि सहसा दल पडमा ॥ ७ ॥ अंति कालि किछ साथि न चालै जो दीसै सभ्र तिसहि महश्चा द्यादि

पुरस् अपरंपर सो प्रम हरि नाम दिन ले पारि पश्चा ॥ = ॥ मूए कउ रोपदि फिमडि मुणानिह में सागर असराति पहचा ॥ देखि इट्य

DESCRIPTION OF STREET साकतु जंजालि परालि माङ्या गृह मंदरु पइआ 3 11 11 जा चाले तिनै तिनहि पठाए वुलाइ लइश्रा जो n किछ वखसणहारै बखिस लइआ करि रहिआ 11 80 जिनि 11 एडु चाखित्रा राम रसाइग्रा तिन की संगति खोज रिधि भइआ सिधि ते विधि गित्रानु गुरू पोइञ्रा म्रकति सरिंग पदारथ गुरमुखि समकरि दुख् सुख् जागा सोग हरख गुरम्रुखि मारि हरि ग्राप 11 पाए सहजि ॥ ७ ॥ रामकली दखणी महला लइत्रा -11 12 8 जत सत लीगा दड़ाइआ साच सबदि रस 11 8 मेरा गुरु रहे एक लिव ऋहिनिसि रंगि लीगा 11 लागी साचे समैसरि ।। रहै गगन पुरि दृसटि १ ॥ रहाउ वंधि क्रपीन भरिपरि लीगा जिहवा 2 । सत् साचे जिनि रचु ॥ मिलै राचे किरतु वीचारि गुर Ę महि सतिगृहि एक महि सरव सरब एका एह देखि दिखाई जिनि कीए मंडल खंड ब्रहमंडा सो प्रभ H 11 ¥ ते दीपक्र लखनु दीपक परगासित्रा त्रिभव्या Ę 11 वैठे सचै महली तखित निरभउ 11 सच 9 ।। मोहि गइस्रा वैरागी जोगो घटि घटि किंग्ररी की छूरे सतिगुर सरिश प्रभृ सच्च नानक ग्रउहि मडी δ हसत महला 11 रामकली 11 धरु गुरम्रखि छाइत्रा केती **धर**शि धारी 11 8 11 सवदि कल गगन हउमैं उधारी मारि सोखै ॥ रहाउ ॥ ममता 8 त्रिभवशा 11 मारि मने महि राखै सतिग्रर ।। पनसा सवदि 11 २ **अनाह**दि वाजै घटि सुरति घटि सिंङी तही राखिश्रा तुमारी बेग्र मनु त्रहम परपंच अहिनिसि दीपक्क निरमल मिलि ततु H पंच लउके इहु तनु किंगुरी वाजे सबदु ॥ रवि ससि अगंग्र नगरी महि <del>श्र</del>उधृ अल्ख आसणु 11 वीचारी राजा पंच वसहि नगरी मनु इह 11 करे गुगकारी घरि **अद**लु ऋासिशा राजा 张扬态级还在在西部边上,

**企业企业企业企业企业企业企业** काल निकाल कहे कहि बपुरे जीवत मुश्रा मनु मारी ॥ ११ ॥ बहमा

निमनु महेम इक मुरति आपे करता कारी ॥ १२ ॥ काइआ सोधि

तरै भव सागरु श्रातम तत् वीचारी ॥ १३ ॥ ग्रेर सेना ते सदा सख

पाइया श्रंतरि सपट रिन्धा गुराकारी ॥ १४ ॥ आपे मेलि लए गुरा दाता इउमे तमना मारी ॥ १५ ॥ त्रै गुरा मेटे चउथै वस्तै एहा भगति

निरारी ॥ १६ ॥ गुरमुखि जोग मनदि श्रातम् चीनै हिरदे एक मरारी ॥ १७ ॥ मनुष्रा श्रमधिरु सबदे राता एहा करणी सारी ॥ १८ ॥ चेर बार न पारांड अउप गुरमुखि सनदि बीचारी ॥ १६ ॥ गुरमुखि

जोगुकमार्ने व्यउभू जतु सत् सनदि वीचारी ॥ २०॥ समदि मरै मनु मारे श्राउप जोग जुगति वीचारी ॥ २१ ॥ माइश्रा मोहु भरजलु

ij

K

¥

Ė

18

Ē

18

西西西田

iě iõ

市市市市

西西西

है व्यापु समिद तरे दुन तारी ॥२२॥ समिद सूर जुग चारे व्याप् बोणी मगित बीचारी ॥ २३ ॥ एडु मनु माइश्रा मोहित्रा श्रउध निकमै सपदि बीचारी ॥ २४ ॥ श्रापे बखसे मेलि मिलाए नानक सरिण तुमारी ॥२४ ॥ ६ ॥ 1000

रामकनी महल ३ श्रसटपदीश्रो सरमै दीया मुद्रा कंनी पाइ १ व्यों सतिगर प्रमादि ॥ जागी लिया करि तू दश्या ॥ यानणु जाणु निभृति लाइ जोगी ता

中中田田田

तीनि मरण जिला लहमा ॥ १ ॥ ऐसी किंगुरी वजाह जोगी ॥ जितु हिमुरी अनहद याजै हरि सिउ रहे लिप लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतु मंतोर् पतु वरि मोनी जोगी श्रंमृत नामु भुगति पाई।।

िष्यान का परि उडा जोगी मिंडी सुरति बजाई ॥ २ ॥ मतु इड करि मामित वैम जोगी ता तेरी कनपणा जाई ॥ वाहमा नगरी BEBEE महि मंगिए भड़िह जोगी ता नामु पन पाई ॥ ३॥ ३त हिंगुरी थियानु न लागे जोगी ना मन पर्न पार । इत कियुरी मांति न आवे जोगी भनिमानुन विषदु जाइ ॥ ४ : मउ माउ दृह पन लाइ जागी शहु मरीठ करि देंदी ॥ गुरमुखि होपदि ना तंती वाले इन विधि तुमना

मंदी ॥ ४ ॥ इक्ष्म पूर्ण मा जोगी कडीएँ एउम मिउ चित लाए ॥ गरमा नुदे निष्मल हार्व जोग जगति हत पाए ॥ ६ ॥ नदरी भारत मन दिल् दिनमें इति मेती चितु लाह ॥ मांत्रक मानि

303 तेरी भावनी लागं ता इह सोक्सी पाइ ॥ ७॥ एहु जोगु न होवै जोगी 13 क्रटंच छोडि परभव्य करहि ॥ गृह सरीर महि हरि हरि नाम्र गुर परसादी हरि प्रभु अपगा लहिह ॥ मिटी Z 11 इह जगत रोगु जोगी महि का प्रतला इस्र वडा वृंसना माइश्रा 🗇 जोगी रोगु न जाइ गवाइत्रा ॥ हरि 11 3 जोगी जिसनो मंनि वसाए ॥ गुरम्रस्व सो पाए।। १० ॥ जोगे का मारगु विखम्र है जोगी जिसनी जुगति नदिर करे सो पाए ॥ अंतरि बाहरि एको वेखे विचहु भरम् चुकाए ॥ ॥ विशु वजाई किंगुरी वाजै जोगी किंगुरी सा वजाइ नानकु मुकति होवहि जोगी साचे रहिं ॥ १२ ॥ १ ॥ १० ॥ समाइ の発 रामकली महला ३ ॥ भगति खजाना गुरम्रुखि जाता सतिगुरि संतहु गुरम्रुखि देइ वडियाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ 11 SH उपजै कामु जाई रहहु सदा सहजु सुखु क्रोध विचह 11 जलाई ॥ ३ ॥ जिस त्रापु छोडि नाम लागी ममता सबदि लिव S उपजे तिस ते विनसै अंते नामु सखाई ॥ ४ ॥ सदा हजूरि दृरि नह SI देखहु रचना जिनि रचाई ॥ ५ ॥ सचा सबदु रवे घट श्रंतरि 9 सिउ सतसंगति महि नामु निरमोलकु वर्डें भागि लिव 11 设设设 पाइश्रा जाई ॥ सेवहु सतिगुरु भरमि न मनु भूलहु 9 11 इक ठाई ॥ 🖒 ॥ भूनी फिरदी विरथा नावै सभ वित्र गवाई जोगु **इं**हें पाखंडि गवाई जुगति जोगी Bi त्रासणि वैसै गुरसबदी नगरी महि सिव "被话说话说话说话说话说话说话说话说话" निवारे नामु वसै मनि त्राई ॥ १२॥ ११ ॥ घातुरवाजो सबदि लिव लाई करे इप्रनानु सरवरु संतद्र

सबदे मैलु गवाई नामि इसनोनु करहि से जन निरमल अचेत नामु चेतिह नाही विनु नावै विनिस जाई ॥ १५ ॥ त्रहमा मूरति त्रिगुणि भरमि भुलाई ॥ १६ गुरपरसादी [] त्रिकुटी छूटै चउथै पदि पड़िह लाई ।। -१७ पंडित 11 त्तिव पाई ॥ ₹= 11 विखिश्रा माते न वादु वखागाहि तिंना व्स किसुंभाई॥ १६॥ भगति जना की करहि उपदेस वाणी लागै ऊतम बांगी जुनि जुनि रही ममाई ॥ २० ॥

本 还还还还还还还还还还

॥ २१ ॥

11 33 11

उमतति कराई

समाई

पाई

सचि

विज्ञ रसना

वियमादी चित श्रदिसदि लगाई

नाम नवंनिधि

पाए

रहे

क का का का का का का का का का का का का

मनमा

11 23

11 32 11

काइश्रा

मारि मन

श्रदिमदु

नगरी

लोइग

महजि

देखि

₹

जोति मिलाई ॥ २५ 11 हउ गुरु सदा चुमाई माची यमः 11 २६ नानक पाई ॥ २७ ॥ २ ॥ ११ ॥ रामकत्ती महला ३ ॥ हरि की कहणाक छन जाई।। ॥ संबद्ध गुरस्रवि पुरा \$ पुज कराई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि विनु सम्र किछ मैला चड़ाई ॥ २ ॥ इरि माचे भाने सा पना होने पज करें लोक संतद् ₹ II पजा सभ मनकृखि ॥ सबदि मरे पत संतह निरमल एइ पूजा थाइ पाई।। प्र ।। परित पावन में जन साचे एक सबदि लिंग लाई ॥ 8000000 न दोवो मानि मुली लोकाई ॥ बितुनार्वे द्वोर पत्र હ 11 नोमि लिय लाई श्चापे संवह राम निरमल 11 = 11 पुज कराए गुर सबदी थाइ पाई ॥ ह पजा करहि विधि 11 जासि द्जे भाइ मलु गुरश्चित होवे लाई ॥ १० पुजा II जायी भाषा मनि वसाई ॥ ११ ॥ भाषो ते समि सुख संबद्ध नाम् सलाई ॥ १२ ॥ अपणा आपु न पञ्जासहि संबद्ध १३ ॥ पाखंडि कीने जम नही छोडे लें जिन श्रंतरि सबद् गति मिति স্মাণু पाई ॥ १५॥ समाधि लगाव एह मनृत्रा सुन G सुणि सुणि गुरम्नुखि नाम् वखासह गमावै गुरम्खि गावै दरि প্রাपু ॥ साची वाणी सच वखारी नामि लिय सचि निखंजनु मेरा मंजन ऋति पाप र्श्चति 11 ॥ सम्रु किञ्च आपे आपि वस्तै नानक नामि वडिश्राई ॥ १२ ॥ रामकली महला ३ ॥ इम कचल कचील श्रति श्रमिमानी संतद गरम्रखि नामि उतारी 11 8 सचा नाम्र वसिश्रा घट श्चंतरि श्रापि सवारी

माइश्रा लागे सेवहि कृपा तुमारी ॥ २३ ॥ सतिगुरु न तिचरु सेवा जाइ **ऋंदरि** सास जिचरु ા રિષ્ટા रहै दिनु राती अपने अनदिनु जागत म्रुरारी ॥ २५ ॥ वारी वारि घुमाई अपने ॥ २६ ॥ तनु मनु प्रित्र प्रीति पित्रारी विनसि उबरे जाइगा विटह माहु बलिहारी २७ ॥ माइश्रा 4 जागे गुर कै सवदि सेई सबदि बीचारी ॥ ऋापि जगाए २⊏ - 11 चेतिह भगत जीवे जि नोमु न सेई मूए 安田田田 ॥ २६ ॥ नानक वीचोरी ॥ ३० ॥ ४ ॥ १३॥ रामकली महला ३ ॥ नाम्र खजाना गुर ते पाइत्रा गुरमुखि मुकति श्राघाई ॥ १ ॥ संतहु त्रपति

**张安永永远还还还还还还还还还还还还** 

एक नाम बसिका घट अंतरि पूरे की बिडिकाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापे करता श्रापे भ्रगता देदा रिजकु सर्वाई ॥ २ ॥ जो किछ करणा श्रवरु न करणा जाई ॥ ३ ॥ श्रोपे साजे सो करि रहिक्रा उपाए सिरि मिरि धंघै लाई ॥ ४ ॥ विसहि सरेवह ता सुखु पावह सर्विगुरि मेलि मिलाई ॥ ४ ॥ त्रापणा त्रापु श्रापि उपाए त्रलख न लखणा जाई ॥ ६ ॥ आपे मारि जीवाले आपे तिसनो तिलु न तमाई ॥ ७॥ इकि दाते इकि मंगते कीते आपे मगति कराई ॥ = ॥ से वडमागी जिनी एको जाता सचे रहे समाई॥ ६ ॥ श्रापि सरूप्र सिश्राणा श्रापे कीमति कहणुन जाई ॥ १० । श्रापे दुख् सुखु पाए ग्रंतरि श्रापे भरिन **电影电影电影电影电影电影电影** मुलाई ॥ ११ ॥ वडा दाता गुरम्नुखि जाता निगुरी अंध फिर लोकाई ॥ १२ ॥ जिनी चालिक्रा तिना साद ब्राइक्रा सतिगुरि युक्त बुक्ताई ॥ १३ ॥ इकना नावह आपि भूलाए इकना गुरक्षिल देह बुर्साई ॥ १४ ॥ सदा सदा सालाहिह संतह विस दो वडी वडिआई। १५ । तिसु बिनु श्रवरु न कोई राजा किर तपावस बगात बगाई ॥ १६ ॥ नित्राउ तिसे का है सद साचा विरत्ने हुकम्रु मनाई ॥ १७ ॥ तिसनो प्रायी सदा षित्रामद्भ जिनि गुरमुखि बण्त बणाई ॥ १= ॥ सतिग्र भेटें सो जनु सीर्भ जिसु हिरदे नामु वसाई ॥ १६ ॥ सचा व्यपि सदा है साचा बाखी सपदि सुणाई ॥ २० ॥ नानक सुणि वेखि रहिमा विसमाद मेरा प्रस रविश्रासव थाई ॥ २१ ॥ ४ ॥ १४ ॥

रामकली महला ४ असटपदोश्रा र को सविग्रह प्रसादि ॥ ॥ किनदी की या परविरति

0

किनही कीया पूजा विसंधारो किनही ग्रद्भगम साथे ॥ मोहि दीन इरि इरि आराधे ॥ १ ॥ तेरा मरोसा वेमा ॥ रहाउ ॥ किनही जाना Ħ 1 किनही मोनि मउधृत सदाइया

कहतउ मनंनि मगउती ॥ मोहि दीन हरि हरि भोट लीती ॥ २ ॥ किनही कदिमा हउ तीरथ वासी ॥ कोई अनु तिज महमा उदासी ॥ किनही मवनु सम घरती करिया ॥ मोहि दीन हरि

玉玉玉玉||玉玉玉玉玉玉玉||玉玉玉玉玉玉 H ॥ ३॥ किनही कहित्रा में कुलहि विष्त्राई॥ किनही कहिआ बाह वहु भाई ॥ कोई कहें में धनहि पसारा ॥ मोहि दीन हरि हरि निरति कराई श्राधारा ॥ किनही घूघर ।। किनह 8 11 वरत नेम माला पाई ॥ किनही तिलकु गोपी मोहि चंदन लाइआ 11 हरि किनही सिध धित्राइत्रा ॥ ४ ॥ वह ।। किनही भेख वह थाट बनाए ।। किनही तंत मंत वह खेवा ॥ कहावै कोई पंडित मोहि दीन हरि हरि हरि सेवा ॥ ६ ॥ चतुरु -11 को खटु करम सहित सिउ मंडित ॥ कोई करें आचार सुक्रगी सरगी ॥ ७ ॥ सगले करम धरम मोहि दीन हिर हिर हरि नावे इहु मनु न प्रवोधे ॥ कहु नानक जउ साध संग तृतना महा सीतलाइआ।। = ।। १।। रामकली महला व्यक्ती ४ ।। इसु पानी ते जिनि तू घरित्रा ।। माटी का ले देहुरा करिश्रा॥ महि जिनि मात गरभ उकति जोति सरति परीखित्रा ॥ सगले छोडि बीचार राखित्रा ॥ १॥ राखनहारु सम्हारि जना ॥ तुधु वाप महतारी ॥ जिनि ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनि दीए मीता ॥ श्रात पुत हारी ।। जिनि दीए तुधु वनिता अरु लेहु चीता ॥ २ ॥ जिनि दीत्रा तुधु पवनु अमोला ॥ जिनि 9 नीरु निरमोला ॥ जिनि दीत्रा त्रध पावक वलना 11 मन सरना ॥ ३ ॥ छतीह श्रंमृत जिनि भाजन ठाक्कर की रह ठहरावन कउ कीए वसुधा दीश्रो 11 थान चरना ॥ ४ ॥ पेखन कड वलना ॥ तिसु ठाकुर के चिति रखु सुनन कड करना रसना I वासन ॥ हसत कमावन तिसु ठाकुर के पैरा पूजह 11 A II सिरु कीनो मेरा ॥ मन सगल जोनि महि सिरि तू करिश्रा ॥ त्र जिनि कारज सवरै धरिश्रा ॥ अब तू सी कु भावे नहीं सी कें॥ एके ओही ॥ जत कत देखीएं तत वित्राईजे ॥ ६ ॥ ईहा ऊहा तत तोही ॥ तिसु सेवत मनि त्रालसु करं ॥ जिस्र विसरिऐ इक निमख निरगुनीत्रारे ॥ ना किछ सेवा न सरै ॥ ७ ॥ हम ऋपरोधी ना गुरु बोहिथु वडभागी मिलिया करमा रे ॥ - 11 नानक दास संगि बिहावै पाथर तरिश्रा ॥ = ॥ २ ॥ रामकली महला ५ ॥ काह **张宏宏宏宏宏宏宏表示表示表示表示** 

数本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 ( 518 )

रस रूप ॥ काह बिहावें माइ बाप पत ॥ काह बिहावें राज मिलख वापःरा ॥ संत विहावे हरि नाम ऋघारा ॥ १ ॥ रचना साञ्ज सम का एक धनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काह बिहावे बेद श्ररु बादि काह विहावे रसना बिहावै सादि 11 काह लपिट मंशि विद्वावे खेलत केवल नाम प्ररोरी ॥ २ ॥ काह श्रमली हम्रा विद्वावे Ħ काह दरदरव जोराए हरि जन विहाये नाम धिश्राए ॥ ३ ॥ काह विहाये जोग तप पूजा काह रोग सोग भरमीजा ॥ काह पवन धार बिहाए जात विहार्वे कीरतञ्ज गाए ॥ ४ ॥ काह बिहावै दिन रैनि मालत ॥ काह विहावे बाल सो पिड़ पद्मावत । काह विदावें नट नाटिक निस्ते विहार्वे हरि जस गावत II A काह विहावे जीक्रा इह हिरते ॥ काह विहावे राज महि उरते विहावे हरि जसु करते ॥ ६ ॥ काहू विहावे मता मसरित सेवा जरूरति काह विदावें सोघत जीवत 11 विहार्वे हरि रसु पोवत ॥ ७ ॥ जित्र को लोडमा तित ही लगाना॥ नाको मुद्द नदीको सिम्राना॥ करि किरपा जिस विल विल जाउ ॥ = ॥ ३ ॥ रामकली महला ४ रहे हरि बूट ॥ मात गरम संकट ते मउ जाइ ॥ तैसे संत जना राखे हरिराइ ॥ १ ॥ देखउ राखनहार दहन्राल ॥ जत कत तम प्रतिपाल ।। जल पीवत जिउ तिखा मिटंत ॥ धन विगसैं गृहि लोमी का धन प्राण अधार ॥ तिउ हरि जन हरि हरि नाम पित्रारु र ॥ किरसानी जिउ राखे रखवीला 11 मात विता जिउ देखि प्रीतम् मिलि আঃ ॥ तिउ हरि 0 ३ ॥ जिउ श्रंधुले पेखत होइ अनंद।। गुंगा वकत गावें 000 विंगुल परवत परते पारि 11 हरि कै उपारि । प्र ॥ जिउ संगि सीव को पविक <u> ऐसे</u> नास जिउ सायनि 11 कापर भ्रद्र मंड खोत II Y जिंउ चकवी 11 थास ॥ बिउ चातृह गुंद की पिश्रास । जिउ कुरंक

समाने ।। तिउ हरि नाम हरि जन मनिह सुखाने ।। ६ ।। तमरी कृपा ते लागी प्रीति ॥ दप्रश्राल भए ता श्राए चीति ॥ दइश्राधारी तिनि धारगहार ।। वंधन ते होई छुटकार ।। ७ ।। सभि थान देखे नैंग अलोइ ।। तिसु विनु द्जा श्रवरु न कोइ ।। भ्रम भे छूटे गुरपरसाद ।। नानक पेखित्रो सभु विसमाद ॥ = ॥ ४ ॥ रामकली महला प्र जंत सिम पेखी ऋहि प्रम सगल तुमारी धारना ॥ १ 11 इह हरि कै नामि उदारना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खिन महि थापि उथापे क्रोध लोस फुट निंदा इदरित सिम करते के कारना ॥ २ ॥ काम्र साधू संगि विदारना ॥ ३ ॥ नामु जपत मनु निरमल होवे सुखे सुखि गुदारना ॥ ४ ॥ भगत सरिंग जो आवें प्रागी तिसु ईहा ऊहा न हारना ॥ ५ ॥ सूख द्ख इसु मन की विरथा तुमही आगै सारना ॥ ६ ॥ त् दाता समना जीत्रा का त्रापन कीत्रा पालना ॥ ७ ॥ त्रानिक बार कोटि जन ऊपरि नानक वंजे वारना ॥ = ॥ ५ रामकली महला ५ असटपदी ? श्रों सतिंगुर प्रसादि ॥ दरसन्न भेटत पाप सभि नासिंह हिर सिउ देइ मिलाई ॥ १ ॥ मेरा गुरु परमेसरु सुखदाई ॥ पारव्रहम का नाम्र ट्रडाए श्रंते होइ सखाई ॥ १ ॥ रहाउ डेरा भंना संत धूरि मुखि लाई ॥ २॥ पतित पुनीत कीए खिन वञाई ॥ करण कारगा भीतरि अगित्रानु 11 З **ऋंधे**रु तिसु सरगाई ॥ ४ ॥ वंधन तोड़ि सुत्रामी नानक सवदि लिव लोई ॥ ५ ॥ अंध क्रूप विखिआ ते काढिओ का सहसा चुका बाहडि साच सवदि वर्षा ऋाई ॥ ६ ॥ जनम मरग धाई । नाम रसाइणि इद्व मनु 11 ଓ संत संगि मिलि कीरतनु पी तृपताई गाइश्रा ۱۱ ۵ गुरि पूरी मति दीनी हरि विनु आन वसित्रा जाई ॥ ६ ॥ पूरें वडभागी पाइत्रा नानक नरिक निधान ।। १० ॥ नाम्र जाई ।। ११ ।। घाल सित्राग्णप उकति न मेरी प्रै गुरू १२ ।। जप तप संजम सुचि है सोई अपपे करे कराई ।। १३ ॥ प्रज

E ? 4 ) THE STREET STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STR

महि गरि साचै लाइ तराई कलत्र महा निविद्या н ते आपि सम्हाले आपि लीए लडि लाई ॥ 14

वांधिश्रा पारि पनाई मगजलु Ħ १६ वेसमार मृरति नानक वलि वित्त जाई ॥ १७

श्रंधकार दीपाई जीश्रम कलि ।) १⊏ 11 श्रंतरज्ञाभी त्र्यघाई देखन त्रवित u 38 एकंकारु निरंजन h

निरभउ जिल थलि रहिया समाई भगति सभ п २० कउ दीना हरि नानक जाचे माई 11 31

सलोक रामकली विश्रारिहो n टेक सुखी सिमरत जनम 11 मुख ऊजल सदा नानक विश्रारे हरि प्रेम भगति एक ॥ ॥ मन तन राता राम

**经过程程程程程程** ।। सतिगरि खेप निवाही संतद्य ॥ हरिनाम लाहा दास कउ दोध्या सगली तुसन उलाही संतह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत इक् पाइआ हरि कीमति कहरा न जाई संतद् 11

कमल मिउ लागो धिमाना साचै दरसि समाई सतह 3 н हरि सिमरत त्पति अधाई गोपत गावत भए निहाला यत आये कत जाई **ऋं**तरि त्र्यातमराम् रविभा सम संतद होमी सम जीवा का सुखदाई श्रादि जुगादी हैमी संतद्ध पाईऐ

पूरि रहिआ

नानक

सम ठाई संतह

8

O O

ō

0

0

000

व्यापि वेद्यंत द्यंत

यदियाँ तेरिया

मीत साजन माल जोबन सुव

नही

ਸ਼ੰਕ

ξŔ पाप मेरी माहे । २ ॥ ७ ॥ रामकली महत्ता ४ ॥ मन बच क्राम राम नाम् घुमन घरि महा अति विखडी गुरम्रील नोनक पारि उतारी ॥ रहाउ ॥ श्रंतरि ग्रम्बा बाहरि द्यां हरि जिप मलन भए लागे विनहि à नियारे प्रभ जीत श्चपती ॥ २ ॥ उघरे संत परे इरि सरनी पचि विनसे महा आहंकारी

इक् केरल नाम्र अधारी ॥ ३ ॥ मापु मंगति इद फलु पाइया कोर्र हीया सम प्रगटी जोति विद्यार्थिक तम्द्र समस्य अक्य अगोचर रविभा एक अ ॥ भिष्म करे वेशी करते प्रभ क्षेत पारावारी न н v

जना रेपारी !! ⊏ ॥ ३ e

#### रोमकली महला ३ अनंद सतिगर ॥ श्रनंदु भइत्रा मेरी माए सतिगुरू प्रसादि पाइश्रा सहज सेती मनि वजीश्रा पाइश्रा ॥ सतिगुरु वाधोई आं श्राईग्रा परीश्रा सबदो राग परवार सबद गावरा 11 त कहै गावह हरी केरा मनि जिनी वसाइआं होग्रा 11 नानक में पाइआ मेरिया तु मदा नाले ॥ ? ॥ ए मन रह हरि मंन मेर सभि द्ग्व विसारगा र्यंगीकारु न् H रह तेरा सभि सवारणा 11 सभना कारज गला समरथ कहै मेरे विसारे 11 सुत्रामी सो किउ मन्ह नानक मंन सदा रह हरि नाले ॥ २ ॥ साचे साहिवा कित्रा नाही घरि तेर है जिसु देहि मिफति सु पोवए ॥ सदा मलाह तेगी कै जिन वाजे नाम मनि वसिश्रा वसावए ıl. नाम्र संचढ तेरे ॥ कहै नानक साहिव नाही सचे किश्रा घरि 3 11 साचा नाम मेरां श्राधांरो ॥ साच नाम्र अधारु भ्रखा सभि गवाईऋा सांति करि मनि वसिश्रा जिनि सुख श्राइ 11 दीआ पुजोईश्रा इछा कीता विटह जिस सभि ॥ सदा क्रा गुरू एहि वडिऋाईऋा कहै पिश्रारो सुगाह संतह सबदि धरह नानक 11 साचा नामु मेरा श्राधारो ॥ ४ ॥ वाजे पंच सबद तितु सभागे ॥ घरि घरि सभागे सबद घरि धारीआ जित् पंच द्त तुध् वाजे कला धुरि वसि कीते मारिश्रा करमि तुध जिन कंटक 11 पाइश्रा ॥ कहै नानकु घरि कउ सि नामि हरि के लागे होस्रा तह सख लिय वित्र देह निमाणी ॥ देह निमाशी ॥ साची अनहद वाजे ॥ लिवे वासह तुधु बाभु समरथ कोइ नाही वेचारीश्रा 11 करे किश्रा होरु नाही सबदि लागि थाउ कृपा नउ बनवशिश्रा 11 एस लिवै करे वेचारीत्रा सवारीत्रा ॥ कहै नानक किञ्रा ξ बाभह 11 गुरू ते ऋानंदु जागित्रा ॥ जागित्रा कहै को सभ विद्यारिद्रा करि किलांवख आनंद सदा ग्र ते कृपा करे किरपा 11 मोह तुटा तिन जिन का करे गित्रान **ऋंदरहु** का श्रंजन सारिश्रा 11 है ऋानंदु सबदु कहै एह् अनंद नानक्र सचे सवारिश्रा देहि सोई बाबा जिसु पावे ते त् गुर जागित्रा II ७

( 5 ( 5

经银铁银银银银 ।। पार्वे त सो जनु देहि जिसनो होरि किन्ना करहि वैचारिमा।। इकि भूले फिरहि दहदिसि इकि नामि लागि सवारिया ॥ गुरपरसादी मनु कहे देहि निरमल जिना भागा भावए 11 নানক पिद्यारिही अकथ पात्रए ॥ 🗷 ॥ आवह संत करह कहाणी ॥ करहा कहाणी अकथ केरी कितु दुआरै पाईऐ ॥ तन् सउपि इक्सि मंतिऐ पाईऐ ग्र u इकम कउ गावहु सची राणी ॥ कहै नानक सुणह कथिहु श्रकथ कहासी।। ६ ।। ए मन चंचला चत्राई किनैन पाइश्रा।। e किनै त सुणि मंन मेरिश्रा ।। एह माइश्रा 9999 मोहर्णी तिनें एत भागि भ्रलाइया ॥ माइद्या त तिमे जिनि रुगउली पाईश्रा ॥ करवाण कीता विटह जिनि मीठा लाइआ ॥ कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ांए मन पित्रारिश्रात् सन्त समाले एह क्टंब सदा 11 त् जि देखदा चलै नाही तेरै नाले चलै साधि तेर 11 H लाईऐ ।। ऐसा क्षंप्र मुले कीचे ġ. उपदेसु स्रिणि सतिगरू का कहै नानकुमन पिश्रारेत् सदा सञ समाले 11 यगम अगोचरा तेरा श्रंत न पाइया ॥ श्रंतो न पाइश्रा किनै ë श्रापुत् जागुहै ॥ जीश्र जंत समि खेल तेरा किश्रा 9 <u>7</u> वेखहि सभ्रत जिनि जगतु उपाइया तेस सदा अगंग्र 늏 श्रंत न पाइया ॥ १२ खोजदे **ग्रंमृतु** 3 गुर ते पाइग्रा श्रंमृत गुरि कृपा कीनी सचा मनि वसाहम्रा n जीश्र उपाए इकि वेखि परसणि Ġ आइअ) ॥ लब्र लोभ्र भाइग्रा 11 कहे 86666 सतिगुरू भला नानकु जिसना आवि तटा तिनि पाइआ ।) १३ ॥ भगता की चाल निराली ॥ चाला निराली मगताह केरी विखम मारगि चलणा ॥ लोभ अहंकारु लय नाही बोलणा ॥ खंनिञ्चह तिखी वालह घहत एत मारगि जाशा II . गुरपरसादी जिनी ग्राप्ट तजित्रा हरि वासना समाणी ।। कहै नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ।। १८॥

古古古古古古古古古山山山山山山山山山山 चलाइहि तिव सुश्रामी होरु किया चलह तेरे ॥ जागा गुगा चलाइहि तिवे चलह जिय त् जिना मारगि पावहे ॥ करि किरपा हरि जिन हरि धिश्रावहे जिसनो लाइहि सि सदा 11 कया सुणाइहि स्रापणी सि गुरदुत्रारे सुखु पावहे कहै - 11 नानक्र भावें तिवें चलावहे ॥ १५ ॥ एड्र सचे साहिब जिल सोहिला सबद सोहिला सतिगुरू सुगाइत्रा ॥ सबदो सुहावा सदा के मंनि वसित्रा जिन धुरहु लिखित्रा इकि एइ तिन श्रोहश्रा ॥ कहें फिरहि घनेरे करहि गला गली किनै न पाइआ ॥ नानक्र सबदु सोहिला से जिनी होए सतिगुरू सुणाइश्रा ॥ १६॥ पवित जना हरि धित्राइत्रा ॥ होए गुरम्रखि जिनी पवित हरि **धिश्राइ**श्रा धित्राइत्रा ॥ पवितु माता पिता कुटंब सिउ पवित सहित संगति पवितु सवाईंग्रा पवितु सुगादे से जिनी मंनि पवित कहदे से पवितु जिनी गुरम्रुखि हरि वसाङ्त्रा हरि कहै 11 नोनकु ऊपजै विखु सहजै धियांइया ॥ १७॥ सहसा न करमी न सहजु सहसै संजिम रहे करम कमाए॥ किते जोइ ॥ नह जाइ सहसा जीउ मलीखु है कितु संजिम घोता जाए।। मंतु धोवहु सबदि लागह नानक गुरपरसादी सहज उपजे कहै लाइ ॥ रहह चित मैले ॥१८॥ जीअह वाहरह निरमल ॥ सहसा इव जांइ वाहरहु मेले जूऐ हारित्रा ॥ जनम्र तिनी निरमल जीश्रह त विसारित्रा वेदा एह तिसना लगो मरख मनहु 11 रोग्र वडा नाही महि **जिउ** वेतालिया ॥ फिरहि सो सुगहि उत्रम नानकु जिन सचु तजित्रा कूड़े लागे तिनी जनमु जुऐ हारिश्रा ॥ वाहरहु निरमल त निरमल 38 11 बाहरह जीत्रह निरमल जीश्रहु निरमल की सोइ ते करगी कमाग्गी ॥ सतिगुर कुइ जिनी भले नाही सचि समागी॥ जनमु रतनु **ख**टिश्रा से वराजारे॥ कहै नानक निरमञ्ज सदा रहिह गुर नाले।। मंज जिन होवै गुरू सेती सनमुखु होवें ॥ त सिखु सिखु कोई जीत्रहु रहै गुर नाले।। गुर के चरन हिरदे धित्राए श्रंतर रहै परग्रै श्रातमे समाले ॥ ग्र छडि सदा विन्र अवरु श्राप्र न जार्गे कोए॥ सो सिखु सनम्रख होए॥ संतद्घ नानकु सुगाहु

२१ ॥ जे को गुर ते वे मुखु होवे नितु सितगुर मुक्ति न पाने ॥ पाने मि मुक्ति न होरेथे कोई पुछड़ दिवेकीया जाए ॥ अनेक जूनी भरिम आने विश्व सितगुर मुक्ति न पाए ॥ फिरि मुक्ति पाए लागि परणी सितगुरू सवदु मुखाए ॥ कहै नानकु वीचारि देखहु निष्ठ सितगुर मुक्ति न पाए ॥ २२ ॥ आवहु मिख सितगुरू के विद्यारिहो

सितंतुर मुक्ति न पाए ॥ २२ ॥ श्रावहु मिख सितंतुरू के विश्वारिही गावहु सची वाणी ॥ वाणी त गावहु मुरू केरी वाणीश्रा मिरि वाणी ॥ जिन कउ नदिर करमु होंवे हिस्दै तिना समाणी ॥ पीवहु अंमृत सदा रहह हरि राग जिल्ह सारिगपाणी ॥ कहै नानक

सदा गारहु एह सची वाणी ॥ २३ ॥ सतिगुरू निना होर कची है

सदा गारहु एह सची वाणी ॥ २३ ॥ सतिगुरू निना होर कची है

वाणी ॥ वाणी त कची सतिगुरू वामहु होर कची वाणी। कहदे

कचे सुखदे कचे कचीं श्रालि वलाखी। ॥ हिर हिर नित करहि रमना

कहिर कची वाणी। ॥ चितु जिन का हिरि लहकी माहमा

वालि पर स्वाणी। ॥ कहै नातक मितारू वामहह होर कची वाणी।॥

ij

H

Ħ

बाह्ज्या कडू न जाया ॥ भितु ।त्रन का ।हार लह्ज्या माह्आ वालिन पए रवायो ॥ कहै नानकु मितगुरू वामहुहोर कची वायो ॥ २४ ॥ गुर का सबदु रतंतु है होरे जितु जहाउ ॥ सबदु रततु जितु मंतु लागा एहु होत्रा समाउ ॥ सबद सेती मतु मिलिच्या सचै लाह्ज्या माउ ॥ आपे हीरा रततु आपे जिमनो देह जुमाइ ॥ कहै

नानञ्च सबदु रततु है होरा जितु जड़ाउ ।। २४ ।। सिन सकित आपि उपाइ के करतो आपे हुकपू बरताए ॥ हुकपू बरताए आपि बेले गुरह्मिल किमें गुम्माए ॥ तोडे बधन होने मुकतु सबदु मिन नमाए ॥ गुरह्मिल जिसनो आपि करे सु होने एकस सिउ निव लाए ॥ कहै नानञ्च आपि करता आपे हुकपु गुम्माए ॥ -६॥ मिमृति

तिमारीए एवड् दाना जि अगिन महि आहारु पहुचानए ॥

अभिनो किंहु पोहि न सकी जिम नउ आपणी लिव लानए॥

अभिनो किंहु पोहि न सकी जिम नउ आपणी लिव लानए॥

अभिनो जापणी लिव आपे लाए गुरमुखि सदा समालीए ॥ कहै नानक

### एवडु दाता सो किउ मनहु विसारीए ॥ २८ ॥ जैसी अगिन उदिर महि तैसी बाहरि माइत्रा ॥ माइत्रा त्रगनि सभ इको जेही करते खेलु रचाइत्रा ॥ लिव जंमिश्रा परवारि भला भाइश्रा 11 जा तिस्र भाणा ता जितु माइत्रो लगी एह वरताइश्रा माइश्रा श्रमरु 11 तसना कहै मोहु उपजै नानकु गुर लाइआ II दुजा भाउ आपि 11 35 विचे माइश्रा पाइआं ॥ लागी तिनी म्रलि पाइआ अमुल्कु जाइ म्रलि 11 न पाइश्रा जाइ न मिलै तिसनो सिरु सतिगुरु जे लोक 11 ऐसा विललाइ हरि जीउ तिसु मिलि रहै जिसदा जाइ 11 श्रापु के तिना भाग हरि त्र्यापि अमुलकु 11 रासि मेरी हरि जिन हरि पले मन वर्णजारा पाइ ३० ॥ 11 नित रासि जागी।। हरि हरि रासि मेरी मनु ते सतिगुर वर्णजारा मिलिया जित्ह दिहाड़ी धनु ॥ एइ खटिइ लाहा रासि मेरी कहै नोनक हरि ऋापे 11 तेरी रही पित्र्यास अनरसि राचि वणजारा रसना त्र ३१ Ų न जाइ होरतु कितै जिचरु हरि रसु पलै न पित्रास वहुड़ि न तृसना लागै ऋाइ पाइ पलै पीऐ एह हरि रसु कहै मिलै जिसु नानक ग्राइ पाईऐ सतिग्ररु li वसैं मनि हरि ऋाइ ३२ अनरस वीसरे जा रखी महि महि जोति ता त्र हरि त्रम महि ऋइऋा विचि ता तू जग ॥ हरि जोति रखी त्रध जिनि जीउ उपाइ जगतु आपे पिता चलतु होस्रा नदरी आइआ ॥ कहै चलतु वुभित्रा ता रचित्रा जोति राखी ता तू जग महि मृलु सुगित्रा ।। हरि मंगलु गाउ त्राग्मू ३३ ॥ मनि प्रभ भइश्रा चाउ सखी गृहु मंदरु विग्रिया ॥ हरि गाउ मंग् लु नित सखीए सोगु वित्रापए ॥ गुर चरन लागे दिन सभागे त्रापणा पिरु जापए ॥ त्रनहत वाणी गुर सवदि जाणी हरि नामु हरि रसु भोगो।। कहै नानक मिलित्रा करण कारण जोगो ॥ ३४ ॥ ए सरीरा मेरित्रा इसु

क्षा क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्ष श्राइकै किश्रा तथु करम कमाइश्रा ॥ कि कर ( कमाइश्रा तथु सरीराजा

त जग महि ब्राडब्रा ॥ जिनि हरि तेरा रचत रचित्रा सो हरि मनि न

वसाडचा ॥ गुर परसादी इरि मंनि वसिया पूरवि लिखिया पाइत्रा॥ कहै नोनकु एहु सरीरु परवाणु होत्रा जिनि सतिग्रर सिउ चित् लाइद्या ॥ महि जोति घरी हरि विनु अवरु न ३ थाए नेत्रह मेरिहो हरि तुम देखहु कोई ॥ हरि बिनु अवरु न देखहु कोई नदरी हरि निहालिया ॥ 8 हरि का रूप तम देखदे एह हरि रूप है हरि श्राहश्रा॥ गुरे परसादी बुक्तिश्रा जा वेखा हरि इक् न काई ॥ कहै नानक एहि नेत्र अंध से सतिगरि मिलिए दिव इसटि होई ॥ ३६ ॥ ए स्वरणह मेरिहो साचै सुनर्णे नो पठाए ॥ साचै सुनर्णे

नो पठाए सरीरि लाए सुखड़ सवि बाणी।। जितु सुखी मून तुनु हरित्रा होश्रा रसना रसि समाणी ॥ सच घलल विडाणी ता की गति कडी न जाए ॥ कहै नानक श्रंमृत नाम् सुगह पवित्र सुनर्णे नो पठाए ॥३७॥ हरि जीउ गुफा श्रंदरि रखि के बाजा पबस्य

**西班西班西班西班西班西班** ।। वजाहश्चा वाजा पउग नउ दखारे परगढ़ कीए दसवा ॥ गुरदुआरै लाइ भावनी इकना तह अनेक नरनिधि तिसदा रूप नाउ हरि पित्रारे जीउ गुफा बंदरि रखि पाइत्रा॥ कहै नानक साचै पर्या बजाइक्सा। ३ = ।। एह साचा सोहिला साचें जिथे घरि सदा सच धिम्रावहे मारहि गुरमुखि जिना **युम्हावहे** है जिस बखमें सो जन पावह Ol 0000

सचै धरि गाउँह ॥ ३६ ॥ परे पारवदम् प्रमु पाइमा उतरे उतरे सुखी सची बाखी ॥ संत साजन जाणी 11 सुखने पनीत कहते पनित सतिगरु 9999 ।। बिनपंति नानक गुर चरण लागे वाजे 80 11 2 11

(,६५२ **表面| 西西西南部西部 表表表表表表表表表表表表** रामकली सद दाता सोइ ॥ जगि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जागौ वछलु तिहु लोइ जीउ ॥ गुर सवदि समावए अवरु कोइ न धिश्रावहे कें जीउ ।। त्रवरो न जोग्रहि सवदि गुर एकु नाम्र परसादि नानक गुरू अंगद परम पदवी पावहे आइआ II हकारा 11 जगि अमरु **ऋर**लु हरि राम नामि समाइत्रा चलगावीरा हरि त्रतोलु ठाकुरु भगति ते हरि पाइत्रा गुर 11 🐧 II भागा प्रम पासि जीउ ।। हरि हरि सतिगुरु जावै भाइश्रा गरु पहि चेनती मेरी पैज रखहु श्ररदासि जीउ ॥ पैज राखहु हरि जनह निरंजनो ॥ अंति चलदिया होइ वेली केरी हरि देहु नामु कालु निखंजनो ॥ सतिगुरू की वेनती पाई हरि प्रभि सुणी श्ररदांसि कहै जीउ ।। हरि धारि किरपा सतिगुरु मिलाइस्रा धनु धनु भाईहो हरि साबासि जीउ ॥ २ ॥ मेरे सिख सुगाहु पुत मेरे भागा हरि भाइश्रा मेरा प्रभु ग्र जीउ ॥ हरि भागा श्राउ मै पासि सोई जिसु हरि प्रभ सतिगुरु पुरखु करे सावासि जीउ भगत 11 ऋापि गलि वाजे हरि वजहि श्रानंद श्रनहद 11 पुत भाई परवारु मेरा मनि वेखह करि निरजासि मेलावए ॥ तसी परवाणा फिरें नाही जाइ हरि गुरु लिखिआ ३ ॥ सतिगुरि भागौ त्रापगौ वहि परवारु सदाइत्रा मितु पिछें कोई रोवसी सो मैं मृलि न भाइश्रा 11 देखह तुसी वीचारि पेंज मितु विगसै जिसु मित की भावए 11 परतिख होदै सतिगुरू पैंनावए ॥ सतिगुरू हरि भाई ।। सभि सिख वं धप पुत राजु त्रापि टिकाइत्रा पिछै मे कीरतन्त्र सतिगुरु बोलिश्रा **ऋं**ते 11 8 11 पंडित सदिश्रह गापोल केसा जीउ - 11 निरबाग्र पूरोणु जीउ ॥ हार पड़ीऐ कथा नाम्र पडि पतलि किरिआ ॥ पिंडु दीवा रंगु गुर भावए सुणीएं वेबाग्र हरि सतिगुरु बोलिया भाइश्रा हरि हरि हरिसरि पावए ॥ फुल सोढी तिलक मिलिञ्चा पुरखु सुजाग्रु जीउ ॥ रामदास दीश्रा जीउ ॥ ५ ॥ सतिगुरु पुरखु जि वोलिञ्रा सबदु सचु नीसाणु

क्षि ब्राज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज ब्रोज लई रजाइ जीउ ॥ मोहरी प्रत ग्रसिखा मंनि सनग्रख होइझा はははははは रामदासे पैरी पाइ जीउ ॥ सभ पत्रे पैरी सतिगुरू केरी जिथे गुरू श्रापु रिलश्रा ॥ कोई करि बखीली निये नाही फिरि सतिगरू आणि हरि गुरहि भाणा दीई वडियाई धुरि लिखिद्या रजाइ जीउ ॥ कहे सुदरु सुगादु संतद्व सभु जगत पैरी पाइ जीउ ॥ ६ ॥ १ रोमकली महला ५ छंत १ श्रों सविगुर प्रसादि॥ साजनहा मेरा साजनहा निकटि साजनहा ॥ जानीग्रहा हरि जानीग्रहा श्रलोहश्रहा हरि जानीश्रहा । नैया श्रलोहश्रा घटि घटि सोहश्रा श्रंमृत प्रित्र गृहा ॥ नालि होवंदा लहि न सकंदा सुत्राउन जार्थे मृड़ा ॥ माइत्रा मदि माता हाछी वाता मिल्लु न जाई भरम धड़ा कडु नानक गुर बित नाही सभी हरि साजत सम के निकटि खड़ा

१ ॥ गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा मेरे किरपाला दान दातारा मेरे किरपाला ॥ दान दातारा श्रपारा घट घट श्रंतरि सोहनिश्रा ॥ इक दासी धारी सबल पसारी जीय जंत से मोहनिया ॥ जिसनो राखें सो सचु भासे गुर का सबदु यीचारा ॥ कड नानक जो प्रभ कउ भाषा तिसही कड प्रभ्र पिश्रारा ॥ २ ॥ माणो प्रम माणो मेरे प्रम का माणो ॥ जाखो सुधामी सुगड़ सुजाणो ॥ सुगड़ सुजाणा सद श्रंमृत हरि परधाना का नामा ॥ चाखि अधाणे सारिग पाणे जिन के भाग

तिनहि

कडू नानक थिरु तखित नित्रासी सञ्च तिसैं

医医医医氏管

Ø

Ø

इरि मंगला मेरे प्रम कें सुखीए मंगला ॥ सोहिलड़ा प्रम सोहिलड़ा धनीए सोहिलडा व्यनहद वाजे सरद 11 नित जिमहि वधाई ॥ सो प्रश्न धिमाईऐ सभ किछ पार्रऐ ä गुरहृषि चुका पिद्यासा Ħ प्रम 0 निस्पनीए **4.5**, नानक चरि मेरे नित 11 8 11 3 11 रामक्ञी

धिश्राइत्रा सगल

तिसे का

दोबाणो ॥ ३ ॥ मगला

表表示| 改选、改选或数数数数数数数 हरि घित्राइ मना खिनु न विसारी ऐ।। राम रामा राम रमा कंठि उरधारीऐ । पूरनु पारझहम्रु निरंजनो ॥ भै द्रि करता पाप हरि पुरख़ हरता दुसह दुख भव खंडनो।। जगदीस ईस ग्रोपाल माघो गुण गोविंद वीचारीऐ मिलि संगि रेशि विनवंति दिनस्र नानक साध्र चितारीऐ 8 चरन कमल आधारु जन 11 का आसरा माल मंडार नाम्र निधानु अनंत नाम्र नरहर धरा 11 रस भोग एक बीठल सासि सासि रंग नराइणा ॥ रस रूप ग्रनंत **धिश्राइ**गा किलविख हरणा पुनह की चरणा नाम्र नाम नानक रासि जन की ॥ विनवंति चरन कमलह श्रासरा -11 वेश्रंत सुश्रामी तेरे कोइ न जानई ॥ देखि चलत दइश्राल सुणि भगत वखानई ॥ समि । तुभु धित्रावहि जीश्र जंत परमेसरा करुगामै जगदीसरा एकु जाचिक दाता सरव मानई संत सोई जी विनवंति जिसहि सुजाग्र प्रभ - 11 नानक करह किरपा सोइ पछानई मोहि निरगुग तुभहि 11 3 -11 गुरदेव जिनि सरगी ऋाइऋो ॥ चलि वलि वलि नाम्र दङ्गङ्ग 11 गुरि नाम दीश्रा पुंनीश्रा बुभाई थीश्रा जलने -11 इछा क्रसल सरब सांति चिरी विछु'निश्रा श्रानंद हर्ख साचे मिले सहज П महा विनवंति गुण 11 नानक नाम्र प्रभ का गुर गाइश्रा परे ते पाइत्रा ॥ रामकली 11 रुग्रभुगो सबदु 8 11 २ महला y अनहदु गाईऐ कें किलविख सभि दोख उठि संतन 11 विनासनु हरि नामु कै लीजै जपीऐ गुर मंतन हरि नाम्र ऋमिउ -11 पीजै रं गि दिनसु अराधीऐ किरिश्रो **अनेक** जोग दान लगि li . कमलह साधीऐ मोहन सगति दइश्राल <sup>.</sup>सगले भाउ द्ख П परहरै तरै बिनवंति सुआमी नरहरें धिऋाइ नानक सागरु Ħ गावहि तेरे सुख सागर सिमरण भगत गुग राम गोविंद अनंद मंगल लागे घनेरे राम गुर चरगी पाए स्रख 11 सुख निधानु मिलिञ्रा प्रभि हरिश्रा करि रेशिवञ्चा द्ख कृपो 11 हरि हरि चरगा भागा नाम्र रसना भाखिश्रा लागा ĦĤ भउ हरि गावै एकु हरि दसटी चितवै एक्र ऋाइग्रा प्रभु एक् 11 बिनवंति सतिगुरु करी किरपा पाइश्रा नानक प्रभि पूरा **还还还还还还还还还还** 

<u>( 883 )</u> **西班班班班班班班班班班** सुनीऐ मिलि इरि कीरतन मिलि रहीएे साध जना प्रम राम ॥ दइञाल प्रभु दामोदर माधो श्रंत न वाईऐ गुनीए राम ॥ मोग सरिए दाता सगल दोख निवारणी मोह 11 तेरे प्रभू मेरे विकार विखडे जपत नाम उधारणो ॥ समि जीश्र करि किरपा सम रेश थीवा ॥ विनवंति नानक सङ्ग्रा प्रभ जना अपग्री नाम तेरा जपि जीवा ॥३॥ राखि लीए प्रमि मगत चरणी लाए राम ।। आठ पहर श्रपना सिमरह प्रभ विद्याइ सो प्रभ्र तरे भवजल रहे द्यावण जाणां **।**। सदा सख कलिश्राण कीरतन प्रम लगा मीठा भाशा ।। सभ पुंनी श्रास पूरी मिले सविगुर पुरिश्रा ॥ विनवंति नानक प्रभि आपि

मेले फिरि नाही दल विद्युरिया ॥ ४ ॥ ३ ॥ रामकली छंत सलाक ॥ चरत कमल सरणागती श्चनद गुण आराधीए बिपति निवारण Ħ प्रभ गम

निवारणी तिस बित अवरु जीउ प्रभ विपति न कोइ सिमरीऐ जीउ हरि जलि थलि महीश्रलि सोइ सदा जिल थिल महीत्रिल परि रहित्रा इक निमख मनइ ढिन समागे जगदीसरै करि गुरचरन लागे सरव गुस सेव सेवक दिनसरैंगी तिस मार्वे सो होइ बलि जीत साइ नानक सुख दाते परगास मनि तनि होड जीउ ॥ १ सलोक ॥

सिमरत मञ्ज तन सुखी विनसी दुवीश्रा सोच H टेक गुरेपाल की गाविंद संकट मोच ॥ १ ॥ छंत ॥ मैं संकट नाराइण दहन्राल जीउ ॥ हरि गुण श्रानंद गाए एको प्रतिपाल श्रञ्जत पुरस्त विसहि लागा ॥ कर चरन मसतक मेलि लीने सदा अनदित तनु जोवनु घनु मालु जीउ ॥ सद् सदा बलि पिंड गृह थान तिसका 999 २ ॥ सलोक नानक सरव जीत्रा प्रतिपाल जीउ ॥ उचरें इरि हरे गुण गोविंद विख्यान ॥ नानक पकड़ी टेक एक परमेसरु रखे निदान ॥ १ ॥ छंत ॥ सो सुत्रामी प्रभ्र रखको श्रंचित ता के लागु जीउ ॥ भजु साधु संगि दश्यालदेव मन तियागु जोउ । इक योट कीजे जीउ दीजे यास इक घरणी घर

|张本志本志本志本志本本本本本本本本本本本本

( ६२७ ) **成苏西西西西西西西西西西西西西西西西西西西** ॥ साध संगे हरि नाम रंगे संसारु सागरु सभु तरे ॥ जनम मरण लागे दागु जीउ ॥ वलि जाइ नानक न फिरि पूरन थिरु जा का सोहागु जीउ ॥ ३॥ सलोकु ॥ घरम अरथ अरु काम मोख मुकति पदारथ नाथ ॥ सगल मनोरथ पूरिश्रा नान ह लिखिआ इछ मेरी पुंनीश्रा मिलिश्रा निरंजन राइ मोथ ॥ १ ॥ छंत ॥ सगल प्रगटे वडमागोहो गृहि प्रभ त्राइ जीउ भइत्रा अनद की उपमा किया गणा ॥ वेत्रंत कमाए ता गृहि लाल आए प्रान ऋषि मिलाए 11 भगा कवन रसना गुगा दाता सहज नही जाइ जीउ ॥ चलि जाइ नानक लाए तिस विना महि रहित्रा समाइ जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु रामकली सदा करते सभ महला ५ ॥ रग भुंभनड़ा गाउ सखी हरि एकु घित्रावहु ॥ सतिगुरु तुम सेवि सखी मनि चिंदिश्रहा फलु पावहु ॥ रामकली महला ५ स्ती सलोक ॥ करि चंदन प्रभ पारब्रहम १ ओं सतिगर शसादि ॥ भजउ हरि हंरि निवारि श्रापु ध्ररि साधह H सुख भे हरगा ।। १ ।। किलविख काटग भरपूरि भंजनो नानक नीत धिश्राइ द्ख दङ्ग्राल वडमागीहो करि भगवंत किरपा गावहु छंत जस रंगि उचरत सोभावंत गुगा जीउ - 11 रुती माह मुरत घड़ी गुगा मनि जनम्र धिश्राइश्रा सफल H जिनी इक जन त्रलि दान पुन सो पाइश्रा 11 प्रभु जिनी का विनवंति सिमरि नानक जीउ 11 किरिश्रा पोपा हंत सरब । १ ।। सलोक 11 उद्रम अगम्र रहंत जीउ जीवा मरगा भावसी कथनी तुधु सा - 11 नमसकार **अगोचरो** कमल चरन सरिए साजन सुआमी परह संत 8 11 नानक नाम **अधार** 11 नानक हरिश्रा जपि भगवंत थोश्रा 11 ते सिमरि स्रके ्रञ्जनंत  $\Pi$ सरस बसंत माह चेतु वैसाख सुख मासु रुति छंत् मिलिया मउलिया मनु तनु सासु जीउ ॥ हरि जीउ नाहु

प्रफुलिया ॥ त्रनद सखीए घरन धरि नाह निहचल् क्रमल **अ**मुलिआ वडमागि वेता गोविद सदरु सजाग्र गग 11

भई जीउ गवाङ्या परन त्रास 11 पाइग्रा मिटी क्री जीउ ॥ २ जम त्रोम 11 श्रमेक वितु अमि मही करती करम ıf

स्रो मागो से मेलिया \$ н

श्चावि ॥ नानक प्रम सरस्रोगती वड परताप ॥ जा का ग्रवाहै जीउ ग्रीखम रति श्रति गाखडी जेठ घाम II. दहागणी इसटि न करी जीउ नह इसटि राम 11

मछली तदफडावै मठीआ Ħ जल वाभ

पाप

ओर तेरी राख़

समि लागी

जनम

नानक

॥ करि

रवि रहे

चीत

जीउ ।। ब्रिनवृति नानक

सलोक ॥ सरधा

मन तन अंतरि

जीत

भरे

सलोक

लीनी साजनहि जनम

हित नानक प्रभ

सिमरि

विनवति नानक हरि कंत

सांति न ऊपजै तिल

नानक धारि किरपा

संत जन नानक प्रभ

पजोड n ş n छत Ħ

संदरि सजाणि चतरि

अलोकन मनि

जीउ ॥ विज्ञ

जीउ п घरा उनवि

परि रहित्रा

सुत्रामी

पित्रासी में फिरड

> पल रहरा न আঃ रुति

ਗੀਤ 11

कत

नह छिद्र

<del>O</del>i

ai

8

0

कोमल यथन ē 2 0 ग्रेम विछोह हार्वे श्रावे मरत

जोनी

प्रीतमे

के मीत

सरव

श्रवरज्ञामी

सदा

खोजवी

नह स्रख

पित्रारे

येती

मेलद्द प्रम गुणवास

लागे

पाइश्रा

मैभीत होई

इक

Ħ चरनह

सहजि सभाइ ıl \$ ।। करु

।। २ ।। छत् ।। रुति वरस्

बुढे

कृपाल सद

मनि

परन कोम

तिल्ल

जल ठाई

हरि

जीउ

दासी करि लई

सहेलीचा सावण

गृह

11

11

तरे

मिलीए

धृगु

॥ ईव

विनवंति

नवनिधि

।। विन

खहवरो

रहेसा

थल पुरिश्रा मकरद

बखसिंद

साधह

सारे हार कहरा

सरद

फिरत

जैसे

नाम

समृहा

भावद

पेखउ कव मेलगहार ॥ १

1) हरि

विन सास

जीउ

दरसन

मिलन की प्रभ पिद्यास जीउ

Ö विनम्ति <del>Ol</del> सलोक

# ॥ जलिए बुभी सीतल भए मिन तिन उपजी सांति ॥ नानक प्रभ प्रन मिले दुतीत्रा विनसी भ्रांति ॥ १ ॥ साध पठाए त्रापि हरि हम तुम ते नाही ॥ नानक भ्रम भे मिटि गए दिर रमगा राम भरपूरि ॥ २ ॥ छंत् ॥ रुति सिसीअर सीतल हरि प्रगटे मंघर पोहि जीउ ॥ जलिन व्रुभी दरस्र पाइश्रा विनसे माइश्रा घ्रोह जीउ ॥ सभि काम पूरे मिलि हजूरे हरि चरण सेविक सेविश्रा ॥ हार डोर सीगार सभि रस ग्रण गाउ अमेविश्रा ॥ ऋलख भगति भाउ गोविंद वांछत जम्र न साकै जोहि जीउ ॥ विनवंत नानक प्रभि त्रापि मेली तह न प्रेम विछोह जीउ।। ६।। सलोक ।। हरि धनु पाइत्रा सोहागर्गा डोलत नाही चीत ॥ संत संजोगी नानका गृहि प्रगटे प्रभ मीत ।। १ ।। नाद विनोद अनंद कोड प्रिय प्रीतम संगि बने ।। मन वांछत फल पोइत्रा हरि नानक नाम भर्गे ।। २ ।। छंतु रुति मनि भावती फगणु गुग्वंत जीउ ।। सखी सहेली गाउ माघु मंगलो गृहि स्राए हरि कंत जीउ ॥ गृहि लाल श्राए मनि धिश्राए सोहीत्रा ॥ वण तृणु त्रिभवरा भए हरिश्रा देखि दरसन मोहीया ॥ मिले सुग्रामी इछ पुंनी मनि जिपश्रा निरमल जीउं ।। विनवंति नानक नित करहु रलीत्रा हरि मिले स्त्रीधर कंत जीउ ॥ ७ ॥ सलोक ॥ संत सहाई जीत्र के भवजल तारगहार ॥ सम ते ऊचे जाणीत्रहि नानक नाम पित्रार ॥ १ ॥ जिन जानिश्रा सेई तरे से स्दरे से बीर ।। नानक तिन बलिहारणै हरि जपि उत्तरे तीर ॥ २ ॥ छंतु ॥ चरण विराजत सभ ऊपरे मिटिया सगल कलेसु जीउ ॥ श्रावमा जावमा दुःख हरे हिर भगति कीत्रा परवेसु जीउ ॥ हरि रंगि राते सहजि माते तिल्लु न मन ते बीसरे ॥ तिज आपु सरगी परे चरनी सरव गुगा जगदीसरें ॥ गोविंद गुगा निधि स्तीरंग सुत्रामी त्रादि कउ त्रादेसु जीउ ।। विनवंति नोनक महत्रा धारहु जुगु जुगो इक वेसु जीउ ॥ ⊏ ॥ १ ॥ रामकली महला १ दखगी आअंकारु १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रोश्रंकारि ब्रहमा उतपति कीत्रा जिनि चिति ।। त्रोत्रकारि 11 श्रोश्रंकारु

张安安安(安安安) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (

1

ij

ŧŝ

K

Ø

B

各部

जुग भए ॥ त्रोश्रंकारि वेद निरमए ॥ श्रोश्रंकारि सबदि उधरे ॥ श्रोश्रंकारि अखर सुग्रह बीचारु ॥ श्रोनम तरे ॥ श्रोनम ग्रावर त्रिमवरा सारु ॥ १ ॥ सींग पाडे किया लिखह जंजाला ॥ लिख राम नाम गुरमुखि गोपाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ससै सम्रु जपु उपाइत्रा तीनि भवन हक जोती ॥ गुरमुखि दसत् परापति चुिंग ले माराक मोती ।। समभी सभी पहि पहि बुर्मी श्रंति निरंतरि साचा ॥ गुरम्रुखि देखें साच समाले बिन्नु साचे जगु काचा ॥ २ ॥ धर्ये धरम् धरे धरमापुरि गुणकारी मन धीरा ॥ घधै धिल ॥ धनु धरखीधरु ऋापि अजोनी भए मनूरा आधी के आण गरु तोलि बोलि सच परा ॥ करते की मिति करता डिग्रानु गवाइम्रा दजा भाइम्रा गरवि गले विस बाद नहीं माने गीत संशीए गहिर गरि सचु कहिया श्रंमृतु लहिया मनि तिन साच । आपे गुरमुखि आपे देवे त्रापे ग्रंमृत पीत्राह्या 11 ४ ।। एको एक कहै सम्र कोई इउमें गरव विश्रापे ।। श्रंतिर बाहरि एक पछाणी इउ घर महलु सिञाप ॥ प्रमु नेहें हरि दरि न जागह एको सुसटि सबाई ॥ एकंकारु अवरु नही दुजा नानक एक समाई ॥ प्र II इसु करते कउ किउ गृहि राखड अफरिक्यो तुलिक्यो न जाई II माइम्रा के देवाने प्राणी भूठि ठगउरी पाई ॥ लवि लोभि मुहताजि पछुताई ॥ एक सरेवे इब तब फिरि श्रोपण जाण रहाई ॥ ६ ॥ एक श्रवारु रंग इक रूप ॥ पउण ॥ एको भवरु भवै तिहु लोइ ॥ एको पाणी श्रमनी असरूप गियान धिआन से समसरि रहे।। 11 एक निरला को लहै।। जिसनो देह किरपा ते सुख पाए।। जोति संचार ॥ ७॥ ऊरम धूरम गोपाला ॥ ऊगवित्रा श्रसस्य दिखावै ॥ भवण महि गुर घरि आवै ॥ ऊनि बरसै नीमर उतम सबदि सवारणहारा ॥ इसु एके का जाणै मेउ ॥ श्रापे करता थापे देख ॥ = ॥ उगवै संघारे ।। ऊचउ देखि सर्वाद सुरु व्यसुर द्यापे करें कथे भीचारे ॥ ऊपरि आदि अंति तिहु लोइ ॥

本本本本本本本本本本本本本本本本本

( ६३१ )

॥ योह सार विधाना मनु ननु देह योह विधाता 11 मिन मस्वि मोह ॥ प्रभ जग जीवन यवर न कीड ॥ नानक पनि होइ नामि रते राम रये हितकारि महि लुभ ।। रशा मन्था मारि T. रानि दिनंति रंगि राना 11 तीनि चारे जुग भवन जाता मा निमही जेहा ॥ अति निरमाइल सीभाग देहा रिट 345 ॥ श्रंतरि साचि माह लिव सबद "由于中央的中央中央中央中央中央中央中央中央市 क्रीज श्रंमत पीज रहण नही संसारे राजे 11 थाह जाइ जुग चारे ॥ रहगा कहरा। ते र है रहरगा विनंती निरोधर करउ 11 UT मगर राम नाम गुरु मरंती मरि गई खोलि ॥ ११ ॥ लाज घृषद् चनी 11 **बुलाई** साम् बावरी ते ॥ प्रेमि दिवानी सिर संक टली रली भई सबद अनंद रती महि लानि लाली गुरम्रखि 11 १२ ॥ लाहा नाम रतनु जपि लोभ लु सारु 11 यहंकार लाडी चाही श्रंधा मगध मनगुख् 11 11 लाइनवारु गवार् ॥ होइ लाहे जगि कारिंग मज़रु आहम्रा 11 गडआ टगाइ पंजी हिंग ॥ वेसाइ सची पति सचा ॥ नानक नाम लाहा ऋाई मेटग पंथु न ॥ १३ ॥ आइ विग्रना 11 जग् जम ॥ आधि देखि निवे जिस को समर्थु ॥ स्त्राथि सेल नीच होइ घरि दोइ ॥ आधि होइ सिश्चाना भगति विह्ना मुगध 11 ता जग्र वरते ॥ जिस नो किरपा एको सोइ ॥ सभ महि तिस परगद्ध होइ जुगि थापि जुगि 88 सदा 11 11 11 दीसै सो आपे आपि॥ आपि मरिए नही धेरु ॥ जो धंधा अगोचर धंधै लोई उपाइ स्रोपे घट ॥ श्रापि 11 जोग थापि जुगति जगजीवनु सोई ॥ होई विह्णा करि सुखु 11 श्राचारु सच नाम होई॥ १५॥ विशा नावें वेरोध सरीर॥ किउ न मिलहि मुकति श्रावै काटिह मन पीर ॥ वाट वटाऊ किश्रा जाई -11 ले आइग्रा देइ किञ्चा पर्ले पाइ ॥ विखु नावै तोटा सभ थाइ ॥ मिले लाहा **बुभाइ** वराजै वापारी विश्र नावै कैंसी 11 पति वगाज्र वापारु वीचारे गित्रानी सोइ ॥ गुग महि गित्रोनु १६ ॥ गुग परापति होइ ॥ गुणदाता विरला संसारि साची 11 करगी गुर 水态态态 态态态态

**这在市市市市市市市市市市市中市中市市市市市** वीचारि ॥ अगम अगोचरु कीमति नही पाइ मिलीए ॥ ता जा गुरमति मिलीऐ लए मिलाइ ॥ गुणपंती गुण सारे नीत ॥ नानक मीत ॥ १७ ॥ कामु क्रोधुकाइमा कउ गालै ॥ जिउ कंचन सोहागा ढालै ॥ कप्ति कमप्रटो सहै सु ताउ ॥ नदरि सराफ वंनीस चड़ाउ जगत पस अहंकाल कपाई ॥ करि करते करणी करि पाई ॥ जिनि कोती तिनि कोमति पाई ॥ होर किय्रा कहीएे किछ जाई ।। १ = ।। खोजत खोजत अंग्रत पीआ ।। खिमा गही मनु H

सतगुरि दीब्रा ॥ खराखराब्राखें सम्र कोइ ॥ खरा चारे होइ ॥ खात पोश्रंत मृए नहीं जानिश्रा ॥ खिन महि मृए जा सबद्ध पञ्जानिद्या ॥ अन्धिरु चीत मरनि मनु मानिश्रा गुर

किरपी ते नाम्च पञ्जानित्रा ॥ १६ ॥ गगन गंभीरु गगनतरि गुण गावे सुख सहजि निरासु ॥ गइत्रा न अविश्राह न जाइ ॥ गुरपरसादि रहे श्रजोनी ॥ जिय लाइ ॥ गगन अगंग्र अनाश्र श्रमिरु चीत समाधि समोनी ॥ हरि नामु चेति फिरि पर्राह

जुनी ॥ गुरमति सारु होर नाम बिहुनी ॥ २०॥ घर दर फिरि थाकी बहुतेरे ॥ जाति श्रसंख श्रंत नहीं मेरे ॥ केंद्रे मात पिता स्रव घी या ॥ केने गुर चेले फ़ुनि हुया ॥ काचे गुर ते मुकति न हू या॥ केती नारि वरु एकु समालि ॥ गुरप्रुवि मरण्य जीपण प्रभ नालि ॥ घरै महि पाइत्रा मेलु सविगुरू भद्रश्रा Ш मिलाइमा ॥ २१ ॥ गुरम्रुखि गार्ने गुरम्रुखि बोली ॥ गुरम्रुखि वोलि वोज्ञानै वोले ॥ गुरम्रुखि श्रावै जाइ निसंग् ॥ परहरि मेल जलाइ

ē कलंग्रः ॥ गुरमृत्ति नाद् वेद बोचारु ॥ गुरमृत्ति मजनु चनु श्रचारु ॥ सपद श्रंमृतु है सारु ।। नानक ग्ररक्षित पार्वे २२ ॥ चंचलु चीतु न रहई ठाइ ॥ चोरी मिरगु श्रंगूरी घरन कमल उरधारे चीत ॥ चिरु जीयन चेतन नित नीत ॥ चिंतत कोह ॥ चेतिह एक तही सुख होइ ॥ चिति वस राचै हरि नाइ ॥ मुकति मझ्यापति सिउ परि जाइ ॥ २३ ॥ छीजें देह सुलै इक गंडि ॥ छेब्रानित देखह जिंग हंडि॥ पुप छात्र जे सम करि जार्च ॥ पंघन काटि क्षकति घरि आणे ॥ छाइया छछी त्तिस्त्रमा किरत धुरे परवाना ॥ द्यीजै जोवन अरुधा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

।। काइत्र्या छीजैं भई सिवालु ।। २४ ॥ मिरि जापे आपि जिड भावे तिड प्रभृ तिह लोड ।। जुगि जुगि दाता अवरु न कोड ।। गखिं गख़ ॥ जस जाचउ देवे पति साख ॥ जागि जागत ता तुभै समावा जैजैकारु मेलिह ਜ 11 जा इकीस ॥ २५ ॥ ऋखि वोल्णु कित्रा जगदीम ॥ गुरमति मिलीऐ वीस बाद ॥ भारि मरें देखे परमाद ॥ जनमि मृए नही भुरि निरासा ॥ श्राड चले भए भाखि श्रास 11 भूरि न चांपे हिर गुन गाइ॥ पाई नवनिधि हरि ॥ कालु नाइ ॥ श्रापे देवे सहजि सुमाइ ॥ २६ ॥ ञित्रानो वोलै श्रापे वृभै॥ आपे सभी ॥ गुर समावै का कहिओ श्रंकि 11 खचे साचो भावे ॥ गुरु सागरु रतनी नही तोट ॥ लाल पदारथ साचुः ॥ गुरि कहित्रा सा कार कमावहु ॥ गुर की करगी काहे धावहु ॥ नानक गुरमति साचि समावहु द्रहैं कि 11 20 11 ट्रटे बाह ट्टि परीति गई दृह दिस गही ।। बुर टूटे गंठि पड़ें बीचार ॥ गुर वोलि ॥ दुरमति परहरि छाडी दोलि ॥ सबदी घरि कारज सारि ॥ लाहा साचु न त्राव तोटा ॥ त्रिभवण ठाइ ॥ ठहकि ठाकुरु प्रीतमु मोटा ॥ २८ ॥ ठाकडु मन्त्रा राखहु मुई अवगुणि पछुताइ ॥ ठाकुरु एकु सवाई बद्धते नारि ॥ जाती ठाकि रहाई ॥ महलि क्रिश्रारि ॥ पर घरि साई साचि पिश्रारी il सोहागिए सवारी सबदि ॥ २६ ॥ डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सीगार डाहपिंग तिन विगाठी नही विन डार सुख डर 11 घरि राखिश्रा गुरि ऋोपगौ स्रजाणि ॥ डोठी कंति डरु निरभउ नामु वखािंग डूगरि वासु घगी तिखा जव 11 द्रि ॥ तिखा निवारी सबदु मंनि भरपूरि **अंमृतु** पीत्रा त्राखै समु कोई भावै तै दुआरे जै देइ गुरू तिखर् - 11 निवारैं सोइ ढंढोलत हृद्धत हउ फिरी ढिह दहि ३० 11 हरले पवनि दहि निकसे पारि ढहते पए करारि ॥ भारे 11 तिनकें हउ अपर अजाची मिले वलि जाउ तिन की हरि धृड़ि अघुलीऐ गुरि **ऋषिशो** दीश्रा संगति मेलि मिलाउ 11 मनु

हर४ नाउ ॥ जिनि नामु दीश्रा तिसु सेनसा विस विलहारै जाउ ।। जो उसारे सो ढाइसी तिसु वित अवरु न कोइ।। गुर परसादी तिम्रु संम्हला ता तिन दुलुन होड़ ॥३१। गा को भेरा क्सि गही या को होया न होगु ॥ श्राप्तिया जायि विगुचीएे दुविधा नियापे रोगु । खाम बिहुखे ब्यादमी कलर कंघ गिरंति॥ विखु नार्ने 西西西西西西西西西西 किउ छुटीऐ जाइ रसातिल श्रंति ।। गणत गणारै श्रावनी अगणतु साचा सोइ ॥ श्रागिश्रानी मतिदीण है गुर विनु गिश्रानु न तटी तंत स्वाब की वाजे नहीं विजोगि 11 विछडिया मेले भभ नानक करि संजोग ॥ ३२ ॥ तरवरु काइम्रा पंख्ति मनु तरपरि एक से तिनक उफास न रंच॥ उडहित पंच ॥ ततः चगहि मिलि वेग़ल वेगुले ताकहि चोग घणी ॥ पंख तुटे फाही पड़ी अवगुणि भीड़ वर्णी ।। वितु साचे किउ छूटीएे इरि गुग्र करिम मग्री।। आपि छडाए छटीएँ वडा श्रापि घणी ॥ गुग्परसादी छुटीऐ करेड़ ॥ अपर्णे हाथि वडाईआ जै मानै ते देह ॥ ३३ ॥ थर धर कंपे जीबहा थान दिहुणा होत ॥ थानि मानि सञ्च एक फीट कोइ ॥ यिरु नाराइणु थिरु गुरू पिरु साचा बीचोरु॥ सुरि नायह नायुत् निघारा आधार 11 सरवे थान थनंतरी देखा तह एकु तु अंतु न पागपारु ॥ थान थनंतरि मद्री वीचारि ॥ अग्रमंगिआ दानु वटा अगम अपारु ।। 38 Ⅱ दहश्रा दानु व रि दश्याल मेलि करि देखगुहारु ।। दहशा करिंड प्रम लेंहि खिन महि के उमारि ॥ दाना तू बीना तुही दाना निरि दान दुख दलय गुरहृखि गिद्यानु घिद्यानु ॥ ३४ ॥ धनि पहि भृरीए धन महि चीतु गवार 11 विरली निस्मतु नामु पिमारि ॥ धनु गइथा ता जाग देहि जे राचिह रंगि एक।। मनुदीनें मिरु सउपीए भी करते की टेक ॥ घंघा घारत महि गवद् अनंद ।। दुरञ्जन ते साजन भए यनु वसु विस्ती दृढती यसत् रही धरि 010 गतिगुरि मेली मिलि रही अनम मरग दस निवारि

न पुरीप रिष्यु गुरा जमपुरि आहि ॥ ना

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 设铁铁铁 श्रवगुणि फिरि पछुताहि ॥ ना तिसु गिश्रानु धिस्रान ਜ नावै घरम धित्रात ॥ विशा निरभउ किञ्रा कहा जागा ा थाकि रही किव अपडा हाथ नही ना पारु ना साजन 11 多 करी पुकार रंगले किस पहि ।। नानक ग्रिड प्रिउ त्ने मेले क्रे विछोडी सो मेलसी गर हेति अपारि ज्ञिनि Ä लदे पाप बरा पापि पापे पापी पिश्रारा कार H पर \* हरि पाप सोग पछागै आप तिसु वि नोग संताप तरकि ॥ ना \* किउ वंचे जम काल ॥ वीसरें किल श्रावरा जोगा \* 1 बरो खैकाल ॥ मन जंजाली वेडिश्रा भी जंजाला विग्रा माहि नावै किउ छटीऐ पापे पचहि पचाहि 11 3= 11 फिरि फाही # फिरि \*\* कऊत्रा ।। फिरि पछुताना ऋव कित्रा हुन्ना ॥ फाथा ॥ सत्गुरु मिलै त आखी स्भै ॥ जिउ मछली फाथी \* त्तम 多名 त्राव फिरि न भालि ।। फिरि फिरि दाते प्रकति ग्र छुटै फिरि जाइ ॥ इक रंगि रचै फिरि र है लिव लाइ H डव 4 चीरा बीर बीरा करि रही भए 11 पाइ ॥ 38 11 级级级级级级 बीर के ऋषिसौ चले घरि बिरहि जलि बहिरा जाड 11 वावुल सतिगुरु बेटडी बालै वाली नेहि ॥ जे लोडिह कामग्री वरु सेवहि सतिगुरु गित्रानी बुभगाउ विरलो साचि 11 भावै ठाकुर हाथि वडाईऋां तै जै बागाी विरलउ देह बीचारसी 11 जे वागाी की निज घरि गुरम्रखि होइ 11 इह महापुरख 4 वासा होइ भनि भनि घड़ीऐ घडि द्वाहि घडि 11 免免免免 भी भरि पोखें समस्थ उसारै सोखें वेपरवाहै॥ दाहै ॥ सर भरि भरमि अलाने पाईऐ दिवाने विग्र किञ्रा भागा 11 ग्रम्सिव भए गित्रानु डोरी प्रभि खिंचे जाईऐ हरिगुरा पकडी जिन तिन 11 पछोताईऐ भभै गोइ रंगि राते बहुड़ि भालहि गुरम्रखि 11 न H भभे पाईऐ व्भिहि भउजलु  $\Pi$ तों निज घरि मारगु वासा 的形形 ञ्चापो चीन्है गुरपरसादी जीवतिश्रा आस निरासा तरीऐ 11 करि इव मरीऐ ॥ ४१ मुए किसें माइश्रा माइआ माइश्रा П É भृली न साथि ॥ डुमगो माइश्रा ऋाधि चलै उठि हंस मनु भूठा जिम जोहिया नालि ॥ मन उलटो चलिं महि मन श्रवगुरा **等源 | 被被逐渐逐渐逐渐** 

गुख होवहि नालि ॥ मेरी मेरी करि प्रए विख मरे दस्त ।। गह मंदर महला कहा जिउ बाजी टीबाए 11 नाम विशा भारता श्रावण जाला ॥ श्रापे श्चापे चतुरु सरुपु \$ सजाए ।। ४२ ॥ जो स्नावहि से जाहि फ़िन आह गण चउरीमीह मेदनी घट न वधै 'तताहि ਜ਼ੇ ਕਰ हरि माइत्रा । यंघा मुख्य विगृती माइत्रा ॥ दीसै किस कड मीत करेड ॥ जीउ समपड श्रापणा तन मन श्रसयिरु करता त घणी तिमही की मैं श्रोट II गरा संबंदि रती मनि चोट ॥ ४३ ॥ राष्ण राउन को रहे रंग न तं गु वारी आपो आपणी कोड न वंधे धीर ।। सह बरा मीडावला 西西西西西 मै तनि अवगण गगीआ ले क्रित गग पित्रारि ।। तिन ही जैसी थी रहां जपि जपि रिदै श्रवगुणी वसदि नालि ॥ विश्र यतगर जिचरु सबदि न करे बीचारु ॥ 22 ।। लसकरीया घर 0 11 कार कमावहि सिरि घरंगी लाहा लव लोस बरियाईया छोडे विमारि गहि lt चाकर कहींगे ततर हथि तस्वति चैसहि सेइ गवाए श्रापमा ਜ जै माबै टेड श्चापि करे किस बहै न कोइ कोइ ॥ ४४ ॥ बीजउ समी क्रो नही दलीचा हडत 的母母母母 माचै मचिउ बीचारु करउ II रतन सविगुर हाथि भंडारु ॥ उत्तम्र होना प्रश्र मिले इक मनि एकी नानक प्रीतम रसि मिले लाहा लै परथाइ ॥ रचना राचि ग्रंतु गुरेम्चित वेश्रंत **धिश्रार्रि** जिनि II 999 रूहा हरि जीउ सोई Ħ तिस नित राजा वसै सुगह हरि तुम गारह मो गुरपरमादी हरि पाईपे मत को भरमि मुलाहि साचो माह जिमु इरि घनु रामि ॥ गुरम्नुखि पूरा तिमु माबोमि वार्णी

数击击击逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐 (张表) 逐步 हरि सबदी बीचारि ॥ त्रापु गइत्रा दुसु कटिश्रा पाइश्रा ग्र हिर ।। सुइना रुपा संचीऐ धनु काचा नारि पाइश्रा II 80 विखु संवि धन दिविधा होड साहु सदाए खुत्रारु П 11 份 सचित्रारी श्रमोलु संचित्रा हरि निरमाइल सच नाम्र П साचउ पति बोल ।। साजन मीत सजाय त त सरवरु साची सच मिन वसै हउ बिलहारी तिसु साचउ ठाकुरु ममता मोहणी जिनि कीती सो जाणु ॥ विखित्रा श्रंमृतु एक 份 पुरख सजारा ।। ४८ ।। खिमा चिहरो खिप गए खहरिए लख असंख ।। H गगत न त्रावै किउ गगी खिप खिप मुए विसंख ।। खसम पछागौ H त्रापरणा खुलै बंधु न पाइ ॥ सबदि महली खरा तू खिमा सच सख खरचु खरा धनु धित्रान तू आपे वसहि सरीरि ॥ 份 मनि H श्रंतरि मनि धीर ।। हउमै खपै खपाइसी ति मुखि जापै सदा गुग बीजउ विचि विकारु पोइञ्चन जंत उपाइ वथु 11 करता ा ४६ ॥ ससटे भेउ न जाएँ कोइ ॥ सुसटा करेँ 8 सर्पे ईसरु धित्राईऐ पुरिव - 11 H होड 1] संपै कउ की पोईऐ ।। सपै कारिंग चाकर चोर ।। संपै साथि न चालै होर H B वितु साचे नही दरगह मातु ॥ हिर रसु पीत्रै छुटै निदानि H # करती में मुई रही हैरानु सखी होइ 11 हउ हर सवदि रवै मनि गिब्रानु ।। हार डोर कंकन घणे करि थाकी सीगारु।। गलि श्रीतम गुणा सगल हारु पाडऋा सुख H विनु प्रीति पिश्रारु गुरमुखि पाईऐ 11 हरि किनि सिउ हरि 报 份 हरि व्रक्षणा हरि सिउ ।। हरि पड़गा देखह वीचारि मनि 份 हरि धित्राईऐ हरि का नामु अधारु ॥ जपीऐ हरि सखी जो लिबिया करतारि लेख मिटई हे न करि किरपा पगु धारि ॥ करते हथि विडग्राईत्रा # कारण जिनि कीत्रा 沿 ॥ लिखिया फेरि न सकीऐ जिउ व्भह गर बीचारि भावी सारि ॥ नदरि तेरी सुखु पोइश्रा वीचारि ॥ सबदु नोनक मनमुख बीचारि ॥ जि उबरे पुरखु नदरि न आवर्ड पचि गुर मुए तिस का किया करि कहित्रा जाइ ॥ विलहारी गुर त्रापणे हिरदें प्र२ ॥ पाघा पड़ित्रा त्राखीऐ दिता दिखाइ 11

विचर सहित सुभाइ ॥ विदित्रा सोधै ततु लहै राम नाम लिव लाइ ॥ मनमुखु विदिश्रा विकदा बिखु खटे बिखु खाइ ॥ मृरखु सबदु चीनई स्रभ वृक्त नह काइ ॥ ४३ ॥ पाघा गुरमुखि श्राखीऐ चाटडिया मति देह ।। नाम्र समालह नाभ्र संगरह लाहा जग महि लेह ।। सची पटी सच्च मनि पड़ीएं सबद सु सारु ॥ नानक सो पड़िया सो पंडित बीना जिस्र राम नाम गलि हारु ॥ ४४ ॥ १ ॥ रामकली महला १ सिध गोसटि ।। सिघ सभा करि व्यासिण बैंडे सतिगर प्रसादि जैकारो ।। तिस आगै रहरासि हमारी साचा त्रपर मसतक काटि धरी तिस आगै तन मन आगै देउ ॥ संत मिले सच पाईए सहज भाइ जस लेख ॥ १ ॥ किया सचि स्चा होइ ॥ साच सबद बिनु मुकति कोइ न १ ॥ रहाउ ॥ कवन तुम्हे किश्रा नाउ तमारा कउन मारग् सुम्राम्रो । साचु कहुउ ऋरदासि हमारी हर संत विल आश्रो ॥ कह वैसह कह रहीएे वाले कह श्रावद्व कह जाहो ॥ नानक बोलै सुर्शि बैरागी किन्ना तुमारा राह्ये ॥ २ ॥ घाट घटि बैसि निरंतरि रहीएे चालहि सतिगर माए Ħ सहजे श्राए सिधाए नानक सदा रजाए ॥ श्राप्तणि वैसणि थिरु नाराइल ऐसी गुरमित पाए ॥ गुरम्नुखि वृक्तै त्रापु पछायौ सचे सचि समाए ॥ ३ ॥ कहीऐ किउकरि पाईऐ यारो बोलै श्रउध नानक देह सचा बीचारो ॥ आपे श्राखै श्रापे किया उत्तर दीजें ॥ साचु कहहू त्रम पारगरामी किया वैसल दीजे ॥ ४ ॥ जैसे जल महि कमलु निशलमु मुरगाई नैसाखे ॥ अरति सपदि भनसागरु तरीए नानक नाम रहिंद इकांति एको मनि वसिद्या श्रासा माहि निरासी ।। अगम त्रागोचरु देखि दिखाए नानकु ता का दासो ॥ ४ ॥ सुणि सुत्रामी भारदासि हमारी पूछाउ साच बीचारो ॥ रोग्र न कीजी उत्तरु दीजी किउ पाईऐ गुरदुव्यारो ॥ इहु मनु चलनउ सच धरि वैसी नानकनामु अधारो ॥ भावे मेलि मिलाए करना लागे साचि विश्वारो॥६॥ हाटी  निराले रूखि बिरखि उदिग्राने ।। कंद मृलु ग्रहारो खाईऐ अउधू बोलै गित्राने ।। तीरथि नाईऐ सुखु फलु पाईऐ मैलु न लागै काई ।। गारखपूतु लोहारीपा वोलै जोग जुगति विधि सोई॥ ७॥ हाटी वाटी नीद न आवै पर घरि चित न डोलाई ॥ विन्नु नावे मनु टेक न टिकई नानक भूख न जाई ॥ हाडु पटसु घरु गुरू दिखाइत्रा सहजे सचु वापारो ॥ खंडित निद्रा ऋलप ऋहारं नानक तत् वीचारो ॥ = ॥ दरसनु भेख करह जोगिंदा मंद्रा खिंथा ॥ वारह सरेवह **अंतरि** एक्र खटु दरसन डक इन विधि मनु समकाईऐ पुरखा वाहुड़ि चोट न खाईऐ -11 नानक गुरमुखि वृभौ जोग जुगति इव पाईऐ ॥ ६ ॥ श्रंतरि सबदु निरं तरि क्रोधु मुद्रा इउमै ममता दृरि करी ।। काम्र निवार अहंकारु के सबदि सु समभ परी विथा सोली भरिप्ररि रहिश्रा 11 तारै साची नाई परवै हरी साचा साहिब्र ग्र की H खरी ॥ १० ॥ ऊ'धउ खपरु पंच भू टोपी ॥ कांइत्रा कड़ासण् सतु संवोख संज्ञष्ठ है नालि ग्रमुखि नाम - 11 नानक समालि ॥ ११ ॥ कवनु सु गुपता कननु सु सुकता ॥ स श्रंतरि वाहरि जुगता ॥ कवनु ऋावै कवन सु स जाइ 11 सु त्रिभविण रहिआ ॥ १२ ॥ घटि घटि समाइ गुपता गुग्मुखि मुकता ॥ सबदि श्रंतरि वाहरि सु जुगतो मनप्रखि Il त्रावे जाइ ॥ नानक गुरमुखि साचि समाइ 11 १३ किउकरि सरपनि खोइआ किउकरि किउकरि खाधा लाधा 11 निरमल्ज किउकरि अंधिआरा वीचारै - 11 इह तत गुरू हमारा ॥ १४ सरपनि ॥ दुरमति वाधा खाधा 11 खोइत्रा मिलै सतिगुरु **ऋंधेरा** गुरम्रखि लाधा दीजै हउमे निरंतरि समाइ ॥ १५ ॥ सुन वंध् जागौ कंघ ॥ सहज गुफा घरु साचा ॥ नानक साचा ॥ कारिंग गृहु तजिय्रो उदासी १६ ॥ किसु किस् कारिंग इह निवासी के वर्णजारे किस् वखरं तम साथु लंघावहु गुरमुखि पारे खोजत १७ ॥ भए 11 उदासी दरसन ताई भेख वखर के निवासी -11 साच हम वर्णजारे॥ नानक कित् गुरमुखि पारे उतरसि १८ 11 विधि **选成选选基本表达** 

पुरस्ता जनमु वटाइत्रा ॥ काहे कउ तुमु इहु मनु लाइत्रा॥ कित् विधि त्रासा मनसा खाई ॥ क्ति विधि जोति निरंतिर पाई ॥ विनु टंता किउँ खाईएँ सारु ॥ नानक साचा करहू बीचारु ॥ १६ ॥ सतिगुर के जनमे गवनु

मिटाइब्रा ॥ श्रनहति राते इह मनु लाइब्रा ॥ मनसा सनदि जलाई ॥ गुरमुखि जोति निरंतरि पाई ॥ त्रैगुण मेटे खाईए

सारु ॥ नानक तारे तारणहारु ॥ २० ॥ श्रादि कउ कवत कथी ब्रले सुन कहा घर दासो । गित्र्यान की मुद्रा कवन कथी ब्रले

ग्रासा

वीचारु

घटि घटि करान निरासी । काल का ठीगा किउ जलाईअले किउ निरमउ घरि जाईऐ ॥ सहज संताख का श्रासणु जाणै किउ छेदे वैशाईऐ ॥ गुर के सबदि हउमें बिखु मारे ता निजयि होते वासो ॥ जिनि रचि रचित्रा तिस सबदि पछासै नानक का Ō दासो ॥ २१ ॥ कहा ते श्रावें कहा इहु जाबें कहा इहु रहे समाई ॥ एस सबद कड जो अरथावै तिस गुर तिल न तमाई ॥ किउ तते ऋापे अभिगते पार्वे गरमित लगैं पिश्रारो ॥ आपे सरता करता कहु नानक बीचागे ॥ हकमे छात्रै हक्मे जार्दै हुकमे रहे समाई ॥ पूरे गुर ते साचु कमावे गति मिति सबदे विसमाद वीचार क्यीबले २२ ॥ व्यादि कउ संन वासु लीया ॥ श्रकलपत मुद्रा गुर गियानु बीचारीयले घटि जीव्या ॥ गुरवचनी श्रविगति समाईए शाचा सरव त्त् निरंजनु सहित लहें ॥ नानक दबी कार न करणी सेवे सिख स स्वोजि सर्दे II दुकमु विसमादु दुकमि पछ। ग्रै जीव्य ज़गति सचु जाएँ सोई ।। आपु मेटि निरालमु होनै श्रंवरि साचु जोगी कहीए सोई ॥ २३॥ अभिगतो निरमाइल उपजे निरगुण ते सर्गुण थीश्रा॥ स्रतिगुर परचे परम पदु पाईए साचे सबदि समाइ लीया ॥ एके कउ सचु एका जार्खे इउमें दूजा दूरि की क्या ॥ सां जोगी गुर सबदु पदार्थे श्रंवरि वमलु श्रगामु थीत्रा ॥ जीवत मर्रे ता सभ কিন্ত श्चंति जार्षे सरव दहश्रा मिल ।। नानक ताऋउ वढाई द्याप्र पदाणे सर्व जीवा ॥ २४ ॥ सार्चा उपञे 1 साचि समावे साचे स्चे एक मध्या П भटे भागहि ठार न दुर्ज भागागउलु श्रागरण वाराष्ट भ१या ॥ मिट गुर 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本**人** 

的表示还不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 सबदी आपे परर्कं वस्ति लङ्क्या।। एका वेदनं दृजै विक्रापी नामु रसाङ्ख वीसरित्रा ।। सो वृभै जिसु त्रापि बुभाए गुर के सबदि सु मुकतु भइत्रा ।। नानक तारे तारणहारा हउमैं दृजा परहिस्त्रा।। २४।। मनमुखि भूले जम की कािण ।। पर घरु जोहै हाणे हािण ।। मनसुखि भािम भवें वेवािण ।। मुसै मसाणि ॥ सबदु न चीनै मंत्रि लवे क्रवाणि नानक साचि रते सुखु जागि ॥ २६ ॥ गुरस्रुखि साचे का भउ गुरमुखि वाणी अधडु घड़ावै ॥ गुरमुखि निरमल गुग गावैं।। हरि गुरम्खि पवित्र परम पदु पावै ॥ गरमखि रोमि रोमि धित्रावै ॥ नानक गुरमुखि साचि समावै ॥ २७ ॥ गुरमुखि H वेद बीचारी ॥ गुरम्सिं परचै तरीए तारी ॥ गुरम्खि 的现代形式的现代 सबदि गित्रानी ॥ गुरमुखि परचै श्रंतर विधि जानी 11 पाईऐ अलख अपारु ॥ नानक गुर**मु**खि मुकति दुआरु 1 अकथु कर्थे बीचारि ॥ गुरमुखि निवहै गुरमखि सपरवारि ॥ गुरम्खि जवीऐ गुरमुखि श्रंतिः पिश्रारि ॥ पाईऐ सबढि अचारि सवदि भेदि जाणै जाणाई ॥ नानक समाई ।' २६ ॥ गुरमंखि धरती साचे साजी ॥ तिस महि वाजी । गुर कैं सबदि रपें रंगु लाइ ॥ साचि सिउ धरि जाइ ॥ साच सबद विनु पति नही पावें ॥ नानक विन साचि समावै ३० ॥ गुरम्रुखि 11 **असटिसधी** सभि बुधी ॥ गुरम्रुखि भवजलु तरीऐ सच सुधी ॥ गुरम्रुखि सर अपसर पछार्गें जागौं नरविरति गुरमुखि परविरति तारे पारि उतारे गुरम्रुखि सन्नदि निसतारे Ш नानक नामि रते सचि रहे हउमै जाइ ॥ समाइ 11 जुगति बीचारु ॥ नामि रते पावहि मोख दुत्रारु रते त्रिभवण सोभ्तो होइ।। नानक नामि रते सदा सुखु सोइ नामि रते सिध शोसिट होइ ॥ नामि रते सदा होइ तप्र रते सचु करगी सारु ॥ नामि रते गुग गित्रान बीचारु नाचै बोलै सभु वेकारु ॥ नानक नामि रते तिन ३३ ॥ पूरे गुर ते नामु पाइत्रा जोग जाइ ॥ जगति समाइ ॥ बारह जोगी भरमाए संनित्रासी महि छिश्र चारि॥ **本态态态态态态态态态态态态态态** 

कै सबदि जो मिर जीवें सो पाए मोख़ दुआरु । बिनु सबदें सिम

द्जै लागे देवहु रिदे बीवारि॥ नानक वडे से वडभागी जिनी सचु रिलम्पा उरधारि ॥ ३४ ॥ गुरमुखि रतनु लहै लिय लाइ ॥ गुरमुखि परेखें रेतनु सुभाइ ॥ गुरमुखि साची कार कमाइ ॥ गुरमुखि साचे

ऋलख

। गुरमिख

न खावै।। ३४

गुरमिव चोट

लखाए तिसु

नाम दानु

॥ गुरम्रुखि

भावै

Ö

10

पार्वे सहजि धित्रानु ॥ गुरेमिख दरगह मानु । गुरम्सि भंजन परधान करणी कार कराए गुरमुखि मेलि मिलोए ॥ ३६ ॥ गुरमुखि सासत्र मेद ॥ गुरमुखि पावै घट घटि मेद ॥ गुरमुखि वैर विरोध गवावै ॥ गुरमुखि सगली गणत मिटावें ॥ गुग्मुखि राम नाम रंगि भरमें आवे नानक गुरम्खि खसम् पञ्चाता ॥ ३७ ॥ वित न पबई थाइ ॥ विद् जाइ ॥ विनुगुरघाल गुर मनुद्रा उपति नही विखु ग्र खाड 11 गुर विसी अरु डर्से मरि वाट ॥ नानक गुर वितु घाटे घाट 비용드 11 जिसु गुरु मिलै तिसु पारि उतारै ॥ अवगरा निसतारे ॥ मेटे गुंगि सबदु बीचारि गुरमुखि मुख गुरे lı हरही मन वणजारा॥ नोनक सहजे इह वापारा ॥ ३६ ॥ गुरमुखि वांधिश्रो सेतु विधाते ॥ लंका लटी देत रामचंदि मारिख्रो अहिरावसु भेद 11 तारे परचाइणु ॥ गुरमुखि साइरि पाहरा 11 वेतीस उधारे ॥ गुरमुखि चकें 80 11 স্মাৰ্য खोटे दश्गह पावै माणु П गुरम्रुखि खरे धित्रातु ॥ गुग्मुलि दश्गह तिफति गुगमुखि लागे सहजि नानक गुरम्रखि बंध न पाइ 11 85 ॥ गुरम्रुखि नाम्र हउमै सबदि जलाए ॥ गुरमुखि गुरमुखि गाए ॥ गुरमुखि साचै रहै समाए ॥ गुरमुखि सोचि गुरम्रुखि सगल भवग की सोक्ती होइ ऊतम दोइ ॥ नानक मति वेला तेस कवणु गुरू जिम 11 चेला ॥ कवण कथा लेरहहु निराले ॥ बोल नानक सुणहु वाले

॥ एस देइ बीचारु व था इ.। सबदि ॥ भवजल लंघावराहारु ४३ ॥ पवन ऋरंभ्र सतिगुर मति वेला धुनि - 11 सबदु सरति गरू कथा ले निराला ॥ नानक जुगि अकथ रहउ जुगि ग्र गोपाला वीचारी हउमै जित कथा गुरम्रखि एक़ सबद् 11 अगनि निवारी ॥ भंग 11 88 के दंत किउ खाईऐ जित् सारु गरवु जाइ सु कवशा आहोरु ॥ हिवै का मंदरु घरु श्रगनि र है कवन जित इत किस अवीहन् 11 उत जागि कार समाबै मनहि समावै ॥ ।। कवन धिग्रान हुउ मैं मै ८४ ॥ हउ मन् ॥ दजा मेटे एको होवै ॥ जग करडा मनमुख गावारु श्रंतरि बाहरि एको जाएँ।। नानक सबद् कमाईऐ खाईऐ सारु - 11 अगनि मरी सतिगुर कै भागौ ॥ ४६ ॥ सच भै राता गरबु निवारै॥ एको जाता सबदु बीचारै ॥ सबदु वसै सचु श्रंतरि हीश्रा Ħ "我我我我我我我我我我我的我我我我我 क्रोधु मनु सीतल रंगि विख् रंगीआ।। काम अगनि निवारे 11 नानक नदरी म्रुखि नदरि पित्रारे ॥ ४७ हिवै 11 कवन घरु छाइत्रा ।। कवन मुखि सुरज तुपै तपाइत्रा ॥ कवन मुखि जोहत काल रहै ॥ कवन बुधि गुरम्नुखि पति रहै ॥ जोध्र कवन काल्र । बोलै बागी नानकु बीचारे ॥ ससि 유드 11 सबदु भाखत जोति अपारा ॥ ससि वसै मिटे चरि स्ररु **ऋंधिऋारा** 11 सुख् दुखु सम करि नाम्र अधारा ॥ आपे पारि उतारगहारा 11 गुर मन ॥ ४६ ॥ नाम तत् समाइ ।। प्रगावति नानक्र कालु न खाइ सभ विनु नावै दुखु कालु संतापै ॥ ततो तत मिलै मन जापै ॥ मानै ॥ जाइ इकतु घरि आनै वोलैं दजा 11 पवना गगनु नानक निहचलु सहजै ॥ ५०॥ श्रंतरि सुनं बाहरि संनं मिल्र्य नरु जार्गे ता कउ पापुन पुनं।। घटि घटि चडथे सुंनै जो पुरखु निरंजन देउ सुन का जागी जो भेद आदि 11 11 निरंजन राता ॥ नानक सोई पुरखु विधाता ॥ सुनो सुनु कहै प्र १ II ते होई ॥ श्रनहत ।। अनहत सुंचु कहा 8 जिस ते उपजे तिस ही जैसे श्रोइ जनमि -11 न मरहि जाहि समभाहि ग्रम्ख 11 प्र २ ॥ नउ सर सुभर मनु नानक दसवै सुंन वजावहि तूरे साचैं राचे पूरे अनहत 11 ॥ तह

( 888 ) BRARRARRARRARRARR BR. हजुरै ॥ घटि घटि साचु रहिआ भरपूरे ॥ गुपती बाखी परगडु होइ ॥

नानक परित लए सच्च सोइ ॥ ५३ ॥ सहज्ञ भाइ मिलीए

अपरपरि

होंबै ॥ गुरम्रुखि जागै नीद न सोर्व ॥ सन समद

e)

**班班班班班班班班班班班班** क्हते मुकत समिर निसतारें ॥ गुर की दीलिया से सचि नानक अपुगनाइ मिलण नहीं आते ॥ बुपुधि ЯB बाधे व्रभे चोटा खाइ ॥ जमदरि सो कितु ठाइ ॥ किउ तत् न राखे ॥ बिनु सबदे नाही साखै किउकरि पति ΑŜ पार्वे पोरु ॥ नानक मनम्रुखि न बुक्तै गर्नारु ॥ सविग्रह भेटी मोख वीचारि ॥ दुआर मनमुखु जलि जाड ॥ दरमति निख्नुहि चोटा खाइ समें 'गुरा गित्रान ॥ नानक दरगह पार्वे मान ॥ ५६ ॥ धनुपत्ते होइ ।। आपि तरे तोरे भी सोइ ।। सद्दति रतः यूभी होड़ ।। ता की कीमति करें न कोड़ ।। जह देखा तह रहिया समाह ।। g नानक पारि परै सब भाइ ॥ ५७ ॥ स्र सवड का ē वाई अधीयले जितु तरीए भनजलु संसारी ॥ त्रे सन **अंग्**ल DEPENDENCE OF THE अधारो ॥ बोलै खेलै असधिर होने सचु नानकु प्रख्ये श्रलपु लखाए ॥ सुणि सुमामी श्रपशे सचि लागे करि समभाए ॥ गुरप्रवि सबदे लिय मिलाए ॥ आपे दाना आपे बीना पूरे मागि समाए 11 4= 11 जह देखा तह सोई सबद कउ निरंतरि वास अलख वासा सन निशासा अक्षक्त कना घर सोई ॥ नदरि मन निरमल निरमल याणी महि वसै जिचह भरम गर्जाए ॥ तनु नामो मंनि वसाए॥ सबदि गुरू मत्रसागरु तरीए इत उत एको जायौ ॥ चिह्नु वरनु नही द्वाहमा माहमा नानक सबदु पद्यार्थे ॥ ४६॥ क्रम्ल याई अउपृ सुन सचु भोहारी ॥ गुरमुखि गोली चीन बालख बापरो ॥ बै गुण मेट सपद बसाए सा मनि चुके बाहंकारो ॥ श्रंतरि पाहरि एको जायो वा हरिनामि लगै पिथारो ॥ विंगना वर्फे जा आपे अलगु लखाए ॥ नानक विदु वे ऊपरि मतिवर संबदि समाए ॥ ६० ॥ मन का जीउ पान Ð क् धीघले कहारस स्वार्धा। विभान की मुद्रा सिघ

**प**रन

※西西西·西西西西西西·西西西西西西西西西西西河 कवन कपाई।। विनु सबदै रसु न आवै अउधु हउमै पिआस न जाई।। **अघा**ई साचे रहे 11 कवन रते - अंमृत रसु पाइत्रा तृपतासै ॥ जितु असथिह रहीएे कितु भोजनि नानक दुख् सम करि जापै सतिगुर ते कालु न ग्रासै ।। ६१ ।। रंगि गुर सबदे जिल बिल ताता ।। रसि नहीं माता ।। विनु साधित्रा सबदु न भाखित्रा न H पवन सच न त्रराधित्रा ॥ त्रदःथ कथा ले सम करिँ रहै ॥ तउ नानक ञ्रातमराम लहै।। ६२ ॥ गुरपरसादी रंगे राता ॥ श्रंमृत पीत्रा साचे माता॥ गुर वीचारी ऋगनि निवारी ॥ ऋषिऋो पीऋो आतम सुख धारी ॥ तारी । नानक वृभौ को बीचारी ॥ सचु अराधिया गुरमखि तरु ।। इहु मनु मैगलु कहा बसीत्रले कहा बसै इह पवना अउधृ ता कउ चुकै मन का भवना॥ नदिर करे ता सु सबद सतिगुरु मेले ता निज घरि वासा इहु मनु पाए।। ऋषि ऋापु खाइ पछार्गे आतम रहाए ॥ किउ मृलु वरजि ता निरमल्ल होवे धावत घरि सुरु समावे ॥ गुरम्खि हउमें विचहु खावै ससि मनु निहचलु हिरदें इह सहजि समावै 11 ६४ 11 नानक पर्छाणि रहे ॥ नामि धरि आसणि पवनु वसीत्रले गुरम्बि मृतु सु सबदु निरंतरि निज लहै ॥ खोजत गुरम्रखि तत त्राछै त्रिभवण जोति सु सबदि लहै ॥ खावै द्ख भूख साचे साचे ही तृपतासि रहें ॥ अनहद वाणी गुम्मुखि जाणी विरलो अरथावें ॥ नानकु आखैं सचु सुभाखें सचि रपें रंगु कबहू न जावें ॥ ६४ ॥ जा इंदु हिरदा देह न होती तउ मनु कैंठे रहता॥ नाभि कमल 语语语 语语语 असथं भुन होतो त पत्रनु कत्रन घरि सहता ॥ रूपुन हाता रेख विंदु की मड़ी न होती न काई ता सबदि कहा लिय लाई ॥ रकत् पाई ॥ वरनु भेखु असरूपु न जापी किउकरि नही जापिस साचा ॥ नानक नामि रते वैरागी इव तब साचो साचा ॥ ६६ ॥ हिरदा देह न होती अउध् तउ मनु सुंनि रहे वैरागी ॥ नाभि ता निज घरि वसतउ पवनु 南 अनरागी कमलु असथंभु न होतो रूपु न रेखित्रा जाति न होती तउ त्रकुलीणि रहतउ सबदु सुसारु ॥ 田田田 जोति होतउ त्रिभवण गउनु न आपे तवहि गगनु जन

( ६४६ ) निरंकारु ॥ वरतु भेतु अपरुष्ठ सु एको एको सबदु विडाणी ॥ साच विना सूचा को नोही नानक अकथ कहागी।। ६७ ॥ कितु कित विधि जपु उपजे पुरला किंतु किंतु दुलि विनित्त जाई ॥ हउमै विचि जग्र उपजे पुग्ला नामि विसरिए दुखु पाई ॥ गुरमुखि होवै सु गिश्रानु ततु भीचारें हुउमै सबदि जलाए ॥ तनु मनु निरमलु निरमल बाणी साचै रहे समाए ॥ नामे नामि रहे चैरामी साचु रखिया उरिधारे ॥ नानक वितु नावै जोगु कदे न होवें देखहु रिदें बीचारे।। ६८॥ गुरमुखि साच सबद बीचार कोह !! गुरशुखि सचु बाणी परगढ़ होह ।। गुरमुखि मनु भीनै बिरला युक्तै कोइ ॥ गुरमुखि निज घरि वाना

होर् ।। गुरमुखि जोगी जुगति पठाएँ ।। गुरमुखि नानक एको जाएँ।। ६६ ॥ बिन्न सतिपर सेने जोग न होई ॥ बिन्न सतिपर मेटे ग्रुकति न कोई ।। बिन सर्तिगर भेटे नाम पाइट्या न जाइ ॥ बिन सर्तिगर G भेटे महा दुख़ पाड़ ॥ बिज़ सतिगुर भेटे महा गरवि गवारि॥ नानक वित्र गुर मुखा जनम हारि ॥ ७० ॥ गुरमुखि मृत जीता Oi गुरम्बित साच रविद्या उरधारि ॥ गुरम्बित

जीवा जम्र काल मारि विदारि ॥

गुरमुखि दरगह न श्राव हारि॥

गरम्भवि मेजि मिलाए हो। जीखँ ॥ नानक गुरम्भवि सबदि पञार्खं॥ ७१ ॥ सबदें का निवेहां सुखि तु अउध वित नावें जोगुंन होई ॥ नामे रावे अनदिन माते नामें ते सुख़ होई ॥ नामें ही ते सग्र परगढ़ होवे नामे सोफो पाई ॥ विन नार्व भेख करहि पहतेरे सर्च आपि रामाई ॥ सविग्र ते नामु पाईएे श्राउप जोग जगित ता होई ॥ करि बीचारु मनि देखहु नानक विन नार्वे मुक्ति न होई ॥ ७२ ॥ तेरी गति मिति तुई जाणहि किमा को आखि बखाएँ॥ त आपे गुपता आपे परगढ़ आपे सनि रंगि मोर्ग ॥ साधिक विध 000 गरू यह चेले खोजत फिग्डि फ्रामार्थ ॥ मागडि नाम पह

ा हरु ॥ श्रीक

भिविधा तेरे दरसन कउ दरवार्ण ॥ धविनासी प्रभि खेल रचात्र्या गुम्मि सोमी होई ।) नानक समि खुग आपे वरते दुझा अप्रक न

**亚亚亚**(亚亚)亚亚亚亚亚亚亚 जोधै १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रामकली की वार महला 3 वीरें प्रवाणी की धुनी ॥ सलोक म०३॥ सतिगुरु सहजे खेत दा है जिसनो लाए भाउ ॥ नाउ वीजे नाउ उगवै नामे र है समाइ ॥ हउभे बीज़ है रहेंग सहसा गड्या विलाइ ॥ **कि**छ वीजे ना उगवे जो वखसे सो खाइ ॥ ग्रंभे सेती रलिश्रा श्रंभ निवसित्रा जाइ ॥ नानक गुरमुखि चलत है वेखहु लोका आड -11 लोक कि वेख जिसनो सोभी नाहि वेखाले निस सो वप्रहा 11 वसित्रा मन माहि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मन मुखु दुख है दुखु वीजे दुखु खाइ ॥ दुख विचि जंमै दुखि मरे देवै करत विहाइ ॥ श्रावराषु जाराषु न सुभाई श्रंधा श्रंधु जो कमाइ ॥ तिसै न जागाई दिते कउ लपटाइ ॥ नानक पूरवि लिखित्रो कमावणा त्रवरु न करणा जाइ ॥ २ ॥ म० ३ ॥ सतिग्ररि मिलिएे सदा सुखु जिसनो त्रापे मेले सोइ ॥ सुखें एहु विवेकु है त्रंतरु निरमलु होइ ॥ अगित्रानु का अमु कटीऐ गित्रानु परापति होइ ॥ नानक एको नदरी सचै तखत त्राइत्रा जह देखा तह सोइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ रचाइश्रा गुर समदि सुगाई ॥ र्वेसन कउ जांई।। सभु किछु त्रापे त्रापि है कुदरित साजीत्रानु करि महल सराई ॥ चंदु खरु दुइ चानगो वर्णाई ॥ त्र्रापे वेखें सुगों त्र्रापि गुर सवदि धिश्राई ॥ पूरी वशात वाहु वाहु सचे पातिसाह तू सची नाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कवीर महिदी करिकै धालिया त्रापु पीसाइ पीसाइ सह वात न पुछीत्रा कबहू न लाई पाइ ॥ १ ॥ म० ३॥ नानक महिदी करि के रिखळा सो सहु नदिर करेइ ॥ आपे पीसे आपे घरें आपे ही लएइ ॥ इहु पिरम पित्र्याला खसम का जै भावे तै देइ ॥ हुकमि ऋावै ससटि उपाईश्रनु सभ वेकी २ ॥ पउड़ी ॥ समाही ।। त्र्यापे वेखि विगसदा दृजा को नाही ।। जिउ भारी त् गुर सबदि बुक्ताही ।। सभना तेरा जोरु है जिउ भावे तिवै चलाही।। तुधू जेवड मैं नाहि को किसु ऋाखि सुणाई ।। र ।। सलोकु भुलाई समू जगु फिरी फावी होई मालि ॥ म० ३ ॥ भरमि सह चलै तिसु नालि देवई किञ्रा 11 गुरपरसादी **志宏**密密密密

( 58= ) Walandananana waxaa aa aa aa a हरि घित्राईऐ श्रवरि रखीऐ उरधारि ॥ नानक घरि वैठित्रा सहु पाइमा 10 Jie l जा किरपा कीती करतारि । १ ॥ म० ३ ॥ धंषा धावत दिन गहमा र्रीख गर्नाई सोड ॥ कूडु योलि विखु खाइश्रा मनकुलि रोइ ।। मिरै उपरि जम टडुई दजै भाइ पति खोइ । हरि नाम्रु करे न चेतियो फिरि श्राप्तण जाणा होइ ॥ गुर परसादी हरि मनि वमं जम ढंड न लागें कोइ ॥ नानक सहजे मिलि रहे करवि परापति होड ॥ २ ॥ पउदी ॥ इकि आपणी सिफती लाइअनु सिंतगुर मती ॥ इकना नो नाउ बखिसयोनु असिंधि हरि सती म पउल् पाणी बंसंतरो हरूमि करिंद भगती ॥ एना नो भउ अगला पूरी बखत बखती॥ समु इक्की इक्कप्त बरतदा मंनिए 电电电电电电电电 ३ ॥ सलोकु ॥ कवीर कंपउटी राम की भूठा टिक न कोइ ॥ सम कमउटी मो सहै जो मरजीवा होइ ॥ १ ॥ म० ३ II किउकरि रह मनु मारीएे किउकरि मिश्तकु हो**इ ।। क**हिमा मब द् न मानई हुउँम छुँड न कोइ ॥. गुरपामादी हुउँम छुटै जीयन सुकतु सो होइ ॥ नानक जिपनी यखमे तिसु मिले तिमु निषनु न लागे

कोइ ॥ २ ॥ म० ३ ॥ जीइत मरणा समुको कहै जीवन सुकति किउ होड़ा। मैं का मंत्रमु जे करे दारु मोउ लाएड़ ।। बनदित गुल गार्व मुख सहजे बिखु भवज्ञलु नामि तरेह ॥ नानक गुरमुग्वि पाईए जारु नदरि करेड़ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ दुजा माउ रचाइथोतु प्रै गृश वस्ताम ॥ ब्रह्मा विमनु महेनु उपाहभन हृहिन कमायनि कारा ॥ पडित पड्दे जीतकी ना घुम्हिं बीचारा ॥ सम् नेग सेन है मनु मिशननहारा ॥ जिन्नु मार्रे तिमु बस्तमि लीहे मिन मपदि मनाई ॥ ४ । सलोइ म० ३ ॥ मन का भूटा भुद कमार्थ ॥ माइमा नो किंग तथा सद्धे ॥ भरमे भूना समि वीरध

Ō Oi 西西田田市 0000000 गर ॥ भोड नवा कमे परमगति सद ॥ गुरपरमादी को मधु क्षार्व ॥ नानह सी नग मन्त्रतर पात्र ॥१॥ म॰ ३॥सी तपाति श्ट तपु पाने ॥ मतिगुर नो मिने सबदु समाने ॥ सतिगर की सेवा इंद्र तयु परराणु ।। नानक मा नपा दरगहि पाँउ मानु ॥ २ ॥ पटडी ॥ शति दिनम् उपाइमन् मंतार को बातना ॥ गामती पटि O: पानपा मानेह रिनायि।। दुवने ही यम मानीमन रविमा 0 ग्रम  。 古志志志志还还还活。 远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远 चिंग तिशा ।। सभु किञ्च त्रापे त्रापि है गुरमुखि सदा हरि भणि ॥ व्रभाई पई सचै आपि सोभी ॥ ५ ॥ सलोक म० अभित्रागत एहि न तिसदै के चित महि श्राखीश्रनि जिन भरम ॥ दिते नानका तेहो जेहा धरम्र ॥ अभे निरंजनु भ्रवा परम पद ताका होइ ।। तिसका भोजन नानका विरला कोइ Н पाए भोजन करेनि श्रभिश्रागत एहि न श्राखीश्रनि जि पर घरि सेई कारिंग श्रापणे वहले भेख करेनि जि अभिग्रागत नानका 11 त्रातम गउण करेनि ॥ भालि लहनि सह निज घरि रहण आपगा धरति विछो हिअनु विचि करेनि पउडी ग्रंबरु २ 11 घरु दरु समो सच्च है जिस्र विचि सचा हुकमु वरतदा गुरमित सचि समाउ ॥ सचा त्रापि तखतु सचा बहि सचा सचु वरतदा गुग्मिख अलखु लखाई ॥६॥ ॥ सभ्र सचो सलोक म० ऋावें जाइ है कडी रैणाइर माहि अनंत 3 11 भाग बहुती रैगाइर महि सभ्र ऋ।पर्गौ ल है सजाइ 11 पाईऐ जे चलै तिसै पले पाड् ॥ नानक नउनिधि करमो सेवित्रो ॥ म २३॥ सहजे सतिगुरु विचि न 8 जनमि विनासु ॥ चिख्ञो होइश्रो हरि कमल रस न रसना मोहि परगासु विशास विख् मुश्रा माइश्रा h खाधी मनमुख द्यापे नदिर जीवणु धृगु वासु ॥ जा इकसु हरि के नाम विश्र धृगू सेवा करे श्रनदिन होवे दासनि दासु 11 ता ता जल महि कमलु अलिपतो सतिगुरू की कवहि न छोडै पामु ॥ जिउ विचे गिरह उदासु ॥ जन नानक करे कराइश्रा छतीह पउडी ॥ जिउ भावै तिव हरि जुग २ 11 गणतासु H ससटि सभ साजी अनु आपे ग्गात कीनी ॥ ऋापे पुंन गणत गणीनी मति दीनी साजित्रमु पाप सिमृति सासत पतीनी आपे सो वुकसी सचै सम्र ऋापि स बांदे वरतदा त्र्यापे वरवित मिलाई॥ ७॥ सलोक म० ३ ॥ इह सभो तन् रतु है रतु विनु तंतु न होइ।। जो सहि रते आपर्यो तिन विचहु होइ लोम भें पइएे तनु खीनु रतु जाइ न होइ॥ 11 हरि **जि**उ दुरमति होङ् तिउ मेलु-का सुध धात **《郑郑郑郑郑郑郑郑郑郑郑郑郑** 

State a de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contra 숽 गवाइ ॥ नानकते जन सोहरों जो रते हिर्गुलाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ (2) 1 **拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉** 10 रामकली राम्र मनि विश्वज्ञा ता विनेत्रा सीगारु ॥ गुर के 10 विशसित्रा सदविश्रा भगति भंडारु ॥ कमल ता भरम गहञ्चा ता जागित्रा चुका ऋगित्रान श्रंधारु ॥ तिसनो रूप्र श्रति जिसु हरि नाति विद्यारु ॥ सदा रवें पिरु त्रापणा सोमावंती नाति मनमुखि सीगारु न जागुनी जासनि जनम सम् हारि ॥ बिन सीगारु करहि नित जंपिंद हो: खुत्रारु 11 सोम न पाइनी अभै जि करे स जार्ण करतारु ॥ नानक सचा एक है दह विचि है संसारु ॥ चंगै मंदे आपि लाइअनु सो करनि जि कराए करतारु ॥ २ ॥ म० ३ ॥ बिज्र सर्विग्र सेवे सांति न <del>()</del> दत्ती नाही जाड़ ॥ जे बहतेरा लोबीए विद्य करमा पाइत्रा न जाड़ ॥ <del>G</del>I श्रंतरि लोभ विकारु है दर्ज भाइ खुआइ ॥ तिन जंमणु दुखु पाइ ॥ जिनी न चुकई इउमै विचि सतिगर सिउ चित् लाइम्रा सो खाती कोई नाहि ॥ तिन जम की होवई तलभ <del>()</del> ना क्रोइ दुख सहाहि ॥ नानक गुम्भुखि उबरे सचै सबदि समाहि <del>Ol</del> ३॥ पउड़ी ॥ त्रापि ऋलिपतु सदा रई होरि धंघै सभि धाविड 8 श्रापि निह्चलु श्रचलु है होरि श्राप्रहि जावहि ŧI. सदा सदा हरि 0 गरप्रस्वि सुख पावहि ॥ निजधरि वासा पाईएे सचि धिद्याईऐ सिफति समावहि ॥ सचा गहिर गंभीरु है गुर सबदि ग्रमाई ॥ 🗠 ॥ सलोक म०३ ॥ सवानाम्र विश्राह तं. सभी वस्ते सञ्जा। नानक हुकमैं जो बुभौं सो फलु पाए सचु ॥ कथनी बदनी कग्ता फिरै इकम न युक्ते सुच ।। नानक हिर का मासा मंने सो भगत होड विशा मेंने कचु निकचु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनमुख बे। लिन जासनी श्रोना श्रंदरिकाम कोषु श्रहंकीरु ॥ श्रोड थाउ क्याउ न जासनी उन B श्रंति लोस निकार ॥ श्रोह श्रापणै सुश्रीह श्राह वहि iø गला करहि यांना मारे जम जंदारु ॥ अमे दरगह लेखें मंगिए मारि कीचिह कड़िकार ॥ एह कुड़ै की मल किउ उत्तर सतिग्रह मिलें ता नाम दिडाए समि 11 किलियस नाम अपे नामो आराधे तिस्र जन कउ नमसकारु ॥ मलु कड़ी नामि उतारीधनु जपि नामु होश्रा सचित्रारु॥

份出货 जन नानक जिस दे एहि चलत हिह सो जीवउ देवणहारु 11 2 11 जेवडु दाता नाहि किसु त्राखि सुणाईऐ गुरपरसादी जाईऐ हउमे जिथ ह 11 ₹स: कस सादा वाहरा पाइ देइ विद्याईऐ ॥ जिसनो वखसे तिस श्रापि लए मिलाईऐ घट ियाई रिविश्रोनु गुरशिव किसे 11 11 3 करेनि सतिग्रर वावाणीत्रा कहाणीत्रा सप्रत जि पुत करेनि ॥ भिमृति भावें स मंनि लैनि सेंई करम जाइ पुछह् ॥ सचै करेनि सभ स्निम्रिट नारद वचन से परवारा भए ग्राए समाजेनि नानक II सच गुरू जिना का अंधला ३ ॥ क्रज तारेनि ॥ **?** II H o चत्ति आपर्ये नित भूठो कोनि ॥ श्रोइ भागौ अंधे काम क्र्डु क्रमत् कमाग्रदे परनिंदा करेनि ऋोड 11 सदो जित् श्रोइ लाए ति त कुल डोबेनि नानक डुवे परनिंदका सगले 11 लगे ह्योइ वपुड़े किच्चा करेनि ॥ २ ॥ पउड़ी ऋंदरिं 11 सभ कुसति क्रडि कोती इकि लाइश्रन 11 जेती सिमटि सभ धिश्राईऐ **ऋं**दरि हरि प्रीती गुरमुवि सदा मनमुख विग्रती 11 पुंचु है जिन्ह वातिसपीती नोम्र कउ पोतें ॥ नानक १ ॥ सती पापु करि सतु सचु सिफति सनाई ॥ १० ॥ सलांकु म० पुरखें जाहि इस तरी घरि देवग दीखिञ्जा 11 ग्र भाउ ॥ भावै आवउ भावै बेदु खिरऐ जाउ 11 सासत न आपै पूजा होइ ॥ काजी होइ कै व है निश्राइ कोइ ॥ ऋषो खुदाइ ॥ वढो लेके हक गवाए ॥ फेरे तसबी करे ता रिदै समाहि ॥ लाक मुहाबहि चाड़ीं तुरक मंत्रु कनि ंदे के सुचा होइ ॥ ऐया हिंदू वेखहु कोइ 的形形 गिरही जटा विभूत ॥ आगै पाछै रोवहि जोगु पूत ॥ न पाइश्रा पाई छाई कलि ज्ञगति गवाई ॥ कितु कारणि सिरि ॥ नानक १ ॥ हिंदू के घरि एहु परवाणु ॥ त्रापे त्रांखणु त्रापे जाणु ॥ १ ॥ म० जनेऊ पड़ि गलि पावै ॥ सत् पाइ करे बुरिश्राई स्त् पाई विङ्याई करे नाता 11 मुसलमानु 11 न थाइ न पाई ॥ राहु ऋोथे दसाइ को 

लंक गराड ।। जिनि सीता त्रादी डउरू वाइ ॥ रोवहि पोडव भए के सुत्रामी हदरि रोवै रहत II जनमेजा मजर खड कारशि ॥ एकी पापी भइश्रा " गेउद्रि सेख मसाइक गहस्रा मत लागे मीड ॥ रोनहि रोजे ग्रंति कंन कालि पदाइ भीविद्या रोपहि धरि माग्रहि जाइ ॥ क्रिस्पन संचिहि ॥ पंहित रोपहि गित्रान बाली गेवै नाहि गवाड सोई संसारु दखीद्या ਜਮ 11 मंते नाउ जिगा लेखें न लाइ Ħο ਸ਼ੰਗਿਏ ग्रास <u> কিল</u> कारा बाढि ħ नानक वसीऐ मंनिश्रा मंनीऐ परसादि ग्र ħ Ş 11 पउडी काइश्रा करते मेल् लिग्वि धरि पाइश्रा महि 11 सभ गपत वस्तदा गरमुखि गावै उचरे माहि त्रगराङ्या गुस गस 11 गुरा है सच वागो सच् मेलि मिलाइया

॥ म० २ ॥ रतना केरी गुथली रतनी खोली ब्राइ ।। यखर ते वसाजारिक्रा दहा रही समाइ पले सेंड ॥ वरगजिह रतना सार न जासनी ऋधे वतहि २ ॥ पउढी ॥ नउ दरवाजे काइत्रा कोट्ड गपत रखीजै ॥ बजर कपाट न खलनी गर सबदि खलीजै 11 संगीजै वित घट अंतरि समदि 11 चानसा क रि भगति मिलीजै ॥ सम महि एक वरतदा जिनि आपे १ था। सलोक म०२ ॥ श्रंघे कै सहि दक्षिणे, अधा होहसु जाइ ॥ होड

वडिग्राई ॥

जाइ ॥

॥ ऋधे एहि

।। जिथे सु वसतु न जापई आपे वरतउ

नानका

२ ॥ माहित श्रंघा जो कीश्रा करे सुजाखा होइ ॥ जेहा जार्यो

१४ ॥ सलोक

रतना सार स

खसमह प्रथे जाहि ॥

इकस

10

Ю

आपे आपि है आपे देड

मजाखा नानका सो किउ उम्रुडि पाइ

जिन मुखि लोइग नाहि ॥ अघे सेई

तेहो वरते जे मत श्रावे कोड

रतना पाखण

ē

Ğ

0

ののののの

नानक श्रंधा

वभड़े र्थंघा कहीएँ सोइ।। ३ ॥ पउड़ी ॥ काईया थंदरि

जाखि ॥ नानक गाइकु किउ लए सकैन वसतु पद्माखि ॥ २ । २ ॥ सो

क्टि श्रंघा आलीए जि हुकमहु अधा होइ ॥ नानक

が発

दिसंतर देसा ॥ त्रापे ताड़ी लाईअनु सभ महि परवेसा ॥ त्रापे सृसिट साजी अनु आपि गुपतु रखेसा ॥ गुर सेवा ते जाणि आ सच परगटीएसा ॥ समु किछु सचो सचु है गुरि सोभी पाई ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ सावणु राति अहाडु दिहु काम्र क्रोधु दुइ खेतु ॥ लवु वत्र दरोगु वीउ हाली राहक हेत ॥ हलु वीचारु विकार मण हुकमी खटे खाइ ॥ नानक लेखें मंगिए अउतु जर्णेदा जाइ ॥ १ ॥ म० १ ॥ भउ भुइ पवितु पाणी सतु संतोखु वलेद ॥ हलु हलेमी हाली चितु चैता वत्र यखत संजोग् ॥ नाउ बीजु वससीस बोहल दुनीत्रा दरोग ॥ नानक नदरी करम्र होइ जाविह सगल विजोग ॥ २॥ पउड़ी ॥ मनमुखि मोहु गुवारु है दुनै भाइ बोलै ॥ दुनै भाइ सदा दुखु है नित नीरु विरोत्तें ॥ गुरमुखि नामु धित्राईऐ मथि ततु कडोलें ॥ अंतरि परगासु घटि चानगा हरि लधा भुलाइदा किछु कहणु न जाई आपे भरमि 11 99 - 11 म० २ ॥ नानक चिंता मित करहु चिंता तिसही हेइ ॥ जल महि तिना मि रोजी देइ ॥ त्रोथे हटु न चलई ना को जंत उपाइश्रनु किरस करेड़ ।। सउदा मूलि न होवई ना को लए न देइ ।। जीत्रा का एह करेइ ॥ विचि उपाए श्राहारु जीश्रा खागा साइरा सार करेइ ॥ नानक चिंता मत करहु चिंता तिसही हेइ म० १ ।। नानक इह जीउ मछुली कोवरु तसना कालु ॥ मनुत्रा ॥ नानक चितु अचेत है चिंता श्रंध न चेतई पहें श्रचिंता जालु वंधा जाइ ॥ नदिर करे जे आपगी ता अरापे लए मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ से जन साचे सदा सदा जिनी हरि रसु पीता ॥ गुरग्रुख़ि सचा मिन वसे सचु सउदा कीता ॥ सभ्र किछु घर ही माहि है श्रंतरि तुसना मरि गई हरि गुण गावीता वडमागी लीता ॥ आपे मेलि मिलाइअनु आपे देइ बुभाई ॥ १८ ॥ सलोक म० १ ॥ वेलि पिंजाइत्रा कति वुणाइत्रा ॥ कटि कुटि करि खुंवि चड़ाइत्रा ॥ लोहा वढे दरजी पाड़े सुई घागा सीवै ।। इउ पति पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवें ।। होइ पुरागा कपड़ु पार्ट सई धागा गंढें ।। माहु पखु किहु चलै नाही घड़ी मुहतु किछु इंढै ॥ सचु पुराणा हावै नाही सीता

दमाई ॥

घरि जुगति

करणो बामह भिष्ठति न पाइ ॥ जोगी कै

तित कारणि किन मुद्रा पाई ॥ मुद्रा पाइ फिरै संसारि ॥ जिथै किथै सिरजगहारु ॥ जेते जीत्र तेते वाटाऊ ॥ चीरी ऋाई द्रिल ₹ काऊ ॥ एथे जासे सुजाइ सिञार्स ॥ द्वोरु फकड हिंद समना का दरि लेखा होइ ।। करणी बाकह तरे न कोइ ।। सचा सचु वलार्णेकोइ ॥ नानक अर्गेपुछ न होइ ॥ २ ॥ पउड़ो ॥ हरिका मंदरु त्राखीएं काइन्ना कोटु गड़ ॥ श्रंदरि लाल जबेहरी हरि नाम पड ॥ हरि का मंदरु सरीरु ऋति सोहणा हरि हरि नाम् दिड ॥ मनमुखं अ।पि खुआइअनु माइआ मोह नित कड साहित एक है पूरे मागि पाइत्रा जाई ॥ ११ ॥ सलोक म० **१ II** नासनि दखीत्रान। सति सुखीबानासति पाखी जंत फिरहि ॥ ना सित मह मुडाई केभी ना सित पहित्रा देस फिरिड रुखी बिरुखी पथर ब्याप्र तञ्जावहि दुख सहिह ।। ना सति इसती मंगल ना सति गाई घाड चरहि ॥ जिस हथि सिधि देवे सोई <del>e</del>i जिसनो देड तिसु आई मिलैं। नानकता कउ मिलै वडाई जिस घट भीतरि सबदु रवे ।। सनि घट मेरे हउ समना **अं**डरि खुआई तिसु कउणु कहै ॥ जिसहि दिखाला वारडी तिमहि जिमहि भुजाई सिरि **4**4 तिमहि कउस्र 11 9 कउग्रा। १ ॥ म०१॥ सो गिरही जो निग्रह करें।। जपुतपुसजग्र भीखिश्राकरें ॥ पन दोन का करे सरीरु ॥ सो गिरही ईसरु सति सरूप्र ।। परम तत महि रेख स म॰ १ ॥ सो अउधनी जो धुवे आप ॥ निखिआ भोजन करें सनाप त्रउहरु पटरा महि भीखित्रा करें ॥ सो त्राउपूती सिव पुरि चहें ॥ बोले गोरख सर्वि सरूप ॥ परम तंत महि रेख न रूप ॥३ ॥ म०१ ॥ 0000 सो उदासी जि पाले उदास ॥ व्यरध उर्घकरे निरं जन पाए गढि ।। तिस उदाक्षी का बोर्ल गोपीचंद सति सरूप ॥ परम तत महि रेख न म॰ १ । सो पालंडी जि काइका पखाले । काइका की अगनि ब्रह्म सुपने बिंदु न देई भरणा ॥ तिस पोखंडी जरा न मरणा ॥ बोनै चरपडु सति सरूप ॥ परम तंत महिरेखन स्पृ

## **表示部。表示表示表示。表表表表表表表表表表表表** ५ ॥ म० १ ॥ सो वैरागी जि उलटे बहुसु ॥ गगन मंडल मिह रोपै श्रंतरि रहे धिश्रानि ॥ ते चैरागी थंस्र ॥ अहिनिसि सत \*\*\*\*\* वोलै भरथरि सति तंत महि रेख सरूप ॥ परम न स्प सरे जीवे जगति मंदो किउ किस ॥ क्रंन पड़ाइ किश्रा खाने भुगति श्रासति नासति एको li नाउ 11 स कउग्र अखरु जित् जे रहे समकरि सहै हिआउ ध्रप छाव 11 ता नानक कहै।। छित्र वरतारे वरतहि पूत ॥ ना काहे रहे भीखिश्रा मंगिए निरंकारि जो समाइ H सोई हरि मंदरु आखीऐ हरि. पउड़ी जिथह 11 Ø 11 देह वचनी पोइआ गर मानस सभ श्रातम राम खोजीऐ घर माहि ॥ बाहरि मुलि विधाता न 11 मनमुख हरि मंदर की सार जागानी तिनी जनम्र 11 गवाता न जाई ॥ सलोक 3 इक् वरतदा गुर सबदी पाइश्रा १२॥ ॥ मृरख के कित्रा मृरख़ होने सो सुर्णे मृरख का कह्णा जि श्रोह मुगधु करगा 11 मुरखु मुरख दुखु दुख ही महि रहशा कमार्गे सदा एत ॥ गुरम्रखि पवै संजग्न किह खहि करणा ॥ हरि नामु जपै आपि श्रोसु श्रलिपतो रहगा भी तरणा ॥ नानक जो तिसु भावे सो देइ १ ॥ नानकु श्राखे रे मना सुगीऐ सिख सही म० पउसनि लेखा रच मंगेसीत्रा वैठा कढि वही तलवा श्राकीश्रा - 11 हासी ॥ अजराईल फरेसता तई वाकी जिना रही श्राइ 11 आवग्र निखुटे जाग्य न सुभई भीड़ी गली फही श्रोड कि 11 क्रइ नानका सभु सरीरु है सचि रही ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि हरि का रवि रहिञ्जा सञ्च आपै।। हरि की कीमति ना पवै किछ कहणु न जापै।। गुरपरसादी तनु हरिया होइया अहंकारु सालाहीऐ रापै हरि भगती ॥ सभु मनु गवापै ॥ सभु किछु हरि का खेलु है गुरमुखि किसै वुक्ताई ॥ सलोकु म० १ ॥ सहंसर दान दे इंद्रु रोब्राइत्रा ॥ परसराम्र रोवे घरि त्राइत्रा मिलै अजै सु रोवै भीखिया खाइ ॥ ऐसी द्रगह सजाइ सीता लखमणु विछुड़ि गइत्रा ॥ रोवै रामु निकाला भइत्रा ॥ **表述还还还还还还还还还还还**

लंक गवाइ ॥ जिनि सीता त्रादी उउरु बाइ ॥ रोवहि पांडव भए सुआमी हद्रि ॥ रोवै जनमेजा रहत ख़इ जिन कारणि पापी रोवहि सेख मसाइक TANK THE PARTY OF ॥ एकी भइश्रा Ħ लागे मीड ।। रोवहि रोजे पीर ॥ अंति कालि मत् कंन भीखित्रा रोवहि संचिहि किरपन जाइ ॥ रोवे नाहि गित्रान ।। पंडिन रोवहि बाली ग्वाइ जिंगि नानक टखीया सभ संसारु संते 11 लेखें लाइ त्त Ħ \$ म० 11 किछ मंनिए ऋवरि सभि वादि कारा 11 नानक 000000 मंनिश्रा मंनीऐ वुक्तीऐ गुर परमादि ŀ २ ॥ पउड़ी ॥ काइआ करते लिग्बि वरतदा मेलु पाइत्रा 11 मभ महि गुपत् गुरमुग्वि गावै उचरे माहि गुस प्रगटाइम्रा गुख 11 है सचु मची वाणी सच मेलि **मिला**इश्रा किछ आपे आपि है आपे देइ विडियाई ॥ १४ ॥ सलोक 80000 होड रतना परस्वरा जाइ ॥ रतना आर्वे आपू लखाइ ॥ १ ॥ म० २ ॥ रतना केरी गुथली रतनी खोली ब्राइ ॥ वखर ते वर्णजीरिश्रा दहा रही पले समाइ 11 जिन व गुगु

॥ बजर कपाट न खलनी गुर सबदि खलीजै ॥ अनहद सुमीजै सवदि ॥ तित् घट **अंत**ि क.िर चानसा ॥ सभ महि एक वरतदा जिनि आपे रचन १ थ।। सत्तोक म०२॥ श्रंधे के राहि दसिए श्रंधा होइ सु जाइ ॥ होइ सुजाखा नानका सो किउ उभाड़ि पाइ **ग्रं**घे ĮI. एहि जिन मुक्ति लोइण नाहि ॥ अधे सेई नानका खसमह घथे जाहि।। ।। माइनि श्रंधा जो कीश्रा करे सुजाखा होइ ॥ जेहा जार्ये वेहो वरते जे सउ श्राख कोइ ॥ जिथे सु वसतु न जापई जाणि ॥ नानक गाहकु किउ लए सकैन वसतु पछाणि ॥ २ । २ ॥ सो

माराक वराजहि सेह।। रतना सार न जारानी अंधे

लोड ॥ २ ॥ पउदी ॥ नउ दरवाजे काइश्रा

ð

0

वति

कोड़ है

इक्स

दसवै गुपतु

विभा कहीएं सोह॥ २॥ पउड़ी॥ काइवा वंदरि गहु कोटु है समि 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

किंउ श्रंपा आलीए जि हुकमहु श्रंपा होड़ ॥ नानक

## दिसंतर देसा ॥ आपे ताड़ी लाईअनु सभ महि परवेसा ॥ आपे सुसिट साजीअन आपि गुपतु रखेसा ॥ गुर सेवा ते जागिआ सच परगटीएसा ॥ समु किछु सची सचु है गुरि सोकी पाई ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ सावणु राति अहाडु दिहु कामु क्रोधु दुइ खेतु ॥ लबु दरोगु बीउ हाली राहक हेत ॥ हलु बीचारु विकार मण हुकमी खटे खाइ ॥ नानक लेखें मंगिए अउतु जर्णेदा जाइ ॥ १ ॥ म० भउ पवित पाणी सत संतोख वलेद ॥ हल हलेमी हाली चितु चेता वत्र वखत संजोगु ॥ नाउ बीजु वखसीस बोहल दुनीत्रा दरोग ।। नानक नदरी करम्र होइ जाविह सगल विजोग ।। २॥ पउड़ी ॥ मनमुखि मोहु गुवारु है दूजे भाइ वोले ॥ दूजे भाइ सदा दुखु है नित नीरु विरोत्तें ॥ गुरमुखि नामु धिश्राईऐ मथि घटि चानणा हरि कढोलै ॥ श्रंतरि परगास लधा तत् जाई 11 80 भरमि भ्रलाइदा किछ न कहश्र 11 २ ॥ नानक चिंता मति करहु चिंता तिसही हेइ ॥ जल महि जंत उपाइश्रनु तिना मि रोजी देई ।। श्रोथै हटु न चलई ना को किरस करेइ ।। सउदा मूलि न होवई ना को लए न देइ ।। जीत्रा का आहारु जीश्रा खागा। करेइ ॥ विचि उपाए साइरा एह सार करेइ ॥ नानक चिंता तिसही चिंता मत करह हेइ जीउ मछुली सोवरु तुसना म०१॥ नानक कालु इह अचेत चेतई पहें अचिंता ॥ नानक चितु जालु वंधा जाइ ॥ नदिर करे जे आपगी ता आपे ल्ए मिलाइ ।। से जन साचे सदा सदा जिनी हरि रसु पीता ॥ गुरम्रुखि सचा मनि वसै सचु सउदा कीता ।। सभ्र किछु घर ही माहि है वडभागी लीता ॥ अंतरि तुसना मरि गई हरि गुगा गावीता त्रापे मेलि मिलाइत्रम् त्रापे देइ बुक्ताई ॥ १८ ॥ सलोक म० १ 11 वेलि पिंञाइत्रा कति बुगाइत्रा ॥ कटि कुटि करि खुंवि चड़ाइत्रा ॥ लोहा वढे दरजी पाड़े सूई घागा सीवै ।। इउ पति पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवें ।। होइ पुरागा कपड़ू पाटें सई धागा गंहें ।। माहु किहु चलै नाही घड़ी मुहतु किछु हंही।। सचु पुराणा हावे नाही सीता

( EXE ) क्षेत्रा के के के के के के के के के के के कदे न पार्ट ॥ नानक साहिबु सची सचा तिचरु जापी जापे॥ १॥ म० १ ॥ सच की काती सच्च सम्र सारु ॥ घाइत तिस की अपर अपार ॥ ॥ गुण की थेके विचि समाह।। तिसदा सबदे सोग रखाई लाइ होवें सेखा। लोह लब्र निकथा वेखा। होइ हलाल लगें हिक नानक दरि दीदारि समाइ।। २ ॥ म० १ ॥ कमरि कटारा चंकडा वंके

असवारु ॥ गरब न कीजै नानका मत सिरि आवै भारु मिलै जो गुरम्रखि पउडी ।। सो सतसंगति सबदि पलै धिश्राइनि से सचे जिन हरि खरच धन ।) भगत

श्रवले ॥ गावदे गुरमति रतन बीचारु मनि चसित्रा गर कै सबदि श्रापे देह मेलि मिलाइदा वडियाई ॥ १६ ॥ श्रंदरि को कोइ निरासा होइ ॥ नानक जी सभ्र मरि जीवित्रा सहिला सोइ याऱ्या п ş 3 म० हे केउ निरासा होइ ॥ किआ भ्रोलाए सोड ॥ २ ॥ पउडी ॥ धूग जीवला संसार निहचल एह धनु Ħ सासि ।। अंतरजामी अगुमु रसनो रिंडमा सरवित नानक विल जाई ॥ २० ॥ सलोक म० ही मेला खसमें एवें भाणा ॥ सरवर अंदरि हीता मोती सी 的自由的政府 काग न रहई खासा । यगला सरवरि जे सिद्याणा ॥ श्रोना रिजक न पड़ब्रो श्रोधे श्रोन्हा होरो सची पाईऐ मागा कहा धरे पैया सतिगृह मिलिया जिना परवाशा 11 **?** 11 ōi चिति करेंद्र ॥ नानक सोई सेवीऐ सदा सदा <del>0</del>l 

सेवीए जित सेविए दख जाइ ।। श्रवगुरा वंजनि गुरा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे आपि ऋाइ ताडी लाईअनु ॥ आपे ही उपदेसदा गुरम्रुखि पतीआईअनु उम्हि पाइयनु इकि मगती लाइयनु ॥ जिसु ब्रुफाए सो ब्रुफर्मी आपे नाइ लाईअनु ॥ नानक नाम्न धिआईऐ सची वडिबाई ॥ २१ ॥ १ ॥ सुधु ॥

तुभु होरु जि भंगणा सिरि दुसा कै दुस्त ॥ देहि नामु संतोसीस्रा उतरें मन की भुख ॥ गुरि वणु तिणु इरिब्रा कीतिस्रा नानक किस्रा

मनुखा। २ ॥ पउड़ी ॥ सो ऐसा दातारु मनदुन वीसरैं ॥ घड़ीन म्हत चमा तिसु विनु ना सरै ॥ अंतरि वाहरि संगि किआ

॥ जिस पति रखें आपि सो भवजलु तरें ॥ भगतु जिसनो

गित्रानी तपा जिस किरपा करें ॥ सो पूरा परधानु वल् धरें।। जिसहि जराए आपि सोई अजरु जरें 11 तिसही मिलिया सचुमंत्र गुर मनि घरें ॥ ३ ॥ सलोकु म० ४ ॥ धंतु सुराग सु

रंगड़े आलापत सभ तिख जाइ ॥ धंनु सु जंत सुहावड़े जो गुरश्वि जपदे नाउ ।। जिनी इक मनि इकु अराधिया तिन सद जाउ ।। तिन की धृद्धि इम बाछदे करमी पलै पाइ ।। जो रते

गोनिद के हउ तिन बलिहारै जाउ ॥ श्राला बिरथा जीय की हरि सजाय मेलहु राइ ॥ गुरि पूरे मेलाइत्रा जनम मरण दुखु जाइ ॥ जन नानक पाइत्रा अगम रुपु अनत न काहू जाइ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ दिनसु घड़ी धंतु घतु मृत्तु पञ्च सारु ॥ धंतु संजागड़ा जितु डिठा गुर दरसारु ॥ मन कीचा इछा पूरीचा हरि पाइया अगम अपारु ॥ हउभै तटा मोहहा इक सच नाम अधारु ॥ जन नानक लगा सेन हरि उधरिश्रा सगल संसारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥

सलाहण भगति निरले दितीश्रन ॥ सउपे जिस्र भडार ॥ जिसनो लगा रंगु से रंगि रविधा ॥ फिरि पछ न लीवीयत थोना इको नामु अधारु इका उन मितश्रा ॥ स्रोना पिर्छ जध भूचे भागई ॥ कोना पिकारा रव व्यानाहा जोगई॥ जिस मिलिका विनि प्रश्च जाणिया तिन ।। इउ चलिहारी ॥ इरि इक्रमे नालि माशिष्या ॥ ४ n सलोक Ho Y म दोनती इहि इकमें नालि में रंगु ॥ इहि इको मेश सज्यो इहि इकमें

नालि में मंग्र ॥ इरि इक्से नालि से गोसटे इह मैला करें न भंग ॥ जाग निर्धा जीम की करे न मोई रंगु ॥ दरि इको मेरा मसलती मंतरा पड़न गमरधु ॥ इति इक्षे मेरा दातारु है सिति दातिका जग हुए ॥ इरि इक्स दी में टेक ई जो बिरि समना समाध ॥ सनिगुरि

मंतु मिनाइमा मननिक परि के इपू ॥ यहा माहिषु गुरू मिलाइगा 

( 343 T) <del>东本本本本本本和</del>市表表表表表。本本表表表表表表 जिनि तारिश्रा कीआं प्रीञ्चा 11 मन इछा सगल जगत पाइश्रा धरि संजाग पाइआ सचु नाम सदही 11 नानक प्र।। मनमुखा केरी दोसती माइत्रा का सनवंध।। **?** 11 Ħо भजि जानि कदे न पाइनि बंधु॥ जिचरु पैननि खावन्हे होवई तित तिचरु रखिए गंद्ध ॥ जित दिनि किछ न दिनि वोलनि गंधु ॥ जीग्र की सार न जागानी मनमुख अगित्रानी श्रंध ॥ क़डा गंद्ध न चलई चिकडि पथर बंधु ॥ ચુંધ<u>ે</u> जागानी फकड श्राप न पिटनि धंधु ॥ भूठे मोहि लपटाइत्रा हउ हउ करत विहंधु ॥ कृपा त्रापणी धुरि पूरा करम्र करेइ से ।। जन नानक उनरे जो सतिगुर सरिण परे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो रते दीदार जाता खसमु किउ लभे तिना खाकु ॥ मन मैला सच हाक ॥ जिनी पाकु ॥ दिसे सचा महलु खुलै होवै संगि भरम ताक ॥ जिसहि दिखाले महल्ल तिसु न मिलै घाकु ॥ मन तन होइ निहाल्य नउनिधि नामु निधानु गुर के सन्नदि लागु विंदक नदिर भाकु 11 11 तिसै मिलै संत खाक मसतिक जिसे भागु।। ५ ॥ सलोक स<sub>०</sub> y वैणु सुणाई जो तउ करे उधारणु ॥ संदर सच तैडा मनसाधारणु ॥ दुरजन सेती त्म सुगह छबीली पिरु भूगी रचाइत्रो दसि विखा मैं कारणु ॥ ऊणी नाही नाही नाही छवीला छडि गवाइश्रो दुरमति करमि किसे विहुगी ॥ पिरु छैलु विहूगी ।। ना हउ भुली ना हउ चुकी ना मैं नाही दोसा ।। जितु हउ साई ॥ साई सुणि सचु संदेसा स्रोहागिश लोई तित् हउ लगी तू किएपा घारो ।। पिरि श्रउग्ग तिस सभि के जै विरि धन करे सेती लाइ सवारी ॥ करमहीगा विनंती कदि नानक त्रावें वारी ।। सभि सुहागिण माणिह रलीत्रा इक देवहु राति थ ।। काहे मन तू डोलता हरि मनसा पूरणहारु।। मुरारी ॥ १ ॥ म० दुख विसारगहारु ॥ सतिगुरु पुरखु धित्राइ हरि नामा समि त किलविख जाहि विकार ॥ जिन पूरवि कउ श्राराधि मन सभि लगा निरंकार ।। त्र्योनी छडित्रा माइत्रा सुत्रावड़ा लिखिया तिन रंगु लिव <del>श</del>्रठे इकते मंननि पहर धनु नाम अपारु ।। संचित्रा नानकु मंगे हुकमु दानु इकु दरस अपारु जनु II 

( EXE ) 份份 तुषु होरु जि भंगणा सिरि दुला के दुख ॥ देहि नाम्र संतोखीआ उतरें मन की भुख ॥ गुरि वण तिणु हरिया कीतिया नानक किथा G मनुखा। २ ॥ पउडी ॥ सो ऐसा दातारु मनहुन वीसरै ॥ घड़ी न <del>Ö</del>l ना सरै ॥ ऋंतरि वाहरि संगि किछा प्रहत चसा तिस्र विज रखे भगजलु तरे।। भगत ऋापि स्रो जिस पति लिक सो प्रा परधानु जिसनी गियानी तपा जिस किरपा करें ॥ तिसही मिलिञ्चा धरें ॥ जिसहि जराए श्रापि सोई अजरु जरे 11 सचु मत्र गुर मनि धरें ॥ ३॥ सलोकु म० ४ ॥ धंतु सु राग सु

रंगड़े त्रालापत सभ तिख जाइ ।। धंनु सु जंत सुहावड़े जो गुरश्रुखि अराधिआ तिन सद जपदे नाउ ।। जिनी मनि वलिहारै इक ₹₹ जाउ । तिन की धिंह हम बाह्यदे करमी पलें रंशि पाइ ॥ गोनिद के हउ तिन वलिहारै जाउ ॥ श्रोखा विरथा जीश्र गुरि पूरें मेलाइआ जनम मरण दुख जाइ ॥ राइ ॥ जन नानक पाइत्रा व्यगम रुपु त्रप्तत न काहू जाइ ॥ १ ॥ म० ५॥ धंत स वला घडी धंतु धतु मृत्तु पलु सारु П धंत सजोगड़ा जित्र डिठा गुर दरसारु ॥ मन की या इछा पूरी या

Öi

<del>e</del>i

Ö

पाइया श्रमम श्रपारु ॥ इउभै तुटा मोहड़ा इक सञ्च नाम् जन नानक लगा सेन हरि उधरिया सगल संसारु ॥ २ ॥ पउडो ॥ सलाहुण भगति निरले दितीश्रनु ॥ सउपे जिस लीवीयनु ॥ जिसनो लगा रंग से रंगि रतिया ॥ इको नाम्र अधारु इका उन भविद्या स्रोना विद्यं जग्र श्रोना पिद्यारा खु धानाहा जोगई ॥ जिसु मिलिश्रा जाणिया वलिहारी जि तिनि त्रस п हउ तिन ।। सलोक इक्रमें नालि माशिश्रा म∘ हरि l1 S. y lı . मैं दोनती इरि इकने नालि मैं रंगु ॥ इरि इको मेरा सजयो इरि इकसी नालि में संग । इरि इक्से नालि में गोसटे कुट मैला करें न ॥ जास निरंथा जीध की कदे न मोई रंगु ॥ हरि इको मेरा मसलती भंनण पड़न समस्यु ॥ इति इको मेरा दातारु है सिरि दातिक्री जग इयु ॥ इरि इक्स दी में टेक ई जो सिरि समना समस्यु ॥ सनियुरि मंत मिनाःचा ममनकि घरि के इयु ॥ वडा माहियु गुरू मिलाइशा

Kabababababababababababa

13

सनेहा ।। अंमृत वागी सतिगुर पूरे की जिसु किरपाल होवे तिसु रिदे वसेहां॥ जागा तिस का कटीएे सदा सदा सुखु होहा ॥ २ ॥ पडडी ॥ 18 **游游游游游游游游游游游游游游游游游游游** वुमाई ॥ जो तुधु भागा जंत जो तुधु भागा जंत सो तुधु स नदिर हउमै तिसु गई ॥ सिभई ॥ जिसनो तेरी जिसनो संतसटु त तिसु खई ॥ जिस के सुत्रामी वलि निरेभउ भई सो त् किरपालु सचा सो थिश्रई ॥ जिसनो तेरी महत्रा सदा दइत्रालु जिनि गुर ते मति लई ॥ तिसनो ॥ करि किरपा किरपाल आपे वस्वसि लै 11 सदा म० नामु सतिगुर पाइ पै ॥ मन तन अंतरि वसु दुखा तेरा 11 श्रापि रख्नु विश्रापे भउ न कोइ - 11 गुगा दिन रेंगा गावा हथ एते कंमि लाइ ॥ संत जना के संगि हउमै रोगु जाइ ॥ सरव निरंतिर ॥ गुरपरसादी सचो खसम्र ऐको रवि सच लहिश्रा सञ्च रहिश्रो देह सिफिति देखि ऋपगी Ш दरसन दहआ दहस्राल जपीऐ निहाल नानक प्रीति एह ॥ एको मनहि 11 8 11 म० ¥ माहि इकस की सरगाइ सिउ करि पिरहड़ी दजी नाही ॥ इकस जाइ ॥ इको दाता मंगीऐ सम्रु किछु पलै तनि मनि सासि П पाइ गिरासि निधान **अंमृ**त नाम्र इको धिआइ 11 सञ् इक् प्रभ मनि ते संत जिन जन गुरमुखि पाइत्रा जाइ ॥ वड भागी वठा H कोई महीत्रलि रवि रहिस्रा दुजा नाहि 11 जलि थलि नाम्र रजाइ खसम 11 २ -11 नाम्र नानक उचरा ॥ जिसनो जिसनो त् तिसु कउणु मारे रखवाला जिता तिनै भैगु ।। श्रंगु जिसनो तिसु सुखु उजलो तेरा जिसनो ॥ जिसनो तेरी नदरि न सु निरमली हूं निरमला भंचीऐ नउनिधि जिसनो प्रक्रीऐ ॥ तिनि ख़ुसी जिसनो तेरी तेरी जिसनो मिहर मुहछंदगी 11 त्र विल तिस किश्रा तेरी वंदिगी ॥ होइ 11 कृपाल सुआमी ॥ सलोक महला ¥ **=** विहावे ॥ तुषहु भुले सि जिम जिम मेरे संतां संगि मरदे कटे तिन सतिगुरु सिमरह आपणा घटि चुकनि हांवे 11 ॥१॥ म० ų जवंतित्रा कोइ न वंधै अवघटि घट घाट ॥ हरि हरि नामु 11 २ ॥ पउड़ी ॥ तिथै तू समरथु जिथैं कोइ नाहि॥ श्रोथै तेरी रख श्रगनी **水水水水水水水水水水水水水** 

G) मनि पित्रारु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिसुत् ब्राविह चिति तिसनो सदा सुख ॥ जिसु तू आवहि चिति तिसु जम नाहि दुख ॥ जिसु तू आवहि चिति तिसु सभि काज सवारियां ॥ कि काड़िया। जिसदा करता मित्र तू श्रावहि चिति सो परवाणु जनु ॥ जिसु नू श्रावहि चिति तिसु धनु ॥ जिसु तु आवहि चिति सो वडपरवारिश्रा ₹ आवहि चिति तिनि कुल उघारिया ॥ ६ ॥ सलोक म० y कुड़ी कूड़ी गावै॥ देही घोवे चक्र बखाए माइश्रा बाहरहु श्रंना नो बहु धावे ॥ अंदरि मैलु न उत्तर हउम फिरि फिरि आवे जावे।। ॥ देसनो विश्रापित्रा कामि संतापित्रा मुखह हरि हरि कहावै तह कुटे किया फल पाये।। इंसा नाम करम हेउ जगता बैठा बगु न बगुई नित बैठा मछी नो तार लावे ॥ जा इंस बीचारु करि देखनि ता बगा नालि जोड़ कदे न अपने ॥

होवें मंज लखावें ॥ जिल्ला को लाइया तित ही लागा किस दोस दिचें प्रापति जा इरि एवे भावे ॥ सतिगुरु सरवरु रतनी भरपूरे जिस सो पाने ।। सिख इंस सरवरि इकठे होए सर्तिगुर के दुकमाने ॥ रतन खाइ खरचि रहे तोटि -पढारथ मासक सरवरि भरपरे हंसु दूरि न होई करते एवे मार्वे ॥ जन नानक जिस दे मसतिक यावै ॥ भाग धरि लिखिया सो सिख गुरू पहि कटंब सभि तारे सभा ससटि छडावै।। १ ।। म० ४ ।। पंडितु त्राखाए मोठ जिनेहा ग्रंदरि मोह П नित यावे कुड़ी विश्रापित्रा तिसटिस नाही देहा ॥ कुड़ी जावै की नित जोहा ॥ सच कहै ता छोहो अपवै **ऋंतरि** बहता रोहा दुरमति क्रबुधि कुमृहा मनि लागा तिस मोहा सेती ठग्र रलि आइआ साथ मि इको जेहा ॥ सतिगुरु

मोती चुगना बगु डडा माल्य जाये । उडिरिश्रा वेचारा

कंचन सरणी श्रावै फिरि मनूरह होहा सविग्रह सत्र समाने ऋउगरा कटे देहा सुध n नानक होवै जिस मसतकि लिखिया विसु सतिगर नालि

ध्रमै

**还还还还还还还还还还还还还还还** 

उघरि यहम

दिता उषडिश्रा पहदा

विचटो

रलाइ

लोहा

স্বাহ खलोहा

п

सराफ्र नदरी

н

बहतेरी थाई रलाइ

स्रविगुर

表示表示表表表表表表表表表表表表 सनेहा।। अंमृत बागी सतिग्रर पूरे की जिसु किरपालु होवे तिस रिदे वसेहा ॥ त्रावण जागा तिस का कटीएे सदा सदा सुख़ होहा -11 २ ॥ पउडी ॥ बुभई ॥ जो तुधु भाणा जंत सो तुधु जो तुधु भागा जंतू स जिसनो तेरी नदिर हउमै तिस गई ॥ जिसनो संतसङ् त तिसु खई ॥ जिस के सुत्रामी वलि निरेभउ सो थिऋई ॥ जिसनो तेरी तू किरपाल सचा मङ्या तिसनो सदा दइस्राल जिनि गुर ते मति लई ॥ ७॥ सलोक करि किरपा किरपाल आपे वस्त्रसि लै П होड पै ॥ मन तन अंतरि नासु सतिगर पाइ वस्र दखा न कोइ श्रापि रख विश्रापे भउ 11 गुग लाइ ॥ संत जना के संगि हउमे रोगु जाइ सचो खसम ऐको रवि गुरपरसादी सच सच रहिञ्जो 11 सिफिति देह देखि अपगी दरसन् दहश्रा करह दइश्राल निहाल नानक प्रीति एह ॥ एको जपीऐ मनहि 8 11 y 11 म० दजी माहि इकस की सरगाइ करि पिरहडी नाही सिउ इकसु H दाता मंगीऐ सम्रु किछु पले पाइ सासि मनि  $\Pi$ गिरासि **ऋंमृत्** निधानु नाम्र 11 सच इको धिऋाइ इक् वड भागी ते जन जिन बुठा संत पाइत्रा जाइ ॥ रवि रहिश्रा दुजा महीऋलि आइ थलि 11 जलि खसम रजाइ [] नानक नाम्र उचरा जिसनो जिसनो H तिस कउरा रखवाला मारे रखवाला भैग्रा ॥ जिसनो तेरा **ऋंगू** तिसु सुख जिसनो उजलो जिसनो तेरी लेखा सु निरमली हूं निरमला नदरि П भुंचीऐ तिनि जिसनो नउनिधि जिसनो खुसी तेरी तेरी जिसनो मिहर मुहछंदगी 11 विल तिस किश्रा तेरी बंदिगी होह कृपाल सुऋाभी II सलोक y महला ㄷ जिम मरदे मेरे संतां संगि ॥ तुधहु भुले सि जिम कढे विहावे सिमरह घटि सतिग्ररु 3 11 ¥ म० १ H कोइ वंधे जपंतिश्र। हरि नाम्र हरि घट २ ॥ पउड़ी ॥ तिथै तू समरथु जिथैं कोइ नाहि॥ त्रोथै तेरी रख त्रमनी 

उदर माहि ॥ सुणि के जम के दृत नाइ तेरें छडि जाहि ॥ भउजलु

कलि महि

जि आर्वे तुपु आहि ॥ ६ ॥ सलोक म० ४ ॥ देह

सबदी पारि पाहि

lt

किरपोलु

गुर

सेइ

नो

खाहि

नाम

समरथु सञ्च दातारु ॥ तु निहचलु निरवैरु सञ्च

असगाह

विद्यास अंमृत

गाहि ॥ सभस

Q P

क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष

सम्हाले साहि साहि

श्रोधारु ॥ श्रगम

जिन

11

त्रगोचरु

गोविद

साहियो

कोइ

गुगु

एहा पत

सचा त्रध

11

游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游游 कहण्य न जाईएे ऋंत् न पारावारु П प्रभ छाडि मंगणा सभ विलिया रस छाह से सुखीए u सञ्च साह सचा विउहारु ॥ जिना लगी प्रीति प्रभ नाम सहज सुख नानक इक आराधे संतन रेखारु ॥ १ ।। म० ४ ॥ अनद सुख विस्नाम कीरतन् गाइ ॥ अवर सित्रागप छाडि देहि उधरसि नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ना तुत्र्यावहि वसि विणावणे ॥ नातुत्र्यावहिवसि येद पड़ावर्णे ॥ ना त आवहि वसि नाईए । ना तु आवहि वित घरती घाईए ॥ ना त्त किते सित्राणर्प ॥ ना तु आवहि वसि बहुता दानु दे ॥ सम विस अगम अगोचरा ॥ तु भगता कै विस भगता ॥ सलोक म० ५ ॥ आपे वेंद्र आपि नाराइणु ॥ एहि वेंद्र जीअ का दुखु लाइण ॥ गुर का सबदु श्रंमृत रसु खाइण मनि वसे तिस के सभि दख मिटाइख 11 2 11 सहे उछलै हुकमे रहै ॥ हुकमे दुख सुख समकरि **जपै दिन्न राति ॥ नानक जिसनो होवै दाति ॥** हकमि ही जीवे ॥ हुकमे नान्हा वडा थीवें ॥ हुकमे सोग हरख अपनद ॥ हुकमे हुकमे त्रावण जाण रहाए ॥ नानक जाकउ मगतो लाए निरोधर गुरमंत् ॥ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इंड तिसु ढाढी कुरवाणु जि तेरा सनदारु ॥ इंड तिसु ढाढी वलिहार जि गावे गुरा अपार ॥ सो ढाढी धनु धनु जिसु लोड़े निरकार ॥ सा ढाडी मागद्र जिस सचा दुआर बारु ॥ ओहु ढाढा तुधु धिश्राइ कलाखे दिनु रैशार ।। मर्गे असूत नासुन आवे कदे हारि ,। कपड़ भोजनुसचु रहदा लिव जिसना दादी गुणवंत प्रभ

॥ संसृत बायो श्रमिउ

₹₹

अमृत हरिका नाउ ॥

मिन तिन हिरदै सिमिर हिर आठ पहर गुगा गाउ॥ उपदेसु इंहे ग्र सुत्राउ ॥ जनम् पदारथ सफल होड लाइह भाउ॥ सुख सहज त्रानद घणा प्रभ जपतित्रा दख जाइ॥ नानक जपत सुख ऊपजे दरगह पाईऐ थाउ ॥ 8 11 Ho ¥ नानक धिऋाईऐ मति देइ भागौ गुरु -11 पुरा भागौ जप तप **संज्ञमो** भागौ कढि लेड भागों जोनि 11 भवाईऐ वखस करेड भागौ 11 सुख मोगीए भाग करम करेड भागो मिटी 11 साजि भाग जोति धरेड भागौ भागौ भोग भोगाइदा मनहि करेड भागौ नरिक भागे ही जिसु भगती सरगि भाग अउतारे धरशि परेड H पउड़ो ॥ वडिम्राई सचे नाम की विरले 11 2 11 G जीवा सुिंग हर संगो परेत पस्र **अगि**आन उधारे इक खगो - 11 H दिनस रेंगि तेरा जापीऐ नाउ सद 11 भख विकराल सदा तसना B नाइ तेरै धावीए ॥ रोग्र वंञै सोग्र जिस्र मनि वसै दुख् नाउ तिसहि रसं सबदी परापति जो खंड ग्र П लाल H उधारगाहारिश्रा ॥ तेरी सचे मेरे पित्रारित्रा सोभा तुधु H सलोक म० मैं छडि जी मित्र विश्रारा नानक गवाइत्रा रंगि B की में कीम न पउदी हउ तुधु तउ सजग H ॥ ससु विराइणि नानक জীত্ত ससुरा वादी ۶ ॥ म० ¥ लूहै ॥ हमे भसु पुरादे वतनु जा में सजसु ॥ जिसु तू बुठा चिति तिसु दरदु निवारगो।। जिसु तू बुठा चिति तिसु कदे न हारगो ॥ जिसु मिलित्रा पूरा गुरू सु सरपर तारगो ॥ जिसनो निधानु सु लाए सचि तिसु सचु सम्हालगो जिस हथि ऋइऋा - 11 इको रंगु भगतु सो जानगो॥ रहिश्रां भालगो ॥ जिसनी श्रोह की रेखु बिरही चारगो ॥ सम तेरे चोज विडाग सम् तेरा १३॥ सलोक म० ५॥ उसतित निंदा नानक जी मै हम वञाई छोडिग्रा साक क्र्ड़ावे डिठे तउ पलै तैंडें लागी तियागी ॥ हमे थीई जीउं हउ नानक प्र ॥ फिरदी फिरदी फावी बहुत दिसावर पंधा ॥ ता हउ सुखि मुखाली फुती गुर मिलि जा सजग्र ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभे दुख संताप जां तुधहु भुलीए ॥ जे कीचनि

आदे चिति तिसु जम्रु डड्ड दे ।। जिसु खसम्रु न श्रापी चिति रोगी से गर्थे ॥ जिसु खसम्रु न श्रावी चिति सु खरो श्रष्टकारीश्रा ॥ सोई दुहेला जिम जिनि नाउ विसारीश्रा ॥ १४ ॥ सलोक म० ४ ॥ तैंडी

दुहेला जिम जिनि नाउ विसारीका ॥ १४ ॥ सलोक म० ४ ॥ तैंडी चंदिस में कोइ न डिठा तू नानक मनि माणा ॥ घोलि घुमाई तिसु मित्र विचोले जे मिलि कतु पक्षास्था ॥ १ ॥ म० ४ ॥ पान सुद्दाने

जां तउ धिरि जुजदे सीम्र मुहाबा चरणी ॥ मृत्र मुहाना जां तउ जम्रु गार्व जोउ पद्दश्रा तउ सरणी ॥ २॥ पउडी ॥ मिलि नारी सत सिंग मगजु गानीश्रा ॥ घर का होश्रा चथाजु चहुन्हि न धानीश्रा ॥

餅

विनटी दुरमति दूरत सोइ कृडानीश्रा॥ सीलवित परधानि रिदै सचावीश्रा॥ श्रविर बोहरि इक्क शैतानीश्रा ॥ मनि दरसन की पिश्रास चरन दासावीश्रा ॥ सोभा वर्षी सोगोरु खसिम जो रानीश्रा॥ मिलीश्रा श्राह सजीगि जो विसु मानीश्रा॥ १४॥

पत्रांत चरन दात्रावाच्या । सामा पत्या सावार रक्ताम जा रानीम्रा ॥ मिलीम्रा झाइ सजोगि जां तिसु भागिम्रा ॥ १४ ॥ सलोक म० ४ ॥ इभि गुण्य तैंडें नानक जीउ मैं क् घीए मैं निर्मुण ते किम्मा होने ॥ ता जेवडु दातहा न कोई आचकु सदा जायोवे ॥ १॥ म० ४ ॥ देह खिजंदही उत्पाम भूत्या गुरि सला

१॥ म० ४ ॥ देह क्रिजंदही ऊषम भूत्वा गुरि सजिय जीउ घराडव्या ॥ हमे मुख बुहेलड़ा सुता जिता जगु सवाह्व्या ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वडा तेरा दरवारु सचा तुष तस्ततु ॥ सिरि साहा पातिसाहु निहचलु चउरु छतु ॥ जो भावे पारब्रहम सोई सचु निब्राट ॥ जे मावे पारब्रहम नियाने मिले थाउ ॥ जो कीन्ही करतारि साई मली

गल ॥ जिन्ही पञ्जाता खसम्र से दरगाह मल ॥ सही तेरा फरमान

किनै न फरीएँ ॥ कारणकरण करीम इदरति तेरीएँ ॥ १६ ॥ सलोक म० ४ ॥ सोइ सुणदुड़ी मेरा तद्ध मद्ध मउला नाम्च जपदुड़ी लाली॥ पिंध जुलदुड़ी मेरा अदुरु ठडा गुर दरसतु देखि निहाली॥ १॥ म० ४ ॥ हठ मक्काह में माणक लागा। मुलि न थिया मेक सांतगुरि दिता॥ इद बजाई बोआ थिता।। जनमु पदारधु नानक जिता ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस कै मसतिक करमु होइ सो सेवा लागा।। जिसु गुर

सद्य अमु भउ भागा ॥ व्यातम जिता गुरमती व्यागजत अस्ति अस्याधिक अस्ति अस्य अस्ति अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य असु भउ भागा ॥ व्यातम जिता गुरमती व्यागजत

चरणारविंद

मिलि कमज प्रगासिया सो अनदित जागा ॥ लगा स्त

**资东表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** # \* पागा ।। जिसहि घित्राइश्रा पारत्रहम्रु सो कलि महि तागा साध 11 \* संगति निरमला अठसिंठ जिस मजनागा सिलिश्रा 11 प्रभ 符 श्रापणा सो पुरख सभागा ॥ नानक तिसु चलिहार गौ जिसु एवड K १७ ॥ सलोक म० ५ ॥ जां पिरु श्रंदरि तां धन बाहरि॥ जां पिरु वाहरि तां धन मोहरि ॥ विन नावै फेर बह फिराहरि ॥ दिखाइआ जाहरि सतिगरि संगि सचे सचि 11 जन नानक ५ ।। श्राहर सभि करदा फिरें १॥ म्० आहरु इक् न होइ ॥ नानक जित् श्राहरि जग्न उधरे विरला वृभै कोइ 11 Ş 11 K पउड़ी।। वडी ह वडा ऋपारु तेरा मरतवा।। रंग परंग अनेक H जापनि करतवा ॥ जीत्रा श्रंदरि जीउ किछ सभ्र जागाला 11 सभ H तेर घरि आनंदु तेरा 11 घरु भला तध्र आपि तेज्र जरि माण महता अपगा सरव कला \* भरप्रु दिसे जत कता ॥ नानक दासनि दासु त्रागें विनवता ॥ तधु H १८ ॥ सलोक म० ॥ छतडे वाजार सोहनि विचि वपारीए ॥ # Ą 出 वखरु हिकु अपारु नानक खटे साधनी॥ १॥ महल ५ । कबीरा 搭 हमरा को नाही हम किस हू के नाहि ॥ जिनि इह रचनु रचाइआ 书 तिसही माहि समाहि ॥ २॥ पउड़ी ॥ सफलिउ विरख हरि सफल अंमृता ॥ मन् लोचै उन्ह मिलण कउ किउ वंञै धिता ऋोहु पित्रारा वरना चिहना बाहरा श्रोहु श्रगम्रु श्रजिता ॥ तुसाडीश्रा दसिह मे का जा खाल्हे भिता ॥ सेवा करी किता ॥ दसनि पित्रारित्रा वंञा वारगौ वले वलि संत क्रवागी 书 सुगहु लाइ चिता ॥ जिसु लिखित्रा नानक दास तिसु 色 नाउ कवीर धरती सतिगुरि दिता ॥ १६॥ सलोक महला ५ ॥ साध की तसकर वैसहि गाहि ॥ घरती सारि न विश्रापई उन कउ लोह लाहि॥ रै ।। महला ५ ॥ कवीर चावल कारणे तुख कउ मुहली लाइ।। संगि वैसते तव पूछे धरमराइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ऋषि क्संगी वद त्रापगी कीमति अपि ऋापे ही जातीर्था श्रापि इकातीश्रा ॥ किछु त्रापे द्यापि द्यापि उपंनित्रा ॥ श्रापणा कीता आपि श्रापि वरंनिश्रा।। धंनु सु तेरा थानु जिथै तू नुठा ।। धंनु सु तेरे भगत जिनी सचु तूं डिठा ॥ जिसनो तेरी दइआ सलाहे सोइ तुधु ॥ जिसु गुर 

फरीदा 11

जो नर पीरि

п फरीडा

धिश्राए नोम्र

जिन्हो

11

देहि

भेटे नानक निरमल सोई सुधा। २०॥ मलोक म० ४

विस्नना

॥ पउसी ॥ जप तप संजम दहस्रा धग्म जिस

वाग 11

मं भिर

पाए । जिसु चुभाइहि श्रगनि त्रापि मा

फरमाइग्रा सिल

निवाजित्रा तिन्हा श्रंचन लागा।१।। म० ५

सुदानडी संगि सुवंनड़ी देह ॥ विरले केई पाईग्रन्ह

भूपि

रंगावली

श्रासरे कें दृमदि दिखाए ॥ साध संगति किट हरि नामि सिउ रंग लाए ॥ श्रद्रगण मख उजला जनम मरण भउ कटिश्रोत फिरि जोनिन पाए ॥ श्रंघ काढिश्रनु लड़ श्रापि फडाए ॥ नानक वखसि मिलाइश्रनु गलि लाए ॥ २१ ॥ सलोक म० ४ ॥ महत्रति जिस्र खदाइ दी रता चल्लि ॥ नानक विरले पाईश्रहि तिस जन कीम न मृत सच्च डिठोमि म० ५ ॥ अंदरु निधा सचि नाइ बाहरि मी श्रापे रविद्या हम थाइ वस तृशि त्रिभवसि रोमि ॥ २ ॥ पउद्धी होइश्रो कीतो रचन आपे ही रतिश्रा II ऋापे बह द्रि श्रापे बाहरा । आपे जासह ऋापे समना मंभि आपे ही जाहरा ॥ आपे होतह गुपतु अपे परगटीएे किसै न पाड तेरी थटीए गहिर गंभीरु II अथाह श्रमगत् सं॥ नानक करते इकु इको इकुतृ॥ २२ ॥ १ 🕤 गमकली की बार रोइ बलवंडि तथा सतै इमि आखी १ श्रों सतिगर प्रसादि - 11 ।। नाउ करता कादरु करे किउ बोल होरे जोखीरदे ॥ देगुना सति भैस भराव है पारंगति नानिक राजु चलाइत्रा सञ्च कोट सताखी नीवदै लहरारे धरिश्रोन छत सिरि करि सिफनी श्रंमृत पीउँ दी खद्वशि जोर गुरि पराक्रह जीग्रदै गुर नानिक सलामति थीउदै 11 सहि टिका ।। १ ।। लइयो दी फेराईऐ नानका दोही खटीए जगति साइ सहि काइया फोरि पलटींग सु छतु निरंजनी मलि तम्बतु बैठा गुर हरीऐ करहि जि 11 जोगु त्रलुखी चटीऐ चल

**法市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** गुर सबदि हरि तोटि न आबी खटीए ॥ खरचे दिति खसंस दी आप खहदी खैरि दवटीए ॥ होवैं सिफति खसंम दी नुरु अरसह क्रसह डिटे सचे पातिसाह मल्ल जनम जनम दी कटीए तध सचु जि गुरि फ़रमाइत्रा किउ एद बोलहु हटीऐ ॥ पत्री कउल करि मुरटीऐ खोरी पीरह दिलि कंन आकी 11 फिरन्हि वंन्हि भारु उचाइन्हि छटीऐ ॥ जिनि आखी जिनि कीती तिनै थटीए ॥ कउ ए हारे किनि उवटीए ॥ २ ॥ जिनि कीती सो मंनणा को साल जिवाहे साली ॥ धरमराइ है देवता करे दलाली ॥ सतिगुरु गला त्राखे सचा करे सा बात करते श्रंगद दी दोही फिरी सच वंधि वहाली तखत वैठा सैडाली ॥ सेवे नानकु काइत्र। पलट करि मलि दरु उमित खड़ी मसकले होइ जंगाली ।। दरि दरवेस खसंम नाइ सचै वाग्गी लाली ॥ बलवंड खीवी नेक जिस्र बहती जन पत्रोली ॥ लंगरि दउलति वंडीऐ श्रंमृत खीरि रस घिश्राली के मुख उजले मनमुख थीए पराली ॥ पए कबूल खसंम नोलि जां घाल मरदी घाली ॥ खीवी सह सोइ जिनि माता गोड होरिंग्रो गंग वहाईऐ दुनिग्राई ग्राखे किकिग्रोनु उठाली ॥ ३ ॥ वैशु विरिक्षश्रोत उ वहदी जगनाथि 1 सबदि रिड़िक्तेत्रोनु परवत 11 नेत्रि चउदह रतन वासक निकालिअनु चिलकिश्रोत ॥ क़दरति क्रि **आवागउ**ग्र वेखालीत्रमु ठिग्किश्रोनु ॥ लहर्गो धरिश्रोन पिड जिनि ऐवड जोति समागाी छत्र सिरि असमानि किञ्राडा छिकिश्रोतु जोति [] सिखां पुत्रां माहि आपु आपै सेती मिकियोन ॥ घोखि सभ उमति वेखहु जिक्तित्रोनु ॥ जां सुधोसु तां लहणा टिकित्रोनु ॥ फेरि वसाइत्रा फेरु त्रानि सतिगुरि खाडूरु ॥ नालि जप तप तधु पागाी होरु मुच गरूरु ॥ लबु विणाहे माणसा जिउ 11 विहिंऐ दरगह गुरू की कुदरती नूरु ॥ जितु स्र हाथु न ठरूरु ॥ नउनिधि नामु निधानु है तुधु विचि भरपूरु निंदो तेरी वंजी चूरु ॥ 'नेड़ै दिसै मात लोक त्धु ॥ फेरि वसाइत्रा फेरु त्राणि सतिगुरि खाइरु॥ 11

सो टिका सो बैहणा सोई दीबाखु॥ पियु दादे जेनिहा पोता परवाखु॥ जिनि वासकु नेत्रे घतित्रा करि नेही ताला। जिनि समुद्र विरोलित्रा करि मेरु ॥ घोडा कीवो मधाणु ॥ चउदह रतन निकालिश्चन कीतोन चानाणु पलाणु ॥ घणुखु चड़ाइद्रो सत दा जस सहज दा जतुकी ह्यो चहित्रा रैभाए वाणु ॥ कलि विचि ध श्रंघारु सा नित रसोई तेरीए घिउ li . मन महि सबद् परवाणु 11 निवारियो करि नदरि नीसाण ॥ अउत्तरिया अउतारु लै सुजासु ।। भरत्वहि वोउ न डोलई परवत मेरास्य ।। जासै विरया जीव्र की जाग्यी हू जाणु ॥ किया मालाही सचे पातिसाह धुजाणु ॥ दानु जि सर्विगुर मावमी सो सर्वे दाणु॥ नानक इंदा छत्र् सिरि उमति हैराणु ॥ सा टिका सो वेंहणा सोई दीवाणु ॥ पियू दादे जैविहा पोत्रा परवाखु ॥ ६ ॥ धंनु धंन गुरु जिनि सिरिश्रा रामदास परी श्चापि मिखी अतें संगती परब्रहम ऋरि **अटलु अथाहु अतोलु तृ तेरा अंतु न पारावारि**आ सैविद्या भाउ करि से तुष्ट्र पारि उतारित्रा ॥ लब्रु लोस् मोइ मारि कडे तथ सपरवारिया ॥ धंन स तेस थान पैसकारिया ॥ नानकृत् लहणात् है गुरु न् ञमरु गुरु डिठा तां मन साधारिया ॥ ७ ॥ चारे जागे चह श्रापे होत्रा ॥ श्रापीन्है श्रापु साजिश्रोन श्रापे 999 शं∓हि श्रापि आपि लिखग्रहारा होत्रा श्रावण जावणी श्रापे ही नवा निरोश्रा ॥ तखति वैठा सितगर का खित्रै चंदोत्रा ॥ उगवणह ते व्याधनगह कीश्रन लोश्रा ॥ जिन्ही गुरू ना सेविश्रो मनमुखा दुणी चउणी करामाति सचे का सचा ढोबा ॥ चारे जागे चह पंचाइए। भाषे होन्ना ॥ ८॥ रामकली बाखी भगता की कवीर जीउ १ थों सविग्रर प्रसादि ॥ काश्मा कलालिन लाहिन मेलउ गुर का सबदु गुहू कीनु रे

काष्ट्र कोधु मद मतसर काटि काटि कसु दीनु रे ॥ १ ॥ कोई सहज सुख अंतरि जाकउ जपु तपु देउ दलाली रे ॥ एक वृंद भरि देइ कलाली रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भवन चतुरदस मन मद भारी श्रगनि तनि जारी रे ब्रहम 11 मुद्रा सहज मदक पोचनहारी रे ॥ २ ॥ धनि लागी संखमन तीरथ वरत नेम संजम रवि सिस गहनै देउ रे ॥ सुगति वित्राल सुधा रस ॥ निभर धार चुएे अति निरमल एड महा रस पेउ रे ॥ ३ इह रस मनुत्रा रातो रे ॥ कहि कवीर सगले मद छछे इहे साचो महा रस 8 ॥ १ ॥ गुड़ करि गिआनु विआनु करि महुआ भोठी मन धारा । सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवनहारा चाखिश्रा अउध् मेरा 11 उनमद चढा मदन रस मनु मतवारा जोरि त्रिभवन भइत्रा उजित्रारा ॥ 🕻 ॥ रहाउ 11 दुइ प्रर क्रोधु कीए जलेता मोठी पीउ महा रसु भारी दुइ कामु II. गई संसारी ॥ २ ॥ प्रगट प्रगास सतिगुर गंमित गिश्रान ग्रर सुधि पोई ॥ दासु कवीरु तासु मद माता उचिक कवह न ॥ तूं मेरो मेरु परवतु सुत्रामी स्रोट गही मै 8 डोलहु ना हम गिरते रखि लीनी हरि मेरी ? 11 11 श्रव तब तुही तुही ॥ हम तुत्र परसाद सुखी सदही ॥ १ 11 रहाउ 11 मगहर वसित्रो व्रकाई मेरे की तपति पहिले तन 11 फ़ुनि काशी ऋाई जैसा वसे पाइश्रो H २ 11 H एकै मगहरु तेशी कासी जानी निरधन करि हम हम 11 जिस मरते फूटि गुमानी ॥ ३ ॥ करें ग्रमान चमहि तिस्र धनु पाइश्रा **अ**जै नाही सु चोभ विलाते -11 कउ विलल कउ किश्रा नरके बिचारा घोर नरक्र पचाही - 11 g 11 कवनु ।। हम काहू की काणि न कढते अपने गुर परसादे॥ दोऊ रादे चढे सिंघासनि मिले है सारिंगपानी तउ जाइ भए है कोइ न सकै पछानी ॥ ६ ॥ ३ ॥ संता मानड रैनि मेरी ॥ दिवस तेरे कुटवारी द्ता डानड पाउ पलोसउ इह केस चवर किर फेरी ॥ १ ॥ हम कूकर तेरे दरबारि ॥ भउकहि १ ॥ रहाउ ॥ पूरव जनम हम तुम्हरे सेवक पसारि ॥ **法法法法法法法法法法法法法法法法法** 

श्चा तउ मिटिशान जाई ॥ तेरे दुश्चारे धुनि सहज

दशाई । २ ॥ दागे होहि सु रन महि जुमहि बितु दागे मि जाई॥ साथ होड सु भगति पछाने हिर लए खनाने पाई 11 3 कोठरी परम कोठी बीचारि ॥ गुरि दीनी नसत कनीरि लेवह बसत सम्हारि ॥ ४ ॥ कवीरि दीई ससार कउ लीनी मसर्विक मागु ॥ अमृत रस जिनि पाइआ थिह ता का सोहोग् ॥ थ II ४ II जिह मुख चेंद्र गाइनी निकमें सो किउ ब्रह्म<u>त</u> करैं ।। जा कै पाइ जगत सभु लागे सो किउ पछित इरि न कहैं ।। १ ॥ काहे मेरे बाम्हन हरि न कहिह ॥ राम्र न बोलहि पाडे दोजक मरेहि ॥ १ ॥ रेहाउ ॥ आपन ऊच नीच घरि मोजनु हठे करम करि उदरु मरहि ॥ चउदस श्रमावस रेनि रवि मागहि कर कृप परेहि ॥ २ ॥ त ब्रहमनु मै कासीक जलहा मृहि तोहि बरापरी केंगे के बनहि ॥ हमरे राम नाम कहि उत्तरे नेद मरोसे पांडे मरहि ॥ ३ ॥ ४ ॥ तरारु एकु अनत डार साखा प्रहप पत्र भरीखा ॥ इह असत की बाढी है रे विनि हरि पर करीखा ॥ १ ॥ जानी रे राजा राम की कहानी॥ ऋतरि परगासो गुरमुखि विरलै जानी ॥ १ ॥ रहाउ 11 मनरु एक पुरुष ले उरघरित्रा ॥ सोरह मधे **क्षक्रोरिया** परन ब्राकासे फरू फरिब्रा ॥ २ ॥ सहज सनि निरवा इक् उपजित्रा घरती जलहरु सोखिआ ।। कहि कभीर हउ का सेपक ता इह बिरवा टेरिस्था ॥ ३ ॥ ६ ॥ मट्टो मोनि दहबा करि स्रोली पत्र का 11 करह बीचारु रे खिथा इह तनु सीग्रउ श्चपना व्याधारु हे ॥ १ ॥ ऐमा जोग कमोबढ़ जोगी सजग्र ॥ जप गुरम्नुखि मोगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ युघि विभूति चढाउउ ऋपुनी विंगी सरित मिलाई ॥ करि बराग फिरउ तनि नगरी क्रिपुरी बर्जाई ॥ २ ॥ पच ततु लै हिरदै राखहु रहै निरालम ताडी कहत कवीरु सनह रे सतह धरम दहन्ना करि बाही ॥ ३ ॥ ७ कवन कान पत्तु काञ्ज सिराजे जग भीतरि जनमि पाइया मद्गनिधि तरन तारन चिंतामनि इक निमल न इह मन लाइया 11 गोनिंद इम ऐसे अपराधी ॥ जिनि प्रभि जीउ पिंद्र

## 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 तिस की भाउ भगति नहीं साधी ॥ १ ॥ रहाउ -11 परधन परतन निंदा पर अपवाद न छुटें <u>फ</u>ुनि 11 आवीगवन होत् फुनि इहु परसंग्र न त्रहै ॥ २॥ जिह घर होत हरि संतन कथा इक निमल न कीन्हां में फेरा ॥ लंपट चोर दुत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा ॥ ३ ॥ काम कोध माइब्रा मद मतसर ए संपै मी माही॥ धरम अरु गर की सेवा ए सपनंतरि नाही ॥ Ŋ भे हारी दइत्राल कृपाल दमोदर भगति वळल ॥ कहत भीर जन राखह हरि सेवा करउ तुम्हारी ॥ ५ ॥ ॥ जिह सिमरान ದ वैकृंठि नहीं संसारि ॥ निरमंड जाहि दश्रारु ॥ वजावहि त्रं।। वजिह सदा भरपूर ॥ श्रनहद 8 ऐसा सिमरन 11 माहि ॥ विज सिमरन मुकति कत नाहि ॥ 8 11 रहाउ॥ सिमरन नाही मुकति करें उतरे ननकारु 11 वह नमसकारु करि हिरदे माहि ॥ फिरि फिरि तेरा आवन नोहि जिह सिमरनि करहि केल ॥ दीपक्र चांधि धरिश्रो विन त सो दीपकु अमरकु संसारि क्रोध विख काढीले मारि ॥ ३॥ ॥ काम जिह सिमरिन तेरी गति कंठि होइ ॥ सो सिमरत रख़ परोड सो सिमरत करि नही राख गुरपरसादी उतरहि उतारि ॥ ४ ॥ जिह सिमरनि नाही तहि कानि ॥ मंदरि सोवहि पटंबर तानि सुखाली विगसे जीउ ॥ सा सिमरेनु तू श्रनदिन पीउ जिह सिमरन पोहै न माइ॥ तेरी जाइ बलाइ ॥ जिह सिमरन तुः सिमरि सिमरि मनि गाईऐ सिमरन हरि हरि -11 इह सतिग्र पाईऐ ॥ ६ ॥ सदा सदा सिमरि दिनु राति ॥ चैठत ऊठत सासि गिरासि ॥ पाईऐ सिमरन रंस भोग ॥ हरि सिमरन सोइ जाग संजोग सिमरन नाही तुभु भार ॥ सो सिमरन राम जिह श्रंतु ॥ तिस के ।। कहि कवीर जाका नही न मंतु 1 = 1 11 3 घरु २ बागी कबीर जी की रामकली वं धचि वंधनु १ ओं सतिगर प्रसादि 11 11 पाइश्रा मुकते बुभाइश्रा गुरि 11 जब सिख H : श्रनल नख

कि स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व इहु मनु चीना ॥ तब अंतरि मजनु कीना॥ १ ॥ पवनपति उनमनि रहत खरा ॥ नहीं मिरत न जनम्र जरा ॥ १ ॥ रहाउ सकति सहारं ॥ पैसीले गगन मभारं ॥ वेधीश्रले भेटीअले राइ निसंगा ॥२॥ चुकीअले मोह मइआसा ॥ ससि कीनो सर गिरासा ॥ जब कंभक भरिपरि लीया ॥ तह बीए।।। ३ ॥ वकते बिक सबद सुनोइम्रा ।। सुणते सुनि बसाइत्रा ॥ करि .करता उत्तरिस पारं ॥ कहै कवीरा सारं ॥ ४ ॥ रै ॥ १० ॥ चंद्र सरज् द्वर जोति सरूप्र ॥ जोती अंतरि ब्रह्म अनुप्र ॥ १ ॥ करु रे गिस्रानी ब्रह्म बीबारु ॥ जोती श्रंतरि धरित्रा पसारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हीरा देखि हीरे काउ ब्रादेख ॥ कहै कवीर निरंजन अलेख ॥ २ ॥ २ ॥ ,दुनीया हुसीयार चेदार जागत मसीयत हउ माई ॥ निगम हुसीब्रार पहरूब्रा देखत जहु से जाई ॥ १॥ रहाउ ॥ नींव भड़को आंब आंब भड़को नींबा फेला पाका भारि ॥ नालीएर फलु सेवरि पाका मृत्व सुगध गवार ॥ १ ॥ हरि भइओ खाँड रेत महि विखरित्रो इसर्तो चुनित्रो न जाई ॥ कहि कमीर कुल जाति पांति तजि चीटी होइ चुनि खाई ॥२ ॥ ३ ॥ 🔿 बाखी नामदेउ जीउ की रामकली घर १ १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रानीले गुड़ी आकास मधे भरमीत्रले ॥ पंच जना बतऊत्रा चीतु सु डोरी राखीयले ॥ १ 11 मन बेधीयले ॥ जैसे कनिक कला चित्र मांडीयले 11 8 रहाउ भराईले ऊदक राजकुमारि प्ररंदरीए ऋानीले कंभ्र विनीद बीचार करती है चीतु सु गागरि राखीश्रले 11 मंदरु एंक दुव्यार दस जा के गऊ चरावन छाडीम्बले पांच कोस पर गऊ चरावत चीतु सु बद्धरा राखी अले 11 नामदेउ सनह तिलोचन बाल∌ पालन पउढीग्रले श्चंतरि बाहरि काज बिरूघी चीत स बारिक राखीयले 11 वेद प्रान सासत्र आनंता गीत कवित न श्रखंड गावडगो मंडल निर्रकार महि अनहद येतु यजावउगी वैशमी

रामहि गावउगो ॥ सवदि अतीत अनाहदि राता आकल घरि पउनै वं धि ॥ इड़ा विंगुला श्रउरु स्रखमना रहाउ मिलि रहाउगो ॥ समकरि राखउ जोति झंहम दुइ चंद सरज जोउगो ॥ २ ॥ तीरथ देखि न जल महि पैसउ जीच्य जंत न सतावउगो ॥ दिखाए घट ही भीतरि न्हाउगी ॥ अठसठि तीरथ गुरू 3 पंच 长 चित सहाई जन की सोमा भलो भलो न कहावउगो ॥ नामा H हरि सिउ राता सुन समाधि समाउगो ॥ ४ ॥ २ ॥ माइ न होती वाप होते होते नही त्रम नही होती काइआ ॥ हम न होता करम न कवनु कहां ते आङ्आ ॥ १ ॥ राम कोइ न किसही केरा 的形形的 तरवर पंखि वसेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदु न होता सरु न होता पानी मिलाइत्रा ॥ सासतु न होता वेदु न होता करम श्राइत्रा ॥ २ ॥ खेचर भूचर तुलसी माला गुर परसादी पाइत्रा 11 है सतिगुर होइ लखाइत्रा ॥ ३ ॥ ३ ॥ नामा प्रगावै तत परम मरै करें उलटि तीरथ अग्राति रामकली घरु २ ॥ बानारसी तप्र H कीजै त्र**मुमेध** ज**गु** सोना दहै काइत्रा कलपु कीजै ॥ गरभ दान 3 दीजै राम नाम सरि तऊ न पूजै ॥ १ ॥ छोडि छोडि रेपाखंडी मन 3 नाम्र नित नितहि लीजै ॥ १ ॥ रहाउ॥ कपट्ट न कीजें ॥ हरि का 9 गोमती गोदावरि जाईऐ कुंभि जड केदार न्हाईऐ सहस गऊ दानु कीजै ।। कोटि जड तीरथ करें तनु जड हिवाले राम नाम सरि तऊ न पूजें ॥ २ ॥ ऋसुदान गजदान सिहजा नारी भूमि दान ऐसो दानु नित नितहि कीजै ॥ निरमाइल कीजै जउ त्रातम पजे ॥ ३ ॥ सरि कंचन दीजे राम नाम तऊ न वरोवरि न दीजै दोस्र निरमल निरवारा मनहि न कीजै पद जमहि रोस प्रसावै मेरा रामचंदु राजा नामा चीन्हि लीजै ॥ जसरथ राइ नंदु <sup>ततु</sup> रसु श्रंमृत पीजै ॥ ४ ॥ ४ रामकली बाणी रविदास जी की ॥ पड़ीएं गुनीएं नाम्र सञ्च सुनीएं १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ 出出 अनमउ भाउ न दरसे ॥ लोहा कंचनु हिरन होह कैसे न परसे ॥ १ ॥ देव संसै गांठि न छूटै ॥ काम क्रोध माइत्रा मद मतसर **宋宋张宏宏宏宏宏张法宗** 

इन पंचहु मिलि लुटे।। १ ।। रहाउ ।। इम वड कवि कुलीन दाते इह पंडित हम जोगी संनित्रोसी ॥ गित्रानी गुनी सर हम समभक्ति बुधि कबहि न नासी ॥ २ ॥ कहु रविदास सभै नही

भूलि परे जैसे वउरे ॥ मोहि अधारु नाम नाराइन जीवन प्रान धन मोरे॥ ३॥ १॥

रामकली बाखी बेखी जीउ की

त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। इडा पिंगुला अउर सुखमना

तीनि बसहि इक ठाई ॥ बेगी संगम्र तह पिरागु मनु मजनु करे

तिथाई ॥ १ ॥ संतहु तहा निरंजन रामु है॥ गुरगमि चीनै विरत्ता

कोइ ॥ तहां निरंजनु रमईत्रा होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देवसयाने किन्ना

नीसाणी ॥ तह बाजे सबद श्रनाहद बाणी ॥ तह चंद्र न स्रग्छ पउछ न पोसी ॥ साखी जागी गुरम्रुखि जासी ॥ २ ॥ उपजै गिश्रानु

दुरमति छोजै । श्रंमृत रसि गगनंतरि मीजै ।। एस कला जो भेउ ।: भेटें तास परम गुरदेउ ।। ३ । दसम दुआरा अगम अपारा

परम पुरुत की घाटी ॥ उपरि हाडु हाट परि आला आले थाती ॥ ४ ॥ जागत रहै सु कबद्ध न सोर्न ॥ तीन तिलोक समाधि पलोरे ॥ बीज मंत्र ले हिरदे रहे॥ मतुत्रा उत्तटि सुन महि गहै॥ ४॥

जागत रहेन अलीया भाखें। पाचउ इंद्री रक्षि करि राखें।। गुर की साखी राखें चीति ॥ मन तन अरपे कृपन परीति ॥ ६ ॥ कर पलत्र साखा बीचारे ॥ ऋपना जनमुन जुऐ हारे ॥ ऋसर नदी का वधै मृद्ध ॥ पश्चिम फेरि चड़ावै सुरु ॥ अजरु जरे सु निभारु भरी ॥

जगंनाघ सिउ गोसिट करें ॥ ७ ॥ चउम्रख दोवा जोति दन्नार ॥ पल धनत मुख विचकारि ॥ सरव कला ले आपे रहे ॥ मून माणुक रतना महि गुई।। = ।। मसतिक पदमु दुव्रालै मणी ॥ माहि

निरंजन त्रिमवर्ण घणी ॥ पंच सबद निरमाहल वाजे ॥ चवर संख घन गाजे ॥ दलि मलि दैतह भूरप्रुखि गिम्रोत ॥ वैशी

**6** 本本本本本本本本本本本本本本

जाचे तेरा नाम्च ॥ ६॥

## रागु नट नाराइन महला ४

कोटि दोखु बहु हरे ॥ कोटि ऋहिनिसि नाम्र हरि हरि परहरि पासि धरे 11 नाम्र 8 11 रहाउ 11 खरे किलविख दोख जपहि त्राराधहि गए सभ सेवक भाइ 11 मैलु हरे ॥ खिन्नु खिन्नु नरु नाराइनु गावहि नोकरि जिउ पानी 11 8 म्रीख नरहरे दोख महि पंच बोलहि नगर नर li त्रसाध इक् दूरि हरि खिनु वडभागी धिश्रावहि करे नाम्र पल्र २ -11 में हरि के देहि तिनकी संगति प्रभ जाचउ मुड़ भगत हर् धारि रखि मुगध जगजीवन निसतरे कृपो कृपा 3 II · II लेवहु सरनाई तुमरी परे हरि सरनि नानकु 11 जनु हरे राखहु नट महला 11 11 8 11 11 8 जपिश्रो रामें रले नामि राम नाम्र राम 11 ग्र जन कृपले हिर वचनी हरि हिर 11 8 11 रहाउं धारी मिलि जपि सुऋामी हरि. सलले ॥ जन अगोचरु विल हरि पाइश्रा हम मिलि राम रस जिन गाइत्रो हरि नामु वलले पुरखोतम् दालद 11 पंच घातू हरि कीए खिन दोख त्रसाध देही दुख विचि मिन प्रीति लगाई जिउ देखें सिस परले के संत गरजै विगसें म्ररले मोर मनि उनवै घनिहरु लाई देखि हरि जीवह हम सुआमी लोच हम

|本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

( 808 ) नानक हरि अमल हरि लाए हरि मेलह अनद मले 11 8 11 नट महला ४ ॥ मेरे मन जपि हरि हरि नामु सखे ॥ गुर परसादी हरि नाम्र धित्राहको हम सविवर चरन पखे ॥ १ ॥ रहाउ जगंनाथ जगदोसुर इम पापी सरनि रखे ।। तुम वडपुरख दीओ नाष्ट्र मुखे ॥ १ ॥ इरि गुन ऊच नीच इम गाए ग्रुर सतिग्रुर संगि सखे ।। जिउ चंदन संगि बसे निम्न विरखा चंदन के बसले ॥ २ ॥ हमरे अवगन विलिया विखेके बार बार निमखे ॥ अवगनियारे पाथर भारे हरि तारे संगि जनखे॥ ३

हरि राखहु सुद्रामी सभ तिन के पाप कुले ॥ नानक के दहबाल प्रम सुब्रोमी तुम दुसट तारे हरखले ॥ ४ ॥ ३ ॥ ॥ मेरे मन जपि हरि हरि राम रंगे ॥ हरि करी जगदीसरि हरि धियाहको जन पगि लगे ॥ १ ॥ रहाउ

सरनगे चुक तम हम ऋाए प्रभ भल श्रव प्रतिपालक पापगे सम्रामी हम राखह वड 11 को को न उधियो प्रमकीए पतित पत्रगे हरि जनगे पैज छीपा दमदारिश्रो प्रभि रेखी

हर

वलि वलि चलि तिनगे

जानह हम

कहि न

सुयामी

त्तमही प्रम

गावहि

समि कीए धृरि पवित्र परी जह जन कडि न सकडि हम त्रम वड वड हम सेवह दश्या प्रभ धारह तम मेरे महला 8 11 मन जिप हरि हरि नाम्र किरपा प्रभि धारी मति गुरमति नाम घने इरि जस हरि हरि गाइओ उपदेक्षि गरू गर नाम हरि काटे जित्र खेत पाप कसोनि

फास यंध बहु यंधे इरि जिपिक्रो सुल खुलने ॥ जिउ जल कुचरु तद्रुए वधियो हरि चेतियो मोल मुलने ॥ ३ ॥ सुयामी पोरब्रहम परमेसरु तम खोजह जुग जुगने ॥ तमरी थाह पाई नही पानै जन नानक के प्रम बढने ॥ ४ ॥ ४ ॥ नट महला ४ ॥ मेरे मन

गुने ॥ जैसे तुम तैमे प्रभ तुमहो गुन जानहु प्रम अपूने ॥ २ ॥ माइआ

· 我我我我想我我想到我我我我我 कीरति हरि प्रवर्णे।। हरि हरि दइ आलि दइ आ प्रभ धारी लगि स्तिगुर हरि तम वड अगम अगोचर सुआमी जपर्गो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि तुम्हरे वड कटाख है ते धित्राविह हिर् रुड़्गो ॥ जिन कउ सत्रामी हरि सिमरगो परपंच कीश्रा प्रभ 11 सभ्र इह 7 11 लहरी सललै उठिह जीवनु जिउ जग जगरा सलल बह 11 मिलि जो सललै समग्रे २ ॥ प्रभ कीत्रा त्रमही 11 सलल गहर्ग हिर 11 बारिक रिढ जागी हस जानह नह हम जलनिवि उसतित धारह सिमरगो 3 करह प्रभू 11 Ħ ्तुम हम फलगो सेव हरि हरि मानसरोवर जो सभ 11 जनु नानक हरि देवह करि कृपणे ॥ ४ ॥ हरि हरि बांछै हरि Ę नट नाराइन महला ४ पड़ताल मेरे मन सेव सफल १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ हरि घाल ।। ले गुर पग रेन रवाल ।। सीभ दालिद भंजि दख दाल।। हरि हिर हो हो हो नदिर निहाल ॥ १ ॥ रहाउ गृह हरि 11 का श्रापि सवारिश्रो हिर रंग रंग महल वेश्रंत लाल लाल हिर लाल हरि आपनी कृपा करी आपि गृहि आइओ हम हरि की गुर कीई निहाल निहाल निहाल निहाल भई बसीठी हम हरिं देखे पाई मनि तनि त्रानदो आनंद हरि भए हरि आवते की खबरि गरि लोल ॥ जनु नानकु हरि हरि मिले भए हरि श्रावते सने मेरे लाल गलतान हाल निहोल निहाल ॥ २ ॥ १ ॥ ७ ॥ नट महला ४ ॥ मन मिलु सुखवंती ॥ सभ संत संगति सुभवंती ॥ सुनि त्र्यकथ कथा किलविख पोप लहंती ॥ हिर हो हो हो लिखतु लिखंती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर कीरित कलजुग विचि ऊतम मति गुरमति कथा भजंती ॥ जिनि जिन संगी मनी है जिनि जनि तिसु जन के हउ कुरवानंती ॥ \$ 11 हरि अकथ कथा को जिनि रसु चाखित्रा तिसु जन सभ भूख लहंती ॥ नानक जन हरि हरि हरि होवंती ॥ २॥ २॥ = ॥ हरि कथा सामि त्यते जपि **ग्रानि सुनावै** कोई हरि की हरि नट महला 8 11 सो हरि जनु 11 वलि वाल तिस कउ हुउ बलि **法法法本本本本本本本本法法** 

हिर हो हो मेलि निहाल ॥ १॥ रहाउ ॥ हिर का मारगु गुर संवि बजाइम्रो गुरि चाल दिखाई हिर चाल ॥ अंतरि कपटु जुकाबदु मेरे गुर सिखदु निहकपट कमाबदु हिर की हिर घाल निहाल निहाल निहाल ॥ १॥ वे गर के सिख मेरे हिर प्रमि माए जिना हिर प्रभु

जानिक्रो मेरा नालि ॥ जन नानक कउ मित हरि प्रभि दीनी हरि देखि निकाट हर्नुर निहाल निहाल निहाल ॥ २ ॥ ३ ॥ २ ॥

रागु नट नाराइन महला ४

१ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ राम हउ कित्रा जाना कित्रा भावें॥
मिन विद्यास बहुत दरमध्ये ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोई विद्यानी सोई
जन्न तेरा जिस्न ऊपरि रुच आत्रे ॥ कृषा करह जिस्न पुरत विद्याते
सो सदा सदा तुत्र घिष्ठाते ॥ १ ॥ करन जोग कवन विद्यान
विद्याना कवन गुनी रीम्कार्य ॥ सोई जन्न सोई निज मगता जिस्न ऊपरि
रंगु लावें॥ २॥ साई मति बुधि सिद्यानप जिन्न निमल न प्रसु विमरार्य

॥संत संगि लगि एडु सुलु पाइबो इति गुन सद ही गावै॥३॥देखिको अचरजु महो मंगल रूप किञ् आन नही दिसटावै॥ कहु नानक मोरचा गुरि लाहिको तह गरम जोनि कह आवै ।४॥१॥

नट नाराइन महला ४ दुपदे

र कों सितगुर प्रसादि ॥ उलाहनो में काहू न दीबा ॥ मन
मीठ तहारो की घो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रामिष्मा मानि जानि मुखु
पाइत्रा मुनि मुनि नामु तहारो जीघो ॥ ईहा उहा हरि तुमही तुमही
इहु गुर ते मंत्रु टहीबो ॥ १ ॥ जब वे जानि पाई एह बाता तब कुमल खेम
सभ यीघो ॥ साथ सांग नानक परगासियो बान नाही रे बीबो ॥ २ ॥

१।।२। नट महला था जा कउ मई तुमारी घीर ॥ जम की श्राम

मिटी सुलु पाइमा निकमी हउमै पीर॥ १ ॥ रहाउ ॥ तपति बुस्तानी अंग्रुत भी योनी तपत्रे जिउ वारिक स्वीर॥ मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई भी यौर॥ १ ॥ सुले अम मीति मिले मोपाला हीरे येथे हीर ॥ विसम मण

**法以及我还还还还还是不是一个。** नोनक जसु गावत ठाकर गुनी गहीर ॥२॥ २ ॥ ३ ॥ नट महला श्रापहि श्रापि उधारिश्रो ¥ 11 जन 11 ग्राह श्रपना र्भ पहर संगि चसित्रो मन ते नाहि विसारिश्रो जन 11 निहनु नाही किछ पेखिय्रो वरत रहाउ 11 विचारिश्रो । ॥ करि हरि दास किरपा नाम्र कुल न दीश्रो सवारिश्रो 8 11 महा विखम सहजि 11 सभाइ सागरु तिस ते पारि उतारिश्रो ॥ पेखि पेखि नानक ॥ हरि विगसानो पुनह पुनह चलिहारियो ॥ २ ॥ ३॥ ४ ॥ नट महलो भीतरि हरि मन महि नामु कहित्रो ॥ कोटि अप्राध मिटहि ेखिन वैरागी तों का दुखु न रेहिओ।। १ ।। रहाउ ।। खो उत खोजत भइओ हरि लागी तिआिंग एक लिव हरि लहिन्त्रो ॥ सगल निसतारे जो जो सुनते चरन गहिन्रो ॥ १ ॥ कहत मुकत पइश्रो॥ सिमरि सिमरि सुआमी प्रभ अपुना कह नानक श्रनढ भइत्रो ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ नट महला ४ ॥ चरन कमल संगि लागी डोरी ॥ सुख सागर करि परम गति मोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंचला वीधो प्रेम की खोरी ॥ जसु गावत भगति रस जन श्रपने कउ गन रहे पूरि उपित्रको माइत्रा की जाली तोरी ॥ १ 11 पूरन किरपा मेलि लीओ निधि ग्रान न पेखउ होरी ॥ नानक दोस ग्रपना शीति न क बहु थोरी ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ नट महला ४ ॥ मेरे मन जपु जपि न विसरहु मन मेरे ते आठ हरि नाराइगा पहर गन कवह [9 गाइगा ।। १ ॥ रहोउ ॥ साधू धूरि करउ नित मजनु सम किलविख पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसटि पाप पूरन हरि सिमरग कोटि लख पूजा समाइग्रा ॥ १ ॥ जाप ताप मांगै तेरे जोड़ि नानक्र दान त्रलि दुइ कर लाइरा 11 दासं दसाइग्रा। २ ॥ ७ ॥ नट महला ५ मरें 11 सरवस्र संगि मिलिया दीनो सतिग्ररि कि(पा साधु नांध्र निधात् ॥ करि सुखद्(ता दुख भं जनहारा कीरतन्त्र गाउ दानु ॥ रहाउ । खंड कीन्हें विनसित्रो लोभ्र खंड क्रोध पूरन गिश्रानु ॥ काम्र तेरे आखि वखासा किञ्रा गुग मुइ अभिमान 11 8 प्रभ 11 सरनि चरन कभल अंतरजामी सुखसाग्र 11 जान **本:本本本本本本本本** 

॥२ ॥७॥ ⊏ ॥ नट महला गोपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि निरम्न वारि वारि जाउ गर पुरन दाते दीनानाथ दहस्राल ॥ १ ॥ उद्धत चैठत सोवत जागत जीय प्रान धन माल 11 2 11 दरसन पिश्रास वहत नानक दरस निहाल ॥ ३ ॥ = ॥ ६ ॥ नट पदताल महला

सुनावै नीत ॥ विनसै दुस् विपरीति ॥ सम्र अरपउ मनुतनु चीतु ॥ र ॥ रेहाउ ॥ कोई विरला अापन कीत ॥ संगि चरण कमल मन करि किरपा हरि जस दीता। १ ॥ हरि मजि जनस पदारथ कोटि पतित होडि प्रनीत ॥ नानक दास बलि बलि कोत ॥

> नट असटपदीमा महला ४ श्रों सर्विगर प्रमादि ॥ ॥ राम मेरे मनि तनि नाम अधारे

जिन पूल रहि न सकड बिन सेवा मैं गुरमति नाम

पिश्चारे ॥ दीन दहश्राल भए प्रम ठाकर गुर के सर्वाट सवारे॥ मघखदन जगजीवन माधो मेरे टाइर ऋगम अपारे॥ वेनती करत गर आगे मैं साथ चरन पतारे ॥ २ ॥ सहस नेत्र नेत्र है प्रम कउ प्रभु एको पुरस्तु निरारे॥ सहस मुरति एको प्रभ एको गरमति तारे।। ३ ॥ ग्ररमति नाम

इति नाम उरिधारे । इरि इरि क्या बनी अति मीठी

ई जेते मैं गुरेमति

गटक सम्हारे ॥ ४ ॥ रसना साद चर्ले माइ

विसारे ॥ ४॥ गुरमति राम नामु धनु पाइत्रा

विकारे । जो गुरम्खि साद चलहि राम

सास

रहाउँ ।। हरि हरि हरि हरि हरि मनि धित्रावह

सर्विग्रर प्रमादि ॥ कोऊ है मेरे साजन मीत ॥ हरि नामु

2 11 20

सम्हारे ॥

पाइश्रा

जिउ गुगा

दमोदरु

दजै अति

नामा सम

सुणि कडित्रमा

नाम

निर्वारे ॥ धरमराइ जमु नेड़िन व्यार्व मेरे ठाइर के जन पित्रारे ॥ ६॥

123 सासु जाइ नामै विनु सो विरथा सासु विकारे ॥ ७ । कृपा कृपा करि दीन प्रम सरनी मोकउ हरि जन मेलि पित्रारे ।। नानक दासनि दासु कहत हम दासन के पनिहारे ॥ 🖂 ॥ १ ॥ नट 8 11 राम हम महला पाहन करि गरू मिलाए हम क्या क्या पाथर निरमनी आरे ॥ सवदि गुर तारे ।। १ ।। रहाउ ।। सतिगुर नामु इड़ाए श्रति मीठा दहदिसि मुसकी सुरति वजी है हरि नामै मैलागरु मलगारे ॥ तेरी निरगुरा कथा कथा है मीठी गुरि नीके मसक गंधारे ॥ १ ॥ गुरि गुन हरि गुन गाए गावत गावत बचन समारे ॥ गावत मिलीऐ समद्रसी तिस गुरू गुरू विवेक निसतारे २ ॥ सतिगर संक उतारे ॥ सतिगुर मिलिरे हउ पदु पाइश्रा परम लोभ किरि भरमे ।। पाखंड पाखंड करि के बलिहारे 3 - 11 दुखदाई होत्रहि जम बुरिश्रारे ॥ हलति पन्ति पाखंड जिग सम्हालै उगवै त्रात जाल दिनसु सिरि काल मारे खडा R ऋाई रैनि भहत्रा सपनंतरु विसथारै विख माइञ्रा के 11 लै खेतु कुड जमाइश्रा कलरु सुपने भी दुख सारै प्र II 11 भ्रखाने दरि समि भूख साकत नर के खलवारे 11 सभ चड़िश्रा विख् भारी उतर मनमुख करजु जंदारे ॥ ६ 11 पिंग करि सेवक मंगीए के करज करज ॥ जितने सवद वीचारे निक खीनी सभ जंत्र उपाए समि लिंग वारे ॥ ७ ॥ जगंनाथ भावै चलीए जिउ राम खिं**चे** तित्र प्रम ।। नानक 🗷 ॥ २ ॥ नट महला ४॥ राम हिर अंमृतसिर नावा रे ॥ मिलि कलमल पाप के नीको सतिग्ररि गित्रानु म जन् **ऋधिकाई** पडि वहुतु संगति का गुनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लै वैकुंठि क्रविजा कउ भए परसन परस सूत्रा गनक उधारे ॥ करि कीनी प्रति पुत्र प्रीति सिधारे श्रजामल ? [] भावनी मनि कें जम भाइ मेरे नाराइगा बोलारे ठाक्रर H कंकर मारि विदारे ॥ २ ॥ मानुखु कथे कथि लोक सुनावै जो मिलै दिड़ता ऋ।वै हरि संगति त वोलें सो न वीचारे ॥ सत पिंडु है जीउ सोवत् तन लगु राम नोमि निसतारे ॥ ३ ॥ जन आगि लगानी मंदरि जव घर लगि किछ समारे 11

किंड क्यु क्टें पनिहारे ॥ ४ ॥ साकत मिउ मन मेलुन करीब्रहु जिनि हरि हरि नोंडु निगरे ॥ साकत यचन बिलुबा जिउ डसीऐ तिज्ञ साकत

परें परारे ॥ ४ ॥ लगि लगि प्रीति पहु प्रीति लगाई लगि साघू सगि सवारे ॥ गुर के बचन सित सित किर माने मेरे ठाकुर बहुतु पित्रारे ॥६॥ पूर्गंब जनमि परचन कमाए हरि हरि हरि नामि पित्रारे गुग्प्रभादि र्यमृत रसु पाइब्रा रसु गार्वे रसुवीचारे ॥ ७ ॥ हिर हिर रूप रंग सिन तेरे मेरे लालन लाल गुलारे ॥ जैसा रंग देहि होंबै कि ग्रानानक जंत विचारे ॥ = ॥ ३ ॥ नटमहला ४ गुर सरिन प्रभृ रखत्रारे ॥ जिउ क्चरु तद्देष पक्कि चलाइय्रो करि ऊपरु किंदि निसतारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रम के सेनक बहुत अति नीके मनि सरघा करि हरिधारे।। मेरे प्रमि सरधा मगति मनि माबै जन की पैंज सवारे।। र ॥ इति इति सेवइ सेवा लागे सद्ध देखे बद्दम पसारे ॥ एक पुरस्तु **३क नदरी अावै सम एका नदरि नि**डारे ॥ २ ॥ **इ**रि रिन्धा सम ठाई सम्रु चेरी जगतु समारे ॥ त्रापि दरबाजु दर्श्रा दख बहुतु मुमकाई अमि देवे विचि पाधा कीरे कारे ॥ ३ ॥ अंतरि वास भृता मिर्गु सिंघारे ॥ वतु वनु दृष्टि दृद्धि फिरि घाकी गरि निमतारे ॥ ४ ॥ बाणी गुरू गुरू है बाणी विवि वासी अभृत ॥ गर बाखी कहै सेशक जबु माने परवित्व गुरू निसवारे सभ है बहुमू बहुमू है पसरिश्रा मनि वीजिश्रा खातारे चंद्रशंपु दुलिया धृनदबुधी अपना धरु लुकी जारे ॥ ६ ॥ जन श्रंतरि रिंद लोचै प्रम जन के साम निहारे 11 मगुँति रहाए जन भीजे जगु निसतारे ॥ ७॥ त्रापन त्राप त्रापि प्रस् सवारे ठाइरु प्रभ्र आपे समिट 11 जन नानक सञ्च वस्तै करि ग्रापि निमतारे Ħ क्रवा करि किरपो लेह निउ राम महला द्रोपती दुसरां आनी हरि हरि नियारे ॥ ला न वेरे इक मागुउ ज्ञाचक जन दानु पित्रारे ॥ नित सरघा लागी मोकउ इरि गुरु मेलि

ञ्चिउ मधीए

मंगति

**张本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** 

नित पाशी

पाइआ

परमपद्

पाणी

मिलि सर्व

माखन के गटकारे ॥ २ ॥ नित नित काह्त्रा मजनु कीत्रा नित मरे मलि देह सवारे मनि सतिग्र के 11 वचन न फोकट चार सीगारे॥ ३ ॥ मटिक मटिक चलु सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुन सारे ॥ गुरम्रुखि सेवा मेरे भाई मैं सतिगुर नारी लखारे 11 ऋलख S 11 पुरख पुरख सभ नारी सम्र एको पुरख़ मुरारे ॥ संत जना की रेनु भाई मनि मिलि हरि जन हरि निसतारे ॥ ५ ॥ सभ फिरिश्रा रिद ग्राम नगर ग्राम ग्रंति हिर मिलाए भारे सरधा जन - 11 सरधा उपाइ इरि गुर गुरि नीका करिश्रा निसतारे ॥ स्रत् सभ Ę - 11 पवन सतिगुरि सबद बीचारे ॥ निज घरि जाइ श्रंमृत रसु पीआ विन नेंना जगतु निहारे ॥ ७ ॥ तड गुन ईस वरिन नही साकड तुम मै राम्र जपत इम निक कीरे ॥ नानक कृपा करह गुर मेलह ा। = ।। ५ ।। नट महला ४ ।। मेरे मन भजु ठाकुर ऋगम ऋपारे ।। हम पापी वह निरगणीत्रारे करि गुरि निसतारे किरपा गुर विश्रारे रहाउ ।। साथृ पुरख साध जन पाए इकु त्रिनउ करउ ॥ पर्चे निवारे राम नामु धनु पूजी देवह सभु तिसना भूख 11 8 पतंगु मृग भृंग कुंचर मीन इक इंही पकरि सधारे 11 पंच भूत सबल है देही गुरु सतिगुरु पाप निवारे ॥ २ वेद सोधि 11 सासत्र देखे मुनि नारद वचन पुकारे ॥ राम नाम्र पड़हु गति सत संगति गुरि निसतारे ॥ ३ ॥ प्रीतम प्रीति लगी केंगी प्रभ નાચૈ खरज कमल निहारे सुमेर मोरु बह जन ॥ मेर घनहारे ॥ ४ ॥ साकत कउ श्रंमृत बहु सिंचहु विसु सभ डाल फ्रल । जिंड जिंड निवहि साकत नर सेती छेड़ि छेड़ि विखु खारे ॥ ५ ॥ संतन संत साध मिलि रहीएे गुण बोलहि परउपकारे । संते संतु मिले मनु विगसे जिउ जल मिलि कमल सवारे 11 लोभ सभिं विगारे ने हलिक्श्रो लहरि Ц हलकु सभ सुत्रानु मेरे लै ह्रोई गुरि गित्रानु कै खबरि दीवानि खडग मारे. मेरे मै - राखहु राखु राखु राखु प्रभ 9 H किरपा घार मै धर अवर न काई मे सतिगुरु İI नानक गुरु निसतारे ॥ = ॥ ६ ॥ छका १ 邓.邓永永永永永永永永永永永永永

रागु मात्तीगउड़ा महला ४



श्रमाधि वोधि श्रादेस हरि प्रम राध्या रहोउ माह भगरते नित गबु राख सगराइत्रा प्रभि सरिन हरि प्रिम ऋाइऋा सरग्रागती भगति प्रहिलाद वछल नाइश्रा tl लीओ हरि चेति रे मन साखि पकरिश्रा तराइश्रा H २

करि रहे हरि अंतु नादी पाइआ

II

अगम

Æ

18

10

मंजनु द्ख राइग्रा H भउ ठाक्कर हरि गुरमती प्रस पाइश्रा ॥ ३ ॥ हरि पतित पावन गाइस्रा ॥ हरि हारु हरि उरिधारिश्रो माली गउड़ा 3 महला जपि मन संगति मिलि इरि सादु

वडमागी रहाउ II गुर दरसनु दुरमति मैलु गई सम नीकरि हरि अमृति ॥ धनु धनु साघ जिनी दरि पूछउ हरि की बाता । पाइ लगउ नित करउ जुद्दीत्रा हरि मेलह करिन २ ॥ लिलाट लिखे पाइम्रा गुरु सोधू गुर बचनी मनु तनु राता ॥ हरि प्रसु आइ मिले सुखु पाइआ सम किलविख पाप गवाता ॥ ३ ॥

888

9999

राम रसाइल जिन्ह गुरमति पाइचा तिन्ह की ऊतम बाता ॥ तिन की पक पाईए K वडमागी जन नानकु चरनि पराता ॥ ४ ॥ २ ॥ मालीगउड़ा महला ४ ॥ 

सभि सिध साधिक मुनि जना मनि भावनी हरि घित्राइत्रो ॥ त्रपरंपरी सुआमी हरि अलुख गुरू लखाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम नीच मधिम करम कीए नहीं चेतिश्रो हिर राइश्रो ॥ हिर श्रानि मेलिश्रो の可は विन् वं घ मुकति कराइओ ॥ १ ॥ प्रभि मसतके धरि लीखित्रा गुरमती हरि लिव लाइस्रो ॥ पंच सबद दरगह मिलिय्रो पतित मंगल गाइस्रो ॥ २ li पावन नाम नरहरि मंदभागीयां नही जोनी ते गरभ गालीऋहि भाइस्रो ॥ लोतु जलिह गलाइस्रो।। ३॥ मति देहि हरि प्रभ अगम ठाक्रर गरचरन मैं लाइओ ॥ राम नामै रहउ लागो हरि जन नानक मालीगउड़ा समाइञ्रो 11 मेरा 8 - 11 <del>.</del>३ महला 11 8 11 मनु नामि राम रसि लागा प्रगास गुरु पाइऋा 11 कमल भइआ हरि जिपञ्जो भे भागा ॥ ॥ रहाउ भाइ भगति भ्रम भंड 8 11 लागो मेरा गुरमति किलविख हीश्ररा सोइश्रो मन 11 जागा ऋहि हरि उरधारिश्रो वडभागा 11 है कचूश्रा क़ुसम चारि दिन जिउ चागा विनसि परतापै **डं** इ जाइ धरमराइ का लागा २ सत संगति प्रीति मजीठ गूड़ी जिउ रंग ऋति बह साध लागा काइआ कापरु हरि रंगु लहै सभागा चीर बहु फारे न हरि च।हिंश्रो रंगु चलुलै हरि रंगि मिलै सोभा गुरु चरन पखारे हरि चरनी जन्न लागा॥ १॥ जो तिन के ४ ॥ मालीगउड़ा महला ४ ॥ मेरे मन भज हरि हरि नाम् भइत्रा राम नामें मति ग्रमति राम रसाला तन लीन 🐧 ।। रहाउ ।। गुरमति नाम धित्राईऐ हरि हरि मनि जपीऐ हरि बनमोला ।। माला ।। जिन्हके मसत्तिक लीखित्रा हरि मिलित्रा चुके सरव जंजाला हरि धिश्राइश्रा तिन नाम जम्र नेडि न ऋावई राखे हरि रखवाला गुरि इम बोरिक 11 २ किछु न जोगह हरि मात पिता प्रतिपाला 11 करु माङ्या श्रगनि मैले राखे दीन दइश्राला 11 3 बहु निरमल गुरि - 11 होइग्रा हरि जसि मनि किलविख जाला 11 भइश्रा गुरु सबदि निहाला 11 8 H जन नानक ¥ ॥ माली

महला ४ ॥ मेरे मन इरि भजुसभ किज्ञविख काट ॥ इरि इरि

मेरा सीस कीर्ज गुर बाट ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे हरि प्रभ उरधारिको हरि पूरे

बात सुनावै तिसु मनु देवउ कटि काट ॥ हरि साजनु मेलियो गरि पर गर बचनि विकानो हटि हाट ॥ १ ॥ मकर प्राणि दानु बहु की आ सरीरु दीओ अध काटि । बिनु हिनाम को मकति न पावै बहु

कंचनु दीजें कटि काट ॥ २ ॥ हरि कीरति गुरमति जसु गाइयो मनि उघरे ६पट कपाट ॥ त्रिकुटी फोरि भरमु भउ भागा लज भानी मदकी कलजुगि गुरु प्ररा तिनि पाइया जिन धुरि 11 मसतकि लिखे लिलाट ॥ नानक रस अंमृत जन पीद्राः सभ

लाथी भूल तिलाट ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका १ मालीगउड़ा महला ४ १ को स्तिगर प्रसादि ॥ रे मन 'टडल इरि मुख सार ॥

धंघ ॥ जा के सिमरनि

a

करें नित सिरि मार ॥ जम रहला लीखित्रा ते मिले मसतकि संगार 11 ससारु जिना तारिक्रा हरि संत पुरख ऋपार ॥ १ ॥ नित चरन सेवह साघ के तिज लोम मोह विकार ॥ सम्र तजह दुजी आसड़ी रखु आस इक निरंकार ॥

श्चर

. २ ॥ इकि भरमि भूते साकता विनु गुर अंध अंधार ॥ धुरि होवना सु होइत्रा को न मेटणहार ॥ ३ ॥ अगम रुप्र गोविद का श्रनिक नाम श्रपार ॥ धन धंन ते जन नानका जिन हरि नामा उरिधार मालीगउदा महला प्र राम नाम नमसकार जासु कउ जा के सिमरनि उधार u ŧ ा रहाउ मिरहि - ((

> n जा

> > 11

कै

सिमरनि

जा कै क्रलह उधर ॥ जा के सिमरनि जा के सिमरनि ऋपदा दरै सिमरनि जा भ्रचत पाप॥ जा के सिमरनि नहीं संताप 11 ₹ सिमरनि ॥ जा रिद्विगास ॥ जा कै सिमरनि कवला दासि 11 जा सिमरिन निधि निधान ॥ जा के सिमरनि तरे निदान ॥ ३ ॥ पतित इरी ।। बोटि भगत उधारु करी ।। इरि दास दासा

छटहि बंध

सिमरनि

नानक माथा संत चरन ॥ ४ ॥ २ ॥ मालीगउड़ा महत्ता ४ ॥ को नाम ॥ साघ संगति मज परन

表表表表表表表表表表表表表 表表表 表表表表表 कड जैसे बेड़ी मिलत ॥ वृक्तत दीपक मिलत ॥ रहोउ ॥ चुडत तिला । जलत अगनी मिलत नीर ।। जैसे वारिक मुखहि खीर ।। ? ॥ जैसे रण महि सखा भ्रात ॥ जैसे भृखे भोजन मात ॥ जैसे किरखंहि पालन सरिन सेंघ ĬI गरेड <del>२</del> 11 नहीं सरप त्राप्त ॥ सुत्रा पिंजरि नहीं खाइ विलास ॥ जैसी अांडो ं। ३ ॥ बहुत श्रोपमा दानो चर्की दराहि जैसो हिरदे माहि अगाधि तही हरि अगम ग्रगम H मालीगउडा 3 नानक तरे सार H Ш सिमरत 8 П ऋपने दास हमारै काज ॥ महलां सफन इही मोर ॥ नैनि दरस संतह माथ चरन 11 11 8 रहाउ संत हमरे टहल मन पेखउ II प्रान निसि भोर Ĥ हसत संत वहल ॥ १ ॥ संत संगि मेरे मन की प्रीति ॥ संत गुन वसिह मेरे चीति ।। संत त्र्यागित्रा मनिह मीठ।। मेरा कमलु विगसै संत डीठ।। २ ।। संत संगि मेरा होइ निवासु ॥ संतन की मोहि बहुतु पित्रास ॥ संत बचन मेरे मनिह संत ॥ संत प्रसादि मेरे विखे हंत ॥ ३ ॥ मुकति जुगति एहा मोहि देवह दान ॥ नानक कउ प्रम दइत्रा निधान ॥ प्रभ दहन्राल घारि ॥ चरन संतन के मेरे रिदे मकारि॥ ४॥ ४॥ मालीगउड़ा महला ५ ।। सम के संगी नाही दृरि ।। करनकरावन हाजरा हजूरि ॥ जीओ जासु नामु ।। दुख विनसे सुख कीओ विस्नामु ॥ रहाँउ ॥ सुनत ता की सेव करे जन सगल निधि हरि हरि हरे ॥ मुनि जा के घरि सगले समाहि ।। जिस ते विरथा कोई नाहि ।। जीत्र जंत्र करे प्रतिपाल ॥ सदा सदा सेवडु किरपाल ॥ २ ॥ सदा घरमु जा कै नही किछ काणि ॥ सम किछ वेष्रहताज त्र्यापि ॥ रे मन मेरे तू ता कउ जापि ॥ ३ ॥ सांध<sup>्</sup>संगति बलिहार ॥ जासु मिलि होवै उधारु ॥ नाम संगि मन तनहि रात ॥ नानक कउ प्रभि करी दाति ॥ ४ ॥ ४ ॥ मालीगउड़ा महला ५ द्रपदे ।। हरि समरथ की सरना ।। जीउ सतिग्रर प्रसादि ॥ पिंडु घतु रासि मेरी प्रम एक कारनकरना ।। १ ॥ रहाउ ॥ सिमरि ा रवि रहिश्रा जीवर्गे का पाईऐ

( 855 ) TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO ठाई सुखमो जाल विकार तजि समि 换 त्राल असथल \$ 11 गुना निति गाउ ॥ करि जोहि नानक दान मांगै देह मालीगउड़ा महला नोउ ॥२॥१॥६॥ y प्र भ ग्रमार ॥ कउन जानै चलित तेरे किछ श्रंत नाही पार करनैहारु खिनहि थापि घडि मंनि 11 रहाउ उथापदा जेत कीन उपारजना दात देह दातार ŧ हरि सरनि n Ħ श्राहक्रो दास तेग प्रभ ऊच श्रमम भउजल २ ॥ ७ ॥ मालीगउद्दा बलिहार ॥ २ ॥ नानक सद **५॥ मनि** त्रनि वसि रहे गोपाल tl दीन वांधव ऋादि अंते मधित् है प्रम बछल सदा सदा कृपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विना नाही कोइ ॥ पूरि रहित्रा सगल र्मंडल एक सुत्रामी हरि गुन गाउ ॥ वलिहारि रै ॥ करनि हरि जसु नेत्र दरसन् रसनि जाए सदी नानक देह श्रपणा नाउ ॥ २ ॥ ३ ॥ ८ मालीगउहा बाखी भगत नामदेव जी की ॥ धनि धनि श्री राम बेल बाजी। १ ऋों सित्युर प्रसादि ॥ मध्र मध्र धनि श्रनहत गानै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धित रोमावली ॥ धनि धनि कसन श्रोढें कांवली ॥ १ ॥ घनि घनि त्र माता देवकी ॥ जिह गृह स्मईका कवलापती ॥ २ ॥ धनि ਬਜਿ बिंद्रावना ।। जह खेलें सी नाराइना ।। ३ ।। बेन वजार गोधन चर ॥ नामे का सुआमी आनद करें मेरो Ħ S 11 \$ lt

त धन केसें। सांवलीओ बीटुलाइ 11 . ॥ रहाउ ॥ कर घरे गज इसती के उधारीयले ॥ दृहसासन ते प्रान समा द्रोपती श्रंबर लेत उदारीऋले ॥ १ ॥ गोतम नारि तारीयले ॥ ऐसा तारी पात्रन केतक अध्य अजाति सरनागति आईअले ॥ २ ॥ २ ॥ समै घट राम बोलै राम विना को बोलैं रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एकल माटी कुजर

हों। राष्ट्र समाना रे ॥ १ ॥ एकल चिंता राष्ट्र अनंता अवर तजहु सम हो। भारत रे ॥ भयारे नामा मण्निहरूमा को ठाउठको दासा रे ॥ २ ॥ २ ॥ हो।

ब्रसयापर जंगम कीट पर्तगम

नाना रे ॥

Ï

रागु मारू महला १ घर १ चउपदे

形设设

H

拓松的存在的在的的的的形式的形式,

铁铁铁铁

H

माङ्त्र्या

चलगा

घर

उठि

सहज सुखु होई

पेखड सरिण तहारीआ हजूरि ॥ ॥ सबद् ॥ पिछह १ सदा छत्र सराइचे दिसनि रथ पीडे सदड़ा नामु खसम लेहि ॥ खेमे का सदि मिले ॥ धिश्राहश्रा तिन कउ नामु करमहीण कुड़िश्रार तेरा श्रंधो भरमि पाइत्रा भूला मनु नामु न 11 ॥ रहाउ ॥ साद कीते परफ़ड़े पूरवि लिखे माइ ॥ दुख दृखि द्खे अगले विहाइ २ ॥ विछुडिआ 11 दुख साहित्र सो सालाहीऐ वीछुडे मेल किआ मिलिया का 11 जिनि करि देखिया खेलु संजोगी इनि तनि कीते मेलावडा 11 3 11 भी संजोग विजोगी िमिलि विछुड़े नानक पिता पिंड मारू महला ? मिलि कमाइश्रा ॥ तिनि मात लेखु लिखाइत्रा दाति वडिश्राई जोति मिलि 11

तेरे चरन की

11

साजन

लिख

॥ मूरख मन काहे

॥ रहाउ ॥

-11

छडगो रहै न कोई ॥ किछु

सुरति गंवाई ॥

होइ रहा

करसिंह माणा

खाजै किञ्च धरि जाईऐ ॥ जे बाहुड़ि दुनीत्रा

सोद

सद धूरि ॥ नानक

अर्इऐ ॥ २ । सजु काइम्रा पटु हटाए ॥ फुरमाइसि वहुतु चलाए ॥ करि पउदी काहे रोवे ॥ १ ॥ घर धुमणवाणी सेज सुखाली सोवै ॥ हथी

तजि

भाई ।) पाप पथर तरुष्य न जाई ॥ मउ वेडा जीउ चड़ाऊ । नानक देवे काहु॥ ४ ॥ २ ॥ मारू महला 西西西西西西西西西西西西西 करणी कागद मन मसवाणी धरा भला दह लेख पए।। किरत्र नलाए तिउ चलीए तउ गुग नाही श्रंत हरे ŧ चैतसि की नहीं बावरिश्रा ॥ हरि विसरत तेरे गण १ ॥ रहाउ ॥ जाली रीन जाल दिनु हमा जेती घडी तेवी ॥ रसि रसि चोग चुगिंह नित फासहि छुटसि गुणी ॥२॥ काइआ आरणु मनु विचि लोहा पंच अगनि तितु रही ॥ कोइले पाप पडे विस ऊपरि मन जानिश्रा संनी मई ॥ ३ ॥ महस्रा मनुरु क्वेचन फिरि होये जे गुरु मिल तिनेहा ॥ एक नामु श्रंमृतु श्रोहु देवे तउ नानक तृसरसि देहा ॥ ४॥ मारू महला १ ॥ विमल मभारि वससि निरमल जल जोवल रे 11 पदमिन जावल जल रस सगति संग दोख नहीं रे त् कबहि न जानसि है।। भखसि सिबालु बससि निरमस जल अंमृतुन लखिस रे।। १।। रहाउ।। बसु जल नित न वसत अलीअल मेर चचा गुन रे ॥ चंद 'कुमुदनी दुरहु निवसिस अनभउ कारिन रे ॥ २ ॥ अंमृत खंड दिध मधु संचिति त बन चात्र रे अपना आप त कबह न छोडिस पिसन प्रीति जिउ रे।। ३।। पंडित संगि वसहि जन भूरख व्यागम सास सुने ॥ व्यपना व्याप छोडिस सुत्रान पूछि जिउ रे ॥ ४॥ इकि पाखंडी नामि इकि हरि हरि चरणी रे ॥ पुरवि लिखिया पावसि नानक रसना नाम्र जपि रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ मारू महला १ ॥ सलोक ॥ पतित प्रनीत असंख होहि हरि चरनी मन लाग ॥ श्रदसदि तीरथ नाम्र जिसु मसतकि माग ॥ १ ॥ सबदु ॥ सखी सहेली गरवि स्रिणि सह की इक बात सहेली ॥ १ ॥ जो मै वेदन श्राला माई ॥ इरि वित जीउ न रहे कंसे राखा रहाउ ॥ हउ दोहागणि खरी रंजाणी ॥ गहआ जोवनु धन तू दाना साहिबु सिरि पछ्नाणी ॥२॥ ò खिजमति वेरा यंदा ॥ ३ ॥ भणति नानक खंड सनेही ॥ ४ ॥ केंसे ¥

H H वचनी गोला मेरा नाउ सभागा ॥ श्री ग्र ॥ मल खरीदी लाला H तेरे लाले हाटि विकाना जित् तित 8 11 П लाइआ लागा जाई करणा 8 कित्रा चतराई ॥ साहिव ਜ 11 हक्म का मेरा लाले विड लाली लाला हर का रहाउ गाव तेरी राइआ ॥ २॥ भगति लाली नाचे लाला करउ पीसण जाउ पीऋहि त पाणी आणी मीरा खाहि त H ल्यहरामी नानक्र 3 11 तेरा नाउ 11 安安安 पैर मलोवा जपत रहा जुगादि दइस्रापति दाता तुषु चडित्राई ॥ स्रादि मुकति न पाई ॥ ४॥ ६ ॥ मारु महला १॥ कोई आखें भूतना को कहै ののの वेताला ॥ कोई श्राखेँ श्रादमी नानक वेचारा ॥ १ ॥ भइश्रा दिवाना साह का नानकु वउराना ॥ हउ हरि विनु अवरु न जाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तउ देवाना जागीएं जा भें देवाना होइ ॥ एकी साहिव वाहरा द्जा H अवरु न जार्णे कोइ ॥ २॥ तउ देवाना जार्गाएं जा एका कार कमाइ a ॥ तउ देवाना हुकमु पछार्णे खसम का द्जी अवर सिम्राणप काइ H वित्रारु ॥ मंदा जागै त्राप कउ अवरु भला 91 साहिच घरे ॥ ७ ॥ मारू महला १ ॥ इहु घतु सरव रहिश्रा भरपृरि 份 मनमुखि फिरहि सि जाणहि दृरि॥ १ ॥ सो नाम्र रिटे धनु वखरु जिसु तू देहि तिसे निसतारे।। १।। रहाउ ।। न इहु धनु जले 经金融金额 धनु हु**ये न इसु धन क**उ मिलै सजाइ॥ ॥ न इद् न तसकरु लै जाइ देखहु विडिम्राई ॥ सहजे माते म्रनिद् जाई॥ ३॥ किनै परम नर भाई ॥ इस वित्र कहह धन अनूप सुनह अकथ की कथा सुगाए।। सतिगुरु ॥ भगति नानक 的。我就是我的我们 गति स्रर सरु सोति महला १॥ y || = || मारू पाए।। त इह धन सनबंध्र कीजै लै जुगति करि मरत सु सोम सरु पोखि राखीऐ उडै हंसु जुगति नह नह मीन की चपल मनु सिउ भरमि चीनिश्रा भुला नह 11 काइचे मुङ़े 11 ले जारि 11 श्रजर गह रहोउ परमानंदु II वैरागी 8 11 छोडि अपिउ पीजै तजि तउ भ्राति अमर गहु लै 11 मारि 形形 उडे राखीऐ जुगति नह हंसु मनु नह सिउ चपल जे हरि मनो मन पवन जनो रवै भगति नानकु कंध्र छीजै 11 २ **太太还还还还还还还**还来来

#3

मीन की चपल

जगिव

वखजारे

सिउ ं

**淡亚亚·班亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 

H

श्रंमत पीजे

सिउ

राखीएे उड़े नह हंसु नह कंधु छीजें ॥ ३ ॥ ६ ॥ मारू महला १ ॥ मुई न मुद्र मुख्या सरु लहरी में मत्।। बोहिश साचा वलक जितु ॥ माणकु मन मनु मारसी त्रसि महि टिके भे सचि लागै गुणी राजा तखति कत् 11 द्रि देखा। पंचाइश \$ साहिब् H II साचा न ₹त वाबा सरव जोति जगजीवना सिरि सिरि साचा लेख 11 11 रहाउ ब्रह्मां विसन् रिखी ग्रनी संकरु इंदु तपे भेलारी 11 साचै मानै इक्स सोहै मरहि श्रफारी दरि श्राकी П जंगम जोघ जती संनिश्रासी गुरि पूरे वीचारी n वित्र सेवा पावसि सेवा सारी कवह न करगी li निधनिद्या निगुरित्रा निमासिया घनु गुरु मारा II त्त **ऋंधुलै** ॥ होम मासक् पकडिग्रा निताशिया ताग्र गर त् विनो जपा नही जाग्रिया गुरमती साचु पछाण II नाम दोई दरि नाहा भुखा 'आवस जाग्र ₹ 11 साचा 11 नोम्र सलाहीऐ साचे वे **न्प**ित होइ गिश्रान रतनि II साहिबु माजीऐ होइ बहरि मेला मन न Ħ लग वसे विधनु दे मित तब न होइ ॥ सिरु लग नानक छटोऐ मनि तनि साचा П सोइ ŧI. 8 20 11 मारू मेलु जोगी जगित महलं नाम निरमाइलु 8 11 सा प्रीवम सचु संगे न 11 नाथ सदा जनम मरख ॥ गुप्ताई वेरा कहा नाम के से \$ गति П महिल जलाविह पूछा बात निरंती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा वड मीवरि ब्रहमण ब्रहम गिमान इसनानी हरि गुख पूजे पावी ॥ एको नाम एक नाराहण त्रिमवस एका जोती ॥ २ ॥ जिहवा उंडी ₹5 सोलउ नाम अजाची ॥ एको हाडु साहु समना सिरि

> भाती ॥ ३ ॥ दोनै सिरे सर्विग्रह नियेंद्रे सो पुन्ने जिस एक लिंच लागी जीबह रहे निमराती ॥ संबद्ध वसाए भरम खुकाए सदा सेतक दिन राती ॥ ४ ॥ ऊपरि गगनु गगन परि गोरसु तो का अगम गुरु प्रनि वामी ॥ गुर पचनी बाइरि घरि एको नोनक भइत्रा उदासी ॥ प्र ॥ ११ ॥

**表表数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数** राग्र मांस महला १ घर ५ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ श्रहिनिसि जागै नीद न सोवै वा सो जारी जिसु वेदन होती।। प्रेम के कान लगे तन भीतरि वेद कि जारी कारी जीउ ॥ १ ॥ जिसनो साचा सिफती लाए ॥ गुरश्चित किसे ब्रभाए ॥ श्रंमृत की. सार सोई जागी जि श्रंमृत जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पिर सेती धन प्रेष्ठ रचाए ॥ गुर कै सबदि तथा सहज सेती धन खरी सुहेली तृप्तना तिखा निवारी 11 जीउ ॥ २ ॥ सहसा तोडे भरमु चुकाए ॥ सहजे सिफतो चड़ाए ॥ गुर के सबदि मरे मनु मारे सुंदरि जोगा धारी जीउ ॥ ३ ॥ विसारे ॥ जमपुरि वजिह खड़ग करारे जलिश्रा मनह अब के किहिए नामु न मिलई तू सहु जीअड़े भारी जीउ।। ४॥ माइआ ॥ जमपूरि फासहिगा जमजाली ममता पविह **बिश्रा**ली के बंधन तोड़िन सांकहिता जम्रु करे खुआरी जीउ ॥ ५ ॥ ना हउ करतां ना मै की आ। अंमृत नोमु सतिगुरि दी आ। जिसु तू तिसै कित्रा चारा नानक सरिए तुमारी जीउ।। ६॥१॥१२॥ मारू महलो ३ घर १ १ त्रों सतिपुर प्रसादि ॥ जह वैंसालहि तह वैसा ा। सभ नगरी महि एको राजा सभे पवित भेजिह - तह जावा १ ॥ वावा देहि वसा सच गावा ॥ जा ते सहजे सहजि हिंह थावा ॥ ते जानिश्रा एई भला किछ समावा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बुरा श्रापस वरते सगल का होआ खसम फ़्रमाइश्रा विकारा इह 11. संसारा ॥ २ ॥ इंद्री धातु सवल कही अत है इंद्री किस ते होई ॥ करता ऐसा चुकी काई ॥ ३ ॥ गुरपरसादी एक खेल करें सभि तदे विनासी ॥ जो तिष्ठ भागा सो सति करि दुविधा भगति नानक लेखा मागै फासी ॥ ४ ॥ मानिश्रा काटी जम की ॥ तासु तासु मनि अभिमाना घरमराइ कवना जा चुका ॥ ॥ १॥ मारू महला ३ ॥ आवण जाणा ना पए सचे की सरना थे∤ऐ निज ॥ सुचु वलसिश्रा होइ ख जानो घरि वासा जाएँ सोइ ॥ १ ॥ ए मन हिर जीउ चेति तू मनहु तिज विकार 

गुर के सबदि घित्राइ तुसचि लगी पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐथे नामह भ्रालिया फिरिहथ कियोऊ न - 11 जोनी समि पाइ विसदा माहि समाइ ॥ २ ॥ वडमागी गरु पाइश्रा करि लिखिया माइ ॥ अनदिन सची भगति प्रि सचा ऋापे ससटि साजीयन आपे मिलाइ ।। 3 11 सम नदरि करेड़ ॥ नानक नामि वडिग्राईया जै भावै तै II ॥ पिछत्ते गुनह मारू महला 3 चलसाइ श्चव हरि की चरणी लागि पाइ 11 रहा श्राष्ट मेरे मन गुरमिल नाम इरि धिम्राइ॥ हरि गवाड ॥ १ ॥ चरणी लागि रहा इक मनि एकै भाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ना मै जाति न पति है ना में थेइ न थाउ।। सबदि भेदि अमकटिआ गुरिनामुदीआ इह मन लालच करदा फिरै लासचि लागा घषै कृढ़ि नित्रापित्रा जमपुरि चोटा खाइ ॥ ३ ॥ नानक सभु किछु आपे चलसिश्रोत व्यापि है दजा नाही कोड़ ।। भगति खजाना सुखु होइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ मारू महला ३ ॥ सचि रते से टोलि लहु से निरले संसारि ॥ विन मिलिया मुखु ऊजला जिप नाम मरारि ॥ साचा साहित रिदे समालि सतिग्ररु अपना प्रवि 11 वस्वरु मालि ॥ १ ॥ रहाउ ।। इक सचा सम सेवदी धरि भागि मिलावा होड ॥ गुरमिल मिले से न बिछुष्टहि पात्रहि मच सोड २ ॥ इक भगती सार न जाणनी मनमुख भरिन म्रलाइ ॥ निचि व्यापि वरतदा करणा किञ्च न जाइ।। ३ ॥ जिस न चलई खले कीचे भरदासि ॥ नानक गुरमखि नाम्र मनि मुख्यि वरे सावासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ मारू महला ३ ॥ मारू होड़ ॥ सो साचा सालाहीए तिस

> बार् ॥ जमपुरि पपे मारीमदि पहुती मिलें सजार् ॥ २ ॥ मेरा प्रद्य वेपरवार्ष्ट्र ना तिस्त्र तिल्लु न तमार् ॥ नानक स्टिक्टिकें स्टिक्टिकें स्टिकें 
पाइ ॥ २ ॥ सतिगुरु छोडि दुनै लगे

॥ मेरे मन अनदिनु धिभाइ हरि नाउ ॥ सतिगुर कै त अनदिनु गुण गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमिल एको

सो सविगरु

किया करनि असै

जाशीये जा सतिग्रह देह प्रसाह ॥

## 

तिषु सरगाई भनि पउ श्रापे वखित मिलाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥

मारू महला ४ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जिपश्रो नामु सुक जनक गुर बचनी हरि हरि सरिए परे ॥ दालद भंजि सुदामें मिलिया भगती भाइ तरे ॥ मगति वछलु हरि नामु कृतारथु गुरमुखि कृपा करे ॥ १ ॥ मेरे मन नामु जपत उधरे ।। भ्रू प्रहिलादु निदरु दासी गुरमुखि सुतु नामि तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलजुगि नामु प्रधानु पदारथु भगत जना उधरे ॥ नामा जैदेउ कबीह त्रिलोचनु समि दोख गए चमरे ॥ गुरधंखि नामि लगे से उघरे सभि किलविख पाप टरे ॥ २ ॥ जो जो नामु जपै अपराधी सभि तिन के दोख परहरे।। वेमुआ रवत अजामलु उधरिस्रो मुखि वोलै नाराइणु नरेहरे ॥ नामु जपत उंग्र र्सेणि गति पाई तोड़ि वंधन मुकति करे।। ३ ।। जन कउ त्रापि श्रनुग्रहु कीत्रा हिर अंगीकारु करे ॥ सेवक पैज रखे मेरा गोविदु सरिए परे उघरे ॥ जन नानक हिर किरपा घारी उरधिस्त्रो नाम्र हरे ॥ ४ ॥ १ ॥ मारू महला ४ ॥ सिव समाधि जिपस्रो लिव लाई साधिक मुनि जिपस्रा ॥ जती सती संतोखी धित्राइत्रा मुखि इद्रादिक रवित्रा ॥ सरिण परे जिपित्रो ते भाए गुरमुखि पारि पहत्रा ॥ १ ॥ मेरे मन नामु जपत तरित्रा ॥ धंना जह बालमीकु बटवारा गुरमुखि पारि पङ्त्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरि नर गण गंधरवे जिपश्रो रिखि वपुरै हरि गाइश्रा ॥ संकरि बहमें देवी जिपश्रो मुखि हरि हरि नामु जिपश्रा ॥ हरि हरि नामि जिना मनु भीना ते गुरमुखि पारि पइश्रा ॥ २ ॥ कोटि कोटि तेतोस धित्राइत्रो हरि जपतित्रा ग्रंतु न पाइत्रा -11 बेद ्प्रराग तिमृति हरि जिपित्रा मुखि पंडित हरि गोइत्रा ॥ नाम रसालु जिना मिन वसित्रा ते गुरमुखि पारि पङ्त्रा ॥ ३ ॥ त्रनत तरंगी नामु जिन जपित्रा मै गणत न करि सिकश्रा ॥ गोविदु कृपा करे थाइ पाए जो हिर प्रभ मिन भाइत्रा ॥ गुरि घारि कृपा हिर नाम द्दुाइत्रो जन नानक नामु लइत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥

**水水水水水水水水水水水水水** 

मारू महला ४ घर ३

श्रों सितपुर प्रसादि ।। हरि हरि नामु निधानु ले गुरमित हरि पति पाइ ।। इसति पसति नासि चनदा हरि अते सर छडाइ ।। जिथै अप्रयट गनीया भोडीया विथे हिर हिर मुक्कवि कराह ॥ १ सतिगुरा में हरि हरि नामु इड़ाइ ॥ मेरा मात पिता सुत वधयो में हरि बितु अवरु न माइ॥ १ ॥ रहाउ॥ मै हरि बिरही हरि नाम है बोई आणि मिलाने माइ ।। तिषु आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम देह मिलाइ ॥ 10 सतिगुरु पुरखु दृइआल प्रश्न हरि मेने दिन न पाइ॥ २॥ जिन हरि हरि नाम न चेति श्री से मागहीण मरि जाइ ॥ श्रोह फिरि फिरि मर्गाईश्रहि मरि जमहि ऋषि जाइ ॥ श्रोइ जमदरि इरि दरगइ निले सजाइ ॥ ३ ॥ तू प्रश्च इम सरखागती मोकउ मेलि लैंड हरिराइ ॥ इरि धारि कृपा जग जीवना गुर सतिगुर की सरणाइ ॥ हरि जीउ आपि दहेआल होड जन नानक हिर मेनाड ॥ ४॥ १॥ ३॥ मारू महला ४ । हउ पत्री नाम दसाइदा को दसे हिर घनु रासि ॥ इउ तिस निटह खन खनीए मैं मेले इरि प्रम पासि प्रेष्ठ पिरम का किउ सज्जु मिलै मिलासि ॥ १ ॥ मन निता में हरि हरि नाम धनु रासि ॥ गुरि पूरै नामु स्ट्राइया हरि घीरक हरि सानासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि आपि मिलाइ गुरु में दसे हरि धतु रासि ॥ बिनु गुर प्रेम न लमई जन वेखहु मनि निरजानि इरि गुर निचि चापु रिलमा इरि मेले गुर सावासि ॥ २ ॥ सागर भगवि भंडार इरि पूरे सविगुर पानि ॥ सविगुर तुठा खोलि देइ मुखि गुरप्ताखि इति परगासि ॥ मनप्ताखि भाग विहृशिया तिख रंथी पासि ॥ ३॥ गुर दावा दावारु है इउ मागउ दानु गुर पासि ॥ चिशे जिल्ला मेलि प्रम मैं मनि तनि वडही आस ॥ शर भावे गणि येनती जन नानक की भारदासि ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ मारू महलो ४ ॥ इरि इरि कथा सुणाइ प्रम गुरमित इरि रिदे समाणी ॥ जपि हरि दरि यथा बढमागीभा हरि उतम पर् निरवाणी 11

पुरस्या मनि पानीति है गुरि प्रै नामि ममासी॥ १॥ मन सि सि

**医西亚亚亚**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 मेरे कथा मनि भागी ॥ हरि हरि कथा नित हरि हरि गुरश्चित्व अकथ कहाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मैं खोजि मनु तन्र कहाणी ।। सत जना मिलि पाइत्रा ढंढोलिश्रा पाईऐ क्रिड अकथ मनि तनि सिंग अकथ कथा भोगी मेर नाम मनि 11 पुरखे हरि मिलोइ सुजाणी ॥ २ प्रख मेले पुरख 11 गुर वडभागी सेविआ: हरि गुरु सुरती सुर्ति समाणी 11 पाइत्रा सुवड् सुनागी ॥ मनसुख भाग विहृणित्रा तिन दखी मुखि दीजे ग्रंमत प्रभ तेरिश्रा हम जाचिक दीन 3 11 प्रभ हरि मेलहु सुघड़ सुजाणी वाणी ॥ सतिगुरु मेरा मित्र नानक सरगागती करि किरपा नामि समागी ॥ ४॥ ३॥ वडमागी हरि मनि वैरागीत्रा महला ४ ॥ हरि भाउ लगा गुर सबदी हरि रसु चाख ॥ सभ्र मन मिलि संगति सर्घा ऊपजै तनु हरित्रा होहत्रा गुरवाणी हरि गुण भाखु ॥ १ ॥ मन पित्रारित्रा मित्रा हरि हरि नाम रसु चाखु ॥ गुरि पूरै हरि पाइत्रा हलति पति राखु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि नामु धित्राईऐ हरि बीजीऐ विचि संगति हरि प्रभ गुरम्रुखि चाख ॥ जन्न धरती राखु ॥ श्रंमृतु हरि हरि नामु है गुरि पूरे हरि रसु चाखु ॥ २ ॥ मनमुख दहदिस बहु लाखु ॥ विनु नावै त्पना भरि रहे त्रासा मनि त्रावहि जाहि भवाईग्रहि श्रोइ जीवदे विचि विसटा मनमुख राखु ॥ हरि सरणागती त्राहि त्राहि जोनी दुरगंध ३॥ भाख II प्रभ राखु ॥ संत संगति मेलापु मिलै करि हरिनाम्र दइत्रा धारि नामु धनु पाइत्रा गुरमति पति साखु ॥ हरि नानक जन हरि भाखु ॥ ४॥ ४ ॥ ४ घरु ¥ मारू महला हरि हरि भगति भरे भंडारा ॥ सतिगुर प्रसादि ॥ जिस नो करे कृपा निसतारा ॥ करे राम गावै जीउ ।। १ ॥ हरि हरि कृपा करे वनवाली ॥ गुग हरि हिरदै सदा सदा समाली ॥ हरि हरि नाम्र जपहु मेरे जीञ्चडे हरि हरि नामु छडावै जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुख सागरु हरि

नाउ ॥ मगत जन जाचै हरि देह पमाउ ॥ हरि सति सति सदा हरि सति हरिसति मेरे मिन भावे जीउ।। २ ॥ नते छिद्र सबिह अपनित्रा॥ बोलि हरि नाम पित्र सभि किता ॥ जे हरि सुप्रसंत होव -मेस इरि सिमरत मूल लहि जावै जीउ ॥ ३॥ माइत्रा मोहु विखम्र है भारी।। किउ तरीएे दुवरु संसारी ।। सितगुरु बोहिशु देह प्रभु साचा जिप हरि इरि पारि लंबावें जीउ ॥ ४ ॥ त. सरवत्र तेरा सम्रकोई ॥ जो त साई प्रभ होई ॥ जनु नानक गुरा गानै वेचारा हरि भावे ॥ प्र॥ १॥ ७॥ मारू महला ४ ॥ इरि हरि नाम् जपहु मन मेरे ॥ समि किलविख कार्ट हरि तेरे ॥ हरि घन संबद्ध हरि चलदिया नालि सखाई जीउ ॥१॥ जिस नो कृपा करे सो धित्राये ।। नित हरि जप जाप जपि हरि सख पार्वे ।। गर परसादी हरि रसु श्रावे जपि हरि हरि पारि लंपाई जीउ ॥ र ॥ रहाउ ॥ निरमउ निरंकार सतिनाम् ।। जग महि स्त्रेगट उत्तम काम् ॥ दसमन दत नेहिन जाई जीउ।। २।। जिस उपरि हरि ठेड मारड हरि से रफ का मन मानिया ॥ सो सेनक घह जुग चह कट जानिया॥ जे उस का युग करें काई पापी तिस जम कंकरु खाई जीउ ॥ ३ ॥ सभ महि एक निरंजन करता ॥ समि करि करि वेखें अपयो चलता ॥ जिस हरि राखें तिस कउए। मारै जिस करता श्रापि छडाई जीउ ॥ ४॥ इउ अनदिनु नाम लई करवारे ॥ जिनि सेनक मगत समे निसतारे चारि वेद समि पूछद जन नानक नामु छडाई जीउ।। प्र॥ २ ॥ ८ ॥ महला ५ घर यों सविगर प्रसादि ॥ दरपै धरवि बकास नम्यता सिर ऊपरि श्रमरु करारा ॥ पउणु पाणी वैसंतरु डरपे डरपे ।। १ ।। एका निरमउ बात सनी ।। सा सन्वीधा सो सदा गुर विक्ति गाइ गुनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देहघार निष गापिक दरि मुद्मा ॥ लखनउरामीइ मरि महि जनमे फिरि जोनी जीइमा ॥२ ॥ राजनु सातक तामनु

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

कउला डरपे **ड**रपै छत् बपुगी श्रति धरमराइश्रा इह 11 करगौहारा बिग्रापी विन 3 **डर**िं डर समग्रो H सोहहि कह संगी भगत दरवारा नानक भगतन का S भ्र को १ ॥ मारू महला पांच अनाथ y 11 वरख हेति कहिश्रो नाराइग्र कंकर अमर अटारे ॥ प्रत जम उधारे मोहि केते अगनत मेरे ठाकर बालर्म क दुआरे Н 8 रहाउ निरग्या परिश्रो सरिए 11 的形式的形式的 निमख विचारे एक तरिश्रो तरे 11 वधिक प्रहिलादै अराधिको गजपति पारि उतारे ॥ २ ॥ कीनी रखिश्रा भगत भइश्रो दासी सुतु विदरु नखहि बिदारे lı मिथिग्रा ऋपुने पराध बतावउ सगले कल उजारे 11 3 कवन -11 हरि की ग्रोट ऋाइऋो मोह मगनारे नानक साम ॥ २ ॥ मारू महला ५ ॥ वित नवित भ्रमिश्रो 话语语语语语语语语语 हउमें तेते अनिक जतन<sup>ं</sup>कि धाए ॥ जो जो करम कीए हउ दिन काहू काज न लाए ॥ सां दिनु मोकउ दीजें **अजाए ग्रवर** दिन हरि जसु गाए।। १ ।। रहाउ ।। पुत्र कलत्र गृह देखि प्रभ जीउ उदमाते हरि उरभाए ।। म।इत्रा चाखि भए मद् पसारा इस ही महि न गाए।। २ ॥ इह विधि खोजी वहु परकारा विनु संतन नहीं संम्रथ मागन कउ दान श्राए प्रभ वडे रेगा 11 तित्रागित्रो महता दास सरगाए कह मान एके महा अनंद सुख पाए ॥ ४ ॥ ३ ॥ मारू महला थे ॥ भए वसत् **अहंकारा** कवन चिहन है नामा कवन धीरिश्रो कवन थान रे करि 8 ते सुनि गारा ॥ 11 होहिश्रो मख कहा ते आइओ ॥ एती न जानउ केतीक मुदति चलते सहनसील पवन श्ररु पागी वसुघा खिमा न पाइश्रो ॥ रहाउ 11 संजोगा भइश्रो दुराते महि इन मिलि निभराते पंच तत ॥ २ं॥ जिनि रचि रचित्रा पुरित विधाते नाले हउमै पाई जनम ऋावै जाई चिहनु 3 11 IJ है रे श्रोहा मर्गा उसही कउ पसारा 11 भगति सगल मिथिय्रो नाही रचना किछ उभारे एके एकंकारा तव नानकु खेल 11 जव **本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

मोइ मान लोभ विकाग **经过程的证明的** ग्रह वस्रजे चीति न घात्तिश्रो ॥ नाम हरि लादि वखरु रतनु गुणा श्रोइकि ग्रीति ॥ जीवत सेवक की निवही 11 चलते राखिओं चीति श्रपना 11 ठाकरि विसते इस् नही मोरिश्रो कीनी गृह भीतरि उठि उत्राह कउ दउरियो ॥ २ ॥ श्रागिया स्राता सोग हरत नहीं जानिश्रो ॥ जो जो दुक्ध सो मार्थं ले मानिश्रो ॥ ३ ॥ मध्यो कृपालु ધંનુ सेवक सफल पलाता हलत u ।। मारू महला पद्धांता ॥ ४॥ ४ करम कुरा भई ठाकुर कीरतन इरि हरि गाई 11 विस्तामा मिटि गई सगली घाई । श्रब मोहि जीवन 11 3 पाई ॥ चीति आइओ मनि प्रस्त विधाता संतन की सरणाई॥१॥ मोह निवारे निवरे सगल वैराई ॥ सद रहाउ ॥ काम्र कोध लोभ्र महस्रो दराई ॥ हाजरु है नाजरु कतहि न २ ॥ सभ पूरी होए संत सहाई ॥ पावन पतित कीए खिन भीतरि महिमा कथनु न जाई ॥ ३ ॥ निरमंड मए भै खोए गोबिद सगल गावै ठाकुर रें शि ॥ नानकु जसु का दिनस ६ ॥ मारू महला ४ ॥ जो सगरश्र सरव ग्रंग नाहक कउ कबदुन गात्रसि रे॥ छोडि जाइ खिन भीतरि क उकिरि फिरि घावसि रे॥ १ ॥ अप्रने प्रम कउ किउन समारसि रे ॥ येरी संगि रंग रिस रचित्रा विस्त सिउ बीबरा जागसि रे ॥ सुनिए जम्र छोडै वा की सरियान पानिस रे।। जा कै नामि देह निम्राल गुरे कउ ताकी द्यांट टिकावसि रे॥२॥ जिस सुनत मत्र तरीए वा सिड रंग न लावसि रे ॥ थीरी बात भलप सुपने की बढ़िर बहुरि बटकान्ति है ॥ ₹ भइयो प्रसाद सिंग पति पाई त्रीगुण सहाई ॥ मए Я महला श्रंतरज्ञामी सम विधि जानै तिस भीतरि ध्यगनि संवि लै भरे खिन जारिश्रो

各名

B

10

iō

Ð

K

**由表表表|表表表表表表表表表表表表|表表表表** ते मन ते राम्रु विसारियो ॥ लूणु खाइ हरामखोरी करहि पेखत नेन विदारिश्रो ॥ रोगु उपजिश्रो **?** 11 रहाउ 11 असाध टारिश्रो ॥ तन भीतरि टरत न काह प्रभ विसरत महा दुख 政策的政策的政策 पाइत्रो इंदु नानक ततु वीचारिद्यो ॥ २ ॥ = ॥ मारू महला हरिगुण चरन कमल प्रभ राखे चीति 11 नीता नीत गावह ॥ तिसु विनु अवरु न कोऊ ॥ श्रादि मधि दुजा ग्रंति है सोऊ ॥ १॥ संतन की स्रोट स्रापे स्रापि ॥ १॥ रहाउ ॥ जा के विस है सगल आपि निरंकारु ऋापि श्रापे 11 गहित्रो नानक सोइ ॥ सुखु पाइत्रा फिरि दृखु न होइ॥ २॥ ६॥ महला ५ घरु ३ मारू त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ प्रान सुखदाता जीश्र 11 सुख दाता तुम काहे विसारियो अगियानथ ॥ होछा मदु चाखि होए तुम नर ऐसी करहि वावर दुलभ जनम् श्रंकारथ ॥ १ ॥ रे इत्रानथ ॥ तिज सारंगधर अमि तू भूला मोहि लपटिय्रो दासी संगि सेवहि इउ हउ करत धरगीधरु तिआगि नीच १ ॥ रहाउ ॥ क्रल करिह अगित्रानी मनमुखि अंध कहावशु ॥ फोकट करम २॥ सति होता असति कारे मानिश्रा जो विनसत सो निहंचलु जानथ ॥ पर की कड अपनी करि पकरी ऐसे भूल भुलानथ ॥ ३॥ खत्री ब्राहमण सद वैस सभ एके नामि तरानथ ॥ गुरु नानकु उपदेस कहत है जो सने の発 11に対していませんが、11に対していません。 सो पारि परानथ।। ४।। १।। १०।। मारू महला ४।। गुपतु करता संगि सो प्रभु डहकावए मनु खाइ ॥ विसारि हरि जीउ विस्वै भोगहि तपत थंम 多级 गलि लाइ ॥ १ ॥ रे नर काइ परगृहि जाइ ॥ कुचल कठोर कामि गरधम धरमराइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विकार पाथर गलहि वाधे तुम नही सुनित्रो निंद पोट सिराइ ॥ महा सागरु सम्रदु लंघना पारि न परना जाइ॥२॥ कामि क्रोधि लोभि मोहि वित्रापित्रो नेत्र रखे फिरोइ ॥ सीसु उठावन न कवहू मिलई महा दुतर माइ ॥ ३ ॥ छरु मुकता ससी मुकता बैसंतर ज़ैसे ऋलिपत सुभावत ऋलिपाइ 1 त्रहम गिश्रानी जिसु सदा खुलिश्रा निरमलाइ 11 करम् तिसु 11 8 **邓**志本志志志志志志志志志志

पहदा जिनि गुर पहि मंनिश्रा 11 गुरि मंत्र लहिया समाइ

जोनि व्यवस्य नाम्र दीना जन नानक संकट न पाइ धिग्राइ हरि नर विधि पारि पराइ 11 इन मिरतक तिश्रागि दुजा भाउ Ħ रहाउ दजा गुरि वाहरि छरि ।। मारू महला ¥ 11 इंडन ते

माहि दिखाइमा था।। अनभउ ξŢ पेखित्रा श्रन(ज प्रभ छोडिन ॥ १ ॥ मानक पाइस्रोरे पाइस्रो कतह जाइश्रा था जाई मोलि अमोल न पाइया था ॥ पाइश्रा

Č

0000

Ū

P

Ō

000

ā

गरू दिवाइत्रा था ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रदिसंडु श्रगोचरु पारबहस्र मिलि दुआरि वृजियो श्रकथ कथाइश्रा था ॥ श्रनहद संबद दासम तह श्रंमृत नाम् चुत्राहमा था ॥ २ ॥ तोटि नाही मनि तुसना बुसी समाइत्रा था ।! चरश चरण ग्रर सेवे अधड चरश

॥ सहजे आश सहजे जाता सहजे मत घडियो रस पाइया था।। 3 गुरि खोड्या तो हरि महलि महलु नानक भरम् ॥३॥१२॥मारू महला थ ।। जिसहि निवाजिया तिसहि सिउ रुच नाहि ञ्चान बोईऐ फल रुती ॥ श्रान

१ ॥ ३ मन वत्र भी जरा नाउ ।) मोह खेती लाइ मलो समउ सुम्राउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोइ खहरा का सतिग्रर सरणी जाइ ॥ करम्र जिस कउ लिखिया भुगह २ ॥ भाउलागागोविद सिउ धाल

खेति मेरे अंनिधा निसुटि न कपट्ट जाइ पाइया श्रमोल 11 3 11 पदारयो छोडिन कतह जाई ॥ कद्र नानक सुरा पाइमा भाषाह ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ मारू महला ॥ फटो घांडा मनिह महक्षो परगास ॥ काटी बेरी पगइ ते गुरि कीनी बंदि खलास ॥ ।। स्रायक जाए रहियो ।। तपत कहाहा प्रिक्ति गइया ग्रहि

जय ते ।। रहाउ 11 साध संग्र महमा तउ छोडि जिस की श्रदक विस वे हरी तउ कोटबार ॥ २ ॥ पुका भारा करम का होए निहकरमा O) दर पड़े गरिकीने धरमा ॥ ३ ॥ सन र्पेठका पात सन सञ पत्री मन ध सन यम्बरो घरि नानक

H पुकारे मुख H चेद् महला ५ П मारू 88 11 - 11 हिरदे 任 मोनी होइ वैठा इकांती पंडत का 11 माठा कामामन 的银银银 चलिश्रो **छु**टके नाही तजि उदासी गृह होइ 11 वात कहा ॥ आपि मुकत मोकउ नाठा ॥ १ ॥ जीत्र की कै पहि प्रभु मेले एंसो कहा लहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तपसी करि के देही साधी 18 कीना हिरदे ब्रहमचारि ब्रहमचजु दहदिस धाना ॥ 级的级 18 गुमाना ॥ संनित्रासी हो इके तीरिथ अमित्रो उसु महि क्रोध विगाना २ ॥ घृंघर वाधि भए रामदासा रोटी अन के श्रोपावा ॥ वस्त नेम कस्म H खट कीने वाहरि भेख दिखावा ॥ गीत नाद मुखि राग अलापे मनि 1 नहीं हरि हरि गावा ॥ ३॥ हरख सोग लोभ मोह रहत हिह निरमल 任 हरि के संता ।। तिन की धृड़ि पाए मनु मेरा जा दइश्रा करे भगवंता।। कहु नानक गुरु पूग मिलिया तां उतरी मन की विंता ॥ ४ ॥ मेरा त्रंतरजामी हरि राइत्रा ।। समु किछु जाणै मेरे जीत्र का प्रीतम्र विसरि 14 H गए वकवाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ दृजा ॥ ६ ॥१५॥ मारू महला ५ ॥ कोटि लांख 1 H 18 सरव को राजा जिसु हिरदे नामु तुमारा । जा कड नामु न दीया मेरे H सितगुरि से मरि जनमिह गावारा ॥ १ ॥ मेरे सितगुर ही पित राखु ॥ H चीति आवहि तब ही पति पूरी विसरत रलीएे खाकु॥ १ ॥ रहाउ ॥ रूप 免免免 #3 रंग खुसीच्रा मन भोगगा तेते छिद्र विकारा ।। हरि का नाम् निघानु किलिआ़ सा स्व सहजु इहु सारा ॥ २ ॥ माइआ रंग विरंग खिनै महि जिउ वादर की छाइत्रा ॥ से लाल भए गूड़े रंगि राते जिन गुरमिलि H हरि हरि गाइत्रा ॥ ३ ॥ ऊच मूच अपार सुत्रामी अगम दरवारा 16 经的现在分词的现在分词 नामो विडिम्राई सोमा नानक खसम् विम्रारो॥ ४ ॥ ७ ॥ १६ मारू महला ५ घर ४ त्र्योत्रंकारि उतपाती 11 कोञ्रा प्रसादि सतिग्रर 11 तृगु त्रिभवगा पागी चारि वेद चारे 11 दिनसु सभ राती ॥ वणु खाणी ॥ खंड दीप समि लोत्रा॥ एक कवावै ते सभि होत्रा ॥ 11 多多 ।। सतिगुरु मिलै त स्रभौ रे ।। 8 रहाउ करगौहारा व्भह रे हउमै अवतारा सुरग त्रे ग्रेश कीत्रा नरक पसारा 11 水水水水水水水水水水水

**西西西西西西西西西** 

न पावै राई ॥ वाऋ टिक्स गवारा गुरू कमारो ॥ सतिग्र निसतारा 11 ₹ Ħ हर क्रम हर गलायो ॥ मेरी मेरी घारी ॥ स्रोडा पैरि लोडारी ॥ सो गुरमिलि एक पछायै । जिस्र होनै भाग मथायै ॥ ३ ॥ सो मिलिश्रा जिहिर भारत्रा ॥ सो भूला जि प्रभु सलाइत्रा॥ नह श्रापह मृरखु जि करावे सु नामु वखानी ॥ तेरा श्रंत न पारावारा सद विलहारा ॥ ४ ॥ १ ॥ १७ ॥ मारू महला ४ ॥ मोहनी मोहि लीए प्रै गुनीया ॥ लामि विद्यापी भुठी दनीया ॥ मेरी मेरी करि यंत की बार सगल ले छलीया ॥ **१** ॥ निरभउ निरंकारु दहयली**या** ॥ जीव जंत सगले प्रतिपत्तीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एकै स्रष्ट कार गाडी गडहै।। एकहि सुपने दाम्र न छडहै ॥ राजु कमाइ थैली ता के संगिन चंचित चलीया॥ २ ॥ एकहि प्राय पिंड ते पियारी ॥ एक संची तजि बाप महतारी ॥ सत भीत श्रात ते गुहजी निकटि न होई खलीया ॥ ३ ॥ होइ अउपूत वैठे लाइ तारी ॥ जोगी जती पंडित बीचारी ॥ गृहि मही मसाखी ਹ ਜ तिना के लागी पली या ॥ ४ ॥ काटे वंधन ठाक्ररिजा के ॥ हरि नाम बसियो जीय ता कै ॥ साथ संगि मए सकते गति पाई जन नानक नदरि निइलीआ ।। ५ ॥ २ ॥ १८ 11 मारू मिमरह एक तिरंजन सोऊ ॥ जाते विरथा জান E जिनि प्रतिपारिस्रा ॥ जीउ पिंड ક साजि सरारिया सोई विघाता .खिन खिन जपीए जिस सिमरत n दक्षीएँ ॥ चरण कपल उर श्रंतरि धारह बिखि द्या n मिटहि बिललोटी पलाह संगि विरला को qtv 11 राम नाम मनि तनि जाए !! 🕈 ॥ आधारा ॥ तिम का निसवारा ॥ १ रहाउ Ħ मिथिया 11 लाइमो अगिभानी लोम सढ मुद यदलै पराहरे अनुम ग्राता 11 संग्रि षुभे मद मन तन जाता **मिथिमा** ऊली झास समि

表表表表表 医医医尿病毒素或毒素素素 संगि भठे सभि बोला हम तम इकेजा इकेला 11 जात किरत भुलाइय्रो आपि 11 न पाइ - ठगउरी नानक जाइ वहविधि ॥ पसु पंखी प्रेता 11 भूत ऋरु मिटाइश्रो 11 २ पावै H जानो तह जोनी फ़रत जह रहन् ग्रानेता 11 तिन वीसना मनि बहत् फिरि धार्वे उठि 11 उठि थान विहन श्रहंमेव मूठो वेचारा ॥ श्रनिक दोख अरु बहुत ता की कीमति कहुण न जाई ।। प्रभ विसरत नरक महि पाइश्रा 11 कउ होत जिस न मीत न जाइआ 11 बंध 3 पारगरामी 11 11 सो नानक जन सुश्रामी 11 कृपाल जगतपित दीनानाथ सरनी श्राहश्रा 11 भ्रमत अमत प्रभ जिस्र विदारगा दरद माइञ्रा दुख 11 प्रभ दहग्राल ते 11 ग्रंघ कूप काढनहारा भावै तिसही निसतारण ш अपना तनु धारिआ महा 11 भगति होवत निसतारा ॥ साध रूप अगिन ते आपि उवारिया ॥ जप तप संजम इसते किछु नाही ॥ आदि देहि मागै दासु तेरा।। हरि जीवन श्रंति प्रम श्रगम श्रगाही ॥ नामु नानक प्रभु मेरा ॥ ४॥ ३॥ १६॥ मारू महला ५ डहकावहु लोगा मोहन दीन किरपाई ।। **१** ऐसी 11 सरिंग सुरे गुर दाता राखे आपि वडाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगता सदा सुखदाई ॥ ऋप ने H किरपा २ त्रागित्राकारी सदा मागै दीन धित्राई 11 \$ II नानकु नाम करीश्रह इक् नाम्र चुकाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ २० ॥ मारू महला मेरा y H दतीत्रा भरम वेचारा 11 8 11 सेवक मोहि भारा ॥ मेरा ॥ श्रीतम सन शाना ॥ मोकउ देहु दाना ॥ १ ॥ ॥ सगले रहाउ कोई ॥ जीग्रन प्रतिपालि II मैं देखे जोई ॥ वीजउ 2 त्र्यवरु न है होसी आहे ॥ ३ ॥ दइआ मोहि की जै देवा॥ नानक लागो सेवा ॥४.।५॥२१ ॥ मारू महसा ५ ॥ पतित उधारन तारन ॥ बलि बलि बले विल जाईऐ ॥ ऐसा कोई भेटें संतु जितु हरि हरे हिर धिम्राईऐ ॥ १ मोकउ कोइ न जानत ॥ कहीत्रत दासु तुमारा ॥ एहा ऋोट १ ॥ रहाउ ॥ सरव धारन प्रतिपारन इक विनउ दीना ॥ तमरी विधि तुमही जानहु तुम जल हम मीना।। २ ।। पूरन विसथीरन सुआमी आहि

ऋाइस्रो पार्छे ॥ सगलो भू मंडल खंडल तमही য়াই प्रभ ॥ ३ ॥ घटल श्रवहत्रो देवा मोहन श्रलख श्रपारा ॥ दान पावज संता संग्र नानक रेनु दासारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ २२ ॥ मारू महला ४॥ तुपति त्राधाए संता ॥ गुर जाने जिन मंता ॥ ता की किछ कहनु न जाई ।। जा कउ नाम बढाई ॥ १ ॥ लाल श्रमोला लालो ॥ श्रगह श्रतोला नामो ।। १ ॥ रहाउ ॥ श्रविगत सिउ मानिश्रा मानो ॥ गुरम्रलि ततु गित्रानो ॥ पेखत सगल घिद्यानो ॥ तजिद्यो मन ते त्रभिमानो ॥ २ ॥ निहचल तिन का ठाणा।। गर ते महल पञाणा ॥ अनदिन गर मिलि जागे ।। इरि की सेवा लागे ॥ ३ ॥ पूरन तुपति श्रवाए ॥ सहज समाधि सुमाए ॥ इरि भंडारु हाथि आइया ॥ नानक गुर ते पाइया ॥ ४ ॥ ७ ॥ २३ ॥ मारू महला ४ घरु ६ दपदे १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ छोडि सगल सिञ्चारापा मिलि साघ विद्यागि गुमानु ॥ अवरु सभु किञ्ज मिथिया रसना राम वखान ॥ १ ॥ मेरे मन करन सुणि हरि नाम् ॥ मिटहि अब देरे जनम जनम के कबतु बपुरो जामु॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुख दीन न भउ विद्यापै मिलै सुख विस्तासु ॥ गुरप्रसादि नानक बखानै हरि मजन तत् गिश्चान ॥ २ ॥ १ ॥ २४ ॥ मारू महला ५ ॥ जिनी नामु विसारिया से होत देखे खेह ॥ पत्र मित्र बिलास बनिता तुरुते ए नेह ॥ १ ॥ मेरे मन नाम नित नित लेड ।। जलत नाही अगिन सागर छुलु मनि तनि देह ।। १ ॥ रहाउ ॥ बिरख छाइत्रा जैसे बिनसत पवन भूलत दृढ़ मिल्ल साघ नानक तेर्र कोमि आवत एह ॥ २ ॥ प्ररख पूरन सुलइ दाता संगि बसतो नीत ॥ आवे न जाइ विनसे विद्यापत उसन सीत न सिउ करि प्रीति चेति 11 महि हरि निधाना एड निरमल रीवि ॥ १ ॥ रहाउ ।। कृपाल दहस्राल गोपाल गोविद जो जपै तिसु सीधि ॥ नवल नवतन चतुर संदर तिम संगि बीघि ॥ २ ॥ ३ ॥ २६ ॥ मारू वैसत सोवत जागत गर मंत्र रिंदे चिवारि !) चरण सरण अज संगि

8000 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 सोधू भवसागर उतरहि पारि ॥ १ ॥ मेरे मन नाम्र हिरदे धारि ॥ विसारि सिउ करि प्रीति हरि अवर सगल लाइ मन तन 一场将场场场场场场场场场场场 के जीउ मन तन प्राग प्रम त आपन आप 11. रहाउ समि सुत्राख पूरे नियारि कबह गोविद भज़ नानक 11 ५ ॥ तजि आपु विनसी हारि ॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ मारू महला थीउ ।। तिसहि परापति नामु तेरा करि कृपा जिस्र साध मेरे मन नाम्र अंमृत पीउ ॥ विसारि श्रान साद रस रंग नामा नामि त्रमरु जुगु जीउ ।। १ ।। रहाउ ।। नाम्र इक मीतु साजनु सखा गंधपु हरि एकु नानक कीउ॥ २॥ प्र II प्रतिपालि माता उदिर राखे लगनि प्र ॥ २८ ॥ मारू महला देत न सेक ।। सोई सुत्रामी ईहा राखें वृ्भू बुधि विवेक ा। १ ॥ मेरे वूभू जिनि तू की या प्रभु करण ॥ तिसहि मन नाम की कार टेक कारग एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चेति मन महि तजि सित्रागप छोडि सगले भेख ।। सिमरि हरि हरि सदा नानक तरे कई अनेक ॥ ६ ॥ २६ ॥ मारू महला ५ ॥ पतित पावन नाम्रु जा को अनाथ को है नाथु ॥ महा भउजल माहि तुलहो जा को लिखियो माथ ॥ १ ॥ इवे नाम विनु घन साथ । करणकारणु चिति न त्रावै दे करि राखे हाथ।। १।। रहाउ ।। साध संगति गुण उचारण हरि नाम श्रंमृत पाथ ।। करह कृषा ग्रुरारि माधउ सुणि नोनक जीवै गाथ॥२॥७॥३०॥ मारू अंजुली महला ५ घरु ७ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ संजोगु विजोगु धुरहु ही हूत्रा धातु करि पुतला कीत्रा ।। साहै के फुरमाइत्रड़ जी देही विचि जीउ त्रगनि भले भड़हारे ॥ ऊरध मुख महा **१** ॥ जिथै श्राइ पहन्रा ॥ सोई ऋोथैं समाले खसिम छडाइ गुवारे सासि सासि विचहु गरभै निकलि आइआ विसारि ॥ खसम् लङ्गा 11 11 श्रावै जाइ भवाईऐ जोनी रहणु कितही दुनी चित् लाइऋा 11 ॥ ३॥ मिहरवानि रखि श्रापे जीग्र लइश्रनु भडग्रा जिशि चलिश्रा पदारथ्र थापे ॥ जनमु जंत सिम तिस नानक के

श्राइत्रा सो परवाणु थिया॥४॥१ । १ । ३१॥ वैदो न वाई भर्गो न भाई एको

a was a was a was

सहाई रामु हे।। १ ॥ कीवा जिसी होने पापा मलो घोवे सी सिमरह

परघातु है।। २ ॥ घटि घटे वानी सरव निमाती अक्षयिरु जा का थातु

सुआमी नानक तिस करवान है ।। ५ ॥ २ ॥ ३२ ॥

री माई ॥ सगल जनम्र विखिश्रन

पागिओ ॥ २ ॥ ३ ॥

हारे मनी अनेका

१ श्रो सविगर प्रसादि ॥

है।। ३।। त्रावैन जावै संगे समावे पूग्न जाका काम्र है जना का राखणहारा।। सत जीवहि जपि प्रान श्रधारा।। करन कारन समरधु

१ ओं सविगर प्रसादि ॥ मारु महला ६ ॥ इरि को नाम्नु सदा सुखदाई ॥ जा कड सिमरि अजामलु उपरियो गनका हू गति पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंचाली कउ राज सभा मै राम नाम सुधि ब्याई ॥ ता को दुख हरिश्रो करुणामें अपनी पैज बढाई ॥ १ ॥ जिह नर

> सिउ खोस्त्रा

निधि गाइब्रो ता कउ भइब्रो सहाई ॥ कह नानक मैं इही भरोसै गही त्रान सरनाई ॥ २ ॥ १ ॥ मारू महला ६ ॥ श्रव में कहा

कन्हाई !। १ ॥ रहाउ ॥ काल फास जब गर मैं मेली तिह सुधि सम विसराई ॥ राम नाम विज या संकट में को ऋब होत सहाई ॥ जो संपति अपनी करि मानी छिन मो मई पराई ॥ कह नानक यह सोच रही मनि हरि जसु कबहू न गाई॥२॥२॥ मारू महला ६॥ माई मैं मन को माजु न तिआगिओं ।। माइआ के मिंद्र तिराइत्रो राम भजन नहीं लागिश्रो। १ ॥ रहाउ ॥ जम को डड परिश्रो सिर ऊपरि तब सोव्द तै जागियो ।। कहा होत अब के पहुताए छुटत नाहिन मागित्रो ॥ १ ॥ इह विवा उपजी घट मै अब गरचरनन

मारू अमटपदीआ महला १ घरु १

तीरघ

॥ श्रुरमि

श्रत्रागित्रो ॥ सुफलु जनमु नोनक तद हुआ

जस किरपा

सिमरिझो

वेद पूराण कथे सुणं

भ्रमि

份货 थाके भेखा ।। साचो साहिद्य निरमलो मनि मानै एका ।। १ ।। त्र 免疫的现在形式的 अजरावरु अमरु तू सभ चालग्रहारी ॥ नामु रसाइगु भाइ वुभीए परहरि दुखु भारो ॥ १ ॥ रहउ ॥ हरि पड़ीऐ हरि गुरमतो नामि उधारा ॥ गुरि पूरै पूरी मति है पूरें सवि है किलविख हरिनामु तीरथ वीचारा श्रठपठि 11 काटणहारा ॥ २ ॥ जलु विलोवे जलु मधे लोडे अंध तत् श्रगित्राना ॥ गुरमती दिध मथीऐ श्रंमृतु पाईऐ नामु निधाना - 11 मनमुख ततु न जागानी पद्ध माहि समाना ॥ ३ ॥ हउमै मेरा मरु मिर जंमे वारोबार ॥ गुर कें सबदे जे मरें फिरि मरें न दूजी वार ॥ गुरमती जगजीवनु मनि वसै सिमि कुल उधारणहार ॥ ४॥ सचा वातर नामु है सचा वापारा ॥ लाहा नामु संसारि है गुरमती भीचाग ॥ दुनें भाइ कार कमावणी नित तोटा सैसारा ॥ -11 साची संगति थानु सचु सचे घर बारा ॥ सचा भोजनु भाउ संतोखित्रा सचु नामु ऋधारा ॥ सची वागी सच पातिसाहीत्रा वीचारा ॥ ६ ॥ रस भोगरा दुख मोटा नाउ धराईऐ गलि अउगण भारा ॥ माणिस सुंख संघारा ॥ दाति न होवई तू दाता सारा ॥ ७ ॥ अगम अगोचर तू धणी अविगत अपारा ॥ गुरसवदी दरु जोईऐ मुकते भंडारा ॥ नानक में लु न चूह साचे वापारा॥ = ॥ १। मारू महला १॥ विखु बोहित्रा लादिश्रा दीश्रा समुंद मंस्काति॥ कंघी दिसि न त्र्यावई ना उरवारु न वंसी हाथि न खेबटू जलु सागरु असरालु । १ ।। वाबा जगु फोथा महा जालि ॥ गुरपरसादी उबरे सचा नामु समालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरू है बोहिथा सबदि लंघावराहारु ॥ तिथै पत्रग्रु न पावको ना जलु ना श्रीकारु ।। तिथै सचा सचि नाइ भवजल तारगहारु ।। २ ।। गुरंग्रुखि लंघे से पारि पए सचे सिउ लिव लाइ ॥ त्रावागउणु निवारित्रा जोती जोति मिलाइ ॥ गुरमती सहजु ऊपजैं सचे रहै समाइ॥ ३॥ सपु पिड़ाई पोईऐ बिखु अंतरि मिन रोसु।। पूरवि लिखिण पाईऐ किसनो दीजै दोसु ॥ गुरमुखि गाग्डू जे सुर्णे मंने नाउ संतोसु ॥ ४ ॥ मागर मञ्ज फराईऐ कुंडो जालु वताइ ।। दुरमित फाथा फोहीऐ फिरि पछोताइ ॥ जंमणु मरणु नं सुक्तई किरतु न मेटिश्रा जाइ 本本本本本本本本本本本本本本本本本

(8) पाइ जगतु उपाइमा सबदु वसे विख जाइ हउमै विख सवई सचि रहै लिव लाई ॥ जीवन मकतु जिसु विचहु हउमें जाइ ॥ ६ ॥ घंधे घावत जग्न वाविद्या ना तिसारिश्रा वीचारु '। जंमण माग्र मनप्तव मगध गर्मारु से उबरे सचा सबद वीचारि सरद 嵛 बोजै वो त्रणहारु चुगै वीऐ 11 सञ्च मिलिए एका बारा। गुरि खसम पछाणीऐ मोख दुव्रारु॥ = ॥ २ ॥ मारू महला १ ॥ सबदि मरे ता मारि मरु भागो किसु पहि जाउ ॥ जिस के डिर भे भागीए नाउ ॥ मारहि राखिह एकु तू बीजउ नाही थाउ ॥ १ ॥ बाबा में कुचीलु काचउ मतिहीन ॥ नाम विना को कछ नही गुरि पूरे पूरी मति कीन ॥

नाउ ।। माराह राखाह एकु तू घोजउ नाहा याउ ।। र ।। वावा म ख्याख काचउ मतिहीन ।। नाम विना को कछ नही गुरि पूरे पूरी मति कीन ।। र ।। रहाउ ।। अवगणि सुमर गुण नही विनु गुण किउ घरि जाउ ॥ सहिज सबदि सुलु उत्तर्ज विनु भागा धनु नाहि ॥ जिन के नाह्य न मिन वसे से वाघे दूल सहाहि ॥ र ।। जिनी नाष्ट्र विसारिया से कितु आए संसारि ॥ आगे पाछै सुलु नही गाडे लादे छार ॥ विछुद्धिमा मेला नही दूलु घणो जम दुआरि ॥ ३ ॥ अमे किया जाएग नाहि में भूले तू सममाह ॥ भूले मारगु जो दसे तिस के लागउ पह ॥ गुर विजु दाता को नहीं कीमति कहणु न जाह ॥ ४ ॥ साजनु देला ता गलि

9

मिला साच पठाइथो लेख ॥ मुख घिमार्थे धन खडी व्याली देखा। तुत्र भावे तुमनि यसहि नदरी करमि सिसेला । ।।। भूख विद्यासो जे सबै किया विद्य मागुउ देह ॥ बीजर नहीं मिन तिन पूरत देह ।। जिनि कीचा तिनि देखिया आपि वडाई देह ॥ ६ ॥ नगरी नाइकु नत्रतनो बालकु लील अनुपू न पुरुख न पंतरण साचउ चतुरु सरूपू ॥ जो तिस भावे त दीपक त पूर्व। ७ ॥ गीत साद चाखे सुरो बाद साद ति रोग ॥ सच भावे साचउ चवे छुटे सोग विजोग ॥ नानक जो तिस मार्वे स होग्र ॥ = । ३॥ मारू महत्ता १ ॥ साची कार कमावणी होरि लालच बादि ॥ इह मनु साचै मोहिया चिहवा सचि सादि ॥ वित नार्वे को ग्छ नहीं होरि चलहि विख लादि ॥ १ ॥ ऐसा लाला मेरे लोल को सुणि खसम हमारे ॥ जिउ फु(मावहि तिउ चला सचु  然古古古古古古古。古古古古古古古古古 १ ॥ रहाउ ॥ अनदित लाले चाकरी गीले लाल पित्रारे ॥ सिरि मीरा ॥ गुर वचनी मन वेचित्रा सवदि मनु धीरा 11 ग्र पूरे सावामि है कर्ट मन पीरा ॥ २ ॥ लाला गोला धर्मी को कित्रा कहउ विडिम्राईऐ ।। भागौ वखसे पूग धगो सचु कार कमाईऐ विछुड़िश्रा कउ मेलि लए गुर कउ वित जाईऐ ॥ ३ ॥ लाले गोले की मित नीकी ॥ साची सुरित सहावणी मनमुख मित फीकी ॥ मनु तनु तेरा तू प्रभू सन्च धीरक धुरकी। ४॥ सानै वैसणु उठणा सचु भोजनु भाखिया ॥ चिति सचै वितो सचा सांचा चालित्रा ॥ साचै घरि साचै रखे गुर वचित सुभालित्रा ॥ ५ ॥ चुगै नित चोगडी मनमुख कउ त्रालसु घगो फाथे त्रोजाड़ी । फाथा लिंग बंधु विगाड़ी।। गुरपरसादी मुकतु होइ साचे निज ताड़ी। ६॥ त्रमहित लाला वेधिया प्रम हेति पित्रारी । भिनु साचे जीउ जिल भूठे वेकारी ॥ वादि कारा समि छोडीत्रा सची तरु तारी॥ ७॥ लोलै तिना ठउर न ठाउ 11 विसारित्रा तियागित्रा पाइत्रा हरि नाउ ॥ तू चलसहि ता मेलि लैहि नानक लालै ॥ मारू महला १ ॥ गारव ß H ح **ના**ને भे सहिज सुभाई ॥ खसम् 'पञ्जािगञ्जा के गर कीमति पाइश्रा कहरा वडी वडिम्राई॥ खसमि मिलिए सुख लाला गाला खसम का खसमैं वडिश्राई ॥ 11 गुरपरसादी उबरे हरि की सरणाई ॥ लाले 8 11 रहाउ ॥ सिरिकार है धुरि खसमि फुरमाई ॥ लालै हुकमु पञ्चािगञ्जा रजाई।। आपे मीरा वखिस लए वडी विडिआई।। २ ।। आपि सचा सभु सचु है गुर सबदि चुमाई ॥ तेरी सेवा सो करे जिसनो लैहि तू लाई ।। विनु सेवा किनै त पाइम्रा दूजै भरिम खुम्राई ॥ ३ ॥ सो किउ मनहु विसारीऐ नित देवै चड़ै सवाइत्रा ॥ जीउ विंडु सभ्र तिसदा । जा कृपा करे ता सेवीऐ सेवि सचि साहु तिनै विचि पाइत्रा समाइग्रा ॥ ४ ॥ लाला सो जीवतु मरे मिर विचहु त्रापु गवाए ॥ वंधन त्रहि मुकति होइ तुनना अगिन बुकाए ॥ सभ महि नाम्र निधानु y II लाले विचि गुण किछ गुरमुखि 11 को पाए जेवडु नही दाता तुध्र लाला अवगणिआरु ॥

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

10 त् बखसणहारु ॥ तेरा हुकमु लालां मंने एइ करणी सारु ॥ ६ ॥ गुरु 10) पदारथु श्रमरु है दिरदें H सागरु श्रंमृतसरु जो इंग्रे सो फल पाए ।। नाम्र सब है संग जिस*नो* गर सदा इक्स मनाए ŝ ॥ वित्र नावै नाति माटी रलि जाई ७ ॥ सहना नवा सम धात न चलई सतिगरि <u> युभाई</u> नामि रते से निरमले साचै बू भे ॥ नानक = 11 Y ॥ मारू महला ? 22 हकम् भइषा रहेगा चीरै अवगणि ធាមែឆ្នា देह ∙फाटे मनु п एह ॥ पुरे गुरि वखसाईश्रहि सभि फकीरै गुनह रहीऐ चलगा ग्रमः सबद गीचाग 11 जिस <del>()</del> मिले धरि इकम् <del>()</del>| श्रपारा \$ 11 रहाउ n ਜ਼ਿਤ राखिं तिउ त रहा जो देहि सुखाउ ॥ 쌂 जिउ न चला पहि तिउ चला मुखि श्रंमृत नाउ ॥ मेरे ठाकर हथि चडिकाईया मेलिह मनि चाउ ॥ देखें सोई 11 जिनि की या सो मनि वमें में किश्रा सालाहीएे करि श्रारु न कोई।। सो साचा सालाहीएँ साची पति होई।। 3 1 पहिन पहचई बह श्राल जंडाला ।। पाप पन जम कोला ॥ विछोड़ा भउ वीवरै पूरा रखवाला॥ ४ पति पत्रे से परे भाई ॥ परे पूरी मति है सची विद्याई॥ देदे तोटिन थिक पाई ॥ ५ ॥ खार समद दहोलीऐ चारि सहावणा माटी तिस खावै II सित सेनीए दे तोटि न छात्रै ॥ ॥ मेरे प्रम भावनि से ऊजले ξ मैल भरीजे ॥ मैला ऊजल वा थीऐ पारस संगि भीजे ॥ वंनी साचे लाल की किलि की पति की जै मेखी ।। ७ ॥ हाथ न पहंतिया मठी निष्य माने ॥ नानक दाने ॥ पत्रुउ चेद कीपति तिश्राने गुरु l) = H ξ महला लहरि दिगृ चै घरु तिन के हेर्र व्यस धर गृह सतिगुरु भेटै दुरमति ध्यन धेरै दिसंतरु भवे 11 पाठ पढि थाका तमना होइ वधेर ij काची વિંહી 10 मरे जैसे ऐसी उदरु 11 वाबा रवे संनिद्यासी 10 रवत

सबद्धि

रहाउ ॥

ग्र

,

एक लिय

ઘોત્તી મેર

लागी तेरी

रंगु

नामि रते ठपनासी ।।

चराइया

**《古志志志志志**孫孫孫孫孫孫孫孫孫恭恭 《古古古子》 भेखारी ।। कापड फारि बनाई खिंथा भोली माइत्रा धारी परवोधै मार्गे **ऋंधे** मनि पति हारी ॥ भरमि जग चीनै जुए बाजी हारी ॥ २ श्रंतरि श्रगनि भ्रेलाणा सबद 11 न वृभे बोहरि पूत्रर तापे वितु सेवा भगति ा ग्र श्रोपे होबी किउकरि निंदा करि करि नरक चीनमि 11 श्रातम जापै ॥ ग्रंतरि **अठस**ि भरमि तीरथ विग्रचि किउ 的多名的 मलु धोपै पापै ॥३॥ छाणी खाकु विभूत चड़ाई माइश्रा का मग जोहै ॥ अंतरि वाहरि एक न जाग साचु कहे ते छोहै ॥ जपई किउ भुठो बोलै निगरे कीमति ओहै ॥ नाम्र न सुखु 8 मुडाइ जटा सिख बाधी मोनि पावै वितु नावै किउ सोहै ॥ ४॥ मृंड H धावै रहे श्रमिमाना ॥ मनुत्रा डोले दहदिस वितु रत गित्राना ॥ त्रंमृत छोडि महा विखु पीवे माइत्रा का देवाना ॥ व्भे पद्या माहि समाना।। ५ ।। हाथ कमंडलु कापड़ी आ 田 उपत्री भारी ॥ इसत्री तिज करि कामि वित्रापिश्रा लाइआ पर नारी ॥ सिख करे किर सबदु न चीनै लंपटु है बाजारी ॥ बाहरि निभराती ता जम्रु करे खुत्रारी।। ६।। सो संनित्रासी अंतरि निख जो सतिगुर भोजन की सेवै विचह आपु गवाए ॥ छादन श्रास मिलें सो पाए ॥ वकें न वाले खिमा धनु संग्रहे करई अचित H नामि जलाए ॥ धनु गिरही संनित्रासी जोगी जि हरि H लाए।। ७॥ त्रास निरास रहै संनित्रासी एकसु सिउ लिव लाए ॥ हरि 海 डे.ले रसु पीचे ता साति आवै निजघरि ताड़ी लाए ॥ मनुश्रा गुरमती खोजे गृहु सरीरु नाम्र धावत वरिज रहाए ॥ पदारथु पाए ॥ = ॥ ब्रहमा विसन्ज महेसु सरेसट नामि रते वीचारी ॥ पताली जंता जोति तुमारी ॥ समि सुख मुकति खाणी बाणी गगन नाम धुनि बाखी सच्च नोमु उरधारी ।। नाम बिना नही छुटसि नानक साची तरु तू तारी ॥ ६॥७॥ मारू महला १ पिता ॥ मांत संजोगि उपाए रकतु विंदु मिलि पिंड ॥ अंतरि करे गरभ उरधि 3 तिव लागी सो प्रभु ॥ संसारु सारे दाति करे 11 भवजलु किउ 出 तरै ॥ गुरमुखि नाम निरंजनु पाईऐ **अफरि**ऋो भारु अफारु र ।। रहाउ ।। ते गुण विसरि गए ऋपराधी में वउरा किश्रा **张水水水水水水水水水水水水**水水

MATERIA DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DEL COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION

हरे ॥ तू दाता दइबालु सभै सिरि ब्रहिनिसि दाति समारि करे ॥ २ ।। चारि पदारथ लैं जिंग जनिषद्रा सित्र सकती घरि वासु घरे ।। लागी भूख माइत्रा मगु जोहै मुकति पदारधु मोहि खरे। ३ ॥ करण पलान करे नहीं पाँचे इत उत इटत थाकि परे ।। कामि क्रोधि श्रहंकारि निश्रापे कह बुटंब सिंह श्रीति करे।। ४ ॥ खावे भोगे सुणि सशि देखें पहिरि दिलाने काल घरे ॥ विन गुर सबद मोह इउमें वरि पछार्थे वित हरि नाम न काल टरे ।। ५ ॥ जेता भने मेरी मेरी करते छीनि खरे ॥ तन घन विनमें सहसै सहसा . फिरि पद्धतात्रे मुखि धृरि परे ॥ ६ ॥ विरिष मङ्ग्रा जोवनु न्तु विसिन्ना कफ बंद विरुधी नैनहु नीरु दरे ॥ चरण रहे कर करण लागे साकत राम न रिदे हरे ॥ ७॥ सुरति गई काली ह घउले किसे न भारी रखिओ घरे ॥ विसरत नाम ऐसे दोख लागहि समारे नरिक खरे ॥ = ॥ पूरव जनम को लेख न मिटई जनमि मरे का कड़ दोसु घरे ॥ वितु गुर वादि जीवल होरु मरला सबदे जनमु जरे ॥ ६ ॥ सुसी खुआर भए रस भागण फीकट करम विसारि लोमि मृलु सोइब्रो निरिधरमराइ का विकार करें ।। नाम ढंढ़ हरे ॥ १० ॥ गुरमुखि राम नाम गुण गापहि जा कउ हरि प्रमु नदरि करे ॥ ते निरमल पुग्रा अपरंपर पूरे ते जग महि ग्रार गोविद हरे ॥ ११ ॥ इरि सिमरहु यर बचन समारहु संगति हरि जन भाउ करे ॥ इरि जन गुरु परधानु दुआरे नानक तिन जन की रेणु हरे। १२॥ =॥ १ को सतिगुर प्रसादि ॥ मारू काफी महला १ घरु २। भावत वजर हुमणी किती निश वरेउ ॥ सा घन होई न लई वाटी किउ घीरेंड ॥ १ ॥ मैंडा मनु रता मापनदे पर नालि ॥ इउ पोलि प्रमाई सनीए कीवी दिक मोरी नदरि निहालि ॥ रहाउ ॥ पेईमई डोहागणी माहुरहै किउ जाउ । मैं गलि अप्रकाश

भृरि मराउ ॥ २ ॥ पेईथर्ड

गुरिय सर्वधि मोहामधी

पिरु संमला साहाई

प्रदरी वित्त विर

**张忠忠帝帝帝帝帝帝帝** ॥ ३ ॥ लेफु निहाली पट की कपड़ू अंगि वसाइ ॥ पिरु मुती इस्वी रेशि विहाइ प्८ ॥ किती डोहागगी तिन 11 चखउ जोवनु वेस करेउ ॥ पिर विद् वादि 'गइग्रम साडडे किती संदा सदड़ा अणिए ग्र सचे वाढी भूरेदी भूरेड 11 y II बीचारि ॥ सचे सचा वैह्णा नद्री नद्रि पिष्रारि ॥ ६ ॥ गित्रानी डेखगाहारु ॥ गुरम्रुखि वृभी जागीऐ हउमै गरव अंजन सच का डेखें जेही आ मू जेही आ किती आह ॥ नियारि ॥ ७ ॥ तउ भावनि तउ 4 तिन सचै रतड़ी ब्राह ॥ ८ ॥ १ ॥ ६ ॥ मारू नानक नाहु न वीछुड़ै 4 महला १ । ना भैगा भरजाई आ ना से ससुड़ी आह । सचा साक्र 8 मेले सहीत्राह ॥ १ ॥ चलिहारी 设设法的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词 ग्र ऋ।पर्गो न तुरई गुरु बिलहारै जाउ ॥ गुर बिनु एता भवि थकी गुरि पिरु मेलिम दितसु मिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ फुफी नानी मासीत्रा देर जेठानड़ीत्राह ॥ त्रावनि वंजनि ना मामे भरे पहीत्राह 11 7 11 रहनि पूर मामाणीत्रा भाइर वाप न माउ ॥ साथ लडे तिन भीड नाठीत्रा घणी दरीत्राउ ॥ ३ ॥ साचउ रंगि रंगावलो सखी हमारो कंत् ॥ सचि विछोड़ा ना थोऐ सो सहु रंगि रवंतु ॥ ४ ॥ समे रुती चंगीत्रा जितु सचे सिउ नेहू ॥ सा धन कंतु पछाणित्रा सुखि सुती निसि डेहु ॥ ५ ॥ पतिण क्कि पातिणी चं अहु भ्रुकि विलाड़ि ॥ पारि पत्रंदड़े डिठु में सतिगुर बोहिथि चाड़ि ॥ ६ ॥ हिकनी लदिया हिकि गए हिकि भारे भर नालि ॥ जिनी सचु वर्णाजित्रा से सचे प्रम नालि ॥ ७॥ ना हम चंगे आखो आह बुरा न दिसे को है।। नानक हउमे मारी ऐ जेहड़ा सोह ॥ = ॥ २ १० ॥ मारू महला १॥ ना जाणा मृरखु 143 है कोई ना जाणा सित्राणा ॥ सदा साहित के रंगे राता अनदिनु नोम्रु बखागा ॥ १ ॥ बाबा मृरखु हा नावे बिल जाउ ॥ तू करता तू मूरखु सित्राणां एक दाना बीना तेरे नामि तराउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ है एक जोति दुइ नाउ ॥ मृरखा सिरि मृरखु है जि मंने नाही नाउ॥ २ ॥ गुरदुऋारै नाउ पाईऐ बिन्न सतिगुर पर्ले सतिगुर न पाइ 11 अहिनिसि रहे लिव लाइ ॥ के भागे मिन वसे ता ३ -11 राजं मालं जोवनु ते जूत्रारी ॥ हुकमी वाधे पासे े खेलिह ॥ ४ ॥ जिम चतुरु **चउपिं** सिऋागा भरमि एका सारी **邓本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

( १०१६ ) 10 भ्रुलाणा नाउ पंडित पड़िह गावारी । नाउ विसारहि बेंद्र समालहि विख् भूले लेखारी ॥ ४ ॥ कलर खेवी तरवर कंटे वागा पहिरहि कजलु भरी।। एदु संसारु तिसै की कोठी जो पैसे सो गरवि जरे।। ६।।

रयति राजे कहा सबाए दुहु अंतरि सो जासी ॥ कहत नानकु गुर सचे की पउद्दी रहसी अलख निवासी ।। ७ ॥ ३ ॥ ११ ॥

मारू महला ३ घरु ५ असटपदी

१ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ जिसनो प्रेष्ट मीन वसाए ॥ सार्चे सवदि सहजि सुमाए ॥ एहा चेदन सोई जारों अवरु कि जाये कारी जीउ ॥ १ ॥ श्रावे मेले श्रावि विलाए ॥ श्रावणा विश्राह श्रावे लाए ॥

प्रेम की सार सोई जारा जिसनो नदिर तुमारी जीउ।। १ दिव इसिट जागै भरम चुकाए ॥ गुरपरसादि परमपद पाए ॥ सो जोगी इह जुगति पछाणै गुर के सबदि बीचारी जीउ ॥ २ ॥ संजोगी

धन पिर मेला होते ॥ गुरमित विचहु दुरमित खोवे ॥ रंग सिउ नित रलीमा माणे अवसे कंत पिमारी जीउ।। ३ ॥ सतिग्र बाभाइ बैंद्र न कोई ॥ व्यापे व्यापि निरंजनु सोई ॥ सविवार मिलिएे मरे मंदा होवे गित्रान बीचारी जीउ ॥ ४ ॥ एडू सबदू सारु जिसनो लाए ॥ गुरप्रुलि

तमना भारत गवाए ॥ भाषण लीबा किन्छ न पाईछे करि किरपा कल घारी जीउ॥ ४ ॥ व्याम निगम् सतिगुरः दिखाइया किरपा श्रपने परि शाक्ष्मा ॥ अंजन माहि निरंजनु जाता जिन कउ नदरि तमारी लीउ ॥६॥ गुरमृत्वि होर्ने सो तत् पाए ॥ श्रापणा श्राप् रिचह गराए ॥ सरिपुर बाम्ह सम्र धंध कपावे वेखह मनि दीवारी इकि भ्रमि भृते फिर्ह बहंकारी ॥ !! गुरमुन्दि ६उमें मारी ॥ सचै सबदि रहे वैरामी

होरि मरमि प्रले गातारी जीउ ॥ = ॥ गुरहृत्वि जिनी नामु न पाइमा ॥ मनमलि विरया जनमु गशहमा ॥ ऋगे दिणु नार्व को बेली नाही पूर्म गुर बीवारी कीउ ॥ ह ॥ अमृत नामु मदा मुखदाना ॥ गुरि पूरे जुग चारे जाता ॥ क्षिम स् देविह मोई पाए भानक ततु बीचारी जीउ ॥ १० ॥ १ ॥

2080 **一种数数数数数数据表示数据表现的数据数据数据** मारू महला ५ घरु ३ असटपदी आ लख चडरासीह भ्रमते १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ अब पाइओ ॥ १ ॥ रे मुड़े तू होछै रसि जनम संगि वसतु है तेरै विखित्रा सिउ उरभाइय्रो ॥ लपटाइत्रो ॥ श्रंमृत ॥ रहाउ ॥ रतन जवेहर वनजिन श्राइश्रो कालरु लादि चलाइश्रो ॥ चीति न श्राहश्रो ॥ सो घरु तुधु रहना वसना घर महि सुखदाई इक निमख नही तुभु गाइत्रो श्रदल श्रखंड प्राग ४ ॥ जहा जागा सो थानु विसारिश्रो इक निमख नही मनु लाइश्रो॥ देखि समग्री इस ही महि उरसोइओ गृह कलत्र तैसे कमाइग्रो का लाइओ तित ही लागा करम पाइश्रा साधसंग जन नानक ब्रहम मइञ्रो कपाल ता ८ ॥ १ ॥ मारू महला ५ ॥ करि अनुग्रहु राखि लीनो भइश्रो साधू संगु ॥ हरि नाम रसु रसना उचारै मिसट गूड़ा रंगु ॥ को श्रसथानु ।। मीत साजन सला बंधपु उपाइत्रो सरिए प्रभ की जानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संसार सागरु जिनि कही कंकर किछ **ऋराधे** न गही ।। गुर प्रसादी प्रभ्र जम संत रिदा भंडारु ॥ जीत्र जुगति सुजाग्र मोख मुकति दुआरि जा क कलेस बिनसहि जिस सदा राखगाहोरु ॥ ३ ॥ द्ख दरद बसै मन माहि ॥ मिरतु नरकु असथान विखड़े विखु न पोहै ताहि ॥ ४ ॥ रिधि सिधि नवनिधि जा के श्रंमृता परवाह ॥ श्रादि श्चंते मधि ।। ५ ।। सिध साधिक देव म्रनि जन वेद त्रगाह सहजि भुंचहि नही सुत्रामी सुख करहि सिमरि 11 पारावारु ।। ६ ।। अनिक प्राछत मिटहि खिन महि रिदै जपि भगवान ॥ इसनान ॥ ७ ॥ वल पावना ते महा कोटि दान पावन' नाही निमख मन ते बिसरु रासि परागा 11 संतना की सरबस नानक की अरद्सि।। 🖂।। २ ॥ मारू सहला ५ ॥ ससत्रि तीखिण काटि डारिश्रो मिन न कीनो रोसु ॥ काजु उत्रा को ले सवारिश्रो तिलु राम रउ नित नीति दीनो दोसु ॥ ॥ दङ्ग्राल देव मेरे 8 मन 11 रीति ॥ कृपाल 8 रहाउ गोविंद संतना को H सुनि सरीरि तले उगाहि वैसिओ रहिओ 1 महा स्रम् न

**被张水水水水水水水水水水水水水水水水** 

नह विद्याप लिनिह उतिस्त्रों तीरि ॥ २ ॥ चंदन अपर कपूर लेपन तिष्ठ संगे नहीं प्रीति ॥ विसटा मृत्र खोदि तिल्ल तिल्ल सिन सनी विपरीति ॥ ३ ॥ उन्न नीच विकार सुकृत संलगन सम सुख छत्र ॥ मित्र सनु न कल्लू जाने सरव जीव्र समत ॥ ४ ॥ किर प्रगासु प्रचंड प्रगटिया व्यवकार विनास ॥ पवित्र व्यवित्रह किरण लागे मिन महत्रा विखाद ॥ ४ ॥ सीत मंद सुगंघ चिलवों सरव थान समान ॥ जहा सा किल्लु तहा लागियों तिल्लु न संका मान ॥ ६ ॥ सुमाइ अमाइ जु निकाट खाने सीतृता का जाइ ॥ आप पर का कल्लु न लागे सदर सहित सुमाइ ॥ ७ ॥ चरण सरण सनाय इहु मनु राँग राते लाला॥ गोपाल

ē

e

जीउ श्रंतिर चादना ॥ १ ॥ अराधना अराधनु नीका हिर हिर नामु श्रराधना ॥ २ ॥ तिश्रागना विद्यागनु नीका कामु क्रोपु लोधु तिश्रागना ॥ ३ ॥ मागना मागनु नीका हिर जमु गुर ने मागना ॥ ४ ॥ जागना जागनु नीका हिर कीरतन महि जागना ॥ ४ ॥ लागना लागनु नीका गुर चरखी मनु लागना ॥ ६ ॥ इह विधि तिसहि परापते जा कै मसतकि भोगना ॥ ७ ॥ कहु नानक तिमु सम्रु किन्नु नीका जो प्रम की सरनागना ॥ ८ ॥ १ ॥ ४ ॥ मारू महला ४ ॥ श्राज

नीका जो प्रम की सरनामना ॥ ८ ॥ १ ॥ ४ ॥ मारू महला ४ ॥ आउ जो तू ज्याउ हमारे हिर जधु स्वन ग्रुनावना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुषु व्यावत मेरा मृत्रु तृतु हरिआ हरि जधु तुम संिम मावना ॥ १ ॥ संत कृपा ते हिरदे वासे दृजा माउ मिटावना ॥ २ ॥ मगत दर्श्या ते बुचि परागसी दुरमित दृख तजावना ॥ २ ॥ दरस्तु भेटत होत पुनीता पुनरि मर्राम न पावना ॥ ४ ॥ नउनिधि रिधि सिधि पाई जो तुमरे मिन मावना ॥ ४ ॥ नउनिधि रिधि सिधि पाई जो तुमरे मिन मावना ॥ ४ ॥ संत विना मै याउ न कोई श्रवर न स्पर्भ जावना ॥ ६ ॥ मोहि निरगुन कउ कोई न राखे संता संगि समावना ॥ ७ ॥ कहुनानक गुरि चलतु दिलाईश्या मन मधे हिर हिर रावना ॥ ८ ॥ से ॥ जीवना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पीवना जितु मनु श्राघावै नामु श्रंमृत रसु ।। खावना जितु भृख न लागै संतोखि सदो तृपतीवना ।। फिरि नागे नही थीवना ॥ ३ परमेसुर २ ॥ पैनगा पति रख महि लीवना H संगति 11 मधे हरि संत रस हरि भगती संगि सुई त्रानी मन तागे विन हरि रस मिह राते तिसु बहुड़ि न कबहू श्रउखीवना ॥ ५ ॥ मातिआ ६ ॥ मिलिस्रो तिसु सरव निधाना प्रभि कृपालि जिसु दीवना ॥ ७ ॥ सुख नानक संतन की सेवा चरण संत धोइ पीवना।। = ॥ ३ ॥ ६॥ मारू महला ५ घरु ८ अंजुलीया । जिसु गृहि बहुत तिसे गृहि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ थोरी सु फिरें भ्रमंता ॥ दुहू विवसथा ते चिंता ॥ जिस गृहि राज महि नरक उदास ॥ गृहि भालीऐ ॥ १ मुकता सोई सहेला देही महि पाठ सभि सोघा ॥ जो बहुविधि वेद २ ॥ जागत स्ता भरमि घालीए ॥ पूरन श्रलिपता तिस जन की साधसंगि तटहि हउ होईऐ मीता ।। विगता ॥ विज गर मुकति न करें त बंधा नह करें त करम 11 3 11 वंघन एको एक निहोलीऐ निंदा ॥ मोह मगन मनु विद्यापित्रा चिंदा ग्रप्रसादि 11 सुख ॥ संसारे सम जार्गे घटि घटि राम्र हित्रालीए ॥ महि ß जापै बुकाए सोई जिसहि 11 विश्रापे ॥ श्रकथ कथा श्रगोचर नही बालक त्रागी पालीऐ ॥ ५ ॥ छोडि बहै तउ छूटै नाही ॥ युभै ओह की पति राखै ॥ इसही महि जिस संचै तउ भउ मन माही जउ तिसु साधू चउरु ढालीए ॥ ६ ॥ जो स्रा तिसही होइ मरणा ॥ भागै तिसु जोनी फिरगा ।। जो वरताए सोई भल माने बुक्ति हकम जितु लावहि तितु तितु लगना ।। करि दुरमति जालीए ॥ ७ ॥ जित करि वेखें अपगो जचना ॥ नानक के पूरन सुखदाते तू देहि समालीऐ ॥ = ॥ १ ॥ ७ ॥ मारू महला ५ ॥ विरखै हेठि सभि जंत इकठे ॥ असतु उदोतु भइत्रा चले मिठे 🤊 ॥ इकि बोलनि इकि मुठे करेदड ॥ १॥ पाप सरपर 11 जिउ जिउ ऋउध विहागीऋा 本本本本本本本本本本本本本本本本本本**本** 

14

14

#

वजेसा ॥ करण करीम न जातो करता तिल पीडे जिउ घाणीश्रा ॥ ३ ॥ ख़िम ख़िस लैंदा वसत परोई ॥ वेसे सुखे तेरे नोलि ख़दाई ॥ दनीय्रा लबि पड़या खोत श्रंदरि श्रमली गल न जाणीश्रा ।

जंमै जिम जिम मरें मेरे फिरि ॥ बहुतु सजाइ पङ्ग्रा देसि लंगे ॥ जिनि कीता तिसै न जाणी श्रंघा ता दख् सहै पराणीश्रा॥ खालक थावह भुला मुठा ॥ दनीया खेल बरा रुठं तुरा ॥

सबरी संत न मित्तियो वर्ते व्यापण भागोत्रा ॥ ६॥ मउला खेल करे समि आपे।। इकि कटे इकि लहिर विआपे।। जिउ नचाए तिउ ਰਿਤ नचिन सिरि सिरि किरत विहासीचा ॥ ७ ॥ मिहर करे धिब्राई ॥ संता संगति नरिक न पार्ड ॥ अंग्रत नाम दान नानक कउ गण गीता नित वलाणी आ ॥ = ॥ २ ॥ = ॥

मारू सोलहे महला १ १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ साचा सच सोई ब्रवरु न कोई ॥

ø

a

O) जिनि सिरजी तिन ही फुनि गोई ॥ जिउ भावै तिउ राखह रहणा OH: तम सिउ किया मकराई है ।। १ ।। श्रापि उपाए आपि खपाए ।। 91 श्रापे सिरि निरि धंधे लाए ॥ श्रापे वीचारी गुणकारी श्रापे मारगि लाई है ॥ २ ॥ आपे दाना आपे बीना ॥ आपे आपु उपाइ आपे पउछा पाणी वैसंतरु आपे मेलि मिलाई हे ॥ ३ ॥ आपे सरा पूरो पूरा ॥ आपे गिआनि धिशानि गुरु स्मा ॥ कालु जालु जमु

जो हिन साकै साचे सिउ लिय लाई है।। ४ ॥ आर्पे प्रस्तु आर्पे ही नारी।। आपे मासा आपे सारी ।। आपे पिड बाधी जगुखेले आपे कीमति पाई हे ॥ ५ ॥ आपे भवरु फुलु फुलु तरवरु ॥ आपे जुलु थुलु सागरु सरवरु ॥ श्रापे मञ्जु कञ्जु करणी करू तेरा रूपुन लखणा जाई है ॥ आपे दिनसु आपे ही रेगी ॥ आपि पतीजें वैंगी ॥ त्रादि जुगादि अनाहदि अनैदित घटि घटि

है ॥ ७ ॥ भाषे रततु अनुप्र अमोत्तो ॥ सापे परखे परो तोलो

# **法法法**該該該認識。與與或該該該該**該該該該** श्रापे किसही किस वखसे श्रापे दे लें भाई आपे धनखु आपे सर वाणा ॥ त्रापे सुघड़ सरूप सिञ्रागा कहता वकता सुराता सोई आपे 11 वगात वसाई हे ॥ ६ ॥ पउसा गुरू पासी पित जाता ॥ उदर संजोगी रेंगि दिनसु दुइ दाई दाइआ जगु खेलें खेलाई हे ॥ धरती माता - 11 र॰ II त्रापे मञ्जली आपे जाला II आपे गऊ आपे रखवाला II सरेव जीया जिंग जोति तुमारी जैसी प्रभि फ़ुरमोई हे ॥ ११ ॥ त्रापे जोगी आपे भोगी ॥ आपे रसीआ परम संजोगी ॥ आपे वेवाणी निरंकारी निरभउ ताड़ी लाई हे।। १२।। खाणी वाणी तुसहि समागा।। जो दीसै सभ त्रावण जाणी ।। सेई साह सचे वापारी सतिगुरि वुक बुकाई ॥ १३ ॥ सबदु बुकाए सतिगुरु पूरा ॥ सरव कला साचे भरपूरा ॥ अफरिओ वेपरवाहु सदा तू ना तिसु तिलु न तमाई हे ॥ 18 锹 १४ ॥ फालु विकालु भए देवाने ॥ सबदु सहज रसु अंतरि माने ॥ 狱 त्रापे मुकति तृपति वर दाता भगति भाइ मनि भाई हे ॥ १४ ॥ आपि निरालमु गुरगम गित्राना ॥ जो दीसै तुभ माहि समाना ॥ नानकु 1 नीचु भिखित्रा दरि जाचे मैं दीजें नामु वडाई हे ॥ १६॥ १॥ मारू महला १ ॥ त्रापे धरती धउल त्रकासं ॥ त्रापे साचे गुण परगासं ॥ जवी सवी संतोखी आपे आपे कार कमाई हे।। १ ॥ जिसु करणा सो करि करि वेखें।। कोइ न मेटें साचे लेखें।। आपे करे कराए आप 段 श्रापे दे विडि आई हे ॥२॥ पंच चोर चंचल चितु चालहि॥ पर घर 1 जोहिह घरु नहीं भालिह ॥ काइत्रा नगरु ढहैं ढाह देरी विनु सबदें H पित जाइ हे ॥ ३ ॥ गुर ते चूमों त्रिभवणु स्रमः ॥ मनसा मारि मनं सिउ लूभी ॥ जो तुधु सेविह से तुध ही जहे निरभउ बाल सखाई है।। ४ ॥ त्रापे सुरगु मछु पङ्ग्राला ॥ त्रापे जीति सरूपी बाला ॥ जटा विकट विकराल सरूपी रूपु न रेखिया काई हे।। ५ ।। वेद कर्तवी भेदु न जाता ॥ ना तिद्ध मात पिता सुत भ्राता ॥ सगले सेल उपाइ समाए अलाखु न लखगा जाई हे ॥ ६॥ करि करि थाकी मीत घनेर॥ कोइ न काटै अवगुण मेरे ॥ सुरि नर नाथु साहितु सभना सिरि भाइ मिली, भउ जाई हे ।। ७ ।। भूले चूके मार्राग पावांह ।। आपि भुलाइ तू 1 है समकाविहि ।। विन्तु नावै में अवरु न दीसे नावहु गति मिति पाई i k **宓宓宓宓宓宓**汲

( १०२२ ) ।। = ।। गंगा जमुना केल केदारा ।। कासी कांती प्ररी दुर्जारा ।। गंगा सागरु वेणी संगद्ध श्राठसठि श्रंकि समाई हे ॥ ६ ॥ त्रापे सिघ सोधिक बीचोरी ॥ आपे राजन पंचा कारी ॥ तस्रति वहै अदली प्रभु त्रापे भरम भेद भउ जाई है ॥ १० ॥ आपे काजी त्रापे मुला ॥ श्रापि श्रमुल न कवह मुला ॥ श्रापे मिहर दहश्रापित दाता ना किसै को चैराई हे ॥ ११ ॥ जिस बखसे तिस दे विडम्राई ॥ समस तिल न तमाई ॥ भरपरि धारि रहिश्रा निहक्षेवल गुपत ठाई है ॥ १२ ॥ किया सालाही अगम श्रपारे ॥ साचे सिरजगहार प्रराहे ।। जिसनो नदरि करे विस्त मेले मेलि मिलै मेलाई हे ।। १३ ब्रहमा विसन महेसु दुआरें ॥ ऊमे सेविह अलख अपारे ॥ होर केती दरि दीसे बिललादी में गणत न आवे काई हे ॥ १४ ॥ साची कीरति साची बाखी ॥ होर न दीसै बेंद Ħ पंजी साच सचे ग्रेण गावा में घर होर न काई है है भी होसी ॥ कउणु न मुद्रा कहै वेनंती दरि नीच देखह लिव २ ॥ मारू महला १ II दजी काम क्रोघ की कची चोली II घरि वरु आर्थों छोडरि वित पिर नीद न पाई है ॥ १ ॥ अंतरि अगनि मनप्रस तक कडा चारे ॥ विज्ञ सतिग्रर सेवे किउ सरा पाईऐ साचे हाथि वडाई हे ॥ २ ॥ काम्र काप्र श्रहंकारु निवारे ॥ तसकर पंच सर्वाद संघारे ।। गिश्चान खड्गु ले मन सिउ लुकी मनसा मनहि समाई है ॥ ३ ॥ मा की रकतु पिता बिंदु धारा ॥ मुरति स्ररति

कति आपारा ॥ जोति दाति जेती सम तेरी तुकरता सम ठाई है ॥ ४ ॥ तुम्ह ही कीव्या अंमण मरणा॥ गुर ते समक पड़ी किया दरणा॥ दहमा करि देखहि द्वस्य दरद सरीरष्ट जाई वैसि रहे मउ खाइमा ॥ धावत राखे हरे रहाइचा ॥ कमल विगास सर सुभर थातम सखाई ₹IĦ लिखाइ भंडल महि भाए किउ रहीए II चलगा व्यम्ह सचे व्यमराप्रहि संचा सा सञ्ज मिले वडाई मापि उपार्मा जगतु सपार्मा u जिनि सिरिभा

被被被被被被被被被被被被被 लाह्या ॥ सचे घंधे तिनि दीसै ऊपरि साचे श्चवर न कीमति पाई हे ॥ = ॥ ऐथै खेलु गोइलडा दिन चारे ॥ तमासा सुपनै ध्यकारं खेलि वाजीगर चाजी गए जिउ निसि भखलाई कउ तखित मिली विडिशाई ॥ निरभेड तिन 11 3 11 मिन लाई वसिद्या लिव 11 खंडी व्रहमंडी पाताली प्ररीई त्रिभवण ताझी लाई हे ॥ १० ॥ साची नगरी तखतु सचावा ॥ मिले सुखु पावा ॥ साचे साचे तखित साच गणत गवाई हे ॥ जीऐ ११ ॥ गणत गणीएं सहसा ॥ किउ दाता ग्रर पूरे ते पति एक निरंजन ॥ निरमञ्ज जुगि जुगि विरली गुरगुखि जाता॥ साचा रवि तनि मनि राता ॥ तिस की श्रोट गही सुख पाइआ १३ ॥ जीभ रसाइणि साचै राती ॥ हरि प्रभु संगी भउ न ॥ सवरण स्वात रजे गुर वागी जोती जोति मिलाई है॥ १४॥ पड धरगा ॥ जत कत देखड तेरी सरगा॥ दुख रखि रखि पैर धरे तुमही सिउ विश श्राई हे ॥ सुखु त्र है मनि भावहि श्रंत कालि को वेली नाही ॥ गुरमुखि जाता तुधु सालाही ॥ नानक नामि रते वैरागी निजयरि ताडी लाई हे ॥ १६॥ ३ ॥ मारू महला च्यपारे ॥ त्रादि निरंजन खसम जगादी श्रपर साचे जोग जुगति वीचारी साचे ताड़ी लाई हे ॥ १ ॥ केतड़िश्रा धुंधू कारें ॥ ताड़ी लाई सिरजग्रहारे ॥ सचु नाम्रु सची विड्याई साचै वडाई हे ॥ २ ॥ सतज्ञिम सतु संतोखु सरीरा ॥ सति सति गंभीरा ॥ सचा साहित सच परले साचै इकमि ३ ॥ सत संतोखी सित्मुरु पूरा ॥ गुर का सबदु मने सो सरा॥ हुकमु रजाई हे ॥ ४॥ साची दरगह साचु निवासा मानै साचु कहै सभु कोई ॥ सचि वरते साचा सोई ॥ मनि म्रुखि साच भंजनु गुरमुखि साचु सखाई हे ॥ ५॥ त्रेते धरम कला इक दुविधा सकी ॥ गुरमुखि होवै . सु ॥ तीनि चरण इक वखार्गे मनम्रुखि पचै त्रवाई हे ॥ ६ ॥ मनम्रुखि कदे दरगह सीभे ॥ वितु सबदै किउ अंतरु रीभे ॥ वाधे आविह वाधे जावहि होई सोभी बूभ न काई हे।। ७ ॥ दइआ श्रधी दुश्रापुरि · 水水水水水水水水水水水

Ol धरे चीनै कोई <del>(2)</del> गुरम्रस्व विरला धरम् पग II दुइ G) तिथाई राजे घरम् धरणीधर गुरम्रस्व हे Ħ साच 11 ζ G) करिह परथाए ।। आसा बंधे दानु कराए ॥ राम नाम विनु G मुकति न होई थाके करम कमाई है ॥ ६ ॥ करम धरमकिर मुकति 댔 मंगाही ॥ मुकति पदारथु सबदि सलाही ॥ बितु गुर सबदै मुकति न ā होई परपंच करि भरमाई हे ॥ १० ॥ माइम्रा ममता छोडी न जाई ॥ G से छुटे सच कार कमाई ॥ ब्राहिनिसि भगति रते बीचारी ठाकुर <del>Gl</del> विश आई हे ॥ ११ ॥ इकि जप तप करि करि वीरथ नावहि॥ 뉁 जिउ तुधु भावे विवे चलावहि ॥ इठि निम्नहि अपतीलु न भीजे निसु <del>()</del>| हरि गुर किनि पति पाई हे ॥ १२ ॥ कलीकाल महि इक कल राखी।। 0 घरते वरतारा वित्र विजुगुर पूरे किनै न भाखी ॥ मनम्रस्ति कड सितगुर भरम् न जाई है ॥ १३ ॥ सितगुरु वैपरवाह सिरंदा ॥ ना जम काणि न छंदा बंदा ॥ जो तिस सेवे सो अविनासी ना तिस कालु संवाई है ॥ १४ ॥ गुर महि आपू रखिआ करवारे ॥ गुरक्ष सि कोटि श्रसंख उधारे । सरव जीत्रा जग जीवनु दाता निरभउ मैलु न काई G हे ॥ १४ ॥ सगले जाचिह गुर भंडारी ॥ ऋापि निरंजनु श्रपारी ॥ नानक साचु कहै प्रम जाचे मैं दीजे साच रजाई है ॥ १६॥ ४ ॥ मारू महला १ ॥ साचै मेले सबदि मिलाए ॥ जा तिस्र GH. सहजि समाए ॥ त्रिमत्रण जोति घरी परमेसरि अवरु न दजा भाई <del>(3)</del> है ।। १ ।। जिस के चाकर तिस की सेवा ।) सबदि पतीजै H श्रमेवा।। भगतो का गुराकारी करता बखित लए वडिकाई 01

र ॥ देदे तोटिन आर्वे साचे ॥ लै लै मुकरि पउदे काचे ॥ मृद्ध न (3) युम्महि माचि न रीम्महि दुनै मरिन भ्रुलाई हे ॥ ३ ॥ गुरक्क्षि जागि 0 रहे दिन राती ॥ साचे की लिव गुरमति जाती ॥ मनप्रुख सोइ tH: (3) से लटे गुरमुख सायत माई हे ॥ ४ ॥ कृदे आवे कृदे जावे ॥ कृदे ti) रावी कुड़ कमार्वे ॥ सबदि मिले से दरगह वैधे गरप्रस्वि सर्वि 47 समाई है।। थ ।। कृष्टि मुठी ठगी ठगवाड़ी ॥ जिउ वाडी क्रोजाड़ि ॥ नाम विना किछ लागै सादि हरि न विसरिए ŧII. ξ मोजनु मिलै Ш साञ भाघाई t) नाम रतन साची विडमाई ॥ चीनै आप पछार्यं सोई जोती जोति (ii)

#### 份出 मिलाई हे ॥ ७ ॥ नावह अली चोटा खाए ॥ बहुत सित्राग्णप भरमु न जाए ।। पचि पचि मुए अचेत न चेतिह अजगिर भारि लदाई है।। ८।। विनु बाद विरोधिह कोई नाही ॥ मैं दिखालिह तिसु सालाही ॥ 的现在分词的现在分词 तनु अरपि मिलै जगजीवनु हरि सिउ वर्णत वर्णाई हे ॥ ६ ॥ प्रभ गति मिति कोइ न पार्वे ॥ जे को यडा कहाइ वडाई खावे ॥ साचे साहिव ॥ १० ॥ वडी वडिञ्राई दाती सगली तिनहि उपाई हे दरि वे परवाहे ॥ श्रापि उपाए दानु समाहे त्रापि दहस्रालु 11 सहिज रजाई हे ॥ ११ ॥ इकि सोगी दातो मिलिया त्रापे ॥ भगति भाउ गुर की मति सु आपे विश्रापे ॥ जा किछ करे नागे भवहि इकि भ्रखे 11 १२ 11 लखाई हे पूरी अनहदि सबदि करि मरहि न कीमति पाए ॥ गति अविगत की H भवाए ॥ इकि हरू सार न जारों यू भें सबदु कमाई है ॥ १३ ॥ इकि तीरथि नावहि अंतु H न खोवहि ॥ इकि श्रगनि जलाविह देह खपाविह ॥ राम नाम विनु Ē विधि पारि लंघाई हे ॥ १४ ॥ गुरमति छोडहि **M** मुकति न होई कित् उमादि जाई ॥ मनमुखि रामु न जपै श्रवाई ॥ पचि पचि वृद्धि कुड़ 的现在形式的 कमावहि क्र्ड़ि कालु वैराई है ॥ १५ ॥ हुकमे त्रावै हुकमे जावै ॥ वृभी हुकष्ठु सो साचि समावे ॥ नानक साचु मिलें मनि भावे गुरम्रुखि ॥ ५ ॥ मारू महला १ ॥ त्रापे करता प्रस्ख कार कमाई हे ॥ १६ उपाइ पछाता ॥ त्रापे सतिगुरु ऋापि विधाता ॥ जिनि आपे सेव अपे सुसिट उपाई हे ॥ १ ॥ आपे नेड़े नाही दूरे ॥ संगति गुरम्नुखि से जन पूरे ॥ तिन की संगति अहिनिसि लाहा ग्रर जुगि संत भले तेरे ।। हरि गुग प्रभ एह वडाई है ॥ २ ॥ जुगि करिं परहरि जिन दालद दुख् उसत्तति रसेरे H स्र्ते दोसहि नाही चिंत पराई हे ॥ ३ ॥ त्र्रोइ जागत रहिं न संगति कुल तारे साचु परीसहि ॥ कलिमल मैल नाही ते निरमल हरि जन सतिगुर हे ॥ ४॥ ब्सह श्रोइ रहिह भगति लिव लाई है देह पुराग्गी ॥ त्राजु कालि मरि वागी एडु सासु जोवन्र रिदे धिआई हे छोडह 11 11 जाईऐ जपि जप्र प्राणी हरि मारे कालु साकत उछाहाडा प्रागी कुड़ 11 कबाड़ा

( १०२६<sup>-</sup>)

कृढ़ि पचिह मिन इउमै दुह मारिंग पचै पचाई है ॥६॥ छोडिहु निंदा ताति पराई ॥ पहि पहि दक्षिति साति न त्राई ॥ मिलि सत संगति नाम्र सलाहरू आवम राम्र सखाई हे।। ७।। छोडरू काम कोधु प्ररियाई।। छोडह लंपटोई ॥ सतिगुर सरिख परद्व इउ तरीएे भवजल भाई है।। 🖚 ।। आगै विमल नदी अगनि विलु भेला ॥ तिथै अवरु न कोई जीउ इकेला ॥ मद भड़ अगनि सागरु दे लहरी पड़ि दभांद्र मनमुखताई है ॥ ६ Ħ गुर दानु दे भार्षे ॥ जिनि पाइत्रा सोई विधि जार्थे ॥ जिन पाइत्रा तिन पुछह माई सुख़ सतिगुर सेव कमाई है।। १०।। गुर बिन्न उरिक मरहि वेकारा ॥ जम्र सिरि मारे करे खुआरा ॥ वाघे नर निंदक इयहि निंद पराई है ॥ ११ ॥ बोलह साच पछाणह अंदरि ॥ दरि नाही देखह करि नंदरि ॥ निघनु नाही गुरमुखि तरु तारी इउ मवजलु पारि लंघाई हे ॥ १२ ॥ देही अंदरि नामु निवासी ॥ आपे करता है अविनासी ॥ ना जीउ मरें न मारिया जाई करि देखें सवदि रजाई हे ॥ १३ ॥ ओहु निरमलु है नाही श्रंधित्रोरा ॥ श्रोहु तर्वात वहें सचित्रारा ॥ साकत कुड़े वंधि भगईश्रहि जनमहि छाई जाई हे ा १४ ॥ गुर के सेवक सतिग्रर पित्रारे ॥ श्रोइ वैसिद्द तखित सु सबदु बीचारे ॥ ततु लहिंद श्रंतरगति जाखिंद सतसंगीत साचु वडाई है ॥ १४ ॥ श्रापि तरें जनु पितरा तारे ॥ संगित प्रकृति सु पारि उतारे ॥ नानकु तिस का लाला गोला जिनि गुरमुखि इरि लिव लाई है ॥ १६॥ ६॥ मारू महला १ ॥ केते जुग वरते गुवारे ॥ वाड़ी लाई अपर अपारे ॥ धृपुकारि निरालमु वैंठा ना तदि घंधु पसारा है ॥ १ ॥ जुग छतीह तिनै वस्ताए ॥ जिउ तिस भागा तिवै चलाए । तिसहि सरीक न दीसे कोई आपे अपर अपारा हे ॥ २ ॥ गुपते प्रमुहु जुग चतुआरे ॥ घटि घटि वरते उदर सम्मारे ॥ जुग जुगु एका एकी वरतें कोई युक्ते गुर बीचारा है।। शा बिंदु सकत विलि विंद्र सरीमा ॥ पउणु पाणी मगनी मिलि जीमा॥ मापे चोज करे रंग महली होर माहचा मोह पसारा है ॥ ४ ॥ गरभ कंडल महि

#### श्रापे जागी श्रंतरजामी ॥ सासि सासि उरघ घित्रानी ॥ ॥ चारि पदारथ ले हे 11 ų मभारा समाले श्रंतरि उदर नाम विसारे एक़ पोडग्रा 11 सिव सकती घरि वासा (1 मरें **ऋंधु**ले 5 वोलक 11 Ę विसारा 11 पिड हारे नाम लीला ॥ किह किह रोविह वालु रंगीला॥ जिस का सा सो तिन ही लीत्रा भूला रोवणहारा है ॥ ७॥ मरि जोवनि मरि रोबीजें ॥ माइत्रा कारिंग रोइ विगूचिह ॥ मेरा मेरा करि हे ॥ = ॥ काली ह फ़ुनि धउले त्राए॥ विग्र संसारा विनसि दुरमति **अंधुला** गवाए ॥ गय गहआ प्कारा हे ॥ ६॥ त्रापु वीचारि न रोवें कोई ॥ सतिगुरु मिलें त सोक्ती होई ।। त्रिनु गुर यजर कपाट न खूलहि सबदि मिलें निसतारा ॥ विरिध भइत्रा तनु छीजै देही ॥ रामु न जपई श्रंति सनेही काले दरगह फूछ खुत्रारा है।। ११।। नामु महि ॥ नाम्र विसारि चले सिरि छारो ॥ साइरडे क्र्इियारो ॥ स्रावत जात पर्दे विसारि चली मारा हे ॥ १२ ॥ खार्ज पैंभों रली सिरि घरि वास न पाए पेईग्रडें सर अपसर की सार भगती वादि मरीजै।। करीजे ॥ विनु अम नरविरति परविरती १३ 11 हे 11 मारे किञ्रा चारा कै संगि सवदि घरु जागौ ॥ किसही मंदा ऋाखि दरि हे ॥ १४ ॥ साचै विना सचित्रारा कोई ॥ साच सबदि पेकी पति होई ॥ त्रापे बखिस लए हउमें गरबु निवारो ॥ हे ॥ १५ ॥ गुर किरपा ते हुकमु पछाणै॥ जुगह तरु तारी जार्गो ॥ नानक नामु जपहु १ ॥ ७ ॥ मारू महला १॥ हरि सा मीत १६ कोई ।। जिनि तनु मनु दीत्रा सुरित समाई ।। सरव जीत्रा हे ॥ वीना प्रतिपालि समाले सो अंतरि दाना सारे ॥ बहु हम हंस पित्रारे ॥ सागर महि रतन लाल हरि अगम जसु गावत मनु तनु भीना हे ॥ २ ॥ गुर गोपाला सतिगुर न पाईऐ 11 ग्रंतु हरि निराला ॥ तारगहारा मेलि लए रंगि लीना हे सतिगुर 11 Ę किनेही ॥ त्र्रोहु त्रादि सनेही ॥ जुगादी बाभहु म्रकति **苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏**

किरपा बखसे

व्यवगुरा

रोग

लागै

॥ समिट

श्रहिनिसि

जिस

बहु धारी ॥ भोगै चोज

उपाइ

गवाए श्रंमृत्

भगनि

रहे

दुख

18

सभि

करु

11

किछु कीना है।। ७॥ नामु विसारि दोख

<u>Kanababbabbabbababab</u>

सुंदरि नारी

सहीए ॥ हुकमु भइआ चलणा किउ रहीए ॥ नरक कूप महि

न कीना है॥ ६

करे करि

जम

सीना है ॥ ४ ॥ काइआ हंस प्रीति

प्रस्व

निनोदी उठि चलते

मिलि सो पाए जो

सविग्रह दावा मुकवि करोए ॥

ओह

मता

जागाति नाही

प्रभ छात्रे ॥ पत्रण पाणी वैसंतरु गात्रे ॥ मनुषा डोले

Ol

西西西西西西西西西西 सावै जिउ जल ते बाहरि माना है ॥ = ॥ चउरासीह नरक साकतु 10 मोगाईए।। जैसा कीचै वैसो पाईए।। सतिगुर बाभह मुकति न होई किरति बाघा ग्रसि दीना है ॥ ह ॥ खंडेघार गली श्चिति भीडी ॥ लेखा लीजें विल जिंड पीढ़ी ॥ मात पिता क्लत्र सुव बेली नाही वितु इरि रस मुकति न कीना है।। १०॥ मीत सखे केते जग माही ॥ विन ग्रुर परमेसर कोई नाही ॥ ग्रुर की सेवा 5क्ति मनदितु कीरततु कीना है ॥ ११ ॥ कुडू छोडि साचे कउ घावडु ॥ जो इछह सोई फलु पावडु । साच वस्तर के वापारी विरले ले लाहा सउदा कीना है ॥ १२ ॥ इरि इरि नाम बखरु लै चलह ॥ दरसनु 9 पायह सहित महलह ।। गुरमुखि खोति लहि <del>Gi</del> di समदरमी चीना है ॥ १३ ॥ प्रम बेमंत गुरमति को पावहि ॥ गुर के मबदि मन कउ समभावहि॥ सविगुर की बाखी सति THE STATE OF मानह इउ आवम रामे लीना है ॥ १४ ॥ नारद सारद सेरक वेरे ॥ तिभवणि सेवक वटह वटेरे। मभ तेरी हुदरति त सिरि सिरि सम तेरो कारण कीना है।। १४।। इकि दर सेरहि दग्द Oi मोह दरगह पैथे सतिगुरू छडाए ॥ इउम बंधन सतिगुरि तोड़े चितु <del>Q1</del> पंचल परुष्य न दीना है ॥ १६ ॥ सतिग्र मिलह चीनह विधि <del>āl</del> <del>di</del> माई ॥ जितु प्रम पारहु गयत न काई ॥ इउमें मारि गुर मेरा जन नानक इति रंगि मीना है ॥ १७॥२॥= ॥ मारू महला १ ॥ अनुर सपारण रामु इमारा ॥ पटि पटि रमईमा राम विमारा ॥ Ði मृते सर्गः ऐ गुग्हस्व तिस् बीचारा 01

**乔木木木木木木 医多多水木 化水木木木** H 14 साध सरिए तुमारी ।। करि किरपा प्रभि पारि गुरमुग्वि # सतिगुरु पारि पाणी सागरु अति गहरो गुरु अगनि 书 मनमुख ग्रंधुले सोभी नाही ॥ आवहि जाहि २ ॥ 概 मिटई जमदरि पूरवि लिखिआ लेखु जाही न 11 इकि श्राविह जाविह घरि खुआरा 11 3 11 वास न वाधे **अंधुले** कमावहि सोभो पावहि किरत के पाप 11 115 विनु हे ॥ पिर लोभ्र 11 8 अहंकारा बुरा 14 पिर राती खसम्र विसारा तिस धन सीगारा 11 - 11 पर 伤 जिउ कहीऐ तिख फोकट वेसऋा को कार पूत वापु 慈 विकारा हे॥ ५॥ प्रेत पिंजर महि द्ख घनेरे ॥ पचहि नरिक 供 ।। धरमराइ की बोकी लीजें जिनि श्रगित्रान ग्रंधेरे हरि का नाम 袋 विसारा है।। ६ ॥ सूरज्ञ तपै ऋगनि विख् साला ।। ऋपतु पस्र मनमुख् 格 वेताला ।। आसा मनसा कूड्र कमाविह रोगु बुरा बुरित्रारा है ॥७ ॥ 书 मसतिक मारु कलर सिरि भारा ॥ किउकरि भवजलु लंघसि 袋 将 सतिगुरु बोहिथु ब्रादि जुगादी राम नामि निसतारा है 11 पुत्र 卷 पित्रारा ॥ याइत्रा मोह पमरित्रा पोसारा हेत् # फाहे सतिगुरि तोड़े गुरम़खि ततु बीचाग हे ॥ ६ ॥ क़ुडि मुठी चालै 116 वहु राही ॥ मनमुखु दाभौ पड़ि पड़ि भाही ॥ श्रंमृत नाम्र गुरू वडदाणा 袋 जपहु सुख सारा है ।। १० ।। सतिगृरु तठा सचु दखाए ।। सिभ \* गडहे मेटे मारगि पाए ॥ कंडा पाइ मुले जिस्र सतिगुरु न 伤 खेह रले ततु छीजे ॥ मनमुखु पाथरु सैलु हे ॥ ११ ॥ खेह THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S 4 न भीजे ।। करगा पलाव करे बहुतेरे नरिक सुरगि अवतारा है ॥ १२॥ # माइआ बिखू भुड्यंगम नाले ॥ इनि दविधा बहुते घर **H** सतिगुर वाभह प्रीति न उपजै भगति रेते पतीश्रारा 15 साकत माइत्रा कउ वह धावहि ॥ नाम विसारि कहा सुख 供 त्रिहुगुण अंतरि खपहि खपावहि नाही पारि उतारा 伤 मरहि भड भड भड कही ऋहि कूड़िआरा ्।। भउकि 不 मिन तिन भूठे कूड़ कमाविह दुरमित दरगह हारा है।। १५।। 4 मनूत्रा टेकै ।। राम नामु दे सरिए परेकै ॥ हरि सतिगुरु मिलै त 18 नामु अमोलकु देवे हरि जसु दरगह पिद्यारा हे ॥ १६ नाम

साधृ सरगाई ॥ सतिगुर बचनी गति मिति पाई ॥ नानक हरि मेलगहारा है ॥ १७॥ ३॥ ६॥ मारू जपि हरिमन मेरे दृरि मेले महला १ ॥ घरि रहरे मन ग्रगध इस्राने ॥ राम ॥ लालच छोडि रचह ऋपरंपरि इउ पावह हे॥१॥जिसु विसरिए जस जोहिए लागै॥ सिम सुख जाहि फुनि आगै ।। राम नामु जपि गुरमुखि जीअडे एह परम तत रस मीठा ॥ ग़रम़िल हरि रस अंतरि हे।।२।। इरिहरिनाम जपह डीटा ।। श्रहिनिसि राम रहह रंगि राते एह राम नाम गरवचनी बोलह u संत समामदि इह श्रपना बहुद्धि गुरमति खोजि लहह घरु मकारा है।। ४ ॥ सचु तीरिथ नावह हरि गुण गावह ॥ ततु इरि लिय लायहु ॥ श्रंत कालि जम्र जोहिन माके हिर बोलह । सतिगुरु पुरख जिस दाती वडदागा कउ सतिग्रह मेलि मिलाए तिस साज स सबदि समाणा ॥ जिस काइमा कीनी ॥ जम भै भारा है।। ६ ॥ पंच तत मिलि विस महि राम रवतु लै चीनी ॥ आतम रामु रामु है आतम हरि पाईऐ समृदि वीचारा है iı ७॥ सत्त संतोखि रहह जन माई ग सरगाई श्रातम चीनि परातम चीनह गर निसतारा है। 🖒। साकत कह कपट महि टेका ।। श्रहिनिसि निंदा मिमरन आपहि फ्रनि जापहि मभारा है।। ६ ।। साकत जम की काणि न चकै ।। जम का डंड मुकै॥ याकी घरम सह की लीजै सिरि अफरियो मारु अफारा है १० ॥ वित गर साकत कहह को तरिमा ॥ हउमैं करता ।। विन गर पारु न पानै कोई हरि जपीए पारि ११ ॥ गरकी दाति न मेटें कोई ॥ जिस्र बखसे तिस्र तारेसोई। जनम मरण दख नेहिन यारै मनि सो प्रश्च व्यपर व्यपारा भूल जनमि फ़िन Ħ दस राम्र दुख प्राय 13 ti सस दाते दीए 11 किम दोम देहि

१०३१)

表表表表表表表 逐步轰轰轰轰轰轰轰轰炸 हउभै हे ममता 11 कीश्रा 88 li सह करेगग श्रपसा मेरी मेरी वंधि करत चलाइश्रा करदा आह्या मनसा 11 श्रासा 11 ॥ हरि की हे 11 84 भगत विख़ लादे छार विकारा चाले मनहि समाई 11 उठि चलता अकथ कथह मन 11 被被被被被被被被被被被被 काटे काटगहारा है हरि गर रखद्र घरि अपने 11 १६ दख् गुरमुखि जाती !! श्रोट पराती ॥ गुरम्यि हरि लिव राम नामि मति ऊतम हरि बखसे पारि उतारा है।। १७॥ 8 गुरदेव तुमारी ॥ तू मारू महला १॥ सरिण परे समरथ दइञ्राल मुरारी ॥ तेरे चोज न जारा कोई तू पूरा पुरख विधाता है ॥ δ त ।। घटि घटि रूपु अनृषु दइआला।। करहि प्रतिपाला श्रादि जुगादि तिउ तुधु भावे तिवे चलाविह समु तेरी की आ कमाता है।। २ 11 सिम घट मोगै हरि रस श्रापे पीवन जोति भली जगजीवन ॥ लेंचे आपे देवे तिह लोई जगत पित दाता है खेल ॥ ३॥ जगत उपाइ नगरी देही पागी अगनी जीउ पाइआ ॥ पवरा नउ दरवाजे सो दसवा ग्रपत रहोता है चोरि 8 11 11 कोई गुरमुखि वू भे सबदि दरमति निराला - 11 साकत डूबिह दासहि गुरि राखे हरि लिव राता है।। ५।। त्रप्र तेजु वोड ॥ सतिगर सबढि घरि वसा तिन महि पंच तत् भ्राता है॥ डह मनु रंगि राता तिज माइत्रा हउमै ६ ॥ विनु नावे किया टेक टिकीजे ॥ अंतरि चोरु मुहै भीहाले ॥ खिंचो इनि साकति दतु न जाता है ॥७ ॥ दु'दर द्त भूत ताणि करहि वेताले ॥ सबद सुरति विनु श्रावे जावे पति जातो हे ॥ ⊏ ॥ कूड़ कलरु तनु भसमै ढेरी ॥ विनु नावे कैसी पति चारे जमकंकरि कालि पराता ।। बाधे मुकति नाही जुग नहीं काई।। अपराधी गति तिस मिलिह सजाई जमदरि 11 चाधे हे ॥ १० विललावें मीनु कंडी पराता जिउ करगा करे कीओ वसि ऋंधु पङै जम साकतु इकेला 11 फासी सभैं कालि त्राज पचि मुकति राम न बिनु नाम वेली कोई ऐथै ऋोथै П जाता हे ॥ सतिगुर वाभ न \$ ? 11 देवें करि किरपा राखा सोई नाम्र II राम प्रभु **邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓** 

मारगि

मं जन

भूले सिख गुरू

सखाता

तिस गुर

н

संगि

पाए

दात्र दात्र दात्र विश्व दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र दात्र

सलल मिलाता है ॥ १२

उमहि जादे

दिन

सललै

इउ

सेवि

समभाए - 11

राती दुख १३ भगति किया प्रासी गुर करहि 11 इं डि लखींऐ महेमि जाणी ॥ मतिगुरु श्रलस् कित बखसे तिसहि पद्धाता हे ॥ १४ ॥ श्रंतरि प्रेप्त परापति दरसन् ।। गरवासी सिंउ प्रीति स परमन जोति ।। छहिनिसि निरमल घटि दीपक गरमित्व जाता है।। । भोजन १५ महोरस मिले मीठा ॥ जिनि चाविद्या तिनि दरमन डीठा 11 दरमन से बैरागी मन मनसा मारि समाना है ॥ १६ सतिगुरु हरि परधाना ।) तिन घट घट श्रंतरि ब्रह्म पत्राना ॥ नानक जस हरि जन की संगति दीजै जिन सतिगुरुहिर प्रमुखाता है।। १७॥ ४॥ ।। मारू महला १ ॥ माचे साहित्र मिरजगुहारे ॥ जिनि घर चक्र धरे बीचारे ॥ त्र्रापे करता करि करि वेखे साचा वेपरवाहा है ॥ १ ॥ वेकी जंत उपाए ॥ दह पंघी दह राह चलाए ॥ गर पूरे २ ॥ पडिंड होई मच नाम जपि लाहा है ॥ नहीं जानो ॥ नोम न वसहि भरमि भलोना ॥ लेके बढ़ी देनि उगाडी द्रमति का गलि फाडा हे ।। ३ ॥ मिमृति सासत्र पडडि वाद वरवाणहि तत् न जागा ॥ विशा गर पूरे तत सचे सचुराहा है ॥ ४ ॥ सभ सालाहे सणि संग्रि श्चाव दाना सचु पराखे ॥ जिन कउ नदिर करे प्रभु अपनी सुणि सुणि त्राखें केती वाणी।। सुणि कहीएें को अलख लखोए आपे अकथ कथो र्खंत जाकर ।। ६ ॥ जनमे कउ बाजिह वाघाए॥ सोहिल्र हे ऋगित्रानी जो जनमैं तिसु सम्पर मरणा किरत पश्चा सिरि साहा है ॥ ७ ॥ संजोग्र विजोगु मेरे प्रभि कीए ॥ सुसटि उपाइ दुखा सुख दीए॥ दुख सुख ही ते गए निराले गुरमिख सीख़ सनाहा है॥ = ॥ नीके साचे के बापारी ॥ सच्च सउदा लै गुर वीचारी ॥ सचा वलक जिसु धनु पलै सबदि सचै श्रोमाहा है ॥ ६ ॥ काची सउदी तोटा श्रावै ॥ भावै।। पूंजी साबत रासि

## ( 8033 ) जम का फाहा है ॥ १० ॥ समु को बोलै त्रापण भागे।। मनमुख दुजै बोलि न जार्गे।। अंधुले की मित अंधली बोली आइ गइआ दुखु ताहा है।। १९ ॥ दुःख महि जनमै दुःख महि मरगा ॥ दृखु न मिट विनु गुर की सरणा ॥ दूखी उपजे दूखी विनसें किया ले त्राइया किया ले जाहा है।। १२।। सची करणी गर की सिरकारा।। त्र्यावण जाण नहीं जम धारा ॥ डालि छोडि ततु मृलु पराता मनि साचा श्रोमाहो है॥ १३॥ हरि के लोग नहीं जम् मारे ॥ ना दुख़ देखिह पंथि करारे ॥ राम श्रंतरि पूजा अवरु न द्जा काहा है ॥ १४ ॥ श्रोड न कथनै सिफति सजाई ।। जिउ तुधु भाविह रहिह रजाई ।। दरगह पैधे जानि सुहेले हुकिम सचे पातिसाहा है ।। १५ ।। कित्रा कहीएे गुण कथिह न पावहि वडे वडेरे मिलै पति घनेरे ॥ नानक साच राखहु तू सिरि साहा पातिसाहा है ॥ १६ ॥ Ę 11 अंदरि ॥ काइश्रा नगरु नगर गड निरमाइलु **असथिरु** सदा थान आपु उपाइदा ॥ १ ॥ श्रंदरि कोट छजे हट नाले ।। श्रापे लेवे वसत समाले ॥ वजर कपाट जड़े जड़ि जार्थे गुर सबदी खोलाइदा ॥ थापे हुकमि रजाई ॥ दसवै भीतरि कोट गुफा घर जाई ।। नउ घर त्रापे त्रलखु लखाइदा ॥ ३ ॥ पउगा अपारी त्रगनी इक वासा।। त्रापे कीतो खेलु तमासा।। वलदी जिल निवरे किरपा ।। ४ ।। धरति उपाइ धरी धरमसाला ते त्रापे जलिनिधि पाइदा उतपति परलउ त्र्यापि निराला ।। पवर्गौ खेलु कीत्रा सभ थाई कला अठारह मालिंग तेरी ॥ सिंचि ढोहाइदा भार ¥ 11 चंदु सूरजु दुइ दीपक राखे सिस घरि सूरु समाइदा ॥ उडिर नही धाविह ॥ सफलिश्रो विरख अंमत फल पावहि ॥ गुरम्रुखि सहजि रवै गुरा गायै हरि चोग चुगाइदा ॥ रस्र ।। भिलिमिलि भिलके चंदु न तारा ।। स्र किरिण न विजलि नहीं कोई परि चिहनु रहिञ्जा ऋकथी कथउ भाइदा ॥ 🖒 ।। पसरी किरिंग जोति उजित्राला ॥ करि करि देखे आपि दश्त्राला ।। त्र्यनहद् रुग्भुभुग्यकारु सदा धुनि निरभउ के घरि वाइदा

逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐

K

K

Ø

10

10

10 10

10

ď

( foish.) वाजै विश्रापि भाजै भ्रम् मउ 11 सगल दरि, सोहै तेरी तू गुरम्रुखि जाता 갥 छाजै।। सम 各份 गुण गाइदा ॥ १० ॥ आदि निरंजनु निरमलु सोई ॥ अवरु न जाणा द्जा कोई ॥ एकंकारु वसे मिन भावे हउमे गरबु गवाहदा ॥ ११ ॥ दीआ ।। अवरु न जाणा श्रंमत पीत्रा सतिगरि (A) परित खजाने पाइदा एक स अपरपरंपरु 11 22 11 गित्रानु धित्रातु सचु गहिर गंभीरा ॥ कोइ न जाये तेरा चीरा 81 तेती तुधु जाचै करमि मिलै सो पाइदा ॥ १३ ॥ करमु धरमु हाथि तुमारे ॥ वेपरवाह श्रखुट भंडारे ॥ तू किरपालु दहस्राल दिखावै श्रापे मेलि मिलाइदा ॥ १४ ॥ श्रापे देखि Ā त्रापे ।। आपे धापि उथापे आपे ॥ आपे जोहि विह्योहे करता आपे मारि जीवाइदा ॥ १४ ॥ जेती है तेती तुधु श्रंदरि ॥ देखिह श्रापि वैसि कहै साच वेनंती हरि सख पाइदा ॥ १६ ॥ १ ॥ १३ ॥ मारू महला १ ॥ दरसनु पाया तध (1) मावा ।। भाइ मगति साचे गुण गावा ॥ तुषु माणे तृभावहि करते (2) व्यापे रसन रसाइदा ॥ १ ॥ सोइनि भगत प्रभू दरवारे मुकत् मए (4) ॥ श्रापु गबाइ तेरे रंगि राते अनदित नामु Ċ) त्रहमा देवी देवा ॥ इंद्र तपे धिश्राइदा ॥ २ ॥ ईसरु म्रनि तेरी Ą. जती सती केते बनवासी श्रंत न कोई पाइदा । ३ !! विग्र 10 Ŗ) जागाए कोइ न जायें ॥ जो किछु करे सु श्रापग भागौ (2) 16 Ħ लख चउरामोह जीत्र उपाए॥ मार्खे साह लवाइदा ॥ ४ ॥ 10 <del>(1</del>) जो तिसु मावै सो निहचउ होवै ॥ मनमुखु आपु गणाए रोवै ॥ नावह अला ठउर OI न पाए आइ जाइ दुखु पाइदा ।। ५।। निरमल काइआ ऊनल हंसा ।। <del>e</del>i तिस विचि नाम निरंजन श्रंसा ॥ सगले दुख अंमृत करि पीवें बाहुहिदुखुन पाइदा ॥ ६ ॥ बहु सादद्व दुखु परापति होवै ॥ मोगह रोग सु श्रंति विगोर्वे ॥ इरखहु सोगु न मिटई विद्य मार्शे भरमाइदा ॥ ७ ॥ गिस्रान विदृषी मवै साचा रवि रहिया लिव लाई ॥ निरमउ सबद गुरू सञ्च जोती जोति मिलाइदा ॥ = ॥ श्रटलु श्रहोलु अतोलु मरारे ॥ खिन महि ढाहे फोरी उसारे ॥ न रेखिया मिति ₹9 कीमति

### भेदि पतीत्राइदा ॥ ६ ॥ इम दासन के दास पित्रारे ॥ सोधिक साच भले वीचारे ॥ मंने नाउ सोई जिएा जासी श्रापे साच दहाइदा ॥ १० पलें साचु सचे सचित्रारा ॥ साचे भावें सवद वित्रारा 11 धरि थापी साचे ही पतीन्नाइदा ॥ ११ फला वडा वडा श्राखें समु कोई ॥ ग्रर विनु सोभी किनै न होई ॥ साचि मिलें सो साचे माए ना वीछुड़ि दुखु पाइदा ॥ १२ ॥ धुरहु विछु'ने धाही रु'ने ॥ चखसे तिस दे जिस वडिश्राई मरि मरि जनमहि महलति पंने ॥ मेलि न पछोताइदा ॥ १३ ॥ श्रापे करतो त्रापे भ्रगता॥ श्रापे तपता ॥ आपे मुकति दान मुकतीसरु यमता मोह चुकाउदा १४ ॥ दाना के सिरि दान वीचारा ॥ करणकारण समरथु अपारा करि करि वेरवे कीता श्रपणा करणी कार कराइदा ॥ १४ गाविह साचे भाविह ॥ तुभ ते उपजिह तुभ माहि समाविह ॥ नानक साचु कहै वेनंती मिलि सोचे सुखु पाइदा ॥ १६॥ २॥ १४॥। मारू महलो ॥ धरणि न गगना हक्स अपारा **१ ॥ अरबद नरबद धंधुकारा** स्रजु सुंन समाधि लगाइदा 11 रैनि चंद न न खागी न बागी पडगा न पागी ॥ श्रोपति खपति न श्रावण जागी॥ खंड पताल सपत नही सागर नदी नं नीरु वहाइदा ॥ २ सुरगु मञ्ज पइत्राला ॥ दोजक भिसतु नही खै काला नही जंमणु मरणा ना को त्राह न जाइदो ॥३॥ त्रहमा विसनु न कोई॥ अवरु न दीसे एको सोई॥ नारि पुरखु नही जाति न जनमा ना को दुखु सुखु पाइदा ॥ ४ ॥ ना तदि जती सती वनवासी ॥ ना तदि सिध साधिक सुखवासी ।। जोगी जंगम भेखु न कोई कहाइदा ॥ ५ ॥ जप तप संजम ना वत पूजा ॥ ना को आखि वखाणे द्जा ॥ त्रापे त्रापि उपाइ विगसे त्रापे कीमति पाइदा ॥ ६॥ ना सुचि संजम्रु तुलसी मोला ।। गापी कानु न गऊ गुोत्राला ।। तंतु मंतु पाखंडु न कोई ना का वंसु वजाइदा ॥ ७ ॥ करम घरम नही माइत्रा माखी ॥ जाति जनम्रु नही दीसे त्राखी ॥ ममता जालु कालु नही माथै किसै धित्राइदा ॥ = ॥ निंदु विंदु नहीं जीउ न जिंदो ॥ ना तदि गोरखु धिश्रात श्रोपति ना माछिंदो तदि गित्रानु क्रल 11 ना

ना को गणत गणाइदा ॥ ६ ॥ वरन मेख नही ब्रहमण खत्री ॥ देख

१० ॥ ना को मला ना को काजी ॥ ना को सेख मसाइक हाजी ॥ रईश्रित

कहता 11

गऊ गाइत्री ॥ होम जग नही तीरथि नावणु ना को पूजा लाइदा ॥

नही रकती

। बेद कतेव

भागा

वकता श्रापि

कहणा कहाइदा ॥ ११ ॥ माउन भगती ना

11

ऋापे

सिमृति ਜ

जगत्

10

113

को

भाइदा ॥ १२

१३ ॥ जातिस

साजन

मीतु बिंदु

राउ न हउमै दनीय्रा ना

वराजारा साचे एही

拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉 ब्रहमा विसन् महेस रहाइग्रा 15 विरले गुरि \$8 II कउ संबद समाहस्रा ब्रहमंड Q) खंड सवाहत्र्या 11 पाताल 14 ŽĮ. १५ ॥ ताका श्रंत न जासे कोई 14 q: । नानक माचि रने विममादी विसम भए गुए 10 41 ग्रापे ग्राप महना १ 14 उपाइ निराना 애 पउस पागी 15 थापे घर थापणहारै नउ 91 143 ਚਜ਼ਿ निरमलि मैल 143 4 स्रोति ā: ॥ रति ससि करि 14 जोति सचे मोभा मदा सुम्बदाता Ġŧ 122 4 हाट पटख वापारा II पुरे त्रिमाहे लेवे ऋापे कीमति 4 पाइटा 4 वे परवाह पूरे मंडारी 244 किमें वसाहदा ш करे ¥ पग गुरु 114 जंदारु न मारे फेटे जिउ र्घंतरि धिम्राइदा ॥ ॥ श्रापे चिगमि 8 घारा <del>el</del> सविग्रह विले पाईऐ पुरो <del>Ol</del> पदारध लहे श्रमोलो 11 ii e ग्रेम ļ! कबही होवे सचे वापारी सचो मउदा 144 सउदा निरला को सतिगुरु Ol 11 पूग 147 गरमखि होड पद्धारी दक्त

समोइदा ॥ ह ॥ हुकमे त्राह्या हुकमि समाइत्रा ॥ हुकमे दीसं जगतु उपाइत्रा ॥ हुकमे सुरगु मछु पङ्याला हुकमे कला रहाइदा ॥ १० ॥ घरती घउल सिरि भारं ॥ हुकमे पडण पाणी गैंणारं ॥ हुकमे सिव H सकती घरि वासा हुकमे खेल खेलाइदा ॥ ११ ॥ हुकमे आडागो H श्रागासी ॥ हुकमे जल थन त्रिभवण वासी ॥ हुकमे सास गिरास **设备的现在分词的现在分词** सदा फ़ुनि हुकमे देखि दिखाइदा ॥ १२ ॥ हुकमि उपाए दस श्रउतारा ॥ देव दानव श्रगणत श्रपारा ।। माने हुकमु **पें** भें साचि सु दरगह हुकमे सिध मिलाइ समाइदा ॥ १३॥ हुकमे जुग छतीह गुदारे ॥ नर्थीं की वखसे साधिक वीचारे ॥ मुकति जा श्रापि नाथु सभ कराइदा ॥ १४ ॥ काइश्रा कोट्ड गड़ महि राजा ॥ नेव खवास मला दरवाजा ॥ मिथित्रा लोभु नाही घरि वासा लिव पापि पछुताइदा १४।। सतु संतोखु नगर महि कारी ॥ जतु सतु संजम्र सरिण मुरारी ॥ नानक सहजि मिलै जगजीवनु गुरसवदी पति पाइदा ॥ ६६॥४॥ १६॥ मारू महला १ ॥ सुन कला अपरंपरि धारी ॥ आपि निरालम अपारी ।। आपे कुद्रति करि करि देखें सुंनहु सुंनु उपाइदा Ž 母母 काइआ गढ़ राजे -11 पउणु पाणी सुनै ते साजे ॥ सृसटि उपाइ पाणी जीउ जोति तुमारी सुंने कला रहाइदा ॥ २ ॥ सुनहु जुग सवाए ॥ सुंने वरते वहमा विसन् महेस उपाए 11 钳 मिलीए पूरा तिसु भर्ध 台 इस वीचारे सो जन पद सरोवर , थापे ॥ G) जिनि चुकाइदो. सपत सुंनहु 11 ३ 11 份 गुरभ्राख भनुआ साजे वीचारे सतसरि तित् आपे П 掛 ॥ सुनहु चंद्र स्राजु नावें फिरि 8 जोनि पाइदा 11 वाहुड़ि न Si गैणारे सुंने सारे ॥ ऋलख श्रपार तिस जोति त्रिभवण की 倒 सुंने ताड़ी लाइदा ॥ ५ ॥ सुंनहु धरति अकासु उपीए ॥ 战战战战 साजि मेखुली माइश्रा विनु थंमा राखे सचु कल पाए ॥ त्रिभवण सुनहु बाणी II सुनह श्रापि उपाइ खपाइदा ॥ ६ ॥ सुनहु खार्गी उपजी सुनि समागी॥ उत्तभ्रजु चलतु कीम्रा सिरि करते बिसमादु it it कीए - 11 श्रापति सबदि देखाइदा ॥ ७ ॥ सुंनहु ्राति दिनसु दुइ 松 खपित सुखा दुख दीए ॥ सुखं दुख ही ते अमरु अतीता 给 गुरधाख **Si** वेदु रिगु निजघरु अथरवणु ভুजरु ८ ॥ साम पा६दा H 

१०३८ ) the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s है त्रेग्रण ॥ ता की कीमति कहि ब्रहमे मुखि माध्या न ਰਿਤ जिउ बोलाइदा 3 सुनह " 11 सपत पाताल उपाए ॥ रखे लिव संनह लाए भवगः कारण कीथा वेरो कीद्या सञ्च कमाइदा Ħ तेरी रज छाइआ हउमें दुख n जनम मररा करे हरि गुरमुखि गणि चउथै जिसनो कृपा कीया संनद् उपजे दस अवतारा ॥ ससटि II गंधरव साजे देव दानव समि लिखिआ १२ ॥ गुरम्रुखि समभै रोगुन होई॥ इड गुरे की पउड़ी जाये जनु कोई।। जुगह मुकति जुगंतरि मकति पराइण स्रो देह संजोगी पति पाइदा ॥ १३ ॥ पंच तत् संनह परगासा ॥ श्रमित्रासा ॥ धुरा मला दुइ मसतकि लीखे पंतु बीजाइदा पाप १४ ।। ऊतम सतिगुर पुरस्त निराले ।। सबदि रते दृरि रसि मतवाले पूरै सिधि गित्रानु गुरू ते पाईऐ मागि मिलाइदा १ थ ॥ इसुमन माइआंकउ नेहु घनेरा॥ कोई चुक्कडु गित्रानी करहु हउमै सहसा मनसा नरु लोभी ते पाए बीचारा ॥ सुंन समाधि सचे घर बारा १६ ॥ सतिगर धनि सच रामै नादु संबद नामि १७ ॥ ४ ॥ १७ ॥ मारू महला १ ॥ जह देखा तह दीन दहमाला ब्राइ न जाई प्रभ किरपाला ॥ जीमा श्रंदरि जगित

∥रे∥ जग्र तिस की निरालम् राह्या ভাঃখা बापु माइत्रा ॥ ना तिस्र भैण न भराउ कमाहस्रा कल जाती ब्रोहु अजरावरु मनि भोइबा पुरखु नाई। सिरि काला ॥ त् पुरखु अलेख अगंम निराला माइ लिव सबदि यति सीवल सहज बरताइ चउथै घरि वासा ॥ काल विकाल कीए इक जोति सरव जगजीवनु गुरि अनहद सर्वाद दिखाईआ जन संत मले हरि पित्रारे ।। इरि रस माते पारि रेषा संत जन संगति इरि गुर परसादी पाइआ ਰ वेरे श्रंत(जामी क्षीच समि ₫ दावा

सेवक

a

**本本方面西西本人在瓦瓦瓦西西**薩拉茲西,西本本 गुरि दीजै शिश्रान करि तेरे रतन कपा नोम ग्रंमत कीआ दीपाइआ मिलि इह तन ६ ॥ पंच तत श्रंमृत करत्रति धीया करम 11 सुख राम पाए तिस भूख मनि पाइश्रा ॥ 9 11 ना हरि नाम रतन्र घटि जानिश्रा घटि निरं जन सरव मानिश्रा 11 वैरागी गरमति सुभाइऋा 11 केवल भाइ राता जोति निरंतरि ॥ निरमल अधित्रातम करम करे दिन राती नेख वजाइश्रा n 3 11 रसि रसाल रसन रसना रसाल होई वजावें सोई ॥ जा सोभी की त्रिभवण नामि १० 11 लिव लाइश्रा विधि ग्रमिति हरि राम निरारे रहहि वीचारहि 11 सबद विरले. संसारे 11 गुर जन जगि श्राइश्रा जनम् 11 सफल श्रापि तरिह संगति कुल तारिह तिन सोस्रो होई ते घरु दरु मंदरु जागै सोई ।। जिसु पूरे गुर साचा तखत रेचाहश्रा प्रभु साचा सच काइआ गद्ध महल महली पंच नाही विखु दुइ साखी सेवक 11 दीवे चत्रदस हाट मिलिए हरि गुरि निरमोलक धन्र अनृप चाखी **यंतरि** वसत तखते की पंच ıl समाए बहै लाइक तखति पाइआ ॥ 23 II ।। श्रादि जुगादी हैभी होसी सहसा भरमु चुकाइआ पाइक वडोई गुरमति ॥ तखित सलामु होवै दिनु राती साच इह 11 सखाई तारी हरि ग्रंति तरु रामु जपहु नानक पाइत्रा ॥ १५ ॥ १ ॥ १८ ॥ मारू महला १ ॥ हरि धनु संचहु रे भाईं ॥ सतिगुर सेवि रहदु सरणाई ॥ तसकरु चोरु न लागे तू एकंकारु निरालम् राजा धुनि उपजै सबदि जगाइत्रा ॥ १ ॥ श्रमोलक अपारु श्रडोत्र काजा ॥ अमरु तू आपि सवारहि जन के Si हरि असथिर थानि सुहाइआ ॥ २ ॥ देही नगरी ऊतम थाना ॥ पंच 设设 सुंन समाधि निरालम एकंकारु ऊपरि लोक वसहि परधाना सिरि ३ॢ॥ देही नगरी नउ दरवाजे ॥ सिरि Ü साजे ॥ दसवै पुरखु श्रतीतु निराला श्रापे श्रलख लखाइआ 铅 हुकमि नीसाना चलाए सचु H अलेखु सचे दीवाना II प्रख् हरि श्रपना राम घरु नानक खाजि लहह

नामु पाइट्या II 11 सरव निरंजन पुरखु सुजाना 11 क्रोध करे गित्रान श्रदल् ग्र समानो 11 काम्र सचै हउमै लोभ्र थानि गरदनि मारे n चुकाइश्रा सचैं वसै त्रोपि पञ्जार्गे वीचारा निरंकारा सबदु महलि निवासु निरंतरि आवण जाण चुकाइत्रा 11 मनु उडावे जोगी II सबदु अनाहदु ॥ पंच सबद वाव भुज्यकारु निरालमु प्रभि आपे बाइ सुणाइत्रा ॥ वैरागा H भउ = हउमें तिश्रागी श्चनहदि सारि राता 11 निरंजनु जार्थे सरव निरंजनु राइया मे भंजन 11 3 11 प्रभ दुख श्रविनासी ।। रोग कटे काटी जम फासी ॥ नानक हरि मंजन गरि मिलिए हरि प्रभु पाइयो ॥ १० ॥ कालैं: कवल ्यूभै करमु सुसबदु पछायै ॥ ऋषे जायै ऋषि पछायै सस्र तिस का चोजु सबाइया ॥ ११ ॥ त्रापे साहु श्रापे वखजारा ॥ आपे कसि परखे श्रापे कसवटी ऋापे परखग्रहारा 11 लाए पाइत्रा ।। १२ ।। आपि दहन्रालि दहन्रा प्रमि धारी ।। घटि धटि रवि रहिश्रा वनवारी ॥ पुरख् अतीत वसै निइकेवल्र प्रखे गुर प्रस्तु मिलाइत्रा ॥ १३ ॥ प्रभु दाना बीना गरबु गवाए॥ द्जा मेटै 使更 निरालम् जोनी श्रकुल निरंजन गाइश्रा दिखाए ॥ श्रासा माहि हउमै मेटि सबदि होई ।। सुख श्राप वीचारे गिश्रानी हरि जसु इरि गुस लाहा सत संगति सञ्च पाइमा ॥ १४ ॥ २ ॥ १६ ॥ मारु महला १ ॥ सचु कहहु सचै घरि रहणा ॥ जीवत मरहु भवजल जगु तरणा ॥ गरु बोहिए गरु तलहा मन इरि जपि पारि लीपाइचा हउमै ममता 11- ? 11 विनासन ॥ नउ दर मुकते दसवै आसनु ॥ ऊपरि परै परै जिनि वापे वापु उपाइमा ॥ २ ॥ गुरमवि लेगह हरि लिय वरीए ॥ भक्त गाह जम ते किमा उरीएे ।। जब जब देखउ भारु न द्वीभा गाइमा ॥ ३ ॥ सन् इति नाम सन् है सरणा ॥ सन् 0101 लगि तरवा ॥ मकपु क्ये देखे अपरं पह गुरमपद गरिन न जोनी जाइमा ॥ ४ ॥ सच वित सत संवास वितु गुर हुकति न भावे जावे ॥ मृल मंत्रु इरि नाहु रसाइणु कडू नानक

份份 तरिश्रा 11 विनु भवजन्तु जाइ न सच पुरा 11 11 पाइग्रा y अथाहु महा विखु भरित्रा ॥ रहे अतीतु गुरमति ले ऊपरि 报报报报报报报报报报 एइ समंद चतुराई. ॥ हरि निरभउ के घरि पाइग्रा ॥ ६ ॥ भूठो जग हित की ॥ नामु विसारि चलहि अभिमानी ऋावे जाई विलम लागे उपजिह विनसिह वंधन उपजै विनसि खपाहश्रा 11 9 11 मति नाही नाम्र फंधे जिस राम हउमै माइआ के गलि 11 मोख विन ग्र चंधि 11 11 गरमति जमपुरि चलाइश्रा T सो धिआईऐ किउ 11 राम पाईऐ ॥ नाम मुकति विन ग्र 11 पाइश्रा 11 गुरमति लेंद्रु तरह भन दुतरु मुकति भए सुख तारे साइरि पाहरा H गुरमति कुसनि गोवरघन घारे ॥ गुरमति H चुकाइश्रा पाईऐ गुरि भरम् 11 गुरमति लेह नानक परम पढ 的 ॥ गुरमति लेहु तरहु सचु तारी ॥ त्रातम चीनहु रिदे मुरारी H ११ जम के फाहे काटहि हरि जपि श्रकुत्त निरंजनु पाइग्रा H 11 的社会的政治 श्रगनि निवारि 11 11 गुरमति गुर भाई गुरमति पंच सखे लखाइत्रा **ऋंतरि** जगजीवन रिद अलख 11 मनि मुखि नामु जपहु १२ ॥ गुरम्रुखि वृक्षै सबदि पतीजे ॥ उसतित निंदा किस की कीजे 11 मनि भाइश्रा 11 चीनहु त्रापु जपहु जगदीसरु हरि जगंनाथु सबदि नहमंडि खंडि सो जागाडु ॥ गुरमुखि व्भाडु पछागाह 11 जो र है **अती**त् सवाइश्रा 11 १४ घटि घटि भोगे भोगगहारा ॥ गुरमति त्राखी देखह 11. गुरमति बोलह हरि जसु स्चा स्रवणी नाम्रु सुर्णे हरि वाणी नानक हरि रंगि रंगाइत्रा ॥ १५ 11 काम्र क्राध्र परहरु 8 11 ३ महला मारू 11 २० П निचिंदा होहु 11 भ्रम तजि लोभ्र निंदा पर लब्र 11 हरि **ऋं**तरि रस्र पाइश्रा हरि का संगल्ज तोडि निराला देखें चमिक चंदाइग्र दामनि जिउ 11 निसि li पूरै गुरि जोति निरंतरि पेखें ॥ त्रानंद रूपु श्रन्<u>ष</u> सरूपा ऋहिनिसि ॥ २ ॥ सतिगुर मिलहु आपे प्रभु तारे ॥ ससि घरि स्ररु देखाइश्रा दीपकु गैंगारे ॥ देखि श्रदिसंड रहहु लिव लागी संभु त्रिभविश ब्रहम सबाइग्रा॥ ३॥ श्रंमृत रसु पाए तृसना भउ जाए॥ श्रनभउ पदु पावै गवाए ॥ ऊची पदवी ऊचो ऊचा निरमल सबदु कमाइत्रा ॥ ४ ॥ त्रहसट

अगोचरु नाम अपारा ॥ अति रस मीठा नाम पिश्रारा ॥ नानक कउ दीजै हरि जपीऐ अंत न हरि जसु पाइआ परापति हीरा ॥ इरि जपते मन मन ते धीरा पाईऐ वाहुहि भंजन जनमि न जाइमा हेति हरि जस नाम्र पदारश्च मंगा ॥ ग्रर सबदि तरंगा II हरि भावे गुर मेलि मिलाए हरि तारे जगत सवाइत्रा ॥ ७॥ जिनि जपु जिम्ब्री सर्विग्रर मित वा के ।। जमकंकर काल सेवक पग ता के ।। ऊतम संगति गति मिति ऊतम जग भउजल पारि तरोइम्रा ।। 🖂 ।) तरीऐ की दुविधा अंतरि सबदि ग्र ॥ अंतर जगत ले जम कड मारे गगनंतरि धगाख चड़ाइआ ॥ जरीएे ॥ पंच बारा सरति किउ पाईऐ सुरति विश्व ६ ॥ सोकत नरि संबद 11 सबद जाईऐ ॥ गुरम्रीख मुकति हरि पुरे नानक पराइग्र भगति 11 निरभउ सतिगुरु ŝ रखवाला धनि वाजै परापति ग्र 11 श्चनंद श्रनाहद निरंजनु पाइत्रा ॥ ११ निरमउ स्रो सिरि नाही लेखा ॥ п ।। श्रापि अतीत अजोनी क़दरति है देखा संभउ नानक **'**१२ ॥ श्रंतर की गति सतिग्ररु जार्ये ॥ सो Ħ पछारो ॥ अंतरु देखि निरंतरि युक्ते अनत न मन सो श्रंतरि वसिश्चा ॥ श्रहिनिसि डोलाइम्रा ॥ १३ ॥ निरमउ अम् नामि तिरंजन रसिया नानक हरि **मंशति** पाईऐ हरि n जस मिलाइग्रा **श्रं**तरि सहजे सहजि ıı 88 lí बाहरि प्रभ रहे ऋतिपत् चलते घरि श्राणै ॥ ऊपरि सरवं तिह लोई सचु नानक श्रंमृत रसु पाइश्रा ॥ १४ ॥ ४॥ २१ ॥ मारू क्रदरित करनैहार श्रपारा ॥ कीते Ħ किइ का जीभ उपाइ रिजक्त दे आपे सिरि सिरि हुकमु चलाइआ ॥ चलाइ रहिया मरपूरे ॥ किस नेड़े किस माखां दरे हरि घटि घटि देखह वस्तै ताकु सवाइत्रा ॥ २ ॥ कउ मेले सुरति समाए ॥ गुर सबदी हरि नाम्र धिक्राए ॥ अगनद रूप मन्य बगोचर गुर मिलिए मरमु जाइमा ॥ ३ ॥ मन तन घन ते नामु

१०४३ **市市西西西西西西西西西西西西西西西西西**西西西西西西西 पित्रारा ॥ त्रंति सखाई चलगावारा ॥ मोह पसार नही संगि वेली विनु हरि गुर किनि सुखु पाइत्रा ॥ ४ ॥ जिस कउ नदिर करे गुरु पूरा **电影影响的电影影响的影响的影响** के चरन सरेवह जिनि ॥ सबदि मिलाए गुरमति सरा ॥ नानक गुर भूला मारगि पाइत्रा ॥ ५ ॥ संत जर्ना हरि धनु जसु पित्रारा ॥ नामु तुमारा ।। जाचिक्क सेव करे दरि हरि ग्रमति पाइश्रा हरि दरगह जसु गाइस्रा ॥ ६ ॥ सितगुरु मिलै त महलि वुलाए ।। साची दरगह गति पति पाए ॥ साकत ठउर नाही हरि मंदर जनम पाइश्रा ॥ ७ ॥ सेवहु सतिगुर समुंदु त्रथाहा ॥ मरे ॥ विखित्रा मलु **ऋं**वृतसरि नावह जाइ लाहो रतन् धन पाइत्रा ॥ = ॥ सतिगुर संक सेवह संतोख सरं गुर कींजें ॥ त्र्यासा माहि निरासु रहीजे ॥ संसा दूख विनासनु रोगु न लाइश्रा ॥ ६ ॥ साचे भावें तिसु वडीश्राए॥ फिरि वाहरि तिसु समभाए ॥ हरि गुर मूरति एका वरते नानक दुजा हरि गुर भाइत्रा ।। १० ॥ वाचिहि पुसतक वेद पुरानां ।। इक बहि सुनहि खूल्हें बिन्न सतिगुर कहहू किउ सुनावहि कानां ॥ त्रजगर कपडु ततु त पाइत्रा ॥ ११ ॥ करिं विभूति लगाविह भसम 11 सु हउम ॥ पाखंड कीने जोगु न पाईए विनु सतिगुर ॥ १२ ॥ तीरथ वस्त नेम करहि उदिश्राना श्रलख न पाइत्रा किउ सुख संजम्रु कथहि गित्राना ॥ राम नाम बिनु भरमु न जाइत्रा ॥ १३॥ निउली करम भुइत्रंगम पाईऐ बिन सतिगुर पूरक मन हाठी ॥ पाखंड घरमु श्रीत नही भाठी ॥ रेचक कुंभक हरि सउ गुरसवद महारसु पाइत्रा ॥ १४ ॥ क्रुदरित देखि त्रहमु पछानित्रा ॥ नानक त्रातम ॥ गुरसबदी सभ्र मानिऋा रामु सबाइत्रा गुर सतिगुर त्र्रलखु लखाइत्रा ॥ १४ ॥ ४ ॥ २२ ॥ मारू सोलहे महला ३ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ हुकमी सहजे सुसिट उपाई ॥ करि करि वेखें अपगी विडिआई ॥ आपे करे कराए आपे दुकमे रहिआ समाई हे ।। १ ।। माइत्रा मोहु जगतु गुवारा ।। गुरप्रुखि व्सै को

वडियाई ॥

बहुत फिरें बिललादी दुजे भाइ खुआई

॥ आपे नदरि

दे

२ ॥ श्रापे मेले

करे सो पाए आपे मेलि

ग्रर

परसादी

मिलाई

कीमति

हे ॥ ३

गुरम्रुख विचे पाई भूले पति गवाई 11 मनमुख होवै सो नाइ राचै साचै रहिआ समाई हे п गुर माहि स्तन पाइस्रा मारि 11 मनसा खेल सभि बुकाई श्रापे करे करता आपे देइ सविगरु सेने आपु गगए 11 मिलि ग्रीतम संबंदि पिश्रारु मते द्यंतरि भगती सहजि सख 11 रावा विश निवारण गर वे जाता ॥ त्रापि मिलिया आई है द्ख सीई ॥ जिस ना लाए वुभै मउ है ॥ ७ ॥ अपने गुरमुखि आपने देवे ॥ सचै सबदि सविगुरु G तिस जोडिन साकै साचे सिउ विश ऋाई हे।। ⊏।। तुसना G संसारा ॥ जिल जिल खपै बहुत विकास ॥ पाए कवह सविशुर चुक चुकाई हे ॥ ६॥ सविशुर सेवनि ॥ साचै नामि सदा लिवलागी ॥ अंतरि नाम्र से बढमागी निहक्तेवल हसना सबदि बुक्ताई हे ॥ १० ॥ सचा सबदु सची है बार्गी ॥ गुरम्रुखि बिरलें किने पछार्गी ॥ सचै सबदि रते त्रावणु जाणु रहाई है।। ११ ।। सबद युक्तै सो मेलु चुकाए ॥ निरमल 61 0 नाम वसे मनि व्याए ॥ सविगुरु व्यपणा सद हो सेवहि इउमे जाई हे ॥ १२ ॥ गुर ते युक्तेता दरु स्कै॥ नाम विद्वाणा कथि कथि लफी।। सविवार सेवे की विडियाई तसना भूख गवाई है।। १३।। आपे आपि मिलें ता चूमें ॥ गित्रान विहुणा किछ न सूभी ॥ गुर की दाति सदा मन अतिर बाणी सबदि वजाई है।। १४॥ जो धुरि लिखिआ सु C) करम कमाइत्रा ॥ कोइ न मेटै धुरि फुरमाङ्ग्रा 11 सतसंगति तित ही वासा जिन कड धरि लिखि पाई है।। १४॥ करें सो पोए ॥ सचै संगदि ताड़ी चित लाए ॥ 0 वेनती भीविका नाम दरि पाई है ॥ १६ ॥ १ ॥ मारू महला ३ ॥ 9 एको एक वरते सभु सोई ।। गुरमुखि विरला वृक्षे कोई ॥ एको रवि रहिया सम अंतरि तिस वित अवरु न कोई है ॥ १ ॥ लख चउरासीह

份的 ।। गित्रानी घित्रानी त्राखि सभना संगाए H सीग्र उपाए होई हे माइश्रा 11 समाहे आपे कीमति होर २ न हुउमें मेरा पसरित्या पासारा॥ अनदिन जलत 11 श्रंधारा विछोडे दिनु राती गुर विनु सांति न होई हे॥ आपे 3 11 पासारा होरनि उथापे आपे सचा सचा हक्स ञ्रापे ॥ श्रापे थापि 11 गुरपरसादी लागैं सो लए आपे लाइ हे॥ ४॥ व्रभै गुरमुखि सुखदाता भाग ॥ **अं**तरि सदा सबद श्रापे मेले मेलि मिलाए ॥ पूरवि लिखिश्रा मो मेटणा राती गुरमुखि सेवा होई है।। दिन् करे 4 भगति अनदिन सुखु जाता ॥ आपे आह मिलिया मभना का 1 सतिगुरु सेवि मदा चीनि अगनि निवारी सबद् 供 हउमै तसना मारि ७ ॥ काइम्रा कुटंचु मोहु न चूमें ॥ गुरमुखि होवें त स्राखी H होई 符 हे रवे दिनु राती मिलि प्रीतम सख अनदित नाम 件 है लागा ॥ जनमत की न मुत्रो श्राभोगा ⊏॥ **म**नमुख घातु द्जें 4 मुकति न होई है।। ह।। विरथा जनम् गवाइत्रा विनु गुर मैलु न ॥ जे सउ धोवहि ता कुसुध हउमें मलु लाई 127 ता हछी होवे फिरि मैली मूलि न होई हे।। १०॥ पंच 铁 वीचारहि सबद न ॥ मरि जंपहि मरि (A) गुवारा जिंड सुपने सुधि न होई हे ॥ ११॥ पंचा 符 वडभागे मिलिया सतिग्रु ऋाइ 将 लागे ॥ साचु रवहि रंगि राते सहजि समावे सोई हे ॥ **રર**ોા 4 的部 सेवकु सबदि सिञापै सदा सबद - 11 पूर्ग हउमै साई हे॥ १३ 11 रसु चाखै सच्च होरु एक्स हउ न उरिधारे П रखें ॥ हरिका नाम ॥ बिनु सतिगुर सहजु किनै नही सुं होई हे ॥ १४ \* सेवि सबदि समाइश्रा ॥ सचा सच वुकें सचि 31 पाइत्रा ॥ गुरमुखि १५॥ त्रापे गुग दाता बीचारी ॥ गुरमुखि राते हउमै सबदे खोई हे ॥ 18 समावहि साचै साचे ते पति देवहि पकी सारी ।। नानक नामि साचा एको दाता।। जगजीवनु १६॥२॥मारू महला३॥ पतिसाही एको एका अमरु 11 पछाता \* सबदि गुरसेवा **[本水本本本本本本本本本本** 

份 जुग जुग सिरि कार बर्गाई है ॥ १ ॥ सो जनु निरमलु जिनि आपु (3) पञ्चाता ॥ त्रापे बाइ मिलिया सखदाता ॥ रसना सबदि रती ग्रंण गावे दरि साचै पति पाई हे ॥ २ ॥ गुरम्रुखि नामि मिलै विडिमाई ॥ मनम्रुखि निंदिक पति गुर्वाई ॥ नामि रते परम हंस बैरागी निज घरि लाड़ी लाई है ॥ ३ ॥ सबदि मरें सोई जनु पूरा ॥ सितगुर आखि सुणाए स्रा ॥ काइब्रा अंदरि अंमृतसरु साचा मन पीवे भाइ सुभाई ४ ॥ पड़ि पंडितु अवरा समभ्ताए ॥ घर जलते की खबरि न पाए ॥ पहि शाके सांति न आई वित सतिगर सेवे नाम पाईऐ न धारी ॥ विज्ञ फिरहि भेख लगाइ रहहि दिन रोती भरमि अनदिन 1ı स्रतात 9 सबदि ।। इकि गृह कुटंब महि सदो उदासी ॥ रंगि राते में आह मुए इरि नामि निवासी ॥ अनदिनु सदा रहिं e भगति चितु लाई हे ॥ ७ ॥ मनमुख निंदा करि करि विग्रता 11 **电电阻电阻电阻电阻** तिसुकदेन छोडे अंति श्रंतरि लोग भउकै जिस कता ॥ जम काल है ॥ ८ ॥ सचै सबदि सची पति होई ॥ वित्र नावै म्रकृति न पार्वे कोई || बिज़ु सितेग़ुर को नाउ न पाए प्रिम ऐसी 11 3 इकि सिध साधिक बहुत वीचारी ॥ श्रहिनिसि रते निरंकारी ॥ जिसनो आपि ਜ਼ਸ਼ਿ माइ मउ जाई है ॥ १० ॥ इसनात दातु करिं नहीं युक्तिहि ॥ इकि मनुत्रा मारि मन सिउ लुक्तिहि ॥ साचै सबदि 的母母母母母 रते इक रंगी साचै सबदि मिलाई हे ॥ १२ ॥ श्रापे सिरजे दे यिष्टियाई ॥ श्रापे मार्गे देह मिलाई ॥ त्रापे नदिर करे मनि वसिया इंड फरमाई है ॥ १२ ॥ सतिगरु सेवहि से साचे ।। मनमुख सेवि न जाणनि काचे ।। आपे करता करि करि वेर्लै जिउ मार्ने तिउ लाई है ॥ १३ ॥ जुगि जुगि साना एको दाता ॥ 0 पछाता ॥ सबदि मिले से निछडे सबद नदरी सहजि मिलाई है ॥ १४ ॥ इउमै माइश्रा मैल कमाइश्रा ॥ मरि <del>Ol</del> <del>Ol</del> मरि जंमहि द्जा भाइषा ॥ विनु सितगुर सेवे मुकति न होई मनि देखहु लिए लाई हे ॥ १४ ॥ जो तिसु भारी सोई करसी ॥ श्रापह 

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 होआ ना किछु होसी ।। नानक नामु मिलै विडिआई दिर साचै पति हे ॥ १६॥ ३॥ मारू महला ३॥ जो आइआ सो सभ को जासी फासी ॥ सतिगुरि गखे से जन उबरे ॥ दजै भाइ वाघा जम करि वेखें ॥ जिस नो नदिर साचि समाई है ॥ १ ॥ श्रापे करता करि श्रगिश्रानी करे सोई जनु लेखें ॥ गुरमुखि गित्रानु तिसु सम् किछु स्मै मनमुख सहसा वृक्त न पाई॥ मरि मरि जंमै श्रंधु कमाई है ॥ 2 11 जनमु गवाई ॥ गुरमुखि नामि रते सुखु पाइत्रा सहजे साचि मनु भइश्रा मन्गा ॥ फिरि होवे कंचनु है।। ३ ॥ 'धंधे धोवत सुखु पाए पूरे सबदि मिलाई प्रा॥ आपे चलसि लए अउगिणिआरी अउगिणिआरि बुरिय्रोरि li बुरी पाई मुखि बोले दुरमति नाम हे न अउगिणि आरी कंत न भावें ।। मन की जूठी जूह कमावें ॥ पिर का न जारों मूरिव विनु गुर वृक्त न पाई हे।। ६ ॥ दुरमित कमावें ॥ सीगारु करे पिर खप्तम न भावे ॥ गुण्यंती सदा पिरु वेखें ॥ सतिगुरि मेलि मिलाई हे ॥ ७ ॥ त्र्रापे हुकमु करे सभु **海路海路海路海路海路** धुरि लेखे ॥ अनदिनु नामि रते सचु पाँइआ आपे मिलाई हे ॥ ८॥ इउमें धातु मोह रिस लाई ॥ गुरमुखि लिव साची वेखें विनु सतिग्रर सहजि समाई ॥ त्र्रापे मेले त्र्रापे करि ॥ १॥ इकि सबदु वीचारि सदा जन जागे ॥ इकि माइश्रा श्रमागे ॥ श्रापे करे कराए श्रापे होरु किछ करणा न जाई हे ॥ १० ॥ कालु मारि गुर सवदि निवारे ॥ हरि का नाम हरि पाइत्रा सुखु ते सेवा सतिगुर भाइ फिरें देवानी माइश्रा 11 दूज 11 22 H पाए विन्र करै वहुते भेख नह माहि समोनी il कहीऐ आपि नो हे ॥ १२ ॥ किस पाई ऋापे मिहरवानु - 11 चलाए राहि भावै तित् तिवै चलाई हे १३ ऋापे 11 करता धावै 11 निरमलु ऋापे जुगता [1 ऋापे संजम् श्रापे भुगता .ऋापे 11 मिहरवानु मधुसद्नु जिसदा हुकमु न मेटिश्रा जाई हे से 11 १४ वडभागी जिनी एको जाता ॥ घटि घटि वसि रहिश्रा K· 水水水水水水水水水水水水水水水水水水 दाता ॥ इकयै गुपतु परगहु है त्रापे गुरष्ठुखि श्रमु भउ जाई है ॥ २४ ॥ गुरम्रुखि हरि जीउ एको जाता।। श्रंतरि नाम्न सबदि पछाता ।। जिसु तु देहि सोई जन पाए नानक नामि बडाई हे ॥ १६ ॥ ४ ।। मारू महला ३ तिसही सञ्च सालोही गहिर गंभीरै 11 सभ्र जग्र स्रख निवासी भोगवै सदा दिन राती ऋापे मंनि वसाई ।) आपे आह सची नाई ॥ गुरपरसादी यसिक्रा घट श्रंतरि तृटी अम की फासी है ॥२॥ किस सेवी ते किस सतिगुरु सेवी सबदि सालाही !। सचै सबदि सदा मति

जतम अंतरि कमलु प्रमासी है ॥ ३॥ देही काची कागद मिकदारा ॥ बूँद पत्र विनसे टहत न लाग बारा ॥ कंचन कोड्या गुरस्रिल युक्ते जिछ अंतरि नाम्न निवासी है ॥ ४ ॥ सचा चउका सुरति की कारा ॥ हरि नाम्न भोजनु सचु श्राघारा ॥ सदा तुगति पित्रपु है पावनु जितु पिट हरि नाम्न निवासी है ॥ ४ ॥ इट तिन बलिहारी जो साचै लागे ॥ हरि

गुण गाविह अनदिनु जागे ।। साचा खुलु सदा तिन अंतिर रसना हिर रिसि रासी है ॥ ६।। हिर नामु चेता अवरु न पूजा ।। एको सेवी अवरु न दूजा ॥ पुरे गुरि सम्र सन्तु दिखाइआ सच्चे नामि निरासी-है ॥७ ॥ अमि अमि जोनी फिरि फिरि आंइआ ।। आपि भूला जा खसिम भुलाइआ ।। हिर जींउ मिले ता गुरम्रीव वृक्षे चीन सब्दु अविनासी है॥ = ॥ कामि क्रोधि भरे हम अपराधी ॥ किथा शुहु लें योजह नाहम गुण न सेरा साधी ॥ इवरे पायर मेलि लेंद्र तुम आपे

बालह ना इम गुरु न सना साघी ॥ इवदे पायर मेलि लेंहु तुम आप साजु नामु अविनासी हैं ॥ ह ॥ ना कोई करे न करणे जोगा ॥ आपे करिंद्र करानिह सु गेहमा ॥ आपे वस्ति लेंडि सुखु पाए सदही नामि निवासी है ॥ १० ॥ इहु तनु घरती सबदु बीजि अपारा ॥ हिर साचे सेती वस्तु वापारा ॥ सजु घनु अमिआ तोटि न आपे अंतिर नामु निवासी है ॥ ११ ॥ हिर जीउ अनुमाणुमारे नो गुलु कीजै ॥ आपे क्लसि लेंडि नामु दोज ॥ गुरुमुखि होवें सो पति पाए इकतु नामि निवासी है ॥

१२ ॥ अंतरि हरि घनु समयः न होई ॥ गुरपरसादी वृक्षें कोई ॥ गुरपृक्षि होर्ने सो घनु पाए सद ही नामि निरासी हे ॥ १३ ॥ अनल बाउ मरिम भुलाई ॥ माहका मोहि सुधि न काई ॥ मनमुख अधे किञ्च न स्फें गुरमित नामु प्रगासी है ॥ १४ ॥ मनमुख हउमै माइत्रा श्रपणा घरु न समालहि श्रंति विगृते ॥ परनिंदा करहि स्रते ॥ चिंता जाले दुखे दुखि निवासी है ॥ १५॥ आपे करते कार कराई॥ श्रापे गुरमुखि देइ चुकाई ॥ नानक नामि रते मनु निरमलु नामे नोमि निवासी है।। १६ ॥ प्र ॥ मारू महला ३ ॥ एको सेवी सदा धिरु साचा।। द्जे लागा सभु जगुं काचा ।। गुरमती सदा सचु सालाही साचे ही साचि पतीजें हे॥ १ ॥ तेरे गुण बहुते में एक न जाता॥ आपे लाइ लए जगजीयनु दाता ॥ श्रापे वखसे दे विङ्याई गुरमति इह मनु भीजें हे ॥ २ ॥ माइस्रा लहरि सबदि निवारी ॥ इहु मनु निरमलु हउमैं मारी ॥ सहजे गुरण गावै रंगि राता रसना रामु रवीजे हे ॥ ३॥ करत विहागी ॥ मनमुखि न वृभ्ते फिरे इत्राणी ॥ मेरी छीजै हे ॥ घड़ी मुहतु निहाले श्रनदित श्रारजा 8 जम कालु न स्भै ॥ ऐथै कमाणा लोधु करें नहीं चृभें ।। सिर ऊपरि सु अगे श्राइत्रा अंत कालि कित्रा कीजे हे।। ४।। जो सचि तिन साची सोइ ॥ द्जै लागे मनम्रुखि रोइ ॥ दुहा सिरिश्रा का खसम्र है श्रापे श्रापे गुरा महि भीजें हे।। ६।। गुर कें सवदि सदा जनु सोहै।। नाम रसाइगाि इहु मनु मोहै।। माइत्रा मोह मैलु पतंग भीजें है ॥ ७॥ समना विचि वस्ते इकु सोई ॥ गुरमती हरिनामि गुरपरसादी परगडु होई ॥ इउमै मारि सुखु पाइश्रा नाइ सदा साचै अंमृतु पीजे हे ॥ ८॥ किलविख द्ख निवारणहारा॥ गुरमुखि ।। सभु किछु त्रापे त्रापि वरते सेविश्रा सबदि वीचारा ॥ माइग्रा श्रगनि जलै संसारे ॥ गुरम्रखि तनु मनु भीजै है।। 3 गुरमती सुख पाइश्रा सांति सदा निवारे सबदि बीचारे ॥ अंतरि १०॥ इंद्र इंद्रासिण चैठे जम पावहि का भउ लीजें हे ॥ नाग्न भेटै म्रकति पाईऐ जम्रु न छोडै बहु करम कमाविह ॥ सतिगुरु ता हरि हरि रसना पीजै हे।। ११ ।। मनमुखि **ऋंतरि** भगति न होई ॥ सुखु होई ॥ पवित्र है पावन सदा वागाी गुरम्रखि सांति भगति विसनु १२ 11 त्रहमा गुरमति भीजै हे 11 श्रंत रु म्रकति निरारी त्रैगुण बधक 11 महेस वीचारी 11 रत्रीजें हे अनदित् नाम्र है गुरम्रखि गित्रानु एको जाता

**农农农农农农农农农农农农农农农农农**农农农

१०४० पढिंह हरिनामु युभहि न Ш माइआ कारिंग पडि पहि लुमहि ॥ श्रंतरि मेलु श्रगिश्रानी दुतरु तरीजै सभि n वेद \$8 11 बाद श्रंतरु भीजै न सबदु पञ्चासहि ॥ पुंतु पापु सम्रु बेदि इहाइमा गुग्मिव अंमृतु पीजै है ॥१४॥ आपे साचा एको तिस विन देशे अपर न कोई।। नानक नामि रते मनु ॥ ६ ॥ मारू महला ३ ॥ सचै रचाइत्रा ॥ निज घरि विमिश्रा तिथै मोह न माइत्रा ॥ विमित्रा घट श्रंतरि गुरमुखि करणी सारी है ॥ १ वापारा ॥ न निधै भग्म न दुत्रो पसारा ॥ सचा धनु खटिया तोटिन आरोप सके को बीचारी है।। २।। सचै लाए से जन लागे।। ममनिक बडमागे ॥ सचै सबदि सदा गुण मबदि रते बीचारी है ॥३ । सची सचा सचु सालाही ॥ एको वेखा 0 ज्ञाही ॥ गुग्पति ऊची ऊची पउढी गिम्नानि Ç) मारी है ॥ प्र ॥ माड्या मोड्सवदि जलाइम्रा ॥ सञ्चमनि वसिम्रा (1) जातव भोड्या।। सचे की सम सची करसी हउमै तिखा (1 है ॥ ५ ॥ माइबा मोहू समु आपे कीना ॥ गुरमुखि विरले 01 चीना ।। गरम्रवि होते सु सजु कमावे साची करणी सारी है ॥ Ō۱ जो भाई हउमै ののの प्रभ 11 ही सीतलु मारि वसर्ह श्रंतरु सद मचि लगे तिन भावे ॥ सभु किञ्च 0 महाचै ऐधे साचे से 11 दरि おおおおお नदरी नदरि सवारी है॥ = ॥ वितु साचे जो दत्रै लाइया ।। माइआ मोह सगइया॥ वितु गुर दख सुख आपै नाही माइत्रा माह भारी है ॥ ६ ॥ साचा सबदू जिना मनि भारत्या ॥ पूरवि लिखिया तिनी कमाइमा ॥ सची सेवहि सचु विम्रानहि सचि रते वीचारी है ा गुर की सेंग मीठी लागी ॥ अनदिनु सूख सहज समाधी ॥ हरि हरि व्हरतिया मत् निरमलु होया गुर की सेन विवासी है।। ११॥ से जन सुलीए सविगरि सच लाए ॥ आपे मार्खे आपि मिलाए ॥ सविगरि राखे से जन उबरे होर माहमा मोह सुन्नारी है ॥ १२॥ गुरम्रुखि साचा सबढि पञ्चाता ॥

**泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰** रविद्या सभ तिसु माता ॥ एको एक करंब ना ॥ हउमै १३ दुजा श्रंतरि सभना जीय्रा का ग्राधारी है ॥ ॥ गुर साचे ते भाइश्रा ।। किछु न चलैं धुरि खसिम लिखि पाइश्रा सांचु कमावृहि सांचें दूख निवारी है ॥ १४ ॥ जा तू देहि सदा सुखु पाए ॥ साचैं सबदे साचु कमाए ॥ श्रंदरु साचा मनु तनु साचा भगति भरे भंडारी है ॥ १५ ॥ आपे वेखें हुकिम चलाए ॥ अपणा भागा आपि कराए ॥ नानक नामि रते वैरागी मनु तनु रसनो नामि सवारी हे १६ ॥ ७ ॥ मारू महला ३ ॥ त्र्यापे त्रोषु उपाइ उपना ॥ सम महि जगजीवन जिनि करे अपगा सार सभना II परछंना अापु पछाता हे ॥ १ ॥ जिनि त्रहमा निसनु महेसु उपाए ॥ मेले जिनि गुरमखि सिरि धंधे त्रापे लाए ॥ जिसु भावें तिसु आपे एको जाता है ॥ २ ॥ आवागउणु है संसारा ॥ माइआ मोहु वहु चितें का सबद् जिनि विकारा ।। थिरु साचा सालाही सदही गर डाली लागे तिनी है ॥ ३ ॥ इकि मृत्ति लगे श्रोनी सुखु पाइश्रा IÌ जनमु गवाइत्रा ॥ ऋंमृत फल तिन जन कउ लागे जो बोलहि बाता हे ॥ ४ ॥ इम गुण नाही कित्रा बोलह बोल ॥ तूसभना देखिह तोलिह तोल ।। जिउ भोवे तिउ राखिह रहणा गुरमुखि ५ ॥ जा तुधु भागा ता सची कारै लाए ॥ अवगण छोडि एको निरमलु साचा गुर के सबदि माहि समाए ॥ ग्रा महि ६ ॥ जह देखा तह एको सोई ॥ दूजी दुरमति सबदे खोई ॥ महि प्रभु एकु समाणा अपर्णै रंगि सद राता है।। ७ ।। काइछा है कुमलाणा ॥ मनमूलु सबदु न बुभैं इत्राणा ॥ गरपरसदी काइत्रा खोजे पाए जगजीवनु दाता हे ॥ ८ ॥ कोट गही के इछे सोई निवारे ॥ सदा हरि जीउ राखें उरधारे ॥ जो जिउ रंगु मजीठैं राता हे ॥ ६ ॥ मनमुखु गिश्रातु कथे न होई ॥ फिरि गुरमुखि गित्रानु फिरि कोई ॥ न ठउर सभि मनमुखु जुगि जुगि एको जाता है 11 १० - [] दरि किउ नाही जाए 11 श्रंतरि सबदु दुख सेवे सुखदाता सद साचा वसै मनि सबदु पूरै गुरि सभ सोभी पाई।। थाई ॥ तू समनी देखा 88 3本本本本本本本本本本本本本

的符件 नामे राता है ॥ धित्राईऐ सदा सद इह मनु Š पवित सरीरा विनु नावै हुबि 11 海海路 वुभहि इकना गुरमुखि सबद नीरा ॥ आवहि जावहि नाम्र नही पूरै सतिगुरि युभ बुभाई।। विख्य नावे मुकति पछाता है ॥ १३ ॥ किनै त पाई।। नामे नामि मिलै विडिआई सहित रहै रंगि राता है ॥ १४॥ Õ डेरी ॥ विज सबदै चके नही फेरी काइम्रा नगरु ढहे ढि सलाहे साचि समावै जिनि गुरम्रखि एको जाता है।। १४ नद्रि करे सो पाए ।। साचा सबदु वसै मनि श्राए निरंकारी दरि साचै साचु पछाता है।। १६।। =।। मारू करगा ॥ जीव्र जंत समि सभ जिस 31 आपे गुपत बरते सभ अंतरि गुर के सबदि पछाता है ॥

श्रापे बखसे सबदि बीचारा ॥ के भगति भरे भंडारा ॥ त्रध Ö भावें सोई करसहि सचे सिंड मनु रोता है ॥ २ ॥ आपे हीर्स स्तन (S) आपे नदरी तोले तोलो ।। जीअ जंत सिम सरिए तमारी 的语语语 करि किरपा आपि पछाता है ॥ ३ ॥ जिस नो नदरि होवे धुरि तेरी ॥ बंमै चुकै फेरी ॥ साचे गुए गावे दिन राती ज़िंग ज़िंग एकी जाता है ॥ ४ ॥ माइत्रा मोहि ससु जगत उपाइत्रा ॥ ब्रहमा विसन् देव सवाइत्रा॥ जो तुषु भागे से नामि लागे गिश्रानमती पछाता 01

हे ॥ ४ ॥ पाप प्न वस्ते संसारा ॥ इरख़ सोग सम्र दख़ गरमित होवे सो सुख पाए जिनि गुरमुखि नाम पछाता है।।

01 9

01 हरि सिउ चित्र न लागै॥ दजे भाइ घरणा दुख व्यागै ॥ मनम्रख भरमि भुत्ते मेखधारी द्यंतकालि पछुताता है॥ = ॥ इरि कै मार्थे 61 61 61 गाए ॥ समि फिलविख काटे सर्वाए हरि दख 11 है बाणी हरि सेती मद राता है ।। ६ ।। जिस्र नो नदरि करे निधि पाए।। इउमें मेरा ठाकि रहाए।। गुण अनगण का गुरमुखि दिरली जाता है ॥ १० ॥ मेरा प्रमु निरमलु अति अपरा मापे मेर्जे गुर सबदि बीचारा॥ आपे बखसे सचु दङ्गाए मनु तनुसार्च राता है।। ११।। मनु तनु मैला निचि जोति श्रपारा ॥।।गुरमति वृभी करि

किरत न कोई मेटखहारा ।। गुर के सबदे मोख दुआरा ।। पुरिब लिखिआ फल पाइचा जिनि श्रापु मारि पछाता है ॥ ७ ॥ माहत्रा मोहि

सेवहि मंनि हुकमु अपारा ॥ मनमुख हुकम ११ ॥ सेवक जागुढि सारा ॥ हकमे मंने हकमे चडिब्राई हकमे चेपरवाहा ॥ गुरपरसादा हुकम् पञ्जार्थे ॥ घावतु राखे इकतु घरि आर्थे नामे राता सदा बैरागी नामु रतनु मनि ताहा है।। १३ । सभ वरते एको सोई ॥ गुरपरसादी परगडु होई ॥ सबदु सलाहिंह से जन निरमल निज घरि वासा ताहो है ॥ १४ ॥ सदा भगत तेरी सरस्पाई ॥ G श्रगोचर कीमति नहीं पाई ॥ जिंउ तुधु भावहि तिउ तू 0000000000 राखदि गुरमुखि नामु घिद्याहा है ॥ १४ ॥ सदो सदा तेरे गुरा गाना ॥ सचे साहिव तेरे मिन भावा ॥ नोनकु साचु कहै बेनंती सचु सचि समाहा है ॥ १६ ॥ १ ॥ १० ॥ मारू महला ३ ॥ सतिगुरु सेवनि से वडमागी ॥ श्रनदिनु साचि नामि लिव लागी ॥ सदा सुखदाता रविश्रा घट श्रंतरि सबदि सचै श्रोमाहा है ॥ १ ॥ नदरि करे ता गुरू मिलाए ॥ इरि का नामु मंनि वसाए ॥ इरि मनि वसिमा सदा सुखदाता सबदे मिन त्रोमाहा है ॥ २॥ कृपा करे ता मेलि मिलाए ॥ इउमें ममता सबदि जलाए ॥ सदा मुकतु रहै इक रंगी नाही किसे नालि काहा है ॥ ३ ॥ विज्ञु सितगुर सेवे घोर श्रंघारा ॥ विज्ञु सबदे कोइ न पार्वे पारा ॥ जो सबदि रार्वे महा वैरागी सो सचु लाहा है ।। ४ ॥ दुख़ सुख़ करते धुरि लिखि पाइमा गुरमुखि होवे सु मलिपता किमा वेसाहा है।। प्र ।। से मनमख जो सबद न पछाणहि ॥ गुर में की सार न जायहि ॥ मैं नितु किउ निरमउ सचु पाईएे जम काढि लएगा साहा है ॥ ६ ॥ अफरिमो जम मारिमा न जाई ॥ गुर के सबदे <del>D</del>i आई ॥ सबद सुणे वा दूरहु मागे मतु मारे हिर जीउ वेपरवाहा है ॥ ७ ॥ हरि जीउ की है सम सिरकारा ॥ किया करे विचारा ॥ हुकमी बंदा हुकम कमार्वे हुकमे गुरमुखि साचै कीमा मकारा ॥ गरमखि सद्ध पासारा ॥ ,गुरुमुखि होते सो सच्च युक्ते सबदि सचे सुखु वाहो है।। ह ॥ गुरमुखि जाता करिम निषाता ॥ जुग चारे गुर सर्वाद मरे जनमै गुरमुखि गरप्रसिव न O

( १०मम गुरमुखि नामि सत्रदि सालाहे ॥ समाहा 11 11 १० नामि चारि श्रगम श्रगोचर वेपरवाहे उधारे जुग 11 एक गुरम्रुखि सांति सबदे हे 8 8 सदा विसाहा - 11 II नाम हावै हिरदें गुरम्रुखि वसाए।। ग्रेम्सिव सो नाग्र सुख पाए 11 उपजे वुभौ काटे दुरमति फाहा है ॥ १२ ॥ गुरमुखि ना मरि जंमै न जूनी पावै ॥ गुरमुखि समावै सदा रहि ॥ गुरमुखि भगत सोहिह दरवारे॥ राते अनदिन लैदे लाहा है।। १३ गुगा गावै ॥ अनदिनु दिन सबदि सवारे सबदुः सुगाए ॥ अनदिन ॥ १४ ॥ सतिगुरु प्रा लाए ॥ हरि गुरा गावहि सद ही निरमल निरमल ॥ गुग को दाता सचा पातिसाहा हे।। १५ सोई॥ गुरमुखि विरत्ना सलाहे विगसै सो नाम बेपरवाहा ॥ नानक जनु नामु ॥ २ ॥ ११ ॥ मारू महला ३ ॥ हरि जीउ सेविह श्रंतु न पाईऐ पारावारो ॥ रविश्रा गुरपरसादि घट अंतरि तितु घटि मति अगाहा हे॥ १ ॥ सभ महि वस्तै ॥ गुरपरसादी परगदु होई ॥ सभना प्रतिपाल करे जगजीवन सोई देदा २॥ पूरे बुिक सतिग्ररि बुभाइत्रा संबाहा हे ॥ मंने सोई हुक्स पाए 11 सुख सभ उपाइश्रा जगत पातिसाहा हे ॥ सतिग्रुरु सिरि साहा ३ सचा सबद 11 **ऋा**पे निसतरै करता ॥ तिसदै संसारा ॥ सबदि गिराहा हे ॥ ४ ॥ कोटि मधे किसहि बुभाए ॥ वेखें सास सुखदोता ॥ हरि सालाहहि सदा सबढि रंग लाए भगति सलाहा है ॥ ५ ॥ सतिगुरु सेत्रहि से जन साचे ॥ जो ののの अगोचरु वेपरवाहा भगति जंमहि । अगम काचिनकाचे भाथाहा हे।। ६।। सतिगुरु पूरा साचु दृङ्।ए ।। सचै सबदि सिरि सिरि लिखदा **अंतरि** साहा ह वरते सभ गाए॥ गुणदाता ७॥ सदा हदूरि गुरम्रुखि जापै॥ सबदे सेवै सा जन भाषे 11 सेविह सची बागी सविद सचै न्त्रोमाहा हे ॥ ८ ॥ अगित्रानी श्रंधा करम दृद्राए॥ मनहिंठ करम फिरि जोनी पाए विखित्रा II दोराहा है ॥ कारिंग लचु लोधु कमावहि दुरमति का ॥ पुरा **苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏**苏苏

सविगुरु भगति दृहाए।। गुरु के सबदि हरि नामि चित लाए ।। मनि तनि हरि रवित्रा घट ग्रंतरि मनि भीने भगति सलाहा है ॥ प्रभु साचा त्रमुर संघारणु ॥ गुर के सबदि भगति निसतारणु ॥ मेरा ही साचा सिरि साहा पाविसाहा है।। ११ प्रभ साचा सट सचे तेरे मनि भाए॥ दरि कीरतन करिंह गुर सबदि वाणी अनदिन गावहि निरंघन का नाम वैसाहा हे श्रापे मेलि विछोइहि नाही ॥ गुर के सबदिः सदा सालाही सिरि तू एको साहित सबदे नाम सलाहा हे ॥ १३ तुधु नो कोई न जासी ॥ तधु आरो कथी अकथ कहासी ॥ आरो सग्दु सदा गुरु दाता हरिनाम जपि संबाहा है II \$8 सिरजगहारा।। तेरा लिखित्रा कोइ न मेटगहारा ॥ गुरम्रस्वि देवहित् आपे सहसा गणत नताहा है ॥ १४ ॥ भगत दरवारे ॥ सबदे सेवनि भाइ पित्रारे ॥ नानक नामि नामे कारज सोहा है ॥ १६ ॥ ३ ॥ १२ ॥ मारू इक खेळ रचाइया ॥ कोइ न किस दी जेहा उपाइमा॥ त्रापे फरक करे वेखि विगसी देही माहा है ॥ सिम रस पउछा ते आपि बजाए। सिव सकती देही महि उलटी होवें गित्रान रतनु सबढ श्रंधेरा चान् प्रमापे की आ ।। एको वस्ते अवरु विगसै परसादी ब्याप्र पञ्जायों कमल् युधि ताहा है।। गहरण गति आपे जाये ॥ होरु लोक सरिए संशि गित्रानी होने सु गुरमुखि चुक्ते साची सिफति श्रपारा आपे सहजे श्रंमृत पीवै तुमना श्रगनि व्रभाहा श्रंदरि पाए ॥ तिरले कउ सालाहे बाहरि काहे जाहा है खोजे सबद

 ( १०५७ )

型物业业 医亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 हउमें ते किछ पाए सेवा 11 सभ ग्र 11 सबदे आपे करे सखदाता गुर कुपा 11 गवाए हरि अनदिन हे वागी सबद् श्रंमृत П ग्र का वसै श्रंतरि घट हरि घट हरि सचा सवदि सलाहहि संवहि सदा सेवक 1180 11 सवदि वखसे मिलाए परमल ग्रापे गुण गावहि ॥ रंशि सबदे अक्यु कथे सालाहे मेरे प्रभ हे 88. 11 H सबदि मिलाए का साचे वें परवाहे श्रापे गग दाता ठउर न पाए ॥ जो धुरि लिखित्रा १२ ॥ मनमुख् भूला खोजै जनमै मरि राते विविद्या विखिश्रा आपि आपि सालाहे।। तेरे गुण ॥ आपे १३ सचा तेरी वाणो सची आपे अलख त्र आपि कोइ न पाए ।। लख कोटी जे विच गर दाते किरपा ते घट द्यंतिर वसित्रा सबदे सचु सालाहा हे गुर साची वाणी सबदि धुरि आपि मिलाए ॥ गाव नित साचे गुण गावह गुणो समाहा सोई ॥ १३ ॥ मारू महला ३ ॥ निहचलु एकु सदा सचु धिआइनि गुरमति सील भीने. सदा हरि रसि क सबदि हरि नामि रंगु सदा सचित्रारा ॥ गर **ऋंदरि** श्रंतरि छोडिश्रा माइश्रो का घट नाम्र वसित्रा पित्रारा ॥ नउनिधि ॥ २ ॥ रईअति राजे दुरमति दोई ॥ विनु सतिगुर सेवे निहचलु तिनाहा 设施设施设施设施 पाइनि राजु सुख धिश्राइनि सदा ॥ एक त्रावणु जागा रखैन कोई ॥ जंमणु मरणु तिसे ते गुरम्रुखि साचा सदा धित्रावहु गति मुकति तिसै ते पाहा हे ॥ निवारैं ॥ दुत्रारें ॥ हउमें क्रोधु सबदि सतिगुरू पाईऐ सीलु संतोखु सग्नु ताहा हे ॥ ४ ॥ हउमे बिनु सतिगुर विनसें नामु विसारा जगु सभ्र हे ॥ नामु सचा जिंग लाहा ६॥ पाईऐ ॥ पंच सबद भिलि वाजा वाइश्रा 11 सुहाइश्रा सबदै कारज केहा हे ॥ ॥ खिन महि 9 सचि नामि सहेला बिन

हमें खिन महि रोवे ॥ दूजी दुरमित कारजु न होवे॥ संजोगु विजोग करते लिखि पाए किरतु न चले चलाहा है।। = ।। जीवन मुकति गुर सबदु कमाए ।। हरि सिउ सद ही रई समाए॥ गुर किरपा ते मिले वडिआई हउभै रोगु न ताहा है।। हा। रस कम खाए पिंडु वघाए।। भेख करें गुर सबद न श्रंतरि रोगु महा दुखु मारी विसटा माहि समाहा है ॥ १० ॥ बेंद्र पहि बोद् बस्वाणिहि ।। घट महि बहुमु तिसु सबदि न पछाणिहि गुरमुखि होत्रे सु ततु विलोवें रसना हरि रसु ताहा हे वयु छोडिह बाहरि घावहि ॥ मनमुख अंघे सादु न पावहि रावी रसना फीकी बाले हिर रसु मृलिन वाहा है ॥ १२ देही मरमु मतारो ॥ दुरमित मरै नित होइ खुत्र्यारो ॥ मन दर्जे लाइमा सुपने क्षुख न वाहा है ॥ १३ ॥ कंचन देही सबदु मोगे हरि सिउ पिश्रारो ॥ गैर महलु पाए ॥ माणा पुम्ति समाहा हे ॥ १४ ॥ श्रापे देवै देवणहारा ॥ विसु आगे नहीं किसे का चारा ॥ आपे बखसे सबदि मिलाए विस दा सबद अधाहा है ॥ १४ ॥ जीउ पिंड सभ्र है तिस केरा ॥ सचा ののののの साहित ठाइरु मेरा ॥ नानक गुरवाली इरि पाइश्रा समाहा है ॥ १६ ॥ ४ ॥ १४ ॥ मारू महला ३ ॥ गुरमलि नाद बेद. ॥ गुरमुखि गिश्रानु धिश्रानु श्रापारु ॥ भावे गुरमखि पूरा पाइदा ॥ गुरमित ₹ 11 पराने ॥ गुरमुखि बाखी नाडु बजार्न ॥ गुरमुखि सचि 0 निज्ञघरि वासा पाइदा ॥ ३ ॥ गुर की साखी श्रंमृत Û समाखी सदा मचि मन समाइदा 11 3 II निरमल नावं॥ मेलु न लागे सचि समार्वे मगति दहाददा 11 ш नंगी गुरमुखि गुरमस्वि मन मन् कई दिनु राती अपरा मनु कहाइदा पायी गुरह्वि मचो li वखायी । गुरमुसि गुग्मग्वि मपा संचादरा मामी पाए

हरिगुग की पउड़ी ऊतम ऊची दरि सचै ग्र गुरम्रुखि गुरमृति संजम् करगी सारु 11 सच गाइदा 11 Ø 11 दुष्टारु ॥ भाइ भगति सदा रंगि राता गवाइ ষ্ঠাণ पाए मोख समाइदा ॥ = ॥ गुरमुखि होवे मनु खोजि सुणाए सचे नामि - 11 तिसु मार्ये सोई सचे करसी जो जो सदा लिव लाए 11 मिन भाइदा ॥ ६ ॥ जा तिसु भावें सितगुरू मिलाए ॥ जा तिसु भावें वसाए ॥ व्यावर्णे भार्णे सदा रंगि राता भार्णे मंनि वसाइदा ॥ ता मंनि १०॥ मनहिठ करम करे सो छीजै ॥ बहुते भेख करे नही गुरम्रखि विखित्रा राते दुखु कमाविह दुखे दुखि समाइदा -11 28 11 कमाए ॥ मरग जीवग की सोक्की पाए ॥ मरण जीवण मेरे प्रभ भाइदा ॥ १२ ॥ गुरमुखि मरिह सु जो सम करि जार्थे सो जंमै हिह परवाणु ॥ श्रावण जागा सवदु पछाणु ॥ मरे न सतिगुरु पाए मन ही मनहि समाइदा ॥ १३ ॥ से ब्रडभागी जिनी पाइत्रा ।। हउमै विचहु मोहु चुकाइत्रा ।। मनु निरमलु फिरि न लागे दिर सचे सोभा पाइदा ॥ १४ ॥ आपे करे कराए त्र्यापे वेखे थापि उथापे ॥ गुरमुखि सेवा मेरे प्रभ भावै सच सुशि लेखे पाइदा ॥ १५ ॥ गुरमूखि सचो सचु कमावै ॥ गुरमुखि निरमलु मैलु न लावें।। नानक नामि रते वीचारी नामे नामि समाइदा।। १६॥ मारू महला ३ ॥ त्रापे सूसिट हुकिम सम साजी ॥ त्रापे उथापि निवाजी ॥ श्रापे नित्राउ करे सभु साचा साचे साचि ॥ काइत्रों कोंडु है त्राकारा ॥ माइत्रा मोद्घ पसरित्रा 11 8 सबदै भसमै की ढेरी खेह खेह रलाइदा पासारा ॥ विज्ञ काइत्रा कंचन कोटु श्रपारा ॥ जिसु विचि रवित्रा सबदु Ħ गुरमुखि गांवे सदा गुण साचे मिलि प्रीतम सुखु पाइदा विचि जीउ सवारे तिसु हरि हरि आपि 11 हरि मंदरु ऋापि वगाजनि वापारी नदरी वसै मुरारे क सवदि ग्र ॥ सो स्चा जि करोधु निवारे 11 सबदे मिलाइदा 8 ऋापे मंनि वसाइदा करता श्रापे करे कराए श्रीख निराली H मनु त्तु धोवहि भगति निरमल-रहै रंगि करि राता किरपा सदा सबदि वीचारी श्रनदिनु 11

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL भगति कराइदा ॥ ६ ॥ इसु मन मंदर महि मनुत्रा धावै ॥ सुख् पान पलरि तिश्रागि विन सतिगर भेटे ठउरे महा दुखु II खेलु श्चापि कराइदा 11 9 Ħ श्चपरंपरु मेले करणी सारी ॥ किन्ना को कार करे वेचारा वीचारी ॥ श्रापे त्र्यापे वखिस मिलाइदा ॥ = ॥ आपे सविगुरु मेले पूरा ॥ श्रापे मेले ટે सचे वडियाई सिउ स्रा सोई ॥ गुरम्रखि धर ही श्रंदरि साचा विरला चित् लाइदो ॥ ६ ॥ श्चंतरि नोम्र निघान वसिश्रा घट मवै 8 o 11 दिसंतरु श्चंतरु नही भाले माइश्रा काले ॥ जम की फासी कबहू न तरै भरमाइदा ॥ ११॥ जप्र तप्र संजम्र होरु कोई नाही ॥ जब लगु गुर के सबदि निलिआ न कमाही ॥ गुर सच पाइया सचे ॥ काम करोधु सवल संसारा सचि ससाइदा ॥ १२ 11 बह ॥ सर्विग्रर- सेविह से कमावहि सञ्च दुख का पसारा सुख् \$ वैसंतरु मिलाइदा ॥ १३ ॥ पउणु पाणी मोह वरते सभ श्रंतरि п जिनि कीते जा तिसे पञ्चाग्रहि माहमा मोह चुकाइदा ॥ १४॥ इकि माइया मोहि विद्यापे गरवि होह रहे हैं आपे ॥ जमकाली की खबहि न पाई द्यंति गरमा पद्यनाइदा ॥ १५ ॥ जिनि उपाए सो विधि जार्छे ॥ दासु कहै पेनंती सचि नामि चित लाइदा ॥ २ ॥ १६ ॥ मारु महला ३ ॥ श्रादि जुगादि दहस्रापति दाता के सबदि पद्माता ॥ तथु नी सेबहि से तमहि समावहि बापे मेलि मिलाइदा ॥ १ ॥ अगम अगोचरु कीमति नहीं पाई जीम अंत वेरी सरणाई ॥ जिउ तथु भाव तिवे चलाविह ॥२॥ ई. मी साचा होसी सोई करे समना सार यापे रिज्ञ∌ ।। भगम भगाचर भल्ल यपारा l1 भाषणा भाष पद्माचाहि गरमती ४ ॥ पाताल प्रशिमा लोभ भाकारा तिस वरते दुक्त करारा ॥ दुकमें साने दुकमें दादे दुक्रमें मेलि मिलाइदा ॥ ४ ॥

१०५०

वेपरवाहे दुक्सु सलाहे ॥ अगम ग्रगाचर 海路路路路路路路 हुकमै स श्रनदिन त् आपे सबदि बुभाइदा ॥ H सो होवे ξ जेही मति देहि साखी मनमुख् ग्राए 11 रें णि दिनसु दृइ लिजदी 11 जाए ऊपरि कालु रूत्राइदा ॥ ७॥ मनु तनु सीतलु सिर 11 भागा गइश्रा भंख श्रंतरि भरम् गरचरणी लागा 11 तू जाता ॥ जिनि वाणी वोलाइदा ॥ = सचे गुण गावहि सच पति जति गुरसवदि पूर 11 भागि पञ्चाता 11 金金金 दुजै कठोरु 11 मन् सोई इउमै मारि मिलाइदा 3 -11 होवै सतिगुरु भूला फिरे ता करम्र 11 त्रभागा भरमे ग्रापि उपाए ॥ चउरासीह \*\*\* सेवे सहजे ही सुख पाइदा ॥ १० ॥ लख विचि भगती विसटा 3 विन भगति दुडाए 11 मानस जनमि गर भगति होवै गुरु वासा विसटा विचि फिरि पाइदा ॥ ११ ॥ करमु कराए श्रापे करे -11 दड़ाए ।। विशु करमा किउ पाइत्रा जाए जार्गे ॥ १२ ॥ सिमृति सासत श्रंतु जिड भाव तिवै चलाइदा ॥ ऋापे पछार्गे ॥ आपे करे कराए क्रता न तत H सिरि सिरि त्र्यापे आपि कराए ॥ त्र्यापे किछ 13 सभ्र 11 \* धंधे लाएं॥ त्रापे थापि उथापे वेखे गुरमुखि त्रापि चुकाइदा॥ गहिर गंभीरा ॥ सदा सलाही ता मनु घीरा - 11 ॥ श्रापि वसाइदा **-**111 ۲ų गुरमुखि मंनि अगोचरु कीमति नही पाई 4 धंधै लोई ॥ गुरपरसादी युभै कोई ॥ नानक 4 १७ 16 ॥ १६ 3 11 -11 मेलि मिलाइदा घटि अंतरि गुरमती **ऋा**पे जागहि 18 सिरजग ॥ तृ कीओ गुवारा महला ३ ॥ जुग छतीह 4 ऋापे वखागौ त् कहै कि श्राखि हारा ॥ होर किञ्रा को Ē उपाई सभु खेल सभ सृसटि 11 ॥ स्रोत्रंकारि 15 साचा आपे भंनि 11 त्रापे वेक करे सिम घडाइदा \* ते नदरी पाई पूरे गुर 11 इक बाजी \* चितु साचे सिउ 3 लोइदा H सदा अलिपत रहे गुरसवदी 発 त्र्यापि वजावगाहारा वजाए 11 धुनि त्र्यकारा वाजहि पवर्गे मिलि सभ वजाइदा 8 11 घटि पउसा वहै इकरंगी 级级 के होवै ॥ गुर सबदे हउमें निहचउ करता करे

गुरपरसादी किसे दे बिडिबाई नामो नामु घिबाइदा ॥ ॥ गुर संवे जेउड होरु लाहा नाही ॥ नामु मंनि वसे नामो सालाही ॥ नामो नामु सदा मुखदाता नामो लाहा पाइदा ॥ ६ ॥ विन्नु नावे सम दुखु संसाग ॥ यद्द करम कमाउदि वघि निकास ॥ नामु न सेविह किन्न सुखु पाईऐ विन्नु नावें दुखु पाइदा ॥ ७ ॥ श्रापि करे ते श्रापि कराए ॥ गुर परसादी किमें मुक्ताए ॥ गुरम्नुस्ति होउदि से बंघन तोहिंह मुकती के घरि पाइदो ॥ ८ ॥ गणत गणे सो जलें संसारा ॥ सहसा मृलि न चुके विकास ॥ गुरम्नुस्ति होवें मु गणत चुकाए सचे सचि समाइदा ॥ ६ ॥ जे सचु देह त पाए कोई ॥ गुरपरसादी परगडु होई ॥ सचु नामु सालाहे रंगि राता गुर किरपा ते मुखु पाइदा ॥ १० ॥ जपु तपु संजम् नामु विश्वास ॥

क्लिनिख काटे काटगुहारा ॥ इरि के नामि तनु मनु सीतलु होया सहजे सहिज समाइदा ॥ ११ ॥ श्रांतरि लोधु मनि मैले मलु लाए ॥ मैले करम करे दुखु पाए ॥ कुडो कुड़ करे वापारा कुड़ १२ ॥ निरमल बाखी को मंनि कै भाग चले दितु राती नामु ग्र पोइदा ॥ १३ ॥ श्रापि सिरंदा सचा सोई ħ श्रापि उपाइ 8 सोई ।। गुरमृति होवै स् सदा सलाहे मिलि साचे सुखु पाइदा ।। 8 १४ ॥ अनेक जतन करे इंद्री विस न होई ॥ कामि करोधि जलें सम्र कोई ।। सर्विग्रर सेवे मन वसि व्यावे मन मारे मनहि समाइदा ।। १ थ। मेरा तेरा तुपु आपे की आ। सिम तेरे अंत तेरे सिम जीआ।। नामु समालि सदा तू गरमवी मंनि वसाइदा ॥ १६॥ ४॥ १८ ।। मारू महला ३ ॥ हरि जीउ दाता अगम श्रयाहा ॥ ओस तिल्ल न तमाइ वेपरवाहा ॥ तिस नो अपिं न सके कोई आपे मेलि मिलाहदा ॥ १ ॥ जो किछ करें स निहचउ होई ॥ विस नित् दावा कोई ॥ जिस ना नाम दानु करे सो पाए गरसवदी ॥ चउदह मत्रण तेरे हट नाले ॥ सतिगरि दिखाए श्चंतरि नाले ॥ नार्ने का वापारी होने गुरसवदी को पाइदा ॥ ३ ॥ सर्तिगुरि

सेनिए सहन व्यनंदा ॥ हिरदे ब्याह बुठा गोनिंदा ॥ सहजे मगति करे

१०६३ **省市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** विछुडे तिनी ते सतिगुर आपे भगति कराइदा ॥ ४ ॥ मथे काले अनदिन मारीग्रहि दुख सवाइआ दुख् 11 पाइग्रा सतिगुरु 11 पावहि ही विचि द्ख पाइदा 11 y महल दख न लिवलागी सची H सचो सेवहि वह्मागी 11 सहज भाइ नो सचै 11 8 11 मेलि मिलाइदा . ही सद श्रंतरि साचु भरमु चुकाए ॥ सचु सचै का श्रापे सचा देइ सु पाए ॥ जिस देवे सो सच्च पाइदा ॥ ७॥ श्रापे करता सभना त्रापे वखसे दे विडिम्राई कोई वभै - 11 जिस नो श्रापि वुसाए मेलि मिलाइदा।। ८।। हउमै करदित्रा गवाइश्रा जनम्र त्रुग लेव घागी लेखा तिल जमकाल माइग्रा 1) पीड़ाइदा ।' ६ ।। पूरे भागि गुर सेवा होई ।। नदरि करे ता सेवे न त्रावे महलि सरी सुख पाइदा जमकाल तिस नेडि सुखु पाइत्रा जो तुधु भाए।। पूरे भागि गुर सेवा लाए सभ विड्याई जिस् देविह सो पाइदा ॥ श्रंदरि परगास गरु 8 8 11 घटि शिश्रान रतन् सदा ते पाए ॥ नामु पदारथ मंनि 11 वसाए श्रंधे श्रागिश्रानी १२ ॥ गवाइदा ॥ श्रगित्रान श्रंधेरु नदरि मूए श्रभोगे ।। चलदिश्रा दरु डुबि घरु पागाी सेवे १३ ॥ बिन् सतिगर न श्रावे जम दरि वाधा द्खु पाइदो 11 कोई ॥ सतिगरु सेवे गिश्रोनी धिग्रानी पूञ्रह म्रकति 11 सचै सोभा विडिग्राई दरि पाइदा 11 तिसु श्रापि मिलाए ॥ ममता काटि सचि लिव लाए H वगाजिह वापारी नामो लाहा पाइदा ॥ १५॥ श्रापे करे कराए करता ॥ नामु वसै मन अंतरि सबदि मरे सोई नानक 11 म्रकता महला ।। मारू 38 y 11 १६ 11 भागो विचि बो विरला 份 करणा सो करि पाइश्रा 11 गुरमुखि <del>ë</del>i मंने भागो विचि पाइदा Ħ सख पाए कमावै 4 सहजे तेरा ही सच सुख भागा भावे 11 的的 ा २ ॥ वेरा भागा मंने लोच बहुतेरी श्रापणा भागा श्रापि मनाइदा भावै तुभहि सो मिलै भागा जिस सु ऋाए II त्रध्र वडिश्राई किसहि भागा कराइदा वडी भागो विचि 11 **水水水水水水水水水水水** 

उपाई श्चापरो मार्ग नाम्र पदारथु पाए 11 त्रध सम भागा देहि શ્રંધુ तिस माइदा ॥ 8 11 मनमुख्

चतुराई ॥ भाणा न मंने बहुतु दुखु पाई ॥ भरमे भूला जाए घरु महलु न कबहु पाइदा ॥ ॥ सतिगुरु मेले दे वडिआई॥ सतिगुर नामे ही सुख़

की सेवा धुरि फ़रमाई ॥ सतिगुर सेवे ता नाम्र पोए नावहु उपजै नावहु छीजै ॥ गुर पाइदा सभ

रसना नामु धित्राए रसि भीजै रस ही रस महले अंदरि महलु को पाए । गुर

चितु लाए ॥ जिस नो सचु देह सोई सचु पाए सचे सचि मिलाइदा ॥ मोह **निसारि** मनि तनि दख पाइआ माइश्रा 11 वितु नावै नरके वासा मनुतन् है क्रसटी रोगु कमाईत्रा ।) पाइदा ॥ ६ ॥ नामि रते विन निरमल देहा ॥ निरमल

निजघरि पाइश्रा वासा नाम सलाहि रादा सस्व ॥ सभु को वराजु करे वापारा ॥ निखु नावै सभु तोटा संसारा ॥ नागो म्राइम्रा नागो जापी विशु नावै दुखु पाइदा ॥ ११ ॥

जिम नो नाम्न देइ सो पाए ॥ गुर के सबदि हरि मंनि वसाए ॥ गुर किरपा ते नाम वसिद्या घट श्रंतरि नामो नाम **धिश्राइदा** ॥

नावै नो लोचै जेती सम आई ॥ नाउ तिना मिल । जिनी नाउ पाइम्रा में वडभागी गुर के सबदि मिलाइदा 11 १३ ॥ काइत्रा कोटु अति श्रपोरा ।। तिस्र विचि वहि वीचारा ॥ सचा 'निम्राउ सचो वापारा निहचलु वासा पाइदा ॥ १८ ॥

गुरमुखि

医苏杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰派

विरले किनै

थान

ti

电电路设计器 医电路电路 医电路电路 医电路电路 医电路电路 साथि निर है सालाहे सचे पाइत्रा हरि इत मेरें करते १५ इक वयात बयाई ॥ देही नाम्च वगाजिह रंगि राते को २० Ę |: **11** मारू 01 महला कंचनु सबद बीचाग ॥ तिथै इरि वसै जिस दा अंत न

सुहाइआ H

वंके

थोनु

र्श्चतर घर

धनदिशु हरि सेनिहु सची वाणी हरि जीउ सबदि मिलाइदा ॥ तिन विलहारै जाउ ॥ गुर के सवदि तिन मेलि मिलाउ॥ तिन की धृरि लाई मुखि मसतिक सतसंगति वहि गुगा गाइदा ॥२॥ **ऋंतरि** हिर हरि 11 नाम भावा प्र भ जे गावा गुगा साचै सुगीऐ नामि कंडी गुरवागी चह 11 के सबदि समाइदा ॥ ३ ॥ सो जनु साचा जि अंतरु भाले ॥ गुर नदिर निहाले ॥ गित्रान श्रंजनु पाए गुरसवदी नदिरी नदरि मिलाइदा जनिम सबढि माग्रस सरीरु पाइत्रा ॥ भागि इह गुरमुखि ग्रंधेरा किसहि सबदै सभु श्रंध बिन 的形形的形成 ।। इकि कितु आए जनमु गवाए ।। मनमुख लागे फिरि हाथि न त्रावे पिंग खिसिए पछुताइदा एह वेला पवित्रु सरीरा ।। तिसु विचि वसै सचु गुगी गहीरा॥ गर के सबदि सचु सुणि मंनि वसाइदा ॥ ७ ॥ थाई वेखे सभ उरधारे हिरदे "被被被被被使用的一种的 हिर रखह जीउ निवारे 11 गुरसबढि गुर के सबदि सदा सालाहे मिलि साचे सुखु पाइदा ।। सो =जिसु त्रापि चेताए ॥ गुर के संवदि वसे मिन त्राए ॥ त्रापे वेखें वुभै त्रापे त्रापु समाइदा ॥ ६॥ जिनि मन विचि वथु पाई सोई जागी।। सोई जनु निरमलु सवदे त्रापु पछागौं ॥ त्रापु पछागौ ।। १०॥ एह काइत्र्या पवितु है गुरसबदी सरीरु 11 मबद सुगाइदा चेते गुगा गहीरु ॥ अनदिनु गुण गावें रंगि राता गुगा कहि दुजै है माइश्रा सरीरु सभु 11 मृलु एह 11 सदा दुखु पाए विनु हरि हरि न चेते भरमि भुलाइत्रा 11 १२ ॥ जि सतिगुरु सेवे सो परवाणु ॥ काइत्रा हंसु सोहै हरि गुण गाइदा दरि सचै जाग्रु ।। हरि सेवे हरि मंनि वसाए -11 भृले सेविद्या मुए 11 मनग्रख न जाइ गुरु ॥ विनु भागा नदरि होवे हरि जीउ आपि केरी गुर बिललाइ कउ जिन गुरम्रखि पके नाले ॥ काइश्रा कोडु हर मिलाइदा \$8 II पदवी राती दिनु ऊतम धिश्राइ हरि का नाम्र समाले ।। सबदि पूरे ग्र कें सुखदोता 11 ऋापे पाइदा सचा पूरे भागि सलाहे साचा पछाता नाम्र नानक निरंकारि श्रोकारु उपाइत्रा ॥ ॥ १६ ॥ ७ ॥ २१ ॥ मारू महला ३ 11 ऋापे खेल वगाइश्रा 11 माइश्रा हकमि

॥ १ ॥ माइत्रा माई त्रीगुरा परस्रति सणि साचा मंनि वसाइदा चेद ब्रहमे नो वर्हे चारे फ़रमाइत्रा Ħ गुर करि इस जग महि सोभी पाइदा ।

नाम्र राखह उरिधार करणी सार 11 राम II ते हरि ग्रंतरि इसु - वाखी नाम् 3 II समाले ॥ नामु न चेते वधा जम काले। वेट पहें अनदित वाद त्रेगुण भरमि पाए भ्रलोइदा II

त्रिविधि मनसा लोए II साचै सबदि सदा है भुकता माइत्रा मोदु चुकाइदा ॥ ४ ॥ जो धुरि ।। गुरपरसादी सहजे माते ॥ सतिगुरु से इंगि राते

प्रभ पाइत्रा आपे आप्र मिलाइदा ।। ६ ॥ माइआ भ्रमि मोहि रंगु दिन थोड़े होते दुजै भाइ लगा दुखु पाए ॥ छुहा इसु जादे विलम न लाइदा ॥ ७ । एड्रु मनु भै भाइ रंगाए ॥ इतु

रंगि साचे माहि समाए ॥ पूरे मागि को इंदू रंगु पाए गुरमती रंगु चहाइदा ॥ = 11 मनमूख बहुत करे अभिमान द्रगह कवही IÌ. द्जै लागे जनम् गवाइश्रा विनु पाइदा ॥

श्चंदरि श्रापु लुकाइश्रा गुरपरसादी 11 ।। सचा प्रभु सचा वापारा नाष्ट्र श्रमोलकु पाइदा इस काइया की कीमति किने न पाई ii मेर ठाकरि बगाई ॥ गुरम्रखि होवै स काइश्रा सोधै आपहि आप मिलाइदा ।।

११ ॥ काइआ विचि तोटा काइआ विचि लाहा गुरम्रखि 11 गुरमुखि वस्त्रिज सदा सुख पाए मिलाइदा ॥ १२ ॥ सचा महलु सचे भंडारा ॥ आपे देवे देवगाहारा ॥ सुखदाते मनि मेले कीमति पाहदा काइम्रा विचि कीमति पाई वसत नही गुरम्रखि हे 11 सोई जिस दा हद वधु जासै गुरमुखि देइ न

99999

हरि जीउ \$8 11 सम महि रहिश्रा जाई श्चापे मेलि पाइत्रा Ħ मिलाए 11 १४ ।। आपे सचा सबदि मिलाए ॥

विचह चुकाए नामि मिले विडियाई ।। नानक

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 १६ ॥ = ॥ २२ ॥ मारू महला ३ ॥ अगम अगोचर सुखू पाइदा अथाहे ॥ अपड़ि कोड न श्रापे मिहरवान श्रगम 高速的现在分词的重要的一种 नो सेवहि भावहि जो त्रध त्रध सबदी 11 ę -11 मेलाइऋा श्रनदिनु रवहि दिनु सचि समावहि 11 गुगा सरहि से सवारहि 11 सवदि मरग्र २ भाइआ हरि चरगी लागे हिरदे उरधारहि सफल h जनम् जीउ मेले आपि मिलाए ॥ हरि ग्र चुकाइश्रा ॥ ३ राते हरि भगती सदा इस श्रनदिनु गवोए 11 ॥ तेरे गुग कहा ग्नै कहरा न -11 महि 11, 8 पाई ऋापे करे दइग्रा सुखदाता नही 11 कीमति है पासारा जग महि मोह प्र ॥ इसु गुंगी समाइश्रा ॥ गुण महि धंधै धावत जनम गवाइत्रा 11 श्रंधारा **ऋं**ध्र श्रगिश्रानी होवै ता सतिगुरु बिनु ॥ करम् 11 8 पाइश्रा श्रगिश्रान गिश्रानु रतनु चानग्र मनु निरमल् जलाए नही अनेक कीमति 1 ॥ तेरे नाम सच् 9 तेरी श्रापे करे प्रभ नाम हरि हिरदे वसाई कउग्र कीमति 11 को होग्रा समाइत्रा।। ८ ।। नामु श्रमोलकु ना ग्रगम ग्रपारा मेलि गुर सबदी तोलाइग्रा ॥ तोले तोलि तोलाए अरदासि ॥ तू आपे मेलि पासि ॥ बहालहि सेवहि करहि १० का सुखदाता प्रै धिग्राइत्रा 11 11 करमि जत जि सचु कमार्वे ॥ इह मनु निरमलु जि हरि श्रंमृतु परापति होवे हरि जीउ मेरे भाइआ ?? बूभौ ॥ हरि गुगा गावै अंदरु स्भै ॥ सोई होर १२ 11 विन - [[ सहजे पाइश्रा ठाकि सच चुकै"न मरि जंमै फेरी ॥ विख का राता पाइत्रा ॥ १३ ॥ बहुते करे भेखधारी भेख मरे जीवत किनै मारी 11 ता म्रकति पाए न श्रगिश्रान सचैं तृसना इसु तनहि \$8 11 समाइश्रा 11 सीतल्ल सबदु कमाए ॥ तन मन तिसदी वभे गुर जि समाइआ ॥ १५ . ॥ साहित्र कोध निवारे हउमै सचा सची मारि

गुर परसादी विस्तै पाई

वेनंती नामे नामि समाइया । १६ ॥ १ ॥ २३ -॥ मारू महला ३ ॥

11

लैंह मिलाए н सलाहनि भगत लाए ॥ तउ सरखाई उबरहि करते आपे मेलि मिलाइया सुहाई र्ञ्चंतरि तेर Ħ स्रख मनि मगती राता सचे सिउ चित लाइम्रा॥ २ जले सरीरा ॥ करम्र होत्रे भेटे गुरु पूरा ॥ र्धतरि ब्रकाए सर्विगुर ते सुख पाइत्रा ॥ ३ ॥ मनग्रव कमाए ॥ बहु संकट जोनी भरमाए ॥ जम का जेवड़ा कदेन कार्ट अर्थते बह दुरा पाइम्रा || ४ || भ्रावण जाणा सबदि निवारे ॥ रखें उरधारे ॥ गर के सबदि मरें मन मारे हउमै जाइ समाइम्रा ॥ ४ ॥ निगोई विनु 11 सतिगुर थिरु कोइ परज श्चंतरि जोति सबदि सुरू वसित्रों जोती जोति मिलाइत्रा । ।। माइया मोह का दत विकास एड सेंगे ता प्रकृत होने पंच दूत वसि व्यादया ॥ ७ ॥ बाक्रु फिरि ड्वे वारोपारा 11 सतिगुर मेटे ॥ = ॥ साचा दरु सन मनि भाइश्रा साचा सचे सबदि पिद्यारा 11 सची धनि सचे गुरा घरे अंदरि п समाइआ 11 3 को घरु गुर श्रोर्थे सोग विजोग सभाए 11 न विद्यापे सहजे दज्ञै भाइ 11 80 11 दसटा

मोह टगउरी सम्म निवारिह ॥ आपे छवा करे गुलदाता आपे मेनि मिलाहमा ॥ १४ ॥ सद ही नेई (दृरि न जायादू ॥ गुर कै गर्शद नत्रीहि पद्माराष्ट्र ॥ विगमे कमनु किरयि परगामे परगड परि

पिश्रासा ॥ ग्रमंगति वहहि

सतिगुर

विन सबदे पारु न पाए कोई ॥ सहजे गुरा स्वहि दिल राती जोती जोति

॥ उडिह न

गाभह

मले

माधहि सबद

निचि वासा

सदा

भागति न जाती

मोह

सपदि निरामा

ā

a

e

11 F

मिलाइमा ॥ १२ ॥ काइमा विरस्त पंत्री

निजयरि यामा पाइमा ॥ १३ ॥ काइमा

9000 हरि हरि करत सदा मज़ विगसै हरि चरणी मज़ लाई है ॥ १३ ॥ गिश्रानु किछु नाही सतिग्रर श्रगिमान 11 **西班达出办公共** हरि जीउ सतिग्रर माही ॥ होह दहश्रालु कुपा करि लाई हे ॥ १४ ॥ जिनि सतिगुरु जाता तिनि पछाता ॥ सरवे रनि रहित्रा सुखदाता ॥ त्रातम् चीनि परम पद पाइश्रा सेना सुरति समाई है।। १५ ।। जिन कउ आदि मिली विद्याई ॥ सतिगुरु मनि वसिश्रा लिप लाई ॥ श्रापि मिलिश्रा जगजीवतु दाता नानक श्रंकि समाई है ।। १६ ।। १ ।। मारू महला ४ ।। इरि

अगम अगोचरु सदा अविनासी ॥ सरवे रिव रहिआ घट वासी ॥ तिस नित अगरु न काई दाता हरि तिसहि सरेवह प्राणी है। १ ॥ जा कउ राखें हरि राखणहारा ॥ वा कउ कोई न साकिस मारा ॥ सो ऐसा हरि सेन्द्र संतद्व जा की उत्तम बाखी है ॥ २ ॥ जा जापै किछ किथाऊ नाही ॥ ता करता भरपूरि समाही ॥ सके ते फ़िन हरिया कोतीन हरि धियावह चोज निडाणी है।।३।। जो जीया की वेदन जागी।। तिस साहिब कै हउ दरवाएँ। ।। तिस आगै जन करि बेनंती जो सरव सखा का दाणी है॥ ४ ॥ जो

ð

0 ă di di

जीए की सार नजायाँ ॥ तिस सिउ किछ न कहीए अजायाँ ॥ मुरख सिउ नइ लुक्क पराणी इरि जपीए पद निरवाणी है।। प्र ।। ना करि चिंत चिता ei ei है करते ॥ इरि देवें जलि यलि जेता समते॥ श्रचित दानु देह प्रभु मेरा निचि पायर कीट पलाणी है ॥ ६ ॥ ना करि द्यास मीत सत माई ॥ ना करि आस किसे साह निउहार की पराई ॥ विनु हरि नावे को वेली नाहो हरि अपीए सारंगपाणी है ॥ ७ ॥ अनदिन जवह बनगरी ॥ सभ धासा मनसा पूरें यारी ॥ जन नानक नाम जपद्र भनलंडनु सुलि सहने रैंखि निहाणी है ॥ ⊏॥ जिनि Oi

हरि सेनिमा विनि सुरु पाश्या ॥ सहजे ही हरि नामि समाद्रभा ॥

जो सरिष परें तिम की पति शरी जाइ पूछहू वेद पुगणी है।।

ह ॥ जिन्द्र ६रि सेरा लाए सोई जनु लागे ॥ गुर के सगदि भरम भउ मार्ग ॥ निचे गृह सदा रहे उदासी जिउ कमलू रहे निचि पार्गी है ॥ १० ॥ तिनि इउमैं सेता थाइ न पाए ॥ जनमि मरे फिरि भारी जाए ।। सो तपु पूरा साई मेरा जो हिर मेरे पनि भाषी है

॥११॥ हउ किञ्रा गुण तेरे त्राखा सुत्रामी ॥ तू सरव जीया का श्रंतरजामी ।। हउ मागउ दानु तुक्ते पहि करते हरि श्रनदिनु नामु वखाणी हे ॥ १२ ॥ किस ही जोरु श्रहंकार वोलण का ॥ किस ही जोरु दीबान माइस्रा का ।। मैं हरि विनु टेक धर अवर न काई करते राखु में निमाणी हे ॥ १३॥ निमाणे माणु करहि तुधु भावे ॥ होर केती भाखि भाखि त्रावे जावे ॥ जिन का पखु करहि त सुआमी तिन की ऊपरि गल तुधु त्र्राणी है ॥ १४ ॥ हरि हरि नाम्र जिनि हरि सदा घित्राइत्रा ॥ तिनी गुरपरसादि परम पदु पाइत्रा 11 सेवित्रा तिनि सुख् पाइत्रा विनु सेवा पछोतागी हे ॥ १५ ॥ तू सभ गुर मसतिक हाथ ॥ महि वरतिह हरि जगंनाथु ॥ सो हरि जपै जिसु हरि की सरिण पइत्रा हरि जापी जनु नानकु दासु दसाणी हे।। १६॥२॥ मारू सोलहे महला ४ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ कला उपाइ धरी जिनि धरणा ॥ गगनु रहाइत्रा हुकमे चरणा ॥ त्र्रगनि उपाइ ईघन महि बाधी सो प्रभ्र राखै भाई हे ।। १ ।। जीत्र्य जंत कउ रिजकु संबाहे ।। करग्रकारग्र समरथ त्र्यापाहे ॥ खिन महि थापि उथापनहारा सोई तेरा सहाई हे ॥ २ ॥ मात गरभ महि जिनि प्रतिपालित्रा ॥ सासि ग्रासि होइ संगि समालित्रा 11 वडी जिस्र वडिग्राई हे ॥ ३ ॥ 4 4 4 4 A सुलतान सदा जपीऐ सी त्रीतम् गरीच निवाजि मीरे करे प्रभ खान करे खिन कीरे ॥ निवारण सरव संघारण किछ कीमति कही न जाई हे।। ४।। पतिवंता सो धनवंता ।। जिसु मिन वसित्रा हरि भगवंतो ।। मात पिता सुत वंधप भाई जिनि इह सृसिट उपाई हे ॥ ५ ॥ प्रभ त्राए सरगा भउ नहीं करगा।। साध संगति निहचउ है तरगा 11 मन अरोधे करता तिसु नाही कदे सजाई हे ॥ ६ ॥ गुग निधान मन तन महि रवित्र्या ।। जनम मरग की जोनि न भवित्रा ॥ दुख विनास तृपति रहे श्राघाई हे।। ७ ॥ मीत हमारा कीत्रा सुखि डेरा जा थनंतरि श्रंतरजामी सिमरि सोई थान सुआमी П

数数据/数据/数据数据 | 数据数据数据数据

सिमरि पूरन परमेसुर चिंता गणत मिटाई हे ॥ = ॥ इरि का नाम्रु कोटि लखबाहा ॥ इरि जसु कीरतनु संगि धनु ताहा ॥ गित्रान खड़गु करि किरपा दीना दत मारे करि घाई है।। ६ ।। हरि का जापु जपने ।। जीति ऋावहु वसहु घरि ऋपने ॥ लख चउरासीह देखहु रसिक रसिक गुर्ण गाई है।। १०।। खंड ब्रहमंड उधारसहारा।। ऊच अथाह अगंग अपारा ।। जिसनी कृषा करे प्रभु अपनी सो जनु तिसहि धित्राई हे ॥ ११ ॥ बंधन तोडि लीए प्रभि माले ॥ कर किरपा साची कार गोले ॥ अनहद रुण्युकार धनि सहज कमाई है ॥ १२ ॥ मनि परतीति बनी प्रम तेरी ॥ विनित्त गई इउमे मति मेरी।। अधिकारु की ब्राप्तमि अपने जग महि हे ॥ १३॥ जैजैंकारु जपदु जगदीसे ॥ बलि बलि जाई प्रभ ऋपुने ईसै ॥ तिसु पितु दूजा अवरु न दोसै एका जगति सर्वाई हे॥१४॥ सति प्रभु जोता ॥ गुर परसादि सदा सिमरि जीवदि जन तेरे एकंकारि समाई है जना का प्रीतम्र पित्रारा ।। सभै उधारणु खसम्र हमारा ।। सिमरि नामु पुंनी सभ इछा जन नानक पैज रखाई है ।। १६ ।। १ ॥ मारू सोलहे महला ५ १ औं सतिवर प्रसादि ॥ ॥ संगी जोगी नारि लपटाकी ॥ उरिक्त रही रंग रस माकी ॥ किरत इकत्रा करते भोग विलोसा है ॥ १ ॥ जो पिरु करें सुधन ततु मार्ने॥ सोगारि रखें संगाने ॥ मिलि एकत्र वसहि प्रिउ दे धनहि दिलासा है।। २ ।। धन मागै प्रिउ वह विधि G) जो पाँवे सो अर्थि दिखावें ॥ एक वसतु कउ पहुचि न रहती भूख पित्रासा है।। ३॥ घन करें विनउ दोऊ कर जोरी। प्रिश्र परदेसि न जाह वसह घरि मोरै।। ऐसा वराजु करह गृह भीतरि 0 जित उतरै भूख विश्रासा है।। ४ ॥ सगले करम धरम जुग साधा ॥ विज हरि रस सुख विद्य नहीं लोधा ॥ भई कृपा नानक तु धन पिर अपनंद उलासा है ॥ ४ ॥ धन अधी पिरु चपलु सिम्राना ॥

设设 सो पंच ततु का रचनु रचाना ॥ जिसु वखर कउतुम त्राए हह हे ॥ ६ ॥ धन कहै तू वसु स नाले - 11 पाइत्रो सतिगुर पासा कित ही न लेखें वासी बाल गुपाले ॥ तुभै विना हउ वचनु देहि छोडि न जासा हे।। ७ ॥ पिरि कहिआ हउ हुकमी बंदा ॥ त्रोहु भारो ठाकुरु जिसु काणि न छंदा ॥ जिचरु राखे तिचरु तुम संगि रहणा जा सदे त ऊठि सिधासा हे।। 🖂 ।। जउ प्रित्र बचन कहे बहुरि धन साचे ॥ धन कछू न समभौ चंचिल काचे ॥ बहुरि ही संगु मार्गे ब्रोह बात जाने किर हासा है।। है।। ब्राई ब्रागिश्रा पिरह सिधाइश्रो জঠি न मता पकाइश्रा 11 पुछी बुलाइम्रा ।। ना धन रे हे १० मन मिथन माहासा 11 नानक छटरि माटी देख सतिगुरु सेवि दिनु राति बिनु सदेरे П मेरे ॥ लोभी सुगि मन हे ११ 11 H सतिगुर पचि मृए साकत निगुरे गलि जम फासो मनमुखि आये मनमुखि जावे ॥ मनमुखि फिरि फिरि चोटा जितने नरक से मनमुखि भोगै गुरमुखि लेपु न मासा है।। १२ 11 मिटावे जि ॥ तिसु कउश्र गुरमुखि सोइ जि हरि जीउ भाइश्रा त्र्यानंदी जिस सिरपाउ **અનં**દ્ करे प्रभि सदा पहिराइश्रा 11 हउ बलिहारी सतिगुर पूरे ॥ १३ ॥ गलि खासा है पडग्रा मिलिश्रा सुखदाता प्रभु ऐसा सरिंग के दाते बचन के छरे П जासा हे ॥ १४ ॥ गुगा निघान किञ्जू कीम स विछुडि न कतही पोई ॥ घटि घटि पूरि रहिस्रो सभ ठाई ॥ नानक सरिण दीन ॥ १॥ २॥ भंजन हुउ रेगा तेरे जो दासा हे ॥ १५ महला ५ सोलहे मारू करें अनंदु अनंदी मेरा ॥ घटि घटि सतिगुर प्रसादि ॥ सिरिह निवेरा ॥ सिरि साहा के सचा साहितु अवरु नाही दुजा हे ॥ २ ॥ हरखवंत आनंत दइआला ॥ प्रगटि रहिओ प्रभ रूप करे करि वेखें विगसे आपे ही आपि पूजा है।। आपे ही सचु करे पसारा २ ॥ त्र्रापे कुद्रति करे वीचारा ॥ श्रापे खेल खिलावे दिनु राती श्रापे सुणि सुणि भीजा हे 11 3 11 खजीना साचा तखतु सची पातिसाही ॥ सचु सोही साचा सचे सचि वरतीजा 11 श्रापे सच्च घारिश्रो सम्र

१०७४ सचे तेरा केरा थानु तपावस ।। साचा सदा प्रभ 11 साहिव सुख कीजा कुदरति सची वाणी सच एको आर्पित है हकमि सचे के परे वडराजा 11 श्रंतरि बाहरि सम्र किछ जार्गे त्रापे ही त्रापि पतीजा है॥ Ę रसीत्रा त्वड भोगी ॥ तू निरवाणु त् है ही जोगी ॥ सरव सख सहज घरि तेरें अमिउ तेरी इसटीजा है ॥ ७ ॥ तेरी दाति तुम्में ते होने ॥ देहि दान समसै जंत लोएे ॥ तोटि न आवै पर भंडारै ठपति रहे आधीजा हे ॥ ८ ॥ जाचहि सिघ साधिक बनवासी ॥ जाचहि बती सती सुख वासी ॥ ३क दातारु सगल है जाचिक देहि दानु सुसटीजा है खिन महि करहि भगति ऋह रंग ऋपारा H **या**विउथापनहारा

मारो तालु येश्रंत सुश्रामी हुकमु मंनि भगतीजा है १० जिस् п देहि दरमु सोई तुधु जार्छ ॥ ब्रोहु गुर के सबदि सदा रंग मार्थे चतरु मस्त्र सित्राणा सोई जो मनि तेरे भावीजा है चीति श्राविह सो वेपरवाहा॥ जिस चीति श्राविह सो। साचा साहा जिस चीति आपि तिस भउ केहा अवरु कहा किछ कीजा है।। १२।। त्सना बुभी अंतरु ठंढा ॥ गुरि पुरे ले तूरा गंढा॥ सुरति सबदु श्रंतरि जागी श्रमिउ मोलि मोलि पीजी है।। १३।। मरे नाही सद ही जीवें ॥ अपर भड़आ अविनामी थीव ॥ नो को आवै ना को जावें गुरि

दरिकी क्या भरमी जा है ॥ १४ ॥ परे गर की परी वाणी ॥ परै लागा माहि समायो ॥ चड्डै सबाइश्रा नित नित रंगा घटै नाही तोलीजा है ॥ १५ ॥ बारहा कंचन सुध कराइआ ॥ नदरि वंनीस सराफ चढाइया ।। परित खजाने पाइया सराफी फिरि नाही १६ ॥ श्रंमृत नामु तुमोरा सुत्रामी । नानक दास सदा संत संगि महा सुख पाइया देखि दरसन इह मन भीजा रंजार ॥ ३ ॥ मारू महला ५ सोलहे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* गोपालु गुरु गुरु गोविंदा गुरु दश्मालु सदा वयमिदा ॥ गुरु मासव मिमृत खडु करमा गुरु पनित्र मसयाना है ॥ १ ॥ गुरु सिमरत समि क्लिनिख नासहि ॥ गुरु सिमरत

१ औं सर्विगर प्रसादि ॥

( १०७५ )

मन निरमल सिमरत संशि फासहि ग्रुह 11 न नरिक **经过的证明的证明的证明的证明的** का सेवक न अपमाना हे ॥ २ ॥ गुर जाए П सेवक साधसंग का qto धिग्राए 11 ग्र सेवक पारत्रहम् गुरद्ञार हरि कीरतन् दाना है ॥ ३ ॥ जीश्र नित हरि जसु भुखि कलेस भणीऐ कलि 11 सुणीएं ॥ सतिगरु भेटि **मिटाए सितगुरु हिर दरगह देवे मानां हे** अगोचर II 8 अगम गुरू दिखोइत्रा ॥ भूला मारगि सतिगुरि पाइत्रा सेवक 11 ग्र कल गुरि पूरि दहाइआ गित्रानां हे 11 विधन न भगती हरि ¥ गोसाई दसटोइत्रा समनी ठांई ॥ जलि थलि पूरि रहिआ ऊच ऊन सम एक समानां मिन लागा सहिज धित्राना हे ग्रि ६ ॥ जोहै गुरि मिलिए व्रभाई नह सत मिलिए सभ तसन 11 नामु अंमृतु पीपानां हे ॥ ७ ॥ गुर की वाणी पूरे संतोख दी आ गरि सभ माहि समागी ॥ त्रापि सुगी ते त्रापि वखागी जिनि П थानां हे निहचल 11 पाइश्रा निसत्रे तिन सतिगुरु जाणै करे जो किछ श्रापगा 11 सतिगर की महिमा भार्षे ।। साधृ धृरि जाचिह जन तेरे नानक सद क़रवानां हे ॥ ६ १ ॥ ४ ॥ मारू सोलहे महला ५ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ॥ त्रादि निरंजनु प्रभु निरंकारा ॥ सभ कोई महि वरते त्रापि निरारा ॥ वरनु जाति चिहनु नही हकमे सभ 设设设 ।। लख चउरासीह जोनि सवाई 11 मागास कउ सुसिट उपाइदा ॥ १ चूकै प्रमि दीई विड्याई ॥ इसु पउड़ी ते जो नरु सो जाइ दुखु पाइदा ॥ २ ॥ कीता होवें तिसु कित्रा कहीएे गुरहाखि नाम्र 11 મૃત્તૈ वुभें सोई सो भुलाए ऋापि ॥ जिसु जो से युभाइदा ॥ ३ ॥ हरख सोग का नगरु इहु कीओ 11 गुरम्रुखि सो सोभा सतिगुर सरगीत्रा ॥ त्रिहा गुगा ते रहै निरोरो कीजै पाइदा ॥ ४ ॥ श्रनिक करम कीए बहुतेरे जो बंधनु 11 पैरे ॥ कुरुता बीज बीजे नहीं जंमें सञ्च लाहा मूलु गवाइदा 11 गुरम्रखि परधाना कीरतनु 1 महि कलजुग

के की की की की की की की की की की की की जपीएं लाइ घित्राना । श्रापि तरै सगले कुल तारे हरि दरगह पति सिउ जाइदा ।। ६ ॥ खंड पताल दीप समि लोग्रा ॥ समि कालै वसि त्र्याप प्रभि कीत्रा ।। निहचलु एकु आपि अविनासी सो निहचलु जो तिसहि षित्रबहुदा ॥७॥ हरिका सेवक सो हरि जेहा ॥ भेड न जागह माग्यस देहा ॥ जिउ जल तरंग उठिह बहु भावी फिरि सललै सलल समाइदा ॥ = 11 इक् जाचिक मंगे दान दुआरे।। जा प्रम भावे ता किरण धारे।। देह दरसु जित मन तपतासै हरि कीरतिन मनु ठहराइदा ॥ ६ п किर्ते विस न आर्थे।। इरि सो किछ करे जि इरि किआ संतामार्थे।। कीता लोइनि सोई कराइनि दरि फेरु न कोई पाइदा ॥ १० ॥ जिये अउघद आइ वनत है प्राची ॥ तिथे हरि घिआईए सारिंगपाणी जिये पुत्र कलत्र न बेली कोई तिथे हिर आपि छडाइदा ॥ ११ ॥ वडा साहित्र त्रगम त्रथाहा ॥ किउ मिलीए प्रम वेपरवाहा सिलक जिस्र मारगि पाए सो विचि संगति वासा पाइदो इकम्र युक्ते सांसेवक कडीएे॥ बरा मला समसरि सहीऐ दइ हउमें आह त एका वृक्तें सो गुरम्नुखि सहजि समाइदा हरि के भगत सदा सुखवासी ॥ बाल सुमाइ अतीत उदासी रंग करहि बहु माती जिउ पिता पूत् लाडाइदा <del>S1</del> श्रगोचरु कीमति नही पाई ॥ ता मिज्ञीएै जा लए मिर्जाई प्रगढ़ भइम्रा तिन जन कउ जिन धुरि मसतिक लेख

प्रसा ।। जन नानक सरिष पद्मा हिं दुम्रारै हिर माये लाज

प्रि रिकार । १६ ।। १ ।। ४ ।।

प्रि रिकार ।

प्रा मारु सोलहे महला ४

प्रा सितार प्रसादि ।। जो दिसे सो एको तु है ।।

प्रा ती सविधुर प्रसादि ।। जो अपन न जापिस काई सगल

प्रा तुमरी पारखा ॥ १ आपि विवारे अपया कीमा ॥ आपे आपि

प्रा भाष प्रसु यीमा ।। आपि उपाइ रिक्मोल प्रसार आपे घटि पटि

इकि, उपीए वड

॥ समदि

दरवारी

घरी सम

10

उदासी

१४ ॥ त आपे करता कारण करणा

**必**表示表示表示表示。 表示表表表表表表表表表表表表表 # भृखे इकि तृपति अघाए सभसे तेरा पारणा ॥ ३॥ 31 इकि घरवारी ॥ इकि संगि 16 त्रापे सित सित सित साचा ।। त्रोति पोति भगतन 16 है परगडु अपगा आप्र पसारगा ॥ ४॥ सदा सदा आपे # ॥ ऊर्ग भरे भरि ॥ ऊचा श्रगम् श्रथाह् श्रपारा सद होवराहारा 4 सचे सालाही मखि y fi एहि चलत सुत्रामी के कारणा ॥ सुग्रि पेखा श्रगम श्रथाहा ॥ करनी सुणि मन तन 4 साहा ॥ नैंगी वेखि सगल उधारगा ॥ ६ ॥ करि करि कीता \* मेरे साहिब हरिश्रा ऋापे कुदरति जपणा ॥ अपणी जीय जंत सोई है 18 अपगा ॥ जह चैसहि पासे 16 प्रभ नदरी नदिर निहालगा ॥ ७ ॥ संत सभा धुनि बागाी H हरि चलत तमासे ॥ गुगा गावहि श्रनहद Ē सभ चलत जागा त्रावण - 11 दास चितारणा 11 = तह नानक <del>(i)</del> त्रपारा ॥ त्रापि उपाए उपावगाहारा तुमारा ॥ करि करि देखें खेल तुमारी Ē श्रपणा कीश्रा पालणा ॥ ६ ॥ सुणि सुणि जीवा सोइ 11 H दिन राती जोड़ि सिमरउ कर सदा जाई बलिहागी - 11 दुइ सदा दुजे किसु विन त्रध 11 १० त्रपारणा 11 श्राम ॥ हुक्रमु वृक्ति भए मन माही जपी सोलाही एको एक ॥ गुरु उपदेपि जपीऐ निहाला इह भगता की घोलणा ॥ ११ गुर उपदेसि त्तरहि रंगि राचा 11 साचा ॥ गुर उपदेसि राम भरमु मोहु परजालगा।। १२।। जह राखे सोई सुख थोना।। भल माना ॥ विनसे वैर नाही को वैरी सभ भालगा ॥ १३ ॥ डर चूके विनसे द्यंधित्रारे ॥ प्रगट भए प्रभ पुरख B श्रांपु छोडि पए सरगाई जिस का सा तिसु घालणा ॥ १४॥ 书 # धित्राइत्रा ॥ ऐसा को वडभागी ब्राइब्रा ॥ ब्राठ पहर जिनि खसम्र 书 परवार सधारणा ॥ १५॥ जिसु जन के संगि तरे समु कोई सो इह जोडि धित्रावा 11 नाम्र कर वलसीस खसम ते पावा ।। आठ पहर मिलै उचारणा H १६ 11 समावा नाम्रु नानक 15 जपी नामि सहजि प्र ॥ सूरति देखि भृजु गवारा न 书 महला कोई महि रहस्र जग 11 पसारा भूड मिथन मोहारा 11 पूरे की गुर पउ 8 11 П नाराइगा एकु पाए निहचलु 出海 मंत्रु भरमु मिटाई एको दुडाए सभु सोगु सरगाई मोह 11

2002 **以政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治**政治 नामें कउ रिंद जिस सच नाम गाइसा 11 Ħ Ş .तस्मदि चहु करदे 11 की सेवा 11 भगत जा मगल श्रनाया नायु दीन दख भंजन सो ग्र पूरे ते पाइणा ॥ होरु 3 दुआरा कोइ न सुसे ॥ तिमाण घाउँ ता किञ्च सतिगुरु 11 नाम जिसु इह रतनु तिमै ते पाइणा।। पुनीता । सुरिनर देव न पावहि मीता ॥ सति पुरख् जिस भेरत लोडहि पारि मन परगद्रमार पारजात पित्रारे ॥ कामधेन मोदी दरवारे तपनि संतोख सेग पूरे 11 ।। गर के सबदि मरहि पंच घात् ग्माइसा ।। ६ पारबदम होयहि निरमलात् पारस जब भेटे गरु पुरा तो 11 पामि दिग्वाद्रमा ॥ ७ ॥ कई वैकंठ नाही लवे लागे 11 भी गिश्रानी निश्रामे ॥ ग्रेडंकार सनिगर पाईऐ हउ ते गर दरमाइसा । 🕿 ॥ गर की मेर न जासे कोई गुरु मेवक मोई । जिस नो लाइ मो जिस वडभाग लए न जाग्हि। मयाद्रशा ।। ६ ॥ गर को महिमा चेद तुछ मात ।। पारतहम ऋपरंपर मतिगुर जिस सिमरत मनु जीते। रिटे वसे जाकी मोइसणी 11 0 5 11 गुर मुखद अनाएता सोभा पाए तिसु जम पाइचा । ११ ॥ संनन की मुस्साई पहिचा । जीउ प्राण धन धरियो ॥ मेरा सुरति न जासा काई तुम करह दश्या **किरमा**इणा १२ ॥ निरगुण कउ संगि लेह रलाड ॥ करि किरपो मोहि टहलै लाए ॥ 000000 पीमउ मंत्र आगै चन्म घोइ सुम्ब पाइआ ॥१३॥ स्रमि घाइस्रा ॥ तुमरी ते कृपा तुम सरणाइश्रा मैनह मगि राखह एह नोम दानु देवाइणा मण् कुराल गुमाई मेरे ॥ दरसन् पाइमा सनिगुर पूरे ॥ स्रव सहज व्यानैदा नानक दास दसाइ सा । १४ ॥ २ ॥ ७ ॥ मारू मोनहे महला ४ मतिगुर प्रमादि क्रों II मिमरे भाकामा॥ गिमगहि चद युग्ज गुणतामा

MARKARANANA NAMBANANANA **电影电影电影电影电影电影** गंभीस ।। कहु नानक सेई जन जो भावहि सुभामी ऊतम तम मना ॥१६ ॥१ ॥ = ॥ मारू महला ध 11 प्रभ सख दाना ॥ मिमरउ नाम्र होह मिहरवाना ॥ हरि दाता जीग्र भैग्वारी जन् बांछै जाचंगना ॥ १ ॥ मागउ जन धुरि परमगति जनम जनम की मैल मिटाउउ।। दीग्य रोग मिटहि हरि हरि निरमलि रापे मंगना ॥२ ॥ स्रवणी सुणुउ विमल जसु सुत्रामी॥ विध्य कामी ॥ निति तिवि पाइ लगउ दास तेरे करि सुकृतु नाही संगना ॥ ३ ॥ रसना गुरा गावै हरि तेरे॥ मिटहि श्रवगुरा मेरे ॥ सिमरि सिमरि सुचामी द्त मन जि बोहिथ चरीएे मंगि तित्र तंगना॥ ४ ॥ चरन कमल H बाहुडि 4 श्चरचा बंदन हिर समत निरासी मिलि साग्रह तरीचे ш <del>(3)</del> जोनि न नंगना।। प्र ।। दाप दापन को किर लेह गोपाला 4 सग्वा सहाई पूरन परमेक्षर दइग्राला -11 4 न होरी भंगना ॥ ६ ॥ मनुतनु अरपि धरी हिर आगै ॥ 1 4 मोई प्रतिपालक हति तिआगी जागै।। जिम कासा 131 जलि थलि पुरन श्रंतरज्ञामी !। घटि घटि 11 Ŋ, खोई । गरि भरेम भीति परे रिका श्रास्त्र सम्रामी ।) 411 कत पेखा प्रभ सव 'मागर 41

किञ्च मिति श्रगह श्रमह नहीं पाईऐ ।। १८ ।। छाती मीतन **किरपंगना** मन तन दंढा।। जनम मरमा की मिटवी इंका॥ करु गढ़ि काहि लीए प्रभि ॥ एको एक रिज्ञासम ठाई॥ धारि दमदंगना 11 ? 0 मधि श्रंति प्रभ श्रादि 11 रविश्रा वुभी गुरु परमेसरु गोबिंद भरमंगना 11 गर 11 गुरु बखसंद गरु 11 गुरु जप जापि जपत फलु संगना दीपक्र संत सो पाइआ गित्रान 11

ij.

4

(1) (1)

731

41

(1)

())

(3)

(4)

8

(H

समामी ॥ जो सोप्रभ सम्र किछ सुनगा कीनो सो तमहि कराइम्रो सरिण सहाई संतह **१**३ तना ॥ ॥ जाचक ॥ पतित पात्रन पूरन साधै ।। एको जाचे तुमदि श्रराधे प्रभ गुगुनिधि अपन मंगन निह किंचना दानु सुख

जो

医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃 काइत्रा पात्र प्रभु करगौहारा ॥ लगी लागि संत संगारा ॥ निरमल सोइ बगो हिर बागी मनु नामु मजीठै रंगना ॥ १५ ॥ सोलइ कला संपूरन फिलिआं।। अनत कला होइ ठाकुरु चिहुआ।। अनद विनोद हिर नानक श्रंमृत रसु हरि भूंचना ॥ १६ ॥ २ ॥ ६ ॥ मारू सोलहे महला ५ ॥ तू साहित्र १ श्रों सतिगुर प्रसांदि ॥ ॥ जीउ पिंडु सम्रु तेरा दीता ॥ करन करावन कीता ॥ तुमहि पठाए ता 11 8 है नाही किछु त्रसाड़ा तहै जग महि त्र्राए ॥ जो तुधु भागा से करम कमाए ॥ तुभः न होत्रा ता भी नाही किछ काड़ा ॥ २ ॥ ऊहा जसु तेरा भगीऐ ॥ आपे लेख ईहा हरि तुम सिउ नाही किछु भाड़ा ॥ ३ ॥ तू पिता सिभ वारिक थारे जिउ लेलावहि तिउ खेलगाहारे ॥ उभाइ मारगु सभु तम इकि नाही को वेपाड़ा ॥ ४ ॥ इकि वेंसाइ रखे गृह **ऋंतरि** ही कउ राजा ही कउ घासु इक इक म्रकती नरको कवन स कहीएे किया कुडा ॥ कवन y 11 दाना कवत स ॥ कवन कवन सैसारी कवन स भगता हुकमे मुकती हुकमे नरका ६ ॥ -11 कवन जहा कवन स सरता हुकमे हुकमे दाना दजा होछा इकिम सैसारी हकमे भगता ॥ इकि नाही अवरु घड़ो॥७॥सागरु कीना अति तुम भारा श्रापे पारि इकना 11 मनमुख गावारा रसातलि करि कोल ॥ कउतक П ದ का सच वेडा वेखे विगरीं समाइत्रा 11 जंत श्रोपाइ पठाइस्रा ॥ जीश्र श्रखाड़ा ॥ ६ ॥ वडा साहिबु ं वडी नाई ॥ मागो रचन कीना इक् त्रगोचरु वेत्रंत जाई ॥ श्रगम वडी जिस्र ॥ कीमति कोइन जाणें दजा ॥ त्रापेर् १० नाही किछु आहाडा 11 त्रापि सु गित्रानी ऋापि धिम्रानी व पूजा ॥ श्रापि निरंजन केतड़िश्रा गुपत् दिन सतवंता श्रित गाड़ा ॥ 23 11

केतिङ्घा दिन <u>धंधुकारा</u> केतिहिश्रा दिन संनि समाइश्रा l) श्रापे सकती सबलु करता परगटहो ।। १२ 1 क्हाइश्रा п वरताईचन् द्यापे ध्यापे मित्र द्यंति चलाइया सरा 11 निवाजे गुरमुखि माजे मीतल्ल ठारु गड़ा ॥ **₹**3 ॥ जिमहि नाम

श्रनहद वाजे ॥ तिमही तिमही ठकुगई निमहि सख कोगढ कही न जाई ॥ कह नानक १४ । कीमति बेद्यंत गुमाई ॥ स्त्रादि मधि स्रंति प्रभुमोई हाथि तिमै कै नेवेरा

१५ ॥ विसहि सरीक नाही रे कोई ॥ किमही बुते जबावु न नानक का प्रभु आपे आपे करि करि वेखें चोज खडा॥ १६॥ १ श्रचुत परमेसर श्रांतरज्ञामी 9 11 पारव्रदय रिखीकेम गोवरधनधारी सऋामी - 11 मधसुदन

Ō١

Ō

ø

Ö

999

Ö

10

Ē

B

Ю

¥

मनोहर हरि रंगा ॥ १ ॥ मोहन माध्य कुस्न ग्रगरे ॥ जगदीसुर जगजीवन अविनामी ठाकुर घर **经现代的** ईस ऋग्रे घरगोधर नरमिंघ नाराहरा कीश्रा करते रुप तुध्

चंद जिस रूप न रेखिया।। बनवाली राम चक्र नेत्र मुरति श्चनृषिद्यो ॥ सहस दावा मंगा ॥ ४ ॥ मगति वञ्जु अनाधह नाथे नाथ बासदेव निरं जन दाने वरिन गग सनोहरं लखमी नागइख द्रोपती मुक्द लजा

नियारि उधारण कंत करहि कंत्रइल विनोदी कमला अतट निह संगा ॥ ६ ॥ श्रमोघ दरमन श्राजनी संभउ मुरति H 11 व्यविनासी अविगत किञ्च श्रगोचर तभड़ी है लगा ।। ७ ॥ सी रंग बैकुठ के वासी ॥ <del>0</del>1 श्चाशिश्चा श्रहतरामी ॥ केमव चलत करहि निराले लोडहि निखैरु निराहारी समाहया घारि खेलु

OI 0 संदर बयागहि सारल रूप वेख चतम्भज 11 सुनत विभृखन ã वन माला नैन कमल सदर Ċ! संख चक्र गदा है धारी महासारथी सतसंगा ॥

धर्मा गोपाल ग्रस्व पीतंपर त्रिमरस Ħ जगंनाथ

18027 भगी ॥ सारिंगधर भगवान वीठुला मै गणत न आवै सरवंगा ॥ ११ ॥ निहकंटकु निहकेवलु कहीए ॥ धनंजें जलि थलि है महीए ॥ मिरत लोक पइत्राल समीपत असथिर थान जिस है अभगा १२ ग पतित पावन दुख भै भंजन ॥ श्रहंकार निवारण है भवखंडन ॥ तोखित दीन कृपाला गुणे न कितही है मिगा **१**३ 11 जगु मउलो ॥ सो ॥ जोति सरूपी सभ्र श्रहोलो अलल जिसु त्रापि मिलाए त्रापह कोइ न पावैगा ॥ 88 11 मिल श्रापे काना ॥ श्रापि गऊ चरावे बाना ॥ उपावहि श्रापि श्रापि खपाबिह तुधु लेपु नहीं इक्क तिलु रंगा ॥ १५ ॥ एक जीह ग्रा वखाने । सहस फनी सेख श्रंतु न जाने ।। नवतन नाम जपे दिनु राती इकु गुणु नाही प्रम किह संगा ॥ १६ ॥ अ्रोट गही जगत दुतर है 11 माईश्रा भै भइत्रानक जमद्त पित सरगाइश्रा - 11 के संगि संगा संतन करि राखह साध इस्रा दानु गोविद है सगल मिथेना ॥ इक् मागउ १७ ॥ इमिटमान सो पावउ जिस्र प्रापति पदु परम लाइ संत रेना ।। मसतकि पार्वेगा ।। १८ ।। जिन कउ कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साध चरगा निधानु तिन पाइत्रा श्रनहद सबद ॥ सगल नाम किरतम नाम कथे तेरे जिहवा ॥ सतिनाम्र मनि वाजंगा ॥ १६ ॥ सरगाई देह कहु नानक भगत पए प्रवला । तू है जागाहि॥ तूत्रापे लगा ॥ २०॥ तेरी गति मिति दासु दासन को करीश्रह ॥ नानक वखागाहि 11 22 11 मारू महला y II भोवै दासा राख्न संगा।। २१ ॥ २ छोडि खित्राल दुनीत्रा के धंधे।। होड खुदाई बंदे ॥ अलह अगम दरा ॥ १ ॥ सचु निवाज इहु दरवेसु कवल फकीर मसाफरु मारि निवारिहु त्रांसा ॥ देहि मसीति ॥ मनसा मसला सरीऋति २ 11 सरा कलम खुदाई П खरा पाक ।। तरीकित तरक खोजि टोलावहु ॥ मारफित मन जित्र फिरि न मरा हकीकति -मारह मिलह अवदाला वदराही कुराणु कतेव दिल माहि कमाही ॥ दस **अउरात** रखह पंच मरद सिदिक ले वाधह खैरि सबूरी कवूल परा 1 ।। मका

पैखाका ।। भिसतु पीर मिहर लफज कमाइ श्रदाजा ।। हर खुदाइआ वंदगी ञलह श्राला हजरा काजी ॥ जो दिल्ल सोधे सोई हाजी सो मला सो दरवेस जिस्र सिफति घरा ॥ ६ ॥ सभै वस्वत

यादि दिले महि मउला तसवी यादि 11 सील्ल वंधानि बरा ॥ ७ ॥ दिल महि जोनह फिलहाला विलखाना विरादर र्जजाला हमृ 11 मीर

सिफति फानाइश्रा एक मुकाम खुदाइ दरा श्रवलि II = -11 सावरी ॥ तीजै हलेमी चउथै खैरी ॥ पंजवै एहि तेरे श्चपरपरा 3 ॥ सराली मउदीफा ॥ बद अमल छोडि हथि कुजा करह H ख़दाइ एक बुरगृ बरखरदार खरा 11 १० 11 हलाल **5**9 दरीत्राउ दिल घोवह मैलाखा पीरु पञार्थे 11 भिसती

किरदार 11 2.5 11 काइग्रा हकीना तमासे माणि п नापाक हद्दि सिरा मोम स्रति दसतार ₹₹ ï ॥ श्रंतर की मूल दिल ते घोत्रे II दुनीआ रंग आव क्रमम पाट घिउ पाक हरा ॥ १३ ॥ जा कउ मिहर सोई मरद मरद मरदाना सोई सेख 11 हाजी सो बंदा जिस्र नजरि नरा l \$8 करश

> अथाह रहीमा

ग्रउरत

दोजरुग

महचति

न

सिफति

Oi

9

ē

खदाइआ बुक्ति नानक चंदि खलास तरा।। १४।। ३॥ १२।। मारू महला ऊच विराजे ॥ आपे थापि उधापे की सरिए गहत सख पाईपे किछ मउन विद्यापे बाल जिनहि उ बारिया रकत सिमरनु दे प्रतिपालिश्रा सरगाई चरण कमल श्राह्या सभि निवारे जपि हरि हरि भउ नहीं काल ą n समरथ সক্ষয

जीय जंत समिता की सेवा ॥ श्रंडज जेरज सेतज उत्तम्रज वह

**医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃** तिसहि परापति होइ निधाना राम नाम रस 11 8 11 लीने अंध कृप ते विरले केई श्रंतरि माना ॥ करु गहि सालका ४।। त्र्यादि अंति मधि प्रमु सोई ।। त्र्यापे करता करे होई स कोई भउ मिटित्रा साध संग ते दालिद न ऊतम घालका की मंगह साध संगति खाला गाउ गोपाला 11 कलमल सगले जालका ॥ ७ ॥ संता होईऐ इह निवासन सासि नाली सासि करि देखहि रीति निराली ॥ 11 पारब्रहम हरि किउ सिमरत कीजै देखा श्रालका ॥ -11 जह こ सिमरि मेरे सुआमी n निमख न विसरह प्रभ तह. श्रंतरजामी 11 ह ॥ तती विन जिल पूरन थालका H सिमरि जीवहि तेरे दासा विनोद ञ्चनदिन श्रनद न ता कउ लोगे।। सिमरत नाम्र जाग II रोग संगि न 11 तालका H माइश्रा हरि सिमरन तिस तिसु नाही ॥ साध संगि हरि कीरतन गाही ऋापसा ? ? नाम रतन वेनंती खालका -11 11 प्रभ प्रीतम स्रिण तेरै रंगि रते त्रध तेरे दास अपारे 11 है पित्रारे ॥ रंगि रते तेरा मांगै मेरा ॥ तिन की धृड़ि जेहे विरले केई भालका ॥ 12 पाई के परमपद तिन नाही काह वेरा 11 ॥ १३ ॥ साजनु मीतु पित्रारा सोई एक्र संगी हरि नालका तजाए तिस कउ त्र्रहंकारु खोई क्रोध काम्र गुरि मेरा ॥ तुधु विशु नाही उपदेस निरमालका ॥ \$8 खंडिश्रा जिनि पूरे सतिग्रर वलिहारी ॥ हउ विसरै सासि नाही 11 प्रभ सासि १५ 11 तेरै रंगि संत धियाई ॥ नानक श्राठ पहर हरि हरि कउ 11 समरथ वडालका ॥ १६ 8 मारू महला नित कमल चरन सतिगुर प्रसादि ॥ अरपि नमसकारी मनु II तन्र खिन्र खिनु धारी ॥ गुरु पूरा ठाक्कर किउ सो नामु सुहावणा 11 li ₹ जग महि सवारे ॥ सासि गिरासि समाले विंडु दे साजि !! जीउ कोऊ नाही ते करता कीता अपगा पावगा ॥ २ ॥ जा बिरथा 11

श्राठ पहर हरि रखु मन माही ॥ साघ संगि भजु अचुत सुत्रामी सिधि दरगह सोभा पात्रणा ॥ ३ ॥ चारि पदारथ असटदसा नामु निधानु सहज सुलु नउनिधि ।। सरव कलिश्राण जे चाइहि मिलि साधू सुत्र्यामी रावणा ॥ ४ ॥ सासत सिमृति वस्तायी ॥ जनमु पदारशु जीतु पराची ॥ कामु क्रोध निंदा परहरीएँ हरि रसना नानक गावणा॥ ४ ॥ जिस रूप न रेखिया छुछ जाती ॥ पूरन पूरि रहिम्रा दिन राती ॥ जो जो जपै सोई वडभागी बहर्षिन जोनी पावसा ॥ ६ ॥ जिपनो विसरै प्रस्त विधाता जलवा फिर रहे निव वावा ।। अकिरतवर्षी कड रखीन कोई, नरक पावसा ॥ ७ ॥ जीउ प्रास तनु धनु जिनि साजिया ॥ महि राखि निवाजित्रो 11 तिम सिउ व्रीति श्रन राता काह सिरैं न लात्रणा ॥ = ॥ घारि श्रनुग्रह सुत्रामी मेरे॥ घटि घटि वसहि समन के नेरे ॥ हाथि हमारे कळुऐ नाही जिसु जणाइहि विसे जणात्रणा॥ ६ ॥ जाकै मसविक धुरि लिखि पाइश्राः॥ तिसडी पुरस्त न नित्रापै माइश्रा ॥ नानक दास सदा सरणाई दूसर लर्वे न लावणा ॥ १० ॥ त्रागित्रां द्व सूल समि कीने ॥ अंमृत नाम बिरलें ही चीने ॥ ता की कीमति कहुछ न जाई जत कत श्रोही समावणा ॥ ११ ॥ सोई मगतु सोई वड दाता ॥ सोई पूरन प्रस्तु विधाता ॥ बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मनि भावणा ॥ मिरत दख सूख लिखि पाए ॥ तिल्लु नहीं यघहि घटहि न घटाए ॥ सोई हाइ जिकरते मार्चे कहि के आपु वंजायणा॥ १३॥ अंध कृप ते सेई काढे ॥ जनम जनम के ट्टे गांढे ॥ किरपो घारि रखे करि अपने मिलि साथ गाविंद विभावणा 11 48 1) तेरी कीमति जाई ॥ श्रचरजु रूपु वडी विडिशाई ॥ मगति दान मंगे नानक बलि बलि जावया।। १४ ।। १ ।। १४ ।। ६२ ॥ मारू बार महला ३ सलोक म० १

विचीरे तउ शुणु सहया जार् ॥ शुण का गाहरू क्रिकेकककककककका

॥ विश्व

गुखु

प्रसादि ॥ .

सविगर

*७*३०१ जे मिलै तउ गुणु लाख विकाइ ॥ गुण ते गुण मिलि पाईए जे सितगुर माहि समाइ ॥ म्रोलि त्र्रप्रोलु न पाईऐ वर्णाज न लीजे हाटि ॥ नानक पूरा तोलु है कबहु न होते घाटि ॥ स० - 11 8 बांधे ४ ॥ नाम विहूर्णे भरमसिह त्र्याविह जाविह नीत इकि 11 संनि इकि ढीलित्रा इकि सुखीएे हरि प्रीति ॥ नानक सचा लै सचु करगी सचुरीति ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुर ते गित्रानु पाइत्रा अति खड़गु करारा ।। द्जा अ्रमु गड़् कटित्रा मोहु लोभु अहंकाग ॥ हरि को नामु मनि विस्त्रो गुर सर्वादे वीचारा ॥ सच संजिम मित सञ्च वग्तदा ऊतमा हरि लगा पित्रारा ॥ सभ्र सची सञ्च सिरजण्हारा ।। १ ॥ सलोकु म० ३ ।। केदारा रागा विचि जाणीए भाई सबदे करे पित्रारु ।। सत संगति सिउ मिलदो रहे सचे गुर्गा पित्रारु ॥ विचहु मलु कटे श्रापगी कुला को करे उधारु П की रोसि संग्रहै अवगण कहें विडारि ।। नानक मिलिआ सो जागीऐ गुरू न छोडै त्रापणा दुनै न धरे पित्रारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ सागरु देखउ डिर मग्ड भैं तेरे डरु नाहि ॥ गुर के सबदि संतोखीआ नानक विगसा नाइ ॥ २ ॥ म ० ४ ॥ चिह्न बोहिथै चालसउ सागरु लहरी देइ ॥ ठाक न सचै बोहिथै जे गुरु धीरक देइ ॥ तितु दरि जाइ उतारीत्रा गुरु दिसै सावधानु ॥ नानक नदरी पाईऐ दरगह चलें गुरम्खि मानु ॥ ३ ॥ पउदी ॥ निहकंटक राजु भुंचि तू सच कमाई ॥ सचै तखित चैठा नित्राउ करि सत संगति मेलि मिलाई॥ त्र्याई ॥ ऐथे जापगा हरि सिउ विग सचा उपदेस हरि ऊपजी प्रीति भूली भूली में फिरी गुरि सोक्सी पाई ॥ २ ॥ सलोकु म० १ ॥ पाघरु कहै न कोइ ॥ पूछहु जाइ सिम्राणित्रा दुखु काटै मेरा कोइ॥ सतिगुरु साचा मिन वसै सांजनु उत ही नानक मनु ठाइ 11 तुपतासीऐ सिफती साचे नाइ ॥ १॥ म० ३॥ त्रापे करणी कार त्रापे करे रजाइ ॥ त्रापे किसही चखसि लए आपे कार कमाइ ॥ नानक चानणु गुर मिले दुख विखु जाली नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ माध्या वेखि न भुलु तू मनमुख मृरखा ॥ चलदिया नालि न चलई समु भूटु दरवु हत्वा ॥ अग्निआनी श्रंधु न वुभई सिर

<del>Q</del>QQQQQQQQQQQQQQQQQ कल्ला ॥ गुरपरसादी उचरे जिनि हरि रस ऊपरि खहगु चला ॥ श्रापि कराए करे श्रापि श्रापे हरि रखा ॥ ३ ॥ सलोकु म० गुरु नहीं भेटिया में की नाही विंद li श्रावण जावण दुख घणा कदेन चुके चिंद ॥ कापड जिन्ने पछोड़ीएँ धड़ीश्रालु॥ नानक सचे नाम बिनु सिरह न चुके इदी सजगा इउमै बरी जगति ॥ ना अरु ही अदे म०३ ॥ त्रिमबर्गा

सचु॥ २ ॥ पउडी सच चउ नानक सचो 11 हरि नामि समाखे ॥ आपे भगती लोहश्रोत

नीसाणे ॥ सनमुख सदा सोहणे सचै दरि जाणे ॥ ऐथे क्रोथे मुकति हैं जिन राम पञ्जारो ॥ धंतु धंतु से जन जिन हरि सेविक्रा तिन हउ इतवार्षे ॥ ४ ॥ सलोक म० १ ॥ महल कुचजी महबही काली मनह कसुष ॥ जे गुण होत्रनि ता पिरु स्वैनानक अत्रगुण मुंघ॥१॥म०

१ ॥ साचु सील सच्च संज्ञमी सा पूरी परवारि ॥ नानक ऋहिनिसि सदा मली पिर के हेति पिश्रारि ॥ २ ॥ पउद्धी п निधातु पाइमा किरपा 츐 II निरमली इरि पीत्राहत्रमा ॥ **经过过过过过过过过过过** सर्वाद मिलाइआ ॥ गुर की बाणी ₹₫

इरि रस्री जिनी चालिया अनरस ठाकि रहाइया।। हरि रुपति भए फिरि <del>त्रपुना</del> भ्रुख गवाइया ॥ ५ ॥ सलोक् म० ३ ॥ पिर ख़सीए घन राबीए घन उरि नामु सीगारु ॥ नोनक धन आगै खड़ी सोमार्वती नारि॥ १॥ म० १॥ सद्वरे पेईऐ कंत की कंत आगंध्र अथाहु॥ नानक घंत सोहागणी जो भावहि वेपरवाह ॥ २ ॥ पउडी ॥ तस्त्रति राजा सो बहै जि तखते लाइक होई ॥ जिनी सच पद्यागित्रा सञ् राजे सेई ॥ एहि भूपति राजे न त्र्यासीत्रहि दुजै भाइ दुख

कीता कित्रा सालाहीए जिसु जादे विलम न होई ॥ एक है गुरम्नुखि बृभ्ते सु निहचलु होई ॥ ६॥ सलोकु म० ३॥ सभना का पिरु एक है पिर बिनु खाली नाहि॥ नानक से सोहागशी जि सतिगर माहि समाहि। १।। म०३।। मन के अधिक तरंग किउ छटीए।। जे राचे सच रंगि गृहें रंगि अपार कै।। नानक गुरपरसादी छुटीऐ जे चितु लगै सिचि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इरि

( 320\$ )

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表** स्सिट सभ साजीअन ऋापे कीमति कीजै ॥ त्रापे कीजै वरतीजे ॥ गुरमुखि सदा सलाहीए सचु कीमति 11 पीजै ठाकिश्रा जाशा - 11 त्रावग कमल्ल विगासित्रा इव हरि रस सलोकु म० १।। ना मैला ना धंधला सहजि सवीजे ॥ ७ ॥ स्रखि ना भगवा ना कचु।। नानक लालो लालु है सचै सच्।।१॥ रता ।। सहजि वण्यपति फुनु फन्नु भवरु वसे भै खंडि ॥ नानक म० ३ तरवरु एकु है एको फुनु भिरंगु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो मनै सिंड से सुरे परधाना ॥ हिर सेती सदा मिलि रहे जिनी महतु है मन माहि समाना ॥ हरि पछाना ॥ गित्रानीत्रा का इह ॥ जिन धिश्राना गरपरसादी सचु लाइ जीउ महलु पाइत्रा ॥ ८॥ सलोकु म० जोगी 3 मन जीतिश्रा जग तिनहि जिताना दरगह लेखा मंगीऐ लेउ ॥ भीखिश्रा होवा जिंग भवा घरि घरि नामु संतोखु मड़ी सदा सच्च भिविश्रा उत्तरु देउ ॥ हाथ न लधीत्रा सभ बधी जम कालि॥ नानक नालि ॥ भेखी लेखा दरि भूठीत्रा सचा नाम्र समालि॥ १॥ म० 3 11 जित मंगीऐ सो दरु सेविद्व न कोइ ॥ ऐसा सतिगुरु लोड़ि लड़ जिसु कोइ अवरु न कोइ ॥ तिसु सरगाई छूटीऐ लेखा मंगै न ॥ सञ्ज सचा त्र्रोहु सगदु देइ॥ हिरदै जिस दें सच्च मनु भी सचा होइ ॥ नानक सचै हुक्ति सची विद्याई मंनिऐ देइ ॥ सचे माहि समावसी जित्र नो नदिर करेइ॥ २॥ पउड़ी॥ एहि न त्र्याखी ग्रहि अहंकारि मरहि दुखु पावहि ग्रंधे ग्राप 11 लूभदे त्र्यति करोध सिउ अगे पिछै पछाणनी दुजै पचि जावहि ॥ अहंकारु न भावई वेद कृकि सुणावहि॥ दुखु पावहि ॥ हरि जीउ विगती गए मरि जनमहि फिरि आवहि॥ ६॥ सलोक ग्रए से म०३ ॥ कागउ होइ न ऊजला लोहे नाव न पारु ॥ पिरम मंनि ले धंतु सवारणहारु ॥ हुकम्रु पञ्जार्यो ऊजला सिरि कासट लोहा पार ॥ तुसना छोडै भै वसै नानक करणी सारु ॥ १॥ म०३ ॥ मारु मारग जो गए मारि न सकहि गवारि ॥ नानक जे इहु सबदी वीचारि ॥ एडु मनु मारिश्रा ना मरे जे लोचे सभु कोइ॥ नानक मनु मारसी जे सतिगुरु भेटे साइ 11 3 **| 本水水水水水水水水水水水水** 

क्ष स्टब्स्य प्रश्निक स्टब्स्य विश्व स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स ॥ दोवै तरफा उपाईस्रोतु निचि सकति सिव वासा ॥ सकती किनै पाइस्रो फिरि जनमि विनासा ॥ गुरि सेविएे साति पोईएे जपि सास गिरासा ॥ सिम्रति सासत सोधि देख ऊतम हरि दासा नानक नाम बिना को थिरु नहीं नामे यलि जासा ।। १०।। सलोक म० ३ ॥ होवा पंडित जातकी वेद पड़ा मुखि चारि H नव पुजीया अपर्णे चिज वीचारि ॥ मत सचा श्रासक भ्रुलि भिटैन कोड़ ।। भूठे चउके नानका सचा एको सोइ ।। स्रापि उपाए करे आपि स्रापे नदिर करेइ ॥ आपे कहु नानक सचा सोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कंटक कालु ऐक है होरु कंटक न स्फे ॥ अफरियो जग महि वस्तदा पापी सिउ लुके॥ गुर सबदी इरि भेदीऐ इरि जपि इरि चुक्ते।। सो इरि सरणाई छुटीऐ जो मन सिउ जुम्मै ॥ मनि वीचारि हरि जपु करे हरि दरगह सीम्मै ॥ ११ ॥

सिंत जुन्त ।। नान वाचार हार जयु कर हार दर्शेंद्र साल ।। दर्शा सलेकु म० र ॥ दुक्ति रजाई सोख़ती दरगद सञ्च कच्छा ।। साहिंद्र लेखा मंगसी दुनीया देखि न भूछ ॥ दिल दरवानी जो करे दरवेंसी दिल्ल रासि ॥ १॥ म० १ ॥ युलगड जोइ मथूकड़ सारंगपाणि सवाइ ॥ हीरे हीरा वेधिया नानक केंद्रि सुभाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मनसूख कालु विकापदा

मोहि माइया लागे ॥ खिन महि मारि पछाइसी भाइ दुजै ठागे ॥
पितर वेला इधि न व्यार्फ्ड लम का उड़ लागे ॥ तिन जम उंड न लगई जा इरि लिय जागे ॥ सभ तेरी तुपु छड़ावणी सम तुधै लागे ॥ १२ ॥ सलाकु म० १ ॥ सरवे जोइ व्यगछभी दुखु घनेरो व्याध्य॥ कालक लादिस सक लाघणउ लाधु न पूजी साथि ॥ १ ॥ म० १ ॥ पूजी साचउ नाधु तु व्यसुटउ दर्खु व्यपारु ॥ नानक धलक

निरमलंड धंत साह वापारु ॥ २ ॥ म० १ ॥ पूरव श्रीति पिराणि ले

H

में। मोटड ठाकुरु माथि ॥ माथे उत्तरे जघु मारसी नानक मेलखु नामि ॥
३ ॥ पउदी ॥ आपे पिंडु समारिआनु विचि नवनिधि नामु ॥
६६ आपे मरिन सलाइअनु विन निहफ्त कामु ॥ इकनी
छुप्ति चुफ्तिमा हरि मावन राष्ट्र ॥ इकनी सुर्खि के मंनिया हरि
हों। उत्तम कामु ॥ अंतरि हरि रंगु उपजिमा गाइया हरि गुण नामु ॥
सी रुव । सलोक मुन्दे । मोलविण में मनि वर्स हेक पाधन होड ॥

१३ ॥ सलोकु म॰ १ ॥ भोलविष्य भे मनि वर्स हेक पाघर होड ॥

5. 該茲茲茲茲該該該該該該該該該該 डाहपिण दुखु घणो तीने थात्र भरीडु ॥ १ ॥ म० १॥ मांदल जोइ ॥ नानक नाम्र समालि तू वीजउ वेदि सि वाजगो घगो घडीऐ ग्रथाहु किनि हाथाला कोइ।। २ ॥ म० १ ॥ सागरु गुर्गी मिलें त पारि पना सभ 11 सतिगुरु वेपरवाह सचे नाम विनु किसें न लघी अख H नानक ॥ जिनी ऋंदरु भालिया गुर सवदि सुहावै जो इछनि 11 मिलै सो तिसु गुरु करे धित्रावें ॥ जिसनी कृपा जम मगि न पावै॥ कें मित 9 हरि गुण गावै ॥ धरमराइ तिन का दिनसु राति हरि नामि समावै।। 88 11 <del>Q</del>i धिश्रावहि पइत्रालि ॥ हुकमु न १ ॥ सुगोऐ एक वखागीऐ सुरगि मिरति H मारसी कउरा मुख्रा जाई मेटिया जो लिखिया सो नालि ॥ कउणु कउणु रहसी नानका किस की . सरति 设在设在设在设计设计 श्रावे कउणु जाइ ॥ वहै दरीत्राउ॥ पउरा ॥ १ ॥ म० १ ॥ हउ मुख्रा में मारिख्रा रते लोइगी लोइग 11 नाइ जा मन रता थकी नानका रती लाल लवाइ रसाइग्गि चूनड़ी 11 जीभ कंनी सुरति समाइ ॥ पउडी 11 भकोलिया कीमति कही न লাइ 11 २ श्रंदरु मुसकि चर्ले ऋखुटु नामा नालि 11 एह भेर इस जुग महि नाम्र निधान नेडि ॥ हरिजन ऋावहे पलें कदे न निखुटई खांइ खरचिउ वग्रजारित्रा जिन हरि धनु सचे जम कंकर जम कलै ॥ साह से घलै १म ॥ त्र्यापि हरि पाईऐ जा ॥ इरि किरपा ते हरि बिख विहासि जागानी वापारे सार न मनग्रुख **३ 11** पंडित वाहरह सदाइद विश्रारु 11 विखु संग्रहहि विख सिउ घरहि लाइनी वादी धरान चित्र न सिउ हरि मनहु मुख्य गावार H बोलि करहि कहागीश्रा क्रड़ करनि कीआ पित्रारु मेला निरमला होरु सभु हरि नाम्र राम महि जग न चेतनी होइ मैले मरहि गवार ॥ श्राकार।। नानक नामु लगा वितु सेविए हुकमु मंने दुखु जाइ॥ अपे दाता सुख दा किञ्ज ातसे मापे देइ सजाइ ॥ नानक एवे जागीऐ सभु विना जगतु है निरधनु विनु नावें तृपति २ ॥ पउड़ी ॥ हरिनाम दुखु पाही बिचु भरमि भुलाइत्रा हउमी il करमा दर्जे नाही

( १०६२') किछून पाईऐ जे बहुतुलोचाही ॥ अपने जाह अंमे मर गुर सबदि श्रापि करें किसु आखीए दुजा को नाही ॥ १६ सलोक इस जग महि संती घन खटिश्रा जिना सतिगरु सविग्रिर सच दहाइचा इस घंन की कीमति धनि पाइऐ भ्रख लघी सुखु वसिद्या मनि तिनी लिखिया पाइम्रा ऋाड п जगत माइम्रा नो विललाइ ॥ श्रनदिनु फिरदा सदा ।। सांति न कदे आवर्ड नह वसै सुख विश्र रहे सहमा कदे न जाइ मिलै मवी सतिगुर नो सदा ता सबद रहे सचे माहि जिनि महि समाइ 11 ? 11 म∘ क्ररेइ सोई एको सिमरह वितु सार 11 भाइरह चंगियाईया कोइ ॥ खाया सबदु जितु खाधै सिफति सनाइ है सदा सदा झोह ऊजला मैला 10 होइ ॥ सहजे सचु धनु खटिया थोड़ा कदे न होइ ॥ देही नो होइ गुरम्रखि सदा सदा सुख ॥ नानक जिसनो ऋषि विखाले सोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ अंतरि **धिआईऐ** इरि इरि नाम्र हउमै श्रमिश्रात हे चाखित्रा अंमृति भरपुरु साद जिन चाखिका से निरमंड भए से इरि रसि धापै हरि षीब्राइब्रा फिरि कालु न विश्रापे ॥ १७ ॥ सलाक स० गठडी गुण न विद्वासे कोइ ॥ गुण श्चवराणां की वंन्हें कोई होइ II गुर परक्षादी गुण पाईअनि जिसनो ॥१॥ म०३॥ ग्रुण अगुण समानि हहि ।। नानक हुकमि मनिए सुख पाईऐ गुर बीचारि ॥ २ ॥ पउड़ा ॥ अदरि राजा तखतु है आपे करे निमाउ ॥ गुर सबदी दरु जाखीए अंदरि महलु असराउ ॥ खरे परित खजाने पार्रम्भन खोटिया नाही याउ ॥ सम्र सची सञ वरतदा Õ श्चंमृत का रसु श्चाइश्चा मनि वसिश्चा नाउ Đ. १ ॥ इउमें करी वां तू नाही तू होवहि इट नाहि ॥ पूमह

中南苏西西西西亚亚亚西亚亚亚亚西西亚西亚 多名 10 अकथ कथा मन माहि॥ त्रिनु गुर पाईऐ तत न गिश्रानी वुक्तणा एह 海海海 मिले त जागीए जां सतिगुरु वसें 11 सभ माहि भ्रम् भउ गङ्ग्रा जनम मरन आप गहआ नानक तगहि 11 मति लखाईऐ **ऊ**नम श्रलख सन 3 11 तिसै स० 8 समाहि 11 जप जापह त्रिभवरा जागीग्रहि विरले मे जन जिनि परिवन्ता गुर सबदी बीचारि 11 रहिस्रो हउमै दुनिधा श्राप् मिनि श्राप नो कलजुग विचि संमारि 11 विखम् संमारु॥ २॥ तरे भउजल रते दत्रभ नोनक नोमि चारे कंडा ऋइंमने ॥ मठे भाननी ॥ मनमुख ग्रंटर न विग्रते मनमुख थके अंदरि तिग्व तते ॥ मिंमृति मामत न मोधनी 被运动的现在分词的现在分词 गित्रान सते हरि 11 किनें हरिनाम् पाहस्रो छापे P मलोक 11 म० सने ॥ १६ इरि जपि त्राग्रे तिस त्रागौ रामि - 11 देखिश्रा कीश्रा तिनि जिति 11 9 १ ॥ म० वरते घरि संस जा कहोऐ नानका क्रियमो ।। परडी ।। समे थोक विपारि इको मित् करि ।। चुकै जनिम न निहाल पापा दहै ॥ श्रावरा जासा द्वरि नामु निधान नोनक जिर 11 श्राधार मोगि न मोहि प्र ॥ माइत्रा मनह न मनोक म० संजि धरि 20 11 नानक नहीं करंम।। माँगे दंमा दंम ॥ सो प्रभू चिनि न त्रावही लपरोवहि স্মঘ चनई किश्रा माउत्रा माथि न भागौ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ चरण धियाइ तू तूटहि माइत्रा बंध <del>G</del>i भागौ मेलिश्रोन सतिगरु भागौ मनाइस्रोन 11 पाइऋा सख भागो जेवड होर दाति नाही सचु श्राखि सुगाइश्रा सचु धित्राइत्रा ॥ तिसु नानक सच्च कमाइश्रा जिन तिन 出出 लिखित्रा पुगवि ॥ सलोक म० जिन जिनि जगत् उपाइत्रा ॥ २१ ş \* मुइऋा नाही बिंद नानक की भै अंदरि गित्रात नही 3 मन की पत्री # किया मारणा जि त्रापि मारे गोविंद ? 11 म० 11 सारु॥ सो ब्रहमणु भला आखीऐ वुभी ब्रह्म <del>(2)</del> जि ह सुख 份 कै वीचारि बीचारु ॥ हरि सोलाहे हरि पड़े सबदि आइआ गुर **巡班还还还还还还还还还还还还还还** 

TO THE TO THE TO THE TO THE TOTAL PROPERTY. श्रोह परवाण है जि कुन का करे उधारु॥ अर्गे करणी सबदु है सारु ॥ होरु कुड पड़णा कुइ पियारु ॥ चंदरि सुन्द् न होन्दई मनमुख जनमु खुआरु नामि रते से उबरे गुर के हेति अपारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे करि करि वेखदा आपे सम्रुसचा ॥ जो हुकमून वृक्तै खसम का सोई जितु भावे तितु लाइदा गुरम्रुखि हरि सचा सभना n गुग्मुखि सदा सलाहीऐ गरसबदी tt रचा जचा ॥ जिउ नानक श्रापि नचाइदा तिव ही को नचा रे ॥ सम् ॥ मारु वार महला ५ डखरो म० ५ ॥ तुष्ठ सज्ञण मैडिका डेई

१ औं सतिग्र प्रसोदि ॥ मिस उतारि ॥ नैशा महिंजे तरसदे कदि पसी दीदारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥

तऊ नानि विद्या नेह कुडावे डेख़ ॥ कपड डगवसे जिच्ह पिरी न डोव ॥ २ ॥ म० ४ ॥ उठी भान कंतरे हेउ तमोल रस पमी तउ दीदारु ॥ काजल होरु ॥ पत्रही ॥ तुमचा मादिवु सचु सचु सिरजि संमारिश्रा हरि श्रागिश्रा 11

विमन महेस त्रेगण n ब्रहमा नवखंड पथमी साजि हरि रंग सवारिया वेकी जंत 11 कल घारिया ॥ तेरा श्रंत न जाणै कोड सच सिरजणहारिया जाराहि सभ विधि आपि गुरमुखि निसतारिश्रा ॥ १ ॥ डखर्छे थ II जेत मित्र अपाउडा हिक मोरी ना वेछोडि तउ मोहिया कदि पत्ती जानी तोहि ॥ १ ॥ म० ५ भाइटी निल्लोडे मरि जाहि ॥ कंना त सउ सेजडी मैडा ४ ॥ दुरजनुद्रजा भाउ है वेछोडा हउमै रोग ॥

वेद्यंत त श्रगम दहसाल तेरी कीमति सम् संसारु त् नाइक सगल भउए मेरे ठाउूर सगल रउख II

जिस मिलि

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** 'तू श्रिवनासी जग उधरण ॥ तुधु थापे चारे जुग तू करता धरगा ॥ तुधु त्रावगा जागा कीन्रा तुधु लेपु न लगै जिस त्रण ॥ तिसु लावहि सतिगुर चरण होरत 11 आपि त दइग्राल **डख**गो उपाइ न लभही अनिनामी समिट करण ॥ २ ॥ Ho y कंतै हम धरित सुदावी होइ ॥ हिकस जे त वति श्रंङ्गो सुहावरो मैंडी बात न पुळे कोइ।। १।। म० ५ ॥ हमे टोल सह घरि आवे वैठा श्रंङण् मलि ॥ पही न वंजी विरथहा जो इती कीत्रा हमु सीगारु 11 २ ॥ म० ५ ॥ सेन विछाई कंत क्र मंभि न समानई जे गलि पहिरा हारु ।। ३ ॥ पउड़ी ॥ तू पारब्रहम् हकमी साजहि साजि ससटि परमेसरु जोनि न आवही ॥ त्र समावही ।। तेरा रूपू न जाई लखिया किउ तुमहि धित्रावही भरे तेरी भगति कुद्रति देग्वावही 11 वरतहि श्रापि भंडार तोटि न आवही ॥ एहि रतन जवेहर लाल कीम न पावही सेवा जिसु मतिगर तिस्र श्रापि दइग्राल 的现代的现代形式 तिसु कदे न त्रावे तोटि जो हिर गुगा गावही।। ३ ॥ डखगो म० ५॥ मु पमी हठ म पिरी महिज नालि।। हमे डुम्ब उलाहि अमु १ ॥ म० ५ ॥ नानक बैठा भले वाउ लंमे सेवहि साई मुद् दरु खड़ा ॥ पिरीए तू जाणु महिजा साउ जोई भ ।। किन्रा गालाइत्रो भृत्र परवेलि न जोहे कंत नानक फ़ुला संदी वाड़ि खिड़िया हमु संसारु जिउ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तू ऋोपे 税税税税税 सरूपुत् सभ महि वरतंता ॥ सेवको ठाक्ररु प्जंता ।। दाना बीना आपि तू आपे सतवंता -11 सती पसारिञ्जो सभु ब्रहम पसारु प्रभु निरमला मेरे हरि भिगवंता 11 त्रावा गवणु रचाइत्रो करि चोज देखंता ॥ तिसु खेलंता ॥ इह मंता ॥ जिउ देवहि गुर बाहुडि गर्भ न जिसु पावही चलदे किछु वसि न जंता ॥ ४ ॥ डखगो म० II चलावहि तिउ कुरीए वैदिश्रा तलि गाड़ा महरेरु ॥ थीवदो वेखे छिटडि जामि खिसंदो पेरु ॥ १ ॥ 🛱 ५ ५ ॥ सचु जागौ वैदिओ कच्च नोनक त्र्यातसड़ी मंभि नैग् वित्रा ढलि पवशा श्राघ् श्राघे सलवे ॥ रूहड़े सेवेदे ।। भोरे भोरे श्रालकु जिउ जंमियो ॥ २ म० ५ 逐步逐步逐步逐步逐步逐步逐步逐步逐步 000000000

0

0

चिगणीया फिरि कड बावै रुति ॥ ३ ॥ पउडी ॥ तथः रूप न रेखिया जाति तुबरना बहुगा। ए माग्रस जाग्रहि दरि त समिषद भोगहि स्रापि लेप वस्तिह ज्ञाहरा । त पुरुष अनंदी अनंत सभ जोति समाहरा त H नस्त्रा।) किन्राज्ञागधे तिहता इक अपग्पम ॥ जिम् मैनिह सिनमुरु आपि तिस के सिम कुल सेत्रक सभिकादे सेत्र दक्षि नानकु जनु तेग ॥ ४ ॥ डख्यो म० जलिग्रोह भाहि छाड्या गाफन षीठा निन उपताद पनाहि ॥ १ ॥ म० आणि ॥ बाग्रह सतिग्रर मउज़र म० ५ ॥ नानक भुमरीचा पकाईश्रा पाईस्रा n माहि ॥ जिनी गुरू मनाहबा रिज , रिज सेई खाहि मे खेत रचाइश्रा विचि वरिद्याई या नागी नित करिं चोर हरि लोमाईमा एनि दमे माडि 11 मोहीया नित फिरहि भरमाईया h हाउा दोवै कीतीओ एवं मकती हारिया हरि ॥ मित्र ऋगै रविद्या जो सतसंगि विलाहेग्रा 母母母母母母母 विंच उठालियो जलमाहि समाईया।। ६॥ डलाएे म० कुत्राधि पिद्रा फेरिन मुक्टडा ॥ नानक निकि इवेहा न होती जनमहा॥ १ ॥ म० ४ ॥ सज्यु मैडा दा मितु॥ हमे जारानि श्रापर्णाकही न ठाहे चित ॥ २ गम्हरो लघम लालु मथै ही परगद्ध विद्या ॥ सोई सहाता पिरीए नानक जीत् बुठिया ॥ ३ ॥ पउडी ॥ जात मेरै बलि हैता किया मुख्यरा । तथ सम्र किछु मैनो सउपिया जा ā मेदनी लावमी तोटि न श्रार्ड खाड खरचि रहंदा ॥ लख चउरासीह मम सेत्र करदा ।। एह वैरी नित्र मनि कीतिया नह Ò लेखा कोइ न पुछई जा हरि बखमंदा ॥ अनंद भइआ मिलि गुर गोर्निटा ॥ समै कान संगरिए जा तथ भावंदा ॥ डेलग कृ मुनताइ मृतु किनेदा वड घणी

**《西布西班拉拉拉亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 出民 डिठमु ता मनु भ्रापिम्रा ॥ १ ॥ म॰ Ų किते हालि जा डिखंडो लख भवे पिरी दरद घणे वेदन जाणे त. धणी ॥ जाणो वहिंग करारि ढइदी जाइ 11 y Ho सेई रहे अमाण जिना सतिगुरु भेटिया ॥ ३ ॥ पउडी जिसु जन तेरी भुख है तिसु दुखु न विश्रापे ॥ जिनि जिन चहु कुंडी जापै।। जो नरु उस की सरग्गी परे नापै ॥ धृड़ी उतरै गुर जनम की मल पापै ॥ जनम सभना जीउ न संतापै हरि 11 भाणा मंनित्रा तिसु सोगु मितु है सभि जागहि आपे।। ऐसी सोभा जने की जेवड हिर परतापे जापै ॥ ८ ॥ डखणे म० ५ सभ अंतरि जन वरताइत्रा हरि जन ते हउ गई से मै पिछै भी रिवश्रासु।। जिना की मै श्रासड़ी १ ॥ म० ५॥ गिली गिली रोडड़ी 11 आस वैठे से फाथित्रा उबरे भाग मधाइ ॥ २॥ म० श्राइ ॥ जो सखी डिठा हम मकाहि खाली कोइ न जागीए 11 ढाढी दरि मथाहि जिनी मेरा सज्ज् रावित्रा ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ हउ गुण गावदा जे हरि प्रभ भावै।। प्रभु मेरा थिर थावरी होर त्रावै जावै।। लिह जार्वे ॥ प्रभ गुोसाईग्रा जितु भुख दानु सुगी दातारि ॥ ऋरदासि त्रापणा जितु ढाढी तृपतावै दुख भुख गई ढाढी ॥ प्रभ देखदित्रा **बुलावें** ढाढी कउ महलि के पावे पूरीत्रा लगि प्रभ मंगण चिति न आर्रे सभे डळा 11 ६ ॥ डखगो वेदावै पुरिख 11 प्रभि वखिसश्रोनु निरगुणु ढाढी ॥ जा छुटें ता खाकु तू रुंञी कंतु न जागाही ॥ दुरजन सेती नेहु गुिंग हिर रंगु मागाही ।। १ ।। म० ५ ।। नानक जिसु बिनु घड़ी न जीवणा विसरे सरै न विंद ।। तिसु सिउ किउ मन रूसीऐ जिसहि ॥ रते रंगि पारत्रहम के मनु हमारी चिंद ॥ २ ॥ म० ५ त्राल्दिया जिती होरु खित्रालु ॥ गुलालु ॥ नानक विश्व नावै ।। हरि जीउ जा तू मेरा मित्रू है ता किय्रा मै काड़ा ।। जिनी ठगी जगु ठिगित्रा से तुधु मारि निवाड़ा ॥ गुरि भउजलु पारि लंघाइत्रा जिता पावड़ा ॥ गुरमती समि रस भोगदा वडा त्राखाड़ा ॥ समि इंद्रीत्रा लाईग्रनि तितै वसि करि दितीस्रो सतवंता साड़ा ॥ जितु

१०६८ **的复数数数数数数数数数数数数数数数** 11 नह विजोताहा ॥ जो इस्त्री सो फलु पाइदा गुरि श्चंदरि वाडा नेहा हरि डखग्रे भाइरह वसदा н 80 गुरु नानक तुठा हमे श्चावदि चिनि नानक त्त ता में कि रंगावला पिरी तहिला नाउ 11 8 II छार ॥ खाकु लोडेदा तंनि खे जो रते दीदार ॥ भोग विकार ए इमे ही हिक् अधारु ॥ प्र।। किन्नातकहि विच्या पास करि ही अरहे यीउ संतन की रेणु जितु लमी सुग्व दातारु॥ ३ ॥ पउडी ॥ विणु करमा पाईऐ विन सतिग्र मनुद्या न लगै॥ किल अंदरे इहु पापी मूलिन तरों ॥ अहि करु करे स अहि करु पीए संगति लगै चारे ज़ग में सोधिश्रा विशु 11 न ॥ इउमै मृनि न छुटई विणु साधृ सतमंगें॥ भगै जिचरु साहिव मिउ मन मंगे ॥ थाह न पावई जिनि जनि गुरमुखि e दीवाणु श्रमगै ॥ हरि किरपा 0 गुर सतिगुर चरणी लगै।। ११॥ डलणे म० ४ ॥ लोहीरो जाड 0 हठ मंभाह सो घणी चउदो मुखि सो मीरा मीरंन मिरि ॥ हिश्राउ ॥ माखिक मोहि माउ डिंना धर्मी महिजा टंडहा मुखद सञ्च ञलाइ ॥ २ ॥ म० ४ ॥ नैंणा पिरी निद्यानणा ।। जे डेलैं हिक बार तासुल कीमा ह ३ ॥ पउड़ी ॥ मनु लोचे दिर मिलण कउ किउ पाईश्रा दरसन् बोलाईश्रा ж साहियो जे मे में लग्द विद्रते बिंद कंडा Ü वेगद्र साईया मै दसिह न II संतहो मारग हउमें **मिलाई** मा **भ**रपिट् पंधि प्रभ 11 मनु तजह इत् निन सेविड मिलोईया माहिन चापहा मतमंशि पुलाईमा ॥ पूरीचा गुर मइलि तथ जेरद होर न सुमर्द्र ॥ इत्वरो म॰ मेरे मित्र गोमाईया ॥ १२ A 11 म त्रवत् महिंजे पिरी 11 पाउ मिलारे क्रोलि जिवे पिरीमा ।। म० ५ ॥ मंदही \$ घी रियम ॥ आणु मिठाई इम्ब वेई पीड़े हुई ॥ ना गंधवा नगरी ।। मुख घटाऊ र्षधारा 0 पर परे ॥ ३ ॥ पउदी ॥ मक्त इना पाईऐ

भ्रमते फिरहि नह मिलीए Ö भेखं वरत H दरसन खटु 海域设备设施设施设施 से कित न लेखं ॥ वेद पडहि न संप्रना तत् सार करहि चंद्राइगा भेखी कालेखं प्रभ अंतरि 11 करि पेखं ॥ तिलक कढहि इसनान धुरि प्य जिस सो मारगि भूला सची सिखं - 11 विश्र श्राखी जिनि सवारिआ ञ्चापगा ॥ तिनि जनम मसतकि प्र ॥ सो निवाह गडि जो ॥ डखरो म० धगी ॥१॥म० ५॥ हम समागी जोति कार कडावी छडि संमू सच मसतकि परगट्ट थीत्रा आपि नानक जिउ चंद्रमा 11 घटाक मुख सुहावे नाम् पहर गुगा श्राह चड लिखिश्रा 11 y म० 3 निथावे 11 मिली थाउ मंनी ऋहि गाउ दरगह जीउ हरि **ग्रांतरजामी** इक्सु 11 पाईऐ प्रभु पउन्ही ।। बाहर भेखि न गरवि कुटंब नित सिउ रता फिरे निकामी ॥ मन दामी गरवहि 11 किश्रा महि फिरहि गुमानी जग विचरदे फिरहि चलई खिन जाइ विलामी 11 11 नालि न 的现在形式的 हरि पाइऋो खुला गुरु हुकामी करम संसार महि 11 हरि जी जो जनु हरि का सेवको हरि की 11 पछागांदो मर्ग्र हभ ५ ॥ मुखह त्रलाए ॥ डखगो म० म० ५ ॥ जाग्र यकीना हिक सिउ ۶ 11 - 11 तिना खाक्र जिना ॥ तै तनि पड़दा नाहि नानक हेकड़ो धोवंदो पीवसा ॥ मतड़ी कांढ कुत्राह पाव y सचा धर्गो ॥३॥ पउड़ी ॥निरभउ म तिन प्रेम अथाह क्र पसगा **ग्रावै** भवाईऐ जाइ रचा 11 नालि माइआ खिसकि जाइ बोले सम्र कचा H ग्रंदरह करेत नचा ॥ बचनु करे निखैर ।। वैरु नात्ति भूठे कुडिग्रारु कूड़ी सभ खचा दूती धुरि हेरिश्रा करमचा 11 जम वेखि मारिश्रा सचै पातिसाहि तपावसु धरम का नानक दरि सचा ॥१५॥ दुख ही महि पचा ॥ होत्रा प्रा। परभाते प्रभ नाम्रु जपि गुर के धित्राइ॥ जनम चरग उतरे सचे के गुगा गाइ॥१॥ म० प्र ॥ देह श्रंधारी श्रंध मरग मलु जै जनंम्र घटि सुंञी नाम विहृणीत्रा ॥ नानक सफल वुठा सच ।। म० ५ ।। लोइग लोई डिठ पित्र्रास न व्रक्ते धगी 11 3

नानक से अखडी आ विश्रंनि जिनी हिमंदी मा पिरी ॥ 3

जिनि जिन गुरमुखि सेविश्रा विनि सिम सुख

सभ जगत

मिउ

संचित्रा सभ तिखा युभाई - 11 ऋोनि छडे **ग्रं**तरि लालच श्रनंद् हरि श्रोपु सदा सदा घरि कीवित्रा सुभाई सभ नात्ति सम लिखिआ

तराई

11

पाई

ग्रोनि

Ħ

हरि

श्रलु जग महि गुर गित्रानु जपाई पूर्गव 11 ॥ डख्सो म० सहाया काढी ऐ कडें सिउ वशि ऋाई ॥ १६ y ॥ सञ्च पलै होड क़़री सोड़।। नानक विरले जाखीश्रहि जिन ॥ मजरा मुख अनुप ऋठे पहर निद्वालसा ∄ सतडी सो सह u ।। सज्ज्ञण सच्च परिव मुखि

**经过的证明的证明的证明的证明的** सपने हउ खंनीए ॥ २ ॥ म० त्रलावस योथरा ॥ मंन मभाह लखि तबह दरि न सु पिरी॥ **经保护证明的股份的** पउडी ॥ धरित आकास पाताल है चंद विनामी सुरु साह उमराव खान ढाहि डेरे जासी ॥ रंग त ग गरीव लोक सिघासी ।। काजी सेख मसाइका सभे ર્રાઠ जासी पीर

वैकावर अउलीए को थिरु रहासी п बाग निपान न राजा विण्र वुमे सम जासी ॥ लख चउरामीह मेदनी सम ख़दाइ बंदा अविनासी Ш एक डिठी हम ढंढांलि दिकसु बाफ़ न कोइ मखि लग मेग तन मन ठंडा होह ॥ १ ॥ म०

बाहरा म मनि बडी श्राम ॥ श्राम निरामा हिक त हउ Ö ॥ म० ५ ॥ निह्योहा सुखे इस निख हिठे मरिश्रोदि ॥ बाक्त विद्यारे द्यापणे निरही ना धीरोदि ॥ ३ ॥ पउड़ी Ö देव देवालिया केरारु मथुरा कामी ॥ कोटि तेतीमा Ō! जामी ॥ सिमृति सामत्र वेद चारि खदु दरस समामी पोयी 000 गीत कवित कवि भी जामी ॥ जती सती संनिधासीया दिगंबरा जमें सण् यामी । प्रनि जोगी जामी

विनमि बिनासी । थिरु पारनहम थिठ होनी ॥ १०। सलोक टब्ब्ये म० ४॥ सं नंगे नह नंग भूसे लख न सविद्या ॥ इसे कोड़िन इल नानक पिरी पिलंदी सुम दिसटि॥

0

ð

a

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** रै।। म० प्र।। सुख समूहा भोग भूमि सवाई को धर्मी ॥ नानक दमो रागु मिरतक नाम विहुिग्जिया।। २ ।। म० ५ ।। हिकस कूं श्राहि पछाग्रु भी हिक्क करि ॥ नानक श्रासड़ी निवाहि मानुख परथाई लजीवदो ॥ ३॥ पउड़ी ॥ निहचल एक नराइगो हरि अगम अगाधा ।। निह्चलु नामु निधानु है जिसु सिमरत हरि लाधा निहचलु कीरतनु गुगा गोविंद गुरमुखि गावाधा ॥ सचु धरम तप्र निहचलो दिस रैनि त्रराधा ॥ दइत्रा धरमु निहचलो जिस तप्र लिखाधा ॥ निहचलु मसतिक लेखु लिखित्रा सो टलै न टलाधा ।। निहचलु संगति साध जन वचन निहचलु गुर जिन कउ पृग्नि लिखिया तिना सदा सदा त्राराधा ॥ १६ ॥ सलोक डखगो म०५॥ जो डुबंदा त्र्यापि सो तराए किन्हखे॥ तारेदड़ो भी तारि नानक पिर सिंउ रतिश्रा ॥ १ ॥ म० ४ ॥ जिथै कोइ कथंनि नाउ सुगांदो मा विरी ॥ मूं जुलाऊं तथि नानक विरी पसंदो हरिश्रो थीओसि।। २।। म० ५ ।। मेरी मेरी किया करहि पुत्र कलत्र सनेह।। नाम बिहूणीत्रा निम्रणीत्रादी देह ॥ ş ॥ पउडी ॥ नेनी देखड गुरदरसनो गुरचरणी मथा।। पैरो मारगि गुर चलदा पखा. फेरी हथा ॥ अकाल मूरित रिदें धित्राइदा दिनु रैनि जवंथा॥ मैं छडित्रा सगल ऋपाइगो भरवासे गुर समन्था ॥ गुरि बखसित्रा नामु निघानु सभो दुखु लथा ॥ भोगहु भुचहु भाइहो पलै श्रगथा ।। नाम्रु दानु इसनानु दृङ् सदा करहु गुर कथा ॥ सहज भउ ल्या । २०॥ सलोक डलगो म० प्रभु पाइत्रा जनका <sup>५</sup> ।। लगड़ीत्रा पिरीत्रंनि पेखंदीत्रा ना तिपात्रा ।। हम मसाहू सो धर्मा विद्या न डिठा कोइ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ कथड़ी ह्या संताह वे सुखाऊ पंधीत्रा ॥ नानक लघड़ीत्रा तिनाह जिना भागु मथाहडे ॥ २ ॥ म० ५ ॥ डूगरि जला थता भूमि बना फल कंदरा ॥ पाताला नानक पेखि श्राकास जीश्रा इकतु -पूरनु 11 परोतीत्रा ॥ ३ ॥ पडड़ी ॥ हिर जी माता हिर जी पिता हिर जीउ प्रतिपालक ।। हरि जी मेरी सार करे हम हरि के बालक ॥ सहजे सहिज खिलाइदा करदा त्रालक ॥ अउगणु का न चितारदा गल सेती लाइक । भुह मंगां सोई देवदा हरि पिता सुखदाइक ॥ गित्रातु रासि नाम धन **水水水水水水水水水水水水水** 

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O सउपित्रोन इस सउदे लाइक ॥ साभी गुर नालि बहालिका सरव सख पाइक ॥ मैं नालह कदे न विछुद्धे हरि पिता सभना गला लाइक ॥ २१ ॥ सलोक दखरों म० ५ ॥ नानक कचिहित्रा सिउ तोहि हिंद सजरा संत पिकस्मा॥ श्रोड जीवंदे विछडिं श्रीड ग्रुडशान जाही छाडि ।। १ ॥ म० ५ ॥ नानक विजलीया चमकंनि पुरन्दि घटा व्यति कोलीया ॥ बरसनि मेघ श्रपार नानक संगमि पिरी सुइंदीब्रा ॥ २ ॥ म० ४ ॥ जल थल नीरि भरे सीतल पवण भलारदे ॥ सेजड़ीया सोइंन हीरे लाल जहंदीया 11

भाग नानक पिरी विहर्की ततीया॥ ३ ॥ पउडी ॥ कारण करते जो वित करमा किछ न लगई जे फिरहि सम धरणा ॥ गुर

कीमा सोई है करणा॥ जे सउ घावहि प्राणीमा पावहि धुरि लहणा॥ गोविंद का में डरू दरि करणा ॥ भे ते बैराग ऊपजे हरि खोजत फिरणा ॥ खोजत खोजत सहज उपजिश्रा फिरि जनमि

हिमार कमार धिमारमा पारमा साथ सरणा ॥ बोहिए नानक देउ गुरु जिस दरि चढाए तिस भउजल तरका ॥ २२ ॥ सलोक म० ४ ॥ पहिला मरण कवृत्ति जीवय की छडि श्वास ॥ होह समना की रेणुका तउ व्याउ हमारै पासि ॥१॥म०५॥ प्रश्नाजीबंदा पेख जीवंदे मरि जिहा महबित इक सिउ ते माणस परधान।। २॥ म० 000

जिस मनि वसै पारम्बह्म निकटि न आवै पीर ॥ अस्व विद्यापई जम्र नहीं कार्य नीर ॥ ३॥ पउदी ॥ कीमति कद्युन जाईए सज साह महोलें ॥ सिथ साधिक गिम्नानी घिम्नानीमा कउणु तुपु नो तोलै ॥ मन्य पड्य समरपु है त्रोपति सम परलै॥ समरथ है घटि घटि सम योर्ल ॥ रिजक समाहे समसै माणस डोले ॥ गदिर गमीरु अधादु त् गुण गिमान श्रमोलैं ॥ सोई कंष्ट कमावणा कीमा धुरि मउलै ॥ तुषडु बाहरि किछु नही नानक गुण बोलै त २३ ॥ १ त राग मारू बाखी कवीर जीउ की

१ मों सविवर प्रसादि ॥ ॥ पढीमा ।। युडदुगे परवार सकल सिउ

( ११०३ ) 表表表表表表表表表表表表表表表 表表表表表表表表 **将被被被被被被被被被被被被被** त्रभागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद पुरान पड़े का कित्रा गुनु खर केंसे उत्तरसि जानी गति नही नाम की चंदन जस भारा राम - 11 सु धर्म करि थापह अधरम कहइ कत पारा ॥ १ ॥ जीऋ वधह कसाई ॥ मुनिवर करि थापहु का कउ कहहु 2 11 आपस कउ भाई ॥ माइत्रा कारन **बुभाव**ह्र काहि श्रंधे श्रापि न वुभह वचन बिश्रास जाई ॥ ३ ॥ नारद वेचह जनम् अविरेथा कवीर रामें रिम छूटह कउ पूछह जाई ॥ कहि भाई ।। ४।। १ ।। वनिह वसे किउ पाईऐ जउ मनह लउ तजिह विकार ॥ जिह घरु वनु समसरि कीत्रा ते पूरे संसार ॥ १॥ सार सुखु पाईऐ रामा ॥ रंगि रवहु त्र्यातमे राम ॥ 8 11 रहाउ जीते मनु महि वास ॥ गुफा कीआ कहा जटा भसम लेपन देइ श्रंजन ते होइ उदासु 11 3 11 विखिश्रा जीतिया जांते जग जिह पाइत्रा चाहन माहि विडानु ॥ गित्रान श्रंजन् कोई दुक् 政党政策 जानश्रा ग्रार कवीर अव कहि 11 परवान 3 П मेरा भेटिश्रा श्रब हरि श्रंतरगति गित्रात दीत्रा П समभाइ ॥ २ ॥ रिधि सिधि जा कउ फ़्री तब काह मस कतह न जाइ।। 8 सिउ किया काज ॥ तेरे कहने की गति किया कहउ मै बोलत ही वड लाज ॥ १ ॥ राम्रु जिह पाइत्रा राम ॥ ते भवहि न वारे वार ॥ 语的形成形成形成形成形成形成形成 बरतन की त्रास जगु डहकै घना दिन दुइ १ ॥ रहाउ ॥ भूठा न भई पित्रास पीत्रा तिहि बहुरि 11 2 जिह जन निरासु 11 सभ सच भइञ्रा ते गुरप्रसादि जिह बुभित्रा त्रासा राम नाम ३ 11 II भइत्रा उदास्र नदरी आइत्रा जउ ञ्रातम कबीर कंचन भइश्रा तारि ॥ कह रस चालिया हरि नामा हर पारि ॥ ४ ॥ ३ ॥ उदक समुंद सलल की साखित्रा अमु गइत्रा समुद्री मिलिश्रा समदरसी सुंनहि संचु नदी तरंग समावहिगे II आवहिगे काहे हम बहुरि रूप होइ जावहिगे ॥ १ 11 त्रावन जाना हुकमु तिसै का हुकमै वुिक समावहिगे॥ 8 ॥ रहाउ ॥ चुकावहिगे पंच धातु की रचना ऐसे ॥ दरसनु भरमु चुकै जब एको नाम्रु धित्रावहिगे H २ ॥ जित हम छोडि समदरसी करम कमावहिगे ॥ हरि जी तेसे लागे **亚**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚

( ११०३ ) THE WAY WAY जड अपनी तौ गुर के सबदि समावहिंगे ॥ ३ ॥ जीवत मरह मरह फ़िन जीवह पुनरिप जनम न होई ॥ कह कवीर जो नामि समाने सुन रहित्रा लिय सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ जउ तुम्ह मोकउ दूरि करत हर तम मकति बतावह ॥ एक अनेक होइ रहिओ सगल कैसे भरमावह ॥ १ ॥ राम मोकउ तारि कहां ले जईहै ॥ सोधउ मकति कहा देउ कैसी करि प्रसाद मोहि पाई है।। १ तारन तरनु तर्वे लगु कहीएे जब लगु तत् त जानिया विमल भए घट ही मह कहि कवीर मन मानिश्रा जिनि गड कोट कीए कंचन के छोडि गइत्रा सो सबस काहे कीजत है मनि भावतु ॥ जब जम्र ब्राड केस ते पकरै तह हिर को नाम छड़ोबन ॥१॥ रहाउ॥ कालु अकालु खसम का कीना हर्द् परपंच बधावन ॥ कहि कवीर ते अंते प्रकते **हिरदे** जिन देही गाता जीउ घर रसाइन् ॥२॥६॥ महत्तर किरसाना ॥ नैन नकट सबनु रसपति इंद्री कहिया १ ॥ बाबा ऋव न बमउ इह गाउ ॥ घरी घरी का लेखा मार्गे काइथ्र चेत नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरमराइ जप लेखा मागै वाकी निकसी のの भारी ॥ पंच कुसानवा भागि गए लै बाधिय्रो जीउ दरबारी कहै कवीर सन्ह रे संतह खेत ही करह निवेरा ॥ श्रव की बार बस्तमि बंदे कउ बहुरि न भडजिल फेरा ।। ३ ॥ ७ ॥ राग मारू बाखी कबीर जीउ की १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥`ंग्रनमउकिनैन देखिश्रा बैरागी खडे ।। बिलु भै अनगउ होड् बसाइंबै ॥ १॥ सह इदिर देखें तां भउ पवे वैरागी अहे ॥ हुकमें यूमी त निरभउ होड वसाहवै ॥ 00000000 २ ॥ इरि पालंड न कीजई वैरागीत्रहे ॥ पालंडि रता सभ्र लोक ।। तसना पासु न छोडई वैरागीश्रहे ॥ ममता विंड वणाहंवे ॥ ४॥ चिता जालि ॥ जेमनु मिरतकु होइ वणाहर्वे ॥ ॥ सतिगर वित वैराग न होतई वैरागीबड़े जे 11 क्रोइ वणाहंवे ॥ ६॥ करम्र होवे सितगुरु मिले वैरागीश्रहे ॥ सहजे वावे बखाइंचे ॥ ७ ॥ कड कवीर वैरागीश्रहे सोइ

॥ मोकउ भउजलु पारि उतारि वणाहंबें ॥ = ॥ १॥ = ॥ राजन कउन्र भाउ विदर को देखिश्रो श्रोहु गरीवु मोहि तमार 份的。 ग्राव ऐमो भावें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसती देखि भरम ते भूला सी जानिया ॥ तुमरो द्धु विदर को पान्हों श्रंमृत करि मै मानिया ॥ १ ॥ सागु में पाइत्रा गुन गावत रैनि विहानी ॥ कवीर को खीर समानि のののの ठाकुरु अनद विनोदी जाति न काह की मानी ॥ २ ॥ ६ ॥ सलोक कवीर ॥ गगन दमामा वाजिश्रो परिश्रो नीसाने वाउ ॥ खेतु जु मांडिश्रो सरमा अप ज्भन को दाउ॥१॥ सरा सो पहिचानीएं जुलरें दीन के हेत॥ पुरजा पुरजा कटि मरें कबहू न छाडे खेतु ॥ २॥ २॥ कवीर का सबदु रागु मारू वाणी नामदेउ जी की सितगुर प्रसादि ॥ चारि मुकति चारे सिधि मिलि के ॥ मुक्ति भइत्रो चउहूं जुग जानित्रो 1 दलह प्रभ की सरनि परिश्रो K घरित्रो ॥ १ ॥ राजा राम जपत को को न छत्र की संगति भगतु भगतु ता उपदेसि साध १ ॥ रहाउ ॥ संख चक्र माला तिलकु विराजित राम बल गरजित जनम मरन संताप डरिश्रो भए निरभउ 11 कउ दीय्रो अभै पदु राजु भभीखन ॥ अंबरीक करिश्रो ॥ नउनिधि ठाकुरि दई सुदामें धृश्र श्रटलु श्रजहू न टरिओ ॥ मारित्रो हरनाखसु नरिंघ रूप होइ देह घरित्रो हेति नामा कहै भगति विस केसव अजहुं विल के दुआर खरो ॥४॥१॥ मारू कवीर जीउ ॥ दीनु विसारित्रो रे दिवाने दीनु विसारित्रो रे सोइयो मनुखु जनमु है हारिस्रो पेड भरित्रो पस्त्रा जिउ नहीं कीनी रचित्रों धंधें मूठ कबह महाउ ॥ साध संगति भटकतु चालिश्रो ऊठि ॥ १ ॥ श्रापत को दीरघ स्र बाइस जिवै मात ॥ मनसा वाचा करमना मैं करि जाने श्रवरन लग कउ क्रोधी चातुरी बाजीगर वेकाम ॥ निंदा दोजक जात ॥ २ ॥ कामी ॥३॥ कहि कवीर सिवरिश्रो रामु न करते सिरानो कवहू जनम्र गवारु ॥ रामु जानिश्रो नही नाम्र चेत नही मुरखु मुगधु उत्तरिस पारि ॥ ४ ॥ १ ॥ **浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓** 

(११०६) VIVIO VIVIO रागु मारू बाणी जैंदेउ जीउ की सविगुर प्रसादि ॥ चंद सत भेदित्रा नाइ सत खोहसादत कीआ ॥ अवल बल तोहिआ र्थापत्रा श्रघड घडित्रा तहा ऋषिउ पीत्रा ॥ १ ॥ मन ऋादि गुण त्रादि वर्खाणित्रा ॥ तेरी दुविषा इसटि संमानित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्चरिष कड अरथिया सरिष कड सरिपत्रा सललि सलल संगानि श्राहत्रा ॥ बदति जैदेउ जैदेव कउ रंगिश्रा निरबाग्र बहस लिपलील पाइयो ॥ २ ॥ १ ॥ कवीरु ॥ मारु ॥ राम्र सिमरु पछुताहिगा मन ॥ पापी जीव्यरा लोभ करत है आज कालि उठि जाहिगा ॥ रहाउ ॥ लालच लागे जनमु गवाइत्रा माइत्रा भरम ञ्चलोहिगा ॥ धन जोबन का गरम न कीजै कागद जिंउ गलि जाहिगा।। १ ॥ जउ जम्र आइ केस गहि पटकै ता दिन किछु न बसाहिगा ॥ सिमरनु मजनु दहन्ना नहीं कीनी तउ मुखि चोटा खाहिगा ॥ २ ॥ घरमराइ जन लेखा मार्गे किया मुख ले कै जाहिगा।। कहत कवीरु सुनदु रे संतहु साध संगति तरि जांहिया ॥ ३॥१॥ रागु, मारू वाणी रविदास जीउ की १ श्रो सीवगुर प्रसादि॥ ।। ऐसी लाल तक्ष वित्र कउतु करें ॥ गरीन निनाज गुसईस्रो मेरा मार्थे छत्र घरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा की छोति जगत कउ लागे ता पर तहीं हरे।। नीचह ऊच करें मेरा गोविंद काह ते न हरें ॥ १॥ नामदेव कवीरु तिलोचतु सघना मैत तर ॥ कहि स्विदासु सुनहु रे संतहु हरि सभै सरै ॥२॥ १ ॥ मारू ॥ सुखसागर सरिवरु चिंतामनि कामधैन वसि आफे रे ॥ चारि पदारथ असट महा सिधि नवनिधि करतल ता कै ॥ १ ॥ इरि इरि इरि न जपति रसना ॥ अवर सम लाहि बचन रचना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाना लिम्रान पुरान बेट विधि चउतीस अद्धर माही ॥ विश्वास यीचारि कहिश्रो परमारध राम नाम सरि नाही ॥ २ ॥ सहज समाधि उपाधि रहत होइ बढे भागि लिव लागी ॥ कहि रिदास उदास दास मित जनम मरन में मागी ।। ३ ।। २ ॥ १४ ।।

恋恋歌!

तुखारी छंत महला १ वारह माहा



सिरि सिरि पुरवि कमाइऋा 11 त् संशि करंमा सुख मेरी देहि हरि तेरी किश्रा गति सहंमा रचना H त् भला विनु दुहेली कोइ न घड़ी जीवा प्रिश्र वासु 11 **अंमृतु** रहे निरंकारी मनि राचि प्रभ सु रचना करमा स्रिशि पंथु निहाले ₹ त्र त्रातमरामा 11 ॥ नानक साधन रस चोलै वाबीहा प्रिउ सभि साधन वाणीश्रा वोले कोकिल 11 श्रंकि समागीत्रा भागी सा सोहागि समाणी प्रभ **अं**कि हरि जा नारे निजघरि भ्ररारे वासु **ऊ**चड नव घर थोपि घरु महल रावे रंगि सभ तेरी निसिवासुर 11 नानक प्रीत्स मेरा त्र सुहावै तू सुणि प्रिड सबदि 11 2 11 चबै कोकिल वबीहा रवंने हरि घड़ी मनि तनि त्रापर्ग रवत मिने प्रीतम जीवा वीसरे ॥ बलिहारी गुरा विसारी हउ किउ घड़ी हउ गाए विज्ञ केरा रहग्र हरि कोई किसु न जाए मेरा हउ भोट सरीरा गही निवासे भए पवित्र H नानक हरि चरगा धीरा द्सिट पार्वे ३ गुरसवदी वरसे दीरघ -11 11 मन् सुख श्रंमृत 🔝 धार मिले सहजि साजन स्रभाइ बूंद सुहावग्गी 11 भावे हरि सिउ प्रीति ऋावै जा प्रभ हरि मंदरि धन ऊभी वगी 11 रवै सोहागि गुण हउ कंति घरि कंतु सारी घरि प्रेमु वरसु सुभाए मनि तनि स्रवावै विसारी छाए ॥ उनवि घन

份的任任

११०ट नानक वरसे अमृत बाखी करि किरपा घरि आवै ॥ ४ ॥ चेत वसंत भला भवर सहावडे ॥ वन फूले मंस बारि मैं पिरु घरि पिरु घरि नहीं आर्व घन किउ सुखु पावें विरहि विरोध कोकिल अबि सुहानी बोलैं किउ दुख अकि सहीजै।। भनरु भवता फुली डाली किउ जीवा मरु माए।। नानक चेति सहजि सख पाँवे जे हरि

वरु घरि धन पाए ॥ थ ॥ वैसाखु भत्ना साखा वेस करे ॥ धन देखें हरि दत्रारि आयह दइआ करे।। घरि आउ पित्रारे दुतर तारे तुधु विनु श्रद्ध न

मोलो।। कीमति कउण करे तुधु भावां देखि दिखावे ढोलो।। न जाना अतरि मानो हरि का महलु पछाना ॥ नानक वैसार्खी पावे सुरति सवदि मन माना ॥ ६ ॥ माहु जेठु मला श्रीतसु

विसरै।। थल तापहि सर भार साधन विनड करै।। धन विनड गण सारेदी गुण सारी प्रभ भागा॥ साचै महाल रहे बैरागी आवण देहि

त आगा ॥ निमासी नितासी हरि बिद्ध विउ पावै सुख महली ॥ नानक जेठि जायै तिसु जैसी करिम मिलै गुण गहिली ॥ ७ ॥ श्रासाडु भला सम्ज गगनि तपे।। घरती दुख सहै सोखे अगनि भरते।। अगनि रसु सोखे

मरीऐ घोलें भी सो किरतुन हारे॥ रथु फिरै छाङ्क्या धन ताके टीडु लगें मंभिर वारे ॥ अप्रगण वाधि चली दुखु आगे सुखु तिसु साचु समाले नानक जिम नो इंड मन दीश्रा जीवण मरण

□ ।। सात्रिण सरस मना घण वरसिंह रुति आए ॥ मै मनि सद भारे पिर परदेसि सिघाए पिरु घि मरीए हार्वे दामनि चमकि डरोए 11 सेज इकेली खरी मरण मझ्त्रा दुखु माए ॥ हरि विनु नीद् भूख नानक सोहागिश वंती

समावए ॥ ६ ॥ भादउ भरिन मुली भरि जीवनि पद्धतासी बरस स्ते रंग मरे मासो किउ सुख वाली दादर मार लगेंवे ।। প্রিउ प्रिउ चबै भ्रहत्रमम फिरहि उसत ॥ मझर डग साइर भर किउ साल पाईए ॥ नानक पृक्षि चलउ गुर व्यपुने ही जाहेए।। १०।। अञ्चिन आउ पिश साधन सूरि हुई ॥ ता मिलीए

प्रम मेले दर्ज भाइ खुई ॥ भूठि निष्ती वा पिर **基本志志志志志志志志志志志志志志志** # काह सि फुरो ॥ त्रागै घाम पिछै रुनि जाडा देखि चलत मनु डोले॥ 4 पके मीठा H सो सहजि हरीद्यावल हरी दहदिसि साख ११ 11 बसीठा 11 नानक अधुनि मिलह पित्रारे सतिग्र भए सहजि बलै दीपक्र 11 प्रभ भाइआ जो पहथ्रा कतिक धन पिर मेलो ਬਜ रस तेलो 11 दीपक तित जलाइश्रा सीभे गणि मारी ता मरसी मरें न मारी श्रवगरा तिनाडी 11 श्रामा वंठे अजह निजघरि नाम्र भगति दे १२ मामा 11 घडी खद् एक मिलहु कपट दर खोलह गुगावंती गुरा समावए - 11 यं कि हरि गुरा माह भला विधाता सुजाग्र चतरु मै पिरु निहचल् 11 निहचलु भावए समागो ऋं के ॥ गित्रानु धित्रोनु गण चंचल जगत सवाइश्रा संशि कवित गीत नाद 11 भाडश्रा प्रभ ता नानक साधन नाह विद्यागि अभ भगती दुख् भागे ॥ राम नामि १३ ॥ पोखि तुलार पड़े वणु तृणु रसु सोखै ॥ छावत 记的形式的现代形式 की नोही मनि तनि वसिंह मुखे।। मनि तनि रिव रिहम्रा जगजीवनु गुरसवदी घटि जोति समाणी ॥ रंगु माणी ॥ ग्रंडज जेरज सेतज उत्रभुज घटि दरसनु देह दहत्रापित दाने गति पावहु मित देहो ॥ नानक रंगि रवे रिम रसीत्रा हरि सिंउ प्रीति सनेहो ॥ १४ ॥ माघि पुनीत मई तीरथ गहि श्रंकि समानिश्रा श्रंतिर जानिश्रा ॥ सानन सहिन मिने गुण तुषु भावा सरि नावा ॥ गंग प्रभ वंके यं के सुगि प्रोतम पूजा परमेसर जमुन तह वेगो संगम सात समुंद समावा ॥ पुंन दान जुगि जुगि एको जाता।। नानक माघि महारसु हरि जपि श्रठसठि तीरथ नाता ॥ १५ ॥ फलगुनि मनि रहसी प्रेष्ठ सुभाइत्रा ॥ त्रनदिनु रहसु भइत्रा त्रापु गवाइत्रा ॥ मन मोद्र चुकाइत्रा जा तिसु भाइत्रा करि किरपा घरि महली लहा न करी पिर बाभाद्र बेस 🐪 बहते

सीगारी लोडी पिरि पटंबर हार डोर पाट अपर्णे घरि वरु पाइस्रा नारी ।। १६ ।। चेदस मोह रुती थिती वार भले।। घड़ी मूरत पल साचे आए सहिज मिले।। प्रभ मिलें पिआरे कारज सारे करता सभ विधि जार्गो ।। जिनि सीगारी तिसहि पित्रारी पिरि रावी सुहावी जा सेज घरि मार्गे मेलु भइत्रा 11 रंग्

गुरमुख मसताक भागा ॥ नानक आहानास राव प्रावम्र हार वरु ाथरु साहागा॥ १७ ॥ १ ॥ तुखारी महला १॥ पहिले पहरे मेण सलोनडीए रेणि अधिआरी राम॥ वखरु राख्न मर्डए आवै वारी राम॥ वारी आवै कवणु जगाने

अभिआरा राम ॥ यसक राखु मुझ्ए आव वारा राम ॥ वारा आव कवेशु अभा सती जम राखु चूपए ॥ रिषा अंधेरी किया पति वेरी चोरु पड़े घरु मृसए राख्यणहारा अगम अपारा सुणि वेनंती मेरीआ ॥ नानक मृराखु कवहि

ासवयाद्वारा व्यगम व्रयारा सुणि वेनंती मेरीव्या ॥ नानक मृरखु कर्नाड न चेते किमा सुफ्ते रैणि व्यंधेगिया ॥ १ ॥ दृजा पहरु महस्रा जागु अचेती राम ॥ बखरु राखु सुईए खार्जे खेती राम ॥

जागु अर्चेनी राम ॥ यसक राखु मुईए स्वार्जे संती राम रास्तद्व सेनी हरि गुर हेनी जागत चोक्ष्य न लागें ॥ जम मिन जागहु ना दुखु पारद्व जम का डरु भउ भागें ॥ रवि सित दीपक

जावडु ना दुखु पारदू जम का डरु भठ भागे ॥ रवि सप्ति दीपक गुरमति दुझारे मनि साचा मुखि धित्रावए ॥ नानक मृरखु अवह न चेते किव दुजे मुखु पावए ॥ २ ॥ तीजा पहरु भइया

संतापी 11 माहश्रा सुन दारा दखि चुगै जगत विश्रारा चोग नित नाम पावै गरमति न ग्रासै जंमग्र मरणु काल

काल नहीं छोड़े निग्र नावे मंतापी त्रिविधि लोका तीजै 11 नानक माइञ्चा मोहि विश्रापी p 3 Ħ दउत् चउथा पहरु भहश्रा राखिश्रहा ।। तिन घरु ज़ो श्रनदिन

पुर पृक्षि जामे नामि लागे तिना रैिया सुहेलीक्या ॥ गुर सपढु कमाबहि जनमि न क्षात्रहि तिना हरिप्रश्च बेलीक्या ॥ कर कंपि चरम् मरीरु कंपै नेमा कंपुले ततु भसम से ॥ नानक दुखीक्या सुग

चारे िचतु नाम हिर के मिन वसे ।। ४ ।। खुली गाँठि उठो लिखिया आह्रया राम ।। रस कम मुख ठाके वंधि चलाइआ राम ।। वंधि चलाइआ जा प्रम भाइआ ना दीमें ना मुखीऐ ।। आपख वारी समसै आवे पकी खेती लुखीऐ ।। घड़ी चसे का लेखा लीजी मुरा मला सह बीआ।।नानक मुरि नर सचिद मिलाए तिनि प्रमि कारख कीआ।। ४ ॥ २ ॥ तुखारी महला १ ॥ तारा चिट्टमा लंमा किउ नदिर

मतिग्ररि संबदि सेउक पर करंमा दिखालिश्रा सर्राट दिखालिश्रा सञ्ज समालिया देखि वंच रहे जाशिद्या घावत घरु विख् श्रंतरि जोति मई ग्र साखी चीने राम करंमा ॥

F मिलि श्रीतम रसु चारवै।। ३ ॥ महिल युनाइडीऐ बिलमु न कीजै ॥ अनदिनु 10 रतडीए सहजि निलीजै ॥ सुवि सहजि मिनीजै रोषु न कीजै गरबु निमारि समाखी ॥ मार्चे गती मिले पिलाई मनमुखि ब्यायस जासी ॥ जब नाची तब घुउडु कैमा महक्ती फोडि निगरी ॥ नानक आपै आपु पछार्गे गुरमुखि वीचारी !। हैं || ह || तुम्बारी महला १ ।। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले।। गुर त्रलख़ लखाइत्रा त्रारु न दना भाले ॥ गुरि त्रलख़ लखाइत्रा जा माइत्रा जा प्रमि हिरपा धारी ॥ जगजीयतु दाता पुरस् विधाता देवह करहि तारहि तरीऐ नदरि त রীমা दामनि प्रसारति नोनक दामा रहे मरिपुरि धारि स्वीप गुर

पाइग्रा रंगी जिनमी जंत उपाए सवाह्या॥ ऋषांपरु ऋषे धावि उथापे तिस गग कै हारि परोव वेधिद्या ব্রু नीमाशो n मनि माचै माचि पछाना दीमै माचे साचि खोलि निरागे 11 घर खोजि लहे साचा अपति पिम्रारे पाईऐ गुरम्रुखि

।। दोति उचापति साचै राचा मेरिश्रा n v मन मेरिश्रा छडि किरत मरीऐ जम श्चायदि गप्त छूटे निधि गुरम्रुखि

> जैज्ञाला **水水水水水水水水水水水水**

छोडि याल

वड

表布本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 मेरिश्रो हरि सेवहु पुरख़ु निराला राम।। हरि सिमरि एकंकारु साचा सभु उपाइश्रा ॥ पउणु पाणी श्रगनि वाघे गुरि जगति खेल जगत जिनि तपो वीचारि आपे संजम हरिनाम् जप दिखाइश्रा ॥ श्राचारित जपो ॥ २ 11 E हरि का जपु पिथारु प्रीतम् नाम् सखा मेरिआ गुग खावही राम ॥ Œ मन तृ थिरु रह चोट न रसीऋहि राम गाह रसाइ गुगा सहजि समावही 11 राम त्रै लोक दीपकु सवदि चानग्र पंच सारहे 11 गुर गिश्रान छंजन गुरि मिलिए तरहि दृतरु कारज काटि निरभउ में संघारहे 13 हरि सिड हरि श्रापि किरपा धारए।। पिश्रारु रंग स्य ३ ॥ ए मन मेरिश्रा तु कित्रा ले श्राइश्रा किश्रा जाइसी राम ल ॥ धनु चकाइसी राम मेरिश्रा ता छटसी जा भरम ए मन भैल परहरि सवदि भाउ पछाराहे 11 गुर हरि हरि नाम वस्वरु वावहि घरि महलु घरु सचु जागा है ॥ पति नाम्र सबदि निरमल् हरिनाम्र **धिश्राईऐ** सवदि रसो 11 पी सिधावहि भोति श्रंमृत मेरिश्रा जसो ॥ ४ ॥ ए मन. रसु पाईऐ वडमागि जपीऐ हरि पउड़ीश्रा मंदरि किउ चड़े राम ॥ ए मन मेरिश्रा विनु वेड़ी सुरति लंघावए। सबद श्रंवड़े राम ॥ पारि साजनु श्रपारु प्रीतमु ग्रर ॥ करि दइश्रा पछोतावए मिलि साघ संगति करिह रलीत्रा फिरि न पइअंपे सुगाहु दानु दहश्राल साचा हरिनाम संगति पावश्रो ॥ नानकु प्रीतम गुर सबदि मनु समभावस्रो ॥ ४ ३। ६ ॥ तुखारी छंत महला ४ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रंतरि पिरी पित्रारु किउ पिर नितु जीवीऐ राम ।। जब लगु दरसु न होइ किउ श्रंमृतु पीवीऐ राम ॥ किउ श्रंमृतु पीवीऐ हरि विनु जीवऐ तिसु विनु रहनु न अनदिन जाए 11 दिनु राती पिर विनु पित्रास न जाए अपगी कृपा lt प्रिड प्रिड करे नामु सद सारित्रा ॥ गुर के सबदि हरि हरि पिश्रारे हरि हउ सतिगुर विटहु वारित्रा 11 - ? मिलिया मै त्रीतम्र

पिरु पित्रारा हरि गुण रसि रवा राम ॥ मेरे अंतरि होड विगास प्रिउ प्रिड सच नित चर्ना राम ।। प्रिड चरा पिश्रारे सबदि निसत्तारे बिन देखे तुपति न आवए ॥ समदि सीगारु होनै नित कामिश हरि हरि नामु धिआवए ॥ दइया दान मंगत जन दीजे मै त्रीतमु देह मिलाए ॥ अनदित गुरु गोपालु धित्राई हम सतिगुर निटद् घुनाए ॥ २ ॥ हम पाथर गुरु नाम बिलु भाजलु तारीए राम ॥ गुर देवह सबद सुभाइ में मुट निसतारीए राम ॥

हम मृड ग्रुगध किछु मिति नहीं पाई त् श्रुगंग्रु वड जाणिश्रा ॥ तू दृश्याल दृश्या करि मेत्तहि हम निर्गुणी निमाणित्रा ॥ अनेक जनम पाप करि भरमे हुणि तउ सरखागति श्राए ॥ दहश्रा करहु रखि लेवहु

हरि जीउ हम लागह सिग्रिर पाए ॥३॥ गुर पारस हम लोह मिलि कंचन होहत्रा राम ॥ जीती जीति मिलाइ काइत्रा सोढिया मेरे प्रभि मोहिश्रा किउ सामि निमारीए श्रदमद् अगोचर पकडिया

सतिगुर वलिहारीऐ II यागै सीध सतिग्र साचे भावे ॥ ऋषे दश्या त्रम दाते करह ॥ तुखागी महला 8 हरि जो धियानहि श्चापम्परा 11 त्रप । बिखम तरा भउ तिन तरिश्रा सहेला

在设备的

ă, धिश्राइया ॥ नाम गुग्वाकि सतिगुर भाइ **电路路路路** हरि ग्रापि मिलाइग्रा 11 जोती जोति मिलि जोति कृपा करि घरणीधरा ij हरि हरि श्रगम श्चपरंपर ऋपरपरा ? 1] त्रम सञ्चामी श्रमम श्रथाह परि रहिआ घटि п थ्रमेउ त् श्रलख श्रमम मतिगर बचनि लहिश्रा धंन गर 13 घन ते परे मिलि गस संगति वित्रेक रवे **दिन** हरि खिन नित चरे गरमखि हरि লা सहे हरि कहिया

घटि सेरहि ते परनाणु जिन सेत्रिश्चा हरे गरमति खिन मुभि पाप परहरि

न्

घटि

परि

तुम गुयामी श्रमम ययाह

**6本本证证证据**既就就逃避。您就就就 तिन के पाप दोख सभि विनसे जिन मिन चितु इक अराधिआ ।। तिन का जनम् सफलिस्रो सस् कीसा करते जिन गुरवचनी भाखिश्रा ॥ सच ने धंनु जन वडपुरख पूरे जो गुरमित हिर जिप भउ विखम्न तरे सेवह ने परवाण जिन सेविया ग्रमति हरे 11 3 त् श्रंतरजामी इरि श्चावि जिउ त चलावहि पित्रारे हल हाथि किछ नाहि जा त मेलहि ता हुउ ग्राइ मिला।। जिन कउ तृ हरि मेलहि सुत्रामी समु तिन का लेखा छुटकि तिन की गणत न करिश्रह भाई जो गुर वचनी को हरि लह्या ॥ नानक दह्यालु होत्रा तिन उपरि जिन ग्र भागा 的。由海南海南南南南南南南南南南南南 मंनित्रा मला ॥ तू ग्रंतरजामी हिर आपि जिउ त् चलावहि हउ तिवै चला ॥ ४ ॥ २ ॥ त्रवारी महला ४॥ तू जगजीवन करता समिट नाथु ॥ तिन तृ धित्राइत्रा मेरा राम लेख माथु ।। जिन कउ ध्रि हरि लिखिया सुआमी तिन हरि हरि नामु तिनके पाप निमख श्वराधिश्वा ॥ सभि इक लाथे जिन गुर बचनी हरि जापिया ॥ धन धंनु ते जन जिन हरि नामु जिपत्रा तिन देखे हउ भइत्रा सनाथु ॥ तू जगजीवन थलि सुसिट नाथु ॥ १ ॥ तू जलि महीऋलि सभ ऊपरि साच धर्गी ॥ जिन जिपश्रा हरि मनि चीति जिप्रया हरि ते घगी 11 जिन मुकत प्रागी तिनके हरि दुआरि ॥ ओइ हलति पलति सुहेले जन भए हरि राखि लीए रखन हारि॥ हरि संत संगति जन सुगाह भाई गुरमुखि हरि वनी जलि थलि सेवा ıl तू मही अलि सफल साच धनी ॥ २ ॥ तू थान थनंतरि हरि ऊपरि एक हरि एको एक रविश्रा ॥ विशा तृशि त्रिभविण संसटि मुखि सभ हरि हरि नाम्रु चित्रज्ञा ॥ सभि चवहि हरि हरि करते नामु **असं**ख श्रगणत हरि घित्रावए ॥ सो धंनु धनु हरि संतु साधू जो हरि करते मावए ।। सो सफल दरसनु देह करते जिस हरि सद चवित्रा ॥ त्र थान थनंतरि हरि एक हरि एको एक रविश्रा ॥ तेरी जिसु देवहि मेरे भगति भंडार असंख तू जिस के मसतिक गुर हाथु तिसु हिरदे हरि [本款基本表表表表表表表表表表表表表表

॥ हिराण हिरदै टिकहि विस कै जिस

प्रेम

वितुमें किनैन

पाइश्रा वित्र

**ऋं**तरि

पारि

भे

भावनी भउ

उतरिश्रा न

西班牙西班牙西班牙西 प्रीति तिसहि लागै नोनक जिस श्चापसी भउ भाउ त तेरी मगति भंडार श्चसंख जिस्र मेरे 11 देवहि त सुआमी तिस मिलडि IJ ₹ # तुखारी 8 महला नावश पुरव अमीच गुर सतिगर दरस हरी मइत्रा 11 दुरमति मैलु श्रमियान संधेरु गइस्रा यगियान गर दरस्र 11 पाइत्रा गवाइया द्यंतरि जोति प्रगामी ॥ जनम मरख खिन महि वितमे दख हरि हरि पाइग्रा प्रभ अविनामी ॥ ऋापि करतें कीश्रा ø दुचखेति नापशि गुडुआ अभीच गुर Ħ नावस प्रव 西西西西西西西西西西西 मतिगुर मारगि मङ्ग्रा पंधि चले दरस á 11 गर सतिगर श्रनदिन मगति बणी खिनु खिनु [निमख विखा ॥ हरि मगति बगी लोक् केरी सम ग्रम वेखिश য়ায়েয়া п तिन जिन् मतिगुर कीश्रा गरू आपि हरि मेलाइआ h कीश्रा लोक उदम सतिगरू सम उधरण 110 वंधि चले गर सतिगुर संगि मिखा ।। २ ॥ प्रथम श्राए 4 मई 0 गर सर्विगर प्रग्न होत्रा h खबरि संयारि 1 तीनि लोक मरि 0000000 नर मुनि जन मिम 11 परसिद्या सतिगृह गुरु तिन पुरा न्रे किलप्रिख नाम

धियाइया ॥ गुर बचनि मारगि जो पंचि चाले ð जम जागावी नेदि न चाइया ॥ सम गुरु गरू जगत योले ह्नर कि दुतीया गहभा 11 जप्रन गए हरि गरि सीमा ४ ॥ उतीमा भाए धुरमरी तह फउतक चलत t1 माही देखि दरमनु संत गुर किन याद दाम हिन्द पर्मा न पोत्तक जागातीया मंदिरा पर्र भाई करह किया हम **रि**मु मांगह पामि मध

संनित्रासी

जपनु

**क्र**चलेति

li . सम खट्ट

सतिगुर गर

छुटी सतिगुरू

दरमन कर

कीश्रा ॥ जागाती

प्रस्त होस्रा

पिछै

गए गोमटि

जिनि हरि

11

10

1

н

दिगंबर

गए

गर पिछे लंघाइ

गर हरि हरि

दीया

**以东西市市东东东东东东东湾。 法东东东东 苏西市东**湾 करि भागि सतिगुर पिछै पई ॥ जागोतीत्रा उपाव सित्राणप तृतीत्रा वीचारु डिठा भंनि बोलका सभि उठि गइत्रा ॥ आए कउतकु चलत भइत्रा ॥ ५ ॥ मिलि नगर श्राए स्रसरी तह गोविद सतिगुरु महाजना गुर सतिगुर त्रोट गही गुरु ॥ गुरु सही सभनी सिमृति सासत्र सिमृति कीता सही ॥ कीता सुिक प्रहिलादि स्त्री रामि करि गुर गोविदु धित्राइत्रा ।। देही नगरि कोटि पंच चोर वटवारे तिन का थाउ थेहु गवाइत्रा।। पुंन होवहि गुर बचनि नानिक हरि भगति कीरतन पुरागा नित सतिगुर श्रोट नगर महाजनो गुर लही मिलि ग्राए गही ॥ ६ ॥ ४ ॥ तखारी छंत महलो y । घोलि घुमाई लालना गुरि १ य्यों सतिगर प्रसादि ॥ मनु दीना ॥ सुणि सबदु तुमारा मेरा मनु भीना ॥ इहु मनु भीना 张张张张张张 张张 जिउ जल मीना लागा रंगु मुरारा ।। कीमति कही न जाई ठाक्रर तेरा महल्लु त्र्रपारा ॥ सगल गुग्णा के दाते सुत्रामी विनउ इक दीना ।। देहु दरसु नानक विलहारी जीग्रड़ा विल विल कीना ।। रै ।। इहु तनु मनु तेरा सभि गुण तेरे ।। खंनीऐ बंबा दरसन तेरे ।। दरसन तेरे सुिण प्रम मेरे निमख इसिट पेखि जीवा ॥ अंमृत तेरा किरपा करिह त पीत्रा ॥ त्र्रास पित्रासी पिर कै नाम् सनीजै वूंदेरे ॥ कहु नानक जीअड़ा विलहारी देहु दरसु ताई जिउ चात्क प्रभ मेरे ॥ २ ॥ तू साचा साहिबु साहु र्त्रामता ॥ तू प्रीतमु पित्रारा प्रान सुखदाता गुरमुखि जाता सगल हित चिता ॥ प्रान विन त्राए ॥ सोई करमु कमावै प्राणी जेहा तू फ़रमाए ॥ जा कउ मनु जिता ॥ कह नानक संगि कुपा करी जगदीसुरि तिनि साध जीत्र्यड़ा विलहारी जीउ पिंडु तउ दिता ॥ ३ ॥ निरगुणु राखि लीत्रा सदका ॥ सतिगुरि ढाकि लीत्रा मोहि पापी पड़दा ॥ संतन का ढाकनहारे प्रभू हमारे जीत्र प्रान सुखदाते ॥ ऋविनासी ऋविगत सुत्रामी कहनु न जाइ तुमारी कउख् उसत्तति पूरन विधाते II पुरख ॥ नानक दासु ता के विलहारी मिले नाम्र हरि कहै तू कदका निमको ॥ ४ ॥ १ ॥ ११

महला ४



मेरे मन राम नाम नित गावीए रे॥

परा

तिउ नानक हरि गलि लाबीए रे ॥ ४ ॥

मनिगुर

इरि लखिया गरु

र्मलें लखाबीए रे

किरण करे मेरा सुत्रामी तिसु जन कउ हरि लिय लाबीए रे ॥ सभ केरी हरि भावें सां धाइ पावीए रे।। को भगति करे हरि देवें श्रमोलक हरि धित्रावीए द्ररि पहि ता नाम मेरा सुमानी निस लेखा सभ छडावीए रे से धंत जन कही ग्रहि तिन मसतकि भाग लिखि पावीए रे ॥ तिन देग्वे मेरा मन निगसे जिउ सत मिलि ॥ ३ ॥ इम बारिक इरि पिता प्रम मेरे मो कउ हरि पाबीए रे II जिउ बद्धस देखि गऊ

व्यगम ब्रगोचर न जाई

।। रहाउ

मेरे मन इरि इरि गुन कह रे

इरि प्रभु

रहाउ ॥ कामु प्रांपु लोखु मोहु प्रशिमानु नियी रस इन संगति ते स रह

केदारा महला ४ घर

प्रमादि ॥ मतिगुरु के चरन धोड़ घोड़ पुत्रहृदन विधि मेग

॥ मिलि सतसंगति की जै हिर गोसिट साधू सिड गोसिट हिर प्रेम रसाइण राम नामु रसाइणु हरि राम नाम राम रसहु रे ॥ १ ॥ अंतर का अभिमानु जोरु तू किछु किछु किछु जानता इहु दूरि करहु आपन गहु रे॥ जन नानक कउ हिर दह्याल होतु सुय्रामी हिर संतन की पृरि करि हरे।। २ ॥ १ ॥ २ ॥ केदारा महला ५ घर २ ॥ माई संत संगि जागी ॥ १ त्रों सतिगर प्रसादि॥ देखें जपती नामु निधानी ॥ रहाउ ॥ दरसन पित्रास लोचन तार लागी।। विसरी तिम्राय विडानी ॥ १॥ स्रव गुरु पाइस्रो है सहज सुखदाइक दरसन् पेखत सन् लपटानी ॥ देखि दमोदर रहसु मनि उपजित्रो नानक प्रिञ्ज अंमृत वानी ॥ २ ॥ १ ॥ केदारा महला ५ घर ३ ं॥ दीन विनउ सुन १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ दइत्राल ॥ पंच दास तीनि दोखी एक मन् अनाथ नाथ ॥ राखु हो किरपाल ।। रहाउ ।। अनिक जतन गवन् कस्उ ।। खटु करम जुगति धिय्रान् थरउ।। उपाव सगल करि हारित्रो नह नह हुटहि विकरोल ।। १ ।। सरिण वंदन करुगापते ।। भव हरगा हिर हिर हिरे होरे ॥ एक तूही दीन दइत्राल ।। प्रभ चग्न नानक ग्रासरो ॥ उधरे भ्रम मोह सागर ॥ लगि संतना पाल ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ केदारा महला ५ घर ४ ॥ सरनी आइओ नाथ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ निधान ॥ नाम प्रीति लागी मन भीतिर मागन कउ हिर दान ॥ १॥ रहाउ ॥ सुखदाई पूरन परमेसुर करि किरपा राखहु मान ॥ देहु प्रीति साधृ सुत्रामी हरि गुन रसन बखान ॥ १ ॥ गोपाल दइत्राल गोबिद दमादर ंक रं गि हरि निरमल कथा गित्रान ॥ नानक कउ कमल संगिधिकान ॥ २ ॥ १ ॥ ३ ॥ केदारा महला ५ ा। हरि के **《水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** को मनि चाउ ॥ करि किरपा संगि मिलावह दरसन सत ऋपनो नाउ ॥ रहीउ lì करउ सेवा सतपुरख **安安安安安安安安安安安安安安安安安** फेरी सुनीऐ मनि तत रहसाउ वारी जत 11 तेरो कवन ठाउ सरव श्रनृपु 8 п सगल समालहि सगलिया तेश छाउ n नानक विधाते घटि घटि तभहि दिखाउ प्रस्व 11 н

२ ॥ ४ ॥ केदारा महला ४ ॥ प्रित्र की प्रीति विद्यारी नैनद्व वार तुहारी ॥ चितवउ श्रासा केसे श्रोइ पल घरी किहारी पहर मुख पत्त H पेखि दरसारी ॥. १ জীবত্ত **उसना** U

सेवा कउन

वीचारी 11 मान्र

n

उपाउ

रा। ६ ॥ = ॥

किनेहा

तिज नानक संतह] संगि उधारी ॥ २ क्रपा गोपाल केदारा महला थ ।। हरि हरि हरि ग्रन गावह ।। करह गोविदे अपना नाम्रु जपावहु ॥ रहाउ ॥ काढि लीए प्रम आन विखे मन लावह ॥ भ्रम भउ मोह कटिक्रो गर बचनी अपना दरस दिखावह ॥ १ ॥ सम की रेन होइ मनु मेरा मगति देहि दहस्राला वडभागी नानक तजावह पावह ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ केंद्रारा महला ४ ॥ हरि बिन्नु जनम्रु श्रकारथ जात ।। तजि गोपाल श्रान रंगि राचत मिथिया पहिरत खोत ॥

रहाउ ॥ धत्र जोबनु संपै सुखु श्लोगवें संगि न निबहत मात वसना देखि रचित्रो गावर द्रुम छाइआ रंगि रात ॥ १ ॥ मान मोह महा मद माइत काम क्रोध के खात ॥ करु गहि लेह कउ प्रभ जीउ होइ सहात ॥ २ ॥ ४ ॥ ७ ॥ केंद्रारा चालसि साय ॥ दीनानाथ करुणापति भनाचा के नाथ ॥ रहाउ ॥ श्रुत संपति विविद्या रस भोगवत नियहत जम के पाथ ॥ नामु निधानु गाउ गुन गोविद उघर सागरे के खात ।। १ ।। सरनि समस्य अकय अगोचर हरि सिमरत

लाथ ॥ नानक दीन भूरि जन गांद्रत मिलै लिखत

धरि

## केदारा महला ५ धरु ५ विसरत नाहि मन ते १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ अब इह प्रीति महा प्रवल भई आन विखें जरी हरी 11 रहाउ ॥ घरी गोपाल बंद मीन तिआगि रहत न 11 गन चातक क्रं क उचारु रसना टेव एह परी मोहिस्रो वेधि 8 महा नाद 11 11 गाठि वाधि नानक रमाल प्रभ कमल चरन **ब्रीत्र**म् धरी केदारा वसत y 11 महला 3 П 11 8 11 गहि रिट निवारि ठोक्कर अपनी भीति खोर भरम 11 करि ओर अधिक संसार सागर गरत 8 रहाउ 11 11 लें उधरते हरि चोहिथ संगि दहस्रा चरन संत चारह धोर 11 विखे नही जिनहि धारिश्रो वन महि कंट गरभ निहोर नही ग्रान सकत सरन समरथ नानक हरि रसनो राम वखान 1 केदारा महला ч 11 रहाउ П हान रैनि कलमल दिन भए उचारु सिरपरि मिथन H तिश्रागि जानु संपत काल सगल चलना सति पुरख मोह दुरंत आसा भूठु H अकाल 8 11 सरपर मान निधान लाभ्र नानक वसत् धिश्रानु नाम्र 11 धारह हरि केदारा महला 11 नाम ų ११ 11 3 - 11 2 कलेस न कछु विश्रापै संत संगि को आधार ॥ कलि राखिश्रो आपि नह उपजतउ करि अनुग्र ह रहाउ 11 होइ सिमरे तिसु दहत नह संसारु ॥ 8 11 वेकारु ॥ जिस्र परापति ॥ नानक दास सरनागती तर सुल मंगल आनंद हरि हरि प्रभ चरन अंमृत सारु 1 ॥ केदारा महला ५ ॥ हरि के १२ 8 की छारु 11 संतना 2 11 नाम विनु घृगु स्रोत ।। जीवन रूप विसारि जीवहि तिह कत जीवन रहोड ॥ खात पोत अनेक विंजन जैसे भार वाहक खोत ॥ त्राठ पहर महा स्रम पाइत्रा जैसे विरख जंती जोत ॥ १ ॥ तजि गुापाल जि आन लागे प्रकारी रोत ॥ कर जोरि नानक दानु मार्ग हरि रखड कंठि परोत ॥ २ ॥ ४ ॥ १३ ॥ केदारा महला ५ . ॥ संतह धूरि ले मुखि मली ॥ गुणा दोख वित्रापिह कली । रहाउ ।। गुर वचिन कारज सरव पूरन हेत

११२२ 

ऊत न हली ।। प्रभ एक अनिक सरवत पूरन विखे अगृति न जली ॥ १॥ गहि भुजा लीनो दासु अपनो जोति जोती रली ।। प्रभ चरन सरन

संगि चली ॥ हरि ą. н ξ की मन रुचै हारे के नाम कोटि सांति 11 छाती व भे संत मारगि जलत II. रहाउ 11 मसत्रिक अनिक चलत प्रानी पतित उधरे मुचै ॥ रेनु जन की लगी तीरथ सुचै ॥ १ ॥ चरन कपल धित्रान मीतरि घटि सुभी।। सरनि देव अपार नानक बहुरि जम्र नहीं लुभी

केदारा छंत महला ५

१ ओं सविगर प्रसादि ॥ मिल्र मेरे प्रीतम पिश्रारिश्रा ॥ रहाउ ॥ प्ररख्न विधाता ॥ मारग्

पूरि रहित्रा सरवत्र में सो कीया संतन संगि जाता ॥ संतन संगि जाता पुरखु

दाख भीचारे ॥ नहीं दोख भीचारे पूरन

दल किनि सहीएे चातक

घटि नदिर निहालिया ॥ जो सरनी आवे सरव मही भंने घालिया ॥ हरि गुर्शानिधि गाए सहज

रस माता ॥ नानक दास तेरी मरखाई त पूरन श्रेम भगति जन वेधिया से आन मीत निछोहा ना सदै जज्ञ नितु मिर पाही ॥ हरि नितु किउ रहीए

वृद् विद्यासिद्या 11 चकरी सुख पाने सूरज किरिए प्रगासिया ॥ हिर समागा अनदिनु हरि गुण गाही।। नानक दासु

कत हरि नितु प्रास टिकाही ॥ २ ॥ सास विना जिउ देहरी सोमा पार्ने ॥ दरस निह्ना साथ जनु खिनु टिक्क न आर्व विन जो रहणा नरकु सो सहणा चरन कनत मन रसिक वैरागी नामि लिव लागी कतह न

লাই निखंधिश्रा

सिउ जाइ निलया साथ संगि रहणा सो सुद्ध श्रंकि न मार्वे॥ कपाल नानक के] गुत्रामी हरि चरनइ संवि समाने ॥ ३ खातत प्रम मिले दरि करुणा धारे ॥ निरगुण नीच सनाथ सुख सारे

11

घटि विधाता

तिलु

महा

हरि

हरि

विधाता ॥

सुख

प्रस्व

कत

दरमि

सभाए श्रेम

रैनि

**经总统运货的货币** 

છા ૧૫

भगति वछलु सुनि अंचलो गहित्रा वटि घटि 11 पूर समानित्रा ॥ सुख सागरो पाइत्रा सहज सुभाइत्रा दुख जनम मरन हारे ॥ करु गहि लीने नानक दास अपने राम नाम उरि हारे॥ ४ ॥ १ ॥ राग केदारा वाणी कवीर जीउ की १ त्रों सतिगर प्रसादि । उसति निंदा दोऊ विचरित्रत तजहु मानु अभिमाना ॥ लोहा कंचलु सम करि मूरति जानहि ते १ ॥ तेरा जन एक आधु कोई ॥ काष्ठु क्रोधु लोख मोह विवरजित हरि पद चीने सोई ॥ 8 रज 11 रहाउ 11 ग्रा तम ॥ चडथे कहीए तेरी सभ मोइआ गुग सत ग्रा इह पद कउ चीनै तिन ही परम पद पाइश्रा ॥ तीरथ 3 11 वरत नेम सुचि संजम सदा रहै निहकामा ॥ तृसना माइश्रा ग्रह अभ दीपक परगासित्रा जिह मंदरि चुका चितवत जातम रामा ॥ ३ ॥ भ्रमु भागा कहि पृरि रहे ॥ निरभउ तह नासा ८ ॥ १ ॥ किनही वनजित्रा कांसी तांबा किन एसी खेप गोविद का बनजिङ्या नाम्र ॥ संतह स्रपारी १ ॥ हिर के नाम के वित्रापारी ॥ होरा हाथि निरमोलकु छूटि गई संसारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचे लाए तउ सच पहचे लागे साचे के विउहारी ॥ साची वसतु के भार चलाए जाड ऋोपै २ ॥ त्रापिह रतन जवाहर मानिक पासारी 11 है विश्रापारी चलाव निहचल ऋापे 11 3 दइदिस 11 ग्राप गोनि भरि मनु करि चैलु सुरति पैडा गित्रान करि 11 निवही खेप हमारी IJ 8 - 11 २ 11 कहत कबीर सनह हे संतह फिरावउ उलटो पवनु मति - 11 री कलवारि गवारि मृढ मनु चुत्रावउ ॥ १ बोलह भईश्रा 11 मतवार मेर सर भाठी श्रंमृत धार सहजे पीवहु - संत सदा मति दुरलभ पिश्चास दहाई 11 बुभाहि क्रोऊ हरि विचि भाइ भै भाउ ॥ रहाउ ॥ तिसहि ही महि भावै सभं जेते अंमृत् पानै भाई घट 11 द्रवाजे वरजि रहाई एकै नउ धावतु पीत्राई ॥ २ ॥ नगरी खूल्हे ता मनु खीवा भाई ॥ ३ त्रिकुटी छुटे दरु दसवा नासे कहि कवीर पद तह ताप

उबट चलंते इहु मदु पाइम्रा जैसे खोंद खुमारी ॥४॥ ३ ॥काम क्रोध वसना के लीने गति नही एक जानी ॥ फूटी आस कब्रु न स्फी बृडि मृए बिनु पानी ॥ १॥ चलत कत टेढे टेढे टेढे ॥ असति चरम बिसटा के मूदे दुरगंघ दी के वेढे ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ राम न जपहुकवन भ्रम भुले तुम ते कालु न दूरे ।। अनिक जतन करि इह तुज़ राखहु रहै अवस्था पूरे।। २ ।। अगपन कीआ कडुन होते किआ को करें परानी।। जा तिसु भावें सतिगुरु भेटें एको नामु बखानी ॥ ३ ॥ बलूआ के घरुत्रा महि बसते फुलबत देह श्रद्दश्चाने ॥ कह कबीर जिह राम्र न चेतिक्रो युडे बहुतु सिक्राने ॥ ४ ॥ ४ ॥ टेढी पाग टेडे चले लागे वीरे खान ॥ भाउ भगति सिउ काजु न कञ्जूएे मेरो कामु दीवान ॥ १ ॥ राष्ट्र विसारिओ है अभिमानि ॥ कनिक कामनी महा सुंदरी पेखि पेखि सचु मानि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लालच भूठ मद इंड विधि अपउध विहानि ॥ कहि कवीर अंत की वेर आइ लागो कालु निदानि ॥ २ ॥ ४ ॥ चारि दिन श्रपनी नउवि चले बजाइ ॥ इतनकु खटीया गठीया मटीया संगिन कछ लै आइ।। १ ॥ रहाउ ॥ दिहरी चैठी मिहरी राने दुआरे लड मरहट लगि सभु लोगु कुटबु मिलि हंसु इकेला जाइ ॥ १ ॥ सत वै वित वे पूर पाटन बहुरि न देखें आइ ॥ कहतु कवीरु राम की न सिमरह जनम् अकारथ जाड़।। २ ॥ ६ ॥ राग्र केदारा बाखी रविदास जीउ की १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ खदु करम कुच संज्ञात है भगति हिरदे नाहि ॥ चरनारविंद न भारे कथा समानि ॥ १ ॥ रे चित चेति चेत अचेत काहे न बालमीकडि B जावि वे किंद्र पदि अमिरियो राम मगति विसेख ।। सत्र अजात सम वे कुस्न लावे हेतु ॥ लोगु रै ॥ रहाउ ॥ सम्रान यपुरा किया सराई वीनि लोक प्रमेन ॥२॥ यजामल लुमत सूचर गए हरि के पास ॥ ऐसे दुरपित निसतरे तू किउ न वर्राह रविदास ॥ ३ ॥ १ ॥

रागु भैरउ महला १ घरु १ चउपदे

।। किया कहीऐ किछु कही न जाइ।। जो किछु अहै सम तेरी रजाइ।। तेर पासि ॥ किस आगै कीचे स किछ करणो जो श्ररदासि ॥ २ ॥ त्राखणु सुनगा तेरी वागी ॥ तू त्रापे जागहि

तुभ ते वाहरि कञ्च न होइ ॥ तू करि करि देखहि जागाहि सोइ॥

विडाणी ॥ ३ ॥ करे कराए जागौ आपि ॥ नानक देखे थापि उथापि ॥ 8 11 8 11 रागु भैरड १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ घरु २ ॥ गुर के सबदि तरे मुनि केते इंद्रादिक त्रहमादि तरे ॥ सनक सनंदन तपसी जन केते गुरपरसादी पारि परे ॥ १ ॥ तरीऐ ।। नाम विना जगु रोगि वित्रापित्रा किउ देवा ॥ रहाउ ॥ गुर गुरु 8 डुवि मरीऐ 11 सेवा ॥ त्रापे दाति करी गुरि दाते की अभेवा त्रिभवण सोकी गुर मतु मन ते मानिश्रा मनु राजा 11 2 पाइश्रा अभेवा 11 श्रलख विनसि विश्रोगी जोगी मनु समाई मनु मनहि H मनसा समभे गुगा गाई।। ३ ॥ गुर ते मनु मारिश्रा सबदु वीचारिश्रा ते विरले संसारा ॥ नानक साहिबु भरिपुरि लीगा साच सवदि निसतोरा ॥ ४ ॥ ॥ भैरउ महला १॥ नैनी इसटि नहीं तनु हीना जिर जीतिया

**逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐** 

**透射性的性性性性性的性性性的** 

मिरि ह्येड कालो ॥ रुपु रंगु रहसु नही साचा किउ जम जाली ॥ १ ॥ प्रासी हरि जपि जनमु गझ्त्रो ॥ साच संबद

बोध इउ ममना कठिन पीर श्रति भारी ॥ गुरमस्ति राम जपहुरसुरमना इन विधि तरु तु तारी ॥ २ करन अकलि मई होछी सबद सहजु नहीं वृक्तिया ।। जनम

पदारथु मनमुखि हारिया बितु गुर अंधु न सुकिया ॥ ३ ॥ रहै उदासु श्राम निरामा महज धिश्रानि बैरागी ॥ प्रणवित नानक गुग्मुखि छुटमि गम नामि नित्र लागी ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ भैरेउ महला १ ॥ भंडी चाल चरण कर विमरे तचा देह कुमलानी ॥ नेत्री धृंधि करन भए बहरे मनप्रकि नाम न जानी ॥ १

किया पाइया जिस ब्राड ॥ रामु रिदै नही सुर की मैदा

गवाड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिहा रंगि नहीं हरि गती जय

जब लग सबद भेट नहीं आइआ तब लग काल संतीए अन को दरु घरु कवह न जोनसि एको दरु मचिश्रारा ॥ गुरपरसादि

२ । ग्रंमृत का रस चिरली पाइग्रा सविग्र

परम पद पाङ्या नानक कहै विचाग ॥ ४ ॥ ३

महला १ ।। मगली गैशि सोवन गनि फाडी

**经现代的现在分词的现在分词** 

कवलु मनमुख मति

फीके।। संत जना की निंदा विद्यापिश पद भए करे होडिन नीके

गवाड्या ।। खिनु पन् घडी नही प्रशु जानिया जिनि इह जगतु

व्यावित कित्रा ले जाविन राम जपह गृशकारी ।। १।। रहाउ ।। उद्घेउ

सदा मिरि तेरे बिनु नावे गलि फंघा ॥२ ॥ डगरी चाल नेत्र फ्रनि श्रधले सबद सरित नहीं भाई।। सासब वेद हैं गुरा श्रंपलाउ धंध कमाई ॥ ३ ॥ खोइश्रो मुलु लामु कह पात्रसि दुरमति विहुरों।। सबद बीचारि राम रसु चाखित्रा नानक साचि पती हो ।। ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥ भ मेर उमहला १ ॥ सुर के संगिरहै दिन राती राम्र रसनि रंगि राता ॥ अवह न जारामि सबद पद्यासिस अंतरि जारा पद्याता ॥ १। सो जन ऐसा मैमनि मार्वे ।। ऋषु मारि ऋपरंपरि राता

॥ मन रे किउ छुटमि दुखु भोरी॥ किश्राले

होर्छ। मनि अधि सिरि धंधा ॥ काल विकाल

छुटमि बिग्धा जनम् भइयो रहाउ कबह न 11 8

॥ ग्रंघले

चाले मुल

बोलै तब

भैग्ड

जं जा लि

गर

मेलि मिलाए ॥

Ð

दिनस

**逐步被逐逐逐逐逐逐速** कार कमावै।। १ ।। रहाउ ।। अंतरि वाहरि पुरखु निरंजनु आदि पुरस्व घट घट अंतरि सरव निरंति रिव रहिया सच् वेमो साचि रते सचु अमृत जिहवा मिथिया मैल न गई ॥ निरमल नाम्न अमृत रसु चाखित्रा सबदि रते पति पाई ॥ ३॥ गुगी गुगी मिलि द्ख पिटहि सगले चलाई ग्रमस्व नामि 11 भैग्ड महला सम्बाई ॥ ४ ॥ ५ ॥ 11 3 11 नानक नाम पाईऐ पदारथ 11 ग्रम₹ गुरपरमादी धारग्र धनु ा मन रे राम किरतारथ महज धित्रानिं लिव लाईऐ 11 8 गुरमुखि राम नामु जिप हिरदे सहज चित् 11 छुटिम त्र्यावत न ॥ रहाउ ॥ भरम् भेद कबह भउ ड़बि मुए पावसि को मुकति न जात न जानी हरिनाम विन न मिटसि विनु पानी ॥ २ ॥ धंधा करत सगली पति खोवसि भरम **ऋंधृले** कवही ग्रकति नही गवारा बिन् सबद ग्र मानिग्रा सिउ मन ਸ਼ਜ श्रकुत निरंजन 3 11 एको जानिया नानक अवरु न 8 मुआ।। अंतरि बाहरि भैरउ महला १ ॥ जगन होम पुन तप पावसि मकति मकति विनु न नाम राम विख खावे नाम बिनु विरथे जगि 11 गुरमित लहै।। १।। राम जनमा विखु बोज़ी बोलै विनु नावै निहफलु मरि १ ॥ रहाउ 11 भ्रमना ॥ करम तिकाल वखागौ संधित्रा प्रमतक विद्याकरण विन उरिक नाम राम प्राणी गुर सबद मकति कहा ऋति २॥ डंड कमंडल सिखा सृतु घोती तीरिथ गवनु भ्रमन हरि नाम सु राम नाम बिनु सांति न आवे जपि हरि भसम लगाई छोडि तनि वसत्र मक्टू तनि जरा त्पति न आवे किरत के भइश्रा विन रामनाम भइत्रा ।। ४ ।। जेते जीअ जंत जिल थिल महीअलि जन कन परसादि राखि ले जन कउ हरि रस नानक पीत्रा ॥५॥७। ८॥

रोगु भैरउ महला ३ चडपदे घरु १

रश्चों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ जाति का गरबु न करीबहु काई ॥ ब्रह्मु विंदे सो ब्राहमणु होई ॥ १॥ जाति का गरबु न किर

कोई ।। ब्रह्म विदे सो ब्राहमणु होई ।। १।। जाति का गरजु न व मृरख गनारा।। इसु भरव ते चलहि बहुतु विकारा ।। १ ।। रहाउ चारे वरन आले समु कोई ।। बहुतु विंदु ते सम ओपति होई ।। २

चारे बरन आरजे सभु कोई ॥ ब्रह्म बिंदु ते सम क्रोपति होई ॥२॥ माटी एक सगल संमारा ॥ बहु विघि भांडे घड़े कुम्हारा ॥ ३॥ पंच ततु मिलि देही का आकारा ॥ घटि विघ को करें मीचारा ॥४॥

कहतु नानक इंडु जीउ करम बंधु होई ॥ विजु सितिगुर भेटे छकति न होई॥ ४ ॥ १ ॥ भैरेउ महला ३ ॥ जोगी गृही पंडित भेख घारी ॥ ए स्त्रेते अपर्णे अहंकारी ॥ १ ॥ माह्या मिद्र माता रहिआ सेट ॥ जगह रहेज सम्बन्धा १ ॥ स्टूटन ॥ सो जागे जिस

मोइ ॥ जागत रहैन मूसै कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो जागै जिस् सतिगुरु मिले ॥ पंच दृत श्रोहु वसगति करें ॥ २ ॥ सो जागै जो ततु वीचारे ॥ श्रापि मरें श्रवरा नह मारे ॥ ३॥ सो जागे

जो ततु थोचार ॥ आणि मर श्रवरा नइ मार ॥३॥ सा जाग जो एको जायेँ॥ परिकारित छाड ततु पद्धार्येँ॥ ४॥ चहु बरना निचि जागेँ कोइ॥ जर्में कालै ते छुटै सोइ॥ ४ ॥ कहत नानक

जलु जागै सोइ ॥ गिम्रान अंजलु जा की नेत्री होइ ॥ ६ ॥२॥ भैरड पहला ३ ॥ जा कउ राते अपणी सरणाई ॥ साचे लागे साचो फलु पाई ॥ १॥रे जन कैसिउ करहु पुकारा ॥हुकसे होम्या हकसे बरतारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एड आकारु देस है भारा ॥

तिन महि पिनते करत न लागेवारा ॥ २ ॥ करि प्रसाद इड केलु दिखाइया ॥ गुर किरपा वे परमपदु पाइया ॥ ३ ॥ कहत नानकु मारि जीताले सोइ ॥ ऐसा यूम्कटु भरिन न भूलहु कोइ । ४ ॥ ३ ॥ मैरिउ महला ३॥ मै कामिष मेरा कंतु करवारु ॥ जेहा कराए तेहा करी सीगारु ॥ १ ॥ जो विसु भावे तो करे भोगु ॥

तनु मनु साचे साहिब जोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उसतित तिंदा करे किया कोई ॥ जां झापे वरते एको सोई ॥ २ ॥ गुरुपरसादी विश्म फर्माई ॥ मिलउगी दृहमाल पंच सबद बजाई ॥ ३ ॥ भनति नानकु करे किया कोइ॥ निसनो कापि मिलाब सोइ ॥ ४ ॥ भरउ महला ३ ॥ सो मृनि निमन की दुविया मारे ॥ दुविया मारि बहसु बीचारे ॥ १ ॥ इसु सन कड कोई खोजहु भाई ॥ मनु खोजत नामु नउनिधि पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृतु मोहु करि करते जगत उपाइत्रा ॥ ममता लाइ भरिम भ्रोलाइत्रा ॥ ते सभ पिंड पराणा ॥ मन कै वीचारि ॥ इहु मनु जागै ।। करमु होवे गुरु किरपा करें व्रिक्त समाणा ॥ ३ सदा चैरागी इसु मन की दुविधा मर ॥ ४ ॥ मन का सुभाउ 11 सम महि वसै अतीत अनरागी ॥ जो कहत नानक्र y II भैरउ महला ॥ त्रादि पुरखु निरंजन देउ ॥ ६ ॥ ५ ॥ 3 11 भवजलु पारि उतारगहारा ॥ राम नाम जगत निसतारा 11 हरि नामु सम्हालि।। सद ही निवहै तेरे नालि॥ गुरपरसादी न चेतिह मनमुख गावारा ॥ विनु ॥ नाम्र ॥ देवगहारे करे दातारु पावहि पारा ॥ २ ॥ श्रापे दाति कल ॥ नानक ॥ ३ ॥ नदिर करे सतिगुरू मिलाए ६ ॥ भैरउ महला ३ ॥ नामे समि उधरे जितने 11 8 11 जीउ श्रपशी लोत्र ॥ गुरमुखि जिना परापति होइ ॥ १ ॥ हरि नामु विडिश्राई देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राम करेड ॥ गुरम्रख त्रापि उधरे सभि क्रल उधारगहारु ॥ प्रीति पित्रारु !! मनमुख जमपुरि **ऋउखे** होवहि जाहि 11 नावै चोटा खाहि ॥ ३ ॥ ऋापे करता देवे सोइ ॥ नानक नामु परापति होइ **लघारे** ।। ४ ॥ ७ ।। भैरउ महला ३ ।। गोविंद प्रीति सनकादिक राम नाम सबदि बीचारे।। १ ।। हरि जीउ अपग्री किरपा धारु प्रीति **ऋंतरि** भगति गुरमुखि नामे लगै पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेलावा होइ॥ २॥ निजघरि वसै पूरे गुर सुभाइ ॥ गुरमुखि नामु वसै मनि त्राइ ॥ ३ ॥ त्रापे वेखेँ वेखग्रहारु ॥ ॥ भैरउ महला ३ ॥ कलजुग नामु रखहु उरधोरि ॥ ४॥ ८ महि राम नामु उरधारु ॥ विनु नावै माथै पावै छारु - 11 8 वसै मनि श्राई परसादि है भाई ॥ ग्रर 11 नाम्र जन भालहि पूरे सोइ गुर ते प्रापति 11 रहाउ नाम्र मंनहि से जन परवाख भागा 11 होइ हरि 11 का सेवह जो 3 सो П 11 नीसाग्र गुर सवदि नाम गुरम्रुखि पिश्रारि॥४॥ ह॥ नाम्र नानक रहिश्रा धारि II

भैग्उ महला ३ ॥ कल्जुग महि बहु करम कमाहि ॥ ना रुति न करम थाइ पादि ॥ १ ॥ कलजुग महि राम नाम्र है सारु ॥ गुरम्रखि साचा लगै पित्रारु ॥ १॥ रहाउ ॥ तनु मनु खोजि घरै महि पाइया ।। गुरमुखि राम नामि चितु लाइया ॥ २ ॥ गियान अंजनु सतिग्र ते होइ ॥ राम नामु रहित्रा तिहु लोड ॥ ३ ॥ कलिजुग महि जीउ ऐक होर रुति न काई ॥ नानक गुरम्रखि हिरदै राम नाम लेह जमाई ॥ ४ ॥ १० ॥ भरउ महला ३ घर २ तुमना जलिंद श्रिधिकाई ॥ मरि मरि जमिंद ठउर न पानिह विस्था जनम गर्नाई ॥ १ ॥ मेरे प्रीतम करि किरपा देह बुक्ताई ॥ हउमै रोगी जगत उपाइत्रा बिज सबदे रोग न जोई ॥ १ ॥ स्हाउ मिमति सामत्र पहिति सनि केते विज सबदै सुरति न पाई ॥ त्रेगुण सरित गंवाई ममें रोति विद्यापे ममता II २ काडि लए प्रमि आपे। गुर सेना प्रमि लाए ॥ इरिका नामु निधानो

!! निजधरि वासा पाइत्रा पुरे सविग्ररि कीनी निचह आप्र गनाइआ ॥ ४ ॥ एकसु की सिरिकार एक जिनि ब्रहमा विसनु रुद्र ।। नानक निहचल उपाइश्रा साचा जाइया ॥ ४ ॥ १ ॥ ११ ।। भैरउ महला ३ मनप्रस्व दविधा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा ॥ गुर सबदी बीचारा ॥ वसहि रोग गरारहि नानक तिमनो टेड वडिञ्चाई 1) ममता कालि मिम तिन जम की है मिरिकारा ॥ गुरम्रखि प्राची जम राग्विमा उरिघारा ॥ जिन हरि का ş Ħ गुरम्भवि जाता से जग महि काहे आहमा ॥ गुर की सेगाकदेन जनम् गगास्मा ॥३॥ नानक से परे

> लाए ॥ जो इष्टहि मोई फलु पाप्ति २ ॥ १२ ॥ भैग्ड महला ३ ॥

3 II

सस्य विमिधा मनि आए॥

西西西西西西海.

चउथी पदवी गुरम्रखि

सोभी पाई सचि नामि निसतारा ॥ ४ सतिजुग रामु न जिनी पछाता कलि महि प्रेत त्रेते माणस वरतहि विरले हउमै मारी ॥ १ ॥ कलि महि बीचारी ॥ दुआपुरि

प्रकृति

राम

विशा

नामि वडिमाई ॥ जुगि जुगि

न

पाई ॥

सगले वसाई श्चापि तरे लर्वे जन्न साचा गुरम्रखि मंनि IÌ तारे जिनी राम नामि लिय लाई ॥ २ ॥ मेरा प्रश्र है गुए का दाता श्रवगण संबंदि जलाए ॥ जिन मनि वसिम्रा से ३ ॥ घरु दरु महलु सतिगुरू दिखाइया 11 जो किछ कहै रंग सिउ रत्तीत्रा माण 11 स नानक नामु बखाएँ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १६ ॥ भैरेड महला ३ ॥ मनसा सबदी वीचोर ॥ गुर पूरे ते सोभ्डी पवै फिरि मनदि समाइ ले गुर मेरे राम वारोदार n 11 मन नाम परमपद पोइश्रा सम इछ प्रजायनहारु 11 8 सम महि एको रवि रहिया गुर बिन बुक्त न पाइ ॥ गुरप्लि प्रगड होत्रा मेरा हरि प्रभु श्रनदिनु हरि गुण गाइ ॥ २ ॥ मुखदाता हरि एक है होरथै सुख़ न पादि ॥ सतिगुरु जिनी न सेविश्रादातासे गए पहुताहि ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेवि सदा सुख पाइत्रा दख न लागे धाइ ।। नानक हिर भगति परापति होई जोती जोति समाइ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १७॥ भैरउमहला ३ ॥ बाक्क गुरू जगत वउराना भूला भोटा खाई ।। मरि मरि जंमै सदा देखें पाए दर की खबरि मेरे मन सदा रहदु सतिगुर को सरखा। हिरदे हरि नाम्र मीठा सद लागा गुर सबदे भवजल ग्हाउ ।। भेख कर बहुत चितु डोले अंतरि काम्र कोध शहकारु मडकत फिरै भूख श्रवि बहती फिरि जीउहि तिन मरहि कड म्रकति दुआरि ॥ श्रांतरि सांति सदा सुख़ होने हरि राखिश्रा उरधारि तिस भावै तिवै चलाव करणा किछ न जाई सबद सम्हाले राम नामि विडिम्राई ॥ ४ ॥ ८ ॥ १८ ॥ भैरंउ महला मोहि सुधाइश्रा दुख खटे दुखु भारी विज विवेक लोभ इलक भरमाइ मनपुष्ति पृगु जीवण सैसारि ॥ राम सुपनै चेतिया नाम्र हरि सिउ कदेन लागै पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वसन्ना

एको जाता

नाम्र

हिरदे

गुरम्रुखि

11

१ ॥ रहाउ

क्र्डु कमावै क्र्ड़ो होइ ॥ सतिगुरु मिलै त उलटी होवे वुभे हरि हरि नाम्र रिंदे सदि वसित्रा जन् कोइ २ ॥ 11 गुर परसादी पूरा पाइआ गणी निधान पाइआ चुका मन 11 आपे मारगि ३ ॥ त्रापे करता करे कराए श्रभिमान् ।। पाए 11.38 गुरमुखि दे विडियाई नानक नामि समाए ॥ ४॥ ६॥ मेरी पटोत्रा लिखह हिर गोविंद गोपाला महला ३ सतिगुरु करे मेरी हरि प्रतिपाला 11 सुखदाता in . जम जाला हरि उचरै मेरे उपदेसि प्रहिलादु ॥ सासना ॥ गरे वालकु गमु न करें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माता उपदेसे प्रहिलाद पिश्रारे ॥ प्रत्र राम नामु छोडहु जीउ लेहु उबारे ।। प्रहिलादु कहै सुनहु मेरी माइ संडा मरका सभि छोडा गरि दीश्रा वुभाइ H २ ॥ राम न सभि चाटडे प्रहिलादु आपि विगडिआ নাঃ होइ का राखा पकाइश्रा П प्रहलाद मंत्र दुसट महि हरि धाइग्रा ऋति **अहंकोरि** ३ ॥ हाथि खड्गु करि रघुगइत्रा ॥ कहा तुमु लए उवारि ॥ खिन महि भैत्रान रूपु निकसित्रा तेरा लीआ उपाड़ि ॥ हरनाखसु नखी विदारित्रा प्रहलादु उवारि कारज सवारे ॥ प्रहलाद जन के इकीह कुल हरि जीउ संत जना के सबदि हउमें बिख मारे ॥ नानक राम ॥ २०॥ भैरउ महला ३॥ आपे देत लाइ निसतारे ॥ ५॥१० त्रापे राखा सोई ॥ जो तेरी सदा सरणाई जना कउ ॥ १ ॥ जुगि जुगि भगता की रखदा आध्या ॥ मिन जार्थे तरपणु किञ्ज सबदे मेलि न गाइत्री अनदिनु भगति करहि राती दिन 11 रहाउ 8 - 11 सबदे खोई ॥ सदा निरमल है जो सचि राते वसिश्रा सच मूरख दुविधा पदृहि पञ्चाग्रहि विरथा मृखु न की निंदा करिह दुसदु देतु चिड़ाइत्रा जनमु गवाइत्रा ॥ संत जना छोडे डरे पड़िं,हरि नाम्रु न न दुविधा न जीउ राखा देते कालु नेड़ा श्राहश्रा॥ संत जना का हरि ॥ त्रापगा पैंज त्रापे राखें भगतां देइ विडित्राई॥ नानक नखी विदारित्रा अर्थे दर की खबरिन पाई।। ४॥ ११।। 

ARTHUR BETTER BETTER BETTER

## रागु भैरउ महला ४ चउपदे घरु १

iÔ

P

ie

श्रों सित्तुर प्रमादि ॥ ॥ हिर जन संत करि किरणा पि इरि लाइणु ॥ गुर सबदी हरि मजु सुरति समाइणु ॥ १ ॥ मेरे मन हरि कृपा करे सुखदाता गुरमुखि भज नाम नारीइग्र ॥ हरि हरि नामि तराइणु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संगति साध मेलि हरि गाइणु ॥ गुरमती से राम रसाइणु ॥२॥ गुर साधृ श्रंमृत गित्रान सरि नाइणु ॥ गवाहणु ॥ ३ ॥ ऋापे किलविख पाप गए त्त सुसटि घराइणु ॥ जनु नानकु मेलि तेरा दास दसाइग्र १।। भैरउ महला ४ ॥ बोलि इरि नाम्र सफल सा धरी ॥ गुर दुख परहरी ॥ १ ॥ मेरे मन हरि मजु नाम्न नरहरी ॥ सतसंगति संगि सिंधु **प्**रा गुरु १॥ रहाउ ॥ जगजीवनु धित्राह मनि हरि सिमरी ॥ तेरे पाप परहरी ॥ २ ॥ सत संगति साध धूरि मुखि परी ॥ कीओ अठसठि सुरसरी ॥ ३ ॥ इम मृरख कउ इरि किरपा करी ॥ जुन नानकु तारिक्रो तारखहरी ॥ ४.॥ २<sup>°</sup>॥ भैरउ महला ४ ॥ सुकृतु करणी सारु जप माली ॥ हिरद फेरि चलै तथु नाली ॥ १ नाम जपह बनवाली ॥ करि किरया मेलड्ड सतसंगति माइआ जम जाली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि सेवा घाल जिनि घाली ॥ घडीऐ सबद सची टकसाली IÌ हरि श्रगम श्रगोचरु श्रमम दिखाली ।। विचि काइत्रा नगर 'लधा हरि पिता प्रतिपाली ॥ हरि जन नानक निहाली ॥ ४ ॥ ३ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सभि घट तेरे माहि ॥ तमः ते बाहरि कोई नाहि ॥ १॥ इरि सुखदाता जाप ।। इउ तुधु सालाही तु मेरा इरि प्रश्च बापु ।। १ ॥ रहाउ ॥ जह जह देखा तह हरि प्रभु सोह ।। सम तेर विस दुजा अवरुन कोई ॥ २ ॥ जिस कउ तम इरि राखिया मार्वे ॥ तिस कै जावै ॥ ३ ॥ तु जलि यलि महीझलि समते भरपरि ॥ जन नानक इरिजपि दाजरा ईज़रि ॥ ४ ॥ ४ ॥

٠,

<u>表表表表表表表表表表表表表表表表</u> भैरउ महला ४ घर २ १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ हरि का हरि मूरति जिसु हिरदें हरि नामु की संत हरि सो गुरमति हिरदे जिस लिखिया जपीऐ उरधारि ॥ देही नगरि मधुसूद्रु हरि काढे मारि ॥ १ ॥ रहाउ पंच घातू गुरसबदी ॥ जिन हरि. हरि ऋापि सवारि तिन सेती मन मानिश्रा तिन कारज मुहताजी लोकन की हरि कीश्रा करतारि **अंगीकारु** २ मता किछु क्षोचे हिर वाहिर ॥ जो किछ करे सोई मस्रति तां किछ कीजें जे अनदिनु म्रुरारि ॥ ३ ॥ हरि भल होसी हरि धिश्रोवह नाम्र न किसें करे वीचारि आपे आपे ओहु पूछि मेलिश्रा किरपा सतिगुरु धारि धिस्राईऐ जिनि ॥ ५ ॥ भैरउ महला ४ ॥ ते साधू हरि मेलहु सुत्रामी जिन देखि दरस्र तिन मनु हमारी 11 का हरि हिरदें जपि बलिहारी 11 8 11 तिन हउ कउ सुत्रामी हम दासनि दास वित जगत करि म्ररारी कृपा कुपा तिन पति ऊतम मति ऊतम ॥ रहाउ ॥ तिन कोजे पनिहारी ॥ १ सेवा लाइ ॥ तिन की वनवारी वसिश्चा जिन ऐसा हमारी ॥ २ ॥ होइ गति ते हिर दरगह काढे मारी ॥ ते नर निंदक सोभ न पावहि ॥ ३ ॥ हरि आपि बुलावै तिन नक काटे सिरजनहारी हरि जिस्र निराहारी 11 निरंजन निरंकारु जंत विचारी ॥ सो तुधु मिलसी जन नानक कित्रा एहि ।। सत संगति साई हरि तेरी जित्र ६ ॥ भैरउ महला ४ सुगित्रा मनु भीना तिन हरिनामु ॥ १ ॥ जगजीवनु हरि धित्राइ तरणे ॥ अनेक हरि तेरे न जाही जिहवा इतु गनणे॥१॥ रहाउ॥ गुरसिख हरि बोलहु गावहु ले गुरमति हरि जपणे ॥ जो उपदेसु सुणे गुर केरा सो जन पावै हिर सुख घर्णे ॥ २ ॥ धंतु सु वंसु धंतु सु पिता धंतु सु माता जिनि सासि गिरासि धित्राइत्रा मेरा हरि हरि 东西还还还还还还去

किक कि के कि कि कि कि कि दरगह हरि जन बणे ॥३॥इरि हरि श्रगम नाम हरि तेरे निचि भगता इरि घरणे ॥ नानक जनि पाइया मित गुरमित जपि इरि इरि पारि पवस्ते ॥ ४ ॥ ३ ॥ ७ ॥ भेरउ महला ५ घर १ १ व्यों सविगुर प्रसादि॥ ॥ सगली थीति पानि डारि राखी ॥ धीति गोविंद जनमामी ।। १ ॥ भरमि कचराइण ॥ जनम मरण ते रहत नाराइण ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि पंजीरु खबाइओ चोर । श्रोह जनमि न मर्र रे साकत ढोर ॥ २ ॥ सगल पराध देहि लोरोनी ॥ सो मुखु जलउ चित कहिंद ठाकुरु जोनी ॥ ३ ॥ जनमिन मरैन आर्रे न जाइ ॥ नानक का प्रभु रहिस्रो समाइ ॥ ४ ॥ १ ॥ मैरठ महला ५ ॥ ऊठत सुखीया वैठत सुखीया ॥ मउ नाही लागे जां ऐसे बुक्तीचा ॥ १ ॥ राखा एक हमारा सुझामी ॥ सगल घटा का अंतरजामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोइ अचिंता जागि जहां कहां प्रभु तु वस्तंता ॥ २ ॥ घरि सुखि वसिस्रा वाहरि सुखु पाइश्रा ॥ कडु नानक गुरि मंत्र दृहाइश्रा ॥ ३ २ ॥ मेरउ महला ५ ॥ वस्त न रहउ न मह रमदाना ॥ विस्र सेवी जो रखें निदाना ॥ . ॥ एक गुसाई अलह मेरो ॥ हिंदू

दुहां नेबेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हज कावै जाउ न तीरथ पूजा ॥ अवरु न दुजा ॥ २ ॥ पूजा करुउ न निरोज गुजारुउ रिदे एक निरंकार ले नमसकारउ 11 \$ 11 अलह के पिंड राम परान वखाना गुर पीर मिलि खदि खसम भैरउ महला मिरगी सहजे बंधि आनी ॥ y 11 दस वेघे सिन की बानी 11 1 । संत संगि ले चड़ियो सिकार ॥ मृग पकरे बिन्त घोर इधीझार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्राखेर बिरति वाहरि ब्राह्ओ घाइ ॥ ब्रहेरा पाइओ घर कै गांइ ॥ २ ॥ मृग पकरे धरि कार्ये हाटि॥ चुल चुल से गए बांदे बाटि॥ ३॥ एहु क्रहेश कीनी दान ॥ नानक के घरि केनल नाम्न ॥ ४ ॥ भेरउ महला ४ ॥ जे सउ लोचि लोचि खाबाइआ ।। सांकत हरि हरि चीति न आइआ ॥ १

साध संगि पावहु परमगते ॥ १ लेह मते 11 संत जना की 11 भीग पवाइआ 11 नह नीरु रहाउ ॥ बह पाथर कउ मृरखे सुनाइआ ॥ जैंसे दहदिस स्काइश्रा सामुत्र खट्ट 2 ॥ ३ ॥ विनु कण खलहानु जैसे गाहन पाइश्रा पवनु ऋनाइश्रा ॥ ४ ॥ तित ही लागा जित तिउ साकत ते को वससाइश्रा न को लाइश्रा ॥ कहु नानक वणाइश्रा. व्यात - [1 प्रभि y रचिश्रा जिनहि भेरउ महला प्राण जिनि सरीर 11 जीउ 4 11 गोविंद जीग्र पीर गुरु उपाए तिस 11 11 8 कल छाम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रभ्र ॥ हलति पलति जाकी सद साध संगि विनसी विपरीति श्राराधन निरमल २ रीति 11 धंनि मेरे नाराइणा धंनि 3 धनु 11 नह पारणा वागी ॥ एक विना द्जा नही जागी 11 नानक बोले अंमृत द्यु पाछै नाराइण ॥ मधि भेरउ । अग्रे महला ¥ प्रभृ हमारे सासत्र सउग् u स्रख रसाइग 11 8 11 ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रसना नामु करन सुणि जीवे त्रानंद गृह भउग प्रभ सिमरि सिमरि ग्रमर थिरु थीवे ॥ २ ॥ जनम जनम वजे दरवारे ॥ 3 11 करि किरपा निवारे ॥ अनहद सवद प्रभ सर्खागति 11 8 ग्राए il 9 लीए मिलाए नानक 11 भैंरउ महला ५ ॥ मनोरथ त्रावहि हाथ il मारग क जम कोटि संगी पांथ ॥ १ ॥ गंगाजलु गुर गोविंद जो सिमरै नाम -11 तिस की गति हाँवै पीवत बहुड़ि न जोनि अमाम ॥ ॥ रहाउ ॥ 8 निहकाम 11 3 भए नाम सिमरत इसनान n पूरन श्राचार 11 3 ॥ नानक । सिमरत नाम सादन परवार ॥ विनु हरि नाम मिथित्र्या सभ छारु बीचारु दास इह की आ ४॥ ⊏॥ भैरउ महला ४ ॥ लेपु न लागो तिल का मृलि ॥ दसद इरि जन 11 8 11 राखे पारब्रहमि कें होइ स्ल मुऋा भाषि ॥ पापो मूत्रा गुर परतापि-॥ १ ॥ रहाउ ॥ अपगा खसमु र्जान आपि धिश्रोइश्रा । इत्राणा पापी श्रोहु श्रापि पचाइश्रा ॥ मात पिता अपयो दास का रखवाला ॥ निंदक का माथा ईहां काला ॥ ३ ॥ जन नानक की परमेसरि सुर्गा त्ररदासि ॥ मलेछ are es

पवित्रा भहत्रा निरासु॥ ४ ॥ ६ ॥ भैरउ महला ४ ॥ ख़्बु ख़्बु ख़्बु ख़्बु ख़्बु तेरो नाम्नु ॥ भू. इ भू. इ. भू. इ. सू. इ. सी. गुमानु ॥ १ ॥ रहाज ॥ नगज तेरे वंदे दीदारु ऋषारु ॥ नाम विना सम दुनीआ छारु ॥ १ ॥ अचरजुतेरी क़दरति तेरे कदम सलाह ॥ गनीव तेरी सिफति सचे पातिसाह ॥ २ ॥ नीधरिश्रा धर पनइ खुदाइ ॥ गरीव निवाज धिश्राइ॥३॥ नानक कउ खुदि खसम मिहरवान ॥ अलह न विसरे दिल जीव्य परान ॥ ४ ॥ १० ॥ भेरउ महला ४ ॥ साच पदारथु गुरमुखि लहहु ॥ श्रम का भागा सति करि सहहु ॥ १ जीवत जीवत जीवत रहहु ॥ राम रसाइख नित उठि पीवहु ॥ इरि इरि इरि रसना कइहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलिञुग महि इक नामि उधारु ॥ नानकु बोर्ले ब्रहम बीचारु ॥ २ ॥ ११॥ भैरउ महला ४॥ सितगुरु सेवि सरव फल पाए ॥ जनम जनम की मैंलु मिटाए ॥ १ ॥ पतित पावन प्रम तेसे नाउ ॥ पूरिंव करम लिखे गुरा गाउ ॥ (॥ रहाउ ॥ साधू संगि होवें उघारु ॥ सामा पावे प्रम के दुव्यार ॥ र ॥ सरव कलियाण चरण प्रम सेवा ॥ धृरि बार्छाइ समि देवा ॥ ३ ॥ नानक पाइम्रा नाम निधानु ॥ हरि जांप जपि उधरिम्रा सगल जहात ॥ ४ ॥ १२ ॥ भैरउ महला ४ ॥ ऋपसे दास कउ कंठि लगाये ॥ निंदक कउ श्रमनि महि पाये ॥ १ ॥ पापी ते राखे नासक्ष्या ।। पापी की गति कतह नाही पापी पचित्रा आप कमाइया।। रै ॥ रहाउ ॥ दास राम जीउ लागी प्रीति ॥ निंदक की होई पारब्रहमि श्रपणा विरद विषरीति IJΥ íl . प्रगटाह्या ॥ अपया कीता पाइआ ॥ ३ ॥ आइ न जाई रहिका समाई ॥ नानक दास हरि की सरगाई ॥ ४ ॥ १३ ॥ राग् भेरड महला ४ चउपदे घर २ १ श्रों सांतग्रर प्रसादि॥ II स्रीधर मोहन सगल उपावन ।। ऐसा प्रभुः छोडि करहि भन सेवा निरंकार सुखदावा विखिमा रस माता ॥ १ ॥ रे मन मेरे त् गोविद माजु ॥ अवर सगल में देखे जो चितवीए तित उपान विगरसि कानु ॥ रहाउ ঠাকুচ छोडि दासी कउ सिमरहि

THE THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR त्रगित्राना ।। हरि की भगति करिह तिन निंदिह निगुरे पद्ध समाना ।। २ ।। जीउ सभु प्रभ का साकत कहते मेरा ॥ त्र्रहंबुधि दूरमति भवजिल फेरा ।। ३ ।। होम जग जप तप समि संजम बिन गुर सरणाई मिटिश्रा श्रापु पए तटि तीरथि नही 11 पाइश्रा भैग्ड महला जगतु तरोइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ 88 - 11 गृहि पेखिओ पेखिआ तिशा महि उदासाए पेखि स्रो नेम तीरथाए ॥ 8 11 दंडधार जटधारै पेखिओ वरत रसि संगल मन माएं॥ ऊभ पङ्जाल सरव महि पूरन पेखिय्रो जति संनित्रासै जोग भेख - 11 रहाउ तपी तपीसुर मुनि महि पेखिओ नट नाटिक सिमृताए दसत्रमटी पेखिओ महि पेखित्रो महि खट ते कहउ किस दुराए सभ मिलि एको एक वखानहि तउ कीम कीम कीमाए П जन त्रगह त्रगह वेश्रंत सत्रामी नह परगटी आऐ जाईऐ जिह घटि - 11 8 २ 11 वलि सो बुरा किउ करें ॥ भैरउ महला ५ ॥ निकटि वुभौ भेदु है निकटे अरु न पाइश्रा डरता फिरें।। सितगुर सभ मोही माइत्रा।। १ ।। नेड़ नेड़ संध को कहै ॥ गुरम्रखि देखें निकटि 11 विरला को लहै ॥ रहाउ 11 ? पई ठगउरी हरि संगि हिरै मिथिया करि खाइ ॥ भरिम भुलानिया ॥ २ ॥ निकटि है ॥ बाभ्र ग्ररू हे **ऋंतरि** वसत् दिसंतरि 11 मृड् मोहि मूठा माइश्रा मसतकि जिस्र वासु गुरू है भरिम भ्रुलाइ ॥ ३ 11 खुले 11 श्रंतरि वाहरि सेवे कपाट लिखिया लिलाट सतिगुरु -11 ।। जन नानक त्रावै न जावे 11 8 Ę कोइ 11 मारे भैरउ महला प्र ॥ जिसु तू राखिह तिसु कउन्र चितवत हे कोटि उपाव ही अंतरि सगल संसारे ॥ 11 चोज विडागी ॥ १ ॥ राखहु राखहु किरपा धारि॥ होवै जि करें जिनि सेविआ 11 रहाउ तेरी सरिशा तेर दरवारि ॥ 8 11 सुलदाता ।। तिनि भउ दृरि की आ एक पराता ॥ जो तू फ़िन होइ॥ मारे न राखे दूजा कोइ॥ २॥ किआ त् सोचिह मागस वाणि॥

**本本本本本本本本本等等等** ब्रंतरज्ञामी पुरस्तु सुजार्णु ॥ एक टेक एको ऋषाक ॥ सम किछु जार्थे जिरजराहारु ॥ ३ ॥ जिसु उत्परि नदरि करे वस्तारु ॥ तिसु जन के सिम काज सवारि । तिस का राखा एको सोइ ॥ जन नानक अपहि न माकै कोइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १७ ॥ मैरउ महला ४ ॥ तउ कड़ीएँ जे होवें बाहरि ॥ तत्र कड़ीएे जे त्रिसरै नरहरि ॥ तत्र कड़ीएे जे दुजा भाए ॥ किया कड़ीएँ जो रहिया समाए ।। १ ।। माइस्रा मोहि पचित्रा ।। बिन नार्वे भ्रमि भ्रमि भ्रमि स्वपिद्या तउ कड़ीएँ जे द्वा करता । तउ कड़ीएँ जे अनिआइ की मरता ॥ तउ कड़ीएं जे किछु जाएँ नाही ॥ किआ कड़ीएं भरपरि ममाही ॥ २ ॥ तउ कड़ीएँ जे किछु होइ थिङार्णै ॥ तउ भृति स्त्रार्थं ॥ गुरि कहिया जो होइ समु प्रम ते छोडि अचित इम सोते ॥ ३ ॥ प्रम तुई ठाकुरु सम्रुको तेरा॥ जिउ भावे विउ करिंद्र निषेरा ॥ दुवीस्रा नासिंव ₹4 रहिश्रा पंज नानक मरयाइ ॥ ४ ॥ १ ≈ ॥ मेरेउ महला ४ ॥ बितु बाने केंना निरतकारी ॥ विद्य कंठ कैमे गायनहारी ॥ फैमे बर्ज रवाब ॥ नाम विना बिरधे मिम काज ॥ कइट को तरिथा॥ दिन सर्तिगुर कैमे पारि परिक्रा ॥ १ ॥ रहाउ॥ वितु जिह्या कहा को पकता॥ वितु स्वयना E.F.I नेता कहा को पेली ॥ नाम विना नरु कड़ी न लेली ॥ २ ॥ विनु विदिधा कहा कोई पंडित ॥ वितु अमरै केमे राज मंडित पुमे कहा मनु ठइराना ॥ नाम बिना समु जगु बउगना वित् वेंशम कहा वेंशमी ॥ वितु हउ विभागि कहा कोऊ विभागी॥ चित्र यान पर्य कडा मन चूरे ॥ नाम चिना सद सद ही भूरे॥ ४॥ बिनु गुर दीविमा क्में गिमानु ॥ बिनु पेरी कह कसी बिन में कपनी मरब बिशार ॥ बहु नानक दर का बीचार ॥ प्र ॥ ॥ मेरउ महला ४ । इउमें रोगु मानुख मैगल पनि सीना ॥ इमिट रोगि पचि नाद शेवि रुपि गए कृत्या ॥ १ ॥ जो जो दीवै मी मी शेवी ॥ शेव मेग मनिग्र जोगी 11 ţ ॥ रहाउ ॥ जिस्सा गेति मीन प्रशिष्टानी बायन रोगि मरह विनयानी

**११४**०

## सगल संसारा ॥ त्रिविधि रोग महि वधे विकारा ॥ २ ॥ रोगे मरता रोगे ॥ रोग बंध रहन रती भरमे जोनी फिरि रोगे फिरि पावे ॥ विनु सितगुर रोगु कतिह न जावे ॥ ३ ॥ पारव्रहमि जिसु कीनी ॥ तूरे वंधन बाह पकड़ि रोगह कढि लइय्रा नानक गुरि रोगु मिटाइच्रा ॥ ४ ॥ ७ ॥ २० ॥ भैरउ कह श्रावे तां तां महा अनंद ॥ चीति चीति आवै ॥ चीति आवे तां सरधा पूरी ॥ चीति आवे ॥ गुरि पुरे प्रगटे आइ ॥ श्रंतरि रामराइ न भरी ॥ 8 चीति राजा ॥ लाइ ॥ १ ॥ रहाउ । चीति आवै तां सरव को तां रंगि गुलाल ॥ चीति आवै तां सदा तां पूरे काजा।। चीति आवै धनवंता ॥ चीति आवै तां सद निहाल ॥ २ ॥ चीति आवे निभरंता।। चीति आवै तां सिम रंग मार्गे।। चीति आवै चुकी काणे।। ३ ॥ चीति आवै तां सहज घरु पाइआ ॥ चीति आवै संनि ॥ मनु मानिश्रा नानक ॥ चीति आर्वे सद कीरतनु करता २१ ॥ भैरउ महला ॥ बाप्र हमारा सद ¥ 11 8 11 11 5 हमारे मीत सदही जीवी सदा B हमारे चरंजीवी भाई 11 हमारा निजघरि 8 हम सुख वासी 11 11 क्रटंच् पाइया तां सभिह सुहेले ॥ गुरि पूरे पिता संगि मेले 11 9 11 रहाउ॥ ॥ देस मेरे वेश्रंत श्रप्छे राजु हमारा 11 मंदर मेरे सभ तें ऊचे ग्रखृदु श्रगेचलु सोभा 11 3 11 हमारा मद ही निहचलु ॥ मोर्ख हमारी थनंतरि कीरति थान मेरी सभ ॥ वाज **ऋंतरि** ।। भगति हमारी सभनी लोई पिता 11 3 होई इमरी घरि घरि प्रगटे माभ । पिता पूत रिल कीनी सांभ 11 नानक कह जड पिता पतीने ॥ पिता पूत एकै रंगि लीने ॥ ४॥ ६ ॥ २२॥ भैरेड प्रभ दाते ॥ हम तुम सतिगुर महला ५ ॥ निरवैर पुरख सरिश श्रावे तां निरमल बखमाते ॥ जिसु पापी कउ मिलै न ढोई - 11 ॥ सुखु पाइत्रा सतिगुरू मनाइ ॥ सभ फल गुरू ।। रहाउ ।। पारब्रहम सतिगुर त्रादेसु ॥ मनु तनु पड़दा तां नद्री आइआ।। तृहै खसमु सभु तेरा देसु॥ चूकां के राङ्ग्रा ।। २ ।। तिसु भागा स्के कासट हरित्रा ।। तिसु **崧志杰志志志**

पि सिरि सरिया ॥ विद्यु भाषा वां सिभ फल पाए ॥ विंव गई सि लिंग सितिपुर पाए ॥ ३ ॥ इरामखोर निरमुख कड तुरा ॥ मन्न वन्न

लिंग सितगुर पाए ॥ ३ ॥ हरामलोर निरगुण कउ तृटा ॥ मनु तनु सीतनु मनि अंग्रुतु बूटा ॥ पारब्रहम गुर भएं दहत्राला ॥ नानक दास देखि भए निहाना ॥ ४ ॥ १० ॥ २३ ॥ भैरेउ. महला ४ ॥ मितगुरु मेरा ने महताल ॥ मितगुरु मेरे सन्ता गाज ॥ सतिगुरु मेरे

सिविगुरु मेरा वे मुहताजु ॥ सिविगुर मेरे सचा साजु ॥ सिविगुरु मेरा समस का दाता ॥ सिवगुरु मेरा पुरस्तु विधाता ॥ १ ॥ गुर जैसा नाही को देव ॥ जिम्रु मसतिक भागु सु लागो सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥

सितगुरु मेरा सरव प्रतिपाले ॥ सितगुरु मेरा मारि जीवाले ॥ सितगुर मेरे की बहिड्याई ॥ प्रगद्ध भई है समनी बाई ॥ २ ॥ सितगुरु मेरा ताखु निताखु ॥ सितगुरु मेरा घरि दीवाखु ॥ सितगुर कै हउ सद बिल जाइब्रा ॥ प्रगद्ध मारगु जिनि करि दिखलाइब्या ॥

र ॥ जिनि गुरु सेवित्रा तिसु भठ न विद्यापे ॥ जिनि गुरु सेवित्रा तिसु दुखु न संतापे ॥ नानक सोघे सिंग्नति वेद ॥ पारत्रहम गुर नाहो भेद ॥ छ ॥ ११ ॥ २४ ॥ भैरउ महला ४ ॥ नाम्रु लैत मर्च परगडु भइत्रा ॥ नाम्रु लैत पाष्ट्र तन ते गहत्रा ॥ नाम्रु लैत सगल पुरवाइत्रा ॥ नाम्रु लैत अठमठि मजनाहत्रा ॥ १ ॥ तीरणु हमरा

हरि को नाम्नु ॥ गुरि उपदेसिया ततु गियान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्नु लैत दुरु दूरि पराना ॥ ताम्नु लैत श्रति मृड् मुगियाना ॥ नाम्नु लैत परगटि उजीव्यारा ॥ नाम्नु लैत छुटे जंजारा ॥ २ ॥ नाम्नु लैत जम्नु नेड्रिन श्रावै ॥ नाम्नु लैत दरगद मुखु पायै ॥ नाम्नु लैत प्रमु कहे सांचासि ॥ नाम्नु हमारी सांची रासि ॥ ३ ॥

गुरि उपदेसु कहियो इह सारु ॥ इरि कीरति मन नामु अधारु ॥ नानक उधरे नाम पुनहचार ॥ अवरि करम लोकह पतीआर ॥ ४ ॥ १२ ॥ २ ४ ॥ मैरउ महला ४ ॥ नमसकार ता कउ लख बार ॥ इहु मनु दीजे ता कउ वारि ॥ सिमरिन ता के मिटिह संवाप ॥ होइ अनंदू न निआपिह ताप ॥ १ ॥ ऐमो हीरा निरमल नाम ॥ जानु जपत पुनन समि काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा की स्मिट हल स्राउँ ॥

चेमृत नामु सीवलु मिन गदै॥ अनिक मगव जाठे परन प्रजारी॥ सगव मनोरय प्रनद्दारी॥ २॥ जिन मिह उल्ले सुमर मरिका॥ जिन मिह 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃 पातिसाहा साचा सोह ॥ ३ ॥ जिस की श्रोट तिसै की श्रासा ॥ दुख़ सुख़ हमरा तिस ही पासा।। राखि लीनो सम्र जन का पड़दा।। नानकु तिस की उसनति करदा ॥ ४ ॥ १६ ॥ ३२ ॥ भैरउ महला ॥ रोवन y हारी रोज बनाइश्रा ॥ बलन बर्तन कउ सनबंधु चिति श्राइश्रा वृक्ति वैरागु करें जे कोइ ।। जनम मरण फिरि सोगु न होइ ॥ १ ॥ विखित्रा का समु घंधु पसारु ॥ विरलें कीनो नाम त्राधारु रहाउ ॥ त्रिविधि माइआ रही विस्रापि ॥ जो लपटानो तिस दुख संताप ॥ सुख़ नाही विन नाम धिश्रोए ॥ नाम निधान वहभागी पाए ॥ २ ॥ स्यांगी सिउ जो मन्न रीकार्वे ॥ स्वागि उतारिए फिरि पछुतावें ।। मेघ की छाइत्रा जैसे वरतनहार ॥ तैसो परपंच मोह विकार ॥ ३ ॥ एक वसत् जे पार्चे कोइ ॥ पूरण काजु ताही का होइ सो ॥ गुरप्रसादि जिनि पाइश्रा नामु ग्राइग्रा 11 नानक परवानु ॥ ४ ॥ २० ॥ ३३ ॥ भैरउ महला ५ ॥ संत की निंदा जोनी भवना ॥ संत की निंदा रोगी करना ॥ संत की निंदा दूख सहाम ॥ डानु देंत निंदक कउ जोम ॥ १ ॥ संत संगि करहि जो वादु तिन निंदक नाही किछु सादु ॥ १॥ रहाउ ॥ भगत की निंदा कंधु भुंचार्वे ॥ भगत की निंदा गरम छेदावे ॥ भगत की निंदा नरक महि गलें।। भगत की निंदा राज ते टलें।। २।। निंदक की गति श्रापि बीजि श्रापे ही खाहि ॥ चोर जार जुश्रार ते नाहि ॥ बुरा ॥ त्र्रगाहोदा भारु निंदिक सिरि धरा ॥ ३ ॥ पारव्रहम के भगत निसतरें जो पूजें पैर ॥ ऋादि पुरखि भोलाइश्रा ॥ नानक किरतु न जाइ मिटाइश्रा ॥ ४ ॥ २१ ॥ ३४ ॥ भेरउ महला ५ ॥ नामु हमारे वेद अरु नाद ।। नामु हमारे काज ॥ नामु हमार पूजा देव ॥ नामु हमारै गुर की सेव ॥ १॥ गुरि पूरें दि इंग्रें हिर नामु ।। सभ ते ऊतमु हिर हिर कामु ।। १ ।। रहाउ ।। नामु हमारै मजन इसनानु ॥ नामु हमारै पूरन दानु ॥ नामु लैत ते सगल पवीत ॥ नामु जपत मेरे भाई मीत ॥ २ ॥ नामु हमारै सउग संजोग ।। नामु हमारैं तृपति सु भोग ।। नामु हमारै सगल श्राचार ॥ नामु हमारै निरमल विउहार ॥ ३ ॥ जा मनि वसित्रा प्रसु एकु ।। सगल जना की हरि हरि टेक ।। मनि तनि 

1185 नानक इत्गिरा गाँउ ॥ साथ मंगि जिसु देवै नाउ॥ ४॥ २२॥ ३४॥ मैंग्ड महला १ ॥ निरधन कउ तुम देवहु घना ॥ श्रनिक पाप जाहि निरमल मना ॥ सगल मनोरथ पूरन काम ॥ भगत अपुने कउ सफल सेवा गोपालराइ सुद्यामी ॥ करन करावनहार ते विरया कोड्न बाड्॥ १॥ रहाउ॥ रोगी का प्रम खंडहु रोगु॥ द्रखीए का मिटाउड प्रम सीगु ॥ निथाने कउ तुम्ह यानि बैठानह दाम अपने कउ भगती लावहु ॥ २ ॥ निमाणे कउ प्रम देतो मानु मगध होड चत्र सुगिबान ॥ सगल भड़बान का भड के हरि मनि वसे ॥ ३ ॥ पारत्रहम प्रभ सुख निधान तत गियान इरि शंभृत नाम ॥ करि किरपा संत नानक माधू मंगि समाए ।' ४ ॥ २३ ॥ ३६ ॥ भैरउ महला मंडल महि हरि मनि वसे ॥ संत मंडल महि दुरत सञ्च नसे मंडल महि निरमल रीति ॥ संत मंगि होड एक परीति तहा का नाउ ॥ पाम्बहम केश्ल गुरा गाउ ा १ ॥ २हाउ ॥ संत मंडल महि जनम मरण रहै।। संत मंडल महि जम किन्न न कहै।। संत संगि होड निरमल बायी ।। मन मंडल महि नाम बखायी मंत मंडल को निहचल श्रामन । संत मंडल महि पोप विनासन ॥ मंडल महि निरमञ्ज कथा ॥ संत हउमे मंगि ३ ॥ मंत मडल का नहीं दिनासु ॥ मत मंडल महि हरि ग्रातासु ॥ मंत विमाम ॥ नानक म्रोति २४ ॥ ३७ ॥ मेरउ महला ४ ॥ रोगु करन डां राखेँ शापि॥ जन होड़ न दुख संताप ।। जिस ऊपरि प्रभ तिस उपर ते साल परहरे।। \$ : मखाई सदा निम्न सदा मुखु होवे निश्रटि मा ग्हाउ ॥ वर 12 न त्र हिन्हि किमा प्रगेटाइमा ॥ भापि मारि मदा प्रतिपान मम किल मेरो ħ त्रस मनाथ को नाथ है नाउ ॥ सम्ब पारहि तिम के

मरदायि

गुरि गुधामी मंतन

क्षेत्रके स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं पासि ।। इहु ज्यु तेरा सभ तुक्तिहि धिश्राए ।। करि किरपा नानक सुख़ पाए भैरउ महला तेरी टेक रहा कलि माहि॥ 1:3= ų 11 ॥ ४॥२५ 11 टेक वोहै तेरे तेरी तेरी गाहि न काल गुगा 11 दुनीश्रा टेक ॥ दीन तेरी महि II जंजाल 11 8 तेरी टेक करउ साहिच 8 ॥ रहाउ 11 टेक तरीए तेरी भउ 11 सागरु गर मंत कोड तेरी टेक नाही **अंतर** जामी भउ  $\Pi$ २ ईहां ऊहां तेरा मनि ताण्य ॥ साचा सोइ॥ तेरी टेंक त्त ॥ सगल धित्रावहि गुणतासा प्रभ भरवासा सिमरि नानक तेरे 11 दासा करहि पराई छोडी भैरंड महला प्रथमे 4 11 गुणतामा॥ ४ ॥ २६ ॥ 38 11 कीनो लोभ्र मोह मन की चिंदा 11 निंदा ॥ उत्तरि गई सभ ॥ ऐसो तिश्रागी विरला द्रि ॥ परम वैसनी प्रभ पेखि हजूरि ॥ १ हरि नाम्र जपे रहाउ **अहं**बुधि जन सोइ 8 TI 11 धिश्राए छोडिग्रा संगु।। काम क्रोध का उतरिश्रा रंग ॥ नाम हरे ॥ साध जना के संगि निसतरे वैंरी मीत 11 7 की ऋागिश्रा मानि ॥ प्रभ भगवान महि पूरन सरव करि 3 किरपा 11 हरि नामु दङ्गइत्रा 11 पूरे सुखु पाइत्रा ॥ गुरि मनि जिसु राखेँ आपि ॥ सोई भगतु जपे नाम 11 प्रगासु जाप कहु नानक ताकी पूरी पई 8 11 बहुतै धनि खाटे भैग्ड महला सुख् नाही नाही सख ч 11 देस कमाए नाही - [1 सुखा हरि बहु पेखे निरति नाटे ॥ सुख ॥ सुख सहज त्रानंद 11 संगति लहह हरि δ हरि नाम्र कहह पाईऐ ग्रमुखि हरि करम धरम हउ वनिता वंधन वंधन मात - 11 पिता स्रत बसै पावै निजघरि वसै सुख् तउ वंधन काटनहारु मनि H निधान वेश्रंत देवनहारं ॥ गुग अपार प्रभ हरि नाम्र तिनै जनि हरि 11 करे प्रभु ग्रपना नो करम्र आगै ऋरदासि करि किरपा ऋपने 11 11 3 ॥ गर सरगाई ॥ जिउ भावे तिउ कहु नानक तुमरी

॥४॥२=॥४१॥ मेरेड महला ४ ॥

alkalkalkalkiakalkalkalka

ग्र

मिलि तिश्रागिश्रो दशे

भाउ॥ गुरम्रखि जपिय्रो हरि निसरी चिंत का नाउ ॥ सोइग्रा किरपा का जागा 'n लागा संगि रहाउ ॥ मेवा साध पाए सरव सख सारे सबदि निवारे 11 नाम अउखध भीतरि सन तिघान भगतंत ॥२॥ गर भेटत मन भइग्रा अनंद ॥ सरव संगति मिरी जप श्रास 11 माध प्रस होए कंघ कमल निगास गुसु गावत निहचल विस्नाम ॥ 11 होई देह त्र्याई परवानु ॥ सफल जपि 3 दलभ **शिरामि** प्रभि किरपा करी ॥ ॥ ४२ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सभ ते ऊचा के ता गस गाउ ॥ जिस सिमरत सगला वमहि मनि सिमरि मस्य सम्ब श्राह 11 इलति पलति तमरी गति ।। १ ॥ रहाउ ॥ पुरस्व होइ देवै जंत खिन निरंजन मिरजनहार ॥ जीश्र सदा निसतार ॥ २ ॥ भगति भाइ साचा वडिब्राई ॥ गुर पुरे ते निहचल मति पाई किरपा जिस मिटै <u>-</u>श्रंधित्रारा पारबहम ताका सगल п 3 वृहि मउ मेटि मिउ लागो धिश्रान ।। पुरन रहिश्रो निरदान मिले गोपाल ॥ नानक गर भए दइत्राल मैरउ महला जिस सिमरत मिन होइ प्रगास ॥ मिटहि कलेस तिमहि परापति जिस्र सुख सहजि देह ॥ मखा तेरो नाउ॥ मेरे प्रभ सोई जो इछहि फल पाए ॥ इरिका नाम्र रहे ভাগ हरि धिश्राइ भगति tt विनमे काम ब्रोध अहकार ॥ तुरे टेक दिन स्रति ॥ िस दाति कगपनहार सुआमी 11 श्चंतरज्ञामी किरपा श्चपनी मेग दास तेरी 11 ₹ १ 11

## 表表表表 法表表表表 医医尿液液 医皮肤 医皮肤 मरें जो नाम न लेवें ॥ नाम विहून सुखी किउ सोये ॥ हिर न्नाडि परमगंति चाहै ॥ मृल विना साखा कत ऋाहै 11 5 गोविंद मेल मेरे धिआइ 11 की मन जनम जनम वंधन काटि हरि संगि मिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीरथि नाइ कहा मन कड विद्यापे हउमें मैल ॥ कोटि करम बंधन का मुख ।। हरि के भजन विन विरथा पूल ।। २ ।। विन खाए वर्फ नही क्रोध लोभ मोहि भुख राग उत्तरहि द्ख जाइ तां काम 11 विद्यापिद्या ॥ जिनि प्रभि कीना सो प्रभ नहीं जापिश्रा ॥ ३ ॥ धन धंनु कीरतन् हरि नाउ ॥ श्रार पहर गुरा गाउ 11 धन हरि भगति करगाँहार ॥ सरिण नानक प्रभ प्रस्व धन अपार ॥ भेरड गुर सुप्रसंन होए महला y li ३२ ॥ ४५ 11 निरं जन महि दीन नाम 11 मन लए दइश्राल सदा विनसि गए समले जंजाल 11 8 11 स्रख सहज घने ॥ मिरे भें हरि साध संगि हरि भरमा **अंमृत्** भने ॥ रसन सिउ लागो हेत खिन 11 रहाउ 11 H चरन कमल महि विनसिस्रो महा परेत् ॥ स्राठ जापि ॥ राखनहार पहर हरि हरि जपु गोविद ऋपने सेवक प्रतिपारै कउ सदा गुर ऋावि 11 २ П भगत जना के सास निहार । मानस की कह केतक वात ।। निरमल सोभा निरमल रीति ॥ करि हाथ ॥ ३ ॥ पारब्रह्म श्राहश्रा ग्ररि दीनो मित करि किरपा दानु चीति 11 नानक 11 भैरउ ॥ ३३ 11 84 11 महला y निधान 8 H करणकारग 11 जीश्र मेरा सुखदाता नेग प्राग समरथ गरु देखिए दरसनि सभु दुख् जाइ अविनासी राइ 11 11 जाई सतिगुर चरणा जत कत पेखड चलि वलि तेरी सर्गा ।। ग्रदेव ॥ सभि फलदाता निरमल मिले प्रम काम लीने ऋपूने दास 11 रिद दीश्रो गहि राम नाम्र निवास नाही किछ सोगु अनंद् द्रदु ॥ दुखु 11 सदा विश्रापे रोगु करगौहारु तेरा किछ ॥ पारब्रहम त् गुर -11 सम्र अगम अपार ॥ ३ वाणी ॥ पारब्रहम पूरन मनि निरमल सोभा ग्रचरज 11 भागी रविश्रा महीऋलि जलि थलि सभ

医水水水水 医水水 医水水水水水水水水水水 किछु प्रभ ते होइ ॥ ३ ॥ ३४ ॥ ४७ ॥ भैरउ महला ४ ॥ मनु तनु 10 रोता राम रंगि चरणे ॥ सरव मनोरथ पुरन करणे॥ आठ सतिगुरि दोनो पूरा मंतु ॥ १ ॥ सो वडभागी जिसु गावत भगवंत ॥ नामि पिब्रारु ।। तिस कें संगि तरें संसारु ।। १ ।। रहाउ ।। सोई गिब्रानी जि सिमरें एक ॥ सो धावता जिसु बुधि विवेक ॥ सो कुलवंता जि सिमरे सुत्रामी ॥ सो पतिवंता जे आप पछानी Ħ गर गुरा ग्रोपाल दिनु रैनि धिश्राइश्रा । परमपद पाइत्रा н तुटे बंधन पूरन क्रासा ॥ इरि के चरण रिट माहि निवासा ॥ ३ ॥ जन के पूरन करमा ॥ सो व्यापि पवितु पोवन समि कीने 11 राम रसाहण चीने ॥ ४ ॥ ३५ ॥ ४८ ॥ भैरउ महला किछ 11 6 नाम्र द्रह भागै । नाम्र हैत सभ विधन लागै ॥ नोम सुग्रत जम्र नामु जपत इरि चरण निवासु ? 11 भगति भज्ञ हरि हरि नाउ ॥ रसिक रसिक हरि के गुरा गाउ॥ १॥ जोहै हरि सिमरत रहाउ ॥ हरि सिमरत किछ चाख न पोडै ।। हरि सिमरत मोह मान न वधै॥ हरि सिमरत गरम जोनि न रुधै ॥ २ ॥ हरि सिमरन की सगली वेला ॥ हरि इकेला ॥ जाति अजाति जपै जन कोइ सिमरन वह माहि जापै तिस की गति होइ ॥ ३ ॥ हिर का नाम जवीए साघ संगि ॥ इरि के नाम का पूरन रंगु ।। नानक कउ प्रम किरपा धारि ॥ सासि सासि हरि देह चितारि ॥ ४ ॥ ३६ ॥ ४ १३ महला ५ ॥ अपे सासत आपे पेट ॥ आपे घटि घटि जार्खे भेट्ट ॥ जोति की सम वधु ॥ करणकारण पूरन समरधु ॥ १ ॥ प्रम की ध्योट गहुडू मन मेरे ॥ चरन कमल गुरहुखि श्राराघदु दुसमन नेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे वणु तुणु त्रिभवण सारु ॥ आ के स्वि चापे निव सकती संबोगी Iŧ श्चापि निरवासी भाषे भोगी ॥ २ ॥ जत कत पेखउ तत तत सोइ ॥ तिसु विनु द्जा नाही कोइ !। सागरु तरीपे नाम के रीग ।। गुरा गावे नानक साध मुकति भुगति जुगति वसि जा है ॥ ऊत्या नाही Ė. ॥ करि किरपा जिम क्तिय a٢ È

表表表表表表。表表,是表表表表表表表表表表表表 नानक दास सेई जन धंन ॥ ४ ॥ ३७ ॥ ५० ॥ भैरउ महला भगता मनि आनंद गोविंद ॥ **अस्थिति** भए विनसी सभ चिंद रिवन माहि ॥ पारब्रहम वसिश्रा मनि गए श्राह ॥ बाहरि नोले परमेसरु संत घरि सदा सहोड 11 रहिआ प्रान जोवन जगति ठाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धन सभ माल ॥ अपने दोस कउ दे जीत्र प्राग् नित सुख प्रतिपाल हाथ ।। निमख न छोड़े सद ही साथ ।। २ ।। हरि सा प्रीतम्र त्रवरु बंधु सारि सम्हाले साचा सोइ ॥ मात पिता सुत गाइणु ॥ ३ ॥ तिस की धर प्रभ श्रादि जगादि भगत गुगा विना दुजा नहीं होरु ॥ नोनक के मिन इह पुरखारथ । जोरु ॥ एक सारे सुत्रारथु ॥ ४ ॥ ३८ ॥ ५१॥ भैरउ महला प्रभू हमारा भे 11 विश्राधि हरि नाम सगल भउ पहिच्चा सिमरत सिटी रहोउ हरि गुण की दास के होए पूरन काम ॥ 8 11 लोक सदा गुगा मिलिश्रा गावहि तिन कउ पूरन धाम 11 जन का दरसु वांछै दिन राती होइ पुनीत धरमराइ जाम -11 \* काम कोध लोभ मद निंदा साध संगि मिटित्रा अभिमान भेटिह वडमागी नानक तिन के सद कुरवान ॥ २ ॥ 38 II प्र २ न राखै।। मिथित्रा रसना भैरउ महला ५ ॥ पंच मजमी जो पंच चक्र बगाइ करें पाखंड ॥ भुरि भुरि पचे जैसे त्रित्र नित उटि भाखे ॥ पूरे मुकति रंड।। १।। हरि के नाम विना सभ भूड़।। बिन गुर सोई ॥ रहाउ ॥ क्रचील पाईऐ साची मूडु 11 ? दरगहि साकत मानै ॥ सुचि हरि **अंतरु** जानै ॥ लीपिऐ थाइ कुदरित नही न पति खोबै अपनी नित धोवै॥ साची दरगहि घालै कबहि सीधा माइश्रा कारशि करे 11 न उपाउ त्रागी ॥ कूड़ी कूड़ी मुखदू वखागी ॥ ३ जिनि कीत्रा तिसु चीति न संगि होइ तिसु जिसनो विउहारु ॥ साध 11 करतारु करम तिस्र हरिनाम नानक जन नही भगति सिउ लागा रंगु - 11 कह निंदक फिटके भैरड महला भंगु ॥ ४ ॥ ४० ॥ ५३ ॥ 1 ¥ मेला निंदक संसारु विउहारु 11 भूठा का - 11 निंदक का ऋपुने निंद्कु राखनहारु श्राचारु 8 कउ II 11 दास

मुत्रा निंदक के नालि ॥ परस्त्रहम परमेसरि जन राखे निंदक के सिरि कड़िक हो बालु ।। १ ।। रहाउ ।। निंदक का कहिश्रा कोइ न मानै॥ निंदक भूठ बोलि पहुताने ॥ हाथ पछोरहि सिरु घरनि लगाहि ॥ निंदक कउ दई छोडें नाहि॥ २ ॥ हरि का दासु किछु बुग न मागै ॥ निंदक कउ लागे दुल सांगे ॥ वशुले जिउ रहित्रा पंख पसारि ॥ म्रुस ते बोलिया तां कडिया बीचारि ॥ ३ ॥ श्रंतरजामी मोइ ॥ हरि जुनु करें सु निहचलु होइ ॥ हरि का नानक किह्या ततु बीचारि ॥ ४॥ ४१॥ ४४॥ जन दुइ कर जोरि करउ अरदासि ॥ जीउ विंडु धनु महला ५ It तिस की रासि ॥ मोई मेरा सुत्रामी करनैहारु ॥ कोटि बार बलिहार ॥ १ ॥ साधू धूरि प्रनीत करी ॥ मन के विकार मिटहि प्रम सिमरत जनम जनम की मैल हरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कै गृह महि सगल निधान ॥ जा की सेवा पाईएे मानु ॥ सगल मनोरथ हार ॥ जीव्र प्रान भगतन अर्थार ॥ २ ॥ घटि घटि अर्वेतरिसगल प्रगास ।। जपि जपि जीवहि भगत गुणतास ॥ जा की सेव विरथी जाइ ॥ मन तन अंतरि एक धिक्राइ ॥ ३ ॥ गुर संतोख ॥ नाम्र निधान्त निरमन्त थोक इह किरपा लीजै लिड़ लाइ।। चरन कमल नानक निव धिमाइ॥ ४॥ ४२ ॥ ४४ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सतिग्रर अपने सुनी अरदासि ॥ कारजु आइआ सगला रामि ॥ मन तन अंतरि प्रभृ धियाइया ॥ पूरे डरु सगल जुकाइया ॥ १॥ सम ते वड गर देव ॥ सभि सुख पाई तिस को सेव ॥ रहाउ ॥ जा का कींका किछ होइ ॥ तिस का अपक न मेटे कोइ ॥ पारबहस परमेसरु अन्षु ॥ सफल मृग्ति गुरु तिस का रूपु ॥ २ ॥ जा के स्रोतिर यसे इरि नामु ॥ जो जो पेखें सु ब्रह्म गिश्रान ॥ चीस विश्रए जा के मनि परगास ॥ तिस जन के पारबहम का निवास तिमु गुर कउ सद करी नमसकार ॥ विद्यु गुर बलिहार ॥ मतिग्रुर के घरन धोह धोह पीता ॥ ग्रुर नानक जवि जिप सद जीया ॥ ४ ॥ ४३ ॥ ४६ ॥

5本本本本本本本本本本本本本本本本本

( १९४२ 🎉

THE REPORT OF ME रागु भैरेड महला ५ पड़ताल घरु ३ १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ परतिपाल प्रभ कृपाल कवन गुन गनी ॥ अनिक रंग वहु तरंग सरव को धनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक गित्रान अनिक धित्रान अनिक जाप जाप ताप ॥ अनिक गुनित धुनित ललित अनिक धार मुनी ।। १ ।। अनिक नाद अनिक वाज निमख निमख अनिक स्वाद अनिक दोख अनिक रोग मिटहि जस सुनी ॥ नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गवन भवन जात्र करन सगल फल पुनी ॥२॥१॥५७॥ भैरउ असटपदी आ महला १ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ त्रातम महि राम्र राम महि त्रातम् चीनसि गुर वीचारा ॥ श्रंमृत वाणी सगदि पछाणी दुख काटै मारा ॥ १ ॥ नानक हउमै राग बुरे ॥ जह देखां तह एका वेदन आपे वखसै सबदि धुरे ॥ १॥ रहाउ ॥ त्र्रापे परखे परखणहारै ख़्लाकु न होई ।। जिन कउ नदिर भई गुर मेले प्रभ भागा सञ्ज सोई।। २ ।। पउग्रु पाग्गी वैंसंतरु रोगी रोगी धरति सभोगी ॥ मात पिता माइत्रा देह सि रोगी रोगी कुटंच संजोगी ॥ ३ ॥ रोगी ब्रहमा विसनु सरुद्रा रोगी सगल संसारा ॥ हिर पदु चीनि मए से समुद सनदीत्रा खंड गुर का सबदु वीचारा ॥ ४ ॥ रोगी सात पताल सि रोगि मरे ।। हरि के लोक सि साचि सुहेले सरवी थाई नदरि करे ।। ५ ।। रोगी खट दरसन भेखधारी नाना हठी अनेका ।। वेद कतेव करहि कह वपुरे नह वूभहि इक एका ॥ ६ ॥ मिठ रसु खाइ सु रोगि भरीजें कंद मूलि सुखु नाही ।। नामु विसारि चलहि अनमारिंग अंत कालि पछुताही ॥ ७॥ तीरिंथ भरमे रोगु न छूटिस पड़ित्रा वादु विवादु भइत्रा ॥ दुविधा रोगु सु त्रधिक वडेरा माइत्रा का म्रहताज़ भइत्रा ।। ८ ।। गुरमुखि साचा सवदि सलाहै मनि साचा तिसु रोगु गइत्रा ।। नानक हरिजन अनदिनु निरमल जिन कउ करिम नीसाणु पइत्रा ॥ ६ ॥ १ ॥

**浓浓浓浓浓** 

मरउ महला ३ घर तिनि करते इक् चलतु मतिग्रर प्रमादि ॥ वाणी श्रनहद सबद सुवाहया उपाइम्रा 11 11

गुरमुग्वि चुभाइत्रा ॥ कारणु करता करदा श्राह्या ॥ मेरें श्रंति धिश्रानु ॥ इउ कबहुन छोडउ

पिता १ ॥ ग्हाउ ॥ प्रहलाद पहरा पठाइस्रा विनो नह नाम पहउ श्रचार 11 ॥२॥ पुत्र प्रहिलाद **म**शारि

निरमउ परविरति ग्ही समभाइ 11 मेरे नालि ॥ जे हरि छोडउ तउ कलि लागै गालि ॥ ३॥ कहिश्रा न

तिसारे हमारा भगति हडाई महि किछ न बसोई ॥ ४ ॥ संडै मरके कोई पुकार ॥ मगत जना की पति राखें सोई ॥ कीते के कहिए किन्ना

संजोगी दैति गजु चलाइया होई 11 ५ ॥ किरत भूलाङ्या ॥ पुत्र प्रहलाद न वर्भे काल नेडे ब्राइब्रा ॥ ६ ॥ प्रहलाइ कोठे विचि राखिब्रा बारि दीया ताला ॥ निरभउ वालकु मृलि

लिखिया सो ब्राइ पहुता जन सिउ वादु रचाईब्रा उठाई कहां 11 प्रहलाद जगजीयन दावा श्रंति सखाई ॥ अहदेखा ८ ।। थंग्ह उपाहि हरि आपु दिखाइआ ॥ मनि श्रानंद वजी वधाई मगता ।। जैमणु मरखा मोह उपाइत्रा ।। 3

करते लिखि पाइत्रा ।। प्रहलाद के कारजि हरि श्रोप त्रागें आहमा भगता का बोल 11 १० ॥ देव नरिंध कउ करिंद जैकारु माता निवारु 11 का €₫ 11 प्रहलादु जन चरणी जाइ

॥ गर हरिका नाम्र पारी पटीआ

7

लें

H

मिउ

सर्थे

11

मेरे **डर**ई न

जगदीम

रहिश्रा तह

कली

श्रहंकारी

H.

Ħ

मिउ वादु

तम्हारा

11

मेरी कडिश्रा माइ॥ दावा प्रहलादि ऋापर्यो दसट सभा का सभे 11 ॥ श्रंधा रचाइआ

कीता होतें सरीकी करें श्रनहोदा नाउ घराइश्रा॥ जो धुरि गुसाई मारि श्रपने सेवक আৰ্ড্য दिखाइत्रा

**884**4 A TO THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA माल भूठी सभ ११॥ सतिगरि नाम निधान दडाइत्रा ॥ राज माइत्रा ।। लोभी नर रहे लपटाइ ।। हरि के नाम बिन्त दरगह मिलैं सजाइ ॥ १२ ॥ कहै नानक सभु को करे कराइआ ॥ से परवास जिनी हरि सिउ चितु लाइत्रा ॥ मगता का श्रंगीकारु करदा श्राइश्रा ॥ करते अपणा रूपु दिखाइआ ॥ १३ ॥ १ ॥ २ ॥ भैरउ महला ३॥ गुर सेवा ते अंमृत फल्ल पाइत्रा हउमैं तृसन वुक्ताई ।। हरि का नाम्र मिन वसित्रा मनमा मनिह समाई ॥ १ ॥ हरि जीउ कपा करहु मेरे पिश्रारे ॥ अनदित हिर गुण दीन जनु मांगै गुर के सबदि उधारे ।। १ ।। रहाउ ।। संत जना कउ जम्रु जोहि न साकै रती श्रंच दृख न लाई ।। आपि तरिह सगले कुत्त तारिह जो तेरी सरणाई ।। २ ।। भगता कीं पैज रखिह तू आपे एह तेरी विडिआई ॥ जनम जनम के दुख काटिह द्विधा रती न राई।। ३।। हम मुड़ मुगध किछ ब्रुमिहि नाही तू आपे देहि वुमाई ।। जो तुधु भावे सोई करसी अवरु न करणा जाई ॥ ४ ॥ जगतु उपाइ तुधु धंधैं लाइत्रा मूंडी 设设设设设 कमाई ।। जनमु पदारथु जूऐ हारित्रा सबदै सुरति न पाई 11 4 11 मनम्रुखि मरहि तिन किञ्च न स्र्फे दुरमति अगित्रान र्श्रधारा ॥ भवजलु पारि न पाविह कबही हूबि मुए बिनु गुर सिरि भारा।। ६।। साचै सबदि रते जन साचे हरि प्रभि आपि मिलाए ॥ गुर की वागी सबदि पछाती साचि रहे लिव लाए ।। ७ ।। तूं त्रापि निरमलु तेरे जन है निरमल गुर के सबदि वीचारे।। नानक तिन के सद विलहारें राम नामु उरि धारे ॥ = ॥ २ ॥ ३ ॥ भैरउ महला ५ असटपदी आ घरु २ सतिगुर प्रसादि।। जिसु नामु रिदे सोई वड राजा ॥ जिसु नामु तिसु पूरे काजा ।। जिसु नासु रिदे तिनि कोटि धन पाए।। नाम विना जनमु विरथा जाए॥१॥ तिसु सालोही जिसु हरि धनु रासि ॥ सो वडभागी जिसु गुर मसतिक हाथु॥ १॥ रहाउ॥ जिसु नामु रिर्दे तिसु कोट कई सैना ॥ जिसु नामु रिदै तिसु सहज सुर्खेना ॥ जिसु नामु रिदे सो सीतलु हूत्रा ॥ नाम विना घृगु जीवणु मुत्रा ॥ २ ॥

法法法法法法法法法法

H

H

史的教育的教育教育

## 

निमुनामु रिटेमो जीवन मुक्ता ॥ जिमुनामु रिटेनिमुसम ज्याता ॥ जिस नाम रिट तिनि सउनिधि पाई ॥ नाम दिना अ आवें जाई ॥ ३ ॥ जिसु नामु निर्दे मो वेपन्वाहा ॥ जिमुनामु रि ही लाडा ॥ बिसु नामु निदै निस् वड परवारा ॥ १८ ॥ जिसुनामू रिदे विना मनमन्त्र गावाग आपनु ॥ डिमु नामु रिटें तिमु तन्त्रति निवासनु ॥ रिर्देमा माचा माहु॥ नाम होरा नाही पनि वेमाहु॥ ४ ॥ जि नामु रिदे मो मभ महि बाता ॥ बिसु नामु रिदे मो पुरस्तु विधाला ॥ जिसु नामु न्दिंसो सम ने ऊचा॥ नाम दिना भ्रमि जोनी मृचा ६ । बिन्नु नामु विदे तिन्नु प्रगटि पहारा ॥ जिस नाम निटिया यथाग ॥ जिसु नामु रिटै मी पुरखु परवाणु 11 क्ति ब्रावस बालु॥ ७ ॥ तिनि नामु पारबा बिमु भरको कृपाल माध मगति महि लग्बे गुंगान ॥ आवरा जारा रहे ॥ ४॥ मैरउ महला ४ कटुनानक तर्ने ततु मिनाइमा ॥ = ॥ १ विमन कीने अवतार 11 काटि बहमंड कोटि महेम उपार ममाए ॥ कोटि बहमें जगु माजरा एँसो घर्ची गुरिंद इमाग ॥ रानि न माक्टर गुरा विस्थारा ॥ १

अगि ॥ कोटि

माध्या आ है मेशकार

भिरवार ॥ काटि उपाग्वना तेरे

॥ कोटि

हैं। होटि पिमानी पान पिमानु ॥ होटि वर्षामर नष् हो करते ॥ होटि हों। हुनोमर होनि मोह पहने ॥ ७ ॥ महिमन नाष् ममोचर सुमामी । हों।

धोट गुणा वेरे गरी न जादि ॥ ६ ॥ कोटि गिमानी कपहि गिमानु ।

श्रंतरजामी ॥ जत कत देखउ तेरा वासा ॥ नानक परि रहिश्रा कउ गुरि की ह्यो प्रगासा ।। = ।। २ ।। ५ ।। भैरउ महला ५ ।। सितगुरि मोकउ कीनो दानु ।। श्रमोल रतनु हरि दीनो नाम्र ।। सहज विनोद प्रभु मिलियो यचिता कउ नोनक तिसु संगि नानक कीरति हरि साची ॥ बहुरि बहुरि अचित हमारे लीचे भोजन भाउ ॥ हमारे श्चित ।। १ ।। रहाउ ।। नाउ ॥ श्रचित हमारे सबदि उघार ॥ श्रचित हमारे भरे अचिंत हमारें कारज पूरे ॥ अचिंत हमारे लथे विस्रे वसि कीता मन श्रचिता ही इह हमारे चैरी मीता H ग्रचिंत हमोरी पूरन दिलासा 11 अचिंत प्रभु हम की आ गुरि दीनो हम ग्रचिंत सिघांत ॥ कड सगल ग्रचित चेर हमारे विनसे - 11 ग्र्यचित मंत ऋचिंतो मीठा 11 ही मनि कीरतन अचिंतो सगलो अचित मिटिओ וז ע ון **दी**ठा अचित विसत्रो मिन सुख विस्नामा ॥ अचित हमारे अनहत वाजे गाजै ॥ ६ ॥ अचिंत हमारे मनु पतीयाना अचित हमारे गोविंद सगल विवेका निहचल धनी अचिंतु पछाना ॥ अचिंतो उपितश्रो टेका ॥ ७ ॥ अचित प्रभू धुरि लिखिया हरि हरि अचित चरी हथि लेखु ॥ ऋचित मिलिय्रो प्रभु ठाकुरु एकु ॥ वित अविता सगली गई ॥ प्रभु नानक नानक नानक मई ॥ ८॥३॥६॥ भैरउ वाणी भगता की कवीर जीउ घरु १ मेरे धनु इह १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ वाधउ वेचि न खाउ ॥ १ हरि को नाउ ॥ गांठि न मेरे खेती नाउ मेरे वारी ।। भगति करउ जनु सरनि तुम्हारी छोडि रै ॥ नाउ मेरे माइस्रा नाउ मेरे पूंजी ॥ तुमहि दुजी ।। २।। नाउ मेरे वंधिप नाउ मेरे भोई ।। नाउ मेरे संगि छांति होइ सखाई ।। ३ ।। माइग्रा महि जिसु रखेँ उदासु ।। किं कवीर हउ ता को दासु ॥ ४ ॥ १ ॥ नांगे आवनु नांगे जाना ॥ कोइ न रहिंहै राजा रामु राजा नउनिधि मेरे ॥ संपे धनु

224E क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष दरि बांधे रहाउ ॥ श्रावत मंग न जात संगाती ॥ कहा भइश्रो २ ॥ लंका गद्ध सोने का भइत्रा॥ मृरख रावतु किन्ना ले गइम्रा ॥३॥ कहि कबीर किछ गुनु बीचारि ॥ चले जन्मारी दह इथ भारि ॥ ४ ॥ र ॥ मैला बहना मैला इंद ॥ रवि मैला मैला है मैला मलता इह संग्राह ॥ इक हरि निरमल ॥ रहाउ ॥ मैसे ब्रहमंडाह कै ॥ मैले निसिवासर ईस दिन मैला मोती मैला हीरु।। मैला पउन ş 11 मैले ऋकतीक ॥ ३ ।। मैले सिव संकरा महेस 11 मेखाप्र॥ मैले जोगी जंगम जटा मैली सहेति काइश्रा ते प्रा। कहि कवीर जन परवोन निश्मल करि मका किवला देही ॥ रापढि जान ॥ ६ 11 ३ ॥ मन वोलनहारु परम गुरु एही ॥ १ ॥ कह रेम्रलां वांग निवाज मसीति दसै ।। मिसिमिलि तामस एक 11 8 11 रहाउ दरवाज र्पचे सब्री मरम् कदरी माखि ले होइ हिंद करें सेख तग्क का साहित्र एक ।। कह करें मलां कह दिवाना ॥ मसि प्रसि मनुद्र्या सहजि सलिता विगरी ॥ ॥ गंगा के संग सो मलिता गंगा होइ निवरी ॥ १ ॥ विगरिको कवीरा सम दहाई ॥ साच कतिह न जोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदन कै संगि तरवरु निवरिद्यो 11 ₹ 11 पारस कंचन होइ निवरिद्यो ॥ विगरिश्रो तांबा 3 रामै होड़ निवरित्रो कवीरा विगरिश्रो ॥ सो इबीरु हथि माज्ञा बानां ॥ लोगन लोग जानां हेड बंडरा तड राम वोस ॥ तोरउ ਗਜ਼ੈ रहाउ 11 न पाती देवा ॥ सेगा निहफन 11 ą 11 सतिगर सदा मेर लोग रे मी दरगई सुद्ध पारउ सदा क्रीर क है कत्रीरु चउराना ॥ का मस्य सव पहिचानां 11 ६॥ उल्हि जाति कुल दोक रिमारी ॥ मन महज महि भागर रहा न कोऊ ॥ पंडित मुलां छाउँ दोऊ ॥ १ ॥ रहाउ ॥

श्रापु पहिरावड नही श्राप तहो 11 जह वनि वनि श्राप छाडि लिखि दोश्रा ॥ मुलां जो पंडित होड गावल ॥ २॥ हम कछु न लीआ। ३ ॥ रिदें इखलासु निरख ले मीरा॥ आपु खोजि निरधन 11 8 11 9 11 कवीरा श्रोह चिति न धरेड ॥ २ ॥ रहाउ॥ देइ॥ लाख जतन करें जर श्राग वैठा पीठि फिरोइ क्र जाइ ॥ सरधनु निरधन के जाइ लीश्रा युलाइ ॥ २ ॥ दीश्रा ग्रादरु 11 दोनउ माई॥ प्रभ मेटी कला न की निरधन सरधन के हिस्दे नाम्र सोई ॥ न जा कहि कचीर निरधन है देही मानस कमाई ॥ इह तव ॥ गृर सेवा ते भगति की सेव ॥ १ हरि सो देही भज़ इस देही कउ सिमरहि देव।। एही जनम भृत्ति मत जाहु ॥ मानस का कालि ग्रसी लग रहाउ॥ जव लगु जरा रोगु नही आह्आ।। जब भजि लेहि नही वानी॥ भई लगु विकल जग भाई मन सारिगपोनी।।२।। अत्रव न भजसि भजसि कव करहि सोई अब सारु॥ किछ् जो पछुताहु न पावदू पारु॥ ३॥ सो सेवकु जो लाइब्रा सेव॥ पाए निरंजन देव ॥ गुर मिलि ता के खुल्हे कपाट ॥ बहुरि न आवे जोनी तेरी वार ।। घट इह **ग्रउसरु** तेरा डही कहत कवीरु जीति हारि कै विचारि 11 पुकारि पुकारि ॥ ५ ॥ १ ॥ ६ ॥ सिव की पुरी वसै बुधि सारु॥ कै करह विचार ।। ईत ऊत की सोभी परें॥ लागो उपरि करम मेरा करि करि मरे ॥ १॥ निजपद धिश्रातु ॥ मोरा ब्रहम गित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ -11 ऊ।र गहि राखित्रा चंदु ॥ पछम रवि पसचम दुऋारे की सिल सिर ऊपरि वसै 11 8 11 अउर ॥ विड्की ऊपरि खिड्की तिह सिल दुआरु॥ किह कवीर ता का अंतु न पारु॥३॥२॥१०॥ जो मन सिउ लरें।। गुर उपदेसि काल सिउ जुरें।। काल पुरख मानु ॥ तिसु मुला कउ सदा सलामु ॥ १॥ है हजूरि कत दूरि वतावहु॥

सुपनै काइत्रा की अगनि ब्रह्म परजारे।। बिंदुन ॥ विस् काजी कउ जरा न ॥ सो मरना ₹ दइ सर ताने ॥ बाहरि जाता भीतरि आने ॥ गगन महि लसकरुकरें।। सो सुरतानु छत्र सिरि धरें ॥ ३ गोरख़ करें ॥ हिंदू राम नाम उचरें 11 ग्रसलमान कवीर का सुधामी रहिया समाइ।। जो पाथर कउ कहते देव ३ ॥ ११ ॥ महला ५ ॥ विरथा होने सेन ॥ जो पाथर की पांई पाइ ॥ तिस की घाल अजांई जाइ ॥ १ ॥ ठाकुरु हमरा सद बोलंता ॥ सरव जीया

कउ प्रभु दानु देता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि देउ न जानै अंधु॥ अम का मोहिश्रा पार्वे फंधु ॥ न पायह बोलैना किछु देइ ॥ फोकट करम निहफल है सेर ॥ २ ॥ जे मिरतक कउ चंदन चहावै॥ उसते कहतु कवन फल पावै ॥ जे भिरतक कड विसटा माहि रुलाई ॥ तां बिरतक का किया घटि आई ॥ ३ ॥ कहत कवीर हउ कहउ प्रकारि ॥ समिक देख साकत गावार ।। दुनै भाइ बहुतु घर गाले राम भगत है सदा सुखाले ॥ ४ ॥ ४॥ १२ ॥ जल महि मीन माइआ ॥ दीपक पर्तग माइबा के छेदे ॥ काम माइब्रा कंचर विद्याप ॥ भुइद्यंगम भृग माहत्र्या महि खापे॥ माईआ ऐमी मोहनी भाई ॥ जेने जीय तेते डहकाई 11 8 11 रहाउ ॥

माइत्रा महि राते ॥ साकर माखी

भेला ॥

महि

खेला॥२ ॥ छित्र जती

तरे

संवापे ॥

অधिक

चउरासी

के बंदा।। नवै नाथ

विघ

माइश्रा

चंदा ॥ तपे रखीसर माइत्रा महि छ्ता ॥ माइत्रा महि

कालु अरु पंच द्ता ॥ ३ ॥ ग्रुआन सिश्चाल माइया महि राता ॥
वंतर चीते अरु पिंपाता ॥ मांत्रार गांडर अरु ल्वरा ॥ विरेख
मूल माइया मिंड परा ॥ ४ ॥ मांट्या अंतरि भीने देव ॥ सोगर
इंद्रा अरु धरतेत ॥ कहि करीर जिसु उदरु तिसु माइया ॥ तेव
छूटे जब साधू पाइया ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ जब लगु मेरी मेरी
वर्ष ॥ तव लगु कालु एकु नही सर्र ॥ जब मेरी मेरी विट जाइ ॥

## 法法法法 法法法法 医法法法法法法法 法法法法 तव प्रभ काजु सवारिह ब्राइ ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु विचारु मना ॥ हरि की न सिमरह दुख भंजना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब लग तव लगु वनु फुलै ही नाहि ॥ जब ही सित्रारु रहे वन माहि H मिंघ कड खाइ ॥ फूलि रही सगली वनराइ जीतो वह ॥ २ 11 हारो तिरे ॥ ग्ररं परसादी पारि उतरे ॥ दास कवीरु कहै समसाह ॥ केवल राम रहह लिव लाइ ।। ३ । ६ ।। १४ ।। सतरि सेंइ सलार है पैकावर ता के ।। सेख कही ऋहि कोटि जु लाख अठासी ।। छपन कोटि जा के खेल खासी ।। १ ।। मो गरीव की को गुजरावे ॥ मजलिस दूरि महलु को पावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेतीस करोड़ी है खेलखाना ॥ चउरासी लख फिरें दिवानां ॥ वावा किछु नदिर दिखाई ॥ उनि भी भिसति घनेरी पाई ॥ २ ॥ दिल जा के जरदरू बोनी ॥ छोडि कतेव करे सैतानी ॥ दुनीश्रा दासु रोसु है लोई ॥ अपना की आ पानै सोई ॥ ३ ॥ तम दाते हम होइ वजगारी ॥ दास सदा भिखारी ॥ देउ जवाव पनह समानां ॥ भिसत् नजीकि राखु रहमाना ॥ ४ ॥ ७ सभु कोई चलन कहत है ऊहां ।। ना जानउ वैकुंड रहाउ ॥ त्राप त्राप का मरमु न जानां ॥ वातन ही वैकुंठु वखानां १ ॥ जब लगु मन वैकुंठ की आस ॥ तब लगु नाही चरन निवास ॥ ॥ ना जानउ वैकुठ दुआरा न परलपगारा कोट कहीऐ काहि ॥ साध संगति वैकुंठै ॥ कहि कमीर अब ॥ 🗷 ॥ १६ ॥ किउ लीजें गढु वंका भाई॥ दोवर कोट अरु तेवर ॥ पांच पचीस मोह मद मतसर श्राडी परवल ॥ रहाउ माइश्रा ॥ जन गरीव को जोरु न पहुचै कहा करउ रघुराइश्रा ॥ कोमु किवारी दुखु सुखु दरवानी पापु पुंचु दरवाजा ॥ क्रोधु प्रधानु महा वड दुंदर तह मनु मावासी राजा ॥ २ ॥ स्वाद सनाह टोप्र ममता को कुनुधि कमान चढाई ॥ तिसना तीर रहे घट भीतर इउ गिढ लीओ न जाई ॥ ३ ॥ प्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गित्रानु चलाइत्रा बहम अगिन सहजे परजाली एकिह चोट सिभाइआ ॥ ४॥ सतु संतीख़ लें लरने लागा तोरे दुइ दरेवाजा ॥ साध संगति श्ररु गुर की

पकरियो गढ को राजा ॥ ४ ॥ भगवत मीरि सकति सिमरन की कटी काल में फासी ॥ दासु कमीरु चड़ियो गड़ ऊपरि राजु लीयो व्यवनासी ॥ ६ ॥ ६ ॥ १७ ॥ गंग गुसाइनि गहिर गंमीर ॥ जंजीर

यांधि करि खरे कबीर ॥ १ ॥ मन न डिगै तन काहे कड डराइ ॥ चरन कमल चितु रहियो समाइ ॥ रहाउ ॥ गंगा की लहरि मेरी द़टी जंजीर ॥ मगळाला पर बैंटे कबीर ॥ २ ॥ कहि कंबीर कोऊ संग न साथ ॥ जल थल राखन है रघुनोथ ॥ ३ ॥ १०॥ १८ ॥. मैरे कवीर जीउ असटपदी घरु २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ श्रगम द्रगम गहि रचिश्रो बास ॥ जा महि जोति करे परगास ॥ विजुली चमकै होइ श्रमंदु ॥ जिह पउई प्रभ वाल गोविंद ॥ १ ॥ इह जीउ राम लागै ॥ जरा मरत छटै अम्र भागै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रवरन बरन सिउ मन ही शीति ॥ इउमै गावनि गावहि गीत ॥ अनहद होत भुनकार ॥ जिह पउदे प्रम सी गोपाल f1 ₹ मंडा । त्रिय ससयान तीनि त्रिय खंडा - 11 को घरनीधर व्याम व्यापेचर रहिवा व्यम क्षंत ॥ पारु न पार्वे महि भंत ॥ ३ ॥ कदली प्रहप भुव परगास ॥ पंकज ₹ज लीको निराम ॥ द्यादस दल कम अंतरि मंत जह सी कमलाकंत ॥ ४ ॥ अरघ उरघ मुखि लागो काम ॥ सुन मंडल महि पति परमाम ।। उहां सुरज नाही चंद ॥ व्यादि निरंजनु फर्नै बानंद ॥ प्र ॥ मो महमंडि पिंडि सो जान ॥ मानसरोपिर करि इमनान ॥ मोई सो जा कउ है जाप ॥ जा कउ लिपत न होह पंत कर पाप । ६ ॥ अधरन बरन घाम नही छाम ॥ पार्टिगर की साम ॥ टारी न दर्शमार्थ न जाइ ॥ सेन सहज महि रहियो समार ॥ ७ ॥ मन मधे जाने जे कोर ॥ जा बोले सी भाप हो: ॥ जोति मंति मनि भगधिर करें ॥ कहि कवीर सो प्रानी तरें ॥ = ॥ १ ॥ योटि खुर जा के परगाय ॥ कोटि महादेव श्रक करिलाय ॥

। दूरमा कोटि जार्रे मण्दनु करें ॥ महमा कोटि पेद उकी ॥ १ ॥ अब बागब तब केरल राम ॥ मान देव निव लाही काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि चंदमे करहि चराक ॥ सर तेतीसउ जेवहि पाक П नव ग्रह कोटि ठाढे दरवार ॥ धरम कोटि जाक प्रतिहार ॥ २ ॥ पवन कोटि चउवारे फिरहि ॥ वासक कोटि सेज विसथरहि समंद 11 के पानीहार ॥ रोमावलि कोटि कोटि जा अठारह 3 भार कोटिक लत्रमी करें सीगार कोटि कमेर भरहि भंडोर ॥ 11 पाप पुंन बहु हिरहि ॥ इंद्र कोटि जा के सेवा करहि ॥ ४ ॥ छपन काटि जा के प्रतिहार ॥ नगरी नगरी खित्रत अपार 11 वरते विकराल ॥ कोटि कला खेले गोपाल ॥ ५ ॥ कोटि जग दरवार ॥ गंश्रव कोटि करहि जैकार ॥ विदित्रा कोटि गन कहै ॥ तऊ पारव्रहम को श्रंतु न लहै ॥ ६ ॥ वावन कोटि जह ते छली ।। सहस कोटि ॥ रावन सैना रोमावली कहत पुरान ॥ दुरजोधन का मथित्रा मानु ॥ ७॥ कंद्रप कोटि जाकै लवे धरिह ॥ अंतर अंतरि मनसा हरिह ॥ किह कवीर सुनि सारिगपान ॥ देहि अभै पदु मांगं दान ।। ८ ।। २ ॥ १८ ॥ २० ॥ मेरउ वाणी नामदेउ जीउ की घरु १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रे जिहवा करउ सत खंड ॥ जामि उचरिस स्त्री गोविंद ॥ १ ॥ रंगीले जिहवा हरि के नाइ स्रंग ॥ रहाउ ॥ मिथित्रा जिहवां रंगीले हरि हरि धित्राइ ॥ **?** काम ॥ निरवारा पदु इक्क हरि का नामु ॥ २ ॥ असंख कोटि अनप्रजा

करी ॥ एक न पूजिस नामें हरी ॥ ३ ॥ प्रणवे नामदेउ इहु करणा परहरी ॥ ॥ १॥ परधन परदारा रूप तेरे नाराइगा ॥ ४ ता के निकटि बसे नरहरी ॥ १ ॥ जो न भजंते नाराइणा ॥ मैं न करउ दरसना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन के भीतरि है अंतरा॥ ॥ प्रगावति नामदेउ नाकहि जैसे पसु तैसे स्रोइ नरा ॥ २ कटोरै गडवै पानी ॥ || R || द्ध वतीस लखना ॥ ३ ॥ १ ॥ दुधु पीउ गोविंदे श्रानी दुहि कपल गाइ नोमे राइ ॥ को नाही त वापु रिसोइ॥ घर मन पतीत्राइ॥ द्ध पीउ मेरी सुोइन कटोरी अंमृत भरी ॥ लै नामें हरि आगे धरी। रै।। रहाउ॥ वसै नामे देखि हिरदे 11 मेरे नराइनु भगत 11 एक

हर्से ॥ ३ ॥ द्धु पीआ इ अगतु घरि गइत्रा ॥ नामे हरि का दरसङ्ख भड़त्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ मैं बढरी मेरा राष्ट्र अनारु ॥ रचि रचि ता क्उ

करउ सिंगारु ॥ १ ॥ मले निंदउ मले निंदउ मले निंदउ लोगु ॥ तन मन राम पित्रारे जोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बादु विवादु काहू सिउन कीजै । रसना राम रसाइनु पीजै ।। २ ।। अप्रव जीअ जानि ऐसी वनि ऋोई ॥ मिलउ गुपाल नीसान बजाई ॥ ३ ॥ उसति निंदा करें नरु कोई ॥ नामे स्रीरंगु मेटल सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ कबह खीरि खाड घीउ न भावे ॥ कबह घर घर ट्रक मगावे॥ कवहू कुरनु चने विनावै ॥ १ ॥ जिउ राष्ट्र राखे तिउ रहीएे रे भाई ।। हरि की महिमा किञ्च कथनु न जाई ।। १ ।। रहाउ ।। कबह तरे तरंग नचार्ये ॥ कबहू पाइ पनहीत्रो न पार्ये ॥ २ ॥ कबहू खाडु सुपेदी सुबावे ॥ कवह भूमि पैत्रारु न पाने ॥ ३ ॥ भनति नामदेउ इक नामु निसतारे ॥ जिह गुरु मिलै तिह पारि उतारे ।। ४ ॥ ४ ॥ इसत खेलत तेरे देहरे आह्या ॥ भगति करत नामा पकरि उठाइत्रा ॥ १ ॥ हीनड़ी जात मेरी जादिम राइत्रा ॥ छीपे के जनिम काहे कउ आइआ ॥ १ ॥ रहाउ।। लै कमली पलिओ पलटोइ ॥ देहरै पाछ वैद्या जाइ ॥ २ ॥ जिउ जिउ नामा हरि गुख उचरै ॥ भगत जनां कड देहरा फिरै ॥ ३ ॥ ६ ॥ भैरउ नामदेउ जीउ घर २ १ श्रों सतिगुरु प्रसादि ॥ जैसी भूखे प्रीति श्रनाज ॥ हरवारंत जल सेती काज । जैसी मृह कुटंब पराइण नामे प्रीति नराइण ॥ १ । नामे प्रीति नाराइण लागी ॥ सहज सुमाह महत्रो वैरागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी पर पुरखारव नारी ॥ लोमी नरु धन का हितकारी ॥ कामी पुरस्त कामनी पित्रारी ॥ ऐसी नामे त्रीति सुरारी ॥ २ ॥ साई त्रीति जि भाषे लाए ॥ गुरपरसादी दुविधा जाए । कबहुन तृरसि रहिया मनाइ ॥ नामे चितु लाइया सचि नाइ ॥ ३ ॥ जैसी प्रीति बारिक बारु माता ॥ ऐसा इरि मेती मनु राता ॥ प्रसावै नामदेउ लागी प्रीति ॥ गोविदु वर्से इमारे भीति ॥ ४ ॥ १ ॥ 

**紧带表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示。** घालै धंधा ॥ जैसे घर की नारि तित्रागें श्रंघा ॥ परनारी सिउ विगसाना ॥ त्रंत की मुत्रा लपटाना ॥ विवल देखि वार सुआ जलत रहै मिटवे कव नाहि १ ॥ पापी का घरु श्रगने माहि ॥ ॥ रहाउ ॥ इरि की भगति न देखें जाइ ॥ मारगु छोडि अमारगि ग्रंमृतु डारि लादि निख खाइ पाइ ॥ मृत्तहु भृता आर्वे जाह 11 श्राखारा ॥ कापरु पहिरि करहि सींगारा ॥ पर २ ॥ जिउ बेस्बा के गले जम का है फास के 3 पूरे ताल निहाले सास ॥ वा सो भजि परिहै गर की सरना ॥ जाके मसतिक लिखित्रो करमा ॥ विधि संतहु उत्तरहु पारि ॥ कहत नामदेख इह वीचारु ॥ इन पड़ें नहीं हम ही पचि हारे॥ मरका जाइ प्रकारे ॥ संडा विगारे वजावें चटीश्रा सभै 11 १ ॥ राम कर ताल नामा जिपयो करें।। हिरदें हिर जी की सिमरनु धरें।। १ ॥ रहाउ ॥ करें राजे पटरानी II विनती पूत् सभ चिम कीनी वसधा प्रहिलादु कहित्रा नही माने तिनि तउ अउरे ठानी दुसट -11 11 3 अउध घनेरी करसह 11 गिरि तर मंतर उपाइश्रा **设设设设设设设** जल जुत्राला भें राखित्रो राजा रामि मोइत्रा फेरी ॥ ३ ॥ काढि खड़गु कालु में कोपित्रों मोहि बतावउ जु तुहि राखें।। पीत पीतांवर हरनाखस जिनि नखह भाखे 11 8 11 हरि त्रिभवण धगी थंभ माहि सनाथा ॥ कहि नामदेउ कीए विदारिश्रो नर पञ्जे 11 8 11 8 11 सलतान धित्रावहि राम्न त्रमे पद दाता सुनु वे नामा ॥ देखन राम तुम्हारे कामा ॥ १ ॥ नामा सुलताने वाधिला ॥ वीठुला ॥ १॥ रहाउ ॥ विसमिलि गऊ देह्र जीवाइ ॥ ॥ २ ॥ वादिसाह ऐसी किउ होइ नातरु गरदनि ठांइ मारउ विसमिलि कीत्रा न जीवे कोइ ॥ ३ ॥ मेरा कीत्रा कछू न सोइ ॥ ४ ॥ बादिसाहु चहिश्रो ऋहंकारि ॥ करिहै के होइ y ॥ रुद्**नु करै नामे की मा**इ ॥ चमकारि हसती दोनो 11 छोडि राम की न भजिह खुदाइ।। ६॥ न हउ तेरा पूंगड़ा न तू मेरी गुन गाइ॥७॥ करें गजिंद संड की हरि माइ ॥ पिंडु पड़ै तउ चोट ।। नामा उबरें हरि की श्रोट ॥ ८॥ काजी मुलां करहि सलाम्र ॥ इनि हिंदू मेरा मलिश्रा मानु ॥ ६ ॥ वादिसाह वेनती, सुनेहु ॥ नामे

सर भरि सोना लेहु ॥ १० ॥ मालु लेउ तउ दोजिक परउ ॥ दीनु छोडि दुनीया कउ भरउ ॥ ११ ॥ पान्ह वेड़ी हाथहु ताल । नामा गावै गुन गोपाल ॥ १२ ॥ गंग जम्रुन जउ उत्तरी वह ॥ तउ नामा इरि करता रहै ।। १३ ।। सात घरी जब बीती सुखी ।। श्रजहुन ब्राइश्रो त्रिभवन धर्मी ॥ १४ ॥ पास्तंतम् याज वजाइला ॥ १५ ॥ अपने भगत परि गरुड चडे गोविंद आइला प्रतिपाल ॥ गरुड़ चढ़े श्राए गोपाल ॥ १६ ॥ कहिं त धरिण इकोडी करउ ॥ कहिंदि त ले किर ऊपरि घरउ ॥ १७ ॥ कहिंदि जीत्राइ ॥ सभु कोई देखें पतीत्राइ ॥ १८ ॥ नामा गऊ देउ प्रगाव सेलमसेल ॥ गऊ दुहाई बद्धरा मेलि ॥ १६ ॥ दृषहि दुहि जब मटुकी भरी ॥ ले बादिसाह के आगे घरी ॥ २० ॥ बादिसाह महल महि जाड़ ॥ अरउघट की घट लागी आरह ॥ २१ ॥ काजी मुलां विनती फुरमाइ ॥ बखसी हिंदू मैं तेरी गाइ ॥ २२ ॥ नामा कहैं सुनहु बादिसाह ॥ ३हु किछु पतीत्रा मुर्फे दिखाइ ॥ २३ ॥ इस पतीत्रा का इंदै परवातु ॥ साचि सीलि चालहु सुलितान ॥ २४ ॥ नामदेउ सभ रहिक्रा समाइ ॥ मिलि हिंदू सभ नामे पहि जाहि ॥ २५ ॥ जउ श्रव की बार न जीवै गाइ ॥ त नामदेव का पतीत्रा जाड ॥ २६ ॥ नामे की कीरति गढी संसारि ॥ जर्ना ले उधरिश्रा पारि ॥ २७ ॥ सगल कलेस निंदक भइश्रा खेट ॥ नामे नाराइन नाही भेद ॥ २८ 11 8 11 80 11 जड गुरदेउ त मिलै मुरारि ॥ जड गुरदेउ त पारि ॥ जउ गुरदेउ त बैकुठ तरे ॥ जउ गुरदेउ त जीवत मरे ॥ १ ॥ सति सति सति सति सति गुरदेव ॥ भूउ भूउ भूउ सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ गुरदेउ त नाम्र दृढावे ॥ जउ गुरदेउ न दहदिस धार्ने ॥ जउ गुरदेउ पंच ते दृरि ॥ जउ गुरदेउ न मरिबो भूरि ॥ २ ॥ जउ गुरदेउ त श्रमृत बानी ॥ जउ गुरदेउ कहानी ॥ अउ गुरदेउ त अमृत देह जउ गुरदेउ गुरदेउ भवन त्रे स्कें। जउ नाम् जिप लेहि ॥ ३ ॥ जउ गुरदेउ ऊच पद बुकी ॥ जउ गुरदेउ त सीस अकासि ॥ बर गुरदेउ सदा सावासि ॥ ४ ॥ जउ गुरदेउ सदा वैरागी 本本法本本本本本本本本本本本本 张·张·张·张·张·张·张·张·张·张·张·张·张

गुग्देउ पर निंदा नित्रागी ॥ जउ गुरदेउ द्वरा भलो एक 11 जल गुरदेउ लिलाटहि लेख ॥ ५ ॥ जउ गुरदेउ कंध्र नही हिरै ॥ ज्उ गुरदेउ देहरा फिर्रे ॥ जउ गुरदेउ त छापरि छाई ॥ जउ गुरदेउ सिहज निकसाई ॥ ६ ॥ जउ गुरदेउ त अठसठि नाइआ जड गुरदेउ तिन चक्र लगाइम्रा ॥ जड गुरदेउ त दुत्रादस सेवा ॥ जड गुरदेंड समें विख्नु मेवा ॥ ७ ॥ जड गुरदेंड त संसा द्रहैं जउ गुग्दें त जम ते छुटें ॥ जउ गुग्दें त भउजल तरें ॥ जड गुरदेउ त जनिम न मरें ॥ = ॥ जउ गुरदेउ अठदस विउहार ॥ जउ गुरदेउ अठारह भार ॥ विनु गुरदेउ अवर नही जाई ॥ नामदेउ गुर की सरगाई ॥ ६ ॥ १ ॥ २ ॥ ११ ॥ मेंरउ वाणी रविदास जीउ की घरु २ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ विनु देखे उपजै नही श्रासा ॥ ओ दीसे सो होइ विनासा ॥ वरन सहित जो जाप नाम्र ॥ सो जोगी परसै केवल निहकाम ॥ १ ॥ परचै रामु रवै जउ कोई ॥ पारस दुविधा न होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो मुनि मन की दुविधा खाइ कोई विनु दुत्रारे त्रें लोक समाइ ॥ मन का सुभाउ समु करता होइ सु अनभी रहै ॥ २ ॥ फल कारन फूली वनराइ फलु लागा तव फूलु विलाइ ॥ गित्रानै कारन करम अभित्रासु मथे गित्रानु भइत्रा तह करमह नासु ॥ ३ ॥ घृत कारन दधि मुकत सदा निरवान ॥ कहि रविदास परम सङ्ग्रान ॥ जीवत वैराग ॥ रिदे रामु की न जपसि अभाग ॥ ४ ॥ १ ॥ नामदेव ॥ त्राउ कलंदर केमवा ॥ करि श्रवदाली भेसवा॥ रहाउ ॥ जिनि त्र्याकास कुलह सिरि कीनी कउसै सपत पयाला ॥ चमरपोस मंदरु तेरा इह विधि वने गुपाला ॥ १ ॥ छपन कोटि का पेहनु तेरा इजारा ॥ भार अठारह मुदगरु तेरा सहनक मभ सोलह सहस संसारा ॥ २ ॥ देही महजिदि मनु मउलाना सहज निवाज गुजारे ॥ बीबी कउला सउ काइनु तेरा निरंकार आकारे ॥ ३ ॥ भगति करत छिनाए किह पहि करउ पुकारा ॥ नामे का श्रंतरजामी फिरे सगल वेदेसवा ॥ ४ ॥ १ ॥

रागु वसंतु महला १ घर १ चउपदे दुतुके

्रः ॥ गतिनामुक्तमापुरम् विमातविस्त

माह मुभारखी चढ़िया सदा वसंत् Ш हउमैं समालि सोइ सदा सदा गोविंद ॥ १ ॥ भोलिया विसारि॥ इउमें मारि बीचारि मन गुण विचि गुणु ल सारि ॥ १ ॥ पेड साला हरी धरम फल फल गित्रान ॥ पत परापति छाव घणी चुका मन अभिभात ॥ २॥ अखी कुदरित बाखी मुखि त्राखणु सचु नामु ।। पति का धनु पूरा होत्रा सहजि विकात ॥ ३ ॥ माहा स्ती त्रावर्णा वेखह करम कमाइ ॥ नानक हरे न स्कही जि गुरकुलि रहे समाइ ॥ ४ । १ ॥ महला १ वसंतु ॥ रुति श्राईले सग्स बसंत माहि ॥ रंगि रावे खिंह सि तेर चाड ॥ किस पूज चड़ावउ लगउ पाइ।। १ ॥ तेरा दासनिदासा कहउ राइ ।। जगजीवन जुगति न मिलै काइ ॥१॥ रहाउ ॥ तेरी मुरिंत एका बहुतु रूप ॥ किस पूज चड़ाउउ देउ भूप ॥ तेरा अंतु न पाइब्रा कहा पाइ ॥ तेरा दासनिदासा कहउ राइ ॥ २ ॥ वेरे सठि संबत सभि तीरथा परमेसरा ॥ तेरी गति अविगति नही नाम्र वखाणीऐ 11 नानकु 3 It कहै।। सञ्च लोक सलाहे एकर्स ॥ सिरु नानक है।। बलिहारी जाउ ,जेते तेरे नाव है।। ४ ॥ २ ॥ वसंतु महला १

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

॥ सुइने का चउका कंचन कुआर ॥ रुपे की आ कारा वहुतु विसथारु ॥ गंगा का उदक करंते की आगि॥गरुड़ा खाणा दुध सिउ गाडि॥१॥ रेमन लेखें कबहू न पाइ ॥ जामि न भीजें साच नाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दसअठ लीखे होवहि पासि॥ चारे बेद मुखागर पाठि ॥ पुरवी नार्वे वरनां को दाति ॥ वस्त नेम करे दिन सति॥ २॥ काजी मुलां होवहि सेख॥ जोगी जंगम भगवे भेखा। को गिरही करमा की संधि॥ वित्र युभे सभ खड़ीश्रसि बंधि॥३॥ जेते जीत्र लिखी सिरिकार॥ करणी उपरि होविंग सार ॥ हुकमु करिंह मृरख गावार ॥ नानक साचे के सिफति भंडार ॥ ४ ॥ ३ ॥ वसंतु महला ३ तीजा ॥ वसत्र उतारि दिगंवरु होगु ॥ जटा धारि किल्रा कमार्वे जोगु ॥ मनु निरमलु नही दसवै दुल्रार भ्रमि भ्रमि त्रावे मृड़ा वारो वार ॥ १ ॥ एक धित्रावहु मूढ़ मना ॥ पारि उत्तरि जाहि इक खिनां ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमृति सासत्र करहि दसिट मनि कपड़ विषित्राण ॥ नादी वेदी पढ़िह पुराण ॥ पाखंड जेको ऐसा संजमी कमाहि ॥ तिन कै रमईश्रा नेड़ि नाहि ॥ २ ॥ होइ ॥ क्रिश्रा विसेख पूजा करेइ ॥ अंतरि लोभ्र मनु विखित्रा माहि ॥ ॥ ३ ॥ कीता होत्रा करे कित्रा होइ॥ श्रोइ निरंजन कसे पाहि जिसनो त्र्रापि चलाए सोइ ॥ नदिर करे तां भरम्र चुकाए यू भै तां साचा पाए ॥ ४ ॥ जिस्रु जी इ अंतरु मैला हो इ॥ तीरथ भवे दिसंतर लोइ ॥ नानक मिलीए सतिगुर संगि ॥ तउ भवजल 8 महला -11 सगल वसंतु 11 8 ¥ 11 11 अवरु न दीस तोह सरव मै मोह ॥ तेरी माङ्ऋा मिलै गुर हरिनामु चरन देव 11 देवा नाथा गुरम्राख 11 गंभीर लाल गहिर मेरे सुंदर ? 11 राम नाम गुन गाए तू अपरंपरु सरव पाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विनु साध न पाईऐ हरि का संगु ॥ बिनु गुर मैल मलीन श्रंगु । बिनु हरि न सुधु होइ ॥ गुर सबदि सलाहे साचु सोइ ॥ २ ॥ जा कउ तू सार ॥ विखु हउमै राखिंह रखनहार ॥ सतिगुरू मिलाविंह करिंह ममता परहराइ ॥ सभि दूख विनासे रामराइ ॥ ३ गति 11 ऊतम मिति हरि गुन सरीर ॥ गुरमित प्रगटे राम नाम हीर ॥ लिव लागी द्ता भाउ ॥ जन नानक हरि गुरु गुर मिलाउ नामि तजि **浓浓 水水水水水** 

( ??190 ।। ४ ॥ ४ ॥ वसत महला १ ॥ मेरी सखी सहेली सनद भाइ ॥ विरु गुरि रीमालू सिंग साइ ॥ श्रोहु श्रलुख न लखीएँ कहुँहु सगि दिखाइश्रो रामराइ ॥ १ ॥ मिल्र सखी सहेली हरि हरि प्रम मणि खेलहि वर कामनि गुरग्रन्ति खोजत मने મેડ ॥ मनमुखी दुहागणि नाहि ग्रोह tt घटि सरम प्रेड ॥ गुरम्नुखि थिरु चीन समि देउ 11 गरि । बिनु गुर भगति न भाउ होइ बिन गुर 1) अपने धप्र रोइ ॥ निन मनु गुरमुखि निरमलु गुर मल सबदि खोड मारिद्धा H 3 IÌ गरि मन करि संजोग श्रहिनिसि रावे मगति जोग 11 गर संत सभा

जन नानक हरि वरु सहज जोगु ॥ ४ ॥ ६ ॥ यसत इरति करे साजि ॥ सञ्ज आपि निनेडे राज राजि सिंग साथि ॥ इति नामु रमाइण्य सहिज आधि ॥ विसरसि \$ राम द्योलि П अवरपर अगम ध्रमोचरु गरमुखि हरि

व्यापि तुलाए वोलि सरेवहि श्रतल 11 . ।। रहाउ गर п सेंत्र तरे तिज्ञ मेर तोर ग्र सिख दार ॥ ग्रस ।। नर निंदक लोमी गर सेंग न माई सि चार चोर 11 २ ॥ गुरु तुठा बखसे मगति भाउ ॥ गरि तठै पाईएे हरि महलि ठाउ ॥ जाग ॥ इरि भगति सुहानी करिम भाग मेलि मिलावै करे दाति गर निख पिद्यार 11 दिनसु

तसि देह ॥ कह नानक पावहि बसत महला 3 **3**45 तका ॥ साहिब ॥ जीवतु मरे समि इन उधरे।। ŧ छाडउ किथा को हमें ॥ साचु नामु मेरे हिरदे वसे जैसे पाहि गलत रहे प्राखी 11 मै नाम रतत रही। 11 मृरख सुगध ऊपरि करह दहन्ना॥ वउ प्रदेशा ॥ ३ ॥ कइत् नानकु संसार के निहफल कामा ।। गुरुप्रसादिको पार्वे अस्त नामा । ४॥ ८

\*本本本本本本本本本本本本本本

KAKAKAKAKA KAKAKAMAKAKAKA महला १ वसंतु हिंडोल घरु २ साल्ग्राम विप पुजि मनावह १ त्रों सतिगुर प्रसादि - 11 माला ॥ राम नाम्रु जपि वेडा बांधह दइश्रा तलसी कलरा सिंचह जनम्र ॥ काहे गवावह 11 करह दइत्राला ॥ १ दिवाल काहे गच्च लावह ॥ १ ॥ रहाउ 11 कर काची दहिंग परोवह तिस्र भीतरि जोवह श्रंमृत् मनु 11 हरिहट माल टिंड क्रोध सिंचह भरह किञ्चारे तउ माली के होबह ॥ 11 काम २ दुइ करहु वसोले गोडहु धरती भाई ।। जिउ गोडहु तिउ तुम्ह सुख पावहु किरतु न मेटिश्रा जाई ॥ ३ ॥ वगुले ते फ़िन हंस्रला होवै जे तू करिह दइश्राला ॥ प्रग्वित नानकु दासनिदासा करहु दइत्र्याला ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ वसंतु महल १ हिंडोल ॥ साहुरड़ी वथु समु किछु साभी पेवकड़ै धन वखे ॥ आपि कुचजी दोसु न देऊ मेरे साहिवा हउ त्रापे भरमि भुलागी ॥ जागा नाही रखे ॥ १ ॥ श्रवर लिखे सेई गावा अवर न जाणा वाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कांढ पहिरहि चोली तां तुम्ह जागाहु नारी ।। जे घरु राखिह कसीदा बुरा न चाखिह होविह कंत पित्रारी ॥ २ ॥ जे तूं पिड्रित्रा बीना दुइ श्रखर दुइ नावा ॥ प्रगावति नानकु एकु लंघाए जे करि सचि समावां ॥ ३ ॥ २ ॥ १० ॥ वसंतु हिंडोल महला १ ॥ राजा वालकु नगरी कांची दुसटा नालि पित्रारो ॥ माई दुइ दुइ पंडित करहु बीचारो ॥ १ ॥ सुत्रामी पंडिता पावउ प्रानपती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भीतरि अगनि मती ॥ किन विधि ॥ चंदु स्रजु दुइ पंडें पाइत्रा वनासपति मउली सागरु भीतरि ऐसा गित्रानु न पाइत्रा ॥ २ ॥ राम रवंता जाणीऐ इक माई जागीत्रहि खिमा धतु संग्रहेइ॥३॥ के लखग ता खाइत्रा मानहि तिन्हा सेती ही कहित्रा सुगहि न प्रगावति नानकु दासनिदासा खिनु तोला खिनु मासा ॥ ४ ॥३ ॥ ११ ॥ वसंतु हिंडोल महला १ ॥ साचा साहु गुरू सुखदाता हरि मेले भ्रख गवाए ।। करि कृपा हरि भगति ध्डाए अनदितु हरिगुण गाए ॥ १ ॥ मत भूलिह रे मन चेति हरी।। विद्य गुर मुकित नाही त्रे लोई गुरमुखि पाईऐ **水水水水水水水水水水水水水水** 

( ??!!? )\_\_\_ ॥ रहाउ ॥ बिनु भगती नहीं सतिगुरु नाम्र हरी П ţ विच भागा नही भगति हरी ॥ भागा सतसंग विनु घटि घटि गुपत् न पाईऐ कर्राम मिलै हरिनामु हरी । २ ॥ उपाए वेखें परगडु गुरमुखि संत जना ॥ हरि हरि करहि स रंगि भीने हरि जलु श्रंमृत नामु मना ॥ ३ ॥ जिन ंकउ मिलै वडिश्राई गुरम्राख से परधान कीए ॥ पारस भेटि पारस नानक हरि गुरि संगि थीए ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२ ॥ वसंतु महला ३ घर १ दुत्के ॥ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ माहा रुती महि सद बसंतु ॥ जितु

इरिया समु जीय जंतु। किथा इउ ब्राखा किरम जंत ॥ तेरा किनै न पाइत्रा ब्यादि अंतु ॥ १ ॥ तै साहित की करहि सेव ॥ परमसुख पावहि त्रातमदेत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम्र होवै तां सेवा करें ॥ गुरपरसादी जीवत मरे ॥ श्रनदिनु साचु नामु उचरे ॥ इन विधि प्रानी दुतरु तरै ॥ २ ॥ विख्न श्रंमृत करतारि उपाए ॥ संसार विरख कउ दह फल लाए ॥ त्रापे करता करे कराए ॥ जो तिस भावें तिसे खवाए ॥ ३ ॥ नानक जिसनो नदरि करेह ॥ अंग्रत नाम ऋापे देइ विखिन्ना की बासना मनहि करेह ॥ श्रापणा भागा श्रापि करेड ॥ ४ ॥ १ ॥ वसंतु महला ३ ॥ राते साचि हरि नामि निहाला ॥ दइब्रा करहू प्रभ दीन दहब्राला ॥ तिसु विचु खबरु नहीं मैं कोड़ ॥

रहि न सकउ दरसन देखे विनु सहजि मिलउ गुरु मेलि मिलाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इह मनु लोभी लोमि लुमाना ॥ राम विसारि वहुरि पछताना ॥ विछुरत मिलाइ गुर सेन रांगे ॥ हरि दीयो मसतिक वडनागे॥ २ ॥ पउसु पासीकी इह देह सरीरा ॥ हउमै रोग कठिन तनि पीरा । गुरम्रुखि राम नाम गुण दारू गाइया ॥ करि किरपा गुरि रोगु गवाइया ।३ ॥ चारि नदीया राखे श्चमनी तिन चारे ॥ तुमना जलत जले श्चहंकारे ॥ गरि बढमागी तारे ॥ जन नानक उरि हरि श्रेमृत धारे । ४ ॥ २ यमंत महला ३ ॥ इरि सेने सो इरिका लीगु सानु सोग् ॥ मनमुख मुए नाही हरि मोहि वन **市市市市市市市市市市市市市市市市市市** 

जिंड मार्च विंड राखें सोह ।। १ ॥ गुर गोपाल मेरे मनि

भाए ॥

॥ प्ररि मंरि जंमहि भी मरि जाहि ॥ १ ॥ से जन जीवे जिन हरि मन माहि ॥ साचु सम्हालिह साचि समाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि न सेविह ते हिर ते दूरि ॥ दिसंतरु भविह सिरि पार्वाह धृरि ॥ हिर जन लीए लाइ ॥ तिन सदा सुखु है तिलु न तमाइ ॥ २ ॥ नदिर करें चूके अभिमानु ॥ साची दरगह पार्वे मानु ॥ हिर जीउ वेखें सद हजूरि ॥ गुर के सबदि रहिन्रा भरपूरि ॥ ३ ॥ जीन्र जंत की करे प्रतिवाल । गुरपरसादी सद सम्हाल ।। दिर साचै पति सिउ घरि जाइ ॥ नानक नामि वडाई पोइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ वसंतु महलो ३ ॥ ॥ द्जै लोकी श्रंतिर पूजा मन ते होइ ॥ एको वेखें अउरु न कोइ वहुतु दुखु पाइश्रा ॥ सतिगुरि मैनो एकु दिखाइश्रा ॥ १ ॥ मउलिश्रा सद वसंतु ॥ इहु मनु मउलिश्रा गाइ गोविंद ।। १ ।। रहाउ ।। गुर पूळ्ड तुम्ह करहु वीचारु ।। तां प्रभ साचे जगजीवत लगै पित्रारु ॥ स्रापु छोडि होहि दासत भाइ ॥ तउ वसै मिन त्राइ ।। २ ।। भगति करे सद वेखे हजूरि ।। मेरा प्रभु सद रहित्रा भरपूरि ॥ इसु भगती का कोई जागौ भेउ ॥ सभु मेरा प्रभु त्रातम देउ ॥ ३ ॥ त्रापे सतिगुरु मेलि मिलाए॥ जगजीवन सिउ श्रापि चितु लाए ॥ मनु तनु हरिश्रा सहिज सुभाए ॥ नानक नामि रहे लिव लाए ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतु महला ३ ॥ भगति वछतु हरि वसे किरपा ते सहज सुभाइ।। भगति करे विचहु त्र्यापु खोइ ॥ तदही साचि मिलावा होइ ॥ १ ॥ भगत सोहहि सदा हरि प्रभ दुत्रारि ॥ गुर के हिति साचै प्रेम पित्रारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगति करे सो जनु निरमलु होइ ॥ गुर सबदी विचहु हउमै खोइ॥ वसै मनि श्राइ ॥ सदा सांति सुखि सहजि त्र्यापि समाइ ॥ २ ॥ साचि रते तिन सद वसंत ॥ मनु तनु हरित्रा रवि संसारु ॥ अगनि **त्सना** नावै स्का वित्र वारोवार ।। ३ ।। सोई करे जिहिर जीउ भावे ।। सदा सेवे सहजि प्रभु सुभाइ॥ त्रपणा सरीरि भागौ चित लावै ॥ नानक नामु वसे मिन श्राइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतू महला जलाए ॥ मनु हरिआं तनु मोहु सबदि भाए ॥ सफलित्र्यो विरखु हरि के दुत्रारि ॥ साची वागी नाम 

परि ॥ हरि सेवी सद रहिंदि जित्र लाई ॥ परे सविपूरि दीया का दास त्रिरला कोई होइ ॥ ऊनम र ॥ दामा पार्वे सोड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इको सेपह अपर न कोड ॥ जित सेपिए मरेन धारै जाइ सरा होड ॥ ना श्रोह तिस 11 किउ माइ ॥ २ ॥ में जन साचे जिनी साल पद्माणिया ॥ श्राप्त सेवी भाप मारि महत्ते नामि समाखिया ॥ गुरमुखि नाम परापति होड ॥ मन निरमल निरमल सञ्च सोइ ॥ ३ ॥ जिनि विद्यान की बा तिस हरि त जाल ॥ मान मर्बाद प्रस एक मिजाल ॥ इति रम चालै तां सुधि होड़ ॥ नानक नामि रते मचु मोड़ ॥ ४ ॥ = ॥ यमंत महला ३ ॥ नामि रते

भूले

दुनों का करिंद्र उधार ।। माची वाली नाम विभार ।। मनपुरव

॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि के सबदि साचु उरधारे ॥ १ मरणु सवारे ॥ गुर जंसे मरे भोजनु पवितु सरीरा ॥ मनु निरमलु सद गुणी गहीरा सेवह जाइ ॥ गुरपरसादी साचि समाइ ॥ २ ॥ साचा द्रि साचै सोभा नीसार्गे ॥ सच के सबदि हरि दरि ग्रापि सचा अभुल पावै सोइ 11 3 11 घरि वासा दुजै सेवह ॥ साचा पति खोइ भूलिह सभि होरि वसंत साचि समोग्गी नामे H 8 11 3 11 नानक H मोहि भुलाई भरमि ॥ माइश्रा विन करमा सभ महला ॥ विसटा का कीड़ा पाई अंधे ठउर न पाई ॥ मनमुख वहत् गुर परवाग्र मंने सो जन समाई ॥ १॥ हक्रमु धुरि जिना रते ॥ साचि ॥ रहाउ नामि नीसाणु ॥ १ सतिगर मनि भाइश्रा सदा नाम्र हरि पाइश्रा का II ॥ जोती जोति -मिलाए की बागी सदा हाइ सुख П ॥ गुरपरसादी पित्रारु नाध तारे संपारु नामु पलै पाई ॥ ३॥ सो चुक्तै मुकति किन न पाई ।। पूरे गुर ते सेवा नामु दृढ़ाए।। जिन इक्क जाता त्रापि बुभाए ॥ सतिगुर ॥ ४॥१०॥ वसंतु महला ॥ नानक नामि रते दरि नीमाग्र मनि आपि वसै ॥ आपे ३॥ कृपा करे सतिगुरू मिलीए गावै गुर्णी गहीर ॥ हरिगुग -11 निहचल मति सदा मन धीर 经免费的现在分词 जनमु फिरि आवहि ॥ चृथा खाइ बिख भेख करहि मिन सांति न होइ -11 बहु सबदु पञ्जागित्रा ॥ ॥ से वडभागी जिन घर महि वसत् त्र्रागित्रा ॥ २ ॥ महि पाई नवनिधि वीचारा ॥ नाम सबदि खोजिह रंगि राते सचि समाहि आपि 11 3 11 नेडे नाही को आपे भावे लए मिलाइ ते तिस 11 करण न जाइ॥ वसंत भरपूरि ना ११ ।। 11 8 नामि रहिश्रा र है नाम राम ॥ राम चेति सुभाइ हरि 3 जीवत मरहि हरि जाहि 11 जलि पाप के जागौ II ग्रर जीउ हिर की दाति हिर समाहि ॥ १ ॥

मत्रु मत्रज्ञिया इरि ग्रुख दातो नाम्च वस्ताणे ॥ १ ॥ रहात्र ॥ भगने वेसि भ्रमि मुकति न होइ ॥ वहु संजमि सांति न पाने कोइ ॥ गुरमति नाम्च परापति होइ ॥ वडभागी हरि पाने सोह॥ २ ॥ कलि महि राम नामि वडिमाई ॥ गुर पूरे ते पाइमा जाई॥

२ ॥ किल मिह राम नामि विडिमाई ॥ गुर पूरे ते पाइमा जाई ॥ नामि रते सदा सुखु पाई ॥ वितु नामै हउमै जिल जाई ॥ ३ ॥ वडमागी हरि नाम्नु वीचारा ॥ छूटै राम नामि दुखु सारा ॥ हिरदे

वडमार्गा हार नाम्नु चीचारा ॥ छूट राम नाम दुखु सारा ॥ हारद वसित्र्या सु बाहरि पासारा ॥ नानक जाये ससु उपानयहारा ॥ १ ॥ १२ ॥ चसंतु महत्ता ३ इक तुके ॥ तेरा कीत्रा किरम जंतु ॥ देहि व जापी ऋदि मंतु ॥ १ ॥ गुणा ऋदि बीचारी मेरी माह ॥ हिर जिप हरि

जापी श्रादि मंतु ॥ १ ॥ गुण् श्रास्ति वीचारी मेरी माइ ॥ इरि जिप हरि के लगउ पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरप्रसादि लागे नाम सुश्रादि ॥ काहे जनसु गवावहु वैरि वादि ॥ २ ॥ गुरि किरपा कीनी चुका श्रापमानु ॥

सहज भाइ पाइका हरि नाम्न ॥ ३ ॥ उत्तम्न ऊचा सबद काम्न ॥ नानक वस्ताच्ये साचु नाम्न ॥ ४ ॥ १३ ॥ वसंतु महला ३ , वनसपित मउली चिहन्न मसंतु ॥ इहु मनु मउलिया सितगुरू संगि ॥ १ ॥ तुम्ह साचु धियाबहु मुग्न मना ॥ तां मुखु पावहु मेरे मना ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

धिश्रावहु प्रगध मना ॥ तां सुखु पांबहु मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ । इतु
मनि मजिलऐ महत्रा अनंदु ॥ अंगृत फखु पाइआ नामु गोसिंद् ॥
२ ॥ एको एकु ससु आशित बलाये ॥ हुकमु युक्तै तां एको जाये ॥
३ ॥ कहत नानकु इजमै कहै न कोइ ॥ आलाखु बेलाखु ससु सार्विव

ते होइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ चसंतु महला ३ ॥ सिम जुग तेरे कीते होए ॥ सित गुरु मेटे मित जुधि होए ॥ १ ॥ हिर जीउ आपे लैंडु मिलाई ॥ गुर के सबदि सच नामि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिन बसंतु हरे सिम लोइ ॥ फलांडि फ़लीबंदि शेम नामि सुरू होई ॥ २ ॥

वीचारे

३ ॥ मनि बर्मतुतनु मनु इस्थि होई ॥ नानक इहु तनु विरस् राम नाम्नुफलु पाए सोह ॥ ४ ॥ १ ४ ॥ वर्मनु महला ३ ॥ तिम वर्मनु जो हिरि गुख गाह ॥ पूर्व मामि हिरि मगति कराह ॥ १ ॥ इनु मन कउ वर्मन की लगे न सोह ॥ इहु मनु जनिका दुजे दोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु मनु धंषे

॥ राम

राखे

नाम

वांधा करम कमाइ ॥ माइम्मा मूटा सदा विललाइ ॥ २ ॥ २६ मतु हुर्द जां मविगुरु मेटे ॥ जम काल की किरि आर्वेन फेर्ट ।। ३ ।। इहु मनु छुटा गुरि लीया छडाइ ।। नानक माहआ मोदु सबदि जलाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ वसंतु महला ३ ॥ वसंतु चिड्रिश्रा फुली यनराइ ॥ एहि जीख्र जंत फलहि हरि चितु लाइ ॥ १ ॥ इन विधि इह मनु हरिश्रा होह ।। हरि हरि नामु जर्प दिनु राती गुरमुखि हउमें कढे घोइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर वागी सबद सुगाए॥ इहु जगु हरिआ सतिग्रर लगै तां ॥ मृत्ति भाए॥ २॥ फल फल लागे जां श्रापे लाए सितगुरु पाए।। ३ ॥ प्रापि वसंतु जगतु सभु वाड़ी ॥ नानक पूरे भागि भगति निराली ॥ १ ॥ १७ वसंत हिंडोल महला ३ घर २ गुर की १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ वाणी विटहु वारिस्रा भाई गुर सबद विटहु बलि जाई।। गुरु सद अपणा भाई गुर चरणी चितु लाई ॥ 8 11 होवै मन राम नामि चितु लाइ ॥ मनु तनु तेरा हरिस्रा इक् नामा फत्तु पाइ ॥ १॥ रहाउ । गुरि राखे से उबरे भाई हरि भाई रसु श्रंमृतु पीत्राइ ॥ विचहु हउमें दुखु उठि गडग्रा चुठा मनि स्राइ॥ २ ॥ धुरि स्रापे जिना नो यखसित्रोन सुख लक्ष्यनु मिलाइ ॥ धृड़ि तिना श्रघुनीए की श्रापि कराए करे ऋापि भाई II मेलि मिलाइ ॥ ३ जिनि हरित्रा कीत्रा संग्रु कोइ ॥ नानक मिन तिन मुखु सद वसे सबदि मिलाबा होइ॥४॥१॥१८॥१८॥१८॥३०॥ रागु वसंतु महला ४ घर १ इक तुके जिंड पसरी सूरज किरिंग प्रसादि ॥ १ ओं सतिगर 语语语语语语语语语语 जोति ॥ तिउ घटि घटि रमईआ स्रोति पोति ॥ १ ऐको 11 रिविश्रा स्त्रव थाइ ॥ गुर सवदी मिलीए मेरी माइ ॥ ? 11 रहाउ ॥ घटि घटि अंतरि एको हरि सोइ ॥ गुरि मिलिए इकु प्रगट्ट २ ॥ एको एकु गृहिस्रा भरपूरि ॥ साकत नर लोभी जागाहि ॥ ऐको एकु वरते हरि लोइ ॥ नानक हरि एको करे सु होइ ॥ ।। वसंतु महला ४ ॥ रेगि दिन हु दुइ सदे पए ॥ सदा रखि लए ॥१॥ हरि हरि सदा हरि सिमरह अंति प्रभु • भंजि गुरमति पाइआ द्ख आलम् सभ्र **法法法法法法法法法** 

स्वर्षक्र स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं

बाबहु युप अम कर । र ।। वहाउ ।। मनद्वाल कार कार हुइन शुर ।। कालि टैंति संघारे लमपुरि गए ।। २ ।। गुरवृत्ति हरि हरि हिर लागे ।। लगम मरस्य दोऊ दुल मागे।। ३॥ भगत लगा कउ हरि किरमा

होता ॥ चनम नरस्य चाऊ दुख भागा॥ २ ॥ मनच चना भाउ वर्गा करायाः घारी ॥ गुरु नानकु तुडा मिलिझा चनवारी ॥ ४ ॥ २ ॥

्र पमंतु हिंडोल महला ४ घर २ १ आं सतिगुर प्रमादि ॥ राम नामु रतन काठड़ी गड मंदरि एक खुकानी ॥ सतिगुरु मिलैं त सोजीऐ मिलि जोती

न्तर एक रहुकारा । ताराजुर माल प साजार राजार कार्य ज्ञांति समानी ॥ १ ॥ माघो साधू जन देंदु मिलाइ ॥ देखत दरसु पाप मिन नामहि पवित्र परमपदु पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच चोर मिलि लागे नगरीका राम नाम घनु हिस्का ॥ गुरमति स्तोज परे तथ पकरे घनु सावतु रामि उपस्था महस्या ॥ साध

स्तोज परे तब पकरे घनु साबतु रामि उपरिक्षा ॥ २ ॥ पास्तंड मरम उपान करि याके रिद झंतरि माइक्षा माइक्षा ॥ साध् पुरसु पुरस्वपति पाइक्षा अगिक्षान अंघेरु गनाइक्षा ॥ ३ ॥ जर्गनाथ जगदीम गुमाई करि किरपा साधु मिलावे ॥ नानक सांति होनै मन झंतरि निन हिरदे हिर गुख गावे ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ यसतु

हात मन अतार निन हिन्द हार गुण गाव ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ यमतु सहला ४ हिंडोन ॥ तुम्ह वड पुरत्व वड अगम गुसाई हम कीरे हिरम तुमनले ॥ हिर दीन दृश्याल करहु प्रभ किरपा गुर सितगुर चरण हम बनले ॥ १ ॥ गोहिंद बीउ सितसंगति मेलि किरि कृपले ॥ जनम जनम के किनोरिल मलु मिरिक्या मिलि संगति किरि प्रम हनते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्हरा बलु जाति भविजाना हिर जिपको

पतित पबीदे ॥ इरि कोमों नगन भवन ते उत्परि हरि सोभा हरि प्रम दिनदे ॥ २ ॥ जाति मजाति कोई प्रस् पिमार्ग सिम पूरे मानम निनदे ॥ मे पैनि वटे वट पूरे इरि जन जिन इरि पारिको ।रि उन्हें ॥ ३ । इस टींटे टोम चदुतु मित मारी इरि घारि कृषा प्रम मिनदे॥ जन नानक गुरु पाइमा इरि तृटे इस कीए पतित पबीदे॥ ४॥ २ ।। ४ ।। पसंतु दिंदोन महला ४ ॥ सेग इक्ट सिनु मनुमा गहिन सकै

ति हरि हरि नाम स्मि गोपे॥ जिउ पाछि स्मिक्त परिमो पनि माता पनि

शादे रिनन वित्तीपे॥ १ ॥ गोरिंद जीउ मेरे मन नन नाम हरि बोधे॥ वर्द

## <u>[华华华华亚亚亚西西亚东东东西亚东</u>亚东 सीधे सतिगुरु पाइश्रा विचि काइश्रा नगर हरि भागि गुरु जेते हरि के सास जन साम 11 रहाउ ॥ 11 भारी प्रीति ऋति बीधे ॥ जिउ कमल विरहि जल हरि त्रभ जन जिपश्रो नाम् निरंजन २ ॥ विनु देखे सकलीधे ॥ हउमै की हरि प्रीधे ॥ जनम जनम उपदेसि नरहरि गुरु निकसी हिर अंमृति हिर जिल नीधे ॥ ३ ॥ हमरे करम विचरह न अपनीधे ॥ हरि भावें सुगि विनउ पेज रखहु जन नानक सरिए पवीधे ।। ४ ॥ ३ ॥ ५ ॥ वसंत हिंडोल महला ४ ॥ धार्वे तिलु घरि नही वासा भरमि भरमि बह खिन खिन दारू सिरि धारिय्रो घरि मंदरि ग्रि श्रंकस सबद त्राणि वसाईए ।। १ ।। गोविंद जीउ सतसंगति मेलि हरि धित्राईऐ॥ सहजि समाधि लगाईऐ सुखु पाइत्रा हरि गहस्रा ॥ रहाउ ॥ घरि रतन लाल वहु माग्यक लादे मनु अमित्रा लहि काढे क्र्यु गुहज खिन तिउ न सकाईऐ जिउ श्रोडा - 11 न पाइश्रा सतिगुरु साध ऐसा जिन वसत् लहाईऐ 11 11 २ ।। जनमु पदोरथु पुंनि पाइग्रा फल जीवाईऐ नृगु नर धृग् प्रभ किरपा जाईऐ ॥ ३ ॥ मधुस्रदन हरि धारि चदलै निरवाग मिलाईए ॥ जन नानक पदु करि किरपा गुरू 11 8 ॥ वसंत् 11 8 गाईऐ ॥ ४ पाइत्रा मिलि साधृ हरि गुण विखित्रा देह भइश्रा दुसु जाग्र हिंडोल 11 श्रावन महला 8 मननुख सुंजी सुंज़् ॥ राम नामु खिनु पत्तु नहीं चेतिश्रो जिम पकरे हउमै ममता मुंञ् ॥ सत कालि सलुंजू ।। १ ।। गोविंद जीउ विख हरि पित्रारी मिलि संगति हरि . रसु भुंजू की रहाउ ।। सतसंगति साध दइश्रा करि मेलहु सरनागति साध्र पंञ काढि लेहु प्रभ तुम्ह दीनदइश्राल भंञ दुख इबदे पाथर हम श्रंतरि सुत्रामी सतसंगति धारहु रिद उसतति २ ॥ हरि ॥ हरि नामै हम प्रीति लगानी हरि हम बुधि लंञ् ॥ ३॥ जन के पूर मनोरथ हरि प्रभ हरि नामु देवहु हरि लंज वंज् गुरि दीश्रो है मंत्र हरि भइश्रा तनि अनदु जन मनि ॥ ४ ॥ ४ ॥ ०॥ १२॥ १८ ॥ ७॥ ३७॥

वसंतु महला ४ घरु १ दुतुके

१ श्रों सितगुर प्रसादि॥ गुर सेवड करि नममकार ॥ श्राज्ञ मंगलचार ॥ श्राज्ञ हमार्र महा श्रनंद ॥ चिंत लथी मेटे

इमारें मंगलचार ॥ श्राजु इमारें महा श्रनंद ॥ चिंत लथी मेटें गोविंद ॥ १ ॥ श्राजु इमारें गृहि यसंत ॥ गुन गाए प्रम तुम्हें वेश्रत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्राजु हमारें यने फागृ ॥ प्रम संगी मिल

ののののののののののののののののののの

खेलन लाग ॥ होली कीनी संत सेव ॥ रंगु लागा श्रवि लाल देव॥ २ ॥ मनु तनु मन्नलिश्रो श्रवि श्रन्थ ॥ सके नाही छाव पूप ॥ सगली

रती दिस्या होड़ ॥ सद वसंत गुर भिले देव ॥ ३ ॥ विरस्न जिम्मी है पारजात ॥ फूल लगे फल रतन मांति ॥ तुपति अपाने दरि

है पारजात ॥ फूल लगे फल रतन भांति ॥ तृपति अधाने हरि गुणह गाइ ॥ जन नानक हरि हरि हरि धिम्राइ ॥४॥ १ ॥ वसंत

महला थ ॥ हटबाखी घन माल हाडु कीतु । ज्यारी ज्य मा चीतु ॥ अमली जीवे अमलु खाड ॥ तिउ हरि जतु जीवे ।

धिमाइ ॥१॥ अपने रंगि सम्रु को रचे ॥ अतु प्रिम लाइक्रा विद्व तितु लगे॥१॥ रहाउ ॥ मेघ समे मोर निरतिकार ॥ चंद देखि

विगमहि कउतार ॥ माता बारिक देखि कनर ॥ तिउ हरि । जीरिह जपि गोविंद ॥ २ ॥ तिंग रुचे सद मोजनु मास रख देखि चरे चित उतास ॥ किंग्यन कर क्षति धन पिकारु

रणु देखि छरे चित उत्तास ॥ किएम कड श्रांत धन पित्राह इसे जन कड हिरे हिरे श्रायात ॥ ३॥ सरव रंग इक रंग माहि अपन सरव सर्वा सुख हिरे के नाइ ॥ तिमहि प्रापति

निधातु ॥ नानक गुरु जिल्लु करें दातु ॥४ ॥२ ॥ वर्मतु महला ४ हो वित्रु वर्मतु जिल्लु प्रसु कुरालु ॥ वित्रु वर्मतु जिल्लु गुरु दश्मालु हो । मंगलु विम के जिल्लु एकु कालु ॥ विन्नु सद वर्मतु जिल्लु ।दि नामु

हों १ ।। गृहि ना के चर्मतु मनी ।। जा कै कोस्ततु हिर धुनी ।। १ हों रहाउ ।। ग्रीति पारम्राम मश्रति मना ।। गिमानु कमाईण पूछि जनां हो: हो: सो तपनी बिद्धु नाथ संग्रु ।। सद् थिमानो जिल्लु ग्रुसहि स्ंग्रु ।। २

में निरमठ जिन भउ पहुँचा ॥ सो सुप्तीमा जिसु असु गहुँचा। सो इन्नी जिसु रिदा थाइ ॥ मोई निहुचलु माच ठाइ ॥ ३ ॥ एका सोज एक प्रोति ॥ दरमन परमन होन चीनि ॥ हरि रंग रंगा महजि

नगणु॥ नानक दाम तिसु जन इत्याणु॥ ४ ॥ ३ ॥ वर्गतु महला ४

( → १ ⊏ १ ) ॥ जीत्र प्राण तुम्ह पिंड दीन ॥ मुगध सुंदर धारि जोति कीन ॥ सभि जाचिक प्रभ तुम्ह दइआल ॥ नामु जपत हो रत निहाल ॥ १ ॥ मेरे प्रीतम कारण करण जोग ॥ इंड पावंड तम ते सगत्त थोक ॥ १ ॥ रहांड ॥ नामु जपत होवत उधार ॥ नामु जपन सुख सहज सार ॥ नामु जपत पति सोभा होइ ॥ नामु जपत निघनु नाही कोइ ॥ २ ॥ जा कारिए इह दुलभ देहि।। सो बोलु मेरे प्रभृ देहि।। साध संगति महि इहु विस्नाष्टु ॥ सदा रिंदें जपी प्रभ तेरो नामु ॥ ३ ॥ तुभ गिनु दूजा कोइ नाहि ॥ समु तेरो खेलु तुम महि समाहि ॥ जिउ भावे तिउ गालि ले सुखु नानक पूरा गुरु मिले ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतु महला y 11 प्रीतम मेरें संगि राइ ॥ जिसहि देखि हउ जीवा माइ ॥ जा सिमरिन दुखु न होइ ॥ करि दह्या मिलावहु तिसिह मोहि ॥ १॥ मेरे प्रीतम प्रान अधार मन ॥ जीउ प्रान सभु तेगे धन 11 रहाउ।। जा कउ खोजिह सुरि नर देव।। मुनि जन सेख न लहिह भेत्र ॥ जा की गति मिति कही न जाइ ॥ घटि घटि घटि रिहिश्रा समाइ ॥ २ ॥ जा के भगत त्र्रानंद मे ॥ जा के भगत कउ नाही खैं।। जा के भगत कउ नाही भै।। जा के भगत कउ सदा जै।। ३ ॥ कउन उपमा तेरी कही जाइ ॥ सुम्बदाता प्रभु रहिस्रो समाइ॥ नानकु जाचे एकु दानु ॥ करि किरेषा मोहि देहु नामु । 8 11 ॥ साध संगति तिउ वसंतु महला ५ ॥ मिलि पाणी जिउ हरे चूट हउमें छूट ॥ जैमी दासे धींग मीर ॥ तैसे उधाग्न गुग्ह पीर ॥ १ ॥ प्रभ देनहार ॥ निमख निमख तिसु नममकार 11 रहाउ ॥ जिमहि पगपति साध संगु ॥ तिसु जन लागा पारब्रहम त्र्रराधहि जोग जगित ॥ भगत मुकति बंधन ते भए ।। २ ।। नेत्र संगोखे दरसु पेखि ॥ रमना गाए गुण अनेक ॥ तेंपना त्राघाना हरि रसहि सुत्रादि 11 3 11 दुकी गुर प्रमादि ॥ मनु त्रादि पुरख **ऋपरंपर** देव सगल 11 सेनक लागो चरन सेन ॥ उधारण तेरो नामु ॥ नानक पाइस्रो इहु निधातु 11 8

यसंतु महला ५ ॥ तुम वड दाने दे रहे ॥ जो प्र प्राण महि रिव रहे ॥ दीने सगले भोजन खान ॥ मोहि निरगुन इक गुनु न जान ॥ १ ॥ हउ कछू न जानउ तेरी सार ॥ तू करि गति मेरी

( ११=२ ) **张承安张张宏张张张张明张张张敬请张张**张 प्रम दहशार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप न ताप न करम कीति ॥ अधि नाही तेरे की रीति ।। मन महि राखउ श्रास एक ॥ नाम पायहि तरउ टेक ॥ २ ॥ सरव कला प्रभ तम्ह प्रवीन ॥ ऋंत न जलहि मीन।। श्रगम श्रगम ऊचह ते ऊच ॥ हम थोरे तुम बहुत मुच ॥३ ॥ जिन तु थिश्राइश्रा से गनी ॥ जिन तु पाइत्रा से धनी ॥ जिनि तु सेविश्रा सुन्वी से ॥ संत सरिए नानक परे ॥ ४॥ ॥ तिस्र ७ ।। वसंतु महला ४ ।। तिसु तु सेवि जिनि तु कीया ॥ तिस का चाकरु होहि फिरि त्रराधि जिनि जीउ दीक्रा लार्ग ।। तिस की करि पोतदारी फिरि दख़ न लागे ।। 🕻 ।। एवड भाग होहि जिसु प्राची ॥ सो पाए इहु पदु निरवाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ द्ञी सेवा जीवतु विरथा ॥ कळून होईहै पूरन अरथा सेवा खरी दुहेली।। साथ की सेवा सदा सुहेली ।। २ ॥ जे लोडिंड सुखु माई ॥ साथू संगति गुरहि बताई ॥ ऊहा जवीरे ३ ॥ सगल तत महि तत ।। साधु संगति पारगरामः॥

धित्रान महि एक धिश्रात ॥ हरि कीरतन महि ऊतम धना ॥ नानक गुर मिलि गाइ गुना ॥ वसंद 0.8.0 Z सिमरत निरमल महला ५ ॥ जिस्र बोलत मुख पवित होइ ॥ जिस्र है सोइ ।। जिसु घराधे जम्र किछुन कहै।। जिस की सेवा सम्र किछु लहै। १।। राम राम बोलि राम राम।। तित्रागृह मन के सगल काम।। १ ॥ रहाउ ॥ जिस के धारे धरिए अकास ॥ घटि घटि जिस का है श्रमासु ।। जिसु सिमरत पतित प्रनीत होह ।। श्रंतकाल फिरि फिरि सगल धरम महि ऊतम घरम ॥ करम करतृति कै करम ॥ जिस कउ चाहिह सुरि नर देव ॥ संत सभा की স্থাবি प्रस्वि जिस 3 Ħ कीय्रा दानु

हरि निधानु ॥ तिस की मिलिया गति मिति हरि हरि धियाइ लन II. 8 तन भीतरि लागी पित्रास ॥ गुरि दहन्रालि प्र ॥ मन पुरी ıı. किलविख काटे संगि श्रास साध नाम्र नाम रंगि 11 8 H ग्रस्परसादि वसंत हिरदे उरिघारे सदा सदा हरि जसु सुना ॥ १ ॥ रहाउ ॥

तेरी मोहि प्रभ ग्रनाथ 11 करगा सञ्चामी कारण समरथ करि तेरे आधारि जंत जीग्र सरगा 11 देव ॥ भवखंडन दखनास निसतारि ॥ २ प्रभ लेहि सेव ताकी Ħ म्रनि सुरि जन नर 11 सभि तेरा दीश्रा माहि 11 धरशा की ऋला आकास जा अपरा दाम ॥ श्रंतरजामी दहग्राल ॥ प्रभ खाहि ॥ 3 देहु दानु ॥ जिप जीवै नानक मोहि किरपा करि नदरि निहालि 在现在是是是是是是是是是是是是 १० ॥ वसंतु महला ५ ॥ राम रंगि सभ गए पाप ॥ तेरो 11.8.11 सभ मिटे गोविंद जपत नही संताप - 11 राम कछु नाहि फेर ॥ १ ॥ वसंतु हमारे राम संत रंग हरि सिमरत ॥ संत जनी कीत्रा उपदेस ॥ जह १॥ रहाउ सिउ सदा संग्र॥ उदिश्रान ॥ हरि भगति हीन भगतु सो धंनि देस कीरतन रस भोग रंगु ॥ मन हरि गुरप्रसादि घटि घटि पछानु ॥ २ ॥ तू सदा संगु ।। निकटि पेलु प्रभु करणहार।। ईत ऊत प्रभ ॥ करि लगो धित्रातु कारज सार ॥ ३॥ चरन कमल सिउ प्रभि कीनो दानु ।। तेरिश्रा संत जना<sup>र</sup>की वाछउ धृरि ।। जपि नानक सुत्रामी सद हजूरि ॥ ४ ॥ ११॥ वसंतु महला ५ ॥ सचु परमेसरु नवा।। गुर किरपा ते नितचवा ।। प्रभ रखवाले माई बाप।। जाकै सिमरिण नहीं संताप।। १ ॥ खसमु धित्राई इक मनि इक भाइ।। गुर पूरे की सरणाई साच साहिबि रहित्रा कंठि लाइ।। १ ।। रहाउ ।। श्रपणे जन ॥ वितु गुर साचे प्रभि त्रापि रखे। दुसट दृत सभि भ्रमि थके दुखु देस देसंतरि रहे धाइ ॥ २ ॥ किरतु श्रोन्हा का मिटसि श्रोइ ग्रपणा बीजित्रा ग्रापि खाहि ॥ रखवाला जन का नाहि ॥ पहुचि न सकसि कोइ॥३॥प्रभ दास खे कउ जन गोबिंद-पूरन जाको प्रताप्र 11 गुण ऋखंड करि जतन आपि ॥ धिश्राइ जीवै हरि चरण 8 नानकु 後後後 नित П गाइ रसन सरेवत-चरण गुर 11 ¥ महला वसंत १२ 11 प्रभि करी मङ्द्रा॥ सरेव पारब्रहमि गइत्रा दुख ।। जिप जीवे नानकु राम नाम ।। १ ॥ सा रुति सुहावी पूरन काम ।। बिनु सतिगुर दीसे विललांती साकतु फिरि हरि चिति त्रावे

फिरि आवे जावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ से घनवंत जिन हरि प्रश्नु रासि ॥ काम क्रोध गुर सबदि नासि ॥ भै वितसे निरमें पटु पाइआ ॥ गुर मिलि नानिक खसम्र धिआइआ ॥ र ॥ साथ संगति प्रभि कीओ निरास ॥ हरि जि जिप जिप होई प्रन आस ॥ जिल थिल महीअलि रिन रिहआ ॥ गुर मिलि नानिक हिर हिर किहिआ ॥ गुर मिलि नानिक हिर हिर किहिआ ॥ शु । असट निधि नवनिधि एह ॥ करिम परापति जिसु नाम्नु देह ॥ प्रभ जिप जिप जीवहि तेरे दास ॥ गुर मिलि नानक कमल प्रगास ॥ ४ ॥१३ ॥

वसंतु महत्ता थ घरु १ इक तुके
१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सगल इछा जपि पुनीका ॥ प्रभि मेले
चिरी विञ्जनिका ॥ १॥ तुम रवहु गोविंदै रवण जोगु ॥ जितु रिप्रेण

चिरी विश्वंतिया ॥१॥ तुम रबहु गोविंदै रवस जोगु ॥ जितु रिपरें सुख सहज मोगु ॥१॥ रहाउ ॥ करि किरपा नदिरि निहालिया ॥ श्रपसा दासु आपि सम्हालिया ॥२॥ सेज सुहावी रसि वनी ॥ व्याह मिले प्रभ सुख धनी ॥ ३॥ मेरा गुसु कवगसुन वीचारिया ॥ प्रम नानक चरस पुजारिया ॥४॥ १॥ १४॥ वसंतु महला ४ ॥ किलविख विनसे गाह

प्रजारिक्या ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ वसंतु महत्ता ४ ॥ किलविख विनसे गाइ गुना ॥ श्रनदिञ्ज उपजी सहज्ञ धुना ॥ १ ॥ मञ्ज मञ्जलिको हरि चरन संगि ॥ करि किरपा साथू जन भेटे नित रात्ती हरि नाम रंगि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा प्रगटे गोपाल ॥ लिंड लाइ उधारे दीन दृश्याल ॥ २ ॥ इहु मञ्ज होक्या साथ पृरि ॥ नित देखें सुम्यानी हृज्ति ॥ ३ ॥ काम जोष तसना गई ॥ नानक प्रम किरपा मई ॥ ४ ॥ २ ॥ १ ॥ १ ॥ सस्त

महला था। रोग भिटाए प्रभू आषि॥ बालक राखे अपने कर धार्षि॥ १॥ ॥ सांति सहज गृह सद यसंतु॥ गुर पूरे की सरखी आए कलिआण रूप जपि हिर संतु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोग संताप कटे प्रभि आषि ॥ गुर अपने कठ नित नित जाषि ॥ २॥ जो जन्न तेरा जपे नाउ ॥ सिम फल पाए निहचल गुन गाउ ॥ ३ ॥ नानक सगता मन्ती रीति ॥ ग्रुखुराता जपदे नीत नीति ॥ ४॥ ३॥ १६ ॥ वसंतु महला थ ॥ इक्ष्यु करि कीने निहाल ॥ अपने

से सेरक कउ महमा दहमालु ॥ १ ॥ ग्रुरि पूरे सम्रु पूग कीत्रा॥ से अंपन नाम्च रिद महि दीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम् धरमु मेरा कछु न बीचारित्रो ॥ बाह पकरि भवजलु निसतोरित्रो ॥ २ ॥ प्रभि काटि में लु निरमल करे ॥ गुर पूरे की सरगी परे ॥ ३ ॥ आपि करिह त्रापि करगै हारे ॥ करि किरपा नानक उधारे॥ ४॥ ४॥ १७॥ वसंतु महला ५ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ।। देखु फूल फूल फूले ॥ अहं तियागि सभागे ॥ हरि चेति तित्रागे ॥ चरन कमल पागे ॥ तुम मिलहु प्रभ मन मेरे ।। रहाउ ॥ सघन बासु कूले ॥ इकि रहे सुकि आइओ रे ॥ वसंत रुति त्राई ॥ परफूलता रहे ॥ १ ॥ त्रव कल इकु नामु योवहु वोबहु ॥ अन रूति नाही नाहो ॥ मतु भरमि भूलहु भुलहु ॥ गुर मिले हिर पाए ॥ जिसु मसतिक है लेखा ॥ मन रुति नाम रे ॥ गुन कहे नानक हिर हरे हिर करे॥ २॥१८॥ वसंतु महला ५ घरु २ हिंडोल १ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। होइ इकत्र मिलहु मेरे भोई दुविधा करहु लिव लाइ।। हरि नामें के होबहु जोड़ी गुरमुखि वैसहु सफा विछाइ ॥ १ ॥ इन विधि पासा ढालहु वीर ॥ गुरमुखि नामु जपहु दिनु राती त्रांति कालि नह लागै पीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम धरम तुम्ह चउपड़ि साजहु सतु करहु तुम्इ सारी ॥ कामु क्रोधु लोभु उठि इसनानु करहू खेल हरि पित्रारी ॥ २ ॥ मोह जीतह ऐसी लंघावै मेरा सतिग्रह त्र्याराधे ॥ विखड़े दाउ परभाते सोए\_ हरि हरि आपे खेले आपे देखें जाते ॥ ३ ॥ घरि सेती गुरमुखि जो नरु खेलै सो जन नानक 11 हरि आपे रचन रचाइआ जि**णि वाजी घरि आइआ ॥ ४ ॥ १ ॥ १६ ॥ वसंतु** महला हिंडोल ।। तेरी कुदरित तूरै जागिह अउरु न दूजा जार्ग ।। जिस नो पछार्गे ॥ १ ॥ तेरित्रा भगता कृपा करहि मेरे पित्रारे सोई तुभौ कउ चिलहारा ।। थानु सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे आपारा रहाउ ॥ तेरी सेवा तुभ ते होवे अउरु न दूजा करता॥ भगतु तेरा सोई तुपु भावे जिसनो तूरंगु धरता ॥२ ॥ तू

वड दोता तू वड दाना

ताहि पछानो ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ इहु जगु है संपति सुपने की देखि
कहा ऐडानो ॥ संगि तिहारें कड़ू न चालै ताहि कहा लपटानो ॥
१ ॥ उसतित निंदा दोऊ परहर हिर कीरति उर आनो ॥ जन
नानक सभ ही म पूरन एक पुरख भगनानो ॥ २ ॥ १ ॥ वर्मतु
महलो ६ ॥ पापी हीएँ मैं काष्ट्र यमाह ॥ मृतु चंचलु या ते गहिओ
न जाड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी जंगम श्रुठ संनिश्चास ॥ सम ही
परि डारी १६ फास ॥ १ ॥ जिहि जिहि हिर को नाष्ट्र सम्हारि ॥
ते भवसागर उतरे पारि ॥ २ ॥ जन नानक हिर की सरनाइ ॥ दीजें
नाष्ट्र रहें गुन गांड ॥ ३ ॥ २ ॥ वर्मतु महला ६ ॥ माई मैं पृतु पाइओ

हरिनाम् ॥ मनु मेरो घावन ते छूटिक्यो करि बैटो विसराम् ॥ १ रहाउ ॥ माध्या ममठा तन ते भागी उपजिक्यो निरमूल गिक्रानु

भगवान

जनम जनम का मंसा चूका रततु नाम्च जब पाइक्षा ॥ तृमना सकल विनामी मन ते निज सुख माहि समाईक्षा ॥ २ ॥ जा फड होन दृश्यालु किरपानिषि मो गोविंद गुन गाउँ ॥ कहु नानक रह विधि को सर्प कोऊ गुरम्नखि पाउँ ॥ ३ ॥ यसंतु महला ६ ॥ मन कहा दिमारिको राम नाम्च ॥ नतु विनम्प जम मित्र पर्प काम्न ॥ १ ॥ रहा उ॥

लोग मोह एड परिन न साहै गड़ी भगति

पहार ॥ तै साचा मानित्रा किह विचारि धृए का कछु संगि चालै समभ न # ग्रेह ॥ संपति दारा भगति नाराइन होइ संगि ॥ 是是 कहु नानक भज इक ॥ २॥ एक रंगि । ३ ॥ ४ ॥ वसंतु महला ६ ॥ कहा भृलिश्रो लाग । कछ विगरित्रो नाहिन अजह जाग 11 विनसै सुपने के 11 जानु जग इह तेरें नीत 11 ॥ संगि हरि चसत 11 δ कह की होइ सहाइ ग्रंत H चार भज्र ताहि मीत 1 2 11 政政政政政政政政政政 गुन ता के गाइ ॥ ३ ॥ ५ П वसंत् महला १ असटपपीत्रा घरु १ दुतुकीत्रा चीति नही कऊत्रा नामु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जगु चीति अनीति ॥ जग सिउ विसारि गिरें देखु भीति ॥ मन्त्रा डोलें त्ट़ी भूठ परीति ।। १ ।। काम्रु क्रोधु विखु वजरु भारु ।। नाम विना कैंसे गुन चारु ।। १ ॥ रहाउ ॥ घरु वालू का घूमनघेरि ॥ वरखिस ते धरि चकु फेरि जोति सरब 11 वाणी बुदबुदा हेरि ॥ मात्र वृंद नामै की चेरि ॥ २ ॥ सरव उपाइ गुरू सिरि मोरु ॥ मगति तोर ॥ नामि रतो चाहउ तुभ श्रोरु ॥ नामु सो चोरु ।। ३ ।। पति खोई बिखु श्रंचिल पाइ ।। साच नामि रतो ॥ भै मानै पति सिउ घरि जाइ ॥ जो किछु कीन सि प्रभु रजाइ निरमउ मेरी माइ ॥ ४ ॥ कामनि चाहै सुंदरि भोगु ॥ पान फूल मीठे रस रोग ।। खीलें विगसें तेतो सोग।। प्रम सरणागति कीन्हसि होग ५ ॥ कापड़ पहिरसि अधिकु सीगारु ॥ माटी फूली रूपु विकारु ॥ आसा मनसा वांधो वारु ॥ नाम विना स्ना घरु बारु ॥ ६ ॥ गाछहु पुत्री दोतु सवारि प्रिउ - 11 भंगाहु सचु राजकुत्रारि ॥ नाम प्रेम अधारि ॥ गुर सबदी विखु तित्रास निवारि ॥ ७ ॥ मोहनि मोहि गुरके सबदि पछाना तोहि॥ नार्नक ठाढे चाहि मोहि 11 नामि संतोखे किरपा धारि = 11 तेरे जाइ ॥ अति भूलंड भरमसि ऋाइ १॥ मनु महला **ऋस**थिरु दीसै जिउ भाइ एक 11 नह माइ ॥ लुभानउ विखम मनु भृलउ समभसि 2 11 पाइ कंठि मीन कुंडलीत्रा

साच नाइ।। गुर सबद बीचारे सहज भाइ।। १।। रहाउ।। मन भूलउ भरमसि भारतार ॥ बिल बिरथे चाहै वह विकार ॥ मैगल जिउ कामहारा । किहि वधनि वाधिश्रो सीस मार ॥ २ ॥ मन म्रगधौ भगति हीन ॥ दरि असट सगपी नाम बीतु ॥ ता की जाति न पाती नाम लीन ॥ मिम द्ख सखाई गुगाह घीन ॥ ३ ॥ मन चलैं न जाई ठाकि राखु ॥ बिन हरि रस राते पति न साखु ॥ सुग्ता आपि राख़ ।। धरि धारण देखें जारा ४ ॥ अपि सुलाए किसु हिउ जाइ ॥ गुरु मेले विश्वा कहुउ माइ अगगण छोडउ गुरा कमाइ ॥ गुर सबदी राता सचि मिलिए मति होइ मन ऊतम n सकै कोड़ ॥ सदा नाम्र करै धोइ ॥ सदा मुक्त विष न ॥ मन् इरि कै भागे आवै जाइ॥ सभ महिएको किछु कहणु न जाइ ॥ सम्र हुकमो वर्ग्ते हुकमि समाइ ॥ दुख सम तिसु रजाइ । ७ ॥ तू अभुलु न भूलौ कदे नाहि ॥ गुर सबद् मति ग्रगाहि ll . त् मोटउ ठाकुरु सबद माहि

नानक मानिश्रा सञ्ज सलाहि ॥ = ॥ २ ॥ वसतु महला १ ॥ दरसन वी विश्रास जिन्नु नर होह ॥ एकतु राचे पाहिर दोह ॥ दूरि दरदु मिथ अमृतु खाइ ॥ गुग्नुलि वृन्में एक समाइ ॥ १ ॥ तेरे दरसन कउ केती विललाइ ॥ निरत्ता को चीनिम गुर सबिर मिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद वस्त्रीणि कहि इक्त कहीए ॥ आहु वेश्वतु अतु किनि लहीए ॥ एका करता जिन अगु कीश्रा ॥ वास्तु कला घरि गगनु घरीश्रा ॥ २ ॥ एको गिश्रानु धिश्रानु धुनि वाणी ॥ एकु निरालमु अकथ वहाणी ॥ एको सबदु सचानीसाछ ॥ पूरे गुर ते जाल जाला ॥ ३ ॥ एको घरमु इन्हें सचु काहै ॥ गुग्नि परा जुगि जुगि जीर सोई ॥ गुग्नि परा जुगि जुगि जीर सोई ॥ शुन्नि परा जुगि जुगि जीर सोई ॥ शुन्नि परा जुगि जुगि जीर सोई ॥ शुन्नि परा जुगि जुगि जीर सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि जोर सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि परा जुगि जुगि सोई ॥ सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन् सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्। सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि सुन्नि स

पार्ते अलख श्रपार ॥ ४ ॥ एको तखतु एको पातिमाहु ॥ सखी वार्र वे परवादु ॥ तिस का कीश्रा निभाग्य सारु ॥ आहे श्रमप्र सगोचरु एककारु ॥ ४ ॥ एका मृग्ति साचा नाउ ॥ तिर्थ निवदे साचु निमाउ ॥ साची काखी पति परवाखु ॥ साची दरग्रह पार्व माखु ॥ इ. ॥ एका मगति एको है भाउ ॥ बिनु में मगती आवुठ जाउ ॥

(3283) गुर ते समिक रहे मिहमाण ॥ हरि रसि राता जनु परवाणु ॥ ७॥ देखउ सहजे रावउ ।। तुम विचु ठाकुर किसै न भावउ जलाइत्रा ॥ सतिग्ररि हउमै सबदि नानक साचा दिखाइत्रा ॥ = ॥ ३ ॥ वसंतु महला १ ॥ चंचलु चीतु न पार्वे ॥ त्रावत जात न लागे बारा ॥ दृखु घर्णो मरीऐ करतारा त्राखउ हीना ॥ विनु प्रीतम को करैं न सारा ॥१॥ सभ ऊतम किसु रहोउ ॥ अउखध हरि भगती सचि नामि पतीना 11 8 - 11 विनु गुर मेरे ॥ विनु हरि भगती थाकी बहुतेरे ॥ किउ टख चुकै ॥ रोग वडो किउ मेरे ।। दुख सुख दाने ठाकुर ॥ २ धीरा ॥ रोगु ब्रुक्ते सो काटे पीरा मै अवग्रा मन माहि 11 सरीरा ।। हृढत खोजत गुरि मेले बीरा ।। ३ ।। गुर का सबदु हरि नाउ ॥ जिउ तू राखिह तिवै रहाउ ॥ जगु रोगी कह देखि ॥ ४ ॥ घर महि दिखाउ ॥ हरि निरमाइलु घरु निरमलु न उ चुनावे महि जो देखि दिखावे ॥ गुर महली सो महलि 11 के लोग त्रतीता ॥ ॥ हरख मन्या चित महि चीता ॥ ऐसे हरि चाखि हरि निवासा नामि ॥ श्रंमृत निरासा पछाणि रहे लिव लागा ॥ जनमु जीति गुरमति दुखु भागा॥ पीवउ ॥ सहजि मरंउ जीवत गरि दीया सच श्रंमृत् गुर भावै ॥ तुमरो होइ सु करि राखउ ऋपगो रोग विश्रापे ॥ घटि घटि रवि ।। ७ ।। भोगी कउ दुख् रहित्रा प्रभु जापे ।। सुख दृख ही ते गुर सबदि अतीता 11 १ इकतुकीत्रा ॥ मत राम्रु रवे हित चीता ॥ ⊏ ॥ ४ ॥ वसंतु महल भसम अंधृले गरवि जाहि॥ इनि विधि नागे जोगु नाहि विसारित्रो ते राम नाम ॥ त्रंत कालि तेरे अविकाम॥१॥ पूछि तुम करहु बीचारु ॥ जह देखउ तह सारिगपाणि ॥ २।। किञ्चा हउ त्र्याखा जां कञ्च नाहि ।। जाति पति सम तेरैं नाइ ॥

रहाउ ।। गुर पूछि तुम करहु बीचारु ।। जह देखउ तह सारिगपाणि ।।
२ ।। किन्ना हउ त्राखा जां कन्नू नाहि ।। जाति पित सम तेरें नाइ ।।
३ ।। काहे मालु दग्बु देखि गरिव जाहि ।। चलती वार तेरो कन्नू नाहि ।।
४ ।। पंच मारि चितु रखहु थाइ ।। जोग जुगित की इहै पांइ ।। ५ ।।
हउमै पैखड़ु तेरे मनै माहि ।। हिर न चेतिह मूड़े मुकति जाहि ।।
६ ।। मत हिर विसरिए जम विस पाहि ।। स्रंत कालि मूड़े चोट खाहि

। ७ ॥ गुर सबदु विचारहि ब्राप् जाइ ॥ साच जोग्र मनि वसें अग्रह ॥ = ॥ जिनि जीउ पिंडु दिता तिसु चेतहि नाहि ॥ मही मसायी मुद्दे जोगु नाहि ॥ ६ ॥ गुए नानकु बोलै भली बारि।। तुम होहु सुजाले लेहु पछाणि ॥ १० ॥ ४ ॥ वसंतु महला १ ॥ दुविधा दुरमित अधुली कार ॥ मनमुखि भरमै मिक गुवार ॥ १ ॥ मनु अंधुला अंधुली मति लागै।। गुर करणी वितु भरमु न भोगै।। र ।। रहाउ।। मनमुखि अंधुले गुरमति न भाई ।। पद्ध भए अमिमान न जाई ॥ २॥ लख चउरासीह जंत उपाए ॥ मेरे ठाकर भागे सिरजि समाए ।। ३ ।। सगली भूलै नही सबदु श्रचारु ।। सो समर्फे जिसु गुरु करतारु ।। ४ ।। गुरु के चाकर ठाकुर भागो ।। बखिस लीए नाही जम कारो ।। ५ ॥ जिन के हिरदें एको भाइत्रा ॥ आपे मेले भरमु चुकाइत्रा ॥ ६ ॥ वे मुहताजु वेत्रंतु ऋपारा ॥ सचि पतीजै करणैहारा ॥ ७ ॥ नानक भले गरु समभ्यते ॥ एक दिखावे साचि टिकार्ये ॥ ⊏। ६॥ वसंतु महला १ ॥ आपे भवग फूल वेलि ॥ त्रापे सगति मीत मेलि ॥ १ ॥ ऐसी भन्स बास ले॥ तस्वर फुले बन हरे।। १ ॥ रहाउ ॥ आपे कवला कंत्र आपि ॥ आपे रावे सबदि थापि ॥ २॥ त्रापे वजह गऊ लीरु ॥ आपे मंदरु थंम्ह सरीरु ॥ ३ ॥ त्रापे करणी करणहारु ॥ त्रापे गुरप्रखि करि बीचारु ॥ ४ ॥ त करि करि देखिह करणहारु ।। जीति जीझ असंख देइ अधारु ॥ प्रात् सरु सागरु गुण गदीर ।। तू अकुल निरंजनु पर्म हीर ।। ६ ॥ तू आपे करता करण जोगु ॥ निक्केरलु राजन सुखी लोग ॥७ ॥ नानक श्रापे हरि नाम सुत्रादि ।। वित्त हरि गुर प्रीतम जनमृगदि ॥ = ॥ ७ ॥ वसंत हिंडीलु मदला १ घर २ र श्रों सतिगुर प्रमादि ॥ सत चउदह तीनि चारि करि महलति चारि बहाती ॥ चारे दीने चह हथि दीए एका एकी वारी।। १ ॥ मिहरवान मधुयुद्दन माधौ ऐसी सकति तम्हारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरि घरि लसकरु पानक तेरा धरम् करे सिकदारी ॥ घरती देग मिले इक वेरा मागु तेरा भंडारी ॥ २ ॥

**《法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法**》

नासायुरु होर्व फिरि मंगै नारद करे खुआरी ॥ लबु अधेरा वंदीखाना अउग्ग पैरि जुहारी ॥ ३ ॥ पूंजी मार पर्वे नित मुदगर पाषु करे कोटवारी । भावे चंगा भावे मंदा जैसी नदिर तुम्हारी ।। ८ ॥ त्रादि पुरख कउ त्रलह कहीऐ सेखां त्राई वारी ॥ देवल देवित आ करु लागा ऐसी कीरित चाली ।। ५ ।। कूजा वांग निवाज जीयां वोली म्रुसला नील रूप वनवारी ॥ घरि घरि मीत्रा सभनां त्रवर तुमारी ।। ६ ।। जे तू मीर महीपति साहिबु क़दरिन कडगा चारे कुंट सलामु करहिंगे घरि घरि सिफति तुम्हारी॥ ७ ॥ तीरथ सिंमृति पुंन दान किछु लाहा मिलै दिहाड़ी ॥ नानक नामु मिले विडिम्राई मेका घड़ी सम्हाली ॥ ८ ॥ ८ वसंत् हंडोलु घरु २ महला ४ वालकु वसित्रा सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ कांइत्रा नगरि इक खितु पत्तु थिरु न रहाई ॥ त्रानिक उपाव जतन करि थाके वारंवार घरि आगु ॥ सतिगुरु भरमाई ॥ १ ॥ मेरे ठाकुर वालकु इकत् मिलै त पूरा पाईऐ भन्न राम नाम्न नीसाणु ॥ १ ॥ रहाउ मिरतकु मड़ा सरीरु है सधु जगु जित् राम नामु नही वसिश्रा उद्कु चुत्राइत्रा फिरिं हरिग्रा होग्रा रसित्रा॥ २॥ राम नाम्च गरि सरीरु समु खोजित्रा इकु गुरम्रखि निरखत दिखाइत्रा ।। बाहरु खोजि मुए सभि साकत हरि गुरमती घरि पाइत्रो ॥ ३ ॥ दोना दीन दइग्राल भए है जिउ कृसनु विदर घरि त्राइत्रा ॥ किछु आगै भंजि दालद सुदामा भावनी धारि सभ्र मिलिञ्रो समाइआ।। ४ । राम नाम की पैज वडेरी मेरें ठाक़ुरि आपि रखाई।। जे सभि साकन करहि वखीली इक रती तिलु न घटाई ॥ ५॥ उसति है राम नामा दहदिसि सोभा पाई ॥ निंदक सोकतु खिन न सके तिलु अपर्यो घरि लूकी लोई ।। ६ ।। जन कउ जनु मिलि सोभा पार्वे गुगा महि गुगा परगासा । मेरे ठाकूर के जन प्रीतम पित्रारे जो होवहि दासनिदासा ॥ ७ ॥ स्रापे जलु स्रपरंपरु करता स्रापे मेलि मिलावै॥ नानक गुरमुखि सहजि मिलाए जिंड जलु जलिह समोवै।। 🗷 ।। १ ।। ६ ।।

वसंतु महला ४ घरु १ दुत्तकीया
१ व्यां सितपुर प्रसादि ॥ सुणि साखी मन जिप पिवार ॥
अज्ञामलु उधित्या कहि एक बार ॥ बालमीकै होत्र्या साध संगु ॥
प्रकामलिया हिर निसंग ॥ १ ॥ वेरिक्या संता जाचउ चरन रेन ॥
ले मसतकि लावउ करि कृषा देन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ यनिका उधरी हिर कहै तोत ॥ यज्ञईद्र धिव्याङ्यो हिर कीत्र्यो मोख ॥ वित्र सुदामे
दालदु भंज ॥ रे मन तु भी भन्न गोधिंद ॥ २ ॥ विद्र उधारिक्यो दासत
माइ ॥ रे मन तु मी हिर धिव्याइ ॥ ३ ॥ शहलाद रखी हिर पैज व्याप ॥

नाइ । र भन तु मा हार । ध्याइ ॥ र ॥ शहलाद स्ला हार पज आप ॥
वसत्र छीनत द्रोपती रखी लाज ॥ जिनि जिनि सेविया खंत बार ॥
रे मन सेवि तु पर्गह पार ॥ १ ॥ धंनै सेविया वालपुषि ॥ त्रिलोचन
सुरि मिल मई पिषि ॥ वेशी कठ सुरि कीयो प्रमासु ॥ रे मन तु
भी होहि दासु ॥ ४ ॥ जैदेव तियागिओ कहंमेव ॥ नाई उघरिको
सैनु सेर ॥ मनु डीगि न डोलै वह जाइ ॥ मन तू भी तरसिह सरिष
पार ॥ ६ ॥ जिह क नुष्ठ हुहिर कीयो आपि ॥ से तैं लीने
भगत गांवि ॥ तिन को सुणु अवगणु न बीचारियो कोह ॥ इह
विधि देखि मनु लगा सेव ॥ ७ ॥ कवीरि धियाइओ एक रंग ॥

गुर नानक देव गोरिंद रूप ॥ = ॥ १ ॥ वसंत महलो ५ ॥ व्यनिक

धिश्राए

नामदेव हरि जीउ बसहि संगि ॥ रविदास

जनम श्रमें जोनि माहि ॥ हिर सिमरन चितु नरिक पाहि ॥
मगित विहूना संड संड ॥ चितु वृक्ते जाह देत डंड ॥ १ ॥ गोविंद
मजह मेरे सदा मीत ॥ साम सबद किर सदा प्रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥
संतीरा न व्याप्त वह काज ॥ घृम पादर समि माह्या साज ॥
पाप करंती नह संगाद ॥ विश्व का माता व्याप्त जाह ॥ २ ॥ हउ
हठ करत वधे निकार ॥ मोह लोम हर्गे संसार ॥ कामि क्रीपि
मतु विह्न कीया ॥ सुपनै नामु न हर्गे संसार ॥ कामि क्रीपि
मतु विह्न कीया ॥ सुपनै नामु न हर्गे संसार ॥ कर ही राजा
कर मंगनदाह ॥ दृष्य दाव चाथौ संसार ॥ मन उपरण का साजु
निह ॥ पाप यंघन नित पउत जाहि ॥ ४ ॥ ईट मीत कोऊ सस्तो
नीह ॥ व्यापि वीजि व्यापे ही स्विह ॥ जो के कीने होत विकार ॥
से छोडि पत्तिया स्विन महि गनार ॥ ४ ॥ माह्या मोहि पहु

भरमित्रा ॥ किरत रेख करि करमित्रा ॥ करणैहोरु अलिपत आपि ॥ नहीं लेप प्रम पुन पापि ॥ ६ ॥ राखि लेह गोबिंद दइत्राल ॥ तेरी सरिए प्रन कृपाल ॥ तुभा विनु द्जा नही ठाउ ॥ करि किरपा प्रभ देह नाउ ॥ ७ ॥ तू करता तू करगाहारु ।। तू ऊचा तू बहु श्रपारु ।। करि किरपा लिड लेंद्र लाइ ।। नानक दास प्रभ की सरनाइ ।। ⊏ ।। २ ।। वसंत की वार महला ५ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ हरि का नाम घित्राई के होह हरित्रा भाई ॥ करमि लिखंतै पाईऐ इह रुति सुहाई ॥ वस्र तस्र त्रिभवगु मडलिंका ग्रंमृत फलु पाई ।। मिलि साधृ सुखु ऊपजें लथी सभ छाई ॥ नानक सिमरे एक नामु फिरि बहुड़ि न धाई ॥ १ ॥ पंजे बधे महावली करि सचा ढोग्रा ॥ त्रापणे चरण जपाइत्रज्ञ ॥ विचि दयु खडोत्रा ॥ रोग सोग सभि मिटि गए नित नवा निरोत्रा॥ दिनु रैंगाि नामु धित्राइदा फिरि पाइ न मोत्रा ।। जिस ते उपजिश्रा नानका सोई फिरि होया (२ । किथह उपजै कह रहै कह माहि समावै।। जीय जंत सभि खसम के कउग्र कीमति पार्वे।। कहिनि धित्राइनि सुग्रिन नित से भगत सुहावै।। अगम्र अगोचरु साहिवो दूसरु लवै न लावै।। सच्च पूरे गुरि उपदेसित्रा नोनक सुगावै ।। ३ ।। १ ।। ्वसंतु वाणी भगतां की ।। कवीर जी ।। घर १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मउली धरती मउलित्रा त्रकास ॥ घटि घटि मउलिया त्रातम प्रगासु ॥ १ ॥ राजा राम्र मउलिश्रा रहित्रा समाइ ॥ १ ॥ रहाउ भाइ ॥ जह देखउ तह मउले चारि चेद ॥ सिंमृति मउली सिउ कतेव मउलिय्रो जोग धियान॥ कवीर को सुत्रामी सम समान पंडित जन माते पढ़ि पुरान ॥ जोगी माते जोग धित्रान ॥ संनिश्रामी माते अहंमेव ॥ तपसी माते तप के भेव ॥ १ ॥ सम मदमाते कोऊ न

जाग ॥ संग ही चोर घरु मुसन लाग ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जागै सुकदेउ

राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ कलि जागे नामा जँदेव ॥ २ ॥ जागत सोबत बहु प्रकार ॥ गुरमुखि कवीर भजि जागे सोई सारु ॥ इस देही के अधिक काम ।। वहि जोइ हे पूर्ति बापू राम नाम ॥३॥२॥ खमम जाइग्रा ।। खेलोइत्रा ॥ बिनु स्नःगा खीरु पिलाइत्रा । १ ॥ देखह सुति मुक्लाई अपनी माउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिनु मास्ता बदनै बिनु खिर खिर निदा हायता 11 खीर विलोवे सोवै विन ॥ विन वामन 11 पैंडे विन बाट घनेरी ॥ विद्र श्रसथन गऊ लवेगी 11 कद कवीर समभाडे ॥ ३ ॥ 3 ॥ प्रहलाद कड़ा पड़ानसि संगि मला बहु लीए दाल ॥ मोक्रउ श्राल जान ॥ मेरी पटीश्रा जिखि देह स्त्री ग्रोपाल ॥ : ॥ नही छोडउ रे बाबा राम नाम ॥ मेरो अउर पढ़न सिंउ नहीं काम्र ॥१॥ रहाउ ॥ संडै मरकै कडियो जाइ ॥ प्रहलाद बुलाए बेगि घाइ ॥ तू राम कहन की छोडु बानि । तुरु तुग्तु छडाऊ मेगे कहियो मानि ॥२॥ मोकउ कहा सताबह बार बार ॥ प्रिम जल धल शिर कीए पहार ॥

गरंहि गारि ॥

बताइ ॥ प्रम थंग ते निकसे के बिसयार ॥ हरिनाखस

डारि ॥ ३ ॥ काडि खइग्र कोपित्रो रिसाइ

इक राम न छोडउ

गोनि आहि

विदार ।। ४ । ओह परम पुरस्त देवाधि देव ।। भगति हेत नरसिंघ भेन ।।
कहि कवीर को लखें न पार ।। भहलाद उद्यारे भ्रानिक बार ।। ४ । ४ ।।
इसु तन मन मधे मदन चोर ॥ जिनि गिश्रान रतनु हिरि लीन मोर ॥
मैं भ्रानाथु प्रभ कहउ काहि ॥ को को न विग्रुगो मे को भ्राहि ॥ १ ।
माधउ दाहन दुखु सहियो न जह ॥ मेरो चपल चुधि सिउ कहा बसाइ ॥ १ ॥
॥ रहाउ ॥ सनक सनंदन सिव सुकादि ॥ नाभि कमल जाने ब्रहमादि ॥
कवि जन जोगी जटाषारि ॥ सम श्रापत भ्राउसर चले सारि ॥ २ ॥ तु.
भ्रायाहु मोहि याह नाहि ॥ प्रम दीनानाथ दुखु कहउ काहि ॥ मो ।
जनम मरन दुसु म्राथि घीर ॥ गुल्यागर गुन रउ कवीर ॥ ३ ॥ ४ ॥
नाधक एक चनजारे पाच ॥ यस्य पचीसक संगु काच ॥ नउ बढीयां

भावे मारि

लेडियो नख

मोहि

॥ तुम्ह राखनहारी मोहि

मोरड घाल जोरि

वाहि

11 9

णेने पनज मित्र नहीं न बातु ॥जिह पर्टे मृतु नित्र पर्दे विवातु ॥ रहात ॥ おあおおおいあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

॥ कमनि बहतरि लागी

११६५ ) सात द्वत मिलि वनजु कीन ॥ करम भावनी संग लीन ॥ तीनि जगोती करेत रारि ॥ चलो बनजारा होथ सारि ॥ २॥ पुंजी हिरानी वनजु ट्रट ।। दहदिस टांडो गइश्रो फ्रटि ।। कहि कवीर मन सरसी काज ॥ सहज समानो त भरम भाज ॥ ३ ॥ ६ ॥ वसंतु हिंडोल्च घर २ १ श्रों सित्युर प्रसादि ॥ ॥ माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे ।। आवहि जुठे जाहि भी जुठे जुठे मरहि अभागे ।। १॥ कहु पंडित स्चा कवनु ठाउ ॥ जहां वैसि हउ भोजनु खाउ ॥ ।। रहाउ ॥ जिहवा जुठी वोलत जुठा करन नेत्र सभि जुठे ॥ इंद्री की जठि उतरसि नाही ब्रहम अगनि के लूठे।। २।। भी जूठी पानी जुठा जुठी वैसि पकाइत्रा ।। जूठी करछी परोसन लागा जुठे ही वैठि खाइत्रा ॥ ३ ॥ गोवरु जुठा चउका जुठा ज्ठी दीनी कारा ।। किह कवीर तेई नर खचे साची परी विचारा ।। 110118118 रामनंद जी ॥ घर १

१ त्रों सितगुर प्रसादि॥ कत जाईऐ रे घर लागो रंगु ॥ मेरा

चितु न चले मनु भइत्रो पंगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक दिवस मन भई उमंग ॥ घित चंदन चोत्रा बहु सुगंध ॥ पूजन चाली ब्रहम ठाइ ॥ सो ब्रहस वताइत्रो गुर मन ही माहि ॥ १ ॥ जहा जाईऐ तह जल पखान ॥ व परि स्टिको के सुर समान ॥ वेट पुरान सम देखे जोड ॥ उहां

तू पूरि रहिओ है सम समान ॥ वेद पुरान सम देखे जोइ ॥ ऊहां तउ जाईऐ जउ ईहां न होइ ॥ २ ॥ सतिगुर में बलिहारी तोर ॥ जिनि सकल विकल भ्रम कोटे मोर ॥ रामानंद सुआमी रमत ब्रहम ॥

गुर का सबदु कार्ट कोटि करम ॥ ३ ॥ १ ॥ वसंतु वागी नामदेउ जी की

१ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ साहित्र संकटने सेनकु भजे ॥ चिरंकाल न जीने दोऊ कुल लजे ॥ १ ॥ तेरी भगित न छोडिउ भाने लोगु हसे ॥ चरन कमल मेरे हीक्ररे नसें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे अपने धनिह प्रानी मरनु मांडे ॥ तेसे संत जनां राम नाम्र न छाडें॥ २ ॥ गंगा गह्त्रा गोदानरी संसार के कामा ॥ नाराइग्र

कलि जागे नामा जँदेव ॥ २ ॥ जागत सोवत बहु प्रकार ॥ गुरमुखि जामें सोई सारु ।। इस देही के अधिक काम ॥ वहि कवीर भजि जोड खममु है राम नाम ॥३॥२॥ जाइत्रा ॥ पूति बापु खेलोइया ॥ विनु स्राग्णा स्त्रीरु पिलाइया । १ ॥ देखहु लोगा कलि सुति मुकलाई अपनी माउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वित हरीया मारता ॥ बदन विन खिर खिर हामता पै सोवै ॥ विनु वामन खीरु निलोवै ₹ श्रसथन गऊ लवेगी ॥ पैंडे बिनु बाट घनेरी ॥ बिनु सतिगुर बाट कह कवीर समम्हाई ॥ ३ ॥ ३ ॥ प्रहलाद पठाए संगि मखा बहु लीए बाल ॥ मोक्रउ कहा पहाविस त्राल जान ॥ मेरी पटीया तिखि देह स्ती गुोपाल ॥ : ॥ नही छोडउ रे बाबा राम नाम ॥ मेरो अउर पड्न सिउ नहीं कामु ॥१॥ रहाउ ॥ संडै मन्कै कढियो जाइ ॥ प्रहलाद बुलाए पेगि घाइ ॥ तु राम कडन की छोडु बानि । तुस्तु तुग्तु छडाऊ मेगे कहियो मानि ॥२॥ मोकउ कहा मताबहु बार बार ॥ प्रभि जल थन गिरि कीए पहार ॥ इकु राष्ट्र न छोडउ गुरंहि गारि ॥ मोक्उ घालि जोरि भावे मारि डारि ॥ ३ ॥ कांडि खंदगु कोषित्रो रिमाइ ॥ तुक्त राखनहांगे मोहि बताइ ॥ प्रम थंग ते निक्रमे के विसयार ॥ हरिनाखस छेदिश्रो नख विदार ॥ ४ ॥ श्रोइ परम पुरस्त देवाधि देव ॥ भगति हेत नरसिंघ भेन ॥ कहि कवीर को लर्खेन पार॥ प्रहलाद उघारे श्रमिक बार ॥ ४ । ४ ॥ इसु तन मन मधे मदन चोर ॥ जिनि गिश्रान रतन्त हिरि लीन मोर॥ मैं अपनायु प्रभ कहउ काहि ॥ यो को न विग्रो में को आहि ॥ १ ॥ माघउ दारन दुख सिंहओं न जाइ ॥ मेरो चपल बुधि सिउ कहा बसाइ ॥ १॥ ।। रहाउ ।। सनक सनंदन सिव सुकादि ॥ नाभि कमल जाने बहमादि ॥ कवि जन जोगी जटाघारि॥सभ श्रापन श्राउसर चले सारि ॥ २ ॥ तू. अधादु मोहि थाह नाहि ॥ प्रम दीनानाथ दुखु कहउ काहि ॥ माँ। जनम मरन दुर्रु आथि घीर ॥ सुखनागर गुन रउ कवीर ॥३॥४॥ नार्कु एकु बनजारे पाच ॥ बरघ पचीसक संगु काच॥ नउ बहीओ गोनि चाहि ॥ कपनि चहतरि लागी ताहि ॥ १ ॥ मोहि ऐसे पनज मिउ नहीं न कालु॥जिह पर्ट मृलु नित पर्ट विद्यालु॥ रहाउ॥

रागु सारग चउपदे महला १ घरु १

依然代 अपुने ठाकुर की हउ चेरी ॥ चरन गहे जगजीवन प्रभ के मारि निवेरी ॥ १ ॥ जोति परमेपर शीतम शान परम रहाउ पूरन ì मोहन मोहि समभसि मेरा वीचारे ।। लीय्रा सबदु मनु भूठी मनि तनि पीर सरीरे ॥ जब की १ ॥ मनमुख हीन होञ्जी मति २ ॥ हउमें छोडि रंगीलै धीरे ॥ राती मन राम जपत समानी निरंजन सुरति 11 अकुल मन् तन्न साची

भतारा ॥ ४ ॥ १ ॥ सारग महना १ ॥ हिर विनु किउ रहीए दुखु विद्यापे ॥ जिहवा सादु न फीकी रस विनु विनु प्रभ कालु संतापे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब लगु द्रसु न परसे प्रीतम तब लगु सुख पित्रासी ॥

हरि

П

लुकानी

11

लाज

श्रधारा

३ ॥ भूर मनिख नाही तुम

राम

क़ै नामि रती सोहागनि नानक

मानित्रा विसरी

मेरे शीतम प्रान

ही मनु मानित्रा जल रिस कमल विगासी ॥ १ ॥ ऊनवि दरसनु देखत घनहरु बैरागै मोर विहंग गरजे कोकिल 11 विरख वरसे तरवर भुइञ्जंगम ॥ कुचिल धन सोहागै कुरूपि क्रनारि घरि २ पिरु 11

कुलखनी पिर हरि रस रंगि 11 न जानिश्रा रसन नही सहजु का न जावें ना दुखु पार्व ॥ ऋहि दुरमति समानिश्रा ॥ ३ द्ख ना सहली सरीरे दुख दरदु नानक प्रभ सहज प्रभ

सुपसंन होइ त सेवक नामा ॥ ३ ॥ १ ॥ लोभ लहिर व्यति नीभग वाजै काहव्या हवे केसवा ॥ १ ॥ संसारु समुदे तारि गोविंदे ॥ तारि ले वाप वीठता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यतिल वेडा हउ सेवि न साकउ ॥ तेरा पारु न पाइव्या वीठता ॥ १ ॥ होहु दहव्याल सितगुरु मेलि त. मोकउ ॥ पारि उतारे केपता ॥ १ ॥ नामा कहै हउ ति भी न जानउ ॥ मोकउ ॥ पारि उतारे केपता ॥ १ ॥ नामा कहै हउ ति भी न जानउ ॥ मोकउ वाह देहि वाह देहि वीठुता ॥ ४ ॥ २ ॥ सहज व्यवति पृष्टि मणी गाडी चालती ॥ पीछै तिनका लै किर हांकती ॥ १ ॥ जैसे पनकत थ्रुटिट हांकती ॥ सिर घोवन चाली लाइती ॥ १ ॥ सहाउ ॥ घोषी घोषै विरह विराता ॥ हिर चरन मेरा मन्न राता ॥ १ ॥ भणित नामदेउ रिम रहिवा ॥ अपने मगत पर किर दहवा ॥ २ ॥ भणित नामदेउ रिम रहिवा ॥ अपने मगत पर किर दहवा ॥ ३ ॥ ३ ॥ वसंतु वोणी रिवदास जीकी १ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ तुमहि सुमहेना ककु नाहि ॥ पहिराता

देखे ऊमि जाहि॥ गरवन्ती का नाही ठाउ ॥ तेरी गरदिने उपि लवे काउ ॥ १ ॥ तु कांइ गरवि वारतो । जैसे मादउ ख्वाराष्ठ री. तिग्ते खगी उतावनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेसे कुरंक नही माइको भेदु॥ तिन सुगंध इट प्रदेखु ॥ व्ययतन का तो करे बीचाठ ॥ तिसु नही जम कंकठ करे खुव्याठ ॥ २ ॥ पुत्र कनत्र का काहि व्यवंताठ ॥ उपकुठ लेखां समावाठ ॥ फेट का दाव महि जीत ॥ पाले किस्पटि प्रकारि पीउ

कंकर करे खत्रारु ॥ २॥ पुत्र कनत्र का काहि आहंकारु । टाकुरुलेखा मगनडारु ॥ फेड्रे का दखु सहै जीउ ॥ पाछे किसहि पुकारि पीउ पीउ । ३ ॥ मापू की जो लेहि ओट ॥ तेरे मिटहि पाप सम काटि कोटि । कहि पविदासु छो जपै नासु॥ तिसु जाति न जनसुन जोनि कामु॥ ४॥ १॥

वसंतु कवीर जीउ
 १ क्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सुरह की जैसी तेरी चाल ॥ तेरी
पंछट उपर समक गाल ॥ १ ॥ इस घर मह है सु तू हृंदि खाहि ॥
अउर क्सिड़ी के तू मित ही जाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चाकी चाटिह चुतु खाहि ॥ चाकी का चीयरा कहां लै जाहि ॥ २ ॥ छीके पर तेरी पहुत खीठि ॥ मह लकरी साटा तेरी पर पीठि ॥ ३ ॥ कहि कवीर

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** नदरि भई गाविह गुरि किंचत किरपा धारी ॥ नानक जिन कड हरि हरि तिन की पंज सवारी ॥ ४ ॥ २ ॥ सारग महला 8 11 गुरमुखि मन मानिया तिन श्रंमृत नामु देह पिश्रारे ।। जिन ऊपरि १ ॥ रहाउ ॥ जो जन दीन भए गुर त्रागे तिन के काज सवारे।। के दृख निवारे ॥ अनदिनु भगति करिह गुर आर्ग गुर कें सबदि सवारे ॥ १ ॥ हिरदें नामु अंमृत रसु रसना रसु गावहि रसु वीचारे दुआरे पावहि मोख 11 ग्राह गुरपरसादि श्रंमृत रसु चीनिश्रा २ ॥ सतिगुरु पुरस्य अचल अचला मित जिसु दहता नामु अधारे -11 श्रपुना हउ सतिगुर 东 वलिहारे तिस् 11 देवउ जीव भ्रमि दुजै भाइ लागे श्रंतरि गुनारे श्रगिश्रान ॥ मनग्रख पारे उरवारि Ħ आर्य न सतिगुरु दाता नदरि न ना सरवे घटि घटि रविद्या सुद्यामी सरव कला कल धारे ॥ नानकु दासु कहत है करि किरवा लेह उबारे ॥ ५ ॥ ३ ॥ सारग महला करे स सति कार मानह ग।विद की ऐसी कार कमाइ ॥ जो किछ गोविद ॥ १ ॥ रहाउ गुरमुखि नामि रहतु लिव लाइ -11 श्रनदिन रहस भः श्रा लगी श्रित मीठी श्रवर विसरि सभ जाइ ॥ तव ही 11 2 11 गाह गुगा मनु मानिया जोती जोति मिलाइ जब त्वते सांति वसं मिन त्राइ॥ गुर किरपाल भए तव पाइश्रा मनु भहे हरि हरि चरगी चित्र लाह ॥ २ ॥ मति प्रगास धियाहया तति लिवलाइ ॥ यंतीर जीति प्रगटी मनु मानिश्रा गित्रानि ॥ हिग्दं कपहु नित कपट्ड सहजि समाधि लगाइ ॥ ३ तृह श्वास लोध महा श्रंतर हरि सुणाइ 11 भए प्रभ मेरे गुग्धुख परचा लाइ।। दुख खाइ ॥ ४ ॥ जब सुप्रसंन निरं जनु पाइश्रा नामु जपत सुखु पाइ II ધ્ર ४ ॥ मेरा मनु राम नामि मनु मानी 11 सितगुरि त्रीति लगाई मिन हरि हरि कथा मुखानी ॥ II रहाउ ? जन ऊपरि जन देवह अकथ कहानी दीन दहस्राल संत होबह हरि मनि तनि मीठ लगानी ॥ जना मिलि हरि रस पाइत्रा र्वरागी जिन गुग्मति नामु पछानी पुरखे हरि रंगि रते प्रखु सभ पाइश्रा मिलिया सुख

## (<sup>7</sup>११६= ) and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t देखत ही मनु घीरे ॥ ४ ॥ २ ॥ सारग महला १ ॥ दरि नाही मेरी प्रश्र पित्रारा ॥ सतिग्रर वचनि मेरो मनु मानित्रा हरि पाए प्रान श्रधारा ॥ १ ॥ रहाउ।। ३न विधि हरि मिलीए वर कामनि धन सोहागु विश्वारी ॥ जाति वरन इल सहसा चुका गुरमति सबदि वीचारी ॥ १ ॥ जिसु मनु माने श्रभिमानु न ताकउ हिंसा लोधु विसारे ॥ सहजि रवै वरु कामिश पिर की गुरकृष्वि रंगि सवारे ॥२॥ जारहु ऐसी प्रीति कुटंब सनबंधी नाही दुविधा माइश्रा मोह पसोरी ।। जिस्र अंतरि प्रीति राम रस् करम विकारी ॥ ३ ॥ श्रंतरि रतन पदारथ हित को दुरै न लाल पिद्यारी ॥ नानक गुरम्राख नामु त्रमोत्तक जुगि जुगि श्रंतरि धारी ॥ ४ ॥ ३ ॥ सारंग महला ४ घरु १ मिलि सतसंगति परमपदु पाइत्रा त्रातम रामु रहित्रा भरपूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु संतु मिलें सांति पाईऐ किलविख दुख सिम दरि ॥ त्रातम जोति भई परफ़लित प्रस्तु निरंजनु देखिश्रा

हजूरि ॥ १ । वडै भोगि सतसंगति पाई हरि हरिंनाम् रहिआ भरपूरि ॥ अठसठि तीरथ मजनु कीआ सतसंगति पग नाए २ ॥ दुरमति विकार मलीन मति होछी हिरदा क्सध लागा कुरु।। बिनु करमा किउ संगति पाईऐ हुउमे बिक्रापि रहिक्रा भूति ॥ ३ होह दहब्राल कृपा किर हिर जी मागउ सतसंगति भूरि॥ नानकसंतु मिलैं इरि पाईएे जनु हरि मेटिका राम्र ४ ॥ १ ॥ सारंग महला ४ ॥ गोविंद चरनन कड बलिहारी ॥ भवजलु जगत न जाई तरणा जपि हरि हरि पारि उतारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदें प्रतीति बनी प्रभ केरी सेवा सुरति बीचारी ॥ श्रनदिज्ञ राम नाम् जि हिरदे सरव कला गुणकारी ॥ १ ॥ प्रभु अगम रविद्या स्त्रम ठाई मनि त्तनि ञ्चलख ञ्चपारी ॥ गर किरपाल मए तब पाइत्रा हिरदे ऋलुखु लखारी ॥ २ ॥ श्रंतरि हरि नाम्रु सरव धरखीधर साकत कड द्रि भइत्रा श्रहंकारी ॥ तृसना जलत न कवहू युक्तहि जूषे बाजी हारी ॥ ३ ॥ अठत बैठत

१ २०१

<del>成本表表表表表表表表表表表表表表表</del>。 设设 हरि मिले रलि हांरे के सिउ हरि भगात जन ते 11 जैसे सललें सलल मिलातिं।। δ 11 जन नानक ર  $\Pi$ सुश्रामी हरि नरहरे नरहर सारंग महला १ । जपि मन देवा स्त्री राम राम नामा हरि प्रीतम् मोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुन गावते हिर के गुन गावते राम गुन गावते तित गृहि गृहि मथोरा ॥ तिन जन के सभि गए पाप वडभाग सबद मोहु गए सिम रोग गए कामु क्रोध लोस अभिमान गए जन के हिर मारि कढे पंच चोरा ॥ १ ॥ हिर राम बोलहु हिर साधू हरि के जन साध् जगदीसु जपहु मिन वचिन करिन हरि हरि त्राराध् जन साधृ ॥ हरि राम बोलि हरि राम बोलि सभि पाप गवाध्य ॥ नित नित जागरणु करहु सदा सदा श्रानंदु जिप जगदीस्रोरा फत्त पावहु सभै फल पावहु धरमु अरथु काम मोखु जन नानक मिले हिर भगत तोरा॥ २ ॥ २ ॥ ६ ॥ सारग महला ४ ॥ सति परमेसरो परमेसरो हरि स्त्रीरंगो जिप मन माधो मधुसदनो हार को दाता प्रभु र्त्रतरजामी ।। सम दूखन को हंता सम सूखन घटि घटे घटि हरि ्यसता गुन गात्र्रो ॥१॥ रहाउ ॥ हरि थानंतरि वसता में हरि देखन को थले हरि वसता हरि थान मेरा प्रीतम चाडो।। कोई त्रावें संतो हिर का जनु संतो जन मोहि मारगु दिखलावे ॥ तिसु जन के हउ मिल मिल धोवा पात्रुो मिलिया गुरमुखि सरधा ते मिलिञ्रा हरि १॥ हरिजन हरि कउ हरि मिलिञ्चा।। मेरे मिन तिन त्रानंद भए मैं देखित्रा हरि रात्रो।। जन नानक कउ किरपा मई हरि की किरपा भई जगदीसुर किरपा भई।। में अनिदनो सद सद सदा हिर जिपिया हिर नात्रों ॥ २ ॥ ३ सति सति सति सदा सारग महला ४ ॥ जिप मन निरभउ ॥ <sub>त्राज्</sub>नी संभउ II मृन अनदिन्रो मेरं निरवैरु त्रकाल मूरति 11 धित्राइ निरंकारु निराहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ होर दरसन कउ हरि दरसन कड कोटि कोटि तेतीस सिध जती जोगी तट तीरथ परभवन करत पई जिन थाइ कउ सेवा की रहत निराहारी तिन जन  $\mathbf{H}$ हरि हो संत भले के किरपाल የ 11 होवत वनवारी ॥ मुरारी हरि राम भले जो भावत ऊतम भगत 

जानी ॥ २ ॥ नैकी विरह देखा प्रभ सुत्रामी रसना नामु चलानी ॥ सवसी कीरतन सुनउ दिन राती हिरदै हिर हिर भानी ।। ३ ॥ पंच जना गुरि वसगति त्राणे तउ उनमनि नामि लगानी ॥ जन नानक हरि

हरि राम नामि समानी।। ४ ॥ ४ ॥ सारग महला ४ ॥ जपि मन राम

किरपा धारी

नाम्र पढ़ सारु ॥ राम नाम बिन्नु थिरु नही कोई होरु निहफल सञ्च विसथारु ।। १ ।। रहाउ ।। किश्रा लीजे किश्रा तजीए यउरे जो दीसे सो छारु ॥ जिसु विखित्रा कउ तुम्ह अपूनी करि जानहु सा छाडि जाहु सिरि भारु || १ || तिलु तिलु पलु पलु अउध फ़िन घाटै वृक्ति न सर्वे गवारु || सो किछु करै जि साथि न चालै इह साकत का आचारु॥ २ ।। संत जना कै संगि वडरे तड पावहि मोख दश्रारु ॥ बिज सतसंग सुख न पाइत्रा जाइ पूछह वेद बीचारु ॥ ३ ॥ राखा राउ सभै कोऊ किनै छोडि जाइ पासारु ॥ नानक संत सदा थिरु निहचलु चालै भठ जिन रामनामुख्याधारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ सारग महला ४ घरु ३ दपदा १ ऋों सतिगुर प्रसादि ॥ काहे पूत भागरत हउ संगि वाप जिन के जुरों बढ़ीरे तम हुउ तिन सिंउ ऋगरत पाप ॥ 'र ॥ रहाउ ॥ जिस धन का तम गरम करत हउ सो धन किसहि न आप ॥ खिन महि छोडि जाड विखिया रस तउ लागै पछताय ॥ १ ॥ जो तमरे प्रम होते सुत्रामी हरि तिन के जापहु जाप ॥ उपदेसु करत नानक जन कउ जउ सुनह तउ जाइ संताप ॥ २ ॥ १ ॥ ७ ॥ सारग महला ४ घरु ५ दपदे पहताल १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ जपि मन जर्मनाथ जगदीसरी जग जीवनो मन मोहन थिउ प्रीति लागी मैं हरि हरि हरि टेक सभ दिनस सभ राति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि की उपमा श्रनिक अनिक श्रनिक गुन गोवत सक नारद ब्रहमादिक तब गुन सुद्धामी गनिन हरि येथंतु येश्रंत तृ तू इरि सञ्चामी त जानहि आपनी मांति ॥ १ ॥ ही हरि निकटि निक्टि ĸſŧ निकट ही वसते हरि

निंदा करते इवे सभ अगित्रान ॥ १ ॥ करिह सोमपाकु हिरिह परदरवा अंतरि भूठ गुमान ।। सासत्र वेद की विधि नही जागाहि विश्रापे मन के मान २ ॥ संधित्रा काल करिं सभि वरता जिउ सफरी दंफान ऊफाड़ि पाए निहफल सभि करमान ॥ ३ ॥ सो गित्रानी सो सतिगुरु कृपा भगवान उनि 11 वैसनो जिस करी पहिश्रा परमपदु पाइत्रा उधरित्रा सगल विस्वान ॥ ४ ॥ कित्रा हस प्रभ भावे तिवे बोलान ॥ साध किछ कथि नही जागाह मांगउ जन नानक पइत्रो सरान ॥ ५ ॥ २ ॥ ॥ सारग महला ५ ॥ ऋव मोरो नाचनो रहो ॥ लालु रगीला सहजे पाइच्रो सतिगर वचिन लहो ।। १ ॥ रहाउ ॥ कुत्रार कंनित्रा जैसे संगि सहेरी त्राइत्रो तव गृह भीतरि सुरिजनु बचन उपहास कहो ॥ जड काजि लजो ॥ १ ॥ जिउ कनिको कोठारी चड़िस्रो कवरो होत फिरो ॥ जब ते सुध भए है बारिह तब ते थान थिरो ॥ २ П जउ मूरत घरी पलो ॥ वजावनहारो ऊठि बजिश्रो लउ कंभ सिधारित्रो तब फिरि बाजु न भइश्रो ॥ ३॥ जैसे परि त्रानित्रो तव उद्घु भिंन इसटो ।। कहु नानक कुंभु जलै महि पूछे किया श्रंभै श्रंभ मिलो ॥ ४ ॥ ३ ॥ सारग महला ५ ॥ अब वावर विखु सिउ गहि रहा ॥ लैना नाम्र अंमृत रस्र नीको ।। दुलम जनमु चिरंकाल पाइत्रो जातउ कउडी वदलहा ॥ त्राइत्रो लादित्रों कालर विरख जिवहा काथरी को गाहक ताई मोहिन ठागउरी सिउ उलिक पहा लाभन कै ऋाइस्रो कदि लहा अउसरु लालु खोई इह है फिरि वादरे दासि भजह छोडह ठाकुरु नाही सगल पंराध गुगु एक दरि सांन्हिहा तसकरु निश्राई की जिउ न कोऊ स्रभी हिर दासा सरगी परि रहा ॥ कहु नानक **अउगन मेटि धरह** छुटीऐ जउ सगले प्रिश्र बहुतु रही ॥ माई धीरि सारग तिन्ह सिउ रुचे न लागित्रो अनिक त्रानूप रंग रे भांति म्रखि टेरउ प्रिश्र प्रिश्र वासुर निमि 11 रहाउ जागिश्रो हार कजर नींद 11 नही पलक

(१२०२) क्षेत्र के के के के के के के के के जिन का अंगु करें मेरा सुआमी तिन की नानक हरि पैंज सवारी ॥ २ ॥ ४ ॥ १९ ॥ सारग महला ४ पड़ताल । जपि मन गीविंदु हरि गोविंदु गुर्णी निधानु सम सुसिट का प्रभो मेरे मन हरि बोलि हरि पुरख अविनासी ।। १ ।। रहाउ ।। हरि का नाम्नु अंसृत हरि हरि राम्र पित्रासी ॥ हरि ऋापि दइत्रासु दइत्रा मो पीए जिस मेलें जिसु सतिगुरू सो जनु हरि हरि श्रंमृत नामु चखासी ॥ जो जन सेविह सद सदा मेरा हरि हरे तिन सभ जीवे जाशी 11 जन नानक नाम लए चातुकु जिल पीए तुपतासी ॥ २ ॥ ५ ॥ १२ ॥ सारग महला ४ ॥ जिप मन सिरी राम्रु ॥ राम रमत राम्रु सित सित राष्ट्र 1: बोलदु भईत्रा सद राम रामु रामु रिव रहित्रा सरवरे ॥१॥रहाउ॥

चातृकु जिल् पीएं तृषतासी !! २ || ५ || १२ || सारग महला ४ ||
जिप मन सिरी राष्ट्र || राम रमत राष्ट्र || सित सित राष्ट्र ||
बोलहु भईत्रा सद राम रामु रामु रिव रहित्रा सरवगे ||१ || रहाउ ||
रामु आपे आपि आपे सम्रु करता रामु आपे आपि आपि समितु
जये || जिमु आपि कृपा करे मेरा राम राम रामराइ सो जनु राम
नाम लिव लागे ||१ || राम नाम की उपमा देखहु हिर संतहु जो मगत
जनों की पित राखे विचि कलिजुग अगे || जन नानक का अंगु
कीआ मेरे रामराइ दुसमन दृख गए सिंग भगे || २ || ६ || १३ ||

सारंग महला ५ चउपदे घर १

१ त्रों सवितुर प्रसादि ॥ सवितुर मुग्ति कउ विल जाउ ॥ श्रविर पित्रास चात्रिक जिउ जल की सफल दरसनु कदि पांउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनाथा को नापु सरब प्रतिपालकु मगति वछलु नाउ ॥ जा कउ कीइ न गर्ल प्राणी तिसु तू देहि असराउ ॥ १ निघरिका धर निगतिका गति नियानिका त थाउ n दहदिस बांउ वहां व समें वेरी कीरित करम कमाउ ॥२॥ एकसु वे लाख लाख ते एका तेरी गति मिति कहि न सकाउ 11 त पेश्रंत देशी मिति नहीं पाईए सन्ध तेरी सेलु दिखाउ 11 \$ 11 साधन का संग्र साध निउ गासिट इरि साधन सिउ लिन ॥ जन मानक लाउ

पाइया द गुरमित दरि देहु दरमु मिन चाउ ॥ ४ ॥१॥ सारम मदला ४ ॥ दरि जीउ भैतरजामी आन् ॥ करत युराई मानुस ते हदमा सारती भून पतान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वैसनी नामु करत

 医无法法法法法法法法法法 法法法法法法法法 निंदा करते हुने सभ अगित्रान ॥ १ ॥ करिह सोमपाकु हिरिह परदरवा अंतिर भूठ गुमान ।। सासत्र वेद की विधि नही जागहि विश्रापे मन कै २ ॥ संधित्रा काल करिं सभि वरता जिंउ सफरी दंफान - 11 ऊमाड़ि पाए निहफल सभि करमान ॥ ३ ॥ सो गित्रानी सतिगरु करी कृपा भगवान ॥ उनि वेसनो पहिश्रा जिस विस्वान ॥ ४ ॥ कित्रा परमपद पाइत्रा उधरित्रा सगल संगति भावे तिवै चुोलान ॥ साध किछ कथि नहीं जागह प्रभ धृरि इक मांगउ जन नानक पङ्त्रो सरान ॥ ५ ॥ २ ॥ ॥ सारग महला सहजे पाइश्रो सतिगर रगीला ५ ॥ त्रव मोरो नाचनो रहो । लालु वचिन लहो ।। १ ॥ रहाउ ॥ कुत्रार कंनित्रा जैसे संगि सहेरी जउ सुरिजनु गृह भीतरि त्राइत्रो तव सुख वचन उपहास कहो ॥ काजि लजो ॥ १ ॥ जिउ किनको कोठारी चड़िओ कवरो होत फिरो ॥ जब ते सुध भए है बारिह तब ते थान थिरो ॥ २ ॥ जउ पलो ॥ वजावनहारो ऊठि मृरत धरी रंनि वजिश्रो लउ कुंभ ॥ ३ ॥ जैसे परि सिधारित्रो तब फिरि वाजु न भइश्रो त्रानित्रो तव उद्घ मिन इसटो ।। कहु नानक कुंभु जलै महि डारिश्रो श्रंभँ श्रंभ मिलो ॥ ४ ॥ ३ ॥ सारग महला ५ ॥ सिउ गहि रहा कहा ॥ लैना नाम्र अंमृत रसु नीको वावर विखु र ।। रहाउ ।। दुलभ जनमु चिरंकाल पाइश्रो जातउ कउडी बदलहा ॥ कालर विरख जिवहा गाहकु आइस्रो लादिया काथरी को लाभन के ताई मोहिन ठागउरी सिउ उलिक पहा लालु खोई है फिरि कदि इह ग्रउसरु दासि छोडह नाही ठाकुरु भजह सगल पंराध गुगु दरि सांन्हिहा नित्राई जिउ 3 तसकरु की न कोऊ स्रभे हिर दासा सरगी परि रहा ॥ कहु नानक छुटीऐ जड सगले अउगन मेटि धरह 11 8 तव ही प्रिश्र रही धीरि बहुत् विरागिश्रो माई 11 सारग महला तिन्ह सिउ रुचे न भांति स्रानृष रंग रे लागित्रो अनिक प्रिश्च वासुर प्रिश्र म्रखि निमि II u जागिश्रो 11 नही हार नींद कजर पलक

यसत्र व्यनिक सीगार रेबिन पिर सभै विख लागिश्रो ॥ १ ॥ पूछउ पूछउ दीन मांति करि कोऊ कहै विश्र देसांगिश्रो ॥ हींउ देंउ सुध मन तन अरपउ सीस चरन परि राखिओ ॥ २ ॥ चरण बंदना अमील दासरी देंउ साथ संगति अरदागिओ ॥ करह कृपा प्रभृ मिलावह निमल दरस पेलागियो हमिट 11 3 तच П मेरा मन अनदिन सीवलागिश्रो भीतरि ऋाइक्रो रिम मंगल गाए सबदु अनाहद बाजिओ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सारग महला प्र II माई मति सति सति हरि सति सति सति साघा II वचनु गुरू जो पर किंदिओं मैं छीकि गांठरी वाघा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निसिबासर निवश्रत्र विनासी रिव ससीग्रर वेनाथा ॥ गिरि बशुधा जारंगो इकि साथ वचन ऋटलाधा ॥ १ ॥ अंड विनासी जेर विनासी उत्तमज सेत विनाधा ॥ चारि विनासी खर्टांड विनासी इकि साध यचन निरुचलाधा ॥ २ ॥ राज विनासी तोम विनासी वेनाघा ॥ टमटिमान है सगल विनासी इकि साघ बचन ॥ ३ ॥ त्रावे आदि त्राव ही आवे सब्र त्रावन खेळ दिखाया ॥ पाइओ न जाई कही भांति रे प्रभु नानक ग्रुर निलि लाघा ॥ सारग महला ५ ॥ मेर्रे मनि बासिबो गर गोबिंद भहबो है ठाइर तहां नगर सुख बानंद ॥ ₹ जहाँ बीनरें ठारूह विद्यारो तहां दल सम श्रापद गृन् गाइ El जह थमंद मंगल रूप तहां सदा मुख संपद ॥ १ ॥ जहां स्रवन हरि क्या न मनीए तह महा भड़भान उदियानद ॥ जहां कीरतन साध संगति रम् तह सथन बाम फर्जानद ॥ २ ॥ निन सिमरन कोटि निमल गोनिंद मजन वाग्व जीवें सगली यउप धृषानद् ॥ एक करि तउ महा सदा जीरानद ॥ ३ ॥ सरनि सरनि सरनि प्रम माध मंगति किरपानद 11 नानक मार्च में मगल गुगारिधि जांनद ॥ ४ ॥ ७ ॥ सारग महला भव मीहि राम मरीमउ पाए ॥ जो जो सरिवा परिश्रो वे ते भवि वसए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबि सोइयो सहित गर्माधी महमा गुर्गह गराए ॥ जो चाहत संह हों र्यादन फल पाए ॥ १ ॥ दिख् अपउ नेत्र धिमान लाउउ स्वर्गी

€H

e)

कथा सुनाए ॥ चरणी चलउ मारगि ठाकुर के रसना हरि गुण गाए॥२॥ देखित्रो इसिट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए।। पाइत्रो श्रमोर्लु नाम्र हरि छोडि न कतह जोए ॥ ३ ॥ कवन उपमा गुन कहउ रीकाए ॥ होत दीन दइश्रा प्रभ कृपाल जन नानक दास दसाए ॥ ४ ॥ ८ ॥ सारग महला ५ ॥ डोइ सुख का सिउ वरिन सुनावत ॥ अनद विनोद पेखि प्रभ दरसन मंगल गुन गावत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विसम भई पेखि विसमादी पूरि चाबि गंगा जिउ रहे किरपावत अमोलक 11 पीत्रो श्रंमृत नाम राखिश्रो वुम न श्रावत ॥ १ ॥ जैमे वंध करि पवन 一路路路路路路 उआ की कही न हरि ावा ॥ जा कंउ रिटे प्रगास भड़श्रो तेते सीखे कहावत ।। २ ॥ त्रान उपाव जेते किछ कही स्रहि जैसे परखावत अचित लाल गृह भीतिर प्रगटियो अगम निरगुण निरंकार अविनासी अतुलो तुलिओ न जावत ॥ कह श्रजरु जिनि जरिश्रा तिस ही कउ विन श्रावत ॥ ४ ॥ ६ ॥ सारग 沿路沿路 भजै गुदारे । गोविंद रैंनि इवही विखई दिन श्रहंबुधि माता जनमु जूएे जिउ हारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु अमोला वांधि सवारै प्रोति न तिस सिउ परनिंदा हितकारै ॥ छापरु को दुआरे पावकु जारे ॥ १ ॥ कालर पोट उठावे मूंडहि अंमृतु W. ते डारे ।। त्रोढे वपत्र काजर महि पारित्रा बहुरि बहुरि फिरि फारे 的路路 २ ।। काटे पेडु डाल परि ठाढी खाइ खाइ मुसकारे ।। गिरिय्रो ॥ निरवैरै रसातिल परिग्रो छिटी छिटी सिर भारे ॥ 3 \* रचाए पहुचि न सकै गवारे । कहु नानक संतन का राखा पारब्रहमु H भूले भ्रमत निरंकारे ॥ ४ ॥ १० ॥ सारग महला ५ ॥ अवरि सभि H कें हिरदे वसिश्रा तिनि जा सुधाखरु जानिश्रा एक् पछानित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परविरति मारग जेता चेदहि तत् लंड रिंदे नही भिछु होईऐ तेता लोग पचारा ॥ जउ परगासा साधै बिधि बिनु जैसे धरती बदु ग्रंधारा ।। १ ॥ तउ लंड श्रंध होई है तुटै नाही मुकति न वीजै नही जांमै ॥ राम नाम विन्तु अभिमाने ॥ २ ॥ नीरु विलोवे अति स्रष्ठ पांवे नैनू केंसे रीसै न काहू मिलत नही जगदीसै ॥ 3 मुकति विनु गुर भेटे **淡恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋** 

खोजत खोजत इहै बीचारिओ सरव सुखा हरि नामा ॥ कह नानक तिसु भइको परापति जा कै लेख मथामा ॥ ४ ॥ सारग महला ४ ॥ श्रनदिन राम के गुरा कहीएे ॥ सगल पदारथ सरव द्रख सिधि मन बांछत फल लहीएे ॥ 8 श्रावह संत प्रान सखदाते सिमरह प्रभु श्रविनासी ॥ श्रनाथह नाथु दीन दुख भंजन पूरि रहिश्रो घट वासी॥ १ ॥ गावत सुतत सुनावत सरधा हरि रसु पी चडभागे ।। कलि कलेस तन ते राम नाम लिय जाने॥ २ ॥ काम्रु क्रोधु भूठु तजि निंदा हरि मिमरिन बंधन तृटे ।। मोह मगन ऋहं श्रंध ममता ग्रर लूटे ॥ ३ ॥ तु समरथु पारंबहम सुत्रामी करि किरपा जेतु तेरा॥ प्रि रहियो सरव महि ठाकुरु नानकसो प्रभु नेरा ॥ ४ ॥ १२ ॥ सारग महला थ ॥ बलिहारी गर देव चरन ॥ जा के संगि पारब्रहसु धित्राईए उपदेस हमारी गति करन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूख रोग भै सगल विनासे जो आवे हरि संत सरन ॥ श्रापि जपै श्रारह नाम जपावे वड समस्थ तारन तरन।। १ ॥ जा को मंत्र उतारै सहसा उत्यो कड सुभर भरन।। हरि दायन की व्यागिब्रा मानत ते नाही फ़ुनि गरम परन ॥ २ ॥ भगतन की टहल कमानत गावत दुख काटे ता के जनम मरन ॥ जा कउ भड़मी क्रपाल बीठला तिनि हिंद हिंद खजर जरन ॥३॥ हिर

रसिंद अधाने सहज समाने ग्रुख ते नादी . जात बरन ॥ गुरप्रसादि नानक संवोखे नामु प्रभृ जिप जिप उधरन ॥ ४ ॥ १३ ॥ सारग महला ४ ॥ गाहको री मैं गुर्खानिधि मंगल गाहको ॥ भले संज्ञोग

मले दिन अउमर जउ गोपालु रीफाइओ ॥ १ ॥ रहाउ॥ संतह घरन मोरलो मापा ॥ हमरे मनतकि संत घरे हाथा॥ १ ॥ साधह मंत्र मोरलो मनुष्या। ताते गतु होए त्रै गुनीव्या ।। २ ।। भगतह दरमु देखि नैन रंगा ॥ लोभ मोह तुटे धन संगा ॥ ३ ॥ कहुनानक मुख सहज धनंदा ॥ खोल्हि भीति मिले परमानंदा ॥ ४ ॥ १४ ॥ मारग महला ४ १ झों मतिगर प्रमादि मोहि जीम पेडनाई दग्यन विद्याम मनोहर u श्रिच

१२०७

表表表表表表表表表示: 表表表表表表表表表表表 मनु न रहे बहु विधि उमकाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चितवनि चितवउ हरि दरसाई प्रीति प्रिश्च वैरागी कदि पावड  $\Pi$ जतन र्<sub>हें</sub> नही धीरे कोऊ संत मिलाई रे 11 þ मन 11 जप तप संजम पुंन सभि होमउ तिसु श्ररपंउ सभि सुख एक निमख प्रित्र दग्सु दिग्वाचे तिसु संतन के चिल जाई॥२॥ कग्ड निहोरा बहुतु बेनती सेवउ दिनु रैनाई ॥ मानु अभिमानु हउ सगल तिम्रागउ जो प्रिम्म वात सुनाई ॥ ३ ॥ देखि चरित्र विममनि गुरि सतिगुरि पुरिख मिलाई ॥ प्रभ रंग दइत्राल मोहि तपति जन नानक गृह महि पाइश्रा १४ ॥ सारग महला ४ ॥ रे मूढ़े तू किउ सिमरत 8 11 ۶ TI अब नाही ॥ नरक घोर महि उरध तपु करता निमख निमख गुग अमतौ ही ऋाइऋो गांही ॥ १ **अ**निक जनम ॥ रहाउ ॥ जोनि छोडि निकसिओ दुलभाई ॥ गरभ जउ मानस जनम् लोगो अन ठांही ॥ १ ॥ करिह चुरोई ठगाई दिनु रैनि निहफल लागे गाहण धाइ त्रह धाइ ।। कणु नाही करम कमाही संगि कूड़ि लपटाइत्रो उरिक ॥ २ ॥ मिथिय्रा पांही दुख परिश्रो कुममांही । धरमराइ जब पकरिस बबरे तउ काल मुखा उठि जाही ॥ ३ ॥ सो मिलिया जो प्रभू मिलाइया जिसु मसतिक लेखु लिखांही ।। कहु नानक तिन्ह जन वलिहारी जो अलिप रहे मांही ॥ ४ ॥ २ ॥ १६ ॥ सारग महला ५ ॥ किउ जीवनु प्रीतम बिनु जोके बिछुरत होत मिरतका गृह महि रहनु न पाई।। १ ॥ माई ॥ रहाउ ।। जीख्र हीं इप्रान को दाता जाके संगि सुहाई ।। करहु कुपा संतहु मोहि अपुनी प्रभ मंगल गुगा गाई ॥ १॥ चरन संतन के माथे मेरे ऊपरि नैनहु धृरि बांछाई ॥ जिह प्रसादि मिलीएे प्रभ नानक हउ जाई ॥ २ ॥ ३ ॥ १७ ॥ सारग महला ४ । उत्रा ताकै वलि बलि हउ विल जाई ।। स्राठ पहर त्रपना प्रभु सिमरन वडमागी हरि पाई।। १ ॥ रहाउ ॥ भलो कबीरु दासु दासन को ऊनम्र सैनु जनु नाई॥ ऊच ते ऊच नामदेउ समदरसी र्शवदास विण्याई ॥ १॥ जीउ पिंडु तनु धनु साधन कौ इहु मनु ठाक्रर संत रेनाई ।। संत प्रतापि भरम सभि नासे नानक मिले गुसाई **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表** 

सगल पदारध सिमरनि जा कै आठ पहर मेरे मन जापि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंसृत नामु सुआमी तेरा जो पीवै तिसही वृपतास ॥ अनम जनम के किलनिख नामहि आमै दरगह होइ खलास ॥ १ ॥ सनि

तुमारी व्याद्ध्य करते पारब्रहम पूरन व्यविनास ॥ करि किरपा तेरे चरन थिक्षाउँ नानक मनि तनि दरस पिक्षास ॥ २ ॥ ४ ॥ १६ ॥

साग्या महला ५ घरु ३

रै वों सर्तिगुर प्रसादि ॥ मन कहा लुमार्टिए व्यान कड ॥ ईत उत्त प्रभु सदा सहाई जीव संगि तेरे काम कड ॥ रै॥ रहाड ॥ अंधन नामु विश्व प्रीति मनोहर इहै व्यापारन

पांन कउ।। अकाल मृरति है साघ संतन की ठाहर नीती विद्यान कउ॥ १॥ वाणी मंत्रु महा पुरस्तन की मनहि उतारन मांन कउ॥ स्वोजि लहिब्रो नानक सुख थानां हरि नामा विद्याम कउ॥ २॥ १॥

२० ॥ सारग महला ४ ॥ मन सदा मंगल गोदिंद गाड ॥ रोग सोग तेरे मिटहि मगल ब्रंप निमल हीऐ हिताहा धिन्नाह ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ छोडि पिन्नानप यह नतुगई साथू मरणी जाड पाट ॥ जब होडे कपाल टीन दख मजन जम ते होते घरमगड ॥ १ ॥

एकन विज्ञ नाही की द्वा खान न बीयो लवे लाह ॥ मात पिता माहें नानक को मुख्दाता हिर शान माह ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ १ ॥ साम्य महला ४ ॥ हिर्ग जन मगल उपोर मंग के ॥ मुण्युनीत पनित्र मन जनम जनम के दृग्व हरे ॥ १ ॥ गहाउ । मागि चले तिन्दी मुगु पाइमा जिन्ह निज्ञ गोमिट से तरे ॥ युहत पोर खंघ क्रय महि

ने माथ मंगि पारि परे ॥ १ ॥ जिन्ह के माग पढ़े है माई

सापु सीम मृत्व जुरे ॥ तिन्द्र की पृति वर्जि नित नामकु प्रश्च मेरा किरपा करें॥ २ ॥ ३ ॥ २२ ॥ सारग सहला ४ ॥ इति जन राम राम राम पिम्नांत्॥ एक पनरु गुरुर साथ समागम कोटि पेट्टर पोत्॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुलम देह जाति होत पुनीता

अम की प्राम विसार ॥ महा पनित के पानिक उनाहिः

表表表表表表表表表表表表表表表 表: 表表表表表 हरि नामा उरिधारे ॥ १ ॥ जो जो सुनै राम जसु निरमल ता का जनम मरण दुख नासा ॥ कह नानक पाईए वडभागीं मन तन होइ विगासा ॥ .२ ॥ ४ ॥ २३ ॥ -

सारग महला ५ दुपदे घरु ४ १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ मोहन घरि श्रावह जोदरीत्रा ॥ मानु करउ अभिमाने बोलउ भूल तेरी प्रिश्च चुक चिरीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निकटि पेखउ नाही सुनु अरु गुर लाहि पारदो मिलउ लाल भरमि दख भरीत्रा होइ कृपाल 11 विसरे सुत्रामी जानउ कोटि मन हरी श्रा॥ १॥ एक जे निमख भीर पाई की जउ दिनस लख बरीआ। साध संगति हरि संगि मिरीत्रा ॥ २ ॥ १ ॥ २४ ॥ सारग महला ५ ॥ अब सोई सोच विसारी 11 करणा सा देहि नाउ विलहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चहु दिस फूलि रही बिखिद्या मृखि गरुड़ारी ॥ राखिश्रो विखु करि देइ हाथ गुरमंत्र हउ नाही **কি**ন্ত जिउ  $\mathbf{H}$ जल कमला अलिपारी ॥ 8 भागि परिश्रो हरि तुमही कलधारी ॥ नानक होसा सभ राखु संत सदकारी ! २ ॥ २ ॥ २५ ॥ सारग महला ५ ॥ श्रव मोहि सुआमी विरकाते ॥ करणकारण समरथ हरि सरव उपाव एकसु ते मेरी गाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देखे नाना रूप बहुरंगा अन कउ ठाक्कर जीश्र प्रान सख नाही तुम भांते ॥ देंहि अधारु सरव दाते ॥ १ ॥ भ्रमतौ भ्रमतौ हारि जउ परिश्रो तउ गुर मिलि चरन पगते ॥ कहु नानक मैं सरव सुखु पाइत्रा इह स्रुखि बिहानी राते॥ २ || ३ || २६ || सारग महला ५ || अत्र मोहि लबिधिओ है हरि टेका।| गुर दइत्राल भए सुखदाई अंधुलै माणिक देखा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काटे अगित्रान तिमर निरमलीत्रा वृधि विगास विवेका।। जिउ जल तरंग फेनु होई है सेवक ठाकुर भए एका ॥ १॥ जह ते उठिय्रो तह ही ब्राइय्रो

**水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

सभ ही एके एका ॥ नानक इसिट आइओ सब ठाई प्राणपती हिर समका॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ सारग महला ५ ॥ मेरा मनु एक ही प्रित्र मांगी । पेखि आइयो सरव थान देस प्रित्र रोम न समसरि लागै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मै नीरे अनिक मोजन बहु विंजन तिन सिउ इसिट न करें रुचींगे।। इरि रसु चाहै प्रिय प्रिय प्रुखि टेर् जिउ श्रलि कमला लोभांगे ॥ १॥ गुरा निधान सुखदाई सरवांगी ॥ गुरि नानक प्रम पाडि पठाइश्रो मिलह सखा गलि लागै ॥ २ ॥ ५ ॥ २८ ॥ सारग महला ४॥ ।। साध कृपाल दहत्र्याल भए है श्रव मोरो ठाकर सिउ मन मानां छेदियो दसद विगाना ॥ १ । रहाउ ॥ तमही सित्राने तुम ही सुघर सुजाना ॥ सगल जोग यर गित्रान तमहि छत्रपति इक निमख न कीमति जाना ॥ १ ॥ तमही नाइक

तुम पूरि रहे भगवाना ॥ पावउ दातु संत सेवा हरि नानक सद इरवाना ॥ २॥ ६ ॥ २६ ॥ सारम महला ४ ॥ मेरेँ मिन चीति खाए प्रिम्न रंगा ॥ विसरिम्रो धंषु धंषु माइक्षा. को रजिन सवाई जंगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि सेवउ हरि रिदेँ वसावउ हरि पाइक्षा सतसंगा ॥ ऐसो मिलिक्रो मनोहरु प्रीतम्न सुख पाए मुख मंगा ॥ १ ॥ प्रिज व्यपना गुरि वसि करि दीना भोगउ भोग निसंगा ॥ निरमउ भए नानक भउ मिटिक्रा हरि पाइक्षा पाठंगा ॥ २ ॥ ७ ॥ ३० ॥ सारम महला ४ ॥ हरि जीउ के दरसन कउ कुरवानी ॥ वचन नाद मेरे स्वनह पूरे देहा विक्र खंकि समानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छटरि वे

सुदागनि हरि पाइश्रो

महि बैसनु नही पानत सो थानु मिलियो वासानी ॥१॥उन कैंबिस याहयो मगित वछलु जिनि राखी यान संवानी ॥ कहु नानक हिर्रि संगि मनु मानिया सम पृत्री कािय लोकानी ॥ २ ॥ ८ ॥ ३१ ॥ सारम महला ४ ॥ अव मेरा पंचा ते संगु तृता ॥ दरसनु देखि मए मिन यानद गुर किरपा ते छूटा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विखम यान पहुन वहु परीक्षा अनिक राख यरूटा ॥ विखम गाई कर पहुचे नाही मंत्र मानय मए लूटा ॥ १ ॥ पहुल खजाने मेरे पाले परिया समोल लाल बाल्यूटा ॥ जन नानक प्रमिकिरपा पारी तउमन महि हरि रगु पृटा ॥ २ ॥ इ ॥ इ सारम सहि हरि स्मु पहा ॥ इ ॥ इ ॥ इ सारम सहस्त थ ॥ अव मेरा टाइर निज मनु

सुघड सुजानी

घ₹

## 表表表表表示 医液态液态液态 表表表表表表表 पूरें दीया जिउ उरभाइञ्रो गुरि जल लीना दानु प्रान क्रोध लोभ मद मतसर इह काम 11 मीना रहाउ 11 गुरि मंत्र हरि ग्रउखध **द**खाइ कीना 11 श्ररपि सगल दान तेरा तू ठाकुरु मेरा गुरि गृह मिलियो सगल प्रचीना ॥ 8 11 में सहज घरु पाइत्रा ॥ कहु नानक हउ खोई प्रभ दीना ॥ ३३ ॥ सारग महत्ता प्र॥ मोहन सभि 20 २ ॥ जीत्र तेरे तू तारिह ॥ छुटिह संघार निमख किरपा ते कोटि अरदासि वेनंती निमख वहत करहि П ॥ रहाउ देइ भंजन दीन दुख होहु कृपाल साम्हारहि 11 किन्रा ए भृपति नपुरे कहीत्रहि कह ए निसतारहि δ li 11 राखु राखु सुखदाते सभु नानक जगतु तुम्हारहि॥ २॥ ॥ सख ११ ॥ ३४ ॥ सारग महला ४ ॥ अब मोहि धनु पाइत्रो हरि नामा॥ सम वुक्ती है इहु लिखित्रो लेखु मथामा ॥ 8 **ਰसन** खोजत खोजत भइस्रो वैरागी फिरि आइस्रो देह गिरामा ॥ इहु जोरिय्रो हथि चरित्रो लालु स्रगामा गरि संखदा गोविंद सहामा 11 तेते श्रान वापार वनज जो करीश्रहि द्ख के निरमें वापारी हरि राप्ति नानक राम नामा ॥ २ ॥ १२ ॥ ३४ ॥ सारग गुरि मनि मिसट लगे प्रिश्र वोला बाह 11 प्र ॥ मेरी सेवा लाए सद दइश्रालु हरि ढोला ॥ ॥ रहाउ 11 प्रभ त ? सभि कलत्र सहित गोला ॥ मोहि प्रतिपालक ठाक्रह त है तू है इक नामु तेरा मै त्रोल्हा जे तखति Ti 8 वैसालहि तउ दास तुम्हारे घासु वढावहि केतक वोला अतोला ॥२॥१३॥३६॥ श्रगह के प्रभ पुरख निधाते मेरे ठाकुर ५ ॥ रसना राम कहत गुग सोहं ॥ एक निमख श्रोपाइ समावे देखि चरित मन मोहं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिसु सुगिऐ मनि होइ पाइश्रा दुखु द्रि सुखु जोहं गहस अति रिटे मान दख II निरमल किलविख गए मन П विशिद्याई 8 तोहं प्रभ 11 मै सो द्रोहं II नानक कहु काढे होई गुरि माइश्रा ।। २।। १४।। ३७।। समरथोहं सारग करणकोरण प्रभु पाइत्रा देखिश्रो नेनहु चलतु तमासा सभह महला II **亚**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚

andrenananan enderena

दरि समह ते नेरे अगम अगम घट वासा १ ॥ रहाउ ॥ - 11 चलावे मता न करे पचासा भूलै लिखियो न ।। खिन विना है सवारि भगति बछल गणतासा दीपक चलियो गुरि रिदें की स्रो परगासा व्यंध कप महि नानक दरस पेलि सल पाइमा सम पूरन होई मासा ॥ २॥ १४॥ ३= सारग महला ४ ॥ चरनह गोविंद मारग सहावा ॥ स्रान मारग जेता किछ घाईऐ वेतो ही दुख हावा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र प्रनीत दरस पेले इसत प्रनीत टइलावा ॥ रिदा प्रनीत रिदे हरि ਸ਼ੰਰ 'पूरावा ॥ १ ॥ सरव निघान नामि हरि हरि जिस करिम लिखिया विनि पावा ‼ जन नानक परा सुखि सहजे अनद विहाबा ॥ २ ॥ १६ ॥ ३६ ॥ सारग महला ५ ॥ धित्राहस्रो श्रंति बार नाम्रु सखा ॥ पिता मात स्रुत माई न पहुचै तहा तहातू रखा।। १।। रहाउ ॥ श्रंघ कृप गृहि मिंड विनि सिमरिश्रो जिसु समविक लेख लिखा ਹੰ ਬਜ 11 मकति गरि कीनी सम तृहै तृही दिखा॥ १॥ इंग्रत मन तपित्रा आघाए रसन चखा ॥ कह लाही सगल तिखा ॥ १ ॥ १७ ॥ ४० सारग

थ ॥ गुर मिलि ऐसे प्रभू धिश्राइश्रा मइय्रो n दश्यालु दुख भंजनु लगे न ताती बाइम्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेवे सास हम लेते तेते ही गुख गाइआ ॥ निमख न विछरे II ভার जाइश्रा \$ 11 चलि 63 कउ विल ग्रर दरसाइया कह मै पाइमा ॥ बंड सुख सागर Ş 88 It मेर मनि मबद ग्र मध्यो परगामा धरि हरि रहाउ 11 पारमहम याजीनी संभउ योटा ॥ मध्यो परापति श्रमूत नामा पत्ति पति प्रम चरणीटा १ ॥ मन मंगति की रेणु सुन्ति लागी कीए सगल तीस्थ नानक रंगि चलून मण है हरि रंग न सर्द मजीठा ॥ मारग महला थ ॥ इति इति नाम् दीमा गुरि साथ॥

## प्रभ ही ऋरें वसित्रों सगल भूख मेरी लाथे निमख वचनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कृपा निधान गुगा नाइक ठाक्कर सुख समूह सभ दुतीत्रा ॥ एक श्रास मोहि तेरी सुत्रामी अउर श्रास नाधे नैंग तृपतासे देखि दरसावा गुरि कर धारे विराधे 11 8 11 नानक में अतुल सुखु पाइआ मेरे माथे ।। कहु जनम मरग ॥ २ ॥ २० ॥ ४३ ॥ सारग महला ४ ॥ रे लाथे भूलि काहे कत जाई ॥ संगि मनोहरु **अंमृत** विखु खाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रम सुंदर चतुर अन्प विधाते मोहिश्रो भाठि सिउ रुच नही राई ॥ मोहनि सिउ वावर मनु संतन ठगउरी पाई ॥ १ ॥ भइत्रो दइत्रालु कृपालु दुख हरती वनित्राई ।। सगल निधान घर महि पाए कह नानक सिउ श्रोश्रं जोति समाई ॥ २ ॥ २१ ॥ ४४ ॥ सारग महला ५ ॥ प्रित्र प्रीति चीति पहिल्रीत्रा ॥ जो तउ वचनु दीत्रो मेरे सतिगुर साज सीगरीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम भूलहि तुम सदा हम नीच विरख उधरीत्रा ॥ अभृला हम पतित तम पतित गंभीर तुम मैलागर लाज संगि संगि वसरीत्रा ॥ १ ॥ तुम जंतरीस्रा ॥ गुर कुपाल नानक धीर उपकारी हम किञ्रा वपुरे हरि मेलिञ्रो तउ मेरी स्र्रिव सेजरीत्रा ॥ २ ॥ २२ ॥ ४४ ॥ सारग त्र्योइ दिनम धंनि परवानां ॥ सफल ते घरी मन संजोग सुहावे सतिगुर संगि गित्रानां ॥ १ रहोउ ॥ धंनि 11 जिनि मानां 11 इह तन्र देत धंनि सोहागा सुभाग धंनि धनु तुमरा हींउ कीत्रो कुरवानां ॥ कोटि 8 तुम्हरा सभ्र गृह लाख राज सुख पाए इक निमख पेखि <sup>ं</sup>दसटाना ।। जउ कहहु मुखहु सेवक इह वैसीऐ सुख नानक श्रंतु न जानां ॥ २ ॥ २३ ॥ ४६ ॥ सारग महला ५ ॥ अब मोरो सहसा दुखु गइआ ॥ अउर उपाउ सगल तिआगि छोडे सतिगुर सरगाि पइत्रा ॥ १ । रहाउ ॥ सरव सिधि कारज सभि सवरे त्रहंरोग सगल ही खड्त्र्या ।। कोटि पराघ खिन महि है गुर मिलि हरि हरि कहित्रा ॥ १ ॥ पंच दास गुरि वसगित कीने मन निहचल निरमइत्रा ॥ त्राइ न जावे न कतही डोले थिरु नानक राजइत्रा ॥२॥ २४ ॥ ४७॥ सारग महला ५ ॥ प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई॥ 水水水水水水水水水水水水水水

**东西西西西西西西西西西西西西西西** 

मेरे जीय को पित्रारो गुन करन कहा १ ॥ रहाउ ॥ खेलि खिलाइ लाड लाडावै सदा सदा अनदाई ॥ श्रुतिपाले बारिक की नित्राई जैसे मात पिताई ॥ तिस बिन 8 11

निमल नही रहि सकीऐ निसिंग न कपह आई ॥ कह संत संगति ते मगन भए लिउ लाई ॥ २ ॥ २५ ॥ ४≈ ॥ सारग महला ५ ।) अपना मीत सुआमी गाईएे ।। आस न अपर काह

संबदाता प्रभ्र धित्राईऐ ॥ १ मंगल कलिआए ॥ रहाउ ॥ स्रव तिसही सरगी पाईए ॥ तिसहि तिश्रागि

लोत होइ जाईएे ॥ १ ॥ एक श्रोट पकरी ठाकुर लाञ पाईऐ वधि 11 गुण तिधान नानक गर मिलि मति

सगल चकी महताईए ॥ २ ॥ २६ ॥ ४६ ॥ सारग महला सताणी प्रभ जीउ मेरे ॥ इसटि न लिश्रान्त अन्तर काहू कउ माणि महति प्रभ तेरैं ॥१॥ रहाउ ॥ अगीकारु कीओ प्रभि अपने काढि नित् घेरै ॥ श्रंमृत नातु श्रद्धमुखि दीनो जाइ पइआ

गुर पैरे ॥ १ ॥ कान उपमा कहउ एक मुख निरगुण के दावेरे ॥ सिलक जुड अपना कीनो नानक सूख घनरें।। २ ॥ ॥ सारग महला ४ ॥ प्रभ सिमरत दख विनासी ॥ जीव्य सुखदाता होई सगल खलासी ॥ रै ॥ रहाउ ॥ अपरे

न कोऊ धर्क प्रम बिल कह को कित्र पहि जासी ॥ जिउ जाणह तिउ राखह ठाइर सम् किछ तमही पासी ॥ १ ॥ हाथ देह राखे प्रभि अपने नानक मनि अनद सद जीवन अविनामी ॥ कह जमकी फामी ॥ २ ॥ २⊏ ॥ ४१ मेंगे ॥ सारग महलो तमहि सम्हारे ॥ हम चारिक

वित्र पारे ॥ १ ॥ रहात्र ॥ मेरे भूगी जित्र जानहि जय तर मांग मधारे द्यपाए मूख tt त्रव क्रारोग तम ह्यद्वन होइ रवार 11 11 5 क्रान वसेरो दास धाविउ यापनदार नाम विसर्ग जीवनु 11 मारे नानक 15 11 ş Ħ

प्रभ

महजि सहजि गुन गाइयो ॥ १ ।। रहाउ ॥ गर बचनाति

माभा महला ५ ॥ मन

वे भी भउ दूरि पराइमी व लाल दहशाल

कमात कृपा ते बहुरि न कतह धाइत्रो ॥ रहत उपाधि समाधि सुख श्रासन भगति वछलु गृहि पाइश्रो ॥ १ ॥ नाद विनोद कोड श्रापे आपि करावन सहजि समाइश्रो ॥ करना सहजे 11 श्रापि श्रापाइश्रो ॥ २ ॥ ųЗ 11 सारग ३० नानक नामु मनहि श्राधारो ॥ जिनि दीत्रा तिस कै श्रंमृत 11 क़रवाने गुर पूरे नमसकारो । १ ॥ रहाउ ॥ वृभी त्सना सुहेला कामु क्रोधु विखु जारो ॥ त्राइ न जाइ वसे इह ठाहर जह त्रासनु निरंकारो ॥ १ । एकै परगडु एकै गुपता एकै धुंधृकारा ॥ श्रादि मिंघ अंति प्रभु सोई कहु नानक साचु वीचारो ॥ २॥ ५४ ॥ सारग महला ५॥ त्रिनु प्रभ रहनु न जाइ घरी॥ सरव स्रख ताहू के पूरन जा के सुखु है हरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंगल प्रान जीवन धन सिमरत अनद धना ॥ वड समरथु रुप संगे गुन रसना कवन भना ॥ १॥ थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र ते भवन पवित्रा महि जा सुनन कहनहारे ॥ कहु नानक तुम्हारे ॥ २ ॥ ३२ ॥ ५५ ॥ सारग महला ५ ॥ रसना जपती तूही तूही ॥ मात गरभ तुमही प्रतिपालक मृत मंडल इक तुही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमहि पिता तुम ही फुनि माता तुमहि मीत हित भ्राता तुम तुमहि जीञ्च प्रानदोता ॥ तमहि 8 11 त्र्याधारा तमहि तुमही माणिक लाला ।। तुमहि पारजात गुर खजीना तुमहि जरीना ते पाए तउ नानक भए निहाला ॥ २ ॥ ३३ ॥ ५६ ॥ सारग महला प्र II जाहू काहू अपुनो ही चिति आर्वे II जो काहू को चेरो जाये ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऋपने पहि दूख ऋपने पहि स्र्ला ऋपुने ही पहि विरथा ॥ ऋपुने पहि मानु ऋपुने पहि ही पहि ऋरथा ॥ ? ॥ किन ही राज जोवनु घन मिलखा किन बाप महतारी ।। सरब थोक नानक गुर पाए पूरन श्रास हमारी ॥ २ ॥ ३४ ॥ ५७ ॥ सारग महला ५ ॥ भूठो माइत्रा को मद मानु घोह मोह दृरि करि वपुरे संगि गोपालहि जानु 11 8 II П मिथित्रा राज जोवन त्ररु उमरे मीर मलक त्ररु खान मिथिश्रा कापर सुगंध चतुराई विथिया भोजन पान ॥ १ ॥ दीनवंधरो दास दासरो संतह की सारान ॥ मांगनि मांगउ होइ श्रचिंता मिलु नानक

काज

नाही जह भागे॥ विन सिउ राचि माचि हितु लाहको जो कार्मि नहीं गांवारी॥१॥ इउ नाही नाही किछु मेग ना हमरो बसु चारी॥ करन करावन नानक के प्रभ संतन संगि उधारी॥२॥३६॥४६॥

५ ॥ अपनी इतनी

उरिक्तश्रो

संगी ऊहां

यान

श्रनिक धावरता

दीसहि

के

के हरि प्रान ॥२॥३४॥४⊏॥ मारग महला

श्रनिक

जंजारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीउस चारि

सारग महला ५ ॥ मोहनी मोहत रहै न होरी ॥ साधिक सिध सगल की पिश्रारी तुटै न काह तोरी ॥१॥ रहाउ ॥ खडु सामग्र उचरत रसनागर तीरथ गवन न थोरी।। बरत नेम पुजा चक्र महि पतित होत तपीया उद्धागील न छोरी ॥१॥ श्रंध ऋष मोरी ॥ साध संगति परमगति मोरी ॥२॥३७॥६०॥ सारग महला ४॥ पेखत दरसन क्हा करिंह रे खाटि खाइली ॥ पवनि श्रक्षार तोर चामरी श्रति जजरी वेरी रे माइली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उडी ते हरिय्रो उड़ा ले धरिय्रो मास देत भाइली ॥ देवनहारु विसारियो अंधुले जिउ सफरी उदर भरे बहि हाइली ॥ १ ॥ साद विकार विकार भूठ रस तह भीर बाडुली । कहु नानक समभू रे इद्याने कालि ख़रूहै वेरी गांठुली ॥ २ ॥ ३= ॥ ६१ ॥ सारग महला ४ ॥ संगि तहारै जानिओ ॥ कोटि जोघ उन्ना दरगह भी मानिश्रो 11 \$ ॥ रहाउ ħ मृलु कहीऐ कवन रूप इसटानिश्रो ॥ जोति प्रगास भड़े माटी संगि दलभ देह बखानिश्रो ॥ १ ॥ तमते तमते जप सेव पछानिश्रो मसत्तक ब.रु नानकदास दसानिश्रो ॥ २ 11 38 11 88 11 सारग महला ४ ॥ हरि हरि दीओ सेवक कउ नाम ॥ मानसु काको वपुरो भाई श्चावि रहाउ ॥ महा जन आपे पंचा ऋ।पि सेवक के काम ॥ आपे सगले दन विदारे ठाकुर श्रांतरज्ञाम ॥ की आपि कीओ श्रापे पवि राखी सेवक वंघान ॥ श्रादि जगादि सेनक की राखें नानक को प्रभुजान ॥ २ ॥ ४०॥ ६३ ॥ सारम महला थ ।। तु. मेरे मीत सखा इरि प्रान ।। मनु घनु जीउ पिंडु सञ्जनसः इह

दीए अतिक' तमही तज्ञ सीतो तमरे धान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रकारा तुमही दीए मान ॥ सदा सदा तुमही पति राखहु ग्रंतरजामी जान ॥ १ ॥ जिन संतन जानित्रा तू ठाकुर ते आए परवान ॥ जन का संगु पाईए वडभागी नानक संतन के कुरवान ॥ २ ॥ 88 करह गति दइत्राल संतद्व मोरी ॥ तुम ६४ ॥ सारग महला ५ ॥ समस्य कारन करना तूटी तुमही जोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनम जनम के त्रिखई तुम तारे सुमित संगि तुमारे पाई ॥ अनिक जोनि प्रम विसरत सासि सासि हरि गाई ॥ १ ॥ जो जो संगि मिले साधू नानक जा के वडभागा क तेते पतित प्रनीता ॥ कह पदारथु जीता ॥ २ ॥ ४२ ॥ ६५ ॥ सारग महला ५ ॥ ठाकुर विनती करन जनु त्राइत्रो ॥ सरव सूख त्रानंद सहज रस सुनत तुहारो नाइत्रो ॥१॥ रहाउ ।। कृपानिधान सूख के सागर जसु सम महि जा को छाइत्र्रो ।। रंग तुम कीए त्रपना त्रापु इसटाइत्रो 11 8 11 संगि संगि संतन की सेवा चरन कारी केसाइत्रो ॥ त्राठ पहर संतन का सुखु नानक इहु पाइत्रो ॥ २ ॥ ४३ ॥ ६६ ॥ सारग महला सुहेला सहजे -५।। जा की राम नाम लिव लागी ।। सजनु सु रिदा कहीऐ वडभागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रहित विकार त्रलप माइत्रा त्रहंबुधि विखु तित्रागी ।। दरस वित्राह त्रास एकहि की टेक प्रित्र पागी ।। १ ।। ऋचिंत सोइ जागनु उठि बैसनु श्रचिंत हसत कहु नानक जिनि जगतु ठगाना सु माइत्रा हिर वैरागी ॥ अब जन ऊपरि को ठागी ॥ २ ॥ ४४ ॥ ६७ ॥ सारग महला ४ ॥ प्कारन कड जो उदम्र करता गुरु परमेसरु ता न पुकार ॥ १ ।। रहाउ ॥ निरवैरै संगि वै। रचावै हरि दरगह मारे प्रम की वडित्राई की जन श्रोहु हारै ॥ स्रादि जुगादि सगल भउ मिटित्रा चरन कमल ॥ निरभउ भए आधारे ॥ गुर के बचिन जिपत्रो नाउ नानक प्रगट भइश्रो ॥ ४५ ॥ ६८ ॥ सारग मपला ५ ॥ हरि जन छोडित्रा सगला पेखि त्रापु ।। जिउ जानहु तिउ रखहु गुसाई जीवां परताप्र ॥ १ ॥ रहांउ ॥ गुर उपदेसि साध की संगति विनसित्रो सगल 法 法法法法法

१२१८ ) TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT वीचारिस्रो सगल मित्र सत्र पेखि समत संभाखन जापु 11 8 श्रधाने सनि श्रनहद तपति चुभी सीतल विसम भए विसमाद मनि साचा पूरन पूरे नोनक नाद मेरे गुरि मोरो सारग महला ¥ 11 सहसा जाईऐ बलिहारी उतारिय। तिसु गुर क सदो ॥ रहाउ ॥ गुर का नामु जपियो दिनुराती गुर के की धृरि करंड नित मजन किलनिख ग्र पूरे की नित सेवा उतारिश्रा ş ग्रर करउ गुरु नमनकारित्रा ॥ सरव फला दीन्हे गुरि पूरी नानक गुरि निसतारित्रा ॥ ४७ ॥ ७० ॥ सारग महला ४ ॥ सिमरत नाम्र प्रान गति पार्वे ॥ मिटिह कलेस त्रास सभ नासै साथ संगि हित लावै ॥ १ ॥ रहाउ इरि जसु गावै हरि मनि श्राराधे रसना कोध निंदा बासुदेव रंगु लावें ॥ १ h दश्याल आराधह गोविंद करत सोहावे ॥ कह नानक सम रेना हरि हरि दरसि समावै ॥ २ ॥ ४८ ॥ ७१ ॥ सारग महला ४ पूरे बलिहारै ॥ प्रगट प्रताप्न कीओ नाम कीए निरमउ सेवक , ॥ रहाउ - 11 व्यान उपाव विश्वागि 11 कमल रिंद घोर ।। १ ।। प्रान श्रधार मीत साजन प्रभ एक एकंकोरै।। सम ते ऊच ठाक्क नानक का बार बार नमसकार ॥ १ ॥ ४६ ॥ ७२ ॥ सारग महला ५ ।। वित हरि है को कहा बतावह ।। सुख करुणामे करता तिस्र प्रभ सदा धित्रावहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के स्रति परोए जंता तिस प्रभ का जस गावह ॥ सिमरि सभ्र किछ दीना श्रान कहा पहि जावहु ॥ १ ॥ सफल सेवा सुआमी मेरे की मन गांडत फल पानहु ॥ कह लाभ लाहा ले चालह नानक सुख सेती घरि जावहु ॥ २ || ¥ 0 ।। ७३ ॥ सोरग ठोकुर तुम्ह सरणाई भाइमा ॥ उत्तरि गडयो मेरे दरसञ्ज पाइम्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भनगोलव मेरी विरथा नाठे सहजि जपाइआ ı दख स़ख अनद अनद गुरा गाइआ ।। १ ।। बाह पकरि कदि लीने

**远远远远远远远远远远远远远远远远远远远** त्रंध कूप त माइ**ञ्रा ।। कहु नानक गुरि वंधन काटे वि**छुरत ग्रानि मिलाइस्रा ।। २ ।। ५ रं ।। ७४ ।। सारग महला ५ ।। हरि के नाम की गति ठांढी ॥ वेद पुरान सिंमृति साधू जन खोजत खोजत काढी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिव विरंच अरु हिंद्र लोक ता महि जलतौ फिरिआ ॥ भ्रमु हिरिश्रा दरदु 11 सिमरि सिमरि सुत्रामी भए सीतल द्ख १ । जो जो तरिश्रो पुरातनु नवतनु भगति भाइ हरि देवा ।। नानक की वेनंती प्रभ जीउ मिलें संत जन सेवा ॥ २ ॥ ४२ ॥ ७५ । सारग महला ५ ॥ जिहवे ऋंमृति गुगा हरि गांउ ॥ हरि हरि बोलि कथा सुनि हरि की उचरह प्रभ को नाउ ॥ १॥ रहाउ ॥ राम नामु रतन मिथिश्रा धनु संचहु मनि तनि लावहु भाउ ॥ त्रान विभूत मानहु साचा इहै सुत्रांउ ॥ १ ॥ जीत्र प्रान सुकति को दाता एकस सिउ लिव लाउ ।। कहु नानक ता की सरगाई देत सगल अपित्राउ ।। २ ॥ ५३ ॥ ७६ ॥ सारग महला ५ ॥ होतो नही कवन कछु करगी ॥ इत्रा तन महि विस्वै वित्राधि की करणी ॥ त्रास जात बल्ज जरगी ॥ १ ॥ त्रमाथह अपार दिनस गणि राखे ग्रसत सरव दोख में हरणी सागर सख जीवा प्रम चरगी ર दास पेखि ॥ सारग महला ५ ॥ फीके हरि के नाम विन्तु साद ॥ अंमृत हरि गाईऐ त्र्रहिनिसि पूरन नाद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरत विखाद पाईऐ मिटि जाहि सगल सुख लादि पाईऐ घरि ले आवह संगि लाभ्र वरनि न साकड नानक मरजाद - 11 नही श्रं<u>त</u> ऊच ऊच ते ऊचो विसमाद ॥ २ ॥ ५५ ॥ ७८ ॥ सारग महला रहे महिमा पेखि त्राइत्रो सुनन पड़न कउ वागी ।। नामु विसारि लगहि श्रनलालचि विरथा जनम्र पराग्गी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समभु अचेत चेति मन मेरे रिदे अराधह संतन अकथ कहाणी ॥ लाभु लैंहु हरि ॥ उदमु सकति सिम्राणप तुम्हरी देहि त नामु वखाणी ॥ भगत भगति से लागे नानक जो प्रभ भागीं ॥२॥ ५६॥ ७६॥ सारग

।। धनवंत नाम के वराजारे ॥

नाम घतु खाटहु गुर का सबदु बीचारे ॥ १॥ रहाउ ॥ छीडहु कपडु होड निरवेरा सो प्रश्च संगि निहारे । सञ्च घतु वयाजहु सञ्च घतु

संचढ़ कबहू न अवह हारे ॥ १ ॥ खात खरचत

नाही द्यगनत भरे भंडारे ॥ कहु नानक सोभा संगि जावहु पारबहम कै दुव्यारे ॥ २ ॥ ५७ ॥ ८० ॥ सारग महला ४ ॥ प्रभ जी

महला ५

सांभी करह

किछ

मोहि कानु अनाथु विचारा ॥ कतन मृत्त ते मानुखु करिआ इहु परताषु तुहारा ।। १ ।। रहाउ ।। जीव्य प्राण सरव के दाते गुण कहे न जाहि अपारा ॥ सभ के त्रीतम सब प्रतिपालक सरब घटां आधारा ॥ 📍 ॥ कोइ न जार्णे तमरी गति भिति आपहि एक पसोरा । साघ नांव वैठानह नानक भवसागरु पारि उतारा ॥ २ ॥ ४८ ॥ ८१ ॥ सारग महला ४ ॥ आर्रे राम सरिए वडमागी ॥ एकस वित्त किछ होह न जार्गे अवरि उपाव तिज्ञागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन वच क्रम आराघे हरि साध सणि सख पाइया ॥ अनद विनोद अकथ कथा रस साचै सहजि समाइया ॥ १ ॥ करि किरपा जो अप्रनाकीनो ऊतम बाखी ॥ साध संगि नानक निसत्तरीएँ जो राते प्रभ निरवाणी ॥ २ ॥ ४६ ॥ ⊏२ ॥ सारग महला ४ ॥ जाते साथ सरिख गही ॥ सांति सहज मनि भइत्रा प्रगासा विरथा कछ न रही कृपाल नामु देह अपूना पिनती एह कही ॥ आन बिसरे प्रभ सिमरत पाइको लाभु सही ॥ १ ॥ जह ते तही समानो साई यसत अही ॥ कहनानक भरम ग्रारि खाइमा जोती जोति समही ॥ २ ॥ ६० ॥ =३ ॥ सारम महला ४ ॥ रसना राम को जब्द गाउ ॥ श्रान सुश्राद शिसारि सगले भलो नाम समाउ ।। १ ।। रहाउ ।। चरन कमल बसाइ हिरदे एक सिउ लिय लाउ ॥ साथ संगति होहि निरमल बहुहि जोनि न भाउ ॥ जीउ प्रान अधारु तेरा त नियाने याउ ॥ सासि सासि नानक सद पलि जाउ ।। २ ।। ६१ ।। ⊏४ ।। महला ४ ॥ वैशुंठ गोविंद चरन नित धिमाउ ॥ माथ मंगति भेमृत हरि का नाउ ॥ १ ॥ रहाउ कथा गुर्वार्त सायी महमा करह मगवान ॥ भावत दोऊ पख

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** सुख विस्नाम ॥ १ ॥ सोधत सोधत ततु वीचारित्रो पाईऐ भगति सरेसट पूरी ॥ कहु नानक इक राम नाम विनु अवर सगल विधि ऊरी ।। २ ।। ६२ ।। ८५ ।। सारग महला ५ ।। साचे सतिगुरू दातारा ।। दरसनु देखि सगल दुख नासहि चरन कमल विलिहारा ।। हरि परमेसरु सति साध निहचल्र जन सति 11 नाउ ।। भगति भावनी पारब्रहम की अबिनासी गुण गाउ ॥ त्राधारु ॥ नानक घटा नही पाईऐ सगल **अगोचरु** मिति ताकउ जाका अंतु न पारु॥ २॥ ६३॥ ८६॥ सारग वाह वाह कह रहियो ठाक्रर सभ महला ५ ॥ गुर के चरन बसे मन मेरे ॥ पूरि थाई निकटि वसे सम नेरें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वंधन तोरि राम संत संगि वनित्राई ॥ जनमु पदारथुं भइत्रो पुनीता डछा लाई मेरे सो हरि सगल पुजाई ॥ १॥ जा कउ कृपा करहु प्रभ का जस गावै ॥ त्राठ पहर गोविंद गुन गावै जनु नानकु सद बलि जावै ॥ २ ॥ ६४ ॥ ८७ ॥ सारग महला ५ ॥ जीवनु तउ गनीऐ हरि पेखा ॥ करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोरि भरम की रेखा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सांति न उपजत विनु विसास किश्रा सुनत किछु कहत ताकै तित्रागि त्रान जो चाहत म्रुखि सेखां प्रभू जा के रासि सरव सुख सुत्रामी श्रान कालेखा ॥ १ ॥ मोहिश्रो पूरन मनु ऋरथ मगन ॥ नानक दरस मानत ॥ सिमरन विसेखा ॥२॥६५॥ ८८॥ सारग महला ¥ कोटि दान इसनान ॥ इकु नाम ।। कलमल दगध होहि खिन अंतरि विनु हरि फोकट जंजार वृथा घालत स्रमु ॥ त्र्यान जगदीस भजन सुख धिश्रान॥ गित्रान ॥ जनम मरन संकट ते छूटे देवहु ।। तेरी सरिन पूरन सुखसागर करि किरपा अभिमान विनसि जीवै जाइ प्रभ. सिमरि नानक सिमरि प्र ॥ धूरत सोई जि धुर कउ ॥ ६६ ॥ ⊏६ ॥ सारग महला हरि एक प्रेम पागै रस सोई वस्धर लागै धरंधर करें न जाने लाभें सो धूगत नही मुढ़ा १ ॥ रहाउ ॥ बलबंच सिमरै ग्रसार्थि रचित्रो नह प्रभ सुत्रारथु तित्रागि सो दानां ॥ साध संगि १ ॥ सोई चतुरु सित्र्याणा पंडितु सो सूरा **张宏宏宏宏宏宏宏宏** 

रंग रांग मए मन लाला राम नाम रस खीवनि ॥१॥ जिउ मीना नाम संगि

11 69 11 80 11

सीवनि ॥

हरि

ş

तन भीतरि

लीवनि

जिनि हरि हरि जिपिश्रो नानक सो परवाना ॥ २

राम

संचिन राम नाम धनु रतना मन

उरभानो

सारग महला ४ ॥ हरि हरि संत जना की जीवनि ।। मोग श्रंमृत सुख सागर राम नाम रस्र पीवनि ॥

चातुक की निवाई हरि बंद पान सुख थीवनि ॥ २ ॥ ६८ ॥ ६१ ॥ सारग महला ५ ॥ हरि के नाम हीन वेताल ॥ जेता करन करावन वेवा समि वंघन जंजाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वित्र प्रभ सेव श्रनसेवा विरथा काटै काल ॥ जब जम्रु आह संवारे प्रानी तब तुमरी कउनु हवाल ॥ १ ॥ राखि लेहु दास अपने कउ सदा सदा संगि नानक प्रभु मेरा सुख निधान साध माल ॥२॥ ६६ ॥ ६२॥ सारग महला ५ ॥ मनि तनि राम को विउद्दारु ॥ प्रेम मगति गुन गावन गीधे पोइत नह संसारु रहाउ ॥ स्नरणी कीरतनु सिमरन सुत्रामी इह साथ को आचारु ॥ चरन कमल श्रसथिति रिंद श्रंतरि पूजा प्रान को आधारु ॥ १ प्रम दीन दहआत सुनहु बेनंती किरपा अपनी धारु ।। नाम उचरउ नित रसना नानक मद बलिहारु ॥ २ ॥ ७० H सारग महला ४ ॥ इति के नाम हीन मित थोरी ॥ सिमरत नाहि सिगीधर ठाइर निलंत श्रंघ दुख धोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि के नाम मिउ प्रीति न लागी अनिक भेख वह जोरी ॥ तटत बार जिउ गागरि जल फोरी ॥ १॥ करि किरवा भगति रह ता दीजें मनु खचित प्रेम रस खारी ।। नानक दास तेरी सरणाई प्रभ वितु आन न होरी ॥ २ ॥ ७१ ॥ ६४ ॥ सारम महला ४ ॥ चितवउ भाउमर मन माहि ॥ होह इक्त्र मिलह संत साजन नित गाहि॥ १ । रहाउ ॥ दिन हरि मजन जेते काम करीश्रहि तेते बिग्धे अहि ॥ पूरन परमानंद मनि मीठो निम् विन द्रमर नाहि॥ १ ॥ जप तप मंत्रम करम सूख माधन तलि न कपूर्व परन कमन नानक मनु वेधियो परनहि संगि समाहि मारग महला ४ । मेरा प्रमु संगे श्रंतरजामी ॥

त्रागै कुसल पाछै खेम स्रखा सिमरत नाम्र सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ 11 सखा हरि मेरे गुन ग्रोपाल हरि राइत्रा विसरि 11 साजन मीत ते पूरे गुरू मिलाइआ।। १।। करि किरपा राखे दास निमख हिरदे पूरन परमेसर भड नही त्रपने जीत्र जंत विस जा के 11 एका लिव नानक ता कै।। २ ॥ ७३ ॥ ६६ ॥ सारग महला ४ ॥ जाकै राम को न विश्रापे के द्ख् मनोरथ पूरन ताह होइ ॥ सगल सुणि जीवां १ ॥ रहाउ ॥ जो जनु भगतु दासु निज्र प्रभ का सोइ ॥ उद्ग्रु करउ दरसनु पेखन को करिम होइ परापति 8 देहि दानु गुरपरसादी इसटि निहारउ दूसर नाही कोइ 11 नानक अपने कउ चरन जीवां संत धोइ ॥ २ ॥ ७४ ॥ ६७ ॥ सारग महला ॥ जीवतु राम के गुगा गाइ ॥ करहु कृषा गोपाल वीठुले विसरि तुम्रा सुआमी ॥१॥ रहाउ ॥ मनु तनु धनु सम जाइ तिव ही रहणा राखहि जिउ त् दुजी П जाइ १ ॥ साध संगति कै विल बिल जाई वहडिन जनमा तिवै चलाइ सरगाई जिउ भावै तेरी धाइ ॥ नानक दास को सख सार ॥ रे नाम मन ॥ ६८॥ सारग महला y 11 *ye* दीसहि छार ॥ ॥ रहाउ 8 माइग्रा सगल श्रान काम विकार जोनी **अनिक** गुबार 11 घोर नरक पतित प्राणी पतित पावन भगति 8 11 वारं बार 11 भ्रमर्त भ्रमत हारिश्रो जोडि ॥ कर नानक्र धार किरपा चछल ॥ ६६ ॥ सारग महला ५ ॥ विराजित संगि उधार ॥ २ ॥ ७६ उपाधि नासी बिद्याधि सभ ऋाधि राम 11 परताप वुक्ती ग्रासा सभ पूरन तुमना तीनै ताप ॥ १॥ रहाउ ॥ ग्रविनासी मन तन श्रातम सोग संताप । गुगा गावत अचुत कै संगि खाप मनसर साधू मद लोभ काटनहारे नानक के माई वाप । २॥७७॥१००॥ सारग संसार ॥ तृपति न होवत क्रुकरी आसा नाम विनु त्रात्रु महला ५ ॥ पाइ ठगउरी आपि १ ॥ रहाउ 11 लागो विखित्रा छार П इत् हरि सिमरन निमख न का वारोबार ì भुलाइत्रो जनमत II होह कृपाल दीन -11 १ खुश्रार जमकंकर करत सिमरित्रो 

TATATA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA VALVA V दुख भंजन तेरित्रा संतह की राबार ॥ नानक दास दरस प्रभ जाचै मन तन को अधार ॥ २ ॥ ७= ॥ १०१ ॥ सारग महला ४ ॥ मैला हरि के नाम बिनु जीउ ॥ तिनि प्रभि साचै आपि अलाइग्रा विखे ठगउरी पीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम भ्रमतौ यह भांती थिति नहीं कतह पाई ।। पूरा सतिग्रह सहजि न भेटिश्रा ॥ १ ॥ राखि लेड्र प्रभ संब्रिथ दाते तम प्रम दास तेरी सरणाई मवजल उत्तरियो पार ॥२ ॥ ७६ ॥ १०२ ॥ सारग महला ५ ॥ रमस्य कउ राम के गुस बाद॥ थित्राहिएे परमेसरु श्रंमृत जा के सम्राद ॥ ? ।। सिमरत एक अचुत अविनासी विनसे माह्या माद ॥ सहज अनद अनहद धुनि बाखी बहुरिन भए बिखाद ॥ १ ब्रहमादिक प्रहिलाद गावत गावत सक श्रमिउ मनोहर हरि रस जिप नानक हिर विसमाद ॥ २ ॥ ८० ॥ १०१॥ सारग महला ४ ॥ कीने पाप के बहु कोट ॥ दिनसु रैनी धकत नाही कतहि नाही छोट ।। १ ॥ रहाउ ॥ महा वजर विख विश्राधी सिर उठाई पोट ॥ उधरि गईयां खिनहि भीतरि जमहि मोट ॥ १ ॥ पसु परेत उपट गरधभु श्रनिक जोनी लेट ॥ मजु साध संगि गोविंद नानक कछ न लागे फेट ॥ २ ॥ =१ ॥ १०४ ॥ सारग महला ५ ॥ श्रंघे खावहि विस् के गटाक ॥-नैन स्रवन सरीह सर्ह हृटिक्रो सासु गइक्रो तत घाट ॥ १॥ रहाउ ॥ अनाथ रजाणि उदरु ले पोलिंदि माइथा गईत्रा हाटि ॥ किलविल करत पद्धतात्रहि कबहु न साकहि छाँटि ॥ १ ॥ निंदक जमदती संधारियो देवहि मंड उपरि मटाक 11 नानक

संघारिको दंबाई मुंड उपरि मटाक ॥ नानक आपन कटारी आपम कउ लाई मनु अपना कीनो काट ॥ २ ॥ ८२ ॥ १०४ ॥ सारग महला ४ ॥ ट्रंटी निंदक की अवशीच ॥ जन का राला आपि मुझोमी चेम्रल कउ आह पहची मीच ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उस का कि आ कोह न मुखंई कही न वैम्रणु पाने ॥ ईहां दूसु आगे नग्छ मुंच चंदु जोनी मरमान ॥ १ ॥ प्रगट्ठ महला खंडी महसंडी कीता अपना पाक्ष्मा॥ नानक सगीय निरमंड करते की अनद मंगल गुण गारश्या॥ २ ॥ ८३ ॥ १०६ ॥ मारग महला ४ ॥

<u>业业业和政府政府东京市市市市市市市市</u> वसना चलत परकारि ॥ पूरन होत न कतह वातहि अंति वह उपजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सांति स्रख इहै परती न सहज इस जाने काम क्रोधहि निउहारि॥ श्राप परका कछ न लेवह तारि॥ दुखि विद्यापि**द्यो** दास चरन कमल बलिहारि ॥२॥ ⊏४॥ १०७॥ सारग सद सदा रे पापी ते कवन की मति लीन ॥ निमख घरी न सिमरि ॥ १॥ रहाउ॥ खात पीवत सवंत सुत्रामी जीउ विंड जिनि दीन गरभ उदर विललाट सिमरत खीन॥ माद विकार वाधा ग्रानिक जोनि भ्रमीन॥ 11811 महा हरि पद चीन्ह।। कवन दुख गनीत्रहि नानक सुख् माई री ओट गही ॥ चरनह २ ॥ ⊏५ ॥ १०८ ॥ सारग महला ५ ॥ मोहिय्रो दुरमति वहीं ॥ १ ॥ जात पेखि मेरा मनु श्रविनासी कीमति जात न कही॥ श्रगाधि रहाउ ॥ अगृह ऊच मनु विगसित्रो पूरि रहिश्रो स्रव मही॥ जिल थिल पेरिव पेखि कीनो सही। मिलि मोहन साधह दीनदहञ्राल मन 11 8 प्रीतम भीर न फही।। २।। की जम सिमरि सिमरि नानक जीवत हरि माई री मेरो मतवारो ॥ मन 11 ८६॥ १०६॥ सारग महला y रसि रिषया खुमारो ॥ १ ॥ हरि पेखि पूर्न सुख दइग्राल श्रनद गावत बहुरि न होवत कारो।। जस रहाउ ॥ भए ऊजल निरमल डोरी राची भेटिय्रो पुरखु य्रपारो ॥१॥ चरन कमल सिउ उजारो 🕕 भइओ दीने दीपक लीने सरवस समृहां तारो ॥२॥८७॥ 22011 रसिक वैरागी कुलह माई री आन सिमरि जांहि ॥ मरि महला को दाता माइत्रां संगि लपटाहि ।। १॥ रहाउ॥ नाम्र विसारि जीश्रन पाहि महि 11 **अनिक** घोर चलहि ग्रनमारगि नरक 11 8 11 से धनवंते भ्रमाहि गरभि गरभे गगात ऋावै सरिंगः समाहि ॥ गुरप्रसादि जग से पतिवंते हरि की जांहि 11 11 588 11 22 11 त्र्यावहि २ जीतिय्रो बहुरि न काटी कुटिलता क्रठारि ॥ भ्रम महला ५ ॥ हरि सारग नाम परहारि ॥१॥ रहाउ ॥ भए खिन भीतरि राम

( १२२६ ) क्रिके किया के के के के के के के

के संगि मारि ॥ जनम् पदारथ गुरम्रखि निंदा परहरीया काढे साथ हारि ॥ १ ॥ आठ पहर प्रम के गुरा गावह ज़ऐ जीतिया बहरि न दासनि दास तेरा परन सबदि बीचारि नानक जन पुनह 11 नमसकारि ॥ 33 Ħ 222 11 सारग महला Ħ ॥ साध संगि गावहि गोविंद परमेसर थान गग सिध परन ब्रहम गिश्रानु ॥ १ साधिक ॥ रहाउ [1 जिसहि मेरा सुत्रामी लोचिह विरले लागे घित्रात् ॥ क्रपाल होइ रिदे वसे भै मंजन तिस जाने सगल पूरनताको काम्र॥ १॥ जाकै जहानु ॥ खिनु पलु विसरु नहीं मेरे करते इह मांगैदान ॥ नानक मेहु ॥ सारग महला ५ ॥ वठा ॥ ११३ ॥ प्रगटियो नेह ॥ श्रनद मंगल गाउ हरि जस प्रन ŧ जल निधि चारि कंट दहदिसि छन थाउ न गोविंद पूरन जीश्र दान सभ देह ॥ १ ॥ सति सुत्रामी सति साध संगेह ।। सति ते जन जिन प्रतीति उपजी नानक नह भरमेहु॥ २ ॥ ६१ 11 \$ \$ \$ ॥ सारग महला ५ प्रान श्रघार । साजन मीत सहाई तमही मेरो १ ॥ रहाउ ॥ करु मसत्तिक धारिस्रो मेरे मायै कपा ते पाए रसिक सभ फल श्रविचल घराई सतिगरि नीव सुखानिधि भए दहग्रारा ६२॥ ११४ ॥ सारग महला ४ ॥ निवही नाम की सञ्च लाभु इरि गुण गाइ निधि धनु विखे माहि अलेप रहाउ ॥ जीश्र जंत सगज्ञ संतोखे स्नापना धिश्राइ ॥ रतन जनमु प्रभ श्रपार जीतियो बहुडि जोनिन पाइ ॥ १ भए भड़्या साथ संग्र ॥ इति चरन रामि नानक पाई लगा सिउ रंगु ॥ २ ॥ ६३ ॥ ११६ ॥ सारग महला ४ ॥ माई नी पेखि रही विसमाद ॥ अनहद धुनी मेरा मोहिद्यो १ ॥ रहाउ ॥ मात पिता बंधप है सोई मनि

व्यहिलाइ ॥ साघ संगि गाए गुन गार्विट विनमिश्रो सम् परमाद ॥

सगले खाद

रे ॥ डोरी लपटि रही घरनह संगि अम में

医动态表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 अधारु नानक जन कीया बहुरि न जोनि अमाद ॥२॥६४॥ ११७ ॥ सारग महला ५ ॥ माई री माती चरण समृह ॥ एकसु जानउ दुतीत्रा भाउ सभ लूह॥१॥ रहाउ॥ विन्न हड श्रान न जो करणा ते विखित्रा के खुद ॥ तिश्रागि गोपाल **अवर** पित्रास मेरा मनु मोहित्रो काढी नरक ते धृह ॥१॥ संत प्रसादि मिलिश्रो सुखदाता विनसी हउमैं हुह ॥ राम रंगि राते दास नानक महला ५ ॥ मउलिय्रो मनु तनु जृह ॥२॥६५॥११८॥ सारग विनसे काच के विउहार॥ राम भजु मिलि साथ संगति इहै महि सार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईत ऊत न डोलि कतहू नाम्र हिरदे धारि ॥ उतरिश्रो संसार ॥१॥ जलि वोहिथ मिलिय्रो भागी ग्ररं चरन थिल महीग्रलि पूरि रहिन्रो सरव नाथ त्रपार ॥ हरि नामु अंमृतु समि खार ॥२॥६६॥११६॥ श्रान रस महला ५ ॥ ता ते करगापलाह करे ॥ महा विकार मोह मातौ मद सिमरत नाहि हरे । १ ॥ रहाउ ॥ साध संगि जपने नारोइगा तिन के दोख जरे। सफल देह धंनि ओइ जनमे प्रभ के संगि रले॥ १॥ सभ ऊपरि साध भले **असटदसासिधि** लागि पले ॥ २ ॥ ६७ ॥ १२० ॥ वांछै उधरहि सारग महला था। हरि के नाम के जन कांखी॥ मनि तनि बचनि एही सुखु चाहत प्रभ दरसु देखहि कर श्राखी । त ॥ १ ॥ रहाउ वेअंतु पारवहम सुत्रामी गति तेरी जाइ न लाखी।। चरन कमल प्रीति मनु वेधित्रा करि सरव सु अंतरि राखी ।। १।। वेद प्ररान वाणी रसना भाखी।। जपि राम नाम् सिमृति साधु जन इह निसतरीएं होरु दुतीत्रा विरथी साखी ॥२॥६८॥१२१॥ सारग त्र माखी।। जह दुरगंध तहा तू वैसिह की महला ५ ॥ माखी राम महा विखिद्या मद चाखी ॥१॥ रहाउ॥ कितहि **असथानि** त्र टिकन न पावहि इह विधि देखी त्राखी ॥ संता विनु तै कोइ न छाडिश्रा संत परे गोविद की पाखी॥ १॥ जीअ जंत सगले ते माहे विनु संता किनै न लाखी।। नानक दासु हरि कीरतनि सबदु सुरति सचु राता साखी॥२॥६६॥१२२॥ सारग महला ५॥ माई री काटी जम हरि जपत वीचे ग्रसत सरव 🐪 सुख पाए हरि की फास ॥ 

उदास ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा लीने करि अपने उपजी दरस पिश्रास ॥ मिलि हरि गुरा गाए विनसी दुतीत्रा त्रास ॥ १ ॥ महा ग्रदवी ते काढ़े मारग संत कहिश्रो ॥ देखत पाप हरि नानक रतत लहियो ॥२॥१००॥१२३॥ दरमन रुचित पिश्रास मनि री अरिक्रो प्रेम की खोरि॥ संदर सकत न कोई वोरि॥१॥ रहाउ॥ प्रान मान पति पित सुत बंधप विसटा कुम वितु हरि हरि सरबस धन मोर ॥ धग सरीरु असत भइत्रो कृपाल दीन दुख भंजनु परापूरवला 11 सरिष कृपानिधि सागर विनिस्त्रे आन निहोर॥ जोर ॥ २ ॥ १०१ ॥ १२४ ॥ सारग महला ४ ॥ नीकी राम की धुनि सोइ ॥ होइ ॥१॥ रहाउ॥ सम्रामी अपत साध मरन विकार चितवता गोपाल दरसन कलमला कद्ध धोह ॥ जनम छाडे खोइ परा पुरवि जिसहि लिखिश्रा श्रंकर हरि काटि # 2 # विरत्ता पाए कोइ ॥ गोपाल नानका सचु जोइ॥ स्वय गुण करते २ ॥ १०२ ॥ १२४ ॥ महला हरिके नामकी मति 11 सारग y विसारि राचिह सम विसथार ॥ ज ग्रान मिधन खार ॥ संगमि होवन १॥ रहाउ॥ साध मजु सञ्चामी पाप हिरदे बहुरि करि यसाइ मार 11 8 11 जनम 7 श्चनुग्रह राखि लीने रैनि सिमरत सदा एक नाम श्रधार 11 दिन दरवार 11 2 11 203 11 128 11 सारग महला था। मानी तुंराम के दरि मानी ।। साध संगि मिलि हरि गुन गाए विनसी सम अमिमानी ॥ १ ॥ रहाउ धारि धनग्रह н श्रप्रनी करि लीनी गुरम्नखि पूर गित्रानी श्रानंह 11 सस्य सख घनेरे ठाकर दरस घित्रानी ॥ ? 11 निकटि वरतनि सा सदा सहागनि दहदिस साई जानी 11 प्रिश्र रंग रंगि रती नाराइन क्ररवानी ॥ २ ॥ १०४ ॥ १२७ ॥ सारग व्यासरी ईस 11 त्रमहि पछान् तमहि संगि साक्र तमें जगदीम ॥ रहाउ॥ तुमरे हमरो त् उत तुमही राखे ॥ कडीचे इत त् वेश्चंत व्यवरंपर लाख गुर क्रिस्पा कोई 11 वित् वकने दिव 8 Ħ

कहावन अंतरजामी जाने।। जा कउ मेलि लए प्रभु नानकु से जन दरगह माने ॥ २॥ १०४ ॥ १२८॥ सारंग महला ५ चउपदे घरु ५ हरि भजि ञ्रान करम विकार १ श्रों सतिग्रर प्रसादि॥ मान मोहू न बुक्तत तृपना काल ग्रस संसार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खात पीवत इसत सोवत अउध विती असार।। नरक उदर अमंत जलतो जमहि कीनी सार ।। १॥ परद्रोह करत विकार निंदा पाप कर कार।। विना सतिगुर वूक नाही तम माह महां अंधार।। २॥ ठगउरी खाइ मुठो चिति न सिरजनहार ॥ गोविंद गुपत होइ रहियो नियारो मातंग मति अहंकार ॥३॥ करि संत राखे चरन कमल ग्रधार ॥ कर जोरि नानक सरनि श्राइश्रो गुोपाल पुरख अपार ॥ ४ ॥ १ ॥ १२६ ॥ सारग महला ५ घरु ६ पड़ताल १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सुभ वचन बोलि गुन श्रमोल ॥

देखु री बीचार।। गुर सबदु धिश्राइ किंकरी विकार ॥ करती महा केल ॥१॥ रहाउ॥ सुपन री पाइ।। हरि संगि रंग काइ मोहि ली प्रिअ मोहि संसारु ॥ मिथनी विसथारु ॥ सखी री प्रीति पित्रारु ॥ प्रभु प्रीति रिदे मेल ॥१॥ सरव सदा त्रान त्रान रुचीए।। हरि संगि संगि खचीएे ॥ जउ साध संग पाए ।। कहु नानक हिर धित्राए ॥ अब रहे जमिह मेल ।। २ ।। १ ।। १३० ।। सारग महला ४ ।। कंचना वहु दत करा ।। अरपि धरा ॥ मन अनिक सोच पवित्र करत ॥ नाही रे नाम तुलि मन चरन कमल लागे।। १।। रहाउ।। चारि वेद गोबिद नाम नहीं तुलि श्रसट खसट स्रवन सुने ॥ धुने।। मन चरन कमल लागे ।।१॥ बरत संधि सोच चार॥ क्रित्रा निराहार ॥ अपरसः करत पाकसार ॥ निवली कंट बिसथार ।। धृप दीप करते हरिनाम तुलि न लागे।। राम दइआर नैन पेखउ दरसु जन सुनि दीन चेनती।। देह मिसटि लागे ॥ २ ॥ २ ॥ १ ३१ ॥ सारग महला ४ ॥ राम राम राम

जापि रमत राम सहाई ॥ १ ॥ रेहाउ ॥ संतन के चरन लागे होध लोम तिल्लामे ॥ गुर गोपाल भए कृपाल लबधि ऋपनी पाई ॥ रै ॥ विनसे भ्रम मोह अंघ ट्रटे मोइआ के बंध पुरन सरवत्र ठाउँर कोऊ वैराई ॥ सञ्चामी सप्रसंत भए जनम मरन गुन गाई

> हरि हरे हरि

> > सनन भगति करन

॥ स्रान

11

3

बोलि मुखह

चरन लागि नानक

11 ॥ रहाउ

हरि विसारे परन साथ श्रान वानि नीत नीति पावना महि महा प्रनीत ॥ सेवक दरि दोख जारे ॥ कहत प्रकत सुनत प्रकत रहत जनम रहते ॥ राम राम सारभृत नानक तत् बीचारे ॥ २ ॥ ४ ॥ १३३ ॥ माग्र संत तित्रागि मगल कामी ॥ महला ५ ॥ नाम भगति १ ॥ रहाउ ॥ प्रीति लाड इरि घित्राइ गुन गोनिद सदा गाइ ॥ हारे जन की रेन बांछ दैनहार सुखामी ॥ १ ॥ सरब कुमल सुख विस्नाम श्चानदा श्रानंद नाम जम की वच नाहि त्रास सिमरि अंतरजामी ॥ एक सरन गोविंद चरन संमार समल ताप हरन ॥ नाम रूप साध संग नानक पारगरामी ॥ २ ॥ ४ ॥ १३४ ॥ सारग महला लाल गानउ गुर देले ।। पंचा ते एक छुटा जउ साथ संगि पगरउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इमटउ कछ संगि न जाइ मान तिथ्रागि मोहा ॥ लाइ मिलि साथ संगि सोहा सगल श्रास परी मिन Ħ नानक गुरि निखम गाई तोरी ॥ २ ॥ ६ ॥ १३४ ॥ सारग महला ४ ॥ मनि बिरागैंगी ॥ खोजवी दरसार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधू संतन सेवि हीश्चरै धिस्राइयो ॥ श्वानंद स्त्वी पेति â पाउउगी ॥ १ ॥ कामकरी सम विद्यागि के हउ सर्ग्य परउगी ।। नानक सुधामी गुरि मिले हउ गुर मनाउउगी ॥ २ ॥ ७ ॥ १३६ ॥ ऐसी शंड परी ॥ जानते पितर विद्यागि मानर इस खोईएे इउ गानउ हरि जनम १ ॥ लोक कुटंब ते टटीए प्रम किस्ति दिस्ति करी ॥ गरि मोक्ड

उपदेसिस्रा नानक सेनि एक हरी ॥ २ ॥ ८ ॥ १३७ ॥ सारग महल ५ ॥ लाल लाल मोहन गोपाल तू ॥ कीट हसित पालाण जंत सरव में प्रतिपाल तू ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नह दृरि पूरि हजूरि संगे ॥ सुंदर रसाल तू ॥ १ ॥ नह वरन वरन नह कुलह कुल ॥

नानक प्रभ किरपाल तू ॥ २ ॥ ६ ॥ १३ = ॥ सारग म० ५ ॥ करत केल विखे मेल चंद्र सुरू मोहे ॥ उपजता विकार दुंदर नउपरी फुनंतकार सुंदर अनिग भाउ करत फिरत विद्य गोपाल धोहे ॥ रहाउ ॥ तीनि भउने लपटाइ रही काच करमि न जात सही

उनमत श्रंध घंध रिटंत जैंसे महा सागर होहे ।। १ ॥ उधारे हिर संत दास काटि दीनी जम की फास पतित पावन नाम्रु जा को सिमिर नानक श्रोहे ॥ २॥ १०॥ १३६॥ ३॥ १३॥ १५५॥

१ ओं सतिगर प्रसादि॥ रागु सारंग महला ६ ॥ हरि विजु तेरो को न सहाई ॥ कां की मात पिता सुत वनिता को काह को भाई ।। १ ।। रहाउ ।। धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिय्रो अपनाई ॥ तन छूटै कछु संगि न चालै कहा ताहि लपटाई ॥ १ ॥ दीन दइत्राल सदा दुख भंजन ता सिउ जगत सभ मिथिया जिउ सुपना रुच न वढाई ॥ कहत नानक कहा मन विखिञ्जा रैनाई सारंग महला 11 3 २ 11 १ 11 कोऊ रहनु न पार्वे या जग मै इक आवहि लपटाही ॥ इक जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कां को तन्त धनु संपति कां की का सिउ नेहु लगाही ।। जो दीसे सो सगल विनासे।। जिउ बादर की छाही ।। १ ॥ तजि अभिमानु सरिण संतन गहु मुकति होहि छिन जन नानक भगवंत भजन वितु सुखु सुपन भी नाही H सारंग महला ६ ॥ कहा नर अपनो जनम्र गवावे ॥ माइआ मदि विखिया रंसि रचित्रो राम सरिन नहीं ऋषि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु संसार सगल है सुपनो देखि कहा लोमावै।। जो उपजैसो सगल विनासे रहतु न कोऊ

पावै ॥ १ ॥ मिथित्रा तनु साचो करि मानित्रो इह विधि त्रापु वंधावै ॥ जन नानक सोऊ जग मुकता राम भजन चितु लावे ॥ २ ॥ ३ ॥ सारंग महला ६ ॥ मन कर कबहू न हरि गुन गाइत्रो ॥ विखित्रा सकति रहित्रो निस

水水水水水水水水水水水水水水水水水水

and the second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and sec वामुर कीनो अपनो भाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर उपदेसु सुनिओ नहि काननि परदारा लपटाइत्रो ॥ परनिदा कारनि वह धावत मर्मासम्रो नह सममाहत्रो ॥ १ ॥ कहा कहउ मै अपनी करनी जिह विधि जनमु गवाइब्रो ॥ कहि नानक सभ अउगन मो मैं राखि लेह सरनाइश्रो । २ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १३ ॥ १३६ ॥ ४ ॥ १४६ ॥ राग सारग असटपडीया महला १ घरु १ १ क्रों मितगर प्रसादि ॥ ॥ हरि बिन किउ जीवा मेरी माई ॥ जै जगदीम तेरा जस जाचउ मै हरि वितु रहतुन जाई ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि का विद्यास विद्यामी कामनि देखउ रैनि सवाई ॥ सीधर नाथ मेरा मनु लीना प्रश्च जानै पीर पराई ॥ १ ॥ गण्त सरीरि पीर ई हरि वितु ग्रुर सबदी इरि पाई ॥ होहु दहब्राल कृपा जीउ हरि मिउ रहां समाई ॥ २ ॥ ऐसी खत राहु मन मेरे हरि चरखी चित्र लाई ॥ विसम भए गुण गाइ मनोहर निरभउ सहजि समाई ॥ ३ ॥ हिरदै नामु सदा धनि निहचल घटेन कीमित पाई ।। नित् नार्व समु कोई निरधनु सविग्रिर वृक्त युक्ताई ।। ४ ।। प्रीतम प्रान भए सुनि सज्जनी दत अए दिख खाई ॥ जब की तैमी रंगल मई मनि माई की ॥ ५ ॥ सहज समाघि सदा लिव इरि निउ जीवां इरि गुन गाई ॥ गुर कै सपदि रता वैरागी निवधरि ताडी लाई ॥ ६ ॥ सघ नाम्र महारस मीठा निजवरि ततु गुमाई ॥ तह ही मन सह ही राखिमा ऐसी गुरमति पाई ॥ ७॥ सनक सनादि बहमादि इंद्रादिक मगति रते पनिद्याई ॥ नातक इरि हरि नित्र परी न ओवां वडाई ॥ = ॥ १ ॥ सारग हरि महला नित किउ घीरें मनु मेरा ॥ कोटि कलप के दख विनासन माञ्च दहाइ निर्देश ॥ १ ॥ रहाउ ॥ क्रोध जले प्रेष्ट सदा नउरंगी ॥ भनमउ निसरि निरमाईलु जाचिभा इरि संगी विमागि 11 \$ ॥ चंचल मति पाइमा एक सबदि त्रिय सागी E fr स चालि तला निरासी इसि मेलि लए वडमांगी ॥ ममस्त 11 3 विचि भए सुभर मर सुरमित मानु निहाला ॥ मन रति नामि

रते निहकेवल त्र्यादि जुगादि दइत्र्याला ॥३॥ मोहनि मोहि लीत्र्या मनु मोरा वडै भाग लिव लागी।। साचु वीचारि किलविख दुख काटे निरमलु अनरागी ॥ ४ ॥ गहिर गंभीर सागर रतनागर अवर नही अन पूजा ॥ सबदु बीचारि भरम भउ भंजनु अवरु न जानिस्रा दृजा॥ ५ ॥ मन्स्रा मारि निरमल पर् चीनिया हरि रस रते अधिकाई ॥ एकस विनु **ग्रागोचरु** मैं अवरु न जानां सतिगुरि वृक्त वुक्ताई ॥ ६ ॥ अगम अनाथु अजोनी गुरमति एको जानि**त्रा ।। सुभर भरे** नाही चित्र डोलें मन ही ते मनु मानित्रा ॥ ७ ॥ गुरपरसादी त्रकथउ कथीऐ कहार्वे सोई ॥ नानक दीन दइत्राल हमारे श्चवरू जानित्रा कोई ॥ = ॥ २ ॥ मागर महला ३ त्रसटपदीत्रा घरु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मन मेरे हिर के नामि वडाई ॥ हरि विनु अवरु न जोगा कोई हरि कै नामि मुकति गति गाई।।१।। रहाउ।। सबदि भउ भंजनु जम काल निखंजनु हरि सेती लिव लाई।। हरि सुखदाता गुरमुखि जाता सहजे रहिन्रा समाई ॥ १॥ भगतां का भोजनु हरिनाम निरंजनु पैन्हणु भगति वडाई ।। निजघरि वासा सदा हरि सेविन हरि दरि सोभा पाई ॥ २ ॥ मनग्रख काची मन्त्रा डोले अकथु न कथै कहानी ॥ गुरमित निहचलु हरि मनि वसित्रा अंमृत साची वानी ॥ ३ ॥ मन के तरंग सवदि निवारे रसना सहजि सुभाई ॥ सतिगुर मिलि रहीऐ सद श्रपुने जिनि सेती लिव लाई ॥ ४॥ मनु सबदि मरे ता मुकतो होवे हरि चितु लाई।। हरि सरु सागरु सदा जलु निरमलु नावै सहजि सुभाई।। ५ ॥ सबदु वीचारि सदा रंगि राते हउमे तृसना मारी ॥ श्रंतरि निहकेवलु हरि रवित्रा सम्रु त्रातम राम्रु मुरारी ॥ ६ ॥ सेवक रहे सचि राते जो तेरे मिन भागों ॥ दुविधा महलु न पावे जिंग भूठी गुग अवगग न पछागो ॥ ७ ॥ आपे मेलि लए अकथु कथोऐ सबदु सचु बाग्री ।। नानक साचे सचि समाग्रे हिर का नामु बखाग्री ॥ ८ ॥ १॥ सारग महला ३ ॥ मन मेरे हरि अति मीठा का नाग्र

१२३४ 医动脉 医医性性性性性性 जनम जनम के क्लिपिस भउ भजन गुरमुखि एको डीटा ॥ १ रहाउ ॥ कोटि कोटतर के पाप विनामन हिर साचा मिन भाइमा ॥ इरि नितु अपरुन सुकी दृना सतिगुरि एक युक्ताहका प्रेम पदारथु जिन घटि वसिया सहजे रहे समाई ॥ से रिंग चलूने राते सहिज सुमाई ॥ २ ॥ रसना सबदु बीचारि रिस राती लाल मई रगु लाई ॥ राम नामु निइकेवलु **जा**शिया रुपतिया सांति याई ।। ३ ।। पडित परि परि मोनी समि धाके भ्रमि भेख थके भेखधारी ॥ गुर परसादि निरजनु पाइया साचै सर्वाद वीचारी ॥ ४ ॥ अधारागउणु निवारि सचि राते साच सबद मनि भाइत्रा ।। सतिगुरु सेनि सदा सुखु पाईऐ जिनि कापु गनाइका ॥ ४ ॥ साचै सनदि सहज धुनि उपजे मनि लिंग लाई ।। अगम अगोचरु नामु निरंजनु गुरक्षित मनि वसाई ६ ॥ एकम महि सम्र जगतो वरते विरला एक पछार्छ मरें ता सभु कि छु सुकै अनदिनु एको जाएँ।। ७॥ जिसनो नदिर करे सोई जनु युक्तै होरु कहला क्यनु न जोई ॥ नानक नामि रते सदा नैरागी एक सन्नदि लिव लाई ॥ = ॥ २ ॥ सोरग महला ३ ॥ मन मेरे हरि की अकथ चहाणी ॥ इरि नदरि करे सोई गुरकृषि विरलै जाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि गहिर गमीरु गुणी गहीरु गुर के सबदि पछानिया ॥ बहु विधि करम करहि भाइ विज्ञ सनदे वउरानिका ॥ १ ॥ इरि नामि नावे सोई जुनु निरमुख

गुरहिल विरलें जाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर गहिर गमीर गुणी गहीर गुर के सबदि पद्धानिया ॥ बहु विधि करम करहि माइ द्वें वित्त सन्दें बडरानिया ॥ १ ॥ हिर नामि नावें सोई जलु निरम् छ फिर मैला मृलि न होई ॥ नाम बिना सम्र जगु हे मैला द्वें भरिम पित सोई ॥ राम किया सम्र हि तकांगी मैं ता वृक्ष न पाई ॥ हाहि दश्याल छपा करि हिर जीउ नामों होइ सलाई ॥ ३ ॥ सचा सजु दाता करम विघाता दिश्व भावें तिश्व नाइ लाए ॥ गुरू दुयार सोई वृक्ष जिसनो आणि गुक्ताए ॥ ४ ॥ देखि विस्ताद इद्यार सोई वृक्ष जिसनो आणि गुक्ताए ॥ ४ ॥ देखि विस्ताद इद्यार सोई वृक्ष जिसनो सार ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए ॥ सतिगुरु सेवें सोई वृक्ष पाए मोल दुआरा ॥ ४ ॥ जिन देह सक्ष से कदे न विगाडिंद सतिगुरि वृक्ष गुक्स है ॥ सजु सब्ध करणी किरति कमाविंद आवण

गरमखि

वुमाहि वीचारा

जाणु रहाई ॥ ६ ॥ से दरि साचै साचु कमाबहि जिन

सालु अधारा ॥ मनमुख द्वे भरमि भुलाए

<del>Š</del>

आपे गुरमुखि आपे देवे आपे करि करि वेखे।। नानक से जन है जिन की पति पावे लेखें ॥ = ॥ ३ П थाइ पए सारग प्रहला ५ असटपदीत्रा घरु १ गुसाई परतापु तुहारो डीठा ॥ करन सतिगुर प्रसादि 11 सगल छत्रपति बीठा ॥ १ ॥ रहाउ करावन उपाइ समावन राणा राउ राज भए रंका उनि भूठे कहणु कहाइत्र्यो । हमरा राजन को सगल घटा जसु गाइत्रो ॥ १ उपमा सलामति ता सदा वेसुमार जेत पाहचा ॥ साह वड की संतह कहत सुनह राजन ॥ २ ॥ पवनि परोइत्रो सगल श्रकारा ही ते ऊचा संगे ।। नीरु धरिए करि राखे एकत कोइ न किसही संगे ॥ ३॥ घटि घटि कथा राजन की चालै घरि घरि तुसहि उमाहा॥ जीत्र जंत समि पाछै करित्रा प्रथमे रिजकु समाहा ॥ ४ ॥ जो किछ करणा सु आपे करणा मसलति काहू दीन्ही ॥ **अ**निक करि जतन करह दिखाए साची साखी चीन्ही ।। ५ ॥ हरि भगता राखे करि अपने दीनी नामु वडाई ।। जिनि जिनि करी अवगित्रा जन की ते तैं दीए रुढ़ाई ।। ६ ।। मुकति भए साध संगति करि तिन के अवगन देखि भए किरपाला तिन भवसागरु सभि परहरिश्रा । तिन कड कुदर ति तरिश्रा ॥ २ ॥ हम नान्हे नीच तुम्हे वड साहिब क्टग देखे गुर दरस नानक नाम्र वीचारा ॥ मनु सीतलु तनु अधारा ॥ ८ -11 8 सारग महला ५, असटपदी घरु अगम अगाधि सुनह जन ओं सतिगुर प्रसादि 11 11 त्रचरज सभा ।। १ ॥ रहाउ -11 सदा पारब्रहम की गुन गाइ अपार ॥ मन भीतरि ॥ गुर किरपा ते नमसकार हावै परगासु ॥ गित्रान अंजनु श्रगित्रान विनासु ॥ १ मिति नाही -11 जा का विसथारु ।। सोभा ता की ऋपर ऋपार ।। ऋनिक रंग जा गने न जाहि ।। सोग हरख दुहहू महि नाहि ।। २ ।। अनिक ब्रहमे जाके वेद धुनि करहि । अनिक महेस वैसि धिआनु घरहि ॥ अनिक पुरख अंसा अवतोर ॥ अनिक इंद्र ऊमे दरवार ॥ ३ 11 ऋनिक

नीर ॥ अनिक रतन सागर दधि खीर 11 अनिक सर निख्याति ॥ अनिक देवी देवा वह भांति 11 श्रनिक कामधेन ॥ अनिक ग्रुखि अनिक वसुधा पारजात अनिक मुखी जपोए वेन ॥ असिक ,श्रकास अनिक पाताल श्रनिक 11 सासत्र सिमृति श्चनिक गोपाल ॥ ५ ॥ अनिक प्रशन ॥ जीय होत्रत बलिय्रान ॥ अनिक सरोते सनहि निधान पूरन भगवान ॥ ६ ॥ अनिक धरम अनिक क्रमेर ॥ अनिक वरन अनिक कनिक समेर ॥ अनिक सेख नवतन नामु लेहि॥ पारब्रहम का अंत न तेहि॥ ७॥ अनिक पुरीया भनिक खंड तह अनिक फल मूल ॥ आपहि रूप रंग ब्रहमंड ॥ अनिक बना त्रापहि अस्थल ॥ = ॥ अनिक जुगादि दिनस ऋरु रावि ॥ अनिक उपाति ॥ त्रानिक जीत्र जाके गृह माहि ॥ रमत परलउ अनिक राम पूरन स्रव ठाँइ ।। ६ ॥ अनिक माईआ जाकी लखीन जाइ ।। श्रनिक कला खेलै हरि सइ ॥ श्रनिक धृनित ललित संगीत ॥ श्रनिक गुपत प्रगटे तह चीत ॥ १० ॥ सम ते ऊच भगत जा के संगि ॥ गुन गाविह रंगि॥ अनिक अनाहद आनंद उम्रारस का कछ अंत न पार॥ ११ ॥ सति प्ररख मति श्रसथातु ॥ ऊच ते ऊच निरमल निरवातु ॥ अपना कीया जानहि आपि ॥ आपे धटि घटि रहिश्रो विश्रापि ॥ कृपा निधान नानक दहश्राल ॥ जिनि जिपिया नानक ते भए निहाल ॥ १२ ॥ १ ॥ २ ॥ सारग छंत महला प्र देखीए अनमें सतिगर प्रसादि ॥ सभ घटि घटि पूरन हे झलिपाता घटि घटि Ħ जल वरंग जिउ रचन की आ। हिंग भोग घटाखे व्यान न बीब्रा को धीबा॥ इसि रंगी इक रंगी ठाइरु संत संगि प्रभु जाता ॥ नानक दरिंग लीना जिउ मीना जल देखीए श्रम में का दाता ॥ १ ॥ कउन उपमा देउ कवन बटाई पूरन परि रिक्षों सब ठाई ॥ पूरन मन मोइन घट मोहन घर

खिर्च तब छाई ॥ किउन भराषद् मिलि करि सायद् परी महतक वेला

जो किछ दीसे संगि न क्छह 11 ऋरथ दरव सभ्र हरि त्राराधह कवन उपमा देउ कवन वडाई ॥ २ हरि 11 ॥ हींउ अरापउं देह सदेसा कैसा मेरो ठाकुरु Н पूछ्रउ परवेसा सुखदाई **ग्रंग** ग्रंग केंसा कह मोहन 11 जीउ घटि घटि जगता पूरन ब्रहमाई थान थानंतर देमा ॥ वंधन ते मुकता मोहिश्रो कहि न सकउ हरि जैसा ॥ देखि चरित नानक मधु मेरो ठाकुरु कैसा ॥ ३ ॥ करि किरपा अपुने पहि ग्राइग्रा चरन वसाइत्रा । चरन वसाइत्रा संत संगाइत्रा धंनि सु रिदा जिह त्रगित्रान त्रंधेरु गवाइत्रा ॥ भइत्रा प्रगासु रिदै उलासु लोडीदा प्रभु अनंद सहजाइका महि वुठा महा पाइत्रा ॥ दुख् नाठा सुख् घर मै पूरा पाइत्रा करि किरपा अपुने पहि आइआ।। ४।। १॥ की वार महला ४ शइ महमे हसने की धुनि सलोक महला २ 11 गुरु १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ निवलु मनु कोठा तनु छति ।। नानक गुर विनु मन का ताकु न उपड़ै कुंजी हथि ।। १ ॥ महला १॥ न भीजै रागी नादी वेदि न भीज सोगी कीते रोजि॥ सुरती गित्रानी जोगि ॥ भीजै तीरथि भविए नंगि रं गि न मालीं 11 ।। न भीजें वाहरि वैठिश्रा संनि पुंनि दातीं सूर ॥ न भीजे केते होत्रहि धृड् ॥ भिडि मरहि लिखीऐ मन के भाइ ॥ नानक भीजे साचे नाइ ॥ २ ॥ महल करे वीचारु ।। निसि दिन उचरे भार अठार ॥ खट नव का पाइत्रा तोहि ॥ नाम विहूरा मुकति किउ न गुरम्रखि 11 नानक नामु जागिश्रा त्रहमै श्रंत न ऋापे आपि तिरंजना जिनि श्राप्र पउडी - 11 पछागित्रा ॥ ३ ॥ त्रैगुग जगतु सवाइत्रा रचाइश्रोतु सभु ञ्चापे खेल वधाइत्रा ॥ गुरपरसादी मोह उचरे माइग्रा सिरजिश्रनु ऋापि जिन भागां भाइत्रा ॥ नानक सचु वरतदा सभ सचि समाइश्रा आपि उपाए नानका आपे

H

२

महल

१॥ सलोक

मंदा किसना त्राखीए जां सभना साहितु एक ॥ सभना साहितु एकु है वेले धंघे लाइ॥ किसे थोड़ा किसे त्रमाला खाली कोई नाहि॥

एकु है बेले घंघे लाइ।। किसै थोड़। किसै त्रगला खाली कोई नाहि।।
आवहि नंगे जाहि नंगे विचे करहि विधार ।। नानक हुकमु न
जाणीएं अमें काई कार ।। १ ।। महल १ ।। जिनसि धापि जीयां कउ
भेजे जिनसि धापि ले जाने ।। जासे शासि उत्तरों कारो सर्वे नेस

जाणाए अने कोई कार ॥ १ ॥ महत्त १ ॥ जिनास थापि जाजा कर भेजे जिनिस गापि ले जाव<sup>ै</sup> ॥ आपे थापि उथापे आपे एते वेस करावे ॥ जेते जीख फिराहि अउधूती आपे भिखिआ पावे ॥ लेखे बोलख लेते चलख काइतु कीचहि दावे ॥ मृख मति परवाणा एही

नानकु श्रांति सुणाए ॥ करणी उत्तरि होइ तपादसु जे को कहैं कहाए॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरमुलि चलतु रचाइओनु गुण परगटी श्राइआ ॥ गुरनाणी सद उचरे हिर मंनि वसाइआ ॥ सकति गई अम्र कटिओ सिन जोति जगोइआ ॥ जिन के पोते प्रत्न है गुरु पुरस्

मिलाइआ ।। नानक सहजे मिलि रहे हरि नामि समाइआ ॥ २ ॥
सलोक महल २ ॥ साह चले वधाजारिक्या लिलिआ देवे नालि ॥
लिले उपरि हुक्षमु होइ लईऐ वसतु सम्हालि ॥ वसतु लई वधाजार्र्ड
वसक बधा पाइ ॥ केई लाहा लै चले इकि चले मृलु गयाह ॥

बस्तरु बधा पाइ ॥ केई लाडा लैं चले इकि चले मृलु गवाइ ॥ थोड़ा किने न मंगिओ किसु कडीऐ सावासि ॥ नदरि तिना कउ नानका जि सावतु लाए रानि ॥ १ ॥ महला १ ॥ जुड़ि जुड़ि विलुड़े निलुड़ि जुड़े ॥ जीवि जीवि सुए सुए जीवे ॥ केविआ के वाप केविआ के बेटे केवे सुर चेले हुए ॥ आगै पार्छ गयान न आवै

किया जाती किया हूणि हुए ॥ सभु करणा किरत करि लिलीए किर किर करता करे करे ॥ मनष्टलि मरीए गुग्छलि तरीए नानक नदरी नदिर करे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मनष्टलि द्वा मग्छ है दुनै लोभाइया ॥ कुडू कपडु कमारदे कहो व्यालाह्या ॥

पुत्र कन्नुत्रु मोहु हेतु हैं सम्र दुःसु सुवाइका ॥ जम दरि यथे मारीश्रिह भरमहि भरमाइका ॥ मनमुखि जनमु गवाइका नानक हिर माइका ॥ ३ ॥ सलोक महल २ ॥ जिन विडकाई तेर नाम की ते रते मन माहि ॥ नानक अंमृतु एकु है दूजा अंमृतु नाहि ॥ नानक अंमृतु मन माहि पाईए गुरवरसादि ॥ तिन्ही पीता रंग सिउ जिन कउ जिल्लिका थादि ॥ १ ॥ महला २ ॥ कीता किया सालाहीएँ करेसोइ सालाहि ॥ नानक एकी

करता सो सालाहीए जिनि नाहि दाता 11 वाहरा दजी त्राकारु ॥ दाता सो सालाहीऐ जि सभसे दे त्राधारु 11 नानक सालाहीऐ अंत करि सदीव है पूरा जिसु भंडारु ॥ वडा का नामु निधानु है सेविए सुसू पाई ।। हरि वारु ॥ २ ॥ पउडी नामु निरंजनु उचरां पति सिउ घरि जांई ॥ गुरमुखि बागाी नामु वसाई ।। मति पंखेरू वसि होइ सतिगुरू श्रापि दइश्रालु होइ नामे लिव लाई ॥ ४॥ सलोक महल २॥ बोल्या जि श्रापे जागी जाग्र ॥ चीरी जा तिसु कैसा सिउ चीरी जिस की चलगा मीर 11 साहिव सो परवाग्र साई भावे नानका भली कार ॥ ॥ जो तिस्र चलगा हथि तिना किछु नाहि ॥ साहिब का फुरमागु होइ उठी ॥ घले त्रावहि चीरी लिखिया तेहा हुकमु कमाहि पाहि ॥ जेहा सदे उठी जाहि । १।। महला २ ।। सिफति जिना कउ बखसीऐ पोतेदार ॥ कुंजी जिन कउ दितीत्रा तिन्हा मिले भंडार जह भंडारी हू गुगा निकलहि ते कीत्र्यहि परवाणु ॥ नदरि कउ नीसाणु । २ ॥ पउड़ी ॥ नामु निरंजनु निरमला नाम जिना ॥ सुग्णि सुग्णि मंनि वसाईऐ वृक्षे होई साचा सचु सोई ॥ भगता कउ विसर उठदिश्रा न नानक मनि तनि रवि रहिस्रा गुरमुखि होई ॥ अधारु है नामे सुख ॥ नानक तुलीत्र्रहि तोल ॥ ५ ॥ सलोक महला \* पाईऐ ।। इकसु न पुजिह बोल जे पूरे पूरा करि मिलै ।। त्र्याखग्रु मारा तोल्रु ॥ होर हउली मती हउले धरती बोल 11 वडा किउ कंडे तोले सुनिश्रारु तोला 11 मासा पांगी П **ऋंधिऋा** पुजाइ म्रख पुछित्रा देइ - 11 रतक नानक पाइ 11 कहि कहि कहणु कहाइनि आपु।। δ ॥ महला 8 11 धात II जापी ऋाखि इकि ऋाखि न सुनिश त्रप्रखा श्राखिंग ग्रउखा भाखिह अरघ उरघ दिनु राति ॥ जे श्राखि श्राखिह सबदु त किहु दिसै जापै रूपु न जाति ॥ सिम कारण करता करे घट अउघट घट थापि ॥ त्राखिण त्राउखा नानका त्राखि न जापै ऋाखि सुशिएं मनु रहसीएं नामे सांति त्राई पउडी

TO THE THE THE THE THE सुरिएऐ मनु हपतीऐ सभ टुख गर्नाई ॥ नाइ सुरिएऐ नाउ ऊपजे नामे बडिआई ॥ नामे ही सम जाति पति नामे गति पाई ॥ गुरपृष्टि नामु घित्राईऐ नानक त्विय लाई ॥ ६ ॥ सलोक महला १॥ ज्ििन सर्गी खुटिन वेहीं॥ जुटिन चंद छुरज की भेदी॥ जुटि न अंनी जिंठ न नाई ॥ जिंठ न मीह वरिए सम थाई ॥ जुठिन घरती जृठिन पाणी।। जठिन पउसै माहिसमासी।। नानक निगुरिया गुणु नाही कोइ ॥ मुद्दि फेरिऐ मुद्दु जठा होड ॥ १ ॥ महला १ ॥ नानक चुलीया सुचीया जे मरि जार्गे कोइ चुली गिआन की जोगी का जतु होइ ॥ ब्रह्मण चुली संतील की गिरही का सतु दानु॥ राजे चुली निम्राव की पढ़ित्रासचु धित्रानु॥ पाणी चितु न घोपई मुखि पीते निख जाइ ।। पाणी पिता जगत का फिरि पाणी सञ्च खाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ नाइ सुणिए सम निधि रिधि पिछी आवै ।। नाइ सुरिएे नाउनिधि मिलै मन पार्वे ॥ नाइ सुणिए संतोखु हो६ कवला चरन धित्रावे सुग्णिएं सहजु ऊपजै सहजे सुखु पानै ॥ गुरमती नाउ पाईएं नानक गुण गार्वे । ७ ॥ मलोक महला १ ॥ दुख विचि जंमणु दुखि मरणु दुखि वरतेणु संसारि ॥ दुख् दुख् अर्गे आखीएे पढि पुकार ॥ दुख की आ पंडा सुन्ही आ सुख न निकलिओ दुग्व निचि जीउ जलाइम्रा दुखीम्रा चित्रमा रोह ॥ नानक सिफती रितया मनु तनु इरिया होइ ॥ दुख कीया श्रमी मारीग्रहि दुस दारू होइ ॥१॥ महल १॥ नानक दुनीया मसुरंगु मस् ह मनु लेह॥ मनो मनुकपारणी भी मनुमरीऐ देह॥ जाजीउ विचद्द कडीएँ भद्र मरिश्रा जाइ ॥ ऋगै लेखेँ मंगिए द्वार दक्षणी पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ सुर्खिए सुचि संबनो जम्र नेडिन कार्यै॥ घटि चानला चान्हेरु गराव ॥ नाइ संविष् अप नाउ पारे ॥ नाइ प्रभीए लाहा मुशिए पाप कटीबडि निरमल सञ् पारे ॥ नानक नाइ मगिए मुख उजले नाउ घिमार्ग ॥ = ॥ सलोक महल १ ॥ घरि नारोइण समा नालि ॥ पुज करे रखें नामाति ॥ खुंगू चंनणु फुल चड़ाए ॥ पैरी पे पे बहुतु मनाए ॥ मारामा मंगि मंगि पैन्दै खाइ ॥ ऋंघी कंमी ऋंघ मजाइ ॥

१२४०

महल १ ॥ सभे सुरेती जोग सिम सभे वेद पुराग ॥ सभि तीरथ तप सिम समे गीत गित्रान ॥ समे बुधी सुधि सभि खुसीश्रा ॥ सभि पोतिसाहीत्रा त्रमर सभि सभि सभे माग्रस देव सभि समे जोग धित्रान ॥ समे खान 11 सभि सभे जीत्र जहान ॥ हुकमि चलाए आपर्यो करमी वहै कलाम ।। नानक सचा सचि नाइसचुसभा दीवानु।।२॥ पउड़ी।। नाइ मंनिऐ सुखु ऊपजै नामे गति होई ॥ मंनिए पति नाइ हिरदे हिर सोई ॥ नाइ मंनिए भवजलु लंघीए फिरि विघनु न होई ॥ नाइ मंनिऐ पंथु परगटा नामे सभ लोई । नानक सतिगुरि जिन देवे सोई ॥ ६ ॥ सलोक म० ॥ प्रीश्रा 8 मारि मनि खंडा सिरि करे इक पैरि धित्राए ॥ पउगा तले देइ ॥ किसु उपिर त्रोहुँ टिक टिके किसनो जोरु किसनो कहीए नानका किसनो करता देड - 11 करेड रहाए त्र्रापर्णे मूरखु त्र्रापु गणेइ ॥ १॥ म० १॥ है है त्र्राख़ां कोटि कोटि कोटी हू कोटि कोटि ॥ त्राखं त्राखां सदा सदा कहिए। न त्राचे ।। नो हउ थकां न ठाकीत्रा एवड रखिंह जोति ।। नानक चुख बिंद उपरि त्राखणु दोसु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ कुलु उधरे सभु कुटंबु सवाइत्रा ॥ नाइ मंनिऐ संगति मंनिऐ जिन रिंदे वसाइत्रा ॥ नाइ मंनिएे सुगाि उधरे जिन रमन नोइ मंनिऐ दुख भुख गई जिन नामि चितु लाइश्रा रसाइग्रा ॥ नाम्रु तिनी सालाहित्रा जिन गुरू मिलाइत्रा - 11 11 सलोक म॰ १ ॥ सभे राती सिम दिह सिम थिती सभि वार ॥ भार ॥ सभे सभे रुती माह सभि सभि धरतीं समि पागी पउगा सभि अगनी पाताल ।। सभे पुरीआ खंड सभि सभि लोअ त्राकार ॥ हुकमु न जापी केतड़ा किह न सकीजे कार ॥ त्राखिह थकहि त्राखि त्राखि करि सिफर्ती वीचार ॥ तृणु न पाइत्रो नानकु कहै गवार ॥ १ ॥ म० १ ॥ अर्खी परणे जे फिरां देखां सभु त्राकारु ॥ पुछा गित्रानी पंडितां पुछां वेद वीचार ॥ पुछा देवां मागासां जोध करहि श्रवतार ॥ सिध समाधी सभि संगी जाइ

मती कचु पिचु श्रंधिश्रा श्रंतु बीचारु ॥ नानक करमी बंदगी नदरि लंघाए पारि ॥ २ ॥ पउद्दी ॥ नाइ मंतिए दरमति परगटी श्राह्या ॥ नाउ मंनिए हउमें गई सभि रोग गवाइश्रा ॥ नाइ मैनिए नाम्र ऊपर्ज सहजे सुद्ध पाङ्ग्रा ॥ नाइ मंनिए सांति रतंतु मंनि वसाइत्रा ॥ नानक हे नामु हरि धिश्राइया ॥ ११ ॥ सलोक म० १ ॥ होरु सरीज़ होने कोई तेरा तिसु अर्ग तुपु श्राखां ॥ तुपु अर्ग तुप मालाही मै अंघे नाउ मजाखा ॥ जेता भाखण माही सबदी भाखिया माह नानक बहुता एही श्राखणु सभ तेरी चडियाई ॥ १ ॥ म० १ ॥ जांन सिम्रा किन्रा चाकरी जां जंगे किन्रा कार । समि कारण करता करे देखें बारो बार ॥ जे चुपै जे मंगिए दाति करे दातारु ॥ इक दावा सिम मंगते फिरि देखिह श्राकारु ।। नानक एवे सुरति ऊपजै २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ मंनिए जीवें देवराहारु ॥ मति होई ॥ नाइ मंनिए गुख उचरे नामे सखि नाइ मंनिए अप्र कटीए फिरि दुख न दोई ॥ नाइ मंनिए सालाहीए पापां मित धोई ॥ नानक परे गर वे नाउ मंनीए जिन देवें सोई॥ १२ ॥ सलोक म० १ ॥ सामत्र चेद प्रराश परंता ॥ प्रकारंता श्रजारांता । जां यमें तां समें मोई ॥ नानकु श्राख कुरु न होई ॥ १ ॥ म॰ १ ॥ जां हउ तेग तां सब किछ मेग इउ नाही तु होतहि॥ द्यापे सकता द्यापे मुख्ता सकती जगतु परोबहि ॥ ध्यापे मेजे द्यापे मदे रचना रचि रचि वेर्छ ॥ नानक मचा मची नाई मच पर्वे धुरि लेखें ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नामु निरंजन चलुर है किउ लखिया जाई॥ नाम निरंजन नालि है किउ पाईए माई ॥ नाग्र निरंजन वस्तदा रिक्मा सम टाँरे ॥ गुर पूरे ते पाईए, दिख्य देह दिखाई ॥ नानक होड़ गर मिलीए भाई ॥ १३ ॥ सलोक म० रते हरी यात होया मुख्यार 11 इ इ गोलि गोनि मउकरण पृक्त परमु बीचारु ॥ जिन जीवंदिया पनि स्टब्स मेरी मोड़ ॥ निग्विमा होव नातरा करता करे ग शेह म॰ १ ॥ रंना होईमा योपीमा प्राम होए मईसाद ॥ सील

देखां दरबारु ॥ ऋगै मचा सचि नाइ निरमउ भै विशु सारु ॥ होर

१२४३

सुच भंनी खाणा खाजु श्रहाजु ॥ सरमु गइत्रा घरि त्रापर्गे पति चली नालि ।। नानक सचा एक है अउरु न सचा भालि।। २।। पउड़ी ॥ वाहरि भसम लेपन करे श्रंतरि गुवारी ॥ खिथा भोली ऊचरै अहंकारी ॥ साहिब सबद न दरमति है भरमें गावारी॥ भरम् पसारी ग्रंतरि लालच H नानक नामु न चेतई जूऐ बाजी हारी ॥ १४ ॥ सलोक म० खुसी आ कि आ लख सिउ प्रीति होवै लख जीवणु कित्रा चाउ जे विछोड़ा एक घड़ी 11 महि जाइ विसु होइ भी फिरि कउड़ा खाइ ॥ मिठा खांघा चिति वर्हित्रा मिठा खाजै त्रावे कउड़त्तु धाइ जाइ ॥ मिठा कउड़ा दोवे रोग ॥ ग्रंति नानक भारिव भारिव क्षगड़ा काख 11 विगुते भोग ॥ सत्वि सत्वि सत्वणा जाहि भरवहि तिन्ह पासि ॥ १ ॥ म०१॥ कापडु काठु रंगाईआ रांगि॥ खेलाइत्रा॥ ते सह घर गच कीते वागे वाग ॥ साद सहज करि मनु कहाइश्रा ।। मिठा करि के कउड़ा खाइग्रा ॥ पासह जमाइत्रा ॥ जे फिरि मिठा पेडें पाइ ॥ तउ कउड़े तनि कउड़तण चूकसि माइ ।। नानक गुरसुखि पार्वे सोइ 11 प्रापित लिखित्रा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन के हिरदे मेल कपड़ है वाहरु घोताइत्रा ।। कुडु कपटु कमावदे कुडु परगटी आइआ - 11 कुड़े लालचि लगिया फिरि छपाइत्रा ॥ होइ सु निकलै नह छपे जूनी पाइत्रा ॥ नानक जो बीजै सो खावगा करते लिखि पाइश्रा ॥ ॥ सलोक म० २ ॥ कथा कहाणी वेदीं आर्गा पापु पुंनु बीचारु॥ लैंगा लें लें देगा नरिक सुर्गि अवतार ॥ उत्तम मिधम जातीं जिनसी भरमि भवे संसारु ॥ अंमृत वागी ततु वखागी गित्रान गुरमुखि त्र्याखी जाती स्ररतीं त्र्राई ॥ गुरम्रुखि करमि धित्राई ।। हुकमु साजि हुकमै विचि रखे हुकमै अंदरि नानक अगहु हउमै तुटै तां को लिखीए लेखें।। १।। म०१।। बेंदु पुकारे पुंतु पापु सुरग नरक का बीड।। जो बीजें सो उगवें खांदा जार्यों जीड। गित्रानु सलाहे वडा करि सची सचा नाउ ॥ सचु वीजे सचु दरगह पाईऐ थाउ ।। बेंदु वपारी गित्रानु रासि करमी पलें होइ ।। नानक रासी वाहरा लदि न चिलत्रा कोइ ॥ २ ॥ पटड़ी ॥ निंमु विरखु 张宏宏宏[张宏宏] 张宏宏张宏宏

श्रंमृत

रसु पाइत्रा

नानक संगति मेलि हरि सभ विखु लहि जाइश्रा ॥

पीबाइबा ॥ मनमुखु व्यमिनु

नात्राहमा ।। त्रिलु महि अंमृतु सिंचीऐ विखु का फलु पाइमा ।।

संचीऐ

बहु

| <u></u>       | म० १ ।। मरिण न मृरतु पुछित्रा पुछी थिति न बारु ।। इकनी      | 1      |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| A(            | लदिया इकि लदि चले इकनी बधे भार ।। इकना होई साखती            | il ias |
| <b>3</b>      | इकना होई सार।। लसकर सर्थे दमामित्रा छुटे वंक दुआर ॥         | 换      |
| انة           | नानक देरी छारुकी भी फिरिहोई छार ॥ १ । म० १ ॥ नानक देरी      | 110    |
|               | दिह पई मिटी संदा काष्ट्र॥ भीतरि चोरु बहालिया खोह वे जीया    | 1      |
|               | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |        |
| 3             | स्वोद्धा। २ ॥ पउड़ी ॥ जिन अंदिर निंदा दुसदु है नक बढे नक    | 1      |
| îi.           | वढाइया ॥ महा करूप दुखीए सदा काले म्रह माइत्रा ॥ भलके        | 12     |
| (ii           | उठि नित पर दरबु हिरहि हरि नाम्रु चुराइत्रा ॥ हरि जीउ तिन    | 12     |
| <del>))</del> | की संगति मत करहु रिख लेडु हरि राइत्रा ॥ नानक पड्एे          | 12     |
| **            | किरति कमायदे मनग्रुखि दुखु पाइत्रा ॥ १७ ॥ सलोक म० ४ ॥       | 11/2   |
| 3             | सम्र कोई है खसम का खसमहु सम्र की होह।। हुकमु पछाणै खसम      | 撒      |
| <del>))</del> | का ता सचुपावे कोइ ॥ गुरमुखि आपु पछाणीऐ बुरा नदीसे कोइ ॥     |        |
| <del>}}</del> | नानक गुरप्रुखि नाग्न धिआईऐ सहिला आह्या सोह।। १ ॥ म० ४ ॥     | Ш      |
| <del>()</del> | सभना दाता आपि है आपे मेलखहारु ॥ नानक सगदि मिले              | 112    |
|               | न तिछड़िह जिना सेनिया हरि दातारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरस्रुखि    | 遠      |
|               | हिरदे सांति है नाउ उगवि बाइआ। जप तप तीरथ संजम करे           | i è    |
| 121           | मेरे प्रम माइया ।। हिरदा सुधु हरि सेवदे सोहहि गुण गाइया।।   | Į.     |
| i             | मेरे हरि जीउ एवे मानदा गुरमुखि तराह्या ॥ नानक गुरमुखि       | 1      |
| 0             | मेलिझनु इरि दरि सोहाइश्रा ॥ १ = ॥ सलोक म०१ ॥ धनरंता         | 报      |
| 0             | इनही कहै अपरी धन कउ जाउ ।। नानकु निरधनु तितु दिनि जितु      | 授      |
| 10            | दिनि विसरे नाउ ॥ १ ॥ म० १ ॥ धरन चड़े विजीमि सभसे घटे        | 1      |
| 1             | भारजा ॥ तनु मतु स्ता मोगि कोई हारे को जिए ॥ सञ्च को         |        |
| 13            | मरिधा फ़्रि धाखिण कहिण न धंम्हीए ।। नानक वेर्ल छापि         | 法      |
| E             | फूक कटाए ढहि परे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतमंगति नासु निधानु है जियहु |        |
| II            | इरि पाइमा ॥ गुरपरसादी घटि चानणा मान्डेरु गनाइमा ॥ लोडा      | iè     |
| 15            | पारित मेटीएँ कंचनु होइ माइमा ॥ नानक सविगुरि निलिएँ          | 10     |
| 1174          | • 11                                                        | 1102 ( |

॥ विसीग्रह

विसाहीऐ

सलोक

मंत्रि

न

ŧĘ

भिजई

KKKKKKK KKKKKKKKKKKK पाईऐ मिल् नामु धित्राइत्रा ॥ जिन्ह के पोते पंतु है तिन्ही तिनां सलोक HО 8 II धृग् का 38 11 दरसन पाइत्रा 11 की उजडे खेती जिन जीवित्रा जि लिखि लिखि वेचिह 11 नाउ खलवाड़े कित्रा थाउ ॥ सचै सरमै वाहरे त्रमै दादि लहिं न अकलि गवाईऐ वादि अकली साहिच 11 अकलि एह न ग्राखीएे वुभीएे अकली पाईऐ मानु ॥ त्रकली पढ़ि कै दानु । नानकु त्राखै राहु एहु होरि गलां सैतानु ॥ १ ॥ स० 11 लिंङ जरूरित ॥ होवहि जैसा करें कहावें ऐसी वनी तैसा जो श्रोस इछे सो पाए तां फल्र ऐसी कहीऐ स्रति ॥ कहीऐ मूरति ॥ २॥ पउ ड़ी ॥ सतिगुरु अंमृत विरखुः श्रंमृत फलिश्रा।। जिसु परापित सो लहै गुरसवदी मिलिश्रा सतिगुर 11 कै भागौ जो चलै हिर सेती रिल्या ।। जमकालु जोहि न सकई घटि फिरि गरभि मिलाइश्रनु बखसि नानक विलग्रा 11 संतोख तीरथ गित्रान गिलित्रा।। २०॥ सलोक म०१॥ सचु वस्तु जपमाली ते खिमा मागस द्इग्रा देवता धिऋोतु 11 इसनान जुगति घोती सुरति चउका तिलकु करगाी होइ भाउ П नेम्र नउमी 3 भोजनु नानका विरला त कोई कोइ ॥ १ ॥ महला П सचु जे करें .।। काम क्रोधु तृसना उचरें ॥ दसमी दसे दुआर जांगौ ॥ दुत्रादसी पंच वसगति करि ठाकै करि एकादसी एकु वरतु रहीजें पाडे होर मानै ऐसा 11 राखै मनु तंउ भूपति राजे रंग सिख किश्रा दीजै ॥ २॥ पउद्दी ॥ राइ बहुत् हेतु वधाइदे परदरबु चुराइआ।। विख् माइत्रा ॥ करि करि वेखदिश्रा ही प्रीति लगाइश्रा 1 बह विसहिं प्रत्र कलत्र न वधे मारीऋहि पञ्जतिह पञ्जताइत्रा ॥ जम दरि गई गित्रान विह्या २१ ॥ सलोक ? -11 म० भाइत्रा ॥ मसीति होइके मखट् 11 घरे भुखे मुलां गावै पीरु ।। फकरु करे होरु जातु गवाए ॥ गुरु सदाए मंगरा लगीऐ पाइ ।। घालि खाइ किछ हथह न जाइ ॥ मृत्ति म० १ ॥ मनह ॥ नानक राहु पछाणहि सेइ॥ १॥ **ग्रंधे** देइ विरदु न जागानी ।। मनि ग्रंधे ऊंथे कवलि दिसनि कूप कहित्र्या **张本本本本本本本本本本本本本本本** 

REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

खरे करूप ॥ इकि कहि आणुहि कहिया चुमाहि ते नर सरूप।। इकना नाद न बेद न गीअरस रस कस न जार्शात ।। इकना सुधि न बुधि न अकलि सर अखर का भेड न लहंति ॥ नानक से नर असलि खर जि बिनु गुण गरब करंति ॥२॥ पउड़ी ॥ हे संपै माइत्रा ॥ हरि ऋरथि जो खरचदे देंदे पवित धन जो इरिनाम धिम्राइदे तिन तोटि सुख पाइत्रा ॥ गुरमुखां नदरी आपदा माहआ सुटि पाइआ ॥ नानक चिति न श्रावई हरि नामि २२ ॥ सलोक समाङ्ग्रा п सविग्रह सेवनि से वडमागी ॥ सचै सबदि जिन्हा एक लिवलागी ॥ नामि रते कटंव महि सहजि समाधी ॥ नानक चैरागी ॥ १ ॥ म० ४ ॥ गणते सेव न होर्यह कीता थाइ न पाइ ॥ सबदै साद न श्राहत्रो सचि न लगो भाउ ॥ सतिगुरु पित्रारा न लगई मन इठि श्रावे जाइ ॥ जे इक विख श्रागाहा भरे तांदस विखां पिछाहा जाह ॥ सतिग्रर की सेवा चाकरी जे चलहि सर्विग्रर भाइ ॥ आप गराइ सविगुरु नो मिलै सहजे रहे समाइ ॥ नानक तिन्हा नाम्र न वीसरै सचे मेलि मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी मलक कहाइदेको रहण न पाई ॥ गढ मंदर गचगीरीत्रा किञ्च सोइन साखित पडण वेग धूग धूग चतुराई ॥ ш छतीह श्रंमृत परकार करहि वहु मैलु वधाई ॥ नानक तिसहिन जाणनी मनप्रुलि दुखु पाई ॥ २३ ॥ सलोक म० पढ़ि पढ़ि पंडित होनी थके देसंतर भवि थके भेखधारी ॥ भाइ नाउ कदे न पाइनि दख लागा व्यवि भारी ॥ के विउद्वारी ॥ श्रंदरि कपद माइया भरग पद्दि गातारी ॥ सविग्रुरु सेवे सो सुख पाए जिन इउमें निचढ़ मारी ॥ नानक पहणा गुनरणा इक नाउ है भीचारी ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नांगे आप्रणा नांगे आया इरि हुकमु पाइआ किथा कीज ॥ जिस की वसत सोई लें जाइगा रोस किसै सिउ की जै ॥ ग्राप्तास्ति दोर्वसु माणा मने सहजे हरि रसु पीजे ॥ सुखदावा सदा सलाहिद्व रसना राम्र रवीजै 11 सीगोर बहु भांति बयाई ॥ रंग कतीफिश्रा | 本本||本本本本本本本本本本本本本 紧布布班迈班班 該該該該該該該該 球球球球球球 वणाई ॥ वहु सभा सुपेद दुलीचित्रा पहिरहि धरमाई ॥ लाल दुखु खाणा दुखु भोगणा गरवे गरवाई ॥ चेतिश्रो न नानक नाम श्रंति लए छंडाई ॥ २४ ॥ सलोक म० ३ ॥ सहजे सुखि सुती सबदि दुविधा सहजि मेलि लई गलि लाइ ॥ चूकी प्रभि ऋापे समाइ ॥ ग्राइ॥ से कंठि लाए जि भंनि मनि वसित्रा नाम जो धुरि मिले से हुिंग अशिंग मिलाइ ॥१॥ म०३॥ विसटा होरि जापहि 11 किश्रा **ন্**য विसारिश्रा जिनी धंधे चोरि॥ नानक नामु न वीसरे भूदे श्रंदरि कीट से ग्रठे नामु सलाहिन नामु मंनि असथिरु जि पउडी ॥ 11 7 11 हरि चितवै दृजा नहीं कोई ॥ रोमि रोमि हरि हरि सकारथा निरमञ्ज गुरंधुखि जनम्र सोई ॥ हरि खिन धिग्राइत्रा **अमरापद** पुरखु मलु खोई॥ जीवदा नानक म० ३ ॥ जिनी नाम्रु विसारित्र्या वहु करम कमाविह २५॥ सलोक नानक जम पुरि चघे मारीग्रहि जिउ संन्ही उपरि चोर ॥ सुहावड़ी त्राकास जपंदिश्रा सुहंदा धरति १॥ म०५॥ तन खात्रहि विहूगित्रा तिन काउ॥२॥ नाउ ॥ नाम नानक श्रोड करि महली वासा ॥ निज पउडी ॥ नाम्र सलाहनि भाउ हरि सेती त्र्यावनी फिरि हाहि न विनोसा।। वाहडि जोनि न कदे रंग न हरि का गिरासा ॥ रंगि रवि रहे सभ सास करि के मेलिअनु नानक हरि किरंपा ऋोइ परगासा - 11 ३॥ जिचरु इहु मनु लहरी विचि है सलोक स० पासा ॥ २६ ॥ हउमै बहुतु ग्रहंकारु।। सबदै सादु न त्रावई नामि न लगै पित्रारु।। खुआर ।। नानक होइ खिप सेता थाइ न पवई तिस की खिप सतिगुर उतारि का सेवकु सोई त्राखीएे जो सिरु धरे 11 उरधारि ॥ १ ॥ म०३॥ सो जपु तपु सेवा रखै वखसे मेलि लए आपत् भावै॥ आपे खसमै मिलित्र्या कदे न वीछुड़े जोती जोति मिलावै।। नानक गुर सो बुक्तसी जिसु त्रापि बुक्तावै॥२॥ पउड़ी॥ सम्रु को लेखे विचि मनमुखु त्र्रहंकारी।। हरिनामु कदे न चेतई जमकालु सिरि पाप विकार मनूर समि लदे वहु भारी।। मारगु विखम्रु डरावणा किउ 森本本森苏波森 本本

तरीएे तारी ॥ नानक ग़रि राखे से उबरे हरि नामि उधारी॥ २७॥ सलोक म० ३ ।। तिशु सतिगुर मेत्रे सुखु नही मरि जमहि बह दुजै भाइ विकार इकि नार ॥ मोह ठगउली पाईश्रन गुरपरसादी उबरे तिसु जन कउ करहि समि नमसकार श्रनदिन नाम घित्राइ तु श्रंतरि जितु पानहि मोख दुआर ॥ म० ३ ॥ माइत्रा मोहि निसारित्रा सञ्ज हरिनाम ॥ मरणा धधा करतिया जनम् गहया घंदरि दश्य सहाम् ॥ नानक सतिग्रह येति सुखु पाइश्रा जिन्ह पूरवि लिखिया कराम् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ लेखा सकै हरिनाम फिरि लेख न होई ॥ प्रक्रि न हरि दिर सद ढोई ॥ जमकालु मिलै दे भेट सेनकु नित होई ॥ पूरे गुर ते महलु पाइत्रा पति परगडु लोई ॥ नानक दरि श्रनहद वजदे मिलिया हरि सोई ॥ ॥ सलोक २⊏ म० का कढियाजे करे सुखी हु सुखु सारु ॥ गुर की करणी नानक पावहि पारु ।। १ ।। म० ३ ।। सञ्ज प्रराणा ना थीए नाम्र न मैला होइ ॥ गुर कै भागी जे चली बहुड़ि न आवणु होइ ॥ नोनक नामि निसारिए त्रापण जाखा दोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मगत जार्चे दानु हरि देहु सुभाइ ॥ हरि दरसन की पिश्रास है दरसनि त्वताइ ॥ खिनु पछु घड़ी न जीवउ विनु देखे मर्रा माइ ॥ सतिगुरि नालि दिखालिया रिन रहिया सम याह 11 सुतिया देश नानक लिप लाइ ॥ २६ ॥ सलोक म० ३ ॥ मनप्रख

दिन नो घालीए सम्र वस्त घावि सचिद्यारु 11 \$ हरि गरमन्त्र विनी अराधिमा निन करमि परापति यलिहारी तिन जिन 463 εíì ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भास करे सम्र लोड बहु जीवणु जायिका॥ नित जीपण पउ भित्त गढ मंहप संबारिका उपार माध्या दिरि भाणिशा ॥ जमकालु निहाले षेतालिमा ॥ नानक गुर सरधाई उपरे इरि गुर रखवालिमा ₹• **西西西西西西西西西西西西西** 

मोत

श्रहकारु ॥

धाउ

बीचारु

श्रद्धि काम्रु

जाखन्ही सदा चित्रहि विकार ॥ दरगह लेखा मगीए र्राइबार ॥ आपे सुसटि उपाइबनु आपि करे

<u>紧密水板板板板板板板板板板板板板板板板板板板</u> वखागादे माइत्रा पड़ि पड़ि पंडित वादु 3 11 भाइ नोमु विसारिश्रा मन दुजै मूरख 11 समाइ H सेवनी रि जक देदा सजाइ ॥ जिनि कीते तिसै न कटीएे फिरि फिरि आवहि जाइ।। जिन का फोहा गलह न सतिगुरु मिलिया तिन त्राइ H लिखित्रा धित्राइदे नानक सचि समाइ ॥१॥ म०३॥ सच्च वराजहि भागी कै पैरी पाहि ॥ नानक गुर सचु सेवदे जि गुरमुखि विचि ।। २ ॥ पउड़ी ॥ ऋति त्रासा सहजे सचि समाहि घणा मनमुखि चितु लाइत्रा ॥ गुरमुखि निरास परम भए ॥ विचे गिरह उदास अलिपत लिव लाइआ ॥ स्रोना सुख भागा भाइत्रा ॥ नानक सेती हरि हरि सोगु विजोगु न विश्रापई ससोक 3 11 11 म० 11 38 रवि रहे धुरि लए मिलाइत्रा गुर 11 का पराई त्रमाण किउ रखीऐ दिती ही सुखु होइ घरि थै टिकै होरथै परगडु न होइ । श्रंन्हे वसि मागकु पइश्रा न पर्ले घरि वेचगा जाइ ॥ स्रोना परख न स्रावई श्रह पाइ जे परखाइ त्रापि परस्व न स्रावई तां पारस्वीत्रा थावहु लइउ नालि चितु लाए तां वथु लहै नउनिधि पले पाइ ॥ भुंखा मुत्रा बिनु सतिगुर सोभी न होइ ॥ सबदु पराई आपि मनि तनि वसै तिथै सोगु विजोगु न कोइ ॥ वसतु किने न त्रापु ग**णाए ॥ नानक विनु** वुसे गरभु करे मुरख़ फिरि फिरि त्रावै जाए ॥ १॥ म०३॥ मनि त्रनदु भइत्रा हरि प्रीतम्र सरसे सजग संत पित्रारे ॥ जो धुरि मिले न विछुड़िह कवहू जि श्रापि मेले करतारे ॥ श्रंतरि सबदु रवित्रा गुरु पाइश्रा हरि सुखदाता सदा सलाही श्रंतरि सगले दुख निवारे - 11 उरधारे ॥ मनमुखु तिन की वखीली कि करे जि सचै सबदि सवारे ॥ त्रोना दी त्रापि पति रखसी मेरा पित्रारो सरणागति पए गुरदुत्रारे॥ सुहेले भए मुख ऊजल दरवारे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक गुरम्रुखि से प्रीति मिलि मोह वधाइस्रा ।। पुत्रु कलत्रु नित वेखे विगसे देसि परदेसि धनु चोराइ श्राणि मुहि पाइत्रा ॥ माइश्रा ॥ त्रिरोधु को सकै न छडाइत्र्या विशु 11 नानक श्रंति होवे वैर

नार्वे घृगु मोहु जितु लगि दुखु पाइत्रा॥ ३२ ॥ सलोक म० ३ गुरमुखि श्रंमृतु नामु है जितु खाघै सम भुख जाइ ॥ तृसना न होवई नामु वसे मिन आइ ॥ बितु नावै जि होरु लाखा रोगु लगै तनि घाइ ॥ नानक रस कस सबद सलाहणा आपे लए मिलाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ जीब्रा श्रंदरि जीउ सबदु है जितु सह मेलाता होइ ॥ त्रिसु सबदै जिम ब्यान्हेरु है सबदे परगह होइ ॥ पंडित मोनी पढ़ि पढ़ि थके मेख थके तनु घोइ ॥ बिनु सबदै किनै न पाइट्यो दुखीए चले रोइ ॥ नानक नदरी पाईए करमि परापति होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इसत्री पुरलै अति नेह बहि मंदु पकाइस्रा॥ दिसदा सभु किछु चलसी मेरे प्रम माइया ॥ किउ रहीएे थिरु जिंग को कडहु उपाइआ ॥ गुर पूरे की चाकरी थिरु कंधु सगाइआ ॥ नानक यखिस मिलाइयन् हरि नामि समाइमा ॥ ३३ ३ ॥ माइश्रा मोहि विसारिया गुर का भउ हेत श्चपारु ॥ लोभि लहिर सुधि मति गई सचि न लगै पिश्चारु ॥ गुरमुखि जिना सबदु मिन वसै दरगह मोख दुव्यारु ॥ नानक व्यापे मेलि रूप व्यापे बखसयहारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक जिस वितु घड़ी न जीवणा विसरे सर्रे न बिंदु ॥ वितु मिउ किउ मन रुसीऐ जिमहि हमारी चिंदु॥२॥म० ४ ॥ सारणु क्रोहका फिस मिमा इरि गुरम्खि नाम धिआइ 11 दुख भ्रत काड़ा सभ्र लकाइसी मीद् युठा छहवर लाइ ॥ सम घरति मई हरीयात्ती अनु अंमिमा योहल लाइ ॥ इरि अर्चितु युलावें कृपा करि हरि भाषे पार्व थाइ ॥ हरि तिमहि धिमानहु संत जनहु जु श्रंते लए छडाइ ।। इरि कीरति मगति अनंदु ई सदा सुरु वर्स मनि आह ॥ जिन्दा गुरम्भिन नामु असिधमा तिना दुस भ्रुल लहि जाह अन नानकृ रुप्तं गाह गुण इति दरसनु देदु सुभाइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ गुर पूरे की दाति नित देवे चहें सर्वाईमा ॥ तिम देवे आपि दामाल न छप छपाईमा ॥ हिरद कालु प्रगामु उनमनि नाईमा॥ चेको करे उम दी रीम सिरि दाई पाईमा नानक अपिड कोइ न मर्ब्स पूरे मतिगुर की यिंडमाईमा ॥ ३४ ॥ मनोक म॰ ३ ॥ समरु ये परशदू है तिमु नालि सिमाराप

प्रतापु गांउ सउ पाए दुइ लख टका बरात ॥ दिवस साहिबी जैसे बनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले आइओ इहु धनु ना कोऊ लै जातु ॥ रावन हूं ते त्र्राधक छत्रपति खिन महि गए २ ॥ हरि के संत सदा थिरु पूजहु जो हरि नामु जपात ॥ जिन कउ

१२४२ ) है गोबिद ते सतमंगि मिलात । 3 ji मात विता वनिता ख़त संपति श्रांति न चलत संगात ॥ कहत कवीर राम मजु वडरे जनम् अकारय जात् ॥ ४ ॥ १ ॥ राजास्नम मिति नही जानी वेरी ॥ वेरे संतन की इंड चेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हसतो रोवत आर्वे रोवत जाइ सु इसै ॥ बसतो होई होइ स्रो ऊजरु ऊजरु होइ सु बसै।। १।। जल ते थल किर थल ते कुन्ना कुप ते मेरु कराव।। घरती ते आकास चढावे चढे अकास गिरावें ॥ २ ॥ भेखारी ते राज करावें राजा ते भेखारी ॥ खन्न मुरख ते पंडित करियो पंडित ते मुगधारी ॥ ३ ॥ नारी ते जो प्ररख कराव प्ररखन ते जो नारी ॥ कह करीर साथ को प्रांतम् तिस मुरति बलिहारी ॥ ४ ॥ २ ॥ सारंग वाणी नामदेउ जी की १ ओं सतिगुर प्रमादि ॥ काएं रे मन विखिन्ना बन जाइ ॥ भूलों रे ठम मूरी लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे मीनु पानी महि रहै काल जाल की सुधि नहीं लहैं।। जिइवा सुश्रादी लीलित ऐसे कनिक कामनी बाधिको मोह ॥ १ ॥ जिउ मध अपार ॥ मध लीनो मुखि दीनी छारु ॥ गऊ बाछ कउ संचै खीरु ॥ गला बांधि दृद्धि लेह अक्षीरु ॥ २ ॥ माहआ कारन सम् अति करें ॥ सो माइश्रा ले गाउँ घर ।। श्रति संचे समक्षेत्रही मृद्र ॥ धनु धरती तन होड़ गइत्रो धृढ़ि ।। ३ ।। काम क्रोघ तुसना त्रति जरै ॥ साघ मंगति कवह नहीं करें ॥ कहत नामदेउ ताची आणि ॥ निरमें भन्नीए मगवीन ॥ ४ ॥ १ ॥ यदहुकी न होड माध्य मी निज ॥ ठावर ते जल जन ने ठावुरु खेलु परियो है तो मिछ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपन देउ देहरा आपन आप लगार पूजा ॥ जल ते तरंग तरंग ते है अलु कहन मुनन कउ दुआ ॥ १ ॥ आपहि गावें आपि नाचे आप बजावें तुरा ॥ कहत नाम देउ तु मेरी ठाइरु बजु ऊरा तु पूरा॥ २॥ र ।। दास प्रतिन मेरो निज रूप ॥ दरसन निमल ताप परमत प्रकृति करत गृह कृप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी बांधी मगृत छडाउँ बांधे भगतु न छुटै मोहि ॥ एक समै मोक्ड गहि बांधे तउ फ़िन मोपे

## 表表表表表表表表表表表表表表表 表表 表表 表表

जवायु न होइ ॥ १ ॥ मैं गुन बंध सगल की जीवनि मेरी जीवनि

श्रेम प्रगास ॥

मेरे दास ॥ नामदेव जाके जीव्य ऐसी तैसो ताके 211311

सारंग

१ औं सतिगुर प्रसादि॥ तें नर कित्रा पुरानु सुनि कीना॥

अन पावनी भगति नहीं उपजी भूखें दानु न दीना ॥ १ ॥ रहाउ॥

कामु न विसरित्रो क्रोध न विसरित्रो लोमु न छूटित्रो देवा ॥ परनिंदा मुख ते नहीं छुटी निफल भई सभ सेवा । १ ॥ चाट

पारि घरु मृसि विरानो पेटु भरें अप्राधी । जिहि परलोक जाइ अपकीरित सोई अविदिआ साधी ॥ २॥ हिंसा तउ मन ते नही छूटी

जीअ दहआ नही पाली ॥ परमानंद साध संगति मिलि कथा पुनीत न चाली ॥३॥१॥

> छाडि मन हरि विमुखन का संगु॥ सारंग महला ५ सरदास

रै श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि के संगि वसे हरि लोक ॥ अरपि सरवसु समु अरपिश्रो अनद सहज धुनि सोक ॥

१ ॥ रहाउ । दरसनु पेखि भए निरिविखई पाए है सगले थोक ॥ श्रान वसतु सिउ काजु न कछूऐ सुंदर वदन अलोक ॥ १ ॥ सिश्राम

सुंदर तिज त्रान जु चाहत जिउ कुसटी तिन जोंक ॥ सर दास मनु

प्रिम हथि लीनो दीनो इहु परलोक ॥ २ ॥ १ ॥

१ ओं सितगुर प्रसादि॥ ॥ हरि विज कउनु सहाई मन का ॥ मात पिता भाई सुत वनिता हितु लागो सम फन का ॥ ॥ त्रागे कउ किछु तुलहा बांधहु कित्रा भरवासा धन का ॥ कहा विसासा इस भांडे का इतनकु लागे ठनका ॥ १ ॥

सारंग कवीर जीउ

सगल घरम पुन फल पावहु धूरि बांछहु सभ जन का ॥ कहै कवीरु सुनहु रे संतहु इह मनु उडन पंखेरु बन का ॥२ ॥ १ ॥

रागु मलार चउपदे महला १ घरु १

्रभों सतिनामु करता पुरस्तु निरमंड निरमेर भेकाल पुरांत अञ्चनी सेम्य मुर प्रसादि ॥

स्तासा पीसा इससा सउसा विसरि गङ्क्या है मरसा ॥ र विसरि खुकारी कीनी धुग जोवस्त्र नहीं रहसा। १ ॥ प्रासी

नाष्ट्र िधआवहु ॥ अपनी पति सेती घरि जावहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुषनो सेवहि तुम्कु किआ देवहि मांगहि लेवहि रहिह नही । त दाता जींका समना का जीवा बंदिर जीउ तुही ॥ २ ॥ गुरहिस् चिकावहि सि बंधत पावहि सेहें सूचे होही ॥ श्रहिनिसि नामु

ाषआवाद ।त अशतु पावाद सह द्वन होता। आहानात नाय जपहु रे प्राणी मैंले हले होती। २॥ जेती रुति काह्या मुखु तेता वेहो जेती देती।! नानक रुति सुदावी साई विन्नु नार्व रुति केती।! ४॥ १॥ मलार महला १॥ करड विनड गुर व्यपने प्रीतम हरिवरु व्याणि मिलावे॥ सुखि पन्योर सीतल्ल मुख्य मोरा लाल रुती गुख

गावै ॥ १ ॥ वरमु घना मेरा मनु भीना ॥ श्रम्त चूंद मुहानी होश्ररे गुरि मोही मनु हरि रसि लीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजि मुली वर कामणि पिश्रारी जिम्न गुरवचनी मनु मोनिश्रा ॥ हरि वरि नोरि मई सोहागणि मनि वनि प्रेष्ठ मुखानिश्रा ॥ २ ॥ स्वयाण विश्राग मई वैरागनि श्रस्थिक वरु सोहागु हरी ॥ सोगु

विजोग तिस कदे न विद्यापे हरि

द्यानण जाणु नही मन्तु निह्वचलु पूरे गुर की ओट गही॥ नानक राम नामु जपि गुरमुखि घनु सोहागणि सन्तु सही॥ ४

प्रिम व्यपसी

किरपा करी

मलार महला ? ॥ साची सुरति नामि नही तृपते हउमै खाई करत गवाइत्रा ॥ परधन पर नारी रतु निंदा विख् पाइत्रा ॥ सबदु चीनि मैं कपट न छूटे मनिमुखि माइत्रा माइत्रा ॥ जनमे जनम् गवाङ्या ॥ भारी मरि श्रजगरि भारि ध्यनि ॥ भ्रमि भ्रमि भेख जोनि बहु रै ॥ मनि भावें सुहाइआ सबद ॥ तीरथि तेजु सचु पाइत्रा ॥१॥ रहाउ पदारथ रतन न्हाते हरि का नाम्र न भाइश्रा 11 ा विसटा कीट भए उत जत को तत ही श्राइश्रा तिश्रागिश्रा ही ते उतही माहि समाइश्रा ॥ श्रधिक सुत्राद राग पाइत्रा ॥ २ ॥ सेवा सुरति रहिस विनु गुग् न सहज गावा गुरमुखि गित्रानु वीचारा ॥ खोजी उपजें वादी विनसै गुर करतारा ॥ हम नीच होते ही ए मित भूठे तू सबदि सवारगहारा ॥ आतम चीनि तहा तू तारण सचु तारे तारगहारा ॥ सुथानि कहां गुगा तेरे किया किया कथउ अपारा श्रगमु अजोनी तूं नाथां नाथग्रहारा ॥ किसु पहि न लखीए कैसा सिम जाचक तू दातारा ॥ भगति दिर देखहु इक्क नामु मिलै उरिधारा ॥ ४ ॥ ३ ॥ मलार महला 8 11 वदन कुमलानी।। जिनि धन पिर का सादु न जानिय्रो सा विलख भरमि अलानी ॥ १  $\Pi$ की फासी त्रिनु गुर भई करम ॥ बलि जावां गुर ग्राइग्रा घरि पिरु मेरा १ ॥ रहाउ ॥ नउतन हरि प्रभु आणि मिलाइआ ॥ भगति सुहावी मुकति - 11 **अनदि**नु प्रीति सिउ सदा ठाक्रर भए गुरि दरसु दिखाइत्रा जुगि जुगि भगति सुभावी 1 २ । हम जगु तुमरा तू मेरा हउ तेरा ॥ सतिगुरि थारे त्रिभवगा अपूने पिर हरि निरंजनु पाइत्रा वहुरि न भवजलि फेरा ॥ ३ 11 धन साचु सीगारो ॥ अकुल निरंजन सिउ देखि विगासी तउ । मुकति नामु अधारो !। चंधन 8 सचि साची गुरमति गुरि खोल्हे सबदि सुरति पति पाई ॥ नानक रिद राम अंतरि गुरमुखि मेलि मिलाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ महला १ मलारं॥ परदारा परधतु विकार ॥ दुसट माउ तजि निंद बिखै हउमै परलोभा

东东东东东东东东东东东东东东北部北部 महुरा मारण हरि रामु ।। सिला संतोख पीसणु हथि दानु ।। नित नित लेहु न छीजे देह।। अंत कालि जम्रु मारे ठेह ।। १ ।। ऐसा दारू खाहि गवार ॥ जित खाधे तेरे जाहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु मालु जोबनु सभु छांव ॥ रथि फिरंदै दीसहि थाव ॥ देह न नाउ न होवै जाति ॥ श्रोरी दिद्व ऐथे सभ राति ॥ २ ॥ साद करि समधां तसना धिउ तेलु ॥ कामु क्रोधु अगनी सिउ मेलु ॥ होम जग अरु प्रराण ।। जो तिसु भावें सो परवाण ।। ३ ।। तपु कागदु तेरा नाम्र नीसानु ॥ जिन कउ लिखिया एदु निधानु ॥ से धनवंत दिसहि घरि जाइ ॥ नानक जननी धंनी माइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ = ॥ मलार महला १॥ वागे कापड़ वोलें वैरा ॥ लंमा नकु काले तेरे नैरा ॥ कवहुं साहिबु देखित्रा भैंग ॥ १ ॥ ऊर्डा ऊडि चड़ां त्रसमानि ॥ साहिव संभ्रिथ तेर तािण ।। जिल थिल ड्रंगरि देखां तीर ।। थान थनंतरि साहिचु वीर ॥ २ ॥ जिनि तनु साजि दीए नालि खंभ ॥ अति तसना उडगौ की डंम ।। नदिर करे तां वंधां धीर ।। जिउ वेखाले तिउ वेखां बीर ।। ३ ॥ न इह तनु जाइगा न जाहिंगे खंभ ॥ पराणै पाणी अगनी का सनवंध ।। नानक करम्र होवै जपीए करि गुरु पीरु ।। सचि समावै एड सरीरु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार मलार ३ चउपदे घरु १ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ निरंकारु आकारु है आपे आपे भरमि भुलाए ॥ करि करि करता आपे वेखे जितु भावे तितु लाए ॥ सेवक कउ एहा विडियाई जा कउ हुकमु मनाए ॥ १ ॥ ऋापगा

भाणा त्रापे जाणे गुर किरपा ते लहीए ।। एहा सकति सिवे घरि त्रावे जीवदित्रा मिर रहीए ।। १ ।। रहाउ ।। वेद पड़े पिड़ वादु वसाणे त्रहमा विसनु महेसा ।। एह त्रिगुण माइत्रा जिनि जगतु

श्रुलाइश्रा जनम मरण का सहसा ॥ गुर परसादी एको जागै चूकै मनहु अंदेसा ॥ २ ॥ हम दीन मूरख अवीचारी तुम चिंता करहु हमारी ॥ होहु दइश्राल करि दासु दासा का सेवा करी तुम्हारी ॥

एकु निधानु देहि तू अपणा अहिनिसि नामु वखाणी ।। ३ ।। कहत नानकु गुर परसादी चूफहु कोई ऐसा करे वीचारा ।। जिउ जल

The stanta of the stanta of the stanta of the stanta of the stanta

**数数数数数数** ऊपरि फेनु बुदबुदा तैसा इहु संसारा ॥ जिस ते होत्रा विसहि समाणा चुकि गइत्रा पामारा ॥ 8 11 \$ 11 मलार महला 3 जिनी हुकमु पछाणिया से मेले हउमै सबदि जलाइ ।। सची भगति करिंदितु राती सचि रहे लिंद लाइ ॥ सदा सचु हरि वेखदे गुर सुमाइ !! १ ।। मन रे हुक्स मंनि सुख़ होइ !। प्रभ माखा श्रपणा भावदा जिसु बखसे तिसु बिधनु न कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रेगुण सभा धात है ना हरि भगति न भाइ ॥ गति मकति कदेन करम कमाहि ॥ साहिव भावे सो थीऐ पड़ऐ हरि नाम्र वसें 11

त्रैगुण समा घातु है ना हरि भगति न भाह ॥ गति मुकति कदे न हो गई हउमें करम कमाहि ॥ साहिव भावें सो यीऐ पहऐ किति फिराहि ॥ २ ॥ सतिगुर भेटिऐ मन्तु मरि रहे हरि नामु वसें मनि आह ॥ तिस की कीमति ना पवे कहणा किळू न जाह ॥ चउपे पदि वासा हो इसा सचें रहे समाह ॥ ३ ॥ मेरा हरि प्रमु

अगाधु अगोचरु है कीमति कहणु न जोह ॥ गुर परसादी सुकीए सबदे कार कमाइ ॥ नानक नामु सलाहि तू हरि हरि दिर सोमा पाइ ॥ थ ॥ मजार महला ३ ॥ गुग्छिल कोई विरला चूकी जिस नो नदिर कोई ॥ गुर बित्तु दाता कोई नाही चल्को नदिर कोई ॥ गुर मिलिए सांति उसने अनदितु नामु लएइ ॥ १ ॥ मेरे मिल हरि अंगत नाम विज्ञाह ॥ सविग्रह प्रस्त मिली नाड

रहाउ ॥ मनप्रख सदा नामे सदा समाइ ॥ \$ - 11 विछडे फिरहि कोइ न किमही नात्ति ॥ इउमै वडा रोग है सिरि गरमति संगति विञ्जइहि श्चनदिन ti सत न नित देखहि नाम सम्हालि॥ २ ॥ समना करता एक त वीचारि ॥ इकि गुरम्रुखि श्रापि मिलाइमा बखसे भगति तु आपे समु किछु जाखदा किसु आगे करी पकार हरि श्रंमृत् 흄 नदरी पाइश्रा जाइ ॥ श्रनदिन

सहजि निधानु है नामे सुमाइ ।। नोनक नाम् ही चित्र लाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ मलार महला ३ ॥ गुरु सदा <u>भुखदाता प्रभ नाराहण सोई</u> परसादि 11 गुर परमपदु पाइया होई ॥ अनदित गुण वडी वहिमाई गाये नित साचे समावै सचि सोर्र ॥ १ ॥ मन रे गुरमुखि रिदे बीचारि ॥ तजि कुड़ कुटंबु हउमें चलणु रिदें सम्झालि 11 \$

दाता राम नाम का होरु दाता कोई नाही ॥ जीत्रदानु देइ तपतासे सचै नामि समाही ॥ श्रनदिनु हरि रवित्रा रिंद श्रंतरि समाधि लगाही ॥ २ ॥ सतिगुर सनदी इहु मनु भेदित्रा हिरदे साची वाणी ॥ मेरा प्रमु श्रलखु न जाई लखिश्रा गुरमुखि श्रकथ कहाणी ॥ त्रापे दइत्रा करे सुखदाता जपीए सारिंग पाणी ॥ ३ ॥ जागा बहुदि न होवे गुरमुखि सहजि धित्राइत्रा ॥ मन ही ते मनु मिलित्रा सुत्रामी मन ही मंनु समाइत्रा ॥ साचे ही सचु साचि पतीजें विचहु श्रापु गवाइश्रा ॥ ४ ॥ एको एक वसै मनि सुत्रामी द्जा श्रवरु न कोई ॥ एको नास है मीठा **अंमृत्** अगि निरमल सचु सोई ॥ नानक नामु प्रभू ते पाईऐ जिन कउ धुरि लिखित्रा होई ॥ ४ ॥ ४ ॥ मलार महला ३ ॥ गण गंधरव सभि उधरे गुर का सबदु वीचारि ॥ हउमै मारि सद मंनि वसाइश्रा हरि राखित्रा उरिधारि ॥ जिसहि चुभाए सोई चुभे जिस नो आपे लए मिलाइ ॥ अनदिनु वागी सबदे गांवे साचि रहे लिव लाइ॥ १ ॥ मन मेरे खिनु खिनु नामु सम्हालि ॥ गुर की दाति सबद सुखु श्रंतरि सदा निवहै तेरे नालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनग्रख पालंडु कदे न चूके द्जे भाइ दुखु पाए ॥ नामु विसारि विखित्रा वेला फिरि हथि न मनि राते विरथा जनमु गवाए ॥ इह श्रनिदनु सदा पञ्चताए ।। मरि मरि जनमै कदे न वृभौ विसटा माहि समाए ॥ २ ॥ गुरमुखि नामि रते से उधरे गुर का सबदु वीचारि म्रुकति हरि नामु धित्राइत्रा हरि राखित्रा उरिधारि ॥ वाणी होई ॥ एको मनु तनु निरमलु निरमल मित ऊतम ऊतम द्जा अवरु न कोई ॥ ३॥ आपे करे पुरख जाता प्रभ एक् मनु तनु राता गुर की वाणी कराए प्रभु आपे आपे नदिर करेई ॥ **अभेवा** गुरमुखि होइ सेवा सुरति समेइ ॥ श्रंतरि वसिश्रा ग्रलख देवै भावै तिवै लखाइ ।। नानक जिसु भावे तिसु त्रापे दुतुके।। सतिगुर ते पानै घरु दरु महलु ४ ॥ ॥ ५॥ मलार महला ३ सुथानु ॥ गुर सवदी चूकै अभिमानु ॥ १ ॥ जिन कउ लिलाटि

लिखित्रा धुरि नाम्रु ॥ त्रानदिनु नाम्रु सदो सदा धित्राविह साची दरगह पावहि मानु॥१॥ रहाउ ॥ मन की विधि सतिग्रर ते जारा 张志志志汉 张志志 "法法法法法法法 法法法法法

化抗性性性性性性性性性性性性性性性性 श्रनदिनु लागे सद हरि सिउ धित्रानु ॥ गुर सपदि रते सदा तैगगी हरि दरगह साची पानिह मानु ॥ २ ॥ इह मनु खेले हकम

का बाधा इक खिन महि दहदिस फिरि आर्व ॥ जां आपे नदिर करे हरि प्रभु साचा तां इह मन गरम्रखि ततकाल वसि आर्रे इसु मन की निधि मन हु जाएँ वुक्तै सबदि वीचारि॥ नानक नाम्र घिआइ सदातु भवमागरु जितु पानिह पारि ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार

महला २ ॥ जीउ पिंडु प्राण सिम तिस के घटि घटि रहिद्या समाई ॥ एकसु बिनु म अबरु न जाया सतिगुरि दीआ बुर्साई ॥ श मन मेरे नामि रहउ निव लाई ॥ अदिसद अगोचर अपर पर

करता गुर के समिद हिर धित्राई॥१॥ रहाउ॥ मनुतनु भीर्ज लिप लागे सहजे रहे नवाई ॥ गुर परसादी अब भउ भागे एक नामि लिय लाई ॥ २ ॥ गुरवचनी सच कार कमार्वे गति मति तनहीं पाई ।। कोटि मधे किमहि बुक्ताए तिनि राम नामि लिय

लाई।। ३।। जह जह देखा तह एको सोई इह गुरमति बुधि पाई।। श्रान घरीं तिस अर्गेनानक अध गर्नाई 11 8 ७॥ मलार महला ३ ॥ मेरा प्रभु साचा दख निवारण सबदे पाइम्रा जाई ॥ भगवी रावे सद बैरागो दरि साचै पति पाई

मन रे मन सिउ रहउ समाई ॥ गुरम्रखि राम नामि हरि सेनी लिए लाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरा प्रश्न अति अगम अगोचरु गुरमित देह बुम्हाई ॥ सचु मजबु करणी हरि कीरति हरि सेती लिंग लाई ॥ २ ॥ त्रापे सनदु सचु साखी त्रापे जिन जोती जोति भिलाई ॥ देही काची पउलु बजाए

पाई ॥ ३ ॥ श्रापे साजे सम कारै लाए सो सच रहिया समाई ॥

गुरम्रखि

अमृतु

नानक नाम दिना कोई किछ नाडी नामे टेड वहाई ॥ 11 ॥ मलार महला ३ ॥ इउमें विख मृत मोहिश्रा श्रजगर भारी ॥ गरुइ सबदू मुखि पाइश्रा इउमै बिखु इहि १ ॥ मन रे इउमें मोद्दु दुख्य भारी ॥ इद्दु भनजूल जगत न जाई वरणा गुरमुखि वरु हरि वारी ॥ १ ॥ रहोउ ॥ त्रै गुख माइम्रा मोह पतारा सम वस्तै त्याकारी ॥ तुरीत्रा गुरू सतसगृति

पाईए नदरी पारि उतारी ॥ २ ॥ चंदन गध सुगध है

表示法|法表示法法法法法法法法法法法法法 वहकारि ॥ हरि जन करणी ऊतम है हरि कीरति जिंग विसथारि ॥ ३ ॥ कृपा कृपा करि ठाकुर मेरे हरि हरि हरि उरधारि॥ नानक सतिगुरु प्रा पाइश्रा मनि जिपश्रा नामु मुरारि ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार महला ३ घरु १ त्रों सितगुर प्रसादि।। इहु मनु गिरही कि इहु मनु उंदासी।। कि इहु मनु अवरनु सदा अविनासी ॥ १ ॥ कि इहु मनु चंचलु कि मनु वैरोगी ॥ इसु मन कउ ममता किथहु लागी॥ १ ॥ पंडित इसु मन का करहु वीचारु ॥ अवरु कि वहुता पड़हि उठावहि भारु॥ ।। एदु दुकमु करि ससिट १ ॥ रहाउ ॥ माइत्रा ममता करते लाई भाई ॥ सदा रहहु हरि की सरणाई ॥ उपाई ॥ गुर परसादी चूक्कहु २ ॥ सो पंडितु जो तिहां गुणा की पंड उतारे ॥ अनिदनु एको नामु वखार्गे ॥ सतिगुर की त्रोह दीखित्रा लेइ ॥ सतिगुर त्रागै सो पंडितु दरगह परवाखु ॥ त्रलगु रहे निरवाणु ॥ धरेइ ॥ सदा रे।। सभनां महि एको एक वखार्णे।। जां एको वेखेँ तां एको जार्णे।। जाकउ चलसे मेले सोइ ॥ ऐथै त्रोथै सदा सुखु होइ ॥ ४ ॥ कहत कवन विधि करे किया कोइ ॥ सोई मुकति जाकउ होइ ॥ अनिदनु हिर गुण गाँवे सोइ ॥ सासत्र वेद की फिरि क्रक महला ३ ॥ अमि अमि जोनि मनस्ख होइ ॥ ५ ॥ १ ॥ १० ॥ मलार भरमाई ॥ जमकालु मारे नित पति गवाई ॥ सतिगुर सेवा जम की कािण चुकाई ॥ हरि प्रभु मिलित्रा महलु घरु पाई ॥ ? 11 प्राणी नामु धित्राइ ।। जनमु पदारथु दुविधा खाइश्रा कउडी गुरम्रखि

रहाउ ॥ करि किरपा गुरम्खि लगे पित्रारु वदलें जाइ ॥ १ ॥ भवजल सबदि उरिधारु ॥ लंघावरा हरि ॥ अंतरि भगति हरि हारु।। दरि साचै दिसै सचित्रारु।। २ ।। बहु करम करे सतिगुरु नही भरमि भूले बहु माइत्रा 11 हउम ममता

पाइत्रा ।। वितु गुर भरिम भूल बहु भाइत्रा ।। हउन ममता बहु मोहु वधाइत्रा ।। दुर्ज भाइ मनमुखि दुखु पाइत्रा ।। ३ ।। त्रापे करता त्रगम त्रथाहा ।। गुर सबदी जिंपे सचु लाहा ।। हाजरु हजूरि हरि वेपरवाहा ॥ नानक गुरमुखि नामि समाहा ॥ ४ ॥

२ ॥ ११ ॥ मलार महला ३ ॥ जीवत मुकत गुरमती लागे ॥ हरि की भगति अनदिन सद जागे ॥ सतिग्रह सेवहि आप गनाइ हउ तिन जन के सद लागउ पाइ ॥१॥ हउ जीवां सदा गुण गाई ॥ गुर का सनद महा रख्न मीठा हरि के नामि गति पाई ॥ १॥ रहाउ ॥ माइत्रा मोहु श्रगित्रानु गुवारु ॥ मनमुख मरि मोहे ग्रगथ गुजार ॥ अनुदिन, धंधा करत निहाइ ॥ मरि अंमहि मिलें सजाइ॥ २ ॥ ग्रस्मिख राम नामि लिव लाई ॥ लालचि ना लपटाई ॥ जो किन्छ होने सहनि सुमाह ॥ हरि पीनै रसन रसाइ॥३॥ कोटि मधे किसहि चुकाई ॥ आपे देविडिबाई।। जो धुरि मिलिबा सः विछुड़िन आई ।। नानक इरि इरिनामि समाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२॥ मलार महला ३ ॥ रसना नाष्ट्र सभ्र कोई कहै ॥ सविगुरु सेंत्रे वा नाम्रु लहै ॥ वधन वोड़े मुकवि रेई ॥ गुर सनदी असथिरु घरि बड़े ॥ १ ॥ मेरे मन काहे रोख करीजे ॥ लाहा कलजुगि राम नामु है गुरमित अनदिनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाबीहा खिनु खिनु विललाइ ॥ बिनु पिर देखे नींद न पाइ ॥ इहु वैक्षोड़ा सिंह्या न जाइ ॥ सितिगुरु मिलैं तां तृसना जलिया मिले सुभाइ ॥ २ ॥ नामहीख़ विनसे दुख पाइ 11 भखन जाड़ । त्रिष्ण भागा नाम न पाइआ। जाड़ ॥ बहु विधि थाका करम कमाइ ॥ ३ ॥ त्रै गुण बाणी बेद बीचारु ॥ विलित्रा मेंछ विखिन्ना वापारु ।। मरि जनमहि फिरि होहि ख़न्नारु II तरीया गुण उरिधार ॥ ४ ॥ गुरु मानै मानै सस कोइ ॥ गुर बचनी मनु सीतल होइ ॥ चहु जुगि सोमा निरमल जनु सोइ गरप्रस्वि विरत्ता को हा। था। था। १३ ॥ ६॥ १३ ॥ २२ ॥ रागु मलार महला ४ घरु १ चडपदे सतिगर प्रमादि ॥ ॥ अनदित हरि हरि घित्राइको हिरदै मित गुरमित द्राव विसारी ॥ सम भासा मनसा वधन तुरे हरि हरि प्रमि किरपा धारी ॥ १ ॥ नैनी इरि इरि लागी वारी ॥ सर्विग्ररु देखि

मनु विगसित्रो जनु हरि भेटियो वनवारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि ऐसा नामु विसारित्रा मेरा हरि हरि तिस क कुलि लागी के कुलि परस्ति न करी ऋहु तिसु विधवा करि गारी ॥ हरि तिस **अहिनिसि** महतारी ॥२॥ हरि हरि श्रोनि मिलावहु गुरु साधू जिसु का सिखु विगसै जिउ वारिक हरि उरिधारी ॥ गुरि डीठै गुर देखि महतारी ॥ ३ ॥ धन पिर का इक ही संगि वासा विचि हउमैं गुरि पूरें हउमें भीति तोरी जन नानक मिले करारी ॥ ।। १ ।। मलारु महला ४ ॥ गंगा जमुना गोदावरी वनवारी ॥ 8 मेंखु सरसुती ते करिं उदमु धूरि साधू की ताई ॥ किलविख परे हमरे विचि हमरी मैं सु साधू की धृरि गवाई ॥ ॥ तीरथि ? **अठसठि मजनु नाई ।। सत संगति की धृरि परी** उडि नेत्री गवाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा हरनवी तपे भागीरथि दरमति मेल केदारु थापित्रो महसाई ॥ कांसी कुसनु चरावत गाऊ मिलि हरि जन सोभा पाई ॥ २ ॥ जितने तीरथ देवी थापे सभि तितने लोचिह धूरि साधू की ताई ।। हरि का संतु मिलै गुर साधू लै तिस की धूरि मुखि लाई ॥ ३ ॥ जितनी सुसिट तुमरी मेरे सुआमी साधू की ताई । नानक लिलाटि होवै जिसु तितनी लोचे धृरि दे हरि पारि लंघाई ॥ ४ 11 धृरि तिस साध् हरि मीठ लगाना जिस हरि कउ मलार महला ४॥ तिसु जन दृख सभि उतरें जो हरि गुण भृख कुपा करें ॥ तिस की हरि उचर ॥ १ ॥ जिप मन हिर हिर हिर निसतर ॥ गुर के बचन पर ॥ १ पारि 11 11 धित्रावै सागरु भव स्रनि हरि कृपा करें हरि 11 हाटि बिहा भे जिसु हम दुरमति मैल्र हरें ॥ २ हरि जन कउ मिलित्रां सुखु पाईए सभ इरि जन कउ हरि भूख लगानी जनु तृपते जा हरि गुन बिचरें फ़ूटि मरे हरि का जनु हरि जल का मीना हरि विसरत जिनि एइ प्रोति लाई सा जाने के जाने जिसु मनि धरे ॥ जनु नानकु हरि देखि सुखु पार्वे सभ तन की भूख टरें॥ ४॥ ३॥ मलार महला ४ ॥ जितने जीत्र जंत प्रभि कीने तितने सिरि कार लिखावै हरि जन कउ हरि दीन्हं वडाई हरि जनु हरि कारे लावे।। १।। सांतगुरु 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

इरि इरि नामु इड़ाबै ॥ इरि बोलहु गुर के सिख

हरि भउजलु जगतु तरावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो गुर ऋउ जनु पूजे

मेरे

सेवे सो जनु मेरे इरि प्रभ भावे ॥ हरि की सेवा सतिग्रह पुजह करि किरपा श्रापि तरावै ॥ २ ॥ भरि भूले अगिआनी अंधुले अमि तोरावें पूजिह सरेवहि ।। निरजीउ महा घाल गवार्वे ॥ ३ ॥ ब्रहम बिंदे सो सतिगुरु कहीए हरि हरि कथा सुणार्च ।। तिसु गुर कउ छादन भोजन पाट पटंचर वह विधि सर्ति करि मुखि संचडु तिसु पुंन की फिरि तोटि न आर्ये ॥ ४ देउ परतिल हरि मृर्राध जो श्रंमृत बचन सुणावे ॥ नानक मले तिसु जन के जो इंरि चरखी चित्र लावै॥ ४ महला ४ ॥ जिन्ह के ही और बसियो मेरा सतिग्रह ते संत भले भल भांति ।। तिन देखे मेरा मन बिगसे हउ तिन के सद विल जांत ।। १ ।। गित्रानी हरि पोलह दिनु रावि ॥ विन की तुसना भूख सभ उवरी जो गुरमति संग रस खांति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के दास साथ सखा जन जिन मिलिया लाँह जाइ भरति ॥ जिउ जल दुध मिन मिन काढै चुणि इंसला तिउ देही ते चुणि काढै साथ इउमें ताति ॥ जिन कें प्रीति नाही हरि हिरदें ते कपटी नर नित कपड़ कमांति ॥ कउ किथा कोई देड खवार्ल छोइ आपि बीजि स्वांति ॥ ३ ॥ हरि का चिह्नु सोई हरि जन का हरि आपे जनमहि समदरसी श्चापु रखांति ॥ धनु ધંનુ गरू नानक तरांति ॥ 8 11 ¥ !! मलार महला उत्तम हरि किरपा ते नाम हरि जपि साघ पाई वडभागी संगि माध पारि पद्या ॥ १ यनद भइया ॥ गुरपरसादि नाम का अमु भउ गहमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन हरि जिपमा तिन मंगति इरि मैलह करि मध्या ॥ विन का दरम हउम रोगु इस गर्मा नाम धिमारहि सम जनमु निना थार भाषि तरे मुमदि सम तारी सह इन्तु भी पारि पहुंचा ॥ त्रथ भाषे भाषि उपारमा सम् जगु-त्रव भाषे विव करि लक्ष्मा

।। जन नानक कउ प्रभि किरपा घारी विखु डुवदा काढि लइत्र्या ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार महला ४ ॥ गुर परसादी श्रंमृतु नही पीत्रा तुमना भूख न जाई ॥ मनमुख मूढ़ जलत त्रहंकारी हउमै विचि जनमु गवाङ्त्रा दुखि लागै दुखु पाई ॥ त्रावत जात विस्था पछुताई ॥ जिस ते उपजे तिसिह न चेतिह धृगु जीवणु धृगु खाई ॥ १ ॥ प्राणी गुरमुखि नामु धित्राई ॥ हरि हरि कृपा करे गुरु मेले हरि हरि नामि समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनमुख जनमु भइत्रा श्रावत जात लजाई ॥ कामि क्रोधि इवे श्रमिमानी हउमै ।। तिन सिधि न बुधि भई मति मधिम विचि जलि जाई पकरे जम दुखु पाइश्रा लहरि दुखु पाई ॥ गुर बिहून महा विललाई ॥ २ ॥ हरि का नामु अगोचरु पाइआ गुरमुखि सहजि सुभाई ॥ नामु निधानु वसित्रा घट अंतरि रसना हरि गुण गाई ॥ सदा अनंदि रहे दिनु राती एक सबदि लिव लाई ॥ नामु पदारथु सतिगुर की विडिम्राई ॥ ३ ॥ सतिगुर ते हरि सहजे पाइत्रा इह इरि मनि वसित्रा सतिगुर कउ सद विल जाई ॥ मनु तनु अरिप रखंड सभु त्रागें गुर चरणी चितु लाई ॥ त्रपणी कृपा करह गुर पूरे आपे लैंहु मिलाई ।। हम लोह गुर नाव वोहिथा नानक पारि लंघाई ॥ ४ ॥ ७ ॥ मलार महला ४ पड़ताल घर ३ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि जन वोलत स्त्री राम नामा मिलि साथ संगति हरि तोर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि धनु वनजहु हरि धन संचद्घ जिसु लागत है नही चोर ॥१॥ चातृक मोर बोलत दिनु राती सुनि घनिहर की घोर ॥ २ ॥ जो बोलत है मृग मीन पंखेर स विनु हरि जापत है नही होर।। ३।। नानक जन हरि कीरति गाई छूटि गङ्ग्रो जम का सभ सोर ॥ ४ ॥ १ ॥ ८ ॥ मलार महला ४ वोलि खोजते बडभागी ॥ हरि कोऊ का पंथ्र राम राम बोलि हरि के पाइ लॉगी ॥ १ 11 रहाउ हमारो 11 बतावै हउ ता **《水水水水水水水水水水水水水水水水** 

१२६६ ) मीत सखाई हम हरि सिंउ प्रीति लागी ॥ हरि हम गावहि हिर हम बोलहि अवरु दुतीया प्रीति इम तित्रागी ॥ १ ॥ मनमोहन मोरो शीतम राम्रु हरि परमानंदु चैरागी ॥ हरि देखे जीवत है नानक इक निमल पत्तो मुखि लागी ॥ २ ॥ २ ॥ ६ ॥ ६ ॥ १३ ॥ ६ ॥ ३१ ॥ रागु मलार महला ५ चउपदे घरु १ १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ कित्रा तू सोचहि कित्रा तू चितवहि किया तुं करहि उपाए ॥ ताकउ कहहु परवाह काहू की जिह गोपाल सहाए ।। १ ।। वरसै मेघ सखी घरि पाइन आए ।। मोहि दीन कृपा निधि ठाकुर नव निधि नामि समाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रनिक प्रकार भोजन बहु कीए बहु बिंजन मिसटाए ॥ करी पाकसाल पवित्रा हुणि लावहु भोगु हरि राए ॥ २ ॥ दुसट विदारे साजन रहसे इहि मंदिर घर अपनाए ॥ जउ गृह लाख रंगीओ आहमा तउ में सभि सुख पाए ॥ ३ ॥ संत समा श्रोट गुर पूरे धुरि मसत्ति लेखु लिखाए ॥ जन नानक कंतु रंगीला पाइम्रा फिरि दख न लागै त्राए ॥ ४ ॥ १ ॥ मलार महला ४ ॥ खीर श्रधारि बारिक जब खीर रहन न जाई ॥ सारि सम्हालि माता प्रुप्ति नीरी बारिक पिता प्रभ दाता ॥ **च**पति 11 1 ॥ हम

भूलहि श्रनिक बरीग्रा अन ठउर नाही लख जाता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंचल मति वारिक बपुरे की सरप अगनि कर मेलें ।। माता पिता कंठि लाइ राखें अनद सहजि तब खेलें।। २॥ जिस का पिता तू है मेरे सुद्यामी तिसु बारिक भूख केंसी॥ नव निषि नाम्र निधान गृहि तेरैं मनि बांछै सो लैसी ॥ ३ ॥ पिता कुपालि आर्गिया इह दीनी चारिक मुखि मांगे सो देना ॥ नानंक पारिक दरम प्रम चाहै मोहि हदें पसहि नित चरना २ ॥ मलार महला ४ ॥ सगल निधी जरि आहरु करिया तजियो सगल अदेसा ॥ कारज सगल अर्रभिको घर का ठाइर का मारोसा ।। १ ॥ गुनीऐ पार्ज पाज गुहावी ॥ मीरु महमा मैं प्रिम हुख पेखे

**本地址本本地址表表表表面新玩玩玩** सवारे सुहलावी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनुत्रा लाइ प्छउ संता जाए ॥ खोजत खोजत में पाइन मिलिओ भगति करउ वसे गृहि श्रासनि तव हम मंगलु निवि पाए ॥ २ ॥ जब प्रित्र स्त्राइ पूरा गुरू मिलाइत्रा ॥ मेरे भए सुहेले प्रभ्र गाइत्रा ॥ मीत साजन कारज हमरे पूरे ॥ गुरि ३ ॥ सखी सहेली भए श्रनंदो कह 11811811 जाई द्रे वरु मिलिया सुखदाता छोडि न महला ५ ॥ राज ते कीट कीट ते सुरपित किर दोख जठर कड भरते॥ कुपा निधि छोडि स्रान कउ पूजिह स्रातम घाती हरते ॥ १ ॥ मरते ॥ अनिक बार भ्रमहि बहु जोनी टेक विसरत ते दुखि दुखि १ ॥ रहाउ ॥ तिश्रागि सुत्रामी श्रान कउ चितवत न काह धरते ॥ मूड़ गुगध खल खरते ॥ कागर नाव लंघिह कत सागरु वृथा कथत विरंचि श्रमुर सुर जेते काल इम तरते ॥ २ ॥ सिव जरते ॥ नानक सरिन चरन कमलन की तुम्ह न डारहु प्रभ करते ॥ ३॥४॥ रागु मलार महला ५ दुपदे घरु १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ प्रभ मेरे श्रोइ वैरागी तिश्रागी ॥ हउ इक्क खिनु तिसु विनु रहि न सकउ प्रीति हमारी लागी ॥ १ चिति आवे संत प्रसादि प्रभ रहाउ ॥ जन के संगि मोहि मन निरमल गुन गाए रंगि रांगी भए जागी सुनि उपदेख कृपाल भए वडभागीं ॥ महा मीता संत १ ॥ इंदु मृतु देइ कीए सुखु पाइत्रा वरनि न साकउ रेनु नानक जन पागी ॥२॥१॥४॥ देहु मिलाई ॥ सगल सहेली प्र ॥ माई **त्रीत**मु मोहि बसाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि लाख घरि स्ती जिह निरगुनि किश्रा चतुराई मोहि दइऋाला अवगन सदा रातीं इह इउमें की ढीठाई ॥ १ संगि करउ बराबरि जो प्रिश्र सतिगुर पुरख ताकी गुर सरनि इक भई निमाग्री कारिश्रा दुखु नानक स्रखि सभ्र महि मेरा निमख एक ६ मलार 11 11 महला २ y रैनि बिहाई 11 २

( १२६= क्रकाक्रकाक्रकाक्रकाक्रकाक्रक ॥ बरसु मेघ जी तिल्ल बिलम न लाउ ॥ बरस विश्रारे मनिह सधारे होइ अनदु सदा मनि चाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम तेरी घर विसारे ॥ इसत्री रूप चेरी की सञ्चामीत्रा मेरे त किउ मनहु निचाई मोभ नहीं वित्त भरतारे ॥ १ ॥ विनउ सुनिचो जब मेरे बेगि आइको किरपा धारे ॥ कह नानक मेरो बनिक्रो पति सोभा भले अचारे ॥ २ ॥ ३ ॥ ७ ॥ मलार महला ४ ॥ प्रीतम

साचा नाम विकाइ ॥ दख दरद विनसै भनसागरु गुर रिदें बसाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुसमन इते दोखी सभि विद्यापे हरि रे सरगाई आइत्रा ॥ राखन हारै हाथ राखियो नाम पाइत्रा ।। १ ॥ करि किरपा किल विख समि काटे नाम्र मनि दीआ ।। गुण निधानु नानक मनि वसित्रा बाहुड़ि दुख

न थीत्रा ॥ २ ॥ ४ ॥ = ॥ मलार महला ४ ॥ प्रभ मेरे प्रीतम प्रान पित्रारे ॥ प्रेम मगति अपनो नामु दीजै दहजाल अनुप्रह धारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निमरु चरन तहारे प्रीतम रिर्दे तहारी श्रासा ॥ संत जना पहि करउ बेनती मनि दरसन की पित्रासा ॥ १ ॥ जीवनु हरि मिलते जन कउ दीजैं ॥ दरसनु

नाम अधारु जीवन धनु नानक प्रम मेरे किरपा कीजें ॥ २ ॥ ४ ॥ हु।। मलार महला ५ ।। श्रव श्रपने हीतम सिउ राजा राम्र रमत सस्त पाइयो बरस मेघ सखदाई ॥ १ ॥ रहाउ विसरत नही सुख सागरु नाम नवै निधि भागी को भेटे संत सहाई उदात मध्यो परन 11 ŧ सुख

पोग्महम लिव लाई ॥ वरिझो में सागर इरि नानक चरन धिम्राई ॥ २ ॥ ६ १० ॥ मकार महला प 11 घनिहर चरसि सगल जग छाइथा कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे भनद मंगल गुल पाइमा रहाउ ॥ भिटे क्लेस तुमन सभ चुम्ही पारब्रह्म मनि धियाइमा साध मिंग अनम मरन निशरे बहुरि न कतह धाइमा ॥ मन तन नामि निरंजनि शतउ चरन कमल लिय

सगल

विनासे

प्रभि अपने नानक दास सरखाइमा ॥ २ ११ ॥ मलार महला थ ॥ विद्वात किउ जीने मोह जीवन ॥ चित्रहि 紧表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 श्रास मिलवे की चरन कमल रस पीवन ॥ १॥ रहाउ ॥ उलास पित्रास तुमारी प्रीतम तिन कउ श्रंतरु नाही ॥ विसरें मेरो रामु पित्रारा से मृए मरि जांही ॥ १॥ जगदोसुर पेखत सदा हज़्रे ॥ नानक रिव रहिश्रो तनि रवि रहिस्रा श्रंतरि सरव रहित्रा भरपूरे ॥ २॥ =॥ १२॥ मलार महला ४॥ भजनि कउन कउन न तारे ॥ खग तन हरि तन साधृ संगि उधारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृग तन यराह जख्य किंनर नर सागर उतरे पारे ॥ जो जो भजनु साधृ संगि ता के दूख विदारे ॥१॥ काम करोध महाविखित्रा रस करुणामें दीन दइग्राल जपहि - 11 विलहारे ॥२॥६॥१३॥ मलार महला ५॥ आजु हरि हाट ।। नामु रासि साभी करि जन सिउ जांउ न जम कै घाट।। १॥ रहाउ॥ धारि अनुग्रहु पारव्रहमि राखे अम के खुल्हे कपाट॥ प्रमु पाइत्रा लाहा चरन निधि खाट ॥ १ ॥ वेसुमार साह श्रविनासी किलविख कोढे है छांटि ॥ गही श्रनुत नानक वहु विधि माइत्रा मोह हिरानो ॥ कोटि 11 विरला सेवक पूरन भगतु पाइत्रो तनु धनु होत विरानो ॥ लोग

ठिगित्राई हो ती

ठाई.

लाई ॥

इंह संकट फिरि त्रानी ॥

11

र ॥ १२ ॥ १६ ॥

मिलीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥

मनि मीन तन देव कुल नानक सद मै सरिन कलि कलेस बहुरि न जोनी मोट ॥२॥१०॥१४॥ मलार चिरानो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत उत डालि दुगइ संगि न जानो ॥१॥ मृग पंखी मीन दीन नीच प्रभ पाहन नोनक कह संगति सुख माना ॥२॥ ११ ॥१४॥ मलार महला ४॥ दुसट विखु खाई री माई ।। जिस के जीअ तिन ही रिख लीने मेरे प्रभ सभ महि वरते तां **ग्रंतरजामी** कउ किरपा त्र्याई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मउ कैसा माई ॥ संगि सहाई छोडि न जाई प्रभु भंजन आपि लीए लिड <sub>अनाथा नाथु दीन</sub> दुख की ब्रोट जीवहि दास तेरे नानक प्रम सरगाई॥ मन मेरे हरि के चरन मलार महला ५॥ मोहिश्रो हरि पित्रास मेरा मनु पंख लगाइ खोजत खोजत मारगु पाइश्रो

जिन

करीजे ॥ धारि श्रत्यद्व सुत्रामी मेरे नाम्र महारस् पीजे ॥ १ ॥ त्राहि

AT AT A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF A CONTROL OF

त्राहि करि सरनी आए जलतउ किरपा कीजै ॥ करु गहि अपूर्ने क्उ नानक अपूर्ना की जै। २ ॥ १३ ॥ १७॥ मलार म० ४॥ प्रम को भगति बळ्लु बिरदाइब्रो ॥ निंदक मारि चरन तल दीने श्रपुनी जसु वरताइस्रो ।। १ ।। रहाउ ।। जै जैकारु कीनी सभ जग महि दह्या जीव्रन महि पाइब्रो ॥ कंठि लाइ अपुनो दासु राखिब्रो ताती वाउ न लाइब्रो॥ १॥ अंगीकारु कीब्रो मेरे सुत्रामी मेटि सुखाइश्रो ।। महा अनंद करहु दास हरि के नानक विस्तासु मनि श्राइयो॥२॥ १४ ॥ १८॥ राग्र मलार महला ४ चउपदे घरु २ गुरमुखि दीसे बहम १ यो सतिगुर प्रसादि॥ त्रै गुणीत्रां विसथारु ॥ गुरमुखि गुरमुखि बीचारु ॥ निज्ञ गुर पूरे घोर श्रंधारु ॥ १ ॥ मेरे मन गुरु गुरु करत ।। गर उपदेशि हरि हिरदे वसिस्रो सासि गिरासि अपणा खसम्र धिब्राईपे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्रर के चरण विटह बलि जाउ ।। गुर के गुण अनदिन नित गाउ ।। गुर की

पूड़ि करउ इसनानु ।। साची दरगह पाईऐ मानु ॥ २ ॥ ग्रुरु बोहिथ्र भवजल वारनहारु ॥ ग्रुरि भेटिऐ न होइ जोनि व्यउतारु ॥

१२७१ ॥२॥दुख सुख करते हुकमु रजाइ॥ भाग वखस भाग देइ सजाइ दुहां सिरिश्रा का करता त्र्यापि ॥ कुरवाणु जांई तेरे परताप TI श्रापि वखाग्रहि तेरी कीमति तूरै जागाहि।। तू आपे युमहि सुणि सेई भगत जो तुधु भागो ॥ नानक तिनकै सद कुरवागो ॥ ४॥२॥ दइत्रालु ॥ मेघु ॥ मलार महला ५ ॥ परमेमरु होत्रा आए पूरे रासे श्रंमृतघार ॥ सगले जीत्र जंत तृपनासे ॥ कारज पूरे की सेवा पाइत्रा १ ॥ सदा सदा मन नामु सम्हालि ॥ गुर भंना भें भंजनहार ॥ ॥ रहाउ ॥ दुखु श्रोध निवह नालि 8 11 ॥ राखनहार सदा मिहरवान कीती सार जीया की करते ऋापि 11 कुग्वान ॥ २ ॥ कालु गवाइश्रा सदा सदा जाइए राखे सभि जंत I घारि सदा सदा मन तिसनो जापि ॥ इसटि ऋापे करता नित नित भगवंत ॥ ३ ॥ एको गावह हरि के भगत जागाहि परताप ।। नावे की पैज रखदा वोले तिस दा वोलाइआ ॥ ४॥ ३॥ २१ ॥ मलार महला ५॥ निधान ॥ साची दरगिह पाईऐ मानु ॥ सगल हरिगुगा गाइ॥ १॥ सद संगि साध सभु जोइ॥ नामु निधानु जपहु दिनु राती मन सालाहि 11 ॥ सतिगुर जेवडु अवरु न कोइ ॥ पाइ ॥ १ ॥ रहांउ पारत्रहमु परमेसरु सोइ ।। जनम मरण दूख ते राखे ।। माइत्रा निखु फिरि बहुड़ि न चाखे ॥ २ ॥ गुर की महिमा कथनु न जाइ ॥ संजमु करगी सम्रु साची ॥ सो ॥ सचु निरमलु जो गुर संगि राची ॥ ३ ॥ गुरु पूरा पाईऐ वडमागि ॥ काम्र परमेसरु साचै नाइ ते तित्रागि ॥ करि किरपा गुर चरण निवासि ॥ क्रोधु लोभु मन नानक की प्रम सचु ऋरदासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ २२ ॥ रागु मलार महला ५ पड़ताल घरु ३ ।। गुर मनारि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रंगु कीत्रा ॥ कीनो सींगार री सगल सिउ प्रिश्र दहस्रार 本本本本本本本

(१२७२) distributed and a second distributed and a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second distributed as a second dist ॥ तिजियो री सगल विकार ॥ धावतो असथिरु धीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसे रेमन पाइ के आप गवाइ के करि साधन सिउ संगु॥ बाजे वजहि सुदंग श्रनाहद कोकिल री राम नाम बोलै मधुर वैन श्रवि सुदीया। १ ॥ ऐसी तेरे दरसन की सोभ अति अपार प्रिय अमीप तैसे ही संगि संत यने ॥ मत्र उतार नाम भने ॥ रम राम राम माल ॥ मनि फरेते हरि संगि संगीया ॥ जन प्रिड प्रीतम्र थीत्रा ॥ २ ॥ १ ॥ २३ ॥ मलार महला ४ ॥ मनु घनै अमै वने ॥ उमकित रसि चाले ॥ प्रम मिलवे की चाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रे गुन माई मोहि आई कहंउ वेदन काहि ॥ १ ॥ स्रान उपाव कीए नहि द्ख साकहि लाहि ॥ भज्ज सरनि नानका साध मिलु गुन गीबिंदिह गाहि ॥ २ ॥ २ ॥ २४ ॥ मलार महला ४ ॥ प्रिश्र की सोभ सहाबनी नीकी ॥ हाहा हुह गंधव अपसरा अनंद मंगल रस गावनी नीकी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धुनित ललित गुनज श्रानिक मांति बहु विधि रूप दिखावनी नीकी ॥ १ ॥ गिरि तर थल जल भवन भरपुरि घटि घटि लालन छावनी नीकी साध संगि रामईआ रस पाइयो नानक जा के भावनी नीकी ॥ २ ॥ ॥ २४ । मलार महला ४ ॥ गुर प्रीति पिश्रारे रिंद श्रंतरि धारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दरस सफलियो दरस पेखियो गए किलबिख गए ॥ मन निरमल उजीश्रारे ॥ विसम 8 विसम विसम मई ।। अब कोटि हरते नाम लई गर चरन ममतक डारि पही ॥ प्रम एक तंही एक तुही ॥ भगत टेक तहारे ॥ जन नानक सरिन दुआरे ।। २ ॥ ४ ॥ २६ ॥ मलार महला ४ ॥ परम सरम द्यागित्रा ॥ होदि आनंद सगल माग ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंत संगे मन पाफडें मिलि मेघ घर सुहाग ॥ १ ॥ घन घोर प्रीति मोर ॥ चितु चातुक पृंद और ॥ ऐसी हरि संगे मन मोह ॥ तिमाणि माइब्रा घोइ ॥ पिलि संत नानक जाणिश्रा ॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ मलार महला ४ ॥ गुन गुोपाल गाउ नीत ॥ राम नाम धारि चीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छोडि मानु तनि गुमानु मिलि साधुमा के गंगि ।। इरि निमरि एक रंगि मिटि जाँहि दोग्व मीत ॥ पारमहम भए दश्माल ॥ विनमि गए विर्ल जंजात ॥ साथ जनाँकै

(\_{303\_)\_ चरन लागि ॥ नानक गार्चे गोविंद नीत ॥ २ ॥ ६ ॥ २= 11 मलार महलो ४ ॥ घनु गरजत गोबिंदरे रूप ॥ गुन गावत सुख

॥ रहाउ ॥ हरि चरन सरन तरन सागर धुनि श्रनहता लैन रस वैन ॥ १ ॥ पथिक पित्रास चित सरोवर त्रातम जलु

हरि दरस प्रेम जन नानक करि किरपा प्रभ देन ॥ २ ॥७॥२६॥ हे गोविंद हे गोपाल हे दहआ़ल लाल 11 मलार महला ५ ॥ रहाउ।। प्रान नाथ अनाथ सखे दीन दरद निवार ॥ १ ।। हे सम्रथ मोहि मङ्क्षा धारि॥ २॥ कूप महा ग्रंध श्रगम पूरन

30

- 11

नानक पारि उतार ॥ ३ ॥ = मलार महला १ श्रमटपदीश्रा घरु

श्र्यों सितगुर प्रसादि ।। ।। चकत्री नैन नींद निह चाहै

विनु पिर नींद न पाई ।! सुरु चहें प्रिउ देखें नैनी निवि निवि लागे पाँई ॥ १ ॥ पिर भांने प्रेमु सग्वाई ॥ तिसु विनु घड़ी नहीं जिंग जीवा ऐसी पित्रांस तिसाई ॥ १ ॥ रहोउ ॥ सरवरि

श्राकासी विगसै सहिज सुभाई ॥ प्रीति प्रीतम किरशा श्रमि ऐसी जोती जोति मिलाई ॥ २ ॥ चातृकु जल विनु पिउ प्रिउ वरसे त्रिललोई ॥ घनहर घोर दसौ दिसि करें सुख

जल पिश्रास न जाई ॥ ३ ॥ मीन निवास उपजै जल हो दुख पुरिव कमाई ।। खिन्रु तिलु रहि न सके पलु जल मरत् जीवनु तिसु तांई ॥ ४ ॥ धन वांढी पिरु देस निवासी सचे रिदे निवासी भगति संग्रहि प्रभु ॥ गुग सबद पठांई

भावै

प्रिउ

गुरपरसादि

गुर

रती हरखाई ॥ ५ ॥ प्रिउ प्रिउ करें समें है जेती मिलाई पाईं । प्रिउ नाले सद ही सचि संगे नदरी मेलि ६ ॥ सभ महि जीउ जीउ है सोई घटि घटि रहित्रा समाई गुर परसादि घर ही परगासित्रा सहजे सहजि समाई 11 9

त्रापे सुखदाते गोसांई ॥ काजु सवारहु श्रपना ही पिरु पाइत्रा तउ नानक तपति चुभाई ॥ = 11 मलार महला १ ॥ जागतु जागि रहे गुर सेवा विनु हरि

नाही।। अनिक जतन किर रहणु न पावे श्रोजु काचु दिर पाँही।। १।। इसु तन धन का कडहु गरयु कैसा ।। विनसत बार न लागे बबरे हउमै गरवि खपे जगु ऐसा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे जगदीन प्रभू रखवारे गरवे परसे सोई ॥ जेती है तेती तुम्ह ही ते तुम्ह सार अवरु न

गरतं परत्वं सोहे ॥ जेती है तेती तुम्ह ही ते तुम्ह सरि अवरु न कोई ॥ २ ॥ जीअ उपाइ जुगति यसि कीनी आपे गुग्हाित धंजनु ॥ अमरु अनाथ सरव सिरिमोरा काल विकाल भरम मैं खंजनु ॥ ३ ॥ कागद कोटु इहु जगु है बपुगे रंगनि चिहन चतुराई ॥ नानी सी चूंद पवनु पति सोवें जनिम मरें खिनु ताई ॥ ४ ॥ नदी उपकंठि

बूंद पबलु पति स्त्रोवें जनिम मरें खिलु ताई ॥ ४ ॥ नदी उपकंठि जैसे घरु परवरु सरपनि घरु घर माही ॥ उसटी नदी कहां घरु तरवरु सरपनि उसे दुजा मन मांही ॥ ४ ॥ गारहु गुर गिश्रालु धिश्रालु गुर चचनी विखिश्रा गुरमित जारी ॥ मन तन हैंव भए सजु पाहश्रा हरि की मगति निरारी ॥ ६ ॥ जेती है तेती तुषु जार्च

तम्हरी सरशि परे पति राखह जीयां दहयाला ॥ मिले गोपाला । ७ ॥ याघी घंघि अंघ नही सभै वधिक सविगर मिले त स्भिस वर्भास मति सच समावे ॥ = ॥ निरगुण देह साच वित्र काची में पछउ गुरु अपना ।। दिखाये वित साचे जगुसुपना ॥ ६॥ २॥ महला १ ॥ चार्क मीन जल ही ते सुख पावहि सारिंग मलार सर्वाद सहाई ॥ १ ॥ रैनि ववीहा बोलियो मेरी माई ॥ १ ॥ रहाउ ॥

प्रिश्व सिउ प्रीति न उस्तर्टै कबह जो वै माबै साई ॥ २ ॥ नीद गई हउमें निन धाफी सच मति रिदै समाई ॥ ३ ॥ रूसी विस्सी उन्दर्ध भ्या पीवा नाम्नु सुमाई ॥ ४ ॥ लोघन तार लक्षता विस्ताती दस्सन पिकास रजाई ॥ ४ ॥ प्रिय विद्य सीगारु करी तेता तत्रु तापै कापरु खेति न सुदाई ॥ ६ ॥ अपने पिकारे विद्य इक् लिस्नु रहि न मक्तं विन मिले नींद न पाई ॥ ७ ॥ पिरु नजींकि न पूर्ण वपुषी सतिगुरि दीवा दिखाई ॥ = ॥ सहित्र मिलिया तव ही सुरा पाइथा समाई सतिगुरि दीवा दिखाई ॥ = ॥ सहित्र मिलिया तव ही सुरा पाइथा समाई सतिगुरि दीवा दिखाई ॥ = ॥ सहित्र मिलिया तव ही सुरा पाइथा समाई सतिगुरि दीवा दिखाई ॥ = ॥ सहित्र मिलिया तव ही सुरा पाइथा समाई सतिगुरि दीवा दिखाई ॥ = ॥ कह नानक तफ ते मत मानिया कीमित

कहतुन जाई ॥ १०॥ ३॥

१२७४ 5.苏苏苏琼东波东西南京苏苏苏苏 मलार महला १ श्रसटपदीश्रा घरु २ १ श्रों सितगुर प्रसादि ।। श्रवली ऊंडी जलु भर नालि वीचारि इगरु ऊचउ गडु पातालि ॥ सागरु सीतलु सबद गुर मारगु मुकता इउमें मारि ॥ १ ॥ मै अंधुले नाव की जोति ॥ नाम अधारि चला गुर के में भेति ॥ १॥ रहाउ ॥ सतिगुर सवदी पाधरु जांगि ॥ गुर के तकीऐ साचे ताणि ॥ नामु सम्हालिस रूढ़ी वाणि दरु लहसि पिराणि॥२॥ ऊर्डा वैसा एक लिवतार ॥ गुर थें भावें धार ॥ निज घरि न ऊची सबदि नाम त्राधोर ॥ ना जलु डूंगरु चालगाहार ॥ ३ ॥ जितु घरि वसहि न्हें विधि न मग् जापे ॥ सतिगुर वामह समम न होती न महल् करें विललातउ विन गुर पलाव सभु जगु दिवत्रा छापै ॥ करण नामु न जापे ।। पल पंकज महि नामु छडाए जे गुर सबदु सिञापे इकि सतिगुर भै नाम क ४ ॥ इकि मृरख श्रंधे मुगध गवार ॥ पीती जिनि श्रंमृत धार 11 ॥ साची वाणी मीठी मोखदुत्रार ॥ प्र ॥ नामु भै भाइ रिंदे वसोही गुर करणी सचु वाणी॥ सुहावी घटि घटि जोति समाणी ॥ कालरि वीजिस इंदु वरसे धरति की नीसाणी ।। सतिगुर वाभःहु घोर अंधारा निगुरे ह्वि मुए विनु पाणी ॥ ६ ॥ जो किछु कीनो सु प्रभूरजाइ ॥ जो धुरि लिखित्रा सु मेटगा न जाइ ॥ हुकमे वाधा कार कमाइ ॥ एक सबदि राचे सचि समाइ ॥ ७ ॥ चहु दिसि हुक्सु वरते प्रभ तेरा चहु दिसि नाम पतालं ॥ सभ महि सबदु वरते प्रभ साचा करिम मिले बैजालं ॥ जांमणु मरगा दीसे सिरि ऊभी खुधित्रा निद्रा कालं ।। नानक नामु मिलें मिन भावें साची नदिर रसालं ॥ = ॥ १॥ ४॥ मलार महला मुकति गति सार न जानै ॥ कंठे वैठी गुर सबदि पछाने ॥ १ ॥ तू कैसे आड़ि फाथी जालि ॥ अलखु न जाचिह रिदे ॥ मरण कै जीश्रा सम्हालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक जीअ माही ॥ २ ॥ सरव जीग्र कीए जल वुडी तरती जब पकड़ी तब ही पछुतानी ।। ३ ।। जब गलि फास पड़ी अति भारी ॥ ऊडि न साकै पंख पसारी ॥ ४ ॥ रसि चुगहि मनमुखि **亚苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯** 

गावारि ॥ फाथी छूटहि गुख गिश्रान वीचारि ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेवि स्ट्रें जनकाछ ॥ हिरदें साचा सबद संम्हः छ ॥ ६ ॥ गुरमति साची सबदु है

सारु ।। हरि का नामु रखें उरिधारि ॥ ७ ।। से दुख श्रामे जि मोग विलासे ॥ नानक मुक्ति नहीं बितु नावें साचे ॥ = ॥ २ ॥ ४ ॥ मलार महला ३ श्रासटपदीत्रा घर १ १ श्रों सविगुर प्रमादि ॥ ॥ कम्म होनै ता सविगुरु पाईएँ विशु करमें पाइया न जाइ ॥ सतिग्रुरु मिलिए कंचल होईए जां हरि की होइ रजाइ ॥ १ ॥ मन मेरे हरि हरि नामि चितु लाइ ॥ ते हरि पाईऐ साचा हरि सिउ रहे समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर ते गित्रानु ऊपनै तां इह संसा जाड ॥ सतिगर ते हरि बुकीए गरम जोनी नह पाइ ॥ २ ॥ गुरपरसादी जीवत मरे मरि कमाइ ॥ मुकृति दश्रारा सोई पाए जि विचड्ड आपु गवाइ ॥ परसादी सित्र धरि जंमें विचह सकति गवाइ ॥ अवरु घरं विवेक युधि पाए प्रस्ते प्रस्त मिलाइ ॥ ४ ॥ घातर बाजी संसार श्रचेत है चलें मृलु गवाइ ॥ लाहा हरि सत संगति पाईए करमी थ ॥ सतिगुर वि**णु किनै न पा**इश्रा मनि वेखह ॥ वडमागी गुरु पाइया भवजनु उत्तरे पारि॥ ६॥ हरि नामां इति टेक ई इति इति नाम्र अधार 11 कपा मेलह हरि जीउ पावउ मोखदब्बारु ॥ ७ ॥ मस्तुकि लिलाटि लिखिया धरि ठाइरि मेटणा न जाइ ॥ नानक से जन परन जिन हरि भाषा भाई ॥ = ॥ १ ॥ मलार महला 3 जगु बरतदा प्रै गुरा करे बीचारु ॥ वितु नावै जम डंड जनमै वारोबार॥ सविग्रर मेटे सुकवि होइ पाए मोख मन रे सनिगरु सेव समाइ В वडे मागि इरि इरि नाम विमार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि आपर्धे उपाई हरि भापे देश हरि अधारु It श्रापण निरमल कीमा इरि मिउ लागा पिमारु ॥ इरि

भेटित्रा सभु जनमु सवारणहोरु ॥ २ ॥ वाहु वाहु वाणी सित है गुरमुखि वृभ्ते कोइ ।। वाहु वाहु करि प्रमु सालाहीए तिसु जेवडु अवरु न कोइ।। आपे वखसे मेलि लए करिम परापति होइ।। ३।। साचा साहिबु माहरो सतिगुरि दीत्रा दिखाइ श्रंमृत् 11 मनु संतोखीऐ सचि रहै लिय लाइ । हिर के नाइ सदा हरीत्र्यावली फिरि सुकै ना कुमलाइ ॥ ४ ॥ बिनु सितगुर किनै न पाइत्रो मनि वेखहु को पतीत्राइ ॥ हरि किरपा ते सतिगुरु पाईपे हरि धनु सहजि सुभाइ ॥ मनमुख भरमि भुलाइश्रा वितु भागा न पाइ ॥ प्र ॥ त्रे गुण सभा धातु है पड़ि पड़ि करहि वीचारु ॥ होवई नहु पाइनि मोखदुत्र्यारु ॥ विनु सतिगुर मुकति कदे न वंधन न तुटही नामि न लगै पित्रारु ॥ ६ ॥ पड़ि पड़ि पंडित मोनी थके वेदां का अभित्रासु ॥ हरि नामु चिति न त्रावई नह निज घरि होवें वासु ।। जमकालु सिरहु न उतर अंतरि कपट विणासु - 11 ७ ॥ इरि नावें नो समको परतापदा विशु भागां पाइत्रा न जाइ ॥ नदिर करे गुरु भेटीए हरिनामु वसै मिन आइ।। नानक नामे ही पित ऊपजे हरि सिउ रहां समाइ॥ = ॥ २॥ मलार महला ३ श्रमटपदी घरु २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हिर हिर कृपा करे गुर की कार लाए ।। दुखु पल्हरि हरि नाम्रु वसाए ।। साची गति साचै चितु लाए ।। गुर की वाणी सवदि सुगाए ॥ १ ॥ मन मेरे हरि हरि सेवि निधानु ।। गुर किरपा ते हरि धनु पाईऐ अनदिनु लागे सहजि धित्रातु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बितु पिर कामिण करे सींगारु ॥ दुहचारणी कहीऐ नित होइ खुत्रारु ।। मनसुख का इहु बादि श्राचारु ॥ ॥ गुरम्रुखि कामणि वहु करम दृड़ाविह नामु विसारि ॥ २ ।। सबदे पिरु राखित्रा उरधारि ॥ एकु बिणिश्रा सीगारु पछाण हउमें मारि ॥ सोभावंती कहीऐ नारि ॥ 3 ॥ वित्र गुर दाते किनै न पाइत्रा ।। मनम्रुख लोभि दुजै लोभाइत्रा ।। व्भाहु कोइ ॥ वितु गुर भेटे मुकति न होइ ऐसे गित्रानी मूए भगति न ४ ॥ कहि कहि कह्यु कहै सभु कोइ ॥ विनु मन होइ ।। गित्रान .मती कमल परगासु ।। तितु घटि नामै नामि **亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 

निवासु ॥ ४ ॥ हउमै भगति करे सभु कोइ ॥ ना मनु भीजै ना सुखु होइ॥ कहि कहि कहणु आपु जागाए॥ विरथी भगति सभु जनमु गवाए ॥ ६ ॥ से भगत सतिगुर मिन भाए ॥ अनिदनु नामि रहे लिव लाए ॥ सदही नाम्र वेखिह हजूरि ॥ गुर के सर्वाद रहिया भरपूरि ॥ ७ ॥ श्रापे वलसे देह पित्रारु ॥ इउमै रोग्र वडा संसारि ॥ गुर किरपा ते एह रोग्र जाइ ॥ नानक साचे साचि समाइ ॥ = ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु मलार छंत महला प्र १ श्रो सविगर प्रसादि ॥ ॥ प्रीतम प्रेम भगति के दाते ॥ श्रपने जन संगि राते ॥ जन संगि राते दिनसुराते इक निमख वीसरे ॥ गोपाल गुण निधि सदा संगे सरव गुण जगदीसरे ॥ मनु मोहि लीना चरन संगे नाम रसि जनमाते ॥ नानक श्रीतम कृपाल सदहं किनै कोटि मधे जाते ॥ १ ॥ प्रीतम तेरी गति ध्रमम अपारे ॥ महा पतित तुम्ह तारे ॥ पतित पायन भगति बछल सुत्रामीत्रा ॥ संत संगे मज निसंगे रंउ सदा अंतरजामीत्रा ॥ कोटि जनम अमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे ॥ नानक दरस विश्रास हरि जीउ त्रापि लेह सम्हारे॥२॥ हरि चरन कमल मन लीना॥ प्रभ जल जन तेरे मीना ॥ जल मीन प्रभ जीउ एक तुई भिन त्रान न जानीए।। गहि भ्रजा लेवह नाम देवह तउ प्रसादी मानीए।। मज साघ संगे एक रंगे कपाल गोविद दीना ॥ अनाथ नीच सरगाइ नानक करि महश्रा अपुना कीना॥३॥ त्रापस कउ आपु मिलाहमा॥ मंजन हरि राइया ॥ थाचरज सुद्यामी श्रंतरजामी गणनिधि पित्रारिया ॥ महा मंगल द्वल उपजे गोविंद गुण ॥ मिलि संगि]सोहे देखि मोहे पुरवि लिखिया पाइया ॥ पिनवंति नानक सरिन तिन की जिन्ही हरि हरि धिन्नाइन्ना ॥ 8 11 \$ 11 वार मलार की महला १ राखे कैलास तथा मालदे की धुनि १ व्यो इतिगुर प्रसादि ॥ सलोक महला ३ ॥ गरि मिलिए मन रहसीएँ जिउ युट्टै घरिए मीगारु ॥ **法市本本本本本本本本本本** 

रचै हरीत्र्यावली सर भरे सुभर ताल ॥ अंदर् दिसै रंगि जिउ मजीठें लालु ॥ कमलु विगसें सचु मनि गुर सच के सबदि निहालु ॥ मनमुख दूजी तरफ है बेखहु नदिर निहालि॥ फाथे मिरग जिउ सिरि दिसे जमकालु ॥ खुधित्रा त्सना क्रोधु विकरालु ॥ एनी अखी नदिर न आवई निंदा द्वरी काम्र चूके सवदि न करें वीचारु ॥ तुधु भावें संतोखीत्रां त्राल जंजालु ।। मूलु रहे गुरु सेविएे गुर पउड़ी बोहिथु ।। नानक लगी ततु लें तूं सचा मिन सचु ॥ १॥ महल १ ॥ हेको पाधरु हेक्क दरु सुख साचड गुर पउड़ी निज थानु ॥ रूड़उ ठाकुरु नानका सभि नामु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रापीन्है स्रापु साजि त्रापु पछाशिया ॥ श्रंवरु धरति विछोड़ि चंदोत्रा तागित्रा ॥ विशु थंम्हा गगनु सबदु नीसाणित्रा ।। सूरजु चंदु उपाइ जोति समाणित्रा कीए - 11 राति दिनंतु चोज विडाणित्रा ॥ तीरथ धरम वीचार नावर्ण ॥ तुधु सरि अवरु न कोइ कि आ्रांकि वसाणिआ -11 पुरवाशिश्रा सचै तखित निवासु होर त्र्यावण जाणाि।। १ ॥ सलाक 8 म० 11 नानक साविण जे वसे चहु श्रोमाहा होइ ॥ नागां मिरगां मछीश्रां रसीत्रां घरि घनु होइ ॥ १ ॥ म० १ ॥ नानक सात्रशि जे वसे चहु वेछोड़ा होइ ॥ गाई पुता निरधना पंथी चाकरु होइ॥ २॥ पउड़ी ॥ त् सचा सचित्रारु जिनि सचु वरताइत्रा ॥ वैठा ताड़ी लाइ कवल 出版 छपाइत्रा ॥ ब्रहमै वडा कहाइ श्रंतु न पाइत्रा ॥ न तिसु बापु न माइ किनि तू जाइत्रा ॥ ना तिसु रूपु न रेख वरन सवाइत्रा ॥ ना तिस्र भुख पित्रास रजा धोइत्रा ॥ गुर महि त्रापु समोइ सबदु वरताइत्रा॥ सचे ही पनीब्राइ सचि समाइब्रा ॥ २॥ सत्तोक म० १ ॥ बैदु बुलाइत्रा चैदगी पकड़ि ढंढोले बांह ॥ भोला चैंदु न जागई करक कलेजे माहि ॥ १॥ म० २॥ वैदा वैदु सु वैदु तू पहिलां रोगु पछाणु ॥ ऐसा दारू लोड़ि लहु जितु वंजै रोगा घाणि॥ जितु दारू रोग उठअहि तिन सुखु वसे त्राह ।। रोगु गवाइहि त्रापणा त नानक वदु सदाइ।। २ ॥ पउड़ी ॥ ब्रहमा विसनु महेसु देव उपाइत्रा ॥ ब्रहमे दिते वेद पूजा लाइत्रा ॥ दस अवतारी राम्र राजा आइत्रा दैंता 11 मारे धाइ ्हुकिम सवाइत्रा ॥ ईस महेसुरु सेव तिन्ही श्रंत न 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

ত্র হার হার হার। হার হার হার হার হ निवास ॥ ४ ॥ इउमै भगति करे सम्र कोइ ॥ नो मनु भीजै ना सुखु होइ।। कहि कहि कहिए। त्रापु जाए।। विरथी भगति सभु जनमु गवाए ॥ ६ ॥ से भगत सतिगुर मनि भाए ॥ अनदिनु नामि रहे लिव लाए ॥ सदही नाम वेखिह हजरि।। गुर के सबिद रहिन्ना भरपूरि।। ७ ।। श्रापे बरवसे देड पिश्रारु ॥ इउमै रोग वडा संसारि ॥ गुर किरपा ते एह रोग जाइ।। नानक साचे साचि समाइ।। ८॥१॥३॥ राग्र मलार छंत महला ४ १ श्रो सतिगुर प्रसादि॥ ॥ प्रीतम प्रेम भगति के दाते॥ अपने जन संगि राते ।। जन संगि राते दिनसुराते इक निमख मनह न बीसरें ।। गोपाल गर्या निधि सदा संगे सरव गर्या जगदीसरें ॥ मह मोहि लीना चरन संगे नाम रसि जनमाते ।। नानक प्रीतम कृपाल सदह किनै कोटि मधे जाते ॥ १ ॥ प्रीतम तेरी गति अगम अपारे ॥ महा पतित तुम्ह तारे ॥ पतित पायन भगति वछल सुत्रामीत्रा ॥ संत संगे भज निसंगे रंउ सदा ग्रंतरजामीत्रा ॥ कोटि जनम अमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे ॥ नानक दरस पित्रास हरि जीउ आपि लेंद्र सम्हारे॥२॥ हरि चरन कमल मनु लीना॥ प्रभाजल जन तेरे मीना ॥ जल मीन प्रभा जीउ एक तुहै भिन त्रान न जानीए।। गहि भुजा लेवहु नामु देवहु तउ प्रसादी मानीए ।। मजु साध संगे एक रंगे कृपाल गोविद दीना ॥ अनाथ नीच सरणाइ नानक करि महत्रा अपुना कीना ॥ ३ ॥ आपस कउ आपु मिलाइआ ॥ भ्रम भंजन हरि राइत्रा ॥ त्राचरज सन्नामी श्रंतरजामी गुर्खानिधि पित्रारित्रा ॥ महा संगल दुख उपजे गोबिद गुर्ख नित सारिद्या ॥ मिलि संगि! सोहे देखि मोहे प्रिव लिखित्रा पाइत्रा ॥ बिनमंति नानक सरनि तिन की जिन्ही हरि हरि धिन्नाहत्रा ॥ 8 11 8 11 वार मलार की महला १ 🔪 राखे कैलास तथा मालटे की धनि १ श्रो इतिगुर प्रसादि ॥ सलोक महला ३ ॥ गरि मिलिए मन रहसीए जिउ युठै घरणि सीगारु ॥

करे वीचार ॥ मनमुख अगै लेखा मंगीए बहुती होवै कुदरति गुरमुखि पति सिउ लेखा निवड़े वखसे सिफति भंडार ॥ क्क न सुगीऐ पुकार ॥ श्रोथै सतिगुरु वेली श्रोधे हथु न अपड़े होवे किं लए अंती वार ॥ एना जंता नो होर सेवा नही सितगुरु सिरि करतार ॥ ६ ॥ सलाक म० ३ ॥ वाबीहा जिसनो तू पूकारदा तिस अपगी किरपा करि के वससी वण्र नो लोचै सभ कोइ ॥ गुरपरसादी पाईऐ विरला वृभी कोइ ॥ वहदिश्रा होइ ॥ होइ ॥ नानक **अंमृत्** उठिद्त्रा नित धित्राईऐ सदा सदा सुखु सद ही वरसदा गुरमुखि देवें हरि सोइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ कलमलि होई मेदनी अरदासि करे लिव लाइ ॥ सचै सुशािआ कंतु दे धीरक देवे सहजि सुभाइ ॥ इंद्रे नो फुरमाइत्रा बुठा छहवर लाइ ॥ अनु थनु उपजे वहु घणा कीमति कहणु न जाइ ।। नानक नामु सलाहि तू सभना जीत्रा देदा रिजकु संवाहि ॥ जितु खाधै सुखु ऊपजे फिरि दृखु न लागै आइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि जीउ सचा तू सचे लैहि मिलाइ ॥ दुजै दूजी तरफ है कूड़ि मिलै न मिलिया ॥ त्रापे जोड़ि विछोड़िए त्रापे कुद्रित देइ दिखाइ ॥ मोहु हउ विलहारी तिन पूरवि लिखिया कमोइ 1] सोगु विजोगु है महि कमलु जिउ जल II जो हरि चरणो रहे जित्र लाइ सोह गो जिन्ह त्रलिपतु है ऐसी वरात बर्गाइ ।। से सुखीए सदा विचहु त्रापु गवाइ ।। तिन्ह सोगु विजोगु कदे नही जो हरि के समाइ ॥ ७ ॥ सलोक म० ३ ॥ नानक सो सालाहीएे जिसु विस सभु किछु हाइ ।। तिसै सरेविहु प्राणीहो तिसु विनु अवरु न कोइ ।। सदो सुख होइ 11 गुरभुखि हरि प्रभु मिन वसे तां सदा मूलि ना होवई सभ चिंता विचहु जाइ।। जो किछु होइ सु सहजे होइ कहणा किञ्चू न जाइ ॥ सचा साहिद्य मिन वसे तां मिन चिंदित्रा तिन का आ़खिआ आपि सुगो जि लइअनु पंने पाइ ॥ नानक म० ३ ॥ श्रंमृतु सद्। वरसदा चूर्भाने वुभागहार - 11 8 H बुभित्र्या हरि श्रंमृतु रखिश्रा उरि हरि धारि गुरम्रखि जिनी सदा रंगि राते हउमें तृसना मारि ॥ श्रंमृतु हरि का अंमृतु पीवहि नामु है वरसै किरपा धारि ॥ नानक गुरमुखि नदरी श्राइश्रा हरि 张本本本本本本本本本本本本本本本本本

पाइत्रा ।। सची कीमति पाइ तखतु रचाइत्रा ॥ दुनीत्रा घंधै लाइ धुरह फुरमाइत्रा ।। ३ ॥ श्राप छपाइश्रा ॥ घरम कराए करम सावणु बाइबा हे सखी कंते चिति। करेह ॥ सलोक ą. 11 नानक भूति मरहि दोहागणी जिन्ह अवरी लागा नेहु ॥ १ ॥ म०२॥ सावरा ऋडिया हे सखी जलहरू बरसनहारु सबनु सोहागणी जिन्ह सह नालि पित्रारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ स्रापे गुरमृखि मलाखाड़ा रचित्रो ॥ लथे मडध पाइ मारे पद्याडि मुरस कचित्रा आपि भिई मनमुख मारे आपि आपि कारजु रचिका ॥ समना खसमु एक है गुरमुलि जाणीएँ ॥ हुकमी लिखेँ सिरि लेखु विश्व कलम मसवाशीएँ सतसंगति मेलापु जिथे हरि गुण सदा वस्ताणीए ॥ नानक सचा सबदु सलाहि सचु पछाणीए ॥ ४॥ सलोक म० ३॥ ऊंनवि ऊंनवि ब्राइश्रा श्रवरि करेंद्रा वंन ॥ किन्रा जागा तिस्र सोह सिउ केव रहसी रंगु ॥ रंगु रहिश्रा तिन्ह कामणी जिन्ह मनि भउ भाउ होई ॥ नानक में भाइ बाहरी तिन तिन सुखुन होइ ।। १ ।। म० ३ ॥ ऊंनिव ऊंनिव श्राइत्रा बरसें नीरु निपंगु ॥ नानक दुखु लागा तिन्ह कामणी जिन्हकंते सिउ मनि भंगु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ दोवे बरतिया ॥ वेद बाणी बरताइ श्रंदरि बाद घतिश्रा फिरे परविरति निरविरति दोवै विचि घरम रैवारिश्रा हारा दरगह हारिश्रा ॥ गुरमती मनमुख कचे कुढिआर तिन्ही निहचउ क्रोध जिन्ही मारिया ॥ सचै अंदर्रि महलि काम सवारिश्रा भगत तथु भावदे सचै नाइ पिश्राविश्रा ।। सबदि II. से सविगुरु सेवनि आपणा निन्दा विटहु इउ वारिका ॥ ४ ॥ सलोक म॰ ३ ॥ ऊंनवि ऊंनवि व्याद्धा वरसे लाइ मही ॥ नानक मार्थ पर्ले कंत के सुमाणे सदा रली ॥ १ ॥ म० ३ ॥ किया उठि उठि देखउ बपुढ़ें इसु मेर्घे दिथि किछ नाहि ॥ जिनि एह मेग्र पठाइका तिसु मांहि ॥ विस नो मंनि वसाइसी जाकउ नदरि नानक नदरी बोहरी सम करण पलाह करेड पउड़ी ॥ सो इरि सदा सरेवीए जिसु करत न लाग वार ॥ भाडा छे भाकास करि खिन महि ढाहि उसारणहार ॥ आपे जगतु उपाइ की

( १२⊏३ ) 家本本本本本本本本本本本本表表表表表表表表表本本本本 एक वरतदा सिरि सिरि करे बीचारु ।। गुरमुखि ऋापु वीचारीऐ लगे सचि पित्रारु ॥ नानक किसनो त्राखीऐ ऋापे देवगाहारु ।। १० ।। सलोक म० ३ ।। वाबीहा एहु जगतु है मत को भुलाइ ॥ इहु वावींहा पस्र है इस नो वृक्कणु नाहि ॥ हरि. का नामु है जितु पीतै तिख जाइ ।। नानक गुरमुखि जिन पीत्रा तिन्ह बहुड़ि न लागी ब्राइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मलारु सीतल रागु हिर धित्राइऐ सांति होइ ॥ हिर जीउ त्रापणी कृपा करे तां वरते सम लोइ ॥ बुठै जीत्रा जुगति होइ धरणी नो सीगारु होइ ॥ नानक इहु जगतु सभु जलु है जल ही ते सम कोइ ॥ गुरपरसादी को विरला वृभै सो जनु मुकतु सदा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा वेपरवाहु इको तू धर्मी ।। तू सभु किछु त्रापे त्रापि द्रुजे किसु गर्मा।। मग्गी ॥ त्रावागउगु रेवाइ उपाई माग्यस कूड़ा गरब सची तुधु सेवे त्रापणा त्राइत्रा तिसु गर्गी ॥ जे हउमै मेदनी ॥ सतिगुरु गुवारि जिउ विचहु जाइ त केही गणत गणी ॥ मनग्रुख मोहि भुला मंभि वसी ॥ कटे पाप असंख नावे इक कसी ॥ ११ ॥ सलोक म०३ ।। वाबीहा खसमै का महलु न जागाही महलु देखि अरदासि पाइ ॥ त्रापर्णे भोर्णे वहुता बोलिह बोलित्रा थाइ न पाइ ॥ खसमु वडा दांतारु है जो इछे सो फल पाइ ॥ बाबीहा कित्रा वपुड़ा जगते की तिख जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ वावीहा मिनी रेशि वोलिया सहजे सचि सुभाइ ॥ इहु जलु मेरा जीउ है जल बिन्न रहणु न जाइ ॥ गुर सबदी जलु पाईए विचहु आपु गवाड ॥ नानक न जीवदी सा सतिगुरि दीत्रा मिलाइ ॥ २ ॥ जिसु बिनु चसा पउड़ी ।। खंड पताल असंख मैं गणत न होई ।। तू करता गोविंदु तुषु सिरजी तुषै गोई।। लख चउरासीह मेदनी तुम ही ते राजे खान मल्क कहिंह कहाविंह कोई ॥ इकि सीह सदाविंह संचि धनु दूजे पति खोई ॥ इकि दाते इक मंगते समना ॥ विग्रु नार्वे वाजारीत्रा मीहावलि होई ॥ कुड़ निखुटे नानका सचुकरे सु. होई ॥ १२ ॥ सलोक म०३॥ वाबीहा गुगार्वती महलु पाइत्रा अउगगावंती दृरि ॥ तेरं श्रंतरि हरि वसे गुरमुखि सदा हजूरि॥ कूक पुकार न होवई नदरी नदरि 

आतम राष्ट्र ग्रुरारि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रतुल्ल किउ तोलीए विख्नु तोले पाइश्रा न जाइ ॥ गुर के सबदि बीचारीए गुण महि रहे समाइ॥ अपखा श्रापु श्रापि तोलमी श्रापे मिले मिलाइ ॥ तिस की

कीमति ना पर्वे कहणा किछ न जाड़ ॥ हउ बलिहारी जिनि सची युभ दिती बुभाइ ॥ जगत मसै **अंमृत् ज़**टीऐ बुभुतन पाइ ॥ निग्रानावै सालि न चलसी जासी जनम गवाह किछ गरमती जागे तिनी रस्विद्या दता का घरु न वसाइ 3 11 वाबीहा ना विललाइ ना तरसाइ एइ

गुरमती जागे तिनी घरु रिल्झा दूता का किछु न बसाइ ॥

॥ सलोक म० ३ ॥ बाबीहा ना विल्लाइ ना तरसाइ एडु

मनु स्वमम का हुकमु मंनि ॥ नानक हुकि मंनीऐ तिस्व उतरै

पढें चवगलि बंनु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ बाबीहा जल महि तेरा वामु

है जल ही माहि फिराहि ॥ जल की सार न जाखही तां तृ कुकथ

पाहि ॥ जल यल चहु दिसि वरसदा खाली को थाउ नाहि ॥ एते

थल चह दिसि नाहि ॥ नानक गुरम्रखि जलि प्रसदे तिख मरहि भाग तिन्हा के तिन सोभी पई जिन वासत्रा मन माहि tî २ ॥ पउटी जती सिध पीर किसै गरमखि धिश्राइ श्रंत स पाइग्रा 11 नोम गुवारु तिस ही भाइत्रा II जुग छतीह ॥ जला नील अनील तिनै वरेताङ्या H श्रगनि उपाई तिहाइग्रा वाद भ्रख Ħ

कालु दजा माइआ।। रखें रखणहारु जिनि सबद वुभाइत्रा म० ३ ॥ इद्र जलु समतै वरसदा वरसे भाइ सुभाइ ॥ ६ ॥ सलोक हरीब्रापले जो गुरमुखि रहे नदरी समाइ Ħ ॥ मिनी रैंगि एना जंता को देख जाइ ।। १ ॥ म० 3 बुठे बुठा छहुपर लाइ ॥ जितु धनु त्रन खाधै रजाइ ॥ जित मन् त्पतीएे जुगति इह धन करते का खेलु है कदे आवे कदे जाड गिश्रानी रहे धन नाम है सदही समाइ ।। नानक जिन नदरि तां इद्द धन पती पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपि कराए करे आपि

का भन्न नामु है सद्ही रहें समाद ॥ नानक जिन काउ नदि करे वां हुदू पन्न पत्न ।। रा ।। पत्र हो ॥ आपि कराए करे आपि इउ कें सिउ करी पुकार ॥ आपे लेखा मंगसी आपि कराए कार ॥ जो तिम्रु भारी सो धीए इकम्रु करे गारारु ॥ आपि छडाए छुटीए आपे पलसण्हारु ॥ आपे बेलें मुखे आपि समर्स दे आघारु ॥ सम महि वरतदा सिरि सिरि करे बीचार ॥ गुरमुखि एक श्रापु वीचारीए लर्गे सचि पिश्रारु ॥ नानक किसनो श्राखीऐ आपे देवणहारु ।। १० ।। सलोक म० ३ ।। वाबीहा एहु जगतु है मत को भुलाइ ॥ इहु वार्वीहा पसु है इस नो वृक्तणु नाहि ॥ **ऋंमृत्** हरि का नामु है जितु पीतै तिख जाइ ॥ नानक गुरमुखि जिन पीत्रा तिन्ह बहुड़ि न लागी ब्राइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मलारु सीतल रागु तां वरते हरि धिद्याइऐ सांति होइ ॥ हरि जीउ त्रापणी कृपा करे बुठं जीत्रा जुगति होइ धरणी नो सीगारु होइ इहु जगतु सभु जलु है जल ही ते सभ कोइ ॥ गुरपरसादी मुकतु सदा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ को विरला वृभी सो जनु वेपरवाहु इको तू धर्णी ॥ तू समु किछु आपे आपि द्जे किसु गर्णी॥ माण्यस कूड़ा गर्वु सची तुधु मणी ॥ आवागउणु उपाई रंचाइ ॥ जे हउमै तिसु गणी मेदनी ॥ सतिगुरु सेवे त्रापगा ग्राइत्रा गगात गगी ॥ मनमुख मोहि गुवारि जिउ विचह जाइ त केही भुला मंक्ति चर्णी ॥ कटे पाप असंख नावें इक कर्णी ॥ ११ ॥ सलोक खसमें का महलु न जागाही महलु देखि अरदासि म० ३ ।। वाबीहा वोलिया थाइ न वोलिह पाइ भागे वहता ऋापगौ बाबीहा किआ सो फल पाइ ॥ वडा दांतारु है जो इछे खसमु वपुड़ा जगते की तिख जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ वावीहा मिनी रेशि मेरा जीउ बिनु है जल वोलिया सहजे सचि सुभाइ ॥ इहु जन्न पाईऐ विचहु आपु गवाइ ॥ नानक ॥ गुर सवदी जलु जीवदी सा सतिगुरि दीत्रा मिलाइ न होई ॥ तू करता गोविंद पउड़ी ॥ खंड पताल असंख मै गणत न तुधै गोई।। लख चउरासीह मेदनी तुभ ही ते राजे खान मल्क कहिह कहाविह कोई ॥ इकि सोह इकि दाते इक मंगते सभना खोई ॥ संचि धनु दुजै पति वाजारीत्रा होई भीहावलि नावै -सिरि सोई 11 विग्र १२ सचुकरे सु. होई ॥ ॥ सलोक म० 11 निखटे नानका पाइस्रा अउगगवंती दृरि 11 श्रंतरि तेरे वाबीहा गुणवंती महलु हरि वसै गुरमुखि सदा हजूरि॥ क्वक पुकार न होवई नदरी नदरि

化环状体 化化水流水水水流水 化化水水水水水水 निहाल ॥ नानक नामि रते सहजे मिले सबदि गुरू के घाल ॥ १ ॥

म॰ ३ ॥ बाबीहा बेनती करे करि किरपा देहु जीख्र दान ॥ जल वित पित्रास न उतरे छुटकि जांहि मेरे प्रान ॥ वेद्यंत है गुण दाता नेघातु ॥ नानक गुरमुखि वखिस लए श्रंति

वेली होह भगवानु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ऋषे जगत उपाइ श्रउगण करे बीचारु ॥ त्रै गुण सरव जंजालु है नामि

पित्रारु॥ गुरा छोडि श्रवगरा कमावदे दरगह होहि खत्रारु जनमु तिनी हारिया किंतु त्राए संसारि ॥ सचै सबदि मनु मारिया श्रदिनिसि नामि पित्रारि ॥ जिनी पुरखी उरिघारिओ

श्रलख श्रपारु ।। त गणदाता निधान हहि श्रमी श्रवगणिश्रार ।। जिस बखसे सो पाइसी गुरसबदी बीचारु ॥ १३ ॥ सलोक म० ४ ॥ विदानी साकतां जिना विसरे नाउ ॥ रावी दिनस सुदेली**त्रा नानक हरिगु**ख गांउ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ रतन जवेहर

माणका हमें मणी मधंनि ॥ नानक जो प्रमि माणिया सचै दरि सोइंनि ॥ २ ॥ पउडी ॥ सचा सविगुरु सेनि सच्च सम्हालिया ॥ श्रंति खलोत्रा श्राइ जि सतिगुर श्रगै घालिश्रा ॥ पोहि न सकै अमकालु सचा रखवालिश्रा ॥ गुर साखी जोति जगाइ दीवा वालिया ॥ मनमुख विखु नार्वे कृढ़ियार फिरहि वैतालिया ॥ पद माणम चंमि पर्लटे श्रंदरह कालिशा ॥ सभी वरते सच सचै सबि

निहालिया । नानक नामु निधानु है पूरै गुरि देखालिया ॥ १४ ॥ सलोक म॰ ३ ॥ याबीई हुकमु पञ्जाणिया गुर के सहजि सुमाइ ॥ मेषु वरसे दक्ष्या करि गृड़ी ,छहबर लाइ ॥ वाबीहे कुक प्रकार रहि वसिमा मनि माइ ॥ नानक सो सालाहीए जि देंदा समनां बीधा रिबक्क समाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ चात्क त न जाणही किया तथ विचि तिखा है किंतु पीतें तिख आह भरंपिका श्रंमृत जल पर्ल न पाह ॥ नदरि करे जे कापणी तां

सरिगुरु मिले सुमाइ ॥ नानक सरिगुर ते अंमृत जुल पाइमा सहजे रहिमा समाह ॥ २ ॥ पउदी ॥ इकि वससंडि सद न देवही ॥ इकि पाला ककर मैनि सीवल जल हेवही ॥ इकि मसम पदावहि अंगि मैलु न घोतही ॥ इकि जटा विकट

\$ 5 5 7 **紧东东本本本本本本本本本本本本**表表表表表表表表表表表 विकराल कुलु घरु खोबही॥ इकि नगन फिरहि दिन राति नींद न सोवही ।। इकि अगनि जलावहि अंगु आपु विगोवही ।। विशु तनु छारु किश्रा कहि रोवही ॥ सोहिन खसम दुआरि जि सतिगुरु सेवही १५ ॥ सलोक म० ३ ॥ वाबीहा श्रंमृत वेले बोलिश्रा तां दरि सुगी पुकार ॥ मेघे नो फुरमानु होत्रा वरसहु किरया धारि ॥ हउ तिन के विलहारणे जिनी सचु रिलिश्रा उरधारि ॥ नामे सभ हरीश्रावली गुर के सबदि बीचारि ॥ १ ॥ म० 3 11 नदरी यांत्रीहा इव तेरी तिखा न उत्तरें जे सउ करहि पुकार ॥ पाईऐ नद्री उपजे पित्रारु ।। नानक साहिबु मनि विचहु जाहि विकार ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इकि जैनी उफड़ पाइ धुरह खुत्राइत्रा ।। तिन मुखि नाही नामु न तीरिथ न्हाइत्रा ।। हथी सिर खोहाइ न भर कराइया ॥ कुचिल रहिह दिन राति सबदु न भाइश्रा ।। तिन जाति न पति न करमु जनमु गवाइत्रा ।। मनि ज्ठे वेजाति ज्ठा खाइग्रा ॥ विनु सगदै श्राचारु न किन ही पाइत्रा ॥ गुरमुखि श्रोश्रंकारि सचि समाइश्रा ॥ १६ ॥ सलोक म० ३ ॥ साविण सरसी कामणी गुर सवदी वीचारि ॥ नानक सदा सुहागर्गी गुर के हेति अपारि ॥१॥ म० ३॥ साविण दभे गुग वाहरी जिसु दुजे भाइ पित्रारु ॥ नानक पिर की सार न जागाई सभु सीगारु खुत्रारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा त्रलख त्रभेउ हिंठ न पतीजई ॥ इकि गावहि राग परीत्रा रागि न भीजई ॥ इकि नचि पूरिह ताल भगति न कीजई ।। इकि अंतु न खाहि मूरख किया की जई ।। तसना होई बहुत किवै न धी जई ।। करम वधिह कै खिप मरीजई ॥ लाहा नामु संसारि अंमृतु पीजई ॥ हरि भगती श्रसनेहि गुरम्रुखि घीजई ॥ १७ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरमुखि मलार रागु जो करहि तिनु मनु तनु सीतलु होइ ॥ गुर सबदी पछाणित्रा एको सचा सोइ ॥ मनु तनु सचा सन्च मनि सचे सची सोइ ।। अंदरि सची भगति है सहजे ही पति होइ ॥ कलिजुग महि घोर श्रंधारु है मनमुख राहु न कोइ ॥ से वडभागी नानका जिन इंदु वरसे करि दइश्रा गुरम्रुखि परगटु होइ ॥ १ ॥ म॰ 3 11 इंदु वरसदा तिस

लोकां मिन उपजे चाउ ।। जिस के दुकिम 机密密密密密密密密密密密密密密密密 सद विहार जांज ॥ गुरमुखि सबदु सम्द्राली एस से के गुख गाउ ॥
नानक नामि रते जन निरमले सहजे सिंच समाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥
पूरा सितगुरु सेति पूरा पाइआ ॥ पूरे करिम धियाह पूरा
सबदु मेनि बसाइआ ॥ पूरे गिआनि धियानि में लु चुकाइआ ॥
हिर सिर तीरिथि जाखि मनृत्रा नाइआ ॥ सबिद मरे मनु मिरि
धंनु जगेदी माइआ ॥ दिर सचे सिच्यारु सचा खोइआ ॥
पुछि न सके कोइ जां खसमे माइआ ॥ नानक सनु सलाहि
लिखिआ पाइआ ॥ १८॥ सलोक म० १॥ कुलहां देंदे बावले
लिखिआ पाइआ ॥ १८॥ सलोक म० १॥ कुलहां देंदे वावले

लिखित्रा पाइत्रा ॥ १८॥ सलोक म० १॥ कुलहां देंदे बावले लैंदे वडे निलज॥ चूहा खड न मावई तिकलि वंन्हें छज ॥ देन्हि दुआई से मरिंद्व जिन कउ देनि सि जाहि ॥ नानक हुकस न जापई किये जाह समाहि ॥ फमिल श्रद्धाड़ी एकु नाम्नु सावसी सज्जु नाउ॥ में मदद्द लिखाइआ खसमें के दिर जाइ॥ दुनीआ के दर केतड़े केते आबद्दि जांहि॥ केते मंगहि मंगते केते मंगि

के दर केतदे केते आविह जांहि॥ केते मंगिह मंगते केते मंगि मंगि जाहि॥१॥ म० १ ॥ सठ मणु हसती पिउ गुडु खार्वे पंजि सै दाखा स्वाद ॥ उके फुकै सेद उडार्वे साहि गर्रे पहुताइ॥ अंधी फुकि मुई देवानी॥ स्वमम मिटी फिरि मानी॥ अंधु गुल्हा चिड़ी को जुगणु गैंखि चड़ी विल्लाइ॥ स्वसमें मार्वे आहा चंगी जि करे खुदाइ सुदाइ॥ सकता सीहू मारे से मिरिक्रा सम पिछैं पै साइ॥ होइ सताखा गुरे न मार्वे साहि गर्रे पहुताइ॥ अंधा

किम नो युकि सुषायें ॥ खसमें मुलिन मार्ये ॥ अक सिउ प्रीति करें अक तिडा अक डाली वहि खाइ ॥ खपमें मार्ये ओहो चंगा जि करें सुदाइ खुदाइ ॥ नानक दुनीआ चारि दिहाड़े सुलि कीतें दुसु होई ॥ गला वाले हैनि पनेरे छडि न सकें कोई ॥ मखीं मिटें मरखा ॥ जिन त. रखहि तिन नेड़ि न आर्ये तिन भउ सागरु तरखा ॥ २॥ पउड़ी । अगम अगोचरु तृ धणी सचा अलख अपारु ॥ तू दाता सिम मंगते इको देवणहारु ॥ जिनी सेविआ तिनी सुसु पाइआ गुरमती वीचारु ॥ दुक्ता नो तुपु एवें मायदा माइआ नालि विश्वाह ॥ गुरकें सपदि मलाहीएं अंतरि प्रेम पिआरु ॥ निसु प्रीती अगित न होनई निसु सिनुसुर न समें विश्वाह ॥ तु प्रदे समि तुपु सेवदे इक डाडी

( 8350) **紧本表本本本本本本本本本本本本**表表表表表表表表表 सलोक म॰ १॥ राती कोलु घटे दिनि कालु ॥ छिजे काइआ होइ जंजालु ॥ भुलित्रा चुिक गइत्रा परालु ॥ वरतिण वश्तित्रा सरव तपतालु ॥ श्रंधा भाखि भाषि पइत्रा भारि ॥ पिछ रोवहि लिश्रावहि व् भे कि छु सभे नाही।। मोइत्रा रोंहि रोंदे मरि जांही।। अर्घवै ॥१॥ चिति नानक खसमै एवे भावे॥ सेई मुए जिन न पित्रारु प्रीति मुई मुत्रा वैरु वादी ॥ गइश्रा म० १॥ मुत्रा वंत विग्रसित्रा दुःखी देह रुली ॥ किथहु त्राइत्रा कह गइश्रा ÆÀ सी।। मनिमुखि गला गोईत्रा कीता चाउ किहु न सीओ किहु रली ।। नानक सचे नाम विज्ञ सिर खुर पति पाटी ।। २ ।। पउड़ी ।। त्रंते होइ सखाई ॥ वासु श्रंमृत नाम सुखदाता सदा वउराना नावे सार न पाई।। सतिगुरु सेविह से परवासु जिन्ह सो सेवकु तेहा जिसु भागा मंनि जोति मिलाई साहिचु 11 सो सुखु पाइत्रा अंधा अंधु कमाई।।

वसाई।। श्रापर्णे भागे कहु किनि विखित्रा कदे ही रजे नाही मृरखं भुख न जाई ॥ दुजे सभु को लगि सतिगुरु सेवे सो सुखु पाए पाई ॥ विगुता बिनु सतिगुर **बु**भ न जिस नो किरपा करे रजाई ॥ २० ॥ सलोक म० १॥ सरमु धनु मित्र न कांढीऐ जित् सो जे धनु पलै - 11 पाइ

धनु वसे तिन को नाउ फकीर ॥ सिरि चोटां खाइ ॥ जिन के पले जिन्ह के हिरदे तू वसहि ते नर गुर्गी गहीर ॥ १ ॥ म० 8 सचे नाम बिनु किसे न सहेड़ीऐ जाइ त लगिह दुख । नानक लथी भुख ॥ रूपी भुख न उतरें जां देखांतां भुख ॥ जेते रस सरीर के

श्रंधु मनु

न

श्रंधु ।। चिकड़ि लाइऐ किश्रा थीऐ जां तुटै पथर सचे नाम त्रिणु केते हुवे वेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ ॥ नोनक ३ ॥ म० १ ॥ लख मण सुइना लख मण रुपा लख साथ ॥ सिरि साह ॥ लख लसकर लख वाजे नेजे लखी घोडी पातिसाह

तेते लगहि दुख ॥ २॥ म० १॥ ऋंधी कंमी

जिथे साइरु लंघगा अगनि पागी असगाह ॥ कंघी दिसि धाही पर्वे कहाह ॥ नानक **ऋोथै जागीत्रह**ें साह केई पातिसाह ॥-इकन्हा गलीं जंजीर चंदि रवाग्गीएं पउड़ी 8 11 सचु पछाग्रीऐ ॥ लिखित्रा पलै पाइ सा सच

**苏**基本表示表示表示表示表示表示表示表示表示

जार्याऐ ॥ हुकमी होइ निवेहु गइत्रा जार्याऐ ॥ भउजल तारय हारु सबदि पछाग्रीए ॥ चोर जार जुबार पीड़े घार्गीए ॥ लाइतबार मिले हढ़वाखीएे ॥ मुरमुखि सचि समाइ जाग्री ऐ ॥ २१ ॥ सलोक म०२ ॥ नाउ फकीरै पातिसाह पंडितु नाउ ॥ अंधे का नाउ पारखृ एवे करे गुआउ ॥ इलति नाउ चउधरी कृड़ी पूरे थाउ ॥ नानक गुरम्रुखि जासीएे किल का एहु निश्राउ ॥ १ ॥ म० १ ॥ हरणां वाजां ते सिकदारां पढ़िश्रा नाउ ॥ फांघी लगी जाति फहाइनि अगै नाही थाउ ॥ सो पहित्रा सो पंडितु वीना जिनी कमाणा नाउ ॥ पहिलो

जह श्रंदरि जंम ता उपरि होते छाउ ॥ राजे सीह मुकदम इते ॥ जगाइन बैठे सुते ॥ चाकर नहदा पाइन्हि घाउ ॥ रतु पितु

कृतिहो चटि जोड़ ।। जिथे जीओ होनी सार ।। नकीं वढीं लाइतवार ॥ पउड़ी ॥ श्रापि उपाए मेदनी श्रापे करदा भै बिन भरमुन कटीएँ नामि न लगै पित्रारु ॥ सतिगुर भउ ऊपजे पाईऐ मोख दुश्रार ॥ मैं ते सहज पाईऐ मिलि जोती जोति श्रपार ॥ भै ते भैजलु लंबीए गुरमती बीचारु ॥ भै ते निरमउ पाईऐ जिसदा श्रंतु न पाराबारु ॥ मनग्रुख भै की नानक नार्वे ही वे सुख जारणन्ही तसना जलते करहि प्रकार ॥

पाइच्या गुरमती उरिघार ॥ २२ ॥ सलोक म०१॥ रूपैकामै दोसती भुखें सादें गंडु ॥ सबें मार्स मिलि मिचलि ऊपै प्रलि सउदि पलंचु ॥ मंउ के कीपू सुआर होइ फकड़ पिटे अंधु ॥ चंगा नानका विद्य नार्वे मुद्दि गंधु ॥१॥ म० १॥ राजु मालु रुपु जावि जोबनु पंजे ठग।। एनी ठगीं जग्र ठगिश्रा किनै न रखी लज।। एना ठगन्दि ठग से जि गुर की पैरी पाहि।। नानक करमा केते मुठे जाहि ॥२॥ पउही ॥ पहिथा लेखेदारु नावै वृदियोरु घउला विश्व तंगीए ॥ अउघट रुधे राह गलीयां रोकीयां ॥ सचा वेपरताह सबदि

गदिर गमीर द्यथाह हाय न लमई।। मुहे मुहि चोटा खादु विशु ह्रुटमी ॥ पति सेती घरि जाहु नामु बखाखीए॥ देंदा आयीए गिगह ॥ २३ ॥ सलोक 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

**法东本东东东东东东东东东东**东东东 家志家 | 家本茅 ॥ पउर्गे पागी अगनी जीउ तिन किया खुसीया किया पीड़ ॥ इकि दरि रहनि वजीर ॥ इकना वडी धरती पोताली त्राकासी त्रारजा इकि मरि होहि जहीर ।। इकि दे खाहि निखुटै नाही सदा फिरहि फकीर ॥ हुकमी साजे हुकमी ढाहे एक चसे को नथे नथिया वखसे तोड़े नथ ॥ वरना चिहना वाहरा लेखे वासु अलखु ॥ किउ कथीऐ किउ आखीऐ जापै सची सचुः।। करना कथना कार सम नानक आपि अकथु ॥ त्रकथ सुगोइ ॥ रिधि बुधि सिधि निम्रानु सदी सुखु होइ ॥ १ ॥ म० १।। अजरु जरे त नउ कुल वंधु ।। पूजे प्राण होवे थिरु कंधु।। कहां ते त्राइत्रा कहां एहु जाणु ॥ जीवत मरत रहे परवाणु ॥ हुकमें वूभें ततु पछाणे ।। इहु परसादु गुरू ते जाणे।।होंदा फड़ीश्रगु नानक जाणु ॥ ना हउ ना मैं जूनी पाणु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ पढ़ीऐ नामु सोलाह होरि बुधीं मिथित्रा ॥ विनु सचे वापार जनग्रु विरथित्रा गरवि श्रंतु न पारावारु न किनही पाइश्रा ॥ सभ जगु तिन सचु न भाइत्रा ॥ चले नामु विसारि तावणि ततित्रा खेलु फिरै श्रंदरि तेलु दुविधा घतिश्रा ॥ श्राइश्रा उठी उवितत्रा ।। नानक सचै मेलु सचै रितस्रा ।। २४ ।। सलोक म० ॥ जीउ पहिलां मासह निमित्रा मासै ग्रंदरि वासु वाहरि पाइ मासु भुहि मिलित्रा हडु चंमु तनु मासु ॥ मासद्व मंमा मासु गिरासु ॥ सुहु मासै का जीभ मासै की मासै **अंदरि सासु ।। वडा होत्रा वीत्राहि**त्रा घरि ले आइआ मासु मासहु ही मासु ऊपजै मासहु सभो साक्क ॥ सतिगुरि मिलिऐ बुभीऐ तांको त्रावै रासि ॥ त्रापि छुटे नह छुटीऐ नानक वचिन विणासु ॥ १॥ म० १॥ मासु मासु करि मूरखु कगड़े गित्रानु धिश्रान नहीं जागौं।। कउणु मासु कउणु सागु कहावै किसु महि पाप समाणे।। गैंडा मारि होम जग कीए देवतित्रा की वाणे ।। मासु छोडि वैसि नकु पकड़िह राती माणस खायो ॥ फड़ु करि लोकां नो दिखलाविह गिश्रानु धिश्रानु नहीं स्भै॥ नानक श्रंधे सिंउ किश्रा कहीए कहै न कहित्रा वुभी। श्रंघा सोइ जि श्रंधु कमावै तिसु रिदे सि लोचन नाही।। मात पिता की रकतु निपंने मछी मासु न खांही ॥ इसत्री पुरखे जां

निसि मेला श्रोये मंघु कमाही ।। मासदु निमे मासदु जंमे मामें के मांडे ॥ गित्रान धित्रान कछ सभी नाही चतरु पाँडे ॥ बाहर का मास मंदा सुत्रामी घर का मास चंगेरा जंत सभि मासह होए जीइ लइआ वासेरा ॥ श्रमख़ भखहि मख़ तिज छोडिह श्रंधु गुरू जिन केरा ॥ मासहु निमे मासहु जंमे हम ॥ गियान धियान कछ सभै नाही चतरु मास पराणी मास कतेरी चह ज़िंग मास कमाणा ॥ काञ्जिपीसाहि सहावै स्रोधे मास समाखा ॥ इसत्री पुरख निपजहि मासह पातिसाह सलतानां ॥ जे श्रीह दिसहि नरिक जांदे तां उन वा दानुन लेंगा।। देंदा नरिक सुरगि लेंदे देखह एह धिडागा।। त्रापि न दुर्भे लोक युक्ताए पांडे खरा सित्राखा । पांडे तु जाणे नाही किथह मास उपना ॥ तोइश्रह श्रेन कमार कपाही तिमब्ध गंना ॥ तोबा आलै इउ बहु विधि इछा तोएे बहुतु

एते रस छोडि होने संनिज्ञामी नानकु कहै विचारा ॥ २ ॥ इउ किया याला इक जीम तेरा श्रंत न किनही पाइया ॥ सची सबदु वीचारि से तुभ ही माहि समाहत्रा ॥ इकि भगना वेस मरमदे निष्पु सतिपुर किनै न पाइआ ॥ देम दिसतर भनि तुषु श्रंदरि श्राषु लुकाइश्रा ॥ गुर का सबद रतंत है करि चानग्र श्रापु पछासिया व्यापंगा समाद्रमा ।। श्रावागउख वजारीश्रा वाजारु जिनी सालाइणा जिन मनि सची माइधा 11 34 माइया करम विराह फल यमत फल म०१॥ नानक विस्ता। सभ कारण करता करे जिस खताले तिस ॥ १ ॥ म० २॥ नानक दुनीया

कीमां विडमाईमां भगी सेती जालि ॥ एनी जलीई नामु निसारिमा इक न चलीका नालि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिरि मिरि वेरे इधि निवेड तही मनि माइश्रा पताए पंन्हि कोई न रखमी ॥ जरु जरवाया कंन्हि पहिचा मोहियु वेड मचा रखमी यगनि Ħ भनदितु भग्वमी ॥ फाथा चुगै चोग इकमी छटसी करता करे गु होत कृड़ निसुटमी ॥ २६ ॥ सलोक म० घर

महि घरु दिखाइ देइ सो सतिगुरु पुरखु सुजाणु ।। पंच सबद धुनिकार धुनि तह वार्जे सबदु नीसाणु ॥ दीप लोग्र पाताल तह खंड मंडल हैरानु॥ तार सुखमन कें घरि राग्र घोर वाजित्र तह साचि तखित सुलतातु ॥ ॥ अकथ कथा वीचारीऐ मनसा लाइ मंडलि लिय मनु कतह् न भरिश्रा इह **ฆंमृति** समाइ ॥ उलिट कमलु सभि श्रजपा जापु न वीसरे श्रादि जुगादि -11 समाइ 11 खोजि इद्व सखीत्रा पंचे मिले गुरमुखि निज घरि वासु ॥ सबद् लंहे नानकु ता का दासु ॥ १ ॥ म० १ ॥ चिलिमिलि विसीआर मन कमीन दुनीत्र्या फानी ।। कालूवि श्रकल मन गोर न मानी ।। कमतरीन तू दरीय्राउ खुदाइत्रा।। एक चीजु मुभी देहि श्रवर जहर चीज न भाइत्रा ॥ पूराव खाम कुजे हिकमित खुदाइत्रा 11 मन तुत्र्याना तू कुद्रती त्र्याइत्र्या ।। सग नानक दीवान मसताना नित ॥ श्रातस दुनीश्रो खुनक नामु खुदाइश्रा चर्डे सवाइत्रा ।। सभो वरते चलतु चलतु वखाणिश्रा ॥ पारत्रहस्र पउडी नवी म० ५ परमेसरु गुरमुखि जाणित्रा ॥ लथे सभि विकार सवदि नीसाणित्रा॥ सभि दातारु सिमरि साधृ संगि उधारु भए निकािणश्रा ॥ सिमरि संसारि मिहर छावाणित्रा ॥ श्रापे रंग माणित्रा ॥ परगटु भइत्रा कुरवाणिश्रा ॥ नानक लए मिलाइ सद चखिस मिलाए धंनु सु कागदु कलम धंनु घनु भागित्र्या ।। २७ ।। सलोक म० १ ॥ मसु ॥ धनु लेखारी नानका जिनि लिखाइश्रा नाम्र सचु॥ १ ॥ म० १ ॥ आपे पटी कत्तम आपि उपरि लेखु भि तूं॥ एको कहीए नानका दूजा काहे कू ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू बगाई ॥ तुधु विनु दृजा को नही तू रहिश्रा वरतदा आपि वरात समाई।। तेरी गति मिति तू है जागादा तुधु कीमति पाई ।। त् श्रगोचरु त्रगमु है गुरमति दिखाई ॥ श्रंतरि श्रगित्रानु है गुर गित्रानि गवाई ॥ जिसु कृषा करिह तिसु मेलि लैहि सो नासु धित्राई ॥ तू करता पुरखु अगंग्र है रवित्रा सभ ठाई ॥ जितु तू लाइहि सचित्रा तितु को लगे नानक गुण गाई।। २८॥ १ सुधु **张本志志志志志志志志**(宏志志志志)

रागु मलार बाणी भगत नामदेव जीउ की

१ को सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सेवीले गोप

१ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सेवीले गोपाल राह श्रक्कल निरंजन ॥ भगति दानु दीजे जाचिह संत जन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जांचे घरि दिगदिसे सराहचा वैकुठ भवन चित्रसाला सपत लोक सामानि

पूरीश्रले ॥ जांचे घरि लक्षिमी क्ष्मारी चंदु दरजु दीवड़े कंडतगु कालु पपुड़ा॥ कोटवालु सुकरासि री ॥ सु ऐसा राजा सूरी नरहरी॥ रे ॥ जांचे घरि कुलालु ब्रदमा चतुरसुखु डांवड़ा जिनि विस्त संसाह

१ ॥ जांचे घरि कुलाल महमा चतुरम्रसु डांवडा जिनि निस्य संसार राचीले ॥ जांके घरि ईसरु पायला जगत गुरू तत सारखा गित्रागु भारतीले ॥ पापु पुंजु जांचे डांगीव्या दखारे चित्र गुपत लेखीत्रा ॥ धरमराइ परुली प्रतिहारु ॥ गुो ऐसा गजा सी गोपालु ॥ २ ॥ जांचे

धरमराइ परुली प्रतिहार । खो ऐसा गजा स्त्री गोपालु ।। २ ॥ जार्च घरि गण गंधरच रिली चपुड़े टाटीमा गावंत आले ।। सरव सासत्र गडु रूपीबा श्रनगुरुषा आलोड़ा मंडलीक गोल गोलडि काले ॥ चउर इल जार्च देपरणु ॥ चेरी सकति जीतिले मवणु ॥ अंड ट्रुक

चउर हूल जांचे है पत्र ।। चेरी सकति जीतिले मक्छ ॥ अंड ट्रूफ जांचे भसमती ॥ ग्रे ऐसा राजा त्रिमत्रण पती ॥ ३ ॥ जांचे परि कृरमा पालु सहस्र फूनो पोसकु सेज वालूया ॥ अटारह भार पनासपती मालणी छिन्ने फरोही मेप माला पाणी हारीया ॥ नल प्रसेव जांचे ग्रुरसरी ॥ सपत समुंद जांचे पङ्गली ॥ एते जीव्र जांचे

वरतणी ॥ द्यो ऐसा राजा त्रिभरण घणी॥ ४ ॥ जांचे घरि निकट वरती व्यरजात भू प्रहलाद अंबरीक नारद नेजे सिध पुष्प गण गंधरम मानवे हेला ॥ एते जीव जांचे हिंद घरी ॥ सरम विव्यापिक अंतर हरी ॥ प्रण्ये नामदेउ तांची व्याणि ॥ सगल मगत जांचे नीसाणि ॥ ४ ॥ १ ॥ मलार ॥ मो फउ त् न विसारि त् न विसारि ॥ त् न विसारे रामईव्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यालानंती इह अमु जो है हुक्त उत्तर सम कोविला ॥ यदु यदु करि मारि उटाइक्षो कहा करउ पाप पोठला ॥ १ ॥ मृण हण जउ मुक्ति देहुगे मुक्ति न जांचे कोइला ॥

ए पंडीधा मो कउ देढ कहत तेरी पंज पिछंउडी होस्ला॥ २ ॥ तू ज़ दर्भालु क्यालु कहीमतु हैं श्रति धज मस्मो अपारला॥ फेरि दीमा देहुरा नामे कउ पंडीधन कउ पिछनारला॥ ३ ॥ २॥ मलार वागी भगत रविदास जी की त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ नागर जनां मेरी जाति विखित्रात चंमारं ॥ रिदें राम गोविंद गुन सारं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरसरी सलल कृत वारुनी रे संत जन करत नही पानं।। सुरा अपित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत निह हो इत्रानं ॥ १ ॥ तर तारि अपिवत्र करि मानीए रे जैसे कागरा करत वीचारं ॥ भगति भागउतु लिखीए तिह ऊपरे पूजीए करि नमसकारं।। २ ॥ मेरी जाति कुटबांढला श्रव विप्र परधान नितहि वानारसी त्र्यास पासा ॥ ढोर ढोवंता तिहि करहि डंडउति तेरे नाम सरणाइ रविदासु दासा ॥ ३ 8 समतुलि मलार ।। हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलास पति तास नहीं त्रान कोऊ।। एक ही एक अनेक होइ विसथरिय्रो आन रे नही पेखीए भरपूरि सोऊ ॥ रहाउ ॥ जा कै भागवतु लेखीऐ श्रवरु तास की जाति श्राछोप छीपा ।। विश्रास महि लेखीऐ सनक महि पेखीए नाम की नामना सपत दीपा ॥ १॥ जा के ईिंद चकरीिंद कुल गऊ रे बधु करहि मानीश्रहि सेख सहीद पीरा ॥ जा के वाप करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक परिसध कवीरा॥ २॥ जा के कुटंब के ढेढ सभ ढोर ढोवंत फिरहि अजहु वंनारसी आस पोसा ॥ आचार सहित विप्र करहि इंडउति तिन तने रविदास दासान दासा 11 ३ । २ ॥ मलार ॥ मिलत पित्रारो प्रान त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ नाथु कत्रन भगति ते ॥ साध संगति पाई परम गते ॥ रहाउ ॥ मैले कपरे कहा लंड धोवड ।। अविंगी नींद कहा लगु सोवड ।। १ ॥ जोई जोई जोिरस्रो सोई सोई फाटिस्रो ।। भूठे बनिज उठि ही गई हाटिश्रो ।। २ ।। कहु रविदास भइत्रो जब लेखो ।। जोई जोई कीनो सोई सोई

 रागु कानड़ा चउपदे महला ४ घरु १

म् करता प्रस्व निरमन निर्देग

मेरा मनु साघ जनां मिलि हरिया ॥ इउ बलि बलि बलि बलि साघ जनां कउ मिलि संगति पारि उतस्त्रिया ॥१॥ रहाउ ॥ हरि हरि कपो करह प्रमु व्यपनी हम साघ जनां

जिन हरि घन साघ जानिश्रा मिलि धनु त्रस साध् पवित उधरित्रा ॥१॥ मनुद्रा चले विधि बहु वसगति करिया पसारियो मिलि u तिउं जलतंतु बधिक ग्रसि वसगति खरिद्या मीना 11 २ Ħ हरि के मंत संव

н

इउमै दुरत गर्मा सम्

नीकरि सापुनि यरिया॥ ३ कापरु ॥ मसविकि लिला**टि** टार्रार न्तिग्विद्या गुर सविगुर उरधरिद्या ॥ चरन र्म ज त्र स पाइया नामि जन नानक II कानदा मदला 8 मेरा मनु संत जना

मलु लहीया

भल नीके मिलि संव जना

सनी मिलि क्या संगति कोरा हरि मन मचेत इम भाचित् रंगि मेन ॥ १ ॥ रहाउ H न जानहि गति मिति चित्रेन' गुरि सचित 11 प्रभि दीन मनि tft रि कीमी भंगीरत नाम् वपेन ॥१॥ इरि के संव

5岁岁岁岁少少少少

मिलहि मन प्रीतम कटि देवउ ही अरा तेन ॥ हरि के संत मिले हरि ऊतम जिंग मिलिय्रा हम कीए पतित पत्रेन ॥ २ ॥ हरि के जन कही ग्रहि जिन मिलिश्रा पाथर सेन ॥ जन की महिमा वरिन न साकउ त्रोइ ऊतम हिर हिर केन ॥ ३ ॥ तुभ्ह हिर साह वडे प्रभ सुत्रामी ॥ जन नानक कउ दइत्रा प्रभ धारह हम वणजारे रासि देन ४ ॥ २ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ जपि मन वालरु हरि हरि लेन ॥ के संत मिलि प्रीति लगानी विचे गिरह हरि 11 परगास हिरदे जपिश्रो रहाउ ॥ हम हरि 8 11 उदास - 11 विगसित्रा मन् भइऋा श्रनद श्रनदिनु प्रभि कृपा करी किरपास ॥ मिलन की आस ॥ १ ॥ हम हिर सुआमी प्रीति लगाई उदम भए ॥ कित्तविख भए दहन ग्रस लीए हम जितने किरम किश्रा हम 11 7 11 के फास माईश्रां **अंतरि** त्रि गए मुगध रखे प्रभ तास ॥ अवगनीआरे मृरख कमावांहे किञ्रो सुसिट जेती 11 3 ll . तरे तरास सतसंगति मिलि भारे हम नीच विखित्रास II **ऊ**च ते सभि जगदीसरि करी मेलि लीए प्रम पास ।। मेटे जन नानक अवगुन संगि गुर मेरें मिन राम नामु जिपत्रो गुरवोक - [] ३ ॥ कानड़ा मध्ला ४ गइश्रो दुरमति दुजा भाउ जगदीसरि करी हरि हरि कपा करे ॥ नाना रूप रंग हरि रहाउ 8 11 सभ 11 भाक मिले संत के हरि H गुपलाक रविश्रो घटि की ॥ संत बहुत् जना 8 उघरि गए विखिया के ताक 11 सोभा जिन उरिधारित्रो हरि रसिक रसाक।। हरि के संत मिले हरि मिलित्रा जैसे गऊ देखि बछराक ।। २ ।। हिर के संत जना मिह हिर हिर ते जन ऊतम जनक अनाक ।। तिन हरि हिरदै बासु बसानी छूटि गई मुसकी म्रुसकाक ॥ ३ ॥ तुम्हरे जन तुम्ह ही प्रभ कीए हिर राखि लेहु आपन अपनाक ॥ जन नानक के सखा हरि भाई मात पिता वंधप हरि साक ॥ ॥ ४ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ मेरे मन हरि हरि राम नाम्र जिप चीति ॥ हरि हरि वसतु माइआ गढ़ि वेढ़ी गुर के सबदि लीओ गड़ जीति १ ॥ रहाउ ॥ मिथिश्रा भरमि भरमि बहु भ्रमित्रा लुबधो पुत्र कलत्र मोह प्रीति ॥ जैसे तरवर की तुछ छाइत्रा खिन महि विनिस जाइ **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏**宏

manaranananan manarananananan ऊतम जिन मिलिया देह भीति ॥ १ ॥ हमरे प्रान प्रीतम जन प्रतीति ॥ परचे राम रविद्या श्रंतरि श्चमधिरु घट राष्ट्र रिवित्रा रंगि प्रीति ॥ २ ॥ हरि के संत संत जन नीके जिन उतरे कबह हरि रंगि रंगीति ॥ इरि रंग्र लहै न हरि जाइ मिलै हरि प्रीति ॥ ३ ॥ हम बहु पाप कीए अपराधी गुरि काटे कटित कटीति ॥ हरि हरि नाम्र दीश्रो मुखि अउखध् महला ४ ॥ जन नानक पतित प्रनीति ॥ 8 11 कानडा ¥ Ħ विखित्रा जपि मन राम नाम जगंनाथ ॥ घूमन घेर परे विख सितगुरे काढि लीए दे हाथ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुत्रामी अभै निरंजन नरहरि तम्ह रोखि लेह हम पापी पाथ ।। काम कोध विविद्या लोभि छुभते कासट लोह तरे संगि साथ ॥ १ ॥ तुम्ह वड पुरख बड ऋगम ऋगोचर हम इंडि रहे पाई नही हाथ ॥ त. परे परे अपरंपरु सुत्रामी तू श्रापन जानहि आपि जगंनाथ ॥ २ ॥ श्रदसदु श्रगोचर नाम धिश्राए सतसंगति मिलि ॥ इरि साधु पाध हरि कथा सुनी मिलि संगति हरि हरि जिपिस्रो अकथ ३ ॥ इमरे प्रभ जगदीस गुसाई हम राखि लेह जगंनाथ ॥ नानक दासु दास दासन को प्रभ करह कृपा राखह जन ८ ॥ ६ ॥ कानड़ा महला ४ पहताल धरु १ औं सतिग्रर प्रसादि ॥ मन जापह राम गुपाल ॥ रतन जवेहर लाल ॥ हरि गुरमुखि घड़ि टकसाल ॥ हरि हो किरपाल ।। १ ॥ रहाउ ॥ तुमरे गुन अगम अगोचर एक जीइ किआ कथै विचारी राम राम राम राम लाल ।। तुमरी जी श्रकथ कथा तृ तृ ही जानहि हउ हरि जिप मई निहाल निहाल निहाल ॥ १ ॥ हमरे हरि प्रान सखा सुआमी हरि मीता मेरे मिन तनि जीह हरि हरे हरे राम नाम धनु माल ॥ आ को मागु तिनि लीक्षो री सहाग हरि हरि हरे हुरे गुन गाउँ गुरमित हउ बलि बले

कानड़ा महला ४ ॥ इरि शुन गावहु जगदीस ॥ एका जीड कीचे लख बीस ॥ जपि हरि हरि सबदि जपीस ॥ हरि हो हो किरपीस 

अन नानक इरि जपि मई निहाल निहाल निहाल ॥ २ ॥ १॥ ७ ॥

हउ बलि

॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि किरपा करि सुत्रामी हम लाइ हरि सेवा तुमरे हरि जपि जपे हरि जपि जपे जपु जापउ जगदीस 11 जन राम्रु जपिंह ते ऊतम तिन कउ हउ घुमि घुमे घुमि घुमि जीस ॥ १॥ वडे वडे वड ऊचे सो करहि जि तुधु भावीस धनु धंनु धंनु गुरू धंनु जन नानक ऋंमृतु पीत्रा गुरमती धनु साबीस ।। २ ।। २ ।। ८ ।। कानड़ा महला ४ ॥ भजु रामो मनि राम ।। जिसु रूप न रेख वडाम ॥ सत संगति मिलु भज्ञ ॥ बड राम हो हो भाग मथाम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जितु गृहि मंदरि हारी हातु जासु तितु घरि श्रानदो त्रानंदु भज्ञ राम राम राम 11 राम हरि होतु गावहु हरि प्रीतम उपदेसि गुरू गुर सतिगुरा सुख् हरि हरे हरे भज राम राम ॥ १॥ सभ सिसटि धार हरि किरपाल करता सभु तू तू तू राम राम राम 11 जन 11 3 सरगागती देहु गुरमती भज्ञ राम राम ।। २ 3 11 11 जित पग चार 11 ।। सतिगुर चाटउ कानड़ा महला ४ हरि मिलि हरि पाधर बाट ॥ भज्ज हरि रसु रस हरि - 11 गाट हो हो लिखे लिलाट ।। १ ।। रहाउ ।। खट करम किरित्रा करि जाट ।। जट वहु विसथार सिघ साधिक जोगीत्रा करि जट जटा करि भेख न पाईऐ हरि ब्रहम जोगु हरि पाईऐ सतसंगती उपदेसि गुरू गुर संत जना खोलि खोलि कपाट ॥ १ ॥ तू अपरंपरु सुआमी इको इक एक त्र्यति त्रगाहु तु भरपूरि रहिश्रा जल थले हरि इकु थाट ।। तू जाग्रहि सभ विधि बुक्तिह आपे जन नानक के घटि घटे घटि घटे घटि हिर घाट ॥ २ ॥ ४ ॥ १० ॥ कानड़ा महला ८ ॥ जपि मन गोविद माधो ॥ हरि हरि त्राम अगाधो - 11 गुरमति हरि प्रभु लाघो ॥ धुरि हो हो लिखे लिलाघो ॥ १॥ रहाउ ॥ विखु माइत्रा संचि वहु चिते विकार सुखु पाईऐ हरि भज़ साधो ॥ जिउ छुहि पारस मनूर भए संत संगती मिलि सतिगुरू गुरु कंचन तिउ पतित जन मिलि संगती सुध होवत गुरमती सुध तरता तिउ पापी संगि तरे साध १ ॥ जिउ कासट संगि लोहा वहु साध संगती गुर सतिगुरू गुर साधो ॥ चारि वरन चारि आसस है कोई मिलै गुरू गुर नानक सो आपि तरे कुल सगल तराघो ॥ २॥ ४॥ ११ ॥ 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

**१**२8≈ ) THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO THE TAX TO कानड़ा महला ४ ॥ हरि जसु गावहु भगवान 11 जस गापत पाप लहान । मति गुरमति सुनि जसु ॥ हरि हो हो किरपान 11 १ ॥ रहाउ ॥ तेरे जन धिआवहि इक मनि सांध सुख पावहि जपि हरि हरि नाम निधान ॥ उसतिति करहि प्रम तेरीया मिलि साधृ साध जना गुर भगवान ॥ १ ॥ जिन कै हिरदें तु सुआमी ते सुखफल पावहि वे तरे भन सिंधु ते भगत इरि जान ॥ तिन सेवा इम लाइ इरे हम लाइ इरेजन नानक के हिरित्त् तृत्त् तूमगवान ॥ २ ॥ ६ ॥ १२ ॥ कानड़ा महला ४ घरु २ म्रो सतिगुर प्रसादि **॥** ॥ गाईऐ गुण गोपाल क्रपानिधि ॥ दुख विदारन सुखदाते सतिग्रर লাক্ত सगल सिधि 11 8 ॥ रहाउ । सिमस्त नाप्त कोटि पराधी खिन महि तारै जाकउ चीति आर्वे गुरु अपना ।। ताकउ दृखु नही तिलु सुपना २ ॥ जाकउ सतिगुरु अपना रार्खे ॥ सो जनु इरि रसु रसना चार्ले॥ ३ ॥ कहु नानक गुरि कीनी महम्मा ॥ इलति पलति मुख ऊजल भडळा ॥ ४ ॥ १ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ ऋाराघउ तुभःहि सुद्र्यामी

श्चपने ॥ ऊठत गैठत सोत्रत जागत सासि सासि सासि इरि जपने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताकै हिस्दै पिस्थो नाम्नु ॥ जाकउ सुआमी कीनो . दानु ॥ १ ॥ ताके दिरदे माई सांति ॥ ठाकुर भेटे गुर वचनांति ॥ २ ॥ सरव कला सोई परबीन ॥ नाम मंत्र जाकउ गुरि दीन ॥ ३ ॥ कह नानक ताकै बलि जाउ ॥ कलितुग महि पाइआ जिनि नाउ॥ थ।। २ ।। कानदामहलाथ ।। कीरति प्रम की गाउ मेरी रसनां ॥ अनिक बार करि बंदन संतन ऊहां चरन

गोविंद जी के बसना॥

पावड ।

देह न

देशारु न

बह रंग माइमा ॥ नाम्च लैंत सरव मुख पाइमा ॥ ३ !! पारमहम जय भए दश्माल ॥ कहु नानक ताउ छूटे जंजाल 11 8 11 कानका महला थ ॥ ऐसी मांगु गोविद ते ॥ टहल संतन की संग्र

क्रपाल त इरि इरि धिमावउ ॥ १ ॥ कोटि करम करि

मोधा ॥ साध संगति महि मनु परकोधा ॥ २ ॥ इसन न

१ ॥ रक्षाउ ॥ मनिक मांति करि

पूजा इरि नामां जिप परमगते ॥ १ ॥ 11 रहाउ जीउ करना ॥ कुसलु जुप्रम सरना ॥ सोई सफल होत इह दुरंलभ देही ॥ जाकउ सतिगुरु मइआ करेही श्रिगत्रान भरमु विनसे दुख हेरा ॥ जाके हुदे वसहि गुर पैरा साध संगि रंगि प्रभु घित्राइत्रा ॥ कहु नानक तिनि पूरा पाइत्रा वनि 11 ॥ कानड़ा महला ५ ॥ भगति भगतन मिलाई 11 ठाकुर सिउ ञ्रापन लीए - 11 गलत भए वसे जिह ते उधरे रहाउ ॥ गावनहारी गावै गीत 11 ॥ पेखे विजन परोप्तनहार ॥ जिह भोजनु कीनो त्रपतार ते तैसो **दसटारी** जैसो सा त्रनिक स्वांग का**छे भेखधारी ॥** ॥ कहन कहावन सगल जंजार ॥ नानक दास सचु करणी सार हरि जस् तेरो जनु ॥ कानड़ा महला ५ ॥ उमाहित्रो ।। १ ।। रहाउ ।। मनहि प्रगासु पेखि प्रम की सोभा पेलउ श्राहिश्रो ॥ १॥ सम ते परें परें ते उचा गहिर श्रोति पोति मिलिश्रो भगतन कउ २ 11 प्रसादि गावै गुगा नानक सहज समाधि परदा लाहिओ ॥ ३ ॥ गुर ॥ कानड़ा महला ५ ॥ संतन पहि ४॥६ प्रनीता हरि होत दरसन भेटत १ ॥ रेहाउ ॥ उधारन त्राइत्रो ॥ काटे रोग भए मन निरमल हरि हरि 11 ξ थाना बहुरि न असथित भए वसे सुख 11 **अउखधु खाइ** आ २ धाइत्रो ॥ ३ ॥ संत प्रसादि तरे कुल लोगा नानक लिपत न गई सभ ताति महला ५ ॥ विसरि ॥ कानड़ा पराई ।। जब ते साधसंगति मोहि पाई ॥ १॥ रहाउ ॥ ना को बैरी माइस्रो ॥ ४॥ ७ नही विगाना सगल संगि हम कउ विन आई ॥१॥ जो प्रभ कीनो सो भल मानिस्रो एह सुमित साधू ते पाई ॥ २॥ सभ महि रिव रहिश्रा प्रभु एके पेखि पेखि नानक विगसाई ३ ॥ = ॥ कानड़ा 11 ॥ मानु महतु ऊपर ॥ ठाकुर जीउ तुहारो परना तुम्हरी तुम्हरी ख्रोट तुम्हारी सरना ॥१॥ रहाउ - 11 श्रास तुम्हरा तुमरा नाम्रु रिदै लै घरना ॥ तुमरो बलु तुम संगि सुहेले जो सोई सोई करना ॥ १ ॥ तुमरी दहत्रा महत्रा सुखु पावउ **张**宏宏宏宏宏

होंहु कृपाल त भउजलु तरना ॥ अभै दालु नाष्ट्र हिर पाइयो सिरु लाखियो नानक संत चरना ॥ २॥ २६ ॥ कानहा महला ४ ॥ साध सरिन चरन चितु लाइया ॥ ४ ॥ रहाउ ॥ नह त्यवानो राज जोविन घिन वहिर वहिर फिरि घोइया ॥ ४ ॥ रहाउ ॥ नह त्यवानो राज जोविन घिन वहिर वहिर फिरि घोइया ॥ १ ॥ यहा पहचा तस्ता सभ त्रुक्तीहै सांति पाई गुन गाइया ॥ १ ॥ वित्त वृक्षे पद्य की नित्राई अपि मोहि विश्वापियो माइया ॥ साथ संगि जम जेवरी काटी नानक सहित्र ममाइया ॥ २ ॥ १० ॥ कानहा महला ४ ॥ हिर के चरन हिर है गाइ ॥ संगल अपस होत पूरन सिपरि सिपरि नित धिमाइ ॥ १॥ यहाउ ॥ सगल अपस होत पूरन सोट जनम दुखु जाइ ॥ १ ॥ पून दान अनेक किरिया साथू संगि समाइ ॥ ताप संताप मिटे नानक गाइहि कालु न खाइ ॥ २॥ ११ ॥

\_\_\_\_\_

कानड़ा महला ४ घरु ३

गिक्रानु ॥ पूरन परम जोति परमेसुर सिमरत पाईपे मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यानत जात रहे सम नासे सिमरत सापू संगि ॥ पतित

१ ध्वों सतिगर प्रसादि ॥

कथीएे संत संगि प्रम

पुनीत होहि खिन भीतिर पारबहम कै रीम ॥ १ ॥ जो जो कथे धुनै हिर कीरतजु ताकी दुरमित नाम ॥ सगल मनोरय पार्थ नानक पुरन होते कास ॥ २ ॥ १ ॥ १ २ ॥ कान हा महला ४ ॥ साथ संगति निधि हिर को नाम ॥ संगि सहाई जीव्य के काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंत रेजु निति मजजु कर ॥ जनम जनम के किल्लिख हर ॥ १ ॥ मंत जना की ऊची पानी ॥ मिमिर सिमिर तरे नानक प्रानी ॥ २ ॥ २ ॥ १३ ॥ कान हा महला ४ ॥ साथ् हिर हरे गुन गाइ ॥ मात ततु घतु प्रान प्रम के निमरत दुखु जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईत कर

यदा स्त्रोमार्राद्व एक मिउ मत्त साह ॥ १ ॥ मदा परित्र संत आसतु मिति मंगि गोरिंदु पिमाद ॥ २ ॥ सगत तिमागि सरिन आदमो नानक लेदु मिलाद् ॥ ३ ॥ ३ ॥ १४ ॥ कानदा मदला ४ ॥ पेलि रहाउ ॥ 11 8 पेखि विगसाउ साजन ॥ प्रभु त्र्रापना इकांत 11 तिसु ग्रान नाही भांति ॥ १ ॥ सिमरत मृरति श्रानदा सुख सहज इक बार हिर हिर मिटि कोटि कसमल जांति ॥ २॥ गुगा रमंत दृख नासिह रिद भइअंत सांति ॥ ३ ॥ अंमृता रसु पीउ रसना नानक हरि रंगि रात ॥ ४ ॥ ४ ॥ १५ ॥ कानड़ा महला ५ ॥ साजना संत ॥ त्रानदा गुन गाइ मंगल कसमला ॥ रहाउ १ चरन धरउ माथै चांदना गृहि संत परेर 11 मिटि 11 3 होइ **ऋंधेरें ।। २ ।। संत**े प्रस़ादि कमलु विगसें गोविंद भजउ पेखि ते संत पाए वारि वारि नानक उह वेरैं ॥ ३ ॥ प्रम कुपा गोपाल सरन चरन १६ ॥ कानड़ा महला  $\Pi$ Ų 11 मान धोह भरम राखि लीजे काटि वेगी रहाउ।। बूडत संसार सागर।। उधरे हरि सिमरि रतनागर तेरा ॥ पूरनो ठाकुर प्रभु मेरा ॥२॥ दीन दरद सीतला हरि नाम निवारि तारन।। हरि कुपा निधि पतित उधारन ।। ३।। कोटि द्ख करि पाइत्रा । सुखी नानक गुरि नामु दृड़ाइत्रो ।। ४ ।। ६ ।। १७ ।। कानड़ा महला ५ ।। धनि उह घ्रीति चरन संगि लागी।। कोटि भागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि मिले पूरन वड त्राइ ताप सुख पाए तिश्रागी ॥ त्र्रोट सगली मोहि अवर अनाथु दासु जनु तेरा सिमरत गित्रान श्रंजन मिलि सोवत जागी ॥ १ ॥ प्रभ सुत्र्यामी कृपा सिंधु पूरन रतनागी।। नानकु वडो त्र्यति त् अथाह मांगै मसतकु त्र्रानि धरिश्रो प्रभ जाचकु हरि हरि नामु कामी ॥ कठोर २ ॥ ७ ॥ १⊏ ॥ कानड़ा महला ५ ॥ कुचिल कपट जिंड जानहि तिंड तारि सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू समरथु जोगु तू राखिह अपनी कल धारि।। १।। जाप ताप नेम सुचि संजम काढहु प्रभ नानक ते नाही इन विधे छुटकार ॥ गरत घोर ऋंध नदिर निहारि॥२॥८॥१६॥ कानड़ा महला ५ घरु ४॥ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ नाराइन नरपति नमसकारे।। ऐसे गुर कउ नाईऐ वलि वलि

本本 一本本

मुखि वकनो मनि मान।। १।। रहाउ।। घटि घटि पूरि रहे सुख

प्रगासु महस्रो झमु नासिस्रो

प्रान ॥ मनहि

श्चापि मुकतु मोहि तारै ।। १ ॥ रहाउ ।। कवन कवन कवन गुन कहीएँ श्रंतु नहीं कहु पारै ॥ लाख लाख लाख कर्द कोर को है ऐसी बीचारे ॥ १ ॥ विसम विसम ही मईहै लाल गुलाल रंगारे ॥ कहु नानक संवन रमु आईहै विउ चालि गूंगा मुमकारे ॥ २ ॥ १ ॥ २० ॥ कानड़ा महला ४ ॥ न जानी संवन प्रम विज्ञ आन ॥ ऊच नीच सम पेलि समाना

करत रहे करुणामे श्चंतर जामी क्रतन पहर नानक जस गाउँ मांगन कउ हरि दान कहायन कड कहन ओ तत जोग कड वेते ॥ १ ॥ रहाउ नाही ģ रे एक एकी नेते ॥ पुरा नहीं सम् म १ ।। सोग नाही सदा हरखी है कडू नोनक जनु हरि हरि हरि है कत ขาจิ ॥ कानहा महला थ ॥ हीए को प्रीवस विसरि भए तिह संगे माहनी मोहि रही मोरी गलत ॥ उँ वैं पहि फड़उ भप्रनी नेऊ वेऊ प्रया हुउ धनिक मंति की एकै जाली घटकार ॥ फिर्त **कि**तन छोगइ नानक दामु संतन श्रमिश्रान सरनाइ सगाइ कानहा महला नामो गावन धियाउन नाम् प्रान गिभान 11 नामा नाम हरि मगरै पडाई हरिनामो ताम तार मउत्तल साल गुर चम्नार मीन काब योग कर फेरेरे ।। ? नश नारी

अंधेरो ॥ १ ॥ अटिक ओ सुत श्रावत सभ परगट ईहा मोहिश्रो भरम विसेरो नानक वनिता 11 कह दातारु देवनहारु माइश्रा एके मेरो 11 २ 11 Ę H भारोसउ वंधन काटनहारु गुरु तुम्हरे विखे संतनि दल्ल २५ ॥ ¥ 11 कानडा महला त्राहित्रो सरनि तुम्हारी गाहिश्रो ॥ तुमरी टेक भरोसा ठाकुर के पराछत दरसनु महा जनम जनम 11 रहाउ II सहजि श्रनद उजीश्रारा भइत्रो भेट प्रगास मिटाहिश्रो 11 ते कछ नाही तुम समस्थ ।। कउनु कहै तुम समाधि समाहि श्रो ॥ १ अथाहि आरे।। कृपा निधान रंग रूप रस नामु नानक लै लाहि आरे।। २ ७॥ २६ ॥ कानड़ा महला ४॥ बूडत प्रानी हिर जिप धीरै ॥ विनसे मोहु दुखु पीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरउ दिनु रैनि गुर के चरना ॥ जत तुमरी सरना॥१॥ संत प्रसादि हरि के गुन गाइत्रा॥गुर ॥ सिमरत भेटत नानक सुखु पाइत्रा ॥ २ ॥ ८ ॥ २७ ॥ कानड़ा महला ५ नामु मनंहि सुखु पाईऐ।। साध जना मिलि हरि जसु गाईऐ।। १।। रहाउ।। करि किरपा प्रभ रिंदे बसेरो ॥ चरन संतन के माथा मेरो ॥ १ ॥ पारब्रहम कउ मनां।। गुरम्रुखि नानक हरि जसु सुनां।। २॥ ६ H २⊏ -11 परसन प्रीति चरन प्रभ 11 मेरे मन कानडा 11 महला ५ संतोखु भोजनि तृपतानी त्राखीत्रन कउ प्रभ रसना हरि ॥ रहाउ ॥ करननि पूरि रहित्रो त्रीतम कलमल जस दोल सगल मल हरसन ।। पावन धावन सुत्रामी श्रंग पंथा सुख सरसन ॥ १ ॥ सरनि श्रविनासी गही पूरन संग काइत्रा संत नहीं करसन ॥ करु गहि लीए नानक जन उपाव थकित श्रान 80 38 11 11 11 मरसन 11 3 श्रंघ घोर सागर नही कुहकत कपट खपट गरजत मरजत खल कानड़ा महला ५ 11 रहाउ ॥ ऋहंमत क्रमित श्रन रत 11 मीचु अनिक बरीआ।। १ विउहार लाख गरीआ 11 8 11 श्रनित हित प्रीतम पेखत भ्रमत मात कोप जरीश्रा ॥ करुग मद मम अचार हीनत बिधि परीश्रा सरनि 11 उधरु २ 11 नानक गोपालु दीनवंधु कानड़ा महला ५ ॥ जीत्र प्रान मान दाता 33 - 11 ॥ गोविंद 8 11 रहाउ हानि 11 ही हरि विसरते 

张张张

K

免免疫免疫免疫

कानइंग पहला ४ परु ६ १ क्यों सिनेग्रुर प्रमादि॥ जगत उधारन नाम विक्र वेर्र ॥ नत निर्धि नामु निषानु हरि केर्र ॥ हिर रंग रंग रंग अन्तेर ॥ काहे रे मन मोहि मगनेर ॥ नेनद्र देशु साथ दरमेर ॥ सो पानै जिनु लिखतु लिलेर ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ सेरउ माथ संत परनेर ॥ बांद्रउ पुरि पत्रित्र कोर्र ॥ मटिश्वि मंत्र मंतु कटेर ॥ मानि गानि पिमारद्र सुरु नहीं मोरे ॥ किंदु गंगि न पाने नाल कोर्र ॥

प्रम की को नामु अति पुरुगेरे ॥ १ ॥ मनमा मानि एक निरकेरे ॥ मगन तिमागदु माउ दुवेर ॥ कान काई इउ गुन प्रित्र तेरे ।। **बरनि न साकउ एक टुलेरे ।। दरसन** पिश्रास बहुतु मिन मेरे ।। मिलु नानकदेव जगत गुर केर ।। २ ।। १ ।। ३४ ।। कानड़ा ऐसी कउन विधे दरसन परसना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रास महला ५ ॥ पित्रास सफल मूरति उमिंग हीउ तरसना ॥ १॥ दीन लीन पित्रास मीन संतना हरि संतना ॥ हरि संतना की रेन H त्ररिप देन ।। प्रभ भए है किरपेन ।। मानु मोहु तित्रागि तउ नानक हिर जीउ भेटना।। २ ।। २ ।। ३५ ।। कानड़ा महला ५ ।। रंगा रंग रंगन के रंगा ॥ कीटा हसत पूरन सभ संगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वरत नेम तीरथ सहित गंगा ॥ जलु हेवत भूख अरु नंगा ॥ पूजाचार करत मेलंगा ॥ चक्र करम तिलक खाटंगा ॥ दरसनु भेटे बित्र सतसंगा ॥ १ ॥ हिंठ निग्रहि अति रहत बिटंगा ॥ हउ रोगु विआपे चुकै न भंगा ।। काम क्रोध अति तृसन जरंगा ।। सो मुकतु नानक जिसु सितगुरु चंगा ॥२॥३॥३६॥ कानड़ा महला ५ घरु श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ तिख वृक्ति गई मिलि जना ॥ पंच भागे चोर सहजे सुखैनो हरे गुन गावती गावती साध गावती दरस पित्रारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी करी प्रभ मो सिउ सिउ ऐसी हउ कैसे करउ ॥ हीउ तुम्हारे विल वले विल वले विल गई ॥१॥ पहिले पै संत पाइ धित्राइ धित्राइ प्रीति लाइ ॥ प्रभ तेरो केहरो ॥ जितु जंत न करि वीचारु ॥ अनिक दास कीरति थानु करहि तुहारी ।। सोई मिलित्र्यो जो भावतो जन नानक रहिओ समाइ एक तूही तूही तूही ॥ २ ॥ १ ॥ ३७ ॥ कानड़ा महला ५ घरु तित्रागीऐ मानु श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ गुमानु पेखता दइश्राल लाल हां हां मन चरन रेन ॥ १ ॥ ॥ हरि रहाउ गुपाल गित्रान धित्रान ॥ १ ॥ हिरदे गोविंद गाइ दीन दइग्राल मोहना ॥ कृपांल दइआ चरन कमल प्रीति लाइ धारि ॥ नानकु मागै दानु ॥ तजि मोह नाम्र मङ्या

भरमु सगल अभिमानु ॥ २ ॥ १ ॥ ३ = ॥ कानड़ा महला ४ ॥ प्रम कहन मलन दहन लहन गुर मिले श्रोन नही उपाउ ॥ १ ॥ रहाउ खटन जटन होमन नाही डंड घार सुत्राउ ॥ १ ॥ जतन भांतन तपन अमन अनिक कथन कथते नहीं थाह पाई ठाउ ।। सोधि सगर सोधना सख नानका भज्ञ नाउ॥२॥२॥३६॥ कानड़ा महला ५ घरु ६ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ पतित पावन भगति वहानु भें हरन तारन तरन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नैन तिपते दरसु पेखि जसु तोखि सुनत करन ॥ १॥ प्रान नाथ ध्यनाथ दाते दीन गोविद सरन ।। श्रास पूरन दुख विनासन गडी श्रोट नानक हिर चरन ॥ २ ॥ १ ॥ ४० ॥ कानड्डा महला ५ ॥ चरन सरन दहन्राल ठाकुर व्यान नाही पितत पावन विरद् सुक्रामी उधरते हरि धिकाइ 11 ? ॥ रहाउ ॥ .सैसार गोर विकार सागर पठित मोह मान श्रंघ ॥ विकल माइआ संगि भेघ।। करु गहे प्रम आपि कोडहु राखि लेहु गोविंद राइ।। १।। अनाथ नाथ सनाथ संवन कोटि पाप विनास ॥ मनि दरसनै श्रम पूरन गुनवास ॥ कृपाल दहश्राल गुपाल नानक हरि रसना गुन गाइ ॥२॥२ ॥४१ ॥कानड़ा महला ५ वारउ अनिक डारउ ॥ मुसु प्रिम मुहाग पलक रात ॥ १॥ रहाउ॥ कनिक मंदर पाट सेज सखी मोहि नाहि इन सिउ तात मकत लाल व्यनिक मोग विद्युनाम नानक हात ॥ रुखो भ्रमि सैन सखी प्रिष्ट संगि खुलि विहात ॥ २ ॥ ३ ॥ ४२ ॥ कानहा महला थ ॥ महं तीरी हुतु जीरी ॥ गुरु गुरु करत मनु लोरी ॥ प्रिश्न व्रीति पिमारो मोरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गृहि सेज सुद्दारी धागनि वीरा री वीरी पंच दूतन मिउ संग्र वीरी ॥१॥ आइ न जाड बिगसोरो ॥ छुटकी इउमें सोरी ॥ निज भागनि ऊँघ फमल गुनी गहेरी ॥ २ ॥ ४ री: गाइमो नानक

१३०७ ) 医西西苏苏苏苏斯 表表表表表表本本本 कानड़ा म० ५ घरु ह।। तां ते जापि मना हिर जापि ।। जो संत वेद कहत पंथु गाखरो मोह मगन अहंताप ॥ रहाउ ॥ जो राते माते संगि वपुरी माइश्रा मोह संताप ॥ १ ॥ नामु जपत सोऊ जनु उधरै जिसहि उघारहु श्राप ।। विनसि जाइ मोह भे भरमा नानक संत प्रताप ॥ २ ॥ ४ ॥ ४४ ॥ कानइ। महला ५ घर १० १ श्रों सितगुर प्रसादि ।। ऐसी दानु देहु जी संतहु जात जीउ मोही पंच दोही उरिक निकटि वसित्रो ॥ मान सरिन साधूत्रा दृत संगु निवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम जोनि भ्रमित्रो हारि परित्रो दुत्रारि ॥ १ ॥ किरपा गोविंद भई मिलिस्रो नामु अधारु ॥ दुलम जनमु सफलु नानक भत्र उतारि पारि र ॥ १ ॥ ४५ ॥ कानड़ा महला ५ घरु ११ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सहज सुभाए त्रापन त्राए॥ कळू न जानौ कळू दिखाए ॥ प्रभु मिलिओ सुख बाले भोले ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संजोगि मिलाए साध संगाए ॥ कतहू न जाए घरहि वसाए ।। गुन निधानु प्रगटित्रो इह चोलै ।। १ ।। चरन लुभाए श्रान तजाए ।। थान थनाए सरव समाए ।। रसकि रसकि नानक्र बोलै ॥ २ ॥ १ ॥ ४६ ॥ कानड़ा महला ५ गोबिंद 11 परमिति रूपु अगंम अगोचर रहिस्रो ठाकुर मिलन दुराई ॥ समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहनि भवनि नाही पाइत्रो पाइत्रो त्रनिक उकति<sup>ं</sup> चतुरोई ।। १ ।। जतन जतन श्रनिक उपाव रे तउ मिलिय्रो जउ किरपाई ॥ प्रभू दइत्रार कृपार कृपानिधि जन नानक संत रेनाई ॥ २॥ २॥ ४७ ॥ कानड़ा महला li k माई सिमरत राम राम राम ।। प्रम विना नाही -11 चितवउ चरनारविंद सासन निसि भोर ॥ १॥ रहाउ ॥ लाइ प्रीति कीन आपन तूटत नहीं जोरु ॥ प्रान मनु धन सरवस्रो हरि गुननिधे सुख मोर ॥ १ ॥ ईत ऊत राम पूरनु निरखत रिद खोरि ॥ संत सरन तरन नानक विनसित्रो दुखु घोर ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ८ ॥

( !!»= )

कानड़ा महला ५ ॥ जन का प्रमु संगे असनेह ॥ साजनो तू मीत मेरा गृहि तेर सञ्च केंद्र ॥ . li . रहाउ । तानु मांगउ धनु लखमी सुत देह ॥१॥ मुकति जुगति भुगति प्रन परमानंद परम निधान ॥ भै भाइ मगति निहाल नानक सदा सदा क्ररवान ॥ २ ॥ ४ ॥ ४६ ॥ कानडा महला ४ ॥ करत करत् चरच चरच चरचरी ॥ जोग धियान भेख गिथान फिरत फिरत घरत घरचरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अहं अहं अहं अतर मृह मृह मृह वनर्रह ॥ जित जात जात जात सदा सदा सदा सदा काल मिरत मिरत निकटि निकटि सदा हुई ॥ हरि मान मान तिद्यागि हरे हरे भाज कहतु नानक सुनहु रे मृद बिनु भन्नन भन्नन श्रहिला जनम् गई।।२।।४।।४०।। कानहा असटपदीश्रा महला ४ घर १ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ जपि मन राम नामु सुखु जिड जिड जपै तिवै सुखु पावै सतिगुरु सेवि समावैगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगत जनां की लित लित लोचा नाम जपत सख साद ग्ए सम नीकरि विज नावे किछ सुखावेंगो ॥ १ ॥ गुरमति हरि हरि मीठा लागा गुरु मीठे बचन कढावैगो ॥ सितगुर बाखी पुरखु पुरखोतम बाखी सिउ चित लावैगो ॥ २ ॥ गुरवाणी सुनत मेरा मनु द्रवित्रा मनु भीना निज घरि आवैगो ॥ तह अनहत धुनी बाजिह नित बाजे नीम्हर धार चुत्रावैगो ॥ ३ ॥ राम नाम्र इक् तिल विल गावै मनु गुरमित नामि समावैगो ॥ नाम्र सुर्खेनामो मनि मार्वेनामे ही उपतार्वेगो ॥ ४ ॥ कनिक कनिक पहिरे कंगना कापरु मीति बनावैंगो।। नाम बिना सभि फीक फिकाने जनमि बावैंगो ॥ ४ ॥ माइब्रा पटल पटल है मारी घरु घमनि घेरि घुलावैगो॥पाप विकार मन्रू समि भारे विखु दुतरु तरिख्रो न जावैगो॥ ॥ भउ वैराग भइत्रा है बोहियु गुरु खेबदु सबदि तरावैशो ॥ राम नाम्र हेरि भेटीए हरि रामें नामि समावगो ॥ ७ ॥ ऋगित्रानि

मिलि संगति मलु लहि जावगा ।। जिड लाहा तारश्रा साग पातट लाग समित मुक्त हिर पानैगो ।। २ ।। संगति संत मिलहु सत संगति मिलि संगति हिर रसु श्रानैगो ।। वितु संगति करम करें श्राममानी कि पाणी चीकडु पानैगो ।। ३ ।। अगत जना के हिर रखनारे जन हिर रसु मीठ लगानैगो ।। खिनु खिनु नामु देइ विडिश्राई सितगुर उपदेसि समानैगो ।। ४ ॥ अगत जना कड सदा निवि

रहीए जन निविह ता फल गुन पावैगा ॥ जो निंदा दुसट करिह भगता की हरनाखस जिउ पिच जावैगो ॥ ५ ॥ ब्रहम कमल पुतु मीन विद्यासा तपु तापन पूज करावैगो ॥ जो जो भगत होइ सो पूजहु भरमन भरमु चुकावैगो ॥ ६ ॥ जात नजाति देखि मत भरमहु सुक जनक पर्गी लिग धित्रावैगो ॥ जूठनजूठि पई

सिर ऊपिर खिनु मन्त्रा तिलु न डुलांधेंगो ॥ ७ ॥ जनक जनक बेंठे सिंघासिन नउ मुनी धूरि ले लांबेंगो ॥ नानक कृपा किया किर ठाकुर में दासिन दास करांबेंगो ॥ ८ ॥ २ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ मनु गुरमित रिस गुन गांबेंगो ॥ जिहवा एक होइ लख कोटी लख कोटी कोटि धित्रांबेंगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहस फनी जिपत्रो सेख नांगे हिर जपितत्रा अंतु न पांबेंगो ॥ तू अथाहु अति अगमु अगमु है मित गुरमित मनु ठहरांबेंगो ॥ १ ॥ जिन तू जिपत्रो तेई जन नीके हिर जपितत्रह कउ मुखु पांबेंगो ॥

विदर दासी सुत छोक छोहरा कसनु श्रंकि गिल लावेंगो ॥ २ ॥ जल ते श्रोपित भई है कासट कासट श्रंगि तरावेंगो॥ राम जना हिर श्रापि सवारे अपना विरदु रखावेंगो ॥ ३ ॥ हम पाथर लोह

संगति पाथर गुर संगति नाव तरावैगो जिउ 11 तरिश्रो जुलाहो संतजना मनि भावैगो ॥ खरे खरोए 11 S ऊठत मारगि पंथि धित्रावैगो ॥ सविग्रर बचन बचन है सतिग़र पाधरु मुकति जनावैगो ॥ ४॥ सासनि सासि सासि धिआवैगी । नाम्र गुरपरसादी हउमें बुक्ते नोमि समावैगो ॥ ६ ॥ सतिगुरु दाता জীয় जीश्रन को पछतायैगो नहीं भावेंगो ।। फिरि एह वेला हाथि न ब्रावें परतापें ७॥ जेको भला लोड़ेभल अपना गुर आगै ढिहि ढिह पावैगी॥ नानक दहत्रा दहत्रा करि ठाकुर मैं सित्तेगुर मसम लगावैंगो ॥ = ॥ ३ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ मनु हरि रंगि राता गावैगो ॥ मैं भै त्रास भए है निरमल गुरमति लागि लगावैगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि रंगि

भए है निरमल गुरमित लागि लगावैगो ।। १ ।। रहाउ ।। हिर रंगि राता सद वैरागी हिर निकटि तिना घरि आवैगो ।। तिन की पक मिलै तो जीवा किर किरगा आपि दियावैगो ।। १ ।। दुविधा लोमि लगे है प्राणी मिन कोर रंगु न आवैगो ॥ फिर उलटिओ जनमु होवै गुरमचनी गुरुपुरसु मिलै रंगु लावैगो ॥ २ ।। इंद्री दसे दसे फुनि धावत त्रैगुणीआ खिन्छ न टिकावैगो ।। सतिगुर परवै वसगति आवैं मोल मुकति सो पावैगो ।। ३ ।। आंश्रंकारि एको रिव

एकस माहि समार्वेगो ॥ एको रूपु एको बहुरंगी सन्ध ॥ ४ ॥ गुरम्रखि एको एकत बचनि चलावैगो एक पछोता गुरम्रस्व गुरम्रखि जाइ मिलै निज महली अनहद सभ सिसटि ॥ जीअ जंत उपाई गुरम्रुखि सोमा भेटे को महलुन पार्वे आइ जाइ दख पार्वेगो ॥ ग₹ विद्यहे मेरे प्रीतम करि सतिगर मिलत महा सुख मति मलीन पाइश्रा हरि हरि ऋषा जगजीवन करह

सरघा नामि लगावैगो ॥ नानक

सरिन मिलानैंगो ॥ ८ ॥ ४ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ मन गुरमित चाल जलानैंगो ॥ जिउ मैंगल मसतु दोजै तिल कुंटे गुर अंक्सु सपदु रहानैंगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घलतो चलै चलै दह दहदिसि गुरु रात्नै हरि लिप लानैंगो ॥ सतिगुरु सपदु

गुरु गुरु है

सतिगरु

表來表來表來表來表表表表表表 表表表 多數表表表表 देइ रिद अंतरि मुखि अंमृत नामु चुत्रावैगो ॥ १ ॥ विसीत्रर विस् भरे हैं पूरन गुरु गरुड़ सबद मुखि पावैगो ।। माइश्रा भुइअंग तिसु नेड़िन अपने विखु कारि कारि लिव लावेगो ॥ २ ॥ सुत्रानु लोभु नगर महि सवला गुरु खिन महि मारि कढावैगो ॥ सतु संतोखु धरमु त्रानि राखे हरि नगरी हरि गुन गावैंगो ॥ ३॥ पंकज माह निघरतु है प्रानी गुरु निघरत कोढि कढावेंगो ॥ त्राहि जन आए गुर हाथी दे निकलावैगो ॥ ४ ॥ सुपनंतरु संसोरु सभु बाजी सभु बाजी खेलु खिलावैगो ॥ लाहा नाम्र गुरमित लें चालहु हरि दरगह पैधा जावैगो ॥ ४ ॥ हउमै करैं करावे हउमें पाप कोइले म्रानि जमावेगो ॥ श्राइत्रा कालु दुखदाई होए जो बीजे सो खबलावगी ॥ ६ ॥ संतहु राम नामु धनु संचहु नै खरचु चले पति पावैगो ॥ खाइ खरचि देवहि बहुतेरा हरि देदे तोटि न त्रावैगो ॥ ७ ॥ राम नाम धनु है रिद स्रंतरि धनु गुर सरणाई पावैगो ।। नानक दइश्रा दइश्रा करि दीनी दुखु दालदु भंजि समावैगो ॥ ८॥ ५॥ कानड़ा महत्ता ४॥ मनु सतिगुर सरिन धित्रावैगो ॥ लोहा हिरनु होवै संगि पारस गुनु पारस को होइ त्रावैगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु महापुरखु है पारसु जो लागे सो फलु पार्वेगो ।। जिउ गुर उपदेसि तरे प्रहिलादा गुरु सेवक पैज रखावेगो ॥१॥ सतिगुर वचनु वचनु है नीको गुरवचनी श्रंमृतु पावैगो ॥ श्रमरापद पाए सतिगुर मुख बचन धित्रावेंगो ॥ जिउ अंबरीकि २ ।। सतिगुर सरिन सरिन मिन भाई सुधा सुधा करि धित्रावैगो ।। दइत्राल दीन भए है सतिगुर हरि मारगु पंथु दिखावेगो॥ ३॥ सरिन पए से थापे तिन राखन कउ प्रभु आवैगो।। सरु संघै जन ऊपरि फिरि उलटो तिसै लगावैगो ॥ हरि हरि हरि हरि सरु सेवहि तिन द्रगह मान ।। गुरमति गुरमति गुरमति धित्र्यावहि हरि गलि मेलि मिलावैगो ॥ ५॥ गुरम्रुखि नादु मेदु है गुरम्रुखि गुर परचै नामु धित्रावैगो ॥ हरि हरि रूपु होवें हरि रूपो हरि जन कउ पूज करावैगो।। ६ ।। साकत नर सितगुरु नही कीत्रा ते वेमुख हरि भरमावैगो ॥ लोभ लहरि मुझान की संगति विख 本水水水水水水水水水水水水水水水水水水

माइत्रा करंगि लगावैंगो॥७ ॥ राम नाम्र सम जग का तारक्र लगि संगति नाष्ट्र धित्रापैगो । नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगति राखि समावेगो ॥ ⊏ ॥ ६ ॥ छका १

तरउ तिन

सुआमी गुख

कानहा छंत महला ५

त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ से उधरे जिन राम धित्राए॥ जतन माहत्रा के कामि न आए ॥ राम धिश्राए समि धित धीन वे चडमागीमा ॥ सतसींग जागे नामि लागे लित्र लागीत्रा ॥ तिज मान मोह विकार साथ लिंग पाए ॥ विनवंति नानक - सर्गण सुत्रामी वडभागि १ ॥ मिलि साधू नित भजह नाराइण ॥ रसिक रसिक गाइण ॥ गुरा गाइ जीवह हरि अभिउ पीवह जनम मरेणा भागए॥

सतसंगि पाईएे हरि धिश्राईएे बहुडि दखु न लागए ॥ करि दुःश्रा दाते प्ररख विधाते संत सेन कमाइण ॥ विनवंति नानक जन धूरि दरसि सहजि समाइण ॥ २ ॥ सगले जंत मजह गोपालै॥ जप तप संजम पूरेन घालै ॥ नित भजह श्रंतरजामी सफल जनमु समाइश्रा ॥ गोविदु गाईऐ घित्राईऐ नित परवाण सोई आइआ ॥ जप ताप संजम हरि हरि निरं जन धन संगि चालै 11 विनवंति नानक करि दहब्रा दीजे बाधउः पालै ॥ ३ ॥ मंगलचार चोज श्रानंदा ॥ करि किरपा परमानंदा ।। प्रभ मिले सुत्रामी सुखहगामी इस मन की पतीया ।। बजी बधाई सहजे समाई बहुड़ि दुखि न रुनीआ ॥ ले कंठि लाए सुख दिखाए विकार विनसे मंदा ॥ विनवंति नानक मिले सुआमी परमानंदा ॥ ४ ॥ १ ॥

कानड़े की बार महला ४ मृसे की बार की धुनी १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ सलोक म० ४॥ नाम राम्रु निधानु हरि गुरमति रहा उरधारि ॥ दासन दासा होइ रहु हुउमै विखित्रा मारि ॥ जनम न आर्मे हारि ॥ धनु धनु जीतिया कदे

गुरमति हरि रसु सारि ॥ १ ॥ नानका जिन ४।। गोविंदु गोविदु गोविदु हरि गोविदु गुर्गा निधानु गोविद् 11 गुरमति धित्राईऐ तां दरगह पाईऐ मानु गोविद Ħ गोविद् ऊजला परधातु ॥ नानक गुरु जपि मुख् गोविद पाइत्रा नामु 11  $\Pi$ २ हरि मिलि गोविंद जितु हरि त्र्यापे ही सिध साधिको तू त्र्रापे ही जुग जोगीत्रा 11 ऋापे तू त्रापे ही रस रसीग्रड़ा तू त्रापे ही भोग भोगीत्रा ॥ तू श्रापि वरतदा तू श्रापे करहि सु होगीश्रा ॥ सतसंगति सतिगुर धंन धंन धनो जितु मिलि हरि बुलग बुलोगीश्रा॥सभि धंतु धंतो हरे हिर हिर हिरे हिर बोलत सभि पाप कहहु मुखहु हरि हरि हरि हरि हरि हरि नामु है ॥ सलोक म० ४॥ लहागीत्रा ॥ १ दुरमति कढें धोइ गुरमुखि पार्वे कोइ ॥ इउमे ममता नोसु होइ नानक अनदितु गुगा उचरै जिन कउ धुरि लिखिआ होइ ।। -11 म० ४॥ हरि त्र्यापे त्रापि दइत्रालु हरि त्रापे करे सु हरि होइ ॥ त्र्यापे त्र्यापि वस्तदो हरि जेवडु त्र्यवरु न कोइ ॥ जो हरि प्रभ भावै सो श्रीए जो हरि प्रभु करे सु होइ ।। कीमित किनै न पाईश्रा वेश्रंतु प्रभृ हरि सोइ ॥ नानक गुरमुखि हरि सालाहित्रा तनु मनु २ 1। पउड़ी ॥ सभ जोति तेरी जगजीवना तू घिट धित्रावहि तुधु मेरे प्रीतमा सभि 11 रंग रंगना 'घटि हरि जगत सभ्र दाता इकु पुरख निरंजना ll l सति त् सति मंगना ॥ सेवकु ठाकुरु मंग जाचिह सम भिखारीत्रा हरि सभि कहह हरि चंग चंगना ॥ है गुरमती सभुतू हैतू मुखहु रिखीकेसु हरे रिखीकेसु हरे जितु पावहि सभ फल फलना।। २ ॥ सलोक म० ४ ॥ हरि हरि नामु धित्राइ मन हरि दरगह पावहि मानु ॥ जो इछिहि सो फलु पाहसी गुर सत्रदी किलविख पाप सभि कटी अहि हउमै चुकै गुमानु ॥ गुरमुखि कमलु ब्रह्मु पछानु ॥ हरि हरि किरपा धारि प्रभ जन नानक जिप हिर नाम्रु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हिर हिर नाम्रु पितृ है नाम्रु जपत दुखु जाइ ॥ जिन कउ पूर्वि लिखित्रा तिन मिन विसित्रा ।। सतिगुर के भागी जो चलै तिन दालदु दुखु लहि जाइ।। आपर्गे

**张宏宏宏宏宏态** 

73387-**建筑存在市场市场市场市场市场市场市场** भागै किने न पाइश्रो जन वेखहु मनि पतीत्राह ॥ जनु नानकु दासन दासु है जो सतिग्रुर लागे पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ थनंतरि भरपूरु हहि करते सम तेरी बरात बरावसी ॥ रंग परंग सिसटि सम साजी बहु बहु विधि भांति उपावणी ॥ तेरी जोति जोती विचि वरतहि गुरमती तथे लावणी जिन होहि 11 सतिगुरु मेलहि शुलि गुरप्रुखि हरि समभावणी सिम बोलहु राम रमो स्त्री राम रमो जितु दालदु दुख भ्रुख सम लहि जावणी ।। ३ ।। सलोक म० ४ ।। हरि हरि अंमृत नामरप्र हरि श्रंमृत हरि उरघारि ॥ विचि संगति हरि प्रम वरतदा बुक्तह सबद वीचारि ॥ मनि हरि हरि नामु धिआइआ विखु इउमै कडी मारि॥ जिन हरि हरि नाम न चैतियो तिन जुएै जनम सम्र हारि॥ गुरि

वाचार ।। भाग हार हार नाधु ।वश्राहमा विशु हउम कडा नार ।। जिन हिर हिर नाधु न चेतियो तिन ज्ये जनधु सक्षु हारि ॥ गुरि तुउँ हिर चेताह्मा हरिनामा हिर उरधारि ॥ जन नामक ते मुख उजले तितु सचे दरवारि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हिर कीरति उत्तम्र नाष्ट्र है विचि कलिजुग करखी सारु ॥ मति गुरमति कीरति पार्रिये हिर नामा हिर उरिहारु ॥ वडमागी जिन हिर धिम्राहमा तिन सउपिया हिर मंडारु ॥ विज्ञ नार्ये जि करम कमावयो नित हउमें

जलि इसती मलि नावालीएे सिरि भी फिरि पावै इरि मेलडु सर्विगुरु दहन्रा करि मनि वसे एकंकारु जिन गुरम्रुखि सुणि इरि मंनित्रा जन नानक विन जैकारु ॥ २ वसक है ऊतम्र हरि नाइकु नाम्र पुरख़ हमारा हरि खेलु की आ हरि आपे वरते सभ जगत कीत्रा वराजारा ॥ सम जोति वेरी जोती निचि करते सम्र सच्च तेरा पासारा ॥ समि से गावहि गुरमती हरि निरंकारा

जगजीवना

उतारा ॥ ४ ॥ सलोक म० ४ ॥ इमरी जिइबा एक प्रभ इरि के गुण क्रमम अयाद ॥ इम किउ किर जपद इआियुआ इरि तुम वड अयाम अयाद ॥ इरि देंद्व प्रभू मित्र उत्तमा गुर सितेगुरे के पिम पाद ॥ सतसंगित इरि मेलि प्रम इम पापी सींग तराइ ॥ जन नानक कउ इरि चस्ति से हैंद्व हिंदे मेलि मिलाइ ॥ इरि किरपा करि मुणि चेनती इम पापी किरम तरोइ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ इरि

जगंनाथ

जगंनाय

कृपा जगजीवना गुरु सतिगुरु मेलि दङ्त्रालु ॥ गुर सेवा भाईश्रा हरि होत्रा हरि किरपालु ॥ सभ श्रासा विसरी मिन चूका स्त्राल जंजालु ॥ गुरि तुठे नामु दङ़ाइस्रा हम कीए पाइत्रा हरिनामा जन नानिक श्रतुहु धनु निहाल् ॥ हरिधनु मालु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि तुम्ह वड वडे वडे वड ऊचे सभ हरि हरि हरि वडोना ॥ जो धिम्राविह हरि स्रपरंपरु सुत्रामी तिन धित्राइ हरे ते होना ॥ जो गावहि सुग्हि तेरा जसु पुरख जाने मति गुरमति मुखि कटोना ॥ तुम जैसे हरि च्यादि सते जुगादि सते वड भाग वडोना ॥ सभि घित्रावहु परतिख सते सदा सदा सते जनु नानक दासु दसोना ॥ ५ ॥ सलोक म० ४ ॥ हमरे हरि जगजीवना हरि जिपया हरि गुर मंत ॥ हरि श्रगोचरु श्रगमु हरि हरि मिलिया स्राइ स्रचित ॥ हरि स्रापे घटि घटि वरतदा हरि ग्रापे श्रापि विश्रंत ॥ हरि श्रापे सभ रस मोगदा हरि श्रापे कवलाकंत ॥ हरि श्रापे मिखिश्रा पाइदा सभ हरि उपाई जीव्र जंत ।। हरि देवहु दानु दहत्राल प्रभ मांगहि हरि जन संत ॥ जन नानक के प्रभ श्राह मिलु हम गावह हरि गुण छंत ।। १ ॥ म० ४ ॥ हरि प्रभु सज्जणु नामु हरि मैं मनि गुरमुखि पूरीत्रा जन नोनक सभि श्रासा सरीरि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि ऊतमु हरिया नामु है हरि स्रणि हरि धीरे ॥ पुरखु निरंजनु मउला ॥ जो जपदे हिर हिर दिनसु राति तिन सेवे चरन नित कउला ॥ नित सारि सम्हाले सभ जीत्र जंत हरि वूमी जिसु श्रोपि चुभाइसी जिसु सो सउला ॥ सभि गावहु गुण गोविंद हरे गोविंद 11 जउला हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समउला ॥ ६ ॥ सलोक म० ४ ॥ प्रभ हरि सहजि समाधि समाइ मनि चेति जन नानक हरि हरि चाउ मनि गुरु तुठा मेले माइ॥१॥ म०४॥ हरि इकसु सेती पिरहड़ी हरि इको मेरे चिति ॥ जन नानक इकु अधारु इरि प्रभ इकस ते गति पति॥ २॥ पडड़ी ॥ पंचे सबद वजे मति गुरमति वडभागी श्रनहदु विजिश्रा ॥ श्रानद मूलु राम्रु समु देखिश्रा गुर सवदी गोविदु गजित्रा ॥ त्रादि जुगादि वेसु हरि एको मति गुरमति हरि · 法还还还还还还还还还

सभि धंतु कहहू

राखह

गुरु सतिगुरू

प्रम जन

गुरु सतिगुरू

प्रभु भिज्ञा ॥ हरि देवहु दानु दहस्राल

11

लजिश्रा

प्रभ

हरि पडदा कजिद्या ॥ ७ ॥ सलोक म॰ ४॥ उछलै सुमर भरे वहंनि जिना सतिगरु 11 ॥ हरि हरि मंनिया जन नानक वडभाग लहंनि ॥ १ ॥ म० हरि हरि के ग्रन कथन न जाहि हरि श्रगरी अगाधि हरि जन कित विधि मिलहि मिलाहि हरि हरि जस -11 हरि जपत जपंत जन इक तिल नहीं कीमति पाइ ॥ जन नानक श्रगम प्रभ इरि मेलि लैंह लिंड लाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इरि अगर्र अगोवर अगम्र हरि किउ करि हरि दरसन पिला ॥ किछु वलरु -होइ स वरनीए तिसु रूप न रिखा ॥ जिस बुभाए श्रापि बुभाइ देड सोई जन दिखा सतसंग्रति सतिगर है जित 11 चरसाल हरिगण सिखा ॥ धनु धंनु सु रसना धंनु कर धंनु सु पाघा सतिगुरू जित मिलि दृरि लेखा लिखा ॥ = ff सलोक Ħο 8 हरिनाम श्रंमत है हरि जवीए सविवर भाइ ॥ नाम् पवित हरि हरि है हरि जपत सुनत दुख़ जाह।। हरिनाम् तिनी श्राराधिश्रा जिन मसत्तिक लिखिश्रा धरि पाइ ॥ इरि दरगह जन पैनाईश्वनि जिन हरि मनि वसिश्रा श्राइ ॥ जन नानक ते मुख उजले जिन इरि हरि हरि नाम निधात है सिंगिया मेनि भाइ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ 11 जिन धरि मसतकि जाइ लिखिश्रा तिन सतिगुरु मिलिया श्राह ॥ वनु मनु सीवल होइश्रा सांवि वसी मनि व्याह ॥ नानक हरि हरि चउदिया सम्र दालदु दुखु लहि जाइ ॥ २॥ पउडी ॥ हउ वारिया तिन कउ सदा सदा जिना सतिगरु देखिया ॥ तिन कउ मिलिया मेरा सविगरू मसतिक लेखिया ॥ इरि थामु घित्राहमा गुरमती तिस रूप नही प्रम रेखिया। गुरपचनि धियाइया जिना भगम हरि ठाकर सेनक रलि एकिमा ॥ यभि कहडू मुखदू नर नर हरे नर नरहरे नरहरे हरि लाहा हरि भगति निसेखिमा ij गम नाम् रम् रि रहे रम् रामो राम् रमीति ॥ घटि भातम साम है प्रमि खेलु कीओ रींग रीति ॥ हरि निरुद्धि वर्षे जग

紧密放布亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦称。 सुग्रामी हरि तिन प्रभु हरि कीओ गुरमीति ॥ परगासु धुरि हरि प्रीति ॥ जन नानक धिग्राइग्रा नाम मिले जिन लिखिया हरि प्रभु सज्रा II ॥ म ० ४ गुरवचनि जिपश्रो मिन चीति ॥ १ भागि वसे वडभागि ॥ गुरि पूरे देखालिया नानक धनु धनु सुहावी सफत्तं घडी जित् लागि ॥ २ ॥ पउड़ी - 11 सुगावहु मेरे गुरसिखह ii हिर कथा भागी मनि मेरा हरिप्रभु किंउ देखीएे पाईऐ त्रकथ कहाणी ॥ किउ हरि गुरवचनी नामि ऋषि मेलि दिखाए हरि सुजाणी सुघड़ निरवाशी ॥ हरि जपदे वारिश्रा जो ॥ तिन विटहु नानकु रते लोइगा गित्रान त्रंजनु हरिप्रभ ॥ सलोक म० ४ ॥ मिलेइ सहजि नानक प्रभु सज्ञणु पाइत्रा जन देइ नामि समाइ ॥ नामु मनि तनि ्४।। गुरमुखि अंतरि सांति है चितवें नामो पड़े नामि रहै लिव लाइ ॥ नामु पदारथु पाईऐ चिंता ऊप जै तृसना सतिगुरि पिलिऐ नामु 11 पउडी II जाइ ॥ नानक नामे रतिया नामो पलै पाइ २ ॥ 11 इकि II वसगति कीता श्रापे तुधु क उपाइ हरि श्रापे जगत जीता 11 तिना गुरू हाराइश्रनु इकना मेलि करि मनमुख गुरवचिन सभागे लीता दालदु दुखु 11 है हरिप्रभ नाम् सभि सभो लहि गइत्रा जां नाउ पुरू हिर दीता ॥ कीता सभो वसि उपाइ जगतु जिनि जगमोहनो मनमोहनो भृले है भ्रमि रोगु वञाइ मिलि सतिगुर साधू 18 सजना नानक ।। मनु तनु तामिस गारवा जां देखा हरि नैशे ॥ नानक प्रभु मै मिलै हउ जीवा सदु सुगो ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जगंनाथ जगदीसर ।। हरिनामु घित्रावहु त्रतोलु पुरखु हिरदे दिनसु करते श्रपरंपर धिश्राइश्रा जिन 11 अमोलु हरि ऊतमु हरिनामु राति ते मिले नही हरि रोलु ॥ वडभागी संगति मिले गुर सतिगर जितु चूका नरनारहिंगो धिश्रावह सभि पूरा बोल्र ॥ ॥ सलोक म० छ ॥ हरि हरि हरिजन भगड़ भगोलु ॥ १२ हरि उबरे लिव हरिजन ॥ नानक चउदिया सरु संधिया गावार

जिन संधित्रा तिसु फिरि मार ॥ १ ॥ म० ४ ॥ ऋखी प्रेमि कसाईत्रा हरि हरि नाम पिखंन्हि ॥ जे करि दजा देखदे जन नानक कि दिचंन्हि ॥ २॥ पउड़ी ॥ जलि थलि महिश्रलि पूरनो श्रपरंपरु सोई॥ जीश्र जंत प्रतिपालदा जो करे सु होई ॥ मात पिता सुत श्रात मीत विसु वितु नहीं कोई ।। घटि घटि श्रंतरि रनि रहित्रा जपित्रहु कोई।। सगल जपदु गोपाल गुन परगदु सम लोई ।। १३ ।। सलोक म॰ ४ ॥ गुरमित मिले से सजना हिर प्रभ पाइत्रा रंगु ॥ जन नानक नामु सलाहि त् लुडि लुडि दरगिंद वंजु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हरि त्है दाता समम दा मि जीख तुम्हारे ॥ सिम तुधै नो ज्याराषदे दानु देहि पित्रारे ॥ इरि दातै दातारि इथु कडिग्रा मीहु चुठा ससारे ॥ श्रंत जंमिया खेती माउ करि हरि नाम सम्हारे ॥ जन्न नानकु मंगे दानु प्रभ हरि नाम अघारे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इछा मन की पूरीए जपीए सुखसागर ॥ हरि के चरन अराघीश्रह गर सबदि रतनागर ॥ मिलि साथु संगि उधारु होई फाटै जमकागर ॥ जनम पदारम् जीतीऐ जपि हरि वैरागरु ॥ सभि पबहु सरिन सविग्ररू की विनसै दख दागर ॥ १४ ॥ सलाक म० ४ ॥ इउ सज्जल मैडे नालि ॥ जन नानक अलसु न लखीए दिखालि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक प्रीति लाई तिनि सचै तिस्र बिछ रहण न जाई ॥ सतिगुरु मित्रै त पूरा पाईऐ हरि रसि रसन रसाई॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कोई गाउँ को सुर्खें को उचिर सुनावै ॥ जनम जनम की मल उत्तर मन विदिया पार्र ॥ भावणु जाला मेटीए इति के गुण मार्ने ।। आपि तगहि संगी तराहि सम इटंचु तरावे ॥ जनु नानक तिम बलिहार्स्य जो मेरे हिर प्रम मार्ने ॥ १४ ॥ १ ॥ सुध रागु कानड़ा याणी नामदेव जीउकी १ औं सनिग्र प्रमादि ॥ ऐसो रामसाइ श्रंतरजामी॥ 11 जैसे दरपन माहि पदन परनानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ यमै घटा घट लीप न हींपे ॥ वंधन मुक्ता जातु न दीमें ॥ १ ॥ पानी मादि देस मस जैसा।। नामे को समामी पीठलु ऐसाँ।। २॥ १॥  医板球 被被被被被逐逐逐逐逐發 鐵鐵



रामा रम रामे श्रंतु न पाइत्रा ॥ हम वारिक प्रतिपारे तुमरे तू वड मेरा माइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर के नाम त्रसंख श्रगम पिता प्ररख् कीनी गिश्रानी सुरति बह गुर्गा हि अगम अगम हिर राइआ।। इक तिलु नही कीमति पाया ॥ १॥ गोविद गुण् गोविद गावहि सद सुआमी गुण गोविद श्रंतु न पाइत्रा ॥ तू श्रमिति त्रतोल्ल **अपरंपर** करहि तुमरी जन माधौ उसतति बहु जपीऐ थाह न पाइश्रा ॥२॥ गुन गावहि हरि राइश्रा।। तुभ्ह जलनिधि हम मीने तुमरे तेरा अंत करहु मधस्रदन हरि देवह कड कृपा जन न कतह 11311 पाइत्रा नामु जपाइत्रा ।। मैं मूरख श्रंधुले नामु टेक है जन नानक गुरमुखि हरि जनु गुन गावत 11 कलियानु महला 8 पाइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ गुरमति "धुरि मसतिक प्रभि मति वनी

हरि हरि बसित्रा।। हरि हरि हरि कीरति जिंग सारी घिस चंदनु जसु हरि लिव लाई सिम हरिजन हरि हरि साकत घसिश्रा 8 11 संजोगि चलिश्रो निंदकु नर किरत जिउ खोजि पइत्रा ॥ के तुम्ह हरि राखे सुआमी जन 11211 पगु नागनि छुहि जलिश्रा देंति भइआ करी रखिया कहा 11 तुम्ह जुगि जुगि जन 

गुर

के पग सिमरउ दिनु राती मनि हरि

भगति

॥ १ ॥ रहाउ ॥

हसित्रा॥ हरि हरि

लिखिआ

हरिनाम घिब्राइश्रो समि किन्निय दख लाथे।। ॥ रहाउ ॥ रसना एक जस गाड़ न साकै वह कीजै वहर सुनधे ॥ बार गाविह गुन कहि न सकहि प्रम तुमनथे॥१॥ समि इम बहु प्रीति लगी प्रम सुम्रामी हम लोचिहि प्रभ तम यड दाते जीय जीयन के तुम जानहू विरथे ॥ २ ॥ हम पंथ चतावै प्रम का किया दिनथे ॥ कह तिन कउ समु तनु मनु श्ररपउ श्ररपि श्ररापउ कोई मेलै प्रभ मिलथे ॥३॥ हरि के गुन बहुत बहुत वह सोमा हम तुछ करि करि बरनथे।। वमगति प्रम तुमरे जन नानक के प्रम समरथे ॥४॥३॥ कलियान महला ४ ॥ मेरे मन जपि हरि गुन श्रक्षय सुनयई ॥ घरमु श्ररथ सम्रु काम मोखु है जन पीळै लिंग फिरवई ॥१॥ रहाउ ॥ सो हरि हरि नाम धिश्राव हरिजनु जिसु वड भाग मर्था ।। जह दरगिंड प्रभु लेखा मार्गे तह छुट नामु घिश्राह थर्र ।। १ ॥ हउमें मेल लगधई।। के जनम जनम दख गरि घारि कपा इरि जलि नावाए सभ किलविख जन के रिंद अंतरि हरि हति नाम भन्नथई।। सुव्यामी प्रसु जन यनत हे सखै तह गावहि इरि हरि जिपस्रो जगंनधई।। प्रम हरि जन नानक के प्रम राखे सुखावी इप पाधा सुरु पुडाई हमरी चित्रमी हरिजन की मस ॥ १ ॥ रहाउ 11 धउर ते 3.7 भग गने ॥ टाइरु चरनी धाइ सार्क परे हरि मेरा सुभामी समिति तारुउ देर तारु पोर्ट मारिन सार्वे जाकी मेग मगति ग्रस देग जो गोरा हरि के चोत्र बिटान गग पदाने ॥ ता ते जन कड सनद भाषा है रिइ дų

बरतीली सम करि करि करि परिश्रा ॥२॥ जेते जीख जंत प्रभि कीए सिभ कार्न मुखि ग्रिमिका ॥ हरिजन हरि हरि हरि प्रभि राखे जन नानरु सरिन पहुँचा ॥४॥२॥ कलिखान महला ४ ॥ मेरे मन जपु जिप जगंनाथे ॥ गुर उपदेसि

THE WAR TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR **《苏东东市东京东东东东东**东东东东东东东东东东 पहुताने।। ३।। तुम हरि दाते समर्थ सुत्रामी इक्क मागड तुभा

पासहु हरि दानें।। जन नानक कउ हरि कृपा करि दीजें सद चसिह प्रभ रिंदे मोहि हरि चराने ॥ ४ ॥ ४ ॥ कलिश्रान महला ४ ॥ नित श्रास

क्रुपा निधान हम हरिगुन गावहगे ॥ हउ तुमरी करउ प्रम मोहि कव गल लावहिंगे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम वास्कि मुगध इत्रान पिता समभाविहरो ॥ सुतु खिनु खिनु भूलि विगारि जगत देह

पित भाविहगे ॥१॥ जो हरि सुत्रामी तुम हम पायहगे।। मोहि दूजी नाही ठउर जिसु पहि हम जावहगे।। भावि भगति तिना हरि भाविहगे।। जोती मिलाइ जोति रिल जावहरो ॥ ३ ॥ हिर श्रापे होइ कृपालु लिय लावहिंगे ॥ जनु नानकु सरिन दुआरि हरि लाज रखावहिंगे ॥

४॥६॥ छका १

कलिञ्चानु भोपाली महला ४

१ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पारब्रहमु परमेसुरु सुत्रामी द्ख निवोरणु नाराइणे ॥ सगल भगत जाचिह सुख सागर भव

निधि तरग हरि चिंतामणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीन दइत्राल जगदीस सीरामु धित्राइत्रा दमोदर हरि श्रंतरजामी गोविंदे ॥ ते निरमउ जिन गुरमित मुरारि हरि मुकंदे ॥ १॥ जगदीसुर चरन सरन जो श्राए ते जन भवनिधि पारि परे।। भगत जना की पैज हरि राखे जन नानक आपि हरि कृपा करे।। २।। १।। ७।।

रागु कलित्रानु महला ५ घरु १ र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ इमारे एह किरपा कीजे ॥ अलि मकरंद चरन कमल सिउ मनु फेरि फेरि रीमें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रान जला सिउ काजु न कळूऐ हरि बूंद चात्क कउ दीजें ॥ १ ॥ वितु मिलवे

नाही संतोखा पेखि दरसनु नानकु जीजै ॥ २ ॥ १ ॥ कल्यान महला ५ ॥ जाचिकु नामु जाचे जाचे ॥ सरव धार सरव के नाइक सुख समृह के दाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ केती केती मांगनि मागै भावनीत्रा सो पाईऐ॥ १॥ सफल

सफल सफल दरसु रे पर्सि परिस गुन गाईए ॥ नानक तत तत सिड मिलीऐ होरे हीरु विघाईए ॥ २ ॥ २ ॥ कलिब्रान महला ४ ॥ मेरे

लालन की सोमा ॥ सद नवतन मनरंगी सोभा। १ ॥ रहाउ ॥ ब्रह्म महेस सिंध मनि इंद्रा भगति दाल लसु मंगी ॥१॥ जोग गित्रान धिर्श्रान सेम्बनार्गे सगल जपहि तरंगी ॥ कहु नानक संतन बलिहारै जा प्रभ के सद संगी ॥२॥३॥ कलियान महला ५ घर २ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ देरै मानि हरि हरि मानि ॥ नैन बैन स्रवन सुनीएे अंग अंगे सुख प्रानि ॥ '१ ॥ रहाउ ॥ इत उत दहदिसि रवित्रो मेर तिनहि समानि ॥ १ ॥ जत कना तत पेखीएँ हरि पुरख पति परधान ॥ साध संगि भ्रम में मिटे कथे नानक ब्रहम गित्र्यान ॥ २ ॥ १ ॥ ४ ॥ कलियान महला ५ ॥ गुन नाद धनि अनंद वेद ।। कथत सुनत मृनिजना मिलि संत मंडली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गिश्रान घिश्रान मान दान मन रसिक रसन नामु जपत तह पाप खंडली ॥१॥ जोग जुगति गिश्रान भ्रमति सरति सबद तत बेते जपु तपु अखंड ही ॥ आंति पोति मिलि जोति नानक कन्न दुख्न डंडली ॥२॥२॥५॥ कतिश्रातुमहला ५॥ कउतु त्रिधि ताकी कहा करंड ॥ घरत धित्रानु गित्रानु ससत्रिगित्रा। ब्रजर पद कैसे जरउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विसन महेस सिध मनि इंद्रा के दिर सरिव परंउ ॥१॥ काह पहि राज काह पहि सरगाः कोटि मधे मुकति कहउ ॥ कहु नानक नाम रसु पाईए साथू चरन गहउ ॥ २ ॥ ३ ॥ ६ ॥ कलियान महला ४ ॥ प्रानपति दहस्राल पुरुख प्रभ सखे ॥ गरभ जोनि कल्लिकाल जाल-दुख इरि रखे ।। १ ॥ रहाउ ॥ नामधारी सरनि तेरी ॥ टेक मेरी ॥ १ ॥ अनाथ दीन आसर्वत ॥ नामु सुआमी मनहि मंत ॥ २ ॥ तमः विनाप्रभ किञ्चन जानु॥ सरव जुग महि तुम पछान् ॥ ३॥ इरि मनि वसे निसि वासरो ॥ गोविंद 'नानक आसरो ॥ ४ ॥ ७ ॥ कलियान महला ४ ॥ मनि तनि जापीएँ भगनान ॥ गुर पुरे सुप्रतंन भए सदा छख-कलिश्रान्॥ १ ॥ रहाउ॥,

१३२३ 本市市本本市市市市市 电影或表示影響表演表演 सरव कारज सिधि भए गाइ गुन गुपाल।। मिलि साध संगति प्रभृ सिमरे नाठित्रा दुख काल ॥१॥ करि कृपा प्रभ मेरित्रा करउ दिनु रेनि सेव ॥ नानक दास सरगागती हरि पुरख पूरन देव ॥ २॥४॥⊏॥ कलिश्रानु महला ४॥ प्रमु मेरा व्यंतरजामी जाणु॥ करि किरपा पूरन परमेसर निहचलु सचु सबदु नीसागु रहाउ।। हरि विनु घान न कोई समस्यु तेरी आस तेरा मिन ताणु।। सरव घटा के दाते सुआमी देहि सु पहिरणु खाणु ।। १।। सुरति मित चतुराई सोभा रूपु रंगु धनु माणु ॥ सरव सूखं आनंद नानक जिप राम नामु किलिञ्राणु ॥२॥६॥६॥-किलिञ्राणु महला ५॥ हरि चरन सरन कलिय्रान करन ॥ प्रभ नामु पतित पावनो ॥१॥ रहाउ।। साधसंग जपि निसंग जमकालु तिसु न खावनो ॥१॥ मुकति जुगति अनिक सूख हरि भगति लवे न लादनो॥ प्रभ दरस लुवध दास नानक वहुड़ि जोनि न धावनो।।२॥७॥१०॥ ं कलिञ्रान महला ४ श्रसटपदीश्रा १ ओं सतिगुर प्रसादि ।। रामा रम रामो सुनि मनु भीजैन्।। हरि हरि नामु अंमृतु रसु मीठा गुरमति सहजे पीजे ॥ १॥ रहाउ:॥ कासट महि जिउ है वैसंतरु मथि संजिम काहि कहीजे।। राम नामु है जोति सवाई ततु गुरमित काढि लईजे ॥ १॥ नउ दरवाजे नवे दर फीके रसु श्रंमृतु दसवे चुईजै।। कृपा कृपा किरपा नगर है पित्रारे गुरसवदी हरिरसु पीजै ॥२॥ काइत्रा नगरु नीकों विचि सउदां हरिरसु कीजै। रतन लाल अमोल अमोलक सतिगुर सेवा लीजे ॥३॥ सतिगुरु अगमु अगमु है ठोकुरु सागर भगति करीजे ।। कृषा कृषा करि दीन हम सारिंग वूंद नाम्र मुखि दीजे ॥४॥ लालनु लालु लालु है रंगनु मनु गुर दीजे ॥ राम राम राम रंगि, राते गटक नित पीजें ॥ ५ ॥ वसुधा सपत दीप है सागर कढि कंचनु रंगन कड काढि घरीजे ॥ मेरे ठाकुर के जन इनहु न बाछिह हरि मागिह हरि रसु दीजे ॥ ६ ॥ साकत नर प्रानी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे॥

र्वेधित र

ing

11 रेज

7 16 11

ो। स्त

শিলয়

竹楠

ने स्त

FIFE

15 19

हें। हैं

मिश

المُع ذِيما

F ST

計價

in fi

iri or

日前

हैं।

N PA RE

14 94

南南

村村町

10 10

4 375

輪。

Note:

गर

体体性体体体体体体体 化化体体体管

धावत घाइ धावहि प्रीति माइम्रा लख कोसन कउ विथि दीजै॥७॥

हरि हरि हरि हरि जन ऊतम किया उपमा तिन्ह दीजे ॥ राम

नाम तुलि श्रवरु न उपमा जन नानक कृपा करीजै ॥ = ॥ १ ॥

कलिम्रान महला ४ ॥ राम गुरु पारशु पग्शु करीजे ॥ हम निरधःशी

मन्र श्रति फीके मिलि सतिगुर पारस कीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥

घीजे ॥ १ ॥ माइत्रा मोहु सबल है भारी मोहु कालख दाग

लगीजै ॥ मेरे ठाइर के जन अलिपत है मुकते जिउ मरगाई पंछ

न भीजें ॥ २ ॥ चंदन बास अङ्ग्रंगम वेही किय मिलीएे चंदन

लीजे ॥ काढि खरग गुर गिश्रान करारा विख छेदि छेदि रस पीजे ॥

३ ॥ त्रानि त्रानि समधा बहु कीनी पलु वैसंतर भसम करीजै ॥

महा उग्र पाप साकत नर कीने मिलि साथ लकी दीजे।। ४ ॥ साध

साघ साघ जन नीके जिन श्रंतरि नाम्र घरीजै ॥ परसनि परस

भए साथ जन जनु हरि भगवानु दिखीजे ॥ ४ ॥ साकत सृतु बहु

गुरमी भरिया किउ करि तानु तनीजे ॥ तंतु सतु किछु निकसे

नीकी मिलि संगति राम्र खीजै ॥ अंतरि रतन जवेहर माणक

किरपा ते लीजें ॥ ७ ॥ मेरा ठाकुरु वडा वडा है सुश्रामी

रामा रम रामो राम रवीजै ॥ साथ साथ साथ जन नीके मिलि

साथ हरि रंगुकी जै।। १।। रहाउ।। जीव्य जंव समु जगु है जेता

मन डोलत डोल करीजे ॥ ऋषा ऋषा करि साधु मिलायह जग्र

थंमन कड थंस दीजे ॥ १ ॥ बसुघा वले वले सम ऊपरि मिलि साध

चरन रुलीजें ॥ अति ऊतम अति ऊतम होतह सम सिसटि चरन

तल दीजें ॥ २ ॥ गुरमुखि जोति मली सिन नीकी आनि पानी

सकति भरीजै ॥ मैनदंत निकमे गुर बचनी सारु चित्र चित्र हिर

रस पीजै ॥ ३ ॥ राम नाम अनुप्रह वह की बा गुर साथ प्रस्व

मिलीजे ॥ गुन राम नाम बिसपीरन कीए हरि सगल मनन

संग

HHHHHHH

न कीजे ॥ ६ ॥ सविग्र साथ संगति है

मिलड मिलीजे ॥ नानक मेलि मिलाए गुरु पूरा परन दीजें।। = 11 २ ।। कलियान महला

सुरग मुकति वैकुठ सभि बांछहि निति आसा आस करीजे ॥

हरि दरसन के जन मुकति न मांगहि मिलि दरसन तपति मनु

जसु दीजें ॥ ४ ॥ साधू साध साध सिन प्रीतम विनु देखे रहि सकीजे ॥ जिउ जल मीन जलं जल प्रीति है खिनु जल बिन्नु फ्टि मरीजें ॥ ५ ॥ महा श्रभाग श्रभाग है जिन के तिन साध् धूरि पीजै ।। तिना तिसना जलत जलत नही व्सहि डंड धरमराइ का दीजें ॥ ६ ॥ सिम तीरथ यस्त जज्ञ पुंन कीए हिवें गालि गालि वनु छीजे ।। अतुला तोलु रामनामु है गुरमित को पुजे न तोल तुलीजे ॥ ७ ॥ तव गुन ब्रहम ब्रहम तू जानिह जन नानक सरिन परीजे 11 तू जलनिधि मीन हम तेरे करि किरपा संगि रखीजे ॥ = ॥ ३ ॥ कलित्रान महला ४ ॥ रामा रम रामो पूज करीजै ॥ मनु तन अरपि धरउ सभु श्रागे रसु गुरमति गित्रानु दृड़ीजे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करीजै ब्रहम नाम गुरा साख तरोवर नित चुनि चुनि पूज त्रातम देउ देउ है त्रातमु रसि लागे पूज करीजे ॥ १ ॥ पीजै ॥ विचरि विचरि रसु निरमल महि गुर परसादि पदारथु पाइत्रा सतिगुर कउ इहु मनु दीजै।। २ हीरो नीको हीरे हीरु विधीजे ॥ मनु मोती सालु निरमोलकु अति संगति संत संगि 11 है गुरसबदी जितु हीरा परित लईजे ॥ ३ प्रानी लिंग ऊचे जिंड पीप पलास खाइ लीजें ।। सभ नर निरमल ऊत्मु होवै रामृनामे वासु वसीजै ॥ ४ ॥ निरमल बहु कीने नित साखा हरी जड़ीजे ॥ धरमु फुलु फलु गुरि गित्रानु ह्ड़ाइआ बहकार बासु जिंग दीजें ॥ ५ ॥ एक जोति एको मनि ञ्चातमरामु सभ विसित्रा सभ ब्रहम इसिट इक्क कीजें ॥ पसरे सभ चरन तले सिरु दीजे ॥ ६॥ नाम बिना नकटे नर देखह ग्रहंकारी कहीत्रहि नर घसि नाक वढीजै ॥ साकत तिन घसि श्रंतरि विनु नावै धृगु जीवीजै ॥ ७ ॥ जब लग सासु सासु वतु वेगल सरिन परीजै ॥ नानक कृपा कृपा करि धारह मै साध् चरन पखीजे ॥ ⊏ ॥ ४ ॥ कलिश्रान महला ४ ॥ रामा भ्रंतरि मेरे चरन धुवीजे ।। किलबिख दहन होहि खिन किरपा कीजे ॥ १॥ रहाउ ॥ मंगत जन दीन खरे दिर ठाढे स्रति तरसन त्राहि त्राहि सरिन प्रभ श्राए मोकउ काम करोधु नगर महि सवला नित उठि कउ दानु दीजै ॥ नामु हड़ीजै ॥ १ 11 

रिपेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्र प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्रेट प्र प्र प्रेट प्र प्रेट प्र प्र प्रेट प्र प्रेट प्र प्र प्र प्र प्र प्र प

कटीजै ॥ २ ॥ श्रंतिर श्रमिन सवल श्रति विविद्या हिन सीवलु सनदु गुर दीजै ॥ तिन मिन सांति होह श्रपिकाई रोगु काटै द्यप्ति समीजै ॥ ३ ॥ जिउ द्यर्ख किरिंग रिन्था सरय टाई सम पटि पटि रामु रवीजै ॥ साधृ साथ मिले रसु पावै ठतुं निज्ञ परि

घटि घटि रामु रवीजे ॥ साथू साथ मिले रसु पावे ततु निज्ञ घरि बैठिका पीजे ॥ ४ ॥ जन कउ प्रीति लगी गुर सेती जिउ चक्रमी देखि स्रीजे ॥ निरखत निरखत रैनि सम निरखी सुखु कार्ड अंमृतु पीजे ॥ ४ ॥ साकत सुआन कहीअहि बहु लोमी बहु दुरमति

मैंखु भरोजे ॥ आपन सुआइ करिंद्द द्वाता तिना का दिसाडू किया कीजे ॥ ६ ॥ साधू साघ सरिन मिलि संगति जितु हरिरमु कािंद क्ढीजे ॥ परउपकार ्योलिंद चहुगुषीया मुख्य संत भगत हरि दीजे ॥ ७ ॥ तू अगम दहबाल दहबापित दार्गा सम दहबा धारि रिख लोजे ॥ सरब जीक्ष जगजीवन एको नानक प्रतिपाल

भारि रिख् लीजैं॥ सरव जीस्र जगजीवतु एको नानक प्रविपाल करीजैं॥ = ॥ ४ ॥ कलिश्रातु महला ४ ॥ रामा हम दासन दास करीजै ॥ जय लिंग सासु होह मन अंतरि सापृ पृरि पियीजैं॥ १ ॥ रहाउ ॥ संकरु नारदु सेखनाग म्रुनि पृरि सापृ की लोपीजै ॥ समन

भवन पवितु होहि समि जह साधृ चरन धरीजै ॥ १ ॥ तजि लाज ऋहंकारु सञ्च तजीऐ मिलि साधू संगि रहीजै ॥ घरमराह की कानि जुकारै विलु इवटा काठि कडीजै ॥ २ ॥ भरमि यके वहु उमि सुक कहीश्रदि मिलि साथू सगि हरीजै ॥ ताते विलस्च पलु दिल

न कीजै जाइ साधू घरनि लगीजै ॥ २ ॥ राम नाम कीरतन रतन चयु हरि साधू पासि रखीजै ॥ जो बचतु गुर सिंठ मिंत करि मानै तिस क्रांगै कांढि घरीजै ॥ ४ ॥ संतंह सुनह सुनह जन माई गुरि

काढी बाह कुकीजैं ।। जे व्यातम कउ छुखु सुखु नित लोड़हु तां सतिग्रुर सरिन पवीजैं।। ४ ।। जे वडमागु होइ व्यति नीका वां गुरमित नाष्ट्र दहीजैं ।। सधु माइव्या मोहु बिखसु जगु तरीपे सहजे हरिरसु पीजैं ।। ६ ।। माइव्या माइव्या के जो व्यधिकाई निचि माइव्या पचै पचीजैं ।। व्यविद्यासु अंधेरु महा पंधु विखड़ा अहकारि भारि लदि लीजैं ।। ७ ।। नानक राम रम रसु रम रम रामैते गति कीजैं ।। सतिग्रुरु

मिलै ता नाम्र दहाए राम नार्म रलै मिलीजै ॥ = ॥ ६ ॥ छका

रागु परभाती विभास महला १ चउपदे घंरु 8 11 पति पूज ।। नाउ तेरा गहणा मित मकस्र इ नाउ मंने सभ कोइ ॥ विशु नावे पति कवहु न होइ ॥ ॥ अवर 8 सित्राग्प सगली पाजु ।। जै चखसे तै पूरा काजु ।। १ ।। ग्हाउ ।। नाउ तेरा ताणु नाउ दीवाणु ॥ नाउ तेरा लसकरु नाउ सुलतानु नाइ तेरे मानु महत परवाणु ॥ तेरी नदरी करिम पर्वे नीसाणु २ ॥ नाइ तेरै सहजु नाइ सालाह ॥ नाउ ग्रंमृतु विखु उठि तेरा जाइ॥ नाइ ग्राइ ॥ विनु तेरें सिम सुख वसहि मनि बाधी जमपुरि ज़ाइ ॥ ३ ॥ नारी बेरी घर दर देस ॥ मन कीत्रा खुसीत्रा की चहि वेस ॥ जां सदे तां ढिल न पाइ ॥ केड़ी होइ जाइ ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रभावी महला १ ॥ तेरा नाम्र रतनु करमु चानणु सुरति वापरे तिथी लोइ ॥ ग्रंधेरु ग्रंधी लीजें खोइ ॥ १ तेरा नाम्र संसार सगल विकार 11 11 इह श्रवरु नासति करग्रहारु अपारु ॥ ॥ रहाउ ॥ पाताल

**(१३२**≈ ) this to the transfer that the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the qå होबहि लाख करोड़ि ॥ तेरे लाल कीमति ता जां सिरें होबहि होरि ॥ २ ॥ दुखा ते सुख ऊपजहि सुखी जित म्रस्ति त् दख п सालाही ऋहि तित भ्रुखि ॥ ३ ॥ नानक मृरखु एकु तु अवरु भलो सैसारु ।। जित तनि नाम न ऊपजै से तन होहि ख़त्रवार ॥ प्रभाती महला १ ॥ जै कारिए वेद ब्रहमै उचरे संकरि छोडी माइया

|। जै कारिण सिष भए उदासी देवी मरम्र न पाइमा ।। १ ॥। वावा मिन साचा म्रस्ति साचा कहीए तरीए साचा होई ॥ दुसमतु दुखु न आये ने इंट्रेसित पार्व कोई ॥ १॥ रहाउ ॥ अगिन विव पयण की वाणी तीन नाम के दासा॥ ते उसकर जो नाम्र न लेविह वासिह कोट पंचासा॥ २॥ जेको एक करें चंगिआई मिन चिति वहुत वफावें ॥ एते गुण एतीमा चंगिआईमा देह न पह्नोतावें ॥ २ ॥ तुपु सालाहिन तिन घन्न पुले नानक का घन्न सोई ॥ जे को जीउ कहें अगेना कठ जम की तलव न होई ॥ १ ॥ ३ ॥ प्रमाती महला १ ॥

जाक रुपु नाही जाति नाही नाही मुखु मासा ॥ सतिगुरि मिले निरंजनु पाइचा तेरें नामि है निवासा ॥ १ ॥ अउपु सहजे वतु वीचारि ॥ जाते फिरि न आवहु सैंसारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाके करम्र नाही घरम्र नाही नाही मुचि माला ॥ सिव जोति कंनहु चुधिपाई सतिगुरु रखवाला ॥ २ ॥ जाके वरतु नाही नेम्रु नाही नाही सतिगुरु रखवाला ॥ २ ॥ जाके वरतु नाही नेम्रु नाही नाही चक्रवाई ॥ गति अवगति की चिंव नाही सतिगुरु फुरमाई ॥ ३ ॥ जाके आस नाही निरात नाही चिंति मुरति समफाई ॥ तंत कउ परमतंतु मिलिया नानका चुधि पाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रमाती महला १ ॥ ताका किंवा दरि परवाण्य ॥ विख अंमत दर्द समक्विर जाण्य॥

परमतंतु मिलिया नानका घुषि पाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभावी महला १ ॥ ताका किह्या दि परवाख ॥ विखु अंग्रुतु दुह समकरि जाखा ॥ १ ॥ किया कहीपे सरवे रहिया समाह ॥ जो किछु वरते सम वेरी रबाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रगटी जोति चूका अभिमानु ॥ सतिगुरि दीया अंग्रुत नामु ॥ २ ॥ किल महि आह्या सो जनु जाखा ॥ साची दरगह पावे माखा ॥ ३ ॥ कह्या सुनया अकय घरि जाह ॥ साची दरगह पावे माखा ॥ ३ ॥ कह्या सुनया अकय घरि जाह ॥ क्यानी घरनी नानक जिल जाह ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभावी महला १ ॥ अंग्रुतु नीत गिमानि मन मजनु अठसठि वीरच संगि गहे ॥ गुर समानि जाहर माखक सेवे सिलु द्यो स्वोजि लहे ॥ १ ॥ गुर समानि स्वाहर माखक सेवे सिलु द्यो स्वोजि लहे ॥ १ ॥ गुर समानि

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX होइ ॥ १ il श्रुह कोइ ॥ सरु संतोखु तासु तीरथ दुरमति निरमञ्ज मिलिया লন্ত্র दरीत्र्याउ सदा मैजु हरें ॥ सतिगुरि पाईएं पूर नावणु पद्ध परेतहु देव करें ॥ गुरु 11 कहीऐ ॥ जाकी रता सचि नामि तलहीत्र्यलु सो गुरु परमलु गुरमुखि जीअ 11 3 11 वनासपति सउरे तासु चरण लिव रहीए गुरमुखि नानक जाईऐ 11 गुरमुखि सिव घरि प्रभाती सचि समाईऐ गुरमुखि निज पदु पाईऐ ॥ ४ ॥ ६ 11 गुरपरसादी विदित्रा वीचार पिं पिं पावै मानु 11 महला '१ ॥ नामु 🐇 H श्रंमृत् प्रगासिद्या पाइत्रा त्रापु मधे पहि श्रापा इक दिखणा हउ मेरा जजमानु ॥ १ ॥ करता त् तसकर पंच ॥ रहाउ - 11 δ 11 नाम्र दुरमति श्रापणा देहि विकारी मागउ ॥ दिसटि श्रभिमानु मनि जतु सतु चावल देश्रा कण्क राखे चुका धावत भागी ऐसा ब्रहम गित्रातु ॥ २ ॥ प्रापित पाती धानु ॥ दूधु करमु संतालु धीन करि ऐसा मांगन खीरु लवेरी सहजे दानु ॥ ३॥ खिमा धीरजु करि गऊ पीए ।। सिफिति सरम का कपड़ा मांगड हरिगुण नानक रवतु रहै ।। ४ ॥ ७॥ प्रभाती महला १ ॥ त्रावतु किनै न राखित्रा जावतु किउ ॥ जिस ते होत्रा सोई परु जागीं जां उस ही ।। जो किछु करहि समाइ ॥ १ ॥ तृहै है वाहु तेरी रजाइ हरहट की माला **जैसे** होइबा अवरु न करगा जाइ ॥ १॥ रहाउ॥ है इक सखनी होर फेर भरीअत है ॥ तैसो ही इह खेलु खसम का जिंउ उस की विडिम्राई ॥ २ ॥ धुरही के मारगि चिल के उल्टी नदरि प्रगासी ॥ मनि वीचारि कउनु उदासी ॥ ३ ॥ जिस की श्रासा तिसही सउपि निरवाणु ॥ जिस ते होत्रा सोई करि गिरही उदासी सो परवाखु ॥ ४ ॥ ८ ॥ प्रभाती महला १ ॥ दिसटि विकारी बंधनि बांधे हउ तिस के बिल जाई ।। पाप पुन की सार न जागौ भूला फिरे अजाई ॥ १ ॥ बोलहु सचु नामु करतार ॥ फुनि त्रावरण वारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊचा ते फुनि नीचु करतु है नीच कर सुलतानु।। जिनी जागु सु जागित्रा जिंग ते

THE STREET STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STR ॥२॥ ताकउ समभावण बाईऐ वे को भृता होई ॥ आपे खेल करे सम करता ऐमा वृक्त कोई ॥ ३ ॥ नोउ प्रमात सबदि धिआईऐ छोडहु दुनी परीता ॥ प्ररावति नानक दासनिदासा जगि हारिश्रा तिनि जीता । ४ ॥ ६ ॥ प्रभावी महला १ ॥ मनु माइत्रा धाइम्रा मनु पंसी स्नाकानि ॥ तसकर सर्वाद निवारिस्रा बुठा सावामि ॥ जात् राखिह राखि लैहि सावतु होवै रासि ॥ १ ॥ ऐमा नामु रतनु निधि मेरे ॥ गुरमति देहि लगउ पगि तेरे ॥ १ । रहाउ ॥ मनु जोगी मनु भोगीश्रा मनु मृरखु गावारु दाता मन् मंगता मन मिरि गुरु करतारु ॥ पंच मारि सुंखु ऐसा ब्रह्म वीचारु ॥ २॥ घटि घटि एक बलारीऐ कुहुउ न देलिका बाइ ॥ खोटो पुठो रालीए बिन्तु नावै :पति बाइ ॥ बा त् मेलहिता मित्ति रहां ज्ञां वेरी होइ रजाइ ॥ ३ ॥ जाति जनग्रुनह पूछीऐ सच बताइ ॥ सा जाति सा पति हे **बनम** मरन काटीएे दुस्त नानक ॥ १० ॥ प्रमाती महला १ ॥ जागत श्रंघा ॥ गत्ति फाही मिरि मारे धंघा म आसा श्रावे मनमा बाइ ।। उरम्ही वासी किल न यसाइ ॥ १ ॥ जागिस जीवण जागणहारा ॥ सुख सागर अंमृत भंडारा ॥ १ रहाउ॥ कहिओ न बुर्फे अंधु न स्फी मोंडी कार कमाई ॥ आपे शीति प्रेम परमेसुरु करमी मिलै वडाई ॥ २ ॥ दिनु दिनु आवै तिल छीर्जे माइश्रा मोहु घटाई॥ विन्तु गुर बृडो ठउर न पार्वे जब लग दुनी सई ॥ ३ ॥ अहिनिसि जीआ देखि सम्हाले सुख पुरवि कमाई ॥ करमहीणु सचु भीतिया मांगै नानक मिलै वडाई ॥ प्र ।। ११ ।। प्रभावी महला १ ।। मसिट करउ मृरत्यु जिनि श्रधिक बकउ तेरी लिव रहीआ ॥ भूल वेरे <del>বু</del>ক नाम विना केमे आचार ॥ १॥ ऐसे फाठि मुठे संसारा ॥ निर्दे ममी पिमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिसु निर्दृहि सोई विधि गुर के सबदे दरि नीमार्थ ॥ कारण नाम अंतरिगति जिसुनो नदिर करे सोई विधि खारौ॥ २ ॥ मै मैली ऊजलु सचु क्तपु श्रासि न ऊचा होइ ॥ मनदुखु खुन्हि महा बिखु खाइ॥ गुरम्रसि 

karaterrater ereces होइ सु राचे नाइ ॥ ३ ॥ ग्रंथो बोलो सुगधु गवारु 11 हीणों नीचु बुरा बुरित्रारु ।। नीधन को धनु नामु पित्रारु ।। इहु धरु सारु होरु विखित्रा छारु ॥ ४॥ उसतित निंदा सबदु बीचारु ॥ जो देवै तिस कउ जैकारु ॥ तू वखसहि जाति पति होइ **ા** नानकु कहैं कहावें सोइ॥ ४॥ १२॥, प्रभाती महला १॥ खाइआ मैलु वधाइत्रा पैघे घर की हािंगा। विक विकवादु चलाइत्रा विज नावै त्रिखु जािण ॥ १ ॥ वात्रा ऐसा त्रिखम जािल मनु वासित्रा ॥ विवत्तु भागि : सहजि . परगासित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विखु खाणा विखु वोलिया त्रिंखु की कार कपाइ ॥ जमदिर वाधे मारीश्रहि छुटसि साचै नाइ ॥ २ ॥ जिब आंइआ तिव जाइसी कीआं लिखि लें जाइ ॥ मनमुखि मुलु गवाइत्रा दंरगह मिले सजाइ ॥ ३॥ जगु खोटौ सचु निरमलौ गुरसवदीं वीचारि ।। ते नर विरले जागीश्रंहि जिन अंतरि गित्रानुं मुरारि । ४ ॥ अतरु जरै नीभरु भरे अमर अनंद सरूपः।। नानकु जल को मीतु सै थे अावै राखहु प्रीति।। ४।। १३॥ प्रभाती महला १ ॥ गीत नाद हरख चतुराई ॥ रहस रंग फ़रमाइसि काई ॥ पैन्हणु खाणा चीति न पाई ॥ सांचु सहज सुखु नामि वसाई।।१।। किन्रा जानां किन्रा करें करावै. ॥ नाम तिन किछू न सुखावै॥ १ रहाउ ॥ जोग विनोद स्वाद श्रानंदा ॥ मति सत माइ भगति गोविंदा ॥ कीरति करम कार निज संदा ॥ श्रंतरि रवतौ राज रवंदा ॥ २ ॥ प्रिउ / प्रिउ प्रीति प्रेमि उरधारी ॥ दीनानाथु पीउ वनवारी ॥ अनदिनु नामु दानु व्रतकारी ॥ तृपति तरंग ततु वीचारी ॥ ३, ॥ ऋकथौ कथउ किआ मे जोरु ॥ भगति करी कराइहि मोर ॥ अंतरि वसै चुकै मै मोर ॥ किसु सेवी दुजा नहीं होरु ॥ ४॥ गुर का सबदु महा रसु मीठा॥ ऐसा श्रंमृतु डीठ। ।। जिनि चाखित्रा पूरा पदु होइ ।। नानक घापित्रो तिन सुखु होइ ॥ ५ ॥ १४ ॥ प्रभाती महला १ ॥ श्रंतरि देखि सबदि अवरु न रांगनहारा ॥ अहिनिसि जीया देखि मानिश्रा समाले तिस ही की सरकारा ॥ १ ॥ मेरा प्रमु रांगि घणौ ऋति रूड़ो ॥ दीन दइत्रालु प्रीतम मनमोहनु ऋति रस लाल १ ॥ रहाउ ॥ ऊपरि क्रुपु गगन पनिहारी **अंमृतु** सगूड़ी - 11

पीनग्रहारा ।। जिस की रचना सी विधि जोग गुरम्रुखि गियानु वीचारा ।। २ ॥ पसरी किरिंग रिस कमल विगासे सिस घरि छरु समाइया

मनसा मनि मारी गुरप्रसादि प्रभ पाइञ्रो राती दुआ रंग न कोई ॥ नानक प्रभ सोई 11 24 11 प्रमाती

महि रावल खपि जावहि चह छित्र महि संनिभासी विनु सबदे जोगी कापडीव्या सिर खधे गलि फासी॥ १ श्रउहिं इसत महि भीखिया जाची एक ॥ १॥ , रहाउ ॥ नहमण वाद पर्रहि करगी करम कराए । विनु वृभे किछु सभै नाही मनमुख

दख पाए ॥ २ ॥ सबदि मिले से ग्रचाचारी साची दरगह अनदित नामि रतनि लिय लागे जुगि जुगि साचि समाने ॥ सगले करम धरम सचि संजन्न जप तप तीरथ सबदि वसे मिले मिलाइश्रा दख पराछत काल नसे ॥ संवाकी रेख साध जन संगति तारी ।। कहा करें बप्रराजमु उरपें गरम्बलि रिदे मरारी ॥ १ जपि

जीवन नाम बिना ॥ हरि जाप्र साद मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गर उपदेस उपमा कही ऐ तिस ।। लाल जबेहर लही ऐ।। २ ।। चीनै गित्रानु धिश्रान लावै ॥ निरालंब निरद्वारु निहकेवल निरमञ साइर सपत मरे जल निरमलि उलटी बाहरि जाती ठाकि रहावै गुरमुखि सहिज समावै ॥ ४ ॥ सो गिरही सो दास उदासी जिनि गुरमुखि व्याप पञ्जानिक्या ॥ नानक कहै अवरु नही

राग प्रमावी महला ३ चउपदे

दजा साच सबदि मृतु मानिया।। ४।। १७॥

प्रसादि

समाई रहिश्रा 11 नामि

विरला

**紧杂表表表表表表表表**[表表表表表]表表表表表表表 पावै साचि रहे लिव लाई ॥ १ ॥ हरि हरि नाम्र जपह होयै अनदित हरि ॥ गुरप्रसादि मन् असथिरु अनदितु भगति रसि रहित्रा श्रघाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करह लाहा भाई ॥ सदा जन दिनु राती जुग का इस निरमल मैलु न लागे सचि नामि चितु लाई ॥ २ ॥ सुख् सीगारु सतिगुरू दिखाइत्रा नामि वडी वडिग्राई ॥ भंडार **अ**खुर ॥ आपे करता भरे कदे तोटि न आवे सदा हरि सेवह आई ॥ ३ जिस नो देवे तिसु वसे मिन त्राई।। नानक नामु धित्राइ सदा तू सितगुरि दीत्रा दिखाई ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रभाती महला ३ ॥ निरगुणीत्रारे कउ वखिस लें सुत्रामी श्रापे लेंहु मिलाई ।। तू विश्रंत तेरा श्रंत न पाइत्रा सबदे देहु बुक्ताई॥ १॥ हरि जीउ तुधु विटहु बलि जाई ॥ तनु मनु ऋरपी तुधु आगै रोखन सदा रहां सरणाई ॥ १॥ रहान ॥ त्रापणे भाणे विचि सदा रखु सुत्रामी हरिनामो देहि वडिग्राई पूरे गुर ते भागा जापे अनदिनु सहजि समाई ॥ २ ॥ तेरै जे तुधु भावे श्रापे बखिस मिलाई ॥ तेरे भागे सदा सुख् तृसना श्रगनि बुक्ताई ॥ ३ ॥ जो तु करिह सु होये पाइत्रा गुरि करते अवरु न करणा जाई ॥ नानक नावै जेवड अवरु न दाता पूरे गुर ते पाई ॥ ४॥ २ ॥ प्रभाती महला ३ ॥ गुरमुखि हरि जाता ॥ विचहु भरम् हरि सलाहि सालाहिश्रा जिंना तिन गहत्रा है दृजा गुर के सबदि पछाता ॥ १ ॥ हरि जीउ त् इकु सोई ॥ तुधु जपी तुधै सालाही गति मति तुभः ते होई ॥१॥ सालाहिन से सादु पाइनि मीठा श्रंमृतु सारु गुरमुखि गुरसवदी वीचारु ॥ २ ॥ जिनि मीठा सदा मीठा कदे न फीका लाइया सोई जागै तिस विटहु बलि जाई ॥ सबदि सलाही सुखदाता विचहु आपु गवाई ॥ ३ ॥ सतिगुरु मेरा सदा है दाता जो इंछै सो फलु पाए ॥ नानक नामु मिलै विडिआई गुरसवदी सचु पाए ॥ ४॥ ३॥ प्रभाती महला ३॥ जो तेरी सरणाई हरि जीउ तिन जोगु ॥ तुधु जेवडु मैं अवरु न स्भै ना को होस्रा न होगु ॥ जीउ सदा तेरी सरगाई ॥ जिउ भावे तिउ राखहु मेरे सुत्रामी एह तेरी विडिग्राई ॥ १॥ रहाउ ॥ जो तेरी सरणाई

SECULIAR DE DESCRIPCION DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

हरि जीउ तिन की करहि प्रतिपाल ।। श्रापि कृपा करि राखहु हरि जीउ पोहि न सकै जमकालु ॥ २ ॥ तेरी सरगाई सची हरि जीउना ओह घटेन जाइ।। जो हरि छोडि दुजै न्माइ लागे श्रोहु जैम ते मिर जाइ ।। ३ ।। जो तेरी सरगाई हिर जीउ तिना दुख भूल किन्नु नाहि ॥ नानक नामु सलाहि सदा तु सचै सनदि समाहि ॥४॥ ४॥ प्रमाती महला ३ ॥ गुरमुखि हरि जीउ सदा घित्रानह जब लगु जीख्र परान ॥ गुरसबदी मनु निरमल होत्रा चका मनि अभिमानु ॥ सफलु जनमु तिसु प्रानी केरा हारे के नामि समान ॥ १ ॥ मेरे मन गुर की सिख सुराीजें।। हरि का नास्नु सदा सुखदाता महजे हरि रसु पोर्जे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृल पछाणनि तिन निज घरि वामा सहजे ही सुखु होई ॥ गुर के सनदि कमेलु परगामित्रा इउमै दुरमति खोई ॥ समना महि एको सचु वरते विरला बुक्ते कोई ॥ २ ॥ गुरमती मनु निरमलु होत्रा संसृत तत् रम्बानै ॥ हरि का नामु सदा मनि विश्वया निचि मनही मनु माने ॥ सद बलिहारी गुर अपूर्ने निटहु जितु ज्ञातम , राष्ट्र, पञ्चानै ॥ ३ ॥ मानस जनिम मतिगुरू न सेविया निर्धा जनम्र गनाइया ॥ नदरि करे तां सर्विगर मेले सहजि सहजि-त्समाहत्रा ॥ नोनक नाम विडिजाई पूरे भागि धिबाइजा ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभाती नमहला ३ ॥ श्रापे मांति बसाए उहरंगी सिमटि उपाइ प्रमि खेल की ह्या ॥ करि करि न्येखें करे कराए सरत जीआ नो रिजकु दीआ। १ ॥ महिरित्रिका रामु॥ घटि घटि पुरि रहित्रा प्रश्न एको गुरमुखि परगढ़ हरि हरि नाष्ट्र ॥ १ ॥ रहाउ॥ गुपता नाम " वस्तै निचि कलज़िंग घटि घटि हरि भरपुरि रहिया ॥ नाम्र दिस तिना प्रगटित्रा जो गुर सरखाई मिज पहुँचा ॥ २ ॥ इंद्री पच विस आणे खिमा सरीखु गुरमित पाने ॥ सो घत धत दैरागि हरिग्रय गावै ॥३॥ ग्रर ते कोई गर का रुढिया न चिति. घर ।। करि आचार वह मंपउ सचै जो किछ करें म नरिक: परे ॥ ४॥ एको समद एको प्रश्न परते सभ एकस ते उतपति चले ॥ नानक गुरमुखि मेलि मिलाए गुरमुखि हरि जाइ रलैं।। प्र || ६ || प्रभावी महला ३ |। मेरे मन

**本本本本本本本本本本** 

(१३३५) 游表表表 法表表表表表表表表表表表 सालाहि ॥ पूरा भागु होने मुखि मसतिक सदी हिर के गुग गाहि ॥ १ ॥ रहाउ । अमृत नामु भोजनु हिर देइ । कोटि मधे कोई विस्ला लेइ। जिस नो अपगी नदिर करेइ॥ १॥ गुर के चरगा मन माहि चसाइन। दुखु ग्रेन्हेरा ग्रंदरहु जाइ ॥ ग्रापे साचा लए मिलाइ ॥ २ ॥ गुर की बागी सिउं लाइ पित्रारु ॥ ऐथै - ग्रोथै - एहु - त्रधारु ॥ आपे देवै सिरजनहारु ॥ ३ ॥ सचा मनाए अपणा भागा ॥ सोई भगतु-सुघडु सोजाणा ॥ नानकुं तिस कैं सद् कुरवाणा ॥ ४ ॥ ७ ॥ १७ ॥ ७ ॥ २० ॥ २४ ।। प्रभाती महला ४ विभास रसिक गुन गावह गुरमित लिव उनमिन नामि लगान ।। श्रमृतु रसु पीत्रा गुर सबदी हम नाम विटहु - कुरबान ॥- १ ॥ जगजीवन हरि प्रान ॥ हरि ऊतमु रिद न्य्रंतरि भाइय्रो गुरिमंतु दीत्रो हिर कान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रावहु- संत- मिलहु मेरे माई मिलि हरि हरि नामु बखान ॥ कितु विधि किउ पाईऐ प्रभु अपुना मोकउ करहु उपदेसु हिर दीन ॥ २ ॥ सतसंगति महि हरि हरि वसित्रा मिलि संगति हरिं गुन जान ॥ वर्डे भामि सतसंगति पाई गुरु सतिगुरु परिस भगवान ॥ ३॥ गुन गाँवह प्रभ अगम ठाकुर के गुन गाइ रहे हैरान ।। जन नानक कउ गुरि किरपा धारी हरि नामु दीख्रो खिन दान ॥ ४ ॥ १॥ प्रभाती महला ४॥ उगर्वे सुरु गुरमुखि हरि बोर्लिह सम रैनि सम्हालिह हरि गाल ।। हमरे प्रभि हम लीच लगाई हम करह प्रभू हरि माल ।। १ ॥ मेरा मनु साध् धूरि स्वाल ॥ हिर हिर नामु हड़ाइओ गुरि मीठा गुर पग कारह हम बाल ॥ १ ॥ रहाउँ ॥ साकत कउ दिनु रैनि ग्रंधारी मोहि फाथे माइश्रा जाल ॥ खिनु पलु हरि प्रभु रिदेन वसित्रो रिनि वाघे वहु विधि वाल ॥ २ ॥ सतसंगति मिलि बुधिः पाई हउ छूटे ममता जाल ॥ हिरनामा हिर मीठ लगाना गुरि कीए सबदि निहाल ॥ ३ ॥ हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर विखु भउजल इवदे काढि लेंहु गुर नानक वाल गुपाल ॥ ४॥ २॥ प्रभाती महला ४॥ इक् किरपाः **基本本:末末末本本本** 

ikatkatk atkatkatkatkiatkatkatkatkatk खिनु हरि प्रभि किरपा धारी गुन गाए रसक रसीक ॥ गावत सुनत दोऊ भए मुकते जिना गुरम्रुखि खिन्न हरि पीक 11 8 इरि इरि राम नाम्नु रसुटीकः ॥ गुरम्नुखि नाम्नु सीतल हरि हरि नामु पीत्रा रसु भीक ॥ १॥ रहाउ ॥ जिन हरि हिरदे प्रीति लगानी तिना मसतकि ऊजल टीक।। हरिजन मोशा जग ऊपरि जिंड निचि उडवा ससि कीक ॥ २ जिन नाम्र न वसिद्यो तिन समि कारज फीक ॥ जैसे मात्रल नाम विना नकटेनक कीक ॥३॥ घटि घटि रमत रामराइ सम वस्ते सम महि ईक ॥ जन नानक धारी गुर बचन घित्राहक्रो घरी मीक प्रभाती महला ४ ॥ 11811311 श्रमम दइश्राल कृपा प्रभि धारी मुखि हरि हरि नाम लहे ॥ घित्राइओ हरिनाम समि किलविख १ ॥ जपि मन राम नाम रवि रहे 11 दीन दहश्राल गुरमति पदारथ लहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ नाम हरि वसिद्यो मति गुरमित हरि हरि सहे ॥ सरीरि सरोवरि प्रगटिओ घरि मंदरि हरि प्रभ्र लहे ॥ ते मामि उदिञ्चाने साकत वसना भ्रमि भ्रमिश्रो भार गहे। 3 Ħ मति देवह हरि प्रभ लहे गरि हाथ सिरि घरिओ हरि राम नामि रवि रहे ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रमाती मिन लागी प्रीति राम नाम हरि हरि जिपस्रो हरि सतिगर बचन सखाने ही यर हरि मेरे मन भज्ञ राम नाम हरि गुरि परे हरिनामा मनि ਰਜਿ

होरं दालु दीख्रो गुरि प्र हरिनामा मीन तिन बसका ॥ १ ॥
रहाउ ॥ काइथ्रा नगरि विसेख्रो घरि मंदिर जिप सोमा
ग्रुरष्ठित करपका ॥ इतित पति जन मए सुदेले सुख ऊजल
ग्रुरष्ठित तरका ॥ २ ॥ अनमउ हिर हिर हिर लिन लागी हिर
उरधारियो गुरि निमलका ॥ कोटि कोटि के दोल सम जन के
हिर द्रि कीए इक पलका ॥ ३॥ तुमरे जन तुम ही ते जाने प्रभ
जानियो जन ते सुखका ॥ हिर हिर व्याप्ट धरियो हरिजन महि जन

(१३३७ **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** नानकु हरि प्रभु इकफा ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रभाती महला ४ ॥ गुर सितगुरि नामु दड़ाइस्रो हिर हिर हम मुए जीवे हिर जिपभा ॥ धनु गुरू गुरु सतिगुरु पूरा विखु इवदे वाह देइ किंदमा ॥ १॥ जिप न पाईऐ मन राम नामु अरघांमा ॥ उपजंपि उपाइ रसाइणु पूरे हरि प्रभु लाभा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राम नामु रसु राम रसु पीत्रा गुरमति रसभा ।। लोह मन्र कंचनु मिलि संगति हरि उरघारित्रो गुरि हरिभा ॥ २ ॥ हउमै विखित्रा नित मोहि लुभिभा ॥ तिन पग संत न सेवे कवहू ते मनमुख भूंभर भरभा ॥ ३ ॥ तुमरे गुन तुमही प्रभ जानहु हम परे पुत कलत तुम सरनभा ।। जिउ जानहु तिउ राखहु सुत्रामी जन नानकु दासु तुमनभा ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका प्रभाती विभास पड़ताल महला ४ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ जिप मन हिर हिर नामु निधान ॥ हिर दरगह पाविह मान ॥ जिनि जिपश्रा ते पोरि परान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुनि मन हरि हरि नामु करि धित्रानु ।। सुनि मन हरि कीरति त्र्यठसठि मजानु ॥ सुनि मन गुरमुखि पाविह मानु ॥ १॥ जिप मन परमेसुरु परघानु ॥ खिनु खोवे पाप कोटान ॥ मिलु नानक हरि 11 8 11 H 11 विभास प्रभाती महला ५ त्रों सतिगुर प्रसापि ॥ ॥ मनु हरि कीत्रा तनु सभु साजित्रा ॥ पंच तत रचि जोति निवाजित्रा ॥ वरतन कउ पानी ॥ निमख न विसारहु सेवहु सारिगपानी ॥ मन सतिगुरु सेवि होइ परमगते ॥ हरख सोग ते रहिह निरारा तां तू पावहि प्रानपते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कापड़ भोग रस अनिक भुंचोए ॥ मात पिता कुटंच सगल बनाए ॥ रिजकु समाहे जलि सो हिर सेवहु नीता नीत । २ ॥ तहा सखाई जह कीइ न होवे 11 कोटि अप्राध इक खिन महि धोवै॥ दाति करें नहीं पछोतावै॥ एका चलस फिरि वहुरि न बुलावै।। ३ ।। किरत संजोगी पाइत्रा भालि ।। साध संगति 水水水水 水水水水水水水水水水水水水水水 मिंड बसे गुपाल ।। गुर मिलि आए तुमरे दुआर ॥ जन नानक दरसनु देहु मुरारि ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रमाती महला ४ ॥ प्रम की सेवा जन की सोमा ॥ काम क्रोघ मिटे तिसु लोमा ।॥ नामु तेरा जन भंडारि ॥ गुन गानहि प्रम दरम पित्रारि ॥ १ ॥ तमरी भगति प्रम तुमिं जनाई ॥ काटि जेररी जन लीए छडाई ॥ १ ॥ जो जनुराता प्रभ कै रंगि ॥ तिन सख पाइया प्रभ के जिसु रसु श्राहत्रा सोई जाने ॥ पेलि पेलि मन महि हैराने सो छुर्जीत्रा समते ऊतम् सोइ ॥ जा के हुदै विभन्ना प्रभू सोइ ॥ निहचलु श्रावे न जाइ॥ श्रनदिनु प्रभ के हरि गुण गाइ॥ ३॥ जाकै मनि सगल नमसकारु 11 पुरन करि किरपा मोहि ठाकर देवा ॥ नोनक उधरै जन की सेवा ५ ॥ गुन गाउत मनि हाड पहर सिमरज भगवंत । जा के सिमरनि कलमल जाहि ॥ विस्र ग्रर की इम चरनी पाहि । १ ॥ सुमित देवह संत पित्रारे ॥ सिमस्उ निसतारे ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनि गुरि कहित्रा मारग् तिआगि नामि हरि गीधा 11 तिस गर जाईऐ ॥ हरि सिमरन जिस ਰੇ पाईऐ गुर गुरहि तराइत्रा ॥ जिसु प्रसादि जिनि गुरहि पलत सवारिश्रा वारिधा ॥ ३ ॥ महा प्रगध ते की आ गिश्रानी ॥ परे की अकथ किहानी ॥ पारव्रहम नानक गुरदेव ॥ वडी भागि सेत्र ॥ ४ ॥ ३ ॥ प्रमाती महला ४ नामु जपाइचा व्यपना भिटाइया 11 8 ॥ इम चारिक सरनि प्रभ दुरत काटि कीए प्रमि अपूने राखि लीए मेरे । ताप पाप बिनमे गोपालि ॥ १ ॥ रहाउ खिन क्रपाल गुमाई ॥ साम साम पारमहसु अराधी अपने सनिगर के

आई ॥ २ ॥ अगम अगोयर विश्रंत सुआमी ताका ।। लाहा स्वाटि होईए धनरंता अपूना प्रभू धिआईए ॥ ३ ॥ बाह पहर 

355 南海东东东东东东东东东东东东东东东东东 मरे कहु नानक गाङ्या 11 गुन सदा पारत्रहमु धित्राई सदा प्रभाती महला 11 11 8 11 8 पाइश्रा सिमरत नामु किलविख सभ नासे ॥ सचु नामु गुरि दीनी रासे ॥ मनोरथ पारत्रहम् 的研究的形式 की दरगह सोभावंते ॥ सेवक सेवि सदा सोहंते॥ १ ॥ हरि हरि माई ।। सगले रोग दोख सभि विनसिंह अगित्रानु अंधेरा मन रहाउ ।। जनम मरन गुरि राखे मीत ।। हरि के जनम के गए कलेस ॥ जो तिसु भावे भल होस ॥ २ ॥ तिसु गुर कड हड सद वल जाई ॥ जिसु प्रसादि सिउ लागी प्रीति ॥ (书书)书书书书书书书书书书 पाईऐ वडभागी गुरु ॥ ऐसा धिग्राई 11 हरि नाम् पारब्रहम किरपा करि 3 11 11 लागी 11 ऋपुनी लिव लिव पहर आठ **ग्रंतरजामी** - 11 ॥ प्रभाती महला के 11 घटा सगल ll Ä 11 8 सरनाइ 11 की कउ प्रभ जपन नानक का नामु जन्र कीए ॥ हरि उतरी सभ चिंद ॥ किर्पा अपूने प्रभि 11 ॥ भे विनसे पहर गुन गाइ गुनिंद सोई भल कहै गुरु जो चरनी लागि हरि 11 तनि वसित्रा सतिग्रर मनि 11 ॥ रहाउ γ मति तियागि 11 प्रभ सदा होई 11 कलेम किछु त्रिघनु न सिउ २॥ चरन ॥ कलि जीय के संगि ॥ उतरी मेलु नाम के रंगि ॥ मिलन का प्रभ **अहं** कार II कोध काम ॥ त्रिनसे मानां ॥ 3 11 विश्रारु हरि सिउ मन भगति त्रतोले भाइ 11 मारगु जानां सजन संत मीत सुहेले ॥ नामु रतनु हरि ग्रगह कहु नानक वडभागी पाईऐ 118 ।। हरि की दरगह प्रभु गुण् निधि गाईऐ ॥ साहा धनवंत सेई सचु हरि हरि नामु जपहु मन मीत ॥ गुरु से प्रभाती महला ५ 11 पूरन, रीति ॥ ? ॥ रहाउ ॥ पोइत्रा 11 γ नाम्र विसाहा 11 ॥ २ ॥ सफल ।। संत प्रसादि हिर के गुन गाई निरमल पाईऐ वडभागी जीवन परवाणु ॥ गुर परसादी हरि रंगु माणु ॥ ३ ॥ विनसे काम क्रोध अहंकार वजी वाधाई ।। नानक गुरम्रुखि उतरहि पारि ॥ ४॥ ७ ॥ प्रभाती महला ५ ॥ पूरा पूरी ताकी कला।। गुर का सबदु सदा सद अटला।। गुर की बाणी  जिसु मनि वसे ॥ दुखु दरदु समु ताका नसे ॥ १ ॥ इरि रंगि राता मनु राम गुन गार्वे ॥ मुकतो साधृ धृरी नार्वे ॥१॥ रहाउ ॥ गुर परसादी उतरे पारि ॥ भउ भरम्र विनसे विकार ॥ मन तन ऋंतरि बसे गुर चरना ॥ निरमै साध परे हरि सरना ॥ २ ॥ श्रनद सहज रस खरव दख़ न आवें नेरे ॥ गुरि पूरे अपूने करि राखे ॥ किलबिख सभि लाथे ॥ ३ ॥ संत साजन सिख भए सुहेले ॥ गुरि पुरै प्रभ सिउ लै मेले ॥ जनम मरन दुख फाहा काटिश्रा ॥ कहु नानक गुरि पहुदा ढाकिश्रा ॥ ४॥ = ॥ प्रभाती दीत्रा ॥ अनद मंगल कलिआए महला ५ ॥ सतिगुरि पूरे नाम कारजु सगला राप्ति थीत्रा ॥ १ रहाउ ॥ दख दख अम विनसे भूठे ॥१॥ नित गर के मनि वडे की बाग्री । श्राठ पहर हरि सिमरह प्राणी ।। २ ।। घरि बाहरि प्रश्न समनी थाई ॥ संगि सहोई जह हउ जाई ॥ ३।। दृह कर जोड़ करी अरदासि ॥ सदा जपे नानक गुणतासु ॥ ४ ॥ ६ ॥ प्रभाती महला ४ ॥ पारब्रह्म स्रजाख्य 🛭 प्रभु सुघड वडभागी जाईऐ दरसन कउ गरु किलबिख मेटे सवदि संतोख जोगु ॥ साधसंगि होश्रा परगास 11 माहि निवासु॥ १ ॥ जिनि कीत्रा विनि लीत्रा राखि ॥ प्रभु पूरा श्चनाथ का नाथु।। जिसहि निवाजे किरपा धारि ॥ पूरन ताके धाचार ॥ २ ॥ गुरू गावै नित नित नित नवे ॥ चउरासीह जोनि न भवे ॥ ईहां ऊहां चरण पूजारे ॥ मुखु ऊजल साचे दरबारे ॥ ३ ॥ जिस्र मसतकि गुरि धरिश्रा हाथ ॥ कोटि मधे को निरला दाधु ।। जलि थलि महीत्रलि पेखें भरपूरि ॥

नानक उधरसि विस जन की धृरि॥ ४ ॥ १० ॥ प्रमाती महला ४॥ करवाण जाई गुर पूरे श्रपने ॥ जिसु प्रसादि हरि हरि जप जपने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंमृत बाणी सुणत निहाल विनसि गए लागी प्रीति ॥ Ħ साच सबद सिउ \$ विखिन्ना जंजाल ॥

成成並在逐步逐步逐步逐步逐步 出的 जपत नाम्र ग्राइत्रा चीति ॥ २ ॥ श्रपुना हरि प्रभ गुर 11 कीना रिदे निवासु 3 11 **设设设设设设设设设设设** परगासु ॥ गुर सबदे 11 8 निहाल नानक भए जपि जपि दइश्राल ॥ हरि ५ ॥ गुरु गुरु करत सदा सुखु पाइत्रा॥ सदा महला ११ ॥ प्रभाती श्रापि जपाइश्रा ॥ १ ॥ किरपाला अपगा नामु दीन दहन्राल भए रहाउ । संत संगति मिलि भइत्रा प्रगास ।। हरि हरि जपत पूरन मई त्रास ॥ १ ॥ सरव कलित्राण स्र्व मिन वृठे ॥ हिरगुण गुर नानक तूठे ॥ २॥ १२॥ प्रभाती महला ५ घरु २ विभास १ थ्रों सतिगुर प्रसादि ॥ अवरु न दूजा ठाउ ॥ नाही बिनु कलित्रान ॥ पूरन होहि सगल काम ॥ सिधि १ ॥ हरि को नामु जपीए नीत ॥ काम क्रोध अहंकारु विनसे लगे लागै दूलु भागै सरनि पालन रहाउ ।। नामि धुरि होवें संजोगु ॥ २ ॥ एके प्रीति ॥ १ ॥ न तेरैं जिसु जोगु ॥ सतिगुरु भेटे जम भरम ॥ साध संगति के मन रेनि दिनसु धिश्राइ हरि हरि तजहु हरि मिलें जिसहि पूरन करम ॥ ३ ॥ जनम जनम विखाद विनसे भाई जन नानक हरि हरि मीत राखि लीने भ्रापि ॥ ॥ मात पिता जापि ॥ ४ ॥ १ ॥ १३ ॥ प्रभाती महला ५ विभास पड़ताल त्रों सितगुर प्रसादि ॥ रम राम राम राम जाप ॥ किल कलेस लोभ जाइ श्रहंताप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापु तिश्रागि संत चरन लागि मनु पवितु जाहि पाप ॥ १॥ नानकु राखन कउ प्रभु माई बाप ॥ २ ॥ १ ॥ १४ ॥ प्रभाती महला ५॥ चरन कमल सरिन टेक ॥ ऊच मूच बेत्रांतु ठाकुरु सरव ऊपरि तुही एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रानम्रधार दुख विदार दैनहार बुधि विवेक ॥ १ ॥ नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक ॥ संत रेनु करड मजनु नानक पार्वे सुख अनेक ॥२॥२॥१५॥ 

। प्रभाती ऋसटपदीया महला १ विभास 1 १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ द्विधा वउरी मनु वउराइत्रा ॥ 授 भुठे लालचि जनमु गवाइत्रा ॥ लपटि रहीफुनि वंधु न पाइत्रा॥ 慢 सतिगुरि राखे नामु दहाइया ॥ १ ॥ ना मनु मरे न माध्या मरे॥ जिनि किछ कीत्रा सोई जारों सबद वीचारि भउमागरु तरे ॥१॥ रहाउ ॥ माइश्रा संचि राजे श्रहंकारी ॥ माइश्रा साथि न चलै पित्रारी।। माइत्रा ममता है वहु रंगी।। विद्यु नार्वे को साथि न संगी ॥ २॥ जिउ मनु देखिह परमनु तैसा॥ जैसी मनसातैसी दसा॥ जैसा करम्र तैसी लिव लावै॥ सतिगुरु पृद्धि सहज घरु पावै॥३॥ Ŕ रागि नादि मनु दुजै भाइ॥ अंतरि कपटु महा दुख् पाइ॥ सतिगुरु भेटै सोम्ही पाइ।। सचै नामि रहै लिव लाइ।। ४।। सचै सबदि सच कमावै।। सची बाखी हरिगुण गावै।। निजवरि वासु अमरपद पावै।। ता दरि साचै सोभा पावै।। प्र।। गुर सेगा विनु भगति न होई।। अनेक जतन करें जे कोई।। हउमै मेरा सबदे खोई।। निरमल नामु वसी मनि सोई ॥६॥ इसु जग महि सबदु करणी है सारु॥ बिनु सबदे होरु मोहु गुवारु॥ सबदे नाम्च रखें उरिधारि॥ सबदे गृति मृति मोलदुत्रारु ॥७॥ श्रारु नाही करि देखगुहारो॥ साचा आपि अनुषु अपारो ॥ राम नाम ऊतम गति हाई॥ नानक खोजि लंहै जनु कोई ॥ = 11 १॥ प्रभाती महला १॥ मोइया मोहि सगल जगु छाइत्रा ॥ कामिण देखि कामि लोभाइत्रा ॥ सुत कंचन सिउ ॥१॥ ऐसा हेतु वधाइत्रा॥ सभु किल्लु अपना इकु राष्ट्र पराइत्रा जापु जपउ जपमाली ॥ दुख सुख 'परहरि मगति निराली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुण निधान तेरा श्रंत न पाइश्रा ॥ साच सबदि आपि रचाइश्रा ॥ समाहत्रा ॥ श्रावागउणु तुधु सेंहे भगत जिन सचि चितु लाइत्रा ११२॥ गियात धिश्रानु तरहरि निरवाणी ।। विज सतिग्रर भेटे काइ न जाणी ।। सगल विटह क्रवायी मरोवर जोति समाणी ।। श्रानद रूप हउमै ॥ ३ ॥ भाउ भगति शुरमती पाए ॥ **विच**ह सबदि मनि जलाए ।। धावतु राखे ठाकि रहाए П सचा नामु ॥ विसम निनोद परमादी । गुरमति रहे

**水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

## 大木木水水 化压压 医二氢甲基甲基基甲基苯基甲基 मानिम्रा एक लिव लागी ॥ देखि निवारिम्रा जल महि स्रागी ॥ सो वूर्फे होवें वडमागी ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेवे भरमु चुकाए ॥ श्रनदिनु जागै सचि लिय लाए॥ एको जार्णे श्रवरु न कोइ॥ सुखदाता सेवे निरमल होइ॥ ६॥ सुरति सवदि वीचारि ॥ जपु तपु संजमु हउमै मारि 11 जीवन मुकतु जा सबदु सुगाए॥ सची रहत सचा सुखु पाए॥७॥ युखदाता दुखु मेटणहारा ॥ ध्रवरु न स्मिति वीजीकारा ॥ तनु मनु धनु हरि आगें राखिआ ॥ नानकु कहें महा रसु चाखिआ 11 = 11 रे ॥ प्रभाती महला १ ॥ निवली करम भुझंगम भाठी रेचक पूरक कुंभ करें।। विज्ञ सतिगुर किछु सोभी नाही भरमे भूला चुडि मरें घोत्रें अंतर की मलु कदें न लहे ॥ श्रंधा भरित्र्या नाम भरि भरि विना फोकट सभि करमा जिंड वाजीगरु भरिम भुलै ॥ १ ॥ खद् करम नामु निरंजनु सोई ॥ तू गुण सागरु अवगुण मोही ॥ १ माइत्रा धंधा धावणी दुरमति कार विकार ॥ मृरखु रहाउ गणाइदा चुिक न सर्क कार।। मनसा माइत्रा मोहणी मनमुख वोल खुत्रार ॥ मजनु भूठा चंडाल का फोकट चार सींगार 11 2 11 भूठी मन की मित है करणी वादि विवाद ॥ भूठे विचि श्रहंकरणु है खसम न पाने सादु ॥ विद्य नावे होरु कमावणा फिका सादु ॥ दुसटी सभा विगुचीएं विखु वाती जीवण वादि॥३॥ए अमि भूले मरहु न कोई ॥ सतिगुरु सेवि सदा सुखु होई ॥ विन्नु सतिगुर हुकति किनै न पाई ॥ आविह जांहि मरिह मरि जाई ॥ ४ ॥ एह सरीरु है त्रें गुरा धातु ॥ इस नो वित्रापे सोग संतापु ॥ सो सेवहु जिसु माई न बापु।। विचहु चूके तिसना अरु आपु॥ ४॥ जह जह देखा तह तह सोई ॥ विनु सतिगुर भेटे मुकति न होई । हिरदे सचु एह करगी सारु ॥ होरु सभ्र पाखंडु पूज खुत्रारु ॥ ६ ॥ दुविधा चूकै तां घरि वाहरि एको करि जाणु ॥ एहा मित सबदु है सवदु पछाणु ॥ माथै पर्व छारु करणी कीरति H 11 9 सारु ॥ विचि दुविधा बीचारु गुग् गित्रानु 11 मनु संत सभा गुरमति सारु ।। मारे जीवत मिर जाग्रु ॥ नानक नदरी नदिर पछाग्रु ॥ = ॥ ३॥ दखगी ॥ गोतम् तपा **अहलि** आ त्रभाती \* महला सरीर इंद्रू लुभाइत्रा चिहन सहस 11 इसत्री तिसु देखि 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

भग हुए ता मनि पछोताइआ।। १।। कोई जािण न भृतै भाई।। सो भृतै त्रापि भ्रुलाए वृक्ते जिसै बुक्ताई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिनि हरीचंदि पृथमी पति राजैकागदिकीम न पाई।। अवगर्ख जार्खेत पुनकरेकिउ किउ नेखासि विकाई॥२ ॥ करउ श्रद्धाई धरती मांगी बावन रूपि यहाने ॥ किउ पइत्रालि जाइ किउ छलीऐ जे यति रुपु पछाने॥ राजा जनमेजा देमतीं बरजि बित्रासि पढ़ाइत्रा ॥ तिन्हि अठारह घाए किरतु न चलैं चलाइआ ॥ ४ ॥ गणत हकम पछागा बोली भाइ सुभाई ॥ जो किछ वरते तुधै सलाहीं तेरी वडिआई।। ।। गुरमुखि श्रलिपतु लेपुकदेन लागैसदा रहै सरगाई li मनपुखु प्रुगधु श्रागे चेते नाही पछुताई ॥६ ॥ श्रापे करे कराए करता जिनि एह रचना रचीऐ।। हरि जाई जीग्रह श्रभिमाने पे पचीएे न भुलग विचि कीत्रा सभु कोई करता श्रापि न भुले।। नानक सचि नामि निसतारा को गुर परसादि अपुलै ॥ ⊏ ॥ ß ॥ त्राखगा सुनगा नामु अधारु ॥ धंधा छटकि वेकारु ॥ जिउ मनमुखि दुजै पति खोई ॥ विनु नार्वे कोई ॥ १ ॥ सुखि मन अधे मृरख गवार ॥ आवत जात लाज नही वितु गुर बुडै बारो बार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इस मन माइआ मोहि विनासु॥ धुरि ह्कमु लिखिया ता कहीएे कासु ॥ गुरम्खि विरत्ता कोई ॥ नाम विह्ना स्कृति न होई ॥ २ ॥ अमि अमि डोलैं वितु गुर बुभे जम की फासी खिनु खिनु ऊभि पङ्ग्रालि ॥ गुरमुखि छूटै नामु सम्हालि ॥ सदे ढिल न होइ ॥ सबदि मरे सहिला जीवे सोइ सोभी किसै न होइ । आपे करें करावें सोइ ॥ ४ गुण गावै ॥ पूरा सर्विग्ररु सहजि समावै तउ ठहरावै ।। सचु करणी करि कार कमावै जठा किउ सुचि होह ॥ सबदी धोर्थ विरला गरमखि कमावै सञ्च आवस रहावै ll ६ ॥ भउ खासा पीसा सुख सारु हरि जन पार्वे पारु ।। सचु बाली बोलावी पिश्रारु गर

१३४४ **法不证证证证证证** 表表表表述或述述 करणी ई सारु ।। ७ ।। हरि जसु करमु धरमु पति पूजा ।। काम क्रोध अगनी महि चाखित्रा तउ मनुभीना॥ हरि भंजा 11 रसु प्रगवित नानकु ॥ प्रभाती महला अवरु न दृजा ॥ 11 ¥ Ξ ॥ गुर सनद् नीचारि १ ॥ राम नामु जिप स्रंतरि पूजा सम ठाई ॥ अवरु रवि रहिस्रा ॥ एको ₹ किसु पृज चड़ाई ॥ तन 11 मन रहाउ 8 11 रखहु ऋरदासि ॥ २ जीश्रड़ा तुम पासि ॥ जिउ भावै तिउ 11 छूटसि प्रभ सरणाई जिह्वा हरि रसन रसाई ॥ गुरमति रे ॥ करम घरम प्रभि मेरें कीए ॥ नाम्नु वडाई सिरि करमां कीए कें विस चारि पदारथ ॥ तीनि समाए एक कृतारथ ॥ चीन्हि भए दीए मुकति धिन्नानां ॥ हरि ४ ॥ सतिगुरि पद चुभाई ॥ निवाजे प्रभु परधाना ॥ ६ ॥ मनु तनु सीतनु गुरि च्स किनि कीमति पाई ॥ ७ ॥ कहु नानक गुरि व्स दुसाई विना गति किनें न पाई ॥ = ॥ ६ ॥ प्रभाती महला 8 इकि धुरि वखिस लए गुरि पूरें सची वणत वणाई ॥ हरि रंग राते सदा रंगु साचा दुख विसरे पति पाई ॥ १ ॥ भूठी चतुराई ॥ विनसत वार न लागै काई ॥ १॥ रहाउ ॥ मनशुख कउ मनमुखि दुखु न जाई ॥ सुख दुखं दुखु दुरदु विश्रापित गुरमुखि जाता मेलि लए सरगाई ॥ २ ॥ मनमुख ते अम न होवसि इउमें पचिह दिवाने ॥ इहु मन्त्रा खिनु ऊमि पइत्राली जय लिंग सबद न जाने ॥ ३ ॥ भूख पित्रासा जगु तिपति नही विनु सतिगुर पाए।। सहजै सहजु मिलै जाए ॥ ४ ॥ दरगह दाना बीना इकु आपे निरमल गुर की वाणी।। श्रापे सुरता सचु वीचारिस त्रापे वूसे पदु निरवाणी।। ५ ॥ जलु तरंग अगनी पवनै फ़ुनि त्रै मिलि जगतु उपाइत्रा वलु छलु तिन कउ दीत्रा हुकमी ठाकि रहाइत्रा ॥ ६ ऐसे जन 11 विरले जग ऋंदरि परिव खजाने पाइस्रा ॥ जाति वरन ते ममता लोभ्र चुकाइश्रा ॥ ७ ॥ नामि रते तीरथ से निरमल मैलु चुकाइश्रा॥ नत्नकु तिन के चरन पखाले जिना साचा भाइत्रा।। = 11 ७॥ 本本本本本本

THE TOTAL PROPERTY OF THE प्रभाती महला ३ विभास १ मों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ गुर परसादी वेदा तुहरि मंदरु हरि मंदरु सबदे खोजीएं हरि नामा लेहु सम्हालि॥ १।। मन मेरे सबदि रपे रगु होह ॥ सची भगति सचा हिर मंदरु प्रगटी साची सोह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि मंदरु एह सरीरु है गित्रानि रतिन परगढु होइ ॥ मनशुख मूलु न जासनी माससि हरि होइ ॥ २ ॥ इरि मदरु हरि जीउ साजिया रखिया हुकमि सवारि ॥ धरि लेख लिखिया सु कमानणा कोइ न मेटणहोरु॥ ३॥ सबदु सुख पाइमा सचै नाइ पिश्रार ॥ हरिमंदरु सबदे सोहणा कचन कोड अपार ॥ ४ ॥ इरिमंदरु एहु जगतु घोरंघार ॥ दजा भाउ करि पूजदे मनम्रख श्रंघ गवार ॥ लेखा मंगीए तिथे देह जाति न जाइ ॥ साचि रते से उबरे दखीए दजै भाइ ।। ६ ।। हरि मंदर महि नाम्न निधाल है ना वृक्ति सुगध गनार ॥ गुरवरसादी चीनित्रा हरि राखित्रा उरिघारि ॥ ७ ॥ गुर की बाखी ग़ुर ते जाती जिसबदि स्ते रगु लाइ ॥ पवितु पावन से जन निरमल हरि कै नामि समाइ॥ = ॥ हरि मंदर हरि का हाद है रखिया सबदि सवारि ॥ तिस्र विचि सउदा गुरकृषि लैनि सनारि ॥ ६ ॥ इरि मंदर लोहद है महि मोहिश्रा दुजै पारसि भेटिऐ भइआ भाइ 11 कचनु कही न जाइ ॥ १० ॥ हरि महि हार वसे सरब निरतरि मदर वराजीएे संचा शरमस्वि सउदा ३ ॥ भै माइ जागे से जन जाग्रण करहि इउमै मल्ल उतारि ॥ सदा जागहि थरु श्रपणा राखहि पच तसकर ॥ मन मेरे गुरम्रस्व कादहि मारि ॥ १ नाम धिआइ मारगि इरि पाईएे मन सेई करम कमोइ ॥ १ ॥ रहाउ सहज धुनि ऊपजें दुख् हुउमें विचहु जाह ॥ हरिनामा वसे सहजे हरिग्रण गाइ ॥ २ ॥ गुरमती मुख सोइयो उरिधारि ॥ ऐथै क्रोथै सख घणा जिप हरि हरि उत्तरे पारि॥ ३ ॥ हउमें विचि जाग्रसा न होवई हरि भगति न पवई थाइ

र३४५

( १३४७ ) दिर ढोई ना लहिह भाइ दुजें करम कमाइ ॥ ४ ॥ घृगु खागा घृगु भाइ पित्रारु ॥ मेटिश्रा पैन्हणा जिन्हा दुर्जे सतिगुरु खुत्र्यारों ॥ ५ ॥ जिन क्रड सचे सचि ।। तिनकी संगति मिलि रहां जंमित होहि भागि गुरु पाईए उपाइ किते न पाइस्रा जाइ ॥ + विरहु चलि हरि सरगाई हउमें सबदि जलाइ ॥ ७ ॥ समाउ ॥ ६ ॥ पूरे भजु मन मेरे सभ किछु करणें जोगु ॥ नानक नामु न वीसरे सतिगुर ते सहजु करें सु होगु॥ = ॥ २॥ ७॥ २॥ ६॥ विभास प्रभाती महला ५ असटपदीआ सतिगुर प्रसादि ॥ मात पिता भाई सुतु वनिता मीठ ॥ उरिक जुगता हमारा १॥ एक सिउ श्रनंद 11 प्रान अधारा चूगहि सिरि साहा वडपुरखु मेरे गाहक एकसु की ॥ गुन ।। छल नागनि सिउ मेरी ट्रटनि होई।। गुरि म्रोहारा मै टिक ग्रंतरजामी ॥ धर एका कउराइ ॥ अंमृत नामि सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ मुखि मीठी खाई मोह सिउ गई विखोटि ॥ गुरि कहित्रा इह भूठी घोही।। घर गाले॥ हम मनु रहित्रा अघाइ ॥ २ ॥ लोभ मोहि कीनी छोटि ॥ इह ठगवारी वहुत न ठाडु सिउ 11 3 11 कुपालि मुनिय्रा ॥ जह देखउ तह महा गुरि राखि लीए किरपाले चंडाल ॥ राखि लीए अपुनै गुरि गोपाल ॥ ४ ॥ दस नारी मै करी-दुहागनि वनित्रा ॥ गुर उपदेसु मोहि कानी ॥ गुरि कहित्र्या एह रसहि विखागिन ॥ इन सनवंधी रसातिल हम गुरि राखे हरि लिव लाइ ॥ प्र ॥ अहंमेव सिउ मसलित छोडी ॥ मूरखु होडी ॥ इहु नीघरु घरु कही न पाए ॥ ॥ इन लोगन सिउ हम इह ॥ ६ गुरि लीए लिव लाए प्रभ खटांई ॥ ग्राए गुरि राखि न दुइ महि हम तपावसु प्रभ सरवागि ॥ II गृह 9 एक वैराई 11 भए करहु मेरी सेवा लाए ॥ लागि 11 द्त पहि ग्रंचरि सगल कीए निर्ञाएं ॥ कीआ गुरि तेरा ॥ कहु नानक हिस बोले प्र II मन महि क्रोधु महा<sup>.</sup> सभु गृह महला इह ठाकुरु प्रभाती इसनातु करि 2 11 विसथारा -11 निवेरा ॥ ८॥ बहुतु करहि वूजा 医苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯

१३४⊏ तिन चक्र बर्गाए ॥ अंतर की मन्त्र कवही न जाए॥ १ ॥ संजमि प्रभ्र किनही न पाइश्रा । मगउती मुद्रा मनु मोहिया माइया । १ ।। रहाउ ।। वाप करहि वंचा के बसि 3 तीरिथ नाइ कहिंह सिम उतरे ॥ बहुरि कमाविह होइ निसंक ॥ जमपुरि बांधि खरे कालंक 11 **ર** वाधि बजावहि ।। घघर ताला ॥ श्रंतरि कपट फिरहि वेताला ॥ वरमी मारी सापु न मुखा ॥ प्रश्रु सम किछु जानै जिनि तुकीया ॥ ३ ॥ पंत्रर ताप गेरी के बसत्रा ॥ अपदाका मारिश्रा गृह ते नसता॥ देसु छोडि परदेसिंह घाइआ ॥ पंच चंडाल नाले ले ब्राइब्रा ॥ ४ ॥ कान फराइ हिराए द्रका ॥ घरि घरि मांगे तपतावन ते चुका ॥ बनिता छोडि बद नदिर परनारी ॥ बेसि न पाईऐ महा दुखिआरी ॥ ४ ॥ बाल नाही होइ बैठा मोनी ॥ अंतरि कलप भवाईएे जोनी ॥ अंन ते रहता दुखु देही सहता ॥ हुकम्र न वृक्त विभाषित्रा ममता ॥ ६ ॥ बिनु सतिग्रर किनै न पाई परमगते ॥ पूछह सगल बेद सिम्रते ॥ मनप्रुल करम करें श्रजाई ॥ जिउ बालु घर ठउर न ठाई ।। ७ ।। जिसनो भए गोबिंद दहश्राला।। गुर का बचनु तिनि याधिश्रो पाला ॥ कोटि मधे कोई संतु दिखाइश्रा ॥ नानक् तिनकै संगि तराइया ॥ = ॥ जे होनै भागु ता दरसनु पाईएे ॥ व्यापि तरं सञ्च इटंचु तराईऐ ॥१॥ रहाउ द्जा ॥२॥ प्रभाती महला सिमरत नाम्र किलविख समि काटे ॥ धरमराइ के कागर ।। साधसंगति मिलि इरि ₹₫ पाइमा ॥ पारबहस रिद माहि समाइश्रा ॥ १ ॥ राम रमत हरि हरि सख पाइश्रा ॥ तेरे दास चरन सरनाइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चका गउछ मिटिया श्रंघित्रारु ॥ गुरि दिखलाइत्रा मुकति दुशारु ॥ हरि प्रेम भगति मन तन सद राता ॥ प्रभू जनाइत्रा तय ही जाता ॥ २ ॥ घटि घटि श्चंतरि रविश्वा सोइ ॥ तिस बिज बीजो नाही कोइ ॥ वैर पिरोध छेंद्रे भें भरमां ॥ प्रमि पनि श्रातमै कीने घरमा ॥ ३ ॥ महा तरंग वे

मजु तजु सद राता ॥ प्रभू जनाइत्या तप ही जाता ॥ २॥ घट घट धंति रिविशा सोह ॥ तिम्रु विजु चोजो नाही कोह ॥ वैर विरोध छेदे भे मरमा ॥ प्रमि पुनि भावमै कीने घरमा ॥ २ ॥ महा तरंग ते कांड लागो ॥ जनम जनम का हुटा गांडा ॥ जपु तपु संजम्र नाम् सम्हालिया ॥ प्रभुने ठाइरि नदिरि निहालिया ॥ ४ ॥ मंगल चरव कलियान तियाह ॥ जह सेवक गोपाल गुसाई ॥ प्रभ मुप्रसन मण

(苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏蒙蒙) 慈悲哀歌歌歌歌歌 गोपाल || जनम जनम के मिटे विताल || ५ || होम जग उर्घ तप इसनानु करीजा ॥ चरन कमल निमख ६ ॥ ऊचे ते ऊचा तीरथ पूजा ॥ कोटि सभि कारज सारे 11 जपत की दासन दास सहजि घित्रानु 11 लावहि हिर थानु ॥ हरिजन विता मात - 11 प्रीतम भरपूरि ॥ 9 ।। करु गहि लीने अपुने दास धूरि ॥ सरब कला तेरा भरवासा ॥ मीत साजन 3 11 जिप जीवे नानकु गुण्तास ॥ ८॥ विभास प्रभात वाणी भगत कवीर जी की श्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। मरन जीवन की संका नासी ।। श्रापन परगासी ॥ १ ॥ प्रगटी जोति मिटिया दुखु श्रनंदु पाइत्रा करत बीचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह जो किछ 11 दूरि पइश्राना ॥ मनु मानकु लिव ततु लुकाना २ सु सहजि समाणा 3 11 11 वृभे खीगा ।। मनु भइत्रा जगजीवन लीगा ।। होत्र्या सु तेरा भागा ।। जो इव ४ ॥ १ ॥ प्रभाती ॥ त्रलहु एकु मसीति वसतु है अवरु मुलखु किसु कहतु कवीरु किलविख<sup>ं</sup>गए केरा ॥ हिंदू मूरित नाम निवासी दुह मिह ततु न हेरा ॥ १ ॥ रहाउ राम जीवं तरे नाई ॥ तू करि मिहरामित साई दिल मुकामा 11 बासा पछिमि ब्रहमन गित्रास दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा ॥ २॥ राखे करिह चउनीसा काजी मह रमजाना ॥ गित्र्यारह मास पास कै एके माहि निधाना ॥ ३ ॥ कहा उडीसे म्जनु कीत्रा ।। दिल महि कपटु निवाज गुजारे कित्रा हज कावे जाएं।। पंगरा ४॥ एते अउरत मरदा साजे ए सभ रूप तुम्हारे सुनहु नर कवीरु गुर पीर हमारे ॥ प्र ॥ कहतु नरवे परहु एक की सरना ।। केवल नाम जपहु हे प्रानी तव ही निहचे ६ ॥ २ ॥ प्रभाती ॥ अविल अलह एक नूर ते समु जगु उपजित्रा भले कउन ॥ खालिकु खलक भाई 11 भूलहु भरमि न लोगा 11

te de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir de sir खलक महि खालिकु पूरि रहिओ सब ठांई ॥ १ रहाउ ॥ माटी एक अनेक मांति करि साजी साजनहारे ॥ ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछु पोच कुमारै ॥ २ ॥ सम महि सचा एको सोई तिस का की आ सम्र कछ होई॥ हुकमु पछानै सु एको जाते बंदा वहीए सोई॥३॥ अलहु अलखुन जाई लखिआ गुरि गुड़ दीना मीठा ॥ कहि कवीर मेरी संका नासी सरव निरंजनु डीठा॥ ४ ॥ ३ ॥ प्रमाती ॥ वेद कतेव कहड़ मत भठे भठाजो न विचारें॥ जउ सम महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ धुरगी मारै ॥ १ ॥ मुलां कहह निबाउ खुदाई ॥ वेरे मन का भरम न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पकरि जीउ श्रानिश्रा देह विनासी माटी कउ विसमित्ति की आ ॥ जोति सरूप अनाहत लागी कह हलाल किया कीया ॥ २ ॥ किया उज पाक कीया ग्रह घोह्या किया मसीति सिरु लाइया।। जउ दिल महि कपटु निवाज गुजारह किया हज कार्ये जाइया।। ३।। तं नापाक पाक नहीं सिक्तिया तिस का मरम् न जानिया ।। कहि कवीर मिसति ते चुका दोजक सिउ मनु मानिक्या ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभावी ॥ सन संधिक्या तेरी देव देवा कर श्रधपति श्रादि समार्रे ॥ सिध समाधि श्रंत नही पाइश्रा लागि रहे सरनाई ॥ १ ॥ लेह श्रारती हो प्रस्व निरंजन सविग्रर पूजह मोई ॥ ठाडा ब्रहमा निगम बीचारै अल्(र न लखिश्रा जाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ तत् तेलु नाष्ट्र कीत्रा वाती दीपक देह उज्यारा ॥ जोति लाइ जगदीस जगाइत्रा चुक्ते युक्तनहारा ॥ २ ॥ वंचे सबद अनाहद बाजे संगे सारिंगपानी ॥ कवीर दास देरी श्रारती कीनी निरंकार निरवानी ॥ ३ ॥ ४ ॥ 🥎 प्रभावी बाखी मगत नामदेत जी की १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मन की विरथा मनु ही जाने के पृक्तल श्रामे कहीए ॥ श्रंतरआमी राम्र स्वाई में डरु कैमे चहीए ॥ १ ॥ बोधीयले गोपाल ग्रोसाई ॥ मेरा प्रभ्न रतिया सरवे ठाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मानै मान है पासारी ॥ हाद माने पाद माने गारी मेटी मरमत संबद्धि है संमारी II 3 n ग्रर एह मन रावा दविधा सहजि समाची 11 सभी हक्स

दै थापे निरमउ समतु बीचारी॥

成本本本本本本的基本表表 जगजीवनु ज्ञानि भजिह पुरखोतमु ताची अविगतु वाणी ॥ नामा कहै जुगादि हिरदें अलख विडोगी ॥४॥१॥ प्रभाती ॥ आदि जुगादि जुगो जुगु ताका घ्रांतु न जानित्रा।। सरव निरंतिर रामु रहित्रा रवि ऐसा रूपु वखानिस्रा ॥ १॥ गोविदु गाजै सवदु वाजै ॥ स्रानद रूपी मेरो रामईत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वावन वीख् वानै वीखे वासु ते प्रमलादि कासट चंद्नु भेइला।।२॥ तुम्ह चे पारसु हम चे लोहा संगे कंचनु भैंइला।। तू दङ्त्रालु रतनु सुख लागिला ॥ सरवे श्रादि लालु नामा साचि समाइला । ३॥२॥ प्रभाती ॥ त्रकुल पुरख इकु घटि घटि श्रंतिर ब्रह्मु लुकाइश्रा ॥१॥ जीश्र की जोति न जाने कोई।। ते मैं की या सु माल्मु होई।। १।। रहाउ।। चिलतु उपाइत्रा ॥ जिउ प्रगासित्रा माटी कुंभेउ।। त्राप ही करता वीटुलु देउू ॥२॥ करमु विद्यापे।। जो किछु की ग्रा सु त्रापे त्रापे।। ३।। प्रण्यति नामदेउ इहु जीउ चितर्वे सु लहै ॥ श्रमरु होइ सद श्राकुल रहै ॥ ।।।३॥ प्रभाती भगत वेगी जी की ।। तनि चंद्नु मसतकि पाती ।। रिद श्रंतिर कर तल कोती ॥ ठग दिसटि बगा लिव लागा ॥ वैसनो प्रानमुख भागा ॥ १॥ किल भगवत वंद चिरांमं॥ क्रूर दिसिट रता निसि वादं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित प्रति इसनानु सरीरं ॥ दुइ घोती करम मुखि खीरं॥ रिदे छुरी संधि त्र्यानी ॥ परदरबु हिरन बानी ।। २ ।। सिल पूजिस चक्र गणेसं ॥ निसि जागिस भगित प्रवेसं ॥ पग नाचिस चितु अकरमं॥ ए लंपट नाच अधरमं॥ ३॥ मृग श्रोसणु तुलसी माला॥ कर ऊजल तिलकु कपाला॥ रिदे कूडु कंठि रुद्राखं॥ रे लंपट कुसनु अभाखं ॥ १॥ जिनि आतम तत् न चीनिआ॥ फोकट धरम अवीनिस्रा ॥ कहु वेगी गुरमुखि धिस्रावे॥ विनु सतिगुर वाट न पावै ॥ ५ ॥ १ ॥ 一些探探浓浓浓浓 12 张张宋.张为

## <u>्भो सतिनाम् करता प्रस्वनिरम् उत्तिर वैस</u> मकालपुरति(भजनी सैमेंगरप्रसादित

रागु जजावंती महला ६ ॥

की सरनि लाग।। जगत मुख मानु सपने जिउ

इंडे तेरें काजि है।

धन पछान् ॥

जिउ

जाकी जैहे

नेश

हे

काहेपर

सिमर

करत मान ॥ बारू की भीत जैसे बसधा को राज़

जन कहत बात बिनसि जै है तेरो गात ॥ छिन्न छिन्

तियागि प्रभ ज

सम साजु है।। १।। रहाउ।।

जातु त्राजु है।।२।।१।। जैजावंती महला सिरात है।। कहउ कहा बार बार समझत नह किउ विनसत नइलगे बार श्रोरे सम गात Ħ को नाम लेह।। श्रंति बार संगि गोबिंद सगल भरम डारि देह जात है।।१।। विखिन्ना विख जिंड विसारि कडि प्रकार अउसरु बिहातु है।।२।।२।। है तेरी।। इह जग मैं ।। रेमन कउन गति होइ विखिन्नन सिड श्रति नही सनिश्रो ॥ मानस को जनम्र लीन लमानि प्रति केरी 11 \$ 11 नाहिन रहाउ दारा सुख भइश्रो दीन पगह सिमरत नह निमख कीन ॥

> प्रकारि सुपन

जैहे ਹੀਰ

माइआ

किंउ मरारि

॥ निस दिन सुनि के पुरान ॥ समभत नह रे अजान ॥ काल तउ पहूचिओ श्रांनि कहा जैहै भाजि रे ॥१॥ रहाउ ॥ श्रसथिरु जो मानिश्रो देह सो तउ तेरउ होइ है खेह ।। किउ न हरि को नाम्र लेह मूरख निलाज रे ।। १ ।। राम भगति हीए त्रानि छाडि दे ते सन को मानु ॥ नानक जन इह वखान जग मैं विराजु रे ॥ २ ॥ ४ ॥ १ त्रों सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैमं गुर प्रसादि॥ सलोक सहसकृती महला १ ।। पढ़ि पुस्तक संधित्रा वादं ॥ सिल प्जसि वगुल समाधं ॥ मुखि भूछ विभुखन सारं ॥ त्रै पाल तिहाल विचारं ॥ गलि माला लिलाटं ॥ दोइ धोती बसत्र कपाटं ॥ जो जानिस ब्रहमं करमं ॥ सभ फोकट निसचै करमं ॥ कहु नानक निसचौ ध्यावै ॥ विनु सतिगुर बाट न पावै।। १ ।। निहफलं तस्य जनमस्य जावदं ब्रहम न चिंदते ॥ सागरं संसारस्य गुरवरसादी तरहि के ॥ करणकारण समरथु है कहु नानक बीचारि ॥ कारणु करते वसि है जिनि कल रखी धारि ॥ २ ॥ जोग सबदं गिब्रान सबदं बेद सबदं त बाहमणह ॥ सुद्र सबदं पराकृतह ॥ सरव संबदंत एक रूपत्री सबदं सूर सबदं सनदं जेको जानसि भेउ ॥ नानक ताको दासु है सोई निरंजन ॥ ३ ॥ एक कुरनं त सरवदेवा देव देवा त आतमहं॥ आतमं स्री बास्त्र देवस्य जे कोई जानिस भेत्र ॥ नानक ताको दासु है सोई निरंजन देव ॥ ४ ॥ सलोक सहसकृती महला १ त्र्यों सतिनामु करता पुरखु निरभउ सिरवरु श्रकाल मृरति अजूनी सैमं गुरप्रसादि॥ कतं च पिता वनिता कतं च माता कतं च मोह कुटंव्यते मीत हित बंधन सुतह ॥ कतं च भात

कृतं च चपल मोहनी रूपं पेखते विभागं करोति ॥ रहंत संग भगवान सिमस्य नानक लवण्यं अनुत तनह॥ १॥ धृगते मात पिता सनेहं धृग सनेहं आत वांधवह॥ धृग स्नेहं वनिता विलास सुतह।। धृग स्नेहं गृहारयकह।। साथ संग स्नेह सत्यं॥

ष्ट्रग स्तेहं वनिता विलास सुतहा। ध्रग स्तेहं गृहारथकह।। साघ संग स्तेह सत्यं॥ सुखयं वसंति नानकह ॥ २ ॥ मिथ्यंत देहं खीर्णत वलनं॥ वर्धति जरुआ हित्यंत माहश्रा॥ अत्यंत ब्रासा श्राथित्य मवनं॥ गनंत स्वासा भैयान घरमं॥ पतंति मोह कृष दुरलम्य देहं तत श्रासूयं नानक॥ गोर्थिद्

घरमं ॥ पतंति मोह कृप दुरलम्य देहं तत आस्रयं नानक ॥ गोविंद गोविंद् गोविंद् गोपाल कृपा ॥ ३ ॥ काच कोटं रचंति तीयं लेपनं रकत चरमणह॥ नवंत दुआरं भीत रहितं वोह रूपं श्रक्षयंमनह॥ गोविंद नामं नह मिमरंति श्रिवायानी जानंति श्रक्षयिरं ॥ दरलभ

देह उघरंत साघ सरख नानक ।। हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे ।। ४ ।। दुर्मत तुर्व ब्यञ्जत गुनज्ञं पूरनं वहुलो कुपाला ।) गर्म ऊर्चे सरविंग ब्यपारा ।। भृतिष्ठा प्रिश्चं विस्नाम चरखं ।। ब्रन नाये नानक सरखं ।। ४ ।। सृगो पेखंत विधक प्रहारेख लख्य ब्रावषह

नाथ नानक संरख । । ४।। ध्या पखत बाधक प्रहारण लख्य आवषह ।।
अहो जस्प रखेण गोपालह नानक रोम न छेवते ॥ ६॥ बहु जतन करता
धलवंतकारी मेवंत खग चतुर दिसह ॥ विखम थान बसंत ऊचह नह
सिमरंत मरणं कदांचह ॥ हावंति आगिश्रा मगवान पुरखह

नानक कीटी सास श्रकरखते ॥ ७ ॥ सबदं रतं हितं प्रह्मा कीरते कली करम इन्तुद्या ॥ मिटेंति तत्रागत भरम भोहं॥भगवान रमणं सरवत्र थान्य ॥ इसट तुयं श्रमीप दरसनं बसंत साथ रसना ॥ हरि हरि हरि हरे नानक

दसमनं वसंत साघ समा ॥ इरि इरि हरि हरे नानक विश्वं जापु जपना ॥ दा। घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रवि सिर्धा जापु जपना ॥ दा। घटंत क्यं घटंत दीपं घटंत रवि सिर्धा नल्पन गगनं ॥ घटंत यद्युधा गिरि तर सिर्पर्ड ॥ घटंत ललना सुत भ्रात हीलं ॥ घटंत किनक मानिक माइभा स्वरूपं ॥ नद्द घटंत केवल गोपाल व्यञ्जत ॥ असिर्परं नानक साघ जन ॥ ६ ॥ नद्द विलंब घरमं विलंब पापं ॥

| इक्टेंच नामें तर्जत लोमें ।। सरिण संतं किलविंख नासं ।। प्रापत | घरम लख्यण ।। नानक जिह सुप्रसंन माधवह ।। १० ॥ | पिरत मोहं श्रलप बुच्यं रचंति बनिता पिनोद साहं ॥ | जीवन बहिकम कनिक खुंडलह ॥ यचित्र मंदिर

जीवन बहिक्रम कनिक कुंडलह ॥ यचित्र मंदिर सोमंति बसत्रा इत्यंत माहश्रा व्यापितं ॥ हे श्रजुत

( १३४५) सरिण रांत नानक भो भघवानए नमह ॥ ११ ॥ जनमं त मरणं भोगं त रोगं ॥ ऊचं त नीचं नान्हा त मानं श्रमिमानं त हीनं ॥ प्रविरति मारगं वरतंति विनासनं ॥ गोविंद भजन साध संगेग श्रसथिरं नानक भगवंत भजनासनं ॥ १२ ॥ थानं ॥ किरपं त हरी अं मित ततु गिआनं ॥ विगसीध्य बुधा कुसल रिखित्रं तिस्रागि मानं ॥ सीतलं त रिद्यं हडुं संत दरस लीगा ॥ वाजंत नानक वस्यंत जनमं हरि सुग्तंत गुनीत्रा रहंत गुगांत गिञ्चानं ॥ वेदा ॥ १३ ॥ कहंत सुविदिश्रा हरि त्रीणां सबद द्यंत प्रकारा ॥ विधि गोपाला 11 दानु जाचंत नानक दैनहार गुर नह मात पित भ्रातह नह चिंता कछ लोक कह ॥ नह ॥ नाम कृपाला प्रविरति माइत्रा सनवंधनह १४॥ नह चिंता द्रुआल एक भगवान पुरखह नानक सरव जीअ प्रतिपालकह मीतह 11 चिता चह अनित्य चितं विधि प्रकारं ।। श्रनित्य हेतं अहं वंधं भरम माइश्रा मलनं विकारं ॥ फिरंत जोनि श्रनेक जठरागनि नह सिमरंत मलीगा घुष्यं ॥ हे गोविंद करत मइत्रा नानक पतित उध'रण साध संगमह ॥ १६ ॥ गिरंत गिरि पतित देदीप वैस्वांतरह साधनं न ग्रनिक पातालं जलंत - 11 त मरणह जनमं सवद साध **ऋ**सथंमं चिंता **ग्रस**थंमं दुखंत ग्रह ग्रम्थंभं हत्यं जनम दारिद्रं महा 11 सिध्यते नानक जैसे नानक 11 मिटंत सगल सिमरंत हरिनाम 11 स्वजनह प्रकासं सिमरत **अंधकार** II विख्यादं पावक कासट भसमं करोति ॥ १८॥ द्तह करम ॥ रिद वसंति भे भीत **अघ खं**डनह समृह सुख स्रोता रहंत गुगा रमंत मरग जनम भगवान सो करत महा निरमलह ॥ नानक श्रमोघ दरसनह ॥ सरिण जोगं संत प्रिश्र खेमं करोति ॥ १६ ॥ पाछं करोति अग्रगीवह निरासं आस पूरनह ॥ निरधन भयं धनवंतह रोगी अं रोग खंडनह ॥ भगत्यं भगति दानं राम नाम गुण कीरतनह ॥ पारब्रहम पुरख दातारह।। नानक गुर सेवा किं न लभ्यते।। २०॥ अधरं घरं धारगह निरधनं धन नाम नरहरह ॥ अनाथ नाथ गोविंदह बलहीगा वल केसवह॥

दीन वांधव दामोदरह ॥ सरबज्ञ दयाल श्चत सरव पुरख भगति पूरन भगवानह करुणामयह वछल घटि **ਕ**ਲੇਰ वासदेवह पारब्रहम परमेसरह जाचंति विसरंति प्रसादं नह नह विसरं ति नाराइग्रह नह समस्थं सेवकं प्रीति नह नह परम प्रसादि सिमरते हरि नामं नानक क्रपाल देवंत पोखग्र करंत जीया विस्नाम भरण छादन रतन जनम चतर चेतनह ॥ वरतंति हरे ॥ अनित्य सिमरत हरि हरि नानक २३ ॥ दानं परा पूरवेश भंचंते महीपते विपरीत लोकइ नानक चिरंकाल दख मोगते।। बृधा 25 महारोग्यं जस्य सिमरण रिदंतरह ħ श्चारोग्यं 11 केवलं २५ ॥ रमसं श्रमृत नाम नारइंग नानक सील संतं २६ सहस्य मित्रस्य दरजनह !! सम उपविसटते ॥ प्रकारेख निंदक भोजन श्रनिक श्रोउध होइ भवंति नह भवंत भान भंगनह । सोभा नह पोइंति संसार गोविंद दुखनह Ħ जपंति मिलि साथ संगह नानक से प्राची सुख बासनह त्ति स्र श्रजित संनाहं निम्नताह ।। श्राह्महते गाविंद रमणं और गर सबद कर चरमण्ड सैना श्रस्य रथ नागह बुक्कते प्रभ मारगह ॥ विचरते निरभयं जितते विस्व संसारह 11

२६ ॥ मृग तृसना गंधरव नगरं द्रम पंच तसकरह ॥ रचि दुरमतिह ॥ ततह कुटंब मोह मिध्या सिमरंति नानक राम राम नामहा।३०॥ नच विदिश्रा निधान निगमं न च नाम गुणुज्ञ कीरतनइ ॥ नच राग रतन कंठं नइ चंचल पत्रर चात्रस् भाग उदिम लक्ष्यं माइब्रा नानक साघ संगि खल पंडितह ॥ ३१॥ कंठ रमणीय राम राम मालां इसत ऊच प्रेम धारखी ॥ जीह मखिजो उतम सलोक नंदनी ॥ ३२ n गुरमंत्र ही ग्रस्य जो प्राणी

( 8340 水水水水水水水水水水水 旅水水水水水水水水水 असटगाह ॥ कृकरह स्करह गर्धमह काकह सरपन तुलि खलह ॥ ३३ ॥ चरगार विंद भजनं रिदयं नाम धारणह ॥ कीरतनं साध संगेण नानक नह इसटंदि जमदूतनह ॥ ३४ ॥ नच दुरलभं धनं रूपं नच दुरलभं स्वरग राजनह ॥ नच दुरलमं भोजनं विजनं नच दुलरमं स्वछ ग्रंवरह ॥ नच दुरलमं सुत मित्र भ्रात बांधव नच दुरलभं वनिता विलासह।। नच दुरलभं 洪洪法法法法法法法 विदित्रा प्रवीगां नच दुरलभं चतुर चंचलह ॥ दुरलभं एक भगवान साध संगि कृपा प्रभं ॥ ३५ ॥ ॥ सरवत्र नामह नानक लवध्य स्वरग मरत पयाल लोकह विखया रमगुं गोबिंदह नानक लेप छेप न लिप्यते ॥ ३६ ıl कतह दुखं भयंति सुख्यं भयंति श्रंमृतं द्रुसटां सखा स्वजनह ॥ नानक नांमं भीतं त निरभयह ॥ थान विहून विस्नाम ममं सील ३७ ॥ सरव हरि गुरह ॥ ममं कर्तव सरव हरि पांवनह ॥ कुपाल ॥ ३८ ॥ नह सीतलं मम पांवन सरव सीलं लेप छेप न लिप्यते सीतलं सीत सीतलं बांबन चंदनह ॥ नह नानक करता ॥ मंत्रं राम 11 38 चंद्र देवह नह सीतलं साथ स्त्रजनह सुखं सम दुख ज्ञानं नानक रुतेग नामं ध्यानं सरवत्र पूरनह ॥ जुगति निरमल निरवैरणह ॥ दयालं सरवत्र जीत्रा पंच दोख राम कमल भोजनं गोपाल कीरतनं रहतह ॥ उपदेसं सम मित्र सत्रह भगवंत भगति भावनी ॥ पर विवरजितह निंदा नह स्रोति स्रवणं श्रापु त्यागि सगल रेणुकह ॥ खट ल्ख्यग भोगंत श्रजा पूरनं पुरखह नानक नाम साध स्वजनह ॥ ४० तत्र गते संसारह नानक समीपि केहरह कोटि विघनं ग्रपराधं सोग हरखं वित्रापते ॥ ४१ ॥ छन्नं छिद्रं किलविख मलं ॥ भरम मोहं मान अपमानं मदं माया विश्रापितं ॥ कंद श्रनिक उपावं न साध संगह जपंति नानक गोपाल नामं ॥ रमंति गुण गोविंद नितप्रतह ॥ मृत्यु जनम भ्रमंति नरकह ४२ ॥ तरण सरण सुष्ठामी रमण सील परमेसुरह ॥ करण कारण समरथह दानु देत प्रभु पूरनह ॥ निरास श्रास करणं सगल श्ररथ श्रालयह ॥ सिमरंति नानक सगल जाचंत जाचिकह ॥ li 宏求求求表表表 本本本本本本本本本 दुरगमस्थान सुगमं महा द्वा सरव स्वायाह ॥ ६९० ५० ५० स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह ॥ स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स्वायाह स् K राम राम रमणं ॥ सरिण नानक इरि इरि दयाल चरणं ॥ ४४ ॥ हे अजित सर संग्रामं अति बलना वहु मरदनह ॥ गण गंधरव देव मानुख्ये ॥ आजव व्हर संग्राम आत बलना वह मरदनह ॥ गथ गथरव देव माउल्प्य प्रमु पंक्षी विमोहनह ॥ हिर करखहार नमसकार सरिया नानक जगदीस्वरह ॥ ४४ ॥ हे कामं नरक विस्तामं वह जोनी अमावयह ॥ वित हरये त्रै लोक गंम्यं जप तप सील विदारयह ॥ अलप सुख अवित चंचल ऊच नीच समावयह ॥ तव मैं विमुंचित साथ संगम थोट नानक नाराह्यह ॥ ४६ ॥ हे किल मृत कोई करंच करुयां न उपराजे ॥ पसु पंस्ती विमोहनह ॥ हरि करणहारं नमसकारं सरिण नानक जगदीस्वरह

जनम भरण मूलं अहंकारं पापातमा ॥ मित्रं तजंति सत्रं दहंति श्रनिक माया विस्तीरनह ॥ आवंत जावंत यकंत जीआ दुख सुख वडु विकट असाध भ्रम मयान उदिश्रान रमर्गं महा ॥ वैद्यं पारब्रहम परमेस्वर आराधि नानक हरि हरि हरे ॥ ४६ ॥ हे प्राय नाथ गोविंदह कुपा निधान जगद्गुरो ॥ हे मैं सभ दुख हरो ॥ है सरिण जोग संसार ताप हरखह करुखा सरीर स्वस्थ खीख समए दीनानाथ मया करो ॥ सिमरंति नानक राम दामोदर माधवह ॥ ४० ॥ चरण कमल संगेय

**张铁铁铁铁铁铁铁铁铁** 

सरणं गोपाल कीरतनइ साध रमर्ख 11 मै दुवरह ॥ ४१॥ तरणं नानक महा सागर रख्या पारब्रहर्म इस्त काया रख्या मस्तक सुधामी परमेस्वरह ।। भातम रख्या गोपाल धन चरख में गुर दयालह दूख जगदीस्वरह ॥ सरब रख्या

家本本本本本本本本本本主意。本本本本本本本本本本本本本本本 विनासनद ।। भगति वछल ध्रनाथ नाथे सरिए नानक पुरख ॥ जेन कला धारिश्रो श्राकासं वे संतरं श्रवुतह ॥ ५२ वेसटं ॥ जेन कला सर नख्यत्र जोत्यं सासं सरीर धारखं॥ ससि जेन कला मात गरभ प्रतिपालं नह छेदंत जठर रोगग्रह - 11 नानक नह छिजंति तरंग तोयग्रह ॥ ५३ ॥ कला असधंभं सरोवरं गुसांई गरिस्ट रूपेण सिमरणं सरवत्र जीवणह ॥ लवध्य संत संगेण नानक मारग हरि भगतणह ॥ ५४॥ मसकं भगनंत सैलं करदमं तरंत ॥ सागरं लंघंति पिंगं तम परगास श्रंधकह ॥ साध संगेशि हरि सिमरंत हरे ॥ ५५ हरि 11 सरिण नानक गोविंद - 11 तिलक हीगां राजनह जथा विप्रा ॥ अमर हीसं जथा वैसनवह श्रावध हीगां जथा सुरा ॥ नानक धरम हीगां तथा 11 न संखं न चक्रं न गदा न सिश्रामं ॥ श्रस्चरज ¥ <del>६</del> नेत कथंति वेदा ॥ ऊच मूच अपार रहंत जनम ॥ नेत साध रिदयं श्रचुत ॥ वुमंति गोविंदह नानक वसंति 11 वसनं संसारं सनवंधी वडमागीत्रह ॥ ५७ ॥ उदित्रान मोह मदिरं महां सित्राल खरह ॥ विखम स्थान मन ॥ हीत मोह में भरम अमर्ण अहं फांस पंच तसकरह तीरूपण कठिनह ॥ पावक तोश्र श्रसाध घोरं तीर अगम नह सरग संगि गुोपाल नानक हरि चरण लंघनह ॥ भज् साध ॥ ५८ ॥ कृपा करंत गोविंद गोवालह सगल्यं रोग संगेणि गुण रमत नानक सरणि पूरन परमेसुरह ॥ खंडगाह ॥ साध ४६ ॥ सित्रामलं मधुर मानुरूयं रिदयं भूमि वैरणह ॥ निवंति ॥ अचेत संत स्वजनह ॥ ६० होवंति मिथिआ चेतनं घटंत सासा नितप्रते ॥ छिजंत महा सुंदरी कांइश्रा कंनिया ग्रासते ॥ रचंति पुरखह कुटंव लीला श्रनित आसा बिखिआ विनोद ॥ अमंति भ्रमंति वहु जनम हारिय्रो सरिण नानक करुणामयह ॥ ६१ ॥ हे जिह्ने हे रसगे मधुर प्रित्र तुयं॥ सत हतं परम नादं अवरत एथह सुध अछरगाह।। गोविंद दामोदर माधवे।। ६२।। गरवंति नारी मदोन मतं ॥ वलवंत वलातकारगह ॥ चरन कमल नह भजंत त्या समानि धिगु जनमनह ॥ हे पपीलका ग्रसटे गोविंद सिमरण तुयं धने ॥ नानक **淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

श्रनिक बार नमो नमह ॥ ६३ ॥ तृश्वंत मेरं सहकंत हरीश्रं ॥ पृडंत तरीयं उत्यांत मरीयं॥ यंघकार कोटि सर उजारं॥ विनवंत नानक हरि गर दयारं ॥ ६४ ॥ ब्रहमणह संगि उधरणं ब्रहम करम जि पूरणह ॥ त्रातम रतं संसार ॥ गहंते नर नानक निहफलह ॥ ६४ ॥ परदरव हिरखं बहु उचरणं सरव जीश्र कहा। लउ लई तसना श्रतिपति मन करम करत स स्काह ॥ ६६ ॥ मतेसमेव चारणं उधारणं भै दतरह ॥ श्रनेक पातिक हरणं नानक साघसंगम न संसयह ॥ ६७ ॥ महला ५ गाथा १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ करपूर प्रहप सुगंधा परस मानुरूय देहं मलीएं॥ मजा रुधिर दुगंधा नानक अधि गरवेश अज्ञानशो ॥ १॥ परमायो परजंत श्राकासह दीप लोश्र सिखंडयह ॥ गछेय नैस भारेय नानक बिना साधू न सिघ्यते ॥ २ ॥ जाखो सित होवंतो मरखो इसटेख मिथित्रा ॥ कीरति साथि चलंथो मर्खति नानक साध संगेख ॥३॥ माया चित भरमेण इसट मित्रेख बांधवह ॥ लबध्यं साध नानक सुख त्रसथानं गोपाल भजखं ॥ ४ ॥ मैलागर संगेख निष्ठ विरखिस चंदनह ॥ निकटि वसंतो बांसो नानक श्रहंबुधि न बोहते ॥ ५ ॥ गाथा गुफ गोपाल कथं ॥ मधं मान मरदनह ॥ इतं पंच सत्रेशा ॥ नानक इरि वाणे प्रहारणह ॥ ६ ॥ वचन साध सुख पंथा लहंथा वड करमण्ड ॥ रहंता जनम मरणेन रमणं नानक हरि कीरतनह ॥ भ्ररिजेग मःडोयं नह सदीयं पेड विहरा विखमता नानक वहंति जोनि बासरोरेंगी साध संग्रेग लभंतं वडभागगह н हरिनाम गुग सागर नह विद्यापणह 3 11 संसार काम तज्ज्यां ।) नानक н संगमह समंत्र साध वचना 11 20 विनासनह ॥ इरि चरण कमल ध्यानं नानक कुल समूह उधारणह ॥ ११ ॥

( १३६१ **这位这个不是是是是是是是是是是是是是** लबधो मित्र सुमितो । बिदारण कदे न चितो ।। जा का अस्थलु तोलु त्रमितो ।। सुोई नानक सखा जीग्र संगि कितो ।। १३ ।। अपजसं मिटंत सत पुत्रह ।। सिमरतव्य रिदें गुरमंत्रगह ।। प्रीतम भगवान त्रज्जुत ।। नानक संसार सागर तारणह ॥ १४ ॥ मरणं विसरणं गोविदह ॥ जीवणं दरिनाम ध्यावणह ॥ लभणं साध संगेण ॥ नोनक हरि पूरिव लिखग्रह ॥ १५ ॥ दसन विहून भुयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारं ॥ व्याधि उपाड़ग संतं ॥ नानक लवघ करमगाह ॥ १६॥ जथ कथ रमगां सरगां सरवत्र जीत्रगह ।। तथ लगणं प्रेम नानक ॥ परसादं गुर दरसनहः १७॥ चरणारविंद मन विध्यं ॥ सिध्यं सरव कुसलणह ॥ गाथा गावंति नानक भव्यं परा पूरवणह ॥ १८॥ सुभ वचन स्वर्णं साध संगेण उधरण ॥ संसार सागरं नानक पुनरिष जनम न लभ्यते॥१६॥ वेद पुराण सासत्र वीचारं ॥ एकंकार नाम उरधारं ॥ कुलह समूह सगल उधारं ॥ वडमागी नानक को तारं ॥ २०॥ सिमरणं गोविंद नामं कुल समृहणह ॥ लवधिद्यं साध संगेण नानक घरम सरव ॥ २१ ॥ सरव दोख परंतित्र्यागी उधरगां मसतकि लिख्यणः॥ भेटंति द्रसनह दृइंतगः:।। लवधेगि साध संगेगि नानक सतम जाणो २२ ॥ होयो है होवंतो हरण भरण संपूरण:॥ साधू नानक प्रीति कारगां॥ २३ ॥ सुखेगा वैगा रतनं रंचनं कसु'भ रंगणः॥ रोग सोग विश्रागं नानक सुखु न सुपनह ॥ २४ ॥ ।। हाथि कलंम त्र्रांम मसतकि फुनहे महला ५ लेखावती।। उरिमा रहिओ सम संगि अनूप रूपावती।। उसति मुखहु तुहारी आ ॥ बिलहारीत्रा ॥ १ ॥ संत सभा मिह बैस कि कीरित में कहां ॥ कहनु न जाइ त्ररपी समु सीगारु एडु जीउ समु दिवा ॥ त्रास पित्रासी पाईपे ॥ हरिहां मसतिक होवें किछु साजिआ ॥ सोलइ २ ॥ सखी काजल हार तंबोल सभै विछाईऐ कि अंजनु पाजिआ ॥ जे घरि आवे कंत त सीगारु समु विरथा कीए सीगार वाकु हरिहां कंते पाईऐ ॥ किछ सभु 滋本志志志志 宏志志志本本本

जाईऐ ॥ ३ ॥ जिसु घरि विसित्रा कंत सा वडभागणे ॥ तिसु विशित्रा हम्र सीगारु साई सोहागरो ॥ सुती होइ श्रचित हउ मनि आस पुराईच्या ॥ हरिहां जा घरि श्राइश्रा कंत त सम किछ पाईश्रा ॥ ४ ॥ श्रास कि द्यास प्रसईपे ॥ सतिगर भए पूरा पाईऐ ।। मैं तनि अवगण बहुतु कि अवगण छोइया ।। हरिहां सतिगुर मए दहग्राल त मनु ठइराइया ॥ ५ ॥ बेद्धंत धिश्राइश्रा ॥ दतरु \$6 संसारु सतिगरू हरिहां मिटिञ्रा जां प्रा पाइया - 11 श्रावागउख श्रंमृत हरि का नाम्र सित्युर ते पाइत्रा ।। ६ ।। मेरे हाथि पदम्र श्रागनि सुख बासना ॥ सखी मोरे कंठि रतंत्र पेखि दख नासना ॥ सगल सुख रासि हरि ॥ हरिडां रिघि सिधि करि ॥ ७॥ परत्रिश्च रावणि नवनिधि बसहि जिस सदा कत ढाकी ग्रहि ॥ नितप्रति हिरहि परदरब छिद्र 11 ।। इरिहां सुनते भए प्रनीत पवित्र सगल कुल तारई पारब्रह्म बीचारई ॥ = ॥ ऊपरि बनै श्रकास तलै घर सोहती ॥ खोजत फिरड विदेसि जोहसी ॥ वीज़िल म्रख कउ पाईऐ п हरिहां जे भसतकि होवै भाग त समाईऐ ॥ ६ ॥ डिठे समे थाव नही तुपु जेहिया त सोहिआ ॥ वसदी सघन श्रपार तां श्चनुप प्र ॥ हरिहां नानक कसमल जाहि नाइऐ रामदास सर ॥ १० ॥ सुचित सु साजनु चाहीए।। जिसु संगि लागे प्राण चात्रिक चित तिसै कउ श्राहीए ॥ बनु बनु फिरत उदास बुंद मांगै वित्तहारखे हरिजन न(म नानक मित का चितु अनुषू मरंग्रुन जानीऐ।। गाइक गुनी अपार पछानीऐ ॥ चित्रहि चितु समाइ त होवें रंगु घना ॥ हरिहां चंचल चोरिह मारि त पावहि सचु धना ॥ १२ ॥ सुपर्ने ऊभी भई गहिओ पुरस्व विराजित पैस्वि मनु संदर कहत कत पाईए ।। हरिहां सोई जतंत्र बताह चरग

नाद

सखी पिउ पाईए।। १३॥ नैय न देखिंह साध सि नैय विदालिया।।

करन मुंदि घालिश्रा ॥ रसना जपै न नाम

( १३६३ तिलु तिलु करि कटीए ॥ हरिहां जब विसरें गोविद राइ दिनो **长长托投资货货货** दिनु घटीऐ ॥ १४ ॥ पंकज फाथे पंक महा मद कोऊ ऐसा मीतु श्रंग संग उरभाइ विसरते सुंफिश्रा ॥ है टूटे लेइ सांठि ॥ तोर त्रिखम गांठि ॥ नानक इकु स्रीधर नाथु जि १५ ॥ धायउ दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे ॥ पंच सताविह दूत कवन विधि मारणे ।। तीखण वाण चलोइ नामु प्रभ ध्याईऐ ॥ १६ ॥ सतिगुर विखादी घात पूरन गुरु पाईऐ कीनी दाति मृलि न निखुटई ॥ खावहु भुंचहु सभि गुरम्रुखि छुटई ॥ अंमृत नाष्ठु निधानु दिता तुसि हरि ॥ नानक सदा अराधि कदे न जांहि मरि ॥ १७ ॥ जिथे जाए भगतु सु थानु सुहावणा ॥ सगले होए सुख हरिनामु धिश्रावणा ॥ जीश्र करिन जैकारु निंदक मुए पचि ॥ साजन मनि त्रानंदु नानक नाम्रु जिप ॥ १८ ॥ पावन पतित पुनीत कतह नहीं सेवीए ॥ सूठै रंगि खुआरु कहां हरिहां खेवीऐ ।। हरि चंद्उरी पेखि काहे सुखु मानित्रा विलहारी तिन जि दरगिह जानित्र्या ॥ १६ ॥ कीने गवार विकार घन ॥ महा द्रुगंधत वासु सठ का छारु तन ॥ फिरतड गरव गुवारि मरणु नह जानई ॥ हरिहां हरि चंदउरी पेखि काहे सचु मानई ॥ २० ॥ जिस की पूजे अउध तिसे कउणु राखई ॥ बैदक ग्रनिक उपाव कहां लउ भाखई ॥ एको चेति गवार काजि छारु वृथा सम्रु जावई ॥ २१ ॥ श्रावई ॥ हरिहां विन्तु नावे तनु श्राउत्वधु नामु श्रापारु श्रमोलकु पीजई ॥ मिलि मिलि खावहि सगल कउ दीजई ॥ जिसे परापित होइ तिसे ही पावणे ॥ हिरहां हउ विलहारी तिन जि हरिरंगु रावणे ॥ २२ ॥ वैदा संदा संगु इकठा होइत्रा ॥ अउखद आए रासि विचि आपि खलोइआ ॥ जो जो ओना करम सु करम होइ पसिस्त्रा ॥ इरिहां दृख रोग सिम पाप तन ते खिसरित्रा ॥ २३ ॥ चडवोले महला ५ की प्रेम इस ॥ संमन জন্ত दम क्यिडु होती साट ॥ रावन हुते सु रंक नहि जिनि प्रसादि दीने सिर प्रीति प्रेम तनु खचि रहिआ राई बीच १ ॥ · 宋宋宋宋宋宋宋宋次次次次次次次宋宋宋宋宋

मत वेधियां वस्त सरति संजोग होता। चन्न कमल सागर मेर उदिश्रान यन नवखंड वसधा भरम मुसन प्रेम п पिरंम के सन्त एक किर करम ॥ ३ H मसन ।। बीधे बांधे कमल की रही ज अंबरु महि छाइ तप संजम हरख सुख मान महत अरु श्रेम परि वारि वारि देंउ सरव ॥ ४ ॥ मृसन न जानई मरत हिरत संसार ॥ प्रेम पिरंम वेधियो उरिक्स्यो ਜ मिथ बिउहार ॥ ६ ॥ घबु दबु जब जारीऐ बिछुरत प्रेम बिहाल ॥ मृसन तब ही मृसीएँ विसरत प्ररख दहब्राल ॥ ७ ॥ जा को प्रेम सुत्राउ है चरन चितव मन माहि ॥ नानक विरही ब्रहम के श्रान न कतह जाहि ॥ = ॥ लख घाटीं ऊंची घनो चंचल चीत विहाल ॥ नीच कीच निमृत घनी करनी कमल जमाल॥६॥ कमल नैन अंजन सित्राम चंद्रयदन चित चार ॥ मृसन मगन मरंम सिउ खंड खंड करि हार ॥ १० ॥ मगत भइत्रो प्रित्र प्रेम सिउ स्रघ अंग ॥ प्रगटि भड़को सभ लोख महि नानक अधम पतंग सलोक मगत कवीर जीउ के ॥ मेरी सिमरनी रसना ऊपरि १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ कवीर रामु ॥ ब्यादि जुगादी सगल मगत ताको धुखु विस्राष्ट्र ॥ १ ॥ दवीर मेरी जाति कउ सम्र को इसनेहारु ॥ बलिहारी इस जाति अपियो भिरजनहारु ॥ २ ॥ कवीर सरामग किश्रा कर्राह इलावहि जीउ ॥ सरव द्यल को नाइको राम नाम रस पीउ ॥ ३ ॥ क्बीर कंचन के कंडल बने ऊपरि लाल जहाउ ॥ दीसहि दाधे कान जिउ जिन मनि नाही नाउ ॥ ४ ॥ कबीर ऐसा एक आधु जो जीवत मिरतक होइ ॥ निरमें होइ के गुन रवे जत पेखउ वत सोइ ॥ ४ ॥ क्वीर जा दिन हउ मुद्रा पार्छ भइत्रा अनंदु ॥ मोहि मिलिओ प्रश् आपना संगी भजहि गोबिंदु ॥ ६ ॥ कबीर सभ ते इम बुरे इम तिज मलो सञ्च कोइ ॥ जिनि ऐसा करि वृक्तिया मीत हमारो ॥७ ॥ कवीर आई सुमाहि पहि अनिक करे करि भेस ॥ इम राखे गर व्यापने उनि कीनो आदेसु ॥ = ॥ कवीर सोई मारीऐ जिह होड़ ॥ भलो मलो सभु को कहै युरो न माने कोइ ॥ ६ ॥

Trach कवीर राती होवहि कारी आ कारे ऊमें जंत ॥ लैं फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत ॥ १० ॥ कवीर चंदन का विरवा भला बेढ़िओ **安安安全,张州北北北北北北北北**市 ढाक पलास ।। श्रोइ भी चंदनु होइ रहे वसे जु चंदन पासि ॥ ११ ॥ कवीर वांसु वडाई वृडिश्रा इंड मत ह्वहु कोह ॥ चंदन दुनी गवाइग्रा ॥ कवीर १२ गोफलि न होइ ॥ कुहाड़ा मारिश्रा वसे बांसु सुगंधु पाइ साथि ॥ ठाञ्रो हउ फिरिश्रो कउतक चाली न सिउ दुनी जह जह ॥ कबीर अपुने हाथ ॥ १३ ॥ कवीर 11 88 ठाइ ॥ इक राम सनेही वाहरा ऊजरु मेरे मांइ तिह श्रागि लगउ संतन की मुंगीश्रा भली भठि कुसती गाउ - 11 किया धउलहर जिंह नाही हिर को नाउ ॥ १५ ॥ कबीर संत मए रोईऐ जो अपुने गृहि जाइ।। रोवहु साकत वापुरे जुहाटे हाट विकाइ।। की खानि ॥ कोने १६ ॥ कबीर साकतु ऐसा है जैसी डोलनी माङ्श्रा कवीर खाईऐ परगट होइ निदान ॥ १७ ॥ छाछि पीए संसारु ॥ पवनु भकोलनहारु ॥ संतहु माखनु खाइश्रा १८ ॥ कवीर माइत्रा डोलनी पवतु वहै हिवधार ॥ जिनि विलोइत्रा तिनि खाइत्रा श्रवर विलोवनहार ॥ १६ ॥ कवीर माइत्रा चोगटी मुसि मुसि लावे हाटि ॥ एकु कवीरा ना मुसै जिनि बाट ॥ २०॥ कवीर सूखु त एंह जुग करिह जु बहुते मीत ॥ नीत ॥ २१ ॥ कवीर एक सिउ ते सुखु पावहि पाईऐ ॥ मरने ही ते चितु राखहि ञ्चानंद् जिसु मरने ते जगु डरें मेरे मन पूरेनु परमानंदु ॥ २२ ॥ राम पदार्थु पाइके कबीरा गांठि ॥ नही पटणु नही पारख् नहीं गाहकु नहीं मोलु ॥ कवीर तासिउ प्रीति करि जाको ठाकुरु राम्र ।। कबीर प्रीति इक सिउ कीए आन कउने काम ॥ २४ मुखाइ ॥ २५ 11 घररि दुविधा जाइ ॥ भावें लांवे केस करु भावें कवीर जगु काजल की कोठरी श्रंघ परे तिस माहि ।। न लिहारी हउ इह तन् कवीर सकहु त लेहु बहोरि ॥ नांगे पावहु ते गए जिन के लाख करोरि ॥ २७ ॥ कबीर इहु तनु जाइगा कवने मारगि लाइ । के संगति गुन गाइ॥ २८ कवीर मरता करि साध की कै हरि के **表来来来来张宏宏表表表表** 

मरता जगु मृत्रा मिर भी न जानिया कोइ ॥ ऐसे मरने जो मरे बहुरि न मरना होड़ ॥ २६ ॥ कवीर मानस जनम्र दुलंग्र है होइन शरैवार॥

जिंड बन फल पाके भुइ गिराहि बहुरि न लागिह डार ।। ३० ॥ कवीरा तुही कवीरु तू तेरी नाउ कबीरु ॥ राम रतनु तब पाईऐ जउ पहिले तजहि सरीरु ॥ ३१ ॥ कबीर भांख न भांखीएँ तुमरो कहियो न होड़ ॥ करम करीम ज़ !किर रहे मेटि न साकै कोड़ ॥ ३२ ॥ कवीर कसउटी राम की अनुठा टिक न कोइ ॥ राम कसउटी सो सहै जो मरि जीवा होइ ॥ २३ ॥ कवीर ऊजल पहिरदि कापरे पान सुपारी खाहि ॥ एकस हरि के नाम वित्र बाधे जमपुरि जांहि ॥ ३४ ॥ कबीर बेड़ा जरजरा फटे छेंक हजार ॥ हरूए हरूए तिरि गए इये जिन सिर भार ॥ ३४॥ कवीर हाड जरे जिउ लाकरी केंस जरे जिउ घासु ॥ इहु जगु जरता देखि कै महश्रो कवीरु उदासु ॥ ३६ ॥ कवीर गरबु न कीजीएे चाम लपेटे हाड ॥ हैवर ऊपर छत्र तर ते फुनि घरनी गाड ॥ ३७ ॥ कवीर गरच न कीजीए ऊचा देखि श्रवासु ॥ श्राजु काल्हि भुइ लेटला ऊपारे जामे घासु ॥ ३८ ॥ ॥ कवीर गरधुन कीजिए रंकुन इसीएे कोइ ॥ अजहुसुनाउ समुद्र महि किथा जानउ किथा होइ ॥ ३६ ॥ कबीर गरख न कीजीए देही देखि बुरंग ॥ श्राजु काल्हि तजि जाहुगे जिउ कांचुरी भ्रयंग ॥ ४०॥ कवीर लूटना है त लूटि लैं राम नाम है लूटि॥ फिरि पाछै पछुताहुगे प्रान जाहिंगे छूटि ॥ ४१ ॥ कत्रीर ऐसा कोई न जनमिश्री थपने घर लावे थागि ॥ पांचउ लिका जारि के रहे राम लिय लागि ॥ ४२ ॥ को है लरिका वेचई लरिकी वेचे कोइ ॥ सामा करें कबीर सिउ इरि संगि बनज़ करेड़ ॥ ४३ कवीर चेताबनी मत सहसा रहि जाइ ॥ पाछै भोग जु भोगवे तिन गुडु लै खाहि ॥ ४४ ॥ कवीर मैं जानियो पड़ियो मलो पड़िये सिउ मल जोगु ॥ भगति न छाडउ राम की भावे निंदउ ४४ ॥ कवीर लोगु कि निंदै बपुड़ा जिह मनि नाही गिश्रातु ॥ राम कवीरा रवि रहे अवर तजे सम काम ॥ ४६ ॥ कवीर परदेसी के घाघर चहुदिसि लागी आणि ॥ विथा जलि

कोइला मई तागे आंच न लाग ॥ ४७ ॥ कपीर खिथा जलि

१३५७ 阿森森森森慈悲歌歌歌歌歌歌歌歌歌 कोइला भई खापरु फूट मफूट ॥ जोगी वपुड़ा खेलिय्रो त्राप्तिन रही विभूति॥ ४८ ॥ कवीर थोरें जिल माछुली भीवर मेलिछो जालु ॥ इंह टोघनें न छूटसिंह फिरि करि समुंदु सम्हालि ॥ ४६ ॥ कवीर समुंदु छोडीऐ जड श्रति खारो होइ।। पोखरि पोखरि हृढते भलो न किहि है कोइ ॥ ५० ॥ कत्रीर निगुसांएं वहि गए थांघी नाही कोइ ॥ दीन गरीबी त्रापुनी करते होइ सु होइ ॥ ५१ ॥ कबीर बैसनउ की क्किरि मली साकत की चुरी माइ ॥ त्रोंडू नित सुनै हरिनाम जसु उह पाप विसाहन जाइ ॥ ५२ ॥ कवीर हरना द्वला इहु हरीस्रारा तालु ॥ लाख अहेरी एक जीउ केता वंचउ कालु ॥ ५३ ॥ कवीर गंगा तीर जु घरु करहि पीवहि निरमल नीरु।। विन्तु हरि भगति न मुकति होइ इंड कहि रमें कबीर ॥ ५४ ॥ ॥ कबीर मनु निरमन्न भइत्रा जैसा गंगा नीरु ॥ पाछै लागो हरि फिरें कहत कवीर कवीर ।। ५५ ।। कवीर हरदी पीश्ररी चूंनां ऊजल भाइ ।। राम सनेही तु मिले दोनउ बरन गवाइ ॥ ५६ ॥ कवीर हरदी पीरतनु हरें रिचून चिहनु न रहाइ ॥ बलिहारी इह प्रीति कउ जिह जाति वरनु कुलु जाइ।। ५०।। कवीर मुकति दुआरा संज्ञरा राई दसएं भाइ॥ मनु तउ मैंगलु होइ रहिश्रो निकसो के जाइ ॥ ५⊏ ॥ कवीर ऐसा सतिगुरु जे मिलै तुठा करे पसाउ ।। मुकति दुत्रारा मोकला सहजे त्रावउ जाउ ॥ 11 3 K ना म्रोहि छानि न छापरी ना म्रोहि घरु नही गाउ ॥ मत हरि प्छै कउनु है मेरे जाति न नाउ ॥ ६० ॥ कवीर मुहि मरने को चाउ है मरउ त हरि के दुआर ॥ मत हरि पूछे कउनु है परा हमारे वार ॥ कवीरा ना हम की आ न करहिंगे ना करि सके सरीरु ॥ जानउ किछु हरि कीत्रा महत्रो कवीरु कवीरु ॥ ६२॥ कवीर सुपनै हू वरड़ाइके जिह मुख निकसे राम्र ॥ ताके पग की पानही मेरे तन को चामु।। ६३॥ कबीर माटी के हम पूतरे मानसु नाउ ।। चारि दिवस के पाहुने बढ बढ रू'धिह ठाउ ।। ६४ ।। कवीर महिदी करि घालिया यापु पीसाइ पीसाइ ॥ तै सह वात पूळीऐ कबहु न लाई पाइ ॥ ६५ ॥ कबीर जिह दर् श्रावत जातित्रहु हटके नाही कोइ ॥ सो दरु केंसे छोडीऐ दरु [张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

betretretretretretretretret ऐसा होड़ ॥ ६६ ॥ कबीर इबा थापै उबरिक्रो गुन की लहरि भविका। जब देखिओ बेहा जरजरा तब उत्तरि परिश्रो हउ फरिक कवीर पापी भगति न भावई हरि पूजा न सहाइ ॥ माखी चंदनु परहरें जह त्रिगंध तह आइ ॥ ६= ॥ कवीर चैदु मुद्रा रोगी मुद्रा मृत्रा सभु संसारु ।। एकु कवीरा ना मुत्रा जिह नाही रोजनहारु ।। न धित्राइत्रो मोटी लागी खोरि राम हांडी काठ की ना ब्रोह चहुँ बहोरि ॥ ७० ॥ कवीर ऐसी होइ परी कीन ।। मरने वे किया उरपना जब हाथि सिधउरा ॥ ७१ ॥ कबीर रस को गांडो चुसीए गुन कउ मरीए रोइ॥ श्रवगुनीश्रारे मानसै भलो न कहिंहै कोइ ॥ ७२ ॥ कदीर जें है फ्रटि गागरि जल भरी श्राज काल्डि п श्रधमामः लीजहिंगे लुटि ॥ ७३ ॥ कवीर क्रकरु राम को मुतीत्रा मेरो नाउ ॥ गले हमारे जेवरी जह खिचै तह जाउ ॥ ७४ ॥ क्बीर जपनी काठ की किन्ना दिखलाविह लोह ॥ हिरदे राम जपनी किया होड ॥ ७५ u विरह यसै मंतुन मानै कोइ ॥ राम विश्रोगी ना जीए जीए त बउरा होड़ ॥ ७६॥ कवीर पारस चंद्रने तिन है एक सुगंध ॥ तिह मिलि तेऊ

ऊतम मए लोइ काठ निरगंघ ॥ ७७॥ कवीर जम का मोहि मिलिझो ध्योद्द नहीं सहित्रा जाड़ ॥ एकु ज साथ लीया अंचलि लाइ।। ७००।। कवीर वेंद्र कहै इउ ही मला दारू मेरें इह तउ वसत गुपाल की जब मार्वे लेह खिसा। ७६॥ कबीर श्रापनी दिन दस लेह बजाइ н नदी आइ ॥ ८०॥ कवीर सात समंदहि मस ॥ यसुघा ਗਤ य नराइ कागद =१ ॥ कवीर जाति जलाहा किधा चुकदि गुपाल ॥ कवीर रमईत्रा कंठ वंज्ञाल मिल सरव

नहीं मंदर देह

राम लिउ लाइ ॥

॥ श्रंघा लाग्र

पुक्रारे

⊏₹

न

चिह

**८२॥ कवीर ऐमा** 

॥ पांचउ

सनहो

जानई रहियो कवीरा क्रकि

ऐसा को

जराइ ॥ ॥ कवीर

3३६१) 表表表表表表表表表表表表表表表表表 मसान ॥ लोगु सवाइत्रा चिल गइत्रो हम तुम कामु निदान ॥ ८५॥ क्वीर मनु पंखी भइत्रो उडि उडि दहिंदस जाइ ।। जो जैसी संगति मिलें सो तैसो फलु खाइ । ८६ II कबीर जाकउ खोजते पाइ**छो** फिरि के तू भइआ जाकउ ८७ ॥ कबीर मारी मरउ कुसंग की केले निकटि जु वेरि ॥ उह भूलें उह चीरीऐ सांकत संगु न हेरि ॥ ८८ ॥ कन्नीर भार पराई सिर चरै चिलित्रो चाहै बाट ॥ श्रपने भारहि ना डरे श्रागे श्रउघट घाट ।। ⊏१ ।। कनीर बन की दाधी लाकरी ठाढी करें पुकार ।। मित विस परं लुहार के जारे दूजी वार ॥ ६० ॥ कवीर एक मरंते दुइ मूए दोइ मरंतह चारि ॥ चारि मरंतह छह स्रूए चारि पुरख दुइ नारि ॥ ६१ ॥ कत्रीर देखि देखि जगु ढूंढिश्रा कहूं न पाइत्रा ठौरु ।। जिनि हरि का नामु न चेतित्रो कहा मुलाने अउर ६२ ॥ कत्रीर संगति करीएे साध की अंति करें निरवाहु ॥ साकत संगु न की जीए जा ते होइ बिनाहु ॥ ६३॥ कबीर जग महि चेतित्रो जानि के जग महि रहिश्रो समाइ।। जिन हरि चेतित्रो बादिह जनमें आइ ॥ ६४ ॥ कबीर आसा करीए राम की श्रवरे श्रास निरास ॥ नरिक परिह ते मानई जो हरिनाम उदास ॥ ६५ ॥ कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो कीत्रों न मीतु । चाले थे हिर मिलन कउ बीचे अटिकिओ चीतु ॥ ६६॥ कबीर वपुरा कित्रा करें जउ रामु न करें सहाइ ॥ जिह जिह डाली पगु धरु सोई मुरि मुरि जाइ ॥ ६७ ॥ कबीर अवरह कउ उपदेसते मुख मैं परिहै रेतु ॥ रासि विरानी राखते खाया घर का खेतु कबीर साधू की संगति रहउ जउ की भूसी खाउ।। होनहारु सो होइंहै साकत संगि न जाउ ॥ ६६ ॥ कनीर संगति साध की दिन दिन दूना हेतु ।। साकत कारी कांबरी घोए होइ न ॥ १०० ॥ कबीर मनु मूंडिय्रा नहीं केस मुंडोए कांइं॥ जो किछु की आ सु मन की आ मूंडा मूंड अजांइ ॥ १०१ ॥ कवीर रामु न छोडीऐ तनु धनु जाइ त जाउ ।। चरन कमल चितु वेधिस्रा रामहि नामि समाउ ॥ १०२ ॥ कवीर जो हम जंतु वजावते टूटि गई सभ तार ॥ जंतु विचारा किन्रा करें चले वजावनहार ॥ १०३॥ कवीर माइ ::张ະ张ະ张·宋东宏宏张 宏宏宏宏宏宏宏宏

तिह गुरू की जा ते भरमु न जाइ ॥ त्राप डुबे महि चेले दीए बहाइ ॥ १०४ ॥ कबीर जेते पाप कीए राखे दराइ ।। परगट भए निदान सभ जब पछे घरमराइ कवीर हरि का सिमरन छाडि कै पालिओ बहत करता रहि गइत्रा भाई रहित्रा न बंधु ॥ १०६ हरि कवीर सिमरज छोडि के राति जगावन जाड सरपनि हाड II. जाए श्रपने खाड ॥ १०७ ॥ कबीर हरि का सिमरन श्रहोई राखें नारि ॥ गदही होड के श्रवतर मारु सहै १०८ ॥ कवीर चतराई अति घनी हरि हिरदे अवि ऊपरि खेलना गिरें त ठाहर नाहि ॥ कवीर 11 305 धंनि है जा मुख कहीएँ राम ॥ देही किस की बापरी पवित्र होइगो ग्राम् ॥११०॥ कवीर सोई कल भली जा कल हरि जिह कल दास न ऊपजै सो कल ढाक पलास 11 है गड़ चाहन संघन घन लाख धजा फहराहि भिख्या भली जउ हरि सिमरत दिन जाहि ॥ ११२ जगहउ फिरिक्रो मांदल कंध चहाड कोई н काह देखी होकि बजाइ ॥ ११३ ॥ मारगि मोती बीयरे श्राह ।। जोति विना जगदीय की जगत उलंघे जाड़ ॥ वंसु कवीर का उपजिस्रो पुत कमालु ॥ इरि का सिमरन घरि ले व्याया माल ॥ ११५॥ कवीरसाध कउ मिलने जाईए साथि न लीजै कोइ ॥ पाछै पाउ न दीजीए श्रामै होइ स होइ ॥ ११६ ॥ करीर जग गाधियो जिंह जेवरी तिह मत बंधह कवीर ॥ जैहिंदि थाटा लोन जिउ सोन समानि सरीह ॥ ११७ ॥ कवीर हंसु उडियो तन गाडियो सोमाई सैनाइ ॥ धनह जीउ न नैनाह॥ ११८॥ फवीर नैन निहारउ तुमः कउ नाउ ॥ पैन उचरउ तथ नाम जी चरन कमल रिद ठाउ मे सतिगर के कवीर सरग नरक ते रहिओ महि रहउ शंति अरु आदि ॥ १२० ॥ कशीर चरन कमल की मउज को कहि कैसे उनमान ॥ कहिये कउ सोमा नही देखा ॥ कबीर देखि के किह कहउ कहे

医型逐逐逐逐逐速速速減 पतीत्राइ ॥ हरि जैसा तैसा उही रहउ हरिब गुन गाइ ॥ चुगि चुगि चितारे ॥ जैसे १२२ ॥ कत्रीर चुगै चितारें भी चुगै वचरिह कूंज मन माइआ मनता रे ॥ १२३ ॥ कवीर अंबर घनहरु वरित भरे सरताल ॥ चारुक जिउ तरसत रहे निसि वीछुरै ॥ १२४ ॥ कवीर चकई जिउ मिलें परभाति । जो नर विछुरे राम सिउ ना दिन मिले न राति ॥ कउतु हवालु १२५ ॥ कवीर रैनाइर विछोरिस्रा रहु रे संख मसूरि धाहड़ी देसहि उगवत सूर ॥ १२६ ॥ कवीर सुता करिह जागु रोइ भें दुख ॥ जा का वासा गोर मिह सो किउ सोवें देवल सुख ॥ १२७ ॥ कवीर स्नुता किया करहि उठि कि न होइगो लांचे गोड पसारि ॥ १२८ ॥ कवीर खता कित्रा करिह बैठा रहु अरु जागु ॥ जाके संग ते बीछुरा मुरारि ॥ इक दिन सोवनु ताही के संग लागु ॥ १२६ ॥ कवीर संत की गैल न छोडीऐ मारगि लागा जाउ ॥ पेखत ही पुंनीत होइ भेटत जपीए नाउ ॥ १३० ॥ न कीजीए दूरिह जाईएे भागि॥ वासनु कारो लागै दागु ॥ १३१ ॥ कवीरा रामु न चेतित्री संगु कवीर साकत ।। लागी मंदिर दुत्रार परसीऐ तउ कछ कीनो काढिग्रा जाइ ।। १३२ ॥ कत्रीर कारतु सो भइत्रो जो जरा पहुंचिश्रो करतार ॥ तिस बिनु दूसर को नहीं एके सिरजनहारु ॥ १३३ ॥ जाइ पहुचहि लागे फलनि पाकन जउ वीचि न खाही कांत्र ॥ १३४ ॥ कत्रीर ठाकुरु फल कवीर ।। देखा देखी स्त्रांगु धरि पूजिह मोलि ले मन हठ तीरथ जाहि खाहि ।। १३५ ।। कत्रीर पाहन परमेसुरु की आ पूजे संसारु ॥ इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार ॥ १३६ की त्रोबरी मसु के करम कपाट ।। पाहन पाड़ी बाट ॥ १३७॥ कवीर कालि करंता अवहि कागद करु अब करता सुइताल ॥ पाछै कञ्जू न होइगा जउ सिर पिरथमी पंडित कालु ॥१३८॥ कबीर ऐसा जंतु इकु देखित्रा जैसी धोई लाख ॥ दीसे चंचलु वहु गुना मतिहीना नापाक ॥१३६॥ कवीर मेरी बुधि कउ जम्रुन करे तिसकार ॥ जिनि इहु जमूत्रा सिरजित्रा सु जिपश्चा परिवदगार ॥ १४०॥ कवीरु कसत्री 日本还还还还还还还还

( 1397 )

भइत्रा भवर भए सभ दोस ॥ जिउ जिउ भगति कत्रीर की तिउ तिउ राम निवास ॥ १४१ ॥ कबीर गहगचि परित्रो कुटंब के कांठे रहि गहत्रो राम ॥ स्राड परे घरमराइ के बीचहि धूमा घाम ॥ १४२ ते सकर भला राखे बाबा गाउ।। उह साकत बपुरा मरि गइत्रा कोइ न लैंहै नाउ ॥ १४२ ॥ कवीर कउडी कउडी जोरि कें जोरे लाख करोरि ॥ चलती बार न कहा मिलियो लई लंगोटी तोरि ॥ १४४ ॥ कवीर वैसनो हुआ त किआ महुआ माला चारि ॥ बाहरि कंचन बारहा भीतरि भरी संगार ॥ १४५ रोड़ा होइ रहु बाट का तिज मन का अभिमान н ऐसा दास ताहि मिले भगवानु ॥ १४६ ॥ कबीर रोड़ा हुआ त किआ दख देइ ॥ ऐसा तेरा दास है जिउ घरनी महि खेह ॥ १४७ ॥ कवीर खेह हुई तुउ किया भइया जी उडि लागै यंग ॥ हरिजन ऐसा चाहीएे जिउ पानी सग्वंग 11 १४= ॥ कवीर ॥ हरिजन त किया भइश्रा सीरा ताता होइ जैसा इरि ही होड़ ॥ १४६ ॥ उद्ध कनकामनी भवन धजा फडराइ ।। ता ते मली मधकरी संत संग गुन गाइ ।। १५० कवीर पाटन ते ऊजरु मला राम भगत जिह ॥ राम सनेही ठाइ बाहरा जम पुरु मेरे माँइ ॥ १५१ ॥ कबीर गंग जमन के ध्रांतरे घाट॥ तहा कवीरै मद्र की आ खोजत मनि कवीर जैसी उपजी पंडते जउ 11 श्रोड़ि॥ हीरा किस का बापुरा प्रजिह न रतन करोडि देखियो हीरा श्चर्यमञ हार विकाड बाहरा कउडी बदलै जाड़ ॥ १५४ ॥ कबीरा जहा गियाल तह धरम्र लोभ तह काल है जहा खिमा तह पाप ॥ जहा श्रापि ॥ १४४ ॥ कपीरा माइया तजी त किया भइया तिजिद्या नही जाइ ।। मान मुनी मुनियर गले मानु समें कउ १४६ ॥ कबीर साचा सतिगरु मैं मिलिया सबद ज बाहिया एक मिलि गइया परिश्रा कलेजे छेक सिखा महि कवीर साचा सतिगरु किथा करें जउ एक न लागई जिउ गांस बजाईए एक ॥ १५०

**法本技术技术基本基本技术技术表表表表表表表表表表表** हरि पुजै बाह्न सघन घन छत्रपती की नारि ।। तासु पटंतर ना 1 नृप नारी किउ निंदीऐ किउ जन की पनिहारि ॥ १५६ ॥ कवीर सिमरे को मानु ॥ त्रोहु मांग सवारे विखे कउ ऋोडु सतिगुर गंघी थिति भई ।। कबीर थूनी पाई हरि कवीर तीर ॥ १६१ 11 १६० 11 धीर ।। कत्रीर हीरा वनजित्रा मान सरोवर पाईग्रहि जउहरी ले के मांडे हाट ।। जब ही त्व हीरन की साट ॥ १६२ ॥ कवीर काम परे हरि सिमरीए बित वासा करहु सेवा कउ दुइ भले एक संतु इक् रामु॥ रामु ज सिमरहु नित ॥ अमरापुर नामु ॥ १६४ ॥ कबीर जिह मारगि कवीर १६३ गए पाछे परी बहीर ।। इक अवघट घाटी राम की तिह चड़ि संतु जपावै मुकति को ।। १६५ ।। कबीर दुनीया के दोखे मूत्रा चालत कुल पंडित की कानि ।। तब कुलु किस का लाजसी जब ले धरहि मसानि 11 रहिओं कवीर १६६ ॥ कत्रीर इवहिंगों रे वापुरे वहु लागन की कानि॥ पारोसी के हू आ तू अपने भी जानु ॥ १६७ ॥ कबीर भली मधूकरी नाना विधि को नाजु॥ दावा काहू को नहीं बडा देसु बड राजु ॥ १६८॥ कवीर दावे दामतु होतु है निरदाये रहे निसंक ॥ सो रंक ॥ १६६ ॥ कत्रीर पालि सम्रहा सरवरु भरा पी न सक कोई नीरु ॥ भाग वडे ते पाइत्रो तूं भरि भरि पीउ रहे सो गने इंद्र सरीरु ॥ ए दुइ अखर ना खिसहि सो गहि रहिओ कवीरु॥ १७१॥ कवीर ॥ १७० ॥ कवीर दहदिसि लागी त्रागि द्रि कवीर कोठी काठ की संसा १७२ ॥ कवीर जिल मूण मृरख उबरे भागि ॥ च्रनी चितु सोधि क हरि देह विहाइ ।। वावन अखर न छाडै संतई जउ कोटिक मिलहि कागद लाइ ॥ १७३ ॥ कवीर संतु सीतलता वेढिश्रो त भुयंगम ॥ मलिआगरु भइत्रा पाइत्रा त्रहम सीतलु गित्रानु ॥ जिनि जुआला जगु जारिया सु जन के उदक समानि ॥ १७५॥ **ऋसं**त कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोइ॥ के जाने आपन धनी के दासु दीवानी होइ॥ १७६॥ कवीर भली भई जो भउ परिश्रा दिसा 本本本本本 本本本本本本本本本本 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 गईं सम भृत्ति ॥ श्रोरा गरि पानी महत्र्या जाइ मिलिश्रो ढिलि कृति ॥ १७७ ॥ कवीरा धृरि सकेलि कै प्ररीक्षा बांधी देह ॥ दिवस चारि को पेखना श्रंति खेह की खेह ॥ १७⊏॥ सरज चांद कै उदै मई सम देह ॥ गुर गोविद के बितु मिले पलटि भई सम खेह ॥ १७६ ॥ जह श्रनभउ तह भै नहीं जह भउ तह हरि नाहि ॥ कहिन्रो कवीर विचारि कै संत सुनहु मन माहि ॥ १८० ॥ कवीर जिनहु किल्लू जानिश्रानही तिन सुख नीद विहाइ !। हमहु जु यूमो यूमना पूरी परी बलाइ !। १८१ ॥ कवीर मारे बहुतु पुकारिया पीर पुकारे अउर ॥ लागी चोट मिरंम की रहिओ कवीरा ठउर ॥ १८२ ॥ कवीर चोट सुहेली सेल की लागत लेइ उसास ॥ चोट सहारै सबद की तासु गुरू मै दास ॥ १८३॥ कबीर मुलां मुनारे किया चढहि सांई न बहरा ॥ जा कारनि तृ बांग देहि दिल ही भीतरि जोइ॥ १८४॥ सयुरी बाहरा किया हज कावे जाइ ॥ कवीर जा सावित नहीं ताकउ कहां खुदाइ ॥ १८५ ॥ कवीर अलह की करि वंदगी जिह सिमरत दुखु जाइ ॥ दिल महि साई परगटै वुकी वलंती नांइ ॥ १८६ ॥ कवीर जोरी कीए जुलसु है कहता नाउ हलालु दफतरि लेखा मांगीऐ तब होइगो कउन हवाल ॥ ।। कबीर खुबु खाना खीचरी जामहि श्रंमृतु कारने गला कटावै कउनु ॥ १८८ ॥ कवीर तब जानीएे मिटै मोहु तन ताप ॥ हरख सोग त्रापहि त्राप ॥ १८६ ॥ कवीर राम कहन महि तामहि एक विचारु ॥ सोई राम्रु समै कहिह सोई १६० ॥ कबीर रामें राम कहु कहिबे माहि विवेक ॥ एक अनेकहि मिलि गइआ एक समाना एक ॥ १६१ ॥ कवीर जा घर साथ न सेरीअहि इरि की सेवा नाहि ॥ ते घर मरहट सारखे भृत वसहि तिन मादि॥ १६२ ॥ कवीर गृगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान ॥ पावहु ते पिंगुल भक्ष्या मारिक्रा सर्तिगुर बान п कवीर सतिगुर छ्रमे बाहिशा बातु जु एकु लागत ही भुइ गिरि परिद्या परा करेजे छेकु ॥ १६४ ॥

अकास की परि गई भूमि विकार ॥ विनु संगति इउ मांनई होइ गई भठ छार ॥ १६५ ॥ कवीर निरमल बूंद अकास की लीनी भूमि मिलाइ ॥ अनिक सिआने पचि गए न निरवारी जाइ ॥ १६६॥ कवीर हज कावे हउ जाइ था त्रागै मिलित्रा खुदोइ॥ सांई मुफ सिउ लिर परित्रा तुभै किनि फ़ुरमाई गाइ ॥ १६७॥ कवीर हज कावै होइ होइ गइत्रा केती बार कवीर ॥ मुभ महि कित्रा खता मुखहु न बोलें पीर ॥१६८॥ कबीर जीत्र जु दर्ह जर मारिह जोरु करि कहते हिंह जु इलाजु ॥ दफतरु काढिहै होइगा कउनु हवालु ॥ १६६ ॥ कवीर जोरु कीत्रा सो जुलमु है लेइ जवाबु खुदाइ ॥ दफतर लेखा नीकसै मार मुहै मुहि खाइ।। २००।। कवीर लेखा देना सुहेला जउ<sup>्</sup>दिल सूची होइ ।। उसु साचे दीवान महि पला न पकरें कोइ ॥ २०१ ॥ कवीर धरती अरु त्राकास महि दोइ तूंवरी अवध ।। खट दरसन संसे परे अरु चउरासीह सिध ॥ २०२ ॥ कवीर मेरा मुक्त महि किञ्च नही जो किञ्च हैं सो तेरा ॥ तेरा तुभ्क कउ सउपते कित्रा लागे मेरा ॥ २०३ ॥ कबीर तूं तूं करता तू हूआ मुभ महि रहा न हुं।। जब आपा पर का मिटि गइया जत तेखउ तत तू ॥ २०४ ॥ कवीर विकारह चितवते भूठे करते त्र्यास ॥ मनोरथु कोइ न पूरिश्रो चाले ऊठि निरास ॥ २०५॥ कवीर हरि का सिमरनु जो करें सो सुखीत्रा संसारि ॥ इत उत कतहि न डोलई जिस राखे सिरजनहार ।। २०६ ।। कवीर घाणी पीड़ते सतिगुर लीए छडाइ ॥ परा पूरवली भावनी परगढु होई त्राइ ॥ २०७ ॥ कवीर टालै टोलै दिनु गइत्रा बढंतउ जाइ ॥ ना हरि भजिय्रो न खतु फटित्रो कालु पहुंचो ब्राइ ।। २०⊏ ।। महला ५ ।। कवीर क्रुकरु भउकना करंग उठि घाइ ॥ करमी सतिगुरु पाइत्रा जिनि लीश्रा हउ छडाइ ॥ २०६ ॥ महला ५ ॥ कत्रीर धरती साध की तसकर वैसहि गोहि ॥ धरती भारि न वित्रापई उन कउ लाहू लाहि ॥ २१० ॥ थ ।। कत्रीर चावल कारने तुख कउ मुहली लाइ ॥ महला पूर्छ घरमराइ ॥ २११ ॥ नामा कुसंगी वैसते तव संगि मोहिया कहै तिलोचनु मीत ।। काहे छीपहु छाइलै राम न माइत्रा 然本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

१३७६ TO CONTRACTOR OF लावह चीतु ॥ २१२ ॥ नामा कहै तिलोचनो मुख ते राष्ट्र संम्हालि ॥ हाथ पाउ करि काम्र सम्रु चीतु निरंजन नालि ॥ २१३ ॥ महला प्र ।। कवीरा इमराको नही इम किसह के नाहि ।। जिनि इह रचतु रचाइत्रा तिस ही माहि समाहि ॥ २१४ ॥ कवीर कीचहि गिरि परित्रा किंकु न श्राइओं हाथ ॥ पोसत पोसत चावित्रा जाने सम बात सोई निवहिश्रा साथ ॥ २१४ ॥ कवीर मन्र जानत ही श्रवगत करें ॥ कोहे की क्रसलात हाथ दीप्र कृए परें ॥ २१६ ॥ कवीर लागी प्रीति सुजान सिउ वरजै लोगु अजानु ॥ ता सिउ टूटी किउ बनै जा के जीय परान ॥ २१७ ॥ कबीर कोठे मंडप हेत करि काहे मरह सवारि ॥ कारज साटे तीनि हथ घनी त पउने चारि ॥ २१ = ॥ कबीर जो मैं चितवउ ना करें कि आ मेरे चितवे होइ ॥ श्रपनाचितविश्रा हरि करें जो मेरे चित न हो हा। २१६ ॥ म०३॥ आपि कराइसी अचिंतु मि आपे देह ॥ नानक सो सालाहीए जि समना सार करेह ॥ २२० ॥ म० ४ ॥ कवीर राम्रु न चैतिओ फिरिझा लालच माहि ॥ पाप मरि गृहस्रा श्रउध करंता पुनी खिन माहि ॥ २२१ ॥ कबीर काइया कोची कारवी केवल बिनठी बात ॥ काची घात ॥ सावत रखिंड व राम मज नाहि व ।। राति दिवस के २२२ ॥ कबीर केसो केसो कृकीए न सोईए असार कजली कुकने कवह के सुनै प्रकार ॥ २२३ ॥ कवीर काइश्रा खेवड वत् भइषा मन् कंचर मयमंत् ॥ श्रेकस ज्ञान स्तन विरला संतु ॥ २२४ ॥ कबीर राम रतनु प्रस्त कोधरी पारल कोई आइ मिलैंगो गाहकी लेगो महगे मोलि ॥ २२५ ॥ कवीर राम नाम जानियो नही पालियो कटक क्टंब ॥ धंपे ही महि मरि गइक्षो बाहरि मई न बंब ॥ २२६ ॥ कबीर पल पल गई विहाइ ॥ मन जंजाल न छोडई श्राखी करें माटके ॥ २२७ ॥ कवीर तरवर रूपी राष्ट्र है दमामा भाइ साधु है ত্রিনি विज्ञा रूपी ।। ह्यास्मा कवीर एंसा पीत्र मोइ बारह मास ॥ २२= ॥ फलंत ।। मीतल छाइमा गहिर फल पंत्री फेल करंत दया फलु उपकारी जीवंत

परापती दिसावरी विरखा सुफल फलंत ॥ २३० ॥ कवीर साधू संगु लिखित्रा होइ लिलाट ॥ मुकति पदारथु पाईऐ ठाक न ग्रवघट घाट ॥ २३१ ॥ कवीर एक घड़ी आधी घरी आधी हूं ते आध ॥ भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ ॥ २३२॥ कवीर मांग कीए ते माञ्जुली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि ॥ तीरथ वरत नेम सभै रसातल जांहि ॥ २३३ ॥ नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि ॥ सभ रस खेलउ पीत्र सउ किसी लखावउ नाहि ॥ २३४॥ चउसिंठ घरी तुत्र निरखत रहै जीउ ॥ नीचे लोइन ग्राठ किउ करउ सभ घट देखड पीउ ॥ २३५ ॥ सुनु सखी पीत्र जीउ पीउ वूभाउ नहीं घट जीउ बसै जीश्र महि बसै कि पीउ ॥ महि जीउ कि पीउ।। २३६ ।। कबीर वामनु गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि ॥ अरेभि उरिभ के पिच मूत्रा चारउ वेदहु माहि ॥ २३७॥ हिर है खांडु रेतु मिह विखरी हाथी चुनी न जाइ ॥ किह कवीर गुरि मली बुक्ताई कीटी होइ के खाइ।। २३८ ।। कवीर तुहि साध पिरंम की सीसु काटि करि गोइ ॥ खेलत हाल करि जो किछु होइ त होइ ॥ २३६ ॥ कवीर जउ तुहि पिरंम साध की पाके सेती खेला। काची सरसउं पेलि के ना खिल मई न तेला। २४० ।। ढूंढत डोलिह अंध गित अरु चीनत नाही संत ।। किह नामा किउ पाईऐ विनु भगतहु भगवंतु ॥ २४१ ॥ हरि सा छाडि कै करिह त्रान की त्रास ।। ते नर दोजक जाहिगे सित र्विदास ॥ २४२॥ कबीर जउ गृहु करिह त धरम्रु करु नाही वैरागु ॥ वैरागी वंधनु करै ताको वडो अभागु ॥ २४३ ॥ सलोक सेख फरीद के १ त्रों सितगुर प्रसादि॥ जितु दिहाइ धनवरी सोहे लए लिखाइ।। मलकु जि कंनी सुगीदा मुहु देखाले आइ।। जिंदु निमागी कढीऐ हडा कू कड़काइ ॥ साहे लिखे न चलनी जिंदू कूं समभाइ॥ जिंदु वहुटी मरणु वरु लै जासी परणाइ ॥ त्रापण हथी जोलि कै कै गलि लगे थाइ।। वालहु निकी पुरसलात कंनी न सुग्णीत्राइ।। फरीदा किड़ी पवंदीई खड़ा न आपु मुहाइ ॥ १॥ फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चलां दुनीआं भित ॥ 

₹₹७= बंन्हि उठाई पोटली किथै बंबा घति ॥ २ ॥ कि.भू न बुर्फ कि.भू न सुर्फ दुनीत्रा गुफी भाहि ॥ सांई मेरे चंगा कीता नाही त हंगी दक्तां आहि।। ३।। फरीदा जे जांगां तिल थोडडे संमलि बुक्र मरी ।। जेजागा सहु नंडड़ा तां थोड़ा माणुकरी।। ४ ॥ जे जाएा लड़ छिज़एा पीडी पाई गंढि ॥ तै जेवडु मै नाहि को सम्र जगु डिटा इंडिँ॥ ५॥ फरीदा जे तू

अकलि लतीफु काले लिखु न लेखु ॥ आपनडे गिरीबान महि सिरु नींबां करि देखु ॥ ६ ॥ फरीदा जो तै मारनि मुकीयां तिना न मारे घुंमि ॥ त्रापनड़ें घरि जाईऐ पैर तिना दे चुंमि॥७॥ फरीदा जां तउ खटण वेल

तां तूरता दुनी सिछ ॥ मरग सवाई नीहि जां भरिया तां लदिया ॥ रहिया द्रि ॥ ६ ॥ देखु फरीदा जि थीत्रा सकर होई विसु ॥ साई वामह आपसे बेदस कहीएे किसु ॥ १० ॥ फरीदा अली देखि

 । देख फरीदा ज थीआ दाड़ी होई भूर ।। अगहु नेड़ा आह्आ पिछा पतीणीश्रां सुणि सुणि रीणे कंन ॥ साख पकंदी ब्राईब्रा होर करेंदी कोइ ॥ वंन ।। ११ ॥ फरीदा कालीं जिनी न रावित्रा धउली रार्वे करि साई सिउ पिरहड़ी रंगु नवेला होड़ ॥ १२ ॥ म० ३ ॥ फरीदा काली भउली साहित्र सदा है जे की चिति करे।। आपणा लाइआ पिरमु न लगई जे लोचै सभु कोइ ॥ एह पिरम पित्राला खसम का जैभाव ते देह ॥ १३ ॥ फरीदा जिन लोइस जगु मोहिया से लोइस मैडिइ।। कजल रेख न सहदिया से पंखी स्रह बहित्र ॥ १४॥ फरीदा क्रुकेदिया चांगेदिया मती देदिया नित ॥ सैतानि जो वंजाइत्रा से फित फेरिंद चित ॥१४॥ फरीदा बीउ पवाही दस्र॥ लताड़ी ग्रहि ॥ तां जे साई लोड़िह सभ्रा। ३५ छिजहि विद्या वाड़ी ब्रहि ॥ १६ ॥ फरीदा खाक न निंदीएँ खाकू जेड़ न कोइ।। जीवदिश्रा पैरा तलै मुझ्या उपरि होइ ॥ १७॥ फरीदा

मति लघाईऐ जालबुतनेदुकिश्चालबुत कृड़ा नेदु॥ किचरु छपरि तुर्दे मेह ॥ १८॥ फरीदा जंगलु जंगलु किया मबहि विश कंडा डिब्रालीएँ जंगलु किया ढढेडि मोडेंदि॥ वसी रव 11.35 11 फरीदा इनी निकी जंधीएँ थल ट्रंगर मविक्रोम्डि॥ कृजदा सै कोहां थोब्रोमि ॥ २० ॥ फरीदा राती वडीक्रां पुलि धलि

विडागी धिगु तिना दा जीवित्र्या जिना श्रास ॥ २१ ॥ फरीदा जे मैं होदा वारिश्रा मिता श्राइड़िश्रां ॥ हेड़ा उठिन पास ॥ ॥ २२ ॥ फरीदा लोड़े दाख विजउरीत्रां किकरि वीजै जहु ।। हंहै उंन कताइदा पैधा लोड़े पहु॥ जिउ उपरि श्रंगारा २३ ॥ फरीदा गलीए चिकडु दूरि घरु नालि पित्रारे नेहु ॥ चला त भिजे कंवली रहां त तुटै नेहु । २४ ॥ भिजउ सिजउ कंवली अलह वरसंउ मेहु ॥ जाइ मिला तिना संजगा तुटंड नाही नेहु ॥ २५ फरीदा मैं भोलावा पग दा मतु मैली होइ जाइ ॥ गहिला रूहु न जागाई सिरु भी मिटी खाइ ॥ २६॥ फरीदा सकर गुड़ु माखिउ मांका दुधु ॥ समे वसतू मिठीत्र्यां रव न पुजनि तुधु ॥२७॥ फरीदा रोटी मेरी काठ की लावणु मेरी भुख ॥ जिना खाधी चोपड़ी घगो सहनिगे दुख ॥ २८ ॥ रुखी सुखी खाइ के ठंडा पागी पीउ ॥ फरीदा देखि पराई चोपड़ी ना तरसाए जीउ ॥ २६ ॥ अजु न सुती सिउ अंगु मुद्रे मुद्रि जाइ ।। जाइ पुछहु डोहागणी रैंगि विहाइ ॥ ३० ॥ साहुरैं ढोई न लहें पेईए नाहीं वातड़ी न पुछई धन सोहागिया नाउ ॥ ३१ साहुरे पेईऐ कंत की कंतु अगंग्र अथाहु ।। नानक सो सोहागणी जु वे परवाह ॥ ३२ ॥ नाती धोती संबही सुती आइ न चिंदु ॥ फरीदा रही सु बेड़ी हिंडु दी गई कथूरी गंधु ॥ ३३ ॥ जोवन जांदे विनु न डरां जे सह प्रीति न जाइ सुकि गए कुमलाइ ॥ ३४ ॥ फरीदा चिंत खटोला दुखु वाणु विरह विछावण लेफु ॥ एहु हमारा जीवणा तू साहिव सचे वेखु विरहा विरहा स्त्राखीऐ विरहा तू सुलतानु ॥ फरीदा जितु तन विरहु न ऊपजै सो तनु जाणु मसानु ॥ ३६ ॥ फरीदा लियाड़ि ।। इकि राहेदे गए इकि राधी गए उजाड़ि ॥ ३७ ॥ फरीदा चारि गवाइआ हंि के गंदला धरीत्रां खंड तू आंहो केहें कंमि॥ चारि गवाइत्रा संमि ॥ लेखा रबु मंगेसीत्रा फरीदा दरि द्रवाजै जाइ के किउ डिठो घड़ीत्रालु 11 एहु निदोसां मारीए हम दोसां दा कित्रा हालु ॥ ३६ ॥ घड़ीए घड़ोए मारीऐ पहरी लहें सजाइ : 宏宋宋宋宋宏宏宏 安东宋宋宋

इती रीण विहाइ ॥ ४० ॥ बुढा होआ सेल फरीद कंविण लगी देह ॥ जे सउ विश्वा सीवणा भी ततु होसी खेह ॥ ४१ ॥ फरीदा वारि पराइए वैसणा साई सुभै न देहि ॥ जे तु एवे रखसी जीउ सरीरह लेहि ॥ ४२ ॥ कंवि कुहाड़ा सिरि घड़ा विण के सर लोहारु ॥ फरीदा हुउ लोही सह अपना स नेहिंद होतियां ।

सर्राहु लोह ॥ ४२ ॥ कींचे कुहाड़ा सिरि घड़ा विश्व के सरु लोहाह ॥
फरीदा इउ लोड़ी सहु आपना तू लोड़िह अंगिआर ॥ ४३ ॥
फरीदा इकना आटा अगलो इकना नाही लोखा ॥ अगै गए
सिंआपसिन चोटां खासी कउखा ॥ ४४ ॥ पासि दमामे छतु सिरि
भेरी सहो रह ॥ आह सुते जीराख महि चीए अतीमा गह॥ ४४ ॥
फरीदा कोटे मंडप माड़ीआ उसारेंदे भी गए ॥ कुंडा सउदा करि

करावा कोठ सबँप माड़ांका उसारेंद्रे भी गए ॥ कूड़ा सउदा किर गए गोरी बाइ पए ॥ ४६ ॥ फरीदा विवाह मेला व्यगलीका जिंदु न काई मेल ॥ वारी क्रापो व्यापणी चले मसाइक सेख ॥ ४७ ॥ फरीदा दुइ दीवी वलंदिका मलक बहिठा क्राइ ॥ गहु लीता पड लुटिका दीवड़े गइबा बुकाइ ॥ ४८ ॥ फरीदा वेसु कपाई जि यीका जि सिरि थीका तिलाह ॥ कमाद व्रक कागद कुने

कोइलिआइ ॥ मंदे अमल करेदिआ एह सजाइ तिनाइ ॥ ४८ ॥ फरीदा किन प्रस्ता सफु गलि दिलि काती गुहु वाति ॥ बाहरि दिसे जानता दिलि अंधिश्रारी राति ॥ ४० ॥ फरीदा रती रतु न निकलें जे तनु चीरें कोइ ॥ जो तन रते रब सिउ तिन तिन रतु न होइ ॥ अरे ॥ म० २ ॥ इहु तनु समो रतु है रतु विनु तनु न होइ ॥ जो सह रते आपयो तितु तनि लोधु रतु न होइ ॥ मैं पहुंप तनु सीतु होइ लोधु रतु विनु तनु साहु तनु सीतु होइ तनि साहु होइ तितु विनु तनु होइ ॥ से पहुंप तनु सीतु होइ लोधु रतु न होइ ॥ से पहुंप तनु सीतु होइ लोधु रतु विनु सुपु होइ तितु

हिर्त का भेउ दुरमित मैं ग्राया ।। नोनक ते जन सोहणे जि रते हिरि रंगु लाइ ।। पर ।। फरीदा सोई सरवरु हृदि लहु जियहु लभी वयु ।। लपिड़ हुर्दे किन्ना होर्वे चिकड़ि हुर्वे हुयु ।। प्रश्न ।। फरीदा नंदी कंत न राविमो वली थी सुईमासु ।। घन कुकदी गोर में ते सह ना मिलीमासु ।। प्रश्न ।। फरीदा सिरु पलिमा दाड़ी पली हुक्षों भी पलीमां ।। रे मन गहिले वावले माणहि किमा रलीमां ।। प्रश्न ।। फरीदा कोठे पुक्ला केनड़ा पिर नोदड़ी निवारि ।। जो दह लपे गाणवे गए विलाड़ि विलाड़ि ।। प्रह्म ।। फरीदा कोठे मंडप माड़ीमा एतु न लाए चितु ।। मिटी पर्द मनोत्तवी कोई न दोसी मितु ।। प्रश्न ॥

本本本本本本本本本本本本本本本本本

深來來 球球球球球球球球球球球球球球 फरीदा मंडप मालु न लाइ मरग सतागी चिति धरि ॥ सम्होलि जिथै ही तउ वंजगा ॥ ५८ ॥ फरीदा जिनी कंमी नाहि गुग ते कंमड़े विसारि ॥ मतु सरमिंदा थीवही सांई दे दरवारि <sup>५६</sup> ॥ फरीदा साहिव दी करि चाकरी दिल दी लाहि थगंदि ॥ दखेसां नो लोड़ीएं रुखां दी जीरांदि ॥ ६० ॥ काले मेंडे फरीदा कपड़े काला मैंडा वेसु ॥ गुनही भरित्रा मैं फिरा लोक दरवेसु ।। ६१ ।। तती तोइ न पलवे जे जलि डुवी देइ ॥ फरीदा जो डोहागिंगा रच दी भूरेदी भूरेइ ॥ ६२ ॥ जां कुत्रारी ता चाउ वीवाही तां मामले ।। फरीदा एहो पछोताउ वति कुत्रारी न थीए ।। ६३॥ कलर केरी छपड़ी ब्राइ उलथे हंम ॥ चिंजू बोड़िन पीवहि न उडग संदी डंभ । ६४ ॥ हंसु उडिर कोध्रै पइत्रा . लोकु विडारिण जाइ ।। गहला लोकु न जागादा हंसु न को घा खाइ ।। ६४ 11 चिल गईत्रां पंखीत्रा जिनी वसाए तल ।। फरीदा सरु भरित्रा भी चलसी थके कवल इकल।। ६६ ॥ फरीदा इट सिराणे भ्रुइ सवशु कीड़ा लिंडुओ मासि । केतिड़िश्रा जुग वापरे इकतु पइश्रा पासि ६७ ॥ फरीदा भंनी घड़ी सवंनवी दुटी नागर लजु ॥ अजराईलु फरेसता कें घरि नाठी त्रज ॥ ६८ ॥ फरीदा मंनी घड़ी सवंनवी दुटी नागर लजु ।। जो सजग भुइ भारु थे से किउ त्रावहि त्रजु ॥ फरीदा चेनिवाजा कुतिया एह न भली रीति ॥ कवही चिल त्राइत्र्या पंजे वखत मसीति ॥ ७⊏ ॥ उट्ठ फरीदा उज् साजि निवाज गुजारि ॥ जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कि ७१ ।। जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कीज कांइ॥ कंने हेठि जलाईऐ बालगा संदै थाइ ।। ७२ ॥ फरीदा किथै तैडे मापित्रा जिन्ही त् जिस्त्रियोहि ॥ तै पासहु स्रोइ लिद गए तू स्रजै न पतीसोहि ॥ ७३ ॥ फरीदा मनु मैदानु करि टोए टिवे लाहि ॥ अगै मृलि न आवसी दोजक संदी भाहि॥ ७४॥ महला ५ ।। फरीदा खालक खलक महि खलक रव माहि॥ मंदा किस नो त्राखीएे जां तिसु विनु कोई नाहि फ़ीदा जि दिहि नाला किपत्रा जे. गलु कपहि चुखा। पवनि न मामले सहां न इती दुखा। ७६॥ चवण चलण रतंन से सुत्रीत्रर वहि गए ॥ हेड़े मुती धाह से जानी चिल गए ॥ ७७ ॥ फरीदा बुरे दा भला 

पाइ ॥ ७= ॥ फरोदा पंख पराहुकी दुनी सुहाबा बाग्र ॥ नउबति वजी सुबह सिउ चलए का किर साज ॥ ७६ ॥ फरीदा राति क्यूरी वंडीऐ सुतित्रा मिले न भाउ ॥ जिन्हा नैस नींद्रावले र्तिन्हा मिल्ला कुत्राउ ॥ ८० ॥ फरीदा मै जानिश्रा दख सभ क् दुख सन्नाइऐ जींग ॥ ऊचे चिह के देखिया तां घरि घरि एहा श्रीगि ॥ ⊏१ ॥ महला ४ ॥ फरीदा भृमि रंगावली मंभिः विस्रला वाग ॥ जो जन पीरि निवाजित्रा तिंन्हा श्रंच न लाग ॥ ८२ । महला प्र ॥ फरीदा उमर सुहावड़ी संगि सुवंनड़ी देह ॥ विरले केई पाईग्रानि जिन्हा पित्रारे नेहु ॥ =३ ॥ कंघी वहण न ढाहि तउ भी लेखा देवणा ।। जिथिर स्व रजाइ वहणु तिदाऊ गंउ करे।। =४॥ फरीदा इला सेती दिहु गइत्रा सलां सेती राति ॥ खड़ा पुकारे पातक्षी बेड़ा कपर बाति ॥ ८५ ॥ लंमी लंमी नदी वहै कंधी केरें हेति ॥ येड्रेनो कपरु किन्ना करेजे पातस रहे सुचेति॥ ८६॥ फरीदा गलीं सु सजय बीह इकु हृदेदी न लहां ॥ धुत्वां जिउ मांलीह कारिंग तिन्हा मापिरी ॥ =७ ॥ फरीदा इंड तनु भउक्ता नित नित दुखीए कउणु ॥ कंनी बुजे दे रहां किती यमै पउणु ॥ ८८ ॥ फरीदा रव खजूरी पक्तीयां माखिय नई वहानि ॥ जो जो वंजे डीहड़ा सो उमर इथ पर्वनि ॥ ८६ ॥ फरीदा ततु सुका र्विजरु धीम्रा तलीयां खंडहि काग।। अजै सुरय न बाहुहियो देख बंदे के भाग।। ६० ॥ कागा करंग ढडोलिया सगला खाइया मासु ॥ ए दुइ नैना मित छुइउ पिर देखन की श्रास ॥ ६१ ॥ कागा चंडि न पिंजरा वसै त उडिर जाहि ॥ जितु विजरै मेरा सहु वसै मासुन तिर् खाहि॥

्रिस्टर्ग । प्रतिप्रदेश के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कि कि स्वर्थ के कि स्वर्थ के कि स्वर्थ के कि स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के

केंद्री चिल गई।। फरीदा लोकां आयो आपक्षी में आपणी पई।। ६४।। आपु सरारिं में मिलहिं में मिलिशासुर होई।। फरीदा जे तू मेरा होई रहिं सम्र जयु तेरा होई।। ६४।। केंद्री उर्वे रुखड़ा किचरकु वंने घीठ।। फरीदा कचे मांडे रखीय किचर ताई नीठ।। ६६।। फरीदा महल निसलक्ष रहिं गए वासा आहंशा तिल।।

६२ ॥ फरीदा गोर निमाणी सडु करे निघरिक्षा घरि आउ ॥ सरपर मैंपै आवणा मरखद ना डरिकाइ ॥ ६३ ॥ एनी लोरखी देखदिका

गोगं से निमाणीत्रा वहसनि रहां मलि ॥ आखीं सेखां वंदगी चलणु श्रज्ञ कि किला।। ६७ ।। फरीदा मउते दा वंना एवे दिसे जिउ दरीत्रावें ढाहा ॥ ऋगें दोजक तिपत्रा गुणीएं हुल पर्वे काहाहा ॥ इफना नो सम सोसी ब्राई इकि फिग्दे वेपरवाहा ॥ ब्रमल जि कीतित्रा दुनी विचि से दरगह स्रोगाहा ।। ६८ ॥ फरीदा दरीस्रावे कंन्हें वगुला चैठा केल करे।। केल करेदे हंभनो अचिते बाज पए।। वाज पए तिसु रव दे केलां विसरीयां ।। जो मनि चिति न चेते सिन सो गाली रव कीर्या ॥ ६६ ॥ साढे त्रै मण देहुरी चलै पाणी श्रंनि ।। श्राइश्रो बंदा दुनी विचि वति श्रास्णी वंनि ।। मलकल मउत जां त्रावसी सम दरवाजे भंनि ॥ तिन्हा पित्रारित्रा भाईत्रां श्रगे दिता मंनि ॥ वेखहु मंदा चलिश्रा चहु जिएश्रा दे कंन्हि फरीदा अमल जि कीते दुनी विचि दरगह आए कंमि ॥ १००॥ फरीदा हउ विलहारी तिन्ह पंखीआ जंगिल जिन्हा वासु ॥ ककरु चुगनि थलि वसनि रव न छोडनि पासु ॥ १०१ ॥ फरीदा रुति फिरी वणु कंविया पत भाड़े भाड़ि पाहि ॥ चारे कुंडा हृटीयां रहणु किथाऊ नाहि ॥ १०२ ॥ फरीदा पाड़ि पटोला धजकरी कंवलड़ी पहिरेख ॥ जिनी वेसी सहु मिलै सेई वेस करेख ॥ १०३ ॥ म० ३ ॥ काइ पटोला पाड़ती कंवलड़ी पहिरेइ ॥ नानक घर ही वैठिस्रा सहु मिलै जे नीत्रिति रासि करेइ ॥ १०४ ॥ म० ५ ॥ फरीदा गरबु जिन्हा विडिग्राईस्रा धनि जोवनि स्रागोह ।। खाली चले धर्गी टिचे जिउ मीहाहू ।। १०५ ।। फरीदा तिना मुख डरावर्ग जिना विसारित्रोनु नाउ ॥ ऐयै दुख घणेरित्रा अगै ठउर न ठाउ ॥ १०६ ॥ फरीदा पिछल राति न जागित्रोहि जीवदड़ो मुइत्रोहि ॥ जे ते रबु विसारित्रा तरिव न विसरित्रोहि ॥ १०७॥ म० ५ ॥ फरीदा कंतु रंगावला वडा वेमुहताजु ॥ त्रलह सेती रतित्रा एहु सचावां साजु ॥ १०⊏ ॥ म०५ ॥ फरीदा दुखु सुखु इकु करि दिल ते लाहि विकारु ॥ अलह भावे सो भन्ना तां लभी दरबारु ॥ १०६ ॥ म०५ ॥ फरीदा दुनी वजाई वजदी तूं भी वजिह नालि ॥ सोई जीउ जिसु अलहु करदा सार ॥ ११०॥ म०५॥ फरीदा दिलु रता इसु दुनी सिउ दुनी न कितै कंमि ॥ मिसल फकीरां गाखड़ी 

पाईऐ पूर करंमि ॥ १११ ॥ पहिले पहिरे फलडा फल भी पछा राति ॥ जो जागंन्हि लहंनि से साई कंनो दाति ॥ ११२ ॥ दाती साहिय संदीत्रा कित्रा चलैं। तिसु नालि ॥ इकि जागंदे ना लहिन्ह इकन्हा सुतिया देह उठालि ॥ ११३ ॥ हुहेदीए सहाग कू वड तनि काई कोर ॥ जिन्हा नाउ सुहागणी तिन्हां भाक न होर ॥ ११४ ॥ सबर मंभ कमाण ए सबरु का नीहणो संदा सबर बाणु खालकु खता न करी ॥ ११५ ॥ सबर श्रंदरि साबरी तनु एवं जालेन्हि ॥ होनि नजीकि ख़दाइ दै मेत न किसै देनि ॥११६॥ सबरु एडु सुम्राउ जे तुं बंदा दिड करहि ॥ वधि थीवहि दरीमाउ दुटि न थीवहि बाहहा ॥ ११७ ॥ फरीदा दरवेसी गाखही चोपड़ी परीति ॥ इकनि किनै चालीऐ दरवेसावी रीति ॥ ११= ॥ ततु तपै तनूर जिउ बालए। इड बलंन्हि ॥ पैरी थकां सिरि जुलां जे मूं पिरी मिलंन्हि ॥ ११६ ॥ तन न तपाइ तनर जिउ बालणु इंड न बालि ॥ सिरि पैरी किया फेडिया अंदरि पिरी निहालि ॥ १२० ॥ हउ हुटेरी सजगा सजगु मैंडे नालि ॥ नानक श्रलख़ न लखीएँ गरप्रस्ति देह दिखालि ॥ १२१ ॥ इंसा देखि तरंदिश्रा बगा ॥ इवि यग यप्रडे सिरु त लि भ्रए पाउ ॥ १२२ ॥ मै जिएका वडहंग्रु है तां मैं कीता संगु किया हंस जाया बगु बपुहा जनमिन भेडी द्यंगु॥ १२३ ॥ किया बगुला जो कउ नदिर घरे ॥ जे तिस भावे नानका कागहु इंस करे॥ १२४ ॥ सरवर पंखी हेकहो फाहीवाल 11 35 तनु लहरी गडु विद्या सचे तेरी त्रास ॥ १२५ ॥ कवणु सु अलह वेसो इंड करी जित् करण गुण करण स मणीत्रा मंत् ॥ करण स विस आवे कंतु ॥ १२६ ॥ निवय सु अलक खबसु गुसु जिहना मणीया मंतु॥ ए त्रै भैंखे वेम करि तांवसि आत्री कंतु॥ १२७॥ मिन होदी होइ इत्राणा ॥ ताण होदे होइ निवाणा श्राप्र वंडाए ॥ की ऐसा भगत सदाए ॥ १२८ ॥ ३इ गालाइ समना मै सचा घर्खी ॥ हिब्बाउ न कैही ठाहि माणक श्रमोलने । १२६ ॥ समना मन माणिक ठाइसा मृति सिक दिवाउ न ठाई कहीदा ॥ जै तउ पिरीया दी 松本本本 法法法法法



सवये स्त्री मुख वाक्य महला ४

श्रादि पुरख करतार करण कारण सभ श्रापे ॥ सरव रहिश्रो भरपूरि सगल घट च्यापतु देखीऐ जगित जानै कउनु तेरी गित सरव रहिञ्रो विद्यापे ॥ श्रविनासी अविगत आपे हरि पति आपे आंपि 11 एक तृही एक अन नाही तुम भति ॥ हरि बीचारु जगत पिता है सब प्रान को अधारु॥ है करें समसरि जीह तुलि व्रहम एक किआ दरि नोनक्र भगत वलि वलि वलि वलि वलिहारि सद चखानै 11 हां 11 परे भरि ते ही भंडार श्रमृत प्रवाह अप्र अतुल सरि मंत्रि न दूसरो करि परि ऋापनो अपार भावनु श्रोपति 11 नाही घरि श्रान समसरि परली एक 11 निमखतु कोटि पराछत लीए हरि हरि जाहि नाम जनु नानकु जीह समसरि किश्रा बखान भगतु द्रि तुलि ब्रहम एक

विल विल विल विल सद विलिहारि ॥ २ ॥ सगल भवन धारे एक यें कीए विस्थारे पूरि रहियो सुब महि आपि है निरारे॥ हरिगन नाही स्रंत पारे जीब्र जंत सभि थारे सगल को दाता एकै ब्रलख मुरारे॥ ब्राप ही घारन घारे इदरति है देखारे बरन चिहन नाही हुख न मसोरे नानकु भगतुदरि तुलि ब्रहम समसरि एक जीह किया बलाने।। हां कि बलि बलि बलि बलि सद बलिहारि ॥ ३ ॥ सरब गण निधानं कीमति न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊची जानीजै प्रभ तेरी धानं घन तेरो प्रानं एके स्रति है जहानं ॥ कदन उपमा देउ बडे ते बडानं॥ जान कउन तेरो मेउ अलख अपार देउ अकलकला है प्रभ धानं ।। जनु नानकु मगत् दरि तुलि ब्रहम समसरि एक जीह बखाने ॥ डां कि बलि बलि बलि बलि सद बलिहारि ॥ पूरन श्रविनासी ॥ हरखबंत श्रानंत रूप नही पासी गावहि बेश्रंत श्रंत इक् तिल होंदि कृपाल सु जनु प्रम तुमहि मिलासी ॥ घेनि जन जिह कृपाल हरि हरि भयउ ॥ हरि गरु जनम मरन दह थे रहिओ।। ५ ॥ सति सति सति सति सते सति भणीए ॥ दमरि श्रान न श्रवरु पुरस्त पुरस्तनु सुर्शीएँ॥ अंमृत हार को नाम्र लैंत मनि सभ रसन चालियो तेह जन स्पति श्रवाए ॥ जिह पिश्रारु ॥ इरि गुरु नानकु जिन्ह परसिय्रो तिन्ह सतमंगति तिह सम कल कीको उधारु ॥ ६ ॥ सच सभा दीयाण सचि सची तखति निवास करियो सन् तपाउस श्रापि श्रभुल् 11 श्चपारु न भ्रलउ रतन गोविंद श्रमुलउ ।। जिह होयउ कृपाल मुख पाए ।। हरि गरु नानक जिन्ह परसिद्यो ते बहुद्धि फिरि जॉग जोनिन व्याए॥ ७ ॥ कपन कउनु जान क्यन साधिक तेतीय विधि करीय 11 सिध तिरु सनकादि ब्रहमादिक मंख जाइ पूरि स्वय रहिक्यो समाए गहिस्रो नही निह लगे दयाल प्रभि मेइ जन

१३८७ नानक जिन्ह परिस्थों ते इत उत सदा मुकते॥ = ॥ प्रभ दातउ दातार पर्यिउ जाचकु इकु सरना ॥ मिलं दानु संत रेन जेह लगि भउ दल तरना ॥ विनित करंड खरदासि सुनद्दु जे ठाक्तर भावें ॥ देहु दरसु मिन भगति इहु मनु ठहरावे।। चलिखो चराग् श्रंध्यार महि सभ कलि उधरी इक नाम घरम ॥ प्रगद्ध सगल हिर भवन महि जनु नानकु गुरु पारबहम ॥ ६ ॥ 🔪 सबये सी मुख बाक्य महला ५ श्रों सतिगुर प्रयादि ॥ काची देह मोह फ़नि गांधी सठ कठोर कुवील कुगित्रानी ॥ धायन अमत रहनु नही पायन पारत्रहम की गति नही जानी।। जोवन रूप माङ्या मद माता विचरत विकल वडी अभिमानी ॥ परधन पर श्रपवाद नारि निंदा यह मीठी जीश्र माहि हितानी।। यल बंच छिप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ श्रंतर जामी।। सील धरम दया सुच नास्ति आङ्ओ सरिन जीस्र के दानी कारण करण समरथ सिरीधर राखि लेंहु नानक के सुत्रामी ॥ 11 कीरति करन सरन मन मोहन जोहन पाप विदारन कउ ॥ हरि तारन तरन समथ सभै विधि कुत्तह समूह उधारन सउ चित, 11 चेति श्रचेत जानि सति संगत भरम श्रंधेर मोहिय्रो कत धंउ 11. मूरत सिमरन राम नाम रसना संग लउ चसा पल् 11 कोटि जनंम काजु अलप बंधन कहा दुख भंउ ॥ सुख सिख्या संत नामु भज्ञ नानक राम रंगि त्रातम सिउ रंउ 11 211 रंचक रेत खेत तिन निरमित दुरलभ देह सवारि धरी।। खान मुंचत संकट काटि विपत्ति हरी ॥ मात पिता अरु वंधप वृक्तन की सभ स्क परी ॥ वरधमान होवत दिनप्रत नित रे हीन दीन माइश्रा श्रावत निकटि विखंम जरी ॥ गुन कुम सिमरि सुत्रामी एक घरी ॥ करु गहि लेह्र कृपोल कृपानिधि नानक काटि भरंम भरी ॥ ३ ॥ रे मन मृस विला महि गरवत करतव करत महां मुघनां ॥ संपत दोल स्रोल संग भूलत माइत्रा मगन भ्रमत घुवनां ॥ सुत वनिता साजन सुख वंधप तासिउ मोहु बढियो सु घना ॥ वोइयो वीन यहं मम अंकरु चीततं अउध

张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表表表表表表表

मिरत मंजार पसारि म्खु निरखत भंचत करत अधनां 11 भ्रखना II मिमरि गुपाल सतसंगति नानक दहञ्चाल जानत सुपना ॥४॥ देह न गेह न नेह न भीता माइत्रा मत न चावर बहती जात गारह ॥ छत्र न पत्र न चउर रिदें न विचारहु॥ रथ न अस्र न गज निंघासन छिन महि तिस्रागत नांग सिधारहु॥ सूर न बीर न मीर न खानम संगि न कोऊ विकार दोऊ इसटि निहारह ॥ कोट न त्र्रोटन कोस न छोटा करत कर मारहु ।। मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख उलटत जात विरख की छांरहु ।। दीन दयाल पुरस्त प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहु ग्रगम त्रपारह ॥ स्त्री पति नाथ सरिए नानक जन हे भगवंत कृपा करि तारहु ।। प्र ।। प्रान मानदान मग जोहन हीत चीतु दे ले ले पारी ।। साजन सैन मीत सुत भाई ताह ते ले रखी निरारी ॥ धावन 35 विधि करत श्रउध तन जारी 11 पसु पंखी विरख संजम सच नेमा चंचल संगि सगल विधि हारी ॥ विधि जोनि अमिश्रो श्रवि भारी ॥ खिनु पलु चसा सिमरिश्रो दीनानाथ प्रान पति सारी ॥ खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी ॥ नानक संत चरन संगि उधरे होरि माइत्रा मगन चले सभि डारी ॥ ६ ॥ ब्रहमादिक सिव भ्रनीसर रसकि रसकि ठाकर गन गायत ॥ इंद्र रनिंद्र खोजते मनुख्य देव अरु गोरख धरिए गगन त्रावत फुनि धावत ॥ सिध तिल्ल ताको मरम् न पावत । प्रिच्य प्रभ प्रीति प्रेम रस जन ता के दरिम समावत ॥ तिमहि तिम्रागि श्रान म्रख दंत रसन सगल घसि जाउत ॥ रे मन मृड् सिमरि नानक दास तुक्कहि समक्कावत ॥ ७ ॥ माइत्री रंग विरंग करत अम मोह के कपि गवारि परिश्रो है।। एता गब श्रकासि न कृमि उदरु भरित्रो है।। दहदिस धाइ महा

विषित्रा कउ परधन छीनि अगिआन इस्थि है ॥ जोवन वीति जरा रोगि प्रसिओ जमदृतन इंदु मिरतु मस्यो है ॥ अनिक जोनि संकट नरक भुचत सासन दुख गरति गरिओ है ॥ प्रेम भगति उघरहि से नानक करि किरपा संतु आपि करिओ है ॥ = ॥ गुए

त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ इक मनि पुरखु धित्राइ बरदाता ॥ संत सहारु सदा विखित्राता ॥ तासु चरन ले रिदे बसावउ ॥ तउ परम गुरू नानक गुन गावउ ॥ १॥ गावउ गुन परम गुरू सागर दुरत निवारण सबद सरे ॥ गावहि गंभीर धीर मति सागर जोगी जंगम धिम्रानु धरे ॥ गावहि इंद्राद

सवईए महले पहिले के १

ग्र् जागित्रो ॥ कवि कल सुजसु गावउ जोगु जिनि माणित्रो ॥ २॥ गाविह जनकादि जुगित त्र्यातम रसु जिनि जोगेसुर हरि रस पूरन सरव कला ॥ गावहि सनकादि गावै गुगा धोम्र मुनि जन गावहि त्र्रछल कबि कल सुजसु सिधादिक

त्र्यटल मंडलवे भगति भाइ रसु जागित्रो ॥ गावउ गुर नानक राजु जोगु जिनि माणिश्रो ॥ ३॥ गावहि जोगेसुर अपरंपर अवतार जमदगनि परसरामेसुर कर कुठारु रघु तेज हरिस्रो ॥ उघी अक्रूरु कपिलादि  विदरु गुप गावै सम्बातमु जिनि वाखिओ ॥ कि कत सुज्ञमु गावउ गुर नानक राजु जोगु जिनि माखिओ ॥ ४ ॥ गाविह गुप चरन चारि खट दरमन महमादिक मिमरिषि गुना ॥ गावै गुण सेमु सहस जिह्ह्या स्स आदि अंति लिव लागि धुना ॥ गावै गुण सहादेउ वैरागी जिनि विभाग निरंति जाणिओ ॥ कि कल मुज्ञमु गावउ गुर नानक राजु जोगु जिनि माखिओ ॥ ४ ॥ राजु जोगु माखिओ विन्ति हिर्दिति ॥ सुम्मिट मगल उसरी नामि से तरिओ निरंतिर ॥ गुण गाविह

सनकादि आदि वनकाद जुगह लाग ॥ धान धान गुरु धान वनमु सक्ष्यपु भलौ विमे ॥ पाताल पुरी बैकार पुनि कवि वन क्ल क्लायिओ ॥ हिरि नाम रिसक नानक गुर राजु बोगु तै मारिको ॥ ६ ॥ सतजुरि तै मारिको हिल्मो विज्ञ वावन भाइयो ॥ त्रेतै तै मारिको रामु ग्युनंमु कहाइयो ॥ दुआपुरि कृपन मुगरि कंसु किरतान्यु कीयो ॥ उपसैरा कर राजु अपने मगतह जन दोको ॥ कलिजुरिंग प्रमाणु नानक गुरु स्रंगुदु अपने कहाइको ॥ सी गुरु राजु स्विच्छत स्वरूप स्वर्गित स्वर्गारिको

मगतह जन दीओ ॥ कलिजुगि प्रमाणु नानक गुरु झंगदु अपरु कहाइओ ॥ सी गुरू राजु अविचलु अटलु आदि पुरांत फुरमाइओ ॥ ७॥ गुरा गाँव रविदासु भगतु जैदेव त्रिलोचन ॥ नामा भगतु कवीरु सदा गावहि सम लोचन ॥ भगतु बेरि गुण रवै सहित आतम रगु मार्च ॥ जोग विभानि गुर गिआनि बिना प्रम अवरु न जारों ॥ सुखदेउ परिष्यतु गुरा रवै गोनम रिलि जसु गाइओ ॥ कि कल सुजसु नानक गुरु नित नवतनु जिंग स्तुह्मो ॥ ८॥ गुरु

गावि पांगलि मगत नागादि भ्रुपंगम ॥ महादेउ गुण स्वै सदा

बोगी जित जंगम ॥ गुण गावै मुनि न्यामु जिनि चेद न्याकरण

वीचारिम ॥ महमा गुण उन्हें जिनि हुकमि सम मुसटि सवारीम ॥

महमें सह सह पूरन महस गुण निरगुण सम जाखियो ॥ जपु कल सुज्ञमु

नानक गुर सहजु जोगु जिन माणिको ॥ ह ॥ गुण गाविह नव नाग

पंनि गुरु साचि समाहमो ॥ मांघाता गुण रवे जेन चक्रवे कहाहको ॥

गुण गावै चि राउ सपत पाताित बसंतो ॥ मरपारि गुण उन्हों

मदा गुर संगि रहतो ॥ दूरवा पहरु अंगर गुर नानक जमु गाहको ॥

किय कम सुज्ञमु नानक गुर पटि पटि सहज्ञि समाहको ॥ १० ॥

**於东**志东东东东东东 东东东东东 法东东东东东东 सवईए महले द्जे के २ १ त्र्यां सतिगुर प्रसादि ॥ सोई पुरखु धंनु करता कारण करतारु करण समरथो ।। सतिगुरू धंनु नानकु मसतिक तुम धरित्रो छजि जिनि हथो।। त धरिय्रो मसतिक हथु सहिज ।। श्रमिउ वुठउ गरजि सुरि नर गण मुनि वोहिय अगाजि ॥ मारिश्रो कंटकु कालु धावतु लीओ वरिज पंच भृत एक घरि राखि ले समिज ॥ जग्र जीतउ गुरदुत्रारि खेलहि समत सारि रथु उनमनि लिव राखि कहु कीरति कल सहार सपत दीप मकार लहगा गुरु परिस मुरारि ।। १ ।। जाकी दृसटि श्रंमृतधार कालुख खिन उतार तिमर अज्ञान जाहि दरस दुआर ॥ स्रोह जु सेविह सबदु सारु गाखड़ी विखम कार ते नर भव उतारि कीए निरभार॥ सतसंगति सहज सारि जागीले गुर वीचारि ॥ निमरीभृत सदीव परम पित्रारि ।। कहु कीरति कल सहार सपत दीप मभार लहणा जगत्र गुरु परिस मुरारि ॥ २ ॥ तै तउ दृड़िक्रो नामु ऋपारु ॥ विमल जासु विथारु साधिक सिध सुजन जीआ को अधारु॥ तूता जनिक राजा अउतारु सबदु संसारि सारु रहिह जगत्र जल पदम बीचार ॥ कलिप तरु रोग विदारु संसार ताप निवारु आतमा त्रिविधि तेरे एक लिवतार ॥ सहार सपत दीप मभार लहणा जगत्र गुरु कल कहु कीरति परिस ग्रुरारि ॥ ३॥ तै ता हदरथि पाइश्रो मार्च सेवित्रा गुरु परवानु साधि श्रजगरु जिनि कीश्रा उनमानु हरि हरि दरस 11 समान त्रातमा वंत गित्रान जाणीत्र त्रकलगति गुर परवान ॥ जाकी इसटि अचल ठाण विमल बुधि सुथान पहिरि सील सनाह कीरति कल दीप मभार सहार सपत ॥ कह सकति बिदारि लहणा जगत्र गुरु परिस मुरारि ॥ ४ ॥ **दस**िट धरत तम चलवंत पाप प्रनासन ॥ सबद सूर काम ऋघ दहन हरन लोभ मोह विस करण जाचिक सरण क्रोध विनासन ॥ प्रतिपालगा ॥ आतम कहरा अंमृत कल हालग रत संग्रहण ।। सतिगुरू कल सतिगुर तिलक सति लागै सो पै तरै 11 गुरु जगत फिरण सीह अंगरउ राजु जोगु लहणा करें।। ५ ॥ सदा 《农农农农农工""农农农农农农农农农农农农

अकल लिव रहे करन सिउ इछा चारह ॥ द्रुम सपूर जिउ निर्मे खर्वे क्छु विमल बीचारह ।। इहै ततु जाखिओ सरवगति अलखु

विडाणी ॥ सहज भाइ संचित्रो किरिण अंग्रुत कल बाणी ॥ गुर गिम प्रमाणु ते पाइओ सतु संतोलु प्राहिज लगी ॥ हरि परिस्त्रो कलु समुलवे जन दरसनु लहुणे भर्गी ॥ ६ ॥ मिन विसासु पाइओ

कल समुख प निर्मा तमु तिरासु श्रीहोज स्वा । हर स्तिना कल समुख्ये जन दरसनु लहरू भयौ ॥ ६ ॥ मनि विसासु पाइको गहरि गहु हदरिय दीओ ॥ गरल नासु तिन नठयो अभिउ अंतरगित पीओ ॥ रिदि विगासु जागिओ अलिल कल घरी जुगंतरि ॥ सतिगुरु सहज समाधि रिवेओ सामानि निरंतरि ॥ उदारउ चित

दारिद हरन पिलंतिह कलमल त्रसन ॥ सद रंगि सहित्र कल उपरें ब्रह्म जंपउ लहरों रसन ॥ ७ ॥ नाष्ट्र अवलघु नोष्ट आधारु अरु नाष्ट्र समाधि सुलु सदा नाम नीनाणु सोहै ॥ रंगि रती नाम सिठ कल नाष्ट्र सुरि नरह बोहै ॥ नाम पर्खु जिनि पाइओ सतु प्रगटिओ रिंग जोड ॥ दसनि प्रंसिए ग्रह के अठनठि मजन होड ॥ = ॥ सन्न

नामु सुार नाह बाह ॥ नाम परसु जिन पाइआ सतु प्रभाटआ राव लोह ॥ दरसनि परेसिए गुरू के अठगठि मजतु होह ॥ = ॥ सतु तीरणु सत्तु इसनातु अठ भोजतु माउ सतु सदा सत्तु भारतेतु सोह ॥ सत्तु पाइओ गुर सगदि सत्तु नामु संगती मोह ॥ जिम्र सत्तु संज्ञम वस्तु सत्तु कवि जन कल वलाणु ॥ दरसनि परिसए गुरू के सत्तु जनमु परवाणु॥ ६ ॥ अमिश्र इसटि सुम वर्र हरे अप पाप सकल मल ॥ काम क्रोघ अठ लोम मोह विस करें समें बल ॥ सदा सुखु मनि वसे दुलु संतारह खोर्च ॥ गुरु नव निधि दरीआउ जनम हम कालस्त

धोवै ॥ ग्रु कह टल गुरु सेवीऐ आहिनिस सहिज सुभाइ ॥ दस्सनि प्रिंसिऐ गुरू के जनम मरख दुखु बाद ॥ १०॥

सर्वर्ष्ट्र महले तीजे के ३
१ क्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सोई पुरखु सिविर साचा जा का इकु नामु अळ्लु संसारे ॥ जिनि मगत भवजल तारे निमरह सोई नामु प्रधात ॥ वित नामि रसिकु नानकु लहुया परिमो

र था सातगुर प्रसाद ।। ॥ साह पुरसु समार सापा जा का १कु नामु प्रखातु ॥ तितु नामि रसिकु नानकु लहस्या पपिमो जेन सब मिघी॥ कवि जन कल्प सतुषी कीरति जन क्रमरदास विस्तरीया॥ कीरति रावि किरस्य प्रगाटि संमारह साख तरोवर मवलसरा॥ उतिर

दिखिपाँड पुनि ऋह पस्चिम जै चेकाह जयंपि नरा ॥ हरि मासु रसनि

गुरमुखि चरदायउ उलटि गंग पम्चिम धरीआ।। सोई नामु अछलु भगतह भव तारणु श्रमरदास गुर कड फुरिश्रा ॥१॥ सिमरिह सोई नामु जख्य श्ररु किंनर साधिक सिध समाधि हरा॥ सिमरिह नख्यत्र श्रवर श्रू मंडल नारदादि प्रहलादि वरा ॥ ससीत्ररु त्ररु सुरु नामु उलासहि सैल लोग्र जिनि उधरिया ॥ सोई नाम्र य्रव्युत भगतह भव तारनु श्रमरदास गुर कउ फुरिश्रा ॥ २ ॥ सोई नामु सिवरि नवनाथ निरंजनु सिव सनकादि समुधरित्रा ॥ चवरासीह सिध बुध जितु राते श्रंवरीक भवजलु तरिश्रा ॥ उधउ श्रक्र्र तिलोचनु नामा कलि कवीर किलविख हरिश्रा ॥ सोई नाम्रु श्रछलु भगतह भवतारणु श्रमरदास गुर कउ फ़रिश्रो ॥ ३ ॥ तितु नामि लागि तेतीस धिश्रावहि जती तपी सुर मिन वसित्रा ॥ सोई नामु सिमरि गंगेव चरन चित अंमृत रसित्रा ॥ तितु नामि गुरू गंभीर गरूत्र मति करि संगति उधरीत्रा ॥ सोई नामु त्रछलु भगतह भवतारणु श्रमरदास गुर कउ फुरिश्रा ॥ ४ ॥ नाम किति संसारि किरिण रिव सुर तर साखह ॥ उतरि दिखिणि पुवि देसि पस्चिमि जसु भाखह ॥ जन्मु त इहु सकयथु जितु नामु हरि रिदे निवासे ॥ सुरि नर गण गंधरव छित्र दरसन त्रासासै ॥ भलउ प्रसिधु तेजो तनौ कल्य जोड़ि कर ध्याइश्रउ ॥ सोई नामु भगत भवजल हरग्र अमरदास ते पाइस्रो॥ ५॥ नामु धित्रावहि देव तेतीस अरु साधिक सिंध नर नामि खंड ब्रहमंड धारे ।। जह नामु सामाधित्रो हरखु सोगु सम करि सहारे ॥ नामु सिरोमिण सरव मै भगत रहे लिव घारि॥ सोई नाम पदारथु अमरगुर तुसि दीओ करतारि ॥ ६ ॥ सित सूरउ सीलि वलवंतु सत भाइ संगति सघन गरूत्र मति निरवेरि लीगा ॥ जिसु धीरजु धुरि धवलु धुजा सेति वैकुठ वीगा ॥ परसहि संत करतारह संजोगु ॥ सतिगुरू सेवि सुखु पाइत्रो जिह अमरि गुरि कीतउ जोगु ॥ ७ ॥ नामु नावणु नामु रस खाणु अरु भोजनु नाम रसु सदा चाय मुखि मिस्ट वाणी ।। धनि सतिगुरु सेवित्रो जिसु पसाइ गति त्रगम जागी ॥ कुल संबुह सम्रधरे पार्यंड नाम निवासु ी। सकयथु जनमु कल्युचरै गुर परस्यउ 来来来来。 宋本来来。

派苏森森森森森森森森 英语英语英语英语英语

लगे तिन्ह के गुए इंड किया कहुउ ॥ गुरु दिय मिलायड मिलिया जित्र तु रखिं तिन रहउ ॥ २ ॥ २० ॥ पहिरि समाधि सनाह गिश्रानि है आसणि चहित्राउ ॥ धम घनल कर गहिया भगत सीलह सरि लडिअउ॥ भै निरमउ हरि अद्रलु मनि सर्वाद

कहती मुखी रहत को खुसी न श्रायउ ॥ हि(नामु छोडि दुने

गर नेजा गडियो ॥ काम कोघ लोभ मोह अपतु पंच इत विखडियो॥ भलंड भृदाल तेजो तना नृपति नाथु नानक वरि ॥ गर श्रमस्दास सञ्च सल्य भिष्य ते दञ्ज जितउ इन जुधु करि ॥ १ ॥ २१ ॥ यनहर बुद नसुत्र रोमानलि कुमम बसत गनत न ब्यावे ॥ रवि ससि किरिण

उदरु सागर को गग तरंग श्रत को पानै॥ स्ट्र धित्रान गित्रान सतिगुर के किन जन भन्य उनह जो गाउँ॥ भन्ने अमन्दास गुरा तेरे तेरी

उपमा तो दिचनि अपवे ॥ १ ॥ २२ ॥ ६ ॥ १६ ॥ ६० ॥

सवईए महले चउथे के ४

१ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ इक मनि प्रस्तु निरजनु घित्रापंत ॥ गुर प्रसादि हरि गुण मद गापंत ॥ गुन गावत मनि होइ मिगासा ॥ सतिगर पूरि जनह की

सर्तिगरु सेवि परम पदु पायत ।। अविनासी अविगतु धिआयत ॥ तिसु भेटे दारिद्र न चपै ॥ वन्यसहारु तासु शसु जपै॥ जपउ गण विमल सुजन जन करे।। अमिछ नासु जीकउ फ़रिया । उरिधरिश्रा ॥ हरिनाम

सतिग्रह सेवि सबद रहा पाया नामु निरजन गोबिंद गुण गाहकु चाहकु तत समत सरे ॥ कवि ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर मरे ॥ १ ॥ परवाह श्रमिश्र श्रमगपद श्रमृत सरोगर सद भरिया ॥ तिन भउ सत करहि मनि मजन पुत्र जिन्ह सेवा करीथा निपारि अन भै पदुदीना सबद मात्र ते उघर घरे।। ठदुर हरदास तने गुर रामदास सर अमर भरे॥ २ ॥ सतग्र गृद विमल सतसगति त्रातमु रगि चल्लु भया।। जाग्या मनु करलु

本本本本 本本本本 本本本本本本

सहिज परकास्या अभे निरंजनु घरिह लहा ॥ सतगुरि दयालि हरि नामु टढ़ाया तिसु प्रसादि वसि पंच करे ।। कवि कल्य ३ । अनभउ ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ उनमानि अकल लिव लागी पारसु भेटिया सहज घरे ॥ सतिगुर मेटिश्रा परसादि परम पदु पाया भगति भाइ भंडार भरे ॥ ॥ कवि जनमांतु मरण भउ भागा चितु लागा संतोख सरे 8 11 कल्य ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ त्रभर भरे पायउ त्रपारु रिंद अंतरि धारित्रो ॥ भंजनु दुख त्रातम प्रयोधु मनि ततु वीचारित्रो ॥ सदा चाइ हरि भाइ रसु त्रापे जागाइ ॥ सतगुर के परसादि सहज सेती रंगु मागाइ ॥ श्रंगद सुमति गुरि श्रमरि श्रमरु वरताइश्रो ॥ प्रसादि गुर रामदास कल्युचरे तें अटल अमर पदु पाइश्रो ॥ ५ ॥ संतोख अमिश्र रसु रसन प्रकासै।। मिलत सांति उपजै हरि मगि न दुरतु दूरंतरि नासे ।। सुख सागरु पाइत्रउ दिंतु हुटै ।। संजप्त सत्ता संतोख सील संनाहु मफुटै ।। सतिगुरु प्रमाणु गुर रामदास जस तूरु वजाइत्रयं ॥ नै सिरिंड जगि कल्युचरे ते अभे अमर पदु पाइअउ ॥ ६ ॥ जगु जितउ सतिगुर मिन . एकु धिश्रायउ ॥ धिन धिन सतिगुर **अमरदास** प्रमाणि जिनि नामु दृड़ायउ ॥ नयनिधि नामु निधोनु रिधि सिधि ता की मेटिश्रो दासी ।। सहज सरोवरु मिलिश्रो पुरखु ऋविनासी ॥ ले भगत जितु लगि तरे सो गुरि नामु हड़ाइश्रउ 11 ग्र रामदास चल्युचर त हरि प्रेम पदारथु पाइत्रउ ॥ ७ ॥ प्रेम भगति परवाह प्रीति पुवली न हुटइ ॥ सतिगुर सबदु अथाहु अमिअ धारा रसु गुटइ ॥ मित माता संतोखु पिता सरि सहज समायउ ॥ गुर बचनि तरायउ **ऋशिगत** H त्राजोनी संभवित्रउ जगतु गुर सबदु वसाइत्रउ ॥ गुर रामदास त्रगोचरु त्रपर परु मनि उधारणु पाइत्रउ ।। ८ ।। जगत उधारणु नव कल्युचरै ते जगतु विखे निधानु भगतह भवतारणु॥ अमृत वृंद हरिनामु निसु की निवारणु ॥ सहज तरोवर फलिझो गित्रान झंमृत फल लागे॥ गुर प्रसादि पाईऋहि धंनि ते जन बडमागे ॥ ते मुकते मए सतिगृर सबदि  कहती छुणी रहत को ख़ुसी न श्रायउ ॥ इतिनामु छोडि दुजै लगे तिन्ह के गुण इउ किया कहउ ॥ गुरु दिय मिलायउ भिष्तित्रा जिन तु रखिह तिन रहउ ॥ २ ॥ २० ॥ पहिरि समाधि सनाहु गिश्रानि है श्रासणि चड़िश्रड ॥ धंम घनखु कर गहिओ भगत सीलह सरि लड़िश्रउ॥ भै निरमंड हरि श्रद्रलु मनि सर्वाद गर नेजा गडिश्रो ॥ काम क्रोध लोग मोह श्रपत पंच दत विखंडिश्रो॥ भलंड भूहाल वेजो तना नृपति नाथु नानक यरि ॥ गर श्रमरदास सचु सन्य भिष्य ते दलु जितउ इव जुधु करि ॥ १ ॥ २१ ॥ घनहर बंद बसुत्र रोमाविल इसम बसंत गनंत न आवे ॥ रवि ससि किरणि उदरु सागर को गंग तरंग श्रंत को पावें।। रुद्र विश्रान गिश्रान सतिगुर के कवि जन भल्य उनइ जो गावै।। भन्ने अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहि यनि ऋषि॥ १॥ २२॥ ६॥ १६॥ ६०॥ सबईए महले चउथे के ४ १ औं सतिगर त्रसादि ॥ ॥ इक मनि पुरखु निरंजनु धित्रावड ॥ गुर प्रसादि हरि गुरा सद गावड ॥ गुन गावत मनि होई बिगासा ॥ सतिगर पूरि जनह की त्रासा ॥ सतिगुरु सेवि परम पदु पायउ ॥ श्रविनासी श्रविगतु धिश्रायउ ॥ तिसु भेटे दारिद्र न चंपै ॥ कल्यसहारु तासु गुरा जंपै॥ जंपउ गण विमल सुजन जन केरे ।। अभिध नाम्र जोकउँ फ़रिश्रा ।। इनि स्तिगुरु सेवि सबद रसु पाया नामु निरंजन उरिधरिका ॥ हरिनाम रसिकु गोबिंद गुण गाहकु चाहकु तत समत सरे ॥ कवि ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ ? ॥ परवाह अभित्र अमरापद अमृत सरोवर सद भरिश्रा ।। संत करहि मनि मजनु प्रव जिनहु सेवा करीत्रा कवि कल्य निवारि अन में पद दीना सबद मात्र ते उघर घरे।।

हिंद्र हरदास तने गुर रामदास सर व्यस्त भरे ॥ २ ॥ सतगुर मिति गृह विभन्न सतसंगति व्यातम् रंगि चल्नु भया॥ जाग्या मन्नु कवन्नु अस्त्राहरू स्टब्स्ट्रेस्ट्रिक्ट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट् 法本本本本本本本表表。本本本本本本本本本本本本 संहजि परकास्या अभे निरंजनु घरहि लहा ॥ सतगुरि दयालि तिस प्रसादि वसि पंच करे ॥ किव . हहाया कल्य ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ 3 , अनभउ उनमानि अकल लिव लागी पारसु मेटिया सहज घरे ॥ सतिगुर परसादि परम पदु पाया भगति भाइ भंडार भरे मेटिश्रा 11 भउ भागा चित्र लागा संतोख सरे ॥ कवि जनमांत मरगा भरे ॥ तने गुर रामदास सर श्रमर 8 11 ठक्र हरदास त्रपारु रिद् अंतरि धारित्रो भंजन 11 अभर भरे पायउ दुख प्रवोधु मनि ततु वीचारित्रो ॥ सदा चाइ हरि भाइ प्रेम रसु त्रापे जागाइ ॥ सतगुर के परसादि सहज सेती रंगु मागाइ ॥ श्रंगद सुमति गुरि श्रमरि वरताइश्रो अमरु प्रसादि - 11 गुर रामदास कल्युचरे तें अटल अमर पदु पाइओ ॥ Ä. 11 संतोख सरोवरि वसे अमिश्र रसु रसन प्रकासे ।। मिलत सांति उपजे हरि मगि न द्रंतरि नासै ॥ सुख सागरु पाइत्रउ दिंतु हुटै ।। संजमु सतु संतोखु सील संनाहु मफुटै ।। सतिगुरु प्रमाणु जस तूरु वजाइश्रउ ॥ गुर रामदास जगि सिरिउ कल्युचरे ते अभे अमर पदु पाइश्रउ ॥ ६ ॥ जगु जितउ सतिगुर प्रमाणि मनि . एकु धित्रायउ ॥ धनि धनि सतिगुर अमरदासु जिनि नामु हड़ायउ ॥ नत्रनिधि नामु निधांनु रिधि सिधि ता की सरोवरु मिलिय्रो पुरखु भेटित्रो अविनासी ॥ सहज जितु लगि तरे सो गुरि नामु दृड़ाइश्रउ ॥ गुर ले भगत हरि प्रेम पदारथु पाइश्रउ ॥ ७ ॥ प्रेम भगति रामदास चल्युचर त परवाह प्रीति पुवली न हुटइ ॥ सतिगुर सबदु अथाहुं अमित्र धारा संतोखु पिता सरि सहज समायउ ॥ मति माता ऋिगत वचनि जगतु गुर तरायउ 11 श्राजोनी संभविश्रउ गुर सबदु वसाइश्रउ 11 गुर रामदास मनि अगोचरु अपर परु उधारणु पाइग्रउ ॥ = ॥ जगत उधारग्र नव निधानु भगतह भवतारणु॥ अमृत वृंद हरिनामु की विसु निवारसा ॥ सहज तरोवर फलिझो गित्रान अंमृत फल लागे॥ गुर प्रसादि पाईत्र्यहि धंनि ते जन वडमागे ॥ ते मुकते भए सतिगृर 

मनि गुर परचा पाइश्रउ ॥ गुर रामदास कल्युचरें ते सबद नीसात पजाइग्रउ ॥ ६ ॥ सेज सधा सहज छावाश्च सराइचउ सदा सील संनाहु सोहै ॥ गुर सबदि समाचित्र्यो संगादि बोहै ॥ श्राजीनीउ भन्य सतिगुर संगि निवासु ॥ गुरु रामदास कल्युचरै तुम्र सहज सरोपरि बासु ॥ १० ॥ मुरु जिन कउ सु प्रसंतु नासु हरि निगासे ॥ जिन कउ गुरु सु प्रसंतु दूगतु दूगंतिर नासे ॥ गुरु विन्ह कउ सु प्रसंतु मानु अमिमानु निवारै ॥ जिन कउ गुरु सु सबदि लगि भनजल तारै ॥ परचउ प्रमाख ग्रर पाइश्रउ तिन सक्तयथउ जनमु जिंग ॥ सी गुरू सरिंग मजु कल्य किर भुगति मुकति सभ गुरू लागि॥ ११॥ सतिग्ररि खेमा ताशिश्रा लुग ज्थ समाखे॥ अनभउ नेजा नाम टेक जित भगत अवाखे ॥ गुरु नानक श्रंगदु श्रमरु भगत इरि संगि समाखे॥ इहु राज जीग गुर रामदान तुम हूरसु जाएँ।। १२ ।। जनकु सीड् जिनि जाणिक्रा उनमनि रधु धरित्रा ॥ सतु संतोख़ समाचरे अभरा सरु भरित्रा ॥ श्चरथ कथा श्रमरा पुरी जिसु देइ सु पाये ॥ इहु जनक राखु गुर रामदास तुभः ही विश्वयात्र ॥ १३ ॥ सतिपुर नामु एक लित्र मनि जपै दढ तिन्ह जन दख पात्र कह कन होनै जीउ ॥ तारण खिन मात्र जाक्र इस्टि धारे सबदु रिंद बीचार काम्रु क्रोधु खोबे जीउ ॥ जीश्रन समन दाता अगम ज्ञान विल्याता श्रहि .निसि ध्यान धार्व पत्तक न सोवे जीउ ॥ जाकउ देखत दरिह जावे नामु सो निधानु पार्वे गुरमुखि ज्ञानि दुरमति मैलु धोवै जीउ॥ सतिगुर नामु एक लिप्र मिन जपै हड़ तिन जन दुख पाप कहु कत होर्पे जीउ ॥१॥ धरम करम पूरे सतिगुरु पाई है ॥ जाकी सेवा सिध माध हिन जन सुरि नर जाचिह सबद सारु एक लिप्र लाई है।। फुनि जाने को तेरा अपारु निरमं निरंकारु अकथ कथनहारु तुमाहि चुमाई है।। भरम भूले मंसार छुटहु जुनी संघार जम को न डंड काल गुरमति ध्याई है। मन प्राणी सुगध बीबारु ब्राहिनिमि जपू धाम करम पूर्व सनिगुरु पाईई ॥ २ ॥ इउ बलि बलि आउ सनिगुर साचे नाम कान उपना देउ कान सेता सरेउ एक कुल रसना

5.本本本本本本本本本本本本本本本本

YA TATATATATATATA जुग जोरि कर ।। फुनि मन बच ऋम जानु अनत दृजा न मानु नामु सो त्र्रपारु सारु दीनो गुरि रिंद धर ।। नल्य कवि पारस कच कंचना हुइ चंदना सुन्नासु जासु सिमरत अनतर ॥ जा के दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हउ वर्लि विल जाउ सतिगुर साचे नाम पर । ३ ॥ राजु जोगु तखतु दीत्रानु गुर रामदास ॥ प्रथमे नानक चंदु जगत भयो श्रानंदु ताग्नि मनुख्य जन कीश्रउ प्रगास ॥ गुर त्रंगद दीत्रउ निधानु अकथ कथा गित्रानु पंच भृत वसि जमत न त्रास ॥ गुर अमरु गुरू सी सति कलिजुग राखी पति त्रघन देखत गतु चरन कवल जास ॥ सभ विधि मन्यिउ मनु तच ही भयउ प्रसंतु राजु जोगु तखतु दीत्रमु गुर रामदास ॥ ४ ॥ रड ।। जिसहि धाय<sup>९</sup>उ धरति ग्ररु विउमु श्ररु पत्रणु ते नीर सर अवर अनल अनादि कीअउ ॥ ससि रिखि निसि सर दिनि सैल तरुत्र फल फुल दीग्रउ ॥ सुरि नर सपत समुद्र किश्र धारिश्रो त्रिभवण जासु ॥ सोई एक नामु हरिनामु सति पाइत्रो गुर श्रमर प्रगासु ॥ १ ॥ ५ ॥ कचहु कंचनु भइश्रउ सबदु गुर स्रवगाहि सुिगात्रो ।। विखु ते श्रंसृतु हुयउ नामु सितगुर मुखि मणिश्रउ ।। लोहउ होयउ लालु नदरि सतिगुरु जदि धारे ।। पाहगा मागाक करे गित्रानु गुर कहित्रउ बीचारे ।। काठहु सीखंड सतिगुरि दुख दिरद्र तिन के गइत्र ॥ सितगुरू चरन जिन्ह परसिया से पसु परेत सुरि नर भइत्र ॥ २ ॥ ६ ॥ जामि गुरू होइ विल धनिह कित्रा गारचु दिजइ ।। जामि गुरू होइ विल लख वाहे कित्रा किजइ जामि गुरू होइ वलि गित्रान त्ररु धित्रान त्रनन परि ॥ जामि गुरू होइ विल सबदु साखी सु सचह घरि ॥ जो गुरू गुरू अहिनिसि जपै दासु भटु बेनित कहै।। जो गुरू नामु रिद महि धरें सो जनम मरण दुह थे रहै॥ ३॥ ७ ॥ गुरु वितु घोरु श्रंधारु गुरू वितु समभ न त्रावै॥ बिनु सुरित न सिधि गुरू विनु मुकति न पार्वे ॥ गुरु करु ग्र वीचारु गुरू करु रे मन मेरे ॥ गुरु करु सबद सपुन अधन कटिह सम तेरे ॥ गुरु नयिण वयिण गुरु गुरु करहु कहि ॥ जिनि गुरू न देखिउ नल कवि सति कीअउ ते अकयथ संसार प्रहि ॥ ४ ॥ = ॥ गुरू गुरू गुरु गुरू 

समाधि तारख तरण समधु कज़ज़ीग सुनत फुनि दुखनि नासु केरे ॥ सुखदायकु स्रउ घरत धित्रानु वसत तिह नेरे ॥ पूरत पुरखु रिदे हरि सिमरत मुख् देखत श्रय जाहि परेरे ॥ जउ हरि बुधि रिधि सिधि चाहत गुरू गुरू गुरुकरु मन मेरे ॥ ४॥६ ॥ गुरू मुखु देखि गरु मुखु पायौ ॥ पिऊप पिवंन की यंछत सिधि पित्रास ॥ पूरन भी मन ठउर चमी रस बासन सिउ घायउ ।। गोविंद्वोलु गाविंद् पुरी सम जन्यन तीरि विपास बनायउ ॥ ॥ गयउ दुखु दूरि वरखन को सु गुरू मुखु देखि गरू मुखु पायउ ॥ ६ ॥ १० ॥ समस्य गुरू मिरि इयु घरिखउ ॥ गुरि कीनी कृपा हरि नामु दीश्रउ जिसु देखि चरंन श्रयंन हर्यउ ॥ निसि धित्रान सु नाम सुने सुतु भान डर्येउ॥ भनि दास सु आस समान जगत्र गुरू की पारसु मेटि परसु कर्यंड ॥ रामदासु कीयउ समस्य गुरू सिरि हथु धर्येउ ॥ ७ ॥ ११ ॥ अन माट की लाज ॥ जैमी राखी लाज भगत प्रहिलाद छीनत फारे कर ब्याज ॥ फुनि द्रोपती लाज रखी हरि बमत्र दीन बहु साज ॥ सोदामा अपदा ते साखिआ गनिका पदृत पूरे तिह काज ॥ स्त्री सतिग्रर सुप्रसंन कलजुग होइ माट की लाज ॥ = ॥ १२ ॥ मोलना ॥ गुरू गुरू गुरू गुरू ।। सबदु हरि हरि जपै नगनिधि श्रपे रसनि नाम् वाईऐ ग्रेम अहिनिसि रसै सति जानीग्रह फ़िन करि li i धित्राईऐ हरि ज्ञानीऋदु ॥ गुरमुखहि श्रंन मारग तजह भजह रिदि धरह पंच भू यसि जनम् करह द्वारि इरि मानीश्रहु॥ जउ त सम सुख इत उत तुम वंद्घाहु गुरु गुरू गुरु गुरू जप्र प्रानीयहु ॥ १ ॥ १३ ॥ गुरू गुरु गुरू गुरु निधानु हरि मनि गुरू जपि सति करि ॥ अगम गुन जानु घ्यान श्राहिनिसि फरह बचन गुर रिदे धरि ॥ फ़ुनि गुरू जल विमल श्रथाइ मजनु करहु संत गुरमिख तरहु नाम सच रंग सरि निर्वेरु निरंकारु निरभउ जपै प्रेम ग्रुर सबद रिस करत द्रस् भगति इरि ॥ मुगध मन अप्रु तजहु नामु गुरमुखि मजह

派本本志志志志 本志本志志 本志志志志志志流

紧张本本本本本本本本 表表表 表表表表 表表表表表 गुरु गुरू जपु सित किर ॥ २ ॥ १४ ॥ गुरू गुरु गुरु करहु गुरू हिर पाईऐ ।। उदिध गुरु गहिर गंभीर वेश्रंतु हरिनाम नग हीर मिण कंचन परस गुरू परमल सरस करत मिलत लिय लाईऐ ॥ फुनि मैलु दुरमति हिरत सबदि गुरु ध्याईऐ।। परवाह अमृत सद द्वोरि जिसु ज्ञान गुर विमल सर संत सिख नाईऐ ॥ नाम्र निरवाणु निधानु हरि उरि धरहु गुरू गुरु गुरु करहु पाईऐ ॥ ३ ॥ १५ ॥ गुरू गुरु गुरू गुरू जुरू जपु मंन रे॥ जाकी सेव असुर गण तरिह तेतीस गुर वचन सुणि साधिक सुर भगत गुरु गुरु करहि तरिश्रो ते संत हित कंन रे ॥ फ़ुनि तरहि प्रहलादु गुर मिलत मुनि जंन रे ।। तरिह नारदादि सनकादि हरि ग्रंन रे ॥ दासु वेनति गुरमुखिं तरिंह इक नाम लगि तजहु रस गुरू जपु मंन रे॥४॥ कहै नोमु गुरमुखि लहै गुरू गुरु गुरू गुरु सतजुगि ।। २६ ॥ सिरी गुरू साहिबु सभ ऊपरि करी कपा स्री प्रहलाद भगत उधरीश्रं हस्त कमल माथे जिनि भ्रपरि ॥ ॥ अलख रूप जीअ लख्या न जाई ॥ साधिक सिध पर धरी अं के वचन सित जीअ धारहु ॥ माणस सगल सरणाई ॥ गुर देह निस्ताग्हु ॥ गुरु जहाजु खेबडु गुरू गुर विनु तरिश्रा न कोइ ।। गुरप्रसादि प्रभु पाईऐ गुर विनु मुकति न होइ - 11 गुरु वसे वनवारी ॥ तिनि लहगा थापि जोति निकटि पंथु धरम का की आ।। अमरदाम भले कउ दीआ।। धारी ॥ लहर्षे ऋखे हरि का नामु तिनि सी रामदासु सोढी थिरु थप्यउ ॥ गुर सेवा करि जुगि **अप्यउ ॥ अप्यउ हरि नाम्र अ**खे निधि चह सरिंग सुखु पात्रहि परमानंद चरण फलु लहीग्रं ॥ वंदहि जो ।। परतित्व देह पारब्रहम्र सुज्ञामी ऋादि गुरमुखि कही अं सी गति जाकी सेवि ग्रलख भरगां ॥ सतिगुरु गुरु तारगा तरगां ॥ १ ॥ जिह अंमृत वाग्गी वचन रामदासु त्रानंदु नितु मंगलु गुर दरसन् जन जपहि करि विचिति चात्रो ॥ दरसनु परसन परम गुर सफलु संसारि ॥ संसारि सफलु गंगा पित्र गते ।। जीतिह जम लोकु पितत जे प्राणी हरिजन सिव गुर ज्ञानि रते ॥ रघुवंसि तिलकु सुदरु दसरथ घरि मुनि वंछहि जाकी सरगं ॥ 塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞

सतिग्रह गुरु सेवि श्रलख गति जा की सी रामदासु तारण मुखि तरर्थ ।। २ ॥ संसारु श्रमम सागरु तलहा हरिनाम गुरू पाया ॥ जगि जनम मरख भगाइह आई होएे परतीति ॥ परतीति हीएँ श्राई जिन जन के तिन कउ पदवी उच भई ॥ तिज माइत्रा मोह लोभ्र अरु लालचु काम क्रोध की छ्या गई ॥ अवलोक्या बहुम्र भरम् सम्र छुटक्या दिव्य इस्टि कारण करणं ॥ सतिगृरु

गुरु सेवि श्रलख गति जाकी स्त्री रामदासु तारण तरणं॥३॥ परतापु सदा गुर का घटि घटि परगासु भया जसु जन कै।। इकि

करहि

इस्नानु ॥

इस्नानु

गावहि परमातिहि

पहडि संग्रहि

करहि परभाति सुध मनि गुर पूजा विधि सहित करं 11 कंचनु तन होइ परिस पारस कउ जोति सरूपी ध्यान धर ॥ जगजीवनु जगंनायु जल थल महि रहिया पूरि वहु विधि वरनं ॥ सतिग्ररु गुरु सेनि अलाल गति जा की स्त्री रामदासु तारण तरणं॥ ४ जिनहुगत निस्चल धूत्र जानी तेई जीव काल ते बचा ॥ तिन्ह तरियो सम्रद्र रुद्र लिन इक महि जलहर हिंग जुगति जगु रचा॥ ॥ सिरी सुरमी सतसंगति परमानंद गुरू म्रखि मचा

गुरू साहिय सम ऊपरि मन यच अंग मेवीए सचा ॥ ४ ॥ वाहिगुरु बाहिगुरु वाहिगुरु वाहि जीउ ॥ कवल नैन मधुर बैन कोटि सन संग सीम कहत मा जसोद जिसहि दही भात खाहि बीड ॥ देखि रूपु अति अनुषु मीह महा मग मई किंकनी सबद भनतकार खेलु पाहि जीउ ॥ काल कलम हकम हाथि कहहू फउनु मेटि सके ईसु वंम्हु झानु घ्यानु घरत होएँ चाहि जीन ॥ सति साचु स्री निराम आदि प्रस्त सदा तुही वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहि जीउ ॥ १ ॥ ६ ॥ राम नाम परम धाम सुध सुध निरीकार वेसमार सरवर

कड काहि जीउ ॥ सुबर चित्र भगत हित भेट्ट धरिश्रो हरनाखस् इरिमो नल विदारि जीउ ॥ संख चक्र गदा पदम थापि आपु कीमो पारमहम लखं कउन ताहि जीउ ॥ सनि छदम अपरंपर साच तुही वाहिगुरू धादि प्रसा मदा वाहिगर वाहिगर याहि जीउ॥ २ ॥ ७ ॥ पीतरमन मुद्द दसन प्रिया सहित गाँउ माल मुकद सीमि मोर पंख चाहि जीउ ॥ ये वजीर पडे धीर धरम श्रंग श्रलख

१४०३ 紧苏东 苏环春春 表表表表表表表 表示 表本表表表 त्रगम खेलु कीत्रा त्रापणै उछाहि जीउ ॥ त्रकथ<sup>ं</sup> कथा कथी न जाइ तीनि लोक रहित्रा समाइ सुतह सिध रूपु धरित्रो साहन के साहि जीउ ॥ सित साचु स्री निवासु त्रादि पुरखु सदा तुही वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहि जीउ ॥ ३ Z || 11 सतिगुरू सतिगुरू सतिगुरु गुनिंद जीउ ॥ नलिहि छलन सवल मलन भग्ति फलन कान्ह कुत्रर निहकलंक वजी डंक चहू दल जीउ ।। राम रवण दुरत दवण सकल भवण करग कुसल भूत त्रापि ही देवाधि देव सहस मुख फनिंद जीउ ॥ जरम करम मछ कछ हुत्र बराह जमुना कै कूलि खेलु खेलित्रो जिनि गिंद जींउ ।। नामु सारु हीए धारु तज्ज विकारु मन गयंद सतिगुरू सतिगुरू सतिगुर गुनिंद जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरी गुरू सिरी गुरू सिरी गुरू सित जीउ ॥ गुर किहिया मानु निज निधानु सचु जानु मंत्रु इहै निसि बोसुर हाइ कल्यानु लहहि परमगति जीउ ॥ काम्र क्रोंघु लोग्न मोहु जगा जगा सिउ छाडु घोहु हउमै का फंध काटु साधसंगि रति जीउ ॥ देह गेहु त्रिश्र सनेहु चित विलासु जगत चरन कमल सदा सेउ द्रड़ता करु मित जीउ ॥ नामु सारु हीए धारु तजु विकारु मन गयंद सिरी गुरू सिरी गुरू सित जीउ ॥ ५ ॥ १० ॥ सेवक के भरपूर जुगु जुगु वाहगुरू तेरा सभु सदका ।। निरंकारु प्रभु सदा सलामित कहि न सकै कोऊ तू कदका।। ब्रहमा विसनु सिरे ते अगनत तिन कउ मोहु भया मन जोनि उपाई रिजकु दीत्रा सभह कउ मदका ।। चवरासीह लख तदका ॥ सेवक के भरपूर जुगु जुगु वाहगुरू तेरा सम्र सदका -11 १ ॥ ११ ॥ वाहु वाहु का वडा तमासा ॥ त्र्रापे हसै स्त्रापि ही चितवे त्रापे चंदु सुरु परगासा ।। त्रापे जलु त्रापे थलु थंम्हनु त्रापे कीत्रा घटि घटि बासा ॥ आपे नरु आपे फ़ुनि नारी आपे सारि आप ही पासा ॥ गूरमुखि संगति सभै विचारहु वाहु वाहु का वडा तमासा ॥ ..... । उ विद्या खेलु वड मेलु तमासा वाहिगुरू तेरी सभ रचना ॥ तू जिल थिल गगिन पयालि पूरि रह्या अंमृत वचना ।। मानहि ब्रहमादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना ॥ गुरप्रसादि पाईऐ परमारथु सत संगति सेती मनु खचना॥ 

कीत्रा खेलु बडमेलु तमासा बाहिगुरू तेरी सभ रचना ३ ॥ १३ ॥ ४२ ॥ श्रममु अर्नतु अनादि श्रादि जिसु न जार्थे ।। सित्र निरंचि धरि ध्यानु नितहि जिस्र बेद बखार्थे ॥ निरंकारु निरवेरु अवरु नहीं दूसर कोई ॥ भंजन गढण समथु तरम तारम प्रभु सोई ॥ नाना प्रकार जिनि जगु कीओ जन मथरा रसना रसे ॥ सी सविनाम् करवा प्ररख् ग्रर रामदास चितह बसै ॥ १ ॥ गुरू समरथु गहि करीआ ध्रव चुधि समिति सम्हारन कउ ।। फ्रानि श्रंम धजा फहरंति सदा अध पंज निवारन कउ ॥ मथुरा जन जानि कही जीत्र साचु सु अउर कड़ा न विचारन कउ ॥ हरिनामु बोहिथु वडी कलि मै भवसागर पारि उतारन कउ ॥ २ ॥ संतत ही सत संगति संग सरंग रते जसु गावत है।। ध्रम पंथु धरित्रो धरनीधर आपि रहे लिव धारि न धावत है।। मथुरा भनि भाग भले उन्ह के मन इंछत ही फल

पारि उतारन कउ ॥ २ ॥ संतत ही सत संगित संग सुरंग रते

जसु गावत है ॥ प्रम पंथु घरित्रो घरनीघर आपि रहे लिव धारि

न घावत है ॥ मधुरा मिन भाग भले उन्ह के मन इंछ्रत ही फल
पावत है ॥ रावि के सुन को तिन्ह शासु कहा छ चरंन गुरू चित्र

लावत है ॥ ३ ॥ निरमल नासु सुधा परपूरन सबद तरंग प्रगटिव

दिन आगरु ॥ गहिर गंमीरु अथाह अति वह सुभरु सदा सम

विधि रतनागरु ॥ संत मराल करहि बंतुहल तिन जम प्रास

मिटिआ दुल कागरु ॥ कलुग दुरत द्रि करबे कउ दरसनु गुरू

सगल सुख सागरु ॥ ४ ॥ जा कड ग्रुनि ध्यानु घरें फिरत सगल जुग फनडु क कोऊ पार्वे आतम प्रगास कड ॥ वेद वाणी सहित चिरंचि जसु गार्वे जाको सिव ग्रुनि गहि न तजात कविलास कंड ॥

भेख कीए जाकौ जोगी जती सिध साधिक श्रनेक तप जटा जर फिरत उदास कउ ॥ सु तिनि सतिगुरि सुखि भाइ कृपा धारी जीअ **४ ॥ नाम्र निधान्त** नाम की बडाई दई गुर रामदास कउ ॥ देखत दरसु धियान श्रंतर गति तेज पुंज तिहु लोग प्रगासे ॥ विगासे ॥ भटकि श्रम् मजत दख परहरि सुख सहज सेवक सुरासे ॥ समृह जिउ सदा द्यति लभित श्रलि क्सम विद्यमान गुरि आपि थपण्ड थिरु साचड तखतु गुरू रामदासै ॥ ६ ॥ तार्येउ संसारु माया मद मोहित श्रंमृत नामु दीश्रउ समरथु ॥ फुनि कीरिवर्गत सदा कुल संपित रिधि श्रह सिधि न छोडई सयु ॥ दानि वडी श्रति

**淡东东东东东东东东东东东东东东东东东东**港 वंतु महां विल सेविक दासि कहिओ इहु तथु ॥ ताहि कहा परवाह काहू की जा के बसीसि धरियो गुरि ह्य 9 11 ॥ तीनि भवन भरपूरि रहिश्रो सोई 38 श्रपन सरसु कीश्रउ जगत कोई ।। त्रापुन त्रापु त्राप ही उपायउ।। सुरि नर त्रसुर त्रांतु गंध्रय खोजंत नही पायउ ॥ पायउ नही श्रंतु सुरे श्रप्तुरह नर गण परे फिरे ॥ श्रविनासी श्रचलु श्रजोनी संभउ पुरखोतम् अपोर करण कारण समरधु सदा सोई सरव जीव्र मनि ध्याइयउ ॥ सी गुर रामदास जया जय जग महि ते हरि परम पदु पाइयउ ॥ ~ -11 सतिग्रिं नानिक भगति करी इक मिन तन्नु मन्नु धन्नु गोविंद दीअउ ॥ ग्रंगदि ग्रनंत मृरति निज धारी श्रगम ज्ञानि रसि रसयउ ही ग्रउ ॥ गुरि त्रमरदासि करतारु की त्रउ वसि वाहु वाहु करि ध्याइयउ ॥ स्री गुर रामदास जयो जय जग महि तै हरि परम पदु पाइयउ ॥ २ ॥ नारदु भ्रू प्रहलादु सुदामा पुच भगत इरि के जु गणं ॥ ग्रंबरीकु जयदेव त्रिलोचनु नामा अवरु कनीरु भगं ।। तिन को अवतारु भयउ किल भितरि जसु जगत्र परि सूरी गुर रामदास जयो जय जग महि तें हरि परम पद पाइयड ॥ ३ ॥ मनसा करि सिमरंत तुर्फे नर काम्र क्रोधु मिटिश्रड जु तिएं ॥ याचा करि सिमरंति तुभी तिन्ह दुखु दरिद्र मिटियउ जु खिएं।। करम करि तुत्र दरस परस पारस सर वल्य भट्ड जसु गाइयउ ॥ सी गुर रामदास जयो जय जग महि तै हरि परमपद पाइयउ ॥ ४॥ जिह सतिगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटहि खिनु ॥ जिह सितगुर सिमरंथि रिदें हिर नामु दिनो दिनु ॥ जिह सतिगुर सिमरंथि जीस्र की तपति मिटाव ॥ जिह सतिगुर सिमरंथि रिधि सिधि नव निधि पार्वे ॥ सोई रामदासु गुरु वल्य भिण मिलि संगति धंनि धंनि करहु ॥ जिह सतिगुर लगि प्रभु पाईऐ सो ॥ जिनि सवदु । ते ॥ ते कमाइ सतिगुरु सिमरह नरह परम पदु पाइस्रो सेवा करत न छोडिस्रो पासु ॥ ताते गुउहरू ज्ञान प्रगट्ड उजीत्रारउ दुख दरिंद्र श्रंध्यार को नासु ॥ कवि कीरत जो संत चरन मुड़ि लागहि तिन काम क्रोध जम को नही त्रासु।। जिय श्रंगदु श्रंगि संगि नानक गुरु तिव गुर श्रमरदास के गुरु रामदासु ॥ १ ॥ 

जिनि सविगुरु सेनि पदारधु पायउ निसि बांसुर हरि चरन निवास ॥ ताते संगति सघन भाइ भउ मानहि त्रम मलीत्रागर प्रगट सुवास ॥ भू प्रहलाद कवीर तिलोचन नाम् लैंत उपज्यो ज प्रगासु ॥ जिह पिखत श्रति होइ रहसु मनि सोई संत सद्दारु गुरू रामदासु ॥ २ ॥ नानकि नामु निगंजन जान्यो कीनी भगति प्रेम लिव लाई ॥ ताते श्रंगदु श्रंग संगि भयो साइरु विनि सबद सुरति कीनी वरवाई॥ गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जीह कछ कहीन जाई॥ सोडी सुस्टि सकल तारण कड़ अब गुर रामदास कउ मिली वडाई ॥ ३ ॥ इम अवगुणि मरे एकु गुण नाही ॥ श्रंमृतु छाडि निर्सं निसु लाई ॥ माया मोह मरम पै भूले सुत दारा सिउ श्रीति लगाई ।। इक्क उतम पंथु सुनिश्रो गुर संगति तिह मिलंत जम त्रास मिटाई ॥ इक ऋरदासि भाट कीरति की गुर रामदास राखदु सरणाई ॥ ४ ॥ ४= ॥ मोह मलि विवसि कीअउ कामु गहि केस पद्माहियत ॥ ऋोध खंडि परचंडि लोभ अपमान सिउ भाइयउ।। जनमुकालुकर जोहि हुकमुजो होड्सुमंनै।। भवसागरु वंधिश्रव सिख तारे सु प्रसंने ॥ सिर श्रातपत सची तखतु जोग संजुतु बिल ॥ गुर रामदास सच्च सल्य भिषा तु श्रदेखु राजि अमगु दलि।।१।। तु सतिगुरु चहु जुगी आपि आपे परमेसरु ॥ सुर्गर नर साधिक सिध सिख सेवंत पुरह पुरु ॥ व्यादि जुगादि थनादि कला घारी त्रिहु लोबह ॥ श्रगम निगम उधरण जरा जंनिहि बारोश्रह ॥ गुर श्रमरदासि धिरु धपिश्रउ परगामी तारण तरण ॥ श्रय श्रंतक बद्दै न सल्य कवि गर रामदास तेरी सरण ॥ २॥६०॥ सवईए महले पंजवे के ध १ व्यों सतिगर प्रसादि॥ ॥ सिमरं सोई प्रस्त श्रचल भविनामी ॥ जिमु सिमरत दरमति महा नामी ॥ सतिग्र चरण काल रिदि घारं ॥ गुर थरजुन गुण महजि विचारं ॥ गुर रामदाम परि

本本本本本 本本本本本本本本本 本本本本本本

कीअउ प्रगासा ॥ सगल मनोरथ पूरी आसा ॥ तै जनमत गुरमित ब्रह्मु पछाणित्रो ।। कल्य जोड़ि कर सुजसु वखाणित्रो ।। भगति जोग कौ जैतवारु हरि जनकु उपायउ ॥ सबदु गुरू परकासित्रो हरि रसन वसायउ ।। गुर नानक श्रं**गद**ं श्रमर लागि उतम पदु पायउ ॥ गुरु त्रारजुतु घरि गुर रामदास भगउ उत्तरि त्र्यायउ ।। १ ॥ वडगागी उन मानित्रयु रिदि सबदु वसायउ ॥ मनु माण्कु संतोखित्र्यउ गुरि नामु दृडायउ ॥ त्रगम त्रगोचरु पारव्रहमु सतिगुरि दरसायउ ॥ गुरु अरजुन घरि गुर रामदास अनभउ ठहरायउ ॥ २ ॥ जनक राजु बरताइआ सतजुगु त्रालीगा ॥ गुर सबदे मनु मानित्रा त्रपतीजु पतीगा।। गुरु नानकु सचु नीव साजि सतिगुर संगि लीगा ॥ गुरु अरजुनु घरि गुर रामदास अपरंपरु बीगा ।। ३ ।। खेलु गूड़उ कीअउ हरि राइ संतोखि समाचय<sup>९</sup>त्रो विमल वुधि सतिगुरि समागाउ ॥ संभिवत्राउ सुजसु कल्य कवीत्राणि बखाणित्राउ ॥ त्राजोनी गुरि नानिक श्रंगदु वर्य उ गुरि श्रंगदि श्रमर निधानु ॥ गुरि रामदास ऋरजुनु वय<sup>र</sup>उ पारसु परसु प्रमाणु ॥ ४ ॥ सद जीवणु श्ररजुनु त्रमोलु त्राजोनी संभउ ॥ भय भंजनु परदुख निवारु गहणु भ्रमु भ्रांति दहणु सीतलु अपारु अनंभउ ॥ अगह सुखदातउ ॥ त्रासंभउ उदवित्रउ पुरखु पूरन विघोतउ ॥ श्रंगद श्रमर सतिगुर सबदि समाइश्रउ ॥ धनु नानक आदि धुंचु गुरू रामदास गुरु जिनि पारसु परिस मिलाइश्रंउ ॥ y II जुगति सिव रहता ॥ जै जै कारु जासु जग श्रंदरि मंदरि भागु गुरु पूरा पायउ बडभागी लिवलागी मेदनि भरु सहता ॥ भय भंजनु पर पीर निवारनु कल्यसहारु तोहि जसु वकता ॥ कुलि सोढी गुर रामदास तनु धरम धुजा त्र्यरजुनु हरि भगता ॥ ६ ॥ ध्रंम धीरु गुरमति गभीरु पर दुख विसारणु ॥ सबद सारु हरि सम उदारु श्रहंमेव निवारणु ॥ महा दानि सतिगुर गित्रानि मनि चाउ न हुटै ॥ सतिवंतु हरि नाम्रु मंत्रु नवनिधि न निखुटै ॥ गुर रामदास तनु सरव मै सहिज चंदोत्रा ताणित्रउ ॥ गुर त्ररजुन कल्युचरे ते राज जोग रसु जाणित्राउ ॥ ७ ॥ भै निरभउ माणित्राउ लाख महि 表示表示 不远远还还还还不不不不

العطابل تسيحة حييم **淡亚亚亚亚亚 亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 

॥ धंनि शर परचे परवाण राज महि जोग कमायउ प्रमाखि गुरु धंनि श्रमर सर समर मरायउ ॥ ग्रर गम गुर अरजुन कन्युचरे ते श्राप्तक जिल्लो सरि संदोख समाइयउ ॥ बदनि जोग निंज ग्रमिउ सहजि पाइयउ ॥ रसना = 11

लखायउ ॥ श्रमम् श्रमोचर मृति गमीरु

सविग्ररि

गुरु

॥ कलजुगि जहाजु

वरदाति श्रलख श्रपार गुर सूर सबदि इउमै निवार्येउ 11 पंचाहरू हरिनामि लागि निदलिश्रउ संन सहजि निज धरि सहार्येउ ॥ सतिगरु रिदे वसाइश्रउ गर अरजन कन्यचरे जग उधर्यउ п

सोरठे ंदीपाइग्रउ कलस 11 3 प्रमाण पारथउ चार्लं नही ॥ नेजा नाम नीसाण थरजुनु प्रसन् सेत सविगुर सबदि सबारिश्रउ ॥ १ ॥ मबजल साइरु नाम

लागि जगु उधर्येउ हरी का बोहिया ॥ तम्र सविग्र संहेत नामि सविग्रर तुर्छे पाइश्रउ ॥ जगत उधारण नाम १२ नाहि अवर सरि काम्र बारंतरि पूरी पड़ी ॥ ३ ॥ हरि व्यपि गुरू नानक कहायउ ॥ ताते अंगद मयउ सिउ **त**त मिलायउ ॥ श्रंगदि किरपा धारि ग्रमरु

सविगुरु थिरु की अउ ।। श्रमरदासि अमरत छत्र रामहि दीश्रउ गुर 11 गुर रामदास दरसन परसि कहि मथुरा अंवृत वयस ॥ ॥ सति पंच प्रमास पुरस्तु गुरु अरजुनु पिखडु नयस ॥ १ संतोख धरिय्रो उरि ॥ श्रादि प्रस्ति परस्रति सतिनाम् रूप सत् ञाति जगमगै तेल भूत्र धरि ॥ प्रगट लिल्यउ अछर मसत्रिक ॥ पारसु परसि परसु परसि गुरि गुरू कहायउ ॥ भनि मंडलि छायउ

मथुग मृरति सदा थिरु लाइ चितु सनम्रख रहह

नाम सिउ ॥ पर जानीश्रत बासर रयनि बास जाको हित रंगि रंग्यो बासना ते बाहरि पै देखीश्रत अतीत परमेसर के धाम सिउ ॥ अपर परंपर प्रस्व सिउ प्रेम्न लाग्यौ विन ₹स नाही व्यउरे काम सिउ ।। मधुरा को प्रश्च स्रव मय ध्ररजुन गुरु भगति के हेति पाड रहिओ मिलि राम सिउ ॥ ३ देव सबै मनि इंद्र महासिव जोग करी ॥ फ़ुनि वेद विशंचि

अरजुनु गुरू सगल सुस्टि लगि वितरहु॥२॥ तिह जन जाचहु जगत्र

5. 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 विचारि रहिस्रो हरि जापु न छाड्यउ एक घरी।। मथुरा जन को प्रभु मृस्टि निहालु करी ॥ रामदासि गुरू जग संगति दीन दयालु श्रउरु न याहि तारन कउ गुर जोति ऋरजुन माहि घरी ॥ ४ ॥ जग महा तम मैं अवतारु उजागरु आनि कीअउ ॥ तिन के गए मथुरा जिन्ह श्रंमृत नामु पीश्रउ ॥ इह पधित ते मत चूकिह जान बीग्रउ ॥ परतिल रिदै गुर ग्ररजुन रे मन भेद विभेद न लिलार नही भाग व्रहमि निवास लीअउ ॥ ५ ॥ जन लउ मै बुडत उदें तव लंड भ्रमते फिरते वहु धायउ ॥ किल घोर समुद्र विचार यहै मथुरा मिटिहै नही रे पछुतायउ ॥ ततु अवतारु वनायउ ॥ जप्यउ जिन्ह अरजुन देव संकट जोनि गरभ न त्रायउ ।। ६ ॥ किल सम्रुद्र भए रूप प्रगटि हरि रिदे दुख दारिद्र निवारनु ॥ नाम उधारनु ॥ वसिंह संत जिसु निरमल भेख अपार तासु विनु अवरु न काई ॥ वच जिनि मन महि खंड जाणित्र्यं भयं तिह समसरि सोई ॥ धरनि गगन नव मथुरा कछ भेद गुरु स्वरूपी रहित्रो भरि ॥ भनि त्र्यरजुनु परतरूय हरि ॥ ७॥ १९ ॥ अजै गंग जलु अटलु सिख संगति त्रहमा मुखि गावै ॥ सभ नावै ॥ नित पुराण वाचीत्र्रहि वेद सिरि **अर**जुन ন্তর चवरु सिरि दुलै नामु श्रंमृतु मुखि लीश्रउ 11 ग्रर ग्रमर गुर गुरु श्रंगद नानक त्रापि परमेसरि दीत्रउ ॥ मिलि जसु संचर्यउ रामदासु हरि पहि गयउ ॥ हरि वंस जगति सु कवशु आपि परमेस्वरं कहै स्री गुरु मुयउ ।। १ ।। देव पुरी महि गयउ वैठायउ 11 भायउ ॥ हरि सिंघासणु दीग्रउ सिरी तह रहसु गुरु कीग्रंउ सुर देव तोहि जसु जय जय जंपहि ॥ श्रसुर ते भागि गए पाप तिन्ह भीतरि कंपहि ॥ काटे सु पाप तिन्ह नरहु के गुरु रामदासु सिंघासनु विरयमी गुर ऋरजुन कउ जिन्ह पाइयउ ॥ छत्र अग्रह्अउ॥२॥२१॥६॥११॥१०॥१०॥२२॥६०॥१२२॥

"本本本本本本本来来还是 苍寒寒

## श्रीसितामुक्तापुरवुतिस्मातिरवेर भक्तलम्रतिभन्नुचीसेमंगुरप्रसादि॥

॥ उतंगी

8

सलाक वारां ते वधीक ॥ महला

पैथोइरी गहिरी

गंभीरी ॥ ससुड़ि सुहीआ किय करी निवणु न जाइ थणी से भी ढहदे डिठु में मुध लगा गिडवडी सखीए घउलहरी ॥ गरबु थणी ॥ १ ॥ सुणि मुघे हरणाखीए गृहा वेणु अपारु ॥ पहिला वसतु सित्र।शि के तां कीचे वापारु ॥ दोही दिचें दुरजना मुंघे वीचारु ॥ जैकारु ॥ जित सजग मिलनि लह तिस सिउ नेहु न कीचई दीजै सजगा ऐसा इसगु सारु 4 करि चुक्तित्रा तिन्हा विटहु कुरवाण ।। चलग्रहारु ॥ नानक जिन्ही इव खरे सुजाय तिइंन्ह कल ॥ साह त्रोहाड भावड चेड़े द्रविण नाहि भउ॥ ४॥ नोनक सतिगर सिउ त्रालाइ कैंसी होई ।। सालक मित न रहिया कोई माई बंधी हेतु चुकाइश्रा 11 훙 दनीत्रा कारिश दीत गवाइत्रा ॥ ४ È गला पिटनि सिरु खोहेनि II नाउ लैनि श्रर रे नानक तिन चलिहार जाड ।। ६ मन डीगि n मारिंग घाउ ॥ पाञ्जै बाघ्र डरावणो यागै श्रगनि तलाउ जीअरा परि रहियो माकउ अवरु न इंगु ।। नानक गुरग्नुलि छुटीए त्रीतम सिउ संग् ॥७॥ बाघु मरैं मनु मारीऐ जिसु सतिगर दीखिश्रा

## होइ ।। आपु पछाणे हरि मिले बहुड़ि न मरणा होइ ।। कीचड़ हाथु न वूडई एका नदिर निहालि ॥ नानक गुरमुखि उबरे गुरु सरवरु सची पालि ॥ = ॥ अगिन मरै जलु लोड़ि लहु विखु गुरनिधि जलु नाहि ॥ जनिम मरे भरमाईऐ जे लख करम कमाहि ।। जम्र जागाति न लगई जे चलै सतिगुर भाइ ॥ नानक निरमलु अमर पदु गुरु हरि मेलै मेलाइ ॥ ६ ॥ कलर केरी छपड़ी कऊत्रा मलि मलि नाइ ॥ मनु तनु मैला अवगुणी चिंजु भरी गंधीब्राइ ॥ सरवरु हंसि न जागिब्रा काग कुपंखी संगि ।। साकत सिउ ऐसी प्रीति है वृभहु गित्रानी रंगि 11 सभा जैकारु करि गुरम्रुखि करम कमाउ ॥ निरमलु नावणु नानको गुरु तीरथु दरीत्राउ ।। १० ।। जनमे का फलु किन्रा गणी जां हरि भगति न भाउ ॥ पैधा खाधा वादि है जां मनि द्जा भाउ ॥ वेखणु सुनगा भूठु है मुखि भूठा त्रालाउ ॥ नानक नामु सलाहि तू होरु हउमै त्रावउ जाउ ।। ११ ।। हैनि विरले नाही घणे फैल फकड़ु संसारु ॥ १२ ॥ नानक लगी तुरि मरे जीवण नाही ताणु ॥ चोटै सेती जो मरे लगी सा परवाणु ॥ जिस नो लाए तिसु लगै लगी ता परवाणु ॥ पिरम पैकामु न निकलै लाइत्रा तिनि सुजाणि ॥ १३।। भाडा धोर्वे कउग्रु जि कचा साजित्रा ॥ धातू पंजि रलाइ क्रड़ा पाजित्रा ॥ भांडा त्राग्ग् रासि जां तिसु भावसी ॥ परम जोति जागाइ वाजा वावसी ।। १४ ।। मनहु जि श्रंधे घूप कहिश्रा विरदु न जागानी ॥ मनि अंधे ऊंधे कवल दिसनि खरे करूप ॥ इक कहि जागानि कहित्रा बुक्तनि ते नर सुघड़ सरूप ।। इकना नादु न बेदु न गीत्र रसु रसु कसु न जागंति ॥ इकना सिधि न वुधि न अकलि सर ऋखर का भेउ न लहंति ॥ नानक ते नर ऋसलि खर जि विनु गुण गरबु करंत ॥ १५ ॥ सो ब्रहमणु जो विंदै ब्रहसु ॥ जपु तपु संजमु कमावै करमु ।! सील संतोख का रखै धरमु ॥ वंधन तोड़ै होवै मुकतु ।। सोई ब्रहमणु पूजण जुगतु ।। १६ ॥ खत्री सो जु करमा का सूरु ॥ पुंन दान का करें सरीरु ॥ खेतु पछागौ बीजें दानु ॥ सो खत्री दरगह परवासा ॥ लबु लोभु जे क्डु कमावै॥ अपसा कीता आपे पावै॥ १७॥ तनु न तपाइ तन्र जिउ बालणु हड न वालि ॥ सिरि पैरी किश्रा फेड़िश्रा

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF **计中心存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在存在** श्रंदरि विरी सम्हालि ॥ १० ॥ समनी घटी सह वसै सह विन घट न कोइ ॥ नानक ते सोहागर्गी जिन्हा गुरम्रुखि परगदु होइ ॥ १६ ॥ जउ तुउ श्रेम खेलए का चाउ ।। सिरु धरि तली गली मेरी आउ ।। इत मारगि र्परु धरीजे ॥ सिरु दीजे कािण न कीजे ॥ २० ॥ नालि किराड़ा दोसती ॥ मरणु न जापै मृलिया त्रावै २१ ॥ गिम्रान हीएं अगिम्रान पूजा ॥ श्रंघ वस्तावा भाउ २२ ॥ गुर बिनु गित्रानु घरम बिनु धिन्नानु ॥ सच मुलो न बाकी ॥ २३ ॥ मारणु घलै । उठी चलै ॥ सादु गलै।। २४ ॥ राष्ट्र भुरै दल मेलवै स्रंतरि बलु अधिकार ॥ यंतरकी सैना सेवीए मनि तनि जुक्क श्रवाह ॥ सीता लै गइत्रा दहिंसरी त्तव्यमणु मृत्रो सरापि नानक करता करणहारु करि -11 महि भूरे रामचंद्र उथापि ॥ २५ ॥ मन सीता लञ्जमण दैत हण्वंतरु त्राराधित्रा त्राइत्रा करि संजोग् ॥ भूला तिनि प्रम कीए काम ॥ नानक वेपरवाहु सो किरतु न मिटई २६ ॥ लाहीर सहरु जहरु कहरु सवा पहरु ॥ २७ ॥ महला लाहीर सहरू ग्रंमृतसरू सिफती दा घरू ॥ २८ ॥ महला. १ साई किया नीसानी तोटि न व्यावै श्रंनी ॥ उदोसीय घरे ही बुठी कुढ़िई रंनी धंमी।। सती रंनी घरे सिखापा रोत्रनि कूड़ी कंपी।। जो नाही खटे दंग सहंगी ॥ २६ ॥ पबर तुं हरीत्रावला वंनि ॥ कै दोखड़े सडिग्रोहि काली होईआ नानक मैं तिन भंगु ।। जाखा पाणी ना लहां जै सेती मेरा संगु ॥ जितु डिठै तनु परफुड़ै चड़ै चत्रगणि वंतु ॥ ३० ॥ रजि न कोई जीवित्रा पहुचि न चलिया कोइ ॥ गित्रानी जीवै सदा सदा सुरती ही पति होह ॥ सरफै सरफै सदा सदा एवे गई विहाह ॥ नानक किस नो व्याखीएँ विद्य पुछित्र्या ही लै जाड़ ॥ ३१ ॥ दोसु न देव्यह राइ नो मित चलै जां चुढा होने।। गलां करे घणेरीचा तां चन्हे पवणा खाती दीवें ॥ ३२ ॥ पूरे का कीवा सम किछ पूरा घटि विधि किछ नाही ॥ नानक गुरप्रुखि ऐसा जाये पूरे मांहि समांही ॥ ३३ ॥

本本本 本本本本本本本本本本 本本

सलोक महला प्रसादि ॥ अभित्रागत एह न त्राखीत्रहि र्श्वो सतिगुर महि भरमु ॥ तिन के दिते नानका तेही जेहा धरमु॥ १ ॥ अभै होइ ॥ तिस का भोजन ताका भीखकु नानका परम पदु कोइ।। २।। होवा पंडितु जोतकी वेद पड़ा मुखि चारि।। नवा जागीत्रा त्रपने चज वीचार ॥३॥ ब्रहमग कैली धातु कोड़् बदीत्रा कञका त्र्रगाचोरी का धोनु ॥ फिटक फिटका एते जाहि वीसरि नानका इकु नामु ॥ सभ वधी पाहि ततु गित्रानु ॥ ४ ॥ माथै जो धुरि लिखित्रा रहै इक् कोइ ।। नानक जो लिखित्रा सो वरतदा सो वृक्षै कूड़े लालचि लगि ॥ ५ ॥ जिनी नामु विसारित्रा नो नदिर होइ जिन्हा वेलि ऋगि H तिसना **ऋंतरि** मोहगी धंधा माइश्रा ठिंग ॥ मनिमुख बंनि चलाईग्रहि मिलही न ठगे त्वडी माइश्रा आपे मेलि मिलाइ भुलीऐ ॥ नानक त्रापि भुलाए 11 भाइ ॥ ६ ॥ सालाही सालाहणा चलै सतिगुर गुरमुखि छुटीऐ जे परहरि बीभा दरु एकु भी सचा सालाहि ॥ नानक सचा फिरउ तह तह साचा सोइ ॥ जह देखा मै ७ ॥ नानक जह जह विसारणु सबदु होइ ॥ = ॥ द्ख परगडु है गुरम्रखि गुर किरपा ते मनि वसै करम कोइ - 11 होइ ॥ ६ ॥ नानक हउ हउ करते खिप मुए ख़्हिण लख श्रसंख 11 १० जिना साचै सबदि ग्रलंख 11 उबरे गुर सबदी लागउ पाइ H तिन अन सेविश्रा मनि जाइ ॥ से जन निरमल ऊजले भुख की हरि मनि वसै माइश्रा नानक होरि पतिसाहीत्र्या कूड़ीश्रा - 11 समाइ गुरम्रखि नामि पुरखे घरि भगती नारि जिउ ११ 11 रते 11 पातसाह लोचे भगती भाइ ॥ बहु रस सालगो सवारदी खट रस मीठे हरिनामै चितु लाइ ॥ मनु तनु धन भगत सलाहदे तिउ त्रागै जाइ ॥ भै भगती भगउ वह त्रागै राखित्रा सिरु वेचित्रा गुर हरि प्रभु वे परवाहु है कितु खार्घ तिपताइ॥ लोचदे प्रभ लोचा पूरि मिलाइ॥ 张宋宋宋宋张张张张 张张张宋宋宋张张

( tata )

सतिगुर के भाषों जो चलें तिपतासें हरिगुण गाइ ॥ धनु धनु कलजुगि नानका जि चले सतिगर भाइ ॥ १२ ॥ सतिगरू न सेनिक्रो सबदु न रखिक्रो उरधारि ॥ धिग तिना ना जीनिया कितु त्राए संसारि ॥ गुरमती भड़ मनि पर्वे तां हरि रसि लगे पित्रारि ॥ नाउ मिलै धुरि लिखित्रा जन नानक पारि उतारि ॥ १३ ॥ माइब्रा मोहि जगु भरिमब्रा घरु सुसै खबरि न होइ ॥ काम क्रोधि मन हिरि लड़बा मनमुख श्रंधा लोइ ॥ गिश्रान खड़ग पंच दूत सपारे गुरमति जागै सोइ ॥ नाम रतनु परगासिया मनु तनु निरमलु होड़ ॥ नाम हीन नकटे फिरहि विज नावे वहि रोह ॥ नानक जो धुरि करते लिखिया सु मेटि न सकै कोइ ॥ १४ ॥ गुरमुखा इरि धनु खटित्रा गुर के सबदि बीचारि॥ नामु पदारथु पाइत्रा त्रतुट मरे मंडार ॥ हरि गरा बार्णी उचरहि श्रंतु न पारतोरु ॥ नानक सम कारण करता करें वेसे सिरजनहारु ॥ १४ ॥ गुरमुखि श्रंनरि सहजु है मनु चढ़िश्रा दमनै त्राकामि ॥ तिथै ऊंघ न भ्राव है हरि श्रंमृत नामु सुख वासु ॥ नानक दुखु सुखु तिश्रापत नहीं जिथे श्रातमराम प्रगासु ॥ १६ ॥ काम क्रोप का चोलडा सभ गिल आए पाइ ॥ इकि उपजि इकि विनित्त जाहि हुकमे आर्रे जाइ ॥ जंमणु मरणुन चुरई रंगु लगा द्जै भाइ ॥ बंधनि बंधि भगाईश्रतु करणा कडून जाइ ॥ १७॥ जिन कउ किरपा धारीत्रमु तिना सतिगुरु मिलित्रा त्राइ ॥ सतिगुरि मिले उलटी भई मरिजीनिम्रा सहिज सुभाइ ॥ नानक भगती रितत्रा हरि हरि नामि समाइ ॥ १८ ॥ मनमुख चंचल मित है श्रंतरि बहुतु चतुराई ॥ कीता करतिया विरथा गइत्रा इक् तिलु थाइ न पाई ॥ पुन दानु जो बीजदे सम घरमराइ कै जाई ॥ वितु सितगुरू जमकालु न छोडई दुजै भाइ खुद्राई ॥ जोबनु जांदा नदिर न अगाई जरु पहुचै मिर जाई ॥ पुत कलतु मोहु देतु है अंति येली को न सलाई ॥ सतिगुरु सेरे सो सुखु पाए नाउ वसे मिन ऋहि।। नानक से वडे वडभागी जि गुरमुखि नामि समाई॥ १६ ॥ मनमुख नामु न चेतनी बिनु नाये दुख रोइ॥ आतमारामु न पूजनी द्जी किउ सुखु होइ ॥ इउमै अंतरि में लु है सगदि न काटहि घोइ ॥

( 585A नानक विनु नावे मैलित्रा ग्रुए जनमु पदारथु खोइ॥ २०॥ मनमुख वोले श्रंधुले तिसु महि श्रगनी का वासु ।। वाणी सुरति न बुक्तनी सवदि न श्रापनी श्रंदरि सुध नही गुरवचिन न श्रोना करहि प्रगास ॥ विसासु ॥ गित्रानीत्रा अंदरि गुरसबदु है नित हरि लिव सदा विगासु ॥ विलहारी तासु 11 हउ सद गित्रानीत्रा की रखदा हरि २१ माइश्रा दासु ॥ 1 ता का सेवदे जन नानक्र मारणु हरिनामु भुइत्रंगमु सरपु है जगु घेरित्रा विखु माइ ॥ विखु का जिन कउ पूरवि लिखिया तिन सवदु मुखि पाइ है गुर गरुड़ 11 होइग्रा विख निरमञ्ज त्र्याइ । मिलि सतिगुर सतिगुरु मिलिञ्रा उजले हरि दरगह हउमै गङ्त्रा विलाइ ॥ गुरमुखा के ग्रख नानकु सदा कुरवाणु तिन जो चालहि जन 11 सतिगुर पुरखु निरवेर है नित हिरदे भाइ ॥ २२ ॥ रचाइदा ऋपर्गे घरि लूकी 11 लाइ वैरु ॥ निरवरे नालि अनदिनु जले सदा दुखु पाइ ॥ कूड़् वोलि अंतरि क्रोधु अहंकारु है बिखु खाधे दुजै भाइ ॥ बिखु माइत्रा कारिए भडकदे पति गवाइ ॥ बेसुआ केरे पूत जिउ विता घरि घरि भरमदे फिरि हरि हरि नामु न चेतनी करते आपि खुआइ॥ जाइ ॥ ऋापि मिलाइ विछुड़े 11 जन धारीत्रनु गुरम्रखि किरपा जो सतिगुर लागे पाइ वलिहारणै तिस जन जमपुरि जांहि ॥ नानक नामि लगे से ऊवरे बिन्रु नावै नही त्र्राइ गए पछुताहि ॥ २४ ॥ चिंता धावत रहि तां सुख गुरप्रसादी वुक्तीऐ साधन निचिंद सुती 11 भइत्रा त्रनंद II मनि गोविंदु नानक 11 मेटिश्रा गुर कउ पूरवि लिखित्रा तिन्हा जिन सेवनि ॥ २५ ॥ सतिगुरु परमानंदु सहजे मिलि रहे हरि पाइत्रा मंनि लैनि भागा सतिगुर का सवदी वीचारि ॥ ऋापगा हरिनामि मंनीश्रनि ऋोथै ऐथै उरधारि - 11 रखहि हरिनाम्र साचै दरवारि सिञापदे - 11 तित सवदि गुरमुखि वापारि 11 लगे वित्रारु 11 जमकालु पिरम्र **ग्रंतरि** सउदा स्वरचु सचु सचा रते करतारि नानक नाम II वखसे त्र्यापि आवई नेडि की २६ ।। 11 जन संसारु होरु निरधनु हैनि से धनवंत 张宏宏宏宏(张宏宏宏表表) 张宏宏宏宏宏宏

टेक हरिनामु हरि बिजु नाउँ ठउर न ठाउ ॥ रैगुरमती नाउ मनि वसै सहजे सहिज समाउ॥ वडमागी नामु धिम्राह्मा ऋहिनिसि लागो भाउ॥ जन नानकु मंगे धृष्टि तिन इउ सद कुरवासी जाउ ॥ २७॥ लख चउरामीह मेदनी तिमना जलती करे प्रकार ।। इह मोह माइया सभ पमरिया नालि चलै न अंतीबार ॥ तिनु हरि सांति न ऋार्या किसु श्रामे करी प्रकार ।। यडमामी सतिगुरु पाइत्रा घुमित्रा निचारु।। तिमना श्रगनि सम युक्ति गई जन नानक हरि उग्धिरि।। २= ।। श्रमी खते बहुतु कमाबदे श्रंतु न पारानारु ॥ इरि किरण यरि के बखिम लेंद्र हउ पापी वड गुनहगारु ॥ हरि जीउ लेखें वार न आर्राई त् बलामि मिलारणहारु ॥ गुरु तुउँ हरिप्रभ मेलिआ सम किल्पिस कटि निकार ॥ जिना हरि हरि नाम धित्राहन्त्रा जन नानक तिन्द जैकारु ॥ २६ ॥ निखुड़ि निखुडि जो मिले सतिगुर के

मैं भाइ॥ जनम मरण निहचल भए गरमखि नाम घित्राह ॥ गुर

साध मंगित मिने हीरे रतन लर्भनि॥ नानक लालु अमीनका गुरकृति खोजि लहंनि ॥ ३०॥ मनकृत नामु न चेतियो थिगु जीयसु धिषु बासु॥ जिस दा दिता खाणा पैनणा सो मनि न बिमिओ गणतास ॥ इह मन सबदि न भेदियो किउ होते घरतास ॥ मनप्रलीया दोहागणी आपण जाणि मुईआसु ॥ गुरमुखि नामु सुहागु है मसतिक मणी लिखित्रास ॥ हरि हरि नाम उरिधारित्रा हरि हिरदै कमल प्रगासु ॥ सतिगुरु सेत्रनि त्रापणा हउ सद वलिहारी तासु ॥

तिन मुख उजले जिन श्रंतरि नाम्र प्रगामु ।। ३१ ।। सपदि मरी सोई जन मिक्री निन्तु मनदी सुकति न होई ॥ मेख करहि यह करम तिगुते माड दुनै परज निगोई II नानक वितु सतिगुर नाउ न पाईए जे सउ लोचें कोई ॥ ३२॥ इरिका नाउ सर्क्ड जे सड ऊचा ऊचीह होई ।। अपिं ভৰা कोइ न लोचे कोई ॥ मुखि संजम हछा न होनई करि मेख मन सम कोई ॥ गर की पउढ़ी जाइ चढ़ें करिन परापति

वीचार कोइ ग्रर संबद u नानक मरै मनु मानीए माचे माची सोइ॥ ३३ ॥ माइत्रा मोहु दुखु सागरु तरित्रान बाइ ॥ मेरा मेरा करदे

(0386) **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** हउमें करत विहाइ ।। मनमुखा उरवारु न पारु है अध विचि रहे लपटाइ ।। जो धुरि लिखित्रा सु कमावणा करणा कछु न जाइ।। गुरमती गिन्नानु रतनु मनि वसे सभ देखिआ त्रहस् नानक सतिगुरि घोहिथै वडभागी चड़े ते भउजलि सुभाइ पारि लंघाइ ॥ ३४॥ विनु सतिगुर दाता को नही जो हरिनाम श्राघारु ॥ गुर किरपा ते नाउ मनि वसे हरि व्रभौ तिपति होइ क नाइ पिश्रारि॥ उरिधारि ॥ तिसना नानक गुरमुखि पाईएँ हरि अपनी किरपा धारि ॥ ३५ ॥ विनु कहरणा कछ न जाइ ॥ हरि रखे से उबरे जगत वरलिश्रा किछ जाग्रदा जिनि लिय लाइ ॥ नानक करता सभ वगात वगाइ ॥ ३६ ॥ हाम जग समि तीरथा पहि थके पंडित पुराण ।। विखु माइत्रा मोहु न मिटई विचि हउमै त्रावणु सतिगुर मिलिएं मल् उतरी हरि जपित्रा पुरख सुजाणु 11 हरि हरि प्रभु सेवित्रा जन नानकु सद कुरवाणु ॥ ३७॥ मोहु बहु चितवदे बहु आसा लोभु विकार ॥ मनमुखि असथिरु ना होवै थीऐ मरि विनसि जाइ खिन वार ॥ वडभागु मिलै हउमै तजै विकार ॥ हरिनामा जिप सुखु पाइत्रा जन नानक सवदु वीचार ॥ ३⊏ ॥ विन्रु सतिगुर भगति न होवई नामि न लगेँ पित्रारु ॥ जन नानक नामु अराधिआ गुर के हेति पित्रारि ॥ ३६ ॥ कीजै जेका पारि वसाइ ॥ अंतिकालि तिथै लोभी का वेसाह न धुहै जिथे हथु न पाइ ॥ मनमुख सेती संगु करे मुहि कालख लगाइ।। मुह काले तिन्ह लोभीत्रां जासनि जनमु गवाइ।। सतसंगति हरि मेलि प्रभ हरि नाम्रु वसे मिन ब्राइ ॥ जनम मरन की मलु उतरे जन नानक हरिगुन गाइ ॥ ४० ॥ धुरि हरि प्रभु करते लिखित्रा सु मेटणा न जाइ ।। जीउ पिंडु सभु तिसदा प्रतिपालि करे हरि राइ ।। चुगल निंदक भुखें रुलि मुए एना हथु न किथाऊ पाइ ॥ वाहरि सभ करम करहि मनि हिरदे कपटु कमाइ खेति 11 जो श्राइ ॥ नानक की प्रभ बेनती हरि खलोत्रा ग्रंति सो बीजीऐ भावे बखसि मिलाइ ॥ ४१॥ मन त्रावण जाग्र न दरबारु।। माइस्रा मोहि पलेटिस्रा स्रंतिर स्रगिस्रानु गुवारु।। तब नरु सुता

१४१८ ) जागित्रा सिरि डंड उपरि लगा बहु भारु ॥ गुरमुखां करां चेतिया से पाइनि मोख दुआरु ॥ नानक श्चापि श्रोहि उधरे सम कुटंब तरे परवार ॥ ४२ ॥ सबदि मरें सो मुत्रा जापै ॥ गुरपरसादी हरि रिस धापै ॥ हरि दरगहि गुर सबदि सिञापै।। विज सबदै मुआ है संध कोइ ॥ मनम्रुख मुत्रा श्रपुना जनमु खोइ ॥ हरिनामु न चेतिह श्रंति दुख रोइ॥ करता करे सु होड़ ॥ ४३ ॥ गुरमुखि बुढे कदे जिन्हा श्रंतरि सुरति गिश्रानु ॥ सदा सदा हरिगुण खहि श्रंतरि सहज घित्रानु ॥ स्रोइ सदा अनंदि विवेक रहिह दुखि

समीनि ॥ तिना नदरी इको श्राइत्रा सभु श्रातम राम्र ४४ ॥ मनमुख बालक विरधि समानि है जिना श्रंतरि हरि सुरति

नाही ।। विचि हउमै करम कमावदे सम धरमराइ कै जांही गुरमुखि इस्त्रे निरमले गुर के सबदि मुभाइ ॥ श्रोना मैलु पतंगु न लगई जि चलनि सतिगुर भाइ ॥ मनपुख जृठि न उतरे जेसउ धोरण पाइ ।। नानक गुरमुख मेलिबन गुर के श्रंकि समाइ ।। ४५ ॥

द्युरा करें सु केहा सिम्है ॥ श्रापर्ण रोहि श्रापे ही दम्है ॥ मनसुखि कमला रगड़े लुक्ते।। गुरम्रखि होइ तिस सम किछ सुक्ते ।। नानक गुरमुखि मन सिउ लुभै ॥ ४६ ॥ जिना सितगुरु पुरख न सेविश्रा सबदि न कीतो वीचारु ॥ त्रोड् मानस जूनि न श्रास्तीत्रनि पद्य दोर गावार ॥ श्रोना अंतरि गिश्रानु न धिश्रानु है हरि सउ प्रीति न पिश्रारु ॥ मनमुख मुए विकार महि मरि जंमहि वारोबार ॥ जीबदिया नो मिलै स जीवदे हरि जगजीवन उरधारि ॥ नानक गुरम्रखि सोहरो तितु सचै दरवारि ॥ ४७ ॥ हरि मंदरु हरि साजिया

िमु नालि ॥ गुरमती हरि पाइत्रा माइत्रा मोह परजालि ॥ हरि मंदरि वसतु श्रानेक है नव निधि नामु समालि ॥ धन् नानका जिना गुरमुखि लघा इरि मालि ॥ वडमागी खोजिया हरि हिरदे पाइया नालि ॥ ४= ॥ मनमल दहदिति फिरि रहे व्यति तिसना लोम विकार ॥ माइया मोहु न चुकई मरि जंगहि वारोतार ॥ सविगुर सेवि सुद्ध पोइषा श्रवि विसना विज निकार ॥ जनम मरन का दुख् गइबा जन नानक सबदु बीचारि ॥ ४६ ॥ इरि इरि नामु

**淡本市市市市市市市市市 显示表表表表表表表表表表表表** धित्राइ मन हरि दरगह पावहि मानु ॥ किलविख पाप सभि कटोश्रहि इउमै चुकै गुमानु ॥ गुरमुखि कमलु विगसित्रा सभु त्रातम ब्रह्मु पछानु ॥ हरि हरि किरपा घारि प्रभ नानक जिप हरि नामु ॥ ५०॥ धनासरी धनवंती जागीऐ भाई जां सितगुर की कार कमाइ ॥ तनु मनु सउपे जीश्र सउ भाई लए हुकमि फिराउ ॥ जह चैसावहि वैसह भाई जह भेजिह तह जाउ ॥ एवडु धनु होरु को नही भाई जेवडु सचा नाउ ॥ सदा सचे के गुगा गावां भाई सदा सचे के संगि रहाउ ॥ पैनेणु गुण चंगित्राईत्रा भाई त्रापणी पति के साद त्रापे खाइ॥ तिस का कित्रा सालाहीए भाई दरसन कउ विल जाइ ॥ सतिगुर विचि वडीत्रा वडित्राईत्रा भाई करेमि मिलें ता पाइ 11 हुकमु मंनि न जागानी भाई दुजै भाइ फिराइ ।। संगति ढोई ना मिलै भाई वैसिशा मिलै न थाउ ॥ नानक हुकमु तिना मनाइसी मा<mark>ई</mark> जिना धुरे कमाइ**ञ्चा नाउ ।। तिन्ह विटहु हउ वारि**त्र्या भाई तिन कउ सद वितहोरें जाउ।। ५१॥ से दाड़ीआं सचीत्रा जि चरनी लगंन्हि ।। अनदिनु सेवनि गुरु आपणा अनदिनु अनदि रहंन्हि ॥ नानक से मुह सोहणे सचै दरि दिसंन्हि ॥ ५२ ॥ मुख सचे सचु दाङ़ीत्रा सचु बोलिह सचु कमाहि ॥ सचा सबदु मनि वसित्रा सतिगुर मांहि समांहि ॥ सची रासी सचु धनु उतम पदवी पांहि ॥ सचु सुग्रहि सचु मंनि लैनि सची कार कमाहि ॥ सची दरगह वैसणा सचे माहि समाहि ॥ नानक विशु सतिगुर सचु न पाईऐ मनमुख भूले जांहि ॥ ५३ ॥ वाबीहा प्रिष्ठ प्रिष्ठ करे जल निधि प्रेम पित्रारि ॥ गुर मिले सीतल जलु पाइत्रा सभि निवारगहारु ।। तिस चुके सहजु ऊपजै चुके क्रक पुकार ।। नानक गुरमुखि सांति होइ नामु रखहु उरिधारि॥ ५४ ॥ वाबीहा तूं सचु चउ सचे सउ लिव लाइ ॥ वोलित्रा तेरा थाइ पवे गुरमुखि अलाइ।। सबदु चीनि तिख उतरें मंनि लें रजाइ।। चारे कुंडा मोकि वरसदा वृंद पर्वे सहिज सुभाइ।। जल ही ते सम ऊपजे विनु जल. पित्रास न जाइ ॥ नानक हिर जलु जिनि पीत्रा तिसु भूल न लागे आइ॥ ५५॥ बाबीहा तूं सहिज बोलि सचै सबदि सुभाइ॥ सभ किछु (农农农农农农农农农农

established to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the ते**र**े नालि है सतिगुरि दीमा दिखाइ ॥

छड़बर

मिलें चुठा

तिसना भुख जाइ п सम कुक प्रकार न जोति मिलाइ ॥ नानक सुखि सवन्दि सोहागणी सचै जोती नामि समाइ ॥ ५६ ॥ धुरहु खसिन मेजिया सचै हुकमि इंद बरसे दहन्राकरि गृदी छह्दर लाह ।। बाबीहे तिन मिन सुखु

लाइ ॥

पञ्जाग्रहि

श्रंमत

श्रापु

किमि

भिन

होह जा तत बंद मुहि पाई ॥ अनु धनु बहुता उपजे धरती सोमा पाइ ॥ अनदिनु लोकु भगति करे गुर के सबदि समाइ ॥ आपे सचा वखिस लए करि किरपा करें रजाइ ॥ हरि गुरा गावह कामशी सचै सबदि समाइ ॥ मैं का सहजु सीगारु किन्ह

रहह लिप्पलाइ ॥ नानक नामो मनि वसै हरि दरगह लए ५७ II बाबीहा सगली घरती जे फिरहि ऊंडि चडडि ब्राकासि II सतिगुरि मिलिए जलु जाईऐ चूके भूख पिश्रास ॥ जीउ पिंडु तिस का सभु किछु तिस कै पासि ॥ विद्य बोलिया सम्र किछ जागुदा किस स्थानी कीचै स्ररदासि।। नानक घटि घटि एको वरतदा

सबदि करे परगास ॥ ४= ॥ नानक तिसै वसंतु है जि सतिग्ररु सेनि ममाइ ॥ इरि बुठा मनु तनु ससु परफड़े समु जगु हरीआवलु होह ॥ प्रहा। सबदे सदा बसंतु है जितु तनु मनु हरिया होइ ॥ नानक नामु न वीसरें जिनि मिरिया समु कोइ ॥ ६०॥ नोनक तिना वसंत है जिना गुरमुखि वसिश्रा मनि सोइ ॥ हरि बुठै मनु तन परफड़ें समु जगु इरिया होइ ॥ ६१ ॥ वडड़ें मालि

नावड़ा लईऐ किसु ॥ नाउ लइऐ परमेसरै मनिख घडण समस्थ्र ॥ ॥ साहिब्र ६२ ॥ इरहट मी तुं तुं करिह बोलिह भली बाधि सदा हदरि है किया उची करहि पुकार ॥ जिनि जगतु हरि रंग की आ तिसै विटड्ड इरवाखु ॥ आपु छोडिह तां सचा एह बीचारु ॥ इउमै फिका बोलणा चुम्कि न सका कार । वणु तुणु त्रिमवणु तुमी धित्राइदा अनदितु सदा विहास ॥ वितु सितसुर किनै न पाइबा करि करि थके बीचार ॥ नदिर करिह जे आपणी तां आपे लैंडि सवारि ॥ नानक गुरमुखि जिन्ही धिश्राहमा आए

探击法法法法法法法法法法 医表表 法法法 法法法法法 घरि वैठित्रा जोगु पाईऐ सतिगुर कै उपदेसि ॥ ६४ ॥ चारे कुंडा जे भवहि वेद पड़िह जुग चारि॥ नानक साचा भेटैं हिर मिन वसे पाविह मोखदुआर ॥ ६४ ॥ नानक हुकमु चरते खसम का मित भनी फिरहि चलचित ॥ मनमुख सउ करि दोसती सुख कि पुछहि मित ॥ गुरमुख सउ करि दोसती सतिगुर संउ लाइ चितु ॥ जंमण मरण का मृद्य कटीए तां सुखु होवी मित ॥ ६६ ॥ भुलियां आपि समभाइसी जा कउ नदिर करे ॥ नानक नदरी बाहरी करगापलाह करे ॥ ६७ ॥ सलोक महला ४ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ वडभागीत्रा सोहागणी जिन्हा गुरमुखि निलित्रा हरिराइ ॥ श्रंतरि जोति परगासीत्रा नानक नामि समाइ ॥ १ ॥ वाहु वाहु सितगुरु पुरखु है जिनि सचु जाता सोइ ।। जितु मिलिए तिख उतरे तनु मनु सीतलु होइ ।। वाहु वाहु

सतिगुरु निरवेरु है जिसु निंदा उसतित तुलि होइ ॥ वाहु वाह सतिगुरु सुजाणु है जिसु श्रंतरि ब्रह्मु वीचारु ।। वाहु वाहु सतिगुरु निरंकारु है जिसु श्रंतु न पारावारु ॥ वाहु वाहु सतिगुरू है जि सचु दृड़ाए सोइ ।। नानक सतिगुर वाहु वाहु जिस ते नामु परापति होइ ।। २ ॥ हरिप्रभ सचा सोहिला गुरम्रुखि नामु गोविंदु ॥ अनिद्नु नामु सलाहणा हरि जपित्रा मिन त्रानंदु ॥ वडभागी हरि पाइत्रा पूरन परमानंदु ।। जन नानक नाम्रु सलाहिश्रा बहुड़ि न मनि तनि भंगु ॥ ३ ॥ मूं पिरीय्रा सउ नेहु किउ सजर्ण मिलहि पित्रारित्रा ॥ हउ दृडेदी तिन सजग सचि सवारिश्रा ॥ सतिगुरु मुँडा मितु है जे मिल त इहु मनु वारित्रा ॥ देंदा मूं पिरु दिस हिर सज्खु सिरजग्रहारित्रा ॥ नानक हउ पिरु भाली त्रापणा सतिगुर नालि दिखालिया ॥ ४ ॥ हउ खड़ी निहाली पंधु मतु मूं सज्जु य्रावए॥ को आणि मिलावे अजु मैं पिरु मेलि मिलावए ॥ हउ जीउ तिस विटउ चउखंनीएं जो मैं पिरी दिखावए।। नानक हरि होइ दइआलु तां गुरु पूरा मेलावए।। ४ ।। अंतरि जोरु हउमै तिन माइआ कुड़ी आवे

सतिगुरु सतिपुरखु है जिस नो समतु सम कोइ ॥

वाहु

**१४२२** ) 赤赤 本本本本 本本本文学学学 जाइ ॥ सतिगुर का फ़ुरमाइश्रा मंनि न सकी दुतरु तरिश्रा न जाइ ॥ नदिर करे जिसु त्रापर्शी सो चलै सितगुर भाइ ॥ सितगुर का दरसनु सफलु इछै सो फलु पाइ ॥ जिनी सतिगुरु मंनियां हउ तिन के लागड पाइ।। नानकुताका दासु है जि अनदिनु रहै लिय लाइ ॥ ६ जिना पिरी पियारु बिनु दरसन किउ दुपतीएै ॥ नानक मिले सुभाइ गुरम्चलि इट मन रहसीएे ॥ ७ ॥ जिना पिरी पित्रारु किउ जीवनि पिर बाहरे ॥ जा सहु देखनि आपणा नानक थीवनि मी हरे ॥ ⊏॥ जिना गुरमुखि अंदरि नेहु ते प्रीतम सचै लाइआ, ॥ राती श्रते डेहु नानक प्रेमि समाइश्रा ॥ ६ ॥ गुरमुखि सची श्रासकी जितु प्रीतम्रु सचा पाईऐ ॥ अनदिनु रहिंह अनंदि नानक सहजि समाईऐ ॥ १० ॥ सचा प्रेम पिश्रारु गुर पूरे ते पाईऐ ॥ कबहून होतें भंगु नानक हरिगुख गाईऐ ॥ ११ ॥ जिन्हा अंदरि जीयन्हि पिरी विहृश्वित्रा ॥ गुरमुखि मेले त्रापि नानक चिरी निर्ञुनिक्षा ॥ १२ ॥ जिन कउ प्रेम पिक्रारु श्रापे तउ लाइआ करमु करि ॥ नानक लेडु मिलाइ मैं जाचक दीजै नामु इरि ॥ १३ ॥ गुरम्रुलि इसै गुरम्रुलि रोनै ॥ जि गुरम्रुलि करे साई भगति होवै ॥ गुरमुखि होवैसुको बीचारु ॥ गुरमुखि नानक पावे पारु ॥ १४ ॥ जिना अंदरि नामु निधानु है गुरवाणी वीचारि ॥ के मुख सद उजले तितु सचै दरबारि ॥ तिनि - बहदिया उठदिया कदे न विसरै जि आपि बखसे करतारि ॥ नानक गुरस्रुखि तिछुड़िह जि मेले सिरजणहार ॥ १४ ॥ गुर पीरां की चाकरी महां करड़ी सुख सारु ॥ नदरि करे जिसु व्यापणी तिसु लाए हेत पित्रारु ॥ सितगुर की सेवें लिगिया भउजलु तरें संसारु ।। मन चिंदिआ फ्लु पाइसी अंतरि विवेक बीचारु ॥ नानक सर्तिगुर सम्र दुख निपारणहारु ॥ १६ ॥ मनमुख सेवा द्वे भाइ चितु लाइ ॥ पुतु कलतु कुटंपु है माइआ मोहु बधाइ ॥ दरगहि लेखा मंगीए कोई श्रवि न सकी छडाइ 11 विन दस ş दुखदाई मोह माइ 11 ग्ररप्रवि नदरी नानक भारभा विद्यदि माइश्रा सभ जार ॥ गुग्मस्वि हुकम् मने सइ केस हुकमे सुत्  <u>淡亚环亚亚亚市东东东东东京。东东东东东东东东东</u> हुकमो सेवे हुकमु अराधे हुकमे समें समाए॥ हुकमु वरत नेमु सुच संजमु मन चिंदिश्रा फलु पाए ॥ सदा सुहागिण जि हुकमै बुभौ सतिगुरु सेवै लिव लाए ॥ नानक कृपा करे जिन ऊपरि तिना हुकमे लए मिलाए ॥ १८॥ मनमुखि हुकमु न दुभो वपुड़ी नित हउमै करम कमाइ।। वरत नेम्रु सुच संजमु पूजा पालंडि भरमु न जाइ ॥ श्रंतरहु कुसुधु माइश्रा मोहि वेधे जिउ हसती छारु उडाए ।। जिनि उपाए तिसै न चेतहि विनु किउ सुखु पाए ॥ नानक परपंचु कीत्रा धुरि करते पूरवि लिखित्रा कमाए ॥ १६ ॥ गुरमुखि परतीति भई मनु मानित्रा श्रनिदनु सेवा करत समाइ ॥ श्रंतिर सितगुरु गुरू सभ पुजे सतिगुर का दरसु देखें सभ त्राइ।। मंनीएे सतिगुर परम वीचारी मिलिऐ तिसना भुख सभ जाइ।। हउ सदा सदा बलिहारी अपुने जो प्रमु सचा देइ मिलोइ।। नानक करमु पाइश्रा गुर तिन सचा जो गुर चरगी लगे आइ॥२०॥ जिन पिरीआ सउ नेहु से सज्ज्या में नालि ॥ अंतरि बाहरि हउ फिरां भी हिरदे रखा २१ ॥ जिना इक मिन इक चिति घित्राइत्रा हउमै सतिगुर संउ चितु लाइ।। तिन की दुख भुख वडा रोग्र गइत्रा निरदोख भए लिवलाइ ॥ गुगा गाविह गुगा उचरिह गुगा पूरे ते पाइत्रा सहजि मिलित्रा सर्वे समाइ ॥ नानक गुर प्रभु त्राइ ॥ २२ ॥ मनमुखि माइत्रां मोहु है नामि लगै न संघर कूड़ि करें त्राहारु विखु 11 पित्रारु ॥ कुड़ू कमावै कुड़ू माइत्रा धनु संचि मरिह अंति होइ सभु छारु ॥ करम धरम सुचि संजम्र करिह अंतरि लोभ्र विकार ॥ नानक मनम्रुखि जि कमावे स्र थाइ न पर्वे दरगह होइ खुत्रारु ॥ २३ ॥ समना रागां विचि सो त्राइ ॥ रागु नादु सम्रु सचु भला भाई जितु वसित्रा मनि कीमित कही न जाइ ॥ रागे नादे बाहरा इनी हुकमु न वृक्तित्रा ।। नानक हुकमें बूमी तिना रासि होइ सतिगुर सोभी ते जोइ पाइ ॥ सभ किञ्ज तिस ते होइत्रा जिउ तिसे दी रजाइ 11 २४ 11 है अंमृत कहै कहाइ गुरमती - 11 सतिगुर विचि श्रंमृत नामु वाणी धिश्राइ 11 **ऋंमृत** निरमलुो निरमल नामु नामु हिरदें 11 मनि ऋाइ वसै है गुरमुखि ततु 第本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 第一

१४२४ san ananananan ananana कमलु परगासित्रा जोती जोति मिलाइ ॥ नानक सतिग्रुरु तिन कउ मेलियोतु जिन धुरि मसतिक भागु लिखाइ॥ २४ ॥ अंदरि तिसना अगि है मनमुख भुख न जाइ ॥ मोहु कुटंबु सभु कुड़ु है कूड़ि रहिश्रा लपटाइ॥ अनदिनु चिंता चिंतवै चिंता बधा जाइ ॥ जंमन मरणु न चुकई इउमैं करम केमाइ ॥ गुर सरणाई उबरै नानक लए ॥ २६ ॥ सतिगुर पुरख हरि धित्राइदा सवसंगति सविग्रर भाइ ॥ सत संगति सतिग्रर सेयदे हरि मेले गुरु मेलाइ ॥ एडु भउजलु जगतु संसारु है गुरु बोहिथु नामि तराइ ॥ गुरसिखी भाषा मंनित्रा गुरु पूरा पारि लंघाइ ॥ गुरिसखां की हरि धृद्धि देहि हम पापी भी गति पांहि ॥ धुरि मसतकि हरि प्रभ लिखित्रा गुर नानक मिलिया ब्याइ ॥ जम कंकर मारि विदारिश्रन हरि दरगह लए छडाइ।। गर सिखा नो सावासि है हरि तठा मेलि मिलाइ।। २७।। गुरि पूरै हरिनाम दिड़ाइब्रा जिनि विचहु भरम चुकाइब्रा ॥ राम नामु हरि कीरति गाइ करि चानणु मगु देखाइँगा ॥ इउमे मारि एक लिय लागी अंतरि नामु बसाइत्रा ॥ गुरमती जमु जोहि न सकै सचै नोइ समाइत्रा ॥ सभु त्रापे त्रापि वस्तै करता जो भावै सो नाइ लाइत्रा ॥ जन नानक नाउ लए तां जीवे विद्य नावे खिद्य मिर जाइत्रा ॥ २८ ॥ मन अंतरि हउमैं रोगु भ्रम भूले हउमै साकत दुरजना ॥ नानक रोग गवाइ' मिलि सतिग्रर साथ सजर्णा ॥ २६ ॥ गुरमती हरि हरि बोले ॥ हरि प्रेमि कसाई दिनसु राति हरि रती हरि रंगि चोले ॥ इरि जैसा पुरख न लगई समु देखिया जगत मैं टोले ॥ गुर सतिगुरि नामु दिड़ाइया मनु यनत न काह डोले ॥ जन नानक हिर का दासु है गुर सितगुर के गुल गोले।। ३०॥ सलोक महला ५ ॥ स्तें सेई जि १ क्यों सतिग्रर प्रसादि ॥ जिन्ही सिञाता साई ॥ महि मोहंन्हि मुख ऋाई जिन्हा कारि विरही न 11 2 धर्णी माही सेती जाले ॥ धृड़ी विचि लुडंदड़ी पटंबर **过去水水水水水水水水水水水水水水** 

१४२५ 从本本本本本本本本本本本本本本本主義主義主義主義主義 साहां नानक तें सह नाले ॥ २ ॥ गुर कें सबदि अराधीएं नामि रंगि वैरागु ॥ जीते पंच वैराईआ नानक सफल पिनग्रे दरि त लख तउ जिती जा मूं इक् रागु ॥ ३ ॥ सो कितके ॥ नामणु निरथा गङ्श्रो जनंसु जिनि कीतो ॥ सोरिठ सो रसु पीजीए कवहू न फीका होइ 11 8 विसरे गुन गाई अहि दरगह निरमल सोइ नानक राम नाम ॥ ॥ जो प्रभि रखे आपि तिन कोइ न मारई॥ **ऋंदरि** नाम्र निधानु सदा गुण सारई ॥ एका टेक अगंम मनि तनि प्रभु धारई ॥ लगा रंगु ऋपारु को न उतारई ॥ गुरमुखि हरिगुण गाइ सुख़ु सारई ॥ नानक नामु निघानु रिदे उरिहारई ॥ ६ ॥ करे चंगा मानि दुयी गणत लाहि ॥ त्रपणी नदिर निहालि त्रापे स लैंडु लाइ ॥ जन देंडु मती उपदेसु विचहु भरमु धुरि लिखित्रा लेखु सोई सभ कमाइ ॥ सम कछु तिसदै वसि द्जी नाहि जाइ।। नानक सुख अनद भए प्रभ की मनि रजाइ।। ७॥ जिनि सिमरित्रा सेई भए निहाल ॥ नानक अराधणा कारज आवै रासि ॥ ८ ॥ पापी करम कमावदे करदे हाए हाइ ॥ नानक जिउ मथिन माधाणीत्रा तिउ मथे धूमराइ ॥ नामु घित्राइनि साजना जनम पदारथु जीति ॥ नानक घरम ऐसे चविह कीतो भवनु पुनीत ॥ १०॥ खुभड़ी कुथाह मिठी गलिए नानक सेई उबरे जिना भागु मथाहि सुत हे सुखी सर्वन्हि जो रते सह आपर्यो ॥ प्रेम विछोहा धर्गी सउ त्रठे पहर लवंन्हि ।। १२ ।। सुतड़े असंख माइश्रा भूठी कारणे ।। से जागन्हि जि रसना नामु उचारणे ॥ १३ ॥ मृग तिसना पेखि भ्रुलणे चुठे नगर गंध्रव ॥ जिनी सचु ऋराधिश्रा नानक अपारु ।। तिन फन ॥ १४ ॥ पतित उधारण पारब्रहमु संघ्रथ द्जी छोडि जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहारु ॥ १५ ॥ लुइं**द**ही कुवाटड़ी इकस सउ चितु लाइ ॥ द्जै भावीं नानका वहिंग वगाजारिया ॥ सचु जाइ ॥ १६ ॥ तिहटड़े बाजार सउदा करिया वखरु जिनी लदिश्रा से सचड़े पासार ॥१७॥ पंथा प्रेम न जागई भूली हिफरे गवारि ॥ नानक हरि विसराइ के 

श्रंध्यार ॥ १८ ॥ माइश्रा मनहु न वीसरै मांगै दंमा दंम ॥ सो प्रभ्र चिति

न श्रावई नानक नहीं करंमि ॥ १६॥ तिचरु मृलि न शुड़ींदो जिचरु **中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中** त्रापि कृपालु ॥ सबदु अलुदु बाबा नानका खाहि खरचि धनु मालु ॥ २० ॥ खंभ निकांदड़े जे लहां धिंना साबी तोलि ॥ तंनि जड़ाई

श्रापणै लहां स सज्ञ होलि॥२१ ॥ सज्ज सचा पातिसाह सिरि सांहां दै साहु ॥ जिसु पानि बहिठिया सोहीऐ समना दा वेसाहु ॥ २२ ॥

१ ओं सविग्र प्रमादि ॥ सलोक महला ६ ॥ गुन गोविंद गाइश्रो नही जनमु श्रकारय कीन ॥ कहु नानक हरि मजु ॥ बिलियन सिउ काहे जिहि विधि जल की मीन 9 11

निमख न होहि उदास ॥ कहु नानक भजु हरि मना परै न जम की फास ।। २ ।। तरनायो इउ ही गहन्रो लोन्रो जरा तन् जीति ।। कहु नानक भज इरि मना अउघ जात है बीति बिरध भड़ओं सुर्फे नहीं काल पहुचित्रों त्यान ॥ कह नानक नर किउ न मजै मगरान ॥ ४ ॥ धत दारा संपति सगल जिनि अपूनी करि मानि ॥ इन म कडु संगो नहो नानक साची जानि ॥ ४ ॥

पतित उधारन में इरन हरि अनाथ के नाथ ॥ कहु नानक तिह जानीए सदा बनतु तुम साथ ॥ ६ ॥ ततु घतु जिह तो कउ दीओ तां सिउ नेहु न कीन ॥ कहु नानक नर बाबरे अब किउ डोलत दीन ॥ ७ ॥ ततु घतु संपै सुख दी ब्रो अरु जिह नीके घाम ॥ कहु नानक सुन रे मना सिमरत काहि न राम ॥ = ॥ सम सुख दाता राम्र ई दमर नाहिन कोइ ॥ कडु नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गति होड़ ॥ रू ॥ जिंह सिमरत गति पाईए तिहि भज़ रे ते मीत ॥ कह नानक सन रे मना अउघ घटत है नीत ।। १० ।। पांच तत को तनु

मैं मान ॥ ११ ॥ घटि घटि मैं इरि जु बसे संतन किहको प्रकारि ॥ कहु नानक तिह मञ्जु मना भउ निधि उत्तरिह पारि ॥ १२ ॥ सुख दुख जिंह परसे नहीं लोग मोह अभिमात ॥ कह नानक सुन रे

रचित्रो जानत चतुर सुजान ॥ जिह ते उपजित्रो नानका लीन ताहि

KARATATATATATATATATATATA मना सो मूरत भगवान ॥ १३॥ उसतित निंदित्रा नाहि जिहि कंचन लोह समानि ॥कहु नानक सुनि रे मना मुकति ताहि त जानि ॥ १४ ॥ हरख सोग जा कै नही चैरी मीत समानि ।। कहु नानक सुनि रे मना मुकति ताहि तै जान ।। १४।। मैं काहू कउ देत निह नहि मैं मानत त्रानि ॥ कहु नानक सुनि रे गित्रानी ताहि बखानि ॥ १६॥ जिहि विखित्रा सगली तजी लीत्रो भेख वैराग ॥ कहु नानक सुन रे मना तिह नर माथै भाग ॥ १७ ॥ जिहि माइत्रा ममता तजी सभ ते भइत्रो उदास ॥ कहु नानक सुन रे मना जिह त्रहम निवास ।। १८।। जिहि प्रानी हउमै तजी करता राम पछान ।। कह नानक वहु मुकति नरु इह मन साची मान।। १६।। भै नासन दुरमति हरन किल में हरि को नाम।। निस दिनि जो नानक भजें सफल २०॥ जिहवा गुन गोविंद भजहु करन सुनहु हरि नाम ॥ जो परिह न जम के धाम 11 28 11 प्रानी सुनरे मना नानक आपन तरे अउरन ऋहंकार ॥ लोभ मोह कह जिउ सुपना अरु पेखना ऐसे जग कउ जानि॥ उधार ॥ २२ ॥ नानक विनु भगवान ॥ २३ ॥ निसि दिनि इन में कछ साचो नही माइत्रा कारने प्रानी डोलत नीत ॥ कोटन मैं नानक कोऊ नाराइन जिह उपज़ै विनसें नीत जैसे जल ते बुद्बुद्दा चीति मीत ॥ २५ ॥ प्रानी तैसे रची कहु नानक सुन जग बिनु क श्रंध कह नानक माइश्रा 11 चेतई मद कछ २६ 11 सुख फंध II जउ तोहि जम हरि परत भजन नानक रे की लेह ॥ कह स्रन सरनि राम सदा कउ कारनि धावही माइश्रा २७ देह II मानुखं 11 दरलभ मना विरथा हरि भजनि विनु नानक श्रजान ॥ कह मुख प्रानी निसि दिनि भजे रूप जो 11 सिरान ॥ २८ जनग्र नही साची श्रंतरु नानक हरि हरि जन जानु ॥ विसरिश्रो फिध रहिस्रो गोबिंद भै माइत्रा मन् २६ 11 मान जीवन कउने भजन हरि नानक बिन नाम ॥ कह कै चेतई मदि माइश्रा न ॥ ३० ॥ प्रानी राम जम फंघ ॥ ताहि ३१ ॥ सुख बिनु प्रत भजन कहु नानक हरि में बहु संगी भए दुख में संगि न कोइ हरि 11 कहु नानक भज़ **※本本本本本本本本本本本** 

मना श्रंति सहाई होह ॥३३॥ जनम जनम भरमत फिरिओ मिटियो न जम को त्राह्य॥ कहु नानक हरि भजु मना निरमें पात्रहि बाह्य॥ ३३॥ जतन बहुत मैं करि रहिओ मिटिओ न मन को मातु॥ इत्मति सिज नानक फिथुओ राखि

म कार राहश्चा ामाटब्रा न मन का मातु ॥ दुरमात सिउ नानक फाधश्चा राखि लेहु भगवानि ॥ ३४ ॥ बाल जुद्यानी अरु विरध फुनि तीनि श्रवसथा जानि ॥ कहु नानक हरि मजन चित्र विरथा मभ ही मान ॥ ३५ ॥ करणो हुतो सु

॥ कहु नानकहार मजन विश्व विश्वानिक हानि ॥ २४ ॥ करणाहुता छु नाकीओ पित्रो लोभ के फंघ ॥ नानक सिमय्रो रीम गङ्ग्यो अब किउ रोबत अंघ ॥ ३६ ॥ मनु माह्र्या में रीम रहिया निकसत नाहिनि मीत ॥ नानक मुर्गत चित्र बिड छर्गडत नाहिनि भीत॥ ३७॥ नर चाहत कक्कु

॥ नानक मृगति चित्र जिउ छार्डित नाइनि भीत ॥ ३७ ॥ नर चाहत कहु अउर अउरे की अउरे भई ॥ चित्रन रहियो उगउर नानक फामी गलि पी ॥ ३८ ॥ जतन बहुत सुख के कोर दृख का कीयो न काह ॥ कहु नानक

सुन रेमना हिर भार्व ना हाइ ॥ ३० ॥ जगा निखाग फिरत है सभ को दाता राम ॥ कहुनानक मन सिमक तिह पुरन हाबहि काम ॥ ४० ॥ भुटुँ मानु कहा करें जगु सुपने जिंड जाना हन में कहा तेरे

नहीं नानक कहिश्रों बखान ॥ ४१ ॥ गरबु करतु है देह को बिनर्से छिन में मीति॥ जिहि प्रानी हरि जदु कहिश्रो नानक तिहि जतु जीति॥ ४२॥ जिह घटि सिमण्यु गम को सो नरु श्रुकता जातु॥ तिहि नर हरि

अंतर नहीं नानक साची मातु ॥ ४३ ॥ एक भगति भगवान जिह प्रानी के नाहि मन ॥ जैमे ह्यस्त सुआन नानक मानो ताहि तन ॥ ४४ ॥ सुआमी को एहु जिउ सदा सुआन तजत नहीं नित ॥ नानक इह विधि हरि भजउ इक मन हुट इकि चित ॥

नानक निहफ्त जात तिहि जिउ कुवर इसनाउ ॥ ४६ ॥ सिरु कॉपक्षो पग डगमगै नैन जोति ते हीन ०॥ कहु नानक इह विधि सहै तऊ न इरि रस लीन ॥ ४७ ॥ निज करि देखिक्षो जगहु मैं को कोहु को नाहि ॥ नानक थिरु

तीरथ बरत ऋह

िदान करि

निज करि देखियो जगतु म को कोह को नाहि ॥ नानक थिरु इरि भगति है तिह राखो मन माहि ॥ ४८ ॥ जग रचना सभ स्टुट है जानि लेहु रे मीत ॥ कहि नानक थिरु ना रई जिंउ बालू की भीत ॥ ४६ ॥ राम गहयो राबतुः गहयो जा कउ षहु परवार ॥ कहु नानक थिरु कहु नही सुपने 'जिंउ

**水水水水水水水水水水水水水** 

में धरे

श्रमहोनी

मन

होह ।। इह मारगु संसार को नानक थिरु नहीं कोइ ।। ५१ ।। जो उपजिश्रो सो नितिसिहै परो श्राजु के काल ।। नानक हिंगुन गोइ ले छाडि सगल जंजाल ।। ५२ ।। दोहरा ।। वलु छुटिक श्रो वंधन परे कड़ न होत उपाइ ।। कहु नानक श्रव श्रोट हिर गि जिज होहू महाइ ।। ५३ ।। वलु होश्रा वंधन छुटे सम किछु होत उपाइ ।। नानक मम किछु तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाइ ।। ५४ ।। संग सखा सम तिज गए कोऊ न निविहिश्रो साथ ।। कहु नानक इह विपत में टेक एक रघनाथ ।। ५५ ।। नामु रिहश्रो साथ रिहश्रो रिहश्रो गुर गोविंद ।। कहु नानक इह जगत में किन जिम्श्रो गुरमंतु ।। ५६ ।। राम नामु उरि में गिहिश्रो जाक सम नहीं कोइ ॥ जिह सिमरत संकट मिटै दरसु तहारो होइ ॥ ५७ ॥ १ ॥

मुंदावर्णी महला ५

॥ थाल विचि तिंनि वसत् पईश्रो मतु संतोखु टीचारो ॥ श्रंमृत नामु ठाकुर का पइश्रो जिस का सभमु अधारो ॥ जे को खावे जे को भुंचे तिस का होइ उधारो ॥ एह वमतु तजी नह जाई नित नित रखु उरिधारो ॥ तम संसारु चरन लिंग तरीए समु नानक न्नहम पसारो॥ १ ॥ सलोक महन्ना ५ ॥ तेरा कीता जातो नाही मैनो जोगु कीतोई ॥ मै निरगुणिश्रारे को गुणु नाही श्रापे तरसु पइश्रोई ॥ तरसु पइश्रा महरामित होई सितगुरु सज्जणु मिलिश्रा ॥ नानक नामु मिलै तां जीवां तनु मनु थीवे हरिश्रा ॥ १ ॥

१ त्रों सितगुर प्रसादि ।। राग माला ।। राग एक संगि पंच वरंगन ।। संगि त्रलापिंह त्राठउ नंदन ।। प्रथम राग मेरे वे करही ॥ पंच रागनी संगि उचरही ॥ प्रथम भैरेवी मेरेउ वे करही ॥ पंच रागनी संगि उचरही ॥ प्रथम भैरेवी विलावली ॥ पुनित्राकी गाविह वंगली ॥ पुनि त्रसलेखी की भई वारी ॥ ए भैरेउ की पाचउ नारी ॥ पंचम हरस्व दिसास्व कि भई वारी ॥ ए भैरेउ की पाचउ नारी ॥ पंचम हरस्व दिसास्व कि भई वारी ॥ ए भैरेउ की पाचउ नारी ॥ पंचम हरस्व दिसास्व

TOTAL DEPARTMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER सुनावहि ॥ वंगालम मधु माध्य गावहि ॥ १ ॥ ललत निलावल गामही अपूनी अपूनी मांति ॥ असट प्रत्र मेरव के गावहि गाइन पात्र ।। १ ॥ दतीया मोलकउसक त्रालापहि ॥ संगि रागनी पाचउ धापहि॥ गोडकरी श्ररु देव गंधारी ॥ गंधारी सी हुती उचारी ॥ धंनासरी ए पाचउ गाई ॥ माल राग कउसक संग लाई ॥ मारू मसतद्यंग मेवारा ш चंड कउसक उमाग ।। खउ खट श्रउ भउरानद गाए ।। श्रसट माल कउसक संग लाए ।। १ ।। पनि श्राहम्प्रउ हिंडोलु पंच नारि संगि श्रसट सुत ॥ उठिह तान कलोल गाइन तार मिलाबही ॥ १ ॥ तेलंगी देवकरी आई ॥ वसंती संदर सुहाई ॥ सरस श्रहीरी ले भारजा ॥ संगं लाई पांचउ श्चारजा ॥ सुग्मानंद भासकर श्चाए ॥ चंद्र विंव मंगलन

सुद्वाए ॥ सरसवान श्रव श्राहि विनोदा ॥ गावहि सरस वसंत कमोदा ॥ असट प्रत्र में कहे सवारी ॥ प्रनि श्राई दीपक की बारी ॥ १ ॥ कछेली पट मंजरी टोडी कही श्रलापि ॥ कानोदी श्रव गुत्ररी संग दीपक के থাণি ॥ १ ॥ कालंका कतल श्रउ रामा ॥ कमल क्रसम चंपक के नामा ॥ गउरा श्रउ कानरा कल्याना।। श्रसट प्रत्र दीपक के जाना ॥ १ ॥ सम मिलि सिरी राग ये गावहि ॥ पांचउ संग बरंगन लावहि ॥ वैशेरी करनाटी धरी ॥ गवरी गावहि तिह पाळे सिंघरी घलापी ॥ सिरी पांचउ थापी ॥ १ ॥ साल सारग सागरा गंभीर ॥ असट पुत्र सी राग के गंड कम हमीर ॥

श्चउ जलधारा॥ पुनि गावहि संकर अउ सिश्चामा ॥ सम पुत्रन के नामा ॥ १ ॥ खसट राग उनि गाए संगि रागनी तीस । सभै पुत्र रागंन के अठारह दम बीस ।। १ ॥ १ ॥ 法法法法法 法法法法法 法法法法法

१ ॥ खसटम मेघ राग वे गावहि ॥ पांचउ संगि बरंगन

मित्र पाचर चीनी ॥१॥ वैराघर गजधर केदारा ॥ जवली घर नट

द्यासा गुन गुनी ।। ऊचै सुरि सहउ पुनि कीनी

गोड मलारी धनी ॥ पनि गावहि

11 मेघ राग

सेघ

सोरिंड